#### [ संस्कारक १,६५,००० ]

जिसमें दूसरे किसीका अहित होता हो — ऐसी बात न कभी सोचो, न कभी कहो, न कभी करो और न कभी समर्थन ही करो। जिससे परिणाममें दूनांग्या अहित होता है, उससे अपना हित कभी हो ही नहीं सकता।

अतएव अपना हित चाहते हो तो जिसमें दूसरेका हित होता हो—सदा वही सोचो, सदा वही कहो, सदा वही करो और सदा उसीका समर्थन करो।

इससे सबका हित होगा और मबके रूपमें अभिव्यक्त भगवान् प्रसन्न होंगे ।

वार्षिक सूरव अस्त्वते च. ५.०० विद्याति च. १६.६५ ( १५ विद्याति) बन पानक रिव चन्द्र जयति जय । सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय ॥ बन जय विश्वक्रप इरि जय । जयहर अखिलात्मन् जय जय ॥ बन निराद जब जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

इस अङ्गका ६० ९.० विदेशमें १६ ( १५ श्रिवि



भगवान् अग्निदेव



श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

हिंदू वाङमयके दिव्यतम रत्न हैं—श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस, जिनमें श्रेय-प्रेयका पूर्ण विवेचन है। ये वास्तवमें सार्वभीम तथा सर्वकल्याणकारी पवित्र प्रमथ हैं। इन प्रम्थोंका आश्रय लेनेसे लोक, परलोक और परमार्थ—सभी सुधरते हैं। भारत ही नहीं, भारतके वाहर भी इन प्रम्थोंकी गौरवपूर्ण तथा मङ्गलमयी श्रेष्ठताका समादर है। इन प्रम्थोंका दिव्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उनकी जागतिक या आध्यात्मिक उन्नतिके पथको आलोकित किया जा सके, एतदर्थ गीना और रामायण-परीक्षाकी व्यवस्था की गयी थी। परीक्षामें उन्नीर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं। सैकड़ों स्थानोंपर परीक्षा-केन्द्र हैं। विशेष विवरणकी जानकारी नियमावलीसे हो सकती है। परीक्षा-सम्बन्धी सभी वार्तोकी जानकारीके लिये नीचे लिखे प्रेयर पत्र-व्यवहार करें—

न्यास्थापक —गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय—म्बर्गाश्रम (ऋषिकेश होकर) जनपद—पोड़ी गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-संघ

उसी मानवका जीवन श्रेष्ठ है, जो भगवत्परायणता, दैवीसम्पत्तिके गुण, सदाचार आस्तिकता और सात्विकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोंसे परिपूर्ण हो, पतदर्थ 'साथक-संघ' की स्थापना की गयी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्णका या आश्रमका हो, नारी या पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू हो, बिना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य बन सकता है। इस संघके सदस्यको कुछ २८ नियमोंका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है। प्रत्येक सदस्यको ३० पैसे मनीआईरसे अथवा डाकटिकटके क्रपमें भेजकर 'साधक-दैनन्दिनी' मँगवा लेनी चाहिये तथा प्रतिदिन उसमें नियमपालनका विवरण लिख लेना चाहिये। इस संघके सदस्योंका यह एक अनुभूत तथ्य है कि जो श्रद्धा पत्रं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमें संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर श्रेष्ठनं श्रेष्ठतर होता चला जाता है। इस समय इसके लगभग दस हजार (१०,०००) सदस्य है। लोगोंको स्वयं इसका सदस्य बनना तथा अपने सगे-सम्बन्धियों-सजनों-सुपरिचितोंको सदस्य बनाना चाहिये। इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये—संयोजक, साधक-संघ, पत्रालय—गीतावाटिका, जनपद—गोरखपुर (उ० प्र०)

#### श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस हिद्समाजके ऐसे दिव्य प्रम्थ-रत्न हैं, जिनके अध्ययनसे तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमें अचिन्त्य अलैकिक ज्योति प्रस्फुटिन हो उठती है। एक ओर व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वानावरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुवासित, होता है। आजके तमसाच्छन्न समाजमें तो ऐसे दिव्य प्रम्थोंके अधिकाधिक पाठ और खाध्यायकी आवश्यकता है, जिससे इनके आद्शोंका अधिकाधिक प्रचार हो तथा उनकी जन-मानसमें प्रतिष्ठा हो। इसी उद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संध'की स्थापना हुई। इसके सदस्यका नियमितकपसे गीता और मानसका पाठ-साध्याय करना होता है। गत वर्ष सदस्योंकी संख्या ५५,००० से अधिक थी। इस संस्थाके हारा श्रीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरामायणके ३ प्रकारके पवं उपासना-विभागमें नित्य इप्रदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य बनाकर श्रीगीता और श्रीरामायणके अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा की जाती है। विशेष जानकारीके लिये पत्रव्यवहार करना वाहिये। पता इस प्रकार है—

मन्त्री-श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, 'गीताभवन', पत्रालय-स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश होकर ) बनपद-पौड़ी गड़वाल (उ० प्र०)

### गीताप्रेसकी कुछ अत्यन्त दिच्य मध्र पुस्तकें श्रीराधा-माधव-चिन्तन

( प्रन्थकार —श्रीहनुमानप्रसाद पोद्वार, भूमिका-लेखक —श्रीचिम्मनलालजी गोम्यापा )

श्रीराषा-माधवके स्वरूपकोः उनके परस्परके पवित्रतम मम्बन्धको एवं उनकी विभिन्न मधुर छालाश्रीको— जिनमें प्रणयः मान एव विरद्द मर्मा ई. टाक्से लम्झनेका भाषदण्ड' इन प्रन्थम प्राप्त होता है। व्यथ हा श्रास्त्रधण कृष्णके सम्बन्धमे अवतक जो भा साहित्य संस्कृत, हिंदी तथा अन्य गाराओंमें प्राप्त है, उनके अध्ययन, सन्तन एवं आलीनगारी 'कसीटी' यह प्रनथ प्रस्तुत करतः है। इस प्रकार बजरम-मयुररसका एक अनून्य बाहर प्रस्तुत अन्य है। आनोध्वामीर्जाके **शब्दोंमे- - 'इस विषयपर ऐसा सर्वाङ्गपूर्ण, पुगम, सरस और प्रामाणिक विवेचनात्म ह प्रनथ कदाचित् किमी भाषामे आजतक** नहीं लिखा गया है।' इस प्रकार यह प्रन्थ आराधा कृष्णके उपासकोंके लिये अनुवस पथ प्रदेशकका काम करेगा। आकार-बिमाई आठपेजीः चित्र रगीन ११ः सादे ४ः गृष्ठ ७७६ः सजिल्दः मूल्य ५)ः डाकसर्च १.७५ ।

#### मध्र

#### (दिव्य श्रीराधः-माधव-प्रमकी मधुर झाँकी ) [भाग १ तथा भाग २ ]

मगवान् श्रीकृष्ण और उनकी अभिन्नखरूण श्रीराधाजा तथा श्रीकृष्णमानसा एव श्राकृष्णप्राणा गोपाङ्गनाओंके परम दिवय त्यागमय प्रेमकी श्लमया छीलाके उनके पारस्परिक उद्वारको रूपम नर्दद्वान रस भावस्वरूप पदाका इसमे सानुवाद मग्रह है । प्रथम भागमे ऐसा ४० छाए तालका अन व्हेताव नागम ३२ ( कुछ ७२ ) झाकियाँ प्रस्तुत की गयो है। यद्यपि इनका पवित्रतम माधुर्य केवल अनुभवक्षत्य है। तक्षात्र भन स्थाकर इनके पढ़नेसे:जगत्के साथारण लोगोको भा श्रीराधा-माधवके दिव्य उद्गाराके रूपमे उनक उन इदयास्थत महान् पवित्र रसकी बूँदें प्राप्त करनेका भौभाग्य तो ।मल ही जाता है और व भी उठ समयक लिय उस दिव्य रससे आविष्ट होकर भगवान् श्रारावा माववक प्रेनका कुछ झलक पा हा जान १। अवस्त्र इन आक्रियांके दिन्य रसका सभी लोग यथायांग्य आखादन कर जीवनको घन्य और पाँचन करे।

प्रथम भागमें पृष्ठ १७०) दितापमे १५२ आर तूल ६५ तथा ५० वेन ६ । डाम्बर्च १.०० ।

# श्रांब्रज-रस-माध्ररी

इसमें भगवान् श्रीराधा-माधवर्का वन्दनाः प्रार्थनाः प्राकृष्ण स्वरूप मापुराः युगठ छो। आवना काकः श्रुलन ठालाः होली-ळीलाः अन्यान्य लालाअत्मान्या तथा श्राताधामात्याके दिव्य स्वरूपः स्वमावः सत्या मावुपः मगतस्यमः त्यागमया प्रेम-साधना आदिके वर्णनरूप मगपत्प्रातवर्धक गान तथा मनसन्योग्य मत्यमय २५१ ( दो ना दक्यायन ) पद्देका सम्रह ै । प्रत्येक पदपर राग बेठायां हुई है । ३ष्ठ संख्या क्यानग २००० भूत्य ७० पैन । डाक्काच १००० ।

# प्रार्थना-पायूष

ं लंखक-- श्रीहनुमानप्रसाद पोदार ]

इस पुक्तिकांमे प्रार्थनाका महत्त्व, प्रार्थनाका स्वन्य तथा प्रार्थनाका फल आद विवयोगर बहुत ही उत्रयोगी विचार प्रकट किये गरे हैं और ऐसे उन्चालरके लोलह प्रार्थना पदोक्षे गद्य अनुवादमहित प्रकारत हिया गया है, जिनमें बहुत ही उच्चस्तरके, समर्पणके तथा लोक कल्याणके भाग भरे हैं। जिनके अद्भापूर्वक गानि यहना समसने तथा भगवान् के प्रति निवेदन करनेमे विलक्षण लाभ हो सकता है। पृष्ठ मंख्या २६, मृत्य पंद्रह पैम। डाकम्य चं अल्पा। यह पुस्तिका भी वितरण करने योग्य है।

व्यवस्थापक गीतांत्रस, पां गीतांत्रस ( गोरखपुर )

# 'कल्याण'के प्रेमी पाठकों और प्राहकोंसे नम्र निवेदन

- (१) यह 'अग्निपुराण—गर्ग-संहिता-अङ्क' नामक विशेषाङ्क प्रस्तुत है। इसमें अग्निपुराणके २०० अध्याय हैं और गर्ग-संहिताके नौ लण्डोंके कुल मिलाकर २०१ अध्याय हैं। शेष अग्निपुराणके माहात्म्यसहित १८२ अध्याय और गर्ग-संहिताके दसनें अश्वमेधखण्ड तथा माहात्म्य—दोनोंके मिलाकर ६६ अध्याय आगामी वर्षके विश्लेषाङ्कमें देनेकी बात है। अग्निपुराणमें विविध विषयोंका अत्यन्त उपादेय वर्णन होनेके साथ ही मोश्लके विभिन्न माधन भी वड़ी सुन्दर रीतिसे बताये गये हैं। यों इसमें वैध 'भोग' तथा 'भगवत्प्राप्ति' दोनोंक माधनोंका सुन्दर वर्णन है। गर्ग-संहिता तो भगवान्की लीला-कथाओं तथा उनके सर्वतोग्रुखी परम उपादेय लिलत चरित्रोंका सरम भण्डार ही है। वर्तमान काम-भोग-परायण लोगोंकी भोगोन्मुखी विनाशी प्रश्वत्तिके समय, इम प्रकारके साहित्यकी बहुत आवश्यकता है, जो आजके राजनीति, समाज-कल्याण, सेवा, शिक्षा, अर्थजगत् आदि सभी क्षेत्रोंके विनाशके प्रवाहमें पतित कर्तव्यविग्रुख मानवसमूहको उधरसे लौटाकर भगवान्की ओर लगानेमें सहायक हो, जिससे वास्तविक कर्तव्य, विकास, अभ्युदय, ऐश्वर्य, धर्म, सुख और सगुन्नितके स्वरूपका ज्ञान हो और वह उसी ओर अग्रमर होकर जीवनको सफल करे। इसीलिये 'कल्याण'का यह विशेषाङ्क प्रकाशित किया जा रहा है। इसका यथार्थ उद्देश्य तो लोककल्याणके डारा 'भगवत्प्रीति'का मम्पादन ही है।
- (२) इस विशेषाङ्कमें ७०० पृष्ठकी पाठ्य-सामग्री है। स्वी आदि अलग हैं। तिरंगे, इकरंगे बहुत-से चित्र भी हैं। अवश्य ही हम जितने और जैसे चित्र देना चाहते थे, उतने और वैसे परिस्थितिवश नहीं दिये जा सके हैं। पर जो दिये गये हैं, वे सुन्दर तथा उपयोगी हैं। चित्र बहुत समीप-समीप न रहें, इसलिये उनके कथा-प्रसङ्गोंके साथ न दिये जाकर प्रायः इधर-उधर लगाये गये हैं। पाठक महोदय क्षमा करें।
- (३) कागज, डाक-महस्रल, वेतन आदिका व्यय बढ़ जानेके कारण गत वर्ष 'कल्याण'में बहुत घाटा रहा । इस वर्ष कागजोंका मूल्य और बढ़ गया है । वी० पी०, रजिस्ट्री, लिफाफे आदिमें भी डाक-महस्रल बढ़ रहा है । कर्मचारियोंका वेतन-व्यय भी बहुत बढ़ा है । कम वजनके छपाईके कागज बहुत कम बनने लगे हैं और अधिक वजनके लेनेपर खर्च और भी बढ़ जायगा । इन सब ग्वचौंकी बढ़ी रकमोंको जोड़नेपर तो 'कल्याण'का वर्तमान ९००० रुपया वार्षिक मूल्य लगभग पौनी कीमतके बरावर होगा । कागजकी इस म्ल्यचृद्धि तथा डाक-महस्रल बढ़नेका पहले पता भी नहीं था; अतएव ९००० रुपये ही वार्षिक मूल्य ग्वत्वा गया था, जब कि एक विशेषाङ्कका मूल्य भी इससे बहुत अधिक पड़ रहा है । इस अवस्थामें 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहकों तथा पाठकोंको चाहिये कि वे प्रयत्न करके अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाकर रुपये भिजवानेकी कृपा करें ।
- (४) इस बार विशेषाङ्क इतनी अधिक देरसे जा रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं थी। अनिवार्य परिस्थितिके कारण ही ऐसा हुआ है। ग्राहक महानुभावोंको व्यर्थ ही बहुत परेशान होना पड़ा, हमें इस बातका बड़ा खेद है। ग्राहकोंकी सहज प्रीति तथा आत्मीयताके भरोसे ही हमारी उनसे क्षमाकी प्रार्थना है। इस देरीके कारण फरवरी तथा मार्चके साधारण अङ्क भी साथ ही मेजनेकी व्यवस्था की गयी है।

- (५) 'कल्याण'का विशेषाङ्क तो निकल गया है; पर इस समय देशमें चारों और जैसी अशान्ति, अञ्यवस्था, उच्छूह्कलता, अनियमितता, अनुशामनहीनता आदिका विस्तार हो रहा है, उसे देखते कहा नहीं जा सकता कि 'कल्याण'का प्रकाशन कवतक हो सकेगा या किम रूपमें होगा। अतएव प्राहकोंको यह मानकर संतोष करना चाहिये कि उनके मेजे हुए नौ रूपयेके पूरे मूल्यका उन्हें यह विशेषाङ्क मिल गया है। अगले अङ्क मेजे जा सके तो अवस्य जायँगे, नहीं तो उनके लिये मनमें क्षोभ न करें। परिस्थितिवश ही ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है।
- (६) जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क मेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम बी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि बी० पी० मेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े।
- (७) मनीआर्डर-क्रपनमें और वी०पी मेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें म्पष्टरूपसे अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया-ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें। मनीआर्डर 'मैनेजर, कल्याण'के नाम मेजें। उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।
- (८) ग्राहक-मंख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकों दर्ज हो जायगा। इसमे आपकी सेवामें 'अग्निपुराण-गर्ग-संहिता-अङ्क' नयी ग्राहक-मंग्न्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-मंग्न्यासे वी० पी० चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उभग्से आप मनीआर्डरद्वारा रुपये मेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियों में आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० वापस लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सजनको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकमानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे। आपके 'विशेषाङ्क'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्बर और पता लिखा गया है. उसे आप खुब सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये।
- (९) 'अग्निपुराण-गर्ग-संहिता-अङ्क' सब ग्राहकोंके पाम रजिस्टर्ड-पोग्टमे जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी मेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी मब अङ्कोंके जानेमें लगभग तीन सप्ताह तो लग ही सकते हैं। ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेषाङ्क ग्राहक-मंख्याके क्रमानुमार जायगा। इस्लिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थित समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिने और धेर्य रखना चाहिये।
- (१०) 'कल्याण'-च्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'-सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी) और 'साधक-संध'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पार्मल, पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि मेजने चाहिये तथा उनपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेम (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये।
  - ( ११ ) सजिल्द अङ्क भी देरसे ही जा सकेंगे । प्राहक महोदय क्षमा करें ।

# <sub>भीरिः</sub> अग्निपुराणकी विषय-सूची

| अञ्चाय     | बिषय                                                 | पृष्ठ-संस्था | अध्याग               | विषय                       | पृष्ठ-संख्या           |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | भगवान्को प्रसन्न करनेवाले पुष्प                      | ٠٠ ٦         | २५वासुदेवः           | सक्वंग आदिके म             | न्त्रोंका निर्देश      |
|            | यमराजका दूतोंके प्रति आदेश (कविता                    | ) {          | तथा एव               | व्यूहमे लेकर द्वाद         | श व्यूहतकके            |
|            | अग्रिपुराणका संक्षिप्त परिचय ( लेख )                 |              |                      | एवं पञ्चविंग अ             |                        |
| ۴.         | -मञ्जलाचरण तथा अग्नि और वसिष्ठ                       |              | व्यूहका व            | र्णन • • •                 | R\$                    |
|            | संवादरूपंन अग्निपुराणका आरम्म                        | ٠٠ ٩         | २६—मुद्राओंके        | लक्षण                      | ··· ¥4                 |
| Ę          | -मत्स्यावतारकी कथा                                   | 60           | २७झिष्योंको          | दीक्षा देनेकी विधिक        | कावर्णन ''' ४६         |
| ₹-         | समुद्र-मन्थन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार                 | 44           | २८–आचार्य <i>के</i>  | अभिषेकका विधा              | न ··· <b>४९</b>        |
| ¥          | -वराह, नृसिंह, वामन और परशुरा                        | म-           | २९मन्त्र-साध         | न विधिः मर्वतोभद्र         | ादि मण्डलाके           |
|            | अवतारकी कथा                                          | ٠٠ १२        | लक्षण                | • • •                      | ٠٠٠ ٩٥                 |
| ų          | -श्रीरामावतार वर्णनके प्रभ <b>न्नमें रामाय</b>       | भ-           | <b>३०—भद्रमण्ड</b> ल | आ <b>दिकी पु</b> जन-वि     | धिका वर्णन ५३          |
|            | बालकाण्डकी संक्षित कथा                               | 4\$          | ३१-(अपामार्ज         | न-विधान' एवं '             | कुशापामार्जन'          |
| ξ.         | अयोध्याकाण्डकी संक्षित कथा                           | ٠٠. ﴿٧       | नामक स्त             | रोत्रका वर्णन              | ٠٠٠ ५४                 |
| 9          | -अरण्यकाण्डकी सक्षिप्त कथा 🔭 🔭                       | १६           | ३२-निर्वाणादि        | -दीक्षाकी सिद्धिके         | <b>उद्देश्य</b> मे     |
| 6          | -िकिष्किन्धाकाण्डकी संक्षित कथा 📑                    | •• १७        | सम्पादनी             | य संस्कारोंका वर्णन        | ٠٠٠ ٧٥                 |
| 9-         | -मुन्दरकाण्डकी संक्षिप्त कथा •                       | १८           | ३३-पवित्रारोप        | णः भृतञ्जञ्जिः योगपी       | ठस्य देवताओं           |
| ş o        | -युद्धकाण्डकी संक्षिप कथा                            | ٠٠ وه        | तथा प्रधा            | न देवताके पार्षद —         | -आवरणदेवोंकी           |
| 88         | - उत्तरकाण्डकी संक्षिप्त कथा 🔭 🔭                     | 88           | पूजा · · ·           | • • •                      | ٠٠٠ ५८                 |
| ۶ ۶-       | -इरिवंदाका <mark>वर्णन एवं श्रीकृष्णावतारकी क</mark> | था २२        | ३४-पवित्रारोप        | ग्णके लिये पृजा-हो         | मादिकी वि <b>घि</b> ६४ |
| -          | -महामारतका सामत कथा                                  | २५           | ३५यवित्राधि          | वामन-विधि ***              | ६७                     |
| 88.        | -कौरव और पाण्डवोका युद्ध तथा उस                      | का           | -                    | विष्णुके लिये पवित्रा      |                        |
|            | पारणाम                                               | २६           | ३७-संक्षेपसे         | समस्त देवताओंके            | लिये साधारण            |
|            | -यदुकुलका संद्वार और पाण्डवोंका स्वर्गगर             | ान २८        | पवित्रारोप           | णकी विधि ***               | ٠٠٠ ﴿ وَ               |
|            | -बुद्ध और कविक अवनारीकी कथा                          | 58           | -                    | नेर्माणये प्राप्त होनेवाले |                        |
|            | -ગામનુસા સાપ્ટકા વયન                                 | ٠٠ ۶٩        | वर्णन 😁              | • • • •                    | ٠٠٠ ६ ٩                |
|            | त्त्वावरसुव समुक्त प्रवासा प्रमान                    | ई०           | _                    | ।दि देवताओकी र             |                        |
|            | - १ स्थर ज्यादिक प्रथमा प्रयम                        | ₹₹           | • •                  | भाविधान                    | •••                    |
| -          | -तागका चथम                                           | ∮ફ           |                      | लवर्ती देवनाओंके म         |                        |
|            | -विष्णु अदि देवताओं भी पूजाभा विध                    |              |                      | तथा बलिदान आदि             |                        |
| 35-        | -गृजाके अधिकारकी निद्धिके छिये सामान्य               |              | ४१—शिलान्यार         |                            | ··· 98                 |
|            | स्नान-विधि '''                                       | ३६           | ४२-प्रासाद लक्ष      |                            | ৩६                     |
| २३         | -देवताओं तथा भगवान् विष्णुकी सामा                    |              |                      | देवताकी स्थापना            | और भृतशान्ति           |
|            | यूजा-विधि                                            | १७           | आदिका व              |                            | 66                     |
| <b>58-</b> | -कुण्ड निर्माण एव अग्नि-स्थापन सम्बन्                |              | _                    | आदिकी प्रतिमाओंके          |                        |
|            | कार्य आदिका वर्णन :::                                | ∮€           | ४५-पिण्डिका          | आदिके लक्षण                | ٠٠٠ ८٤                 |

| ४६ – शास्त्रमम मृर्तियोंके लक्षण                    | 68  | ७१—गणपतिपूजनकी विधि                            | १२०  |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------|
| ४७-वालमाम-विम्रहोंकी पूजाका वर्णन                   | 28  | ७२-स्नान, संध्या और तर्पणकी विधिका वर्णन       | 150  |
| ४८ चतुर्विशति मूर्तिस्तोत्र एवं द्वादशाक्षर स्तोत्र | 85  | ७३-सूर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन                | १२३  |
| ४९-मस्यादि दशावतारोंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका        |     | ७४-शिवपूजाकी विधि                              | १२५  |
| वर्णन · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 4   | ७५-शिवपृजाके अङ्गभृत होमकी विधि                | 8₹8  |
| ५०-चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके             |     | ७६—चण्डकी पूजाका वर्णन                         | १३४  |
| लक्ष्मण                                             | 20  | ७७–धरकी कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली,        |      |
| ५१-सूर्योदि प्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी        |     | मुसल, झाडू और खंमें आदिका पूजन एवं             |      |
| प्रतिमाओं के लक्षणोंका वर्णन                        | 90  | प्राणाग्निहोत्रकी विधि                         | १३५  |
| ५२-चौसठ योगिनी आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण              | 9.8 | ७८-पवित्राधिवासनकी विधि                        | १३७  |
| ५३-लिङ्ग आदिका लक्षण                                | 97  | ७९-पवित्रागेपणकी निधि                          | १४०  |
| ५४-लिङ्ग-मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका          |     | ८० दमनकारोपणकी विधि                            | १४२  |
| वर्णन •••                                           | 93  | ८१-समयाचार दीक्षाकी विधि                       | १४३  |
| ५५ – पिण्डिकाका लक्ष्मण                             | 90  | ८२-समय दोक्षाके अन्तर्गत संस्थार दोक्षाकी      |      |
| ५६—प्रतिष्ठाके अङ्गभृत मण्डपनिर्माणः लेरण-          |     | विधिका वर्णन                                   | १५०  |
| स्तम्भः कल्वा एवं ध्वजके स्थापन तथा दस              |     | ८३—निर्वाण दीधाके अन्तर्गत अधिवासनकी विधि      | १५२  |
| दिक्पाल-यागका वर्णन · · ·                           | 96  | ८४निर्वाण दीक्षाके अन्तर्गत निवृत्तिकला        |      |
| ५७-कलशाधिवासकी विधिका वर्णन                         | 99  | शोधन विधि 🐪 😬 😶                                | १५५  |
| ५८-भगवद्विग्रहको स्नान और शयन करानेकी               |     | ८५-निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाकन्यके   |      |
| विभि                                                | १०० | शोधनकी विधिका वर्णन                            | १५८  |
| ५९-अधिवास-विधिका वर्णन                              | ₹•₹ | ८६—निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत विद्याकलाका       |      |
| ६०-बासुदेव आदि देवताओंके म्यापनकी                   |     | शोधन                                           | १५९  |
| साधारण विधि                                         | १०६ | ८७-निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत शन्तिकव्यका       |      |
| ६१-अवभृथस्नानः द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण          |     | शोधन '''                                       | १६०  |
| आदिकी विधिका वर्णन                                  | 806 | ८८- निर्वाण-दीक्षाकी अविशेष्ठ विधिका वर्णन *** | १६१  |
| ६२-लक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य        |     | ८९-एनतस्व दीक्षाकी विधि                        | १६४  |
| विधि · · ·                                          | 420 | ९०-अभिपेक आदिकी विधिका वर्णन                   | १६४  |
| ६३-विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य         |     | ९१-देवाचंनकी महिमा तथा विविध मन्त्र एव         |      |
| विधि तथा पुम्तक लेखन विधि 💛 💛                       | ११२ | मण्डलम् कथन                                    | १६५  |
| ६४-कुञ्जा, बावडी और पोलरे आंदर्भा प्रतिष्ठा         |     | ९२-प्रतिष्ठाके अङ्गानन शिलान्या (तो विधिका     |      |
| की विधि                                             | ११३ | वर्णन                                          | १६६  |
| ६५-सभा स्थापन और एकशास्त्रदि भवनके                  |     | ९२-चारतुप्जा-विधि ः ः                          | १६९  |
| निर्माण आदिकी विधिः ग्रहप्रवेशका कम                 |     | ९४-शिलान्यामकी विधि                            | १७१  |
| तथा गोमातांन अभ्युदयके लियं प्रार्थना ***           | ११५ | ९५-प्रतिष्ठा-काल-मामग्री, विधि आदिका कथन       | 8198 |
| ६६-देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा                          | ११६ | ९६ -प्रतिष्ठामे अधिवासकी विधि                  | १७५  |
| ६७-जीगोंद्वार विधि                                  | ११८ | ९७-िग्व-प्रतिग्राकी विधि *** ***               | 260  |
| ६८-उत्सव-विधिका कथन                                 | 288 | ९८ गोर्रा प्रतिष्ठा-विधि                       | 428  |
| ६९-स्नपनोत्सवके विस्तारका वर्णन                     | 299 | ९९-सूर्यदेवकी स्थापनाकी विधि                   | १८५  |
| ७०-कुक्षोंकी प्रतिष्ठाकी विधि                       | १२० | १००-द्वार प्रतिष्ठा-विधि                       | १८५  |

| १०१-प्रासाद-प्रतिष्ठा                | •••            | •••            | 864        | १३८-तन्त्रविपयक छः कर्मे    | का वर्णन                                | • • •    | २४          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------|
| १०२-ध्वजारोपण                        | •••            | •••            | १८६        | १३९-साठ संवत्सरोंमें मुख    |                                         | एवं      |             |
| १०३-शिवलिङ्ग आदिके जी                | र्णोद्धारकी ।  | विधि · · ·     | १८७        | उनके फल-भेदका कर            |                                         |          | २५          |
| १०४-प्रासादके लक्षण                  | • • •          | • • •          | 268        | १४०-वश्य आदि योगोंका        | वर्णन                                   |          | २५          |
| १०५-नगर, गृह आदिशी                   | वास्तु-प्रतिष् | ग्र-विधि · · · | 880        | १४१-छत्तीस कोष्ठोंमं        |                                         | धेयोंके  | • • •       |
| १०६-नगर आदिके वास्तुक                | ा वर्णन        | • • •          | 888        | वर्ज्ञानिक प्रभावका व       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ***      | २५          |
| १०७-सुवनकोष ( पृथ्वी-द्वा            | ग आदि )        | का तथा         |            | १४२—चोर और जातकका           |                                         | द्रष्टि, | ''          |
| स्वायम्भुव सगका वर्ण                 |                | •••            | १९४        | दिन राहु, फणि राहु.         | तिथि-राह तथा                            | विष्टि-  |             |
| १०८-भुवनकोश-वर्णनके प्रस             | गिमे भूमण्ड    | इलके द्वीप     |            | राहुके फल और                | अपराजिता-मन्त्र                         | एवं      |             |
| आदिका परिचय                          | • • •          | • • •          | १९५        | ओपधिका वर्णन                | •••                                     |          | २५          |
| १०९-तीर्थ-माहात्म्य                  | •••            | • • •          | १९७        | १४३कुन्जिका-सम्बन्धा न्या   | ाम एवं पूजनकी                           | विधि     | 248         |
| ११०-गङ्गाजीकी महिमा                  | • • •          | • • •          | 186        | १४४कुन्जिकाकी पूजा-विधि     |                                         | •••      | 241         |
| १११-प्रयाग-माहात्म्य                 | • • •          | • • •          | १९८        | १४५—मालिनी आदि नीना         |                                         | और       | • • •       |
| ११२-वाराणसीका माहातम्य               |                | •••            | 566        | उनके पोढ़ा-न्याम            | • • •                                   | • • •    | २५          |
| ११३नर्भदा माहात्म्य                  | • • •          | •••            | १९९        | १४६-त्रिखण्डी-मन्त्रका      | वर्णन} पीठस्थ                           | गनपर     | • • •       |
| ११४-गया माहात्म्य                    |                |                | १९९        | पूजनीय राक्तियों तथा        | आठ अष्टक देवि                           | ग्योंका  |             |
| ११५-गया यात्राका विधि                | •••            | •••            | २०१        | कथन                         |                                         | •••      | २६          |
| ११६गयाम श्राद्धकी विधि               | •••            | • • •          | २०५        | १४७-गुह्मकुब्जिका नवा स     |                                         | तयोके    |             |
| ११७-श्राद्ध-कल्प                     | •              | •••            | २०६        | मन्त्र एव न्याम-पूजन        |                                         | •••      | २६३         |
| ११८-भारतवष व वणन                     |                |                | २११        | १४८-संप्राम-विजयदायक सूर    |                                         |          | २६३         |
| ११९-जम्बू आदि महादीप                 | तिथा सम        | स्त भूमिके     |            | १४९-होमके प्रकार मेद ए      | त विविध फ                               | लोंका    |             |
| विस्तार्का वणन                       | •••            | •••            | २१२        | कथन                         |                                         |          | २६३         |
| १२०-भुवनतीय वगन                      |                |                | २१३        | १५०-मन्बन्तराका वर्णन       |                                         |          | २६४         |
| १२१-ज्योतिः शस्त्रता कथन             | ***            | • • •          | २१५        | १५१-वर्ण और आश्रमके स       |                                         | तया      |             |
| १२२-कालगणना पदाङ्गमा                 |                |                | 288        | विलोमज जातियोके वि          | ।शष धम                                  |          | २६८         |
| १२३-युद्धजयाणेव सम्बन्धा             | বিবিध          | योगोंका        |            | १५२-गृहस्यकी जीविका         |                                         |          | २६६         |
| वर्णन                                |                |                | २२१        | १५३-सस्कारीका बर्णन आर      | ब्रह्मचाराक धम                          |          | २६७         |
| १२४-युद्ध जयाणंचाय प्रया तप          |                |                | २२७        | १५४-विवाहिवायक बाते         |                                         |          | २६८         |
| १२५—युद्धजयार्णव-सम्यन्धं। अ<br>— '— | निक प्रकार     | क चकाका        |            | १५५-आचारका वर्णन            |                                         | •••      | २६०         |
| वर्णन                                |                |                | २२८        | १५६द्रव्य-शुद्धि            |                                         |          | २७०         |
| १ <b>२६</b> -नत्त्रनम्बन्धा (पण्डान  | વળન            | •••            | २३१        | १५७-मरणाशांच तथा पिण्डत     |                                         | कार-     |             |
| १२७-विभिन्न बलाम वर्णन               |                | •••            | २३३        | कालिक कर्त <b>व्य</b> ा कथ  |                                         | •••      | २७१         |
| १२८-कोटचकका वणन                      |                | • • • •        | २३४        | १५८-गर्भस्राव आदि सम्बन्ध   |                                         |          | २७३         |
| १२९-अर्घकाण्डका प्रतिपादन            |                |                | २३६        | १५९-असंस्कृत आदिकी ग्रुवि   | <b>E</b>                                |          | २७७         |
| १३०-विविध मण्डलीका वर्ण              |                |                | २३६        | १६०-वानप्रस्य-आश्रम         |                                         |          | २७८         |
| १३१-घातचक आदि । वर्णन                |                |                | २३७        | १६१-संन्यामीके धर्म         |                                         |          | २७९         |
| ३२-सेवा-चक आदिका निरू                |                |                | २३९        | १६२-धर्मशास्त्रका उपदेश     |                                         | •••      |             |
| १३३ नाना प्रकारके बलोका है           | वचार           |                | 488        | १६३-श्राद्धकरमका वर्णन      |                                         |          |             |
| ३४-त्रेलोक्यविजया विद्या             |                |                | 588        | १६४-नवग्रह-सम्बन्धी इवनका   | । वणन                                   |          | २८४         |
| १३५-संग्रामविजय विद्या               |                |                | २४५        | १६५-विभिन्न धर्मीका वर्णन   |                                         |          | २८५         |
| ३६-नक्षत्रोके त्रिनाडी-चक            | ह या<br>       | फणीश्वर-       | <b>5</b>   | १६६वर्णाश्रम-धर्म आदिका व   |                                         |          | २८६         |
| चक्रका वर्णन                         |                |                | २४७        | १६७-प्रहोंके अयुत-स्था-कोटि | इबनाका वणन                              |          | २८७         |
| ३७-महामारी-विद्याका वर्णन            |                |                | <b>486</b> | १६८-महापातकोका वर्णन        | •••                                     | •••      | <b>२८</b> ९ |

| १६९-ब्रह्महत्या आदि विविध पागींके प्राय | मिस्रच <sup>***</sup> २९० | १८६-दशमा तिथिके वत                      | \$ 40                |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| १७०-विभिन्न प्रायश्चित्तींका वर्णन      | ··· २९२                   | १८७-एकादशी तिथिके वत                    | ३१०                  |
| १७१-गुप्त पापींके प्रायश्चित्तका वर्णन  | *** 758                   | १८८-दादगा तिथिके वत                     | <u>ई</u> ६०          |
| १७२-समस्तपापनाशकस्तोत्र                 | *** 794                   | १८९-अवणद्वादशी वतका वर्णन               | ₹११                  |
| १७३-अनेकविध प्रायश्चित्तोंका वर्णन      | ••• २९६                   | १९०-अत्वण्ड-द्वादनी वतना वर्णन          | ∙∙∙ ३१२              |
| १७४-प्रायश्चित्तोंका वर्णन              | २९८                       | १९१-त्रयोदशी तिथिके वत                  | *** \$ ? ₹           |
| १७५-अतके विषयमें अनेक शातव्य बातें      | *** 799                   | १९२- चतुर्दशी सम्पन्धी वन               | ३१३                  |
| १७६-प्रतिपदा तिथिके वत                  | ३०२                       | १९३-शिवरात्रि वन                        | <b>غ</b> ذ٨          |
| १७७-द्वितीया तिथिके व्रत •••            | ३०२                       | १९४-अद्योकपूर्णिमा आदि व्रतीका वर्णन    | ई <i>१</i> ४         |
| १७८-वृतीया तिशिके व्रत                  | ••• ३०३                   | १९५- वार-सम्बन्धा वनोका वर्णन           | ••• ३१५              |
| १७९-चतुर्थी तिथिकं व्रत 😬               | *** ३०५                   | १९६नथत्र नम्यन्धा वत                    | ••• ३१५              |
| १८०-पद्ममी तिथिके व्रत • • • •          | ••• ३०६                   | १९७-दिन सम्बन्धी वत                     | • • ३१६              |
| १८१-वध्ठी तिथिके वत                     | ••• ३०६                   | १९८-मास-सम्बन्धी वन                     | ₹ १७                 |
| १८२-सतमा तिथिके वत                      | *** ३०६                   | १९९-ऋतुः वर्षः मानः नंकान्ति आदि        | विभिन्न              |
| १८३-अष्टमी तिथिके वत                    | ं दें                     | वर्तीका वर्णन                           | *** 346              |
| १८४-अष्टर्मा-सम्बन्धी विविध व्रत        | ··· ३०८                   | २००-दीप-दान-वतकी महिमा एव विद           | र्भराज               |
| १८५-नवमी तिथिके वत                      | 308                       | कुमारी लंलेताका उपाख्यान                | *** \$ 4 9           |
|                                         |                           | -                                       |                      |
|                                         | वित्र-                    | <b>सु</b> ची                            |                      |
| बहुरंगे चित्र                           |                           | २१—वका विमेष्ठः श्रीता व्यास शुभदेव     | * १३                 |
| १-भगवान् अग्निदेव                       | मुखपृष्ठ                  | २२-वका अभिदेवः श्रीता गसिष्ठ            | ***                  |
| २भगवान् श्रीकृष्ण                       | 3                         | २३-वक्ता नारद, श्रीता वार्ल्माकि        | ••• १३               |
| ३-भगवान् - सस्यावतार                    | 86                        | २४-इरिहर भगवान्                         | ८९                   |
| ४-मगवान् <del>- क</del> ुमीवतार         | 86                        | २५-स्कन्दस्वामी                         | 68                   |
| ५-भगवान् बराहावतार                      | ९६                        | २६- चण्डीबीसभुजा                        | 68                   |
| ६-भगवान् नृसिहावतार                     | ९६                        | २७-दुर्गा - अटारह मुजा                  | 68                   |
| ७-भगवान्- वामन अवतार                    | १४४                       | २८-सध्यादेवी प्रातःकाल                  | *** १२४              |
| ८-भगवान्-परशुराम-अवतार                  |                           | २९-मंध्यादेवीमध्याह                     | १२१                  |
| ९श्रीराम अवतार                          | ··· १८५                   | <b>२०</b> -संध्यादेवी सायंकाल           | १२१                  |
| १०-श्रीराम विवाह                        | ***                       | ३१-भगवान् ब्रह्मा                       | ··· 200              |
| ११श्रीराम-वनगमन                         | १८५                       | ३२—अष्टमुज विष्णु                       | ··· 200              |
| १२-श्रीराम-राज्याभिषेक                  | ••• १८५                   | ३३-त्रैलोक्यमोइन श्रीइगि                | २००                  |
| १३-श्रीकृष्ण-अवतार                      | ··· २२५                   | ३४-विश्वरूप विष्णु                      | २००                  |
| १४-व्जलीलामें श्रीकृष्ण                 | *** २२५                   | ३५-श्रालक्ष्मीजी                        | 296                  |
| १५ऋंस्-वध                               | *** २२५                   | ३६-श्रीमग्स्वतीजी                       | २९७                  |
| १६गीतोपदेश                              | *** २२५                   | ३७- श्रीगङ्गाजी                         | 230                  |
| १७—मगवान् बुद्ध                         | ••• २६५                   | <b>३८</b> श्रीयमुनाजी                   | 580                  |
| १८-भगवान्-कल्क                          | ••• २६५                   | <b>रनके अ</b> तिरिक्त पश्चगलाकान्ययः, र |                      |
| १९-अभिदेव तथा श्रीराधामाधन (दुरंगा चि   | त्र) ∵मुखपृष्ठ            | सर्पाकार राहुः नरचकः रक्षायनत्र -रे     | खानित्र              |
| रेखाचित्र                               |                           | तथा कई चक-सम्बन्धी कोष्ठक केलावे        | હ્યાં <del>વ</del> - |
| २०वक्ता व्यासः श्रोता स्त               | … १३                      | बीचमें दिये गये हैं।                    |                      |

🛞 🧈 श्रीपरमान्मने नमः 🕫

# श्रीमदुद्वैपायनमुनि वेदव्यामप्रणीत

# अग्निपुराण

( मूल संस्कृतका हिंदी-अनुवाद )



भूल पाठकं संशोधक और अनुबादक-

पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, पाण्डंय 'राम'

# भगवानुको प्रमन्न करनेवाले आठ भाव-पुष्प

अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः।
मर्त्रपुष्पं दया भूते पुष्पं शान्तिर्विशिष्यते॥
श्रमः पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं च सप्तमम्।
सन्यं चैत्राष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः॥
एतैरेवाष्टभिः पुष्पेस्तुष्यत्येवार्चितो हरिः।
पुष्पान्तराणि सन्त्यत्र बाह्यानि मनुजोत्तम॥

( अब्रिपुराण २०२ । १७-१९ )

でなくなくなくなくなくなるなべく、なくなくなくなくなくなくなくなくなくなく

'अहिंसा' (किसी भी प्राणीका तन-मन-यचनसे न बुरा चाहना, न करना, न समर्थन करना ) प्रथम पुष्प है । 'इन्द्रिय निप्रह' (इन्द्रियोको मनमाने किश्योमे न जाने देना ) इसरा पुष्प है । 'प्राणिमात्रपर दया' (इसरेके दुःग्वको अपना दुःग्व समझकर उसे दूर करनेके लिय चेष्टा ) तीसरा सर्वोपयोगी पुष्प है । 'शान्ति' (किसी भी अवस्थामे चिनका क्षुब्ध न होना ) चतुर्य पुष्प सबसे बड़कर है । 'शम' (मनका वशंग रहना ) पाँचवाँ पुष्प है । 'तप' (स्वधमंके पालनार्थ कप्र महना ) छठा पुष्प है । 'ध्यान' (इप्रदेवके स्वम्हपमे चिनकी तदाकार-वृत्ति ) सातवा पुष्प है और आठवाँ पुष्प 'सत्य' है । इन पुष्पांसे भगवान केशव मंत्रुष्ट होते है । इन्हीं आठ पुष्प के द्वारा पूर्वित होनपर ही भगवान हिर प्रसन्न होते है । हे मनुष्यामें श्रेष्ट ! इनके अतिरिक्त वाय पुष्प भी इस भूमण्डन्थर हैं ।



ये च भागवता लोके तिचत्तास्तत्परायणाः। पूजयन्ति सदा विष्णुं ते वस्त्याज्याः मुदूरतः।। यस्तिष्ठन् प्रस्वपन् गच्छन्तुत्तिष्ठन् स्त्वलिते स्थिते। संकीर्तयन्ति गोविन्दं ते वस्त्याज्याः सुदूरतः।। (अक्षिपुराणः)

वर्ष ४४

गोरखपुर, मौर माघ २०२६, जनवरी १९७०

संख्या १ पूर्ण संख्या ५१८

# यमराजका ढूतोंके प्रति आदेश

जिनका चिक्त लगा श्रीहरिमें, हरिके शरणागत एकान्त। सदा पूजने रहते हैं जो हरिको यहाँ भागवत शान्त॥ अथवा उठते और बैठते, सोते, चलते जो ग्रुभधाम। गिरते-पड़ते और खड़े होते जो लेते हरिका नाम॥ करते संकीर्तन जिस स्थलमें ऐसे जो मानव यहभाग। मत जाना उनके समीप तुम, उन्हें दूरसे देना त्याग॥

( अग्रिपुराण ३८ । ३८-४० )

# अग्निपुराणका संक्षिप्त परिचय

भारतीय जीवन-संस्कृतिके मृन्डाधार 'वेद' है । वेद भगवान्के स्वाभाविक उच्छ्वास है, अतः वे भगवतवरूप ही हैं। श्रुत ब्रह्मवाणीका सरक्षण परम्परासे ऋषियोंदारा होता रहा, इसीलिये इसे 'श्रवि' वहते हैं । भगवदीय वाणी वेदोंके सत्यको समझनेके लियं पडडू, अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त और ज्योतिषका अव्ययन आयस्यक या । परंतु जन-साधारणके लिये यह भी सहज सम्भव न होनेसे पुराणींका कयोपकथन आरम्भ हुआ, जिससे वैदिक सत्य रोचक ऐतिहासिक आख्यायिकाओ-द्वारा जन-जनतक पहुँच सके। इसीलिये कहा जाता है कि पुराणोंका कथोपकथन उतना ही प्राचीन है। जितना वैदिक ऋचाओंका सकलन और वंशानुवंश संरक्षण । अध्ययनकी पाश्चास्य विश्लेपण विवेचन पद्धतिको सर्वोपरि मानकर प्रराणोको ईसा जन्मक आस-पास अथना उसके बादका ८हराना सर्वथा भान्त तया अनुचित है । भारतके आदिकालमें समाजका प्रतिमासम्पन्न समुदाय जिस प्रकार वेडाके अध्ययन-अध्यापन-निर्वचनमे निमान ग्हा, उसी प्रकार उसी कालमे समाजके माधारण समदायको वर्मने लगाये रम्बनेके लिये पराणीका कथन-श्रवण-प्रवचन होता रहा । शतपथब्राह्मण (१४ | २ | ४ | १०) में आया है कि 'चारों वेद, इतिहास, पुराण —ये सब महान परमात्माके ही नि:श्वास हैं। अथर्बवेद (११।७। २४)में आया है-- 'यज्ञसे यजुर्वेदके साथ ऋक, साम, छन्द और पुराण उत्पन्न हुए ।

जो पुरातन आख्यान ऋषियोंकी स्मृतियोंमें सुरक्षित थे और जो वंशानुवंश ऋषि-कण्ठोंसे कीर्तित थे, उन्हींका संकलन और विभागीकरण भगवान् वेदव्यासद्वारा हुआ। उन आख्यायिकाओंको व्यवस्थित करके प्रकाशमें लानेका श्रेय भगवान् वेदव्यासको है, इसी कारण वे पुराणोंके प्रणंता कहलाय; अन्यथा पुराण भी वेटोकी भाँति ही अनाटि, अपौरुषय एव प्रामाणिक हैं।

भगवान् वेदव्यासद्वारा प्रणीत अठारह महापुराणों में अग्निपुराणका एक विशेष स्थान है। विष्णुस्तरूप भगवान् अग्निदेवद्वारा महर्षि वसिष्ठ तीके प्रति उपदिष्ट यह अग्निपुराण ब्रह्मस्वरूप है, सर्वेत्कृष्ठ है तथा वेद-तृल्य है। देवताओं के लियं सुखद और विद्याओं का सार है। इस दिव्य पुराणके पठन-श्रवणसे भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती है।

पुराणोंके पाँच लक्षण बताय गयं हैं—१ सृष्टि-उत्पत्ति वर्णन, २ सृष्टि-विलय-वर्णन, ३ वंदा-परम्परा-वर्णन, ४ मन्वन्तर-वर्णन और ५ विद्विष्ट व्यक्ति-चरित्र वर्णन । पुराणके पाँचों लक्षण तो अग्निपुराणमें घटित होते ही हैं, इनके अतिरिक्त वर्ण्य-विषय इतने विस्तृत है कि अग्निपुराणकों भित्रकोषण कहा जाता हैं। मानववे लौकिक पारलीकिक और पारलीकिक हिनके लगभग सभा विषयंका वर्णन अग्निपुराणमें मिलता है। प्राचीनकालमें न तो मुद्रणकी प्रथा थी और न प्रन्थ ही सहज मुलभ होते थे। ऐसी परिस्थितिव विविध विषयोंके महत्त्वपूर्ण विवेचनका एक ही स्थानपर एक साथ मिल जाना, यह एक बहुत बई। बात थी। इसी कारण अग्निपुराण बहुत जनप्रिय और विद्वद्वर्ग-समादत रहा।

सम्पूर्ण सृष्टिके कारण भगवान् विष्णु हैं, अतः अग्निपुराणमें भगवान्के विविध अवतारोंका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भगवान् विष्णु ही मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण और बुद्धके रूपमें अवतारित हुए तथा किन्किके रूपमें अवतारित होंगे। भगवान्के अवतारोंकी संख्या निश्चित नहीं है; परंतु सभी अवतारोंका हेतु यही है कि सभी वर्ण और आश्रमके लोग अपने-अपने धर्ममें दृदतापूर्वक लगे रहें।

जगत्की सृष्टिके आदिकारण श्रीहरि अवतार लेकर धर्मकी व्यवस्था और अधर्मका निराकरण ही करते हैं।

भगवान् विष्णुसे ही जगत्की सृष्टि हुई । प्रकृतिमें भगवान् विष्णुने प्रवेश किया । क्षुन्य प्रकृतिसे महत्तत्व, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ । फिर अनंक लोकोका प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ स्वायम्भव मनुके वंशज एवं कर्रयप आदिके वंशज परिव्याप्त हो गये । भगवान विष्णु आदिके वंशज परिव्याप्त हो गये । भगवान विष्णु आदिके हैं और सर्वपूज्य हैं । प्रत्येक साधककों आत्म-कर्र्याणके लिये विधिपूर्वक भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिय । भगवान्की पूजाका विधान क्या है, पूजाके अधिकारकी प्राप्त किस प्रकार हो सकती है, यज्ञके लिये कुण्डका निर्माण एवं अग्निकी स्थापना किस तरह की जाय, शिष्यद्वारा आचारके अभिषेकका विधान क्या है तथा भगवान्का पूजन एवं हवन किस प्रकार सम्पन्न किया जाय, इसका विस्तृत वर्णन अग्निपुराणमें है । मन्त्र एवं विधिसहित पूजन-हवन करनेवाला अपने पिनरोंका उद्धारक एवं मोक्षका अधिकारी होता है ।

देव-पूजनके समान महत्त्व ही देवालय-निर्माणका है।
देवालय-निर्माण अनेक जन्मके पापोको नए कर देता है।
निर्माण-कार्यके अनुमोदनमात्रसे ही विष्णुधामकी प्राप्तिका अधिकार मिल जाता है। किनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठइन तीन श्रेणीके देवालयोंके पाँच भेद अग्निपुराणमे
कताय गय हैं—-१. एकायतन तथा २. त्र्यायतन, ३.
पश्चायतन, ४. अष्टायतन, ५. पोडशायतन। मन्दिरोका
जीर्णोद्धार करनेवालेको देवालय-निर्माणसे दृना फल
मिलता है। अग्निपुराणमें विस्तारसे बताया गया है कि
श्रेष्ठ देव-प्रासादके लक्षण क्या हैं।

देवालयमें किस प्रकारकी देव-प्रतिमा स्थापित की जाय, इसका बड़ा मूक्ष्म, एवं अत्यन्त विस्तृत वर्णन इसमें हैं। शालप्रामशिला अनेक प्रकारकी होती है। द्वि-चक्र एवं स्वेतवर्ण शिला 'वासुदेव' कहलाती है, कृष्णकान्ति एवं दीर्घ-छिद्रयुक्त 'नारायण' कहलाती है। इसी प्रकार

इसमें संकर्षण, प्रयुम्न, अनिरुद्ध, प्रसिष्ठी, विष्णु, नृसिंह, बाराह, कुर्म, श्रीधर आदि अनेक प्रकारकी शालग्राम-शिलाओं-का विशद वर्णन हैं। देवालयमें प्रतिष्ठित करनेके लिये भगवान वासुदेवकी, दशावतारोंकी, चण्डी, दर्गा, गणेश, स्कन्द आदि देवी-देवताओकी, सूर्यकी, प्रहोंकी, दिकपाल, योगिनी एवं शिवलिङ्ग आदिकी प्रतिमाओक श्रेष्ट लक्षणोंका वर्णन हैं । देवालयमें श्रेप्त लक्षणोंसे सम्पन्न श्रीविग्रहोंकी स्थापना सभी प्रकारके मङ्गलोंका विधान करती है। अग्नि-पराणोक्त विधिके 'अनुसार देवालयमे देव-प्रतिमार्का स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठा करानेसे परम ५ण्य होता है। श्रेष्ट साथकके लिये यही उचित है कि अत्यन्त जीर्ण, अङ्गृहीन, भग्न तथा शिलामात्रावशिष्ट ( विशेष चिह्नोंसे रहित ) देव-प्रतिमाका उत्सवसहित विसर्जन करे और देवालयमें नवीन मृतिका न्यास करे। जो देवालयके साथ अथवा उससे अलग कृप, वापी, तड़ागका निर्माण कर्त्राता या बृक्षारोपण करना है, वह भी बहुन पुण्य-का लाभ करता है।

भारतन्तर्यमें पश्चदेवापासना अति प्राचान है। गणेश, शिव, शिक्त, विष्णु और मर्थ य पाँचों देव आदिदेव भगवान्की ही पाँच अभिन्यिक्तयाँ हैं; परंतु सब तत्त्वतः एक ही हैं। गणपित-पूजन, मर्थ-पूजन, शिव-पूजन, देवी-पूजन और विष्णु-पूजनके महत्त्वका भी अग्निप्राणमें स्थान-स्थानपर प्रतिपादन हुआ है।

साधनाके क्षेत्रमें श्रेष्ठ गृह, श्रेष्ठ मन्त्र, श्रेष्ठ शिष्य और सम्यक् दीक्षाका बड़ा महत्त्व हैं । जिससे शिष्यमें ज्ञानकी अभित्र्यक्ति करायी जाय, उसीका नाम 'दीक्षा' हैं । पाश-मुक्त होनेके लिये जीवको आचार्य मे मन्त्राराधनकी दीक्षा लेनी चाहिये । मविधि दीक्षित शिष्यको शिवत्वकी प्राप्ति शीष्ठ होती है ।

जहां भक्त-मन-वाञ्छा-कल्पतरु भगवान्के सिद्ध श्री-त्रिप्रहोंके देवालय हैं, अथवा जहाँ सर्वलोकवन्द्रनीय श्रीहरिके प्रीत्यर्थ ऋषि-मृनियोंने कठिन माधना की है. वहीं भूमि 'तीर्घ' कहलाती है, जिसके सेवनसे भोग-मोक्षकी प्राप्ति होती है। तीर्घ-सेवनका फल सबको समान नहीं होता। जिसके हाथ-पैर और मन संपमित हैं तथा जो जितेन्द्रिय, लब्बाहारी, अप्रतिप्रही, निष्पाप है, उसी तीर्घयात्रीको तीर्घ-सेवनका यथार्थ फल मिलता है। ऐसे तीर्घयात्रीको पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्घोका सेवन करना चाहिये। गया-तीर्घमें शास्त्रोक्त विधिसे श्राद्ध करनेपर नरकस्थ पितर स्वर्गके अधिकारी और स्वर्गस्थ पितर परमपदके अधिकारी होते हैं।

काम-कोधप्रस्त मानवहारा नहीं चाहते हुए भी अज्ञानवरा बलात् पापाचरण हो जाता है। पातक तो अनेक प्रकारके हैं; पर कभी-कभी ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुतल्पगमन-जैसे महापातक भी घटित हो जाते हैं। इन पातकोंसे विमुक्तिका उपाय 'प्रायिश्वत' है। पातक, उपपातक, महापातकके परिशमनार्थ अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तका निर्देश किया गया है। यदि कुछ भी न हो सके तो भगवान् विष्णुकी स्तुति करे। भगवान् विष्णुके समस्तपापनाशक स्तोत्रके आश्रयसे समस्त पातक विनष्ट हो जाते हैं।

आत्मशुद्धि तथा शरीर-शुद्धिका एक महान् साधन 'तत' भी हैं। शास्त्रोक्त नियमको ही 'तत' कहते हैं। इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि विशेष नियम क्रतके ही अङ्ग हैं। तत करनेशिल्को किंचित् कष्ट सहन करना पड़ता है, अतः इसे 'तप' भी कहते हैं। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियसंयम, देवपूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरीका अभाव——ये दस नियम सामान्यतः सन्पूर्ण क्रतोमें आवश्यक माने गये हैं। भगवान् अग्निदेवने महर्षि वसिष्ठको तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष, संकान्ति आदिके अवसरगर होनेवाले स्नी-पुरुष-सम्बन्धी क्रत बताये हैं, जिनसे आत्यन्तिक कल्याणका सम्पादन होता है।

प्रहों और नक्षत्रोंकी स्थिति भी मानवकी सफलता-असफलनाको प्रभावित करती तथा शुभ-अशुभका विधान करती है । इसी कारण ज्योतिषशास्त्रका संक्षेपमें भगवान् अग्निदेवने सुन्दर उपदेश दिया, जिससे शुभ-अशुभका निर्णय करनेवाले विवेककी प्राप्ति हो सके । वर-वधूके गुण, विवाहादि संस्कारोंके मुहूर्तका निर्णय, 'काल'को समझनेके लिये गणित, युद्धमें विजय प्राप्तिके लिये विविध योग, शत्रुके वशीकरणके लिये शान्ति, वशीकरण आदि षट् तान्त्रिक कर्म, प्रहण-दान और प्रहोंको महादशा आदिका स्क्ष्मतापूर्वक विचार किया गया है । इस विवेचनमें ज्योतिपशास्त्रकी प्रायः उपयोगी बातें समाविष्ट हो गयी हैं।

ध्यप्रि और समष्टिके हितके लिये अपने अपने अग और आश्रमके अनुसार व्यक्तिमात्रके लिये स्वधर्म-पालन आवश्यक है। स्वधर्म-पालन ही सुख शान्ति तथा मोक्षकी सीढी है । यज्ञ करना-कराना, वेद पदना-पदाना और स्वाध्याय ब्राह्मणके कर्ष हैं। द्वान देना, वेदाध्ययन करना, यहानुष्टान करना क्षत्रिय-वैश्यके सामान्य धर्म हैं। प्रजा-पालन और दृष्टदमन क्षत्रियके तथा कृषि-गोरक्षा न्यापार वैश्यके धर्म हैं । सेवा एवं शिल्परचना शुद्रका धर्म है । ब्रह्मचर्याश्रम मानवके पवित्र जीवन-प्रासादके लिये 'नींयका पत्थर ' हैं । अन्तेयासीको आजके विद्यार्थियो-जैसा विलास-प्रमादपूर्ण जीवन नहीं, कठोर संयमित-नियमित अनुशासित जीवन व्यतीत करनेकी आवश्यकता है, जिससे वह वैयक्तिया और सामाजिया धर्मीके पाळनकी क्षमता प्राप्त कर सके । विवाहके उपरान्त गृहस्थाश्रमकी सम्पूर्ण दिनचर्याका उल्लेख करने हुए यह बनाया गया है कि गृही नित्य देवाराधन, द्रय शुद्धि, शीचाशीच-विचार एवं शुद्ध आचरणद्वारा किम प्रकार आत्मकल्याण और समाजकल्याणका सम्पादन करे । सद्गृहस्थके लिये तो यहाँतक कहा गया है कि 'श्री और समृद्धिके लिये गाय, चून्हा, चाकी, ओखली, मुसल, झाड़ ए॰ खंभेका भी पूजन करे। गीत्रके जन्मके बाद ग्रहस्थ-को वानप्रस्थ भारण करके पत्नीसहित तप:पूर्ण जीवन त्र्यतीत करना चाहिये । संन्यासीका जीवन तो त्यागका मूर्तिमान् स्वरूप है । संन्यासी शरीरके प्रति उपेक्षाभाव रखता हुआ एकाकी विचरता है और मननशील रहता है। बुटीचक, बहूदक, हंस और प्रमहंस—डन चार प्रकारके संन्यासियोंमें अन्तिम सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य बहामें स्थित है।

वास्तु-विद्याका भी अग्निपुराणमे यत्र-तत्र प्रभूत वर्णन हैं। भूमिके विस्तारका दिग्दर्शन कराते हुए विभिन्न द्वीप तथा देशोंका वर्णन किया गया है। रहनेके लिये गृह-निर्माण कैसे हो, फिर नगर-निर्माणकी योजना कैसी हो—इसे भी युक्तिपूर्वक समझाया गया है। गृह-निर्माण और नगर-निर्माणके साथ देव-प्रतिमा और देवालय-निर्माणका भी विस्तृत विवरण हैं। नगर, प्राम तथा दुर्गमें गृहों तथा प्रासादोंकी वृद्धि हो, इसकी सिद्धिके लिये ८१ पदोंका वास्तुमण्डल बनाकर वास्तु-देवताकी पूजा अवस्य करनी चाहिये।

पूजामें पृष्पोंका विशेष स्थान है । देवयूजनमें मालती, तमाल, पाटल, पद्म आदि विभिन्न पुण्योंके विभिन्न फल होते हैं; परंतु देवपूजनके लिये श्रेष्ठ पुष्प हैं—अहिंसा, इन्द्रियनिप्रह, दया, राम, तप, सत्य आदि । इन भाव-पुष्पोंसे अर्चिन श्रीहरि शीघ्र संतुष्ट होते हैं। भाव-पुष्पोंसे अर्चना करनेवालको नरक-यातना नहीं सहनी पड़ती: अन्यथा पापाचारीको अवीचि, ताम्र, रीरव, तामिस्र आदि नरकोंके कष्ट भोगनं पड़ते हैं । पुण्यात्मा-को स्वर्गकी प्राप्ति होती है । विशय पर्वपर, विशेष तीर्थमें, विशेष तिथिमें दानका अलग-अलग फल होता है। दानसे मोक्षतककी प्राप्त हो सकती है; परंतु फलकी कामनासे दिया गया दान मोक्षकी प्राप्ति न करवाकर व्यर्थ चला जाता है । गायत्री-मन्त्रकी व्याख्या करते हुए भगवान अग्निदेवने बताया है कि 'जो लोग भगवती गायत्रीका एवं गायत्री-मन्त्रका आश्रय लेतं हैं, उनके शरीर और प्राण दोनोंकी रक्षा होती है।

राज्यमें सुख-शान्ति बनाये रखनेके लियं राजाको अपने धर्मका मलीभाँति पाळन करना चाहिये। शत्रुस्ट्रन, प्रजापाळक, सुदण्डधारी, संयमी, रण-कलाबिद्, न्यार्याप्रय, दुर्ग-रक्षित, नीतिकुशल राजा ही अपने भर्मका पालन कर सकता है। जो राजा धनुर्वेदके शिक्षण-प्रशिक्षणकी पूर्ण व्यवस्था रखता है और जो लोक व्यवहारमें परम कुशल है, उसका पराभव नहीं होता।

स्थम और शकुनका भी जीवनपर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है।सभी स्वप्न या शकुन प्रभावशाली नहीं होते; पर जिनसे अशुभ होता है, उनके निवारणका उपाय भी बताया गया है। शुभ-लक्षणसम्पन की या पुरुषकी संगति सदा कल्याणकारी होती है; अतः इनके लक्षणांका भी विस्तृत वर्णन है। जीवन श्रीयुक्त रहे, अतः हीरा, मोती, प्रवाल, शृह्व आदि रलोंको परीक्षाके उपरान्त ही धारण करना चाहिये, जिससे शुभका विधान हो।

भगवान् आग्नदेवने चारों वेदोंकी सभी शाखाओंका विस्तत वर्णन करके चारो वेदोंकी विभिन्न ऋचाओं या सक्तोंके सिंहत पाठ, जप-इवन करनेका विधान बताया, जिससे भुक्ति-मुक्तिकामी पुरुषको अभीष्टकी प्राप्ति तथा सभी उत्पातोंकी शान्ति होती हैं। जैसे भ्रुग्वेदके 'अग्निमीळे पुरोहितम्'—इस सूक्तका सविधि जप करनेसे इष्टकामनाओंकी पूर्ति होती है। भगवान् अग्निदेव-ने सूर्य, चन्द्र, यदु, पूरु आदि अनेक वंशोंका वर्णन किया, जिनका चरित्र सुननेसे पापोंका क्षय होता है। यद्वंशमें भगवान् श्रीकृष्णका अवतार धर्म-संरक्षण, अधर्म-नाश, सुर-पालन और दैत्य-मर्दनके लिये ही हुआ था-देवक्यां वसुदेवासु कृष्णोऽभूत्तपसान्धितः॥ धर्मसंरक्षणार्थाय ह्यधर्महरणाय स्रादेः पालनार्थं च दैत्यादेर्मयनाय च॥ ( अग्निपुराण २७६ । १-२ )

स्वास्थ्य-रक्षा-सम्बन्धी क्षान भी मनुष्यके लिये आवस्यक हैं। अतः स्वास्थ्यके सिद्धान्त, रांगके मेद एवं कारण, ओपधिका विवेचन, वैद्यका वर्तव्य, उपचारके उपाय, शरीरके अवयव, गज और अस्वकी चिकित्सा आदिका वर्णन करते हुए आयुर्वेदका ज्ञान कराया गया है, जो मृतको भी प्राण-प्रदाता है। अनिष्ट-निवारण मन्त्रोंके प्रयोगोंद्वारा भी होता है, अतः मन्त्र-तन्त्रकी परिभाषा और मेद-प्रमेद बताकर शिव, सूर्य, गणपति, लक्ष्मी, गौरी आदि देवी-देवताओंके अनेक मनत्र और मण्डल बताय गये है, जिनको सिद्ध करके प्रयोग करनेसे विष-शमन, बालप्रह आदिका निवारण होता है।

समाजमें उसका बड़ा आदर होता है, जिसकी वाणीमें रस है, जिसमें अभिव्यक्तिकी कुशलता है और जिसमें प्रस्तुतीकरणकी क्षमता है। अतः अग्निपुराणमें काव्य-मीमांसाका अतिविस्तृत वर्णन है। काव्याङ्ग, नाटकिन्स्पण, रस-मेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्द-गुण आदि शास्त्रीय विषयोंकी सूक्ष्म विवेचना है। यह इसीलिंग कि अपारे काव्यसंसारे कविरेख प्रजापतिः।'

( अग्नि० ३३९ । १० )

लोक-परलोक और परमार्थके सर्वोपयोगी स्थूल-सूक्ष्म विषयोंके वर्णनका यही उद्देश्य है कि मानव सुखी, शान्त, समृद्ध एवं खस्थ-जीवन व्यनीत करने हुए परम तस्वको प्राप्त करें। जीवनमें अर्थ और काम दोनों हो, पर वे हों धर्मके द्वारा नियन्तित। जीवन धर्मनिष्ठ हो और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हो। धर्मशाखका उपदेश देते हुए बताया गया है कि "वर्म वहीं हैं, जिससे मोग और मोक्ष, दोनों प्राप्त हो सकें। वैदिक कर्म दो प्रकारका है—एक 'प्रवृत्तकर्म' कहने हैं। जानपूर्वक निष्काम-भावसे जो कर्म किया जाना है, जसका नाम 'निवृत्तकर्म' है। वेदाभ्यास, तप, जान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा तथा गुरुसेबा—ये परम जत्म कर्म निःश्रेयस । मोक्षक्य गुरुसेबा—ये परम जत्म कर्म निःश्रेयस । मोक्षक्य कल्याण ) के साधक हैं। इन सबमें भी सबसे उत्तम आरमझान है। । । ।

'मुक्ति'से भी महत्त्वपूर्ण 'मुक्ति' हैं. जिससे जीवामा सभी प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होकर परमात्मखन्छ हो जाता हैं। 'झान' वही हैं. जो ब्रह्मको प्रकाशित करें और 'योग' वही हैं. जिससे चित्त ब्रह्मसे संयुक्त हो जाय। 'ब्रह्मप्रकाशकं झानं योगस्तकेकिक्तता।'। अग्नि ० २७२। १)। अतः भगवान् अग्निदेवने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अर्थात् अष्टाङ्गयोगका वर्णन किया, जिससे आत्मा परमात्मचैतन्यरूप हो जाय । परमात्म-चैतन्यकी प्राप्ति ही परम प्राप्तच्य हैं । इसीकी प्राप्तिके दो प्रधान मार्ग--ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका प्रतिपादन करनेवाली श्रीमद्भगवद्गीताका संक्षेपमें कथन करनेके उपरान्त प्रमानिताका भी वर्णन किया गया है ।

वस्तुतः शरीरसे आत्मा पृथक है। नंत्र, मन, बुद्धि आदि आत्मा नहीं है। आत्मा इनका नहीं, य आत्माके हैं । जीवात्मा परमात्माका सनातन अंश है । ब्रह्मत्वकी प्राप्तिमें ही जीवनकी परम सफलता है । इसके लिये ज्ञानयोग श्रेष्ट साधन है। साधनाके द्वारा जीव तगत्के स्थूल-मूक्ष्म बन्धनोंसे मुक्त होकर ब्रह्मलकी प्राप्ति कर लेता हैं । साधकको 'शरीर-भाव'से अतीत होना आवश्यक है । अपवादकी बात दूसरी है । अन्यथा सभीको अभ्यास करना ही पड़ता है। इसीलिये पूजा, व्रत, तप, वैराग्य और देवाराधनका विधान है । आत्मोत्कर्षके लिये सभीको अपने-अपने स्तरके अनुकूल साधन-पथ चुनना चाहिये । सभीका स्तर एक नहीं, अतः सभीका अधिकार भी समान नहीं । देवोपासनासे भी परमतत्त्वकी प्राप्ति हो सकती हैं। देवोपासकांका जो 'विष्यु' है, वहीं याब्रिकोंका 'यब्रप्रुच्य' हैं और वहीं ज्ञानियोका 'मूर्तिमान ज्ञान' है । जीवारमा किसी पथका आश्रय है, अन्तिम उद्देश्य यही है कि आत्मा और परमात्माका एकत्व प्रकाशित हो जाय । सच्चा श्रेय तो सदा परमार्थमें ही निहित रहता है । परमार्थकी दृष्टिसे ने। आतमा और परमात्माका नित्य अभिन्नत्व है । अग्नि पुराणमें श्रीसृतजीने कहा हैं--- "भगवान् विष्णु ही सारसे भी मार तस्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदिके कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। 'वह विष्णुखरूप ब्रह्म मैं ही हूँ'---इस प्रकार उन्हें जान लेनेपर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है।"

ऐसे वेदमम्मत, सर्वविद्यायुक्त और ब्रह्मखरूप अमि-पुराणका जो पठन, श्रवण, अध्ययन और मनन करता है, उसे भोग और मोक्ष —दोनोंकी ही प्राप्ति होती है— सारात्सारो हि भगवान् विष्णुः सर्गाविकृतिभुः। ब्रह्माहमस्मि तं बात्या सर्ववृत्यं प्रजायते॥ (अमि-११४)

# कल्याण 🐃



नग्वान बीकृष्ण

#### ॥ श्रीहरिः ॥ ॐ नमो भगवते बास्तुदेशायी

# अग्निपुराप

#### पहला अध्याय

#### मङ्गलाचरण तथा अग्नि और वसिष्टके संवाद-रूपसे अग्निपुराणका आरम्भ

श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम् । श्रद्धाणं विद्वमिनदादीन् वासुदेवं नमाम्यहम् ॥

क्ट्रमी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव-बी, ब्रह्मा, अमि, इन्द्र आदि देवताओं तथा भगवान् वासुदेव-को मैं नमस्कार करता हूँ? ॥ १॥

नैमित्रारण्यकी बात है। शौनक आदि ऋषि यजाँद्वारा भगवान् विष्णुका यजन कर रहे थे। उन समय वहाँ तीर्ब-यात्राके प्रतङ्गसे स्तजी पशारे। महर्षियोंने उनका स्वागत-सत्कार करके कहा—॥ २॥

श्रृति बोळे—सूतजी ! आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सारसे भी सारभूत तस्त्र बतलानेकी कृपा करें, जिसके बान लेनेमात्रसे सर्वकृता प्राप्त होती है ॥ ३॥

स्तजीने कहा—ऋषियो ! मगवान विष्णु ही सारसे भी सारतस्व हैं । वे सृष्टि और पालन आदिके कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं । वह विष्णुख़रूप ब्रह्म मैं ही हूँ?—इस प्रकार उन्हें जान लेनेपर सर्वकता प्राप्त हो जाती है । ब्रह्मके दो स्वरूप जाननेके योग्य हैं—शब्दब्रह्म और परब्रह्म । दो विद्याएँ भी जाननेके योग्य हैं—अपरा विद्या और परा विद्या । यह अथवेवेदकी श्रुतिका कथन है । एक समयकी वात है, मैं, शुकदेवजी तथा पैल आदि ऋषि वदरिकाशमको गये ओर वहाँ व्यासजीको नमस्कार करके हमने प्रभ किया । तब उन्होंने हमें सारतस्वका उपदेश देना आरम्भ किया । ४—६ ॥

ज्यासजी बोले सूत ! तुम शुक्त आदिके साथ मुनो । एक समय मुनियोंके साथ मैंने महर्षि वसिष्ठजीसे सारभूत परात्पर ब्रह्मके विषयमें पूछा था । उस समय उन्होंने मुझे बैसा उपदेश दिया था। वही तुम्हें बतला रहा हूँ ॥ ७ ॥

विस्तिष्ठजीने कहा—ग्यास ! सर्वान्तर्यामी ब्रह्मके दो सक्तप हैं ! मैं उन्हें बताता हूँ, सुनां ! पूर्वकालमें श्रृपि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेवने इस विषयमें जैता, जो कुछ मी कहा था, वही भें (तुम्हें बतां रहा हूँ)। अग्निपुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक-एक अक्षर ब्रह्मविद्या है, अत्रएव यह 'परब्रह्मरूप' है। मुन्वेद आदि सापूर्ण वेद-शान्त 'अपरब्रह्म' है। परब्रह्मरूप अग्निपुराण सम्पूर्ण देवताओं के लिये परम सुन्वद है। अग्निदेवद्वारा जिसका कथन हुआ है, वह आग्नेय-पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। यह पवित्र पुराण अपने वाटकों और श्रोताजनोंको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्निरूपसे विराजमान हैं। व ही क्योतिर्मय परात्पर परब्रह्म हैं। ज्ञानयोग तथा क्रमंयोगद्वारा उन्हींका पूजन होता है। एक दिन उनविष्णुत्करूप अन्वदेवने सुनियोसहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया॥ ८—११॥

बसिष्ठजीने पूछा—अभिदेव ! संसारमागरसे पार लगानेके लिये नीकारूप परमेश्वर ब्रह्मके खरूपका वर्णन कीजिये और सम्पूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्याका उपदेश दीजिये जिसे जानकर मनुष्य सर्वश्च हो जाता है ॥ १२ ॥

अग्निर्व बोले—बिख ! मैं हो विष्णु हूँ, मैं ही कालामिकद कहलाता हूँ । मैं तुम्हें सम्पूर्ण विद्याओकी सारभूता विद्याका उपदेश देता हूँ, जिने अमिपुराण कहते हैं। वही सब विद्याओंका तार है, वह ब्रह्मस्वरूप है। सब मय एवं सबंकारणभूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंदा, मन्वन्तर, वंद्यानुचरित आदिका तथा मत्य-कूमें आदि रूप धारण करनेवाले मगवान्का वर्णन है। ब्रह्म भगवान् विष्णुकी स्वरूपभूता हो विद्याएँ हैं —एक परा और दूसरी अपरा। श्रृक् युद्धः, साम और अथर्वनामक वेद, वेदके छहाँ अक्र—शिक्षा, कर्य, व्याकरण, निरुक्त, ज्यौतिष और स्वरूपक्षा तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, प्राण, न्याय, वेदक (आयुर्वेद), गान्धर्य वेद (संगीत),

भनुर्वेद और अर्थशास्त्र—यह सब अपरा विद्या है तथा परा विद्या बह है, जिससे उस अहस्य, अग्रह्म, गोत्ररहित, चरणरहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्मका बोध हो । इस अग्निपुराणको परा विद्या समझो । पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने मुझसे तथा ब्रह्माजीने देवताओंसे जिस प्रकार वर्णन किया था, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मस्य आदि अवतार धारण करनेवाले जगत्कारणभूत परमेश्वरका प्रतिपादन करूँगा ॥१३—१९॥

इस प्रकार व्यासद्वारा सूतके प्रति कहे गये आदि आग्नेम महापुराणमें पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥

# दूसरा अध्याय

#### मत्स्यावतारकी कथा

विश्वज्ञाने कहा—अभिदेव ! आप सृष्टि आदिके कारणभूत भगवान् विष्णुके मत्स्य आदि अवतारीका वर्णन कीजिये। साथ ही ब्रह्मस्वरूप अभिपुराणको भी सुनाइये। जिसे पूर्वकालमें आपने श्रीविष्णुभगवान्के मुखसे सुना था ॥ १ ॥

अग्निदेव बोर्ले-विषष्ठ ! मुनो, मैं श्रीहरिकं मत्स्यावतार-का वर्णन करता हूँ । अवतार-धारणका कार्य दुष्टोंके विनाश और साधु-पुरुषोंकी रक्षाके लिये होता है। बीते हुए कल्पकं अन्तमें 'ब्राझ'नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था । मुने ! उस समय 'भू' आदि लोक समुद्रके जलमं हुव गये थे । प्रलयके पहलेकी बात है। वैवस्वतमन भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदीमें बल्से पितरोंका तर्पण कर रहे थे। उनकी अञ्चलिके जलमें एक बहुत छोटा-सा मत्स्य आ गया। राजाने उसे जलमें फेंक देने-का विचार किया । तब मत्स्यने कहा--'महाराज! मुझे जलमें न फेंको । यहाँ प्राह आदि जल जन्तु ओंसे मुझे भय है ।' यह सुनकर मनुने उसे अपने कल्याके जलमें डाल दिया । मत्स्य उसमें पहते ही बड़ा हो गया और पुनः मनुसे बोला -'राजन् ! मुझे इससे बड़ा स्थान दो ।' उसकी यह बात सनकर राजाने उसे एक बड़े जलपात्र ( नाद या कूँडा आदि ) में डाल दिया । उसमें भी बड़ा होकर मत्त्व राजाने बोला-भानी | मुझे कोई' विस्तृत स्थान दो ।' तब उन्होने पुनः उसे सरोवरके जलमें डाला: किंतु वहाँ भी बढकर वह सरोवर-के बराबर हो गया और बोल्य- 'मुझे इसते बड़ा स्थान दो ।' तब मनुने उसे फिर समुद्रमें ही है जाकर डाल दिया । बहाँ वह मत्स्य क्षणभरमें एक छाल योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्यको देखकर मनुको बड़ा विस्मय हुआ। वे

बोले — आप कोन हैं ? निश्चय ही आप भगवान् श्रीविष्णु जान पड़ते हैं । नारायण ! आपको नमस्कार है । जनादंन ! आप किसलिये अपनी मायान मुझे मोहित कर रहे हैं !? ॥२— १०॥

मनुके ऐसा कहनेपर सबके पालनमें सलग्न रहनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान् उनमे बोले - पाजन् ! मैं दुर्शका नादा और जगत्की रक्षा करनेके लिये अवर्ताणं हुआ हूँ। आजसे सातवें दिन समुद्र मम्पूर्ण जगत्को हुवा देगा । उस समय तुम्हारे पान एक नौका उपस्थित होगी । तुम उनपर सब प्रकारके बीज आदि रत्वकर बैठ जाना। सप्तर्पि भी तुम्हारे साथ रहेगे। जबतक ब्रह्माकी रात रहेगी। तबतक तुम उसी नावपर विचरत रहोंगे। नाव आनेक बाद में भी इसी रूपमें उपस्थित होऊँगा । उस समय तुम मेरे र्रागम महासर्प-मयी रस्तीम उस नावको बॉध देना । ऐसा कहकर भगवान् मत्स्य अन्तर्थान हो। गये और वेयस्वत मनु उनके बताय हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने छंग। जब नियत समयपर समुद्र अपनी सीमा लॉचकर बढ्ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नोकापर बैठ गयं। उमी समय एक सीग धारण करनेवाले सुवर्णमय मत्स्यभगवान्का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर दस लाख योजन लंबा था। उनके सींगमे नाव बांधकर राजाने उनसे भारखा नामक पुराणका अवण किया, जो सब पापोका नाश करनेबाला है। मनु भगवान् मत्स्वकी नाना प्रकारके स्तात्रोद्वारा स्तुति भी करते थे। प्रख्यके अन्तमें ब्रह्माजीसे वेदको हर लेनेवाले 'ह्यपीव' नामक दानवका वध करके भगवान्ने वेद-मन्त्र आदिकी रक्षा की । तत्यश्चात् वाराहकस्य आनेपर श्रीहरिने कच्छपरूप धारण किया ॥ ११---१७॥

इस प्रकार अधिदेवद्वारा कहं गंथ विद्यासार-स्वरूप आदि आग्नंय महापुराणमें भरस्यावतार-वर्णन' नामक दूसरा अध्याम पुरा हुआ ॥ २ ॥

#### तीसरा अध्याय

#### समुद्र-मन्थन, कुर्म तथा मोहिनी अवतारकी कथा

अग्निदेश कहते हैं-विस्तृ ! अब मैं कुर्मावनारका बर्णन करूँगा। यह सुननेपर सब पार्योका नाश हो जाता है। पूर्वकालकी बात है, देवासूर-संग्राममें दैत्योंने देवताओं-को परास्त कर दिया । वे दुर्वामाके शापमे भी लक्ष्मीमे रहित हो गये थे। तब सम्पूर्ण देवता क्षीरसागरमें शयन करनेवाले भगवान् विष्णुके पाय जाकर बोलं --- भगवन् ! आप देवनाओंकी रक्षा कीजिये ।' यह सुनकर श्रीहरिने ब्रह्मा आदि देवताओंने कहा -- देवगण ! तुमलोग क्षीरममृहको मयने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मीको पानेके लिये असरी-से मंधि कर लो। कोई यहा काम या भारी प्रयोजन आ पड़नेपर शत्र औंसे भी संवि कर लेती चाहिये। मैं तुम होगोंको अमृतका भागी बनाऊँगा और दैत्योंको उससे विश्वत रनव्या। मन्दराचलको मधानी और वामिक नागको नेती बनाकर आलम्बरहित हो मेरी महायताने तुमलोग क्षीरमागरका मन्थन करो । भगवान विष्णुके ऐमा कडनेपर देवता दैत्यंकि साथ संधि करके क्षीरममुद्रपर आये। फिर तो उन्होंने एक माय मिलकर ममृद्र मन्थन आरम्भ किया। जिस ओर वामुकि नागकी पूँछ यी। उमी ओर देवता खडे थे। दानव वास्त्रिक नागके निःश्वासरी क्षीण हो रहे थे और देवताओंको भगवान अपनी कुपादृष्टिने परिपृष्ट कर रहे थे। समद्र-मन्यन आरम्भ होनेपर कोई आधार न मिलनेसे मन्दराचल पर्वत समुद्रमें हुव गया ॥ १-७॥

तब भगवान् विष्णुने कुर्म (कछुए-) का रूप घारण करके मन्दराचलको अपनी पीठपर रख लिया। फिर जब समुद्र मया जाने लगा, तो उसके मीतरसे इलाइल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान् शंकरने अपने कण्डमें घारण कर लिया। इसने कण्डमें काला दाग पड़ जानेके कारण वे पीलकण्ड' नामने प्रियद्ध हुए। तथ्यश्चात् ममुद्रमे वावणी-देवी, पारिजात बुझ, कौस्तुभमणि, गौएँ तथा दिल्य अपनराएँ प्रकट हुई। फिर लक्ष्मीदेवीका प्रादुर्माव हुआ। वे सगवान् विष्णुको प्राप्त हुई। सम्पूर्ण देवताओंने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान् हो गये। तदनन्तर प्रगवान् विष्णुके अंवासृत अन्वन्तरि, को अमुबँबके

प्रवर्तक हैं, हायमें अमृतसे भरा हुआ कल्का लिये प्रकट हुए। दैल्योंने उनके हायमें अमृत क्लीन लिया और उसमेंसे आघा देवताओंको देकर वे सब चलते बने। उनमें जम्म
आदि दैल्य प्रधान थे। उन्हें जाते देल भगवान् विष्णुने
स्त्रीका रूप धारण किया। उस रूपवती क्लीको देलकर
दैल्य मोहित हो गये और बोले—'सुमृिल ! दुम हमारी
मायां हो जाओ और यह अमृत लेकर हमें पिलाओ।'
'बहुत अच्छा' कहकर भगवान्ने उनके हाथने अमृत ले
लिया और उसे देवताओंको पिला दिया। उस समय
राहु चन्द्रमाका रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब
सूर्य और चन्द्रमाने उसके कपट-वैपको प्रकट कर
दिया॥ ८—१४॥

यह देख भगवान् श्रीहरिने चक्रमे उसका मन्तक काट हाला। उसका सिर अलग हो गया और भूजाओं महित षद् अलग रह गया । फिर भगवानको दया आयी और उन्होंने राहुको अमर बना दिया। तब प्रहस्वरूप राहुने भगवान् श्रीहरिते कहा-- 'इन सूर्य और चन्द्रमाको मेरेद्वारा अनेको बार प्रहण लगेगा । उस समय संसारके स्रोग जो कुछ दान करें, वह सब अक्षय हो ।' भगवान विष्णुने 'तथास्त्र' कहकर सम्पूर्ण देवताओं के साथ राहकी बातका अनुमोदन किया। इसके बाद भगवानने स्नीरूप त्याग दियाः किंतु महादेवजीको भगवानके उस रूपका पुनर्दर्शन करने-की इच्छा हुई । अतः उन्होंने अनुरोध किया--भगवन् ! आप अपने स्त्रीरूपका मुझे दर्शन करावें ।' महादेवजीकी प्रार्थनासे भगवान श्रीहरिने उन्हें अपने स्त्रीरूपका दर्शन कराया । वे भगवान्की मायामे ऐमे मोहित हो गये कि पार्वतीजीको त्यागकर उस स्त्रीके पीछे लग गये। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनीके केश पकड़ लिये। मोहिनी अपने केशोंको खुड़ाकर वहाँसे चल दी । उसे बाती देख महादेवजी भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उम ममय प्रथ्वीपर जहाँ जहाँ भगवान् शंकरका वीर्य गिरा, वहाँ-वहाँ शिवलिक्रोंका क्षेत्र एवं सुवर्णकी खानें हो गयीं। तत्पश्चातः व्यष्ट माया है - ऐसा जानकर भगवान् बांकर अपने साकपर्मे जियत हुए । तब भगवान् श्रीहरिने प्रकट

होकर शिवजीने कहा—'कद्र ! तुमने मेरी मायाको जीत किया । प्रध्वीपर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है। जो मेरी इस मायाको जीत सके ।' भगवानके प्रयक्तिये दैस्योंको अंमृत नहीं मिलने पाया। अतः देवताओंने उन्हें

युद्धमें भार गिराया। फिर देवता स्वर्गमें विराजमान हुए और दैत्यलोग पातालमें रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजयगायाका पाठ करता है, यह स्वर्गलोकमें जाता है।। १५-२३।।

इस ब्रकार विद्याओंके सारभूत आदि आन्त्रेय महापुराणमें कूर्मावतार-वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

## चौथा अध्याय

#### वराह, नृसिंह, वामन और परश्चराम अवतारकी कथा

अधिदेश कहते हैं-विसिष्ठ ! अब मैं वराहावतारकी पापनाश्चिनी कथाका वर्णन करता हूँ । पूर्वकालमें 'हिरण्याख' नामक दैत्य असरीका राजा था। वह देवताओंको जीतकर स्वर्गमें रहने रूगा । देवलाओंने भगवान विष्णके पास बाकर उनकी स्तुति की । तब उन्होंने यश्ववाराहरूप पारण किया और देवताओं के छिये कण्टकरूप उस दानवको दैल्पोंसहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदिकी रक्षा की । इसके बाद वे भगवान औहरि अन्तर्थान हो गये । हिरण्याक्षके एक माई था, जो विरण्यकशिए के नामसे प्रसिद्ध या । उसने देवताओं के यक्तभाग अपने अधीन कर किये और उन मबके अधिकार कीनकर वह स्ववं ही उनका उपभोग करने छगा । भगवानने वृसिहरूप बारण करके उसके सहायक असुरोसहित उस दैखका वभ किया । तत्पश्चात् सम्पूर्ण देवताओंको अपने-अपने पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । उस समय देवताओंने उन बसिंहका स्तवन किया।

पूर्वकालमें देवता और असुरोमें युद्ध हुआ। उस युद्धमें बिंख आदि देखोंने देवताओंको परास्त करके उने स्वगंसे निकाल दिया। तब वे श्रीहरिकी दारणमें गमें। भगवानने उन्हें अभय-दान दिया और कश्चप तथा अदितिकी स्तुतिसे प्रमुख हो, वे अदितिके गर्भसे वामन-रूपमें प्रकट हुए। उम समय दैत्यराज बिंख गङ्गाद्धारमें यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके युद्धमें गये और वहाँ युद्धमानकी स्तुतिका गान करने छगे॥ १——७॥

बाममके मुखसे वेदोंका पाठ सुनकर राजा बिक उन्हें कर देनेको उद्यत हो गये और शुकाचार्यके मना करनेपर भी बोके पहलन् ! आपकी जो हन्छा हो। सुक्षते माँगें । मैं आपको वह बस्त अवस्य दूँगा ।' वामनने बक्कि कहा- पहले अपने सुक्षके किने बीन पक स्थिकी आवश्यकता है; वही दीजिये। विलिने कहा— अवश्य तूँगा। तब संकल्पका जल हाथमें पहते ही भगवान वामन अवामन हो गये। उन्होंने विराट् रूप धारण कर लिया और भूलोंक, भुवलोंक एवं स्वर्गलोकको अपने तीन पगाँसे नाप लिया। श्रीहरिने बलिको सुतललोकमें भेज दिया और त्रिलोकीका राज्य इन्द्रको दे डाला। इन्द्रने देवताओंके साथ श्रीहरिका स्वनन किया। वे तीनों लोकोंके स्वामी होकर मुख्ये रहुने लगे।

बहान् ! अव में परशुरामावतारका वर्णन करूँगाः युनो। देवता और ब्राह्मण आदिका पालन करनेवाले श्रीहरिने अब देखा कि भूमण्डलके क्षत्रिय उद्धत स्वभावके हो गये हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वीका मार उतारने और सबंत्र शान्ति स्थापित करनेके लिये जमदिमके अंशहारा रेणुकाके गर्भने अवतीर्ण हुए ! म्युनन्दन परशुराम शस्त्र विद्याके पारंगत विद्यान् थे । उन दिनों कृतवीर्यका पुत्र राजा अर्जुन मगवान् दत्तात्रेयजीकी कृपासे हजार बाँहें पाकर समस्त भूमण्डल्यर राज्य करता था । एक दिन वह वनमें शिकार खेलनेके लिये गया ॥ ८—१४ ॥

बहाँ वह बहुत थक गया । उस समय जमद्भि मुनिने उसे नेनासहित अपने आध्रमपर निमन्त्रित किया और कामधेनुके प्रभावसे सबको भोजन कराया । राजाने मुनिसे कामधेनुको अपने लिये माँगा; किंद्र उन्होंने देनेसे इनकार कर दिया । तब उसने बलपूर्वक उस धेनुको छीन लिया । यह समाचार पाकर परशुरामजीने हैहरपुरीमें जा उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसेसे उसका मसाक काटकर रणभूमिमें उसे मार गिराया । फिर वे कामधेनुको साथ केकर अपने आध्रमपर लीट आये । एक दिन परशुरामजी जब बनमें गये हुए ये, कृतवीर्यके पुत्रोंने आकर अपने मिनाके नेनका बदका केनेके किये अम्बरीन स्विको



बका ज्यास, आता सूत [अग्नि॰ अ॰ १



वक्तां वसिष्ठः भ्राता न्यास-शुक्तदेव [ अप्रि॰ अ॰ १



बका गण्निदेयः श्रोता वस्तिष्ठ विग्रेश अर १



बक्ता नारदः भ्रोता वालमीक [ अप्रि॰ अ॰ ॰

मार डाला। जब परशुरामजी छीटकर आये तो पिताको मारा गया देख उनके मनमें बढ़ा कोच हुआ। उन्होंने इकीस यार समसा भूमण्डसके क्षत्रियोंका संहार किया। फिर कुरुकेत्रमें पाँच कुण्ड बनाकर सहीं उन्होंने अपने पितरोंका तर्पण किया और सारी पृथ्वी कस्पप-मुनिक्ती दान देकर वे महेन्द्र पर्वतपर रहने सगे। इस प्रकार कूर्म बराष्ट्र) वृत्तिहा वामन तथा परग्रुराम अवतारकी कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गकोकमें जाता है॥ १५—२१॥

इस प्रकार आदि आनोब महापुराणमें 'बराहः वृत्तिहः वामन तथा परशुरामानतारकी कथाका वर्णनः नामक बीधा अध्याम पूरा हुआ ॥ ४ ॥

#### पाँचवाँ अध्याय

#### श्रीरामावतार-वर्णनके प्रसन्नमें रामायण-बालकाण्डकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेख कहते हैं—यसिष्ठ ! अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायणका वर्णन कहँगा, जैसे पूर्वकालमें नारदजीने महर्षि वाल्मीकिजीको सुनाया था । इसका पाठ भोग और मोक्ष—दोनोंको देनेवाला है ॥ १॥

देखर्षि नारद कहते हैं--वास्मीकिजी ! मगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्माजीके पुत्र हैं मरीचि । मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूर्य और सूर्यसे वैवन्वत-मनुका जन्म हुआ । उसके बाद बैवस्वत मनुने इस्वाक्तकी उत्पत्ति हुई। इस्वाकुके वंशमें ककुत्थ नामक राजा हुए। ककुत्थके रचुः रचुके अन और अजके पुत्र दशरय हुए । उन राजा दशरक्छे रावण आदि राक्षसोंका वध करनेके छिये साक्षात् भगवान् विष्णु चार रूपोंमें प्रकट हुए । उनकी बड़ी रानी कीसस्याके गर्भते श्रीरामचन्द्रजीका प्रादुर्भाव हुआ । कैकेयीने भरत और सुमित्राते लक्ष्मण एवं शत्रुप्तका जन्म हुआ । महर्षि ऋष्यशृङ्गने उन तीनों रानियोंको यशसिद्ध चक दिये थे। जिन्हें खानेसे इन चारों कुमारोंका आविर्माव हुआ । श्रीराम आदि सभी माई अपने पिताके ही समान पराक्रमी थे। एक समय मनिवर विश्वामित्रने अपने यशमें विका डालनेवाले निद्यान्तरीका नाद्य करनेके स्थि राजा दशरथसे प्रार्थना की (कि आप अपने पुत्र श्रीरामको सेरें साथ मेज दें )। तब राजाने मुनिके साथ श्रीराम और स्क्रमणको मेज दिया । श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ जाकर मुनिसे अख-दालोंकी दिक्षा पायी और ताइका नामवाली निशाचरीका वध किया । फिर उन बल्यान बीरने मारीच नामक राधास-

को मानवास्ति मोहित करके दूर फेंक दिया और यह-विपातक रावस सुवाईको दल-कलसहित मार हाला । इसके बाद वे कुछ कालतक मुनिके सिद्धाअममें ही रहे। तत्मक्षात् विश्वामित्र आदि महर्षियोंके साथ स्क्रमणसहित श्रीराम मिथिस्त्रनरेशका धनुष-यह देखनेके लिये गये ॥ २—९ ॥

िअपनी माता अइस्याके उद्धारकी बार्ता सनकर संतुष्ट हुए ो शतानन्दजीने निमित्त-कारण बनकर श्रीरामसे विश्वामित्र मुनिके प्रभावकाः वर्णन किया । राजा जनकने अपने यत्रमें मुनियोंसहित श्रीरामचन्द्रजीका पूजन किया। भीरामने बनुषको चढा दिया और उसे अनायास ही तोह बाबा । तदनन्तर महाराज जनकने अपनी अयोनिजा कन्या सीवाको, जिसके विवाहके लिये पराक्रम ही ग्रुट्क निश्चित किया गया था। भीरामचन्द्रजीको समर्पित किया । श्रीरामने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनोंके मिथिलामें पश्चारनेपर सबके सामने सीताका विश्विपूर्वक पाणिप्रहण किया । उस समय लक्ष्मणने भी मिथिलेश-कत्या उर्मिलाको भपनी पत्नी बनाया । राजा जनकके छोटे भाई कुदाध्यज थे। उनकी दो कन्याएँ याँ-भृतकीर्ति और माण्डबी। इनमें माण्डवीके साथ भरतने और श्रुतकीर्तिके साथ शतुष्तने विवाह किया । तदनन्तर राजा जनकरे भलीभाँति पुजित हो भीरामचन्द्रजीने बसिष्ठ आदि महर्षियोंके साथ बहुँ प्रिस्थान किया । मार्गर्मे जमद्दग्निनन्दन परशुरामको जीतकर वे अयोध्या पहुँचे । वहाँ जानेपर भरत और शत्रुन्न अपने मामा राजा युषाजित्की राजधानीको चले गवे ॥ १०---१५ ॥

इस प्रकार आदि आन्नेन महापुराणमें शीरामागण-कथाके अन्तर्गत नातकाष्ट्रमें आवे हुए निषयका नर्णनः सम्बन्नी गींचवीं अध्याय कुरा हुव्य ॥ ५ ॥

<sup>#</sup> वहाँ मृत्यें अभावतः पद अभावः के काँगे है । कहाँ आसि अध्यय पश्चम्यन्तका वीषक नहीं है । सार्वविगत्तिक तिसिके विध्यमञ्जूतार अववान्त्र पत्रके काँ तिका अध्यम हुन्त है। वेका नात्रका व्यक्तिये ।

#### छठा अञ्चाय

#### अयोध्याकाण्डकी संवित्र कथा

मारदजी कहते हैं--भरतके ननिश्च चले बानेपर ि <del>कद</del>मणसहित ] श्रीरामचन्द्रजी ही पिता-माता आदिके सेवा-सत्कारमें रहने लगे । एक दिन राजा दशरयने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-प्युनन्दन ! मेरी वात सुनो । द्वम्हारे गुर्णोपर अनुरक्त हो प्रजाबनीने मन-ही-मन तुम्हें राज-सिंडासनपर अभिषिक्त कर दिया है-प्रजाकी यह हार्दिक इन्छा है कि द्वम युवराज बनो; अतः कल प्रातःकाल मैं तुर्भे युवराजपद प्रदान कर देंगा । आज रातमे तुम सीता-सहित उत्तम वतका पालन करते हुए संयमपूर्वक रहो।' राजाके आठ मन्त्रियों तथा वसिष्ठवीने भी उनकी इस बातका अनुमोदन किया। उन आठ मन्त्रियोंके नाम इस प्रकार हैं--- दृष्टि, जयन्त, विजय, मिद्धार्य, राज्यनर्धन, अशोकः धर्मपाल तथा समन्त्रक । इनके अतिरिक्त वसिष्ठजी भी [ मन्त्रणा देते थे । ] पिता और मन्त्रियोंकी बातें सनकर श्रीरखनायजीने 'तथास्त' कहकर उनकी आहा शिरोधार्य की और माता कीमल्याको यह श्रभ समान्तार बताकर देवताओं-की पूजा करके वे संयममें स्थित हो गये। उधर महाराज दशरथ वसिष्ठ आदि मन्त्रियोंको यह कहकर कि 'आपलोग श्रीरामचन्द्रके राज्यामिषेककी सामग्री जटायें के कैयीके भवनमें चले गये। कैकेरीके मन्यरा नामक एक दासी थी। जो बड़ी दुष्टा थी । उसने अयोध्याकी सजावट देख, श्रीरामचन्द्रबीके राज्याभिचेककी बात बानकर रानी केकेयीसे सारा हाल कह सुनाया । एक बार किसी अपराधके कारण औरामचन्द्रजीने मन्धराको उसके पैर पकड़कर बसीटा था। उसी बैरके कारण वह सदा यही खाइती थी कि रामका वनवास हो जाय ॥१--८॥

सन्धरा बोली—कैकेयी ! तुम उठोः रामका राज्या-भिषेक होने जा रहा है । यह तुम्हारे पुत्रके लिये, मेरे लिये और तुम्हारे लिये भी मृत्युके समान भयंकर हजान्त है—इसमें कोई सदेह नहीं है ॥ ९॥ मन्यरा कुन्दी थी । उसकी बात सुनकर रानी कैकेयीको प्रसक्तता हुई । उन्होंने कुन्जाको एक आभूषण उतारकर दिया और कहा— भेरे छिये तो जैसे राम हैं। वेसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। युक्ते ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे भरतको राज्य मिल सके। मन्धराने उस हारको फेंक दिया और कुपित होकर कैकेयीसे कहा ॥ १०-११॥

मन्धरा बोली—ओ नादान ! त् भरतकोः अपनेको और मुझे भी रामसे बचा । कल राम राजा होंगे । फिर रामके पुत्रोंको राज्य मिलेगा । कैंकेथी ! अब राजवंश भरतसे पूर हो जायगा । [ मै भगतको राज्य दिलानेका एक उपाय बताती हूँ । ] पहलेकी बात है । देवासुर मग्राममें शम्त्रासुरने देवताओंको मार भगाया था । तेरे खामी भी उम युक्रमें गये थे । उस मम्य त्ने अपनी विद्याने गतमें म्वामीकी रक्षा की थी । इसके लिये महाराजने तुसे दो वर देनेकी प्रतिक्षा की थी । इस समय उन्हीं दोनों वरोको उनसे माँग । एक वरके हारा रामका चीदह वर्षोके लिये वनवास और दूसरेके हारा भरतका युवराज-पदपण अभिषेक माँग है । राजा इस ममय वे दोनों वर दे होंगे ॥ १२-१५ ॥

इस प्रकार मन्थराके प्रोत्साइन देनेपर कैकेयी अनर्थमें ही अर्थकी सिद्धि देखने कगी और बोली—'कुक्जे ! तूने बढ़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवस्य पूर्ण करेंगे।' ऐसा कहकर वह कोपमवनमें चली गयी और पृथ्वीपर अचेत-सी होकर पह रही। उधर महाराज दशरय बाह्यण आदिका पूजन करके जब कैकेयीके मवनमें आये तो उमे रोषमें भरी हुई देखा। तब राजाने पूछा—'मुन्दरी! तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रहीं है ? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है ? अथवा किसी भयसे व्याकुल तो नहीं हो ! बताओ, क्या चाहती हो ! मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्रीरामके बिना मैं क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्होंकी श्राप्य खाकर कहता हूँ, तुम्हारा मनोरय अवस्य पूर्ण कर्ता। सच-मच बताओ, क्या चाहती हो ? कैकेबी बोळी—'शाइन ! यदि आप मुझे कुछ देना खाइने हो. लो अपने अत्यक्षी रकाके किये पहलेके दिवे

श्रावधीकीय रामायण, नाककाण्ड ७ । ३ में इन मिनवोके माम इस प्रकार आये हैं—-श्रुव्य, क्यन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रक्यंत,
 क्यकीय, वर्मवाक्ष तथा सम्म्य ।

इए दो बरदान देनेकी कृपा करें। मैं चाइती हूँ, राम चौदह वर्षोतक संममपूर्वक बनमें निवास करें और इन सामग्रियोंके द्वारा आज ही भरतका युवराज-पदपर अभिवेक हो बाय। महाराज! यदि ये दोनों वरदान आप गुझे नहीं देंगे तो मैं बिप पीकर मर जाऊँगी।' यह सुनकर राजा दशरय बच्चते आहत हुएकी भाँति मूर्जिंछत होकर भूमिपर गिर पड़े। फिर थोड़ी देरमें चेत होनेपर उन्होंने कैंकेमीले कहा॥ १६-२३॥

द्वारथ बोले—पापपूर्ण विचार रखनेवाली कैनेती! द् समस्त संसारका अप्रिय करनेवाली है। अरी! मैंने या रामने तेरा क्या विगाइ। है, जो त् मुझसे ऐसी बात कहती है! केवल तुझे प्रिय लगनेवाला यह कार्य करके मैं संसारमें भलीमांति निन्दित हो जाऊँगा। द् मेरी स्त्री नहीं, कालरात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है। पापिनी! मेरे पुत्रके चले जानेपर जब मैं मर जाऊँगा तो त् विधवा होकर राज्य करना॥ २४-२५३॥

राजा दशरथ सत्यके बन्धनमें बंधे थे । उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको बुलाकर कहा— बेटा ! कैकेयीने मुझे ठग लिया। तम मुझे कैंद करके राज्यको अपने अधिकारमें कर लो । अन्यथा तुम्हें वनमें निवास करना होगा और कैकेश्रीका पुत्र भरत राजा बनेगा। श्रीरामचन्द्रबीने पिता और कैंकयीको प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौसल्याके चरणोंमें मस्तक प्रकाकर उन्हें सानवना ही । फिर लक्ष्मण और पत्नी सीनाको साथ ले, ब्राह्मणों, दीनों और अनायोंको दान देकर, समन्त्रसहित रथपर बैठकर वे नगरते बाहर निकले । उस समय माता-पिता आदि शोकसे आतर हो रहे थे। उस रातमें श्रीरामचन्द्रजीने तमसा नदीके तटपर निबास किया। उनके साथ बहुत-से पुरवासी भी गये थे। उन सबको सांते छोडकर वे आगे वढ गये। प्रात:काल होनेपर जब श्रीरामचन्द्रजी नहीं दिखायी दिये तो नगरनिवासी निराश होकर पुँनः अयोध्या खेट आये। श्रीरामचन्द्रजीके चले जानेसे राजा दशरथ बहुत दुखी हुए । वे रोते-रोते कैकेयीका महरू छोडकर कीस्ट्याके भवनमें चले आये। उस समय नगरके समस्त ज्ञी-पुरुष और रनिवासकी ज्ञियाँ फुट-फुटफर रो रही थीं। श्रीरामचन्द्रजीने चीरवस्त्र भारण कर रक्खा था। वे रथपर नैठेनेठे शक्कवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ निवादराज गृहने उनका पूजन, खागत-सत्कार किया। श्रीरश्चनाथनीने इक्सदी-वृक्षकी जड़के निकट विशास किया।

कस्मण और ग्रह दोनों शतकार नागकर पहरा हैते । रहे ॥ २६-३३ ॥

प्रात:काल श्रीरामने रथसहित सुमन्त्रको विदा कर दिया तथा स्वयं स्क्रमण और सीताके साथ नाकरे गुष्टा-पार हो वे प्रयागमें गये। वहाँ उन्होंने महर्षि भरदाजको प्रणाम किया और उनकी भाशा के बहाँवे चित्रकृट पर्वतको प्रत्यान किया । चित्रकृट पहुँचकर उन्होंने बास्तपुजा करनेके अनन्तर (पर्णक्रेटी बनाकर) भन्दाकिनीके तटपर निवास किया । रघनायजीने सीताको चित्रकट पर्वतका रमणीय इत्य दिखलाया। इसी समय एक कौएने सीताजीक कोमळ श्रीअज्ञमें नखोंसे प्रहार किया। यह देख भीरामने उसके ऊपर सींकके अस्त्रका प्रयोग किया । जब वह कीआ देवताओंका आश्रय छोड्कर श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें आया, तब उन्होंने उसकी केवल एक आँख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्रीगमचन्द्रजी-के बनगमनके पश्चात छठे दिनकी रातमें राज्य दद्यरथने कौसल्यासे पहलेकी एक घटना सुनायी, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्थामें सरपूके तटपर अनजानमें अवणकुमारके मारे जानेका वृत्तान्त था। ''श्रवणकुमार पानी छेनेके छिये आया था । उत्त समय उसके घडेके भरनेसे जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई बंगली जन्त समझा और शब्दवेषी बाणसे उसका बध कर डाला । यह समाचार पाकर उसके पिता और माताको बडा शोक हुआ। वे बारंबार विळाप करने लगे । उस समय अवणकुमारके पिताने मुझे शाप देते हुए कहा --- धाजन् ! हम दोनों पति-पत्नी पुत्रके बिना शोकातर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। द्रम भी इमारी ही तरह पुत्रवियोगके शोकले मरोगे। विमहारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु ] उस समय व्रमहारे पास कोई पुत्र मीजूद न होगा । कीसल्ये ! आज उस शापका मुझे स्मरण हो रहा है। जान पहता है, अब इसी शोकसे मेरी मृत्यु होगी ।" 'इतनी कथा कहनेके पश्चात राजाने 'हा राम !' कहकर स्वर्गलोकको प्रयाण किया । कौसल्याने समझा, महाराज शोकसे आतुर हैं; इस समय नींद आ गयी होगी। ऐसा विचार करके वे सो गर्यी। प्रातःकाळ क्यानेषाके सत्तः मागष और बन्दीजन तोते इए महाराजको जगाने संगे। किंद्र वे न जगे ॥ ३४-४२ ॥

तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौसस्या 'हाय ! मैं

मारी गयीं कहकर पृथ्वीपर गिर पदीं । फिर तो समसा नर-नारी फूट-फूटकर रोने छंगे । तत्यश्चात् महर्षि विद्याने राजाके शवको तैछमरी नौकामें रखवाकर भरतको उनके निव्हाल्खे तत्काख बुख्वाया । भरत और शत्रुझ अपने मामाके राजमहरूचे निकलकर सुमन्त्र आदिके साथ शीम ही अयोध्यापुरीमें आये । यहाँका समाचार जानकर मरतको बढ़ा हु:ख हुआ । कैकेगीको शोक भरती देख उसकी कठोर शब्दोंमें निन्दा करते हुए बोले—'अरी ! त्ने मेरे माथे कल्झका टीका लगा दिया—मेरे विराय अपयशका भारी बोक लाद दिया ।' फिर उन्होंने कौसस्याकी प्रशंस करके तैलपूर्ण नौकामें रखे हुए पिताके शवका सरमूतटपर अन्त्येष्टि-संस्कार किया । तदनन्तर विषष्ट आदि गुरुखनोंने कहा—'भरत ! अब राज्य महण करो ।' भरत बोले—'भेरत ! अब राज्य महण करो ।' भरत बोले—'मेरत ! अब राज्य महण करो ।' भरत बोले—'मेरत शेशामचन्द्रजीको ही राजा मानता हूँ । अब उन्हें यहाँ लानेके लिये वनमें जाता हूँ ।' ऐसा कहकर वे वहाँते

दक्ष-बस्त्रहित चल दिये और शृक्षवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुँचे । वहाँ महर्षि भरदाजने उन सबको भोजन कराया । फिर भरदाजको नमस्कार करके व प्रयागते चले और चित्रकृटमें भीराम एवं लक्ष्मणके समीप आ पहुँचे । वहाँ भरतने भीरामसे कहा—'रघुनाथजी ! हमारे पिता महाराख दश्रय स्वर्गवासी हो गये । अब आप अयोध्यामें चलकर राज्य महण करें । में आपकी आज्ञाका पालन करते हुए वनमें आफँगा ।' यह सुनकर श्रीरामने पिताका तर्पण किया और भरतसे कहा—'तुम मेरी चरणपादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ । मैं राज्य करनेके लिये नहीं चलूँगा । पिताके सत्यकी श्लाके लिये चीर एवं जटा धारण करके वनमें ही रहूँगा ।' श्रीरामके ऐसा कहनेपर सदल-बल भरत लीट गये और अयोध्या लोइकर नन्दिमाममें रहने लगे । वहां भगवानकी चरणपादुकाओंकी पूजा करते हुए वे राज्यका मलीमाँति पालन करने लगे ॥ ४३–५१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें धामाबण-कथाके अन्तर्गत अयोध्याकाण्डकी कथाका वर्णन' नामक इटा अध्याव पूरा हुआ ॥ ६ ॥ '

## सातवाँ अध्याय अरण्यकाण्डकी संक्षिप्त कथा

नारवृजी कहते हैं—मुनं! श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि विसिष्ठ तथा माताओंको प्रणाम करके उन सबको भरतके साथ विदा कर दिया। तस्यश्चात् महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनस्याको, शरभङ्गमुनिको, सुतीक्ष्णको तथा अगस्त्यजीके भ्राता अभिजिद्ध मुनिको प्रणाम करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्यमुनिके आश्रमपर जा उनके चरणों में मस्तक श्वकाया और मुनिकी कृपासे दिव्य चनुप एवं दिव्य खङ्ग प्राप्त करके वे दण्डकारण्यमें आये। वहाँ जन-स्थानके भीतर पञ्चवटी नामक स्थानमें गोदावरीके तटपर रहने क्ष्मे। एक दिन शूर्पणखा नामवाळी भयंकर राक्षसी राम, क्ष्मण और सीताको खा जानेके लिये पञ्चवटीमें आयी; किंद्र श्रीरामचन्द्रजीका अत्यन्त मनोहर रूप देखकर वह कामके अधीन हो गयी और बोली ॥ १—४॥

शूर्यणसाने कहा—द्रम कीन हो ! कहाँ आये हो ! मेरी प्रार्थनाते अन द्रम मेरे पति हो जाओ । यदि मेरे साथ द्रम्यारा सम्बन्ध होनेमें [ ये दोनों सीता और स्थमण नाभक हैं तो ] मैं इन दोनोंको अभी साथे केती हूँ ॥ ५ ॥

ऐसा कहकर वह उन्हें ला जानेको तैयार हो गयी। तब श्रीरामचन्द्रचीके कहनेसे लक्ष्मणने शूर्पणखाकी नाक और दोनों कान भी काट लिये। कटे हुए अङ्गोंते रक्तकी धारा बहाती हुई शूर्वणला अपने भाई खरके पास गर्या और इस प्रकार बोली - 'खर! मेरी नाक कट गयी। इस अपमानके बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है। बब कि तुम मुझे रामका। उनकी पक्षी सीताका तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मणका गरम-गरम रक्त पिलाओ। खरने उसको बहुत अच्छा कहूकर शान्त किया और दुवण तथा त्रिशियांके साथ चौदह हजार राधसींकी सेना हे भीरामचन्द्रजीपर चढाई की। भीरामने भी उन सबका सामना किया और अपने बाणोसे राक्षसीको बीधना आरम्भ किया । शत्रुओंकी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलसहित समस्त चतुरिक्वणी सेनाको उन्होंने बमलोक पहुँचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करनेवाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशिराको भी मौतके बाट उतार दिया। अब सूर्पणखा कक्कामें गयी और रावणके सामने जा पृथ्वीपर गिर पढी।

5

उपने कोषमें भरकर रायणसे कहा—'अरे ! नू राजा और रखक कहलानेयोग्य नहीं है। खर आदि समसा राखसीका वंहार करनेवाले रामकी पजी सीताको हर के। मैं राम और रूसमणका रक्त पीकर ही जीवित रहूँगी; अन्यया नहीं ॥ ६—१२॥

शूर्पणखाकी बात सुनकर रावणने कहा-अच्छा, ऐसा बिचित्र मृगका रूप बारण करके सीताके सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मणको अपने पीछे आश्रमसे द्र इटा ले जाओ। मैं सीताका इरण करूँगा । यदि मेरी बात न मानोगे, तो दुम्हारी मृत्यु निश्चित है । मारोचने रावणसे कहा-धावण । षनुर्घर राम राक्षात् मृत्यु हैं। फिर उसने मन-ही मन मोचा --ध्यदि नहीं जाऊँगा, तो रावणके हाथसे मरना होगा और जाऊँगा तो श्रीरामके हायसे। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिये श्रीराम ही अह हैं। रावण नहीं। वियोंकि श्रीरामके हाथसे मृत्यु होनेपर मेरी मुक्ति हो जायगी। ऐसा विचारकर वह मृगरूप धारण करके सीताके सामने बारंबार आने जाने छगा । तब सीताजीकी प्रेरणासे भीरामने [ दूरतक उसका पीछा करके ] उसे अपने बाणसे मार डाला । मरते समय उस मूगने 'हा सीते ! हा रूक्मण !' कहकर पुकार लगायी । उस समय सीताके कहनेते लक्ष्मण अपनी इच्छाके विरुद्ध श्रीरामचन्द्रजीके पास गये। इसी बीचमें

राक्णने भी भीका पाकर सीताको हर किया । मार्गमें आते समय उसने ग्रांगाज जटायुका वच किया । जटायुने भी उसके रक्को नष्ट कर बाला था । रय म रहनेपर राक्ष्णने सीताको कंषेपर बिठा लिया और उन्हें छड्डामें के जाकर अशोकवाटिकामें रक्का । वहाँ सीतांसे बोला—'तुम मेरी पटरानौ बन जाओ ।' किर राक्षसियोंकी ओर देसकर कहा— 'निशाचरियो । इसकी रखवाली करी' ॥ १३—१९५ ॥

उधर श्रीरामचन्द्रजी जब मारीचको मारकर कोटे, तो लक्सणको आते देख बोले—'सुमित्रानन्दन! बह ध्या तो मायामय था—बाह्यजमें बह एक राक्षस था। किंद्र तुम को इस समय यहाँ आ गये, इससे जान पड़ता है, निश्चय ही कोई सीताको इर के गया।' श्रीरामचन्द्रजी आश्रमपर गये। किंद्र वहाँ सीता नहीं दिखायी दीं। उस समय वे आतं होकर शोक और बिलाप करने लगे—'हा प्रिये जानकी! तु मुझे छोइकर कहाँ चली गयी?' कक्षमणने श्रीरामको सान्त्वना दी। तब वे वनमें घूम-चूम सीताकी खोज करने लगे। इसी समय इनकी जटायुले मेंट हुई। जटायुने यह कहकर कि स्तीताको रावण इर के गया है' प्राण त्याग दिया। तब श्रीरमुनाथजीने अपने हायसे जटायुका दाइ-संस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कबन्धका वा किया। कबन्बने शापमुक्त होनेपर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'आप सुगीयसे मिल्टिये'।। २०—२४॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्रामायण-कथाके अन्तर्गत अरक्षकाण्यकी कथाका वर्णन विवयक सातवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥

# आठवाँ अध्याय

#### किष्किन्धाकाण्डकी संक्षिप्त कथा

नारवृजी कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजी पम्पा-मरोवरपर जाकर सीताके क्षिये शोक करने छ्यो । वहाँ वे शवरीधे मिले। फिर इनुमान्जीते उनकी मेंट हुई । इनुमान्जी उन्हें सुप्रीवके पास ले गये और सुप्रीवके साथ उनकी मित्रता करायी। श्रीरामचन्द्रजीने सबके देखते-देखते ताइके सात वृज्ञोंको एक ही बाणते बींच डाला और दुन्दुमि नामक दानवके विशाल शरीरको पैरकी ठोकरसे दस योजन दूर फॅक दिया। इसके बाद सुप्रीवके शत्रु वाखिको, जो माई होते हुए भी उनके साथ बैर दखता था, मार डाला और किष्किन्धा-

पुरी, वानरोंका साम्राज्य, कमा एवं तारा—हन सकते मुख्यमूक पर्वतपर वानरराज सुमीनके अजीन कर दिया। तदनन्तर किष्किन्वापुरीके स्वामी सुमीनने कहा—'भीराम! आपको सीताजीकी प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके, ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ।' यह सुननेके बाद श्रीराम-चन्द्रजीने मास्यवान पर्वतके शिखरपर वर्षाके चार महीने व्यतीत किये और सुमीव किष्किन्वामें रहने रुगे। चौमासेके बाद भी जब सुमीव दिखायी नहीं दिये, तब श्रीराम-चन्द्रजीकी आशासे स्वमणने किष्किन्वामें जाकर कहा—'सुमीव!

द्वय भीरामचन्द्रवीके पास बको । अपनी प्रतिकापर अटक रहो, नहीं तो बाली सरकर जिस मार्गते गया है, वह मार्गा अभी बंद नहीं हुआ है । अतएव वालीके पयका अनुसरण न करो ।' सुप्रीवने कहा—प्रामित्रानन्दन ! विषयमीगर्मे आसक्त हो जानेके कारण मुझे बीते हुए समयका भान न रहा । [ अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये ]'॥ १-७॥

देशा कहकर वानरराज सुग्रीव भीरामचन्द्रजीके पास गये और उन्हें नमस्कार करके बोले—'भगवन् ! मैंने सब बानरोंको बुला लिया है। अब आपकी इच्छाके अनुसार बीताजीकी खोज करनेके लिये उन्हें मेजूँगा ! वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर एक महीनेतक सीताजीकी खोज करें ! जो एक महीनेके बाद छोटेगा, उसे मैं मार डालूँगा !' यह सुनकर बहुत-से बानर पूर्व, पिक्षम और उत्तर दिशाओं के मार्गपर चल पढ़े तथा वहां जनककुमारी सीताको न पाकर निवत समयके भीतर श्रीराम और सुग्रीवके पास छोट आये ! हनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई अँग्ठी लेकर अन्य बानरों के साथ दक्षिण दिशामें जानकीजीकी खोज कर रहे ये ! वे लोग सुग्राकी गुफाके निकट विन्ध्यपर्वतपर ही

एक माससे अविक काळतक हुँ दृते फिरें। किंद्र उन्हें सीताजीका दर्शन नहीं हुआ । अन्तमें निराश होकर आपसमें कहने लगे—व्हमलोगोंको व्यर्थ ही प्राण देने पहुँगे। चन्य है वह जटायु, जिसने सीताके लिये रावणके हारा मारा जाकर युद्धमें प्राण त्याग दिया थां ॥८—१३॥

उनकी ये बातें सम्पाति नामक ग्रमके कानोंमें पर्दी । वह वानरोंके (प्राणत्यागकी चर्चांसे उनके ) खानेकी ताकमें लगा था । किंतु जटायुकी चर्चा सुनकर रक गया और बोला— बानरों । जटायु मेरा माई था । वह मेरे ही साथ सूर्यमण्डलकी ओर उड़ा चला जा रहा था । मैंने अपनी पाँखोंकी ओटमें रखकर सूर्यकी प्रखर किरणोंके तापले उसे बचाया । अतः वह तो सकुराल बच गया। किंतु मेरी पाँखों जल गयीं, इसिल्ये मैं यहीं गिर पड़ा । आज श्रीरामचन्द्रजीकी वार्ता सुननेसे फिर मेरे पंख निकल आये । अब मैं जानकीको देखता हुँ; वे लक्कामें अक्षोक-वाटिकाके भीतर हैं । क्वणसमुद्रके द्वीपमे विकृट पर्वतपर लक्का बसी हुई है । यहाँसे वहाँतकका समुद्र सी योजन विस्तृत है । यह जानकर सब वानर श्रीराम और सुप्रीवके पास जायें और उन्हें सब समाचार बता हैंग । १४-१७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें शामायण-कयाके अन्तर्गत किकिन्धाकाण्डकी कथाका वर्णन नामक आठवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ८॥

# नवाँ अध्याय

#### सुन्दरकाण्डकी संक्षिप्त कथा

मारव्जी कहते हैं—सम्पातिकी बात सुनकर हनुमान् और अङ्गद आदि बानरोंने समुद्रकी ओर देखा। फिर वे कहने छमे— 'कीन समुद्रको लॉधकर समस्त बानरोंको जीवन-दान देगा ?' बानरोंकी जीवन-रक्षा और भीरामचन्द्रजीके कार्यकी प्रकृष्ट सिद्धिके लिये पवनकुमार हनुमान्जी सौ योजन विस्तृत समुद्रको लॉब गये। लॉबत समय अवलम्बन देनेके लिये समुद्रको मैनाक पर्वत उठा। हनुमान्जीने हिष्टमाञ्चले उसका सत्कार किया। फिर [लाया-माहिणी] सिहिकाने सिर उठाया। [वह उन्हें अपना मास बनाना चाहती थी, इसलिये] हनुमान्जीने उसे मार गिराया। समुद्रके पार जाकर उन्होंने लङ्कापुरी देखी। राक्षसींके घराँमें खोज की; रावणके अन्तःपुरमें तथा कुम्म, कुम्मकर्ण, विभीषण, इन्द्रजित् तथा अन्य राक्षसोंके घहाँमें जा-जाकर

तलाश की; मर्रापानके स्थानों आदिमें भी चक्कर लगाया; किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टिमें नहीं पढ़ीं। अन वे बड़ी चिन्तामें पड़ें। अन्तमें जब अशोकवाटिकाकी ओर गये तो वहाँ शिंशपा-इक्षके नीचे सीताजी उन्हें बेटी दिखायी दीं। वहाँ राक्षसियाँ उनकी रखवाली कर रही थीं। इनुमान्जीने शिंशपा-इक्षपर चढ़कर देखा। रावण सीताजीसे कह रहा था—'यू मेरी खी हो जा'; किंतु वे स्पष्ट शब्दोंमें 'ना' कर रही थीं। वहाँ वेटी हुई राक्षसियाँ भी यही कहती थीं—'तू रावणकी खी हो जा ।' जब रावण चला गया तो हनुमान्जीने इस प्रकार कहना आरम्भ किया—'अयोध्यामें दशर्थ नामवाले एक राजा थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण बनवासके लिये गये। वे दोनों माई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्रीरामचन्द्रजीकी

पत्नी धनककुमारी सीता तुम्हीं हो। राषण तुम्हें बल्पूर्वक इर के आया है। भीरामचन्द्रजी इस समय बानरराष मुग्नीबके मित्र हो गये हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करनेके क्षिये ही मुझे मेजा है। यहचानके लिये गृह संदेशके माथ भीरामचन्द्रजीने अँगृठी दो है। उनकी दी हुई यह अँगूठी के लोग। १-९॥

सीताजीने अँगूठी छे ली। उन्होंने वृक्षपर बैठे हुए इन्मान्जीको देखा । फिर इनुमान्जी वृक्षसे उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीताने उनमे कहा-- व्यदि श्रीराजनायजी जीवित हैं तो वे मझे यहाँसे छे क्यो नहीं जाते ?" इस प्रकार शका करती हुई सीताजीसे इनुमान्जीने इस प्रकार कहा-दिवि सीते । तम यहाँ हो, यह बात श्रीरामचन्द्रजी नहीं जानते । मुझसे यह समाचार जान छेनेके पश्चात् सेना-सहित राक्षस रावणको मारकर वे तुम्हें अवस्य छे जायँगे। तम चिन्ता न करो । मझे कोई अपनी पहचान दो।' तब रीताजीने इन्मानजीको अपनी चुइामणि उतारकर दे दी और कहा-भीया ! अब ऐसा उपाय करी। जिससे भीरघुनाथजी शीम आकर मुझे यहाँसे छे चर्छे । उन्हें कौएकी आँख नष्ट कर देनेवाली घटनाका स्मरण दिलानाः िआज यहीं रहो ] कल सबेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दर करनेवाले हो । तुम्हारे आनेसे मेरा दुःख बहुत कम हो गया है। व्यासणि और काकवाली क्याको पहचानके रूपमें केकर इनुमान्जीने कहा--- 'कल्याणि । तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीप्र ही छे जायँगे। अथवा यदि तुम्हें चलनेकी जल्दी हो। तो भेरी पीठपर बैठ जाओ ! मैं आज ही तुम्हें भीराम और सुधीवके दर्शन कराऊँगा।' सीता बोर्डी---अहीं, श्रीरधुनाथजी ही आकर मुझे छे जायेँ<sup>7</sup> ॥१०--१५५ै॥

तदनन्तर इनुमानजीने रावणसे मिळनेकी युक्ति सोच निकाली । उन्होंने रक्षकोंको मारकर उस वाटिकाको उजाइ बाला । फिर दाँत और नख आदि आयुक्तिसे वहाँ आये दुए रावणके समस्र सेवकोंको मारकर सात मिन्न-कुमारों तथा रावणपुत्र अक्षयकुमारको भो यमलेक पहुँचा दिया । तस्यभात् इन्द्रजित्ने आकर उन्हें नागपाशसे बॉब लिया और उन वानरवीरको रावणके पास के जाकर उससे मिलाया । उस समय रावणने पूछा—'द् कौन है !' तब इनुमानजीने रावणको उत्तर दिया—'मैं श्रीरामचन्द्रजीका दूत हूँ । तुम श्रीसीताजीको श्रीरघुनाथजीको सेवामें लीटा हो। अन्यथा लक्कानिवासी समस्त राक्षसोंके साथ दुन्हें भीरामके बाणींसे घायल होकर निश्चय ही मरना पहेगा ।' यह सुनकर रावण हनुमान्जीको मारनेके लिये उद्यत ही गया; किंतु विश्वीषणने उसे रोक दिया । तब रावणने उनकी पूँछमें आग लगा दी । पूँछ जल उठी । यह देख पवनपुत्र हनुमान्जीने राक्षसींकी पुरी लङ्काको जला डाका और सीताजीका पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया । किर समुद्रके पार आकर अङ्गद आदिसे कहा—पीने सीताजीका दर्शन कर लिया है।' तत्यश्वात अङ्गद आदि रक्षकोंको पराक्त करके, मधुवनमें आकर, दिशमुख आदि रक्षकोंको पराक्त करके, मधुवनमें आकर, दिशमुख आदि रक्षकोंको पराक्त करके, मधुवन करनेके अनन्तर वे सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके पार्च आये और बोले—प्सीताजीका दर्शन हो गया ।' श्रीरामचन्द्रजीने भी अत्यन्त शस्क होकर हनुमान्जीते पूछा—।। १६–२४॥

श्रीरामचन्द्रजी बोले—किपवर ! तुम्हें सीताका दर्शन कैसे हुआ ! उसने मेरे लिये क्या संदेश दिया है ! मैं विरहकी आगर्मे जल रहा हूँ । तुम सीताकी अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शान्त करो ॥ २५ ॥

मारदाती कहते हैं-यह सुनकर हनुमानजीने रवनाथजीते कहा---'भगवन् ! मैं समुद्र लॉक्कर लक्काम गया था। वहाँ सीताजीका दर्शन करके, लङ्कापरीको जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीताजीकी दी हुई चुड़ामणि हीजिये। आप शोक न करें। रावणका वध करनेके पश्चात निश्चय ही आपको सोताजीकी प्राप्ति होगी। भीरामचन्द्रजी उस मणिको डाथमें के विरहरे व्याकल होकर रोने रूपे और बोले----'इस मणिको देखकर ऐसा जान पहता है। मानो मैंने खीताको ही देख लिया । अय मुझे खीताके पाख के चलो; मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता ।" उस समय सुप्रीव आदिने भीरामचन्द्रजीको समझा-बुझाकर शान्त किया । तदनन्तर श्रीरधनाथबी समद्रके तटपर गये । वहाँ उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषणके भाई दुरात्मा रावणने उनका तिरस्कार किया या । विभीषणने इतना ही कहा था कि 'मैया ! आप सीताको औरामचन्द्रजीकी तेवामें समर्पित कर दीजिये। रसी अपराधके फारण उसने इन्हें ट्रकरा दिया था । अब वे असहाय थे। श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको अपना मित्र बनाया और लकाके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया । इसके बाद श्रीरामने समुद्रसे लङ्का जानेके लिये रास्ता माँगा । जब उद्यने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणींचे उसे बीच काका। · Lorsierin P

अब समुद्र संबद्धीत होकर श्रीयमन्द्रजीके पास आकर बोला—'भगवन् ! नकके द्वारा मेरे ऊपर पुछ बँबाकर आप लक्कामें आहबे । पूर्वकालमें आपहीने मुझे गहरा बनाया था ।' यह सुनकर श्रीरामनन्द्रजीने नलके द्वारा इस और शिलालण्डोंने एक पुत्र बॅधवाया और उसीने वे बानरॉसहित समुद्रके पार गये ! वहाँ सुनेक ... , पर्यतपर प्रकृष डालकर वहींने उन्होंने स्क्रुएएरीका निरीक्षण किया ॥ २६ -- ३३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय सहापुराणमें धामायण-कथाके अन्तर्गत सुन्दरकाण्डकी कथाका वर्णनंशनामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

## दसवाँ अध्याय

#### युद्धकाण्डकी संक्षिप्त कथा

नारवृजी कहते हैं-तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे अङ्गद रावणके पास गये और बोले-धावण ! वम जनककुमारी सीताको ले जाकर शीम ही श्रीरामनन्द्रजी-को सींप दो । अन्यथा मारे जाओगे ।' वह सुनकर रावण उन्हें मारनेको तैयार हो गया। अङ्गद राक्षसोंको मार-पीटकर होट आये और श्रीरामचन्द्रजीसे बोले---'भगवन् ! शबण केवल युद्ध करना चाहता है । अङ्गदकी बात सुनकर श्रीरामने बानरोंकी सेना साथ छे युद्धके लिये लङ्कामें प्रवेश किया । इनुमान्, मैन्द्र, द्विविद्र, जाम्यवान्, नल, नील, तार, अक्रद, भूम, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रम्भ, शरमः महाबली कम्पनः गवाक्षः दिवमुखः गवय और गुन्धमादन ये सब तो वहाँ आये ही, अन्य भी बहुत से वानर आ पहुँचे । इन असंख्य बानरोंसहित [ कपिराज ] सुग्रीव भी युद्धके लिये उपिश्यित ये । फिर तो गक्षमी और वानरोंमें क्सासान युद्ध छिद्द गया । राक्षस बानरं को बाण, वाक्ति और गदा आदिके द्वारा मारने लगे और बानर नल, दॉत एवं शिला आदिके द्वारा राधसींका संदार करने छो। राक्षसोंकी हायी, बोड़े, रथ और पैदलींते युक्त चतुरक्किणी वेना नष्ट-अष्ट हो गयी । इनुमान्ने पर्वतशिखरवे अपने वैरी धमाधका वय कर दाला। नीलने भी युद्धके लिये सामने आये हुए अकम्पन और प्रहस्तको मौतके बाट उतार दिया ॥ १--८॥

श्रीराम और रूपमण यद्यपि इन्द्रजित्के नागास्त्रसे बँच मये ये, तथापि मरुइकी दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गये। तरस्वात् उन दोनों भाइयोंने बाणोंसे राक्षसी सेनाका संद्वार आरम्म किया। श्रीरामने रावणको युद्धमें अपने बाणोंकी सारवे बालेरित कर हारा । इससे दुःस्तित होकर रावणने कुम्भकर्णको सोतेसे जगाया । जागनेपर कुम्भकर्णने इजार घड़े मदिरा पीकर कितने ही मैंस आदि पशुओंका भक्षण किया । फिर रावणसे कुम्भकर्ण बोला—'सीताका हरण करके तुमने पाप किया है । तुम मेरे बड़े भाई हो, इसीलिये तुम्हारे कहनेसे युद्ध करने जाता हूँ । मैं वानरीसहित रामको मार डालूँगा ॥ ९—१२॥

ऐसा कहकर कुरमकर्णने समस्त बानरोको कुललना आरम्भ किया । एक बार उसने सुग्रीवको पकड़ लियाः तब सुर्गावने उसकी नाक और कान काट लिये। नाक और कानने रहित होकर वह वानरोंका मक्षण करने छगा। यह देख श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाणोंसे कुम्भकर्णकी दोनों भुजाएँ काट डार्ली । इसके बाद उसके दोनों पैर तथा भस्तक काटकर उसे पृथ्वापर गिरा दिया । तदनन्तर क्रुम्भ, निकुम्भ, राक्षस मकराक्षः महोदरः महापार्श्वः मत्तः राक्षसश्रेष्ठ उन्मत्तः प्रवस, भासकर्ण, विरूपाक्ष, देवान्तक, नरान्तक, त्रिश्चिरा और अतिकाय युद्धमें कृद पढ़ें । तब इनको तथा और भी बहुत-से युद्धपरायण राक्षसीको श्रीराम, छक्ष्मण, विभीषण एवं वानरोंने पृथ्वीपर सुका दिया। तत्पश्चात् इन्द्रजित् ( मेघनाद- ) ने मायाते युद्ध करते हुए वरदानमें प्राप्त हुए नागपादादारा श्रीराम और लक्ष्मणको बाँघ लिया । उस समब इनुमान्जीके द्वारा छाये हुए पर्वतपर उगी हुई 'विशस्या' नामकी ओपधिसे श्रीराम और लक्ष्मणके बाब अच्छे हुए। उनके शरीरसे बाण निकाल दिये गये । इनुमान्जी पर्वतको जहाँसे खाये थे। वहीं उसे पुनः रख आये । इधर मेधनाद निकुम्भिखादेबीके मन्दिरमें होम आदि करने लगा । उस समय रुक्मणने अपने बाणोंसे इन्द्रको भी परास्त कर देने-बाले उस बीरको युद्धमें मार गिराया । पुत्रकी मृत्युका समान्तर पाकर रावण शोकरे संतप्त हो उठा और सीताको मार बासनेके किये उचत हो उठा; किंद्र अविश्व्यके मना करनेरे वह मान गया और रथपर बैठकर सेनासहित युद-भूमिमें गया। तब हन्द्रके आदेशसे मातलिने आकर शी-रमुनायजीको भी देवराज हन्द्रके रथपर विठाया॥१३----२२॥

भीराम और राक्णका युद्ध भीराम और राक्णके युद्धके ही समान या-उसकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण बानरोंपर प्रहार करता था और हनुमान आदि बानर राबणको चोट पहुँचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है। उसी प्रकार भीर<u>चनायजीने राषणके क</u>पर अस्त-दास्त्रोंकी क्यां आरम्भ कर दी । उन्होंने रावणके रथ, ध्वज, अश्व, सारियः धनुषः, बाहु और मलक काट डाले। काटे हुए मस्तकोंके स्थानपर दूसरे नये मसाक उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीने ब्रह्माखके द्वारा रावणका वक्षःस्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमिमें गिरा दिया। उस समय मरनेसे बचे हुए सब राधसीके साथ रावणकी अनाया कियाँ विकाप करने लगीं। तब श्रीरामचन्द्रजीकी आशासे विभीषणने उन सबको सान्त्वना है। रावणके शवका दाइ-संस्कार किया । तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने इनमानजीके हारा सीताजीको बुलबाया। यद्यपि वे स्वरूपसे ही नित्य ग्रह थीं। तो भी उन्होंने अग्निमें प्रवेश करके अपनी विश्वद्धताका परिचय दिया । तत्मभात् रघुनायजीने उन्हें स्वीकार किया । इसके बाद इन्द्रादि देवताओंने उनका स्तवन किया । फिर ब्रह्माजी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथने आकर स्तुति करते हुए कहा— 'शीराम ! तुम रावासीका संहार करनेवाके साम्बर्धः भीविष्णु हो ।' फिर भीरामके अनुरोधले हन्द्रने अवहर्षः वरसाकर मरे हुए वानरोंको जीवित कर दिया । समका देवता युद्ध देलकर, भीरामचन्द्रजीने हारा पृजित हैं। स्वर्गकोकमें चले गये । भीरामचन्द्रजीने ब्हाका राज्य विमीषणको दे दिया और वानरीका विशेष सममन किया ॥ २३–२९॥

फिर सबको साय छे। सीतासहित पुष्पक विमानपर बैठ-कर श्रीराम जिस मार्गसे आये थे। उसीसे छौट चले। मार्गमें वे सीताका प्रसम्भवित्त होकर बनों और दुर्गम स्थानींको दिखाते जा रहे थे। प्रयागीमें महर्षि सरद्वाजको प्रणाम करके वे अयोध्याके पास नन्दिग्राममें आये। वहाँ भरतने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर वे अयोध्यामें आकर वहीं रहने लो। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वसिष्ठ आदिको नमस्तार करके कमशः कीसल्याः कैकेयी और समित्राके चरणोंमें मस्तक सकाया । फिर राज्य-प्रहण करके ब्राह्मणों आदिका पूजन किया। अश्वमेष-यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मखरूप भोवासुदेवका यजन कियाः सब प्रकारके दान दिये और प्रजावनींका पुत्रवत् पालन करने छो। उन्होंने चर्म और कामादिका भी सेवन किया तथा वे दुष्टोंको सदा दण्ड देते रहे । उनके राज्यमें सब लोग धर्मपरायण ये तथा प्रथ्वीपर सब प्रकारकी खेती फली-फूली रहती थी। भीरघुनाथजीके शासनकालमे किसीकी अकालमृत्यु भी नहीं होती थी ॥ ३०--३५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्वामायण-कथाके अन्तर्गत युद्धकाण्डकी कथाका वर्णन 'नामक दसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥

### ग्यारहवाँ अध्याय उत्तरकाण्डकी संश्रिप्त कथा

शारद्जी कहते हैं—जब रघुनायजी अयोज्याके राजासिहासनपर आसीन हो गये, तब अगस्य आदि महर्षि उनका दर्शन करनेके छिये गये। वहाँ उनका मलीऑति स्वागत-सस्कार हुआ। तदनन्तर उन शृषिमाँने कहा—ध्मगवन्! आप धन्य हैं, जो लक्कामें विजयी हुए और इन्द्रजित्-जैसे राक्षसको मार गिराया। [अब हम उनकी उत्पत्ति-कथा बतलाते हैं, सुनिये—] ब्रह्माजीके पुत्र सुनियर पुलस्त्य हुए और पुलस्त्यसे महर्षि विश्रवाका जन्म हुआ।

उनकी दो पिलयाँ थीं—पुण्योत्कटा और कैकसी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी। उसके गर्भसे बनाष्यक्ष कुनेरका कम्म हुआ। कैकसीके गर्भसे पहले रावणका जन्म हुआ। किसके दस मुख और बीस मुजाएँ थीं। रावणने तपस्या की और ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया, जिससे उसने समस्त देवताओंको जीत छिया। कैकसीके दूसरे पुत्रका नाम कुम्मकर्ण और तीसंरका विभीषण था। कुम्मकर्ण सदा नीटमें ही पहा रहता था। किंत विभीषण यह धमीत्मा

हुए | इन तीनोंकी बहुन शूर्यणका हुई | रावणसे मेघनाद-का जन्म हुआ | उसने इन्द्रको जीत लिया था, इसलिये 'इन्द्रजित्' के नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई | वह रावणसे भी अधिक बल्यान् था | परंतु देवताओं आदिके कल्याण-की इच्छा रक्षनेवाले आपने लक्सणके द्वारा उमका वध करा दिया ।' ऐसा कहकर वे अगस्य आदि ब्रह्मार्थे श्रीरघुनाथजीके द्वारा अभिनन्दित हो अपने-अपने आभमको चले गये | तदनन्तर देवताओंकी प्रार्थनासे प्रभावित श्रीरामचन्द्रजीके आदेशसे शत्रुप्तने लवणासुरको मारकर एक पुरी बसायी, जो भाषुरा' नामसे प्रसिद्ध हुई । तत्स्थात् भरतने श्रीरामकी आशा पाकर सिन्धु-तीर-निवासी श्रीद्ध नामक बळोन्मच गन्धवंका तथा उसके तीन करोड़ वंशाजोंका अपने तीले वाणोंसे संद्दार किया । फिर उस देशके [गान्धार और मद्र ] दो विमाग करके, उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्करको स्थापित कर दिया ॥ १—९॥

इसके बाद मरत और शत्रुष्न अयोध्यामें चले आये और वहाँ श्रीरयुनायजीकी आराधना करते हुए रहने लगे। श्रीरामचन्द्रजीने दुष्ट पुरुषोंका युद्धमें संहार किया और हिष्ट पुरुषोंका दान आदिके द्वारा भसीमांति पास्त्रन किया। उन्होंने स्रोकापवाद के मयते अपनी धर्मपत्नी सीताको वनमें छोड़ दिया था। वहां वास्मीकि मुनिके आश्रममें उनके गर्मते दो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुश और स्व थे। उनके उत्तम चित्रोंको सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको मस्रोमाँति निभय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात् उन दोनोंको कोसस्त्रके दो राज्योंपर अभिषिक्त करके, भी श्रद्ध हुँ, इसको माबनापूर्वक ध्यानयोगमें स्थित होकर उन्होंने देवताआंकी प्रार्थनाते भाइयो और पुरवासियों-सिहत अपने परमधाममें प्रवेश किया। अयोध्यामें ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करके वे अनेक यशोका अनुष्ठान कर चुके थे। उनके बाद सीताके पुत्र कोसस्र जनपदके राजा हुए ॥ १०—१३॥

अग्निदेव कहते हैं विश्विता ! देवर्षि नारदमे यह कथा मुनकर महर्षि वाल्मीकिने विस्तारपूर्वक रामायण नामक महाकाव्यकी रचना की । जो इस प्रसङ्गको मुनता है, वह स्वगंलोकको जाता है ॥ १४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें गामायण-कथाके अन्तर्गत उत्तरकाण्डकी कथाका वर्णन नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

### बारहवाँ अध्याय

#### हरिवंशका वर्णन एवं श्रीकृष्णावतारकी संक्षिप्त कथा

अस्निदेख कहते हैं—अब मैं हरिवंशका वर्णन करूँगा । श्रीविष्णुके नामि-कमलसे ब्रह्माजीका प्राहुर्माय हुआ । ब्रह्माजीसे अत्रिः अत्रिमे सोमः सोमसे [ बुध एवं बुधसे ] पुरुरवा उत्पन्न हुए । पुरुरवासे आयुः आयुसे नहुष तथा नहुषसे ययातिका जन्म हुआ । ययातिकी पहली पत्नी देख्यानीने यहु और तुर्वम् नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठाके गर्मसे, जो बुषपर्वाकी पुत्री थीः हुद्धः अनु और पूरु—ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए । यहुके बंशमें व्यादवं नामसे प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए । उन सबसे मगवान् वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष मगवान् विष्णु ही इस पृथ्वीका मार उतारनेके लिये वसुदेव और देवकिक पुत्रस्पमें प्रकट हुए थे। मगवान् विष्णुकी प्रेरणाले योगनिद्राने क्रमशः छः गर्मः को पूर्वजन्ममें हिरण्यकशिपुके पुत्र थे, देवकीके उदरमें

स्यापित किये । देवकीके उदरसे सातवे गमंके रूपमें बलभद्रजी प्रकट हुए थे। ये देवकीसे रोहिणीके गर्ममें खींचकर लाये गये थे। इसलिये [संकर्षण तथा ] रीहिणीय कहलाये। तदनन्तर आवण मासके क्रू कणपक्षकी अध्मीकी आधी रातके समय चार भुजाधारी भगवान् भीहरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेवने उनका स्तवन किया। फिर वे दो बॉहोंबाले नन्हें से बालक वन गये। वसुदेवने कंसके भयते अपने शिशुको यशोदाकी शब्यापर पहुँचा दिया और यशोदाकी नवजात बालिकाको देवकीकी शब्यापर लाकर सुला दिया। बच्चेके रोनेकी आवाज

<sup>#</sup> शुन्स पक्षकी प्रतिपदासे लेकर कृष्णपश्चकी समावस्थातक एक भास होता है। इस मान्यताके अनुसार गणना करनेपर आवकी गणनाके अनुसार जो साद्रपद कृष्ण अष्टभी है, वही आवण कृष्ण अष्टमी सिद्ध होती है। गुजरात, मद्याराष्ट्रमें अब भी ऐसा ही मानते हैं।

मुनकर कंस आ पहुँचा और देवकीके मना करनेपर भी उसने उस बालिकाको उठाकर शिलापर पटक दिमा। उसने आकाशवाणीसे सुन रक्ता था कि देवकीके आठवें गर्भसे मेरी मृत्यु होगी। इसीलिये उसने देवकीके उत्पन्न हुए सभी शिशुओंको मार हाला था।। १—९॥

कंसके द्वारा शिलापर पटकी हुई वह बालिका आकाशमें उद्द गयी और वहींसे इस प्रकार बोली---कंस ! मुझे पटकनेसे तुम्हारा क्या लाभ हुआ ! जिनके हायसे तुम्हारा वध होगा को देवताओंके सर्वस्वभूत भगवान् तो इस पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार के चुके' !! १०-११ !!

ऐसा कहकर वह चली गयी । उसीने देवताओंकी प्रार्थनासे ग्रुम्भ आदि दैत्योंका वध किया। तब इन्द्रने इस प्रकार स्तित की--- जो आयां, दुर्गा, वेदगर्भा, अभ्विका, भद्रकाली, भवा, क्षेम्या, क्षेमकरी तथा नैकबाह# आदि नामींसे प्रसिद्ध हैं, उन जगदम्बाको मैं नमस्कार करता हैं। हो तीनों समय हन नामांका पाठ करता है, उसकी सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं। उभर कंसने भी ( बालिकाफी बात सुनकर ) नवजात चिशुओंका वष करनेके लिये पृतना आदिको सब ओर भेजा। कर आदिसे डरे हुए बसुदेवने अपने दोनों पुत्रींकी रक्षाके लिये उन्हें गोकुलमें यशोदापति नन्दजीको सौंप दिया था। वहाँ बलराम और श्रीकृष्ण— दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल-वालोके साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे सम्पूर्ण जगत्के पालक थे, तो भी अजमें गोपालक बनकर रहे। एक बार श्रीक्रणके ऊषमंत्रे तंग आकर मैया यशोदाने उन्हें रस्त्रीसे ऊललमें बॉध दिया। वे अन्वल घसीटते हुए दो अर्जुन-ब्रक्षोंके बीचरं निकलं। इससे वे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पहे । एक दिन श्रीकृष्ण एक छकड़ेके नीचे सो रहे थे । वे माताका स्तनपान करनेकी इच्छाले अपने पैर फेंक-फेंककर रोने लगे । उनके पैरका इलका-सा आघात लगते ही धकहा उलर गया ॥ १२---१७ ॥

प्तना अपना सान पिकाकर श्रीकृष्णको सारनैके लिये उचत थी; किंदु श्रीकृष्णने ही उसका काम समाम कर दिया । उन्होंने बृन्दाबनमें जानेके पश्चात् कालिय-नागको परास्त किया और उसे यमनाके कुण्डसे निकालकर समुद्रमें भेज दिया । बलरामजीके साथ जा, गदहेका रूप षारण करनेवाळे घेनकासरको मारकर, उन्होंने तास्वनको क्षेमयुक्त स्थान बना दिया तथा बूषभरूपधारी अरिष्टासुर और अश्वरूपघारी केशोको मार डाला । फिर श्रीकृष्णने इन्द्रयागके उत्सवको बंद कराया और उसके स्थानमें गिरिराज गोवर्धनकी पूजा प्रचलित की । इससे कुपित हो इन्द्रने जो वर्षा आसम्भ की, उसका निवारण श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको घारण करके किया। अन्तमे महेन्द्रने आकर उनके चरणोंमें मस्तक धुकाया और उन्हें भोविन्द'की पदवी दी । फिर अपने पुत्र अर्जुनको उन्हें सौंपा । इससे संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने पुनः इन्द्रयागका भी उत्सव कराया । तदनन्तर एक दिन वे दोनों भाई कंसका संदेश लेकर आये हुए अकृरके साथ रथपर बैठकर मधुरा चले गये। जाते समय श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवाळी गोपियाँ, जिनके साथ वे मौति-भाँतिकी मधुर छीछाएँ कर चुके थे, उन्हें बहुत देरतक निहारती रहीं। मार्गमें अकृरने उनकी स्तुति की। मधुरामें एक रजफ (धोबी) को, जो बहुत बढ-बढ़कर बातें बना रहा था। मारकर श्रीकृष्णने उसने सारे वस्त्र हे लिये ॥ १८- २३ ॥

एक मालीके डारपर उन्होंने बलरामजीके साथ पूलकी मालाएँ घारण की और मालीको उत्तम वर दिया। कंसकी दासी कुन्जाने उनके शरीरमें चन्दनका लेप कर दिया, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुनडापन दूर कर दिया, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुनडापन दूर कर दिया—उसे सुन्दील एवं सुन्दरी बना दिया। आगे जानेपर रङ्गशालाके हारपर खड़े हुए कुनलयापीड नामक मतनाले हायीको मारा और रङ्गभूमिमें प्रवेश करके श्रीकृष्णने मञ्जपर बैठे हुए कंस आदि राजाओंके समक्ष चाणूर नामक मस्लके साथ [उसके ललकारनेपर] कुन्दती लड़ी और बलरामने सुन्दिक नामनाले पहलनानके साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों माहयोंने चाणूर, मुन्दिक तथा अन्य पहलनानोंको भी [ नात-की-नातमें ] मार गिराया। तस्मान श्रीहरिने मशुराधिपति कंसको मारकर उसके पिता उज्ञसेनको यहुनंशियोंका राजा बनाया। कसके दो रानियाँ वा—अदित और प्राप्ति। वे दोनों जरासन्पकी पुत्रियाँ थीं।

<sup>#</sup> नैकवाहुका अर्थ है—अनेक वॉहोबाली । इससे हिशुजा, चतुर्युजा, अष्ट्रमुजा तथा अटावशमुजा आदि सभी देक्योंका प्रदण हो जाता है ।

<sup>†</sup> आर्था दुर्गा वेद गर्भा अस्त्रिका सद्गक्षक्यपि।
भद्रा क्षेम्या क्षेमकरी नैकवाद्वनँगामि ताम्॥
त्रिसंप्यं यः पठेकाम सर्वाय् कामान् स नाम्रुयात्॥
(यन्ति०१२।११-१३)

उनकी प्रेरणासे अरासन्थने मधुरापुरीपर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ नाणोंसे युद्ध करने लगा। बलराम और श्रीकृष्ण जरासन्थको परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमन्त पर्वतपर चले आये और द्वारका नगरीका निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्धमें वासुदेव नाम धारण करनेवाले पौण्ड्रकको भी मारा तथा भूमिपुत्र नरकासुरका वध करके उसके द्वारा इरकर लायी हुई देवता, गन्धवं तथा यक्षोंकी कन्याओं के साथ विवाह किया। श्रीकृष्णकं सोलह हजार आठ रानियाँ थीं, उनमें चित्मणी आदि प्रधान यीं। २४—-३१॥

इसके बाद नरकासरका दमन करनेवाले भगवान भीकृष्ण सत्यभामाके साथ गरुडपर आरूढ हो स्वर्गहोकमें गये। वहाँसे इन्द्रको परास्त करके रत्नोसहित मणिपर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाये और उन्हें सत्यभामाके भवनमें स्यापित कर दिया । श्रीकृष्णने सान्दीयनि मुनिसे अस्त शक्तींकी शिक्षा ग्रहण की थी । शिक्षा पानेके अनन्तर उन्होंने गुरुदक्षिणाके रूपमें गुरुके मरे हुए बालकको लाकर दिया था। इसके लिये उन्हें 'पञ्चजन' नामक दैत्यको परास्त करके यमराजके लोकमें भी जाना पहा था। वहाँ यमराजने उनकी बड़ी पूजा की यी। उन्होंने राजा मुच्छन्दके द्वारा काछ-यवनका वध करवा दिया। उस समय मुचकुन्दने भी भगवान्की पूजा की । भगवान् श्रीकृष्ण वसुदेव, देवकी तथा भगवद्भक्त ब्राह्मणॉका बडा आदर-सत्कार करते थे। बलमद-नीके द्वारा रेवतीके गर्भते निश्चठ और उल्पुक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । श्रीकृष्णद्वारा जाम्बवतीके गर्भसे साम्बका जन्म हुआ । इसी प्रकार अन्य रानियोंसे अन्यान्य पुत्र उत्पन्न हुए । रुक्मिणीके गर्भसे प्रदानका जन्म हुआ था । बे अभी छः दिनके थे, तभी शम्बरासुर उन्हें मायावलसे हर है गया। उसने बालकको समुद्रमें फ्रेंक दिया। समुद्रमें एक मत्स्य उसे निगल गया । उस मत्स्यको एक मल्लाहने पकड़ा और शम्बरासुरको भेंट किया । फिर शम्बरासुरने उस मस्यको मायावतीके हवाले कर दिया। मायावतीने मस्यके पेटमें अपने पतिको देखकर बढ़े आदरसे उसका पालन-पोषण किया । बड़े हो जानेपर मायावतीने प्रदास्त्रसे कहा-भाष ! मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव 🕇 । पूर्वकालमें भगवान् शंकरने आपको अनङ्ग (शरीर-रहित ) कर दिया था । आपके न रहनेसे शम्बरासुर सुक्षे हर लाया है। मैंने उसकी पत्नी होना खीकार नहीं किया

है। आप मायाके साता हैं, अतः शम्बरासुरको मीर डास्टिये ।। ३२----३९॥

यह सुनकर प्रशुप्तने शम्बरासुरका वन किया और अपनी मार्या मायावतीके साथ वे श्रीकृष्णके पास चले गये । उनके आगमनसे श्रीकृष्ण और हिन्मणीको बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रध्यम्नसे उदारबुद्धि अनिस्द्रका जन्म हुआ। बड़े होनेपर वे उपाके स्वामी हए। राजा बलिके बाण नामक पुत्र था। उषा उसीकी पुत्री थी। उसका निवासस्यान शोणितपुरमें था। बाणने बड़ी भारी तपस्याकीः जिससे प्रसन्न होकर भगवान् शिवने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजीने बलोन्मत्त बाणासुरकी युद्धविषयक इच्छासे संतष्ट होकर उससे कहा---- बाण! जिस दिन तुम्हारे महस्रका मयुरध्वज अपने-आप टुटकर गिर जाय, उस दिन यह समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा।' एक दिन कैलास पर्वतपर भगवती पार्वती भगवान् शंकरके साथ कीडा कर रही थीं। उन्हें देखकर उषाके मनमें भी पतिकां अभिलाषा जागत हुई। पार्वतीजीने उसके मनोभावको समझकर कहा-- 'वैद्याख मासकी द्वादशी तिथिको रातके समय स्वप्नमे जिस पुरुषका तुम्हें दर्शन होगा, वही तुम्हारा पति होगा । पार्वतीजीकी यह बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई । उक्त तिथिको जब वह अपने घरमें सो गयी। तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखायी दिया। उपाकी एक सली चित्रलेखा यी। वह बाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डकी कन्या थी । उसके बनाये हुए चित्रपटसे उषाने अनिरुद्धको पहचाना कि वे ही खप्नमें उससे मिले थे । उसने चित्रलेलाके ही द्वारा श्रीकृष्ण-पौत्र अनिरुद्धकी द्वारकासे अपने यहाँ बुला मँगाया । अनिरुद्ध आये और उषाके साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयुरुवजके रक्षकोंने बाणायुरको ध्वजके गिरनेकी सूचना दी। फिर तौ अनिस्द और बाणासुरमें भयंकर युद्ध हुआ ॥४०—४७॥

नारदर्जाके मुखसे अनिरुद्धके शोणितपुर पहुँचनेका समाचार सुनकर, मगबान् श्रीकृष्ण प्रद्युग्न और बळमइको साथ छे, गरुद्धपर बैठकर वहाँ गये और अग्नि एवं माहेश्वर करको जीतकर शंकरजीके साथ युद्ध करने छो। श्रीकृष्ण और शंकरमें परस्पर बाणोंके आजात-प्रत्याधातसे युक्त भीषण युद्ध होने छगा। नन्दी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख बीरोंको गरुट आदिने तत्काल परास्त कर दिया। श्रीकृष्णने जूम्मणास्त्रका प्रयोग किया, जिससे मगबान् शंकर जमाई छेते हुए सो गये। इसी बीचमें श्रीकृष्णने

बाणामुरकी हजार भुजाएँ काट डाली । जुम्मणास्त्रका प्रभाव कम होनेपर शिवजीने वाणासुरके लिये अभयदान मोगाः तव श्रीकृष्णने दो भुजाओं के साथ वाणामुरकी जीवित छोड़ दिया और शंकरजीने कहा----|| ४८- ५१ ||

श्रीहरूण बोले-भगवत् ! आपने जब बाणासुरको अभयदान दिया है, तो मैंने भी दे दिया । हम दोनोभे कोई भेद नहीं है । जो भेद मानता है, वह नरकम पहता है ॥ ॥ ५२॥

अग्निदेश कहते हैं — तदनन्तर शिव आदिने श्रीकृष्ण-का पूजन किया । वे आनिकद्ध और उपा आदिके साथ अग्निकाम जाकर उपलेन आदि यादवंकि साथ आनन्दपूर्वक यहने लो ॥ ५३ ॥ अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कण्डेय मुनिन्ने
सय विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बळभड़ जीने प्रलम्बामुरको
मारा, यम्नार्ना धाराको व्यक्तिक फेर दिया, ब्रिविट नामक
वानरका संद्यार किया नथा अपने हल्के अग्रभागने
द्रान्तापुरको राद्वामें झकाकर कीरबंदिक प्रमंदको लूर खुर
कर दिया। भगवान श्रीकृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी
किन्नमणी आदि रानियोंके खाथ विद्यार करने रहे। उन्होंने
असंख्य पुत्रंको जन्म दिया। [अन्तम यादवंशका उपसंदार
करके वेपरमधामको प्रधार।] जो इस हरिवंशका पाठ करना
है, वह सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त करके अन्तमें धीहरिके
समीप जाना है॥ ५४ - ५६॥

नस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें हरिबंशका वर्णने नामक बारनवी अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

### तेरहवाँ अध्याय महाभारतकी संक्षिप्त कथा

अग्निदेश कहते हैं-अब में श्रीकृष्णकी महिमाको लिक्षित करानेवाला महाभारतका उपाख्यान सुनाता हुँ। जिसमे श्रीहरिने पाण्डवंको निभिन्न बनाकर इस प्रथ्वीका भार उतारा था। भगवान विष्णुके नाभिकमलंग ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । ब्रह्माजीन अञ्चित्र अत्रिन चन्द्रमात्र चन्द्रमान बुध और बुधंभ इलानन्द्रन पुरूरवाका जन्म हुआ । पुरूरवांभ आयुः आयुर्भ गजा नहुए और नहुपंग ययानि उत्पन्न हुए । ययानि-न पूरु हुए । पृरुके वंदांभ भरत और भरतके कुलम राजा कुरु हुए । कुरुके बंधमे शास्तनुका जन्म हुआ । शान्तनुसं गङ्गानन्दन भीष्म उत्पन्न हुए । उनके दोछोटे भाई और थे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य । ये शान्तन्ते सत्यवतीके गर्भन उत्पन्न हुए थे। शान्तनुके म्बर्गलोक बर्क जानेपर भीष्मने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्यके राज्यका पालन किया । चित्राह्नद बाल्यावस्थामे ही चित्राङ्गद नामबाले गन्धव-के द्वारा मांग्राय । फिर भोष्म सम्रामम विश्वीको परान्त करके कादि।राजकी दो कन्याओं अम्बिका और अम्बालिका-की हर लाये । ये दोनों विचित्रवीर्यकी भाषीएँ हुई । कुछ कालके बाद राजा विनित्रवीयं राजयभ्यामे प्रस्त हो म्बर्गवासी हो गय । तब सत्यवतीको अनुमतिन व्यासजीके द्वारा अस्तिका

के गर्भने राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिकाके गर्भने पाण्डु उत्तब हुए । धृतराष्ट्रने गान्यारीके गर्भने सा पुत्रोको जन्म दियाः जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था ॥ १ ८॥

राजा पाण्ड बनमे रहते थे। व एक ऋषिके शापवन शतश्क मनिके आश्रमके पास स्त्री समागमके कारण मृत्य-को प्राप्त हुए। पाण्डु शापके ही कारण स्त्री-सम्भोगमं दूर रहत थे, ] इसिलये उनकी आज्ञाके अनुसार कृत्तीके गर्भसे धर्मके अंशने युधिष्ठिरका जन्म हुआ । वायुने भीम और इन्द्रंभ अर्जुन उत्पन्न हुए। पाण्डुकी दूसरीपन्नी माद्रीके गर्भ सं अश्विनीकुमारोके अंशने नकुल-सहदेवका जन्म हुआ। [ शापवश ] एक दिन माद्रीके साथ सम्भोग होनेंन पाण्ड्की मृत्यु हो गयी और माद्री भी उनके साथ सती हो गयी। जब कुन्नीका विवाह नहीं हुआ था, उसी समय मियंके अंशन ] उनके गर्भने कर्णका जन्म हुआ था। वह दुर्योधन-के आश्रयमें रहता था । दैवयोगमे कारवों और पाण्डवोमें वैर-की आग प्रस्वलित हो। उठी। दुर्योधन गई। खोटी बुद्धिका सनुष्य था। उसने लाभाके बने हुए घरमे पाण्डयोंको रत्वकर आग लगाकर उन्हें जलानेका प्रयक्त कियाः किंतु पाँचे। पाण्डव अपनी माताके साथ उस जलते हुए वरंग बाहर निकलगये।

🛪 श्रीकृष्ण २वाच---

स्वया वरभय दसे बाणस्याम्य

अ० पु० अं**॰** ४ ---

वयोर्नार्क्कि भेदो वै भेदी नरकमाप्तुयात्॥ (ऑग्न०१२।५२)

Saye

बहाँने एक बका मगरीमें जाकर वे मुनिके वेपंसे एक ब्राह्मण के बरमें निवास करने लगे। फिर बक मामक राश्रसका वाप करके वे पाझाल-राज्यमें, जहाँ द्रीपरीका स्वयंवर होनेवाला था, गये। वहाँ अर्जुनके बाहुबलने मस्त्यमेद होनेपर पाँची पाण्डवीने द्रीपरीको पत्नीक्पम प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदिको उनके जीवित होनेका पता चलनेपर उन्होंने कोरवं। से अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुनने अग्निवेचने दिल्य गाण्डीव धनुष और उत्तम स्थ प्राप्त किया था। उन्होंने भगवान कुण्ण-जैसे सारिय मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रीणसे ब्रह्मास्त्र आदि दिल्य आयुध और कभी नष्ट न होनेवाले वाण प्राप्त किये थे। सभी पाण्डव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे॥ ९ - १६॥

पाण्डुकुमार अर्जुनने श्रीकृष्णके साथ न्याण्डव यनमे इन्त्रके हारा की हुई बृष्टिका अपने बाणांकी [छत्राक्ष्य | वॉष्टंम नियारण फरते हुए अग्निको तृम किया था। पाण्डवेंने सम्प्रणं दिशाआंपर विजय पायी। युधिष्ठिर राज्य करने लेंगे। उन्हेंने प्रचुर सुवर्णराहित्मे परिपूर्ण राजम्य यजका अनुष्टान किया। उनका यह वैभव दुर्योधनके लिये असह्य हो उटा। उसने अपने भाई दुःशासन आंग वैभवप्राप्त मृहद् कर्णके कहनेन अपने भाई दुःशासन आंग वैभवप्राप्त मृहद् कर्णके कहनेन अस्त्र साथ ले, धून सभाम उएमे प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उनके राज्यकोकपट धूनके द्वारा हंसने-इसने जीत लिया। उल्में पराम्त होकर युधिष्ठिर अपने माहयोंक साथ वनमे चले गये। वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञांके अनुसार बारह वर्ष व्यतीत किये। वे वनमे भी पहलेहीकी मानि प्रतिदिन बहुनंख्यक ब्राह्मणोंको भोजन कराने थे। [एक दिन उन्होंने] अटासी हजार दिजींसहित दुर्बासाको [ श्रीकृष्ण-कृपांगे ] परितृत किया। वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी डोपरी तथा

पुरोहित चौम्यजी भी थे। बारह्यां वर्ष बीतनेपर वे विराटनगरमे गये। वहाँ युधिष्ठिर सबमें अपरिनित रहकर कि क्किं।
नामने बाहाणके रूपमें रहने लगे। भीमसेन रसोह्या वने
थं। अर्जुनने अपना नाम बहुह बला रहका था। पाण्डयपत्नी डांपरी रनिवासमें सेरन्त्रीके रूपमें रहने लगी। इसी
प्रकार नकुल सहदेवने भी अपने नाम बहुल लिये थे।
भीमसेनने राष्ट्रिकालमें डांपरीका सतीत्व-हरण करनेकी हच्छा
रायनेवाले की चकको मार डाला। तत्मक्षात कौरव विराटकी गीआंको हरकर ले जाने लगे, तब उन्हें अर्जुनने परास्त
किया। उस समय काँग्वांने पाण्डवाको पहनान लिया।
थीङ्गण्यकी बहिन मुभद्राने अर्जुनसे अभिमन्यु नामक पुत्रको
उराज किया था। उस राजा विराटने अपनी कर्या उत्तरा
व्याह दी।। १०--२५॥

धमंगज युधिष्ठिर सात अऔहिणी सेनाके स्वामी होकर कांग्वांके साथ युद्ध करनेको तैयार हुए । पहल्ट मगवात श्रीकृष्ण परम कोधी तुर्योधनके पास दूत वनकर गयं । उन्होंने स्वारह अऔहिणी नेनाके स्वामी राजा दुर्योधनने कहा - धाजन ! तुम युधिष्ठिरकी आधा राज्य दे दो या उन्हें पांच ही गांव अपित कर दोः नहीं तो उनके साथ युद्ध करें। ।' श्रीकृष्णकी बात मुनकर दुर्योधनने कहा- - धा उन्हें मुईकी नोकके बगबर मृमि भी नहीं दूँगाः हो। उनने युद्ध अवस्य करूँगा ।' ऐसा कहकर वह मगवान श्रीकृष्णको बंदी बनाने के लिय उच्चत हो गया । उस समय राजसमाम भगवान श्रीकृष्णने अपने परम तुर्धांच विश्वस्पका दर्शन कराकर दुर्योधनको भयभीत कर दिया । किर बितृश्ने अपने घर ते जाकर मगवानका पृजन और सत्कार किया । तरनन्तर वे युधिष्ठिरके पाम लोट गये और बोले- ध्महाराज! आप दुर्योधनके साथ युद्ध कीजिये? ॥ २६ - २९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें आटिपर्वसे आरम्भ करके [ उद्योगपर्व-पर्यन्त ] महाभारत-कशका मंक्षित वर्णन नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

### चौदहवाँ अध्याय

#### कौरव और पाण्डवोंका युद्ध तथा उसका परिणाम

अस्तिदेव कहते हैं—युधिष्ठिर और तुर्योधनकी नेनाएँ कुरुक्षेत्रके भेदानमें जा इटा। अपने विपक्षमें पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनींको देश्यकर अर्जुन युद्धभं विस्त हो गये, तब भगवान् श्रीकृष्णने उनमे कहा—''पार्थ! भीष्म आदि गुरुजन शोकके योग्य नहीं है। मनुष्यका शरीर

बिनाशशील हैं। किंतु आत्माका कभी नाश नहीं होता ! यह आत्मा ही परब्रह्म हैं। भैं ब्रह्म हूँ?—इस प्रकार तुम उस आत्माको समझो । कार्यकी सिद्धि और असिद्धिमें समान-मावमे रहकर कर्मयोगका आश्रय ले क्षात्रधर्मका पालन करो । " श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुन रथान्द्र हो युद्धभे प्रवृत्त हुए । उन्होंने शङ्कथिन की । दुर्योधनकी सेनामें सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापित हुए । पाण्डवोंके नेनापित शिखण्डी थे । इन दोनोंमें भारी युद्ध छिड़ गया । भीष्म-सिहत कौरवपक्षके योद्धा उस युद्धमें पाण्डव-पक्षके सैनिकों-पर प्रहार करने लगे और शिखण्डी आदि पाण्डव-पक्षके वीर कौरव-सैनिकोंको अपने वाणोंका निश्चान बनाने लगे । कौरव और पाण्डव-मेनाका वह युद्ध देवासुर-संप्रामके समान जान पहना था । आश्वात्में खड़ं होकर देम्बनेवाले देवताओंको वह युद्ध बड़ा आनन्ददायक प्रतीत हो रहा था । भीष्मने दस दिनौतक युद्ध करके पाण्डवोंकी अधिकांश नेनाको अपने बाणोंने मार गिगया ॥ १-७॥

दसर्वे दिन अर्जनने वीरवर भीष्मपर वाणींकी यही भारी बृष्टि की। इधर द्वपदकी प्रेरणासे शिखण्डोंन भी पानी बरसानबाल मंघकी भाँति भीष्मपर बाणीकी झड़ी लगा दी। दोनो ओरके हाथीसवार, युइसवार, रथी और प्रतल एक दूसरेके वाणांन मारे गयं। भीष्मकी मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन थी। उन्होंने युद्धका मार्ग दिखाकर वसु-देवताके कहनेपर वस्रुलंकमे जानकी तैयारी की और गाण-इाय्यापर सो रहे । वे उत्तरायणकी व्रतीक्षामें भगवान विष्णु-का ध्यान और माचन करते हुए समय व्यतीत करने छगे। भीष्मके बाण-शब्यापर गिर जानके बाद जब दुर्योधन शोकसे ब्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोणने सेनापतित्वका भार प्रहण किया। उधर हपं मनाती हुई पाण्डवीकी सेनांभ धृष्टदाम्न मनापति हुए । उन दोनोमं बड्डा भयकर युद्ध हुआ) जो यमलोकको आयादीको बढानेवाला था । विराट और द्वपद आदि राजा द्रोणरूपी समुद्रमें हुन गये । हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनिकांस युक्त दुर्योधनकी विशाल वाहिनी भृष्टवम्नके हाथमें मारी जाने लगी । उस समय द्रोण कालके समान जान पहुंत थे । इतनेहींमें उनके कानोंमें यह आबाज आयां कि 'अश्वत्थामा मास गया' । इतना सुनत ही आचार्य द्रोणने अम्ब-शस्त्र त्याग दिये। ऐन समयंम धृष्ठद्युभ्नके बाणीस आहत होकर वे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८-१४ ॥

द्रोण बहे ही दुषंपं थे। व सम्पूर्ण क्षत्रियोका विनाश करके पानवें दिन मारे गये। दुर्योधन पुनः शोकन आतुर हो उठा। उस समय कण उसकी मेनाका कणधार हुआ। पाण्डब-सनाका आधिपत्य अर्जुनको मिला। कणं और अर्जुनमे भॉनि-मॉनिके अस्त्र-शस्त्रोकी मारकाटने युक्त महा- भयानक युद्ध हुआ, जो देवासुर संग्रामको भी मात कार्केः वाला था। कर्ण और अर्जुनके संग्राममें कर्णने अपने बार्णेरि रात्रु-पक्षके बहुत से वीरोंका संद्वार कर डाला; किंतु दूसी दिन अर्जुनने उसे मार गिराया॥ १५-१७॥

नदनन्तर राजा शस्य कौरव-सेनाके भेनापति हए। किंत्र व युद्धमे आधे दिनतक ही टिक सके । दोपहर होते-होने राजा युधिष्ठिरने उन्हें मार गिराया । दुयोधनकी प्रायः सारी सना युद्धमें मारी गयी थी। अन्ततोगत्वा उसका भीमसनके साथ युद्ध हुआ । उसने वाण्डव-पक्षके पैदल आदि बहत-सं सैनिकांका वध करके भीमलनपर धावा किया । उम समय गदामे प्रहार करते हुए दुर्योधनको भीमसेनन मौतके घाट उनार दिया । दुर्योधनके अन्य छोटे भाई भी भीमसनके ही हाथने मारे गये थे। महाभारत-सम्रामके उस अटारहवें दिन रात्रिकालमें महावली अश्वत्थामाने पाण्डबोकी सोयी हुई एक अऔहिणी मनाको सदाके छिय सुछा दिया । उसने द्रीपदीके पाँची पुत्री, उसके पाञ्चालदेशीय बन्धुओं तथा भृष्टद्युम्नको भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रीपदी पुत्रहीन होकर रोने-बिलम्बने लगी। तय अर्जुनने सींकके अस्तरं अश्वत्थामाको परास्त करके उसकं मस्तककी मणि निकाल ली । जिमे मारा जाता देख जीपदीने ही अनुनय-विनय करके उसके प्राण वचाये | ] || १८-२२ ||

इतनेपर भी दुष्ट अश्वत्थामाने उत्तराके गर्भको नष्ट करनेके लिये उसपर अस्त्रका प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्तर्भ प्रायः दग्ध हो गया थाः किंतु भगवान् श्रीकृष्णने उमको पनः जीवन दान दिया । उत्तराका वही गर्भम्य शिश आंग चलकर राजा परीक्षितके नाममं विख्यात हुआ। कृतवर्माः कृपाचार्यं तथा अश्वत्थामा- न्यं तीन कीरवपक्षीय वीर उस सम्रामभे जीवित यचे । दूसरी ओर पांच पाण्डवः सात्यिक तथा भगवान् श्रीकृष्ण --य मान ही जीवित रह सके; दूसरे कोई नहीं बच्च । उस समय सब ओर अनाथा ख़ियोका अं<sub>प</sub>नाद व्याप्त हो रहा था। भीमंगन आदि भाइयांके साथ जाकर युधिष्ठिरने उन्हें मानत्वना दी तथा रणभूमिमे मारे गये सभी वीराका दाइ-सरकार करके उनके लिये जलाञ्चलि दे धन आदिका दान किया। तत्पश्चात् कुरुक्षेत्रमें शरशय्यापर आसीन शान्तनुनन्दन भीष्मके पास जाकर युधिष्ठिरने उनमें समन्त शान्तिदायक धर्म राजधर्म (आपद्धमं) मोअधर्म तथा दानधर्मकी बार्ते मुनी । फिर वे राजसिंहासनपर आसीन हुए । इसके बाद उन शत्रुमदेन

राजाने अश्वमेध-यह करके उसमें ब्राह्मणोको बहुत धन दान किया । नदनन्तर द्वारकांमे छाट हुए अर्जुनके मुख्ये मृस्छ-काण्डक कारण प्राप्त हुए शापसे पारस्परिक युद्धद्वारा यादवींके मंहारका समाचार सुनकर युधिष्ठिरने परीक्षितको राजासनपर बिटाया और म्वय भाइयेकि माथ महाधम्थान कर म्वर्गलोकको चले गये ॥ २३–२०॥#

दस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें -मीष्मपर्श्वम लेकर अन्ततककी महाभारत-कथाका मंध्रेपम वर्णन' नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८॥

### पंद्रहवाँ अध्याय

#### यदुकुलका संहार और पाण्डवोंका स्वर्गगमन

अभिनेष कहते हैं — ब्रह्मन्! जब युधिष्ठिर राजसिहामन पर विराजमान हो गये, तब धृतराष्ट्र गहरूस आश्रमने वानप्रस्य आश्रममें प्रविष्ट हो बनमें चले गये! [अथवा ऋषियों के एक आश्रममें प्रविष्ट हो बनमें चले गये! [अथवा ऋषियों के एक आश्रममें दूसरें आश्रमोंमं होते हुए वे बनको गये! ] उनके साथ देवी गान्धार्ग और पृथा (कुन्ती) भी थी! विदुर्जी दावानलंग दग्न हो स्वर्ग सिधारें। इस प्रकार भगवान विष्णुने पृथ्वीका भार उतारा और धर्मकी स्थापना तथा अध्यक्षका नाश करनेके लिये पाण्डवोंको निभित्त बनाकर दानब-देत्य आदिका मंहार किया। तत्मश्चात भूमिका भार बदानेवाले यादवकुलका भी ब्राह्मणोंके शापके बहाने मूसलके द्वारा सहार कर हाला। अनिरुद्धक पुत्र बद्धको राजाके प्रदेपर अभिपिक्त किया। तदनन्तर देवताओंके अनुरोधन प्रभासकेत्रमें श्रीहरि स्वयं ही स्थूल हार्रारकी लीलाका मंबरण करके अपने धामको प्रधार ॥१—४॥

व इन्द्रलेक और ब्रह्मलंकमे म्बर्गवासी देवनाओदारा पृक्तित होते हैं । वलभद्रकी रेपनागके म्बर्ग्य थे: अतः उन्होंने पानालरूपी म्बर्गका आश्रय लिया । अविनाशी भगवान श्रीहर्षि ध्यानी पुरुपोक भ्येय हैं । उनके अन्तर्धान हो जानेपर समुद्रने उनके निजी निवासस्थानको लोडकर शेप द्वारकापुरीको अपने जलंभ हुवा दिया । अर्जुनने मंग्रहण यादवीका दाह सस्कार करके उनके लिये जलाबाल दी और धन आदिका दान किया । फिर भगवान श्रीकृष्णकी शिन्योंको, जो पहले अपसराएँ थीं और अष्टावकके द्यापंभ भानवीक्ष्यमे प्रकट हुई थीं, लेकर हिस्तनापुरको चले । मार्गमे इंडे लियं हुए खाले।ने अर्जुनका निरुक्तार करके

उन सबको छीन लिया । यह भी अष्टाबकके शापन ही सम्भव हुआ था। इसने अर्जुनके मनमे यहा शोक हुआ। फिर महिंपे व्यासके सान्त्वना देनेपर उने यह निश्चय हुआ। कि भगवान् श्रीकृष्णके समीप रहनेने ही मुझमे वल था। इहिंमनापुरमे आकर उन्होंने भाइयोसिहन राजा युधिष्ठिरमे, जो उस समय प्रजावर्गका पालन करने थे, यह सब समाचार नियंदन किया। वे वोले --भैया! वहीं धनुष है, वे ही बाण है, वहीं रथ है और वि ही घोड़े हैं। किनु मगवान् श्रीकृष्णके विना सब कुछ उनी प्रकार नष्ट हो गया, जैने अश्रोवियको दिया हुआ दान। यह मुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने राज्यपर परीशित्को स्थापन कर दिया। ५-११॥

इसके बाद बुद्धिमान् गजा मंसारकी अनित्यताका विचार करके द्रापदी तथा भाइयोको साथ ले महाप्रस्थानके पथपर अप्रसर हुए । मार्गमे व श्राहरिक अष्टांतरदात नामांका जय करने हुए, यात्रा करते थे । उस महाप्रथमे क्रमणः हीपदी, सहदेय, नकुल, अर्जुन और भीममेन एक एक करके गिर पड़े । इसमे राजा शोकमरन हो गय । तदनन्तर व इन्द्रके द्वारा लाये हुए रथपर आरु ह हो [ दिव्यरूप-धारी ] माइयोमिहित स्वर्गको चले गय । वहां उन्होंने दुयोधन आदि सभी धृतराष्ट्रपुत्रोंको देखा । तदनन्तर [ उनपर कृता करनेके लिय अपने धामम पथारे हुए ] भगवान वासुदेवका भी दर्शन किया । इसम उन्हें बई। प्रसन्तता हुई । यह मैने तुन्हें महाभारतका प्रसक्त सुनाया है । जो इसका पाठ करेगा, वह स्वर्गलाकमे सम्मानित होगा ॥ १२-१५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें आध्रमवासिक पर्वमे ंत्रकर स्वर्गारोहण-पर्यन्त महाभारत-कथाका

संक्षिप्त वर्णनः नामक पंद्रहर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १.५ ॥

क्ष वर्धाप इस अध्यायके अन्तनक महानार को पूरा कथा समाप्त हुई-मा जान पड़ा। ई, नवापि आश्रमवासिक पर्वसे लेकर स्वपारोहण पर्यक्रका इत्तान कुछ विस्तारमे कहना की रह गया ई, इसल्बे अगले (पंद्रहर्वे) अन्यायमे उसे पूरा किया गया है।

### मोलहवाँ अप्याय बुद्ध और कल्कि अवतागेंकी कथा

अग्निदेच कहते हैं--अव में बुदावतारका वर्णन करूँगा, जो पदने और सुननेवालोके मनोरथको सिद्ध करनेवाला है। पूर्वकालमे देवताओं और अमुरामे घोर संग्राम हुआ । उसमें दैत्योंने देवताओं को पराम्त कर दिया । तब देवतालोग 'त्राहि त्राहि' पुकारते हुए भगवानकी दारणमें गये। भगवान मायामोहमय रूपमे आकर राजा शुद्धौरन-के पुत्र हुए । उन्होंने दैत्याको मोहित किया और उनने वैदिक धर्मका परित्याग करा दिया। वे बुद्धके अनुयायी देन्य 'बौद्ध' कहलाय । फिर उन्होंने दूसरे लोगोंने वंद धर्मका त्याग करवाया । इसके बाद माया-मोह ही 'आईत' रूपने प्रकट हुआ । उसने दूसरे लोगोंको भी 'आईन' बनाया । इस प्रकार उनके अनुयायी बद-धर्मन विज्ञित होकर पायण्डी बन गयं। उन्होंने नरकमें है जानेवाले कर्म करना आरम्भ कर दिया । व सव-के-सव कलियुगके अन्तम वर्णमका होंगे और नीच पुरुपेंस दान लेगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाक और दुराचारी भी होंगे। बाजसनेय (बृहदारण्यकः) मात्र ही वंद' कहलायंगा । वंदकी दस-पाँच बाम्बाएँ ही प्रमाणभूत मानी जायंगी। धर्मका चोला पहने हुए सब लोग अधर्ममें ही र्काच रम्बनेबाले होंगे। राजारूपधारी म्लेच्छ मनुष्योका ही भक्षण करेंगे।। १- ७॥

नदनन्तर भगवान् कांव्क प्रकट होंगे । वे श्रीविष्णु-यदाके पत्ररूपमे अवनीणं हो याज्ञवल्क्यको अपना पुरोहित बनायंगे । उन्हें अस्त-शस्त्र-विद्याका पूर्ण परिशान होगा । व हाथमें अन्य-हास्त्र लेकर म्लेन्छींका मंहार कर डालेंगे तथा चारो वर्णो और समस्त आश्रमंभि शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंग । समस्य प्रजाको धर्मके उत्तम मार्गम लगायेंग । उसके वाद श्रीहरि कल्किरूपका परित्याग करके अपने धामसे चले जार्यमे । फिर तो पूर्ववत् सत्ययुगका साम्राज्य होगा । साधुश्रेष्ठ ! सभी वर्ण और आश्रमकं लोग अपने अपने धर्ममे हृद्रतापूर्वक लग जायम । इस प्रकार सम्मृणं कल्यो तथा मन्यन्तरांमे श्रीहरिके अवतार होते हैं। उनमेन कुछ हो चुके हैं। कुछ आग होनेवाले हैं। उन संवकी कोई नियत मख्या नहीं है। जो मनुष्य श्रीविष्णुके अंशायतार नथा पूर्णावनारसहित दस अवनारंकि चरित्रोका पाट अथवा अवण करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल-हृदय होकर परिवारसहित स्वर्गको जाता है। इस प्रकार अवनार लेकर श्रीहॉर धर्मकी व्यवस्था और अधर्मका निराकरण करते हैं। व ही जगत्की सृष्टि आदि-के कारण हैं ॥ ८---१४ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें •बुद्ध तथा कल्कि—इन दो अवतागंका वर्णन नामक सोलहवां अध्याय पूग हुआ ॥ १६ ॥

### मत्रहवाँ अध्याय

#### जगत्की सृष्टिका वर्णन

अगिनेदेख कहते हैं— ब्रह्मन् ! अब मैं जगत्की मृष्टि आदिका, जो श्रीहरिकी लीलामात्र है, वर्णन करूँगा; मुनो । श्रीहरि ही म्वर्ण आदिके रचियता है। सृष्टि और प्रलय आदि उन्होंके म्वरूप है। सृष्टिके आदिकारण भी व ही है। व ही निर्मुण हैं और वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्त्वरूप अध्यक्त ब्रह्म ही था; उस समय न तो आकाश था और न रान दिन आदिका ही विभाग था। तदनन्तर सृष्टिकालंग परमपुरुप श्रीविण्णुने प्रकृतिभ प्रवेश करके उन श्रुक्य (विकृत) कर दिया। फिर

प्रकृतिसे महत्तत्व और उसमें अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार तीन प्रकारका है वंकारिक (सात्त्रिक), नेजस (राजस) और भूतादिल्प तामस। तामस अहंकारमें शब्द-सन्मात्रावाल आकाश उत्पन हुआ। आकाशमें स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुका प्रादुभाव हुआ। वायुमें रूप-तन्मात्रावाल अग्रिनच्च प्रकट हुआ। अग्रिनं रस तन्मात्रावाले जलकी उत्पत्ति हुई और जलमें गत्ध-तन्मात्रावाली भूमिका प्रादुभाव हुआ। यह सब तामस अहंकारमें होनेवाली सृष्टि है। इन्द्रियाँ तेजस अर्थान् राजस अहंकारमें प्रकट हुई है।

दस इन्द्रियोंके अधिष्ठाता दस देवता और ग्यारहर्षी इन्द्रिय मन- (के भी अधिष्ठाता देवता )—ये वकारिक अर्थात् रालिक अइंकारकी सृष्टि हैं। तत्यश्चात् नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छावाले भगवान् स्वयम्भूने सबसे पहले जलकी ही सृष्टि की और उसमे अपनी शक्ति (वीर्य) का आधान किया। जलको भारं कहा गया है। क्योंकि वह नरमे उत्पन्न हुआ है। भारं (जल) ही पृवंकालमे भगवान्का भारायण' कहा गया है। १–७३॥

स्वयम्भू श्रीहरिने जो बीर्य स्थापित किया था, वह जलम सुक्रणंभय अण्डके रूपमें प्रकट हुआ। उसमें साशात् म्ययम्भू भगवान ब्रह्माजी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान् हिरण्यगर्भने एक बर्धतक उस अण्डके भीनर निवास करके उसके दी भाग किये। एकका नाम खुलोक? हुआ और दूसरेका 'भूलोक?। उन दोनो अण्ड-नण्डांक बीचमे उन्होंने आकाशकी सृष्टि की। जलके ऊपर तैरती हुई पृथ्वीको रक्ता और दसा दिशाओंके विभाग किये।

फिर सुष्टिकी इच्छाबाले प्रजापतिने वहाँ काल, मन, बाणी, कामः क्रोध तथा रति आदिकी तत्तद्रूपमं सृष्टि की । उन्होंने आदिमं विद्युन्, बज्रः मंघः रोहित इन्द्रधनुषः, पक्षियों तथा पर्जन्यका निर्माण किया । तत्पश्चात् यज्ञकी सिद्धिके लिय मुख्यमे ऋक् यजु और सामंबदको प्रकट किया। उनके द्वारा साध्यगणांनं देवताआंका यजन किया । फिर ब्रह्माजीने अपनी भुजाम ऊँचे-नीच (या छोटे-बड़े ) भूतीको उत्पन्न किया। सनत्कुमारकी उत्पत्ति की तथा क्रोधन प्रकट होनेवाले रुद्रको जन्म दिया । मर्गीचिः, अत्रिः, अङ्गिराः पुलस्त्यः पुलहः ऋतु और चिमेष्ठ इन सात ब्रह्मपुत्रोको ब्रह्माजीन निश्चय ही अपने मनने प्रकट किया। साधुश्रेष्ठ ! य तथा रुद्रगण प्रजाबरांकी सृष्टि करते है । ब्रह्माजीने अपने शरीनके दो भाग कियं। आधे भागमे व पुरुष हुए आग आधेन स्त्री वन गये। फिर उस नारीके गर्भल उन्होंने प्रजाओकी सृष्टि की। (ये ही म्बायम्भुव मनु तथा शतर पाके नामले प्रसिद्ध हुए । इनमें ही मानवीय सुष्टि हुई । ) ।। ८ ५० ।।

इस प्रकार आदि आग्नय महापुराणमं जगन्का सुटिका वर्णन नगक सन्नहवाँ अध्याय पूरा हुआ।। १०॥

### अठारहवाँ अध्याय

#### म्बायमञ्जन मनुके नंशका वर्णन

अग्निदेख कहते हैं—मुनं ! ग्वायम्भुव मनुमं उनकी तपस्विनी भागी हातन्याने प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और एक सुन्दरी कन्या उत्यन की । वह कमनीया कन्या (देवहृति ) कर्दम ऋषिकी भागी हुई । गजा प्रियवतसे सम्राट् कुक्षि और विराट नामक सामध्येशाली पुत्र उत्यन्न हुए । उत्तानपादमे सुरुचिके गर्भमे उत्तमनामक पुत्र उत्यन्न हुआ और सुनीतिके गर्भमे श्रुवका जन्म हुआ । ह मुने ! कुमार श्रुवने सुन्दर कीर्ति यदानेके किये तीने हजार दिव्य वर्षीतक तप किया । उत्तपर प्रसन्न होकर भगवान विष्णुने उसे समर्थियोके आगे स्थिर स्थान (श्रुवपद) दिया । श्रुवके इन अम्युद्यकी देखकर ग्रुकाचायने उनके मुख्यका सूनक यह दलोक पदा 'अहो ! इन श्रुवकी

१--श्रीमद्भागवनके वर्णनानुसार ध्रव केवल छ: मास तप्रथा करके सिद्धिके भागी हुए थे। इस अध्निपुराणमे तपस्थानाल बहुत अभिक कहा सवा है। कस्प्रवेदमे दीनो ही वर्णन संगत हो सकते हैं। तपस्याका कितना प्रमाव है। इसका शास्त्रःशान कितना अद्भुत है। जिसे आज सप्तर्पि भी आगे करके स्थित ह । उस धुवसे उनकी पत्नी शम्भूने दिल्लि और मन्य नामक पुत्र उत्पन्न किये। विल्लिन उसकी पत्नी मुच्छायाने कमशः रिपु, रिपुज्य, पुष्य, बुकल और बुकनेजा - इन पाच निष्पाप पुत्रोको अपने गर्भाम थारण किया । रिपुके वीर्यंस बृहतीने वाक्षुप और सर्वतेजाको अपने गर्भाम स्थान दिया ॥१ - ७॥

नाक्षुपनं वीरण प्रजापितकी भन्या पृथ्वरिणीके मर्भमं मनुको जन्म दिया। मनुभ नड्बलाके गर्भमं दस उत्तम पुत्र उत्पन्न हुए। [ उनके नाम ये हैं ] ऊरु, पृष्ठ, शतरात्रुमन, तपस्वी, सत्यवाक्, किंव, अग्निष्टुत्, अतिरात्र, मुसुम्न और अभिमन्यु। ऊरुके अश्रम आग्नेयोने अङ्ग, सुमना, ग्वाति, कर्नु, अङ्गिरा और गयनामक महान् तेजस्यो छः पुत्र उत्यन्न किंव। अङ्गले मुनीथाने एक ही मंतान बेनको जन्म दिया। वह प्रजाओको रक्षा न करके गदा पापम ही लगा रहता था। उन मुनियंनि कुशोंमे भार डाला। तदनन्तर

श्रुपियोंने संतानके लिये वेनके दायं हाथका मन्थन किया । हाथका मन्थन होनेपर राजा पृथु प्रकट हुए । उन्हें देखकर मृतियोंने कहा -ध्ये महान नेजम्बी राजा अवस्य ही समन्त प्रजाको आनन्दित करेंगे तथा महान् यहा प्राप्त करेंगे। ' अत्रियवंशके पृथज वेन-कुमार राजा पृथु अपने तंजने सबको दग्ध करने हुए में धनुष और कवन धारण कियं हुए ही प्रकट हुए थे; वे सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षा करने लगे। ।८-- १४।।

राजसय-यज्ञमे दीक्षित होनेवालं नरहां।में व अबसे पहले भुपाल थे। उनमें दो पत्र उत्पन्न हुए। स्तृतिकर्ममें निपुण अद्भुतकम्। मृत अंति मागुशंने उनका स्तवन किया । वे प्रजाओंका रक्कन करनेके कारण धाजा नामन विख्यात हुए ! उन्होंने प्रजाओंकी जीवन ग्शाके निमित्त अन्नकी उपज यदानेके लिये भीनपश्चारिणी पृथ्वीका दोहन किया । उस समय एक साथ ही देवता, मनिवन्द, गन्धर्य, अप्यागाण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मन्द्र्यी आदिके हारा अपने अपने विभिन्न पात्रोमें दही जानेवाली पृथिवीने सबको इच्छानुमार दूध दिया, जिसने सबने प्राण धारण कियं । पृथुके जो दो धर्मज पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम ये अन्तर्षि ओर पालित । अन्तर्षान ( अन्तर्षि ) के अंगमे उनकी शिखण्डिनी नामबाली पत्नीने 'इबिधान'को जन्म दिया । अग्निकुमारी धिपणाने हविर्धानके अंदाने छः पुत्रींको उत्पन्न किया । उनके नाम ये है प्राचीनवर्हिपः शुक्रः गयः कृष्णः वज और अजिन । राजा प्राचीनवर्हिष प्रायः यज्ञमे ही लगे रहते थे। जिनमे उस समय पश्चिमीपर दूर-दूरतक प्रबोध कुदा फैल गये थे। इसने व एंडबर्यशाली राजा 'प्राचीनवर्हिप' नामसे विख्यात हुए । व एक महान प्रजापति थे ॥ १५ - २१ ॥

प्राचीनवर्षिप्नं उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णाने दस पुत्रोंको अपने सममं धारण किया । व सभी प्रचेता'नामसे प्रसिद्ध हुए और सब-के-सब धनुवेंद्रमें पार्गत थे । व एक समान धर्मका आन्वरण करते हुए समुद्रके जलमें रहकर दस हजार वर्गीतक महान तपमे लगे रहे । अन्तमं भगवान् विष्णुसे प्रजापति होनेका वरदान पाकर व सनुष्ट हो जलसे बाहर निकले । उस समय प्रायः समस्त भूमण्डल और आकाश बड़े बड़े सबन बुझींसे स्यास हो गया था । यह देन्व उन्होंने अपने मुख्यमं प्रकट अपन और वायुके द्वारा सब बुझोंको जला दिया । तब बुझोंका यह संहार देख राजा सौम इन प्रचेताओंके पास जाकर बोले "आपलोगं अपना कोप शान्त करें वे हुक्षमण आपकी एक भारियां नामवाली सुन्दरी कन्या अर्पण करेंगे । यह कन्या तपन्त्रो मुनि कण्डुके अंशमे प्रम्लोचा अपनगके गर्मने [ म्वेद-यिन्दुके रूपमें ] प्रकट हुई है। मैंने ही मिविष्यकी बाते जानकर इसे कन्यामप्रयं उत्पन्न कर पान्य पीना है। इसके गर्भने दक्ष उत्पन्न होगे। जो प्रजाकी बृद्धि करेंगे"। २२—२७॥

प्रचेताओंने उस कन्याकी प्रहण किया । तत्वश्चात् उसके गर्भम दक्ष उलन्न हुए। दक्षने चरः अचरः द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियोंकी मानसिक सृष्टि करके अन्तमे बहुत मी कियोंको उत्पनन किया । उनमेंने दमको तो उन्होंने धर्मराजके अर्पण किया और तरह कन्याएँ कस्यपको दीं । मनाईम कन्याएं चन्द्रमाको, चार आरिष्ट नेमिको, दो बहुपुत्रको आर दो कन्याएँ अङ्गिराको दी । पूर्वकालमे मार्नासक सकत्यंन सृष्टि होती थी । उसके बाद उन दक्ष-कन्याओंन मैथनद्वारा देवता आंग नाग आदि प्रकट हुए । अब मैं धर्मराजन उनकी दम पत्नियंकि गर्भमें जो सताने हुई। उस धर्ममर्गका वर्णन करूंगा ! विद्वा नामवाली पत्नीसे विद्वंदेव प्रकट हुए । माध्याने माध्योको जन्म दिया । मरुत्वतीन मरुत्वान् और बसुने बसुगण प्रकट हुए । भानुने भानु आर मुहुताँन मुहुत नामक पुत्र उत्पन्न हुए । धर्मगुजके द्वारा लक्ष्माने धीप नामक पुत्र हुआ और यामि नामक पत्नींस नागबीयी नामबाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथिबीका सम्पूर्ण बिलय भी सहत्वतीन ही प्रकट हुआ । सकल्याके गर्भने मंकल्याकी सृष्टि हुई ! चन्द्रमाम उनकी नक्षत्ररूपिणी पत्नियांके गर्भमे आठ पुत्र हुए ॥ २८ -३४ ॥

उनके नाम ये हैं- आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूप और प्रभाय— ये आठ बसु हैं। आपके बैतण्ड्य, अम, शान्त और मुनि नामक पुत्र हुए । ध्रुवका पुत्र लोकान्तकारी काल हुआ आंग्र मोमका पुत्र वर्चा हुआ। धरकी पत्नी मनोहराके गर्भसे द्रविण, हुतहत्यवह, शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए । अनिलका पुत्र पुरोजब और अनल (अग्नि-) का अविज्ञान था। अग्निका पुत्र कुमाग्र हुआ, जो सरकंडोंकी देरीपर उत्पन्न हुआ। उसके पोले शाम्य, विशास और नैगमेय नामक पुत्र हुए। कुमार कृत्विकांके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण कार्तिकेय' कहलाये तथा

कृतिकाके दूसरे पुत्र सनत्कुमार नामक यनि हुए । प्रत्यूपने देवलका जन्म हुआ और प्रभासने विश्वकर्माका । ये विश्वकर्मा देवताओं के बद्दं थे और हजारा प्रकारकी शिल्पकारीका काम करते थे । उनके ही निर्माण किये हुए शिल्प और भूषण आदिके महारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं । मुरभीने कश्यपजीके अंशने ग्यारह रहां को उत्पन्न किया तथा है माधुश्रेष्ठ ! मतीने अपनी तपस्या एवं महादेवजीके अनुग्रहसे सम्मावित होकर चार पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं - अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, त्वप्टा और रहा त्वप्टाके पुत्र यहायशम्बी श्रीमान् विस्वरूप हुए। हर, बहुरूप, स्थम्बक, अपराजित, वृणकिप, शम्मु, कपदों, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली— ये ग्यारह रह प्रधान हैं। यों तो सैकड़ों-लाखों रह है, जिनमे यह चराचर जगत् व्याम है। ३५—-४५॥

इस प्रकार आदि आरमेय महापुराणमें वैवस्वत मनुके वंशका वर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

# उन्नीमवाँ अध्याय

#### कत्र्यप आदिके वंशका वर्णन

अग्निदेख बोले हे मुने! अब में अदिति आदि दश-कन्याओंने उत्पन्न हुई कश्वपत्रीकी सृष्टिका वर्णन करता हूँ - खाश्चप ग्रन्थन्तरमें जो तृपित नामक बाग्ह देवता थें, वे ही पुनः इस वेवस्थत मन्वस्तरमें कश्यपके अश्रमें अदिति के गर्भमें आये थे। वे विष्णु, शक (इन्ह्र), त्यष्टा, धाता, अर्थमा, पूण, विवस्थान, गविता, मित्र, वरुण, मग और अंशु नामक बारह आदित्य के हुए। अरिष्टनेमिकी चार पत्नियोंने सोलह मंतानें उत्पन्न हुई। विद्यान बहु-पुत्रके [ उनकी दो पत्नियंसे कपिला, लेहिता आदिक भेदने ] चार प्रकारकी विद्युत्वस्था कन्याएँ उत्पन्न हुई। अङ्गिरा मुनिसे ( उनकी दो पत्नियोंस्या के अष्ट ऋचाएँ हुई तथा हुशाक्षके भी [ उनकी दो पत्नियोंसे ] देवताओं हे दिव्य आयुधनी उत्पन्न हुए।। १-४।।

अवहाँ दी दुई आदित्योंकी नामावली इरिवंशके हरिवंश-पर्वणन तीसरे अध्यायमें श्लोक मं० ६०-६१ में कथिन नामावलीसे ठीफ-टीक मिलनी हैं।

† भ्रत्यिक्तरमजाः श्रेष्ठाः कृशाश्वस्य सुरायुधाः ।'

इस अर्थालामें पूरे एक क्लोकका भाव मनिविष्ट है । अनः उस सम्पूर्ण क्लोकपर इष्टि न रक्खी जाय में अर्थकी ममझनेमें अम होता है । इरिवंशके निम्नाक्किन (इरि० ३ । ६५) क्लोकसे उपर्युक्त पहित्योंका माव पूर्णनः स्पष्ट होना है—

प्रश्वित्सजाः श्रेष्ठा करने अद्वापिमस्तृताः।
कृष्ठामस्य द्व राजवेरैनप्रदरणानि च॥
सम्पूर्ण दिष्यास कृष्ठाश्वके पुत्र हैं, इस विषयमें बाठ राजावण
बास्क्रठ, सर्ग २१के इस्लोक १३-१४ तथा सस्वयपुराण ६। ६
इष्टब्य हैं।

जैमे आकारामें सूर्यके उदय और अम्नभाव बाग्वार होने रहते हैं। उसी प्रकार देवतालंग युग युगम (कत्य-कल्पमे ) उत्पन्न िएवं विनष्ट | होते रहते है । क कश्यपजीसे उनकी पत्नी दिनिके गर्भन हिरण्यकीशप और हिरण्याध नामक पुत्र उत्पन्न हुए । फिर निहिका नामवार्था एक कन्या भी हुई। जो विश्रचित्ति नामक दानवकी पर्त्ना हुई। उसके गर्भस गहु आदिकी उत्पत्ति हुई। जो भौतिकया नाममे विक्यात हुए । हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए, जो अपने बल-पराक्रमके कारण विख्यात थे । इनमे पहला ह्वाद, दूसरा अनुहाद और तीसरे प्रहाद हुए, जो महान् विष्णुभक्त ये और चौथा मंहाद था । हादका पुत्र हुदं हुआ । महादके पुत्र आयुष्मान शिवि और वाष्क्रल थे । प्रह्लादका पुत्र विराचन हुआ और विराचनन विलेका जन्म हुआ । हे महामुने ! बलिके मो पुत्र हुए, जिनमे बाणासुर ज्येष्ठ था । पूर्वकल्पमे इस याणासुरने भगवान् उमापितको भिक्तिभावते ] प्रसन्न कर उन परभेश्वरत यह वरदान प्राप्त किया था कि भी आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरण्याक्षके पॉन पुत्र थे वाम्बर, दाकुनि, दिमूर्धा, शङ्क और आर्य । कश्यपजीकी दूसरी पत्नी दनुके गर्भम मा दानव-पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ५-११ ॥

इस अर्थालीके भावको समझनेके लिये थी इरिवंशके
 निम्नाइत क्लेकपर बृष्टिपात करना आवश्यक है ---

एते युगमहस्त्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि । मर्बदेकगणान्तान अवस्त्रिञ्जल कामजाः ॥ (इति ) इति ॥ ६६)

---वहीं भाव मत्स्वपुराण ६ । ७ में नी आया है ।

इनमें स्वर्मानुकी करना सुप्रमा थी और पुलोमा दानवकी पुत्री थी शन्ती। उपदानवकी कम्या हयशिरा थी और वृषपवांकी पुत्री शर्मिष्ठा । प्रहोमा और कालका—ये दो वैश्वानरकी कन्याएँ थीं । ये दोनों कक्यपजीकी पतनी हुई । इन दोनोंके करोड़ों पुत्र मे । प्रहादके बंदामें चार करोड 'निवातकवच' नामक दैत्य हुए । कश्यपजीकी ताम्रा नामवाळी पत्नीस छः पुत्र हुए । इनके अतिरिक्त काकी, व्येनी, भासी, यिमका और शुचिमीका आदि भी कस्यपजीकी भार्याएँ थीं, उनसे काक आदि पश्ची उत्पन्न हुए । ताम्राके पुत्र घोड़े और ऊँट ये। बिनताके अवण और गवड नामक दो पुत्र हुए । सुरसासे इजन्तें साँप उत्पन्न हुए और कद्दके गर्भरे भी शेषः बासुकि और तक्षक आदि सहस्रों नाग हुए । क्रोथवशाके गर्भसे दंशनशील दाँतवाले सर्प प्रकट हुए । धराते जल-पश्ची उत्पन्न हुए । सुरभिसे गाय-भैंस आदि पशुओंकी उत्पत्ति हुई । इराके गर्मसे तृण आदि उत्पन्न हुए । खसासे यक्ष-राक्षस और मुनिके गर्भसे अप्तराएँ प्रकट हुईं। इसी प्रकार अरिष्टाके गर्मसे गन्धर्व उत्पन्न हुए । इस तरह कश्यपजीते स्थावर-जन्नम जगतकी उत्पत्ति हुई ॥ १२–१८ ॥

इन सबके असंख्य पुत्र हुए । देवताओंने दैत्योंको युद्धमें जीत लिया । अपने पुत्रोंके मारे जानेपर दितिने कद्यपजीको सेवासे संदुष्ट किया । वह इन्द्रका संहार करनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी; उसने कद्यपजीसे अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया । जब वह गर्मवती और व्रतपालनमें तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजनके बाद बिना पैर भोगे ही सो गयी । तब इन्द्रने यह छिद्र (शृटि या दोष) हुँद्रकर उसके गर्भमें प्रविष्ठ हो जुख गर्भके दुकहें-दुकहे कर दिवे; [किंतु व्रतके प्रमावते उनकी मृत्यु नहीं हुई |] वे सभी अत्यन्त तेजली और इन्ह्रके सहायक उनचास भवत् नामक देवता हुए | गुने | यह सारा इत्तान्त मैंने सुना दिया | भीहरि-स्वरूप ब्रह्माओंने पृष्ठको नर-लोकके राजपदपर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी राज्य दिये—उन्हें विभिन्न समूहोंका राजा बनाया | अन्य सबके अधिपति [तथा परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति ] सान्नात् श्रीहरि ही हैं ॥ १९-२२ ॥

ब्राह्मणों और ओषधियोंके राजा चन्द्रमा हुए । जलके स्वामी वरुण हुए । हाजाओं के राजा कुबेर हुए । द्वादछ स्यों ( आदित्यों- ) के अधीक्वर भगवान विष्णु वे । वसुओंके राजा पावक और मरुद्रणोंके स्वामी इन्द्र हुए। प्रजापतियोंके स्वामी दक्ष और दानवोंके अधिपति प्रहाद हुए । पितरोंके यमराज और भूत आदिके खामी सर्वसमर्थ भगवान् शिव हुए तथा शैकों ( पर्वतों- ) के राजा हिमबान् हुए और नदियोंका स्वामी सागर हुआ। गन्धवींके चित्ररथः नागोंके बासुकिः सर्पीके तक्षक और पिक्षयोंके गरुड राजा हुए । शेष्ठ हाथियोंका स्वामी पेरावत हुआ और गौओंका अधिपति साँइ। यनचर जीवोंका स्वामी शेर हुआ और बनस्पतियोंका प्लश्च (पकड़ी)। घोड़ोंका स्वामी उच्नैः अवा हुआ । सुधन्या पूर्व दिशाका रक्षक हुआ । दक्षिण दिशामें शक्कपद और पश्चिममें केतुमान् रक्षक नियुक्त हुए । इसी प्रकार उत्तर दिशामें हिरण्यरोमक राजा हुआ। यह प्रति-सर्गका वर्णन किया गया ॥ २३-२९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्रतिसर्गविषयक कहवपवंशका वर्णन'नामक उन्नीसवीं अध्याय पूरा हुआ॥ १० ॥

# बीसवाँ अध्याय

अस्तिदेश कहते हैं—मुने ! [प्रकृतिसे ] पहले महस्तत्सकी स्रष्टि हुई, इसे ब्राह्मका समझना चाहिये । तूसरी तन्मात्राओंकी स्रष्टि हुई, इसे भूतसमं कहा गया है। तीसरी वैकारिक स्रष्टि है, इसे ऐन्द्रियकसमं कहते हैं। इस प्रकार यह दुखिपूर्वक मकट हुआ प्राकृतसमं तीन प्रकारका है। चौथे प्रकारकी स्रष्टिको 'मुख्यसमं' कहते हैं। 'मुख्य' नाम है—स्यावरों (इस-पर्वत आदि-) का। जो 'तियंक्सोता' कहा गया है, अर्थात् जिससे पशु-

पित्रयांकी उत्पत्ति हुई है, वह तैर्यग्योत्य-सर्ग पाँचवाँ है। उच्च स्रोताओंकी सृष्टिको देव-सर्ग कहते हैं, यह छठा सर्ग है। इसके पश्चात् अवांक्स्तोताओंकी सृष्टि हुई—यही सातवाँ मानव-सर्ग है। आठवाँ अनुब्रह-सर्ग है, जो सात्त्विक और तामस भी है। ये अन्तवाले पाँच 'वेकृतसर्ग' हैं और आरम्भके तीन 'प्राकृतसर्ग' कहे गये हैं। प्राकृत और वेकृत सर्ग तथा नवें प्रकारका कीमार-सर्ग—ये कुछ नौ सर्ग ब्रह्माजीते प्रकृट हुए। जो इस जगत्के मूछ कारण

हैं। स्पाति आदि दश्च-कन्याओं से स्यु आदि महर्षियोंने स्याह किया। कुछ छोग नित्य, नैमिसिक और प्राहत—इस मैदने तीन प्रकारकी सृष्टि मानते हैं। जो प्रतिदिन होनेवाले अवान्तर-प्रक्रमसे प्रतिदिन जन्म केते रहते हैं, वह गिल्यसंगं कहा गया है।। १—८।।

भूगुरे उनकी पत्नी ख्यातिने भाता-विभाता नामक दो वैवताओंको जन्म दिया तथा रुक्ष्मी नामकी कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान विष्णुकी पत्नी हुई । इन्द्रने अपने अभ्युदयके लिये इन्हींका स्तवन किया था। धाता और विधाताके क्रमदाः प्राण और मृकण्ड नामक दो पुत्र हुए। मुक्क मुक्क मार्क प्रदेशका जनम हुआ । उनमे वेदशिरा उत्पन्न हुए । मरीचिके सम्भृतिके गर्भते पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अक्रियांके स्कृतिके गर्भंसे अनेक पुत्र तथा सिनीवाली। कह, राका और अनुमति नामक चार कन्याएँ हुई। अन्निके अंशरे अनस्याने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय नामक पुत्रोंको जन्म दिया । इनमें दत्तात्रेय महान् योगी थे। युरुस्य मुनिकी पत्नी प्रीतिके गर्भसे दस्तोलि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुलहसे क्षमाके गर्भसे सहिष्ण एवं सर्वपादिकका# जन्म हुआ । अतुके सम्रतिसे बालखिल्य नामक साठ इजार पुत्र उत्पन्न हुए, जो अँगुठेके पोबओंके नराबर और महान् तेजस्वी थे। वसिष्ठते ऊर्जाके मर्भसे राजाः गात्रः अर्ध्वबाहुः सवनः अनघः ग्रुक्त और मुतपा—ये सात ऋषि प्रकट हुए ॥ ९—१५ ॥

स्वाहा एवं अप्निसे पाषक, पवमान और श्रुचि नामक पुत्र हुए । इसी प्रकार अजसे अग्निष्नासः बहिंचद्, अनिन एवं सान्नि पितर हुए । पितरीसे स्वधाके गर्भसे मेना और वैधारिणी नामक दो कन्याएँ हुईं। अधर्मकी पत्नी हिंसा हुई; उन दोनोंसे अमृत नामक पुष और निकृति नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई । [ इन दोनोंने परस्पर विवाह किया और ो इनसे भय तथा नरकका जन्म हुआ । क्रमशः माया और वदना इनकी पलियाँ हुई । इनमेंसे मायाने मियके सम्पर्करे समस्त प्राणियोंके प्राण लेनेवाले मृत्युको जन्म दिया और वेदनाने नरकके संयोगसे दुःख नामक पुत्र उत्पन्न किया । इसके पश्चात् मृत्युले व्याधिः जरा, दोक, तृष्णा और क्रोधकी उत्पत्ति हुई । ब्रह्माजीसे एक रोता हुआ पुत्र हुआ। जो रुदन करनेके कारण 'रुद्र' नामसे प्रसिद्ध हुआ । तथा हे द्विज ! उन पितामह (ब्रह्माजी ) ने उसे भव, शर्व, ईशान, पश्चपति, भीम, उम्र और महादेव आदि नामोंसे प्रकारा । बद्रकी पत्नी सर्ताने अपने पिता दक्षपर कोप करनेके कारण देहत्याग किया और हिमवानकी कन्यारूपमें प्रकट होकर पुनः वे शंकरजीकी ही धर्मपरनी हुई। किसी समय नारदर्जीने ऋषियोंके प्रति विष्णु आदि देवताओंकी पूजाका विधान बतलाया था। स्नान आदि पूर्वक की बानेवाली उन पूजाओंका विधिवत् अनुष्टान करके स्वायम्भव मन आदिने भोग और मोध-दोनों प्राप्त किये थे ॥ १६---२३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें जगत्-सृष्टिका वर्णन भामक बीसनों अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥

### इकीसवाँ अध्याय

#### विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाका विधान

मारवजी बोले—अव में विष्णु आदि देवताओंकी वामान्य पूजाका वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओंको देनेवाले पूजा-सम्बन्धी मन्त्रोंको भी बतलाता हूँ। भगवान् विष्णुके पूजनमें सर्वप्रथम परिवारसहित मगवान् अच्युतको नमस्कार करके पूजन आरम्म करें। इसी प्रकार पूजा-मण्डपके द्वारवेशमें कमशः दक्षिण-वाम भागमें वाता और विधाताका तथा गङ्गा और यमुनाका भी पूजन करें। फिर शङ्किनिधि और पद्मनिधि—इन दो निधियोंकी। द्वारलक्मी-

की, वास्तु-पुरुषकी तथा आधारशक्ति, कूर्म, अनन्त, पृथिवी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐरवर्यकी पूजा करे। तदनन्तर अवर्म आदिका (अर्थात् अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्चर्यका) पूजन करे तथा एक कमलकी भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओंकी पूजा करे।

फिर अपृग्वेद आदि चारों वेदोंकी, सत्ययुग आदि युगोंकी, सत्य आदि गुणोंकी और सूर्व आदिके मण्डसकी यूज करे । इसी प्रकार विमला, उत्कर्षिणी, काला, किया, बोगा आदि जो बाकियाँ हैं, उनकी पूजा करे तथा प्रही, सत्या, ईशा, अनुप्रहा, निर्मलमूर्ति दुर्गा, सरस्वती, गण (गणेश), क्षेत्रपाल और बासुदेव [ संकर्षण, प्रश्चम्न, धनिक्द ] आदिका पूजन करे । इनके बाद हृदय, सिर, चूडा (शिखा), वर्म (कवच), नेत्र आदि अक्रोंकी, फिर शक्का, गदा और एश नामक अक्षोंकी, श्रीवत्य, कीत्युम एवं बनमालाकी तथा लक्ष्मी, पृष्टि, गवड् और गुडदेवकी पूजा करे । तत्मश्चात् इन्द्र, अग्नि, यम, नित्र्मृति, जल (बवण), वायु, कुवेर, ईशान, ब्रह्मा और अनन्त—इन दिक्पालोंकी, इनके अल्वोंकी, कुमुद आदि विष्णु-पार्षदों या दारपालोंकी और विष्यक्तेनकी आवरण-मण्डल आदिमें पूजा आदि करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १—८॥

अब भगवान् शिवकी सामान्य पूजा बतायी जाती है— इसमें पहले नन्दीका पूजन करना चाहिये, फिर महाकालका । तदनन्तर क्रमशः तुर्गा, यमुना, गण आदिका, वाणी, श्री, गुरु, वास्तुदेव, आधारशक्ति आदि और धर्म आदिका अर्चन करे । फिर वामा, क्येद्या, रौद्री, काली, कल-विकरिणी, बलविकरिणी, बल्पमिथनी, सर्वभूतदमनी तथा कल्याणमयी मनोन्मनी—इन नौ शक्तियोंका क्रमसे पूजन करे । 'हां हं हां शिवमूर्तवे नमः ।'—इस मन्त्रसे हृदमादि अक्त और ईशान आदि मुखसहित शिवकी पूजा करे । 'हीं विवास हों ।' इत्यादिसे केवल शिवकी अर्चना करे और 'हां' इत्यादिसे ईशानादि पाँच मुखांकी आराधना करे । 'हीं गौर्यें नमः ।' इसने गौरीका और 'गं गणपत्वये नमः ।' इस मन्त्रने गणपतिकी, नाम-मन्त्रोंसे इन्द्र आदि दिक्पालोंकी, चण्डकी और हृदय, सिर आदिकी भी पूजा करे ॥ ९—१२ई ॥

अब कमशः सूर्यकी पूजाके मन्त्र बताये जाते हैं। इसमें दण्डी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। फिर कमशः पिक्रल, उच्चै:अबा और अरुणकी पूजा करे। तलबात प्रभूत, विमल, सोम, दोनों संध्याकाल, परसुल और स्कन्द आदिकी मध्यमें पूजा करे। इसके बाद दीता, स्का,

जया, भद्रा, विभूति, विमञ्ज, अमोना, विदुता तथा, सन्दे मुखी-इन मी शक्तियोंकी पूजा होनी चाहिये। तत्यंबाद 'ॐ ब्रह्मविष्णुशिवास्त्रकाय सीराय पीठाय नमः !' इस् मन्त्रसे ) सूर्यके आसनका स्पर्धा और पूजन करे । फिर 🍄 सं सालोक्साम नमः ।' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी मूर्तिकी उद्भावना करके उसका अर्चन करे । तत्यक्षात् 'कें हां ही सः सर्वाय बमः । इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी पूजा करे । इसके बाद हृदयादिका पुजन करे---'ॐ आं नमः।' इससे हृदयकी (ॐ अक्तीय नमः।' इसते शिरकी पूजा करे। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायुमें अधिष्ठित सूर्यदेवका भी पुजन करे । फिर ॐ अर्थुंबः स्वः अवाकिन्ये शिसाये नमः।' इससे शिलाकी, ॐ 🧝 करवाय नमः।' इससे कवचकी, 'ॐ भां नेज़ाम्यां नमः ।' इससे नेज़की और 'ॐ रम् अर्काकाय नमः।' इससे अस्तकी पूजा करे। इसके बाद सूर्यकी शक्ति रानी संशाकी तथा उनसे प्रकट हुई छायादेवीकी पूजा करे । फिर चन्द्रमाः मञ्जलः बुधः बृहस्पतिः ग्रुकः शनिः राहु और केतु-कमशः इन प्रहोंका और सूर्यके प्रचण्ड तेजका पूजन करे। अब संक्षेपसे पूजन बतलाते हैं—देवना-के आसन, मूर्ति, मूल, हुदय आदि अङ्ग और परिचारक इनकी ही पूजा होती है ॥ १३---१९ ॥

भगवान् विष्णुके आसनका पूजन 😘 औं श्री श्रीशरो हरि: हीं ।' इस मन्त्रते करना चाहिये । इसी मन्त्रते भगवान विश्युकी मूर्तिका भी पूजन करे । यह सर्वमूर्तिमन्त्र है। इसीको त्रैलोक्यमोहन मन्त्र भी कहते हैं। भगवान्के पूजनमें 🌣 ह्यीं इपिकेशाय नमः ।' 🧇 हूं विध्यवे नमः ।'-इन मन्त्रींका उखोग करे। सम्पूर्ण दीर्घ स्वरींके द्वारा हृदय आदिकी पूजा करे; जैसे--- क आं हृदयाय नमः।' इससे हृदयकी, ॐ ई शिरसे नमः ।' इससे सिरकी, 'ॐ उं शिखाये नमः।' इससे शिखाकी, 'ॐ एं कवचाय नमः।' इससे कवचकी, 'ॐ र्षे नेन्नाम्बा नमः ।' इससे नेत्रींकी और 😕 औं असाव नमः।' इसते अम्बकी पूजा करे। पॉचवीं अर्थात् परिचारकांकी पूजा संग्राम आदिमे विजय आदि देनेवाली है। परिचारकोंमें चक्क गदा शहूक मुसल खड़ शार्क्रधनुष, पारा, अंकुश, श्रीबत्स, कौस्तुभ, बनमाला 'श्रीं' इस बीजने युक्त श्री---महालक्ष्मी, गरुड, गुरुदेव और इन्द्रादि देवताओंका पूजन किया जाता है। [ इनके पूजन-में प्रणवसिंहत नामके आदि अश्वरमें अनुस्वार लगाकर चतुर्भे विभक्तियुक्त नामके अन्तमें जमः जीवना

१. ईशान, वानदेव, समीजात, अवीर और तत्पुरुष-वे शिवके पाँच मुख हैं। हां ईशानाय ननः। ही बामदेवाय नमः। हं समीजाताय ननः। है अवीराय नमः। ही तत्पुरुषाय नमः। --इन मन्त्रोसे इन मुखोकी पूका करनी चाहिने।

नाहिये । जैसे क्ष्म कं कार्य नमः ।' कि गं गरावे नमः ।' इत्यादि ] सरस्वतीके आसनकी पूजामें कि पूँ देखें सरस्वतीके आसनकी पूजामें कि पूँ देखें सरस्वतीके पूजामें कि योग उनकी मूर्तिके पूजामें कि ही देखें सरस्वती नमः ।' इस मन्त्रने काम से । इत्य आदिके किये पूर्वपत् मन्त्र हैं । सरस्वतीके परिचारकॉमें क्षमी, मेथा, कक्ष्म, तुष्टि, पृष्टि, गौरी, प्रमा, मति, दुर्गा, गण, गुव और क्षेत्रपालकी पूजा करे ।। २०—२४ ।।

तथा 'कें शं शणपत्तवे समः ।'—इस मन्त्रसे गणेशकी, 'कें हीं तीयें' नमः ।' इस मन्त्रसे गौरीकी, 'कें भीं जिये नमः ।' इससे श्रीकी, 'कें हीं त्वरिताचे नमः ।' इस मन्त्रसे त्वरिताकी, 'कें पूं हीं सीं विद्याचे नमः ।' इस मन्त्रसे त्रिपुराकी पूजा करे । इस प्रकार 'त्रिपुरा' शब्द मी चतुर्थी विमक्त्यन्त हो और अन्तमं 'नमः' शब्दका प्रयोग हो । जिन देवताओं के लिये कोई विशेष मन्त्र नहीं बतलाया गया है, उनके नामके आदिमें प्रणय लगावे । नामके आदि अक्षरमें अनुस्वार लगाकर उसे बीजके रूपमें रक्ले तथा पूर्ववत् नामके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति और 'नमः' शब्द जोड़ ले । पूजन और जपमें प्रायः सभी मन्त्र अकारपुक्त बताये गये हैं। अन्तमें तिल और बी आदिसे होम करे । इस प्रकार ये देवता और मन्त्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष—चारों पुरुषार्थ देनेवाले हैं। जो पूजाके इन मन्त्रोंका पाठ करेगा, वह समसा भोगोंका उपभोग कर अन्तमें देवलोकको प्राप्त होगा ॥ २५—२७ ॥

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें विष्णु आदि देवताओंकी सामान्य पूजाके विचानका वर्णन 'नामक इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

### बाईसवाँ अध्याय

### पूजाके अधिकारकी सिद्धिके लिये सामान्यतः स्नान-विधि

कारवृजी बोले—विप्रवरो ! पूजन आदि कियाओं के छिये पहले कान-विधिका वर्णन करता हूँ । पहले नृसिंह-सम्बन्धी बीज या मन्त्रसे मृतिका हाथमें ले । उसे दो भागों-में विभक्त कर एक भागके द्वारा [नाभिसे लेकर पैरोंतक लेयन करे, फिर दूसरे भागके दारा ] अपने अन्य सब अङ्गों-में लेगन कर मल-कान सम्पन्न करे । तदनन्तर शुद्ध कानके छिये जडमें हुवकी लगाकर आचमन करे । प्रतिहरे मन्त्रसे स्यास करके आत्म-रक्षा करे । इसके बाद [तन्त्रोक्त रीतिसे] विधि-सान करे । और माणायामादिपूर्वक हृदयमें भगवान

विग्वन्धं करे । इसके बाद 'के नमी भगवते वासुदेवाय ।' इस यासुदेव-मन्त्रका जप करके संकल्पपूर्वक तीर्थ-जलका स्पर्शं करे । फिर वेद आदिके मन्त्रींते अपने शरीरका और आराध्यदेवकी प्रतिमा या ध्यानकल्पित विग्रहका मार्जन करे । इसके बाद अञ्चमवंग-मन्त्रका जपकर वल्ल पहनकर आगेका कार्य करे । पहले अङ्गन्यास कर मार्जन-मन्त्रींते मार्जन करे । इसके बाद हाथमें जल लेकर नारायण-मन्त्रते प्राण-संयम करके जलको नासिकासे लगाकर सुँचे । फिर अगवान्का ध्यान करते हुए जलका परित्याग कर दे । इसके बाद अर्ध्य देकर [ कि ममो भगवते वासुदेवाय ।' इस ] द्वादशाक्षर मन्त्र-का जप करे । फिर अन्य देवता आदिका भिक्तपूर्वक तर्यण

विष्णुका व्यान करते हुए 🤝 नमी नारायणाय' इस अष्टाक्षर-

मन्त्रते हाथमें मिट्टी लेकर उसके तीन भाग करे। फिर

वृतिह-मन्त्रके जपपूर्वक [ उन तीनों मागोंसे तीन बार ]

मृतिह—क्षेत्र स्थ्री है। मन्त्र इस प्रकार है—
 ट्यं बीरं महाविष्णुं अवल्तं सर्वतीमुखन्।
 मृतिहं सीवणं मदं शृरुष्णुमृत्यं नमाम्यहृत्॥

ां सीमग्रम्भुकी कर्मकाण्यकमानकीके अनुसार मिट्टीके एक आग-की नामिसे लेकर पैरोंतक कनावे और दूसरे आगको केव सारे अरीर-में । इसके बाद दोनों द्वाबोंसे आँखा कान, नाक बंद करके जकमें कुवकी कगाने । फिर मन-दो-मन कालाग्निके समान तेजस्वी अस्त्रका सरण करते हुए अकरो बाहर निकन्ते । इस तरह मलकान एवं संख्योपासन सम्बद्ध करके (तन्त्रोक रीतिसे ) विध-कान करना जादिये । (इसम्ब क्रोक ९, १० तथा ११)।

करे । योगपीठ आदिके कमरे दिक्पालतकके मन्त्री

जीर देवताओंका, ऋषियोंका, पितरोंका, मनुष्योंका तथा

१. प्रत्येक दिशामें वहाँके विश्वकारक भूतोंको मगानेकी भावना-से उक्त मृतिकाको विखेरता विश्वमण करकाता है।

स्वावस्पर्यन्त सम्पूर्ण भूतीका तर्पण करके आखमन करे । पूजन-मन्दिरमें प्रदेश करे । इसी प्रकार अन्य पूजाओं की किर अज्ञन्यास करके अपने इदयमें मन्त्रीका उपसंहार कर मूख आदि मन्त्रीस झान-कार्य सम्पन्न करे ॥ १----९ ॥ इस प्रकार आदि आन्त्रेम महाप्राणमें (मृत्राके किवे सामान्यतः आन-विविका वर्णन भागक वर्षसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

### तेईसवाँ अध्याय

#### देवताओं तथा भगवान् विष्णुकी सामान्य पूजा-विधि

नारवृजी बोले-नशर्षियो ! अब में प्जाकी विधिका वर्णन करूँगाः जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर छेता है। हाय-पैर बोकरः आसनपर बैठकर आचमन करे । फिर मौनमावसे रहकर सब ओरले अपनी रक्षा करे । पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके स्वस्तिकासन या पद्मासन आदि कोई-सा आसन बाँधकर स्थिर बैठे और नामिके मध्यमागर्मे स्थित ध्एँके समान वर्णवाले, प्रचण्ड बायुरूप वं बीजका चिन्तन करते हुए अपने शरीरसे सम्पूर्ण पापाँको मावना-द्वारा पृथक् करे । किर हृदय-कमलके मध्यमें स्थित तेजकी राशिभूत 'क्ष्में' बीजका ध्यान करते हुए ऊपर, नीचे तथा अगल-बगलमें फैली हुई अग्निकी प्रचण्ड ज्यालाओंसे उस पापको जला बाले। इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष आकाशमें स्थित चन्द्रमाकी आकृतिके समान किसी शान्त ज्योतिका ध्यान करे और उसने प्रवाहित होकर हृदय-कमलमें व्यात होनेवाली तुषामय चलिलकी धाराओंसे, जो सुपुम्ना-योनिके मार्गसे शरीरकी सब नाडियोंमें फैल रही हैं, अपने निष्पाप दारीरको आप्छावित करे। इस प्रकार शरीरकी शुद्धि करके तत्त्वोंका नाश करे। फिर इस्तशुद्धि करे। इसके लिये पहले दोनों हाथोंमें अस्त एवं व्यापकमुद्रा करे और दाहिने अँगूठेते आरम्भ करके करतळ और करप्रवृतक न्यास करे॥ १---६॥ इसके बाद एक-एक अक्षरके क्रमसे बारह अक्नॉबाले

अपकामन्तु भृतानि पिद्याचाः सर्वतिविद्यम् ।

 सर्वेषामविरोपेन पृज्यकार्यं समारमे ॥
 इत्यादि मन्त्रींद्वारा अथवा कवच आदिके मन्त्रींसे रक्षा

 करे । दाहिने दावमें रक्षा-सूत्र बाँचकर भी रक्षा की जाती है ।
 इसका मन्त्र है—

वेन बड़ो क्छी राजा दानवेन्द्रो महावणः । तेन क्षा प्रतिवाहानि रही मा चल का चल ॥ दादशाक्षर मूळ-मन्त्रका अपने देहमें नारह मन्त्र-वाक्यों-दारा न्यास करे । हृदय, सिर, शिखा, कवच, अक्ष, नेत्र, उदर, पीठं, नातु, ऊक, घुटना, पैर—मे शरीरके बारह स्थान हैं, इनमें ही द्वादशाक्षरके एक-एक वर्षका न्यास करे । (बबा-—ॐ ॐ बम: हृत्ये । ॐ नं क्याः बिरसि । ॐ में नमः शिकावास् । हृत्यादि ) । फिर सुप्ता समर्पणकर मगवान् निष्णुका स्मरण करे और अडोसर-शत (१०८) मन्त्रका जप करके पूजन करे ॥७-८॥

बार्वे भागमें जलपात्र और दाहिने भागमें पूजाका वामान रसकर 'अकाय कट्।' मन्त्रसे उसको भी देः इनके प्रभात् गन्ध और पुष्प आदिते युक्त दो अर्घ्य-पात्र रक्ले । फिर हाथमें जल लेकर 'अवसाव करू।' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर योगपीठको सीच दे । उसके मध्य भागमें सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्रीहरिका ध्यान करके उस योगपीठपर पूर्व आदि दिशाओं के क्रमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अभर्म आदिके विग्रहकी स्थापना करे। उस पीठपर कञ्चप, अनन्त, पद्म, सूर्य आदि मण्डल और विमला आदि शक्तियोंकी कमलके केसरके रूपमें और प्रहोंकी कर्णिकामें स्थापना करे। पहले अपने हृदयमें ध्यान करे। फिर मण्डलमें आवाहन करके पूजन करे। [ आवाहनके अनन्तर ] क्रमदाः अर्घाः, पादा, आचमनः मधुपर्कः स्नानः वस्र, बज्ञोपबीत, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेच आदिको पुण्डरीकाक्ष-विद्या ( ॐ नमी भगवते पुण्डरी-काक्शव ।'-इस मन्त्र- ) से अर्पण करे ॥ ९---१४ ॥

मण्डलके पूर्व आदि द्वारोंपर भगवान्के विमहकी सेवामें रहनेवाले पार्वदोंकी पूजा करे। पूर्वके दरवाजेपर गरुवकी, दक्षिणद्वारपर चक्रकी, उत्तरवाले द्वारपर गराकी और ईशान तथा अग्निकोणमें शक्षु एवं बनुपकी स्वापना करे। मगवान्के वार्व-दार्वे दो तृणीर, वार्वे भागमें तलकार और चर्म (दाल), दाहिने भागमें छहमी और वाम भागमें पृष्टि देवीकी स्थापना करे । भगवान्के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभको स्थापित करे । मण्डलके बाहर दिक्यालांकी स्थापना करे । मण्डलके भीतर और बाहर स्थापित किये हुए सभी देवताओंकी उनके नाम-मन्त्रींसे पूजा करे । सबके अन्तमें भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये ॥ १५-१७॥

अक्रांसहित पृथक्पृथक् बीज-मन्त्रींसे और सभी बीज-मन्त्रींको एक साथ पदकर भी भगवान्का अर्चन करे। मन्त्र-जप करके भगवान्की परिक्रमा करे और स्तुतिके पक्षात् अर्घ्य-समर्पण कर हृदयमें भगवान्की स्थापना कर छे। फिर यह ध्यान करे कि परज्ञहा भगवान् विष्णु में हो हूँ [—हस प्रकार अभेदभावसे चिन्तन करके पूजन करना चाहिये।] भगवान्का आवाहन करते समय आगच्छ (भगवन्! आहये।) इस प्रकार पदना नाहिये और विसर्जनके समय ध्रमका (हमारी बुटियोंको धमा कीजियेगा।)—ऐसी मोजना करनी नाहिये॥ १८-१९॥

इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मन्त्रीसे पूजा करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है। यह भगवान्के एक विग्रहका पूजन बताया गया। अब नौ ज्यूहोंके पूजनकी विधि सुनो ॥२०॥

दोनी अँगूठों और तर्जनी आदिमें वासुदेव, बलमह आदिका न्यास करे। इसके बाद शरीरमें अर्थात् सिर, ललाट, मुख, इदय, नामि, गुझ अङ्ग, जानु और चरण आदि अङ्गोमें न्यास करे। फिर मध्यमें एवं पूर्व आदि दिशाओंमें पूजन करे। इस प्रकार एक पीठपर एक ज्यूहके क्रमसे पूर्ववत् नौ ज्यूहोंके लिये नौ पीठोंकी स्थापना करे। नौ कमलोंमें नौ मूर्तियोंके द्वारा पूर्ववत् नौ ज्यूहोंका पूजन करे। कमलके मध्यभागमें जो भगवान्का स्थान है, उसमें वासुदेवकी पूजा करे।। २१-२२॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें सामान्यपूजा-विषयक वर्णन 'नामक तेईसवाँ अध्याब पूरा हुआ ॥ २३ ॥

### चौबीसवाँ अध्याय

#### कुण्ड-निर्माण एवं अग्नि-स्थापन-सम्बन्धी कार्य आदिका वर्णन

मारवृजी कहते हैं—महर्षियो ! अब मैं अग्निसम्मन्धी कार्यका वर्णन करूँगा, जिससे मनुष्य सम्पूर्ण
मनोवाञ्छित वरतुओंका भागी होता है। चौबीस अङ्कुलकी
चौकोर भूमिको स्तसे नापकर चिह्न बना दे। फिर उस
क्षेत्रको स्व ओरसे नरावर खोदे। दो अङ्कुल भूमि चाराँ
धोर छोड़कर खोदे हुए कुण्डकी मेखल बनावे। मेखलाएँ
तीन होती हैं, जो क्त्व, रज और तम' नामसे कही गयी
हैं। उनका मुख पूर्व, अर्थात् बाह्य दिशाकी ओर रहना
चाहिये। मेखलाओंकी अधिकतम ऊँचाई बारह अङ्कुलकी
रक्ते, अर्थात् भीतरकी ओरसे पहली मेखलाकी ऊँचाई
बारह अङ्कुल रहनी चाहिये। [ उसके बाह्यभागमें
सूसरी मेखलाकी ऊँचाई आठ अङ्कुलकी और उसके भी
बाह्यभागमें तीसरी मेखलाकी ऊँचाई चार अङ्कुलकी रहनी
चाहिये।] इसकी चौड़ाई क्रमशः आठ, दो और चार
अङ्कुलकी होती है। १-१।।

\* शारदातिककमें टब्रुन बिसव्यक्तिताके बचनानुसार पहली मेखला बारह अब्रुक चीड़ी होनी चाहिये और चार अब्रुक केंची, दूसरी आठ अब्रुक चीड़ी और चार अब्रुक केंची, किर तीसरी योनि सुन्दर बनायी जाय । उसकी लंबाई दस अङ्कुल-की हो । वह आगे-आगेकी ओर क्रमशः छः, चार और

चार-चार अहुक चौडी तथा कँची रहनी चाहिये। यथा—
प्रथमा मेखला तत्र द्वादशाङ्कुकविस्तृता।
चतुर्भिरङ्गुकेन्तस्याश्चोन्नतिश्च समन्ततः॥
तस्याश्चोपरि वपः स्याचतुरङ्गुकसुन्नतः।
अद्याभिरङ्गुके: सम्यग् विसीर्णस्तु समन्ततः॥
तस्योपरि पुनःकार्यो महः सोऽपि तृतीयकः।
चतुरङ्गुकविस्तीर्णश्चोन्नतश्च तथाविषः॥

इस अमसे बाइरकी ओरसे पहली मेखलाकी कँचाई चार अञ्चलकी होगी, फिर बादबाली उससे भी चार अञ्चल कँची होनेके कारण मूलनः आठ अञ्चल कँची होगी तथा तीसरी उससे भी चार अञ्चल कँची होनेसे मूलतः बारह अञ्चल कँची होगी। अञ्चिपराणमें इसी दृष्टिसे भीतरकी ओरसे पहली मेखलाको बारह अञ्चल कँची कहा गया है। चौड़ाई तो भीतरकी ओरसे बाइरकी ओर देखनेपर पहली बारह अञ्चल चौड़ी, दूसरी आठ अञ्चल चौड़ी तथा तीसरी चार अञ्चल चौड़ी होगी। वहाँ मूलमें जो आठ, दो और चार अञ्चलका विस्तार बताया गया है, इसका आयार अन्वेषणीय है। दो अञ्चल कॅनी रहे अर्थात् असका पिछलां भाग छः अञ्चल अपेका भाग चार अञ्चल और उत्तरे भी आपेका भाग दो अञ्चल कॅना होना चाहिये। योनिका स्थान कुम्बली पिश्चम दिशाका मध्यभाग है। उसे आगेकी ओर कमशः नीची बनाना चाहिये। उसकी आकृति पीएलके पर्यक्ती-सी होनी चाहिये। उसका कुछ भाग कुम्बमें प्रविष्ठ रहना चाहिये। योनिका आयाम चार अञ्चलका रहे और नाल पंद्रह अञ्चल बड़ा हो। योनिका मूलभाग तीन अञ्चल और उसले आगेका भाग छः अञ्चल विस्तृत हो। यह एक हाथ लेव-चोहे कुम्बमा लक्षण कहा गया है। दो हाथ या तीन हाथके कुम्बमें नियमानुसार सब वस्तुएँ तदनुरूप हिराण या विग्रण वद जायंगी।। ४-६।।

अब मैं एक या तीन मेखलावाले गोल और अर्थ-चन्द्राकार आदि कुण्डोंका वर्णन करता हूँ । चौकोर कुण्डके आधे भाग, अर्थात् ठीक बीचो-बीचमें सूत रसकर उसे किसी कोणकी सीमातक है जाय; मध्यभायसे कोणतक है जानेमें सामान्य दिशाओंकी अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ बाब, उसके आचे भागको प्रत्येक दिशामें बढाकर स्थापित करे और मध्यस्थानसे उन्हीं बिन्दुओंपर सतको सब ओर प्रमावे तो गोल आकार वन जायगा । कुण्डार्घरे बढ़ा हुआ जो कोणभागार्थ है। उसे उत्तर दिशामें बढाये तथा उसी सीधमें पूर्व और पश्चिम दिशामें भी बाहरकी ओर यनपूर्वक बढाकर चिह्न कर दे। फिर मध्यस्थानमें सूतका एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशावाले चिह्नपर रक्ले और उसे दक्षिणकी ओरले घुमाते हुए पश्चिम दिशाके चिद्वतक छे जाय । इससे अर्घचन्द्राकार चिद्व वन जायगा । फिर उस क्षेत्रको खोदनेपर सुन्दर अर्धचन्द्र-कुण्ड तैयार हो जायसा ॥ ७-९ ॥‡

# अर्थाए एक बायके कुण्डकी स्वाई नीमाई २४ अञ्चलकी होती है, दो बायके कुण्डकी नीतीस अञ्चल मीर तीम बायके कुण्डकी एकतालीस अञ्चल होनी है। इसी तरह मधिक बायोंके विवयमें भी समझना नाविये।

पक हाथ या २४ अञ्चलके चौकोर क्षेत्रमें कुण्डार्थ होता है-१२ अञ्चल और कोणभागार्थ है---१८ अञ्चल। अतिरिक्त हुआ ह सञ्चल। उसका आधा भाग है---१ अञ्चल। हसीको सब ओर बढ़ाकर स्ता हुमानेसे गोल कुण्ड बनेगा।

्रै कुण्य-निर्माणके किये निम्नाहित परिभाषाको ज्यानमें रखना चाहिये—८ परमाणुनीका एक नसरेणु, ८ श्रसरेणुनीका १ रेणु, ८ रेणुनीका १ बाकाग्र, ८ बाकाग्रीकी १ ठिक्या, ८ किख्यानीकी कमलकी आकृतिबाले गोल कुण्यकी मेसलापर सम्बाद्ध चिह्न बनावे आवें । होमके किये एक सुन्दर सुक् तैयाद अही

१ युका, ८ युकाओंका १ यव, ८ यवीका १ मण्डल, २१ व्यक्ति पर्वकी १ रिक तथा २४ व्यक्तिका १ द्याण दोता है। व्यक्तिका द्याण संव-चौके कुण्डकी 'चतुरस्य' कहते हैं। चारों दिशाओंकी और यक-एक द्याण भूमिकी मापकर को कुण्य तैयार किया भारत है, उसकी (चतुरस्य' या 'चतुष्कोण' संवा है।

इसकी रचनाका प्रकार वो है—वहले पूर्व-पश्चिम कालि विशाओंका सम्यक् परिकान कर है। फिर जितना वहां है जिम जमीए हो, उतनेहीमें पूर्व और पश्चिम दोनों विश्वक्रोंमें कीए गाड़ दे। यदि २४ अञ्चलका क्षेत्र अमीए हो तो ४८ अञ्चलका क्षेत्र उसमें वार्ष-वारह अञ्चलपर चिह्न लगा है। फिर स्तुतकों दोनों कीलोंमें वॉथ दे। फिर उस सुनके चतुर्याश विह्नको कोलकी विशासी ओर खींचकर कोलका निश्चय करे। इससे चारों कोल शुक्र होते हैं। इस प्रकार समान चतुरल क्षेत्र शुद्ध होता है। क्षेत्रशाबिक अनन्तर कुण्डका सनन करे। चतुर्युल क्षेत्रमें युल और कोटिक अक्षोंमें गुणा करनेपर जो गुणनफल आता है, वहीं क्षेत्रफल होता है। इस प्रकार २४ अञ्चलके क्षेत्रमें २४ अञ्चल क्षेत्रक होता है। इस प्रकार २४ अञ्चलक क्षेत्रमें २४ अञ्चल क्षेत्रक होता है। इस प्रकार २४ अञ्चलक क्षेत्रमें १४ अञ्चल क्षेत्रक होता है।

चतुरस केत्रको चौबीस भागोंमें विभक्त करे । फिर उसमेंसे रेरह आगको व्यासार्थ माने और उसने की विस्तारके परकाकरे केत्रके मध्यभागसे आरम्भ करके मध्यकाकार रेखा खींचनेपर उत्तम कुल कुल्ड बन खायगा ।

चतुरस केवके अतांश और पश्चमांशको नोक्कर उतना कंश क्षेत्रमानमेंसे बटा वै-। फिर जो क्षेत्रमान श्रेप रह जाय, उतने ही किसारको परकाल लेकर क्षेत्रके मध्यभागमें क्या दे और अर्थ-क्षाकर रेखा खींचे । फिर अर्थ-क्ष्मके एक अग्रभागसे हूमरे अर्थ-मागतक पत्नी रेखा खींचे । इससे अर्थ-क्ष्मक्षण्ड समीधीन होगा । उदाहरणायं—२४ अञ्चलके क्षेत्रका पश्चमांश ४ अञ्चल, ६ बना, ३ यूका, १ किस्या (या किसा ) और ५ नालाप्र होगा । उस क्षेत्रका शर्ताश ० अञ्चल, ० यना, ३ यूका, ० किशा और ४ नालाप्र होगा । उस क्षेत्रका शर्ताश ० अञ्चल, ० यना, ३ यूका, ० किशा और ४ नालाप्र होगा । वह मान १४ अञ्चलको वटा दिया और १ नालाप्र होगा । वह मान १४ अञ्चलको वटा दिया जाय तो क्षेत्र रहेगा १९ अञ्चल, १ वना, ६ यूका, ५ किशा और ७ नालाप्र । इतने विस्तारके परकालसे अर्थनन्द्र बनाना चाहिये । अशियुराणमें हम कुल्बोंके निर्माणकी विधि अस्यन्त संकेपसे किसी गरी है। अतः अस्य प्रस्थांका मत भी वहाँ है दिया गया है।

को अपने बाहुदण्डके बरायर हो। उसके दण्डका मूक्याग बतुरस हो। उसका माप सात या पाँच अहुक्का बताया गया है। उस चतुरसके तिहाई भागको खुदबाकर गर्त बनावे। उसके मध्यमागमें उत्तम शोभायमान इत हो। उक्त गर्तको नीचेसे ऊपरतक तथा अगल-बगलमें बरावर खुदावे। बाहरका अर्थभाग छीलकर साफ करा दे ( उसपर रंदा करा दे )। चारों ओर चौयाई अहुल; जो शेषके आधेका आधा भाग है, भीतरसे भी छीलकर साफ (चिकना) करा दे। शेषार्थभागद्वारा उक्त खातकी सुन्दर मेखला बनवावे। मेखलाके भीतरी भागमें उस खातका कण्ठ तैयार करावे, जिमका सारा विस्तार मेखलाकी तीन-चौथाईके बरावर हो। कण्डकी चौदाई एक या डेढ़ अहुक्के भापकी हो। उक्त खुक्के अग्रभागमें उसका मुख रहे, जिसका विस्तार चार या पाँच अहुक्का हो।।१०-१४।।

सुलका मध्य भाग तीन या दो अङ्गलका हो । उसे सन्दर एवं शोभायमान बनाया जाय । उसकी लंबाई भी चौडाईके ही बराबर हो । उस मुखका मध्य भाग नीचा और परम बुन्दर होना चाहिये। खुक्के कण्ठदेशमें एक ऐसा हेंद् रहे, जिसमें कनिष्ठिका अङ्गुलि प्रविष्ट हो जाय । कुण्ड (अर्थात् सुक्के मुख) का शेष भाग अपनी रुचिके अनुसार विवित्र शोमारे सम्पन्न किया जाय । सुकुके अतिरिक्त एक सुवा भी आवश्यक है। जिसकी लंबाई दण्डसहित एक हाथकी हो । उसके इंडेको गोल बनाया जाय । उस गोल इंडेकी मोटाई दो अङ्गलकी हो । उसे खब सुन्दर बनाना चाहिये। खुवाका मुख-भाग कैसा हो ! यह बताया जाता है । थोदी-सी कीचड्में गाय अथवा बळहेका पैर पहनेपर जैसा पदचिह्न उभर आता है, ठीक बैसा ही स्वाका मुख बनाया जायः अर्थात् उस मुखका मध्य भाग दो भागोंमें विभक्त रहे। उपर्युक्त अभिकृष्टको गोबरते छीपकर उसके भीतरकी भूमिपर बीचमे एक अक्रुक मोटी एक रेखा खींचे, जो दक्षिणसे उत्तरकी ओर गयी हो । उस रेखाको अप की संशा दी गयी है। उस प्रथम उत्तराघ रेलापर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्वमें दो पूर्वाप्र रेखाएँ खींचे । इन दोनों रेखाओंके बीचमें पुनः तीन पूर्वाप्र रेखाएँ खींचे । इनमें पहली रेखा दक्षिण भागमें हो और शेष दो कमशः उसके उत्तरोत्तर भागमें खींची आयें । मन्त्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उस्लेखन (रेखा-करण ) करके उस भूमिका अभ्युक्षण (सेचन ) करे ।

फिर प्रणवके उच्चारणपूर्वक भावनादारा एक विष्टर ( आवन ) की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्तिका आवाहन एवं खापन करे ॥ १५----२०॥

देवीके स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे-- 'वे दिव्य रूपवाछी हैं और दिव्य बस्नाभूषणोंने विभूषित हैं।' तत्पश्चात् यह चिन्तन करे कि 'देवीको संतुष्ट करनेके लिये अग्निदेवके रूपमें साक्षात श्रीहरि पधारे हैं।' साधक (उन दोनोंका पूजन करके शुद्ध कांस्यादि-पात्रमें रक्खी और ऊपरसे शुद्ध कांस्यादि पात्रद्वारा ढकी हुई अप्रिको लाकर, क्रव्याद-अंशको अलग करके, ईक्षणादिसे शोषित उच्छ ) अप्रिको ऋण्डके भीतर स्थापित करे। तत्मश्रात् उस अग्रिमें प्रादेशमात्र ( अँगुठेसे लेकर तर्जनीके अग्रभागके बराबरकी ) समिधाएँ देकर कुशोंद्वारा तीन बार परिसमूहन करे । फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्तरण करके अभिकी उत्तर दिशामें पश्चिमते आरम्भ करके क्रमशः पूर्वादि दिशामें पात्रासादन करे—सिमा, कुशा, सक, सुवा, आज्यस्पाली, चक्साली तथा कुशान्छादित बी, (प्रणीता-पात्र, प्रोक्षणीपत्र ) आदि वस्तुएँ रक्खे । इसके बाद प्रणीताको सामने रखकर उसे जलसे भर दे और कुशासे प्रणीताका बळ लेकर प्रोक्षणीपात्रका प्रोक्षण करे । तदनन्तर उसे बार्ये हायमें लेकर दाहिने हाथमें ग्रहीत प्रणीताके जलते भर दे। प्रणीता और हाथके बीचमें पवित्रीका अन्तर रहना चाहिये। प्रोक्षणीमें गिराते समय प्रणीताके जलको भूमिपर नहीं गिरने देना चाहिये । प्रोक्षणीमें अग्निदेवका ध्यान करके उसे कुण्डकी योनिके समीप अपने सामने रक्ले। फिर उस प्रोक्षणीके जलसे आसादित वस्तुओंको तीन बार सींचकर समिधाओं के बोझको खोलकर उसके बन्धनको सरकाकर सामने रक्खे । प्रणीतापात्रमें पुष्प छोड्रकर उसमें भगवान् विष्णुका ध्यान करके उसे अप्रिले उत्तर दिशामें कुशके ऊपर स्थापित कर दे (और अग्नि तथा प्रणीताके मध्य भागमें प्रोक्षणीपात्रको कुशापर रख दे ) ॥ २१ ---२५ ॥

तदनन्तर आज्यस्थालीको घीते भरकर अपने आगे रक्ले। फिर उसे आगपर चढ़ाकर सम्प्लवन एवं उत्पवनकी क्रियाद्वारा घीका संस्कार करे। ( उसकी विधि इस

वृद्धि श्वकामयानीतं श्वक्यात्रोपरिस्थितम् ।
 कम्यादांशं परिस्थन्य देश्वणादिविशोधितम् ॥ इति सोमश्रम्यः।

प्रकार है- ) प्रावेशमात्र संवे दो कहा हाथमें के । उनके अप्रभाग सम्बद्धत न हुए ही तथा उनके गर्धमें बुक्त कुछ अङ्कारित न हुआ हो। दोनी हाथींको उत्तान रक्ले और उनके अष्ट्रष्ठ एवं कनिष्टिका अष्ट्रस्टिते उन कुशोंको पकड़े रहे । इस तरह उन क्योंद्रारा घीको थोडा-घोडा उठाकर ऊपरकी ओर तीन बार उछाले। प्रज्वलित तुण आदि लेकर घीको देखे और उसमें कोई अपद्रव्य ( खराब बस्तु ) हो तो उसे निकास दे। इसके बाद तृण अग्निमें पेंककर उस बीको आगपरसे उतार ले और मामने रक्ने । फिर सक और खवाको लेकर उनके दारा होय-सम्बन्धी कार्य करे। पहले जलसे उनको धो ले । फिर अग्निसे तपाकर सम्मार्जन कुशों-द्वारा उनका मार्जन करे ( उन कुशोंके अग्रभागोंद्वारा स्रुक्-सवाके भीतरी भागका तथा मूल भागमे उनके बाह्य भागका मार्जन करना चाहिये )। तत्पक्षात् पुनः उन्हें जलते धोकर आगसे तपाये और अपने दाहिने भागमें स्थापित कर दें। उसके बाद साधक प्रणवसे ही अथवा देवताके नामके आदिमें 'प्रणव' तथा अन्तमें 'नमः' पद छगाकर उसके उचारणपूर्वक होम करे ॥ २६--२९६ ॥

इवनसे पहके अग्निक गर्माधानसे, केकर सम्पूर्ण संस्कार अङ्ग-व्यवस्थाक अनुसार सम्पन्न करने चाहिये। मतान्तरके अनुसार नामान्तन्नतः, ततवन्धान्तन्नतं (यहोपवीतान्तः), समावर्तनान्त अथवा यहाधिकारान्त संस्कार अञ्चानुसार करने चाहिये। साधक सर्वत्र प्रणवका उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अपित करे और अपने वैभवके अनुसार प्रत्येक संस्कारके किये अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा होम करे। पहला गर्भाधान-संस्कार है, दूसरा पुंसवनः, तीसरा सीमन्तोद्वयनः, चौथा जातकर्मः, पाँचवाँ नामकरणः, छठा चूडाकरणः, सातवाँ नतवन्ध (यहोपवीतः), आठवाँ वेदारम्भः, नवाँ समावर्तन तथा दसवाँ पत्नीसंयोग (विवाहः) संस्कार है। जो यहके किये अधिकार प्रदान करनेवाला है। क्रमदाः एक-एक संस्कार-कर्मका चिन्तन और तदनुरूप पूजन करते हुए इदय आदि अङ्ग-मन्त्रोद्वारा प्रति कर्मके किये आठ-आठ साहुतियाँ अपित करेडा।। १०—१५॥

 आवार्य सोमझन्युने संस्कारोंके विन्तनका क्रम इस प्रकार बताया है—अग्निस्वापन ही श्रीहरिके द्वारा वैष्णवी देवीके गर्भमें बीजका आधान है। श्रेव होम-कर्गमें वागीश शिवके द्वारा वागीश्वरी शिवाके गर्भमें वीक्षाधान होता है। तस्यकार वेवीके परिधान-संवरण, श्रीचाचमन आदिका चिन्तन करके हृद्य-

तदनन्तर राधक मुख्यान्त्रद्वारा सवाते पूर्णाहति है । उस समय मन्त्रके अन्तमें भीषष्ट्र पद क्याकर प्लुतस्वरहें सुस्पष्ट मन्त्रोबारण करना चाहिये । इस तरह वैष्णवं-अन्निका संस्कार करके उसपर विष्णु-देवताके निमिक्त चरु पकावे । वेद्यपर भगवान् विष्णुकी स्थापना एवं आराधना करके मन्त्रीका स्मरण करते हुए उनका पुजन करे । अङ्ग और आनरण-देवताऑसहित इष्टदेव श्रीहरिको आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीतिसे उनकी पूजा करनी चाहिये । फिर गम्ध-पूष्पोद्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायणदेवका ध्यान करनेके अनन्तर अग्निमें समिधाकों आधान करे और अग्नीश्वर श्रीहरिके समीप 'आघार' संशक दो धृताहुतियाँ दे। इनमेंसे एककी तो वायव्यकोणमें दे और दूसरीको नैकृत्यकोणमें । यही इनके लिये कम है। तत्पक्षात् 'आक्यभाग' नामक ही आहुतियाँ कमशः दक्षिण और उत्तर दिशामें दे और उनमें अम्निदेवके दार्थे-वार्थे नेत्रकी भावना करे । शेष सब आहुतियोंको इन्होंके बीचमें मन्त्रोबारणपूर्वक देना चाहिये। जिस क्रमसे देवताओंकी पूजा की गयी हो। उसी क्रमसे उनके छिये आहुति देनेका विधान है। घीते इष्टदेवकी मूर्तिको तुप्त करे । इष्टदेव-सम्बन्धी इवन-संख्याकी अपेक्षा दशांशले अङ्ग-देवताओंके स्थि होम करे । पुत आदिसे, समिधाओंसे अयवा वृताक तिस्रोंने सदा यजनीय देवताओंके लिये एक-एक सहस्र या एक-एक शत आहुतियाँ देनी चाहिये। इस प्रकार होमान्त-पूजन समाप्त करके स्नानादिसे छह हुए शिष्योंको गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवासनत किये हों । उनमें पाश-बद्ध पशकी मायना करके उनका प्रोक्षण करे ॥ ३६–४२ ॥

मान (नमः) के द्वारा गर्नासिका पूजन करे, यथा— मानिन नमः।' पूजनके पक्षात स्वत गर्मकी रक्षाके किये भावनाहारा देवीके पाणिपस्थ्यमें 'अश्याद स्वतः' बोककर कुशाका कहुण बाँध दे। फिर पूर्वोक्त मन्त्रसे अथवा संबोधात-मन्त्रसे अधिकी पूजा कर गर्नाधान-संस्कारके निमिश्व ह्वय-मन्त्र (इत्याय नमः) से ही आहुतियाँ दे। द्वतीय मासमें पुंसवनकी भावना करके, सामदेव-मन्त्रसे पूजन करके शिरोमन्त्र (श्वरसे खाहा) हारा आहुति देनेका विश्वान है। यह मासमें सीमगोजयनकी भावना और पूजा करके 'शिकाये वयद' इस मन्त्रसे आहुतियाँ देनी चाहिये। इसी तरह नामकरणादि संस्कारोंका भी पूजन-हवनादिके हारा सम्यादन कर केना चाहिये।

तदनन्तर उन सब शिष्योंको भाषनाद्वारा अपने आत्मारी संयुक्त करके अविद्या और कमंके बन्धनींसे आबद हो शिक्सशर्रारका अनुवर्तन करनेवाले चैतन्य ( जीव ) का, जो लिङ्गदारीरके साथ बँधा हुआ है, ध्यान-मार्गसे साक्षारकार करके उसका सम्बक् प्रोक्षण करनेके पश्चात् बायुबीज ( यं ) के द्वारा उसके शरीरका शोषण करे। इसके बाद अग्नियीज (रं) के चिन्तनसे अग्नि प्रकट करके यह भावना करे कि 'ब्रह्माण्ड' संशक सारी स्रष्टि दुग्ध होकर अस्मकी पर्वताकार राशिके समान स्थित है। तस्पश्चात् भावनाद्वारा ही बलबीज ( वं ) के चिन्तनसे अपार जलराशि प्रकट करके उस भन्मराशिको बहा दे और संसार अब बाणीमात्रमें ही दोष रह गया है-ऐसा स्मरण करे । तदनन्तर वहाँ ( छं ) बीजखरूपा भगवानुर्का पार्थिबी शक्तिका न्यास करे । फिर ध्यानदारा देखे कि समस्त तन्मात्राओंसे आहत राभ पार्थिव-तत्त्व विराजमान है। उसते एक अण्ड प्रकट हुआ है, जो उसीके आधारपर स्थित है और वही उसका उपादान भी है। उस अप्टके भीतर प्रणक्खरूपा मूर्तिका चिन्तन करे ॥ ४३-४७ ॥

तदनन्तर अपने आस्मामें स्थित पूर्वसंस्कृत लिक्कहारीरका उस पुरुष संक्रमण करावे, अर्थात् यह मावना
करे कि वह पुरुष लिक्क्यरीरसे युक्त है। उसके उस
हारीरमें सभी इन्द्रियोंके आकार पृथक्-पृथक् अभिव्यक्त
हैं तथा वह पुरुष कमहाः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है।
फिर ज्यानमें देखे कि वह अध्य एक वर्षतक बढ़कर और
पुष्ट होकर पूट गया है। उसके दो दुकहे हो गये हैं।
उसमें कपरवाला दुकहा युक्तिक है और नीचेवाला भूलोक।
इन दोनोंके बीचमें प्रजापति पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ है।
इस प्रकार वहाँ उत्सक्त हुए प्रजापतिका ध्यान करके पुनः
प्रणवसे उन शिश्रक्प प्रजापतिका प्रोक्तण करे। फिर
वशास्त्रान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीरको मन्त्रमय

बना दे । उनके ऊपर विष्णुद्दस रक्से और उन्हें बेष्णव माने । इस तरह एक अथवा बहुत-से लोगोंके जन्मका ष्यानद्वारा प्रत्यक्ष करे ( शिष्योंके भी नृतन दिम्ब जन्मकी भावना करे ) । तदनन्तर मूख्मन्त्रसे शिष्योंके दोनों हाथ पकड़कर मन्त्रोपदेश गुरु नेत्रमन्त्र (वीषट्) के उच्चारणपूर्वक नृतन एवं छिद्ररहित बस्तसे उनके नेत्रोंको बॉफ दे । फिर देवाधिदेव मगवान्की यथोचित पूजा सम्पन्न करके तत्त्वज्ञ आचार्य हाथमें पुष्पाञ्जलि धारण करनेवाले उन शिष्योंको अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे ॥ ४८-५३॥

इस प्रकार गुरुद्वारा दिव्य नृतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्रीहरिको पुष्पाञ्चलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारींसे उनका पूजन करें । तदनन्तर पुनः वासुदेवकी अर्चना करके वे गुरुके चरणोंका पूजन करें । दक्षिणारूपमें उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आधी सम्मत्ति समर्पित कर हें । इसके बाद गुरु शिष्मोंको आवश्यक शिक्षा दें और वे (शिष्य) नाम-मन्त्रींद्वारा श्रीहरिका पूजन करें । फिर मण्डलमें विराजमान शक्क, चक्क, गदा घारण करनेवाले मगवान् विष्यक्सेनका यजन करें, जो द्वारालके रूपमें अपनी तर्वनी अङ्गुलिसे लोगोंको तर्जना देते दुए अनुचित कियासे रोक रहे हैं । इसके बाद श्रीहरिकी प्रतिमाका विसर्जन करे । भगवान् विष्णुका सारा निर्मास्य विष्यक्सेनको अर्पित कर दे ।

तदनन्तर प्रणीताके जलसे अपना और अग्निकुण्डका अभिषेक करके वहाँके अग्निदेवको अपने आत्मामें लीन कर छे। इसके प्रभात विष्वक्तेनका विस्तर्जन करे। ऐसा करनेने भोगकी इच्छा रखनेवाला साधक सम्पूर्ण मनोबाञ्छित वस्तुको पा लेता है और मुमुख्न पुरुष श्रीहरिमें विस्तर्जन होता—सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। ५४-५८॥

इस प्रकार आदि आग्नेब महापुराणमें 'कुष्कानेर्माण और अग्नि-स्वापनसम्बन्धी कार्य आदिका वर्णन' विवयक चौनीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥

### पचीसवाँ अध्याय

### बासुदेव, संकर्षण जादिके मन्त्रोंका निर्देश तथा एक ब्यूइसे लेकर दादश व्युहतकके व्युहोंका एवं पत्रविंश और पहिंशि व्युह्का वर्णन

नारदजी कहरो हैं-शृषियो ! अब मैं वासदेव भादिके आराभनीय मन्त्रीका लक्षण बता रहा हूँ । वासुदेव। संकर्षण, प्रयुक्त और अनिक्द-इन चार व्युह-मूर्तिबाँके नामके आदिमें 💞 फिर कमद्याः 'अ आ अं अः' ये चार बीज तथा 'नमो भगवते' पद जोडने चाहिये और अन्तमें 'नमः' पदको जोड्ड देना चाहिये । ऐसा करनेसे इनके पृथक्-पृथक चार मन्त्र बन जाते हैं। 🛊 इसके बाद नारायण-मन्त्र है। जिसका खरूप है ---'ॐ वसो बारायणाय ।' 🍩 सत्सद् ब्रह्मेज 👺 नमः।'---यह ब्रह्ममन्त्र है । 'ॐ विष्णवे नमः।'---यह विष्णुमन्त्र है। 🍪 भी 🥗 नमी भगवते नर्गसहाय नमः।'---यह नरसिंहमनत्र है। 'ॐ भूनंसी असवते वराहाय।'--यह भगवान् दराहका मन्त्र है। ये सभी मन्त्रराज हैं। उपर्युक्त नौ मन्त्रोंके बासुदेव आदि नौ नायक हैं। जो उपासकोंके वल्लभ (इष्टदेवता) हैं। इनकी अङ्ग-कान्ति कमशः जबाकुसमके सदश अरुणः इस्दीके समान पीलीः नीली, श्यामल, लोहित, मेघ सहरा, अग्नितुस्य तथा मधुके समान पिक्कल है। तन्त्रवत्ता पुरुषोको स्वरके बीजोदास कमशः पृथक्-पृथक् 'हृदय' आदि अङ्गोंकी कल्पना करनी नाहिये । उन बीजोंके अन्तमें अङ्गोंके नाम रहने नाहिये---( यथा--- अर्थ इदयाय गमः । 🗗 हुँ शिरसे स्वाहा । 🗗 क्षं शिसायै वषट् । इत्यादि ) ॥ १--५३ ॥

जिनके आदिमें व्यक्षन अक्षर होते हैं। उनके लक्षण अन्य प्रकारके है। दीर्घ स्वरोंके संयोगसे उनके भिष्न-भिन्न रूप होते हैं। उनके अन्तमें अञ्चोंके नाम होते हैं और उन अङ्ग-नामोंके अन्तमें 'नमः' आदि पद जुढ़े होते हैं। ( यथा - नको हत्याव नमः । नकी जित्से स्वाहा । इत्यादि ) । इस्य स्वरोंसे युक्त बीजवाले अङ्ग (उपाङ्ग) कहलाते हैं। देवताके नाम-सम्बन्धी अअरोकी पृथक्-पृथक् करके। उनमैंने प्रत्येषके अन्तमें बिन्द्वात्मक बीजका योग करके उनसे

अङ्गन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नामके आदि अक्षरको दीर्घ खर्गे एवं इस्व खरीसे युक्त करके अब-उपाञ्चकी कल्पना करे और उनके द्वारा क्रमशः न्यांच करे । हृदय आदि अञ्चांकी कस्पनाके लिये व्यञ्जनीका यही कम है। देवताके मन्त्रका जो अपना न्वर-बीज है। उसके अन्तमें उसका अपना नाम देकर अञ्चसम्बन्धी नामौद्वारा पृथक-पृथक बाक्यरचना करके उससे युक्त हृदयादि द्वादश अङ्गोंकी कलाना करे। पाँचने लेकर बारह अङ्गोतकके न्यास-बाक्यकी फस्पना फरके विद्विके अनुरूप उनका जप करे । हृदय, गिर, शिला, कबच, नेत्र और अस-ये छः अङ्ग हैं। मूलमन्त्रके बीजोंका इन अङ्गोमें न्यास करना चाहिये । बारह अन्न ये हैं—हृदयः सिरः शिलाः शयः नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, ऊक, बानु, जङ्का और पैर रे इनमें क्रमश: न्यास करना चाहिये। इं टं पं शं वैनतेयाय नमः ।---यह गरुडसम्बन्धी बीजमन्त्र है । सं हं सं यं गराये नसः ।—यह गदा-मन्त्र है। गं ष्टं वं सं पुष्टये नमः ।—यह पुष्टिदेवी-सम्बन्धी मनत्र है। घं टं भं हं किये नमः।---यह श्रीमन्त्र है। यं वं मं भं--यह पाञ्चजन्य ( शक्क ) का मन्त्र है । अं तं पं कौस्तुभाव नमः ।---यह कौस्तुभ-मन्त्र है । अं सं वं सुदर्शनाय नमः । —यह सुदर्शनचक्रका मन्त्र है । सं वं दं कं श्रीवरसाय नमः।--यह श्रीवत्स-मन्त्र है ॥६---१४॥

🏴 वं बनमाकाचे नमः । —यह वनमालाका और 🦈 पं• पद्ममाभाष कमः ।---वह पद्म या पद्ममाभका मन्त्र है । बीज रहित पदवाले मन्त्रीका अञ्चन्यास उनके पदीवारा ही करना वाहिये । नामसंयुक्त जात्येन्त पदोंद्वारा हृदय आदि पांच अक्टीमें पृथक-पृथक त्यास करे । पहले प्रणवका उचारण, फिर हत्य आदि पूर्वोक्त पाँची अङ्गीके नाम; कम यह है। ( उदाहरणके किये याँ समझना चाहिये-- 🍄 हदमाप नमः ।' इत्यादि । ) पहके प्रणव तथा इदय-मन्त्रका उचारण करे । ( अर्थात्--'क इदयाय नमः' कहकर इदयका स्पर्धा करे । ) फिर 'पराथ बिरसे स्वाहा' बोलकर

इ अं न रो भगवते वासुदेवाय नतः । अ आं नती भगवते लंकर्रणाय तमः । ॐ अं ननी भगवते प्रद्युग्नाय नमः । क अ: नमी भगवते अनिकडाब ननः ।

**१. हृदयक्ता** 'नमः', सिएका 'स्वाहा', दिखाकी 'वपट्', क्वचन्त्री (हुन्), नेत्रकी (श्रीषट) तथा अव्यक्ती (फर्) जाति है।

सस्तकका स्पर्ध करे । तत्यभात् इष्टरेकका नाम केकर शिलाको छूरे । अर्थात् 'बासुदेशव विकाम सपट्।' — बोळकर शिक्सका त्यर्श करे । इसके बाद 'आत्मने कवचाय हुम्।'--बोलकर कवच-त्यास करे। पुनः देवताका माम छेकर, अर्थात् 'वासुदेवाय अस्ताय कट्।'--बोलकर अस्य-त्यासकी किया पूरी करे । आदिमें क्लासिंदि जो नामात्मक पद है। उसके अन्तमं 'क्रमः' पद जोड दे और उस नामात्मक पदको चतुर्घ्यन्त करके बोले। एक व्यृह्से केकर वक्षविंदा ब्युहतकके लिये यह समान मन्त्र है। किनेष्ठासे लेकर सभी अङ्गलियोमें हाथके अग्रभागमें प्रकृतिका अपने शरीरमें ही पूजन करे । धराष पदसे एक-मात्र परम पुरुष परमात्माका बोघ होता है। वही एकसे दो हो जाता है। अर्थात् प्रकृति और पुरुप—दो व्यृहोंमें अभिन्यक्त होता है। 🦈 परायाजन्यात्मने नमः ।'---यह **ब्यापक-मनत्र है। वसु, अर्क ( सूर्य ) और अग्नि—ये त्रिब्युहारमक मृर्तियाँ हैं--- हम तीनोंमें अग्निका त्यास करके** हाथ और सम्पूर्ण शरीरमें ब्यापक-न्यास करे ॥ १५---२० ॥

बाबु और अर्फका कमधाः दावें और बावें दोनों हायोंकी अँगुलियोंमें न्यास करे तथा हृदयमें मूर्तिमान् अग्निका चिन्तन करे । त्रिव्यूह-चिन्तनका यही कम है । चतुर्ब्यूहमें चारों वेदोंका न्यास होता है। ऋग्वेदका सम्पूर्ण देह तथा हाथमें ब्यापक-स्थास करना चाहिये। अङ्गुलियोंमें यजुर्वेदकाः इयेलियोंमें अधर्ववेदका तथा हृदय और चरणोंमें शीर्ष-स्थानीय सामयेदका न्यास करे । पञ्चव्यूहमें पहले आकाशका पूर्ववत् द्यारीर और हाथमें व्यापक-न्यास करे । फिर अँगुलियोंमें भी आकाशका न्यास करके वायुः च्योतिः जल और पृथ्वीका क्रमशः मस्तकः हृदयः गृह्य और चरण—हन अङ्गोर्मे न्यास करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी --इन पाँच तत्वींको 'पञ्चल्यूह' कहा गया है। मनः अवण, विचा, नेत्रः रसना और नासिका-इन कः इन्द्रियोंको परस्यूहकी संज्ञा दी गयी है। मनका स्यापक त्यास करके शेष पाँचका अञ्चष्ट आदिके कमरे पाँची बँगुलियोंमें तथा मिर, मुल, हृदय, गुद्ध और चरण-इन पाँच अङ्गोमें भी न्यास करे। यह करणात्मक ब्यूहका न्यास' कहा गया है। आदिमूर्ति जीव सर्वत्र व्यापक है। भूलोंक, भुवलोंक, खलोंक, महलोंक, जनलोक, तपोलोक और सन्यलोक -ये सान लोक 'सप्तव्हर' कहे गये हैं। इनमेंसे प्रथम सूर्लीकका हाथ एवं सम्पूर्ण बारीर न्यास

करें। धुवलोंक आदि पाँच लोकोंका अब्रुष्ठ आदिके कमले पाँचीं अंगुक्तिगोंमें तथा सातवें सत्यलेकका इयेलीमें त्यास करें। इस प्रकार यह लोकास्मक सप्त ब्यूह है, जिसका पूर्वोक्त कमले द्यारिमें न्यास किया जाता है। अब यशासक सप्तब्यूहका परिचय दिया जाता है। सप्तयक्रस्वरूप यहपुरुष परमास्मदेव श्रीहरि सम्पूर्ण द्यारि एवं सिर, छलाट, मुख, इद्य, गुझा और चरणमें स्थित हैं, अर्थात् उन अक्नीमें उनका न्यास करना चाहिये। वे यह इस प्रकार हैं— अग्निष्टोम, उक्य, बोहशी, बाजपेय, अतिराह्न और आसोर्याम—ये छः यह तथा सातवें यहातमा—इन सात कर्योको व्यहमय सप्तब्यूह' कहा गया है।। २१—२८ई।।

बुदि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रख और गन्य-ये आठ तत्व अष्टब्यूहरूप हैं। इनमेंने बुदितत्वका हाय और शरीरमें व्यापक-व्यास करे। फिर उपर्युक्त आठों तत्वोंका क्रमशः चरणोंके तल्वों, मसाक, रूलाट, मुक्त, हृदय, नाभि, गुझ देश और पैर—इन आठ अङ्गोमें व्याप करना चाहिये। इन स्वको अञ्चर्यूहास्मक पुरुष' कहा गया है। बीब, बुदि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रम और गन्य-गुण—इनका समुदाय 'नवब्यूह' है। इनमेंते जीवका दोनों हाथोंके अँगूटोंमें न्यास करे और शेष आठ तत्वोंका क्रमशः दाहिने हाथकी तर्वनीते देकर वार्ये हाथकी तर्वनीति क्रमण हुदय, नाभि, गुझ, जानु और पाद—इन नौ स्थानोंमें उपर्युक्त नौ तत्वोंका न्यास करेके इन्द्रका पूर्ववत् व्यापक-वास किया जाय तो यही पश्चित्रका इत्रका पूर्ववत् व्यापक-वास किया जाय तो यही पश्चित्रका व्यास इरोबा है। २९—३३॥

दोनों अब्रुष्टोंमें, तलद्वयमें, तर्जनी आदि आठ अँगुलियोंमें तथा सिर, ललाठ, मुख, हृदय, नाभि, गुद्धा (उपस्थ और गुद्धा), जानुद्वय और पादद्वय—इन ग्यारह अक्टोंमें ग्वारह इन्द्रियालमक तत्त्वोंका जो न्यास किया जाता है, उसे प्रकादद्यस्पृह-त्यास्य कहा गया है। वे ग्यारह तत्त्व इस प्रकार हैं—मन, भवण, त्वचा, नेत्र, जिद्धा, नासिका, वाक्, हाय, पैर, गुदा और उपस्थ। मनका व्यापक-त्यास करे। अब्रुष्टद्वयमें अवणेन्द्रियका न्यास करके शेष त्वचा आदि आठ तत्त्वोंका तर्वनी आदि आठ अँगुलियोंमें न्यास करना चाहिय। शेष जो ग्यारहवाँ तत्व (उपस्थ) है, उसका नलद्वयमें न्यास करे। मसाक, ललाठ, मुख, हृदय,

नामिः चरणः गुक्रः काक्ष्यः ज्ञाः गुक्षः और पैर—इन म्यारह अङ्गोमें भी पूर्वोक्तः म्यारह तत्त्वोका क्रमशः म्यास करे । विच्णुः मधुसूदनः त्रिविकमः वामनः भीषरः हृषीकेशः पश्चनाभः दामोदरः केशकः नागयणः माधव और गोविन्द— यह श्वादशास्मक स्पृहः है । इनसेंसे विच्णुका तो स्यापक-न्यास करे और शेष भगवजार्योका अङ्गुष्ठ आदि दस अँगुलियों एवं करतलमें न्यास करकेः फिर पादतलः दक्षिण पादः दक्षिण जानुः दक्षिण किरः सिरः शिखाः बक्षः वाम किरः भुलः, वाम जानु और वाम पादादिमें भी न्यास करना चाहिये ॥ ३४—३९॥

यह हादशस्यूह हुआ। अय पञ्चित्तं एवं षड्विश स्यूहका परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्तं, शब्द, स्पर्शं, रस, रूप, गम्धः औष्ठ, स्वना, नेष्ठः, जिह्ना, नासिका, वाक्, हाथ, नेर, गुदा, उपस्य, भृति, जल, तेज, वायु और आकाश—वे पचीस तस्य हैं। हनमेंते पुरुषका सर्वाष्ट्रमें व्यापक-त्यास करके, दसका अष्टुष्ठ आदिमें न्यास करें। शेषका करतक, सिर् क्वाट, मुल, हृदय, नामि, गुह्ना, ऊक, जानु, पैर, जानु, उपस्य, हृदय और मूर्वामें कमशः न्यास करें। इन्हींमें सर्वप्रथम परम-पुरुष परमात्माको सम्मिलित करके उनका पूर्ववत् व्यापक-त्याम कर दिया जाय तो बहुविंश व्यूहका न्यास सम्मन्न हो

बाता है । विद्यान पुरुषको साहिये कि अप्टरल-कम्मक्तिमें प्रकृतिका चिन्तन करके उसका पूजन करे। उस कमलके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलोंमें हृदय आदि सार अङ्गोका न्यास करे। अग्निकोण आदिके दलोंमें अन्य पूर्व वैनतेय (गरुड) आदिको पूर्ववत् स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि दिक्पालीका चिन्तन करे। इन सबके ध्यान-पूजनकी विधि एक-सी है। (सूर्य, सीम और अग्निकप) त्रिव्यूहमें अग्निका स्थान मध्यमें है। पूर्वादि दिशाओंके दलोंमें जिनका आवास है, उन देवताओंके साथ कमलकी कर्णिकामें नामस (आकाशकी मौति व्यापक आरमा) तथा मानस (अन्तरातमा) विराजमान हैं॥ ४०—४८॥

साधकको चाहिये कि वह सम्पूर्ण मनोरयोंकी सिद्धिके किये तथा राज्यपर विजय पानेके लिये विश्वरूप (परमास्मा-) का यजन करे। सम्पूर्ण म्यूहों, हृदय आदि पाँचों अङ्गीं, गुरु आदि तथा इन्द्र आदि दिक्पाकोंके साथ ही उन आहरिकी पूजाका विवान है। ऐसा करनेवाका उपासक सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर सकता है। अन्तर्भ विष्वक्रेनकी नाम-मन्त्रसे पूजा करे। नामके साथ भीं। वीजकर उनके लिये पूजानोपचार अर्पित करे।। ४९-५०।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यासुदेवादि मन्त्रोंके तक्कण [ तथा न्यास ] का वर्णन भामक पश्चीसनी अध्याय पूरा हुआ।। २५॥

### छञ्बीसवाँ अध्याय सदाओंके लक्षण

नारद्जी कहते हैं—भूनिगण ! अब मैं मुद्राओंका लक्षण बताजॅगा । सानिव्यं (संनिषापिनी) औदि मुद्राके प्रकार-मेद हैं। पहली मुद्रा औखलि है, दूसरी वन्देंनी है और

१. दोनों दाथोंके अँगूठोंको कपर करके गुट्टी बॉथकर दोनों

मुद्दियोंको परस्पर सटानेसे 'संनिधापिनी मुद्रा' होनी है। २. आदि 'पदसे 'आवाहनी' आदि मुद्राओं को प्रहण करना

२. आदि पदसे कावाहनी वादि सुद्राओं के प्रहण करना चाहिये। उनके रुक्षण प्रत्यान्तरसे जानने चाहिये।

इ.यहाँ अजालिको प्रथम सुद्रा कहा गया है 'अजालि' और 'बन्दनी'—तोनों सुद्राएँ प्रसिद्ध हैं; जतः उनका विशेष लक्षण यहाँ नहीं दिया गया है । तथापि मन्त्रमहाणैकमें अज्ञलिको हां 'अजालिसुद्रा' कहने हैं, यह परिभाषा दी गयी है—अञ्जल्यज्ञलिसुद्रा स्यात्।'

४. हाथ जोड़कर नमस्कार करना ही 'बन्दनी' मुद्रा है।

तीसरी हृदयानुगा है। बाये हाथकी मुद्धींसे दाहिन हाथके अँगूठेको बाँभ ले और बायें अङ्गुष्टको ऊपर उठाये रक्षे । सारांश यह है कि बायें और दाहिने—दोनों हाथोंके अँगूठे ऊपरकी ओर ही उठे रहें। यही 'हृदयानुगा' गुद्रा है। हैशान शिव गुकरेव पढ़ितमें इसका हक्षण इस प्रकार दिया गगा है—

्वत्त्वावार्कं पद्भवकोशनवर्षं गद्रनक्षिणज्येष्ठिकया तु वामाम् । उग्रेष्ठां समाक्रम्य तु बन्दनीयं गुद्राः नमस्कारविधी प्रयोज्या ॥

अर्थात् कप्तल-मुकुलके समान अर्जाल योवस्त, अव दाहिने अँगुरेसे बार्वे अँगुरेको दवा दिवा आय तो वन्दर्ना मुद्रा' होती है। इसका प्रयोग नमरकारके लिये होना चाहिने । ( उसरार्थ कियायाद सप्तम पटक ९ ) ( इसीको कोई परंरीधिनीं शैतर कोई पनिष्दुरीं कहते हैं)। न्यू हार्चनमें ये तीन मुद्राएँ साधारण हैं। अब आगे ये असाधारण ( विशेष ) मुद्राएँ बतायो बाती हैं। दोनों हायोंमें अँगूठिसे कनिश्चातककी तीन अँगुठिसोंको नवाकर कनिश्च आदिको कमशः मुक्त करनेसे आठ मुद्राएँ बनतो हैं। 'अ क च ट त प य श'—ये जो आठ वर्ग हैं, उनके वो पूर्व बीज (अं कं चं टं इत्यादि ) हैं, उनको ही स्वित करनेवाली उक्त आठ मुद्राएँ हैं—ऐसा निश्चय करे। फिर पाँचों अँगुठियोंको उत्पर करके हायको सम्मुल करनेते जो

नवीं मुद्रा बनती है, वह नवम बीज (क्षं) के लिये ,

दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथको उतान रखकर उते बीरे-धीरे नीचेको छुकाये । यह बराहकी मुद्रा मानी रायी है । वे कमकाः अङ्गांकी मुद्राएँ हैं । बायीं मुद्रीमें वेंथी हुई एक-एक अँगुलीको कमकाः मुक्त करे और पहलेकी मुक्त हुई अँगुलीको फिर सिकोइ ले । बायें हायमें ऐसा करनेके बाद दाहिने हाथमें भी यही किया करे । बायीं मुद्रीके अँगूठे-को ऊपर उठाये रक्ल । ऐसा करनेने मुद्राएँ सिद्ध होती हैं ॥ ५-७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्युद्धालक्षण-वर्णन 'नामक स्व्यासर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

### सत्ताईसवाँ अध्याय

#### शिष्योंको दीक्षा देनेकी विधिका वर्णन

नारद्जी कहते हैं—महर्षिगण ! अब में सब कुछ बेनेबाकी दीखाका वर्णन करेंगा । कमलाकार मण्डलमें श्रीहरिका पूजन करें । दहासी तिथिको समस्य यस सम्बन्धी द्रव्यका संग्रह एवं संस्कार (ग्रुद्धि) करके रख के । नरसिंह-बीज-मन्त्र (क्ष्मों) से ती बार उसे अभिमन्त्रित करके, उस मन्त्र-के अन्तर्म 'कट्' लगाकर बोले तथा राक्षसीका विनाद्य करने के उद्देश्यसे सब ओर सरसों छींटे । फिर वहाँ सर्वस्वरूपा प्राश्वरूपणी श्राक्तिका न्यास करे । सर्वोषधियोका संग्रह करके विखेरनेके उपयोगमें आनेबाली सरसों आदि वस्तुओंको ग्रम्म पात्रमें रखकर साधक वासुदेव-मन्त्रसे उनका सो बाद अभिमन्त्रण करे । तदनन्तर वासुदेवने लेकर नारायणपर्वन्त पूर्वोक्त पाँच मूर्तियों (वासुदेव, संकर्षण, प्रयुद्ध, अनिक्द तथा नारायण) के मूल-मन्त्रोंद्वारा प्रश्रगन्य वेशर करे और कुशांग्रसे पश्चगन्य किइयन्य उत्त भूमिका प्रोक्षण करे । किर

वासुदेव-मन्त्रसे उत्तान हायके द्वारा समस्त विकिर वस्तुओंको सब ओर बिखेरे । उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो, मन-ही-मन मगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए तीन बार उन विकिर वस्तुओंको सब ओर छींटे । तत्यश्चात् वर्धनीसहित करुशपर स्थापित मगवान् विष्णुका अङ्गसहित पूजन करे । अस्त-मन्त्र-से वर्धनीको सौ बार अभिमन्त्रित करके अविष्ठिक जरुषारासे सींचते हुए उसे ईश्चानकोणको ओर छ जाय । करुशको पीछे छ जाकर विकिरपर स्थापित करे । विकिर-द्रञ्योंको कुशहारा एकत्र करके कुम्मेश और कर्करीका यजन करे ॥ १—८॥

पञ्चरत्नयुक्त खबस्न वेदीपर श्रीहरिकी पूजा करें । अभि-में भी उनकी अर्चना करके पूर्ववन् मन्त्राद्वारा उनका संतर्पण करें । तरप्रसात् पुण्डरीक-मन्त्रते उला (पात्रविशेष )का प्रशासन करके उसके मीतर सुगन्धयुक्त वी पोत ने । इसके

१. यहाँ मूक्में 'इरवानुगा' मुद्राका जो कक्षण दिवा गया है, वही अन्वत्र 'मंरोधिनी मुद्रा'का उक्षण है। गन्दमशार्णवमें 'संनिवापिनी मुद्रा'का उक्षण देकर कहा है—'अन्तः प्रवेशिताबुधा सैव संरोधिनी मना ।' अर्थात् मंनिवापिनीको ही यदि उनकी मुद्रिवोके भीनर मबुखका प्रवेश हो तो 'मंरोधिनी' कहते हैं। इत्यानुगामें वार्थी मुद्रीके भीनर दाहिनी मुद्रीका अंग्ठा रहता है और बावां कँग्ठा खुछा रहता है, परंतु संरोधिनीमें दोनों हो अँग्ठे मुद्रीके भीनर रहते हैं, यही अन्तर है।

२. र्वशानशिवगुरुदैविममने शब्दान्तरसे यही बात करी है । उन्होंने संनिरोधिनीको निष्ठुराको मना दी है — ननगतमुश्त्योः करवोः स्थितोष्मंबवेद्वायुगं वत्र समुक्तताद्यम् । सा संनिधापिन्यथ सैव गर्भानुष्ठा भत्रेष्णेदिक निष्ठुराख्या ॥

१. पुण्डरीक-मन्त्र---

<sup>💞</sup> अपवित्र: पवित्रो वा सर्वायम्यां नतोइपि वा। य. म्यरेतः पुण्यशिकाक्षं स बाबाञ्यन्तरः शुचिः॥



बाद साबक उसमें गायकां दूध भरकर बायुदेव-मन्त्रसे उसका अवेक्षण करे और संकर्षण-मन्त्रसे सुसंस्कृत किये गये दक्षम भृताक्त चावल छोड़ दे। इसके बाद प्रशुक्त-मन्त्रसे करक्क द्वारा उस दूध और चावलका आलोडन करके धीरे-धीरे उसे उलाटे-पलाटे । जब खोर या चढ पक जाया तब आकार्य अनिबद्ध-सन्त्र पढ्कर उसे आगसे नीचे उतार है । तदनन्तर उसपर जल छिड़के और वृतालेपन करके हाथमें मका लेकर उसके द्वारा नारायण मन्त्रसे कलाट एवं पाद्य-आगोंमें उर्ध्य पुण्ड करे । इस प्रकार सुन्दर संस्कारयुक्त चरके चार भाग करके एक भाग इष्टदेवको अर्पित करे, दूसरा भाग कलशको चढ़ावे, तीसरे भागसे अफ्रिमें तीन बार आहति दे और और भागको गुढ शिष्योंके साथ बैठकर खाया इससे आत्मग्राह्य होती है। (दूसरे दिन एकादशीको) प्रातःकाल ऐसे बृक्षसे दॉतन ले जो दूधवाला हो। उस दॉतनको नारायण-मन्त्रसे सात यार अभिमन्त्रित कर है। उसका दन्तश्रक्ति लिये उपयोग करके फिर उसे त्याग दे। अपने पातकका स्मरण करके पूर्व, अभिकोण, उत्तर अथवा ईशानकोणकी ओर मुँइ करके अच्छी तरह सान करे। फिर खुभ एवं परिद्व' की भावना करके, अर्थात भी निष्पाप एवं शक होकर शुभ सिद्धिकी ओर अग्रसर हुआ हैं'--- ऐसा अनुभव करके आचमन-प्राणायामके पश्चात् मन्त्रीपदेश गुरु भगवान् विष्णु-से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमाके पश्चात् पुजायहमें प्रवेश करे ॥ ९---१७॥

प्रार्थना इम प्रकार करे—ंदेव | संसार-सागरमें मम पशुओंको पाश्ते छुटकारा दिलानेके लिये आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने मक्तोंपर वात्सस्यमाव रखते हैं। देवदेव ! आशा दीजिये, प्राकृत पाश-वन्धनोंसे वें थे हुए इन पशुओंको आज आपकी कृपासे में मुक्त कहूँगा।' देवश्वर श्रीहरिसे इस प्रकार प्रार्थना करके प्वायहमें प्रविष्ट हो, गुरु पूर्ववत् अप्रि आदिकी धारणाओंदारा शिष्यभूत समस्त पशुओंका शोधन करके संस्कार करनेके पश्चात्, उनका वासुदेवादि मूर्तियोंसे संयोग करे । शिष्योंके नेश्व बाँचकर उन्हें मूर्तियोंकी ओर देखनेका आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियोंकी ओर पृष्पाश्चित्र फेंकें, तदमुखारंगुद उनका नाम-निर्देशकरें । पूर्ववत् शिष्योंके कृमशः मूर्तियोंका मन्त्ररहित पृक्त करावे । विस्व शिष्यके हायका पृष्ट जिस मूर्तियर गिरे गुरु उस शिष्यका वही नाम रक्ते । श्रुमारी कन्यांके हायसे काता हुआ लाख रंगका सत

लंबाई पैरके अँगूठेंचे लेकर चित्यातककी होनी बाहिये।
फिर उसे भी भोड़कर तिगुना कर के। उक्त त्रिगुणित सूतमें
प्रक्रिया-भेदसे स्वित उस प्रकृति देवीका मिन्तन करे जिसमें
सम्भूगं विश्वका स्वय होता है और जिससे ही समक्षा जगत्का
पादुर्मांव हुआ करता है। उस सूत्रमें प्राकृतिक पाशोंको
तत्वकी संस्थाके अनुसार अधित करें। अर्थात् २४ गाँठें
लगाकर उनको प्राकृतिक पाशोंके प्रतीक समझे। फिर उस
प्रिययुक्त सूतको प्यालेमें रसकर कुण्डके वास स्थापित कर
है। तदनन्तर सभी तत्वोंका जिन्दन करके गुढ उनका शिष्यके शरीरमें न्यास करे। तत्वोंका वह न्यास स्विकृतमके
अनुसार प्रकृतिये लेकर पृथिवीपर्यन्त होना चाहिये।।१८-२६॥

तीनः पाँचः दस अथवा बारइ जितने भी सूत्र-भेद सम्भव हों। उन चव सूत्र-मेदोंके द्वारा वटे हुए उस सूत्रको ग्रथित करके देना चाहिये । तस्वचिन्तक पुरुषोंके लिये यही उचित है। इदयसे लेकर अस्तपर्यन्त पाँच अङ्ग-सम्बन्धी मन्त्र पदकर सम्पूर्ण भूतोंको प्रकृतिकमसे ( अर्थात् कार्य-तस्त्र-का कारण-तत्त्वमें छथके क्रमते ) तन्मात्रास्वरूपमें छीन करके उस मायामय सूत्रमें और पशु ( जीव- )के शरीरमें भी प्रकृतिः लिक्क्षाक्ति, कर्ता, बुद्धि तथा मनका उपसंदार करे । तदनन्तर पञ्चतन्मात्र, बुद्धि, कर्म और पञ्चमहाभूत--इन बारह रूपी-में अभिव्यक्त द्वादशात्माका सुत्र और शिष्यके शरीरमें चिन्तन करे। तत्प्रशात् इच्छानुसार दृष्टिकी सम्मात-विधिसे इयम करके, सृष्टि-कमसे एक-एकके लिये सी-सी आहुतियाँ देकर पूर्णाहुति करे । व्यालेमें रखे हुए प्रचित सूत्रको ऊपरते वककर उसे क्रम्मेशको अर्पित करे । फिर गयोचित रीतिसे अधिवासन करके मक्त शिष्यको दीक्षा दे। करनी, कैंची, धूक या बाल्, लिंदुया मिही और अन्य उपयोगी बस्तुओंका भी संग्रह करके उन सबको उसके वामभागमें स्थापित कर दे। फिर मूल-मन्त्रते उनका स्पर्ध करके अधिवासित करे। तत्यश्चात् श्रीइरिके सारणपूर्वक कुशोंपर भूतोंके लिये विल हे और कहे- 'नमो मूतेम्बः ।' इसके बाद बँदोवीं, कल्ल्यों और लब्रुड्अंसि मण्डपको सुसजित करके मण्डकके भीतर भगवान् विष्णुका पूजन करे । फिर अग्निको पीछे तस करके, शिष्योंको पास बुळाकर बद्धपद्मासनसे बिठावे और दीक्षा दे । बारी-बारीसे उन सबका प्रोक्षण करके विष्णुहस्तसे उनके मलाक्रमा स्पर्धा करे । प्रकृतिसे विकृतिपर्यन्तः अविभूत और अभिदेवतसहित सम्पूर्ण सृष्टिको आध्यात्मिक करके अर्थात्

छवको अपने आत्मार्मे स्थित मानकर, हृदयमें ही क्रमहाः उसका संहार करे ॥ २७—३६३॥

इससे तन्यात्रस्वरूप हुई सारी सृष्टि जीवके समान हो जाती है। इसके बाद कुम्मेश्वरसे प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त सूत्रका संस्कार करनेके अनन्तर, अग्निके समीप आदिसको अपने पास ही रख ले। फिर मूल मन्त्रसे सृष्टीशके लिये सी आहतियाँ दे। इसके बाद उदासीनभावसे स्थित स्छीशको पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु इवेत रज (बाल् ) हाथमें छेकर उसे मूल-मन्त्रते सी बार अभिमन्त्रित करे। फिर उत्तरे शिष्यके हृदयपर ताडन करे। उस समय वियोगवाची क्रिया-पदसे युक्त वीज-मन्त्री एवं क्रमदाः यादादि इन्द्रियोसे घटित वाक्यकी योजना करके अन्तमें 'हुं फट्' का उद्यारण करेक । इस प्रकार पृथिवी आदि तत्त्वीका वियोग कराकर आचार्य माबनाद्वारा उन्हें अभिमें होम दे। इस तरह कार्य-तत्त्रींका कारण-तत्वोमें होम अथवा छय करते हुए क्रमशः अखिल तत्वींके आभयभूत श्रीहरिमें सबका लय कर दे। विद्वान् पुरुष इसी क्रमले सब तत्त्वींको भीहरितक पहुँचाकर, उन सम्पूर्ण तस्वीके अधिष्ठानका स्मरण करे । उक्त रीतिसे ताडन-द्वारा भूतों और इन्द्रियोंचे वियोग कराकर ग्रद्ध हुए शिष्यको अपनावे और प्रकृतिसे उसकी समताका सम्पादन करके पूर्वोक्त अग्निमें उसके उस प्राकृतभावका भी इवन कर दे। फिर गर्भावान, जातकर्म, भोग और अयका अनुष्ठान करके उस-उस कर्मके निमित्त वहाँ आठ-आठ बार ग्रुद्धधर्थ होम करे। तदनन्तर आचार्य पूर्णांहुतिहारा ग्रुह्म तत्त्वका उद्घार करके अम्याक्तत प्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्का कमानुसार परम तस्वमें 🗪 कर दे। उस परम तत्त्वको भी शानयोगसे परमात्मामै विकीन करके बन्धनमुक्त हुए जीवको अविनाशी परमात्मपद-में प्रतिष्ठित करे। तत्पक्षात् विद्वान् पुरुष यह अनुभव करे कि पशिष्य श्रुद्धः, बुद्धः, परमानन्द-संदोहमें निमन्न एवं इतकृत्य हो चुका है। ' ऐसा चिन्तन करनेके पश्चात् गुरु पूर्णाहरित वे । इस प्रकार दीक्षा-कर्मकी समाप्ति होती \$ || 20--YU ||

अब मैं उन प्रयोग-सम्बन्धी मन्त्रीका वर्णन करता हूँ, जिनसे दीक्षा, होम और उस सम्पादित होते हैं। 'ॐ बं मूलानि वियुक्षत हुं फट्।' (अर्थात भूतोंको मुहासे अलग

करो । )—इस मन्त्रसे ताडन करनेका विधान है। इसके द्वारा भूतोंसे विधोजन (बिल्याव) होता है। यहाँ विधोजनके दो मन्त्र हैं। एक तो वही है, जिसका ऊपर वर्णन हुआ है और दूसरा इस प्रकार है— के बं भूतान्यापातचे अहम । '(मैं भूतोंको अपनेसे दूर गिराता हूँ)। इस मन्त्रसे 'आपातन' (वियोजन) करके पुनः दिन्य प्रकृतिसे थें। संयोजन किया जाना है। उसके लिये मन्त्र सुनो— के बं भूतानि शुक्षव। अब होम-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। उसके वाद पूर्णाहुतिका मन्त्र बताऊँगा। 'के भूतानि संहर स्वाहा।' — यह होम-मन्त्र है और 'के अं के नमो भगवते वासुदेशय अं बीषट्।' — यह पूर्णाहुति मन्त्र है। पूर्णाहुतिके पश्चात् तत्त्वमें शिष्यको संगुक्त करे। विद्वान् पुरुष इसी तरह समस्त तत्त्वोंका क्रमशः शोधन करे। तत्त्वोंके अपने-अपने बीजके अन्तमें 'नमः' पद जोड़कर ताडनादिपूर्वक तत्त्व-शुद्धिका सम्पादन करे॥ ४८—५३॥

ॐ रां ( नमः ) कर्नेन्द्रियाणि । 🕬 दें ( नमः ) बुद्धीन्द्रियाणि। १- - इन पदींके अन्तमें 'वियुद्ध्य हुं फट्। १ की संयोजना करे। पूर्वोक्त 'यं' वीजके समान ही इन उपर्युक्त यीजोंसे भी ताडन आदिका प्रयोग होता है। 🍱 सुं गम्बतनमात्रे बिग्बं बुक्क्व हुं कट् ।', ॐ सं पाहि हां 🍜 स्वं स्वं युक्क्ष प्रकृत्या अं जं हुं गल्धतन्मात्रे संहर स्ताहा ।' - ये क्रमदाः संयोजन और होमके मन्त्र हैं। तदनन्तर पूर्णाहुतिका विधान है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती कर्मोमें भी प्रयोग किया जाता है। 🥗 रां रसतन्माने। ॐ तें रूपतम्मात्रे । ॐ वं स्पर्शतस्मात्रे । 🥯 वं दाब्द-तन्मात्रे । 🌣 मं नमः । 👺 सीं अद्देशरे । 👺 नं हुद्दी । 👺 🌥 मकृती । यह दीक्षायोग एकव्यूहात्मक मृतिके लिये संक्षेप-से बताया गया है। नवस्पृहादिक मूर्तियोंके विषयमें भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृतिको दग्ध करके उसे निर्वाणस्वरूप परमात्मामें लीन कर दे । फिर भूतोंकी शुद्धि करके कर्गेन्द्रियोंका शोधन करे ॥ ५४---५९ ॥

तत्पश्चात् वानेन्द्रियोंका, तन्मात्राओंका, मन-बुद्धि एवं अहंकारका तथा विद्वास्माका शोधन करके सबके अन्तर्मे पुनः प्रकृतिकी शुद्धि करे । शुद्ध हुआ प्राकृत पुरुष ईश्वरीय धाममें प्रतिष्ठित है। उवने सम्पूर्ण मोगोंका अनुभव कर लिया है और अन्न वह मुक्तिपदमें स्थित है।'—इस प्रकार ध्यान करे और पूर्णाहुति दे। यह अधिकार-प्रदान

अ थवा । ॐ (ां ( नमः ) कर्नेन्द्रियाणि वियुक्ष्म हुं फट्ः ॐ यं
 ( नमः ) भूतानि वियुक्षम हुं फट्। अस्वादि ।



भगवान्-मत्स्यावतार

[ अमिपुराण ४० २



भगवान<del>् कू</del>र्मावतार

[ अप्रिपुराण अ• ३

|   | , |  |
|---|---|--|
| • |   |  |
|   |   |  |
|   | ė |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

करनेवासी बीका है। पूर्वीकः मन्त्रके अवशिवास आसवताः करके तत्क्वम्हको समभाव ( प्रकृत्ववस्था ) में वर्षेचाकरः कमचः इसी रीतिसे शोधन करके, अस्तमें सापक अपनेको चम्पूर्ण सिद्धियों ते कुक्त परमात्मरूपसे स्थित अनुस्य करते हुए पूर्णाहुति दे-यह साधक-विषयक दीखा कही गयी है। यदि बजीपयोगी द्रव्यका सम्मादन (संग्रह) न हो सके। अथवा अपनेमें असमर्थता हो तो समस्त उपकरणौसहित भेष्ठ गुरु पूर्ववत् इष्टरेवका पूजन करके, तत्काळ उन्हें अविवासित करके, द्वादशी तिथिमें शिष्यको दीक्षा दे दे। जो गुरुमकः, विनयशील एवं समस्त शारीरिक सहूणींसे सम्पन्न हो। ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान न हो तो वेदीपर इष्टदेवका पूजनभात्र करके दीक्षा प्रहण करे । आधिरैविक, आधिशीतिक और आज्यात्मिक, सम्पूर्ण अम्बा-का सप्टिकमसे शिष्यके शरीरमें चिन्तन करके, गुरू पहुके बारी-बारीसे आठ आहुतियोंद्वारा एक-एककी तृप्ति करनेके पश्चात्, सृष्टिमान् हो, वासुदेव आदि विग्रहोंका उनके निज-निज मन्त्रोद्वारा पूजन एवं इवन करे और इवन-पूजनके पश्चात् अग्नि आदिका विसर्जन कर दे । तत्पश्चात् पूर्वोक्त होमद्वारा संहारक्रमधे तत्त्वींका शोधन करे ॥ ६०--६८ ॥

दीक्षाकर्ममें पहले जिन सूत्रोंमें गाँठें बाँधी गयी थीं, उनकी वे गाँठें लोल, गुरु उन्हें शिष्यके शरीरते लेकर, कमशः उन तत्त्वोंका शोधन करे। प्राकृतिक अप्नि एवं आधिदेविक विष्णुमें अगुद्ध-मिश्रित गुद्ध-तत्त्वको लीन करके पूर्णांद्वतिद्वारा शिष्यको उस तत्त्वते संयुक्त करे। इस प्रकार शिष्य प्रकृतिसावको प्राप्त होता है। तत्त्रश्चात् गुद्ध उसके प्राकृतिक गुणोंको भावनाद्वारा दग्ध करके उसे उनसे खुटकारा दिलावे। ऐसा करके वे शिग्रुस्वरूप उन शिष्योंको अधिकारमें

निमुक्त करें । तदनन्तर मानमें कित हुमा कार्यान्य मिक्तान्य शरणमें आने हुए निर्मा तथा निर्मन शिक्यान्य प्राक्तिं नामनाली हुस्यो दीक्षा ने । नेदीपर मगनान्य विक्यान्य निर्मन कि पुना करके पुन (शिक्य निर्मन ) को अपने पास निद्धान है । फिर शिष्य देवताके सम्मुख हो तिर्मन-दिशाकी और मुंह करके स्वयं नेते । गुन शिष्यके सरीरमें अपने ही पर्वास करके आविदेनिक यजनके लिये प्रेरित करनेवाले इच्टदेनका भी ज्यानयोगके हारा चिन्तन करे । फिर पूर्वनत् ताहन आदिके हारा कमशः सम्मूर्ण तत्त्वोंका वेदीगत श्रीहरिमें शोषन करें । ताहनहारा तत्त्वोंका वियोजन करके उन्हें आत्मामें यहीत करे और पुनः इच्टदेनके साथ उनका संवोजन एवं शोधन करके, स्वभावतः ग्रहण करनेके अनन्तर के आकर कमशः ग्रह तत्त्वके साथ संयुक्त करें । सर्वन ज्यानयोग एवं उत्तान मुद्रादार शोधन करें ॥ ६९—७७ ॥

सम्पूर्ण तस्वोंकी शुद्धि हो जानेपर जब प्रधान (प्रकृति) तथा परमेश्नर स्थित रह जायें, तब पूर्वोक्त रीतिसे प्रकृतिको रग्ध करके शुद्ध हुए शिष्योंको परमेश्वरपदमें प्रतिष्ठित करे । श्रेष्ठ गुरु साधकको इस तरह सिद्धिमार्गसे के चले । अधिकारारूढ़ ग्रहस्थ भी इसी प्रकार आकस्य छोड़कर समस्य कर्मोंका अनुष्ठान करे । जबतक राग (आसक्ति) का सर्वथा नाश न हो जाय, तबतक आत्म-शृद्धिका सम्पादन करता रहे । जब यह अनुभव हो जाय कि भेरे हृदयका राग सर्वथा श्रीण हो गया है', तब पापसे शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष अपने पुत्र या शिष्यको अधिकार सौंपकर मायामय पाशको दग्ध करके संन्यास ले, आत्मनिष्ठ हो, देहपातकी प्रतिक्षा करता रहे । अपनी सिद्धिसम्बन्धी किसी चिह्नको दूसरोंपर स्थक्त न होने हे ॥ ७८—८१॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें सर्वदीक्का-विधि-कथन' नामक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

## अट्टाईसवाँ अध्याय

#### जाचार्यके अभिषेकका विधान

नारव्जी कहते हैं—महर्षियो ! अब मैं आचार्यके अभिवेकका वर्णन करूँगा, जिले पुत्र अथवा पुत्रोपम अद्धाछ शिष्य सम्पादित कर सकता है । इस अभिवेकसे सायक सिद्धिका मागी होता है और रोगी रोगले मुक्त हो जाता है । राजाको राज्य और स्नीको पुत्रकी प्राप्ति होती

है। इससे अन्तःकरणके मलका नाश होता है। मिट्टीके बहुत-से बढ़ोंमें उत्तम रत्न रखकर एक खानपर खापित करे। पहके एक घड़ा बीचमें रक्ते। फिर उसके चारों ओर घट खापित करे। इस तरह एक सहस्र या एक सौ आदिनें उन सबकी खापना करे। फिर मण्डपके भीतर कमलाकार मण्डकर्मे यूर्व और ईशानकोणके मध्यमागर्मे पीठ वा विश्वासनपर भगवान विष्णुको स्थापित करके पुत्र एवं साधक आदिका सकलीकरण करे । तदनत्तर शिष्य गा पुत्र भगवत्यूजनपूर्वक गुरुकी अर्चना करके उन कल्लोंके अलवें उनका अभियेक करे । उस समय गीत-बाधका उत्तव होता रहे | फिर योगपीठ आदि गुरुको अर्पित कर दे और प्रार्थना करे—धुवदेव ! आप हम सब मनुष्योंको कृपापूर्वक अनुग्रहीत करें ।' गुरु भी उनको समय-दीक्षाके अनुकृष्ठ आचारका उपदेश दे । इससे गुरु और सामक मी सम्पूर्ण मनोरयोंके मागी होते हैं ॥ १-५ ॥

इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें आचार्यके अभिकेतनी विधिका वर्णन । नामक अट्टाईसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

### उन्तीसवाँ अध्याय

#### मन्त्र-साधन-विधि, सर्वत्रोभद्रादि मण्डलोंके लक्षण

नारवजी फहते हैं--ग्रनिवरी ! सावकको चाहिये कि वह देव-मन्दिर आदिमें मन्त्रकी साधना करे । घरके मीतर छुद्धः भूमिपर मण्डलमें परमेश्वर श्रीहरिका विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्रमें मण्डल आदिकी रचना करे । दो सौ क्रप्पन कोण्डॉमें 'सर्वतोमद्र मण्डल' लिखे । (क्रम यह है कि पूर्वसे पश्चिमकी ओर तथा उन्तरसे दक्षिणकी ओर बरावर सबह रेखाएँ खींचे । पेसा करनेसे दो सौ छप्पन कोष्ठ हो जावेंगे। उनमेंसे बीचके छत्तीस कोश्लोको एक करके उनके हारा कमक बनावे, अथवा उसे कमलका क्षेत्र निश्चित करे । इस कमकक्षेत्रके बाहर चारों ओरकी एक-एक पंक्तिको मिटाकर उसके द्वारा पीठकी कल्पना करे अथवा उसे पीठ समझे । फिर पीठसे भी बाइरकी दो-दो पंक्तियोंका मार्जन करके, उनके द्वारा 'बीथी'की कल्पना करे । फिर चारों दिशाओं में द्वार-निर्माण करे । पूर्वोक्त पद्मक्षेत्रमें सब ओर बाहरके बारहवें भागको छोड दे और सर्व-मध्य-स्थानपर सूत्र रखकर, पद्म-निर्माणके लिये विभाग-पूर्वक समान अन्तर रखते हुए, सूत बुमाकर, तीन कृत बनावे। इस तरह उस चौकोर क्षेत्रको वर्तुछ (गोछ) बना दे । इन तीनोंमेंचे प्रथम तो कर्णिकाका क्षेत्र है। व्सरा केसरका क्षेत्र है और तीसरा दल-संधियोंका क्षेत्र है। शेष चौया अंश दलग्रमायका स्थान है। कोणसूत्रोंको फैलकर कोणसे दिशाके मध्यमागतक छे जाय तथा केसरके अप्रभागमें सत रखकर दल-संधियोंको चिक्रित करे ॥ १-६३ ॥

फिर स्त गिराकर अड्टलॉका निर्माण करे । दलॉके मध्यगत अन्तराकका जो मान है, उसे मध्यमें रखकर उससे दलामको सुमाने । सदनन्तर उसके भी अग्रमानको सुमाने ।

उनके अन्तराल-मानको उनके पार्श्वमागर्मे रखकर वास-क्रमसे एक-एक दलमें दो-दो केसरीका उल्लेख करे। यह सामान्यतः कमलका चिह्न है। अब द्वादशदल कमलका वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमानसे पूर्व दिशाकी ओर सत रखकर क्रमद्याः सब ओर ब्रमावे । उसके पार्श्वभागमें भ्रमणयोगसे छः कुण्डलियाँ होंगी और वारह मस्यचिह्न बर्नेगे । उनके द्वारा द्वादश्वदल कमल सम्पन्न होगा। पञ्चदळ आदिकी सिक्रिके किये भी इसी प्रकार मस्यचिक्रींचे कमक बनाकर, आकाशरेखाचे बाहर जो पीठभाग है, वडाँके कोष्टोको मिटा दे । पीठभागके चारों कोणोंमें तीन-तीन कोष्ठकोंको उस पीठके पायोके रूपमें कस्पित करे । अवशिष्ट जो चारों दिशाओंमें दो-दो जोडे, अर्थात चार-चार कोष्टक हैं। उन सबको मिटा दे। वे पीठके पाटे हैं। पीठ-के बाहर चारों दिशाओंकी दो-दो पंक्तियोंको बीथी ( मार्ग-) के लिये सर्वया जप्त कर दे ( मिटा दे ); तदनन्तर चारी दिशाओंमें चार दारोंकी कल्पना करे। (वीथीके वाहर जो दो पंक्तियाँ शेष हैं) उनमेंसे मीतरवाली पंक्तिके मध्यवतीं दो-दो कोष्ट और बाहरवाली पंक्तिके मध्यवर्ती चार-चार कोष्ट्रीको एक करके द्वार बनाने चाहिये।)॥ ७-१४॥

द्वारों के पार्श्वभागों में विद्वान् पुरुष आठ शोमा-स्थानों की कल्पना करे और शोभा के पार्श्वभागमें उपशोभा-स्थान बनाये। उपशोभाओं की संस्था भी उतनी ही बतायी गयी है, जितनी कि शोभाओं की । उपशोभाओं के समीपके स्थान 'कोण' कहे गये हैं। तदनन्तर चार्रा दिशाओं में दो-दो मध्यवर्ती कोडकों का द्वार के छिये चिन्तन करे। उन सबको एक म करके मिटा दे—इस तरह चार द्वार कर ना नाते हैं। द्वारके दोनों

पादवीं के अवती बाह्य-शंकिके श्क-एक और शीतरी पंकिके सीन-तीन को होंको को भाग बनानेके किये मिटा दे। को माने पादवंभागमें उसके विपरीत करनेते, अर्थात् के अकी बाह्य-शंकिके तीन-तीन और भीतरी पंक्षिके एक-एक को छकी मिटानेसे उपयोभाका निर्माण होता है। तत्य आत् को पक्के भीतर और बाहरके तीन-तीन को होंका भेद मिटा-कर—एक करके चिन्तन करे ।। १५—१८।।

\* शीविचार्णव-तन्त्र, बारहवें बवासमें इस सर्वतीमहराण्डकका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है---चौकोर क्षेत्रमें पूर्वसे पश्चिम-की समाद रेखाएँ सींसकर, उनके कपर उत्तरसे दक्षिणकी और उतनी हो रेखाएँ खीचे । इस तरह दो सी छन्पन कोडोंका चतरस मण्डल तैयार दोगा । उनमें बीचके छत्तीस कोडोंको एक करके। उनके बाहरकी एक-एक पंक्तिको चारी दिशाओं में मिटाकर, पीठकी करपना करे। पीठके बाहर जारी दिशाओं की दो-दी पेंकियों की पक करके सम्मार्जनपूर्वक बीधीकी करपना करे । बीचके क्रसीस कोंडोंको जो एक किया गवा है, वह कमकका खेव है: उस क्रेन्स्स डी नाहरकी भोरसे नारहकों भाग खाकी और है । जर्भात बाँठ वह क्षेत्र नारह अञ्चल कम्बा-चौडा है तो चारों जोरसे एक-एक अञ्चलको खाला छोड दे । बेच भागमें सबसे बीचके केम्ब्रमें बत रखकर कमशः तीन गोक रेकाएँ बीचे । वे तीनों एक-इतरीक्षे समान अमारपर हों । इनमें सबसे भीतरी वा बीचके क्रूफ़ो कमककी कर्णिका माने । उससे बाहरकी बीबीको केसरका स्वात मानकर इस केसरस्थानको सोख्ड भागोंमें विभक्त करे और इसके निकका अवकम्यन करते हुए इसरे और तीसरे इसोमें अलाराक-मानस्त्रके मानसे ग्रक्की बतावी हुई प्रसिद्धारा लोका अर्थकहोंकी करपना करे । उनके द्वारा आठ दकोंका निर्माण करके शतीब क्तारे बाहर क्रोंके हुए एक कंशके खाकी स्थानसे बीचके चिक्रका अवसम्बन करते हुए एक और दूस बनावे । वहाँ गुरुकी बतावी प्रक्तिसे दकामोंका निर्माण करे । एक-एक दकके मुक्तें जिस तरह हो-हो केसर दीक्ष पर्ने, क्स तरहकी रचना करके कमकबी साक्रोपाक सम्पन्न करके पश्चक्षेत्रसे नाहर वो एक पंक्तिकप च्यारक पीठ है, उसके बारों कोणोंमें तीन-तीन कोशोंको पीठके पावे माने और पनीकृत शेव कोशोंको पीठके जन्म जक्क होनेकी करपना करे । पीठके बाहरकी बीबीकप दो-दो पंकिसोंका भकीमाँति मार्जन करके बीबीके बाहरकी एक पंक्तिमें जारी विशालोंके जो मध्यवर्ती दो-दो कोड हैं। उनको एक करके सबसे बाहरी पंक्तिमें भी चारों दिशाओंके मध्यवती जार-चार कोहोंकी मिठाकर चार हार विर्माण इव हारोंके उभक्याओं दोनों पंकियोंके बोडोंमेंसे शिक्ती

इस प्रकार सोका सोका कोडोरी बननेवाक सी कपान कोहरा है मण्डलका वर्णन हुआ । इसी त्यह वर्ष मण्डल मी बन सकते हैं। बारह-बारह कोहींसे ( एक सी चीवासीस ) कोश्रकांका जो मण्डल बनता है। उसमें भी मध्यवर्ती क्रसीस पदों (कोशों-) का कमल होता है। इसमें बीधी नहीं होती। एक पंक्ति पीठके लिये होती है। शेष दो पंक्तियोंद्वारा पूर्ववत् द्वार और शोभावत कस्पना होती है। (इसमें उपद्योभा नहीं देखी जाती। अवशिष्ट छः पदौद्वारा कोणांकी कल्पना करनी चाहिये।) 🕇 एक शयके मण्डलमें बारह अञ्चलका कमल-क्षेत्र होता है। दो हाथके मपुरक्रमें कमकका खान एक हाथ संबा-चौडा होता है। तदनसार इंडि करके द्वार आदिके साथ मण्डलकी रचना करे। दो डायका पीठ-रहित चत्ररस-मण्डल हो तो उसमें चकाकार कमळ (चकाव्ज-) का निर्माण करे । नौ अञ्चलांका पद्मार्थ कहा गया है। तीन अक्टोंकी प्नामिंग मानी गयी है। आठ अक्टोंके 'अरे' बनावे और चार अ**क्कार्जकी 'नेमि' । क्षेत्रके तीन** भाग करके, फिर भीतरले प्रत्येकके दो भाग करे। भीतरके जो पाँच कोइक हैं उनको अरे या आरे बनानेके क्रिये आस्फाकित (मार्जित) करके उनके सपर 'अरे' अकित करे। वे अरे इन्दीवरके दलांकी-सी आकृतिवाके हों। अथवा माद्यकिङ्ग (विजीस नीव्-) के आकारके हों या कमलदकके समान विस्तृत हों। अथवा अपनी इच्छाके अनुसार उनकी आक्रति अक्रित करे । अरोकी संवियोंके बीचमें सत रखकर उसे बाहरकी नेमितक के जाय और चारों ओर बमावे।

\* 'नैवान वीकिका ।' ( कारदातिकक, तृतीय पटक १३२ )
† श्रारकोंमें यथा पूर्वेश्वपक्षीमा न दृष्यते ॥
जबक्रिण्टै: पर्वे: कुर्वाद वस्मि: कोणानि तन्त्रविद ।
( कारदा । १ । ११२-१३६ )

अरेके मुक्सागको उसके संविन्यानमें सूत रखकर पुमावे तथा अरेके मध्यमें सूत्र-स्थापन करके उस मध्य-भागके सब ओर सममावसे सूतको धुमावे। इस तरह सुमानेसे मातुक्षिकृके समान 'अरे' वन आपेंगे ॥१९--२६॥

चौदह पदोंके क्षेत्रको सात मागोंमें बाँटकर पुनः दो-दो मागोंमें बाँट अयवा पूर्व गिक्षम तथा उत्तरसे दिखणकी ओर पंद्रह-पंद्रह समान रेखाएँ खींचे । ऐसा करनेसे एक सौ छियानवे कोष्ठक सिंह होंगे । वे जो कोष्ठक हैं, उनमेंसे बीचके चार कोष्ट्रांद्रारा 'मद्रमण्डल' छिखे । उसके चारों ओर बीयीके छिये स्थान छोड़ दे । फिर सम्पूर्ण दिशाओंमें कमल छिखे । उन कमलोंके खारों ओर बीयीके छिये एक-एक कोष्ठका मार्चन कर दे । तत्मभाद मध्यके दो-दो कोष्ठ ग्रीवामागके लिये विद्युत्त कर दे । फिर बाहरके जो चार कोष्ठ हैं, उनमेंसे तीन-तीनको सब ओर मिटा दे । बाहरका एक-एक कोष्ठ ग्रीवाके पार्वमागमें शेष रहने दे । उसे द्वारशोमाकी संशा दी गयी है ।

बाह्य कोणोंमें सातको छोड्कर मीतर-मीतरके तीन-तीन कोडोंका मार्जन कर दे । इसे 'नवनाल' या 'नवनाम-मण्डल' कहते हैं । उसकी नी नाभियोंमें नवच्यूहरूकर भीहरिका पूजन करे । पचीस व्यूहांका जो मण्डल है, वह विश्वव्यापी है, अथवा सम्पूर्ण रूपोंमें स्थात है । वसीस हाथ अथवा कोष्ठवाले क्षेत्रको वसीससे ही वरावर-वरावर विभक्त कर दे, अर्थात् उत्परसे नीचेको लैंतीस रेखाएँ खींचकर उनपर तैंतीस आड़ी रेखाएँ सीचे । इससे एक हजार चौबीस कोष्ठक बनेंगे । उनमेंसे बीचके सोसह कोष्ठांद्वारा 'महमण्डल' की रचना करे । फिर चारों ओरकी एक-एक पंक्ति लोड़ दे । तस्मात् आठों दिशाओंमें सोसह कोष्ठकोंद्वारा आठ महमण्डल किसो । इसे 'महाएक'की संशा दी गयी है ॥२७-३४॥

उसके बादकी भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत् सोलह भद्रमण्डल किसे । तदनन्तर सब ओरकी एक-एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशामें तीन-तीनके क्रमचे बारह द्वारोंकी रचना करे । बाहरके छः कोष्ठ मिटाकर बीचके पार्श्वमागोंके चार मिटा दे । फिर मीतरके बार और बाहरके दो कोष्ठ क्योमांके किसे मिटावे ।

इसके बाद उपदारकी सिक्रिके लिये भीतरके तीन और » बाहरके पाँच कोश्लोका मार्जन करे। तत्पकात् पूर्ववत् शोभा<sup>र</sup>को कस्पना करे । कोणोंमें बाहरके सात और भीतरके तीन कोष्ठ मिटा दे। इस प्रकार जो पञ्चविंशतिका व्यूहमण्डल तैयार होता है, उसके भीतरकी कमछ-कर्णिकामें पछाद्वा परमात्माका यजन करे। फिर पूर्वादि दिशाओंके कमलोंमें क्रमशः वासदेव आदिका पूजन करे। तत्यक्षात् पूर्ववर्ती कमलपर भगवान् वराहका पूजन करके कमशः सम्पूर्ण (अर्थात पचीस) व्युह्रोंकी पूजा करे। यह कम तबतक चलता रहे जन्नतक छन्नीसर्वे तस्य-परमात्माका पूजन न सम्पन्न हो जाय । इस विषयमें प्रचेताका मत यह है कि एक ही मण्डलमें इन सम्पूर्ण व्युहोंका क्रमशः पूजन-यश सम्पन्न होना चाहिये। परंत प्रत्यं का कथन है कि मूर्तिभेद्धे भगवानके व्यक्तित्वमें भेद हो जाता है। अतः सबका पृथक-पृथक पूजन करना उचित है। बयाळीस कोष्टवाळे मण्डलको आडी रेखाद्वारा कमशः विभक्त करे । पहछे एक-एकके बात माग करे। फिर प्रत्येकके तीन-तीन भाग और उसके भी दो-दो भाग करे। इस प्रकार एक इजार सात सी चौंसठ कोष्ठक बर्नेंगे । यीचके सोल्ह कोष्ठींसे कमल बनावे । पार्श्वभागमें वीथीकी रचना करे । फिर आठ भद्र और बीधी बनावे। तदनन्तर छोळह दलके कमक और बीधीका निर्माण करे। तत्यकात कमदाः चौबीस दलके कमल, बीधी, बत्तीस दलके कमक, बीधी, चालीस दछके कमछ और बीधी बनावे। तदनन्तर शेख तीन पंक्तियोंने द्वार शोभा और उपशोभाएँ बनेंगी। रुपूर्ण दिशाओं के मध्यभागमें दारसिद्धिके लिये दो, चार और छः कोष्ठकोंको मिटावे। उसके बाह्यभागमें घोभा तथा उपदारकी सिद्धिके छिये पाँच, तीन और एक कोष्ट मिटावे । द्वारोंके पार्श्वभागोंमें भीतरकी ओर कमदाः कः तथा चार कोष्ठ मिटावे और बीचके दोन्हो कोष्ठ क्रम कर दे । इस तरह छः उपशोभाएँ बल जावेंगी। एक-एक दिशामें चार-चार शोभाएँ और तीन-तीन द्वार होंगे । कोणोंमें प्रत्येक पंक्तिके पाँच-पाँच कोष्ट कोड दे। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करनेपर सुन्दर अभीध मण्डलका निर्माण होता है ॥ ३५--५० ॥

इस प्रकार आदि आन्नेव महापुराणमें वसर्वतीमद्र आदि मण्डकके कञ्चलका वर्णन नामक उन्सीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥

### तीसवाँ अध्याय

#### भद्रमण्डल आदिकी पूजन-विधिका वर्णन

नारद्जी कहते हैं—मुनिवरो ! पूर्वोक मदमण्डलके मध्यवर्ती कमलमें अङ्गांसहित ब्रह्मका पूजन करना चाहिये । पूर्ववर्ती कमलमें अगवान् पद्मनामका, अग्निकोणवाले कमलमें प्रकृतिदेवीका तथा दक्षिण दिशाके कमलमें पुरुषकी पूजा करनी चाहिये । पुरुषके दक्षिण मागमें अग्निदेवताकी, नैर्ऋत्यकोणमें निर्ऋतिकी, पश्चिम दिशावाले कमलमें वरणकी, वायव्यकोणमें बायुकी, उत्तर दिशाके कमलमें आदित्यकी तथा ईशानकोण-बाले कमलमें ऋग्वेद एवं यजुर्वेदका पूजन करे । दितीय आवरणमें इन्द्र आदि दिक्पालोंका और बोडशदलवाले कमलमें क्रमशः सामवेद, अथवंवेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथिवी, मन, ओन, त्यना, नेन्न, रसना, बाणेन्द्रिय, भूलोंक, भुवलोंक तथा सोलहवेंमें स्वलोंकका पूजन करना नाहिये ॥ १—४ ॥

तदनन्तर तृतीय आवरणमें चौथीस दलवाले कमलमें क्रमशः महलोंक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अनिग्रेम, अत्यग्निश्चेम, उन्था, भोडशी, बाजपेय, अतिरात्र, आतोर्याम, व्यष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अष्टंकार, शब्दा, स्पर्श, रूप, रूप, गन्म, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि (महत्त्व्व), समिष्टि अष्टंकार तथा प्रकृति—इन चौबीसकी अर्चना करे। इन सबका स्वरूप शब्दमात्र है—अर्थात् केवल इनका नाम केकर इनके प्रति मस्तक श्वका लेना चाहिये। इनकी पूजामें इनके स्वरूपका चिन्तन अनावश्यक है। प्रचीसवें अध्यायमें कथित वासुदेवादि नी मूर्ति, दश्यविष्ठ प्राण, मन, बुद्धि, अष्टंकार, पायु और उपस्य, भोत्र, स्वचा, नेत्र, रसना, भाण, वाक्, पाणि और पाद—इन बत्तीस वस्तुओंकी बत्तीस दलवाले कमलमें अर्चना करनी चाहिये। ये चौथे आवरणके देवता हैं। उक्त आवरणमें इनका साक्ष प्रवं सपरिवार पूजन होना चाहिये॥५–९॥

तदनन्तर बाह्य आवरणमें पायु और उपस्वकी पूजा करके बारह मासीके बारह अविपतियोंका तथा पुरुषोत्तम आदि छम्बीस तस्बोंका यजन करे । उनमेंसे जो मासाविपति हैं। उनका चकान्जमें क्रमशः पूजन करना चाहिये । आठ। हाः, पाँच या चार प्रकृतियोंका भी पूजन वहीं करना चाहिये । सदनन्तर क्रिसितं सण्डकमें विभिन्न रंगोंके

चूर्ण डावनेका विधान है । कहाँ, किस रंगके चूर्णका उपयोग है, यह सुनो । कमककी कर्णिका पीछे रंगकी होनी चाहिये। समस्त रेखाएँ बराबर और श्वेत रंगकी रहें। हो हायके मण्डलमें रेखाएँ अँगडेके बरावर मोटी होनी चाडिये । एक हायके मण्डलमें उनकी मोटाई आपे अँगुढेके समान रखनी चाहिये। रेखाएँ श्वेत बनायी जायेँ। कमलको स्वेत रंगते और संधियोंको काळे या स्याम ( नीके ) रंगते रॅंगना चाहिये । केसर काळ-पीछे रंगके हो । कीणगद कोशोंको छाळ रंगके चूर्णचे भरना चाहिये। इस प्रकार योगपीठको समी तरहके रंगोंसे यथेश विभूषित करना चाहिये। छता-बस्छरियों और पत्ती आदिते बीधीकी घोमा बढावे । पीठके द्वारको क्वेत रंगसे सजावे और शोभा-स्यानोंको छाछ रंगके चूर्णचे मरे । उपशोभाओंको नीके रंगचे विभाषित करे । कोणोंके श्रञ्जोंको श्वेत चित्रित करे । यह भद्र-मण्डलमें रंग भरनेकी बात बतायी गयी है। अन्य मण्डलॉमें भी इसी तरह विविध रंगोंके चूर्ण भरने चाहिये। त्रिकोण मण्डलको स्वेत, रक्त और कृष्ण रंगले असंकृत करे । दिकोणको छाल और पीकेसे रॅंगे । चकारूजर्मे जो नाभिस्थान है। उसे कृष्ण रंगके चूर्णसे विभूषित करे ॥ १०--१७ ॥

चन्नान्जने अरोंको पीछे और छाळसे रॅंगे। नेमिको नीले तथा छाछ रंगसे सजाये और बाहरकी रेखाओंको ह्रेसत, स्याम, अरुण, काछे एवं पीछे रंगोंसे रॅंगे। अगहनीके चायलका पीसा हुआ चूर्ण आदि ह्वेत रंगका काम करता है। कुसुम्म आदिका चूर्ण छाछ रंगकी पूर्ति करता है। पीका रंग हस्तीके चूर्णसे तैयार होता है। अले हुए चायलके चूर्णसे काछे रंगकी आवश्यकता पूर्ण होती है। हामी-पत्र आदिसे काम रंगका काम किया जाता है। बीज-मन्त्रोंका एक छाल जप करनेसे, अन्य मन्त्रोंका उनके अक्षरोंके बरावर छाल बार जप करनेसे, विद्याओंको एक छक्ष जपनेसे, इक्ष-विद्याओंको दस हजार बार जपनेसे, स्त्रोंको एक छाल जप करनेसे अथवा सभी मन्त्रोंको पहली वार एक छाल जप करनेसे उन मन्त्रोंकी तथा अपनी भी श्राहि होती है। बूसरी बार एक छाल जपनेसे मन्त्र क्षेत्रीकृत

होता है। बीज-मन्त्रोंका पहले जितना जप किया गया है। उत्तना ही उनके छिये होमका भी विधान है। अन्य मन्त्रादिके होमकी संख्या पूर्वजपके द्यांचके द्वस्य बतायी गयी है। मन्त्रसे पुरक्षरण करना हो तो एक-एक मासका जत ले। पृथ्वीपर पहले बायाँ पैर रक्ले। किसीसे दान न ले। हैस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करनेसे ही मध्यम और उत्तम भेणीकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अव मैं मन्त्रका ध्यान बताता हूँ, जिससे मन्त्र, जपजनित फलकी प्राप्ति होती है। मन्त्रका स्यूलस्य शब्दमय है; इसे उसका बाझ बिग्रह माना गया है। मन्त्रका स्वस्य ब्योतिर्मय है। वही उसका आन्तरिक रूप है। यह केवल चिन्तनमय है। जो चिन्तनसे भी शहित है, उसे पर' कहा गया है। बार्यह, नरसिंह तथा शक्तिके स्यूल्क्ष्रस्पकी ही प्रधानता है। बार्यहेनका रूप चिन्तनरहित (अचिन्त्य) कहा गया है। शर्-र७॥

अन्य देवताओंका चिन्तामय आन्तरिक रूप ही सदा 'मुख्य' माना गया है। 'वैराज' अर्थात् विराट्का खरूप 'रब्द' कहा चवा है। किञ्चमय खरूपको 'स्ट्स्म' जानना चाहिये। ईश्वरका जो खरूप बताया गया है। वह कित्तारहित है। बीज-सन्त्र हृदयक्रमलमें निवास करनेवाला अविनाची, चिमाय, ज्योतिःस्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब-पुष्पके समान है—इस तरह ध्यान करना चाहिये। जैसे घडेके भीतर रक्खे हुए दीपककी प्रभाका प्रसार अवरुद्ध हो जाता है। वह संहतभावने अकेला ही खित रहता है। उसी प्रकार मन्त्रेश्वर हृदयमें विराजमान हैं। बैसे अनेक छिद्रवाले फलरामें जितने छेद होते हैं, उतनी ही दीपककी प्रमाको किरणें बाहरकी ओर फैलती हैं। उसी तरह नाहियोदारा ज्योतिर्मय बीजमन्त्रकी रिक्सयाँ ऑतींको प्रकाशित करती हुई दैव-देहको अपनाकर स्थित हैं। नाडियाँ हृदयसे प्रस्थित हो नेत्रेन्द्रियोंतक चली गयी हैं । उनमेंसे दो नाहियाँ अग्नीवोमात्मक हैं। जो नासिकाओं के अग्रभागमें स्थित हैं। मन्त्रका साधक सम्यक् उद्घात-योगसे शरीरम्यापी प्राणवायुको जीतकर जप और भ्यानमें तरपरं रहे तो वह मन्त्रजनित फलका भागी होता है । पञ्चभूततन्मात्राओंकी श्रुद्धि करके योगाभ्यास करनेवाका साधक यदि सकाम हो तो अणिमा आदि सिकियोंको पाता है और यदि विरक्त हो तो उन सिकियोको काँघकर, चिन्मय स्वरूपते स्थित हो, भूतमात्रते तथा इन्द्रियरूपी ग्रहसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ २८-३६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेव महापुराणमें भद्र-मण्डलदिवि व-कथन नामक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०॥

### इकतीसवाँ अध्याय

### 'अपामार्जन-विधान' एवं 'कुशापामार्जन' नामक स्तोत्रका वर्णन

अधिनदेव कहते हैं—गुने ! अब मैं अपनी तथा दूसरोंकी रक्षाका उपाय बताकँगा । उसका नाम है— मार्जन ( या अपामार्जन )। यह वह रक्षा है, जिसके द्वारा मानव दुःखले छूट जाता है और मुलको प्राप्त कर केता है। उन समिदानन्दमय, परमार्थत्वरूप, सर्वान्तर्यामी, महास्मा, निराकार तथा सहसों आकारकारी न्यापक परमास्माको मेरा नस्यकार है। जो समझ कस्मवेंसे रहित, परम धुद्ध तथा नित्य ध्यानयोग-रत है, उसे नमस्कार करके मैं प्रस्तुत रक्षाके विषयमें कहुँगा, जिसले मेरी वाणीशत्य हो। महासुने!

नमः परमाबांच पुरुषाय महात्मने ।
 सक्पनदुक्ताव व्यापिने परमात्मने ॥
 निष्करमपाय द्वावा व्यानवीगरताव व ।
 नमस्कृत्य भवस्थानि वस्तु तत् शिष्यत् में अपः ॥

में भगवान् वाराह, वृसिंह तथा वामनको मी नमस्कार करके रक्षाके विषयमें जो कुछ कहूँगा, मेरा वह कथन सिद्ध ( सफ्क ) हो । † मैं भगवान् त्रिविक्रम ( त्रिळोकीको तीन पर्गोसे नापनेवाळे विराट्स्वरूप ), श्रीराम, बैक्रुण्ट ( नारायण ) तथा नरको भी नमस्कार करके जो कहूँगा, वह मेरा बचन सत्य सिद्ध हो ‡ ॥ १–५ ॥

अपामार्जनविधानम्

बराह नरसिंदेश वामनेश त्रिविकम । इच्छीपेक सर्वेश इपीकेस हराकुभम् ॥ १॥

† बराहाब वृत्तिहाब बामनाय महास्मने । नमस्कृत्व प्रवस्थामि वत् तत् सिच्यत् मे बनः ॥

्र जिविकसाथ रामाय वैकुण्डाय नराय च । नमस्क्रस्य अवस्थामि वंद तद् सिध्यद्व मे वचः ॥

( 2 ( 1 2-4 )

भवस्तितः चक्रावेशपुर्भिः परतापुर्धः । समाविद्यापुत्रावेसयं सर्वपुरुशः भव ॥ ० ॥ इरायुक्तव पुरितं सर्वं च प्रमतं कुत् । पुरुष्वक्यातिभवतं पुरित्तः च वस्त्रकम् ॥ ८ ॥

भगवन् वराष्ट् ! दृसिंहेश्वर ! वामनेश्वर ! त्रिविक्रम ! इसमिवेशः सर्वेशः तथा दृषीकेशः ! मेरा सारा अशुम इर स्त्रीजिये । किसीसे भी पराजित न होनेवाके परमेश्वर ! अपने अखण्डित प्रभावशासी चक आदि चारों आयुषोंसे समस्त दृष्टोंका मंद्वार कर डास्टिये । प्रभो ! आप अगुक (रोगी या प्रार्थी) के सम्पूर्ण पाणेंको इर स्त्रीजिये और उसके स्त्रिये पूर्णतया कुशस्त्र-सेमका सम्पादन कीजिये । दोषयुक्त यह या पापके फस्स्वरूप जो मृत्युः वन्धनः रोगः, पीडा या भय आदि प्राप्त होते हैं, उन सक्को मिटा दीजिये ॥ ६—८ ॥

पराभिध्यानसहितैः प्रयुक्तं वाभिचारिकस्। गरस्पर्शभद्दारोगप्रयोगं वार ॥ ९ ॥ 🤲 नमो वासुदेवाय नमः कृष्णाय सद्भिने। पुष्करनेत्राव केशवायादिचिकिने ॥ १०॥ कमलक्षिक्षक्षपीतिनमेळवाससे । नसः चक्रिणे ॥ ११ ॥ महाहवरिपुस्कन्थचृष्टचक्राय **ब्ंड्रोड**्तक्षितिभृते त्रवीमूर्तिमते यंगः । शेषभोगाङ्कायिने ॥ १२ ॥ महायज्ञवराहाय तसहाटककेशान्तज्वलत्यावकलो चन वज्राधिकनसस्पर्श दिव्यसिंह नमोऽस्त ते॥ १३॥ काश्यपायातिहस्वाय भारवज्ञःसामभाषिणे । तुम्यं वामनरूपायाक्रमते गां नमो नमः॥ १४॥

तूसरोंके अनिष्ट-चिन्तनमें संख्या छोगोंद्वारा जो आमिचारिक कर्मकाः विषमिश्रित अश्व-पानका या महारोगका
प्रयोग किया गया है, उन सबको जरा-जीर्ण कर बाल्यि—
नष्ट कर दीजिये । ॐ भगवान बाद्धदेवको नमस्कार
है। खन्नचारी श्रीकृष्णको नमस्कार है। आदिचक्रचारी
कमळ-नयन केशवको नमस्कार है। कमळपुष्पके केसरोंकी
माँति पीत-निर्मछ वस्त्र चारण करनेवाळे भगवान
पीताम्बरको प्रणाम है। जो महास्वमरमें शत्रुऑके
कंषित खृष्ट होता है, ऐसे चक्रके चाळक भगवान
चक्रपाणिको नमस्कार है। अपनी इंच्य्रापर उठायी हुई
पृथ्यीको चारण करनेवाळे वेद-विग्रह एवं शेवश्य्याशायी

महान् बहुबबाहको नमस्कार है। दिल्यकिंट । बार्यके नैवान्स प्रतास-द्वानको समान कान्तिमान् हैं, नेम प्रव्यक्तिः पावकके समान तेकस्ती हैं तथा आपके नेस्तोका स्वयं बज्जे भी अधिक तीवण हैं। आवको नमस्कार है। अस्यन्त क्ष्मुकाय तथा ऋग्ः थन्न और साम तीनों वेदोंसे विभृतिस् आप कश्यपकुमार बामनको नमस्कार है। फिर विराद्धरासे पृथ्वीको लॉब जानेबाले आप त्रिविकासको नमस्कार है। १–१४।

वराहात्रीयद्वराति सर्वपापककानि मर्व मर्द महार्द्ध मर्द मर्द च तत्पकस् ॥ १५ ॥ दन्तप्रान्तानको उपवक्तः। नारसिंह कराकास्य भक्ष भक्ष निनादेन दुष्टान् पश्चार्तिनाशन ॥ १६॥ बरन्यज्ञःसामगभौभिवौग्भिवौमगरूपपुरू त्रवार्ग सर्वेद्व:सानि नगरवस्य जनार्यम् ॥ १७ ॥ ऐकाहिकं इथाहिकं च तथा जिदिवसं कारस्। चातुर्विकं सथात्युगं सर्वेव सततं ज्वरस् ॥ १८ ॥ होपोर्व्य संनिपातोर्थं तथैवागम्यकं ज्वरम् । बामं नवाज्य गोबिन्द विक्रनिय विक्रमध्यस्य वेदनास्।।१९॥ बराहरूपचारी नारावण ! समस्त पापीके फळरूपछे प्राप्त बम्पूर्ण दृष्ट रोगॉको कुचल दीजिये, कुचल दीजिये । बहे-बहे दार्दोबाङे महाबराह ! पापजनित परूको मसल डास्टिये। नष्ट कर दीजिये । विकटानन रुसिंह । आपका दन्त-प्रान्त अभिके समान जान्वस्थमान है। आर्तिनाशन! आक्रमणकारी दुष्टोंको देखिये और अपनी दहाइसे इन सक्का नाश कीजिये, नाश कीजिये । वामनरूपधारी जनाईन ! ऋके, यजुः एवं सामवेदके गृह तत्त्वींसे भरी वाणीद्वारा इस आर्त-जनके समस्त दुःलॉका शमन कीजिये। गोबिन्द ! इसके त्रिदोषज, संनिपातज, आगन्तुक, ऐकाहिक, द्रचाहिक, म्याहिक तथा अत्यन्त उम्र चातुर्थिक ज्वरको एवं सतत वने रहनेवाले ज्वरको मी शीम शान्त कीजिये । इसकी वेदनाको मिटा दीजियेः मिटा दीजिये ॥ १५---१९ ॥

नेजपुःसं किरोपुःसं पुःसं चोदरसम्भवम् । श्रानिकासमसिकासं परितापं सवेपश्चम् ॥ २० ॥ गुद्धाणाक्त्रिहोगांश्च कुद्दरोगांसाया श्रावस् । स्मानकार्तीसाया रोगान् मनेद्वांनासिदारुणान् ॥ २१ ॥ भगानदरातिसारांश्च श्रुकरोगांश्च सदगुकीस् । स्नामरीं सूनकुक्तंन्न रोगानक्यांन्य रादणान् ॥ २१ ॥

वे जारामध्या रोगा वे च पित्रसमुख्याः। कफोस्यास ने केचित् वे चान्ये सांतिपातिकाः ॥ २३ ॥ आराज्यकास ये रोगा खताविस्कोटकार्यः। ते सर्वे प्रकामं यान्त वासरेवस्य कीर्तनार ॥ २४ ॥ विकयं बान्त ते सर्वे विष्णीत्र्यार्णेन च । अयं गण्डम्त चारोपास्ते चन्नाभिद्रता हरेः॥ २५॥ अच्यतानम्तगोविन्द्रवासोचारणनेवजात नक्यन्ति सकका रोगाः सत्यं सत्यं वदान्यद्वस् ॥ २६ ॥ इस दुखियाके नेत्ररोग, शिरोरोग, उदररोग, श्रासा-बरोष, अतिश्वास ( इमा ), परिताप, कम्पन, गुदरोग, नासिका-रोगः पादरोगः क्रष्टरोगः क्षयरोगः कामला आदि रोगः अत्यन्त दावण प्रमेहः भगंदरः अतिसारः मुखरोगः बस्तुक्री, अध्मरी (पपरी), मुत्रकुच्छ तथा अन्य महा-मर्थकर रोगींको भी दूर कीजिये । मगवान वासुदेवके संकोर्तनमात्रसे जो भी बातजः पिराजः कफाजः संनिपातकः आगन्त्रक तथा छता ( मकरी ), विस्फोट ( फोडे ) आदि रोग हैं। वे सभी अपमार्जित होकर शान्त हो जायें। वे सभी भगवान विष्णुके मामीबारणके प्रमावसे विक्रम हो जायें। वे समस्य रोग भीडरिके चक्रने प्रतिहत होकर श्वयको प्राप्त हों। 'अन्यत', 'अनन्त' एवं भोविन्द'---इन नामेंकै उचारणरूप औषघसे सम्पूर्व रोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं बस्य-तत्य कहता हूँ ॥ २०--२६ ॥

स्थावरं अञ्चलं वापि क्रुन्तिनं चापि बहिचन्। दन्तीज्ञवं नसभवसाकाशप्रभवं विषम् ॥ २०॥ −कृतादिप्रभवं यद्य दिवसम्बन्ध द्रःसदम् । बर्म नवत तत्सर्व वास्त्वेवस्य कीर्तनम् ॥ २८ ॥ प्रहान प्रेतप्रहांआपि तथां के बाकिनीप्रहान् । वैद्याकांश्र पिद्याचांश्र गम्भवाद वसराक्षराम् ॥ २९ ॥ बाइकीप्तनाचांक सथा बैनावकान् ब्रहान्। मुक्तसंपद्धीं तथा ऋरां रेवर्सी युद्धरेवसीस् ॥ ३० ॥ **बहिकाक्वान्त्रहांस्रोऽगंदा**या मारमहानपि । बाक्स विष्णोक्षरितं इन्त्र वाकप्रहानिमान् ॥ ३३ ॥ बुद्धाश्र में प्रहाः केथिए में च कारुप्रहाः क्रथित् । सर्वित्रस्य ते इच्छ्या राज्या ये चापि बौधते ॥ ३२ ॥ सदाकराख्यस्त्रो नारसिंहरे प्रहामशेषान्मिःशेषाम् करोतु जनतो हितः॥ ३३॥ व्यक्तिमाचीकावद्यस्य । मरसिंह यहासिंह प्रधानरोपान प्रवेश साद सादानिकोश्वन ॥ ३,७ ॥

स्थावर, जक्रम, कृतिम, दन्तोद्भूत, नलोद्भूत, आकाशोद्भीत्त तथा ल्तादिने उत्पन्न एवं अन्य जो मी दुःलप्रद विष हों—
भगवान् वासुदेवका संकीतंन उनका प्रशासन करे । बाळक्पभगवान् वासुदेवका संकीतंन उनका प्रशासन करे । बाळक्पभगवान् वासुदेवका संकीतंन उनका प्रशासन करे । बाळक्पभगवान् अदि ( श्रीकृष्ण ) के चरित्रका कीर्तन ग्रह, प्रेत्तमह,
शाकिनीग्रह, वेताळ, पिशाच, ग्रन्थवं, यक्ष, राक्षस, शकुनीपूतना आदि ग्रह, विनायकग्रह, गुल-मण्डिका, कृर देवती,
ब्रह्मदेवती, बृद्धिका नामसे प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मातृग्रह—हन सभी
बाळग्रहोंका नाश करे । भगवन् ! आप नरसिंहके हृष्टिपातले जो भी बृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हों, वे दण्य हो जायें ।
बिनका गुल सटा-समृहसे विकराळ प्रतीत होता है, वे लोकहितेषी महावळवान् भगवान् नृसिंह समस्त बाळमहोंको
नि:शेष कर दें । महासिंह नरसिंह ! ज्वाळामाळाओंने आपका गुलमण्डल उज्ज्वल हो रहा है । अभिलोचन !
सर्वेश्वर ! समस्त ग्रहोंका मक्षण कीजिये, मक्षण कीजिये
॥ २७—-३४ ॥

ये रोगा ये महोत्पाता बद्विषं ये महाप्रहाः। बानि च क्रम्तापि ग्रहपीडाश्र दारणाः ॥ ३५ ॥ शक्तकात्र वे दोषा ज्वाकागर्दभकाद्यः। वानि सर्वाणि सर्वारमा परमारमा सनावंनः ॥ ६६ ॥ किंचिद्रपं समास्थाय बासुदेवास्य माद्यम । शिष्या सुदर्शनं यकं ज्याकामाकातिभीषणम् ॥ ३० ॥ सर्वेद्रष्टोपद्यसन् देववराज्यत । 374 सुर्काम महाज्याक विक्रमिश विक्रमिश महारव ॥ ३८ ॥ सर्वेद्दष्टानि रक्षांसि क्षयं यान्तु विभीषण। प्राच्यां प्रतीच्यां च दिश्चि दक्षिणोत्तरतस्रथा ॥ ३९ ॥ रक्षां करोत् सर्वारमा नरसिंहः स्वगर्जितैः। विवि अध्यन्तरिक्षे च पुछतः पार्क्तरोऽप्रतः ॥ ४० ॥ रक्षां करोत भगवान बहरूपी जनादंनः। विष्णुजँगत्सवं सदेवासुरमाजुषम् ॥ ७१ ॥ तेन सत्येन दुष्टानि दाममस्य वजन्य ये। बासदेव ! आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्तिके जो भी रोग, महान् उत्पात, विभ, महाग्रह, कर भूत, दाक्ण प्रहपीडा तथा ज्वाखगर्दभक आदि शक्त-शत-जनित दोष हों, उन सबका कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देवश्रेष्ठ

अब्युत । ज्यासा-मात्राओंने अत्यन्त भीषण सुदर्शन-चन्नको

वेरित करके समस्य द्रष्ट रोगींका शमन कीजिये । महासर्वकर

सदर्शन | तुम प्रचण्ड ज्वात्वंजींचे सुशोभित और महान्

बाब्द करनेवाके हो। अतः सम्पूर्ण द्रष्ट राक्षसीका संहार करो,

संहार करों । वे तुम्हारे प्रभावसे क्षयको प्राप्त हों । पूर्क प्रियम, उत्तर और दक्षिण दिशामें सर्वात्मा इसिंह अवनी मर्जनातें रक्षा करें । स्वर्गक्रोकमें, भूकोकमें, अन्तरिश्व तथा आगे-पीछे अनेक रूपचारी भगवान् जनादंन रक्षा करें । देवता, असुर और मनुष्योत्तिहित यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका ही स्वरूप हैं। इस सत्यके प्रभावते इसके तुष्ट रोग शान्त हों ॥ ४११ ॥

यथा विक्ती स्सृते सद्यः संक्षयं वान्ति पातकाः ॥ ४२ ॥ सत्येन तेन सकतं बुष्टमस्य प्रशास्त्रतु । यथा यद्येश्वरी विक्तुरैंबेध्वपि द्वि गीवते ॥ ४३ ॥ सत्येन तेन सकतं बन्मयोक्तं तथास्तु तत् । शानितरस्तु वित्रं चास्तु बुष्टमस्य प्रशास्त्रतु ॥ ४४ ॥ वासुदेवशरीरोरथैः कुर्वोनिर्णोशितं स्मया । अपामार्जनु गोविन्दो नरो नारावणसाया ॥ ४५ ॥

तकारत सर्वपुःशानी प्रशानी वचनावरेः । ज् जपामार्जनकं सस्तं सर्वेशमादिकारणम् ॥ ४६० वर्षं दृशः कुला विकार्यका रोधा अवा सब ॥ ४७ ॥

श्रीविष्णुके सारणमात्रसे पापसमूह तत्काल नष्ट ही जाते हैं, इस सत्यके प्रभावने इसके समस्त दूपित सेगा सान्त हो जायं । यहेश्वर विष्णु देशवाओंद्वारा असंस्तित होते हैं; इस सत्यके प्रमावते सेरा कथन सत्य हो । शान्ति हो, मञ्जल हो । इसका बुद्ध रोग शान्त हो । मैंने अगसान् वासुदेवके शर्रारसे प्राप्तुर्भूत कुशोंसे इसके रोगोंको नष्ट किया है । नर-नारायणु और गोविन्द—इसका अपामार्जन करें । श्रीहरिके वचनसे इसके सम्पूर्ण दुःखाँका शमन हो जाय । समस्त रोगादिके निवारणके लिये अपामार्जनसोत्र प्रशस्त है। मैं श्रीहरि हूँ, कुशा विष्णु हैं । मैंने तुम्हारे रोगोंका नाश कर दिया है' ।। ४२—४७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कुशायामार्जन-स्तोत्रका वर्णन' नामक इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

## बत्तीसवाँ अध्याय

### निर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देश्यसे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन

अभिनदेश कहते हैं—अझन् ! बुद्धिमान् पुरुष निर्वाणादि दोक्षाओं अदतालीम संस्कार करावे । उन संस्कारोंका वर्णन सुनिये, जिनसे मनुष्य देवतुस्य हो जाता है । सर्वप्रथम योनिमें गर्माधान, तदनन्तर पुंसवन-संस्कार करे । फिर सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, चार अझचर्यवत—वैष्णवी, पार्थी, मौतिकी और श्रीतिकी, गोदान, समावर्तन, सात पाक्रयस—अष्टका, अन्वष्टका पार्वणश्राह्म, आवणी, आग्रहायणी, वैत्री एवं आश्वयुजी, सात हविर्यश्च—आधान, अग्निहोम, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, पश्चवन्ध तथा सौत्रामणी, सात सोमसंस्थाएँ—यश्चेष्ठ अग्निहोम, अस्यग्निहोम, उनस्य, घोडशी, वाजपेय, अतिराश

एवं आसोर्थामः नहस्रेश यत्त—हिरण्याङ्गिः हिरण्याक्षः हिरण्याक्षः हिरण्याक्षः हेमसूनः हिरण्याक्षः हिरण्याक्षः हेमसूनः हिरण्याक्षः हिरण्याक्षः हेमसूनः हेमसूनः हिरण्याक्षः हिरण्याक्षः हेमसूनः हेमसूनः हिरण्याक्षः और सब यज्ञांका स्नामी अध्यमध्यक्ष तथा आठ गुण—सर्वभूतद्याः क्षमाः आर्जवः शौचः अनायासः मङ्गलः अङ्गरणता और अस्पृहा—ये संस्कार करे । इष्टदेवके मूल-मन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे । सौरः शाकः वैण्णव तथा शैव—सभी दीआओमें ये समान माने गये हैं । इन संस्कारीते संस्कृत होकर मनुष्य भोग-मोक्षको प्राप्त करता है । वह सम्पूर्ण रोगादिसे मुक्त होकर देववत् हो जाता है । मनुष्य अपने इष्टदेवताके जपः होमः पूजन तथा ध्यानसे इच्छित वस्तुको प्राप्त करता है ॥ १—१३ ॥

इस प्रकार आदि आनेस महापुराणमें भिर्वाणादि-दीक्षाकी सिद्धिके उद्देवसरे सम्पादनीय संस्कारोंका वर्णन शामक बत्तीसवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

## तैतीसवाँ अध्याय

## पवित्रारोपण, मृतशुद्धि, योगपीठल देवताओं तथा प्रधान देवताके पार्वद-आवरणदेवोंकी पूजा

स्वित्वेय कहते हैं - मुने ! अब मैं पिषेषारोपण#की विश्वि बताऊँगा । वर्षमें एक बार किया गया पवित्रा-रोपण सम्पूर्ण वर्षभर की हुई श्रीहरिकी पूजाका कल देनेवाला है। आपाद (की शुक्ला एकादशी-) से लेकर कार्तिक (की शुक्ला एकादशी-) से लेकर कार्तिक (की शुक्ला एकादशी) तकके बीचके काल्में ही ध्ववित्रारोपण किया जाता है। अतिपदा बनद-तिथि है। द्वितीया आदि तिथियों क्रमश्चः लक्ष्मी आदि देवताओंकी हैं। यथा--- लक्ष्मीकी द्वितीयों, गौरीकी तृतीया, गणेशकी चतुर्थीं,

\* वर्षभरके पूजा-विधानकी सम्पूर्ण सुटियोंका दीप दूर करके उस कर्मकी साझोपाझ सम्पन्नता एवं उससे समस्त इष्ट फलोंकी प्राप्तिके किये पवित्रारीपण' अस्वन्त आवश्यक कर्म है। इसे न करनेपर मन्त्र-साथक था उपासककी सिकिसे विश्वत होना पड़ता है। जैसा कि आजार्थ सोमग्रन्थुने कहा है——

सर्वपूजाविकिष्ण्डद्रपूरणाय पवित्रकम् । कर्तव्यमन्त्रका मन्त्री सिक्रिझंशमकाप्नुवात् ॥ (क.० क.० ३६४)

भतरब त्र० विष्णु-रहस्वमें भी कहा गया है---तस्माद् भक्तिसमायुक्तैनेरैकिंग्णुपरायणैः । वर्षे वर्षे प्रकर्तेन्यं पवित्रारोपणं हरेः॥ (वाचस्पत्ये हेमाद्रौ )

पिन्नारीयण सभी देवताओं के लिये उनके उपासकींदारा कर्तव्य है। इसके न करनेसे वर्षभरके देवपूजनके फल्से हाथ भीना पकता है। यह कर्म अस्यन्त पुण्यशयक माना गया है।

सबसे पहले शास्त्रों इसके छिये उत्तम कालका विचार किया गया है, जिसका दिग्दर्शन मूलके दूसरे तथा तीसरे क्लोकोंमें कराया गया है। लोमशम्भुके भतसे इसके छिये आपाद नास उत्तम, आवण मध्यम तथा भादपद किए है। वे इससे आगे बदनेकों आहा नहीं देते। परंतु 'विष्णुरहस्य'के अनुसार भगवान् विष्णुके छिये पविभारोपणका मुख्यकाल आवण-शुक्रा द्वादशी है। वैसे तो वह सिंहगत सूर्य और कन्दागत सूर्यमें, अर्थात् भादों और आधिनकी शुक्ला द्वादशीकों भी किया जा सकता है। कार्निकर्में इसके करनेका सर्वेषा निवेष है----

**'प्रकारवे** न कदाचन।'

१. कोई-कोई विद्वान् प्रनिपदाको भग्निको और द्वि:शवाको श्रक्षाजीकी तिथि मानते हैं।

सरस्वती [तथा नाग देवताओं ] की पञ्चमी, स्वामी कार्तिकेयकी पद्धी, सूर्यकी सतमी, मालकाओंकी अष्टमी, दुर्गाकी नवमी, नागों [या यमराज ] की दरामी, ऋषियों तथा भगवान् विष्णुकी एकादशी, श्रीहरिकी दादशी, कामदेवकी त्रयोदशी, शिक्की चतुर्दशी तथा ब्रह्माकी पौर्ण-मासी एवं अमानास्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवताका मक्त है, उनके लिये वही तिथि पवित्र है। १—३।।

पित्रत्रारोपणकी विधि सब देवताओं के लिये समान है; केवल मनत्र आदि प्रत्येक देवताके लिये पृथक्-पृथक् बोले। पित्रक बनानेके लिये मोने-नॉदी और तॉबेके तार तथा कपास आदिके सुत होने चाहिये †॥ ४॥

† पवित्रक बनानेके छिये सोने, चाँदी या ताँबेके नार गृहति है और रेशम तथा कपासके खनोंसे मी इसका निर्माण होता है। सोमशम्भुके बिचारसे सोने, चाँदी तथा ताँबेके तारोंसे पवित्रक बनानेका विधान क्रमशः सस्यग्रम, त्रेनायुग तथा द्वापरयुगके छिये रहा है। कांक्युगमें क्षेके स्ताँसे भी काम लिया जा सकता है। शिक्युगमें क्षेके स्ताँसे भी काम लिया जा सकता है। शिक्युगमें क्षेके स्ताँसे भी काम लिया जा सकता है। शिक्युगमें क्षेके स्ताँसे भी काम लिया जा सकता है। शिक्युगमें क्षेके स्ता क्षेत्र प्रदिन्धन नथा शुद्ध कपासका मूल-क्ष्म सबके द्वारा प्रवित्रक बनानेका विधान है।

क्यांसका यत बाह्मणीका काना हुआ हो, ऐसा असिपुराणका विचार है। उसके अभावमें किनी भी सतको उसका संस्कार करके उपयोगमें काया जा सकता है। सोमदान्युके मामें बाह्मणकन्याओं-हारा काता हुआ सून ब्राह्म है। विष्णुरहस्म के अनुसार बाह्मणकी कन्या, पतिवना बाह्मणी तथा सुद्धीका बाह्मणजातीया विश्वा भी पवित्रकर्के किये सून तैवार कर सकती है।

स्त्म केश न लगा हो, यह हूटा या बला न हो, मदिरा तमा रक्त आदिके स्पर्शेस द्धित न हुआ हो, मैला या नीलका रँगा न हो—हस तरहके सूख वर्जित हैं। उपयुक्त रूपसे शुद्ध स्त लेकर, उसे एक बार तिशुना करके पुनः तिशुना करे और उन नी तल्तुओं-के स्त्रेस पवित्रक बनाये। पवित्रक्ती चार अणियाँ हैं—किन्छ, मजान, उसन और बनमाला। ध्वनिष्ठ। पवित्रक्ता निर्माण स्त्राहंस बाबाणीके द्वायंका काता हुआ स्त सर्वेत्तम है। वह न मिले तो किसी भी स्तको उसका संस्कार करके उपयोगर्मे लेना चाहिये। स्तको तियुना करके, उसे पुनः तियुना करे और उसीसे, अर्थात् नी तन्तुओंद्वारा पवित्रक बनाये। एक सी आठसे लेकर अधिक तन्तुओंद्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदिकी भेणीमें गिना आता है। [पवित्रारीपणके पूर्व] इष्ट देवतासे इस प्रकार प्रार्थना करे— प्रभी ! क्रियालोगजनित दोषको दूर करनेके लिये आपने जो साधन बताया है, देव! वही मैं कर रहा हूँ। जहाँ जैसा पवित्रक आवश्यक है, वहाँके लिये वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ ! आपकी कृपास इस कार्यमें कोई विन्न-बाधा न आवे। अविनाशी परमेश्वर ! आपकी जय हों।। ६—७॥

इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्टरेवके मण्डलके लिये गायत्री-मन्त्रते पवित्रक बाँधे । इष्टरेव नारायणके लिये गायत्री मन्त्र इस प्रकार है— 'ॐ नमो नारायणाय विद्यहे, वासुदेवाय धीमहि, तस्रो विष्णुः

तन्तुओंसे होता है। वह शुम होता है तथा उसके अपैणसे सुक्ष, आयु, धन और पुत्रकी प्राप्ति बतायी गयी है। चौबन तन्तुओंसे बनाये गये पित्रकको 'मध्यम'की संशा दी गयी है। यह और भी उत्तम है। इसके अपैणसे पुण्य दिव्य भोग तथा दिव्य धाममें निवासका सुख प्राप्त होना बताया गया है। 'उत्तम' संबक पवित्रक यक सी आठ तन्तुओंसे बनता है। येसा पवित्रक जो अगवान् विच्युको अपित करना है, वह विच्युकाममें जाता है। यक हजार आठ तन्तुओंसे निर्मित पवित्रकको 'बनमाखा' कहते हैं। वह मगबद्गित प्रदान करनेवाली मानी गयी है। 'किन्छ पवित्रकको खंवाई नाभिनककी होनी है, 'मध्यम पवित्रक' जाँधतक करकता है और 'उत्तम' सुरनोंतकका लंवा होना है। कालिकापुराण अध्याय ५८ में भी यही बात कही गयी है। व्या—

क्ति॰ठं नाभिमात्रं स्याद्क्षमात्रं तु मध्यमम् । पवित्रं नीत्तमं प्रोक्तं बाजुमात्रं प्रमाणतः ॥

'बनमाका' भगवरप्रतिमांके बराबर बनायी जाती है। वह पैरेंतिक छंबी होती है। उसके अपँगसे उपासकके बन्म-सूर्युक्य संसार-बन्धनका उच्छेद हो जाता है।

विष्णुरहस्पर्मे तन्तु-देवताओंका भी वर्णन है तथा पवित्रक्षके भाष्यादिनक, आधिनीतिक और आधिदेविक स्वस्थका भी विक्तुत विवेचन उपक्रम्थ होता है। प्रचोक्यातः ।'क प्रद्रोपताके मामके अनुरूप बह सावनी है । देव-प्रतिसाधोंपर अर्पित करनेके कि अनेक प्रकारका पविचंक होता है-। एक तो विप्रहकी नाभितक पहुँचता है। कुसरा आँघोंतक और तीसरा प्रदर्शी-तक पहुँचता है । ये कमशः कनिष्ठः मध्यम तथा उत्तम भेणीमें परिमणित हैं। ] एक चौथा प्रकार भी है। जो पैरोंतक हरकता है। यह पैरोंतक हरकनेवाका पवित्रक अनंगाला कहा जाता है। वह एक हजार आठ तन्तुओंसे तैयार किया: जाता है। [ इसका माहातम्य सबसे अधिक है। ] सामारण माळा अपनी शक्तिके अनुसार बनायी जाती है। अथवा वह सोलह अङ्गलरे दुवानी वही होनी चाहिये। कर्णिकाः केसर और दल आदिसे युक्त जो यन्त्र या चक्र आदि मण्डल है। उस मण्डलको जो नीचेसे ऊपरतक दक के ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिये । एकचक और एकान्त्र आदि मण्डल ( चक्र ) में, उस मण्डलका मान जितने अङ्गुल्फा हो। उतने अङ्गुल मानबाला पवित्रक अर्पित करना चाहिये। वेदीपर अपने सत्ताईस अक्कुलके मापका पवित्रक अर्पित करे ॥ ८---१२ ॥

आचार्योंके छिये, पिता-माता आदिके छिये तथा
पुस्तकपर चढ़ानेके छिये [ या स्वयं भारण करनेके छिये ]
जो पित्रक बनावे, वह नामितक ही छंबा होना चाहिये।
उसमें बारह गाँठें छमी हों तथा उस पित्रकपर गन्ध
( चन्दन, रोली या केसर) छमाया गया हो। (वह
उसीमें रॅगा गया हो।। ब्रह्मन् ! बनमालामें दो-दो अहुलकी दूरीपर कमदाः एक सी आठ गाँठें रहनी चाहिये। 14

- \* श्रीमारायणकी प्राप्तिके छिये इम हानार्जन करें। बास्डदेवके लिये ध्यान लगावें। वे भगवान् विध्यु हमें अपने भजन-ध्यानकी और प्रेरित करें।
- † सोमशम्भुका कथन है कि पवित्रक लालचन्दन या फेसर आदि किसी एक रंगसे रेंगा रहे । यथा— रक्तचन्द्रनकाइमीरकस्पूरी अन्द्ररोचनाः । इरिद्रा गैरिकं चैया रक्षेदेकतमेन नद्य ॥ (१८२–१८३)
- १. सोमझम्युका भी वही मत है---दश्बुका दश्बुकास्तत्र " प्रत्येवः ॥ ३९०--९१॥
- ्री विष्णुरहस्यमें भी यही कहा गया है— शत्मश्रीचरं कार्य अन्यीनां तु विधानाः । सुनीन्द्र बनमाकायाम् ...........।।

अथवा किन्छ, मध्यम तथा उत्तक पवित्रकर्वे क्रमका अरहा चौबील तथा छलील गाँठें रखनी चाहिये । मन्द्र, मध्यम और उत्तम मालार्थी पुरुर्थोंको अनामिका, मध्यमा खौर अहुछते ही पवित्रक-माला प्रहण करनी चाहिये । अथवा किन्छ आदि नामवाले पवित्रकर्मे अमानस्पत्ते बारह-वारह हो गाँठें रहनी चाहिये । किवल तन्तुओंकी संख्यामें और छंबाईमें मेद होनेसे उनकी मिश्र संखाएँ मानी जाती हैं । । सूर्यः कल्का तथा अभि आदिके किये भी यथासम्मव विष्णु भगवान्के दुस्य ही पवित्रक अपित करना उत्तम माना गया है । पीठके किये पीठकी संबाईके अनुसार तथा कुण्डके लिये भी मेखलापर्यन्त संबा पवित्रक होना चाहिये । विष्णु-पाषंदोंके लिये यथात्राक्ति सूत्र-प्रनिय देनी चाहिये । अथवा विना प्रनियके ही सत्रह सूत्र चढ़ावे और मद्र नामक पाषंदको त्रिसूत्र ( तिरस्त ) अपित करें ।। १३—१७।।

पवित्रकको रोचना, अगुस्-कर्पूर-मिश्रित इल्दी एव कुडूमके रंगसे रॅंग देना चाहिये। भक्त पुरुष एकादशीको स्नान, संध्या आदि करके पूजाग्रहमें जाकर भगवान् श्रीहरिका यजन करे । उनके समस्त परिवारको बल्टि देकर उसकी अर्चना करे। दारके अन्तर्ने 'सं क्षेत्रपाकाय नमः।' —बोलकर क्षेत्रपालकी पूजा करें । द्वारके जपर 'श्रिके ममः । कहकर श्रीदेवीकी पूजा करे । द्वारके दक्षिण देशमें 'धाचे नमः ।', 'राक्राये नमः ।'-इन मन्त्रींका उद्यारण करते हुए 'पाता' तथा ध्यञ्चा'जीकी और वाम देशमें 'विश्वात्रे नमः ।', 'यसुनाये एवं यमुनाजीकी । चोलकर विधाता पूजा करे। इसी तरह द्वारके दक्षिण-वाम देशमें क्रमशः 'सञ्चानिधये तमः।' 'पद्मनिधये नमः।' बोलकर शङ्कानिधि एवं परानिधिकी पूजा करे । ि फिर मण्डपके भीतर दाहिने पैरके पार्धिंगभागको तीन गार पटककर विष्नोंका अपसारण करे । ] # तदनम्तर 'सारक्काब नमः' बोलकर विध्नकारी भूतोंको दूर भगावे। [इसके बाद ॐ हां बास्त्र-**धिपतचे वक्षाचे नमः।' इस मन्त्रका उचारण करके** 

मकाके स्थानमें पुष्प चढ़ावे | ] किर आसनपर बैठकर भूतर्ग्रीके करे || १८-२१ ||

१. श्रानित्युराणमें भूत-धुदिके लिये केंग्रल उद्यात-मन्य दिये गये हैं। सामान्य पाठकको मृतद्युदिया सम्यक् परिचय करानेके किये यहाँ (मन्त्र-महार्णव) में दिवा हुआ प्रकार प्रस्तुत किया जाता है।

#### भूतञ्जन्

पहले---

क स्वैः सोमो यमः काकः संध्या भूतानि पश्च च । यते शुभाशुमस्येदः . कर्मणो मम साक्षिणः ॥ मो देव प्राकृतं चिश्तं पापाकान्तमभून्ममः । तिकःसारव चिशान्मे पापं तेऽस्त नमो नमः ॥

- ये दोनों मन्त्र पदकर प्रार्थना करे। तदनन्तर अपने दक्षिण भागमें शीगुरुखो नमः ।' बोरुक्त शीगुरुजनोंको तथा **बाममागर्मे 🍑 गणेशाय नम: 🕽'---बोल्डकर श्री गणेशजीको प्रणाम करे** । तरपश्चाद् कुम्भक प्राणायाम करते हुए मूलाधार चक्रसे कमलनाल-सी प्रतीत होनेवाकी परम-देंबता कुण्बकिनीको उठाकर बह भावना करें कि यह कुण्वकिनी वहाँसे ऊपरकी ओर उठती हुई महारन्ध्र-तक न पहुँची है। प्रदीप-कृष्टिकाके आकारवाले इदयस्य जीवको साथ छै, <u>सप्</u>रम्नानाबीके पथसे ब्रह्मरम्बर्मे जाकर स्थित हो गयी है। उस अवस्थामें व्हं सः सोऽहम्।' इस मन्त्रसे जीवको प**रमद्या परमारमासे संयुक्त कर दे** । तदननार अपने शरीरके पैरोंसे लेकर बुटनोतकके भागमें चौकोर आकृतिवाले बजलाञ्छित भू-मण्डकता चिन्तन करे, उसकी कान्ति सुवर्णके समान है तथा वह ॐ ७५' इस भू-बीबसे युक्त है। फिर घुटनोंसे लेकर नाभि-तकके भागमें अर्थचन्द्राकार, जलके स्थानभूत सोममण्डलकी माबना बरे । वह दो कम-जेंसे अक्टित, दवेत वर्णवाला तथा 🥌 बम्' इस बरुण-बीजसे बिभृषित है। इसके बाद नामिसे हेकर हर्यतक्के भागमें त्रिकीणाकार, स्वस्तिक-चिह्नसे अहित, रक्तवर्ण अग्निमण्डल्हा चिन्तम द्वरे, जो 🍪 रम्'-इस अग्निबीजसे उक है।

तल्पश्चात् इर्द्यसे लेक्ट जूमण्यतक्षके मागर्मे गोलाकार, यह-चिन्दु-विकासित, यूजवर्ण बाद्यमण्यक्षकी मावना करे, जो ंक यम् इस याञ्चीकरे द्वक्त है। तदनन्तर जूमण्यसे लेक्ट अद्यस्त्र-पर्यन्त मागर्मे गोलाकार, दर्मण्य, सनोहर आकाशनण्यक्का चिन्तन करे, जो ंक हम्'—इस आकाशनीयसे चुक्त है। इस प्रकार म्रागणकी सावना करके पूर्वीक स्मृत्यकार्मे पादेन्द्रिय, गमन,

दक्षराण्येकितिर्धातेर्थ्वमस्त्रीविधानिति ।
 विध्नानुस्तारवेश्यन्त्री वागमन्दिरमध्यपः ॥
 (सोमहास्मुसचित वर्गकाण्य-म्यानको ११८)

उसकी विधि यो है-

🍍 ह्रं इः फट ह्रं गण्यसम्मात्रं संहरामि वसः ।

🍄 हैं हः फट् हैं रसतस्मात्रं संहरामि नमः ।

🗳 हें हः फट् हूं रूपतम्मात्रं संहरामि नमः।

🌥 👸 हः पाट् हुं स्पर्शतम्मात्रं संहरामि नमः।

के इं इः यद इं शब्दसम्बात्रं संइरामि नमः।

भाग, गन्ध, मह्मा, निवृत्तिकका, समान वासु तथा गन्तन्य देश— इन आठ पदार्थोंका चिन्तन करे। (सोत या) जळ-मण्डकमें इस्तेन्द्रिय, प्रदण, प्राह्म, रसना, १स, विष्णु, प्रतिष्ठाकका तथा उदानवासुका ध्वान करे। तेजोमण्डकमें पासु-इन्द्रिय, विसर्ग, विसर्जनीय, नेत्र, रूप, शिव, विधाकका तथा व्यानवायु—ध्वेष हैं। बासुमण्डकमें उपस्थ, आजन्द, स्त्री, स्पर्शन, स्पर्श, ईशान, शान्तिकका तथा अधानवायु—ये आठ पदार्थ चिन्तनीय हैं। इसी तरह आकाशमण्डकमें वाग्, वस्तव्य, वदन, श्रीत, शब्द, सदाशिव, शान्त्य धना कका तथा प्राणवायु—इन काठ वस्तुजीका चिन्तन करना चाहिये।

दस तरह भूतोंका जिल्तन करके पूर्व-पूर्व कार्यका उत्तरित्तर कारणमें अवार्यना विलीन करे। उसका अभ इस प्रकार है—
क्रिंग लं फट्।' बोलकर व्यांच गुणवाकी पृथिवीका जलमें उपसंहार करता हूँ।'—इस भावनांके साथ मूभिका जलमें उप करे। फिर क्षें वं हुं फट्।' —यह शिलकर वार गुणवाले जल-तस्त्रका अविनमें उपसंहार करता हूँ'—इस भावनांके साथ अलका अविनमें लय करे। तदनन्तर क्षें रं हुं फट्।' बोलकर वीग गुणोंसे युक्त तेजका वायुक्तमें उपसंहार करता हूँ'—इस भावनांके साथ अविनका वायुक्तमें उपसंहार करता हूँ'—इस भावनांके साथ अविनका वायुक्त आकाशतस्त्रमें उपसंहार करता हूँ'—इस भावनांके साथ वायुक्त आकाशतस्त्रमें उपसंहार करता हूँ'—इस भावनांके साथ वायुक्त आकाशत्त्रमें उपसंहार करता हूँ'—इस भावनांके साथ वायुक्त आकाशत्त्रमें उपसंहार करता हूं'—इस संकल्पके साथ आकाशका अहंकारमें क्य करे। इसी क्रमसे अहंकारमें क्य करे। इसी क्रमसे अहंकारमें क्य करे।

इस अकार शुद्ध सम्बन्ध्य होकर पापपुरुषका जिलान करे— श्वासनामय पाप वापी कुछिमें स्थित है। उसका रंग काळा है। वह केंगूठेके बरावर है। बहाहत्या उसका सिर, सुवर्णकी चोरी बाँह, मदिरापान हृदय, गुरुतव्यगमन कृटिमदेश तथा इन सबके साथ संसर्ग ही उसके दोनों पैर हैं। उपपातक-राशि उसका मस्तक है। उसके हाथमें डाल और तरुवार है। उस दुष्ट पापपुरुषका

🗝 इस प्रकार पाँच उद्यात-वाक्योंका उचारण भूमिसण्डलको, वज्रचिहित **५**रके - गन्धतन्मानंस्वरूप सुवर्णमय चतुरस पीठको तथा इन्हावि देवताओंको अपने हैंइ नीचेंबी ओर है। वह बास्पन्त दुःशंह है। ऐसे पापपुरुषका चिन्तम करके पूरक प्राणायांममें 🍑 यं'—इस बाब्रुबीजका बलीस या सोकर बार जप करके उत्पादित बाबुदारा उसका शोवण भरे। तत्पश्चातः कुम्मक प्राणावाममें चौसठ वार अपे गये 🕬 रेम्'----इस अग्निनीजहारा उत्पापित आगकी क्वालामें अपने श्रारीस्सिहित उस पारपुरवको जलकार भस्म कर है । तदनगतर रेजक प्राणायाम-में 💞 यम्'---इस घायुबीजका लोलह या बलीस बार जप करके जरकापित बाबुदारा दक्षिणनाडीके मार्गसे उस मरमकी शहर निकाले। इसके बाद देहगर अस्मको 🕉 इम्'--इस प्रकार उचारित असूत-बीबके द्वारा आप्टाबित इसके प्रें छम्'--इस भूबीजके द्वारा उस मस्मको बनीभूत पिण्डके आकारमें परिणत कर है और भावनामें ही देखे कि वर् सोनेके अण्डेके समान जान प्रवा है। तदनश्तर इस्'—इस आकाश्वीजका जप करते हुए, उस पिण्डके दर्पण-की याँति स्वच्छ होनेकी भावना करे और उसके द्वारा मस्तक्तरे क्रेक्ट चरण-नखपर्यन्त अवयबौकी भनके द्वारा रचना करें।

इतके बाद पुनः सृष्टिमार्गका आश्रय है, जहासे प्रकृति, प्रकृतिसे गहक्तक, महक्षक्षसे अहंकार, अहंकारसे आकाश, आकाश-से वायु, बायुसे अभिन, अन्तिसे अक, अकसे पृथ्वी, पृथ्वीसे जीविप, जोविषसे अक, अकसे बीवें और बीवेंसे पुरुष-शरीरकी स्टब्सि करके कें हं सः सोऽइम्।'——इस मन्त्रद्वारा जहाके साथ संयुक्त हो, प्रक्रीभृत हुए जीवको अपने हुर्य-कमलमें स्थापित करे । सदनन्तर कुण्डकिनीको पुनः मृक्षधारगत हुई देखे। फिर इस प्रकृत प्रागशक्तका भ्यान करे——

रक्ताम्भोथिस्थपोतील्छ सदरुणसरोजाथिक्ता कराव्यः पाद्यं कीदण्डिमिश्क्रक्षगुणमध चाध्यक्कृतं पद्म बाणान् । विभ्राणा सक्कपाछं त्रितयन्छसिता पीनवक्षांकदादया देवी बालाकंवणां भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः॥

'जो ब्यलसागरमें स्थित एक पोतपर प्रपुत्तन अकण कमतके आसनवर् विराजमान हैं, अपने कर-कमलोमें पाश, इक्षुमयी प्रत्यञ्चा-से युक्त कोदण्ड, अहुश तथा पाँच वाण लिये रहती हैं, जिन्होंने खूनसे भरा खण्पर भी ले रक्खा है, तीन नेत्र जिनके मुख्यमण्डलकी सोमा बढ़ाते हैं, जो उमरे हुए पीन बरोजांसे सुशोभित हैं तथा शाल-रिकंक समान जिनती अक्ग-पीन कान्ति है, वे प्राणशक्ति-ख्यक्पा परा देवी हमारे लिये सुक्षकी सृष्टि करनेवाली हों।' प्रमान वारणीने विवास देखते हुए उनका चिनान करे।
इस अकार इस हुए मन्यतंत्रमानको स्सतन्यानको
क्रीम करके उपासक इसी क्षमसे रसंतन्यानका
क्रियानमान्नमें संदार करे। 'के हुं हः कर हुं स्सतन्यानकं
संहरानि नमः।', 'के हुं हः कर हुं स्पर्यतंत्रमानं
संहरानि नमः।', 'के हुं हः कर हुं स्परतंत्रमानं संहरानि नमः।', 'के हुं हः कर हुं स्परतंत्रमानं संहरानि नमः।', 'के हुं हः कर हुं हुं स्परतंत्रमानं

हें इः फट् इं स्पतन्मात्रं संहरामि नमः ।'
 हें इः फट् इं स्पर्शतन्मात्रं संहरामि नमः ।'
 हें इः फट् इं शब्दलन्मात्रं संहरामि नमः ।'

लेकर कण्डतकके भागमें त्रिकोणाकार अग्निमण्डलका चिन्तन करे । 'उसका रंग छाल है; वह खित्तकाकार चिह्नते चिह्नित है। उसके अधिदेवता अग्नि हैं। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किये हुए रूपतन्मात्रको स्पर्धातन्मात्रमें कीन करे। तत्पश्चात् 🏞 👣 😮 कद् हं स्पर्शतम्मात्रं संहरामि नमः ।', 🤲 हं हः फट् हं अव्यतन्यात्रं संहरामि नमः ।'---रन दी उद्घात-बाक्योंके उचारणपूर्वक कण्डसे लेकर नासिकाके बीचके भागमें गोलाकार वायुमण्डलका चिन्तन करे—(उसका रंग भूमके समान है। वह निष्कलक्ष चन्द्रमासे चिह्नित है।' इस तरह गुद्ध हुए स्पर्शतन्मात्रका ध्यानद्वारा ही श्रन्दतन्मात्रमें लय कर दे। इसके बाद 🥗 🔬 इ. कट् इं शब्दतनमात्रं संहरामि नमः ।' — इस एक उदघात-बान्यते गुद्ध स्फटिकके समान आकाशका नासिकाचे लेकर शिखातकके मागमें चिन्तन करें। फिर उस शुद्ध हुए आकाशका (अहंकारमें) उपसंहार करे ॥ ३१-३७॥

तत्यश्चात् कमशः शोषण आदिके द्वारा देशकी ग्रांटि करे। प्यानमें वह देखे कि व्यंश्वीकरूप आयुके द्वारा

पैरोंचे क्षेत्रर शिक्षातकका सम्पूर्ण शरीर सूख गया है। फिर न्रं वीज द्वारा अध्निको प्रकट करके देखे कि सारा शरीर अधिनकी ज्वालाओं में भा गया और जलकर भक्त हो गया। इसके बाद 'वं' बीजका उचारण करके भावना करे कि ब्रह्मरन्त्रसे अमृतका विन्दु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृतकी धारा प्रकट हुई है। उसने शरीरके उस भस्मको आप्लावित कर दिया है। तदनन्तर 'हं' बीजका उचारण करते हुए यह चिन्तन करे कि उस भस्मते दिग्य देहका प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देहको उद्भावना करके करन्याप और अङ्गन्यास करे। इसके बाद मानस-यागका अनुष्ठान करे । हृदय-कमलमें मानसिक पुष्प आदि उपचारोंद्रारा मूल-मन्त्रसे अङ्कांसहित देवेश्वर भगवान विष्णुका पूजन करे। वे भगवान् भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। भगवान्ने मानसिक पूजा स्वीकार करनेके लिये इस प्रकार प्रायंना करनी चाहिये-- 'देव ! देवेश्वर केशव ! आपका स्वागत 🖁 । मेरे निकट पंधारिंब और यथार्थरूपते भावना-द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजाको प्रहण कीजिये।' योगपीठको धारण करनेवाली आधारराक्ति कूमे अनन्त (रोषनाग) तथा पृष्यीका पीठके मध्यभागमे पूजन करना चाहिये। तदनन्तर अग्निकोग आदि चारो कोणींमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्यका पूजन करे । पूर्व आदि मुख्य दिशाओंमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वयंकी अर्चना करे। अपिठके मध्य-

\* वाधारशक्ति कूर्वस्था शिलांपर विराजमान है।
गोद्रम्यके समान भवल उसका गोर करेवर है और वीजाहुरमयी व्यक्ति है। उसके पूजनका मन्त्र है—'ॐ हां वाधारशक्तवे नमः।' भगवान् अनन्त्र श्रीहरिके आमन है। उनकी
लक्ष-कान्त्रि कुन्द्र, हन्दु ( चन्द्रमा ) के समान भवल है; कपर
छठे नाल-दण्डवाले कमल-मुकुलके सहश उनकी आहाति है
लक्ष वे अव्यक्तिकापर आक्द हैं। पूजनका मन्त्र है—'ॐ
हां अनन्तासनाम नमः।' धर्म आदिके पूजनके सन्त्र थों हैं— क्ष्म विभाव नमः—आग्नेवे।', 'ॐ हां शानाय नमः—
नैक्द्रिं।' 'ॐ हां वैराग्याय नमः—वाधम्ये।', 'ॐ हां येम्प्याय
लगः—पेत्रावे।' ( सोमशन्त्र-पित्र कर्नकाण्ड-कमावनी १६१—
१६४ के आवारपर )। इसी तरह रॐ हां अथमाय नमः।'
स्वादि क्ष्मसे मन्त्रोंकी क्ष्मा करके अवानादिकी भी अर्चना
करे। आरहातिककर्म आवारकारिका ध्यान एक देवीके क्रमरें मानमें सत्वादि गुणीकाः कमकाः सावा और अविधाः मानकः तत्वीकाः काकत्वकाः सूर्योदे मण्डकाः तथा पश्चिरावं गरुवका यूजन करे। पीठके यानव्यकोणसे ईशान कोणतक गुरुपेतिकी पूजा करे। १८-४५॥

बताया गया है। वह कुर्मेशिकापर आरूप है। उसका मनीहर . सुख करत्वालके चन्द्रमाको लिखा कर रहा है तब उसने अपने दायोंमें दो कमल घारण किये हैं। उक्त आधारशस्तिक मन्तकपर भगवान कुर्म विराजमान है। उनकी कान्ति लीकी है। हो कुर्मीय नमः ।'—इस मन्त्रसे उनका भी पूजन करे। कुर्मके कपर महाशिका ( इष्टरेंवकी प्रतिमाके नीचेकी आधारभता किला ) है, उसपर कुन्द-सङ्ख् गीर अनन्तदेव विराज रहे हैं। उनके हाथमें चक्र है। ( नामिसे नीचे उनकी आकृति सर्पेवत् है और नामिसे कपर मनुष्यवत् । ) ने मसाकापर पृथ्वीको धारण करते हैं। इस शाँकीमें पूर्वोक्त मन्त्रहारा उनकी पूजा करके उनके सिरपर विराजमान भूदेवीका ध्यान और पुजन करे । वे तमास्के समान इयामबर्णा हैं। हाथोंमें नील कमल धारण करती हैं। उनके कटि-प्रदेशमें लागरमयी मेखला रफ़रित हो रही है।' ( 🐝 हां बहाभावें नमः ।' 'ॐ षां मागराय नमः ।'---- इससे पृथ्वी तथा समुद्रकी पूजा करके ) उसके ऊपर रक्षमय द्वीपका, उस द्वीपमें मणिसय मण्डपका नथा बहाँ शोभा पानेवाले बाव्छापूरक कहरवृक्षींका चिन्तन और पूजन करना चाहिये । उन करपवृक्षीके नीचे मणिमधी वेदिकाका ध्यान करे। उक्त वेदीपर योगपीठ स्वापित ै । उस पीठके जो पाये हैं, वे ही धर्म आदि रूप है। इनमें धर्म छाल, शान स्थाम, वैरान्य हरिहातस्य पीत तथा ऐश्वर्य नील है। भर्नेकी आकृति वृषभके समान है । शान सिंहके, वैराव्य भूतके तथा देश्वर्य हाथीके रूपमें विराजमान है। कोणोंमें धर्मादिका और विशाओं में अधर्मादिका पूजन करनेके अनन्तर पीठस्थित कमलका ध्यान करे । वह तीन प्रकारका है---पहला जानन्यकृत्व, दूसरा संविद्याल और तीसरा सर्वेनस्वारमक है। इस त्रिविध कामलका पूजन करके साक्क प्रकृतिमय दलोंका, विकृतिमय कैसरोंका तथा पचास मक्षरोंसे युक्त करिकाका पूजन करे। तरपश्चाद कलाओं-सहित स्ये, चन्द्रमा और अझिमण्डलमा पूजन करे । कमलादिके पूजनका मन्त्र यो समझना चाहिये-धानन्दकन्दाय संविद्यालय सर्वतरबारमकाच कमकाय नयः ।', ध्यकृतिमवदलेभ्यो नमः।', ·विकृतिमयकेसरेश्यो नमः । श्वादशक्षात्मकसूर्यमण्डलाव नमः । श्व वीक्श**मकारमक्यम् म्यान्यका**यः नमः ।', व्यस्तकारमकाक्रियण्डकाव नमः ।

---( शारदातिकक, चतुर्थ पटल ५६-६६ )

गणा सरकतीः नारहः जलकवरः हरः प्रकारका परम गुरु और उनकी पाहकाकी कुना ही गुरुपंचिकी पूर्व है। प्रचित्र और प्रसिद्ध शक्तियोक्ती केसरोम प्रजा करनी चाहिये। पूर्वरिद्ध शक्तियाँ ये हैं कामी, सरवाती, घोलि: कीर्ति, शान्ति, कान्ति, पृष्टि तथा तृष्टि । इनकी क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में पूजा की जानी चाहिये। इसी तरह इन्द्र आदि दम दिक्पालींका भी उनकी दिशाओं में पूजन आवश्यक है। इन सबके बी-वर्मे श्रीहरि विराजमान है। परसिद्धा शक्तियाँ-धृति, श्री, रति तथा कान्ति आदि हैं। मूल-मन्त्रते भगवान् अच्यतकी स्थापना की जाती है। युजाके प्रारम्भमें भगवानसे यों प्रार्थना करे- के भगवन । आप मेरे सम्मूल हों। ( अभिमुखो भव । ) पूर्व दिशामें मेरे समीप स्थित हों।' इस तरह प्रार्थना करके स्थापनाके पश्चात अर्घ्य-पाद्य आदि निवेदन कर गर्थ आदि उपचारी-द्वारा मूछ-मन्त्रसे भगवान् अच्युतकी अर्चना करे। 🏴 भीषय भीषय इत्याय नमः । ॐ त्रासय श्रासय शिरसे नमः । 🥗 मर्दंष मर्दंष शिकाये नमः । 🦈 रक्ष रक्ष नेत्रत्रवाय नमः । 🥗 प्रश्वंसय प्रश्वंसय कवचाय नमः । 🦈 🕏 पद अश्वाय समः। इस प्रकार अग्निकोण आदि दिशाओं में कमसे मुलबीजदारा अङ्गोंका पूजन करे ।।४६-५१।।

पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशामें मूर्त्यात्मक आवरणकी अर्चना करे। वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्न और अनिरुद्ध-ये चार मर्तियाँ हैं। अमिकोण आदि कोणोंमें क्रमशः श्रीः रतिः प्रति और कान्तिकी पूजा करे । ये भी श्रीहरिकी मुर्तियाँ हैं। अभि आदि कोणोंमें कमशः शक्क चक, गदा और पद्मकी परिचर्या करे। पूर्वादि दिशाओं में शार्क, मुशल, खब्र तथा वनमालाकी अर्चना करे । उसके बाह्यभागमें पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्रः अग्निः यमः निर्श्वति, वरुण, वायु, कुवेर तथा ईशानकी पूजा करके नैर्कात्य और पश्चिमके बीचमें अनन्तकी तथा पूर्व और ईशानके बीचमें ब्रह्माजीकी अर्चना करे । इनके बाह्य-भागमें बन्न आदि अख्रमय आवरणींका पूजन करे । इनके भी बाह्यभागमें दिकपालोंके वाहनरूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादिके क्रमसे ऐरावतः छागः मैंसाः वानरः मस्यः म्या, शहा ( खरगोश ), दूषभ, कुर्म और इंस-इनकी पुजा करनी चाहिये। इनके भी बाह्यभागमें पृक्षिगर्भ और कुम्द आदि द्वारपालींकी पूजाकी विधि कही गयी है। पूर्वसे लेकर उत्तरत्क प्रत्येक द्वारपर हो-हो द्वारपालॉकी पूजा आवश्यक है। तदनन्तर श्रीहरिको नमस्कार करके बाह्य-भागमें बिल अर्पण करे। 'कैं बिष्णुपार्यदेश्यो नमः।' बोलकर बिलपीठपर उनके लिये बिल समर्पित करे॥ ५२–५७॥

ईशानकोणमें 'के विशाय विश्ववसेनास्त्रवे कमः ।'—इस मन्त्रसे विष्यक्सेनकी अर्चना करे । इसके बाद मगवान्के दाहिने हाथमें रक्षास्त्र बाँचे । उस समय मगवान्ने इस प्रकार कहे—'प्रभो ! जो एक वर्षतक निरन्तर की हुई आपकी पूजाके सम्पूर्ण फलकी प्राप्तिमें हेतु है, वह पवित्रा-रोहण (या पवित्रारोपण) कर्म होनेवाला है; उसके लिये यह कौतुक (मन्नल-सूत्र) धारण कीजिये ।' के नमः । इसके बाद धमवान्के समीप उपवास आदिका नियम प्रहण करे और इस प्रकार कहे— मैं उपवासके साथ नियमपूर्वक रहकर इष्टरेकको संतुष्ट करूँगा। देवेश्वर ! आजसे लेकर जयतक वैद्योषिक (विद्योष उत्सव) का दिन त आ आफ तबसक काम, क्रोध आदि मारे दोध मेरे पास किसी तरह मी न फटकने पावें।' मती यजमान यदि उपवास करनेमें असमर्थ हो तो नक्त-न्नस ( रातमें भोजन ) किया करे। हवन करके भगवान्की स्तुतिके बाद उनका विसर्जन करे। भगवान्का नित्य-पूजन लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाला है। 'कें हीं श्री श्रीधराब मेलोक्यमोहनाय नमः।'— यह मगवान्की पूजाके लिये मन्न है। ५८—६३॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्सवैदेवसाधारणपवित्रारोपण-विधि-कथनः नामक तेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

## चौंतीसवाँ अध्याय

#### पवित्रारोपणके लिये पूजा-होमादिकी विधि

अभिनदेव कहते हैं-मुनीश्वर ! निम्नाङ्कित मन्त्रका उचारण करते हुए साधक वागमण्डपमें प्रवेश करे और सजाबटसे यज्ञके स्थानकी शोभा बदावे तथा निम्नाहित क्लोक पदकर भगवानको नमस्कार करे ]- वदो तथा बाह्मणोंके हितकारी देवता अध्ययात्मा मगवान् श्रीधरको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामयेद आपके खरूप हैं; शब्दमात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णुको नमस्कार है। • सायंकाल सर्वतोमद्रादि-मण्डलकी रन्वना करके यजन-पूजन-सम्बन्धी द्रव्योंका संग्रह करे । हाथ-पैर धो ले । सब सामग्रीको ययास्थान जॅनाकर हायमें अर्ध्य लेकर मनुष्य उसके बलते अपने मस्तकको सीचे। फिर द्वारदेश आदिमें भी बल छिड्के । तदनन्तर द्वारयाग ( द्वारख देवताओंका प्रजन ) आरम्भ करे। पहले तोरणेश्वरींकी मलीभाँति पूना करे। पूर्वादि दिशाओंके कम्मे अश्वत्था उद्दुम्बर, बट तथा पाकर-ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशामें ऋग्वेद, इन्द्र तथा शोभनकी, दक्षिणमें यखुर्वेद, यम तथा सुभद्रकी, पश्चिममें सामवेदः वरुण तथा सुधन्वाकी और उत्तरमें अथर्ब-बेद, सीम एवं सहोत्रकी अर्चना करे ॥ १-५ ॥

तोरण (फाटक) के भीतर पताकाएँ फहरायी जायँ, दो-दी कलका स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजीका पूजन हो । प्रत्येक दरबाजेपर दो-दो द्वारपालींकी उनके नाम-मन्त्रसे ही पूजा की आय। पूर्व दिशामें पूर्ण और पुष्करका, दक्षिण दिशामें आनन्द और नन्दनका, पश्चिममें धीरसेन और स्रवेणका तथा उत्तर दिशामें सम्भव और प्रभव नामक द्वारपालोंका पूजन करना चाहिये। अस्त्र-मन्त्र (फट्) के उचारणपूर्वक पूळ विखेरकर विष्नोंका अपसारण करनेके पश्चात मण्डपके भीतर प्रवेश करे। भूतशुद्धिः न्याल और मुद्रा करके शिखा (वपट्) के अन्तमें 'फट' जोडकर उसका जप करते हुए सम्पूर्ण दिशाओं में सरसों छींटे। इसके बाद वासुदेव-मन्त्रसे गोमून, संकर्षण-मन्त्रसे गोमय, प्रद्यम्न-मन्त्रसे गोदुग्धः अनिबद्ध-मन्त्रसे दही और नारायण-मन्त्रसे पुत लेकर सबकी वृतपात्रमें एकत्र करे। अन्य बस्तुओंका भाग धीसे अधिक होना चाहिये। इन सबके मिळनेसे जो बस्त तैयार होती है, उसे पञ्चगव्य' कहा गया है। पञ्चगव्य एक, दो या तीन बार अखन-अख्य बनावे । इनमेंसे एक तो मण्डप (तथा बहाँकी बस्तुओं ) का प्रोक्षण करनेके लिये है, इसरा प्राद्यानके छिये और तीसरा स्नानके उपयोगमें आता है। इस कलबोंकी सापना करके उनमें इन्द्रादि

भभी महाप्यदेवाय मीक्रायान्यवास्थ्ये ।
 भाग्यकु:साम्क्रपाय शक्यदेशय क्रिकाने ॥ १३ ॥

क्रोकपाठोंकी पूजा करे। पूजन करके उन्हें औहरिकी आहा हुनावे—-ग्लोकपालगण ! आपको इस यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीहरिकी आहारों यहाँ यहा स्थित रहना चाहिये?।।६—१२।।

याग-द्रव्य आदिकी रक्षाकी व्यवस्था करके विकिर (बिप्न-निवारणके लिये सब ओर छींटे जानेवाले सर्पप आदि ) द्रव्योंको विस्तेरे । सात वार अक्र-सम्बन्धी मूह-मन्त्र ( अस्त्राय फट् ) का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओंको सब ओर बिखेरना चाहिये। फिर उसी तरह अख-मन्त्रका जप करके कुश कुर्च ले आवे। उन्हें ईशान कोणमें रलकर उन्होंके ऊपर कल्या और वर्धनीको स्वापित करे। कलशमें श्रीहरिका साङ्ग पूजन करके वर्धनीमें अस्त्रकी अर्चना करे। वर्धनीकी छिन्न धारासे यागमण्डपको भदक्षिणाकमसे सींचते हुए फलदाको उसके उपयुक्त म्यानपर हे जाय और खिर आननपर खापित करके उनकी पूजा करे। कल्हाके भीतर पञ्चरत्न डाले । उसके ऊपर बक्ष लपेटे । फिर उसपर गन्ध आदि उपचारीद्वारा श्रीइनिका पूजन करे। वर्धनीमें भी सोनेका दुकड़ा डाले। उसके बाद उसपर अस्तर्का पूजा करके, उनके बाम-भागमें पास ही, बाखु-स्क्रमी तथा भूविनायक की अर्चना करे। संक्रान्ति आदिके समय इसी प्रकार श्रीविष्णुके स्नान-अभिषेककी व्यवस्था करे । मण्डपके कोणों और दिशाओं में कुछ मिलाकर आठ और मध्यमें एक-इस प्रकार नी पूर्ण कलशोंको, जिनमें छिद्र न

१. शारदातिलक (पटल ४ क्षोक १४-१५ ) में लाजा, चन्दन, सरसी, असा, दूर्बाङ्कर तथा अक्षतको जिकिर, कहा है; ने समस्त विष्नसमूदका नाश करनेवाले हैं—

स्रजाश्चन्द्र नसिद्धार्थभसदृत्रीकृराक्षताः

विकिरा इति संदिष्टाः सर्वविधीवनाशनाः॥

२- शारदातिरूकमें भी सात बार श्रम्भ-मन्त्र-वापपूर्वक विकिर-विकिरणका विधान है। वया----

#### विकिरान् विकिरेत्तत्र सप्तजशाण्डराणुना ॥

३. प्रचीस कुशोंसे बंधा हुआ कूर्य 'बानस्वत' कहा गया है।
'दी दर्भोंका सामान्य कूर्य तथा पाँच-पाँच कुशोंका विशेष कूर्य होता है। कुशोंका दण्ड एक विशेका, उनकी नद्यायन्य एक अञ्चलकी और उसके अग्रधागकी संबाई तीन अञ्चलकी होनी चाहिने।

( वैकानिका गुरुदेवपक्रति, सप्तम परक १४--१५ )

हों। सापित करके उनमें पाया, अर्था, आयमनीय तथा पञ्चगव्य हाले। पूर्व आदिके कल्झोंमें उक्त बस्तुएँ हालनी चाहिये। अग्निकोण धादिके कल्झोंमें उक्त बस्तुओंके अतिरिक्त पञ्चामृतयुक्त जल अधिक हालनेका विधान है। पाधकी अञ्चम्ता चार वस्तुएँ हैं—दही, दूध, मधु और गरम जल।। १३—१९॥

किन्हींके मतमें कमळ, स्थामाक (तिजीका चावल), दुर्वादल और विष्णुकान्ता ओषधि--इन चार वस्तुओं है युक्त जल पाद्य कहलता है। इसी तरह अर्ध्यके भी आठ अङ्ग कहे गये हैं। जौ, गन्ध, फल, अक्षत, कुदा, सरसीं, फूल और तिल-इनै आठ द्रव्योंका अर्घ्यके लिये संब्रह करना चाहिये†। जाती ( जायफल ), लवङ्ग और कङ्कोलयुक्त जलका आचमन देना चाहिये । इष्टदेवको मूलमन्त्रसे पञ्चामृतद्वारा स्नान करावे । बीचवाले कलहांस भगवानके मसाकपर शुद्ध जलका छींटा दे । कल्हासे निकले हुए जल एवं कुर्चामका स्पर्श करे । फिर शुद्ध जलसे पाषः, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करे । तत्पश्चातः वस्त्रमे भगवान्के श्रीविग्रहको पौछकर बस्त्र भारण कराधे और बद्धके सिंहत उन्हें मण्डलमें छे जाय । वहाँ मर्लाभाँति पूजा करके प्राणायामपूर्वक कुण्ड आदिमें होम करे। (इवनकी विधि--) दोनों हाथ धोकर कुण्डमें या वेदीपर तीन पूर्वाप्र रेखाएँ खींचे । ये रेखाएँ दक्षिणकी ओरसे आरम्भ करके क्रमशः उत्तरकी ओर खोंची जायँ । किर इन्होंके जपर तीन उत्तराम रेखाएँ खींचे । ( ये भी दाहिने-ने आरम्भ करके कमग्रः बार्ये खींची बार्ये) ॥२०---२५॥

तत्मश्चात् अर्घ्यके बलते इन रेखाओंका प्रोक्षण करे

शारदातिलक्तमें मी यही बात कही गयी है—
पार्च पादाम्बुजे दबाद देवस्य हृदयाणुमा।
धतच्छ्यामाकदूर्वांक्वविष्णुक्रान्तामिरीरितम् ॥
(पटक ४ । ९१)

ौ गन्थपुष्पाक्षतयबञ्जकाञ्चतिकसर्षपैः । सद्बैः सर्वदेवानामेश्वरूपमुदीरितम् ॥ ( ञा । ति । ४ । ९५-९६ )

‡ सुधामन्त्रेण बदने दबादाचमनीयकम्। ब्राह्मन्त्रकृत्वेसस्कृतं तन्त्रवेदिभिः॥ (अ०ति०४।९४) और योनिमुद्रा दिखावे । अग्निका आत्मरूपसे चिन्तन करके मनुष्य योनियुक्त कुण्डमें उसकी खापना करे । इसके बाद दर्भ। सुक्, सुवा आदिके साथ पात्रासादन करे । बाहुमात्र-की परिधियाँ, इध्मन्नश्चनः प्रणीतापात्रः प्रोक्षणीपात्रः आज्य-खाली, बी, दो-दो सेर चावल तथा अधोमुख खुकू और खुवा-की जोड़ी। प्रणीता एवं प्रोक्षणीमें पूर्वाप्र कुश रक्ले। प्रणीताको जलने भरकर भगवान्का ध्यान-पूजन करके उसको अग्नि-के पश्चिम अपने आगे और आसादित द्रव्योंके मध्यमें रक्ले । प्रोक्षणीको जलसे भरकर पुजनके पश्चात् दाहिने रक्ले । आगपर चक्को चढाकर पकावे और अग्निसे दक्षिण दिशामें बद्याजीकी स्थापना करे । कुण्ड या वेदीके चारों ओर पूर्वीदि दिशामें कुश ( बहिंच ) विकाकर परिधियोंको स्थापित करे । तदनन्तर गर्भाधानादि संस्कारके द्वारा अग्नि-का बैध्यबीकरण करे । गर्भाधान, पुंखनन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म एव नामकरणादि-समावतंनान्त संस्कार करके प्रस्थेक फर्मके लिये आठ-आठ आहुतियाँ दे तथा स्वायुक्त खुक्के द्वारा पूर्णांदुति प्रदान करे ॥ २६--३३ ॥

कुण्डके भीतर ऋदुस्नाता रूस्मीका प्यान करके हवन करें । कुण्डके भीतर जो रूक्मी हैं, उन्हें 'कुण्डरूमी' कहा गया है । वे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं । 'वे सम्पूर्ण

भूतोंकी तथा विद्या एवं मन्त्र-समुदायकी बोनि हैं। परमात्म-स्वरूप अग्निदेव मोक्षके कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशाकी ओर कुण्डलस्मीका सिर है, ईशान और अग्निकोणकी ओर उसकी मुजाएँ हैं, बायव्य तथा नैऋंत्यकोणमें जंबाएँ हैं। उदरको 'कुण्ड' कहा है तथा योनिके स्थानमें कुण्ड-योनिका विधान है। सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण ही तीन मेललाएँ हैं।' इस प्रकार ध्यान करके प्रणवमन्त्रसे मुष्टिमुद्रा-द्वारा पंद्रह समिधाओंका होम करे । फिर वायुसे लेकर अग्निफोणतक 'आधार' नामक दो आहुतियाँ दे । इसी तरइ आग्नेयसे ईशानान्ततक 'आब्य भाग' नामक आहुतियीं-का इवन करे । आज्यस्थालीमंत्रे उत्तर, दक्षिण और मध्य-भागमे धृत लेकर द्वादशान्तमे, अर्थात् मूलको बारह बार जप कर अग्निमें भी उन्हीं दिशाओं में उसकी आहुति दे और वहीं उसका त्याग करे का इसके बाद 'भू: स्वाह्मा' इत्यादि रूपसे व्याद्वति होम करे । कमलके मध्यभागमें संस्कार-सम्पन्न अग्निदेवका 'विष्णु' रूपमें ध्यान करे । 'वे मात जिहाओंसे युक्त हैं, करोड़ी सूर्योंके नमान उनकी प्रभा है। चन्द्रोपम मुख है और सूथ-यहश देदीव्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके उनके लिये एक सौ आठ आहतियाँ दे । अथवा मूल-मन्त्रसे उसकी आधी एवं आठ आहृतियाँ दे। अङ्गोंके खिये भी दस-दम आहुतियाँ दे॥ ३४ -- ४१॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्यवित्रारोपण-सम्बन्धी पूजा-होम-विधिका वर्णन विषयक चौतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४॥

सिवः व्यक्तिष्ठिके नद्भ्या तर्वनीव्यासनासिके । अनासिकोध्वैसंदिकच्टे दीर्वनभ्यमयोरिष ॥ (पू० स० १ तरं० २ )

१--मन्त्र-मदार्णवर्मे योनिसुद्राका रुक्षण इस प्रकार कहा गया है---

व्यवहान्तहोमं विश्वाय व्यवहार श्रवस्थान्ये यथायः नागादाज्याङ्कतिगृँहीता तथिग्नेय जागे तथा सम्पातं कुर्यादः । ( आ ० वि.० ५ वटक, श्लोक ५८ की वीका )

1

## पैतीसवाँ अध्याय पवित्राधिवासन-विधि

अग्निदेख कहते हैं-मुनीश्वर | सम्पाताहृतिये पवित्राओंका सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिये। मृसिंह-मन्त्रका जप करके उन्हें अभिमन्त्रित करे और अस-मन्त्र ( अस्ताय फट्। ) से उन्हें सुरक्षित रक्ते। पवित्राओं में वस अपेटे हुए ही उन्हें पात्रमें रखकर अभिमन्त्रित करना चाहिये। बिल्व आदिके सम्पर्कते युक्त जलद्वारा मन्त्री-बारणपूर्वक उन मबका एक या दो बार प्रोक्षण करना चाहिये । गुरुको चाहिये कि कुम्भपात्रमें पवित्राओंको रख-कर उनकी रक्षाके उद्देश्यमे उस पात्रमे पूर्व-दिशामें सकर्षण-मन्त्रद्वारा दन्तकाष्ठ और आँवला, दक्षिण-दिशाम प्रयुग्न-मन्त्रद्वारा भएम और तिल, पश्चिम-दिशामें अनिरुद्ध-मन्त्रदारा गोवर और मिट्टी तथा उत्तर-दिशामें नारायण-मन्त्रद्वारा कुशोदक डाले । तदनन्तर अग्निकोणमें द्वदय-मन्त्रसे र्इ शानकोणमें कुकुम तथा रोचनाः धिरोमन्त्रद्वारा घूप, नैक्ट्रंत्यकोणमें शिलामन्त्रद्वारा दिव्य मूलपुष्प तथा वायव्यकोणमें कवच-मन्त्रद्वारा चन्दन, जल, अक्षतः दहीं और दुर्वाको दोनेमें रखकर छीटे। मण्डपको त्रित्त्रसं आवष्टित करके पुनः सब ओर सरसीं बिखेरे॥१-६॥

देवताओकी जिस क्रमसे पूजा की गयी हो, उसी क्रमसे, उनके छिये उनके अपने अपने नाम-मन्त्रींसे गैन्धपवित्रक देना चाहिये। द्वारपाल आदिको नाम-मन्त्रींसे हां गन्धपवित्रक अर्पित करे। इसी क्रमसे कुम्ममें भगवान् विष्णुको सम्बोधित करके पवित्रक दे— हे देव! यह आप भगवान् विष्णुके ही तेजसे उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातकनाशन पवित्रक है। यह सम्पूर्ण मनोरयोंको देनेवाला है, इसे मैं आपके अद्भमें धारण कराता हूँ। धूप-दीप आदिके

हारा सम्मक् पूजन करके मण्डपके द्वारके समीप जाय तथा गन्ध, पुष्प और अक्षतते युक्त वह पिनत्रक स्वयंको भी अर्पित करे । अपनेको अर्पण करते समय इस प्रकार कहे— प्यह पिनत्रक मगवान् विष्णुका तेज है और बड़े-बड़े पातकोंका नाद्य करनेवाला है; मैं धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके ल्यि इसे अपने अक्रमें धारण करता हूँ। असनपर मगवान् श्रीहरिके परिवार आदिको एवं गुरुको पांचलक दे। गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे भगवान् श्रीहरिकी पूजा करके गन्ध-पुष्पादिसे पूजित पिनत्रक श्रीहरिको अर्पित करे। उस समय पिष्णुतंजोभवम् हत्यादि मूक-मन्त्रका उन्चारण करे।। ७-१२।।

तदनन्तर अग्निमें अधिष्ठातारूपसे स्थित भगवान् विष्णुको पांचत्रक अर्पित करके उन परमेश्वरसे यो प्रार्थना करे— किश्व ! आपका श्रीविग्रह श्वीरसागरमें महानाग ( अनन्त ) की शस्यापर शयन करनेवाला है । में प्रातःकाळ आपकी पूजा करूँगा; आप मेरे समीप पधारिये। श्मके बाद हन्द्र आदि दिक्पालोंको बलि अर्पित करके श्रीविष्णुपार्थदांको भी बलि भेंट करे। इसके बाद भगवान्के सम्मुख युगल-वस्त्र भूषित तथा रोचना, कर्पूर, केगर और गम्ध आदिके जल्से पूरित कलशको गम्ध-पुष्प आदिसे विभूषित करके मूलमन्त्रसे उसकी पूजा करे। फिर मण्डपसे बाहर आकर पूर्व दिशामें लिये हुए मण्डल-त्रयमें पञ्चगव्य, चक् और दन्तकाष्ठका क्रमशः सेवन करे। करते पुराणश्रवण तथा सोत्रपाठ करते हुए जागरण करे। पर प्रेपक बालको, रित्रयों तथा भोगीजनोंके उपयोगमें आनेवाले गम्धपवित्रकको छोड़कर श्रेषका तत्काल अधिवासन करे।। १३—१८।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यवित्राधिवासन-विधिका वर्णन नामक पैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

१. सूत्रको केवल त्रिगुणित करके पवित्रा बनायी बाय तो उसे धान्धपवित्रक करते हैं। इसमें एक गाँउ होती है और बोक्से तन्तु । कोई-कोई इसे 'कनिष्ठसंख्य' भी कहते हैं । जैसा कि बचन है.....

**<sup>&#</sup>x27;त्रिस्त्री गम्भस्त्रे स्यात्।'** 

तत्र भन्यपत्रित्रं स्वादेकजन्यवस्थतन्तुकम् । कनिष्ठसंस्वकित्वेके त्रिस्त्रोण विनिर्मितम् ॥

<sup>(</sup> वैकानकिय शुक्रदेवपर्वाते, कियापाद २१ वटक १२, १६ )

वहिर्निर्गस्य प्राचीनेषु विषु मण्डलेषु दीक्षीतःगार्गेण पञ्चगम्बं चवं दम्तवावनं च मलेख् ।

<sup>(</sup> ईक्षानिक्षण गुरुरेवपद्धति, उत्तरार्थं, जिवापाद २१वाँ पटक )

## छत्तीसवाँ अध्याय

### भगवास् विष्णुके लिये पवित्रारोपणकी विधि

अग्निदेय कहते हैं--मुने । प्रातःकाल स्नान आदि करके, द्वारपाळीका पूजन करनेके पश्चात् गुप्त स्थानमें प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्रकर्मेंसे एक लेकर प्रसाद हपसे धारण कर छै। शेष द्रव्य-वस्त्र, आभूषण, गन्ध एवं सम्पूर्ण निर्माल्यको इटाकर भगवान्को स्नान करानेके पक्षात् उनका पूजा करे । पञ्चामृत, कषाय एवं शुद्ध गन्धोदकते नह राकर भगवान्के निमित्त पहलेसे स्क्ले हुए वस्त्र, गन्ध और पुष्पको उनकी सेवामें प्रस्तुत करें। अग्निमें नित्यहोमकी भाँति इवन करके मगवानको स्तति-प्रार्थना करनेके जनन्तर उनके चरणोंमें मस्तक नवावे। फिर अपने समम्त कम भगवान्को अर्पित करके उनकी नैमित्तिका पूजा करे। द्वारपासः विष्णुः कुम्भ और वर्धनांको प्रार्थना करे । 'अलो देवाः' इत्यादि मन्त्रमे, अथवा मूल-मन्त्रमे कल्लापर श्रीहरिकी स्ताति-प्रार्थना करे--- । इ कृष्ण ! हे कृष्ण ! आपको नमस्कार 🖁 । इस पविश्वकको प्रहण कांजिये । यह उपासकको पवित्र करनेके लिये है और वर्षभर की हुई पूजाके सम्पूर्ण फलको देनेबाळा है। नाथ ! पहळे मुससे जो कुञ्जूत ( पाप ) बन गया हो। उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र यना दीजिये । देव ! सरेश्वर ! आगकी कुपाने में गुद्ध हो जाऊँगा । 🗱 हृदयः मिर आदि मन्त्रींद्वाग पवित्रकका तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णुकलक्षका भी प्रोक्षण करनेके बाद भगवान्के समीप जाय। उनके ग्रायन्धनको इटाकर उन्हें पांवत्रक अर्पण करे और कहे--प्यमी ! मैंने बो ब्रह्मसूत्र तैयार किया है। इसे आप प्रहण करें। यह कर्मकी पुर्तिका साधक है। अतः इस पवित्रारीपण कर्मकी आप इस तरह सम्पन्न करें। जिससे मुझे दोषका भागी न होना पड़े' ॥ १---९३ ॥

द्वारपाल, योगपीटायन तथा मुख्य गुढआँको पवित्रक चढावे । इनमें कनिष्ठ श्रेणीका (नामितकका) पवित्रक

क्षण क्रण समस्तुष्यं गृक्षीण्वेद पवित्रक्षम् ।
 वित्रक्षस्याणं वर्षपृत्राक्षकादस् ॥
 वित्रकं क्षण्याच वन्त्रमा पुण्यतं कृतग् ।
 क्षक्रि भवान्यवं देव स्वत्यसादादः सुरेश्वर् ॥
 (जन्मिक ३६ । ६, ७)

द्वारपाळींकी, मध्यम श्रेणीका ( जाँघतक स्टकनेवास ) पवित्रक योगपीठासनको और उत्तम ( घुटनेतकका ) पवित्रक गुरुजनोको दे। साक्षात् भगवान्को मूल-मन्त्रसे बनभाला ( पैरांतक लटकतेवाला पवित्रक ) अपित करे । 'नमो विष्वक्सेनाय' सन्त्र बोलकर विष्वक्सेनको भी पवित्रक चढावे। अग्निमें होम करके अग्निस्य विश्वादि देवताआंको पवित्रक अर्पित करे । तदनन्तर पूजनके पश्चात् मूल-मन्त्रसे प्रायाश्चलके उद्देश्यसे पूर्णाहृति दे । अष्टोत्तरसत अथवा पाँच औपनिषदमन्त्रांसे पूर्णाहति देनी चाहिये । मणि या मुगाकी मालाओंसे अथवा मन्दार-पूप्प आदिन अष्टोत्तर-शतकी गणना करनी चाहिये। अन्तमें भगवान्ने इस प्रकार प्रायंना करे--- भरडच्या ! यह आपकी वार्षिक पूजा मफल हो । देव ! जैसे बनमार्खा आपके बक्षःस्थलमें सदा शोभा पाती है। उसी तरह पवित्रकके इन तन्तुओको और इ**नके** द्वारा की गयी पूजाको भो आप अपने हृदयमें धारण करें। मैंने इच्छारो या अनिच्छारो नियमपुर्वक की जानेवाछी पूजामें जो त्रुटियाँ की है। विध्नवश विधिके पालनमें जो न्यूनता हुई है। अथवा कर्मलोपका प्रसङ्ख आया है। वह सब आपकी कृपाने पूर्ण हो आय । मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सकल हो ॥ १०--१५३॥

इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधोंके लिये क्षमा मॉगकर पवित्रकको मस्तकपर चढ़ावे । फिर यथायोग्य बलि अपित करके दक्षिणाद्वारा वैष्णव गुरुको सतुष्ट करे । यथाशक्ति एक दिन या एक पक्षतक ब्राह्मणोंको मोजन-बक्ष आदिसे संतोष प्रदान करे । स्नानकालमें पवित्रकको उतारकर पूजा करे । उत्अवके दिन किसीको आनेसे न रोके और सबको ऑनवार्यरूपमे अन्न देकर अन्तमें स्वयं भी मोजन करे । विसर्जनके दिन पूजन करके पवित्रकोंका विसर्जन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे—पढ़े पवित्रक ! मेरी इस बार्षिक पूजाको विधिवत् सम्पादित करके अब तुम मेरेद्वारा विसर्जित हो विष्णुलोकको प्रचारो ।' उत्तर और ईश्चानकाणके बीचमें विष्यक्सेनकी पूजा करके उनके भी पवित्रकोंको अर्चना करनेके पश्चात् उन्हें ब्राह्मणको भी पवित्रकोंको अर्चना करनेके पश्चात् उन्हें ब्राह्मणको में रहे । उस पश्चित्रकमें जितने तन्त्र करियत हुए हैं। उतने सहस्र युगोतक उपासक विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।

सायक पवित्रारोपव्यते अपनी ती पूर्व पीड़ियोंका उद्यार क्रोकमें स्थापित करता और स्ववं भी मुक्ति प्राप्त कर केला करके दस पहले और दस बादकी पीढ़ियोंको विष्णु- है।। १६---१३।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरावामें विष्णु-पविचारोपवाविकि-निक्रपण नामक छत्तीसर्वी व्यथ्नाव पूरा हुआ ॥ १६ क्ष

## सैंतीसवाँ अध्याय

#### संक्षेपसे समस्त देवताओंके लिये साधारण पवित्रारोपणकी विधि

अग्निदेव कहते हैं--- मुने ! अब संक्षेपसे समस्त देवताओं के लिये पवित्रारोपणकी विधि सुनो। पहले जो चिह्न कहे गये हैं, उन्हीं लक्षणोंसे युक्त पवित्रक देवताको अर्पित किया जाता है। उसके दो मेद होते हैं स्वरम' और 'अनलग' । पहले निम्नाद्वित रूपरे इष्टदेवताको निमन्त्रण देना चाहिये--- जगतके कारणभरा ब्रह्मदेव । आप परिवार सहित यहाँ पधारें । मैं आपको निमन्त्रित करता हूँ । कल प्रातःकाल आपकी सेवामें पवित्रक अपित करूँगा ।' फिर दूसरे दिन पूजनके पश्चात् निम्नाङ्कित प्रार्थना करके पविचक भेंट करे- 'संसारकी सृष्टि करनेवाले आप विधाता-को नमस्कार है । यह पवित्रक ग्रहण चीजिये । इसे अपनेको पवित्र करनेके लिये आपकी मेनामें प्रस्तुत किया गया है। यह वर्षभाकी पुजाका फल देनेबाला है। 'शिवदेव ! वेद-वेलाओंके पालक प्रभा ! आपको नमस्कार है । यह पवित्रक स्वीकार कीजिये। इसके द्वारा आपके लिये गणि, मूँगे और मन्दार-कुम्म आदिसे प्रतिदिन एक वर्षतक की जानेवाली पूजा सम्यादित हो । ' पवित्रक ! मेरी इस वार्षिक-पूजाका विधियत् सम्पादन करके मुझसे विदा लेकर अब दुम स्वर्शलोकको प्रथाने। १ प्सूर्यदेव । आपको नमस्कार है। यह पवित्रक लीजिये । इसे पवित्रीकरणके उद्देश्यसे आपकी सेवामें अर्पित किया गया है। यह एक वर्षकी पूजाका फल

देनेबाला है। ' धाणेशजी! आपको नमस्कार है। यह पविश्वक स्वीकार कीजिये। इसे पविश्वीकरणके उद्देश्यसे दिया गया है। यह बर्षभरकी पूजाका फल देनेबाला है। ' धाकि देखि! आपको नमस्कार हैं। यह पविश्वक लीजिये। इसे पविश्वी-करणके उद्देश्यसे आपकी सेवामें भेंट किया गया है। यह बर्षभरकी पूजाका फल देनेवाला है।। १—९१॥

**प्यवित्रकका यह उत्तम सूत नारायणमय और अनिस्द्र-**मय है। धन-धान्य, आयु तथा आरोग्यको देनेवाला है, इसे मैं आपकी मेवामें दें रहा हूँ। यह श्रेष्ठ मृत प्रशुम्नमध और संकषणमय है, विद्या, संतति तथा सौभाग्यको देनेवाला है। इसे मैं आपकी सेवामें अर्पित करता है। यह वासुदेवनय सूत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षको देनेवाळा है। मंसारसागरसे पार लगानेका यह उत्तम साधन है। इसे आपके चरणोंमें चढा रहा हैं । यह विश्वरूपमय सूत्र मब कुछ देनेबाला और समस्त पापंका नाज करनेबाला है। भूतकालके पूर्वजों और भविष्यकी भावी मंतानीका उद्घार करनेवाला है। इसे आपकी सेवामें प्रस्तुत करता हूँ । कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम एवं परमोत्तम---इन चार प्रकारके पवित्रकोंका मन्त्रोसारणपूर्वक 斯科斯: दान करता 릇, ll śe----- 숙모 ll

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुगणमें व्संक्षेपतः सर्वदेवसाधारण पविवारोपण' नामक सैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७० ॥

## अङ्तीसवाँ अध्याय

### देवालय-निर्माणसे प्राप्त होनेवाले फल आदिका वर्णन

अभिनदेश कहते हैं—मुनिवर वसिष्ठ ! भगवान् बायुदेव आदि विभिन्न देवताओं के निमित्त मन्दिरका निर्माण करानेसे जिस करू आदिकी प्राप्ति होती है, अब मैं उसीका वर्णन करूँगा । जो देवताके लिये मन्दिर-अव्याप आदिके निर्माण करानेकी हच्छा करता है, उसका वह ग्रुम संकरम ही उसके हजारों जन्मोंके पापीका नाश कर देता है। जो मनसे भावनाहारा भी मन्दिरका निर्माण करते हैं। उनके सैकहों जन्मोंके पापीका नाश हो जाता है। जो क्षेत भगवान श्रीकृष्णके किये किसी दूसरेके द्वारा बनवाये काने हुए मन्दिरके निर्माण-कार्यका अनुमोदन मात्र कर देते हैं। वे भी समक्षा पापंति मुक्त हो उन अच्युतदेवके कोक (वेकुण्ठ अथवा गोलोकघामको) प्राप्त. होते हैं। भगवान् विष्णुके निमित्त मन्दिरका निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्यमें होनेवाले दस हजार कुलोंको तत्काल विष्णुलोकमें जानेका अधिकारी बना देता है। श्रीकृष्ण-मन्दिरका निर्माण करनेवाले मनुष्यके पितर नरकके क्लेशों-ने तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिन्य बस्ताभृष्णोंने अलंकृत हो बड़े हर्षके साथ विष्णुधाममें निवास करने हैं। देवालयका निर्माण ब्रह्महत्या आदि पापंकि पुक्रका नाश करनेवाला है। १-५।।

यहाँसे जिस फलकी प्राप्ति नहीं होती है। वह भी देशालयका निर्माण करानेमात्रमे प्राप्त हो जाता है। देशालयका निर्माण करा देनेपर मगमन तीर्थीम स्नान करनेका का प्राप्त हो जाता है। देवता-ब्राह्मण आदिके लिये रणभूमिमें मारे जानेबाले धर्मातमा शूरवीरोंकी जिस फल आदिकी प्राप्ति होती है, वही देवालयके निर्माणसे भी सलभ होता है। कोई शहता (कज्मी) के कारण धूल-मिट्टीसे भी देवालय बनवा दे तो वह उसे स्वर्ग या दिव्यलोक प्रदान करनेबाला होता है। एकायतन (एक ही देव-बिग्रहके लिये एक कमरेका ) मन्दिर बनवानैवाले प्रवको स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। ज्यायनन-मान्दरका निर्माता **ब्रह्मलोक** में निवास पाता है। पञ्चायतन-मन्दिरका निर्माण करनेबालेको शिवलोककी प्राप्ति होती है और अद्ययतन-मन्दिरके निर्माणने श्रीहरिकी संनिविभे रहनेका सौमाग्य प्राप्त होता है। जो भोडशायनन-मन्दिरका निर्माण कराता है। यह भोग और मोधा दोनों पाता है। श्रीष्टरिके मन्दिरकी तीन श्रेणियाँ है--फिनिष्ट, मध्यम और भेष्ट । इनका निर्माण करानेसे क्रम्याः स्वर्गस्थोकः, विष्णुलोक तथा मोशकी प्राप्ति होती है। घनी मनुष्य भगवान् विष्णुका उत्तम श्रेणीका मन्दिर बनवाकर जिस फलको प्राप्त करता है। उसे ही निर्धन मनस्य निम्नश्रेणीका मन्दिर बनवाकर भी प्राप्त कर केता है। धन उपार्जनकर उगमेंने थोडा मा ही खर्च करके बढि मनुष्य देव मन्दिर बनवा के तो बहुत अधिक पुण्य एवं मगवानुका बरदान प्राप्त करता है। एक लाख या एक इकार वा एक सी अथवा उराका आधा (५०) मुद्रा ही श्वर्थं करके भगवान् विष्णुका मन्दिर बनवानेवाका मनुष्य उस नित्य कामको प्राप्त होता है। वहाँ साधाय गरहकी

**कवा पहरानेवाके भगवान् वि**ष्णु विराजमान होते हैं॥ ६-१२३॥

नो लोग बचपनमें खेखते समय घृष्टिचे भगवान् विष्णुका मन्दिर बनाते हैं, व भी उनके धामको प्राप्त होते 🖁 । तीर्थमें, पवित्र स्थानमें, सिद्धक्षेत्रमें तथा किसी आश्रम-पर जो भगवान विष्णुका मन्दिर बनवाते हैं। उन्हें अन्यत्र मन्दिर बनानेका जो फल बताया गया है। उससे तीन गुना अधिक फल मिलता है। जो भगवान विष्णुके मन्दिरको चूनेंगे छिपाते ओर उसपर बन्ध्क के पूछका चित्र बनाते हैं, वे अन्तमें भगवान्के घाममे पहुंच जाते हैं। भगवानका जो मन्दिर गिर गया हो, गिर रहा हो, अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है। वह नवान मन्दिर बनवानेकी अपेक्षा दुना पुण्यफल प्राप्त करता है। जो गिरे हुए विष्णु मन्दिरको पुनः बनवाता और गिरे धएकी रक्षा करता है। वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णुका स्वरूप प्राप्त करता है। भगवानके मन्दिरकां हैंद्रे जबतक रहती है। तबनक उसका बनवानेवाला विष्णुलोकमें कुलसहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसारमें और परलोकमें वहां पुण्यवाच और पूजनीय है ॥ १३---२०॥

जो भगवान् श्रीकृष्णका मन्दिर बनवाता है, वही पुण्यवान् उत्पन्न हुआ है। उसीने अपने कुलकी रक्षा की है। जो भगवान विष्णुः शिवः सूर्यं और देवी आदिका मन्दिर बनवाता है। वही इस लोकमें कीर्तिका भागी होता है। सदा धनका रक्षामें छगे रहनेवाले मूर्च मनुष्यको बहे कष्टतं कमाये हुए अधिक धनले क्या लाभ हुआ। यदि वह उससे श्रीक्रणाका मन्दिर हा नहीं यनवाता । जिसका धन पितरोः ब्राह्मणीं और देवताओं के उपयोगमे नहीं आता तथा बम्ध्-बान्धबंकि मी उपयोगमे नहीं आ सका, उसके धनकी प्राप्ति न्यर्थ हुई। बैसे प्राणियोंकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार कमाये हुए धनका नाश भी निश्चित है। मूर्ख मनुष्य डी क्षणमञ्जर जीवन और चञ्चल धनके मोहमें बेधा रहता है। जब धन दानके लिये। प्राणियोंके उपभोगके लिये। कीर्तिके छिये और धमंके छिये काममें नहीं लाया जा सके हो उस धनका मालिक बननेमें क्या काभ है ? इसिलये प्रात्यको मिके अथवा प्रकार्यके किसी भी उपावसे बनको प्राप्तकर उसे उसम बासजीको दान है। अयवा कोई स्थिर कीर्सि बनवावे । चुँकि दान और कीर्तिसे भी बढकर मन्दिर

बनबाना है, इसलिये बुद्धिमान् मनुष्य विष्णु आदि देवताओं-का मन्दिर आदि बनवावे । मक्तिमान् श्रेष्ठ पुरुषेकि हारा बदि भगवानके मन्दिरका निर्माण और उसमें भगवानका प्रवेश (स्थापन आदि ) हुआ तो यह समझना चाहिये कि उसने समस्त चराचर त्रिभवनको रहनेके छिये भवन बनवा दिया । ब्रह्मासे लेकर तणपर्यन्त जो कछ भी भतः वर्तमानः भविष्यः स्थूलः सुद्धम और इससे भिन्न है। वह सब भगवान् विष्णुते प्रकट हुआ है । उन देवाधिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णुका मन्दिरमें स्थापन करके मनुष्य पुनः संसारमें जन्म नहीं लेता [ मक्त हो जाता है ] । जिस प्रकार विष्णुका मन्दिर बनवानेमे फल बताया गया है। उसी प्रकार अन्य देवताओं---शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, दुर्गा और लक्ष्मी आदिका भी मन्दिर बनवानेसे होता है। मन्दिर बनवानेसे अधिक पुण्य देवताकी प्रतिमा बनवानेमे है । देव-प्रतिमाकी स्थापना-सम्बन्धा जो यश होता है। उसके फलका तो अन्त ही नहीं है। कची मिट्टीकी प्रतिमांस लकडोकी प्रतिमा उत्तम है, उससे ईंटकी, उससे भी पत्थरका और उससे भी अधिक सुवर्ण आदि भातुआंकी प्रतिमाका फड है। देवमन्दिरका प्रारम्भ करने मात्रसे सात जन्मींके किये हुए पापका नाहा हो जाता है तथा बनवानेवाला मनुष्य स्वर्गलंकका अधिकारी होता है। वह नरकमें नहीं जाता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य अपनी सी पीढ़ीका उद्धार करके उसे विष्णुलोकमें पहुँचा देता है। यमराजने अपने द्तांसे देवमन्दिर बनानेवालींको छस्य करके ऐसा कडा था--।। २१-३५ ॥

यम बोले—(देवालय और) देव-प्रतिमाका निर्माण तथा उसकी पूजा आदि करनेवाले मनुष्योंको दुमलोग नरकमें न ले आना तथा जो देव-मन्दिर आदि नहीं बनवाते, उन्हें लास तौरपर पकड़ लाना । जाओ ! दुमलोग संसारमें विचरो और न्यायपूर्वक मेरी आज्ञाका पालन करो । संसारके कोई भी प्राणी कभी दुम्हारी आज्ञा नहीं टाल सकेंगे । केवल उन लोगोंको दुम छोड़ देना जो कि जगरिरता भगवान् अनन्तकी शरणमें जा चुके हैं; क्योंकि उन लोगोंकी स्थिति यहाँ ( यमलोकमें ) नहीं होती । संसारमें जहाँ भी भगवान्में चित्त लगाये दूपः भगवान्की ही शरणमें पड़े दुए भगवद्भक्त महात्मा सदा मगवान् विष्णुकी यूजा करते हों, उन्हें दूरते ही छोड़कर दमलोग चके काना । जो स्थिर होते, स्रोते, चकते, उठते,

निरते, पड़ते या खड़े होते समय भगवान् श्रीकृष्णका नाम कीर्तन करते हैं, उन्हें दूरते ही त्याग देना । कीं निरय-नैमिसिक कर्मोद्वारा भगवान् अनार्वक्की पूजा करते हैं, उनकी ओर दुमलोग आँख उठाकर देखना भी नहीं। क्योंकि भगवान्का वत करनेवाले क्षेग भगवान्को ही प्राप्त होते हैं ॥ ३६-४१ ॥

जो लोग फूल, धूप, वन्त्र और अत्यन्त प्रिय आश्रवणी-हारा भगवानकी पूजा करते हैं। उनका स्पर्ध न करनाः क्योंकि वे मनुष्य भगवान श्रीकृष्णके धामको पहुँच चुके हैं। जो भगवान्के मन्दिरमें छेप करते या बहारी छगाते हैं। उनके पुत्रांको तथा उनके वंशको भी छोड देना। जिन्होंने भगवान्<sup>र</sup> विष्णुका मन्दिर बनवाया **हो, उनके** बंदामें सौ पादीतकके मन्ध्योकी और तमलोग बरे मावसे न देखना । जो सकड़ाका, पत्थरका अथवा मिईका ही देवालय भगवान् विष्णुके लिये बनवाता है, बह समस्त पापांसे मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन यशादारा भगवानकी आराधना करनेवालेको जो महान् फल मिलता है, उसी फलको। जो विष्णुका मन्दिर बनबाता है। वह भी प्राप्त करता है। जो भगवान् अच्युतका मन्दिर बनवाता है। वह अपनी बीतो हुई सी पीदींक पितरींकी तथा होनेबाके सौ पादीके बराजाको भगवान् विष्णुके लोकको पहुँचा देता है। भगवान विष्णु सप्तलेकमय हैं। उनका मन्दिर जो बनवाता है, वह अपने कुलको तारता है, उन्हे अक्षय स्रोकोंकी प्राप्ति कराता है और स्वयं भी अक्षय स्रोकोंको

\* यम उबाच---**प्रतिमापुजादिकृतो** नानेया नरकं नराः । देवालयायकर्तारं **मानेवा**स्ते विश्वेदत: ॥ क्यान्यायं नियोगो करिष्यन्ति नाशाभक्तं कचित् ॥ भवतां नेवर्ल समपाभिताः । अगसानमन-त मबद्धिः परिवर्तभ्यास्तेषा **मा**श्रास्ति संस्थितिः ॥ भागवता लोके तिवित्तास्तत्परायणाः । पूजवन्ति सदा विष्णुं ते च त्याज्याः सुद्दरतः ॥ बस्तिष्टन् प्रश्वपन् गच्छन्तुसिष्ठन् स्वतिनाः श्विनाः । संबीतंयन्ति गोविन्दं ते बरत्याज्याः सदरतः ॥ नित्येनीं मस्टिकेट बं बजन्ति बनार्वनम् । अवद्भित्ती तद्भता वान्ति तद्भतिम्।।

( अग्निष्ठ० १८ । ३६-४१ )

प्राप्त होता है । मन्दिरमें ईटके समूहका जोड़ जितने वर्षोतक रहता है, उतने ही हजार वर्षोतक उस मन्दिरके बनवानेबालेकी स्वर्गक्षीकमें स्थिति होती है । मगवान्की प्रतिमा बनानेबाला विष्णुलोकको प्राप्त होता है, उसकी स्थापना करनेबाला भगवान्में लीन हो बाता है और देवालय बनवाकर उसमें प्रतिमाकी स्थापना करनेवाला

सदा मगवान्के लोकमें निवास पाता है। ॥ ४२-५० ॥
अग्निदेव बोले—यमराजके इस प्रकार आहा देनेपर यमके दूत भगवान् विष्णुकी स्थापना आदि करनेवालोंको यमलोकमें नहीं के जाते । देवताओंकी प्रतिष्ठा
आदिकी विधिका भगवान् इयग्रीवने ब्रह्माजीसे वर्णन
किया था ॥ ५१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें । देवाऊय-निर्माण माहारम्यादिका वर्णन । नामक अवतीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

## उन्तालीसवाँ अध्याय

### विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके लिये भूपरिग्रहका विधान

भगवान् इयग्रीव कहते हैं—अहान् ! अव मैं विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठाके विषयमें कहूँगा, ध्यान देकर सुनिये । इस विषयमें मेरे द्वारा वर्णित पञ्चरात्रों एव सत-रात्रोंका श्रृषियोंने मानवस्रोकमें प्रचार किया है । वे बंख्यामें पञ्चीस हैं । (उनके नाम इस प्रकार हैं — ) आदिह्यपीर्वतन्त्र, त्रेव्वेक्यभोहनतन्त्र, वेमवतन्त्र, पुष्कर-क्ष्या, प्रद्वादतन्त्र, गार्थ्वतन्त्र, गास्त्रवतन्त्र, वासरीय-स्त्रत्र, प्राप्त्रवतन्त्र, साम्यतन्त्र, साम्यतन्त्र, साम्यतन्त्र, साम्यतन्त्र, साम्यतन्त्र, साम्यतन्त्र, साम्यतन्त्र, कापिस्तन्त्र, वासर्थ (गास्त्र ) तन्त्र, नारावणीयतन्त्र, आत्रेय-तन्त्र, नारसिहतन्त्र, आनन्दतन्त्र, आर्थवतन्त्र, नारसिहतन्त्र, नारसिहत्त्र, नारसिहतन्त्र, नारसिहत्त्र, नारसिहत्त्य, नारसिहत्त्य, नारसिहत्त्य, नारसिहत्त्य, नारसिहत्त्य, नारसिहत्त्य, नारसिहत्त्य, नारस

इन तन्त्रोंके अनुसार मध्यदेश आदिमें उत्पन्न द्विज देवविष्ठहाँकी प्रतिष्ठा करें। कच्छदेश, कावेरीतटवर्ती देश, कोंकण, कामरूप, कळिङ्ग, काञ्ची तथा काश्मीर देशमें उत्पन्न श्राह्मण देवप्रतिष्ठा आदि न करें। आकाश, बायु, तेज, जन्न एवं पृथ्वी—ये पञ्चमहाभूत पञ्चरात्र हैं। जो चेतना-शून्य एव अशानान्धकारसे आन्छन्न हैं, वे पञ्चरात्रसे रहित हैं। जो मनुष्य यह धारणा करता है कि भौ पापमुक्त परब्रहा विष्णु हूँ?—वह देशिक होता है। वह समस्त बाह्य स्वत्रणों (वेष आदि) से हीन होनेपर भी सन्त्रवेत्ता आचार्य माना गया है। ६—८५॥

देवताओंकी नगराभिमुख स्थापना करनी चाहिये। नगरकी ओर उनका एण्डभाग नहीं होना चाहिये। कुबक्षेत्र, गया आदि तीर्थस्थानीमें अथवा नदीके समीप देवालयका निर्माण कराना चाहिये। ब्रह्माका मन्दिर नगरके मध्यमें तथा इन्द्रका पूर्व दिशामें उत्तम माना गया है। अग्निदेव तथा मानुकाओंका आग्नेयकोणमें, भूतगण और यमराजका दक्षिणमें, चण्डिका, पितृगण एवं दैत्यादिका मन्दिर नैश्व्यंत्रकोणमें बनवाना चाहिये। वरुणका पश्चिममें, वायुदेव और नागका वायव्यकोणमें, यश्च या कुबेरका उत्तर दिशामें, चण्डीश-महेशका ईशानकोणमें और विज्युका मन्दिर सभी

पुष्पवृपवाक्षोभिर्भूवणेश्वातिवक्षभैः। कर्ववन्ति न ते प्राधाः नराः कृष्णाकवे गताः॥ चयकेप नक गाँर: सम्मार्जनपराश्च परित्वाज्यास्तेषां पुत्रास्तवा कुलम् ॥ वे। क्रणासर्वे चायतमं विष्णीः दारितं तत्क्रकोज्ञवम् । प्रेसां भवजिड्ड हजेतसा ॥ वेबाक्यं विष्णोर्दा**रक्षे**कमयं तथा । श्वारतेन्यम्मर्थ प्रमुख्यते ॥ वापि **शहन्बद्द**िन बन्मशाकलम् । प्राप्नोति तत्पाळं विष्णोर्वः कारकति केतनम् ॥ श्रुतमागामि समतीतं तमा शतम्। कारवन् नवत्वच्युतलोबताम् ॥ भगवदाभ सप्तकोकमयो विष्णुरहस्त वः कुरुवे गृहम् । तारयत्यक्षयाँक्कोकानक्षम्यान् मतिपचवे ॥ इष्टका चयबिन्यासी बाबनयन्दानि निइति । ताबद्वपंसद्सामि ताचटादिनि संस्थितिः ॥ प्रतिमाज्ञर, विष्णुकोकं स्थापको कीयते हरी। देवसव्यविकृतिप्रतिशाक्षण गोचरे ॥

भोर वनवाना भेष्ठ है। हानवान् गनुष्यको पूर्ववर्ती देव-मन्दिरको संकुचित करके अस्प, समान या विद्यास मन्दिर नहीं बनवाना चाहिये॥ ९-१३३ ॥

(किसी देव-मन्दिरके समीप मन्दिर बनवानेपर)

दोनों गन्दिरोंकी ऊँचाईके बराबर दुगुनी सीमा छोड़कर
नवीन देव-प्रासादका निर्माण करावे। विद्वान् व्यक्ति दोनों
मन्दिरोंको पीडित न करे। भूमिका द्योषन करनेके बाद
भूमि-परिप्रह करे। तदनन्तर प्राकारकी सीमातक माषः
हरिद्वाचूर्ण, खीछ, दिघ और सक्तुसे भूतविछ प्रदान करे।

किर अश्वाधरमन्य पद्कर आठां दिशाओं में स्वयु विकेशो हुए कहे—'इस भूमिलक्यर जो ग्राश्य एवं पिशाक आदि निवास करते हो, वे सब यहाँसे चले आयें। में बहाँ-पर श्रीहरिके लिये मन्दिरका निर्माण करूँमा।' कि फिर भूमिको हलते जुतवाकर गोचारण करावे। आठ परमाणुका 'रबसेशु' माना गया है। आठ रथरेणुका 'श्रावरेशु' माना जाता है। आठ श्रावरेणुका 'वालाम' तथा आठ वालामकी 'किशा' कही जाती है। आठ लिशाकी 'यूका', आठ यूकाका 'व्ययम्थम', आठ यवका 'अश्वुल', चौबीस अश्वुलका 'कर' और अहाईस अश्वलका 'पश्चहरा' होता है। ॥१४—-११ ॥

इस प्रकार आदि आन्तेय महापुराणमें विष्णु आदि देवताओंकी स्वापनाके किये म्पूरिप्रहका वर्णन' नामक ज्न्ताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३९॥

## चालीसवाँ अध्याय

## वास्तुमण्डलवर्ती देवताओं के स्थापन, पूजन, अर्घ्यदान तथा बलिदान आदिकी विधि

भगवान् इयप्रीव कहते हैं— बहान् ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण भूत-प्राणियों के लिये भयंकर एक महाभूत या । देवताओं ने उसे भूमिमें निहित कर दिया । उसीको 'वास्तु-पुक्ष' माना गया है । चतुःषष्टि पदोंसे युक्त क्षेत्रमें अर्थकोण-में स्थित हंग्र (या हाखी) को वृत एव अखतांने तुम करे । फिर एक पदमें स्थित पर्जन्यको कमस्र तथा अल्से, दो पदोंमें स्थित जयन्तको पताकासे, दो कोश्वोंमें स्थित महन्द्रको भी उसीसे, द्विपदस्थ रविको सभी लाल रंगकी वस्तुओंसे संतुष्ट करे । दो पदोंमें स्थित सत्यको वितान (चँदोवों)से एवं एक-पदस्य खुशको बृतसे, अभिकोणवर्ती अर्थपदमें स्थित ब्योम (आकाश-) को शाकुननामक औप्रथके गूदेसे, उसी कोणके दूसरे अर्थपदमें स्थित अभिदेवको सुक्से, एकपदस्य पूषाको काजा (खील) से, द्विपदस्य वित्यको स्थासे, एकपदस्य पूषाको काजा (खील) से, द्विपदस्थ वित्यको स्थासे, एकपदस्य ग्रह्मको शाकुन-

जिह्ना नामक ओविषसे, अर्थपदमें स्थित मृगको नीले बद्धसे, अर्थकोष्टके निम्नमागमें विद्यमान पितृगणको कृश्यर (सिचदी) हे, एकपदस्य दौवारिकको दन्तकाष्टसे एवं दो पदौर्मे सित सुग्रीवको यव-निर्मित पदार्थ (हल्लवा आदि) से परितृत्त करे ॥ १—-७१॥

द्विपदस्य पुष्पदन्तको कुश-सगूहोसे, दो पदों सित वक्णको पद्मसे, द्विपदस्य असुरको सुरासे, एक पदमें सित होषको पृतमिश्रित जल्से, अर्धपदस्थित पाप (या पापयस्मा) को यवाजसे, अर्धपदस्य रोगको माँइसे, एकपदस्थित नाग (सर्प)को नागपुष्पसे, द्विपदगत मुख्यको भस्य-पदार्थोसे, एकपदस्य भल्लाटको मूँग-भातसे, एकपद-संस्थित सोमको मधुयुक्त स्वीरसे, दो पदों में आंधांष्ठत श्रुपिको द्याल्कसे, एक पदमें विद्यमान अदितिको लोपिकासे एवं अर्धपदस्य दितिको पूरियोद्वारा संद्वश्च करे । फिर ईशानस्थित ईशके निम्न भाग-में अर्धपदस्थित 'आप'को दुग्धसे एवं उसके नीचं अर्ध

राखसाम्य पिशानाम्य पेऽक्सिसिडन्ति भृतके। सर्वे ते व्यपगन्छन्तु स्थानं कुर्यामवं वरेः ॥

<sup>ं</sup> श्रीविचार्णवतत्त्रमें वह मान इस अकार दिवा गया है निसर्पन्ते रेणवसासरेणवः ॥ बाताबनपर्य प्राप्य भान्ति रविरक्षमकः । तेष सूहमा परमाणोरष्टपुणव्यसरेणुक्दाष्ट्रतः देशाह्यास्तेऽही विद्धा युकास्तदहक्ष्य ॥ । वेड्डी त्यामाञ्चिः सप्तयमा सेय प्र मध्यमा ॥ ववस्ते ऽद्यवद्वकिः समुदाहरा । सा वश्ववा साधमा प्रोक्त मामाच्चमितीरितम् ॥

पदमें अधिष्ठित आप-वत्सको दहीसे संतष्ट करे। साथ ही पूर्ववर्ती कोष्ठ-चतुष्ट्यमें मरीचिको रुद्दु देकर तुस करे। मद्याके कर्ष्यभागके कोणस्थित कोष्ठमें अर्थपदसा सावित्रकी रक्तप्रथा निवेदन करे । उसके निम्नवर्ती अर्घ कोष्रकर्म स्थित सविताको कुद्योदक प्रदान करे । चार पदीमें स्थित विवस्तानको रक्तचन्दन, नैर्ऋत्यकोणवर्ती अर्घकोष्टमे स्थित सराधिप इन्द्रको इरिद्रामिशित जलका अर्घ्य है। उसीके अर्घभागमे कोणवर्ती कोष्टकमें खित इन्द्रजय (अथवा जय) को धूतका अर्घ दे। चतुष्पदमें मित्रको गुढयुक्त पायस है। बायव्यकोणके आधे कोष्ठकमें प्रतिष्ठित बहको पकायी हुई उदद ( या उसका नदा ) एवं उसके अधीवतीं अर्थकोष्टमें स्थित यथ ( या बहुदास ) को आर्ह्रफळ ( अंगुर, सेब आदि ) समर्पित करे । चतुस्पदवर्ती महीधर ( या पृथ्वीधर-) को उद्दरिमिन्नेत अझ एवं माय ( उदद )की निक दे । मध्यवर्ती कोष्ट-चत्रप्टयमें भगवान् ब्रह्माके निमित्त तिकतण्डक स्थापित करे । चरकीको उद्दद और पुतसेः स्कन्दको खिचडी तथा प्रण्यमाळासे, विदारीको छाछ कमछसे, कन्दर्पको एक पकके तोळ्याले भातसे, पूतनाको पलपित्तसे, जम्भकको उदद एवं पुष्पमालासे, पापा वा पापराक्षसीको पिन्त, पुष्पमाला एवं असियोंसे तथा पिछिपित्छको भॉति-भाँतिकी माछाके द्वारा संब्रष्ट करे। तदनन्तर ईशान आदि दिकपालींको लाळ उद्दर्की बिंछ है। इन सबके अभावमें अक्षतोंसे सबकी वुना करनी चाहिये। \* राक्षस, मातुका, गण, पिद्याच, पितर एवं क्षेत्रपालको मी इच्छानुसार (दही-अक्षत या हडी-उड़दकी ) बिंछ प्रदान करनी चाहिये॥ ८---२१॥

वास्तु-होम एवं बक्रि-प्रदानसे इनकी तृति किये बिना प्रासाद आदिका निर्माण नहीं करना चाहिये। ब्रह्माके स्थान-में भीइरि श्रीलक्मीजी तथा गणदेवताकी पूजा करें। फिर भूमि। वास्तुपुरुष एवं वर्धनीयुक्त कलकाका पूजन करे । कल्याके मध्यमें बद्या तथा दिकपालोंका यजन करे। फिर. खिताचन एवं प्रणाम करके वूर्णाहुति दे । ब्रह्मन् ! तदनन्तर यहपति हाथमें छिद्रयुक्त जलपात्र लेकर विधिपूर्वक दक्षिणावर्त मण्डल बनाते हुए सूत्रमार्गते जलबाराको घुमावे । फिर पूर्ववद उसी मार्गरे सात बीजोंका बपन करे। उसी मार्गरे बात (गर्ड)का आरम्भ करे। तदनन्तर मध्यमें हाथभर नौदा एवं चार अङ्गल नीचा गर्त खोद छे। उसको कीप-पोतकर पूजन प्रारम्भ करे । सर्वप्रथम चार भुजाधारी भीविष्णु मगवानका च्यान करके उन्हें कळहारे अर्ध्य-प्रदान करे । फिर छिद्रयुक्त जलपात्र (शारी )से गर्तको भरकर उसमें श्वेत पुष्प ढाके । उस ओष्ठ दक्षिणावर्त गर्तको बीज एवं मुस्कित्तते भर दे । इस प्रकार अर्ध्यदानका कार्य निष्पन्न करके आचार्यको गो-वस्त्रादिका दान करे । ज्यौतिषी और खपति ( राजमिन्नी )का यथोचित सत्कार करके विष्णु-भक्त और सूर्यका पूजन करे। फिर भूमिको यलपूर्वक जलपर्यन्त खुद्वावे । मनुष्यके बराबस्की गहराईसे नीचे बदि शस्य (इड्डी आदि ) हो तो वह ग्रहके लिये दोषकारक नहीं होता है। अस्थि (शब्य) होनेपर घरकी दीवार टूट बाती है और यहपतिको सुख नहीं प्राप्त होता है। खुदाईके समय जिस जीव-जन्द्रका नाम सुनायी दे जाय, वह शस्य उसी जीवके शरीरते उद्भत जानना चाहिये ॥ २२ - ३१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यास्तु-देनताओंके अर्घ्य-दान-विधान आदिका वर्णन नागक

चाकीसवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ४०॥

### इकतालीसवाँ अध्याय विकान्यासकी विधि

भगवान् इयग्रीव कोले अन में शिलान्यासस्तरूपा पाद-प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा । पहले मण्डप बनाना चाहिये। फिर उसमें चार कुण्ड बनावे । वे कुण्ड कमशः कुम्मेन्यास्त्र

इष्ट्रैकान्यास, द्वार और लम्भेके ग्रभ आश्रय होंगे । कुण्डका तीन चौथाई हिस्सा कंकड़ आदिसे भर दे और बराबर करके उसपर वास्तुदेवताका पूजन करे । नींवमें डाली

वर्तमान समवर्गे अक्षतसे ही सबका पूजन करना चाहिये। इससे आसीय आसाका मी परिपाजन होता है तथा हिंसा आदि दोषकी मी प्राप्ति नहीं होती है।

१. ब्रम्थकी स्थापना । २. स्थ वा व्यक्तरकी स्थापना ।

जानेवाकी हैंटे जून पकी हों; वायह-वारह अञ्चलकी संवी हों तथा विसारके तिहाई मागके बराबर अर्थात् चार अञ्चल उनकी मोटाई होनी चाहिये | अगर पत्थरका मन्दिर बनवाना हो तो ईंटफी जगह पत्थर ही नींवमें डाका जावगाः | एक-एक पत्थर एक-एक हाथका कंवा होना चाहिये | (यदि सामर्थ्य हो तो ) ताँबेक नी कल्कोंकी, अन्यथा मिट्टीके बने नी कल्कोंकी खापना करे | जल्क पद्मकर्षाय, सर्वोधिश और चन्दनमिश्रत जलसे उन कल्कों-को पूर्व करना चाहिये | इसी प्रकार सोना, चान आदिसे युक्त तथा गन्ध-चन्दन आदिसे मलीमाँति पूजित करके उन जलपूर्ण कल्कोंद्वारा 'आपो हि झा' इत्यादि तीन श्रृ चाओं, 'द्यं नो देवीरमिष्टय' आदि मन्त्रों पारस्सं मन्दीः' इत्यादि मन्त्र एवं पावमानी श्रृ चाओंके तथा 'उहुसमं वर्षण', 'कर्यों नः' और प्यकर्णस्थोक्तमनमिश

१. तलाके अनुसार निम्नाङ्कित पाँच इक्काँका कराव;— अञ्चल, सेमर, खिरैंडी, मौलसिरी और वेर । यह क्वाय इक्का अल्का पानीमें मिगोकर निकाल जाता है और कल्यमें डाक्ने एवं दुर्गा-पूजन आदिने काम आता है ।

२. ॐ आपो हि हा मयोसुन: । ॐ ता न कर्ने दकातन । ॐ महे रणाय चक्षसे । ॐ थो नः शिनतमो रसः । ॐ तस्म भाजवतेह नः । ॐ उश्तिरिन मातरः । ॐ तस्मा आरं गमाम नः । ॐ यस्य श्र्याय जिन्नम । ॐ आपो जनयमा च नः ।

( बजु०, स० ११, मन्त्र ५०, ५१, ५२ )

ह. इं नो देबीरिभिष्टय आयो भवन्तु पीतमे । इं बोरिभि-स्रवन्तु नः ॥ ( अथर्व ०, १। ६। १ )।

४. तरस्स मन्दी भावति भारा सुतस्याग्यसः । तरस्स मन्दी धावति ॥१॥उन्ना वेद वसूनां मतस्य देन्यवसः।तरस्स मन्दी धावति ॥२॥ घ्वस्रदोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दश्चहे । तरस्स मन्दी धावति ॥ १॥ मा यदोखिदातं तना सहस्राणि च दश्चहे । तरस्स मन्दी धावति ॥४॥ (ऋ०, मं०, ९, स्० ५८।१-४)

५. ऋत्वेद, नवम मण्डल, अध्याय १, २, ३के स्तोंको । 'पावमानस्ता' तथा ऋचाओंको ।पावमानी ऋचाएँ' कहते हैं।

६. उदुत्तमं बरुण पाश्चमस्तद्वाषमं वि मञ्चमं अवाव । अवा-वयमादित्य प्रते तवानागसो अदितवे स्वाम ॥ ( बजु०,१२ । १२ )

७. कया निश्चन आसुनदूती सदाष्ट्रपः सद्धा । कया शिन्तिष्टया कृता ॥ (बजु०, ३६।४)

 वरुणस्थोत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कन्मसर्वमी स्पो वरुणस्य श्रासस्य न्यसि वरुणस्य श्रासदनमसि व्रवणस्य श्रासदनमासीद ॥ (व्या॰) १ १६ )

इत्यादि सन्त्रीके पाठपूर्वक शृंसः श्रुक्षियेव् इत्यादि सन्त्र तया श्रीस्कका भी उक्षारण करते हुए बहुत-सी विकालों भवना हैंटोंका अभिषेक करे । फिर उन्हें नींबर्गे क्रापित करके मण्डपके भीतर एक शब्यापर पूर्वमण्डलमें भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे । अरणी-मन्धनद्वारा अन्ति प्रकट करके दादशाक्षर-मन्त्रसे उसमें समिषाओंका इयन करना चाहिये ॥ १-९॥

'आवार' और 'आव्यमाग' नामक आहुतियाँ प्रणव-मन्त्रते ही करावे । फिर अष्टाव्धर-मन्त्रसे आठ आहुति देकर में भू: खाहा, में शुवः खाहा, में खः खाहा— इस प्रकार तीन व्याद्धतियोंने क्रमशः छोकेश्वर अग्नि, सोमग्रह और भगवान् पुरुषोत्तमके निमित्त इवन करे । इसके बाद प्रायश्चित्तसंत्रक इवन करके प्रणवयुक्त हादशाक्षर मन्त्रते उद्दर, वी और तिलको एक साय केकर पूर्णाहुति-इवन करना चाहिये । तत्मश्चात् आचार्य पूर्वामिगुख होकर आठ दिशाओं स्थापित कल्क्शोपर पृथक्-पृथक् पश्च आदि देवताओंका स्थापन-पूजन करे । बीचमें भी भरती छीपकर पत्थरकी एक क्रिका और कल्क्श स्थापित करे । इन नौ कल्क्शोपर क्रमशः नीचे क्लिक्शे

पद्मः महापद्मः मकरः कच्छपः कुमुदः आनन्दः पद्मः और शङ्क---इनको आठ कल्झोंमें और पद्मिनीको मध्य-वर्ती कल्झापर खापित करे ॥ १४ ॥

इन कल्योंको हिलाने-हुलाने नहीं; उनके निकट पूर्व आदिके क्रमसे ईशान कोणतक एक-एक ईट रख दे। फिर उनपर उनकी देनता विमला आदि शक्तियोंका न्यास (स्थापन) करना चाहिये # । बीचमें 'अनुप्रहा'की स्थापना करे । इसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करे— 'मुनिनर अङ्गिराकी सुपुत्री दृष्टका देनी, तुम्हारा कोई अङ्ग टूटा-भूटा या लगान नहीं हुआ है; तुम अपने सभी अङ्गोंसे

९. इंसः श्रुचिषद्वसुरन्तरिक्षसकोता वेदिषदितिथिर्दुरोणसद् ।
 न्द्रवद्वरसङ्ग्तसद्वश्रोमसद्व्या गोवा ऋतवा महिका ऋतं इहत् ॥
 (वद्य० १० । २४; कड० २ । २ । २ )

क निमका नादि शक्तिनोके नाम इस प्रकार है—
 विमका, क्लानिंगी, बाना, किया, बोगा, प्रही, सत्या, ईश्चाना
 तमा भनुप्रहा ।

पूर्ण हो । मेरा अभीष्ठ पूर्ण करो । अब मैं प्रतिष्ठा करा रहा हूँ? ।। १५-१७ ।।

उत्तम आचार्य इस मन्त्रसे इष्टकाओंकी स्नापना करनेके प्रशात एकाग्रचित्त होकर सध्यवाछे स्थानमें गर्भा-बान करे । [ उसकी विधि वाँ है- ] एक कलवाके ऊपर देवेश्वरं भगवान नारायण तथा पांचनी ( कस्मी ) देवीको स्थापित करके उनके पास मिट्टी, फूळ, बातु और रलोंको रक्ते । इसके बाद लोडे आदिके बने हुए गर्भ-पात्रमें, जिसका विस्तार बारह अङ्गुल और ऊँचाई चार अञ्चल हो, अस्त्रकी पूजा करे । फिर ताँवेके बने हुए कमलके आकारवाले एक पात्रमें पृथ्वीका पूजन करे और इस प्रकार प्रार्थना करे- 'सम्पूर्ण भूतींकी ईश्वरी प्रव्वदिवी । तम पर्वतोंके आसनसे सुशोमित हो। चारी ओर समुद्रोंसे विरी हुई हो। एकान्तमें गर्भ वारण करो। बसिष्ठकन्या नन्दा ! बसुओं और प्रजाओंके सहित तुम सुने आनन्दित करो । मार्गवपुत्री जया ! द्वम प्रजाओंको विजय दिलानेवाली हो । [ मुझे भी विजय दो । ] अक्रिराकी धुनी पूर्ण ! तुम मेरी कामनाएँ पूर्ण करो । महर्षि कश्यपकी करना भड़ा ! तम मेरी बुद्धि कल्याणमयी कर दो । सम्पूर्ण बीबॉसे युक्त और समस्त रहनें एवं औषघेंसे सम्पन्न सुम्दरी जया देवी ! तथा विश्वष्टपुत्री नन्दा देवी ! यहाँ आनन्दपूर्वक रम जाओ । हे कश्यपकी कन्या भद्रा ! तुम प्रजापतिकी पुत्री हो, चारों ओर फैली हुई हो, परम महान् हो। साथ ही सुन्दरी और सुकान्त हो। इस ग्रहमें रमण करो । हे भागीबी देवी ! तुम परम आश्चर्यमयी हो; गन्ध और माल्य आदिसे सुशोभित एवं पुजित हो; छोकोंको पेश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! तुम इस गृहमें रमण करो । इस देशके सम्राटः इस नगरके राजा और इस घरके मालिकके बाल-बच्चोंको तथा मनुष्य आदि प्राणियोंको

भानग्द देनेके क्षिये पश्च आदि सम्पदाकी वृद्धि करो।' इस प्रकार प्रार्थना करके वास्तु-कुण्डको गोमूत्रसे सीसना चाहिये॥ १८--१८॥

वह सब विधि पूर्व करके कुष्डमें गर्मको स्वापित करें।
वह गर्भांधान रातमें होना चाहिये। उस समय आचार्वको
गी-वक्ष आदि दान करे तथा अन्य छोगोंको मोजन है।
हस प्रकार गर्भपात्र रसकर और ईंटोंको भी रसकर उस कुण्डको मर दे। तत्मधात् मन्दिरकी ऊँचाईके अनुसार
प्रधानदेवताके पीठका निर्माण करे। 'उसम पीठ' वह है।
जो ऊँचाईमें मन्दिरके आपे विस्तारके बराबर हो। उसम पीठकी अपेक्षा एक चौथाई कम ऊँचाई होनेपर मध्यम पीठ, कहलाता है और उसम पीठकी आधी ऊँचाई होनेपर
कानिष्ठ पीठ' होता है। पीठ-बन्धके ऊपर पुनः बास्तु-याग (वास्तुदेवताका पूजन) करना चाडिये। केवल पाद-प्रतिष्ठा करनेवाला मनुष्य भी सब पापोंसे रहित होकर देवलोकमें आनन्द-भोग करता है। १९-३२॥

भी देव-मन्दिर बनवा रहा हूँ, ऐसा जो मनसे चिन्तन भी करता है, उसका शारीरिक पाप उसी दिन नष्ट हो जाता है। फिर जो विधिपूर्वक मन्दिर बनवाता है, उसके किये तो कहना ही क्या है ! जो आठ ईटोंका भी देवमन्दिर बनवाता है, उसके फळकी सम्मत्तिका भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसीसे विशाल मन्दिर बनवानेसे मिळनेवाके महान् फळका अनुमान कर केना चाहिये !! ३३--३५ !!

गाँवके बीचमें अथवा गाँवसे पूर्वदिशामें यदि मन्दिर बनवाया जाय तो उपका दग्वाजा पश्चिमकी और रखना चाहिये और सब कोणोंमेंसे किसी ओर बनवाना हो तो गाँवकी ओर दरवाजा रक्ले । गाँवसे दक्षिण, उत्तर या पश्चिमदिशामें मन्दिर बने, तो उसका दरवाजा पूर्वदिशाकी ओर रखना चाहिये ॥ ३६--२७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ५सर्वशिलाविन्यासविधान आदिका कथन' नामक इकतालीसवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

## बयालीसवाँ अध्याय

#### प्रासाद-रुधण-वर्णन

भगवान् इयद्रीय कहते हैं—बहान् ! अव मैं सर्व-साधारण प्रासाद (देवालय) का वर्णन करता हूँ, सुनो । विद्वान् प्रकाको चाहिये कि अहाँ मन्दिरका निर्माण कराना

हो। बहाँके चौकोर क्षेत्रके सोकह भाग करे । उसमें मध्यके चार भागींदारा आयसहित वर्भ (मन्दिरके भीतरी भागकी रिक्त भूमि ) निश्चित करे तथा शेष बारह

मार्गोको बीवार उठानेके हिमे नियत करे । उक्त बारह भागोंमेरे चार भागकी जितनी कंबाई है, उतनी ही कँबाई प्रासादकी दीवारोंकी होती चाहिये । विद्वान पुक्व दीवारोंकी कॅचाईचे हुगुनी शिलरकी ऊँचाई रक्ले । शिलरके चौथे भागकी कँचाईके अनुसार मन्दिरकी परिक्रमाकी कँचाई रक्ले । उसी मानके अनुसार दोनों पार्क भागोंमें निकलने-का सार्ग ( द्वार ) बनाना चाहिये । वे द्वार एक-दूसरेके समान होने चाहिये । मन्दिरके सामनेके भूभागका विस्तार भी शिखरके समान ही करना चाहिये । जिस तरह उसकी शोभा हो सके, उसके अनुरूप उसका बिस्तार शिलरसे दुना भी किया जा सकता है। मन्दिरके आगेका सभामण्डप बिस्तारमें मन्दिरके गर्भसूत्रसे दुना होना चाहिये । तन्तिरकै पादस्तम्म आदि भित्तिकै बराबर ही कंबे बनाये जायें । वे मध्यवतीं स्तम्भीते विभूषित हीं । अथवा मन्दिरके गर्भका जो मान है, वही उसके मुक्त-मण्डप ( सभामण्डप या जगसोहन ) का भी रक्खे । तत्पश्चात् इक्यासी पदी ( स्थानी ) से युक्त बास्त-मण्डपका आरम्म करे ॥ १-७॥

इनमें पहले द्वारन्यासके समीपवर्ती पदोंके भीतर स्थित होनेवाले देवताओंका पूजन करे । फिर परकोटेके निकट-वर्ती एवं सबसे अन्तके पदोंमें स्थापित होनेवाले बत्तीस देवताओंकी पूजा करेक ॥ ८॥

यह प्रासादका सर्वसाघारण कक्षण है। अन प्रतिमाके मानके अनुसार दूसरे प्रासादका वर्णन सुती ॥ ९॥

जितनी बड़ी प्रतिमा हो, उतनी ही बड़ी मुन्दर पिण्डी बनावे । पिण्डीके आधे मानसे गर्भका निर्माण करे और गर्भके ही मानके अनुसार भित्तियाँ उठावे । भीतींकी संबाहके अनुसार ही उनकी कँचाई रखे। विद्वान पुरुष भीतकी कँचाईसे दुगुनी शिलरकी कँचाई करावे । शिलरकी अपेका चौथाई कँचाईमें मन्दिरकी परिक्रमा बनवावे तथा इसी कॅंबाईमें मन्दिरके आगेके मु<del>स-मण्ड</del>पका **मी निर्माय** करावे ॥ १०—१२ ॥

गर्भके आठवें अंशके मापका स्थकींके निकडनेका मार्ग ( द्वार ) बनावे । अथवा परिक्रिके दृतीय मार्गके अनुसार वहाँ रथकों ( छोटे-छोटे रथों ) की रचना करावें तथा उनके भी तृतीय भागके मापका उन रथोंके निकळनेके मार्ग ( द्वार ) का निर्माण करावे । तीन स्थकोंपर सदा तीन वामोंकी स्थापना करे ॥ ११-१४ ॥

शिखरके छिये चार स्त्रांका निपातन करे। ग्रुकनीसाके अपरसे स्तको तिरखा गिरावे। शिखरके आपे भागमें सिंहकी प्रतिमाका निर्माण करावे। ग्रुकनासापर स्तको स्थिर करके उसे मध्य संभितक के जाय। १५-१६॥

इसी प्रकार वृसरे पाश्वेम भी सूत्रपात करे । ग्रुकनासा-कै ऊपर वेदी हो और वेदीके ऊपर आमलसार नामक कण्डसहित कलग्रका निर्माण कराया जाय । उसे विकराक न बनाया जाय । जहाँतक वेदीका मान है, उससे ऊपर ही कलग्रकी कल्पना होनी चाहिये । मन्दिरके द्वारकी जितनी चौड़ाई हो, उससे दूनी उनकी ऊँचाई रखनी चाहिये । द्वारको बहुत ही सुन्दर और शोभामम्पन्न बनाना चाहिये । द्वारके ऊपरी मागमें सुन्दर मङ्गलमय वस्तुओं के साथ गूलरकी हो शाखाएँ खापित करे (ब्रुद्वावे ) ॥ १७-१९॥

हारके चतुर्योद्यमें चण्डः प्रचण्डः विश्वकरेन और बरसदण्ड---हन नार हारपाटीकी मूर्तियोका निर्माण करावे। गूलरकी शान्ताओंके अर्घ भागमें सुन्दर रूपवाळी

नारदप्राण, पूर्वभाग, द्वितीय पादः, ५६ व भव्यावके ५०० में कैकर ६०६ तकके कोकोर्ने भी व्यक्ति वात कही तथा है।

१ शिक्षरके चार माग करके नीचेके दो भागोंको श्राक्कनासा'
कहते हैं। उसके ऊपरके तीसरे आगर्मे वेटी होती है, जिसपर
उसका कण्ठमात्र स्थित होता है। सबसे ऊपरके चतुर्व भागमें
क्शामस्थासार' संबक्ष कण्ठका निभाण कगण जाना चाहिये। जैमा
कि मस्स्यपराणमें कहा है----

चतुको क्रिक्टरं अकः अर्थभागस्थक हु। भूकतारं ज्ञुलींट श्रूपीये वेडिका सता॥ काटनाचनसारं हु नक्ष्म वरिकालपेखः। (२३९।२८२९)

स्वस्मीदेवीके श्रीविग्रहको अङ्कित करे । उनके हाथमें कमल हो और दिग्मल कल्डोंके जल्दारा उन्हें नहका रहे हों । मन्दिरके परकोटेकी कँचाई उसके चतुर्थोशके बराबर हो। प्रासादके गोपुरकी कँचाई प्रासादचे एक चौथाई कम हो। यदि देवताका विश्रह पाँच हाथका हो तो उसके लिये एक हाथकी पीठिका होनी चाहिये॥ २०-२२॥

विष्णु-मन्दिरके सामने एक गरुडमण्डप तथा मौमादि धामका निर्माण करावे । भगवानके श्रीविग्रहके सब ओर आठों दिशाओं के उपरी मागर्मे मराबद्यतिमाले हुगुनी बड़ी अवतारोंकी मूर्तियाँ बनावे । एवं दिशामें बराइ, दिश्वममें वृतिह, पश्चिममें श्रीधर, उत्तरमें हयग्रीक अग्नि-कोणमें परशुराम, नैर्श्वत्यकोणमें श्रीराम, वायव्यकोणमें वामन तथा ईशानकोणमें वासुदेवकी मूर्तिका निर्माण करे । प्रासाद-रचना आठ, बारह आदि समसंख्यावाले स्तम्मोंद्रार करनी चाहिये । द्रारके अष्टम आदि अंशको छोड़कर को वेच होता है, वह दोनकारक नहीं होता है ॥ २३--२६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्रासाद आदिके लक्षणका वर्णन ' नामक वयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

## तैंतालीसवाँ अध्याय

### मन्दिरके देवताकी स्थापना और भृतशान्ति आदिका कथन

हयप्रीवजी कहते हैं-- जहान ! अब मैं मन्दिरमें स्यापित करनेयोग्य देवताओंका वर्णन करूँगा। आप सुने । पञ्चायतन मन्दिरमें जो बीचका प्रधान मन्दिर हो। उसमें भगवान वासदेवको स्थापित करे। शेष चार मन्दिरीमेंसे अमिकोणवाले मन्दिरमें भगवान वामनकी, नैर्ऋत्यकोणमें नरसिंहकी, वायव्यकोणमें इयग्रीवकी और इंशानकोणमें वराहमगवानुकी स्थापना करे। अथवा यदि बीचमें भगवानु नारायणकी स्थापना करे तो अग्निकोणमें दुर्गाकीः नैर्ऋत्यकोणमें सर्यकी, वायव्यक्रोणमें ब्रह्माकी और ईशानकोणमें लिक्समय शिवकी स्थापना करे। अथवा ईशानमें छहरूपकी स्थापना करे। अथवा एक-एक आठ दिशाओं में और एक बीचमें—इस प्रकार कुल नौ मन्दिर बनवावे। उनमेंसे बीचमें बासुदेवकी स्थापना करे और पूर्वादि दिशाओंमें परश्चराम राम आदि मुख्य-मुख्य नौ अवतारीकी तथा इन्द्र आदि लोकपालोंकी स्थापना करनी चाहिये। अथवा कुल नी धामोंमें पाँच मन्दिर मुख्य बनवावे । इनके मध्यमें भगवान पुरुषोत्तमकी स्थापना करे ॥ १-५ ॥

पूर्व दिशामें छस्मी और कुबेरकी, दक्षिणमें मातृकागण, स्कन्द, गणेश और शिवकी, पश्चिममें सूर्व आदि नौ प्रहोंकी तथा उत्तरमें मत्त्य आदि दस अवतारोंकी स्थापना करे। इसी प्रकार अभिकोणमें चण्डीकी, नैर्ऋत्यकोणमें अम्बिकाकी, वायव्यकोणमें सरस्वतीकी और ईश्रानकोणमें

क्रमीजीकी स्थापना करनी ज़ाहिये। मध्यभागमें वासुदेव अथवा नारायणकी स्थापना करे। अथवा तेरह कमरोवाके देवाक्यके मध्यभागमें विश्वरूप भगवान् विष्णुकी स्थापना करे॥ ६—८॥

पूर्व आदि दिशाओं में कैशव आदि द्वादश विमहीं को स्थापित करे तथा इनसे अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात् ये भीहरि ही विराजमान होते हैं। मगवान्की प्रतिमा मिहीं। स्कड़ी, स्टेहा, रतन, परयर, चन्दन और फूरू—इन सात वस्तुओं की बनी हुई सात प्रकारकी मानी जाती है। फूरू, मिही तथा चन्दनकी बनी हुई प्रतिमाएँ बनने के बाद तुरंत पूजी जाती हैं। अधिक कालके लिये नहीं होतीं। पूजन करनेपर वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब मैं शैलमयी प्रतिमाका वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनाने में शिला (परथर) का उपयोग किया जाता है॥ ९-११॥

उत्तम तो यह है कि किसी पर्वतका पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावे। पर्वतूंकि अभावमें जमीनसे निकले हुए पत्थरका उपयोग करे। आहाण आदि चारों वर्णवालोंके लिये कमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। यदि बाह्मण आदि वर्णवालोंको उनके वर्णके अनुक्छ उत्तम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक वर्णकी कमीकी पूर्ति करनेके लिये नरसिंह-मन्त्रसे हवन करना चाहिये। यदि शिलामें सफेद रेखा हो तो यह बहुत ही उसम है, अगर काली देखा हो तो वह नरसिंह-मन्त्रते हवन करनेपर उसम होती है। यदि शिलाने कॉलेक बने हुए पण्टेकी-सी आवाज निकल्सी हो और काटनेपर उससे चिनमारियाँ निकल्सी हो तो वह 'पुँक्लिक्ट्र' है, ऐसा समझना चाहिये। यदि उपर्युक्त चिह्न उसमें कम दिलाबी हैं, तो उसे स्वीलिक्ट्र' समझना चाहिये और पुँक्लिक्ट्र जीलिक्ट्रिंग तो उसे स्वीलिक्ट्र' समझना चाहिये और पुँक्लिक्ट्र जीलिक्ट्रिंग कोई रूप न होनेपर उसे 'नपुंसक' मानना चाहिये। तथा जिस शिलामें कोई मण्डलका चिह्न दिलाबी दे, उसे सगमां समझकर त्याग देना चाहिये॥ १२-१५॥

प्रतिमा बनानेके छिये वनमें आफर वनयाम आरम्भ करना चाहिये। वहाँ कुण्ड खोदकर और उसे छीएकर मण्डपमें भगवान् विष्णुका पूजन करना चाहिये तथा उन्हें बिछ समर्पणकर कर्ममें उपयोगी टंक आदि श्रक्षोंकी मी पूजा करनी चाहिये। फिर हवन करनेके पश्चात् अगहनीके चावछके जलसे अखन्मन्त्र (अखाय फट्) के उच्चारण-पूर्वक उस शिकाको सींचना चाहिये। नरसिंह-मन्त्रसे उसकी रखा करके मूळ-मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) से पूजन करे। फिर पूर्णांडुति-होम करके आचार्य भूतोंके किये बिछ समर्पित करें। वहाँ जो भी अव्यक्तकपसे रहनेवाले जन्द्र, याद्यथान (राक्षस), गुराक और सिद्ध आदि हों अथवा और भी जो हों, उन सबका पूजन करके इस प्रकार श्रमा-प्रार्थना करनी चाहिये॥ १६-१९॥

'भगवान् केशवकी आज्ञाते प्रतिमाके लिये इमलेगोंकी यह यात्रा हुई है। भगवान् विष्णुके लिये जो कार्य हो, वह आपळोगोंका भी कार्य है। अतः हमारे दिये हुए इस बल्धिदानते आपलेग सर्वया तृप्त हों और श्रीप्त ही यह स्थान छोड़कर कुशलपूर्वक अन्यत्र चले जायँ, ॥ २०-२१॥ इस प्रकार सामधान करनेपर ने जीन वहें प्रसक्त होते!
हैं और सुलपूर्वक उस स्थानको छोड़कर सम्यन को जाहे.
हैं | इसके बाद कारीगरोंके साथ यड़का जह मक्षण करके रातमें सीते समय स्वम्न मन्त्रका जप करे | को समझ प्राणियोंके निवास-स्थान हैं। ब्यापक हैं। स्वको उत्पक्त करने-वाछे हैं, स्वयं विश्वस्प हैं और सम्पूर्ण विश्व जिसका स्वस्प हैं। उन स्वमके अधिपति भगवान श्रीहरिको नमस्कार है | देव ! देवेश्वर ! मैं आपके निकट सो रहा हूँ | मेरे मनमें जिन कार्योंका संकस्प है। उन सबके सम्यन्थमें मुझसे कुछ कहियें। | २१-२४ ॥

क्ष कर हूं कर विष्णवे साहा। इस प्रकार मन्त्र-जर करके सो जानेपर यदि अच्छा खप्त हो तो सब छुम होता है और यदि बुरा खप्त हुआ तो नरसिंह-मन्त्रसे हवन करनेपर छुम होता है। सबेरे उठकर अख्य-मन्त्रसे शिळापर अर्घ्य है। फिर अख्यकी भी पूजा करे। कुदाक (फावहे), टंक और शख्य आदिके मुखपर मधु और धी क्याकर पूजन करना चाहिये। अपने-आपका विष्णुरूपसे बिन्तन करे। कारीगरको विश्वकर्मा माने और शख्यके भी विष्णुरूप होनेकी ही भावना करे। फिर शख्य कारीगरको है और उसका मुख-पृष्ठ आदि उसे दिखा है।। २५-२७॥

कारीगर अपनी इन्द्रियोको वश्में रक्खे और हाथमें टंक केकर उससे उस शिकाको चौकोर बनावे । फिर पिण्डी बनानेके किये उसे कुछ छोटी करे । इसके बाद शिकाको क्खमें छपेटकर स्थपर रक्खे और शिस्पशास्त्रमें स्थकर पुनः उस शिकाका पूजन करे । इसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे ॥ २८-२९॥

इस प्रकार आदि आग्नेस महापुराणमें ध्मन्दिरके देवताकी स्थापनाः मूल-शान्तिः विका-कश्चण और प्रतिमा-निर्माण अदिका निष्ठपणः नामक तैताकीसनौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

## चौवालीसवाँ अध्याय

### नासुदेन आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण

भगवान् इयप्रीव बोले नहान् ! अब मैं तुम्हें वासुदेव आदिकी प्रतिमाके लक्षण बताता हूँ, सुनो । मन्दिरके उत्तर मागमें शिलाको पूर्वामिमुख अथवा उत्तरामिमुख रख-कर उसकी पूजा करे और उसे बक्ष अपित करके कारीगर

शिलाके बीचमें स्त लगाकर उसका नी भाग करे। नवें भागको भी १२ भागोंमें विभाजित करनेपर एक-एक भाग अपने अञ्चल्छे एक अञ्चलका होता है। दो अञ्चलका एक गोलक होता है। जिसे कालनेत्र' भी कहते हैं॥ १---३॥ उक्त नी भागों मेंसे एक भागके तीन हिस्से करके उसमें पार्थिय-भागकी कस्पना करें। एक भाग बुटनेके किये तथा एक भाग कण्डके किये निश्चित रक्तों। मुकुटको एक विचा रक्तों। मुँहका भाग भी एक विचेका ही होना चाहिये। इसी प्रकार एक विचेका कण्ड और एक ही विचेका हृदय भी रहे। नाभि और किश्नकं बीचमें एक विचेका अन्तर होना चाहिये। दोनों कह दो विचेके हों। बंधा भी दो विचेकी हो। अब सुनोका माप सुनो—।। ४—६॥

दो सत पैरमे और दो सत अक्कामें लगावे । घटनोंमें दो सत तथा दोनों ऊदऑमें भी दो सतका उपयोग करे । किक्कमें यूवरे दो सत तथा किटमें भी कमरबन्ध (करधन) बनानेके किये यूसरे दो स्तांका योग करे । नामिमें भी दो सत काममें कावे । इसी प्रकार इदब और कण्डमें दो स्तका अपयोग करे । ककाटमें दूसरे और मसकमें दूसरे दो स्तांका अपयोग करे । इक्टमान् कार्रागरीको मुकुटके उपर एक सत करना चाहिये । तकान् । उपर सात ही स्ता देने बाहिये । तीन कथाओं के अन्तरंश ही छः सूत्र दिखावे । फिर मध्य-सूत्रको त्याग दे और केवल सूत्रोंको ही निवेदित करें ॥ ७—११ ॥

हकाट, नासिका और गुलका विस्तार चार अञ्चलका होना चाहिये। गहा और कानका भी चार-चार अञ्चल विस्तार करना चाहिये। दोनों ओरकी इनु (ठोदी) दो-दो अञ्चल चौड़ी हो और चित्रुक (ठोदीकं बीचका भाग) भी हो अञ्चलका हो। पूरा विस्तार छः अञ्चलका होना चाहिये। इसी प्रकार छळाट भी विस्तारमे आठ अञ्चलका बताया गया है। दोनों आंरके शङ्क दो-दो अञ्चलके बनाये बायें और उनपर बाल भी हों। कान और नेजके बीचमें चार अञ्चलका अन्तर रहना चाहिये। दो-दो अञ्चलके कान एवं प्रभुक बनावे। भीहोके छमान सूजके भापका कानका स्रोत कहा गया है। विंचा हुआ कान छः अञ्चलका हो और विना विंचा हुआ चार अञ्चलका। अथवा विंचा हो या विना विंचा; सब चित्रुकके समान छः अञ्चलका होना चाहिये॥ १२—-१६॥

गम्बपात्र, भावर्त तथा शष्कुळी (कानका पूरा बेरा) भी बनावे । एक अञ्चलमें नीचेका ओठ और आधे अञ्चलका कप्रका ओठ बनावे । नेत्रका विस्तार आधा अञ्चल हो और मुखका विस्तार चार अञ्चल हो । मुखकी चौड़ाई डेढ़ अञ्चलकी होनी चाहिये। नाककी ऊँचाई एक अञ्चल हो और ऊँचाईसे आगे केवल संबाई दो अञ्चलकी रहे। करवीर-कुसुमके समान उसकी आकृति होनी चाहिये। दोनों नेत्रोंके बीच चार अञ्चलका अन्तर हो। दो अञ्चल तो आँखके बेरेमें आ जाता है। सर्फ दो अञ्चल अन्तर रह जाता है। पूरे नेत्रका तीन भाग करके एक भागके बराबर तारा (काळी पुतली) बनावे और पाँच माग करके, एक भागके बराबर तारा (काळी पुतली) बनावे और पाँच माग करके, एक भागके बराबर हमतारा (बोटी पुतली) बनावे। नेत्रका विस्तार हो अञ्चलका हो और होणी आधे अञ्चलकी। उतना ही प्रमाण भौंहोकी रेखाका हो। दोनों ओरकी भौंहें बराबर रहनी चाहिये। भौंहोका मध्य दो अञ्चलका और विस्तार चार अञ्चलका होना चाहिये॥ १७—२२॥

भगवान केशव आदिकी मूर्तियोंके मस्तकका पूरा वैरा **अ**न्योस अङ्कलका होवे अथवा बसीस अङ्कलका । नीचे ग्रीवा ( गला ) पाँच नेत्र ( अर्थात् दस अङ्क्रल ) की हो और इसके तीन गुना अर्थात् तीस अङ्कल उसका वेहन ( चारों औरका बेरा ) हो । नीचेरे क्रमरकी ओर प्रीवाका विख्यार आठ अञ्चलका हो । गीवा और छातीके बीचका अन्तर श्रीबाके तीन गुने विस्तारवाळ होना चाहिये । दोनों ओरके कंषे आठ-आठ अङ्कलके और सुन्दर अंस तीन-तीन अञ्चलके हों । सात नेत्र ( यानी चौदह अञ्चल ) की होनों बाहें और खोलह अञ्चलकी दोनों प्रवाहुएँ हों (बाहु और प्रवाह मिलकर पूरी बाँह समझी जाती है )। बाहऑफी चौदाई छः अङ्करकी हो । प्रवाहओंकी भी इनके समान ही होनी चाहिये । बाह्रदण्डका चारों ओरका बेरा कुछ उत्परसे केर नौ कका अथवा सत्रह अङ्कुक समझना चाहिये। आधेपर बीचमें कूर्पर (कोहनी ) है। कूर्परका वेरा सोकह अक्रुक्का होता है । ब्रह्माजी । प्रवाहके मध्यमें उसका विसार रोल्ड् अङ्गलका हो । हाथके अप्रभागका विसार बारइ अक्क हो और उसके बीच करतलका विस्तार हा अक्टल कहा गया है। हायकी चौदाई बात अक्टलकी करें। हाथके मध्यमा अङ्गुलीकी लंबाई पाँच अङ्गुलकी हो और तर्भनी तथा अनामिकाकी अंबाई उत्तरे आचा अक्टूक कम अर्थात् ४॥ अञ्चलकी करे । कॉनेष्ठिका और अँगुटेकी कंबाई चार अञ्चलकी करे। अँगूटेमें दो पोद बनावे और बाकी तभी अँगुलियोंमें तीन-तीन पोक रक्ले । तभी अँगुलियोंके एक-एक पोडके आपे भागके बरावर प्रत्येक अंगुळीके नवाकी नाप समझनी चाहिये। कातीकी जितनी माप हो, वेहकी उतनी ही रक्खें। एक अङ्कुषके छेदवाली नामि हो । नामिरी लिङ्कके बीचका अन्तर एक वित्ता होना चाहिये॥ २३–३३॥

नामि---मध्याङ्ग (उदर)का घेरा बयालीस अञ्चलका हो। दोनों सानोंके बीचका अन्तर एक बिसा होना चाहिये। सानों-का अग्रमाग-शुकुक यवके बराबर बनावे । दोनों सानींका पेरा दो पदोंके कराकर हो । छातीका घेरा चौचठ अञ्चलका बनावे । उसके नीचे और चारों ओरका घेरा 'बेप्टन' कहा गथा है। इसी प्रकार कमरका चेरा चौवन अञ्चलका होना चाहिये। ऊदओंके मूलका विस्तार बारह-बारह अङ्कलका हो । इसके ऊपर अध्यभागका विस्तार अधिक रखना चाहिये । मध्यभागसे नीचेके अङ्गोका विस्तार क्रमशः कम होना चाहिये । घुटनौंका विस्तार आठ अङ्गलका करे और उसके नीचे बंघाका घेरा तीन गुना, अर्थात् चौबीस अङ्कलका हो। बंघाके मध्यका विस्तार सात अङ्गलका होना चाहिये और उसका घेरा तीन गुना, अर्थात् इकीस अङ्गलका हो । जंघाके अप्रभागका विस्तार पाँच अक्रक और उसका घेरा तीन गुना-पंद्रह अङ्गलका हो । चरण एक-एक विसे लंबे होने चाहिये। विस्तारते उठे हुए पैर अर्थात् पैरोकी केंचाई चार अक्कुलकी हो । गुल्फ (बुडी) से पहलेका हिस्सा भी चार अङ्गलका ही हो ॥ ३४--४० ॥

दोनों पैरोकी चौदाई छः अहुलकी, गुद्धभाग तीन अहुलका और उसका पजा पाँच अहुलका होना चाहिये। पैरोमें प्रदेशिनी, अर्थात् अँगूठा चौदा होना उचित है। शेष अँगुलियोंके मध्यभागका विस्तार क्रमशः पहली अँगुलीके आठवें-आठवें भागके बराबर कम होना चाहिये। अँगूठेकी केंबाई सवा अञ्चल बतायी गया है । इसी प्रकार अँगूठेके नसका प्रमाण और अँगुलियोंसे कूना रखना चाहिये । कूसी अँगुलियोंसे कूमा रखना चाहिये । कुसी अँगुलियोंके नस्तिक विस्तार आया अञ्चल तथा अन्य अँगुलियोंके नसीका विस्तार क्रमशः अरा-जरा-सा क्रम कर देना चाहिये ॥ ४१—४३ ॥

दोनों अण्डकोष तीन-तीन अङ्गुल छंबे बनावे और लिङ्ग चार अङ्गुल छंबा करे। इसके ऊपरका भाग चार अङ्गुल रक्ते। अण्डकोषोका पूरा बेरा छः-छः अङ्गुलका होना चाहिये। इसके सिवा मगवान्की प्रतिमा सब प्रकारके भूषणोंसे भूषित करनी चाहिये। यह सक्षण उद्देश्यमात्र (संदोपसे) बताया गया है।। ४४-४५।।

इसी प्रकार छोकमें देखे जानेवाले अन्य कक्षणोंकों भी हिमें रखकर प्रतिमामें उसका निर्माण करना चाहिये। दाहिने हाथोंमें कपरवाले हाथमें चक्र और नीचेवाले हाथमें पक्ष धारण करावे। बार्ये हाथोंमें कपरवाले हाथमें शक्क और नीचेवाले हाथमें शक्क और नीचेवाले हाथमें शक्क और नीचेवाले हाथमें गदा बनावे। यह वासुदेव श्रीकृष्णका चिक्क है। अतः उन्हींकी प्रतिमामें रहना चाहिये। भगवानके निकट हाथमें कमल लिये हुए छक्ष्मी तथा वीणा धारण किये पुष्टि देवीकी भी प्रतिमा बनावे। इनकी ऊँचाई (भगवद्विग्रहके) अवऑके बरावर होनी चाहिये। इनके अलावा प्रमामण्डलमें स्थित मालाधर और विद्याधरका विग्रह बनावे। प्रमा हली आदिसे भूवित होती है। मगवानके चरणोंके नीचेका भाग अर्थात् पादपीठ कमलके आकारका बनावे। इस प्रकार देव-प्रतिमाओंमें उक्त लक्षणोंका समावेश करना चाहिये। ४६—४९॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यासुदेव आदिकी प्रतिमाओंके सञ्चणका वर्णनः नामक चीवासीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

## पेताळीसवाँ अध्याय

#### पिण्डिका आदिके लक्षण

भगवाम् इयद्रीव कहते हैं—जहान् ! अव मैं पिण्डिकाका लक्षण बता रहा हूँ। पिण्डिका लंबाईमें प्रतिमाके समान ही होती है। परंतु उसकी ऊँचाई प्रतिमासे आधी होती है। पिण्डिकाको चौसठ कुटों (पदों मा कोडकों) से युक्त करके नीचेकी दो पक्कि कोड़ दे और उसके ऊपरका जो कोड़ है, उसे चारों और दोनों पार्शीमें मीलरकी ओरसे मिटा दे। इसी तरह ऊपरकी दो पक्कियोंको त्यागकर उसके नीचेका जो एक कोष्ठ (या एक पक्कि) है, उसे भीतरकी ओरसे यत्नपूर्वक मिटा दे। दोनों पार्थीमें समान कपसे यह किया करे।। १——३।।

दोनों पार्श्वोंके सम्बगत जो दो चौक हैं, उनका भी मार्बन कर दें। सदनन्तर उसे चार भागोंमें बाँटकर विद्वान् पुरुष उपरकी दो पहनित्योंको मेखला माने । मेखलामागकी वो मात्रा है, उसके आधे मानके अनुसार उसमें खात सुदावे । फिर दोनों पार्श्वभागोंमें समानरूपसे एक-एक मागको त्यागकर बाहरकी ओरका एक पद नाली बनानेके लिये दे दे । बिद्वान् पुरुष उसमें नाली बनवाये । फिर तीन मागमें जो एक भाग है, उसके आगे जल निकलनेका मार्ग रहे ॥ ४-६॥

नाना प्रकारके मेदसे यह ग्रुभ पिण्डिका 'महा' कही गयी है। लक्ष्मी देवीकी प्रतिमा ताल (इयेली) के मापसे आठ तालकी बनायी जानी चाहिये। अन्य देवियोंकी प्रतिमा मी ऐसी ही हो। दोनों मीहोंको नासिकाकी अपेक्षा एक एक जी अपिक बनावे और नासिकाकों उनकी अपेक्षा एक जी कम। मुलकी गोलाई नेत्रगोलकसे वड़ी होनी चाहिये। वह कँचा और टेढ़ा-मेदा न हो। आँलों वड़ी-बड़ी बनानी चाहिये। उनका माप सवा तीन जीके बराबर हो। नेत्रोंकी चौड़ाई उनकी लंबाईकी अपेक्षा आधी करे। मुलके एक कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतककी जितनी लंबाई है। उसके बराबरके सुतसे नापकर कर्णपाश्च (कानका पूरा बेरा) बनावे। उसकी लंबाई उक्त सुतसे

कुछ अधिक ही रक्षे । दोनों कंधोंको कुछ छका हुआ और एक कलारे रहित बनावे । ग्रीवाकी लंबाई डेढ् कला रखनी चाहिये । यह उतनी ही चौड़ाईसे भी सुशोमित हो । दोनों करुओंका विस्तार ग्रीवाकी अपेक्षा एक नेत्र कम होगा । जानु ( घुटने ), पिण्डली, पैर, पीठ, नितम्ब तथा कटिभाग—हन सबकी यथायोग्य कल्पना करे ॥ ७--११३ ॥

हाथकी अँगुलियाँ बड़ी हों । वे परस्पर अवस्त न हों । बड़ी अँगुलियाँ कि अपेशा छोटी अँगुलियाँ सातवें अंशसे रिहत हों । जंबा, ऊब और कि — इनकी लंबाई कमधाः एक-एक नेत्र कम हो । शरीरके मध्यभागके आस-पालका अङ्ग गोल हो । दोनों कुच धने (परस्पर सटे हुए) और पीन (उमड़े हुए) हों । सानोंका माप इयेलीके बराबर हो । किट उनकी अपेशा बेंद्र कला अधिक बड़ी हो । शेष चिह्न पूर्ववत् रहें । लक्ष्मीजीके दाहिने हाथमें कमल और वार्ये हाथमें बिस्वफल हो । उनके पार्व्वभागमें हाथमें चँवर लिये दो सुन्दरी, खियाँ खड़ी होंं! । सामने बड़ी नाकवाले गरुड़की स्थापना करे । अब में चकाहित (शालग्राम ) मूर्ति आदिका वर्णन करता हूँ ॥१२-१५॥

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें विपिद्धका आदिके लक्षणका वर्णन नामक पैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

## छियालीसवाँ अध्याय

#### शालप्राम-पूर्तियोंके लक्षण

भगवान् हराप्रीय कहते हैं—जहान् ! अब मैं शाल-प्रामगत भगवन्नूर्तियोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ, जो मोग और मोश्व प्रदान करनेवाली हैं | जिस शालप्राम-शिलाके हारमें दो चक्रके चिह्न हों और जिसका वर्ण श्वेत हो, उसकी 'बासदेव' संशा है | जिस उत्तम शिलाका रंग लाल हो और जिसमें दो चक्रके चिह्न संलग्न हों, उसे भगवान 'संकर्षण' का श्रीविग्रह जानना चाहिये | जिसमें चक्रका स्थम चिह्न हो, अनेक छिद्र हों, नील वर्ण हो और आकृति वही दिखायी देती हो, वह 'प्रधुम्न' की मूर्ति है !' जहाँ कमलका चिह्न हो, जिसकी आकृति गोल और रंग पीला हो तथा

- # नेत्रकी जो छंनाई और जीड़ाई है, उतने मामको पक नेत्र' बाहते हैं।
- 🕇 मस्सपुराणमें वाहिने दावमें श्रीफळ और बादें हावमें कुमळका उसलेख है---

त्पमं इस्ते अवातम्यं श्रीपाकं दक्षिणे करे।' (२६१।४६)

- १. बायस्यस्थकोपर्ने संकटित गरवपुराण (४५ वे अध्याय )के निम्नाहित वचनसे ध्ययुग्न-शिकका पीतवर्ण स्थित होता है।' क्या-जब प्रकुरनः स्कृत्यकस्यु पीतकः।'
  - २. क्या सम्बन्ध व्यक्तार की अधिवसका जीवनमें स्थित कीता है। यथ-अनिकारत वर्तको नीकी शारि त्रिरेखस ।

जिसमें दो-सीन रेखाएँ शोभा पा रही हों, यह ध्यनिरुद्ध का श्रीअञ्च है। जिसकी कान्ति काळी, नामि उन्नत और जिसमें बढ़े-बड़े छिड़ हों। उसे ध्नारायण का खरूप समझना चाहिये। जिसमें कमल और चक्रका चिह्न हो, एष्टभागमें छिड़ हो और जो बिन्दुसे एक हो, वह शालग्राम ध्यरमें गमसे प्रसिद्ध है। जिसमें चक्रका स्थूल चिह्न हो, जिसकी कान्ति स्थाम हो और मध्यमें गदा-जैसी रेखा हो, उस शालग्रामकी ध्विष्णु संझा है। १-४।।

नृतिह-विग्रहमें चनका स्यूल चिह्न होता है। उसकी कान्ति कपिल वर्णकी होती है और उसमें पाँच बिन्तु मुशोभित होते हैं।

वाराइ-विग्रहमें शक्ति नामक अस्त्रका चिह्न होता है। उसमें दो चक्र होते हैं। जो परस्पर विषम (समानताने रहित) हैं। उसकी कान्ति इन्द्रनील मणिके समान नीली होती है। वह तीन स्थूल रेखाओं से चिह्नित एवं शुभ होता है। जिसका पृष्ठभाग ऊँचा हो। जो गोलाकार आवर्तचिह्नसे युक्त एवं स्थाम हो। उस शालग्रामकी 'कूमं' (कच्छप) सजा है। ॥ ५-६॥

जो अंकुशका-ती रेखासे सुशोमित, नीलवर्ण एवं बिन्दु-युक्त हो, उस शालग्राम-शिलाको 'हयग्रीय' कहते हैं । जिसमें एक चक्र और कमलका चिह्न हो, जो मणिके समान प्रकाशमान तथा पुच्छाकार रेखासे शोमित हो, उस शाल-ग्रामको 'वैकुण्ठ' समझना चाहिये। जिसकी आकृति बड़ी हो, जिसमें तीन बिन्दु शोभा पाते हों, जो काँचके समान श्वेत तथा मरा-पूरा हो। वह शास्त्रप्रम-शिका मस्यावतारपारी मगवान्की मूर्ति मानी जाती है। जिसमें वनमालका जिस् और पाँच रेखाएँ हों। उस गोसाकार शास्त्रप्रम-शिकाको भीधर कहते हैं ॥ ७-८ ॥

गोलकार अस्पन्त छोटी, नीखी एवं बिन्दुसुक शाल-गाम-शिलकी व्यामन' संश्वा है। विसकी कान्ति स्थाम हो, दक्षिण भागमें हारकी रेखा और वार्षे भागमें बिन्दुका चिक्क हो, उस शालगाम-शिलको पिबिकम' कहते हैं । । ९ ।।

जिसमें सर्वके धरीरका चित्र हो। अनेक प्रकारकी आभाएँ दीखती हो तथा जो अनेक भूर्तियोंने मण्डित हो। वह शाल्याम-शिला (अनन्त' ( शेषनाग ) कही गयी है।" जो स्बूछ हो। जिसके मध्यभागमें चकका चिह्न हो तथा अभोभागमें सुक्ष्म निन्दु शोभा पा रहा हो। उस शास्त्रामकी प्दामोदर' संजा है। <sup>१६</sup> एक चकवाले शालगामको सुदर्शन कहते हैं, दो चक होनेसे उसकी 'छक्ष्मीनारायण' संज्ञा होती है। जिसमें तीन चक्र हों, यह शिला भगवान् 'अच्युत' अथवा 'त्रिविक्रम' है। चार चक्रोंसे युक्त शास्त्रामको 'बनार्टन',पौंच चक्रवालेको'वासुदेव',छः चक्रवालेको 'प्रयुद्ध' तथा सात चक्रवालेको संकर्षण' कहते हैं। आठ चक्रवाले शालग्रामकी 'पुरुषोत्तम' संज्ञा है। नौ चक्रवालेको 'नवन्पूह' कहते हैं। दस चक्रोंसे यक्त शिलाकी 'दशाबतार' संशा है। ग्यारह चक्रोंसे यक होनेपर उसे 'अनिक्द', हादश चक्रोंसे चिहित होनेपर 'दादशात्मा' तथा इससे अधिक चक्रोंसे वक्त होनेपर उसे 'अनन्त' कहते हैं ॥ १०--१३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें -शालशामगत मृर्तियोंके कक्षणका वर्णन' नामक छियातीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

```
    १. १पुचको नृसिंहोऽद कपिकोऽव्यात्त्रिविन्दुकः । अववा पद्मविन्दुस्तरपूजनं त्रद्वाचिणाम् ॥ ( इति गरुषपुराणेऽपि )

                                                                                              ( OF OF)
 ४. वराष्टः श्रमिकक्कोऽज्याद् विधमस्पद्धिचककः । नीकरित्ररेखः स्यूकः।
 ५. अब कूर्मभूतिः स विन्दुमाण् ।
                                  कृष्णः स बर्तुकावर्तः पातु चोन्नतपृष्ठकः ।
                                                                                ( 40 go )
 ६. इयजीवोऽहराकारः
                          पश्चरेखः
                                       सकीस्त्रभः । बैक्कण्ठो मणिरस्नाभ
                                                                         एकचन्नान्युबोऽसितः ॥ ( ग० प्र० )

    मस्यो दीर्घाम्ब्रजाकारो हाररेख्य

                                     पास वः।
                                                       ( 0P 90 )
 ८. भाषरः पश्चरेखोऽज्याप् बनमाकी गदान्वितः ।
                                                                        ( बा-वस्परूपकोषसे संक्रिक्त )
                                                       ( of oh)
 ९. बामको बर्जुलो इस्तः बामचकः श्रदेशरः ।
                                                      ( OF OF)
१०. पामचको हाररेखः स्थामी बोडम्यात् त्रिविकमः ।
                                                       ( of oh)
११. नानावणौडनेकम्तिनागभोगी त्वनन्तकः ।
                                                       ( Wo go )
१२. स्थूली दामीदरी नीकी मध्येचकः सनीककः ।
                                                       ( op on)
```

## सैतालीसवाँ अध्याय

### शालबाम-विष्रहोंकी पूजाका वर्णन

भगवान् ह्यप्रीव कहते हैं-नहान् ! अव मैं तुम्हारे सम्मुख पूर्वोक्त चकाङ्कित शाल्याम-विप्रहोंकी पूजाका वर्णन करता हूँ, जो सिद्धि प्रदान करनेवाली है। श्रीहरिकी पूजा तीन प्रकारकी होती है-काम्या, अकाम्या और उभयात्मिका । मत्स्य आदि पाँच विग्रहीकी पूजा काम्या अथवा उभयात्मिका हो सकती है। पूर्वोक्त चक्रादि-से सुक्षोभित वराइ, वृसिंह और वामन-इन तीनोंकी पूजा मुक्तिके लिये करनी चाहिये । अब शालगाम-पूजनके विषयमें सुनोः जो तीन प्रकारकी होती है। इनमें निष्कला पूजा उत्तम, सकला पूजा कनिष्ठ और मूर्तिपूजाको मध्यम माना गया है। चौकोर मण्डलमें स्थित कमलपर पूजाकी विधि इस प्रकार है—हृदयमें प्रणवका न्यास करते हुए पडक्कन्यास करे । फिर करन्यास और व्यापक न्यास करके तीन मुद्राओंका प्रदर्शन करे। तत्यश्चात् चक्रके बाह्यभागमें पूर्व दिशाकी ओर गुरुदेवका पूजन करे। पश्चिम दिशामें गणका, बायव्यकोणमें भाताका एवं नैर्ऋत्यकोणमें विभाताका पूजन करे। दक्षिण और उत्तर दिशामें कमशः कर्ता और इर्लाकी पूजा करे। इसी प्रकार ईशानकोणमें विश्वक्सेन और अग्निकोणमें क्षेत्रपालकी पूजा करे। फिर पूर्वादि

दिशाओं में मृग्वेद आदि चारों वेदें की पूजा करके आधारशक्तिः अनन्तः, पृथिवीः, योगपीठः, पद्म तथा सूर्यः, चन्द्र और नद्मास्मक अग्नि—इन तीनोंके मण्डलोंका यजन करे। तदनन्तर द्वादशाक्षर मन्त्रसे आसनपर शिलाकी खापना करके पूजन करे। फिर मूल मन्त्रके विभाग करके एवं सम्पूर्ण मन्त्रसे कमपूर्वक पूजन करे। फिर प्रणवसे पूजन करने प्रभात् तीन मुद्दाओंका प्रदर्शन करे॥१—९॥

इस प्रकार यह शालगामकी प्रथम पूजा निष्कला कही जाती है। पूर्ववत् षोडशदलकमलसे युक्त मण्डलको अङ्कित करे। उसमें शङ्क, चक्र, गदा और खड़—इन आयुधोंकी तथा गुद आदिकी पहलेकी माँति पूजा करे। पूर्व और उत्तर दिशाओं में कमशः धनुष और बाणकी पूजा करे। प्रणवमन्त्रसे आसन समर्पण करे और द्वादशाक्षर मन्त्रसे शिलाका न्यास करना चाहिये। अब तीसरे प्रकारकी कनिष्ठ पूजाका वर्णन करता हूँ, सुनो। अष्टदलकमल अङ्कित करके उसपर पहलेके समान गुद्द आदिकी पूजा करे। फिर अष्टाक्षर मन्त्रसे आसन देकर उसीसे शिलाका न्यास करे।। १०-११ई।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'सालग्राम आदिकी पूजाका वर्णन' विषयक सैंतालीसवी अध्याय पूरा हुआ ॥ ४०॥

# अड़तालीसवाँ अध्याय

### चतुर्विञ्चति-मृतिंस्तोत्र एवं द्वादञ्चाक्षर स्तोत्र

श्रीभगवान् इयप्रीय कहते हैं—असन् ! ऑकार-स्वरूप केशय अपने हार्थोमें पद्म, शक्क, चक और गदा धारण करनेवाले हैं। नारायण शक्क, पद्म, गदा और चक्र धारण करते हैं, मैं प्रदक्षिणापूर्वक उनके चरणोंमें

अस-धारणका यह कम दाहिने भागके नीचेवाले हामसे बाररम होकर नावें मागके नीचेवाले हामलक आता है। जबांद केशव दावें भागके निचले हाथमें पद्म, ऊपरवाले हाममें शहा, वावें भागके कपरवाले हाममें जक और नीचेवाले हाथमें गदा चारण करते हैं। ऐसा ही सर्वत्र समझना चाहिने । मतान्तरके अनुसार शाहिने हामके कपरवाले हामसे भी वह कम जारम्भ होता है। नतमस्तक होता हूँ। माधव गदा, चक, शक्क और पश्च धारण करनेवाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। गोविन्द अपने हाथोंमें क्रमशः चक, गदा, पश्च और शक्क धारण करनेवाले तथा बकशाबी हैं। भीविष्णु गदा, पश्च, शक्क एवं चक्र धारण करते हैं, वे मोक्ष देनेवाले हैं। मधुसूदन शक्क, पश्च और गदा धारण करते हैं। मैं उनके सामने मिक्तमावसे नतमस्तक होता हूँ। त्रिविक्रम क्रमशः पश्च, गदा, चक्र एवं शक्क धारण करते हैं। भगवान् वामनके हाथोंमें शक्क, चक्क, गदा एवं पश्च शोभा पाते हैं, वे सदा मेरी रक्षा करें।। १-४।।

दादशाक्षरकं

स्टोनं

श्रीचर कमल, चक्क, शार्क धनुष एवं शक्क धारण करते हैं। वे सबको सद्गति श्रदान करनेवाले हैं। हुणीकेश गदा, चक्क, पद्म एवं शक्क धारण करते हैं, वे हम सबकी रहा करें। वरदायक भगवान पद्मनाभ शक्क, पद्म, चक्क और गदा धारण करते हैं। दामोदरके हाथोंमें पद्म, शक्क, गदा और चक्क शोमा पाते हैं, मैं उन्हें भणाम करता हूं। गदा, शक्क, चक्क और पद्म धारण करनेवाले वासुदेवने ही सम्पूर्ण जगत्का विस्तार किया है। गदा, शक्क, पद्म और चक्क धारण करनेवाले संकर्षण आपलोगोंकी रक्षा करें।।५—७।।

बाद ( युद्ध- ) कुदाल भगवान् प्रयुद्ध चक्र, शङ्क, गदा और पद्म धारण करते हैं। अनिरुद्ध चक्र, गदा, शङ्क और पद्म धारण करनेवाले हैं, वे हमलोगोंकी रक्षा करें। सुरेश्वर पुरुषोत्तम चक्र, कमल, शङ्क और गदा धारण करते हैं, भगवान् अधीक्षज पद्म, गदा, शङ्क और चक्र धारण करनेवाले हैं। वे आपलोगोंकी रक्षा करें। वृश्विहदेव

चक्र, कमल, गदा और शङ्क धारण करनेवाले हैं, मैं उन्हें तमस्कार करता हूँ। श्रीगदा, पद्म, चक्र और शङ्क धारण करनेवाले अन्युत आपलोगींकी रक्षा करें। शङ्क, गदा, चक्र और पद्म धारण करनेवाले बालवहरूपचारी बामन, पद्म, चक्र, शङ्क और गदा धारण करनेवाले क्यादन, शङ्क, पद्म, चक्र और गदाधारी यक्तवरूप श्रीहरि तथा शङ्क, गदा, पद्म एवं चक्र धारण करनेवाले श्रीकृष्ण शुक्ते भोग और मोक्ष देनेवाले हों।। ८-१२॥

आदिम्ति भगवान् वासुदेव हैं । उनसे संकर्षण प्रकट हुए । संकर्षणसे प्रदुस्त और प्रसुद्धते अनिस्द्धका प्रादुर्भाव हुआ । इनमेंसे एक-एक क्रमद्याः केशव आदि मृतियोंके मेदसे तीन-तीन रूपोंने अभिन्यक हुआ । ( अतः कुछ मिलाकर बारह स्वरूप हुए ) ॥ । चौबीस मृतियोंकी स्द्रतिसे युक्त इस द्वादशाक्षर स्रोधका जो पाठ अथवा अवण करता है, वह निर्मल होकर सम्पूर्ण मनोरधोंको प्राप्त कर लेता है । ॥ १३-१५ ॥

सर्वामस्यात् ॥१५॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें । श्रीहरिकी चौबीस मूर्तियोंके स्रोत्रका वर्णन । नामक अवतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

भीभगवानुवाच---पश्चामान्यक्रमद्धिरः । नाराधणः शक्षपद्मगदाचकी प्रदक्षिणम् ॥ १ ॥ क्ट्रिय: केशमः कर्जितः ॥ २ ॥ तम् । जनकौमोदकोपधराष्ट्री गोनिन्द ननो गदी माथबोऽरिशद्ध५भी नमामि मधसदनमानमे ॥ ३ ॥ मोक्षद: भागदी ৰিখ্যুগ্ৰ चक्रभूक । शक्क्षकान्जगदिनं चक्री च शुरूरुवपि । शक्क्यकरगदापची त्रिविक्सः पश्चगदी वामनः पान भक्त्या नक्षशार्की च शब्रस्यपि । इपीकेशो गरी चन्नी भोधरः पधी पक्री गतिवः शक्रान्जारिगदाधरः । वामोदरः तम् ॥ ६ ॥ बरद: पश्चनाभस्त बासदेबोडण्डाम् सम्बन्धा । संबन्धा गदी पभी तेने गदी शहचकी शकी पश्चमृद्धाः । अनिरुद्धश्रकादी श्राह्मभयी प्रधुम्न: चकी गदी पुरुषोत्तमः । अभोक्षजः भीगदी पद्मगदी सरेशोऽयंग्जराष्ट्राख्यः नमामि तम्। अञ्चलः भीगदी पद्यी शक्ती च पात वः ॥१०॥ देवों न्सिंहश्रका म्लगदी थारी **रुपेन्द्रशक्षप्रकृपयो** । जनार्दनः श्रामधारी बालकृपी श्चानदी कौमोरकीभर:। क्रम्णः शकी गदी मे असिस्यसिदः॥१२॥ पद्मी चकी द्दरि: यवः राष्ट्री पश्चकी त्रज्ञादनिष्डकः ॥१३॥ । संकर्णगाना जाविम्**तिंवीसवेनस्ट**स्तारसंकर्गेगोऽनवद मनुसः केशवादिप्रमेदेन एकेकः स्वास्त्रिया क्रमास् ॥१४॥

<u>चत्रविद्यतिभृतिभत् । वः पठेच्याश्रभादाऽपि निर्मकः</u>

<sup>\*</sup> तात्पर्य वह है कि बासुदेवसे केशब, जारावण और माधवकी, संकर्षणसे गोविन्द, विष्णु और मधुस्दवकी, प्रयुक्तसे त्रिकिनन, बामन और शीधरकी तथा अनिक्दसे हवीकेश, पद्मनाभ एवं दासोदरकी कमिन्यक्ति हुई !

<sup>†</sup> इस अध्यायमें वारह क्षोक स्तुतिके हैं । प्रत्येक क्षोकमें मगवाश्की दो-दो मूर्तियोंका सावन हुआ तथा इन वारहों कोकोंके आदिका एक-एक अक्षर ओवनेसे क्ष्में नमी मगवते बाग्रुदेवाय' वह द्वादशाक्षर मध्य वनता है । इसीकिये इसे द्वादशाक्षर-स्तोत्र एवं चौवीस मूर्तियोंका स्तोत्र कहते हैं ।

## उनचासवाँ अध्याय

### मत्यादि दञ्जानतारोंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

भगवान् इयप्रीव कहते हैं-ज्ञान् ! अब मैं तुम्हें मस्य आदि दस अवतार-विग्रहोंका सक्षण बताता हूँ । मत्स्य-भगवान्की आकृति मत्स्यके ममान और कर्म भगवान्की प्रतिमा कर्म (कच्छप )के आकारकी होनी चाहिये। प्रथ्वीके उद्धारक भगवान बराहको मन्ष्याकार बनाना चाहिये, वे दाहिने हाथमें गदा और चक्र भारण करते हैं। उनके नायें हायमें शक्क और पद्म शोभा पाते हैं । अथवा पद्मके खानपर बाम भागमें पद्मा देवी सुद्योभित होती हैं। उदमी उनके कार्वे कूर्पर (कोइनी) का तहारा किये रहती हैं। पृथ्वी तथा अनन्त चरणोंके अनुगत होते हैं। भगवान् वराहकी स्थापनाचे राज्यकी प्राप्ति होती है और मन्त्र्य भवसागरते पार हो जाता है। नरसिंहका मुँह खळा हुआ है। उन्होंने अपनी बार्यी जाँघपर दानव हिरण्यकशिएको दबा रक्ला है और उस दैत्यके बक्षको विदीर्ण करते दिखायी देते हैं। उनके गर्रेमें माला है और हाथोंमें चक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १-४॥

बामनका बिग्रह छत्र एवं दण्डसे मुशोमित होता है अथवा उनका बिग्रह चतुर्भुज बनाया जाय। परशुरामके हाथोंमें भनुष और बाण होना चाहिये। ये खत्र और फरसेसे भी शोभित होते हैं। भीरामचन्द्रजीके भीविग्रहको भनुष, बाण, खन्न और शन्नुसे सुशोभित करना चाहिये। अथवा वे द्विगुज माने गये हैं। बलरामजी गदा एवं इल भारण करनेवाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्मुज बनाना चाहिये। उनके बायें मागके ऊपरवाले हाथमें इल भारण करावे और नीचेवालेमें सुन्दर शोभाशाली शन्नु, दायें मागके ऊपरवाले हाथमें मुसल भारण करावे और नीचेवाले हाथमें होमायमान सदर्शन चक्र ॥ ५ – ७॥

बुद्धदेवकी प्रतिमाका रूक्षण यों है। बुद्ध कँचे पश्चमय आसनपर बैठे हैं। उनके एक हायमें बरद और दूसरेमें अभयकी मुद्रा है। वे शान्तस्वरूप हैं। उनके शरीरका रंग गोरा और कान छंने हैं। ये सुन्दर पीत वस्नसे आश्वत हैं। कस्की भगवान धनुष और तूणीरते सुशोभित हैं। म्लेक्शोंके इंहारमें रूपे हैं। वे बाह्मण हैं। अथवा उनकी आकृति हस प्रकार बनावे—वे घोड़ेकी पीठपर बैठे हैं और अपने चार इायोंमें खन्न, शक्क, चक्र एवं गदा धारण करते हैं ॥८-९॥

ब्रह्मन् ! अब मैं तुम्हें वासुदेव आदि नौ मूर्तियों के स्थाण बताता हूं । दाहिने भागके उपरवाले हाथमें उत्तम चक्र—यह वासुदेवकी मुख्य पहचान है। उनके एक पार्वमें ब्रह्मा और दूखरे भागमें महादेवजी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेवकी शेष बातें पूर्ववत् हैं। वे शक्क अथवा वरदकी मुत्रा धारण करते हैं। उनका स्वरूप द्विमुज अथवा चतुर्मुज होता है। बल्दामके चार मुजाएँ हैं। वे दायें हाथमें हल और मुसल तथा बायें हाथमें गदा और पद्म धारण करते हैं। प्रयुम्न दायें हाथमें चक्र और शक्क तथा बायें हाथमें धनुष नौण धारण करते हैं। अथवा द्विमुज प्रयुम्नके एक हाथमें गदा और दूसरेमें धनुष है। वे प्रसक्ततापूर्वक हन अझोंको धारण करते हैं। या उनके एक हाथमें धनुष और दूसरेमें वाण है। अनिवद्ध और भगवान नारायणका विग्रह चतुर्श्ज होता है। १०-१३॥

ब्रह्माजी इंसपर आरूढ होते हैं। उनके चार मुल और चार मुजाएँ हैं। उदर-मण्डल विशाल है। लंगी दादी और सिरपर जटा—यही उनकी प्रतिमाका लक्षण है। वे दाहिने हाथोंमें अक्षसूत्र और खुवा एवं वार्ये हाथोंमें कृष्टिका और आज्यखाली घारण करते हैं। उनके वाम भागमें सरखती और दक्षिण भागमें सावित्री हैं। विष्णुके आठ मुजाएँ हैं। वे गक्डपर आरूढ़ हैं। उनके दाहिने हाथोंमें खुत्र, गदा, बाण और चरदकी मुद्रा है। वार्ये हाथोंमें खुत्र, खेट, चक्र और शुक्र हैं। अथवा उनका विप्रह चुतुर्जुक मी है। नृसिंहके चार भुजाएँ हैं। उनकी दो भुजाओंमें शक्र और चक्र हैं तथा दो मुजाओंसे वे महान्र अमुर हिरण्यकशिपुका वश्व विदीर्ण कर रहे हैं। १४-१७॥

बराइके चार भुजाएँ हैं। उन्होंने शेष नागको अपने करताओं धारण कर रक्ता है। वे बार्ये हाथसे पृथ्वीको और बाम भागमें कश्मीको बारण करते हैं। अब छक्ष्मी उनके साथ हों, तब पृथ्वीको उनके चरणोंमें संख्या बनाना चाहिये। बैलोक्यमोइनमूर्ति औहरि गववपर आरूढ हैं। उनके आठ युजार हैं। वे दाहिने हाथों में चक, शक्क, युसक और अंकुख चारण करते हैं। उनके वाये हाथों में शक्क, शार्क्क प्रमुख ग्रादा और पाश्र शोभा पाते हैं। वाम भागमें कमलवारिणी कमल और दक्षिण भागमें वीणाधारिणी सरस्वतीकी प्रतिमाएँ बनानी चाहिये। भगवान विश्व एका विश्व वीस गुजाओं से युद्धोभित है। वे दाहिने हाथों में कमशः चक्र, लङ्ग, मुसल, अंकुश, पिहश, युद्धर, पाश्र, शक्ति, शूल तया वाण धारण करते हैं। वार्ये हाथों से शङ्क, शार्क्क प्रतान वाल लिये रहते हैं। उनके दाहिने भागमें चतुर्श्व, मझा तथा वार्य भागमें किनेत्रधारी महादेव विराजमान हैं। जलशायी जलमें श्रायन करते हैं। इनकी मूर्ति शेषशब्यापर सोयी हुई बनानी चाहिये। भगवती लक्ष्मी उनकी एक चरणकी सेवामें लगी

हैं। विमल आदि शक्तियाँ उनकी खुति करती हैं। उन श्रीहरिकें साभिकमल्पर चतुर्भुव अक्षा विराज रहे हैं।।१७--२४५।।

हरिहर-मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिये—यह दाहिने हाथमें श्ल तथा ऋषि घारण करती है और बार्य हाथमें गदा एवं चका। शरीर के दाहिने भागमें करके चिह्न हैं और वाम मागमें केशबके। दाहिने पार्क्य गौरी तथा वाम पार्श्वमें लक्ष्मी विराज रही हैं। भगवान हथशीयके चार हाथोंने कमशः शक्क चक्क, गदा और वेद शोभा पाते हैं। उन्होंने अपना वायाँ पैर शेषनागपर और दाहिमा पैर कच्छपकी पीठपर रख छोड़ा है। दत्तात्रेयके दो बाँहें हैं। उनके वामाइमें कक्ष्मी शोभा पाती है। भगवानके पार्षद विष्यक्सेन अपने चार्र हाथोंमें कमशः चक्क, गदाः हक और शक्क धारण करते हैं। २५-२८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें म्मरस्यादि दत्तावतारोंकी प्रतिमाओंके नश्रणोंका वर्णन भामक उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

## पचासवाँ अध्याय

#### चण्डी आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण

भीभगवान बोले-चण्डी बीस भुजाओंसे विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथों में शूल, खड़ा, शक्ति, चक्र, पाद्य, खेट, आयुष, अभय, डमरू और शक्ति **घारण करती है। बार्ये हाथोंमें नागपाश, खेटक, कुठार**, अंकुश, पाश, बण्टा, आयुष, गदा, दर्पण और मुद्गर लिये रहती है। अथवा चण्डीकी प्रतिमा दस भुजाओंसे युक्त होनी चाहिये। उसके चरणोंके नीचे कटे हुए मसकवाला महिष हो । उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो । वह हायोंमें हास उठाये हो । उसकी भीवासे एक पुरुष प्रकट हुआ हो, जो अत्यन्त कृपित हो। उसके हाथमें शूल हो, बह मुँहसे रक्त उगल रहा हो । उसके गलेकी माला सिरके बाल और दोनों नेत्र लाल दिखायी देते हों। देवीका वाहन सिंह उसके रक्तका आखादन कर रहा हो । उस महिषासरके गलेमें सूब करकर पाश बाँधा गया हो। देबीका दाहिना पैर सिंहपर और नायाँ पैर नीचे महिपासरके शरीरपर हो ॥ १-५ ॥

ये चण्डीदेवी त्रिनेत्रचारिणी हैं तथा श्रखाँथे सम्पन्न रहकर शत्रुओंका मर्दन करनेवाली हैं। नवकमकात्मक पीठपर दुर्गोकी प्रतिमामें उनकी पूजा करनी चाहिये। पहले कमलके नौ दलोंमें तथा मध्यवर्तिनी कर्णिकामें इन्द्र आदि दिक्यालींकी तथा नौ तस्वास्मिका शक्तियों के साथ दुर्गाकी पूजा करे।। ६१।।

दुर्गाजीकी एक प्रतिमा अठारह भुजाओंकी होती है। वह दाहिने भागके हाथोंमें मुण्ड, खेटक, दर्गण, तर्जनी, धनुप, ध्वज, डमरू, ढाल और पाद्य थारण करती है। तथा वाम भागकी भुजाओंमें द्यक्ति, मुद्रर, शूल, बज, खड़, अंकुद्रा, वाण, चक्र और शलाका लिये रहती है। सोलह बॉहवाली दुर्गाकी प्रतिमा भी हन्हीं आयुर्धीये युक्त होती है। अठारहमेंसे दो भुजाओं तथा डमरू और

<sup>#</sup> इन नी तत्त्वास्पदा शक्तिसीकी नामावकी इस प्रदार समझनी जाहिये—अध्निपुराण अध्याय ११ में—कश्मी, मेथा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रथा, मित और दुर्गा—ये नाम आये हैं। तवा तत्त्रसञ्जयक और मन्त्रमहाणंबके अनुसार इन शक्तियोंके वे नाम हैं—प्रभा, माथा, जया, सहमा, विश्वुदा, नन्दिनी, सप्रया, विजया तथा सर्वसिदिदा।

तर्जनी—हम दो आयुर्षोको छोदकर शेष सोखह हाय उन
पूर्वोक्त आयुर्षोते ही सम्पन्न होते हैं। बहचण्डा आदि नी
दुर्बाएँ इस प्रकार हैं—बहचण्डा, प्रचण्डा, चण्डामा,
चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती, चण्डस्पा और
अतिचण्डिका। ये पूर्वादि आठ दिशाओं में पूजित होती
हैं तथा नवीं उप्रचण्डा मध्यभागमें स्वापित एवं पूजित
होती हैं। बहचण्डा आदि आठ देवियोंकी अक्कान्ति
क्रमशः गोरोचनाके सहश पीखी, अवण्यणां, काळी, नीली,
ग्रवस्थणां, धूमवर्णा, पीतवर्णा और श्वेतवर्णा है। ये सव-की-सब सिहवाहिनी हैं। महिषासुरके कण्ठसे प्रकट हुआ
जो पुरुष है, वह शक्कारी है और ये पूर्वोक्त देवियाँ
अपनी मुद्रीमें उसका केश एक है रहती हैं॥ ७-१२॥

ये नी दुर्बाएँ 'आलीदाँ' आकृतिकी होनी चाहिये।
पुत्र-पीत्र आदिकी वृद्धिके लिये हनकी स्थापना (एवं
पूजा) करनी उचित है। गीरी ही चण्डिका आदि
देकियोंके क्रिपमें पूजित होती हैं। वे ही हाथोंमें कुण्डी
अक्षमाला, गदा और अग्नि चारण करके परमा' कहलाती
हैं। वे ही बनमें गिरुद्धा' कही गयी हैं। सिद्धावस्थामें वे
अग्निसे रहित होती हैं। 'छलिता' मी वे ही हैं। उनका
परिचय इस प्रकार है— उनके एक बार्ये हाथमें गर्दनसाहित मुण्ड है और दूसरेमें दर्पण। दाहिने हाथमें
फलाकृति है और उससे उत्परके हाथमें सीमाग्यकी
सुद्धा।। १३-१४ई।।

कस्मीके दार्थे हाथमें कमल और वार्थे हाथमें श्रीफल होता है। सरस्वतीके दो हाथोंमें पुस्तक और अक्षमाला शोमा पाती है और शेष दो हाथोंमें वे बीणा धारण करती हैं। गङ्गाजीकी अङ्गकान्ति स्वेत है। वे मकरपर आरुट हैं। उनके एक हाथमें कलश है और दूसरेंगे कमल। यमुना देशी कक्षुएपर आरुट हैं। उनके दोनों हाथोंमें कलश है

१. बानस्पत्य स्तीपर्ने आलीडका सञ्चण इस प्रकार दिया गया है---

श्रुणमबामपर्वः पश्चास्ताष्यजानुहदक्षिणम् । वितरस्यः पश्च विस्तारे तदाकीवं मसीर्तितस् ॥

जिसमें मुद्दा हुआ नायाँ पैर तो पीछे हो और तने हुए हुटने तथा कनवाका दाहिना पैर आगेकी जोर हो, दोनोंके बीचका विस्तार पाँच विका हो तो इस प्रकारके आसन वा अवश्वानकी क्याकीट कहा गया है। और वे स्यामवर्गा हैं। इसी रूपमें इनकी पूजा होती है। तुम्बुककी प्रतिमा वीणालहित होनी चाहिये। उनकी अङ्गकान्त क्रवेत है। शुरूपाणि शंकर वृष्णपर आरूढ हो मातृकाओं के आगे-आगे चरूते हैं। जकाजोंकी प्रिया सावित्री गौरवर्णा एवं चतुर्मु की हैं। उनके दाहिने हार्थों अक्षमास्त्रा और सुक् होमा पाते हैं और बार्य हार्थों वे कुण्ड एवं अक्षपात्र रिये रहती हैं। उनका वाहन हंस है। शंकरप्रिया पार्वती वृष्णपर आरूढ होती है। उनके दाहिने हार्थों चनुष्ण-बाण और बार्य हार्थों चन्न-धनुष शोभित होते हैं। कौमारी शक्ति मोरपर आरूढ होती है। उसकी अङ्गकान्ति छारू है। उसके दो हाथ हैं और वह अपने हार्थों शिक्त धारण करती है। १५-१९॥

क्षमी (वैण्णवी शकि) अपने दार्ये हाथों में चक्र और शक्क धारण करती हैं तथा वार्ये हाथों में गदा एवं कमल क्रिये रहती हैं। वाराही शक्क मैंसेपर आरूद होती है। उसके हाथ दण्डः शक्क, चक्र और गदासे मुश्लोभित होते हैं। ऐन्द्री शिक्क ऐरावत हाथीपर आरूद होती है। उसके सहस्र नेत्र हैं तथा उसके हाथों में वज्र शोभा पाता है। ऐन्द्री देवी पूजित होनेपर सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। चामुण्डाकी आंखें हक्षके खोखलेकी आंति गहरी होती हैं। उनका शरीर मांसरहित — कंकाल दिखायी देता है। उनके तीन नेत्र हैं। मासहीन शरीरमें अस्थिमात्र ही सार है। केश ऊपरकी ओर उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथीका चमदा पहनती हैं। उनके वार्ये हाथों में क्राल और पिट्टश है तथा दार्ये हाथों में ग्रल और कटार। वे शवपर आरूद होती और हिंडुयोंके गहनोंसे अपने शरीरको विभूपित करती हैं। २०—२२३।।

विनायक (गणेश) की आकृति मनुष्यके समान है।
किंद्ध उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथों के समान है और
सुँद संबी है। वे यक्षोपवीत धारण करते हैं। उनके
मुखकी चौड़ाई सात कला है और सुँदकी संबाई छत्तीस
अङ्गुल । उनकी नादी (गर्दनके ऊपरकी हड़ी) बारह
कला विस्तृत और गर्दन डेढ़ कला केंची होती है। उनके
कण्डमागकी संबाई छत्तीर अङ्गुल है और गुझमागका
वेरा डेढ़ अङ्गुल । नामि और कवका विस्तार बारह अङ्गुल है। जाँघों और पैरीका मी यही माप है। वे दाहिन हाथोंमें
गजदन्त और फरका बारण करते हैं तथा बार्य हाथोंमें
अङ्गुल एवं उसक किये रहते हैं। २३-२६।।

| , |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

# कल्याण रह



इरिहर भगवान्







बण्डी बीससुजा [ अग्नि० अ० ५०



स्कम्ब स्वामी

[ সমিত সত ५০



दुर्गी बंदारह भुजा [ अमि० अ० ५०

स्कन्द स्वामी मयूरपर आरुढ हैं। उनके उभय पारवंमें सुमुखी और विडालाधी मातूका तथा शाय और विशास्त्र अनुत सब्दे हैं ! उनके दी मुजाएँ हैं ! ने वास-रूपधारी हैं । उनके बाहिने हाथमें शक्ति शोमा वाती है और बार्ये द्वार्थमें कुक्कट । उनके एक या छः मूल बनाने चाहिये। गाँवमें उनके अर्चाविग्रहको छः अथवा बारह भुजाओंसे युक्त बनाना चाहियेः परंतु बनमें यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उनके दो ही भूजाएँ बनानी नाहिये। कौमारी-दाक्तिकी छहां दाहिनी भुजाओंमें दाकिः बाणः पादाः खन्नः गदा और तर्जनी ( मुद्रा )---वे अस्र रहने चाहिये और छः बार्ये हाथोंमें मोरपंखा धनुषा खेटा पताका। अभयमुहा तथा कुक्कुट होने चाहिये। **रदचर्चिका देवी हाथीके चर्म भारण करती** हैं। उनके मुख और एक पैर जपरकी ओर उठे हैं। वे वायें-दायें हाथोंमें क्रमद्याः कपाल, कर्तरी, शूल और पाद्य धारण करती हैं। व ही देवी - 'अष्ट्रभुजा'के रूपमें भी पुजित होती हैं।।२७-३१॥

मुण्डमाला और डमरूने युक्त होनेपर ये ही 'ठद्रचामुण्डा' कही गया हैं। ये ज्ञत्य करती हैं, इसिलेये 'नाटखेश्वरी' कहलानी है। ये ही आसनपर बैठी हुई चतुर्मृत्वी 'महालक्ष्मी' (की तामसी मूर्ति) कही गयी है, जो अपने हाथोंमें पड़े हुए मनुष्या, योहीं, भेंसी और हाथियोंको खा रही हैं। 'सिद्धचामुण्डा' देवीके दस भुजाएँ और तीन नेत्र हैं। ये दाहिने भागके पाँच हाथोंमें शक्क, खन्न तथा तीन डमरू भारण करती हैं और बार्ये भागके हाथोंमें बण्टा, खेटक, खट्वाक्क, त्रिशुछ ( और डाल ) लिये रहती हैं। 'सिद्धचोगंश्वरी' देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। इन्हीं देवीकी स्वरूपभूता एक दूसरी शक्ति हैं, जिनकी अक्नकान्ति अक्षण है। ये अपने दो हाथोंमें पादा और

्ञंकुश शास्त्र करती हैं तथा धीरबी? नामसे विख्यात हैं। 'रूपविद्या'देंबी बारह भुजाओंने युक्त कही गयी हैं। ये सव-की-सब क्रमशानम्मिमें प्रकट होनेबाली तथा व्यक्त हैं। इत आठों देवियोंकी 'अम्बाहक' कहते हैं।। ३२-—६६ ।।

ध्वमादेवीं -िशवाओं ('श्वगाष्टियों) से आहत हैं।
वे एक बूदी कीके रूपमें स्थित हैं। उनके दों खुंजाएँ हैं।
मुँह खुला हुआ है। दाँत निकले हुए हैं तथा वे भगतीपर
पुटनों और हाथका सहारा लेकर बंदी हैं। उनके द्वारा
उपासकोंका कल्याण होता है। यक्षिणियोंकी आँखें स्तब्ध
(एकटक देखनेवाली) और वड़ी होती हैं। शाकिनियाँ बक्षहिष्टिन देखनेवाली होती हैं। अप्सराएँ सदा ही अत्यन्त
रमणीय एव सुन्दर रूपवाली हुआ करती हैं। इनकी आँखें
भूरी होती हैं। ३७-३८।।

भगवान् शंकरके द्वारपाल नन्दीश्वर एक हाथमें अक्षमाला और दूसरेमें त्रिश्चल लिये रहते हैं। महाकालके एक हाथमें तलवार, दूसरेमें कटा हुआ खिर, तीखरेमें शूल और चौथेमें खेट होना चाहिये। भृष्णीका शरीर कृश होता है। व तरवर्का मुद्रामें देखे जाते हैं। उनका मसाक कृष्माण्डके समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गण हाथी और गायके समान कान और मुलवाले होते हैं। पण्टाकर्णके अठारह भुजाएँ होती हैं। व पाप और गेगका विनाश करनेवाले हैं। वे वायें भागके आठ हाथों में बक्र, खक्र, खण्ड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मुद्रर तथा दायें भागके आठ हाथों में त्र्या दायें मिश्चल लिये रहते हैं। घण्टाकी मालांचे अलंकृत देव वण्टा कर्ण विस्फोटक (फोड़े, पुंती एवं चेचक आदि) का निवारण करनेवाले हैं।। ३९-४३।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यवही आदि देवी-देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका निकपणः नामक पत्रासवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ५०॥

१ कहल्लाका, महञ्चला (या कहलालुण्डा), नाटचेश्वरी, चतुर्मुक्षी महाकश्मी, सिडलाञ्चण्डा, मिडवोनेश्वरी, मैरवी
तथा कपविद्या—-इन बाठ देवियोंको डी (कम्बाहक) कहा गया है ।

## इक्यावनवाँ अध्याय

## सर्थोदि महीं तथा दिक्याल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

अभिगवान् हयप्रीय कहते हैं—अझन् ! सात अश्वेंसे खते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान स्वेदेवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये । भगवान् सूर्य अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण करते हैं । उनके दाहिने भागमें दाबात और कलम लिये दण्डी खड़े हैं और बाम भागमें पिङ्गल हाथमें दण्ड लिये दारपर विद्यमान हैं । ये दोनों सूर्यदेवके पार्घद हैं । भगवान् सूर्यदेवके उभय पार्श्वमें बालव्यजन (बँवर) लिये प्राडी तथा पनिष्यभा खड़ी हैं । अथवा घोड़ेपर चढ़े हुए एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये। ममल दिक्पाल हाथोंमें वरद मुद्रा दो-दो कमल तथा राख्य लिये कमदाः पूर्वांदि दिशाओंमें स्थित दिखाये जाने चाहिये।। १—३॥

यारह दलोका एक कमल चन्न वनावं । उसमे सूर्य, अर्यमा आदि नामवाले यारह आदित्योका कमशः वारह दलोंमें स्थापन करे । यह स्थापना वक्ण-दिशा एवं वायव्य-कोणसे आरम्भ करके नैऋंत्यकोणके अन्ततकके दलोंमें होनी चाहिये । उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाले हीं और उन हाथोंमें मुद्रर, शूल, चक्र एवं कमल बारण किये हीं । अग्निकोणसे लेकर नैऋंत्यतक, नैऋंत्यसे वायव्यतक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अग्निकोणसकके दलोंमें उक्त आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये ॥ ४ ॥

कराकी' और 'निश्वमा'—ये वैंबर बुकानेवाकी कियोंके नाम है। अथवा हन नामोद्वारा सूर्यदेवकी दोनों पित्वयोंकी और संकेत किया गया है। 'राकी' शब्दसे उनकी रानी 'संबा' गृहीत होती हैं और 'निष्यभा' शब्दसे 'काया'। ये दोनों देवियों चैंबर बुकाकर परिकी सेवा कर रही हैं।

ं स्वं आदि द्वादश आदित्योंके नाम वीचे गिनाने गये हैं और अर्थमा आदि द्वादश आदित्योंके नाम १९ वें अध्यायके दूसरे जीर तीसरे कीकोंमें देखने चाहिये। वे नाम वैवस्तत मन्वन्तरके आदित्योंके हैं। चाश्चय मन्वन्तरमें वे ही 'श्चित' नामसे विकास है। जन्य प्राणीमें मी आदित्योंकी नाभावकी तथा वनके मासक्रममें वश्चेंकी अपेक्षा कुछ अन्तर मिलता है। इसकी संगति क्रम्पमेंदके अञ्चलार मामर्की चाहिये।

बारह आदिश्योंके नाम इस प्रकार हैं--- बरुण, सर्य, सविताः गभस्तिकः रविः सहस्रांद्रा, धाता, तपन वर्जन्यः त्वाष्टा मित्र और विष्णः। ये मेष आदि बारह राशियोंमें स्थित होकर जगतको ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास ( या वृश्चिक राशि ) से लेकर कार्तिक मास (या तलाराशि-) तकके मासों ( एवं राशियों ) में स्थित होकर अपना कार्य सम्पन्न करते हैं। इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः काली, लाल, कुछ-कुछ लाल, पीली, पाण्डुवर्ण, इवेत, कपिलवर्ण, पीतवर्ण, तीतेके ममान हरी, धवलवर्ण, धूम्रवर्ण और नीली है। इनकी शक्तियाँ द्वादशदल कमलके केमरोंके अग्रभागमे स्थित होती है । उनके नाम इस प्रकार है—इडा, मुबुम्ना, विश्वार्चि, इन्द्रः प्रमर्दिनी ( प्रवर्धिनी ), प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधिनीः नीलाम्बराः वनीन्तस्या ( धनान्तस्या ) और अमृताख्या । वहण आदिकी जो अङ्गकान्ति है, वही इन इक्तियोंकी भी है। केसरोंके अग्रमागोंमें इनकी स्थापना करे । सूर्यदेवका तेज अप्यण्ड और मख विद्याल है । उनके दो भुजाएँ हैं। वे अपने हार्योमें कमल और खब्द धारण करते हैं।। ५- १०॥

चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमाला धारण करते हैं।
मक्कले हाथोंमें शक्ति और अक्षमाला शोभित होती हैं।
बुक्के हाथोंमें धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं। बृहस्पति
कुण्डिका और अक्षमालाधारी है। शुक्रका भी ऐसा ही
सक्त है। अर्थात् उनके हाथोंमें भी कुण्डिका और
अक्षमाला शोभित होती हैं। शिन किक्किणी-सूत्र धारण करते
हैं। राहु अर्द्धचन्द्रधारी हैं तथा केंद्रके हाथोंमें लब्न और
दीपक शोभा पाते हैं। अनन्तः तक्षकः कर्कोटकः पद्यः
महापद्यः शक्त और कुल्कि आदि सभी मुख्य नागगण
सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके मुख हैं। ये सब-के-सब
महान् प्रभाषुखते उद्धासित होते हैं। इन्द्र बक्रधारी हैं। ये
हाथीपर आक्द होते हैं। अप्लिका बाहन बक्तरा है। अप्लिक् बाहन है। बक्ल करते हैं। बम दण्डभारी हैं और मैनेपर
आक्द होते हैं। निर्फ्युति खन्नधारी हैं और मनुष्य उनका
बाहन है। बक्ल मक्दपर आक्द हैं और पद्या धारण करते हैं। बायुंदेस बजाबारी हैं और खुश उन हा बाइन है। कुनेर मेडपर चढ़ते और गदा भारण करते 📳 ईशान जहाबारी हैं और हुएस उनका बाइन है।। ११—१५।।

समस्त लोकपाल विसुज हैं। विश्वकर्मा अक्षसूत्र धारण करते हैं। इनुमान्जीके हाथमें बच्च है। उन्होंने अपने दोनों पैरोसे एक अञ्चरकों दबा रक्ता है। किंगर-पृतिकों हायमें बीणा किये हों और विद्याधर माला बारण किये आकाशमें स्थित दिखाये आयें। पिशाचौंके शरीर दुर्बल-कश्चाचमात्र हों। वेतालोंके मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शुल्जारी बनाये आयें। प्रेतोंके पेट लंगे और शरीर कश हों।। १६—१८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्युवीदि प्रहों तथा विक्पालादि देवताओंकी प्रतिमाओंके कक्षणोंका वर्णन नामक इक्यावनदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

## बावनवाँ अध्याय

### चौसठ योगिनी आदिकी प्रतिमाओंके लक्षण

श्रीभगवान बोले-- त्रक्षन ! अब मैं चौसट योगिनियोंका वर्णन कर्नेंगा । इनका स्थान क्रमहाः पर्व विज्ञासे लेकर ईशानपर्यन्त है। इनके नाम इस प्रकार हैं---१. अक्षोभ्याः २. रूक्षकर्णीः ३. राक्षसीः ४. श्वरणाः ५. अमाः ६. पिङ्गाञ्चीः ७. अक्षयाः ९. इसा, १०. नीलालया, ११. लोला, १२. रक्ता ( या लक्ता ), १३. बलाकेशी, १४. लालसा, १५. बिमला, १६. दुर्गा ( अथवा हुताशा ), १७. विशास्त्रक्षी, १८. डॉकारा (या हुंकारा) ,१९. वडवामुखी, २०.महाकूरा, २१. क्रोधनाः २२. भयंकरीः २३. महाननाः २४. सर्वकाः २५. तरला, २६. तारा, २७. ऋग्वेदा, २८. ह्यानना, २९. साराः ३०. रससंग्राही ( अथवा मुसंग्राही या कद्रसंब्राही ) , ३१. दावरा ( या दाम्बरा ) ,३२. तालजिङ्काः, ३३- रक्ताक्षीः ३४- सुप्रसिद्धाः ३५- विद्युजिह्याः ३६. करक्किणी, ३७. मेघनादा, ३८. प्रचण्डा, ३९. उग्रा, ४०. कालकर्णी, ४१. वरप्रदा, ४२. चण्डा ( अथवा चन्द्रा ), ४३. चण्डवती ( या चन्द्रावली ), ४४. प्रपञ्चा, ४५. प्रलयान्तिका, ४६. शिशुवक्त्रा, ४७. पिशाची, ४८. पिशितासबलोखपा, ४९. धमनी, ५०. तपनी, ५१. रागिणी ( अथवा वामनी ), ५२. विकृतानना, ५३. वायुवेगाः YY. 11ক্ডিখ্রি विकृताः ५६. विश्वरूपिका, ५७. यमजिहा, ५९. दुर्जयाः ६०. जयन्तिका (अथवा यमान्तिका)ः ६१. विद्याली, ६२. रेवती, ६३. पूतना तथा ६४. विजया-न्तिका ॥ १-८ ॥

योगिनियाँ आड अथवा चार हाथोंने युक्त होती हैं।

इच्छानुभार शस्त्र भारण करती हैं तथा उपासकोंको सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करनेवाळी है । भैरवके बारह हाथ हैं । उनके मुखमे केंचे दाँत हैं तथा वे खिरपर जटा एवं चन्द्रमा भारण करते हैं । उन्होंने एक ओरके गाँच हाथोंमें कमशः खन्न, अंकुश, कुठार, याण तथा जगत्को अभय प्रदान करनेवाळी मुद्रा धारण कर रक्षी है । उनके दूसरी ओरके पाँच हाथ धनुष, त्रिश्ल, खट्वान्न, पाशकार्क्ष एवं वरकी मुद्रासे सुशोभित हैं । शेष दो हाथोंमे उन्होंने गजचर्म ले रक्षा है । हाथीका चमहा ही उनका वक्ष है और वे सर्पमय आभूषणोंसे विभूषित हैं । प्रेतपर आसन लगाय मातृकाओंके मध्यभागमें बिराजमान है । इस कपमें उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिये । भैरवके एक या गाँच मुख्य बनाने चाहिये ॥ ९-११ ॥

पूर्व दिशासे लेकर अग्निकोणतक विलोग-क्रममं प्रत्येक दिशामें भैरवको स्थापित करके क्रमशः उनका यूजन करे । बीज-मन्त्रको आठ दीर्घ स्वरोमेंने एक-एकके द्वारा मेदिन एव अनुस्वारयुक्त करके उस-उस दिशाके भैरवके माथ संयुक्त करे और उन सबके अन्त्रमें 'क्रमः' पदको जोड़े । यथा - इंग सैरवाब क्रमः-प्रत्याम् । इंग सैरवाब क्रमः-प्रत्याम् । इंग सैरवाब क्रमः-प्रतीव्याम् । इंग सैरवाब क्रमः-अवाच्याम् । इंग सैरवाब क्रमः-आग्नेच्याम् । इस प्रकार इन सन्त्रोंद्वारा क्रमशः उन दिशाओं में सैरवका यूजन करे । इन्हीं मेरे छः गीजमन्त्रोंद्वारा प्रवक्तन्याम एवं

उन अङ्गीका पूजन भी करना चाहिये।। १२॥

उनका ध्यान इस प्रकार है— भैरवर्जा मन्दिर अथवा मण्डलके आग्नेयदल (अग्निकोणस्थ दल) में विराजमान सुवर्णमंदी रसनांत युक्त, नाद, विन्तु एवं इन्दुसं सुकोभित तथा मातृकाधिपतिके अङ्गसे प्रकाशित है। (ऐसे भगवान् भैरवका में भजन करता हूँ।) वीरभद्र वृपभपर आरुढ हैं। वं मातृकाओंके मण्डलमें विराजमान और चार भुजाधारी हैं। गौरी दो भुजाओंने युक्त और त्रिनेत्रधारिणी है। उनके एक हाथमें शुल और दूनरेमें दर्पण है। लक्षिता- देशी कमल्यर विराजमान हैं। उनके चार भुजाएँ हैं। वे अपने हाथोंमें त्रिशूल, कमण्डल, कुण्डी और वरदानकी मुद्रा धारण करती हैं। स्कन्टकी अनुचरी मातृकागणोंके हाथोंमे दर्पण और सलका होनी चाहिये॥ १२—१५॥

चिष्ठका देवीके दम इाथ हैं । वे अपने दाहिने हाथोंमें बाण, खड़, शूल, चक्र और शक्ति धारण करती हैं और बार्ये हाथोंमें नागपाश, दाल, अकुश, कुठार तथा धनुप लिये रहती हैं । वे मिंहपर मबार हैं और उनके सामने शूलमे मारे गये महिषासुरका शब है ॥ १६-१७॥

इस प्रकार आदि आरनेस महापुराणमें भ्वीसठ सीगिनी आदिकी प्रतिमाओंके रुक्षणोंका वर्णन' नामक बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

## तिरपनवाँ अध्याय

#### लिक्के आदिका लक्षण

श्रीभगवान् इयद्रीय कहते हैं—कमलोद्भन ! अन मैं लिक्न आदिका लक्षण बताता हूँ, सुनो । लंबाईके आधेमें आठते भाग देकर आठ भागोंमेंसे तीन भागको त्याग दे और शेष पाँच भागोंने चौकोर विष्कम्भका निर्माण कराये । फिर लंबाईके छः भाग करके उन सबको एका दो और तीनके कमसे अलग-अलग रक्खे । इनमें पहला भाग ब्रह्मा- का, दूगरा विष्णुका और तीसरा शिवका है। उन भागों में यह 'बर्झमान' भाग कहा जाता है। वीकोर मण्डलमें कोण स्क्रके आधे मापको लेकर उने सभी कोणों में चिह्नित करें। ऐसा करनेने आठ कोणोंका 'वैष्णवभाग' निद्ध होता है, हममें संगय नहीं है। तदनन्तर उसे 'वोडश कोण और फिर वसीस कोणों से युक्त करें।। १ —४ ।।

अपनी रुचिक अनुसार लिक्क करियत करके उसके अस्तकका विस्तार उनना हा रुचि , जिनना पूजित लिक्क भागकी अंगाई हो । जैसा कि शैवानमका बजन है— लिक्क मस्तककिस्तारों लिक्को प्रमुख्य । विविद्य । लिक्क मस्तकका विस्तार जिनना हो, उससे तिगुने मुक्ते वेदित होने योग्य लिक्कको रुच्छना ( मोटाई ) रुच्छे । शिवलिक्कको जो स्थूखता या मोटाई है, उसके सुक्ते वरावर पीठका विस्तार रुच्छे । तस्पक्षात् पूज्य लिक्कको जो उच्च अंश है, उससे दुगुनी कँ नाईसे युक्त हत्ताकार या निर्मुख पीठ वनावे । पीठके मध्यभागमें लिक्कके स्थूखनामात्रस्त्रक नाइम्पूलके हिगुण भूत्रसे वेदित होने योग्य स्थूक कण्ठका निर्माण करे । कण्ठके कपर और नीचे सम्भागसे तीन या दो नेकलाओंकी रचना करे । नदननार लिक्कके सस्तकका जो विस्तार है, उसको छः मानोमें विसक्त करे । उनमेंने पक्त अंशके मानके अनुसार पीठके कपरी मानमें सबसे वाहरी अंशके डारा मेखला बनावे । उसके भीतर उसी मानके अनुसार उससे संलग्न अशके द्वारा खान ( गर्न ) की रचना करे । पीठसे वाह्यमागमें लिक्कके समान ही वड़ी अथवा पीठमानके आपे मानके वरावर वड़ी, मूलवेशमें दीर्घाश मानके मनान विग्नारवाली और अद्यासागमें उसके आपे मानके तुव्य विग्नारवाली नाली वनावे । इसीको प्रणालके कहने हैं । प्रणालके मध्यमें मूलसे अद्यासागमं बनावे । प्रणालका जो विस्तार है, उसके एक तिहाई विस्तारकारे कानकर जलमागें वनावे । शहरीलक ती रुचिक कामि रस्तिको मामाग विश्व है । प्रणालको स्वापक सम्भाग विश्व है । यहासान वालिक हारा शिवलिक निर्माणकी सामागण विश्व है । यहासान

निकासनकवित्रातं पूज्यभागमम नवेक् । ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' वस्रुणभाजीत् ॥ १---८ ॥

<sup>#</sup> वशा---- हां हृदयाय नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहा । ॐ हं शिखाये वपट् । ॐ हैं कव नाय हुम् । ॐ ही नेत्रत्रवाय बीवट । ॐ हः अखाव फट ।

श्रीविद्याणंक्तन्त्रके ११ वें श्वासमें लिख्न-निर्माणको साधारण विधि इस प्रकार दी गयी है---

तस्यशात् चौचठ कोणींसे युक्त करके वहाँ होछ रेखा बनावे । तदनन्तर श्रेष्ठ आचार्य किन्नके शिरोमागका कर्तन करें। इसके बाद लिङ्गके विस्तारको आठ भागींमै विभाजित करे। फिर उनमेंसे एक भागके चौथे अंशको छोद देनेपर छत्राकार सिरका निर्माण होता है। जिसकी छंबाई-चौड़ाई तीन भागोंमें समान हो। वह समभागवाला लिक्न सम्पूर्ण मनीबाञ्चित फलाँको देनेवाला है। देवपूजित लिक्समें लंबाईके चौथे भागसे विष्करभ बनता है। अब तुम नभी लिक्नोंके लक्षण सनो ॥ ५--८॥

विद्वान् पुरुष सोल्ध् अङ्गुल्याचे लिङ्गके मध्यवर्ती सूत्रको, जो बहा और रुद्रभागके निकटस्थ है, केकर उसे छः भागोंमें विभाजित करे । वैयमन-सूत्रोहारा निश्चित जो वह माप है, उसे 'अन्तर' कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिक्न है, उसे आठ जी नहा बनाना चाहिये; शेष लिक्नोंको एक-एक जो छोटा कर देना चाहिये। उपर्युक्त लिक्नके निचले भागको तीन हिस्सोंमें विभक्त करके ऊपरके एक भागको छोड़ दे। शेष दो भागोंको आठ हिस्सोमें विभक्त करके ऊपरके तीन भागोंको त्याग दे। पाँचवें भागके ऊपरले धूमती हुई एक लंबी रेखा बनावे और एक भागको **छोड़** कर बंचिमें उन दो रेखाओका संगम करावे । यह खिक्कोंका साधारण लक्षण बताया गया; अय पिण्डिकाका सर्वसाधारण लक्षण बताता हैं, मुझसे सुनो ॥ ९- १३ ॥

बहाभागमे प्रवेश तथा लिङ्गकी ऊँचाई जानकर विद्वान किया गया ॥ २० --२३ ॥

पुरुष महाशिखाकी स्थापमा करे और उस ज़िलाके ऊपर ही उत्तम रीतिने कर्मका सम्पादन करे। विविद्यकाकी कॅनाईको जानकर उसका विभाजन करे । दो भागकी जैंचाईको पीठ समझे । नौकाईमें वह लिक्के समान ही हो । पीउके मध्यभागमें लात (गडा ) करके उसे तीन भागोंमें विभाजित करे। अपने मानके आधे त्रिभागने 'बाहुस्य'की कल्पना करें । बाहुस्यके तृतीय भाग**ले मेंस**ला बनावे और मेखलाके ही तुस्य खात ( गड्डा ) तैयार करे। उसे क्रमशः निम्न ( नीचे स्का हुआ ) रक्ले । मेखलाके सोलहर्वे अंशसे खात निर्माण करे और उसीके मापके अनुसार उस पीठकी ऊँन्याई, जिसे 'निकाराञ्च' कहते हैं, करावे । प्रसारका एक भाग भूमिमे प्रविष्ट हो, एक भागसे पिण्डिका बने, तीन भागींसे कण्डका निर्माण कराया जाय और एक भागसे पश्चिका बनायी जाय ॥ १४---१९ ॥

दो भागसे ऊपरका पट्ट बने; एक मागरे शेष-पट्टिक। तैयार करायी जाय । कण्डपर्यन्स एक-एक भाग प्रविष्ट हो । तत्पश्चात् पुनः एक भागरे निर्गम ( बल निकलनेका मार्ग ) बनाया जाय । यह शेष पट्टिका तक रहे । प्रणाल ( नाली ) के तृतीय भागसे निर्गम बनना चाहिये। तृतीय भागके मूलमें अङ्गुलिके अग्रभागके बरावर विस्तृत खात बनावे। जो तृतीय भागसे आधे विस्तारका हो । वह स्नात उत्तरकी ओर जाय । यह पिण्डिकासहित साधारण किज्ञका वर्णन

इस प्रकार आदि आक्नेय महापुराणमें किस आदिके 🗪 प्राप्तका वर्णन नामक तिरपननाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५३ ।.

## चौवनवाँ अध्याय

### लिक्न-मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदिका वर्णन

भीभगवान् हयब्रीव कहते हैं--ज़हान् ! अब में दूसरे प्रकारसे लिक्न आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो, लवण तथा पृतसे निर्मित शिवलिक्स बुद्धिको बढानेवाला होता है। वस्त्रमय लिक्न ऐश्वर्यदायक होता है। उसे तात्कालिक (केवल एक बार ही पूजाके उपयोगमें आने-वाला ) लिङ्ग माना गया है। मृत्तिकासे बनाया हुआ शिव लिक्न दो प्रकारका होता है---पक्क तथा अपक्क । अपक्रसे पक्क भेष्ठ माना गया है । उसकी अपेक्षा काष्ट्रका बना हुआ शिवसिङ्ग अधिक पवित्र एवं पृष्यदायक है। काग्रमय

किक्सी प्रस्तरका लिक्न श्रेष्ठ है। प्रस्तरसे मोताका और मोतीसे सुवर्णका बना हुआ 'लोह सिक्न' उत्तम माना गया है। चाँदी, ताँबे, पीतल, रत्न तथा रस (पारद ) का बना हुआ शिवलिङ्ग भौग-मोक्ष देनेवाला एवं श्रेष्ठ है। रस (पारद आदि ) के लिक्क्को रॉगाः लोहा ( सुवर्णः ताँचा ) आदि तथा रतनके भीतर आबद्ध करके स्थापित करे । सिद्ध आदिके हारा खापित स्वयम्भुलिङ्ग आदिके लिये गाप आदि करना अभीष्ट नहीं है ॥ १~५ ॥

बाणसिङ्क ( समीदैस्वर ) के लिये भी यही बात है।

(अर्थात् उसके किये भी 'बह इतने अञ्चलका हो'—इस तरहका मान आदि आवक्षक नहीं है।) वैसे शिव- किलोंके किये अपनी इच्छाके अनुसार पीठ और प्रासादका निर्माण करा केना चाहिये। सूर्यमण्डल्स्य शिवलिङ्गको दर्पणमें प्रतिविध्नित करके उसका पूजन करना चाहिये। वैसे तो भगवान् शंकर सर्वत्र ही पूजनीय हैं, किंतु शिवलिङ्गमें उनके अर्थनकी पूर्णता होती है। प्रसारका शिवलिङ्ग एक श्रायसे अधिक कँचा होना चाहिये। काष्डमय लिङ्गका मान भी ऐसा ही है। चल शिवलिङ्गका सक्स अङ्गल-मानके अनुसार निश्चित करना चाहिये तथा खिर लिङ्गका द्वारमान। गर्भमान एवं इस्तमानके अनुसार। ग्रहमें पूजित होनेवाला चललिङ्ग एक अङ्गलने लेकर पंद्रह अङ्गल तकका हो सकता है।। ६—८।।

द्वारमानसे लिङ्गके तीन भेद है। इनमेंने प्रत्यकके गर्भमानके अनुसार नी-नी मेद होते हैं। इस तरह कुल सत्ताईस हुए । इनके अतिरिक्त | करमानसे नौ लिङ्ग और हैं। इनकी देवालयमें पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार सबको एकमें जोड़नेसे छत्तीस लिक्न जानने चाहिये। ये ज्येष्टमानके अनुसार हैं। मध्यममानसे और अधम (कनिष्ट-) मानसे भी छत्तीस-छत्तीस शिवलिक हैं ---ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार गमस्त लिक्नोंको एकत्र करनेसे एक सौ आट शिवलिक हो सकते हैं। एकसे लेकर पाँच अक्रल तकका चलशिवलिक 'कनिष्ठ' कहलाता है। छः से लेकर दस अञ्चल तकका चल लिक्न 'मध्यम' कहा स्या है तथा ग्यारहसे केकर पंद्रह अङ्कुल तकका चल शिविक्षेत्र 'ज्येष्ठ' जानने योग्य है। महामूख्यवान् र ोंका बना हुआ शिविश्विक्क छः अञ्चलकाः अन्य रत्नीसे निर्मत शिवलिङ्ग नी अञ्चलकाः सुबर्णभारका बना हुआ बारह अङ्गुलका तथा रोप बस्तुओंसे निर्मित शिवलिक पंद्रह अक्टलका होना चाहिये ॥ ९-१३ ॥

लिक्न-शिलाके सोलइ अंश करके उसके ऊपरी चार अंशोंमेंसे पार्श्वर्ती दो भाग निकाल है। फिर बतीस अंश करके उसके दोनों कोणवर्ती सोलइ अंशोंको लुत कर है। फिर उसमें चार अंश मिलानेसे क्षण्ठ' होता है। तात्पर्य यह कि बीस अंशका कण्ठ होता है और उभय पार्श्वर्ती १×४=१२ अंशोंको मिटानेसे ख्येष्ट चल लिक्न बनता है। प्रासादकी ऊँचाईके मानको सोलइ अंशोंमें विभक्त करके उममेंसे चार, ल: और आठ अंशोंबाग क्रमश: हीन, सम्बम और ज्येष्ट द्वार निर्मित होता है। द्वारकी कँचाईमेंसे एक चौथाई कम कर दिया जाय तो वह कि क्वाई के एक चौथाई कम कर दिया जाय तो वह कि क्वाई के आई का मान है। लि क्वाई लि के अभि भागतक की कँचाई का दिवाल के 'अधम' (किन्छ) होता है और तीन भ्तांश (३×५=) पंद्रह अंशोंके यरायरकी कँचाई का शिवलिक जिंचाई पर सात जगह सूत्रपात (स्तद्वारा रेखा) करे। इस तरह नी स्त (स्त्रानिर्मित रेखाचिह) होंगे। इन नौ स्तोंमेंसे पाँच स्तोंकी ऊँचाई के मापका शिवलिक भाष्यमं होगा। लिक्नोंकी लंबाई (या ऊँचाई) उत्तरोत्तर दो-दो अंशके अम्तरसे होगी। इस तरह लिक्नोंकी दीर्घता यदती जायगी और नौ लिक्न निर्मित होंगे का। १४-१८॥

विद हाथके मापसे नी लिक्क बनाय जायँ तो पहला लिक एक डायका डोगा। फिर दसरेके मापमे पहलेले एक हाथ बढ जायगा; इस प्रकार जबतक नी हाथकी लंबाई पूरी न हो जाय तबतक शिला या काष्ट्रकी मापम एक एक द्वार बढाते रहेंगे । ऊपर जो हीनः मध्यम और उत्तम-तीन प्रकारके लिङ्क बताये गये हैं। उनमेंने प्रत्येकके तीन-तीन भेद हैं। बुद्धिमान पुरुष एक एक लिक्नमे विभागपूर्वक तीन-तीन लिङ्गका निर्माण करावें । छः अङ्गल और नौ अङ्गलके शिवलिङ्गोमें भी तीन-तीन लिङ्ग-निर्माण करावे । स्थिर लिङ्ग द्वारमानः गर्भमान तथा इस्तमान---**इत नीन दीर्घ प्रमाणों ( मापों ) के अनुसार बनाना** चाहिये। उक्त तीन मागोके अनुसार हा उसकी तीन सक्राएँ हैं—भगेश जलेश तथा देवेश । विष्काम्भ (विस्ताद-) के अनुसार लिक्क चार मंग लांक्षत करे। दीर्घप्रमाणके अनुसार मस्यादित होनेवाले तीन रूपोंमें निर्दिष्ट छिङ्कको ग्रुभ आय आदिन युक्त करके निर्मित करावे। उन त्रिविध छिङ्गोंकी लग्नाई चार या आट आठ हायकी हो-यह अभीष्ट है। वे क्रमशः जितस्बरूप अथवा त्रिगुणरूप हैं। जो लिङ्ग जितने हाथका हो, उसका अक्रुष्ठ बनाकर आय-संख्या ( ८ ), स्वर-संख्या ( ७ ), भूत-संख्या (५) तथा अग्नि-संख्या (३) से प्रथकः प्रयक भाग दे। जो होच बचे उसके अनुसार शुभाशुभ फलको बाने ॥ १९-२४ ॥

<sup>#</sup> स्तमराञ्चणस्त्रकार' में कहा है कि दो-दो अंशको वृद्धि करते हुए तील हाथकी छंताई तक पहुँचते-पहुँचते नी लिङ्ग लिमिन हो मकने हैं—--द्वणशब्द्धा नवैवं स्थागहस्तित्रयावथे: ।'

जनावि आयोंनेते ज्यक सिंह, इस्सी और इपम---वे श्रेष्ठ हैं | अन्य चार आय अग्राभ हैं | (सात संख्वारे भाग देनेपर जो शेष क्वे, उसके अनुसार स्वरका निश्चय करे।) खरींमें पश्चक गाम्धार तथा पञ्चम श्रभदायक है। पाँचसे भाग देनेपर जो शेष बचे, उसके अनुसार प्रथ्वी आदि भूतोंका निश्चय करे । ] भूतोंमें पृथ्वी ही ग्रूम है। ितीनसे भाग देनेपर जो शेष रहे, सदनुसार अपन जाने । ] अग्नियोंसे आहवनीय अग्नि ही ग्रुस है । उक्त लिक्की लंबाईको आधा करके उसमें आढसे भाग देनेपर यदि दोष सातसे अधिक हो तो वह लिए 'आला' कहा जाता है। यदि पाँचते अधिक शेष रहे तो वह अनाका है। यदि छ: अंशते अधिक शेष हो तो वह लिक्न 'देवेस्य' है और यदि तीन अंशसे अधिक शेष हो तो उस सिक्सी 'अर्कतुत्य' माना जाता है। ये चारों ही प्रकारके क्रिक्न चतुष्कीण होते हैं। पाँचबाँ वर्षमान' संज्ञक छिक्क है। उसमें व्याससे नाह बढ़ा हुआ होता है। व्यासके समान नाइ एवं व्याससे बढ़ा हुआ नाइ-इस प्रकार इन लिक्नोंके दो भेद हो जाने हैं। विश्वकर्म-शास्त्रके अनुसार इन सबके बहत-में भेद बताये जायेंगे। आठ्य आदि लिक्नोंकी स्थूलता आदिके कारण तीन भेद और होते हैं। उनमें एक-एक यवकी बृद्धि करनेसे वे सब आठ प्रकारके लिक्क होते हैं। फिर इस्तमानसे 'जिन' संज्ञक लिक्क भी तीन भेद होंगे । उसको सर्वसम लिक्समें जोड किया जायगा ॥ २५-२९ ॥

अनाव्यः देवाचित तथा अर्कतुस्यमे भी पाँच-पाँच भेद होनेसे ये पबीस होंगे । ये सब एकः जिन और

# 'अपराजितपुण्छा'के 'आयाधिकार' नामक नीसठव धूनमें आयों नाम इस प्रकार विये गये हैं—ध्यंज, धून, सिंह, श्रान, वृष, गर्दम, गज और ध्यांक्ष (काक)। इनकी स्थित पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण-अनसे है। देवाळयके किये ध्यंज, सिंह, वृष और गज—ये आय अष्ठ कहे गये हैं। अथगोंके किये श्रेप आय ग्रुक्सावह हैं। सत्ययुगेमें ध्यंज, 'त्रेतामें सिंह, द्वापरमें वृषभ और कर्कियुगमें गजी नामक आयका प्राधान्य है। सिंह नामक आय ग्रुक्सतः राजाओंके किये क्षाव्याणकारक है; बाह्यणके किये ध्यंज प्रशस्त है नथा वैष्यके किये क्षाव्याणकारक है; बाह्यणके किये ध्यंज प्रशस्त है नथा वैष्यके किये क्षाव्याणकारक है; बाह्यणके किये ध्यंज प्रशस्त है नथा वैष्यके किये क्षाव्याणकारक है; बाह्यणके किये ध्यंज प्रशस्त है नथा वैष्यके किये वृष्य । ध्वंज ओग उपस्थित होता है । श्रावे श्रीत क्षावे संताप। सिंह आयमें विपुक्त भोग उपस्थित होता है । श्रावे शावे में रिनयोंका चरित्र द्वित होता है । हाथी नामक आयमें सब कीय श्रुम देखते हैं और काक नामक आय वाय होनेपर निकाय ही प्रश्न होती है । (श्रीक ९-१६)

शक्त मेहाँसे पश्चहत्तर हो आयेंसे । समका आकळन करतेथे पंहरू इबार चार सी शिवकिक हो सकते हैं। क हसी

अधिमृतुराण अध्याय ५४ के २८ वें क्रांगेशमें विषयकार्यके क्ष्मणानुसार लिक्न-मेटोंकी परिवयका की गयी है जीर सब मिलाकर वीराव बनार सीयवा की गयी है जीर सब मिलाकर वीराव बनार सीयवा की मेद करे थये हैं। इस मक्करणना मूक पाठ अपने शुक्रकारों उपकर्ण नहीं हो रहा है; आतपव यहाँ दी हुई गणना नैठ नहीं रही है। परंतु विश्वकारोंके सास्य अपराजित-पृच्छा के अबक्रोकनसे इस मेवोंगर विश्वव मक्कार पत्ना है। उसके अनुसार समसा किन्न-मेद १४४२० होते हैं। किस प्रकार, सी बताया जाता है—प्रसारम्य किन्न कम-से-कम एक दायका होता है, इससे कम नहीं। उसका अत्याम सीयाम नी बायका वताया गया है। इस प्रकार एक दायको लेक्न वनाये जाये तो उनकी संस्था नी होती है। इसका मस्तार यो समझना चाहिये।

एक हाथसे तीन दाधतकके शिविक्त 'क्विष्ठ' कहे गये हैं । नारसे छः दाधतकके 'मध्यम' माने गये हैं और सातसे नौ तकके 'उत्तम' या 'अमेड' कहे गये हैं। इन तीनोंके भ्रमाणमें पादचृति करनेसे कुछ ६३ शिविक्त होते हैं। वधा---

पक हाँथ, सबी हाथ, केठ हाँथ, पौने दो हाँथ, दो हाँथ, सब हाथ, सब हाथ, सब हाथ, साथ नाम हाथ, सब हाथ, साथ नाम हाथ, साथ हाथ, साथ नाम हाथ, साथ ह

वन तैनीसोंके नाम विश्वकर्णाने क्रमधः इस प्रकार बनाये हैं—१. भवः २. भवोद्भवः, ३. मावः ४. संसारम्यनाधानः ५. पाष्ट्रपुकः, ६. महार्तेजः, ७. महादेवः, ८. पराष्ट्रः ९. ईश्वरः, १०. क्रेक्सः, ११. शिवः, १२. क्रान्तः, ११. मनोक्कादकः, १४. महोतेजः, १५. सहारमकः (सर्वोज्ञानः), १६. वामवेवः, १७. अधोरः, १८. नत्युरुषः, १९. ईशानः, २०. मृख्ंजयः, ११. विजयः, २२. किरणाकः, २३. अधोरास्तः, २४. श्रीकण्ठः, २५. पुण्यवर्षेनः, २६. पुण्यवर्षेनः, २६. पुण्यवर्षेनः, ११. ध्यम्यकः, १२. चरः पोरः, १९. विक्तेश्वरः, १०. जिनेत्रः, ११. ध्यम्यकः, १२. पोरः, ११. स्थाकः।

विश्व ब्याद श्रिक्क विसारपाक विश्व भी स्वाह्य मिन के स्वाह्य एवं गर्भमानके अनुसार नी नेपीन वृक्ष हैं। इन सेविक कोण तथा अर्दकोणस्य स्वीहारा कोणीका केवन (विभाजन) करे। किन्नके मध्यभायके विसारको ही प्रत्येक विभागका विसार मानकर, तदनुसार मध्य, कथ्यं और अंध-इन विभागोंकी स्थापना करे। मध्यम विभागले कपरका अष्टकोण या पोडश कोणवाका विभाग शिवका अंश है। पाद या मूक्ष्भागते जामुपर्यन्त किन्नका अधोभाग है, यह बद्धाका अंश है तथा जानुसे नाभि-र्यन्त किन्नका मध्यम भाग है, जो भगवान विष्णुका अंश है। १०-२३॥

मूर्थान्तभाग नृतभागेश्वरका है। व्यक्त-अव्यक्त सभी कि क्रोंके किये ऐसी ही बात है। जिस शिवकिक्रमें पाँच लिककी व्यवस्था है। वहाँ शिरोभाग गोलाकार होना चाहिये---ऐसा बताया जाता है। वह गोलाई छत्राकार हो। मुर्गेके अंडेके समान हो। नवोदित चन्द्रके सहश्च हो या पुरुषके आकारकी हो । (पुरुषाकृति के स्थानमें 'अपुताकृति' पाठ हो तो गोलाई अपुत्रके समान आकारवार्ला हो-एंसा अर्थ लेना नाहिये। देस प्रकार एक एकके चार भेद होते हैं। कामनाओं के भेदन इनके फल्में भी मेद होता है। यह बताऊँगा । लक्क के मस्तक-भागका विस्तार जितने अङ्गलका हो। उतनी संख्यामे आठसे भाग दे। इस प्रकार मसाकको आठ भागीमें विभक्त करके आदिके को चार भाग है। उनका विस्तार और ऊँचाईके अनुसार ग्रहण करे । एक भागको छाँट देनेमे 'पुण्डरीक' नामक लिङ्क होता है। दो भागोंको जुस कर देनेचे 'विशाक' संसक लिह होता है। तीन भागीका उच्छेद कर देनेपर उसकी 'श्रीवरम' मन्ना हाती है तथा चार

भागीके लोपसे उस लिक्नको 'शतुकारक' कहा गया है। शिरोभाग सम ओरसे सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। देखपूर्व लिक्नमें मस्तक-भाग कुस्कुटके अण्डकी भाँति गोल होना चाहिये। १४-३८॥

चतुर्भागात्मक शिक्रमेंसे जपरका दो भाग मिटा दैनेसे 'अपूष' नामफ लिङ्ग होता है । यह ( त्रपुष ) अनाक्यसरुक शिवलिक्रका सिर माना गया है । अन अर्ड-चन्द्राकार सिरके विषयमें सुनी-शिविक्रिक प्रान्तभागमें एक अंशके चार अंदा फरके एक अंदाको त्याग दिया जाय तो वह 'अमृताक्ष' नाम भारण करता है। दूसरे, तीसरे और नीये अश्रका लोप करनेपर कमशः उन शिवलिक्षांकी ·पूर्णेन्द्र,' 'बाक्रेन्द्र' तथा 'क्रमद' संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख,त्रिमुख और एकमुख होते है । इन तीनीकी 'मुखलिक्क' भी कहते हैं। अब मुखलिक्क विषयमें मुनो---पूजाभागकी त्रिविध कल्पना करनी चाहिये--मूर्तिपूजाः अग्निपूजा तथा पदपूजा । पूर्ववत् द्वादद्यांदाका त्याग करके छः भागोंद्वार। छः स्थानींकी अभिव्यक्ति करे । रिरको ऊँचा करना चाहियं तथा ललाटः नामिकाः मुन्तः जिसक तथा श्रीवाभागको भी स्पष्टतया व्यक्त करे । चार भागी (या अंदां: ) द्वारा दोना भुजाओ तथा नेत्रांकी प्रकट करे । प्रतिमाके प्रमाणके अनुसार मुकूलाकार हाथ बनाकर विस्तारके अष्टमांशसे चारा मुखाका निर्माण करे। प्रत्येक मुख सम ओरसे सम होना चाहिये। यह मैने चतुर्मखिक्रको विषयमें बताया है; अब त्रिमुखिक्रको विषयमें बताया जाता है। सुनो --।। ३९-४४ ॥

त्रिमुखिलक्कमें चतुर्भुलकी अपक्षा कान और पैर अधिक रहेंगे। छखाट आदि अक्कोंका पूर्ववत् ही निर्देश करे। चार अक्कोंसे दो भुजाओंका निर्माण करें। जिनका पिछछ भाग सुदृद्ध एव सुपृष्ट हो। विस्तारके अष्टमांशसे तीनों मुखाँका विनिर्गम (प्राकटक) हो। अब एकमुखिलक्कि विषयमें सुनी—] एकमुख पूर्व दिशामें बनाना चाहिये। उसके नेत्रोंमें सीम्यभाव रहे। (उग्रता न हो।) उसके छकाट, नांसिका, मुख और मीचामें विवर्तन (विशेष उमाइ) हो। बाहु-विस्तारके पञ्चमांशसे पूर्वीक्त अक्कोंका निर्माण होना चाहिये। एकमुखिलक्को बाहुरहित बनाना

,, एक-एक सूँगकेमानकी वृद्धि करनेपर १४४२ ।,

.. सम्बन्धमाण किन्नोमें प्रत्येकके दम मेद करनेपर १ ४४२०;







कल्याण

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |



चाहिये । एकमुखिक्कमें विस्तारके छटे अंशसे मुखका हैं, उन सबका शिरोभाग त्रपुषाकार या कुक्बुद्धाण्डके निर्गमन हितकर कहा गया है । मुखयुक्त जितने भी छिज्ञ समान गोलाकार होना चाहिये ॥ ४५-४८ ॥ इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें किक्नमान एवं व्यक्ताव्यक लक्षण आदिका वर्षाण नामक चौवनवाँ अच्यास पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

# पचपनवाँ अध्याय

#### पिण्डिकाका लक्षण

श्रीभगवान् हयद्रीव कहते हैं--अझन् ! अव में प्रतिमाओंकी पिण्डिकाका लक्षण बना रहा हूँ। पिण्डिका लंबाईमें तो प्रतिमाके बराबर होनी चाहिये और चौढाईमें उससे आधी । उनकी ऊँचाई भी प्रतिमाकी लंबाईने आधी हो और उस अदंभागके बराबर ही वह मुचिस्तृत हो । अथवा उमका विस्तार लंबार्के तृतीयांशके तुस्य हो । उनके एक तिहाई भागको लेकर मेखला बनाव । पत्नी बहुनके लिये जो त्यात या गर्त हो। उनका माप भी मेखत्यके ही तुरुय रहे । वह स्वात उत्तर दिशाकी ओर कुछ नीचा होना चाहिये। पिण्डिकाके विग्नारके एक नौथाई भागने जलके निकलनेका भागं ( प्रणाल ) बनाना चाहिये। मूल भागमे उसका चिस्तार मूलके ही बराबर हो। परंतु आगे जाकर वह आधा हो जाय । पिण्डिकाके विस्तारके एक तिहाई भागके अथवा पिण्डिकाके आधे भागके बरावर वह जलभागं हो । उसका लंबाई प्रतिमाकी लंबाईके तुल्य ही बतायी गयी है । अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाईके तुल्य हो। इस यातको अच्छी तरह\* समझकर उसका सुभयात करे।। १-५॥

प्रतिमाकी कँचाई पूर्ववत् मोल्ह भागकी संख्याके अनुसार करे। छः और दो अथात् आठ भागोंको नीचेके आधे अञ्चमें गतार्थ करे। इससे कारके तान भागको लेकर कण्ठका निर्माण करे। दोप भागोंको एक-एक करके गिन्छा, निर्माम तथा पहिका आदिमें विभाजित करे। यह सामान्य प्रतिमाओं पिण्डिकाका लक्षण बताया गया है। प्रासादके द्वारके देग्यं नित्तारके अनुसार प्रतिमा-ग्रहका भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओं इार्था और ब्याल (सर्प या ब्याम आदि) की मूर्तियोंसे युक्त तक्तन्-देवताविष्यक द्योमकी रक्षना करे। ६-८॥

श्रीहरिका पिण्डिका मा मदा यथोचित शोभाने सम्मन्न बनाया जानी चाहिये। सभी देवताओंकी प्रतिमाओ-के लिये वही मान बताया जाता है, जो विष्णु-प्रतिमाके लिये कहा गया है तथा सम्पूर्ण देवियोंके लियं भी बही मान बताया जाता है, जो लक्ष्माजाकी प्रतिमाके लिये कहा गया है। ११०॥

इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें विविद्यकांके कक्षणका वर्धनः नामक पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

# छपनवाँ अध्याय

### प्रतिष्ठाके अङ्गभृत मण्डपनिर्माण, तोरण-स्तम्भ, कलञ्च एवं ध्वजके स्थापन तथा दस दिक्षाल-यागका वर्णन

श्रीभगवान ह्यग्रीय कहते हैं — बहान ! मैं प्रतिष्ठाके पाँच अङ्गांका वर्णन कहँगा । प्रतिमा पुरुषका प्रतोक है तो पिण्डिका प्रकृतिका । अथवा प्रतिमा नारायणका खरूप है तो पिण्डिका छश्मीका । उन दोनोंके थोगको प्रतिष्ठा कहते हैं । इसिल्ये इच्छानुरूप कल चाहनेबाले मनुष्यों द्वारा इष्ट-देवताकी प्रतिष्ठा (स्थापना) की जाती है । आचार्यको

नाहिये कि वह मन्दिरके सामने गर्भसूत्रको निकालकर आठ, संल्रह अथवा बीस हाथका मण्डप तैयार करें। इनमें आठ हाथका मण्डप 'निम्न', सोल्रह हाथका भाष्यम' और बीस हाथका 'उत्तम' माना गया है। मण्डपमें देवताके स्नानके लिये, कल्का-स्वापनके लिये तथा वाग सम्बन्धा द्रव्यांको रस्नेके लिये आधा स्थान मुरक्षित कर ले। फिर मण्डपके आधे या तिहाई भागमें सुन्दर वेदी बनावे ! उसे बहे-बहे कलशों, छोटं-छोटे घड़ों और चँदोवे आदिसे विभूपित करे । पञ्चगव्यसे मण्डपके भीतरके स्थानीका प्रोक्षण करके वहाँ सब सामग्री रक्ते । तत्यकात् गुरु वस्त्र एवं माला आदिसे अलंकत हो, भगवान् विष्णुका ध्यान करके उनका पूजन करे ॥ १—५॥

अँगूठो आदि भूगणों तथा प्रार्थना आदिसे मूर्तिपालक विदानोंका सत्कार करके कुण्ड-कुण्डपर उन्हें विठावे। वे वेदोंके पारंगत हों। चौकोर, अर्धचन्द्र, गोलाकार अथवा कमल-सटश आकारबाल कुण्डोंपर उन विदानोंको विराजमान करना चाहिये। पूर्व आदि दिशाओं में तौरण (द्वार) के लिये पीयल, गूलर, वट और प्लक्षके कुशके काष्ठका उपयोग करना चाहिये। पूर्व दिशाका द्वार 'मुशोभन' नामने प्रसिद्ध है। दिशिण दिशाका द्वार 'मुशह' कहा गया है, पिश्चम्भा द्वार 'मुकर्मा' और उत्तरका 'सुहोन्न' नामले प्रसिद्ध है। ये सभी तौरण साम्म पाँच हाथ ऊँचे होने चाहिये। इनकी स्थापना करके 'स्योनों पृथिवि नो—'(शु० यजु० ३६। १३) इस मन्त्रमं पूजन करे। तौरण-साम्भके मूल्यभागमे मञ्जल अङ्कर (आम्र-पह्नच, यवाङ्कर आदि)से युक्त कलश स्थापित करे। ६—९॥

तोरणसम्भके ऊपरी भागमें मुदर्गनचककी स्थापना करे। इसके अतिरिक्त विद्वान् पुरुषेको वहाँ पाँच हाथका ध्वज स्थापित करना चाहिये। उस ध्वजकी चौड़ाई सोलह अङ्गुलकी हो। सुरश्रंध ! उस ध्वजका दण्ड सात हाथ ऊँचा होना चाहिये। अरणवर्ण, आंग्नवर्ण (धूमवर्ण), कृष्ण, धूक, पील, रक्त तथा द्वंत—ये वर्ण क्रमद्यः पूर्वादि दिशाओं के ध्वजमें होने चाहिये। कुमुद्द, कुमुद्दाक, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकणं, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित—ये क्रमद्यः पूर्व आदि ध्वजां के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ां दिल्य गुण विद्यमान हैं। कलका परे पके हुए हों कि सुपक्त विम्वक्रके समान लाल दिलायी देते हों। वे एक-एक आढक जलसे पूर्णतः भरे हो। उनकी संख्या एक सी अहाईस हो। उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिये, जब कि कालदण्ड' नामक योग न हो। उन सभी कक्कोंमें सुवर्ण हाला गवा हो। उनके कष्टमागमें वस्त क्येटे गये हों। वे

जलपूर्ण कलका तोरणमे बाहर स्वापित किये जायेँ ॥ १०--१५॥

वेदीके पूर्व आहि दिशाओं तथा कोणोंमें भी कल्हा स्थापित करने चाहिये। यहले पूर्वादि चारों विशाओंमें चार कल्हा स्थापित करे। उस समय 'आजिन्ने कल्हां' आदि मन्त्रका पाठ करना चाहिये। उन कल्हांमें पूर्वादि दिशाओंके कमसे इन्द्र आदि दिक्पालोंका आवाहनपूर्वक पूजन करे। इन्द्रका आवाहन करते समय इस प्रकार कहें—'ऐरावत हायीपर बैठे और हाथमे वज्र धारण किये देवराज इन्द्र! यहाँ आह्ये और अन्य देवताओंके साथ मेरे पूर्व द्वारकी रक्षा कीजिये। देवताओंसहित आपको नमस्कार है।' इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष 'त्रातारीमें न्द्रम्'—इत्यादि मन्त्रसे उनकी अर्चना एवं आराजना करे॥ १६—१८॥

इसके बाद निम्नाङ्कित क्यां अग्निदेवका आवाहन करे—'यकरेपर आरूढ शक्तियारी एवं यलशाली अग्निदेव! आइये और देवनाओं के साथ अग्निकोणकी रक्षा कीजिये। यह पूजा ग्रहण कीजिये। आग्निको नगरकार है।' तदनन्तर 'अग्निकं दुंग' इत्यादिने अथवा 'अग्नये नगः।'—इस मन्त्रमे अग्निको पूजा करे। यमराजका आवाहन—'महिएयर आरूढ, दण्डधारी, महावली स्वंपुत्र यम! आप यहाँ प्रधारिये और दक्षिण द्वारकी रक्षा कीजिये। आपको नगरकार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'वैवस्त्रतं सङ्गमनम्॰' इत्यादि मन्त्रते यमराजकी पूजा करे। निर्श्वतिका आवाहन—'वल और वाहनसे सम्पन्न खड़धारी निर्श्वतिका आवाहन—'वल की यह अर्घ्य है, यह पाद्य है। आप निर्श्वतिकी पूजा रक्षा कीजिये।' इस तरह आवाहन करके 'एवं ते निर्श्वतिकी पूजा करे।। १९—२२ई॥

१. पूरा मन्त्र इस प्रकार है --- के लोगा पृषिव नो नवानुकारा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सम्बाः ॥ (शु० वक्षुठं ३६ । १३ )

२-आजिम कलकं मधा त्वा विश्वन्त्वन्त्वः । युनरूजी निवर्तस्व मा नः सहस्रं धुश्वोत्भारा पयस्वती युनर्भीवशताद्विः ॥ ( यज्ञ ० ८ १ ४२ )

३-- त्रातारमिन्द्रमिनद्रः इते इते सुहतः श्रूरमिन्द्रम् । इयामि ककं पुरुद्दृतमिन्द्रः स्वस्ति नो मधवा धात्विन्द्रः ॥ ( यज्ञ० २०। ५० )

४.अस्निन्द्री दिनः बद्धारवितः पृथ्वित्वा असम् । अपार देतारसि जिल्यति ॥ (बजु॰ ३ । १२ )

५. एव ते निर्काते मागस्तं जुक्त स्वाहा।(यहा० ९ । ३५ )

यहणका आवाहन—पाकरपर आरूढ पाशधारी महावली वकणदेय ! आइये और पश्चिम द्वारकी रक्षा किजिये ! आपको नमस्कार है ।' इस प्रकार आवाहन करके, 'उर्ह हि राजा वरूणः । 'इत्यादि मन्त्रोंद्वारा आचार्य वरुण-देवताका अर्घ्य आदिमे पूजन करे । वायुदेवताका आवाहन—'अपने वाहनपर आरूढ ध्वजधारी महावली वायुदेव ! आहये और देवताओं तथा मरुद्रणोंके माथ वायन्यकोणका रक्षा कीजिये । आपको नमस्कार है ।' 'वात आवातु ।' इत्यादि वैदिक मन्त्रसे अथवा 'क नमो वायवे ।' इस मन्त्रसे वायुकी पूजा करे ॥ २३—२५ ई ॥

सोमका आवाहन— 'बल और वाहनसे सम्पन्न गदाधारी सोम! आप यहाँ पधारिये और उत्तर द्वारकी रक्षा कीजिये। कुबेरमहित आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके, 'सोमं' राजानं' इत्यादिने अथवा 'सोगाय नमः।' इस मन्त्रसे सोमकी पूजा करे। ईशानका आवाहन— 'वृपभपर आरूद महाबखशाली शृल्वारी ईशान ! पथारिये और यहमण्डपकी ईशान-दिशाका संस्थाण कीजिये । आपको नमस्कार
है। इस प्रकार आवाइन करके 'ईशानमस्व•' इत्यादिसे
अथवा 'ईशानाय बमः ।' इस मन्त्रसे ईशानदेवताका पूजन
करें । ब्रह्माका आवाइन—'हाथके अग्रभागमें सुक् और
सुवा लेकर इत्यर आरूद हुए अजन्मा ब्रह्माजी । आइये
और लोकमहित यश्रमण्डपकी कथ्व-दिशाकी रक्षा कीजिये ।
आपको नमस्कार है।' इस प्रकार आवाइन करके 'हिर्ण्यगर्भः •' इत्यादिसे अथवा 'नमस्ते ब्रह्मणे' इस मन्त्रसे ब्रह्माजीकी
पूजा करें ॥ १६—३०॥

अनन्तका आवाहनं—'कच्छपकी पीटपर विराजमान, नागगणोंके अधिपति, चक्रधारी अनन्त ! आह्रये और नीचेकी दिशाकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। अनन्तेश्वर! आपको नगस्कार है।' इस प्रकार आवाहन करके 'नमो 'उस्तु सर्पेस्यो' इत्यादिसे अथवा 'अनन्ताब नमः।' इस मन्त्रसे भगवान् अनन्तकी पूजा करे।। ३१-३२॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्दस दिक्पालों के पूजनका वर्णन मामक छप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥

# सत्तावनवाँ अध्याय कलशाधिवासकी विधिका वर्णन

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं—ब्रह्मन् ! प्रतिष्ठाफे लियं अथवा देवपूजनके लियं जिन भूमिको ग्रहण करं, वहाँ नारसिंह-मन्त्रका पाठ करते हुए राक्षसंका अपसारण करनेवाले अक्षत और मरसों छींट तथा पञ्चगव्यसे उस भूभिका प्रोक्षण करे । रानयुक्त कलशापर अङ्ग देवताओं सहित भीहरिका पूजन करके, वहाँ अस्त्र-मन्त्रसे एक सौ आठ करकों (कमण्डलुओं) का पूजन करे । अविन्छिन्न धारासे

वेदीका सेचन करके वहाँ ब्रीहि (धान, जी आदि) को संस्कारपूर्वक विग्वेरे तथा कल्हाको प्रदक्षिणाव्रमसे घुमाकर उस विश्वेरे हुए अजके ऊपर स्थापित करे। वस्त्रवेष्टित कल्हापर पुनः भगवान् विष्णु और लक्ष्मीको पूजा करे। तत्मश्चात् 'योगेयोगे' इत्यादि मन्त्रसे मण्डलमे द्याया स्थापित करे। स्नान-मण्डपमें कुशके ऊपर शस्या और शस्याके ऊपर तृलिका (कर्इभरा गद्दा) विद्याकर, दिशाओं

```
६. उठर हि राजा बरुणश्चकार स्वांग पश्चामन्तेनवा छ । अपदे पादा प्रतिथातवेऽकरूतापवत्ता हृदयाविधिश्चित् ।

( ऋ ० मं० १ स्० २४ । ८ )

७. बात बा बातु मेपनं शुन्भुत्रयो भु तो हृदे । प्रण आर्यूषि तारिषत् ॥ ( ऋ ० मं० १० म्० १८६ । १ )

८. सीमध राजानमनसेऽनिंन गीर्मिह्नामहे । आदित्यान् विष्णुं स्थै अक्षाणं च बृहस्पितम् । ( ऋ ० मं० १० स्० १४१ । ३

नश्चा यज्ञ० ९ । २६ )

९. हिरण्यनर्मः समवर्तताचे भूनस्य जातः पतिरेकः आसीत् । स दाधार पृथिवीं धामुतेमां करमै देवाय विष्यम ॥

( यज्ञ० १३ । ४ )
```

१०. नमोऽस्तु सर्पेंक्यो वे के च क्रुविवीमनु । ये अन्तरिक्षे वे दिवि तेच्यः सर्पेंक्यो नमः ॥ (यज्ञु० १३ । ६ ) \* योगेयोगे नक्तरं काजे वाजे इवामहे । सक्षाय क्षत्रकृतये ॥ (यज्ञु० ११ । १४ ) और विदिशाओं में विद्याधिपतियों ( भगवान् विष्णुके ही विभिन्न विग्रहों ) का पूजन करे । पूर्वादि दिशाओं में कमशः विष्णु, मधुस्दन, त्रिविक्रम और वायनका तथा अग्नि आदि कोणों में कमशः श्रीधर, हुप्रीकेश, पद्मनाभ एवं दामोदरका पूजन करे । दामोदरका पूजन ईशानकोणमे होना चाहिये ।। १-६ ।।

इस तरह पूजन करनेके पश्चात् स्नानमण्डपके मीतर ईशानकोणमें स्थित तथा वेदीसे विभूषित चार कलशों में स्नानोपयोगी सब द्रव्योंको लाकर डाले। उन कलशोंको चारों दिशाओं में विराजमान कर दे। भगवानके अभिपेकके स्थिये संचित किये गये वे कलश बड़े आदरके गाथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशाके कलशों बड़, गूलर, पीपल, चम्पा, अशोक, श्रीद्रुम (विस्त्र), पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मौलिमरी और आमके पल्ल्योंको लाकर डाले। दक्षिणके कलशों कमल, रोचना, दूर्वा, कुशकी मुद्दी, जातापुष्प, कुन्द, बवेतचन्दन, रक्तचन्दन, सम्मी, तगर और अक्षत डाले। पश्चिमके कलशों सोना, चाँदी, समुद्रगामिनी नदीके दोनो तटोकी मिटी, विशेपतः गङ्गाकी मृत्तिका, गोवर, जी, अगहनी धानका चावल और तिल छोड़े॥ ७-१२ई॥

उत्तरके कलशमें विष्णुपणीं ( मुई आँवला ), शालपणीं ( सरिवन ), भृष्कराज ( भँगरेया ), शतावरी, सहदेवी ( सहदेह्या), बन्न, सिंही (कटेरी या अब्सा), वला (स्वरेटी ), ब्याबी (कटेहरी ) और स्थमणा—इन ओपिधयोको छोड़े । ईशानकोणवर्ती अन्य कलशमें माङ्गलिक वस्तुएँ छोड़े । अधिकोणस्य दूसरे कलशमें बॉर्वा आदि मात स्थानोकी मिद्दी छोड़े । नैश्रृंत्यकोणवर्ती अन्य कलशमें गङ्गाजीकी

बाद् और जल डाले तथा बायव्यकोणवर्ती अन्य कल्डामें सूकर, वृष्य और राजराजके दाँत एवं सीगोंद्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल्की जड़के पासकी मिट्टी तथा इतर कल्डामें कुशके मूल भागकी मृत्तिका डाले। इसी तरह किशी कल्डामें तीर्थ और पवंतींकी मृत्तिकाओंते युक्त जल डाले, किमीमें नागकेसरके पूल और केसर छोड़े, किसी कल्डामें चन्दन, अगुर और कपूरसे पूरित जल भरे और उममें वैदूर्य, विदुम, मुना, स्फटिक तथा वज्र (हीरा)—वे पाँच रन्न डाले।। १३—१८॥

इन संबको एक कलगमें डालकर उनीके ऊपर इष्ट-देवताकी खापना करे। अन्य कल्हामें नदी नद और तालावींके जलसे युक्त जल छोड़े । इक्यासी पदवाले वास्तु-मण्डलमें अन्यान्य कलशींकी स्थापना करे । वे कलश गन्धोरक आदिने पूर्ण हों। उन सबको श्रीसूक्तते अभिमन्त्रित करं । जी, रारमो, गन्ध, कुद्याग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प-इन मनको अर्घ्यंके लिये पात्रविशेषमे संचित करके पुत्र दिशाकी और राज दै। कमल, श्यामलता, दुवादल, विष्णुकान्ता और कुश--इन सबको पाद्य-निवंदनके लिये दक्षिण भागमे स्थापित करे। मधुपर्क पश्चिम दिशामें रक्ले। कड्रोलः स्वक्न और सुन्दर जायफल—इन सबको आचमनके उपयोगके लिये उत्तर दिशामे रक्ले । अग्निकोणमें दूर्वा और अअतमे युक्त एक पात्र नीराजना ( आरती उतारने )के लिये रक्ते । वायव्यकोणमं उद्दर्तनपात्र तथा ईशानकोणमें गन्ध-पिष्टंस युक्त पात्र रक्त्ये । कल्यामे सुरमानी ( जटामांसी ), आँवला, सहदेहया तथा इन्दी आदि छोड़े। नीराजनाके ळिये अ**इसठ दीपोंकी स्थापना करे । शङ्क** तथा धात्रनिर्मित चक्र, श्रीवत्स, वज्र एवं कमलपुष्प आदि रंग-विरंग पुष्प सवर्ण आदिके पात्रमें सजित करके रक्खे ॥ १९--२६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें कलशाधिवासकी विविका वर्णन' नामक सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

# अट्ठावनवाँ अध्याय

#### भगवद्विष्रहको स्नान और शयन करानेकी विधि

श्रीभगवान् ह्यग्रीव कहते हैं - ब्रह्मन् ! आनार्य ईशानकोणमे एक होमकृण्ड तैयार करे और उसमें वैण्यव-अग्निकी स्थापना करे। तदनन्तर गायर्था-मन्त्रसे एक सी भाट आहुतियाँ देकर सम्पात-विधिसे कल्योंका प्रोक्षणं करे। तदनन्तर मूर्तिपालक विद्यानों तथा श्रिस्थियोंसहित यजमान बाजे-गाजेके साथ काब्झाला (कारीगरकी कर्म-शाला) में जाय । वहाँ प्रतिमावर्ती इष्टदेवताके दाहिने हाथमें कौतुक सूत्र (कहुण आदि) वाँचे । उसे बाँचते समय 'विष्णवे किपिविष्टाव बमः।'--इस मन्त्रका पाट करे। उस समय आचार्यके हाथमें भी कली सूत्र, सरसों और रेशमी वश्वसे कीतुक बाँघ देना चाहिये। मण्डरूमें सबस्व प्रतिमाक्षी स्थापना और पूजा करके उसकी स्त्रुति करते हुए कहे—'विश्वकमांकी बनायी हुई देनेश्वरि प्रतिमें! तुम्हें नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्को प्रमावित करनेवाली जगहम्ब ! तुम्हें मेरा वारंबार प्रणाम है। ईश्वरि! मैं तुममें निरामय नारायणदेवका पूजन करता हूँ। तुम शिख्य-सम्यन्धा दोगींस रहित हो। अतः मेरे लिये सदा समृद्धिशालिनी बनी रहों। १ — ५ है।।

इस तरह प्रार्थना करके प्रतिमाको स्नान-मण्डपमें ले जाय । शिल्गीको यथेष्ट द्रव्य देकर सतुष्ट करे । गुरुको गोदान दे । 'चित्रं देवीका०' इत्यादि मन्त्रने प्रतिमाका नेशोर्नालन करे । 'अग्निंडयौतिः०' इत्यादि मन्त्रने दृष्टि-संचार करे । फिर भद्रपीठपर प्रतिमाको स्थापित करे । तत्यश्चात् आचार्य श्वेत पुष्प, धी, सरमो, दूर्वोदल तथा कुशात्र इष्टदेवके निरपर चढांवं ॥ ६—८॥

इसके बाद 'अधु वैताः ' इत्यादि मन्त्रसे गुरु प्रतिमाके नेत्रोमें अञ्चन करे । उम समय 'हिरण्यंगर्भः' इत्यादि तथा 'इमं में बरुण' (यजु० २१ । १) इत्यादि मन्त्रोंका कीर्तन करें । तत्पक्षात् पुनः 'घृतेवती' ऋचाका पाठ करते हुए घृतका अन्यङ्ग लगावे । इसके बाद मसूरके बेसनसे उबटनका काम लेकर 'अतो देवाः o' इत्यादि मन्त्रका कीर्तन

१. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्कुमिंत्रस्य बन्णस्याग्नेः । आ प्रावाप्तिको अनारिक्षं र सूर्यं आत्मा अगतस्तरशुपक्ष स्वाहा ॥ (बजु० ७ । ४२ तथा १३ । ४६ ) २. अग्निज्यों तिज्यों तिर्पनः स्वाहा सूर्यो ज्योतिक्यों तिः स्वाहा सूर्यो ज्योतिकं वः स्वाहा । अगितिकं वः स्वाहा । प्रवातः स्वाहा । प्रवातः स्वाहा । स्वाहा

४. ( यजु० १३ । ४ ) यह मन्त्र अध्याय ५६ की टिप्पणी में दिया जा चुका है।

५. शतवती भुवनानामिभिश्रयोवी पृथ्वी मधुदुचे सुपेश्नसा । वावा
पृथ्विती वरुणस्य धर्मणा विष्क्रमिते अवरे भूरिरेतसा ॥
( वज्रु० १४ । ४५ )

६. मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिष्याः सप्तथामिनः ॥ ( ऋ० म० १, स्० २२ । १६ ) करे । फिर 'सप्त ते काने । इत्यादि सन्त बोळकर गुढ गर्म जलसे प्रतिमाका प्रक्षालन करे । सदनन्तर 'शुपर्वादिक' इत्यादि सन्त्रसे अनुलेशन और 'आपी हि ष्ठा । इत्यादिसे अभिषेक करे । अभिषेकके पश्चात् नदी एवं तीर्थके जलसे स्नान कराकर 'पात्रसामी' श्रृत्या ( श्रु बजु । १९-४३ )का पाठ करते हुए, रत्न-स्पर्शसे गुक्त जलदारा स्नान करावे । 'ससुद्रं गण्ड स्वाहा । इत्यादि सन्त्र पढ़कर तीर्थकी मृत्तिका और कलशके जलसे स्नान करावे। 'क्षां मो" देवी: । इत्यादि तथा गायत्री सन्त्रसे गरम जलके द्वारा इष्ट्रदेवकी प्रतिमाको नहलावे ॥ ९-१३॥,

'हिरण्यगर्भः ॰' इत्यादि मन्त्रसे पाँच प्रकारकी मृत्तिकाओं-हारा परमेश्वरको स्नान कराने । इसके बाद 'इमं मे ता हो बसुने ॰' इत्यादि मन्त्रने बालुकामिश्रित जलके द्वारा तथा 'वद् विष्णोः ॰' इत्यादि मन्त्रसे बाँबीको मिट्टी मिले हुए जलसे पूर्ण घटके द्वारा मगवान्को स्नान कराने । 'बा विषक्षीः ॰'

- ७. सप्त वे अग्ने सिमधः सप्त जिह्नाः सप्त ऋषयः सप्त धान प्रियाणि । सप्त होत्राः सप्तथा त्वा यजन्ति सप्त योनीरा-पृणस्या धतेन स्वाहा । (यज्जु० १७ । ७९ )
- ८. हुपदादिव मुसुन्नानः स्विन्नः स्नातो मकादिव । पूर्त पवित्रेणेवाज्यमापः श्रुन्थन्तु मैनसः ॥ ( यजु० २० । २० )
- ९. आपे हि का मयो अवस्ता न कर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ यो वः शिवनमे रसस्तस्य भाजयते ह नः । उद्यागिरिव मासरः ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनवथा च नः ॥ ( यज्जु ११ । ५०, ५१, ५२ )
- २०. समुद्रं गण्ड स्वाहान्तरिक्षं गण्ड स्वाहा देव ९ सविनारं गण्ड स्वाहा मित्रावरुणी गण्ड स्वाहाहोरात्रे गण्ड स्वाहा छन्दा९सि गण्ड स्वाहा बाबापृथियी गण्ड स्वाहा यहं गण्ड स्वाहा सोमं गण्ड स्वाहा दिव्यं नभी गण्ड स्वाहामिन वैश्वानरं गण्ड स्वाहा । मनो मे हार्दि यण्ड दिवं ते चूमो गण्डतु स्वन्वोतिः पृथियी मस्मनापृण स्वाहा ॥ ( वजु ० ६ । २१ )
- ११. शं नो देवीरभीष्टव आपो भवन्तु पीतचे शं योरभि सवन्तु नः । ( अथवेवेद १। ६। १ )
- १२. तब् विष्णोः परमं पद ६ सदा पश्यन्ति सर्यः । दिवीव वश्चराततम् ॥ (यज्ञु०६१५)
- १३. था ओपथीः पूर्वा जाता देवेस्यक्रियुगं पुरा । मनेतु क्ञ्रूणासङ र ऋतं थामानि सस च ॥ ( यजु० १२ । ७५ )

इत्यादि मन्त्रसं ओषधिमिशित जलके द्वारा, 'यशा यशा थ इत्यादि मन्त्रसं ऑषि आवले आदि कसेले पदार्थीसे मिशित जलके द्वारा, 'पयः प्रधिन्यां क' इत्यादि मन्त्रसं पञ्चगवर्गोद्वारा तथा 'याः किलनीः क' इत्यादि मन्त्रसं फलमिशित जलके द्वारा भगवान्को नहलाये । 'विश्वतक्ष्यक्षुः क' इत्यादि मन्त्रसे उत्तरवर्ती कलदाद्वारा, 'सोमें राजानं क' इस मन्त्रसे पृत्रवर्ती कलदाद्वारा, 'विष्णो रराटमसिक' इत्यादि मन्त्रमे दक्षिणवर्ती कलदाद्वारा तथा 'हुँ सम् श्रुचिष्ट् क' इत्यादि मन्त्रमे पश्चिमवर्ती कलदाद्वारा भगवान्को उद्वर्तन-स्नान करावे ॥ १४—१७॥

'मूर्खीनं दिवो॰' इत्यादि मन्त्रसे आंबले मिले हुए जलके द्वारा, 'मा नस्तोके॰' इत्यादि मन्त्रसे जटामांसीमिशित

१४. वहा वज्ञा को अन्तर्वे गिरा गिरा च दक्षसे । प्र प्र वयममृतं जातकेदस प्रिथ मित्रं च कार्य सिषम् ॥ ( यञ्जू ८ २७ । ४२ )

१५. पद: पृथिन्या पय ओपपीषु पयो दिन्यन्तरिके पदी थाः । पदस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम्॥ (यज्ञु० १८ । ३६ )

१६. वाः फलिनीयो अफला अपुष्पा वाइन पुष्पिणीः। बृहस्यतिप्रस्तास्ता नो युद्धन्वस्वप्रस्यः॥ (यज्ञु० १२ । ८९)

१७. विश्वतश्चश्चरः विश्वनोम् स्त्रो विश्वनो । विश्वना । सं वाहुम्या धमिन सं पनत्रैर्णावामू श्री जनवन्देष एकः ॥ ( यज्ञु० १७ । १९ )

१८. सीम ६ राजानमबसेऽग्निमन्बारमामहे । आहित्वान्विष्णु ६ सूर्यं ब्रह्माणं च श्वरस्पति ६ स्वाहा ॥

(यजु०९। २६)

१९. विष्णो रराटमसि विष्णोः अप्ते स्था विष्णोः स्यूरिस विष्णो-श्वीऽसि विष्णवससि विष्णवे स्वा॥ ( यज्ञु० ५ । २१ )

२०. इ १ सः श्रुनिषद्वसुर-तरिक्षसद्धोमा वैदिषदतिषिर्दुरीणसत्। नृषद्वरसष्ट्नसद्ध्योमसद्ध्या गीजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बहुत्॥ ( यजु० १० । २४ )

२१. मुद्रांनं दिवो अर्ति पृथिन्या वैश्वानरमृन आ जानसम्बन् । कियः सम्राजमनिथि जनानामासम्ना पात्रं जनयन्त्र देवाः ॥ (यज्ञु । १४)

२२. मा नस्तोकं तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अक्षेषु रीरिष:। मा नो बोरान् रुद्ध आमिनो वर्धार्शविष्मम्णकःसदिमि त्या इवामहै॥ ( यञ्ज १६ । १६ )

जलके द्वारा, 'गन्धद्वारां ॰' इत्यादि मन्त्रमे गन्धमिश्रित जलके द्वारा तथा 'इदमाप:०' इत्यादि मन्त्रसे इक्यासी पदींवाले वास्तुमण्डलमें रक्ले गये कलशोंद्वारा भगवानको नइलावे । इस प्रकार स्नानके पश्चात् भगवान्को सम्बोधित करके कहे—भगवन् ! समस्त होकोंपर अनुग्रह करनेवाले सर्वत्यापी वासुदेव । आइये, आइये, इस यज्ञभागको प्रहण र्फाजिये । आपको नमस्कार है।' इस प्रकार देवश्वरका आवाइन करके उनके हाथमें बँघा हुआ मङ्गलसूत्र स्रोल दै । उने खोलते समय 'सुम्रामि खा०' इन मन्त्रका पाठ करे। इसी मन्त्रसं आचार्यका भी कौतुकसूत्र लोल दे। तदनन्तर 'हिरणमयेन०'इत्यादि मन्त्रने पाद्य और 'अतो देवा:०' (ऋकू० १।१३।६) इत्यादि मन्त्रसे अध्यं दे। फिर 'मधु वाताः ॰' इत्यादि मनत्रने मधुपर्क देवत साथि गृह्यामि०' इत्यादि मनत्रते आचमन करावे। तत्पश्चात् ।बृद्धान् पुरुष 'अक्षन्मर्गामदन्तः ॰' इत्यादि मन्त्र पढ़कर भगवान्के श्रीअङ्गोपर दूर्वा एवं अक्षत विखेरे ॥ १८-२२ ॥

'काण्डात्॰' इत्यादि मन्त्रमे निर्मञ्छन करे। 'गन्धवती॰' इत्यादिसे गन्ध अर्पित करे। 'उश्ववामि॰' इस मन्त्रसे पू.स्र-

२३. गम्बद्धारा दुराधर्ष नित्यपुष्टां करीपिणीस् । ईश्वरी सर्वभूतानां नामिकोपद्धये श्रियम् ॥ (श्रीम्ह्ह )

२४. इरमापः प्रवहनावच च मल च यत् । यश्चाभिदुदेशः। नृतं - यश्च श्रेपे अमीरुपम् । आपी मा तस्पादेनसः प्रवमानश्च मुख्यतु ॥ (यजु०६। १७)

२५. मुख्रामि त्वा इविषा जीवनाय कमशानयक्माशुन राज्यक्मात् । धाहिजैसाइ बदि बैनदेनं तस्या इन्हाम्रां प्र मुमुक्तमेनम् ॥ ( ऋ० मं० १०, स्०१६१ । १ )

२६. इरण्भयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम् । बोऽसाबादित्ये पुरुषः साऽमाबद्दम् । (बजु०४०।१७)

२७. मिय गृह्यस्थ्ये अग्निः रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय । मामु देवनाः सचन्नाम् ॥ . (यजु० १३ । १)

२८. अक्षत्रमीमदना **श्वन** प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वभानवी विभा नविष्ठया मती थोजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ( यजु०३ । ५१ )

२९. काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्त्री पुरुषः पुरुषस्परि । एवा नी दूवें प्रनतु सहस्रोण शतेन च ॥ ( यज्जु० १३ । २० )

३०. 'सन्बद्धारां' इत्यादि मन्त्र ही यहाँ गन्बवनी नाससे गृहीन होते हैं। माला और 'इवं विष्णुं: क' इत्यादि मन्त्रसे पवित्रक अर्पित करे ! 'बृहस्पते क' इत्यादि मन्त्रसे एक जोड़ा बना चढ़ावे ! 'बेदाहमेलम् क' इत्यादिसे उत्तरीय अर्पित करे । 'महाब्रतेन क' इस मन्त्रसे पूल और ओषध—इन सबको चढ़ावे ! तदनन्तर 'बृर्सि क' इस मन्त्रसे घूप दे ! 'विश्राद्' स्क्तसे अज्ञन अर्पित करे ! 'बुज्जन्ति क' इत्यादि मन्त्रसे तिलक लगावे तथा'दी बांस्वाब क' (अथवं क र । ४ । १ ) इस मन्त्रसे पूलमाला चढ़ावे । 'इन्द्र अन्त्रमिक '(अथवं क छ। ४ । र ) इत्यादि मन्त्रसे स्क्रम छन्न, 'विश्वाद' मन्त्रसे दर्पण, 'विकणे' मन्त्रसे चेंबर तथा 'रथन्तर' साम-मन्त्रमं आमृषण निवेदित करे ।। २३—२६ ॥

वायुदेवता-सम्बन्धी मन्त्रीद्वारा व्यजन, 'सुक्रामि त्या' (श्रुष्क् १०)१६१।१) इस मन्त्रने फूल तथा वेदादि (प्रणव)-युक्त पुरुपस्कके मन्त्रीद्वारा श्रीहरिकी स्तुति करे। ये सारी वन्तुएँ पिण्डिका आदिपर तथा शिव आदि देवताओपर इसी प्रकार चढ़ावे। भगवानको उटाते समय 'सीपणे' स्क्तका पाठ करे। 'प्रभो। उटिये' ऐसा कहकर मगवानको उठावे और मण्डपमें शस्यापर के आय । उस समय 'शकुनि' सूक्तका पाठ करें । बहारय एवं पालकी आदिके द्वारा भगवानकों सम्यापर के जाना चाहिये। 'बातो देवाः' (शृक्०१।२२।१६) इस सूक्तमें तथा 'श्रीश्व ते कथमीश्व' (यकु० ११।२२) से प्रतिमा एवं पिण्डिकाको शय्यापर पधरावे। तदनन्तर भगवान् विष्णुके किये निष्कालीकरणकी किया सम्मादित करें ॥ २७--३०॥

सिंह, इत्रम, हाथी, व्यजन, कछरा, वैजयन्ती (पताका), मेरी तथा दीपक—ये आठ मङ्गल्यचक वस्तुएँ हैं। इन सब वस्तुओं को अश्वस्तका पाठ करते हुए भगवान्को दिखावे। 'त्रिपात्' इत्यादि मन्त्रसे भगवान्के चरण-प्रान्तमें उत्वा (पात्रविशेष), उसका दक्कन, अध्यका (कड़ाही), दर्विका (करखुक), पात्र, ओखली, मुगल, सिल, झाहू, भोजन-पात्र तथा घरके अन्य सामान रक्ले। उनके सिरकी ओर वस्त्र और रलंभे युक्त एक कलश स्थापित करे, जो लॉड और खाध-पदार्थले भरा हुआ हो। उस घटकी 'निद्रा' गंजा होती है। इस प्रकार भगवान्के शयनकी विधि वतायी गयो है।। ३१-३४॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें स्नपनकी विधि श्रादिका वर्णन नामक अद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥

## उनसठवाँ अध्याय अधिवास-विधिका वर्णन

श्रीभगवान् ह्यग्रीव कहते हैं—अहान्! श्रीहरिका सांनिध्यकरण 'अधिवासन' कहलाता है। साधक यह चिन्तन करें कि 'मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी

पुरुषोत्तमरूप है। इस प्रकार भावना करके आत्माकी 🍪 इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले परमात्माके साथ एकता करे। तदनन्तर चैतन्याभिमानिनो जीव-शक्तिको

३१. इदं विष्णुविचक्रमे त्रेशा निद्धे पदम् । समूदमस्य पार सुरे स्वाहा ॥ (यजु• ५ । १५ ) ३२. इहरएते अनि यदयों नहींयुमहिभाति कतुमज्जनेषु । यदीरयञ्चनस श्रातप्रजात तदसासु द्रविण वेहि जित्रम् । उपयाम-गृहीतोऽसि इहरपतये स्वैप ते योनिईहस्पतये ला॥ (यज्ञु०२६।३) ३३. वेदाइमेतं पुरुषं महान्तभादित्ववर्णं तमसः परस्तात । तमेन निदित्वाऽनिमृत्युमेति नाम्यः पन्था निवादेऽयनाव ॥ ( बहु० ३१:। १८ ) ३४. धूरति धूर्व धूर्वन्तं धूर्वं तं योऽस्माम्पूर्वति तं धूर्वगं वयं धूर्वामः । देवानामिस विश्वतमः सस्तितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवदूतमम् ॥ (यजु०१।४) ३५. विल्लाङ् इहत्यिनतु सीन्य मध्यायुर्वभवकपताननिकृतम्। नातजूतो यो आमरक्षति स्मना प्रकाः पुरोष पुरुषा वि राजति ॥ ( यञ्च ० १३ । ३० ) ३६. युज्ञन्ति अध्नमक्षं चरन्तं परि तस्थुषः । रोजन्ते जेजना दिनि ॥ (बद्धाः २३।५) ३७. विराष्ट् ज्योतिरंशरवास्वराष्ट् ज्योतिरशरवत् । त्रवार्थातद्वा सादवतु पृष्ठे पृक्षिण्या ज्योतिष्मतीम् । विश्वस्म त्राणावापानाव व्यानाय विश्वं ज्योतिर्येष्णः । अग्निष्ठेऽविषित्राया देवतवाञ्चिरकार् ह्वयातीरः ॥ ( 4월 • 58 | 58 ) ( ब्रह्म । ११ । ४ ) ३८. त्रिपादूर्ध्वं उद्देशुरुषः पादोक्रालेशामकानुनः । ततो विष्यक् व्यवस्थासनानानाने जिम ॥

पृथक् करके आत्माके साथ उसकी एकता करे । ऐसा करके स्वात्मरूप सर्वव्यापी परमेश्वरमें उसे जोड़ वे । तत्पश्चात् प्राणवायुद्वारा ( फंग्ने बीजात्मक ) पृथ्वीको अग्नि-वीज ( गं ) के चिन्तनद्वारा प्रकट हुई अग्निमें जला दे, अर्थात् यह मावना करे कि पृथ्वीका अग्निमें लय हो गया । किर वायुमें अग्निको विलीन करे और आकाशमें वायुका लय कर दे । अभिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्म-वेभवके साथ समस्त भूतोंको तन्मात्राओंमें विलीन करके विद्वान् पुरुष आकाशमें उन सक्का कमशः संहार करे । इसके बाद आकाशमें उन सक्का कमशः संहार करे । इसके बाद आकाशका मनमें, मनका अइकारमें, अइकारका महत्तवमें और महत्तवका अन्याकृत प्रकृतिमें लय करे ॥ १—५ ॥

अम्याकृत प्रकृति ( अथवा माया ) को ज्ञानस्वरूप परमारमामें निक्रीन करे । उन्हीं परमारमाको बासुदेव' कहा गया है। उन शन्दस्वरूप भगवान वासुदेवने सृष्टिकी इन्छासे उस अन्याकृत मायाका आश्रय के स्पर्शसंशक संकर्षणको प्रकट किया । संकर्षणने मायाको श्रुव्य करके तेजोरूप प्रबुग्नकी खण्डि की । प्रबुग्नने रसस्वरूप अनिस्द्रको और अनिस्दने गन्धस्वरूप प्रद्राको जन्म दिया । ब्रह्माने सबसे पहुळे जरुकी सृष्टि की । उस जरुमें उन्होंने पाँच भूतोंसे युक्त हिरण्यय अण्डको उत्पन्न किया । उस अण्डमें जीव-राक्तिका संचार हुआ । यह वही जीव-राक्ति है, जिसका आत्मामें पहळे उपसहार बताया गया है । जीवके साथ प्राणका संयोग होनेपर वह 'वृत्तिमान्' कहळाता है। व्याहृति-संज्ञक जीव प्राणीमें स्थित होकर 'आध्यारिमक पुरुष' कहा गया है । उससे प्राणयुक्त बुद्धि उत्पन्न हुई। जो आठ इतिवासी बतायी गयी है। उस बुद्धिसे अहंकारका और अइंकारसे मनका प्रादुर्भाव हुआ। मनसे संकल्पादियुक्त पाँच विश्रय प्रकट हुए। जिनके नाम इस प्रकार हैं-शब्द। रपर्या रूपः रस और गन्ध ॥ ६--१२ ॥

इन सबने सानशक्ति सम्पन्न पाँच इन्द्रियोंको प्रकट किया, किनके नाम हैं—स्वक्, भोत्र, प्राण, नेत्र और जिहा। इन सबको 'सानेन्द्रिब' कहा गया है। दो पैर, गुदा, दो हाय, बाक् और उपस्य—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। अब पञ्चभूतोंके नाम सुनो। आकाश्च, बायु, तेब, जल और एष्णी—ये पाँच भूत हैं। इनके ही द्वारा स्वका आवारभूत स्वूल शरीर उत्सब होता है। इन तन्त्वोंके बावक जो उत्तम्, बीन-मन्त्र हैं, उनका न्यासके लिने यहाँ वर्णन किया जाता है। धरं

यह बीख जीवस्तरूप ( अथवा जीवतस्त्रका वाचक ) है । वह सम्पूर्ण द्वारीरमें व्यापक है-इस भावनाके साथ उक्त बीजका सम्पूर्ण देहमें व्यापक-न्यास करना चाहिये। 'मं' यह प्राणतत्त्वका प्रतीक है। यह जीवकी उपाधिमें स्थित है, अतः इसका वहीं न्यास करना चाहिये। विद्वान् पुरुष बुद्धितत्त्वके बोजक वकार अथवा 'बं' बीजका हृदयमें न्यास करे। फकार (फं) अहंकारका स्तरूप है, अतः उसका भी हृदयमें ही न्यास करे। संकल्पके कारणभूत मनसात्त्रक्ष पकार (पं) का भी वहीं न्यास करे। १३-१८॥

शब्दतन्मात्रतत्त्वके बोधक नकार ( नं ) का मस्तकमें और स्पर्शरूप धकार ( घं ) का मुखप्रदेशमें न्यास करे । रूपतत्त्वके बाचक दकार (दं) का नेत्रप्रान्तमे और रसतन्मात्राके बोधक थकार (थं) का वस्तिदेश (मत्राशय) में न्यास करे । गन्धतन्मात्रस्वरूप तकार ( त ) का पिण्डलियों-में न्यास करे। णकार ( णं ) का दोनी कानोंमें न्यास करके दकार ( इं ) का त्वचामं न्यास करे । इकार ( इं ) का दोनों नेत्रोंमें, ठकार (ठं) का रसनामें, टकार (ट) का नासिकामें और अकार (अ) का वागिन्द्रियमें न्यास करे। विद्वान पुरुष पाणितत्वरूप शकार ( अ ) का दोना हाथों में न्यास करके, जकार (जं) का दोनों वैरोमें, 'छ' का पायुमे और म्च' का उपस्थमें न्यास करें। इन्कार ( हं ) पृथ्वी-तत्त्वका प्रतीक है। उसका युगळ चरणांमें न्याय करे। वकार ( वं ) का वस्तिमें और तेजस्तत्वन्य भां का इदयमे न्यास करे । खकार ( खं ) बायुतत्त्वका प्रतीक है। उसका नासिकार्मे न्यास करे । ककार (कं) आकाश-तत्त्वरूप है। विद्वान् पुरुष उसका सदा ही मस्तकमें न्यास करे ॥ १९----२५ ॥

हृदय-कमलमें सूर्य-देवता-राम्यन्थी 'यं' बीजका न्यास करके, हृदयंस निकली हुई जो बहत्तर हजार नाड़ियाँ हैं, उनमे बोडका कलाओंसे युक्त सकार (सं) का न्यास करे। उसके मध्यभागों मन्त्रत पुरुष विन्दुस्वरूप विह्नमण्डलका चिन्तन करे। युरश्रेष्ट ! उसमे प्रणवसहित हकार (हं) का न्यास करे। १. ॐ आं नमः परमेडवास्मने। २. ॐ आं नमः पुरुष विन्दुस्वरूप विह्नमण्डलका का न्यास करे। १. ॐ आं नमः परमेडवास्मने। २. ॐ वां नमो नित्यास्मने। ४. ॐ वां नमो वित्यास्मने। वाहिये। भ्यासनकर्मभें हितीया, भ्यानकर्मभें तुतीवा, भ्यानकर्मभें चतुर्यी और भ्यानकाल्भें

पञ्चमी शक्तिका प्रयोगं करना चाहिये-वे पाँच उपनिषद् हैं। इनके मध्यमें मन्त्रमय श्रीहरिका ध्यान करके सकार (श्रं) का न्यास करे।। २६---३१।।

तदनन्तर जिस मूर्तिकी खापना की जाती है, उसके मूल-मन्त्रका न्यास करना चाहिये। (भगवान् विष्णुकी खापनामें) कि नसी भगवते बासुदेवाक'—यह मूल-मन्त्र है। मस्तकः, नासिकाः, ललाटः, मुलः, कण्ठः, हृदयः, दो मुजाः, दो पिण्डली और दो चरणोंमें क्रमशः उक्त मूल-मन्त्रके एक-एक अक्षरका न्यास करना चाहिये। तस्यआत् केशका मस्तकमें न्यास करे। नारायणका मुखमें, माधवका ग्रीवामें और गोविन्दका दोनों मुजाओंमें न्यास करके विष्णुका हृदयमें न्याम करे। एष्टमागमें मधुसूदनकाः, जटरमें वामनका और कटिमें त्रिविक्रमका न्यास करके जंधा (पिण्डली) में श्रीधरका न्यास करे। दिक्षण भागमें हृपीकेशकाः गुरुकमें पद्मनाभका और दोनों चरणोंमें दामोदरका न्यास करनेके पद्मनाभका और दोनों चरणोंमें दामोदरका न्यास करनेके पद्मनाभका और दोनों चरणोंमें दामोदरका न्यास करनेके पद्मना हृदयादि घडकान्यास करे। १३—१६॥

सत्पुरुषोंमें भेष्ठ ब्रह्माजी ! यह आदिमूर्तिके स्त्रिय न्यासका साधारण कम बताया गया है। अथवा जिस देवताकी स्थापनाका आरम्भ हो, उसीके मूल-मन्त्रसे मूर्तिके सजीवकरणकी किया होनी चाहिये। जिस मूर्तिका जो नाम हो। उसके आदि अक्षरका बारह स्वरींसे भेदन करके अङ्गोंकी कल्पना करनी चाहिये। देवेश्वर ! हृदय आदि अङ्गोका तथा द्वादश अक्षरवाले मूल-मन्त्रका एवं तत्वीका जैसे देवताके विश्रहमें न्यास करे वैसे ही अपने शरीरमें भी करे। तत्पश्चात् चक्राकार पद्ममण्डस्में मगवान् विष्णुका गन्ध आदिते पूजन करे । पूर्ववत् शरीर और वजाभूषणींसहित भगवान्के आसनका च्यान करे। जपरी भागमें बारह अरोंसे युक्त सुदर्शनचक्रका चिन्तन करे। यह चक्र तीन नामि और दो नेमियोंसे युक्त है। साथ ही बारह स्वरींसे सम्पन्न है। इस प्रकार चक्रका चिन्तन करनेके पश्चात् विद्वान् पुरुष पृच्छवेशमें प्रकृति आदिका निवेश करे । फिर अरोंके अग्रमागंमें बारइ स्योंका पूकत करे । तदनन्तर वहाँ सोळाइ कलाओंसे युक्त सोमका प्यान करे । चककी नामिमें तीन बसन ( बस्न वा बातस्थान ) का चिन्तन करे । तत्पश्चात् भेष्ठ आबार्य पद्मके मीतर द्वादशदंत पद्मका चिन्तन 

उस पश्चमें पुरुष-शक्तिका भ्यान करके उसकी पूका कार पुरु कार १४---

करे । पिर प्रतिमार्गे श्रीष्टरिका न्यास करके गुढ़ वहाँ शीहरि तथा अन्य देवताओंका वृज्ञा करे । शन्धः पुष्प अस्ति उपनार्रोसे अङ्ग और आवरणॉसहित इष्ठदेवका भूखेंभाँति पुजन करना चाहिये। बादशाक्षर-मन्त्रके एक-एक अक्षरकी बीजरूपमें परिवर्तितः करके उनके द्वारा केशव आदि मगवद्विग्रहोंकी कमदाः पूजा करे। द्वादश अरींसे युक्त मण्डक्रमें कोक्याक आदिकी भी कशते अर्चना करे । तदनन्तर, द्विज गन्ध, पुष्प आदि उपचारींद्वारा पुरुषसूक्तले प्रतिमाकी पूजा करे और श्रीसूक्तसे पिण्डिकाकी । इसके बाद अनन आदिके कमले बैष्णव-अग्निको प्रकट करे। तदनन्तर विष्णुदेवता-सञ्चन्धी मन्त्रीद्वारा अग्निमें आहुति देकर विद्वान् पुरुष शान्ति-अल तैयार करे और उसे प्रतिमाके मस्तकपर छिद्रककर अध्निका प्रणयन करे । विद्वान् पुरुषको चाहिये कि 'अस्नि ब्रुंतस्॰' इत्यादि मन्त्रसे दक्षिण कुण्डमें अग्नि-प्रणयन करे । पूर्वकुण्डमें 'भिन्नमैनिम् ०' इत्यादि मन्त्रसे और उत्तर-कुण्डमें 'भिन्तिनैनि इबीमिभः " इत्यादि मन्त्रसे अग्निका प्रणयन करे । अग्निप्रणयन-कारूमें 'खमने' चुभिः • १ हत्यादि मन्त्रका पाठ किया जाता 🕏 🛮 ૪५--५૨ 🖠

प्रत्येक कुण्डमें प्रणयके उच्चारणपूर्वक पलाशकी एक हजार आठ तमिधाओंका तथा जो आदिका भी होन करे। व्याहृति-सन्त्रते घृतमिश्रित तिलोंका और मूलमन्त्रते धीका इसन करे। तत्यक्चात् मधुरत्रय (धीः शहद और चीनी) ते शान्ति-होम करे। दादशाक्षर-सन्त्रते दोनों पैरः, नामिः

(明 ( 1 1 2 0 )

१. अस्नि दूतं पुरो दथे इध्यवाहमुप मुवे ॥ देवाँ २ ॥ आसादयादिह ॥ ( यज्जु० २२ । १७ )

२. अभिनमिन्न वः समिथा बुवस्यत प्रियं प्रियं वो अतिर्थि गृणीवणि । उप वो गीमिरसृतं विवासत देवो देवेषु वनते हि वार्थ देवो देवेषु वनते हि नो दुवः ॥

<sup>(</sup> पा मं ६।१५।६)

अग्मिमर्गिन इवीमिनिः सदा इवन्त विश्वतिम् । इव्यवादं पुरुषिवम् ॥

<sup>(</sup> ऋ० मं० १७ स्० १२ ६२ )

स्वमन्ते वृत्तिस्त्वमाञ्चन्नुद्वाणिस्त्वमद्ग्यस्वमदमनस्परि ।
 स्व वनेन्यस्वनीवयीभ्यस्तं मृणी भृषते जायसे श्विः ॥

हत्य और मसक्का त्यर्ध करे। थी। यही और दूभकी आहुति हेकर मस्तकका स्पर्ध करें। तत्यस्थान् मसकः नामि और खरणीका त्यर्ध करके कमकः गङ्गाः यसुनाः गोदावरी और सरस्वती—हन चार मदियोंकी खापना करे। विष्णुक-गायत्रीते अन्तिको प्रकारित करे और गावत्री-मन्त्रते उस अग्निमें चढ पकावे। गायत्रीते ही होम और

बिंह है। तदनन्तर ब्राह्मणींको भोजन कराये ॥ ५२-५६ ॥

मासाधिपति बारह आदित्योंकी तुष्टिके लिये आचार्यको
सुवर्ण और गीकी दक्षिणा है। दिक्पालोंको बिंह देकर
सतमें जागरण करे। उस समय वेदपाठ और गीतः कीर्तन
आदि करता रहे। इम प्रकार अधिवासन-कर्मका सम्पादन

करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण फलॉका भागी होता है ॥ ५७-५९ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेब महापुराणमें विवासिनास-विधिका वर्णन मामक उनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥

## साठवाँ अध्याय

#### वासुदेव आदि देवताओं के स्थापनकी साधारण विधि

श्रीभगवान् हयग्रीव कहते हैं-- ब्रह्मन् ! पिण्डिका-की खापनाके छिये विद्वान् पुरुष मन्दिरके गर्भग्रहको सात भागोंमें विभक्त करे और ब्रह्मभागमें प्रतिमाको खापित करे । देवः मनुष्य और पिशाच-भागोंमें कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिये। ब्रह्मन् ! ब्रह्मभागका कुछ अंश छोड़कर तथा देवभाग और मनुष्य-भागींमेंसे कुछ अंश लेकर, उस भूमिमें यत्नपूर्वक पिण्डिका स्थापित करनी चाहिये। नपुंसक शिलामें रत्नन्यास करे। नृसिंह-मन्त्रसे इयन करके उसीले राजन्यास भी करे। ब्रीडिंग राजा छोड आदि बाद्ध और चन्दन आदि पदार्थोंको पूर्वादि दिशाओं तथा मध्यमें बने हुए नौ कुण्डोंमें अपनी बचिके अनुसार छोड़े । तदनन्तर इन्द्र आदिके मन्त्रीं ते पूर्वादि दिशाओं के गर्तको गुग्गुलने आञ्चत करके। रलन्यासकी विधि सम्पन्न करनेके पश्चात् , गुरु शलाकासहित कुश-समृहीं और 'सहदेव' नामक औषभके द्वारा प्रतिमाको अच्छी तरह मले और शाद-पांछ करे । बाहर-भीतरसे संस्कार (सफाई) करके पञ्चराव्यद्वारा उसकी शुद्धि करे। इसके बाद कुशोदक, नदीके कह एवं तीर्थ-जलने उस प्रतिमाका प्रोक्षण करे ॥ १---७ ॥

होमके लिये बाल्द्रारा एक वेदी बनावे, जो सब ओर-से बेद हाथकी लंबी-चौदी हो। वह वेदी चौकोर एवं

सुन्दर शोभासे सम्पन्न हो । आठ दिशाओं में यथास्थान कलशोंको भी सापित करे। उन पूर्वादि कलशोंको आठ प्रकारके रंगोंसे सुसमित करे । तत्पश्चात् अग्नि हे आकर वेदीपर उसकी स्थापना करे और कुशकण्डिकाद्वारा संस्कार करके उस अग्निमें 'खमाने, श्रुमि: •' (युन् ०११, २७) इत्यादिसे तथा गायत्रीमनत्रसे समिधाओंका इवन करे। अष्टाक्षर मन्त्रसे अप्रोत्तरशत वीकी आहुति देः पूर्णाहुति प्रदान करे । तत्परचात् मूल-मन्त्रसे सौ बार अभिमन्त्रित किये गये द्यान्तिजलको आम्रपल्लबोद्वारा लेकर इष्टदेवताके मस्तकपर अभिषेक करे । अभिषेक-कालमें 'श्रीश्र ते कक्मीश्र्यं ॰' इत्यादि ऋचाका पाठ करता रहे। 'उत्तिष्ठ भैक्षणस्पते॰' इस मन्त्रसे प्रतिमाको उठाकर ब्रह्मरथपर रक्खे और 'तव् <sup>व</sup>विष्णोः॰' इत्यादि मन्त्रसे उक्त रथद्वारा उसे मन्दिरकी ओर ले जाय। वहाँ श्रीहरिकी उस प्रतिमाको शिविका (पालकी) मे पश्राकर नगर आदिमें बुमावे और गीतः वाद्य एवं वेद मन्त्रींकी ध्वनिके साथ उसे पुनः लाकर मन्दिरके द्वारपर बिराजमान करे ॥ ८-१३॥

इसके बाद गुक सुवासिनी कियों और ब्राह्मणोंद्रारा आठ मङ्गळ-कल्योंके बल्से श्रीहरिको स्नान करावे तथा गर्भ आदि उपचारोंसे मूळ-मन्बद्वारा पूजन करनेके परचात् 'अतो देवाः • \* (ऋक् ११२२।१६) इत्यादि मन्बसे बद्ध आदि अहाङ्ग

नारायणाय विषादे बासुदेवाय थीमहि । तन्नी विष्णुः प्रचीदवाद ।

१. मीख ते क्यमीख पत्नावद्दोराजे पादवें नक्षत्राणि रूपमहिननी व्यास्तरम् १ दर्गात्रेवराणाञ्चं म दपाण सर्वेकीकं म दपाण ॥

<sup>(</sup> अञ्च १ १ । २१ )

२. विष्णोः महागरपते वेववनास्त्वे महे । क्य अवन्यु मन्तः ग्रुदानव कन्द्र प्राश्चर्यना सन्ता ॥ (यञ्च० १४ । ५६ ) १. सद् विष्णोः परमं पदण्यस्त स्वा पश्चनित स्वयः । दिवीच स्वभूपातसम् ॥ (वञ्च० ६ । ५ )

अर्थ निवेदन करे । किर स्थिर छन्द्रमें पिष्णिकापर 'वेवस्यें न्या॰' इत्यादि मन्त्रले इष्टदेवताके उस अर्चा-दिमइको खापित कर दे । स्वापनाके परचात् इस प्रकार करे—'स्विदानन्द-स्वरूप त्रिविकम ! आपने तीन पर्गोद्वारा समूची त्रिलोकीको आकान्त कर छिया था । आपको नमस्कार है ।' इस तरह पिण्डकापर प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान् पुष्वय उसे स्थिर करे । प्रतिमा-स्थिशिकरणके समय 'श्ववा चीः॰' इत्यादि तथा 'विश्वतमञ्चाः॰' (यज्ञ० १७।१९) इत्यादि मन्त्रोंका पाठ करे । प्रज्ञान्यते स्नान कराकर गन्धोरकसे प्रतिमाका प्रकालन करे और सकलीकरण करनेके प्रधात् श्रीहरिका साझोपाइन माधारण पूजन करे ॥ १४--१७% ॥

 देवस्य स्वा सविद्यः प्रसवेऽभिनोवांषुभ्यां पूष्णो दस्ताभ्याम् । अग्नये जुष्टं गृक्षान्यग्नीयोमान्यां जुष्टं गृक्षामि ॥

(यज्ञा०१।१०)

५. ध्रवः बौर्ध्वः प्रथिवी ध्रवासः पर्वता इसे। ध्रवं विश्वमित्रं जगद् ध्रवी राजा विज्ञासयम्॥ (ऋक्,०१०१९७६।४)

६. श्रीविकारण्य मुनिने नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिवद्की टीकामें मकलाकरण नामक न्यासकी विधि यो बनायी है-पहले जात्माकी (ॐ) इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाले ब्रह्मके साथ एकता करके, तथा ब्रह्मकी आत्माके लाथ ओंकारके बाज्यार्थक्रपसे एकता करके वह एकमात्र जरारहित, बृत्युरहित, अमृतस्वरूप, निर्मय, चिम्मय तस्य (ॐ) है---इस प्रकार अनुभव करे। तत्पश्चाद उस परमात्मखरूप ओकारमें स्थूल, स्थ्म और कारण- इन तीन शरीरोंबाले सम्पूर्ण बृदय-प्रपञ्चका आरोप करके, अर्थात एक परमात्मा ही सत्य है, उन्हींमें इस स्थूल, सूहम पर्व कारण-जगरू-की कल्पना हुई है--ऐसा विवेदद्वारा अनुभव करके वह निवास करे कि व्यव जगत संखिदानन्दस्वरूप परमारमा ही है: क्योंकि नन्मय (परमारमभय) होनेके कारण अवस्य यह तरस्वक्रय (परमारमस्यरूप) ही है' और इस इद निश्चवके द्वारा इस अगरको 'ॐ'के वाच्यार्थभूत परमारमामें विकीन कर डाले । इसके बाद चतुर्विध शरीरकी सुष्टिके किये निम्नाक्कित प्रकारसे सक्लीकरण करे। 🐃 का उचारण अनेक प्रकारसे होता है-एक तो केमछ मकार-पर्यन्त उच्चारण होता है, हुसरा विन्दु-पर्यन्तः तीसरा नाद-पर्वन्त और चौथा शस्ति-पर्यन्त होता है । फिर उचारण वंद हो जानेपर उसकी क्षान्त' संशा होती है। सक्काकरणकी किया भारत्म करते समय पडले ॐ का उपर्कुक्त रीतिसे शान्त-पर्कन्त उस समय इस प्रकार ब्लान करे—'आकाश मरवान् किणुका विग्रह है और पृथिवी उसकी पीठिका (सिंहासन) है। शदनन्तर तेजस परमाणुओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी कस्पना करे और कहे—'मैं प्रकास तत्त्वींने स्थापक जीवका आवाहन करूँगा'। १८-१९ ॥

खह जीव चैतन्यमय, परमानन्दस्बरूप तथा जामत्। खप्त और सुपुति—इन तीनों अवस्थाओंसे रहित है; वेह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण तथा अहंकारसे शृत्य है। वह ब्रह्मा आदिते लेकर कीटपर्यन्त नमस्त जगत्में ज्यात और सबके ह्रद्योंमें विराजमान है। परमेश्वर! आप ही जीव-चैतन्य हैं; आप ह्रद्यसे प्रतिमा-विम्बनें आकर स्थिर होहये। आप इस प्रतिमा-विम्बको इसके याहर और भीतर स्थित होकर सबीव कीजिये। अबुष्ठमात्र पुरुष (परमात्मा जीव-रूपसे) सम्पूर्ण वेहोपाधियोंमें स्थित हैं। वे ही ज्योति:स्वरूप, धानस्वरूप, एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म हैं। इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणबद्वारा मगवान्को जगावे। फिर मगवान्के हृदयका स्पर्ध करके पुरुषस्त्रका जप करें। इसे प्रांतिन्यकरण' नामक कर्म कहा गया है। इसके लिये भगवान्का व्यान करते हुए निम्नाद्वित गुद्ध-मन्त्रका जप करें—॥ २०-२४॥

प्रभो ! आप देवताओं के स्वामी हैं। संतोष-वैभव रूप हैं। आपको नमस्कार है। शान और विशान आपके रूप हैं, ब्रह्मतंत्र आपका अनुगामी है । आपका स्वरूप गुणातीत उद्यारण करके 'शान्त्यभीतककात्मने साक्षिणे ननः ।' इत मन्त्रसे न्यापक-न्यास करते इए 'साक्षी'का चिन्तन करे । फिर शक्तिपर्यन्त प्रणबका उच्चारण करके 'शानिकलाश्वक्तिपरावागातमने सामान्य-देशाय नमः ।' इस मन्त्रसे स्थापक करते हुए अन्तर्मुख, सस्वरूप, मक्कशनरूप सामान्य देशका चिन्तन बारे । फिर प्रणवका नादपर्यन्त **उद्यारण करके 'विधाक**लानादपश्यन्नीवागारमने नमः।' इस मन्त्रसे व्यापक न्यास करते हुए प्रक्ष्यः सुवृत्ति एवं र्देक्षणावस्थामें स्थित किंचित वहिर्मुख सत्स्वरूप कारणदेहका चिन्नम करे । फिर प्रणवका विन्द्रपर्वना उचारण करके 'प्रतिष्ठाकलाविन्द-मध्यमायागारमने सहमदेशय नमः ।' इस मन्त्रसे स्थापक हुए ब्रह्मभूत, जन्त:ब्ररण, प्राण तथा इन्द्रिबोंके संघातरूप सुरूम हारीर-का जिन्तन करे । पिर शणबका मकार-पर्यन उचारण करके निवृत्ति-कानीभवेकरीवागारमने स्थूलकरीराथ नमः । इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए पञ्चीकृत भूत एवं उसके कार्यरूप स्थूलकारीरका चिम्तन करे ।

है। आप अन्तर्वामी पुरुष एवं परमात्मा हैं; अक्षय पुराण-पुरुष हैं; आपको नमस्कार है। विष्णो ! आप यहाँ संनिहित होइये। आपका जो परमतत्त्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वह सब एक हो, इस अन्वांविग्रहमें ज्या उठे।' इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिका सांनिध्यकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारोंकी उनके नामसे स्थापना करे। उनके जो आयुध आदि हैं, उनकी मी मुद्रासहित स्थापना करे। यात्रा-सम्बन्धा उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सवकी भी योजना करके और उन उत्सवोंका दर्शनकर श्रीहरिको अपने संनिहित जानना चाहिये। मगवानको नमस्कार, स्तोत्र आदिके हारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मन्त्रका जप करते समय मी भगवानको अपने निकट उपस्थित जानना चाहिये। १५-२९॥

तदनन्तर आचार्य मन्दिरसे निकलकर द्वारवर्ती द्वारपाल चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे । फिर मण्डपमें आकर गक्ककी स्थापना एवं पूजा करे। प्रत्येक दिशामें दिक्षाकों तथा अन्य देवताओंका स्थापन-पूजन करके गुढ विष्वक् सेनकी स्थापना तथा शक्क, चक्र आदिकी पूजा करे। सम्पूर्ण पार्वदीं और भूतोंको बिंछ अर्पित करे। आचार्यको दिखणारूपये ग्राम, बस्त्र एवं सुवर्ण आदिका दान दे। यशोपयोगी द्रव्य आदि आचार्यको अर्पित करे। आचार्यको आधी दिखणा भृत्विजोंको दे। इसके बाद अन्य ब्राह्मणोंको भी दिखणा दे और भोजन करावे। वहाँ आनेवाले किसी भी ब्राह्मणको रोके नहीं, सबका सत्कार करे। तदनन्तर गुह यजमानको कुछ दे॥ ३०-३४॥

भगवद्विग्रहकी स्थापना करनेवाला पुरुष अपने साथ सम्पूर्ण कुलको भगवान् विष्णुके समीप ले जाता है। सभी देवताओं के लिये यह साधारण विधि है। किंतु उनके मूल-मन्त्र पृथक्-पृथक् होते हैं। शेष सब कार्य समान हैं॥ ३५-३६॥

इस प्रकार आदि आश्नेय महापुराणमें वासुदेव आदि देवताओंकी स्थापनाके सामान्य विधानका वर्णन । नामक साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## इकसठवाँ अध्याय

### अवभृथस्थान, द्वारप्रतिष्ठा और ध्वजारोपण आदिकी विधिका वर्णन

श्रीभगवान् ह्यमीय कहते हैं महान् ! अब मैं अवभ्यकानका वर्णन करता हूं । 'विष्णोर्त कं बीर्याणि •' ह्रश्यदि मन्त्रसे हवन करे । इक्यासी पदवाले वास्तुमण्डलमें कल्या खापित करके उनके जलसे श्रीहरिको स्नान करावे । स्नानके पश्चात् गन्ध, पुष्प आदिसे भगवान्की पूजा करे और विल अर्पित करके गुरुका पूजन करे । अब मैं द्वार-प्रतिष्ठाका वर्णन कल्या । गुरु द्वारके निम्नमागमें सुवर्ण रक्खे और आठ कल्योंके साथ वहाँ दो गूलरकी शाखाओंको खापित करे । फिर गन्ध आदि उपचारों और वैदिक आदि मन्त्रोंसे सम्यक् पूजन करके कुण्डोंमें खापित अग्निमं समिधा, बी और तिल आदिकी आहुति दे । तत्पश्चात् श्वाय्या आदिका दान देकर नीचे आधारशक्ति खापना करे ॥ १-४ ॥

दोनों शासाओं के मूलभागमे चण्ड और प्रचण्ड नामक देवताओंकी स्थापना करे । उदुम्बर-शालाओंके ऊपरी भागमें देववृन्दपूजित लक्ष्मीदेवीकी स्थापना करके श्रीसक्तसे उनका यथोन्वित पूजन करे । तत्पश्चात् ब्रह्माजीका पूजन करके आचार्य आदिको श्रीफल (नारियल) आदिकी दक्षिणा दे । प्रतिष्ठाद्वारा सिद्ध द्वारपर आचार्य श्रीहरिको स्थापना करे । मन्दिरकी प्रतिष्ठा 'इत्यतिष्ठा०' इत्यादि मनत्रते की जाती है। उसका वर्णन सुनो । वेदीके पहले गर्भगृहके शिरोभागर्मे, जहाँ ग्रुकनासाकी समाप्ति होती है, उस स्थानपर सोने अथवा चाँदीके वने हुए रवेत निर्मल कलवाकी स्थापना करे । उसमें बाठ प्रकारके रत्न, ओषिन धात, बीज और लोह ( सुषर्ण ) छोड़ दे । उस सुन्दर कलहाके कण्डभागमें बच्च छपेटकर उत्तमें जल भर दे और मण्डलमें उसका अभिवासन करे। उसमें परख्य हाल दे। तत्पश्चात् वृतिंइ-मन्त्रसे अग्निमें चीकी भारा गिराते हुए होम करे । नारायणतस्वसे प्राणन्यास करे ॥ ५-१० ॥

१. विष्णोर्नु कं वीर्थाणि प्रवोचं यः पार्विवानि विसमे रजारसि । यो अस्क्रमानवुत्तरर सथस्यं विचक्रमाणक्षेपोरुगावी , विष्णवे स्थाः। (बज्जु क्षेत्र १८)

सुरेश्वर ! प्रासादके उस कल्लाका वैरावस्यमें विन्तन करें। तत्पश्चात् विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण प्राप्तादका हो प्रस्पर्की भाँति चिन्तन करे । तदनन्तर नीचे सुवर्ण देकर तत्वभूत कळ्यकी खापना करे । गुरू आदिको दक्षिणा दे और ब्राह्मण आदिको भोजन करावे । तत्पश्चात् वेदीके चारी और सूत या माला लपेटे । उसके ऊपर फण्टभागमें सब और सत अथवा बन्दनबार बाँधे और उसके भी ऊपर 'विमलामलसार' नामक पुष्पद्दार या बन्दनवार मन्दिरके चारी और बाँधे। उसके ऊपर 'बृकल' तथा उसके भी ऊपर आदि सुदर्शन-चक बनावे । वहीं भगवान् बासुदेवकी प्रह्युत मृति निवेदित करे। अथवा पहले कल्हा और उसके कपर उत्तम सुदर्शनचककी योजना करे। ब्रह्मन्! वेदीके चारी और आठ विध्नेश्वरोंकी स्थापना करनी चाहिये। अथवा चार दिशाओं में चार ही बिच्नेश्वर स्थापित किये जाने चाहिये। अब गरुहध्वजारोपणकी विधि बताता हैं, जिसके होनेसे भूत आदि नष्ट हो जाते हैं ॥ ११-१६ ॥

प्राताद-विम्बके द्रव्योंमें जितने परमाणु होते हैं, उतने सहस्त्र वर्षोतक मन्दिर-निर्माता पुरुष विष्णुलोकमें निवास करता है। निष्णाप ब्रह्माजी ! जब बायुसे ध्वज फहराता है और कल्हा, बेदी तथा प्रासादविम्बके कण्डको आविष्टित कर लेता है, तब प्रासादकर्ताको ध्वजारोपणकी अपेक्षा भी कोटिगुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिये। पताकाको प्रकृति जानो और दण्डको पुरुष । साथ ही मुक्से यह भी समझ लो कि प्रामाद (मन्दिर) भगवान् वासुदेवकी मूर्ति है। मन्दिर भगवान्को धारण करता है, यही उसमें धरणीतत्त्व है, ऐसा जानो। मन्दिरके भीतर जो शून्य अवकाश है, वही उसमें आकाशनत्त्व है। उसमें जो तेज या प्रकाश है, वही अग्नितत्त्व है और उसके भीतर जो हवाका स्पर्श होता है, वही उसमें बायुतत्व है। १७-२०॥

पाषाण आदिमें ही जो जल है, वह पार्थिव जल है। उसमें पृथ्वीका गुण गन्ध विद्यमान है। प्रतिष्यनिसे जो शब्द प्रकट होता है, वही वहाँका शब्द है। छूनेमें कठोरता आदिका जो अनुभव होता है, वही वहाँका स्पर्श है। शुक्क आदि वर्ण रूप है। आह्वादका अनुभव करानेवाला रस ही वहाँ रस है। धूप आदिकी गन्ध ही वहाँकी गन्ध है। मेरी आदिमें जो नाद प्रकट होता है, वही मानो वागिन्द्रिय-

का कार्य है । इसिलये वहाँ बामिन्द्रियकी स्थिति है। यो अदात्मक मुजाएँ कही गया है । विलियपर जो अपक सा बना रहता है, वही मस्तक कहा गया है और कल्ल्यको केश बताया गया है। प्रासादका कण्डभाग ही उसका कण्ड जानना चाहिये। वेदीको कंश्रा कहा गया है। यो नाल्यिम गुदा और उपस्थ बतायी गयी है। मन्दिरपर जो चूना केरा गया है, उसीको त्वचा नाम दिया गया है। हार उसका मुँह है और प्रतिमाको मन्दिरका जीवात्मा कहा गया है। पिण्डकाको जीवकी हाक्ति समझो और उसकी आकृतिको प्रकृति । २१-२५।।

निश्चलता उसका गर्म है और भगवान केशव उसके अधिष्ठाता । इन प्रकार ये भगवान् विष्णु ही साक्षात् मन्दिररूपसे खड़े हैं। भगवान शिव उसकी जंत्रा हैं। बहार स्कन्धभागमें स्थित हैं और ऊर्ध्वभागमें स्वयं विष्णु विराजमान हैं। इस प्रकार स्थित हुए प्रासादकी ध्यजरूपसे जो प्रतिष्ठा की गयी है। उसको सुझसे सुनो । शब्बादिविद्वित ध्वजका आरोपण करके देवताओंने दैत्योंको जीता है। अण्डके ऊपर कलश रखकर उसके ऊपर ध्वजकी स्थापना करे । ध्वजका मान विम्बके मानका आधा भाग है । ध्वजदण्डकी लंबाईके एक तिहाई भागसे चक्रका निर्माण कराना चाहिये । वह चक्र आठ या बारह अरोका हो और उसके मध्यभागमें भगवान् नृतिह अथवा गरुडकी मृति हो । ध्वज-दण्ड ट्रटा-फरा या छेदवाला न हो । प्रामादकी जो चौढाई है। उसीको दण्डकी लंबाईका मान कहा गया है। अथवा शिखरके आधे या एक तिहाई भागसे उसकी लंबाईका अनुमान करना चाहिये। अथवा द्वारकी लबाईसे दुगुना बहा दण्ड बनाना चाहिये । उस ध्वज-दण्डको देवमन्दिरपर ईशान या वायव्यकोणकी ओर स्थापित करना चाष्टिये ॥ २६-३२ ॥

उसकी पताका रेशमी आदि वस्त्रॉसे विचित्र शोभायुक्त बनावे । अथवा उसे एक रंगकी ही बनावे । यदि उसे घण्टा, चँवर अथवा छोटी-छोटी घंटियोंसे विभूषित करे तो वह पापीका नाश करनेवाली होती है। दण्डके अप्रभागसे छेकर भूमितक लंबा जो एक बस्त है, उसे महाध्वज' कहा गया है । वह सम्पूर्ण मनोरयोंको देनेवाला है। जो उससे एक चौथाई छोटा हो, वह ध्वत पूजित होनेपर

सर्वमनोरयोंका पूरक होता है । अवलके आये मानवाके बकारे बने हुए झंडेको श्राताका? कहते हैं अथवा पताका-का कोई माप नहीं होता । अवलका विस्तार वीस अञ्चलके बरावर होना चाहिये । चक्क दण्ड और अवल-इन सबका अधिवासनकी विधिये देवताकी ही भाँति सकलीकरण करके मण्डप-स्तान (मण्डपमें नहलानेकी किया) आदि सब कार्य करें। अचेन्सीलन' को छोड़कर पूर्वोत्तः सब कर्मोंका अनुष्ठान करें। आचार्यको चाहिये कि वह इन सबको विधिवत् श्रायापर स्थापित करके इनका अधिवासन करें ॥ ३३-१०॥

तदनत्तर विद्वान् पुरुष 'सहस्वतीर्ष' (यजु० अ० ३१) हत्यादि स्क्रका ध्वजाह्वित चक्रमें न्यास करे तथा सुदर्शन-मन्त्र एवं 'मनस्त्र' का न्यास करे । यह 'मन' रूपसे उस चक्रका ही 'सजीवीकरण' कहा गया है । सुरमेष्ठ ! यारह अरॉमें क्रमका: केशव आदि मूर्तियोंका न्यास करना चाहिये । गुरु खक्रकी नामि, कमळ एवं प्रतिनेमियोंमें तत्वोंका न्यास करे । कमळमें नृषिह अथवा विश्वरूपका निवेश करे । दण्डमें जीवसहित सम्पूर्ण स्त्रात्माका न्यास करे । खजमें भीहरिका ध्यान करते हुए निष्कळ परमात्माका निवेश करे । उनकी वळावळाळूपा व्यापिनी शक्तिका ध्वजके रूपमें ध्यान करे । मण्डपमें उसकी स्थापना और पूजा करके

कुण्डोमें इवन करे । कलवामें सोनेका हुकड़ा और पश्चरल डाल्कर अस्थ-मन्त्रसे चक्रकी स्थापना करे । तदनन्तर स्वर्णचक्रको नीचेले पारेद्वारा सम्स्कावित करके नेत्रपटसे आच्छादित करे । तदनन्तर चक्रका निवेदा करे और उसके मीतर श्रीहरिका समरण करे ॥ ३८-४४ ॥

'ॐ ही वृसिहास नमः ।'—इस मन्त्रसे श्रीहरिकी स्थापना और पूजा करे । तदनन्तर बन्धु-बान्धवींसिहत यजमान ध्वज लेकर दही-भातसे युक्त पात्रमें ध्वजका अग्रमाग डाले । आदिमें (ॐ) और अन्तमें 'फट्' लगाकर 'ॐफट्' इस मन्त्रसे ध्वजका पूजन करे । तत्थकात् उस पात्रको निरपर रखकर नारायणका वारंवार स्मरण करते हुए बाधोंकी ध्वनि और मङ्गलपाठके साथ परिक्रमा करे। तदनन्तर अहाक्षर-मन्त्रसे ध्वजवण्डकी स्थापना करे। विहान पुका 'मुझामि खा' (त्रृक्तृं १८।१६१।१) इस स्कुके द्वारा ध्वजको कहरावे । दिजको चाहिये कि वह आचार्यको पात्र, ध्वज और हायी आदि दान करे । यह ध्वजारोपणकी साधारण विधि बतायी गयी है ॥ ४५-४९ ॥

जिस देवताका जो चिह्न है, उससे युक्त ध्वजको उसी देवताके मन्त्रसे स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। मनुष्य ध्वज-दानके पुण्यसे स्वर्गलोकमें जाता है तथा वह पृथ्वीपर बलवान् राजा होता है।। ५०॥

इस प्रकार आदि जाग्नेय महापुराणमें ध्यवमुधस्तानः द्वारप्रतिष्ठा और घ्वजारीपण आदिकी विभिक्त वर्णनः नामक इकस्टनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

# बासठवाँ अध्याय

#### लक्ष्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—अब मैं सामृहिक रूपछे देवता आदिकी प्रतिष्ठाका तुमसे वर्णन करता हूँ। पहले लक्ष्मीकी, फिर अन्य देवियोंके समुदायकी खापनाका वर्णन करूँगा। पूर्ववर्ती अध्यायोंमें जैसा बताया गया है, उसके अनुसार मण्डप-अभिषेक आदि सारा कार्य करे। सर्पआत् भद्रपीठपर स्क्मीकी खापना करके आठ दिशाओंमें आठ कल्या खापित करे। देवीकी प्रतिमाका विसे अभ्यक्षन करके मूळ-मण्डादा पद्मगव्यसे उसको स्नान करावे। फिर 'हिरार्थवर्णा हरिओं' हरवादि मण्डसे

१. दिरम्बर्गा इरिणी सुक्रमेरसतसावास् । - चम्द्रा हिरणमवी सदमी सातवेदी म सा <sup>च</sup>बह्र ॥ - स्वभीर्जिक दोनों नेत्रोंका उन्मीलन करे। 'तां म मैं। बहुं ॰ इत्यादि मन्त्र पढ़कर देवीके लिये मधुः धी और चीनी अर्पित करे। तत्पन्नात् 'अस्वपूर्णं ॰' इत्यादि मन्त्रसे पूर्ववर्ती कस्त्रके जलदारा शीदेवीका अभिवेक करे। 'कां सीं' सिंग

२. तां म जा वह जातचेदो छहत्रीमनपगामिनीम् । वस्तां हिरण्वं किन्देवं गामस्यं पुरुवानहम् ॥

अवस्यपूर्ण रथमध्यां दक्तिनादमनेशिनीम् ।
 अर्थ देवीग्रुपह्ने श्रीमी देवी जुवनाम् ॥

४. कां सोडकितां दिरण्यप्राकारामाडी

क्वास्तरी तुर्मा नर्पथन्तीम् । प्रवेशिकां प्रधारणी

जामिहीपहरे विवस् ॥

तां॰ इस मन्त्रको पद्कर दक्षिण कल्हारे, 'क्ल्यूरी प्रवेसतां॰' इत्यादि मन्त्रका उद्यारण करके पश्चिम कल्दारे तथा 'खादित्ववर्षे॰' इत्यादि मन्त्र बोलकर उत्तरवर्ती कल्दारे देवीका अभिवेक करे॥ १—५॥

'वर्ष हुँ आं॰' इत्यादि मन्त्रका उचारण करके आग्नेय-कोणके कळशते, 'शुरिपपार्वामकां-' इत्यादि मन्त्र बोलकर नैर्श्वत्यकोणके कळशते, 'सम्बद्धारां हुरांषवां॰' इत्यादि मन्त्रको पदकर वायव्यकोणके कळशते तथा 'अवसः' कम्मनाकृतिं-' इत्यादि मन्त्र कहकर ईशानकोणवर्तां कळशते लक्ष्मीदेवीका अभिषेक करे । 'कर्रनेम प्रचा शृता॰' इत्यादि मन्त्रसे सुवर्णमय कळशके जळसे देवीके मसाकका अभिषेक करे । तदनन्तर 'आपः' स्वतन्तु॰' इत्यादि मन्त्रसे इन्यासी कळशोंद्वारा श्रीदेवीकी प्रतिमाको स्नान करावे ॥ ६-७ ॥

तत्यभात् ( भी-प्रतिमाको शुद्ध बकाते पौछकर सिंहासम-पर विराजमान करे और बका आदि समर्पित करनेके बाद ) 'आर्क्स पुष्करिणीं ॰' इस मन्त्रसे गन्ध अर्पित करे । 'आर्क्स बं: करिणीं ॰' आदिसे पुष्प और माला चढ़ाकर पूजा करे । इसके बाद 'तां म आ बहु जातवेहो ॰' इत्यादि मन्त्रते और 'आकन्द । <sup>१६</sup> इत्यादि 'स्प्रेकते संसिक उपचार । अर्पित करे ॥ ८ ॥

'आकरी॰' आदि मन्नसे भी-ग्रतिमाको शब्यापर शयन करावे । फिर श्रीस्तासे संनिधीकरण करे और स्वसी (श्री) बीज (श्री) से चित्-शक्तिका विन्यास करके पुनः अर्थना करे । इसके बाद श्रीस्कुले मण्डपस्य कुण्डोमें कमलों अथवा करवीर-पुष्पोंका इवन करे । होम-संस्था एक इतार या एक सौ होनी चाहिये । यहोपकरण आदि समस्त पूजन-सामग्री आदितः श्रीस्कुके मन्नोंसे ही समर्पित करे । फिर पूर्ववत् पूर्णकरे प्रासाद-संस्कार सम्यक्त करके माता स्वस्थीके लिये पिण्डिका-निर्माण करे । तदनन्तर उस पिण्डिकापर स्वसीकी प्रतिहा करके श्रीस्तासे संनिधीकरण करते हुएः पूर्ववत् उसकी प्रत्येक श्रूचाका जम करे ॥ ९-१२ ॥

मूख-मन्त्रसे चित्-शक्तिको जामत् करके पुनः संनिधीकरण करे । तदनन्तर आचार्य और बद्धा तथा अन्य ऋत्विज ब्राह्मणोंको भूमिः सुवर्णः वक्षः गी एवं अजादिका दान करे । इस प्रकार सभी देवियोंकी स्थापना करके मनुष्य राज्य और स्वर्ग आदिका भागी होता है ।। १३-१४ ॥

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें काश्मी आदि देवियोंकी प्रतिष्ठाके सामान्य विधानका वर्णन भामक बास**्टवाँ अध्याय पूरा हुआ** ॥ ६२ ॥

चन्द्रां प्रभासां करासा व्यक्ति विषयं क्रीके देवजुष्णगुदाराम् । तां पश्चितीमी शर्वं प्रकट्वेडक्स्मीमें नक्ष्यतां । वां पृणे ॥ ६. <mark>आदिस्थर्णे तपसोऽभि आती बनस्पतिसाद वृद्धोऽभ विक्यः । तस्य प्रकानि तपसा मुदम्तु वा कनारा याथ वाद्या अस्व</mark>सीः ॥ a. क्षे<mark>त्र</mark> मां देवससः त्तरः। गारुर्युतोऽधिः राष्ट्रेऽसिन् बीर्तिषच कीर्तिस्थि दवात में ॥ ८. श्वरिपपासामका **क्वेडामक्स्**री नाश्चाम्भइम् । अभृतिमसमृति य मिणुंद में मृशाद्॥ ९. मन्पद्वारा दुराधगा नित्वपुद्धां करीविणीम् । वैक्करी तामिद्योपहुने सम्मूताना नायमशीमहि । पसूर्वा मिष १०. भनसः काममाकृति गानः **स्पनक्ष** ११. करमेन शहँम । कियं बासव में बुळे मातरं मिष सम्बद म्वा १२. भाषः सेवन्तु क्षिण्यानि जिम्हीत बस में मुद्दे। मि न देवी मातरं मिर्च वासव में कुछे।। १३. आर्डा युष्परिणी पिसका पणगाविनीम् । जन्तां हिरण्मपीं लक्ष्मी श्चर्णा हेममिकनीम् । सूर्वा हिरण्ययी क्यूनी जातवेदो म मा वह ॥ १५. श्रां म भा वष्ट् आतंबेदी अवसीमनपगामिनीम् । यक्षां हिर्क्षं प्रभूतं नाबीः दास्त्रीऽक्शम् विन्देवं पुरवानवन् ॥ निविदं निविद्यासकः । १ ६ . जामन्द्रभन्दपुरम्बद्धस्थानावर्वे 🐣 पादान्तुणं सबद्व ने विश्ववाय अञ्चयकीरविश्वितवनीयरमन्त्रकाताः

# तिरसठवाँ अध्याय

### विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि तथा पुस्तक लेखन-विधि

श्रीभगवान् कहते हैं—इस प्रकार विनतानन्दन गब्दः सुदर्शनचकः, ब्रह्मा और भगवान् दृसिंहकी प्रतिष्ठा भी उनके अपने-अपने मन्त्रसे श्रीविष्णुकी ही भाँति करनी चाहिये; इसका श्रवण करो ॥ १ ॥

٠, ,

अनुदर्शन महाचक्र शास्त दुष्टभयंकर, क्रिन्थि विक्रिय भिन्धि भिन्धि विदार्थ विदार्थ परमन्त्रान् ग्रस ग्रस भक्षय भक्षय भूतोक्शासय त्रास्य हुं कट् सुदर्शनाय नमः ।'

इस मन्त्रमे चक्रका पूजन करके बीर पुरुष युद्धक्षेत्रमें राजुओंको विदीर्ण कर डालता है ॥ २-३ ॥

'ॐ क्षीं नरसिंह टप्ररूप क्वक अवक अञ्चक प्रक्वक स्वाहा ।'

यह नरसिंहमगवान्का मन्त्र है। अब मैं तुमको पाताल-दुसिंह-मन्त्रका उपदेश करता हँ—॥ ४-५॥

🏴 क्षीं नमी भगवते नरसिंहाय प्रवीसस्वंकोटिसहस्र-समतेष्रसे बज्जनसर्द्रायुधाय स्कृटविकटविकीर्णकेसरसटा-प्रश्रुभितमहार्णवास्भोतुम्बुभिनिर्धोपाय सर्वसन्त्री सारणाव पुद्रोदि भगवनरसिंह पुरुष परापर त्रहा सरवेत स्कुर स्कुर विजुम्भ विजुम्भ भाकम भाकम गर्ज गर्ज गुन्न सुन्न सिंहणार्द विदारम विदारम विद्वालय विद्वालमाऽऽविशाऽऽविश सर्वभन्त-रूपाणि सन्त्रजातींश्र इन इन विक्रम्यविक्रम्य संक्षिप संक्षिप दर दर वास्य दास्य स्फुट स्फुट स्कोटय स्कोटय ज्वाकामाका-संमातमय सर्वतोऽनम्सम्बाकावद्वादानियमेण सर्वेवाताका-जुरसादबोस्ताद्वयं सर्वतोऽनम्याज्याकावद्रवारपञ्जरेण सर्वपाताका-म्परिवास्य परिकारय सर्वेपाताकासुरवासिमां इत्याल्याकर्षेवाऽऽ कर्षेय शीघं दह दह एक एक स्था सभा शीच्य शीक्य निक्रम्तय निक्रम्तय सावसायम्मे वशमामसाः पासाकेम्यः ( बट्सुरेम्बः कण्मन्त्ररूपेन्यः कृष्मन्त्रजातिम्बः संप्रायाच्यां अगवपारसिंहरूप विष्णो सर्वापवृत्यः ) सर्वमान्त्र-रूपेञ्चो रक्ष रक्ष हूं फण्नाओ नमस्ते ॥ ६ ॥

यह श्रीहरिस्वरूपिणी वृतिह-विद्या है, जो अर्थीसिक्षे प्रदान करनेवाळी है। त्रेक्षेक्यमोहन श्रीविच्युकी त्रेक्षेक्य-मोहन मन्त्रसमृहते प्रतिष्ठा करे। उनके क्षिपुक विश्वहके वाम इसामें गदा और दक्षिण इसामें स्थानमुद्रा होनी चाहिये। यदि चतुर्शुंव रूपकी प्रतिष्ठा की जाय, तो दक्षिणोध्यं इस्तमें चक्र और वामोध्यंमें पाञ्चजम्य शक्क होना चाहिये। उनके साथ श्री एवं पृष्ठि, अथवा बल्राम, सुमद्राकी भी स्थापना करनी चाहिये। श्रीविष्णु, वामन, वैकुण्ठ, इयप्रीव और अनिकदकी प्रासादमें, घरमें अथवा मण्डपमें स्थापना करनी चाहिये। मस्त्यादि अवतारोंको जल-शम्यापर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण, विश्वकर, बद्रमूर्तिलिक्क, अर्धनारीश्वर, इरिहर, मातृकागण, भैरव, सूर्य, ग्रह, विनायक तथा इन्द्र आदिके द्वारा सेवनीया गौरी, चित्रजा एवं धलावला, विश्वाकी भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिये। ७—१२।

अव में मन्यकी प्रतिष्ठा और उसकी लेखन-विधिका वर्णन करता हूँ । आचार्य खिसक-मण्डलमें शरयन्त्रके आसनपर खित लेखन लिखित पुसक, विद्या एवं श्रीहरिका यजन करे । फिर यजमान, गुर, विद्या एवं भगवान् विष्णु और लिपिक (लेखक) पुरुषकी अर्चना करे । तदनन्तर पूर्वाभिमुख होकर पिछनीका ध्यान करे और चाँदीकी दावात-में रखी हुई स्याही तथा मोनेकी कलमसे देवनागरी अक्षरोंमें पाँच बल्लेक लिखे । फिर ब्राझणोंको यथाशक्ति भोजन करावे और अपनी सामर्थके अनुसार दक्षिणा दे । आचार्य, विद्या और अविष्णुका पूजन करके लेखक पुराण आदिका लेखन प्रारम्भ करे । पूर्वत् मण्डल आदिके द्वारा ईशानकोणमें मद्रपीटपर दर्पणके ऊपर पुसक रखकर पहलेकी ही माँति कल्क्योंसे सेचन करे । फिर यजमान नेत्रोन्मीलन करके शब्दापर उस पुसकका खापन करे । तस्थात् पुसकपर पुरुषक्त तथा वेद आदिका न्यास करे ॥ १३—१८॥

तदनन्तर प्राण-प्रतिष्ठा, पूजन एवं चवहोम करके, पूजनके प्रश्नात् दक्षिणाले आचार्य आदिका सत्कार करके ब्राह्मण-मोजन करावे । उस अन्यको रथ या हाथीपर रखकर जन-समाजके साथ नगरमें बुमावे । अन्तमें यह वा देवाल्यमें उसे स्थापित करके उसकी पूजा करे । मन्यको बद्धाले आवेष्टित करके पाउके आदि-अन्तमें उसका पूजन करे । पुसाकबाजक विस्वशान्तिका संकक्ष करके एक अध्यायका पाठ करे । किर गुढ कुम्मकक्ष्मे ब्रज्ञमान बादिका अभिषेक करे । ब्राह्मणको पुस्तक-राज करनेते अनन्त फलकी प्राप्ति होती है । ओदान, भूमि-दान और विद्यादान—वे सैन अतिदान कहे गये हैं । ये क्रम्साः दोहन, वपन और पाठमात्र करनेपर नरकते उद्धार कर देते हैं । मसीकिखित पत्र-संचयका दान बिद्यादानका फल देता है और उन पत्रों- की एवं अक्षरोको जितनी संख्या होती है। साता पुरुष उसमें ही हबार क्योंतक विष्युक्षेकमें पूजित होता है। पश्चरात्र, पुराष और महामारकका दान करनेवाला मनुष्य अपनी हब्बीस पीदियोंका उद्घार करके परमतत्वमें विळीन है। जाता है।। १९—२६।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें । विष्णु आदि देवताओंकी प्रतिष्ठाकी सामान्य विविका वर्णन नामक तिरसठवाँ अध्याव पूरा हुआ ॥ ६३ ॥

## चौसठवाँ अध्याय

### कुआँ, बावड़ी और पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाकी विधि

श्रीभगवान् कहते हैं— ग्रह्मन् ! अब मैं कूप, वापी और तहागकी प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन करता हूँ, उसे मुनो । भगवान् श्रीहरि ही जलरूपसे देवश्रेष्ठ सोम और वर्षण हुए हैं । सम्पूर्ण विश्व अग्नीवोममय है । जलरूप नारायण उसके कारण हैं । मनुष्य वरुणकी स्वर्ण, रौप्य या रत्नमयी प्रतिमाका निर्माण करावे । वरुणदेव हिभुज, हसारूढ और नदी एवं नालीसे युक्त हैं । उनके दक्षिण-इसमें अभयभुद्रा और वाम-इसमें नागपाच सुशोभित होता है । यश्चमण्डपके मध्यभागों कुण्डसे सुशोभित वेदिका होनी चाहिये तथा उसके तोरण (पूर्व-हार)पर कमण्डलुसहित वर्षण-कल्डाकी स्थापना करनी चाहिये । इसी तरह भद्रक (दक्षिण-हार), अर्क्षचन्द्र (पश्चिम-हार) तथा स्वस्तिक (उत्तर-द्वार) पर भी वरुण-कल्डाकी स्थापना करके पूर्णाहति श्वापना आवश्यक है । कुण्डमें अग्निका आधान करके पूर्णाहति श्वापना करने ॥ १—५॥

'ये ते सतं वक्ण ' आदि मन्त्रते स्नानपीठपर वक्ण स्थापना करे । तत्यश्चात् आचार्य मूळ-मन्त्रका उचारण करके, वक्ण देवताकी प्रतिमाको वहीं पथराकर, उसमें कृतका अन्यक्ष करे । फिर 'सं को देवी ' (अथर्व १ । ६ । १३ शु व्यक्ष ३६ । १२ ) इत्यादि मन्त्रते उसका प्रशासन करके 'शु वाकः सवंश्व वाको ' (शु व्यक् २४ । ६ ) आदिते पवित्र जस्द्वारा उसे स्नान करावे । तदनन्तर स्नानपीठकी पूर्वादि दिशाओं में आठ कल्यों अधिवासन (स्थापन) करे । इनमें पूर्वकरों कल्यों समुद्रके जस्त्र, आय्नेसकोणवर्ती कुम्ममें गङ्गाकर, दक्षिणके कल्यों वर्षोक कल्यां वर्ण वर्षोक कल्यां वर्योक कल्यां वर्षोक कल्यां वर्षोक कल्यां वर्षोक कल्यां वर्योक कल्यां वर्योक कल्यां

नदके जल, उत्तर-कुम्भमे श्रीदिक (सोते) के जल एवं ईशानवर्ती कलकामें तीर्थके जलको भरे। उपर्युक्त विविध जल न मिलनेपर सब कलकोंमें नदीके ही जलको डाले। उक्त सभी कलशोंको 'खासी राजा॰' (अथवं॰ १। ११ र ) आदि मन्त्रसे अभिमन्त्रित करे। विद्वान् पुरोहित वर्षण-देवका 'खुमितिबा॰' (शु॰ यखु॰ १५। १२) आदि मन्त्रसे मार्जन और निर्मान्त्रक करके, 'चित्रं देवाबां॰' (शु॰ यखु॰ १६। ४४) - इन मन्त्रोंसे मधुरत्रय (शहदः वी और चीनी) द्वारा वर्षणदेवके नेत्रोंका उन्मीलन करे। फिर वर्षणकी उस खुवर्षमयी प्रतिमामें ज्योतिका पूजन करे एवं आचार्यको गोदान दे॥ ६—१०ई॥

तदनन्तर 'ससुद्रक्षेष्ठाः ॰' (श्रृक् ७ । ४९ । १) आदि मन्त्रके द्वारा वरुणदेवताका पूर्व-कल्हाके जलते अभिषेक करे । 'ससुद्रं गण्ड ॰' (यजु॰ ६ । २१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा अग्निकोणवर्ता कल्हाके गङ्गाजलते, 'सोसो खेनुं ॰' (ग्रु॰ यजु॰ १४ । २१) इत्यादि मन्त्रके द्वारा दक्षिण-कल्हाके वर्षाजलते, 'देवीरापो ॰' (ग्रु॰ यजु॰ ६ । २७ ) इत्यादि मन्त्रके द्वारा नैर्श्वत्यकोणवर्ता कल्हाके निर्वार-जलते, 'यञ्च नथः ॰' (ग्रु॰ यजु॰ १४ । ११) आदि मन्त्रके द्वारा पश्चिम-कल्हाके नदी-जलते, 'यज्ञद्वाके द्वारा उत्तरवर्ता कल्हाके उद्विज-जलते और पाषमानी श्वन्त्वाके द्वारा इंद्यानकोणवाले कल्हाके तीर्य-जलते वहारा प्रकार करे । फिर यजमान मीन रहकर 'आपो हिशा॰' (ग्रु॰ यजु॰ ११। ५०) मन्त्रके द्वारा पञ्चगव्यते, 'श्वरकार्यों ॰ (ग्रीक्तं ) के द्वारा स्वर्ण-जलते, 'आपो

भकान्॰' ( ग्रु॰ यजु॰ ४ | २ ) सन्त्रके द्वारा वर्षां जलसे, ब्याह्मियोंका उश्चारण करके कृप-जलसे तथा 'आपो देवीः॰' ( ग्रु॰ यजु॰ १२ | ३५ ) मन्त्रके द्वारा तद्वाग-जल एव सीरणवर्ती वरुण-कलशके जलसे वरुणदेवको स्नान करावे । 'वरुणस्थोक्तम्भनससि॰' ( ग्रु॰ यजु॰ ४ | ३६ ) मन्त्रके द्वारा पर्वतीय जल ( अर्थात् झरनेके पानी ) से भरे हुए इन्यासी कलशोंद्वारा उसको स्नान करावे । फिर पस्त्रं को अन्ते वरुणस्थ॰' ( ग्रु॰ यजु॰ २१ | ३ ) इत्यादि मन्त्रसे अन्त्रं प्रदान करे । व्याहृतियोंका उश्चारण करके मधुपकं, 'श्वरूपते अति बद्यों॰' ( ग्रु॰ यजु॰ २६ | ३ ) मन्त्रसे वस्त्र 'इमं मे वरुण' ( ग्रु॰ यजु २१ | १ ) इस मन्त्रसे पवित्रक और प्रणवसे उत्तरीय समर्पित करे ।। ११—१६ ॥

बाक्णस्तासे वरुणदेवताको पुष्प, चॅवर, दर्पण, छत्र और पताका निवेदन करे । मूल-मन्त्रसे 'उत्तिष्ठ' ऐसाकहकर उत्थापन करे । उम रात्रिको अधिवासन करे । 'बरुणं बा॰' इस मन्त्रते संनिधाकरण करके बक्रणसूक्तते उनका पूजन करे। फिर मूल-मन्त्रसे सजीवीकरण करके चन्दन आदिद्वारा पूजन करे। मण्डलमें पूर्ववत् अर्चना कर ले। अग्निकुण्डमें समिघाओंका हवन करे । वैदिक मन्त्रींसे गङ्गा आदि चारा गौआंका दोहन करे । तदनन्तर सम्पूर्ण दिशाओं में यशनिर्मित चक्की सापना करके होम करे। चरको ब्याहृति, गायत्री या मूल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके, स्यं, प्रजापति, दिव्, अन्तक-निग्रह, पृथ्वी, देहधृति, स्वधृतिः रतिः रमतीः उमः भीमः रौद्रः विष्णुः वरूणः भाताः रायस्रोष, महेन्द्र, अग्नि, यम, निर्ऋति, वरण, बा्यु, कुवेर, ईरा, अनन्त, ब्रह्मा, राजा जलेश्वर ( वरूण )—हनं नामोंका चतुर्ध्यन्तरूप बोलकर, अन्तमे स्वाहा लगाकर बलि समर्पित करे। 'इदं विष्णुः ०' ( शु० यजु० ५ । १५ ) और 'तद् विप्रासी॰' (शु॰ यजु॰ ३४ । ४४)—इन मन्त्रींसे आहुति दे। 'सोमो भेनुं॰' ( शु० यजु० २४ । २१ ) मन्त्रते छः आहुतियाँ देकर 'इसं से बरुणः ॰' ( शु॰ यजु॰ २१ । १ ) मन्त्रते एक आहुति दे। 'आयो हि च्डा॰' ( शुक्क यजु॰ ११ । ५०-५२ ) आदि तीन ऋचाओंसे तथा 'इमा स्वदं इत्यादि मन्त्रतं भी आहुतियाँ दे ॥ १७—-२५॥

फिर दसीं दिशाओं में बिक समर्पित करे और गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करें। तत्पश्चात् विद्वान् पुष्प प्रतिमा-को उठाकर मण्डलमे स्थापित करे तथा गन्ध-पुष्प आदि एवं स्वर्ण-पुष्प आदिके द्वारा क्रमशः उसका पूजन करे।

तदनन्तर भेष्ठ आचार्य आठों दिशाओं में दो विसे प्रमाणके जलाशय और आठ बालुकामयी सुरम्य वेदियोंका निर्माण करे। 'बरणस्य॰' (यबु०४।३६) इस मन्त्रसे घृत एवं यवनिर्मित चरकी पृथक्-पृथक् एक सौ आठ आहुतियाँ देकर शान्ति-जल ले आवे और उस जलसे वरुणदेवके सिरपर अभिषेक करके सजीवीकरण करे। वरुणदेव अपनी धर्मपत्नी गौरीदेवीके साथ विराजमान नदी-नदोंसे घिरे हुए हैं—हस प्रकार उनका ध्यान करे । 🤝 बरुणाय नमः ।' मन्त्रसे पूजन करके सांनिध्यकरण करे । तत्पश्चात् वर्षणदेवको उठाकर गजराजके पृथ्रदेश आदि सवारियोंपर मञ्जल-द्रक्योंसहित स्यापित करके नगरमें भ्रमण करावे । इसके वाद उस वरुण-मूर्तिको 'आपो हि प्ठा०' आदि मन्त्रका उद्यारण करके त्रिमधुयुक्त कलदा-जलमें रक्षे और यलदासहित वरणको जलाशयके मध्यभागमे मुरक्षितरूपमे स्थापित कर दे ॥ २६---३१॥

इसके बाद यजमान स्त्रान करके वदणका ध्यान करे। फिर ब्रह्मण्ड मंज्ञिका सृष्टिको अग्निबीज (२) से दग्ध करके उसकी भस्मराशिको जल्मे प्लावित करनेकी भावना करे। 'समस्त लोक जलमय हो गया है'—ऐसी भावना करके उस जलमें जलेक्वर वरुणका ध्यान करे । इस प्रकार जलके मध्यभागमें बदणदेवताका चिन्तन करके वहाँ यूपकी स्थापना करे । यूप चतुष्कोण, अष्टकांण या गोलाकार हो तो उत्तम माना गया है। उसकी लंबाई दम हाथकी होनी चाहिये। उसमें उपाखदेवताका परिचायक चिह्न हो । उसका निर्माण किसी यश-सम्बन्धी बुक्षके काष्ट्रसे हुआ हो । ऐसा ही यूप क्पके लिये उपयोगी होता है । उसके मूलभागमें इममय फलका न्यास करे । वापीमें पद्रह हायका, पुष्करिणीमे बीस द्दाधका और पोखरेमें पन्नीस हाथका यूपकाष्ठ जलके भीतर निवेशित करे । यज्ञमण्डपके प्राङ्गणम् 'यूप ब्रह्म॰' आदि मन्त्रसे यूपकी स्थापना करके उसको वस्त्रीते आवेष्टित करे तथा यूपके ऊपर पताका लगावे। उसका गम्ध आदिते पूजन करके जगत्के छिये शान्तिकर्म करे । आचार्यको भूमि, गौ, सुवर्ण तथा जलपात्र आदि दक्षिणामें दे । अन्य ब्राह्मणोंको भी दक्षिणा दे और समागत जनींको भोजन कराये।

आवहास्तम्बपर्यम्तं ये केचित्सकिकार्थिनः । ते तृतिसुपगच्छन्तु तहागत्थेन बारिणा ॥ 'आसासे लेकर तृण-पर्यन्त जो भी जलपिपासु हैं। वे इस तडागमें स्थित जलके द्वारा तृतिको प्राप्त हों।'— ऐसा कहकर जलका उत्तर्ग करे और जलाशयमें पञ्चगव्य दाले॥ ३२—४०॥

तदनन्तर 'आपी हि फा॰' इत्यादि तीन ऋचाओंसे बाहाणींद्वारा सम्यादित शान्ति-जल तथा पवित्र सीर्थ-जलका निक्षेप करे एवं ब्राह्मणोंको गोवंशका दान करे । सर्थ-साधारणके लिये बेरोक-टोक अस्न-वितरणका प्रवन्ध करावे । जो मनुष्य एक लाख अश्वमेध यहाँका अनुष्ठान करता है तथा जो एक बार भी जलादायकी प्रतिष्ठा करता है, उसका पुण्य उन यहाँकी अपेक्षा हजारों गुना अधिक है। वह स्वगंलोकको प्राप्त होकर बिमानमें प्रमुदित होता है और नरकको कभी नहीं प्राप्त होता है।। ४१—४३।।

जलाश्यसे गौ आदि पशु जल पीते हैं, इससे कर्तां पापमुक्त हो जाता है। मनुष्य जलदानसे सम्पूर्ण दानींका फल प्राप्त करके स्वर्गलोकको जाता है।। ४४।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'कुआँ, बावड़ी तथा पोखरे आदिकी प्रतिष्ठाका वर्णन' नामक चौसटवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४॥

## पेंसठवाँ अध्याय

### सभा-स्थापन और एकशालादि भवनके निर्माण आदिकी विधि, गृहप्रवेशका क्रम तथा गोमातासे अभ्युदयके लिये प्रार्थना

श्रीभगवान योले-अन में समा (देवमन्दिर) आदिकी स्थापनाका विषय बताऊँगा तथा इन सबकी प्रवृत्तिके विषयमे भी कुछ कहूँगा। भूमिकी परीक्षा करके वहाँ वास्तुदेवताका पूजन करे । अपनी इच्छाके अनुसार देव-सभा ( मन्दिर ) का निर्माण करके अपनी ही बचिके अनुकुल देवताओंकी स्थापना करे । नगरके चौराहेपर अथवा ग्राम आदिमे सभाका निर्माण करावे: सने स्थानमें नहीं । देव-सभाका निर्माण एवं स्थापना करनेवाला पुरुष निर्मल (पापरहित ) होकर, अपने समस्त कुलका उद्घार करके स्वर्गहोकमें आनन्दका अनुभव करता है। इस विधिसे भगवान श्रीहरिके सतमहले मन्दिरका निर्माण करना चाहिये। ठीक उसी तरह, जैसे राजाओं के प्रासाद बनाये जाते हैं । अन्य देवताओं के लिये भी यही बात 🕯 । पूर्वादि दिशाओं के क्रमसे जो ध्वज आदि आय होते 🐉 उनमेंसे कोण-दिशाओं में स्थित आयोंको त्याग देना चाहिये। चार, तीन, दो अथवा एकशालाका ग्रह बनावे । जहाँ व्यय ( श्राण ) अधिक हो, ऐसे पर्दं पर घर न बनावे; क्योंकि वह व्यवरूपी दोषको उत्पन्न करनेवाला होता है। अधिक 'आय' होनेपर भी पीड़ाकी सम्भावना रहती है। अतः आय-व्ययको समभावसे संतुलित करके रक्ले ॥१-५३॥

घरकी संबाई और चौड़ाई जितने हाथकी हों, उन्हें परस्पर गुणित करनेमे जो संख्या होती है, उसे 'करराहिंग' कहा गया है; उसे गर्गाचार्यकी बतायी हुई ज्योतिष-विद्यामें प्रवीण गुरु (पुरोहित) आठगुना करे। फिर मातले माग देनेपर शेषके अनुसार 'बार'का निश्चय होता है और आठसे भाग देनेपर जो शेष होता है, वह 'ज्यय' माना गया है। अथवा विद्वान् पुरुष करराशिमें सातले गुणा करे। फिर उस गुणनफलमें आठसे माग देकर शेषके अनुसार ब्बजादि आयोंकी कल्पना करे।

१. ब्बज, २. धूम्र, ३. सिंह, ४. श्वान, ५. कृपम, ६. खर (गधा), ७. गज (हाथी) और ८. ध्वाक्क (काक)—ये क्रमशः आठ आय कहे गये हैं, जो पूर्वादि दिशाओं में प्रकट होते हैं—इस प्रकार इनकी कल्पना करनी चाहिये॥ ६-९॥

तीन शालाओंसे युक्त ग्रहके अनेक मेदोंमेंसे तीन प्रारम्भिक मेद उत्तम माने गये हैं । उत्तर-पूर्व दिशामें इसका निर्माण वर्जित है। दक्षिण दिशामें अन्यग्रहसे युक्त दो शालाओं वाला भवन सदा श्रेष्ठ माना जाता है। दक्षिण दिशामें अनेक या एक शालावाला ग्रह भी उत्तम है। दक्षिण-पश्चिममें भी एक शालावाला ग्रह श्रेष्ठ होता है। एक शालावाल ग्रह श्रेष्ठ होता है। एक शालावाल ग्रहके जो प्रयम ( श्रुव और धान्य नामक ) दो मेद हैं, वे उत्तम हैं। इस प्रकार ग्रहके सोलह 🕇 मेदों में ले

१. भूमिकी लंबाई-चीबाईको परस्पर ग्रुणित करनेसे ओ संख्या जाती है, बसे प्पट' कश्रते हैं।

<sup>#-</sup> नारदपुराण, पूर्वमाण, द्वितीबपाद, अध्याय ५६के स्रोक

खिकांश (अर्थात् १०) उत्तम हैं और रोष (छः, अर्थात् पाँचकाँ, नकाँ, दसकाँ, ग्यारहवाँ, तेरहवाँ और चोदहवाँ भेद) मयावह हैं। चार शाला (या दार) बाला यह सदा उत्तम है; बह सभी दोषोंसे रहित है। देवताके लिये एक मंजिलसे लेकर गात मंजिलतकका मन्दिर बनावे, जी दाद-वैधादि दोष तथा पुराने सामानसे रहित हो। उसे सदा मानव-समुदायके लिये कथित कर्म एवं प्रतिष्ठा-विधिके अनुसार स्थापिन करे॥ १०-१३ ॥

ग्रहप्रयेश करनेवाले ग्रहस्य पुरुषको चाहिये कि वह आलस्य छोड़कर प्रातःकाल सर्वोषिध-मिश्रित जलते स्तान करके, पवित्र हो, दैवह ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें मधुर अन्न (मीटे पक्वान) भोजन करावे। फिर उन ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर गायके पीठपर हाय रखे हुए, पूर्ण कलश आदिसे सुशोभित तोरणयुक्त ग्रहमें प्रवेश करे। घरमें जाकर एकाप्रचित्त हो, गौके सम्युग्व हाथ जोड़ यह पुष्टिकारक मन्त्र पदे—'ॐ श्रीवसिष्ठजीके द्वारा लालित-पालित नन्दे। धन और संतान देकर मेरा आनन्द बढ़ाओ। प्रजाको विजय दिलानेवाली भागवनन्दिन जये! तुम मुझे धन और सम्पत्तिसे आनन्दित करो।

अङ्गिराकी पुत्री पूर्णे ! तुम मेरे मनोरथको पूर्ण करो — मुक्ते पूर्णकाम बना दो । कारयपकुमारो भद्रे ! तुम मेरी बुद्धिको कल्याणमयी बना दो । सबको आनन्द प्रदान करनेबाली विस्त्रिनन्दिनी नन्दे ! तुम समन्त बीजों और ओपियोंते युक्त तथा सम्पूर्ण रत्नीविधयोंसे सम्पन्न होकर इस सुन्दर करमें सदा आनन्दपूर्वक रहो ॥ १४-१९॥

क्षस्यप प्रजापितकी पुत्री देवि भद्रे ! तुम सर्वया सुन्दर हो, महती महत्तांसे युक्त हो, मौमाग्यशालिनी एवं उत्तम व्रतका पालन करनेवाली हो; मेरे घरमें आनन्द-पूर्वक निवास करो । देवि मार्गवि जये ! सर्वश्रेष्ठ आनार्य-चरणोने तुम्हारा पूजन किया है, तुम चन्दन और पुष्पमालाचे अलंकृत हो तथा संसारके ममस्त ऐश्वर्योंको देनेवाली हो । तुम मेरे घरमें आनन्दपूर्वक विहरो । अङ्गिरामुनिकी पुत्री पूर्णे ! तुम अन्यक्त एवं अन्याकृत हो; इष्टके देवि ! तुम मुझे अभीष्ठ वस्तु प्रदान करो । मैं तुम्हार्रा इस घरमे प्रतिष्ठा चाहता हूँ । देवि ! तुम देशके स्वामी ( राजा ), प्राम या नगरके स्वामी तथा ग्रहस्वामीपर भी अनुम्रह करनेवाली हो । मेरे घरमें जन, धन, हाथी, घोड़े तथा गाय-भैंस आदि पशुओंकी इदि करनेवाली वनो । । २०—२३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें सभा आदिकी स्थापनाके विधानका वर्णन 'नामक पैसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥

# छाछठवाँ अथाय

#### देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा

श्रीभगवान् कहते हैं— अव में देव-समुदायकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा। यह भगवान् वासुदेवकी प्रतिष्ठाकी भाँति ही होती है। आदित्य, वसु, कद्र, साध्य, विश्वदेव, अश्विनीकुमार, ऋषि तथा अन्य देवगण— ये देवसमुदाय हैं। इनकी स्थापनाके विषयमें जो विशेषता है, वह वतलाता हूँ। जिस देवताका जो नाम है, उसका आदि अक्षर ग्रहण करके उसे मात्राऑद्वारा मेदन करे, अर्थात् उसमें स्वरमात्रा लगावे। फिर दीर्थ खरोंसे युक्त उन बीजोंद्वारा अक्ट्यास

करे । उस प्रथम अक्षरको बिन्दु और प्रणवसे संयुक्त करके भीज' माने । समन्त देवताओंका मूल-मन्त्रके द्वारा ही पूजन एवं स्थापन करे । इसके सिवा मैं नियम, व्रतः कुच्छू, मठ, सेतु, ग्रह, मासोपवास और द्वादशीवत आदिकी स्थापनाके विषयमें भी कहूँगा ॥१-४३॥

पहले शिला, पूर्णकुम्भ और कांस्प्रपात्र लाकर रक्खे । साधक ब्रक्षक्चेको लाकर 'सब् विष्णोः परमं' ( ग्रु॰ यजु॰ ६ । ५ ) मन्त्रके द्वारा कपिला गौके दुग्धसे यवमय चढ

५८०से ५८२में नाषा गवा है कि 'बरके छः मेद हैं—एकशास्त्र, ब्रिशास्त्र, त्रिशास्त्र, चतुःशास्त्र, सप्तशास्त्र, ब् इममेसे प्रत्येकके सील्ड-सील्ड भेद होते हैं। उन सबके नाम क्रमकः इस प्रकार हैं—१. श्वन, २. बान्य, ३. नय, ४. चन्द, ५. कर, ६. कान्य, ७. मनोरम, ८. सुरुक, ९, दुर्शक, १०. क्रूर, ११. श्रमुद, १२. स्वर्णद, १इ. श्वन, १४. बाक्रम्द, १५. बियुक, १६. बिलय। पूर्वीद दिशाओं में इनका निर्माण होता है। इनका नैसा नाम, हैसा ही गुण है। अपित करे । प्रणवके द्वारा उसमें घृत डालकर द्वीं (करूछी) से संघांटत करे । इस प्रकार चक्को सिद्ध करके उतार ले । फिर श्रीविष्णुका पृजन करके हवन करे । व्याह्वित और गायत्रीते युक्त 'सिद्धप्रासो०' (ग्रु० यजु० १४ । ४४ ) आदि मन्त्रसे चक-होम करे । 'विश्वसञ्जञ्चः' (ग्रु० यजु० १७ । १९ ) आदि वैदिक मन्त्रींसे भूमि, अनिन, सूर्य, प्रजापित, अन्तरिक्ष, ची, ब्रह्मा, पृथ्वी, कुवेर तथा राजा सोमको चतुर्थन्त एवं 'स्वाहा' संयुक्त करके इनके उद्देश्यसे आहुतियाँ प्रदान करे । इन्द्र आदि वेवताओंको इन्द्र आदिते सम्बन्धित मन्त्रींद्वारा आहुति वे । इस प्रकार चक्मागोका इवन करके आदरपूर्वक दिग्विक समर्पित करे ॥ ५-१० ॥

फिर एक सौ आठ पलाश-समिधाओंका हवन करके पुरुषसूक्तसे छूत-होम करे। 'इरावती धेनुमतो ॰' ( ग्रु॰ युड़॰ ५ । १६ ) मन्त्रसं तिलाहकका होम करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव—हन देवताओंके पार्षसा, ब्रह्मे तथा लोक-पालांके लिये एनः आहुति दे। पर्वत, नदी, ममुद्र —हन सबके उद्देश्यसे आहुतियोका हवन करके, तीन महा-ब्याहृतियोंका उच्चारण करके, सुवाके द्वारा तीन पूर्णाहुति दे। पितामह ! 'वौष्ट्' संयुक्त वैष्णाव मन्त्रसे पञ्चगव्य तथा चकका प्राशन करके आचार्यको सुवर्णयुक्त तिल्पात्र, वस्त्र एवं अलंकृत गाँ दक्षिणामें दे। विद्वान् पुरुष 'मगवान् विद्याः प्रीयताम् ।'—ऐसा कहकर व्रतका विसर्जन करें।। ११-१५।।

में मासोपवास आदि व्रतोंकी दूसरी विधि भी कहता हूँ । पहके देवाधिदेव श्रीहरिको यहसे संतुष्ट करे । तिल, तण्डुल, नीवार, श्यामाक अथवा यवके द्वारा वैष्णव चढ अपित करे । उसको छुतसे संयुक्त करके उतारकर मूर्ति-मन्त्रींसे हवन करे । तदनन्तर मासाधिपति विष्णु आदि देवताओंके उद्देश्यसे पुनः होम करे ।। १६-१८ ॥

अविष्णवे स्वाहा । अविष्णवे विभूषणाय स्वाहा ।
 विष्णवे शिपितिष्टाय स्वाहा । अविष्णवे वर्गसहाय स्वाहा ।
 पुरुवोत्तसाय स्वाहा ।

—आदि मन्त्रींसे चृतप्यत अध्यत्यवृक्षकी नार्षं सिमधाओंका इवन करे। 'विष्णो रराटमसि॰' (यकु॰ ग्रु॰ ६। २१) मन्त्रके द्वारा भी नारह आहुतियाँ दे। फिर 'इवं विष्णु॰' (ग्रु॰ यजु॰ ६।१६) मन्त्रसे चककी नारह आहुतियाँ प्रदान करे। 'तिविभासो॰' (ग्रु॰ यजु॰ ६।१६) मन्त्रसे चककी नारह आहुतियाँ प्रदान करे। 'तिविभासो॰' (ग्रु॰ यजु॰ १४।४४) आदि मन्त्रसे चृताहुति समर्पित करे। फिर शेष होम करके तीन पूर्णांदुति दे। 'युआते' (ग्रु॰ यजु॰ ६।१४) आदि अनुवाकका नप करके मन्त्रके आदिमें स्वकर्त्वक मन्त्रोक्चारणके प्रभात् पीपलके पसे आदिके पात्रमें रखकर चरका प्राशन करे।। १९-२२ई।।

तदनन्तर मासाधिपतियोंके उद्देश्यसे बारह ब्राह्मणोंको भोजन करावे । आचार्य उनमं तेरहवाँ होना चाहिये । उनको मधुर जलमें पूर्ण तेरह कलहा, उत्तम छन्न, पादुका, श्रेष्ठ वस्त्र, सुवर्ण तथा माला प्रदान करे । व्रतपूर्तिके लिये सभी बस्तुएँ तेरह-तेरह होनी चाहियं । भौएँ प्रसन्न हो । वे हिर्पेत होकर चरे ।'—ऐसा कहकर पीसला, उद्यान, मठ तथा सेनु आदिके समीप गोपथ ( गोचरभूमि ) छोड़कर दम हाथ ऊँचा यूप निवेशित करे । यहस्थ घरमें होम तथा अन्य कार्य विधिवत् करके, पूर्वोक्त विधिके अनुसार यहमे प्रवेश करे । इन सभी कार्योमें जनसाधारणके लिये अनिवारित अन्न-पत्र खुलवा दे । विद्वान् पुरुष ब्राह्मणोंको यथाहाक्ति दक्षिणा दे ॥ २३-२८॥

जो मनुष्य उद्यानका निर्माण कराता है, वह चिरकालतक नन्दनकाननमे निवास करता है। मठ-प्रदानते स्वर्गलोक एवं इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। प्रपादान करनेवाला
वरुणलोकमें तथा पुलका निर्माण करनेवाला देवलोकमें निवास
करता है। ईटका सेतु बनवानेवाला भी स्वर्गको प्राप्त होता
है। गोपथ-निर्माणसे गोलोककी प्राप्ति होती है। नियमों और
व्रतांका पालन करनेवाला विष्णुके साल्यको अधिगत
करता है। कुच्छूवत करनेवाला सम्पूर्ण पापोंका नाश कर
देता है। यहस्य-मनुष्योंको शिव आदि देवताओंकी
समुदाय-प्रतिष्ठा करनी चाहिये॥ २९-३२॥

इस प्रकार आदि जाग्नेय महापुराणमें व्देवता-सामान्य-प्रतिष्ठा-कथन' नामक खास्टवाँ अध्यान पूरा हुना ॥ ६६ ॥

# सद्दसठवाँ अध्याय

#### जीर्णोद्धार-विधि

श्रीभगवान् कहते हैं — ब्रह्मत् ! अय मैं जीणीं द्वारकी विधि बतलाता हूँ। आचार्य मूर्तिको विभूषित करके कान करावे। अत्यन्त जीर्ण, अङ्गदीन, भम्न तथा शिलामात्रावशिष्ट (विशेष विद्वते रहित) प्रतिमाका परिस्थाय करे। उसके स्थानपर पूर्ववत् देवगृहमें नवीन स्थिर-मूर्तिका न्यास करे। आचार्य वहाँपर [ मूत्रगुद्धि-प्रकरणमें उक्त ] संहारविधिने सम्पूर्ण तत्वांका संहार करे। गुक नृसिंह-मन्त्रकी सहस्र आहुतियाँ देकर मूर्तिको उत्वाह दे। फिर दाक्मयी मूर्तिको अमिने

the car a per force of

जला दे, प्रस्तरनिर्मित विसर्जित प्रतिमाको जलमें फेंक दे, धातुमयी या रक्षमयी मूर्ति हो तो उसे रामुदकी अगाध जल-राशिमें विसर्जित कर दे । जीर्णांक्व प्रतिमाको यानपर आरूद कर, वक्ष आदिने आच्छादित करके, गाज-वाजेके साथ ले जाय और जलमें छोड़ दे । फिर आचार्यको दक्षिणा दे । उसी दिन पूर्व प्रतिमाके प्रमाण तथा द्रव्यके अनुसार उसी प्रमाणकी मूर्ति स्थापित करे । इसी प्रकार कृप, वापी और तहाग आदिका बीर्णोद्धार करनेमे भी महान् फलकी प्राप्ति होती है ॥ १-६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'जीगोंद्वारिविध-कथन' नामक सबसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥

# अइसठवाँ अध्याय

#### उत्सव-विधिका कथन

भीभगवान् कहते हैं---अव मैं उत्सवकी विधिका वर्णन करता हूँ । देवस्थापन होनेके पश्चात् उसी वर्षमें एकरात्रः त्रिरात्र या अष्टरात्र उत्सव मनावे; क्योंकि उत्सबके विना देवप्रतिष्ठा निष्कल होती है। अयन या विषुव-संक्रान्तिके समय शयनीयवन या देवग्रहमें अथवा कर्ताके जिस प्रकार अनुकृष्ठ हो। भगवान्की नगरयात्रा कराते । उस समय मङ्गलाङ्करांका रोपणः नृस्य-गीत तथा गाजे-गाजेका प्रवन्ध करे । अङ्करोंके रोपणके लिये शराय ( परई ) या इँडिया भेष्ठ मानी गयी हैं। यव, शास्त्रि, तिस्त्र, मुद्ग, गोधूम, श्वेत सर्पण, कुरुस्थ, माप और निष्पावको प्रश्नालित करके वपन करे । प्रदीपोंके साथ राश्रिमें नगर-भ्रमण करते हुए इन्द्रादि दिकपालीं, कुमुद आदि दिग्गर्जी तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके उद्देश्यसे पूर्वादि दिशाओंमें बलि-प्रदान करे । जो मनुष्य देवविम्बका बहन करते हुए देवयात्राका अनुगमन करते हैं। उनको पद-पदपर अश्वमेध यशके फलकी प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदाय नहीं है ॥ १-६३ ॥

आचार्य पहले दिन देवमन्दिरमें आकर देवताको सुचित करे—'भगवन् ! देवश्रेष्ठ ! आपको कल तीर्थयात्रक करनी है। सर्वेष्ठ ! आप उसका आरम्भ करनेकी आज्ञा देनेमें मदा समर्थ हैं। देवताके सम्मुख इस प्रकार निवेदन करके उत्सव-कार्यका आरम्भ करे। चार म्तम्भोंसे युक्त मङ्गलाङ्कुरी-की घटिकासे समन्वित तथा विभूपित वेदिकाके समीप जाय। उसके मध्यभागमें खिम्तकपर प्रतिमाका न्यास करे। काम्य अर्थको लिखकर चित्रोंमे स्थापित करके अधिवासन करे॥ ७-१०॥

फिर विद्वान् पुरुष वैणावोके साथ मूल-मन्त्रसे देवमृर्तिके अ हांमें घृतका लेगन करे तथा मारी रात घृतधाराने अभिषेक करे । देवताको दर्पण दिख्यलंकर, आरतीः गीतः बाध आदिके साथ मङ्गलकृत्य करे। व्यक्त हुत्यवे एवं पूजन करे । फिर दीपः, गन्ध तथा पुष्पादिसे यजन करे । हरिडाः, कपूरः, केमर और देवत-चन्दन-चूणंको देवमृर्ति तथा भक्तींके सिरपर छोड्नेसे समस्त तीर्थोंके फल्की प्राप्ति होती है । आचार्य यात्राके लिये नियन देवमृर्तिकी रथपर स्थापना और अर्थना करके छत्र-चंवर तथा शङ्कनाद आदिके माथ राष्ट्रका पालन करनेवाली नदीके तटपर ले जाय ॥ ११-१४ ॥

नदीमें नइलानेते पूर्व वहाँ तटपर वेदीका निर्माण करे ! फिर मूर्तिको यानसे उतारकर उसे वेदिकापर विन्यसा करे ! वहाँ चढ निर्मित करके उसकी आहुति देनेके पश्चात् पायसका होम करे । फिर वहणदेवतासम्बन्धी मन्त्रींसे तीर्थोका आवाहन करे । 'आयो हि हा॰' आदि मन्त्रींसे उनको अर्घ्य प्रदान करके प्रजन करे । देवमृतिंको छेकर जलमें अपमर्थण करके ब्राह्मणों और महाजनोके साथ खान करे । स्नानके पश्चान् मूर्तिको छ आकर वेदिकापर रक्त । उस दिन देवताका वहाँ पूजन करके देवप्रासादमें ठे जाय । आचार्य अग्रिमें स्थित देवका पूजन करे । यह उस्तव भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है ॥ १५-१९॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यत्सव-विविक्यन नामक अहस्राठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

## उनहत्तरवाँ अध्याय

### स्नपनोत्सनके विस्तारका वर्णन

अश्निदेख कहतं हैं—ब्रह्मन् ! अव मैं स्नपनोत्सवका विश्वारपूर्वक वर्णन करता हूं । प्रासादके सम्मुख मण्डपके नीचे मण्डलमे कलशोंका न्यास करे । प्रारम्भकालमें तथा सम्पूर्ण कर्मोंको करते समय भगवान श्रीहरिका ध्यानः पूजन और हवन करे । पूर्णाहुतिके साथ हजार या सी आहुतियाँ दे । फिर स्नान द्रब्योंको लाकर कलशोंका विन्यास करे । कण्डस्भ्रयुक्त कुम्मोंका अधिवासन करके मण्डलमें रक्खे ॥ १—३॥

चौकोर मण्डलका निर्माण करके उस ग्यारह रेखाओं-द्वारा विभाजित कर दे। फिर पार्श्वभागकी एक रैखा मिटा दे । इस तरह उस मण्डलमं चारों दिशाओंमं नी-नी कोष्ठकोकी स्थापना करके उनको पूर्व आदिके कमसे शालिचुर्ण आदिने पूरित करे । फिर बिद्धान् मनुष्य कुम्भमुद्राकी रचना करके पूर्वादि दिशाओं में स्थित नवकमें कळश ळाकर रक्ने। पुण्डरीकाक्ष-मन्त्रसे उनमं दर्भ डाले । सर्वरत्नवमन्त्रित जलपूर्ण कुम्भको मध्यमं विन्यस्त करे । शेष आढ कुम्भोंमे क्रमशः यवः बीहः तिलः नीबारः स्थामाकः कुलस्थः मुद्रग और इवेत सर्वय डालकर आढ दिशाओंमें स्वापित करें। पूर्वदिशावतीं नवकमें घृतपूर्ण कुम्म रक्षे । इसमें पलाश, अश्वत्य, वट, बिल्ब, उदुम्बर, प्लक्ष, जम्बू, शमी तथा कपित्य वृक्षकी छालका बनाथ डाले । आग्नेमकोणवर्ती नवकर्मे मधुपूर्ण घटका न्यास करे। इस कलहामें गोश्चक्र पर्वतः गङ्गाजलः गजशालाः तीर्थः खेत और खिळ्डानः — इन आठ खलोकी मृत्तिका छोडे ॥ ४--१०॥

दक्षिणदिशावर्ती नवकमें तिल-तैलवे परिपूर्ण घट खाषित

करे । उसमें कमदाः नारंगीः, जम्बीरी नीब्, खज्राः मृत्तिकाः नारिकेल, सुपारी, अनार और पनस ( कटहल ) का पल डाल दे । नैर्भ्युत्यकोणगत नवकमें क्षीरपूर्ण कलदा रक्खे । उसमें कुङ्कमः नागपुष्पः चम्पकः मालतीः महिकाः पुनागः करबीर एवं कमल-कुसुमीको प्रक्षिप्त करे । पश्चिमीय नवकमैं नारिकेळ-जलसे पूर्ण कलशमें नदी, समुद्र, सरोबर, कृप, वर्षी, हिम, निर्शर तथा देवनदीका जल छोड़े। बायन्यकोणवर्ती नवकर्मे फदलीजलप्रित कुम्भ रक्ते । उसमे सहदेवी। कुमारो, सिंही, ब्यामी, अमृता, बिष्णुपणी, दुर्बी, वच--इन दिन्य ओषियोको प्रक्षिप्त करे । पूर्वोदि उत्तरवर्ती नबक्षमे दक्षिकल्याका बिन्यास करे । उसमें क्रमशः ५%। इलायची, तज, कृष्ट, सुगन्धवाला, चन्दनद्वय, लता, कस्तूरी, कुणागुर तथा सिद्ध द्रव्य डाळ दे । ईशानस्य नवकमे शान्तिजल्ले पूर्ण कुम्म रक्ले । उसमें ऋमशः शुभ्र रजतः **छोइ**, त्रपु, कास्य, सीसक तथा रत्न डाल्ड। प्रतिमाको ष्ट्रतका अभ्वङ्ग तथा उद्धर्तन करके मूल-मन्त्रसे स्नान करावे । फिर उसका गम्बादिके द्वारा पूजन करें । अग्निमें होम करके पूर्णाहृति दे । सम्पूर्ण भूतांको बल्टि प्रदान करे । ब्राह्मणींको दक्षिणापुर्वक भोजन करावे । देवता और मुनि तथा बहुत-से भूपाल भी भगवद्विग्रहका अभिवेक करके ईश्वरत्वको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार एक इजार आठ कलशोंसे स्नपनोत्सवका अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। यशके अवभृथ-स्नानमें भी पूर्णस्नान सम्पन्न हो जाता है। पार्वती तथा सक्सीके विवाह आदिमें भी स्नपनोत्सव किया जाता है ॥ ११----२३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमं प्रनवनोत्सव-विधि-कथन' नामक् उनहत्तरवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## सत्तरवाँ अध्याय बुबोंकी प्रतिष्ठाकी विधि

श्रीभगवान् कहते हैं — बहान् ! अब मैं वृक्षप्रतिष्ठाका वर्णन करता हूँ, जो भोग एव मोक्ष प्रदान करनेवाली है । वृक्षोंको सर्वोषधिजलने लिम, सुगन्धित चृणंसे विभूषित तथा मालाओंसे अलकृत करके विद्धांने आवेष्टित करे । सभी वृक्षोंका सुवर्णमयी सूचीने कर्णवेधन तथा सुवर्णमयी दालाकासे अज्ञन करे । वेदिकापर मात फल रक्षने । प्रत्येक वृक्षका अधिवामन करे तथा कुम्भ ममर्पित करे । फिर इन्द्र आदि दिक्पालोंके उद्देश्यने बलिप्रदान करे । वृक्षके अधिवासनके ममय ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेदके मन्त्रोंसे अथवा विद्या-देवता-सम्बन्धी तथा मत्त्रभैरव-सम्बन्धी मन्त्रोंसे होम करे । भेष्ठ ब्राह्मण वृक्षवेदीपर स्थित कलशों ह्यार वृक्षों और यजमानको स्नान करामें। यजमान अलंकृत होकर ब्राह्मणोंको गो, भूमि, आभूषण तथा बद्धादिकी दक्षिणा दे तथा चार दिनतक क्षीरयुक्त भोजन कराने। इस कर्ममें तिल, घृत तथा पलाश-समिघाओं ने हवन करना चाहिये। आचार्यको दुगुनी दक्षिणा दे। मण्डप आदिका पूर्ववत् निर्माण करे। बुझ तथा उद्यानकी प्रतिष्ठासे पापोंका नाश होकर परम मिद्धिकी प्राप्ति होती है। अब सूर्य, शिव, गणपति, शक्ति तथा श्रीहरिके परिवारकी प्रतिष्ठाकी विधि सुनिये, जो भगवान् महेश्वरने कार्तिकेयको बतलायी थी।। १—९।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें पादप-प्रतिष्ठा-विधिवर्णन नामक सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७० ॥

## इकहत्तरवाँ अध्याय

#### गणपतिपूजनकी विधि

भगवान् महेश्वरने कहा—कार्तिकेय! मैं विभोके विनाशके लिये गणपतिपृजाकी विधि बनलाता हूँ, जो सम्पूर्ण अभीष्ट अर्थोंको खिद्ध करनेवाली है। 'गणंजयाब स्वाहा॰'— हृदस, 'एकदंष्ट्राय हुं फट्।'— निर, 'अचककर्णिने नमो नमः।' कवचः 'महोद्राय चण्डाय नमः।' नेत्र एवं 'सुद्रण्डहन्त्राय हुं फट्।' अस्त है।—इन मन्त्रोंद्रारा अन्नन्यास करे। गण, गुह, गुह-पादुका, शक्ति, अनन्त और धर्म— इनका मुख्य कमल्यमण्डलके कर्ष्य तथा निम्न दलीमें पूजन करे एवं कमलकर्णिकामे बीजकी अर्चना करे। तीवा, ब्वालिनी, नन्दा, भोगदा, कामरूपिणी, उमा, तेजोवती, मत्या एवं

विमनाशिनी—इन नौ पीठशक्तियोकी भी पूजा करे । फिर चन्दनके चूर्णका आसन समर्पित करे । यं शोपकवायुः पर अभिः क्षं प्रस्त (पृथिवी) तथा वं अमृतका बीज माना गया है ।

'कें कम्बोद्सय विश्वहे महोद्सय धीमहि तसी दन्ती प्रचोद्यात्।'—यह गणेश-गायत्री-मन्त्र है। गणपति, गणाधिप, गणेश, गणनायक, गणकीड, वकतुण्ड, एक-दंण्ट्र, महोदर, गजवक्त्र, लम्बोदर, विकट, विभनाशन, धूम्र-वर्ण तथा इन्द्र आदि दिक्पाल—इन सबका गणपतिकी पूजामें अङ्गरूपते पूजन करे॥ १—८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्याणपतिपूजा-विश्वकथन' नामक इकहसारबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥

# बहत्तरवाँ अध्याय

#### स्नान, संध्या और तर्पणकी विधिका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं स्कन्द ! अब मैं नित्य-नैमित्तिक आदि स्नानः संच्या और प्रतिष्ठासहित पूजाका वर्णन करूँगा। किमी तालाव या पोखरेसे अख्य-मन्त्र (फट्) के उच्चारणपूर्वक आठ अक्कुल गहरी मिट्टी ग्नोदकर निकाले । उसे सम्पूर्णस्पसे ले आकर उसी मन्त्र-द्वारा उसका पूजन करें। इसके बाद शिरोमन्त्र (स्वाहा ) से उस मृत्तिकाको जलाशयके तटपर रखकर अस्त्रमन्त्रसे उसका शोधन करें। फिर शिखामन्त्र (वषट्) के उचारण-

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | , |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



संध्यादेवी--गातःकाळ

पूर्वक उसमेंसे तृण आदिको निकालकर, कवच-मन्त्र (हुम्)से उस मृत्तिकाके तीन भाग करे । प्रथम भागकी जलमिश्रित
मिट्टीको नाभिते लेकर पैरतकके अङ्गोंमें लगावे । तत्पश्चात्
उसे घोकर, अञ्च-मन्त्रह्वारा अभिमन्त्रित हुई दूसरे भागकी
दीतिमती मृत्तिकाद्वारा शेष सम्पूर्ण शरीरको अनुलिस करके,
देनों हाथोंने कान-नाक आदि इन्द्रियोंके छिद्रोंको बंद कर,
साँस रोक मन-ही-मन कालग्निके समान तेजोमय अञ्चका
चिन्तन करते हुए पानीमें हुवकी लगाकर स्नान करे । यह
मल (शारीरिक मैल) को दूर करनेवाल स्नान कहलाता
है। इसे इस प्रकार करके जलके भीतरसे निकल आवे
और संध्या करके विधि-स्नान करे ॥ १-५। ॥

द्दय-मन्त्र ( नमः ) के उचारणपूर्वक अङ्कर्ममुद्राद्वारा सरस्वती आदि तीर्थेमिंसे किसी एक तीर्थका भावनाद्वारा आकर्षण करके, फिर संदार मुद्राद्वारा उसे अपने सधीनवर्ती जलाशयमें स्थापित करें । तदनन्तर शेष ( तोमरे भागकी ) मिट्टी लेकर नाभितक जलके भीतर प्रवेश करे और उत्तरा-भिमुख हो। बायों हथेस्रीपर उसके तीन भाग करे। दक्षिण-भागकी मिट्टीको अङ्गन्यास-सम्बन्धी मन्त्रोद्वारा ( अर्थात् 🦈 हृद्याय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाये वधट्, कवचाय हुस्, नेत्रत्रयाय वीषट् तथा असाय फट्--इन छः मन्त्रोंद्वारा ) एक बार अभिमन्त्रित करे। पूर्वभागकी मिट्टीको 'असाय फट्'—इस मन्त्रका सात बार जप करके अभिमन्त्रित करे तथा उत्तरभागकी मिट्टीका 🗫 नमः शिवाय ।'—इस मन्त्रका द्स बार जप करके अभिमन्त्रण करे। इस तरह पूर्वोक्त मृत्तिकाके तीन भागोंका क्रमशः अभिमन्त्रण करना चाहिये । तत्पश्चात् पहले उन मृत्तिकाओंमेंसे थोडा-थोडा-सा भाग लेकर सम्पूर्ण दिशाओं में छोड़े । छोड़ते समय 'अखाय इं फट्।' का जप करता रहे। इसके बाद 🗫 नमः शिवाय ।'--इस शिव-मन्त्रका तथा 'के सोमाब स्वाहा ।' इस होम-मन्त्रका जप करके जलमें अपनी भुजाओंको षुमाकर उसे शिवतीर्थस्वरूप बना दे तथा पूर्वोक्त अङ्गन्यास-

सम्बन्धी मन्त्रोंका जप करते हुए उसे मसकसे लेकर पैर-तकके सारे अङ्गोंमें लगावे ॥ ६—-९॥

तदनन्तर अङ्गन्यास-सम्मन्धी चार मन्त्रीका पाठ करते हुए दाहिनेसे आरम्म करके वार्ये तकके हृदय, सिर, शिला और दोनों मुजाओंका स्पर्श करे तथा नाक, कान आदि सारे छिद्रोंको बंद करके सम्मुलीकरण-मुद्राद्वारा मगवान् शिव, विष्णु अथवा गङ्गाजीका स्परण करते हुए जल्में गोता लगावे। कि हरवाय नमः । 'किरसे स्वाहा।' किसाये वष्ट्।' क्ववाय हुम्।' 'नेत्रत्रवाय वौषट्।' तथा 'अकाय कट्।'—इन पडङ्ग-सम्बन्धी मन्त्रीका उच्चारण करके, जलमें स्थित हो, वार्ये और दार्ये हाथ. दोनोंको मिलाकर, कुम्भमुहाद्वारा अभिषेक करे। फिर रक्षाके लिये पूर्वादि दिशाओंमें जल छोड़े। सुगन्ध और ऑवला आदि राजीचित उपचारसे स्नान करे। स्नानके पश्चात् जल्मे बाहर निकलकर संहारिणी-मुद्राद्वारा उस तीर्थका उपसंहार करे। इसके वाद विधि-विधानसे ग्रुद्ध, संहितामन्त्रसे अभिमन्त्रित तथा निश्चत्ति स्थादिके द्वारा शोधित मस्से स्नान करे। १०—-१४६॥

अञ्चलक हुं कट्।'---इस मन्त्रका उचारण करके। सिरसे पैरतक भसाद्वारा मलस्नान करके फिर विधिपूर्वक शुद्ध स्नान करे । ईशानः तत्पुरुपः अधोरः गुह्मक या बामदेव तथा सद्योजात-सम्बन्धी मन्त्रींद्वारा क्रमदाः मस्तकः मुख, हृदय, गुब्बाङ्ग तथा शरीरके अन्य अवपनोंमें उद्दर्तन (अनुलेप) लगाना चाहिये । तीनी संध्याओंके समयः निशीयकालमें, वर्षाके पहले और पीछे, सोकर, खाकर, पानी पीकर तथा अन्य आवश्यक कार्य करके आग्नेय स्तान करना चाहिये। जीः नपुंसकः शुद्धः विल्लीः शव और चुरेका स्पर्ध हो जानेपर भी आग्नेय स्नानका विधान 🕽 । चुल्लुभर पवित्र जल पी ले, यही 'आग्नेय-स्नान' है । सर्यकी किरणोंके दिखायी देते समय यदि आकाराले जलकी वर्षा हो रही हो तो पूर्वाभिमुख हो, दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर, ईशान-मन्त्रका उचारण करते हुए, सात पग चल-कर उस वर्षांके जलसे स्नान करे । यह 'माहेन्द्र-स्नान' कहळाता है। गौओंके समूहके मध्यभागमें स्थित हो उनकी खुरोंसे खुदकर ऊपरको उद्दी हुई धूलसे इष्टदेव-सम्बन्धी मूळमन्त्रका जप करते हुए अथवा कवच-मन्त्र (हुम् ) का जप करते हुए जो स्नान किया जाता है, उसे पावनस्नान? कहते हैं ॥ १५---२०५ ॥

( मन्त्रमहाणंश )

मध्यमा अँगुलीको सीधी रखकर तर्जनीको विचले पोक्तक उसके साथ सटाकर कुछ सिकोक ले—वही अङ्गरा-ग्रहा है।

कथोमुख बानहस्तपर कर्ष्यमुख दाहिना हाथ रखकर कँगुकियों-को परस्पर प्रथित करके प्रमावे—यह संहार-मुद्रा है ।

सद्योजात आदि मन्त्रोंके उच्चरणपूर्वक जो जलसे अभिवेक किया जाता है, उसे ध्मन्त्रस्तान' कहते हैं। इसी प्रकार वरुणदेवता और अग्निदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंसे भी यह स्नान-कर्म सम्पन्न किया जाता है। मन-ही-मन मूल-मन्त्रका उच्चारण करके प्राणायामपूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिये। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णुदेवता आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्योंमें उन-उन देवताओं के मन्त्रोंसे ही स्नान करावे॥ २१—२३॥

कार्तिकेय ! अब मैं विभिन्न मन्त्रों द्वारा संध्या-विधिका सम्यग् वर्णन करूँगा । मलीमाँति देख-भालकर ब्रह्मती थंसे तीन बार जलका मन्त्रपाठपूर्वक आचमन करे । आचमन-कालमें आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्व—हन शब्दों के अन्तमें 'नमः' सहित 'स्वाहा' शब्द जोड़कर मन्त्रपाठ करना चाहिये । यथा 'ॐ आत्मतत्त्वाय नमः स्वाहा ।' 'ॐ विद्यातत्त्वाय नमः स्वाहा । ' क्यात्वाय नमः स्वाहा ।' 'ॐ विद्यात्वाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहाय ।' 'ॐ विद्यात्वाय नमः स्वाहाय नमः स्व

संध्यादेवी प्रातःकाल ब्रह्मशक्तिके रूपमें उपस्थित हैं। इंसपर आरूढ हो कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्ति लाल है। वे चार मुख और चार मुजाएँ भारण करती हैं। उनके दाहिने हाथोंमें कमल और स्कटिकाशकी माला तथा वायें, हाथोंमें दण्ड एवं कमण्डल शोमा पाते हैं। • मध्याह्मकालमें वैष्णवी शक्तिके रूपमें संध्याका ध्यान करे। वे गरुडकी पीठपर पिछे हुए कमलके आसनपर विराजमान हैं। उनकी अङ्गकान्त क्वेत है। वे अपने बायें हाथोंमें शङ्क और चक्र भारण करती हैं तथा दायें हाथोंमें गदा एवं अमयकी मुद्राले सुशोमित हैं। †

सायंकाख्ये संध्यादेवीका रहशक्तिके रूपमें ध्यान करे। वे वृष्यमकी पीठपर विक्ठे हुए कमछके आसनपर बैठी हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे मस्तकपर अधंचन्द्रके मुकुटसे विभूषित हैं। दाहिने हाथोंमें त्रिशूछ और रहाछ धारण करती हैं और बायें हाथोंमें त्रिशूछ और रहाछ धारण करती हैं और बायें हाथोंमें अभय एवं शक्तिसे गुशोमित हैं। में ये संध्याएँ कमोंकी साक्षिणी हैं। अपने-आपका उनकी प्रभासे अनुगत समझे। इन तीनके अतिरिक्त एक चौथी संध्या है, जो केवछ जानीके छिये है। उसका आधी रातके आरम्भमें बोधात्मक साक्षात्कार होता है।। २७—२०॥

ये तीन संध्याएँ क्रमशः हृदयः बिन्दु और ब्रह्मरत्भमें स्थित हैं। चीथी संध्याका कोई रूप नहीं है। वह परमशिवमें बिराजमान हैं। क्योंकि वह शिव सबसे परे हैं। इसलिये इसे परमा सध्यां कहते हैं। तर्जनी अँगुलोके मूलभागमें पितरोंका, कनिष्ठाके मूलभागमें प्रजापतिका, अङ्गुष्ठके
मूलभागमें ब्रह्माका और हाथके अग्रमागमें देवताओंका
तीर्थ है। दाहिने हाथकी हयेलीमें अग्निका, वार्यी हयेलीमें
सोमका तथा अँगुलियोंके सभी पर्वो एव संवियोंमें ऋपियोंका तीर्थ है। संध्याके ध्यानके पश्चात् शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंहारा तीर्थ (जलाशय) को शिवस्वरूप बनाकर आपी हि हा'
इत्यादि संहिता-मन्त्रोंद्वारा उसके जलसे मार्जन करे। बार्ये
हाथपर तीर्थके जलको गिराकर उसे रोके रहे और दाहिने
हाथसे मन्त्रपाठपूर्वक क्रमशः सिरका सेचन करना 'मार्जन'
कहलाता है। ३१—३५॥

इसके बाद अवमर्यण करे। दाहिने हाथके दोनेमें रक्ले हुए बोधरूप शिवमय जलको नामिकाके समीप ले जाकर वायीं—हडा नाहीद्वारा मॉसको लींचकर रोके और भीतरते काले रंगके पाप-पुरुषको दाहिनी—पिक्नला नाड़ी-द्वारा बाहर निकालकर उस जलमें स्थापित करे। फिर उस पापयुक्त जलको हयेलीद्वारा बज्रमयी शिलाकी भावना करके उसपर दे मारे। इससे अवमर्वणकर्म सम्पन्न होता है। तदनन्तर कुरा, पुष्प, अञ्चत और जलसे युक्त अर्घ्यांक्रिले लेकर, उसे कि नमः शिवाय स्वाहा।'—इस मन्त्रसे भगवान शिवको समर्पित करे और स्थाशिक गायत्रीमन्त्रका जप

अब मैं तर्पणकी विधिका वर्णन करूँगा । देवताओं के

इंसपबासना रक्तां चतुर्वक्तां चतुर्युजाम् ।
 अञ्जाक्षमालिनीं दक्षे वामेदण्डक्रम्ण्डकुम् ॥
 (अधि० ७२ । २७ )

र्ग तास्वपेषासर्ना ज्यायेग्मध्याहे वैज्यावी सिताम् । शहानकावरां वामे दक्षिणे सगदाययाम् ॥ (अग्नि० ७२ । २८ )

रीत्री व्यावेद् वृत्राव्यस्यां त्रिनेत्रां शशिभृषिताम् । त्रिकृत्वश्वरां दक्षे वामे सामवशक्तिकाम् ॥ (अग्नि० ७२ । २९)

₽.

ियं देवतीर्थंसे उनके नाममन्त्रके उचारणपूर्वक तर्पण करे ।

'कें हूं शिवाय स्वाहा ।' ऐसा कहकर शिवका तर्पण करे ।

हसी प्रकार अन्य देवताओंको भी उनके स्वाहायुक्त नाम

हेकर जलते तृप्त करना चाहिये । 'कें हां हृद्याय नमः ।

कें हीं शिरसे स्वाहा । कें हुं शिखाये वपट् । कें हैं कवचाय
हुम् । कें हीं नेत्रत्रवाय वीषट् । कें हः अकाय फट् ।'—हन
वाक्योंको क्रमशः पदकर हृदयं सिर, शिखा, कवच, नेत्र

एवं अका विषयक न्यास करना चाहिये । आठ देवगणींको
उनके नामके अन्तमें 'नमः' पद जाहकर तर्पणार्थं जल
अपित करना चाहिये । यथा—कें हां आदित्येभ्यो नमः ।

कें हां बसुम्यो नमः । कें हां रहेभ्यो नमः । कें हां विश्वेभ्यो
देवेभ्यो नमः । कें हां सहस्यो नमः । कें हां श्वृप्यो नमः ।

कें हां बसुम्यो नमः । तत्यक्षात् जनेकको कण्डमें मालाकी भाँति धारण करके सृषियोका तर्पण करे ॥ ३९ —४१ ॥

'ॐ हां अन्नये नमः । ॐ हां विस्पाय नमः । ॐ हां पुल्लाये नमः । ॐ हां क्रनये नमः । ॐ हां भरहाजाय नमः । ॐ हां विश्वामिन्नाय नमः । ॐ हां प्रचेतसे नमः । ॐ हां विश्वामिन्नाय नमः । ॐ हां प्रचेतसे नमः । ॐ हां प्रचेतसे नमः । ॐ हां मरीचये नमः । ं ॐ हां प्रचेतसे नमः । ॐ हां मरीचये नमः । ं ॐ हां प्रचेतसे विद्या अञ्चलि जल दे । तत्यक्षान् समकादि मनुष्योंको (दो-दो अञ्चलि) जल देते हुए निम्नाङ्कित मन्त्रवाक्य पद् ाॐ हां सनकाय वषट् । ॐ हां सनत्काय वषट् । ॐ हां सन्तकाय वषट् । ॐ हां सनकाय वष्टि । ॐ हां सन्तकाय वषट् । ॐ हां सन्तकाय वष्टि । ॐ हां सन्तकाय वष्टि । ॐ हां सनकाय वष्टि । ॐ हां सनकाय

'क हां सर्वेभ्यो भूतेभ्यो वषर् ।'—इस मन्धरे वपर्

स्वरूप भूतगणींका तर्पण करे । तत्पक्षात् यशोपवीतको वाहिने कंषेपर करके दुहरे मुद्दे हुए कुशके मूळ और अग्र-मागसे तिळमहित जळकी तीन तीन अञ्जलियों दिव्य पितरोंके ळिये अपित करे । 'के हां कव्यवाहनाय स्वथा । के हां अनलाव स्वथा । के हां शोमाव स्वथा । के हां यमाय स्वथा । के हां अग्रिक्यात्मेग्यः स्वथा । के हां अग्रिक्यात्मेग्यः स्वथा । के हां आग्रिक्यात्मेग्यः स्वथा । के हां आग्रिक्याः स्वथा । के हां सोमित्मेग्यः स्वथा । के हां आग्रिक्यात्मेग्यः स्वथा । के हां आग्रिक्यात्मेग्यः स्वथा । के हां आग्रिक्याः स्वथा । के हां सोमित्मेग्यः स्वथा । के हां आग्रिक्याः स्वथा । के हां आग्रिक्याः स्वथा । के हां आग्रिक्यां स्वथाः । के हां सोमित्मेग्यः स्वथा । के हां आग्रिक्यां स्वथाः । के हां आग्रिक्यां स्वथाः । के हां आग्रिक्यां स्वथाः । के हां सोमित्मेग्यः स्वथाः । के हां आग्रिक्यां स्वथाः । के हां आग्रिक्यां स्वथाः । के हां सोमित्मेग्यः स्वथाः । के हां आग्रिक्यां स्वथाः । के हां सामित्मेग्यः सामित्मेग

🍅 हां ईसानाय पित्रे स्वधा ।' कहकर विताको, 'ॐ हां पितामहाय स्वधा । कहकर पितामहको तथा 🦈 हा शास्त-प्रपितामहाय स्वधा । कहकर प्रपितामहको भी तुस करे। इमी प्रकार समस्त प्रेत-पितमंका तर्पण करे। यथा--- 'कें हो पितृम्यः स्वधा । ॐ हां पितामहेभ्यः स्वधा । ॐ हां प्रपिता-महेभ्यः स्वधा । 🥕 हां बृद्धप्रपितामहेभ्यः स्वधा । 👺 हां मानुभ्यः स्वधा । 🍑 हां मातामहेभ्यः स्वधा । 👺 हां प्रमाता-महेभ्यः स्वधा । 🌄 हां वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वधा । 🥸 हां सर्वेभ्यः पितृभ्यः स्वधा । ॐ हां सर्वेभ्यः ज्ञातिभ्यः स्वधा । 🕉 हां सर्वाचार्चेभ्यः स्वधा। ॐ हां दिग्ग्यः स्वधा। ॐ हां दिक्पतिभ्यः स्वधा। ॐ हां सिद्धेभ्यः स्वधा। ॐ हां मातुभ्यः स्वधा । ॐ हां ग्रहेभ्यः स्वधा । ॐ हां रक्षोभ्यः स्वधा ।'---इन वाक्याको पढते हुए क्रमशःपितरोः पितामहीं बुद्धप्रविताबद्दाः भाताओं। मातामहो। प्रमातामहो। बुद्धप्रमाता-महीं। सभी पितरां। सभी ज्ञातिजनो। सभी आचार्यो। सभी दिशाओं, दिक्यतियों, सिद्धों, मातृकाओं, प्रद्वों और राक्षसींको जलाजालि दे ॥ ४० —५१ ॥

इस प्रकार दि आग्नेय महापुराणमें स्नान आदिकी विधिका वर्णन नामक बहत्तरवाँ अध्याप पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

### तिहत्तरयाँ अध्याय सर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन

महादेवजी कहते हैं — स्कन्द ! अव मैं करन्याम और अङ्गन्यासपूर्वक सूर्यदेवताके पूजनकी विधि बताऊँगा । धौं तेजोमय सूर्य हूँ? — ऐसा चिन्तन करके अर्घ्य-पूजन करे । छाल रंगके चन्दन या रोलीसे मिश्रित जलको ललाटके निकटतक छ जाकर उपके द्वारा अर्घ्यात्रको पूर्ण करे । उसका गन्धादिसे पूजन करके सूर्यके अङ्गोद्वारा रक्षाव-

गुण्डन करे । तत्पश्चात् जलले पूजा-सामग्रीका प्रोक्षण करके पूर्वीभिमुल हो सूर्यदेवकी पूजा करे । 'ॐ आं हृइवाय नमः ।' इस प्रकार आदिमें स्वर-बीज लगाकर मिर आदि अन्य सन अक्कोंमें भी न्यास करे । पूजा-गृहके द्वारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डी'का और वामभागमें 'पिक्नल'का पूजन करे । ईशानकोणमें 'मं मणपतये नमः ।' इस मन्त्रमे 'सणोश'की और अग्निकोणमें गुरुकी पूजा करे। पीठके मध्यमागर्मे कमलाकार आस्मका चिन्तन एवं पूजन करे। पीठके अग्नि आदि चारों कोणोंमें कमशः विमल, सार, आराध्य तथा परम सुलकी और मध्यभागर्मे प्रभूतासनकी पूजा करे। उपर्युक्त प्रभूत आदि चारोंके वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति निंहके समान है। इन सबकी पूजा करनी चाहिये॥ १-—५॥

पीठस्थ कमलके भीतर **'रां** दी**सायै नमः।' इ**स मन्त्रद्वारा दीताकीः 'री स्हमायै नमः ।' इप मन्त्रते सूक्ष्माकीः 'रूं जयाये नमः ।' इससे जनकी, 'रें भद्राये नमः ।' इससे भद्राकी, 'रैं विभूतये नमः ।' इसमे विभूतिकी, 'रॉ विमलाये नमः ।' इससे विमलाकी, 'रौं भमोचाये नमः ।' इससे अमोघाकी तथा 'रं विद्युतायै नमः ।' इससे विद्युता-की पूर्व आदि आठों दिशाओं में पूजा करे और मध्यभागभें 'रः सर्वतोसुरूये नमः ।' इस मन्त्रसे नवो पीठशक्ति सर्वतोमुखीकी आराधना करे। तत्पश्चात् 🥗 ब्रह्मविष्णु-शिबात्मकाय सौराय योगपीठात्मने नमः।' इस मन्त्रके द्वारा स्यंदेवके आसन (पीठ)का पूजन करे। तदनन्तर 'ससोल्काय नमः ।' इस भडक्षर मन्त्रके आरम्भमें ॐ 💅 संं जीइकर नौ अक्षरोसे युक्त ( 🗗 हं सं ससोहकाय नमः।' ---इस) मन्त्रद्वारा सूर्यदेवके विग्रहका आवाहन करे । इस प्रकार आवाहन करके भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये ॥ ६ -७३ ॥

अञ्जलिमें लिये हुए जलको ललाटके निकटतक से जाकर रक्त वर्णवाले मूर्यरेवका ध्यान करके उन्हें भावनाद्वारा अपने सामने स्थापित करें। फिर 'द्वां द्वीं सः सूर्याय नमः।' ऐसा कहकर उक्त जलसे सूर्यरेवको अर्घ्य दे। इसके बाद 'बिम्बं-मुद्रा' दिखात हुए आबाहन आदि उपचार अर्पित करें। तदनन्तर सूर्यदेवकी प्रीतिके लिये गन्ध (चन्दन-रोली) आदि समर्पित करें। तत्यश्चात् 'पद्ममुद्रा' और 'बिम्बमुद्रा' दिखाकर अग्नि आदि कोणोंमें हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करें। अग्निकोणमें 'ॐ आं हृदयाय नमः।' इस मन्त्रसे हृदयकी, नैत्र्यंत्यकोणमें 'ॐ सूं: अर्कोच

किरसे स्वाहा ।' इससे सिरकी, वायव्यकोणमें ' मुदः सुरेशाय शिखाये वषट् ।' इससे शिखाकी, ईशानकोणमें ' स्वः कवचाय हुम् ।' इससे कवचकी, इष्टदेव और उपासकके बीचमें ' हां नेत्रत्रवाय वौषट् ।' से नेत्रकी तथा देवताके पश्चिमभागमें 'दः अखाय फट् ।' इस मन्त्रसे अखाकी पूजा करें । इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में मुदाओं का प्रदर्शन करे ॥ ८—११३ ॥

हृदय, सिर, शिला और कवच-इनके लिये पूर्वादि दिशाओं में धेनुमुद्राका प्रदर्शन करे । नेत्रोंके लिये गोश्यक्ककी मुद्रा दिखाये। अस्त्रके लिये त्रासनीमुद्राकी योजना करे। तत्प्रश्चात् प्रहोंको नमस्कार और उनका पूजन करे । **'ॐ** सों सोमाय नमः।' इस मन्त्रसे पूर्व में चन्द्रमाकीः 🥰 बुं बुधाय नमः। १ इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, 🥩 बुं बृहस्पतये नमः ।' इस मन्त्रसे पश्चिममें बृहस्पतिकी और 🗫 मं भागंबाब नमः । इस मन्त्रसे उत्तरमें शुक्रकी पूजा करे । इस तरह पूर्वादि दिशाओं में चन्द्रमा आदि ब्रहोंकी पूजा करके, अब्रि आदि कोणोंमें शेष ब्रहोंका पूजन करे । यथा--- कि भौ भौमाय नमः ।' इस मन्त्रसे अग्नि-कोणमें मञ्जलकी, 💖 शं शरीश्वराय नमः । इस मन्त्रसे नैर्ऋत्यकोणमें दानैश्चरकीः 💝 रां राहवे नमः ।' इस मन्त्रसे वायव्यकोणमें राहुकी तथा 🎏 कें केतवे नमः।' इस मन्त्रसे ईशानकोणमें केतुकी गन्ध आदि उपचारींसे पूजा करे । खखोल्की (भगवान् सूर्य) के साथ इन सब प्रहोंका पूजन करना चाहिये ॥ १२--१४ ॥

अधिकोणे—कं सत्यते जोज्वालामणे हुं फट् रवाहा हृदयाय नमः हृदयश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । निर्मातिकोणे—कं महातेजो ज्वालामणे हुं फट् रवाहा शिरसे स्वाहा शिराश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । वायव्ये—कं विष्णुतेजोज्वालामणे हुं फट् स्वाहा शिक्षार्थे वाद्य शिक्षार्थीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । पेशान्ये—कं तद्रतेजोज्वालामणे हुं फट् स्वाहा कवचाय हुं कवचश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । पूज्य-पूजकायो नेष्ये—कं अधितेजोज्वालामणे हुं फट् स्वाहा नेत्रत्रयाय बीषट् नेत्रश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । यहा मूलकी व्याख्यामें समः । देवतापश्चिमे—कं सर्वतेजोज्वालामणे हुं फट् स्वाहा सम्बाय फट् सक्सश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः । यहाँ मूलकी व्याख्यामें सी हमी कमसे संगति लगाते हुए अर्थ किया गया है ।

एवाकारी करी कृत्वा प्रतिक्षिण्टे तु मध्यमे।
 अकुच्यी धारयेत्तसिन् विम्बमुद्रेति सोच्यते॥
 इस्ती तु सम्मुखी कृत्वा संनत्तप्रोजनाकुकी।
 नळान्तर्मिलिनाकुण्टी मुद्देवा पद्यसंकिता॥

३. मन्त्रमहाणवर्मे हृदयादि अङ्गोके पूजनका क्रम इस प्रकार दिया गया है---

- + + - 18 · . r

मूँलमनत्रका जप करके, अर्घ्यपात्रमें जल लेकर सूर्यको समर्पित करनेके पश्चात् उनकी स्तृति करे । इस तरह स्तृतिके पश्चात् सामने मुँह किये खड़े हुए सूर्यदेवको नमस्कार करके कहे— प्रभो ! मेरे अपराधों और त्रृटियोंको आप समा करें ।' इसके बाद 'अस्ताय कट् ।' इस मन्त्रसे अणुसंहारका समाहरण करके विश्व ! सूर्य ! (कल्याणमय

स्यदिव ! )'—ऐसा कहते हुए संहारिणी-शक्ति या मुद्राके हारा स्यंदेवके उपसंहत तेजको अपने हृदय-कमलमें स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्माल्य उनके पार्षद चण्डको अपित कर दे । इस प्रकार जगदीश्वर सूर्यका पूजन करके उनके जप, ध्यान और होम करनेसे साधकका सारा मनोरथ सिद्ध होता है ॥ १५—१७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्सूर्यपूजाकी विभिक्ता वर्णन । नागक तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

# चौहत्तरवाँ अध्याय शिवपुनाकी विधि

महादेवजी कहते हैं - स्कन्द ! अव मैं शिव-यूजाकी विधि यताऊँगा । आचमन ( एव स्नान आदि ) करके प्रणवका जप करते हुए सूयदेवको अर्घ्य दे। फिर पूजा-मण्डपके द्वारको 'फर्' इस मन्त्रद्वारा जलसे सींचकर आदिमें 'हां' बीजमहित नन्दीं आदि द्वारपालींका पूजन करे। द्वारपर उद्गम्बर वृक्षकी स्थापना या भावना करके उसके ऊपरी भागमें गणपति, सरस्वती और लक्ष्मीजीकी पूजा करे । उस वृक्षकी दाहिनी शाखापर या द्वारके दक्षिण भाग-में नन्दी और गङ्गाका पूजन करे तथा वाम शास्त्रापर या द्वारके वाम भागमें महाकाल एवं यमुनाजीकी पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात् अपनी दिव्य दृष्टि डालकर दिव्य विष्नं।का उत्सारण (निवारण) करे । उनके ऊपर या उनके उद्देश्यसे पूल फैंके और यह भावना करे कि 'आफाराचारी सारे विष्न दूर हो गये ।' माथ ही, दाहिने पैरकी एड्रीसे तीन बार भूमिपर आघात करे और इस क्रिया-द्वारा भूतलवर्ती समस्त विष्नीके निवारणकी भावना करे। तत्पश्चात् यज्ञमण्डपकी देहलीको लॉघे । वाम शाखाका आश्रय लेकर भीतर प्रवेश करे। दाहिने पैरमे मण्डपके भीतर प्रविष्ट हो उदुम्धरवृक्षमें अस्त्रका न्यास करे तथा मण्डपके मध्य भागमें पीठकी आधारभूमिमें 🗫 👔 वास्त्विधपतये ब्रह्मणे नमः ।' इस मन्त्रसे वास्तुदेवताकी पूजा करे ॥ १—५॥

निरीक्षण आदि शस्त्रोद्वारा शुद्ध किये हुए गहुओंको हाथमें लेकर, भावनाद्वारा भगवान् शिवसे आज्ञा प्राप्त करके साधक मौन हो गङ्गा आदि नदीके तटपर जाय । वहाँ अपने शरीरको पवित्र करके गायत्री-मन्त्रका जप करते हुए वस्त्रमे छाने हुए जलके द्वारा जलाशयमें उन गहुओं को भरे, अथवा हृदय-बीज ( नमः ) का उच्चारण करके जल भरे । तत्पश्चात् पूजाके लिये गन्धः अक्षतः पुष्प आदि सब द्रव्योंको अपने पास एकत्र करके भूत-शुद्धि आदि कर्म करे । फिर उत्तराभिमुख हो आराध्यदेवके दाहिने भागमें-शर्रारके विभिन्न अङ्गोमे मातृकान्यास करके, संहार-मुद्रा-द्वारा अर्थ्य के लिये जल लेकर मन्त्रोबारणपूर्वक मस्तकसे लगाव और उमे देवतापर अर्पित फरनेके लिये अपने पास रम्ब ले। इसके बाद भोग्य कर्मों के उपभोगके लिये पाणि-कच्छपिका ( कूर्मभुद्रा ) का प्रदर्शन करके द्वादश दलोसे युक्त हृदयकमलमें अपने आत्माका चिन्तन करे ॥ ६---१० ॥

तदनन्तर शरीरमें शूर्यका चिन्तन करते हुए पाँच भ्तोंका कमशः शोधन करे। पैरोंके दोनों अँगूटोंको पहले बाहर और भीतरसे छिद्रमय (शून्यरूप) देखे। फिर कुण्डलिनी-शक्तिको मूलाधारसे उठाकर हुदयकमलसे सयुक्त करके इस प्रकार चिन्तन करे—'हुदयरन्ध्रमें स्थित अग्नि-तुल्य तेजस्वी 'हूं' श्रीजमें कुण्डलिनी-शक्ति विराज रही है।'

४. 'शारदानिकक' के अनुसार स्थंका दशाक्षर मूल मन्त्र इस प्रकार है— ॐ हीं कृषिः स्वयं आदित्य श्रीं ।' इनि दशाक्षरी मन्त्रः । किंतु इस प्रत्यमें ॐ इं खं' इन बीजोंके साथ 'खखोल्काय नमः ।' इस षडश्चर मन्त्रका उल्लेख है । अनः इसीको यहां मूल मन्त्र समझना चाहिये ।

१ नारदपुराणके अनुसार नन्दी, पृक्की, रिटि, स्कन्द, गणेश, उमा-महेन्दर, नन्दी वृषम तथा महाकाल-ये शेव द्वारपाल है।

उस समय चिन्तन करनेवाला साधक प्राणवायुका अवरोध (कुम्मक) करके उसका रेचक (निःसारण) करनेके पश्चात्, 'हुं फर्'के उच्चारणपूर्वक कमशः उत्तरोत्तर चर्कोका भेदन करता हुआ उस कुण्डलिनीको इदयः कण्ठः, तालुः भूमध्य एवं ब्रह्मरन्थ्रमें ले जाकर स्थापित करे । इन प्रनिथयोंका भेदन करके कुण्डलिनीके साथ इदयकमलसे ब्रह्मरन्थ्रमें आये 'हुं' बीजस्वरूप जीवको वहां मस्तकमें ( मस्तकवर्ती ब्रह्मरन्थ्रमें या सहसारचक्रमें ) स्थापित कर दे। इदयस्थित 'हूं' बीजसे सम्पुटित हुए उस जीवमें पूरक प्राणायामदारा चैतन्यभाव जाय्रत् किया गया है। शिलाके ऊपर 'हू'का न्यास करके शुद्ध चिन्दुम्बरूप जीवका चिन्तन करे। फिर कुम्भक-प्राणायाम करके उस एकमात्र चैतन्य-गुणसे युक्त जीवको शिवके साथ संयुक्त कर दे। ११—१५॥

इस तरह शिवमें लीन होकर साधक सबीज रेनक प्राणायामद्वारा शरीरगत भूतोका शोधन करे । अपने शरीर-में पैरसे लेकर बिन्दु-पयन्त सभी तत्त्वोका बिलोम-क्रमसे चिन्तन करे । बिन्दुरूप जीवको बिन्द्दन्त लीन करके पृथ्वी और वायुका एक-दूमरेमे लय करे। साथ ही अग्नि एवं जलका भी परस्पर विलय करे। इस प्रकार दो-दो विरोधी भूतोंका परस्पर शोधन ( लय ) करना चाहिये । आकाशका किसीसे विरोध नहीं है। इस भूत-गुद्धिका विशेष विवरण सुनो-भूमण्डलका स्वरूप चतुष्कोण है। उपका ंग सुवर्णके समान पीला है। वह कठोर होनेके भाध हा वज्रके चिह्नसे तथा 'हां' इस आत्मीय बीज (भूबीज) से युक्त है। उसमें 'निवृत्ति' नामक कला है। ( वरीरमें पैरने लेकर घुटनेतक भूमण्डलकी स्थिति है।) इंगी तरह पैरसे लेकर मस्तक-पर्यन्त क्रमशः पाँचों भूतोंका चिन्तन करना चाहिये। इस प्रकार पाँच गुणोंसे युक्त वायुभूत भूमण्डलका चिन्तन करे ॥ १६---१९ ॥

जलका स्वरूप अर्धचन्द्राकार है। वह द्रवस्वरूप है, चन्द्रमण्डलमय है। उसकी कान्ति या वर्ण उन्जवल है। वह दो कमलोंसे चिह्नित है। 'ह्यां' इस बीजसे युक्त है। 'प्रतिष्ठा' नामक कलाके स्वरूपको प्राप्त है। वह बामदेव तथा तत्पुरुष-मन्त्रोंसे संयुक्त जल- तत्त्व चार गुणोंने युक्त है । उसे इस प्रकार ( घुटनेसे नामितक जलका ) चिन्तन करते हुए उम जल-तत्त्वका यहिम्बरूपमें लीन करके शोधन करे । अग्निमण्डल त्रिकोणाकार है। उसका वर्ण लाल है। (नामिसे हृदय-तक उसकी स्थिति है।) वह स्वस्तिक ने चिह्नते युक्त है। उसमें 'हूँ", बीज अङ्कित है। वह विद्याकला-स्वरूप है। उसका अधोर मन्त्र है तथा वह तीन गुणोंसे युक्त एवं जलभूत है—इस प्रकार चिन्तन करते हुए अग्नितत्त्वका शोधन करे। वायुमण्डल पर्कोणाकार है। (शरीरमें हृदयसे लेकर भीहोंके मध्य भागतक उसकी स्थिति है।) वह छः विन्तुओंसे चिह्नित है। उसका रंग काल है। वह 'हैं", बीज एवं सद्योजात-मन्त्रसे युक्त और शान्तिकला-स्वरूप है। उसमें दो गुण है तथा वह पृथ्वीभूत है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए वायुतत्त्वका शोधन करे।। २०—२४।।

स्वरूप ब्योमाकारः नाद-विन्दुमयः गोलाकार, बिन्दु और शक्तिसे विभूषित तथा गुद्ध स्फटिक माणिके समान निर्मल है। ( शरीरमें भूमध्यसे लेकर ब्रह्म-रन्त्रतक उसकी स्थिति है।) वह 'हीं फैट्' इस बीजसे युक्त है। शान्त्यतीतँकलामय है। एक गुणसे युक्त तथा परम विशुद्ध है। इस प्रकार चिन्तन करते हुए आकाश तत्वका शोधन करे । तदनन्तर अमृतवर्षी मूलमन्त्रसे सबको परिपुष्ट करे । तत्पश्चात् आधारशक्तिः, कूर्मः, अनन्त ( पृथ्वी ) की पूजा करे। फिर पीठ (चोकी) के अग्निकोणवाले पायेमें धर्मकी, नैर्ऋत्य कोणवाले पायेमें शानकी, वायव्यकोणमें वैराग्यकी और ऐशान्यकोणमें ऐश्वर्यकी पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पीठकी पूर्वादि दिशाओंने क्रमशः अधर्मः अज्ञान, अवैराग्य और अनैस्वयंत्री पूजा करनी चाहिये। इसके बाद पीठके मध्यभागमें कमलकी पूजा करे | इस प्रकार मन-ही-मन इस पीटवर्ती कमलमय आसनका ध्यान करके उसपर देव-मूर्ति सम्बिदानन्द्घन भगवान् शिवका आबाहन करे । उस शिवमूर्तिमें शिवस्वरूप आत्माको देखे और फिर आसनः पादुकाद्दय तथा नौ पीठशक्तिः —

२ अन्य तन्त्रोंके अनुसार पृथ्वीका अपना बीज 'रूं' है। ३. अरुका बीज 'वं' है। यही अन्यान्तरोंसे नि 😤

४. अग्निका मुख्य बीज धरं है ।

५. बायुका बीज व्यं है।

६ को प्रदेश के वहीं है-यही सर्वसम्मत है।

७ ...त्थनीनकलाके भीतर इन्थिका, दीपिका, रेचिका और संविध्यान्ये चार कलाएँ आती हैं।

इन बारहोंका ध्यान करे। किर शक्तिमन्त्रके अन्तर्मे बोषट्' लगाकर उसके उचारगपूर्वक पूर्वोक्त आत्मनूर्तिको दिव्य अमृतसे आप्लाबित करके उसमें सक्लीकरण करे। इदयसे लेकर इसा-पर्यन्त अक्कोंमें तथा कनिष्ठिका आदि अँगुलियोंमें इदय (नमः) मन्त्रोंका जो न्यास है, इसीको 'सकलीकरण' माना गया है।। २५-३०॥

तत्यश्चात् 'हुं कट्'—इस मन्त्रसे प्राकारकी भावनाहारा आत्मरक्षाकी व्यवस्था करके उसके बाहर, नीचे और ऊपर भी भावनात्मक शक्तिजालका विस्तार करे। इसके बाद महार्मुद्राका प्रदर्शन करे। तत्यश्चात् पूरक प्राणायामके द्वारा अपने हृदय-कमलमें विराजमान शिवका ध्यान करके भावमय पृष्पोद्वारा उनके पैरसे लेकर सिरतकके अङ्गोमें पूजन करे। वे भावमय पृष्प आनन्दामृतमय मकरन्दसे परिपूर्ण होने चाहिये। फिर शिव-मन्त्रोद्वारा नाभिकुण्डमें स्थित शिवस्वरूप अभिको तृप्त करे। वहां शिवानल ललाटमें बिन्दुरूपये स्थित है। उनका विग्रह मङ्गलमय है—इस प्रकार चिन्तन करे॥ ३१—३३॥

स्वर्ण, रजत एवं ताम्रपात्रोंमेंसे किसी एक पात्रको अर्घ्यके लिये लेकर उसे अस्त्रयोज (कर्) के उच्चारणपूर्वक
जलसे धोये। किर विन्दुल्प शियसे प्रकट होनेवाले
अमृतकी भावनासे युक्त जल एवं अक्षत आदिके द्वारा
हृदय-मन्त्र (नमः) के उचारणपूर्वक उसे भर दे।
किर हृदय, सिर, शिला, कवच, नेत्र और अख्य-इन छः
अङ्गोंद्वारा (अथवा इनके बीज-मन्त्रोंद्वारा) उस अर्घ्यपात्रका
पूजन करके उसे देवता-सम्बन्धी मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित
करे। किर अख्य-मन्त्र (कट्) से उसकी रक्षा करके कवचबीज (हुम्) के द्वारा उसे अवगुण्ठित कर दे। इस प्रकार
अष्टाङ्ग अर्घ्यकी रचना करके, धेनुमुद्राके द्वारा उसका
अमृतीकरण करके उस जलको स्व ओर सीचे। अपने
मस्तकपर भी उस जलको चूर्रांसे अभिवेक करे। वहाँ रक्ष्वी
हुई पूजा-सामग्रीका भी अख्य-बीजके उच्चारणपूर्वक उक्त जल्के
प्रीक्षण करे। तदनन्तर हृदयवीजसे अभिमन्त्रित करके 'हुम्'

८. अन्योग्यप्रियानुष्टा प्रसारितकराकुली ।

महामुद्रेयमुदिता परमीकरणी पुषे: ।।

( वामकेष्ठवर तन्त्रान्तर्गत मुद्रानिषण्ड ११-१२ )

—योनों जँगुठोंको परस्पर प्रधित कर दावोंकी जन्य सव जँगुलियोंको फैलाये रखना—वह म्महामुद्रा' कही गयी है । इसका परमीकरणमें प्रयोग होता है । बीजरे पिण्डॉ (अथवा मत्त्यमुद्रा-) द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करे ॥ ३४—३७ ॥

इसके बाद अर्में ता (धेनुमुद्रा) के लिये बेनुसुद्राका प्रदर्शन करके ,अपने आसनपर पुष्प अर्पित करें (अथवा देवताके निज आसनपर पुष्प चढ़ावे)। तत्यबात् पूजक अपने मस्तकमें तिलक लगाकर मूलमनत्रके द्वारा आराध्यदेवको पुष्प अर्पित करे। स्नान, देवपूजन, होम, मोजन, यज्ञानुष्ठान, योग, साधन तथा आवश्यक जपके समय धीरबुद्धि साधकको सदा मौन रहना चाहिये । प्रणवका नाद-पर्यन्त उच्चारण करके मन्त्रका शोधन करे। फिर उत्तम संस्कारयुक्त देव-पूजा आरम्भ करे। मूल-गायत्री (अथवा कद्र-गायत्री) ते अर्ध्य-पूजन करके रक्ते अर वह सामान्य अर्ध्य देवताको अर्पित करे।। ३८-४०।।

ब्रह्मपञ्चक (पञ्चगव्य अंद कुशोदकसे बना हुआ ब्रह्म कूर्च ) तथार करके पूजित शिविङक्कि पुष्प-निर्माल्य छे

 कार्ये इाक्के पृष्ठमागवर दाहिने दायकी इयेकी रक्के और दोनों अँगुठोंको फैकार्य रक्के। यही 'मत्स्यमुद्रा' है।

१०. लम् रीकरणकी विधि यह है---

(वं) इस अमृत-वीकका उच्चारण करके धेनुमुद्राको दिखावे।
 वेनुमुद्राका छक्षण इस प्रकार है——

वामानुस्रीनां मध्येषु दक्षिणानुनिकारतथा। संयोज्य तर्जनीं दक्षां बातमध्यमया तथा।। दक्षमध्यमया बामां नर्जनीं च नियोजयेत्। बामयानामया दक्षकनिष्ठां च नियोजयेत्। दक्षयानामया बामां कनिष्ठां च नियोजयेत्। विदिताचेसुखी चैया चेनुसदा प्रकोनिंग।।

'बाय हायकी अँगुलियोंके बीचमें दाहिने हाथकी अँगुलियोंकी संयुक्त करके दाहिनी तर्जनीको बायी मध्यमासे जोंहे । दाहिने हाथकी मध्यमासे बायें हाथकी तर्जनीको मिळावे । फिर बायें हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी अनामिकासे बायें हाथकी कनिष्ठिका और दाहिने हाथकी अनामिकासे बायें हाथकी कनिष्ठिकाको संयुक्त करे । तत्यश्राष्ट्र हन सबका मुख्य नीचेकी और करे-यही 'घेनुमुद्दा' कही गयी है ।'

११. स्नाने देवार्चने होमे मोजने यागयोगयोः। आवश्यके जपे भीरः सदा वार्चयमो भनेत्॥ (अग्नि०७४ । १९)

१२. जक्क कुनैको विधि इस प्रकार है-पलाश या कनलके परोनें जबका ताँके या सुवर्णके पात्रमें प्रकारण संग्रह करना चाहिये। ئونو رئيس پرسيان ا مان د اين د اين د د د

ईशानकोणकी ओर 'खण्डाय नमः ।' कहकर चण्डको समर्पित करे। तत्पश्चात् उक्त ब्रह्मपञ्चकसे पिण्डिका (पिण्डी या श्रक्षों) और शिवलिङ्गको नहलाकर 'फर्-'का उच्चारण करके उन्हें जलसे नहलाये। फिर 'नमो नमः' के उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त अर्घ्यात्रके जलसे उस लिङ्गका अभिषेक करे। यह लिङ्ग-शोधनका प्रकार बताया गया है।।४१-४२।।

आत्मा ( शरीर और मन ), इन्य ( पूजनसामग्री ), मनत्र तथा लिङ्गकी शुद्धि हो जानेपर सब देवताओंका पूजन करे। वायव्यकोणमें 'कें हां गणपतये नमें'। ।' कहकर गणेशजीकी पूजा करे और ईशानकोणमें 'कें'हां

गावत्री-मन्त्रसे गोमूत्रका, भाग्यद्वारां०' (श्रीसक्त ) इस मन्त्रसे गोबरका, 'भाष्यायस्व०' ( ञ्च० यज्ज० १२ । ११२ ) इस मन्त्रसे बूथका, 'दिधिकाश्मी०' (श्रु० यजु० २३।३२) इस मश्रसे ददीका, 'तेजोऽसि श्चकं∘' (श्च० यञ्च० २२ । १ ) इस मन्त्रसे बीका और 'देवस्य स्वा०' ( ग्रु० यजु० ६ । ३० ) इस मन्त्रसे कुशोदकका संग्रह करे। चतुर्दशीको उपवास करके मामाबस्थाको उपर्युक्त बस्तुओंका संग्रह करे । गोमूत्र एक परू होना चाहिये, गोवर आधे अँगूठेके बराबर हो, दूधका मान सात पळ और दहीका तीन पळ है। भी और कुशोदक एक एक परु बताये गये हैं। इस प्रकार इन सदको एकत्र करके परस्पर भिना दे। तरपक्षात् सान-सात पत्तोके तीन कुश लेकर जिनके अग्रमाग कटे न हों, उनसे उस पन्नगन्थकी अग्निमें आहुति दे। माहुनिसे बचे हुए पञ्चनव्यको प्रगवसे आलोडन और प्रणवसे ही मन्यन करके, मगबसे ही शाधमें हे तथा फिर प्रणवका ही उच्चारण करके उसे पी जाय। इस प्रकार तैयार किये हुए पञ्चगण्यको श्रह्मकूर्च' कहते हैं । सी-शृहोंको ब्राह्मणके द्वारा प्रम्लान्य बनबाकर प्रणव-उच्चारणके बिना ही पीना चाहिये । सर्व-साधारणके लिये ब्रह्मकूर्व-पानका मन्त्र यह है-

बस्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्।
न्नह्मकूर्चो दहेस्तर्व शदीप्ताव्निरिनेन्धनम्॥
(कृद्धशातातप०१२)

मर्थात् 'देष्टभारियोके अरीरमें चमके और श्रृत्तां जो पाप विश्वमान है, वह सब महाकूर्व इस प्रकार जन्म दे, जैसे प्रज्वित आग हत्यनको जन्म बानती है।

११. प्रचकित (गं) आदि स्वनीजके स्वानपर (शं) नीज सोमशम्भुकी (कर्मकाण्डकमानकी)में भी मिकता है। गुरुम्यो नमः ।' कहकर गुरु, परम गुरु, परास्पर गुरु तथा परमेष्टी गुरु-गुरुपंक्तिकी पूजा करे ॥ ४३ ॥

तत्पश्चात् कुर्मरूपी शिलापर स्थित अङ्कर-सहश आधार-शक्तिका तथा ब्रह्मशिलापर आरूढ शिवके आसनभूत अनन्तदेवका 🥗 हां अनन्तासनाय नमः।' मन्त्रद्वारा पूजन करे। शिवके सिंहासनके रूपमें जो मद्भ या चौकी है। उसके चार पाये हैं, जो विचित्र सिंहकी-सी आकृतिसे सुशोभित होते हैं। वे सिंह मण्डलाकारमें खित रहकर अपने आगेबालेके पृष्ठभागको ही देखते हैं तथा सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग-इन चार युगोके प्रतीक हैं। तत्पश्चात् भगवान् शिवकी आसन-पादुकाकी पूजा करे। तदनन्तर धर्म, शान, वैराग्य और ऐस्वयंकी पूजा करे। वे अग्नि आदि चारों कोणोंमें स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुङ्कम, सुवर्ण और काजलके समान हैं। इनका चारों पायोंपर कमशः पूजन करे । इसके बाद ( 👺 हां अधइखद्नाय नमोऽधः 🌣 हां कर्ष्यंच्छद्नाय नम अर्ध्ये । 👺 हां पद्मासनाय नमः । —ऐसा कहकर ) आगनपर विराजमान अष्टदल कमलके नीचे-ऊपरके दलेंकी, सम्पूर्ण कमलकी तथा 'ॐ हां कर्णिकाये नमः । के द्वारा कर्णिकाके मध्यभागकी पूजा करे । उस कमलके पूर्व आदि आठ दलोंमे तथा मध्यभागमें नौ पीठ-शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। वे शक्तियाँ चँवर लेकर खर्दी हैं। उनके हाथ वरद एवं अभयकी मुद्राओंसे सुशोभित हैं ॥ ४४-४७ ॥

उनके नाम इस प्रकार है—नामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कं जिनकारिणी, वर्ल विकारिणी, वर्लप्रमिथनी, सर्वभूतदमनी तथा मनोन्मनी—इन सबका क्रमसः पूजन करना चाहिये। वामा आदि आठ सक्तियोंका कमलके पूर्व आदि आठ दलोंमें तथा नवीं मनोन्मनीका कमलके केसर-भागमें क्रमसः पूजन किया जाता है। यथा—'के हो वामाये नमः ।' इत्यादि। तदनन्तर पृथ्वी आदि अष्ट मूर्तियों एवं विश्वद्ध विद्यादेहका चिन्तन एवं पूजन करे। (यथा—पूर्वमें 'के स्वांमूर्तये नमः।' अग्निकोणमें 'के चन्त्रमूर्तये नमः।' दक्षिणमें 'के पृथ्वीमूर्तये नमः।' विश्वद्ध विद्यादेव नमः।' अग्निकोणमें 'के चन्त्रमूर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' पश्चिममें 'के वाद्धमूर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः। ' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः। ' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमुर्तये नमः।' वायव्यक्त्रमें 'के वायुमूर्तये नमः।' अग्निकायः।' अग्निकायः

१४. अन्य तम्त्र-प्रान्धोर्मे 'कालविकारिणी' नाम निकता है ।

१५. अन्यत्र (वकविकारिणी) नाम मिकता है ।

मूर्तियं नमः।' और ईशानकीणमें 'ॐ यक्षमानमृतियं नमः।')
तत्पश्चात् ग्रुद्ध विद्याको और तत्त्वव्यापक आसनकी पूजा करनी चाहिये । उस-सिंहासनपर कर्पूर-गौर, सर्वव्यापी एवं पाँच मुक्तींसे सुशोभित भगवान् महादेवको प्रतिष्ठित करे । उनके दस भुजाएँ हैं । वं अपने मस्तकपर अर्घचन्द्र धारण करने हैं । उनके दाहिने हाथोंसे शक्ति, ऋषि, श्रुष्ठ, ख्युष्ठाङ्क ओर वरद-मुद्धा हैं नथा अपने वार्थे हाथोमें वे डमर, विजीरा नीव् पर्य, अक्षमत्र और नील कमल धारण करते हैं ॥ ४८-५१॥

आननके मध्यमे विराजमान मनवान् शिवकी वह दिव्य मूर्ति वत्तीम लक्षणोसे सम्पन्न है। ऐस्य चिन्नन करके स्वयं प्रकाश शिवका स्मरण करते हुए 'ॐ डां हां हां शिवसून्ये नमः ।' कहका उसे नमस्कार करे । ब्रह्मा आदि कारणोंक स्याप्ययंक न को शिवम प्रतिष्ठित को । फिर यह चिन्तन कर कि नताइके मध्यमानमें विराजमान तथा तारापति चन्द्रसारे स्थान प्रकाशमान बिन्दुरूप परमशिव इदयादि हाः अञ्चोन स्थान प्रकाशमान बिन्दुरूप परमशिव इदयादि हाः अञ्चोन स्थान प्रकाशमान हो प्रयास्तिमे स्थापत कर है । ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पृजनीय मृतिमें स्थापत कर है । इतका बाह एक प्रत्यक्ष पृजनीय मृतिमें स्थापत कर है । इतका बाह एक प्रतिम आवान शिवका आवाहन करे । किर स्थापनी मुहाद्वारा वहाँ उनकी स्थापना और स्थानिकी-मुहाद्वारा भगवान् शिवको स्थापना और स्थानिकी स्थापनी-मुहाद्वारा अनवान् शिवको स्थापना और स्थानिकी करके संनिरीधनी-मुहाद्वारा उन्हें उस

१. न्यसेंग् सिंकामने देवं शुक्लं पद्ममुख विभुग्।
वाजनातु प खण्डेन्दु वधान दक्षिणेः करेः।
शान्त्याध्यालखट्वाङ्गवरदं वामकेः करेः।
स्मतं वीजपूर च नागाक्ष स्वकोरपलम्॥
(अग्नि० ७४ । ५०-५१)

२. दोनो इथोंकी अअलि बनाकर अनामिका अँगुल्यिंके मूलपर्वपर अँगुठेको लगा देना—यह आवाहनकी मुद्रा है।

३. यह आवाहनी मुद्रा ही अधीमुखी ( नीचेकी और मुखवाली ) कर दी जाय तो स्थापिनी ( विठानैवाली ) मुद्रा वहकाती है ।

४. अँगूठोंको जपर उठाकर दोनों द्यार्थोकी संयुक्त मुट्टा बाँध हेनेपर (संनिधापिनी ( निकट सम्पर्कों कानेवाकी ) मुद्रा' बन जाती है।

प. यदि मुद्धीके भीतर भैगूठेको डाळ दिया आय तो स्तिनरोषिनी
 ( रोक रक्तेशानी ) मुद्रा कहन्यती है।

मृतिमें अवस्त करे। तत्पश्चात् 'शिष्टुराये काणकस्याये (काक-काम्त्ये अथवा कालकाम्ताये ) फट् ।' का उच्चारण करके खड्ड-मुद्राले मय दिखाते हुए विष्नोंको मार भगावं। इसके बाद लिई-मुद्राका प्रदर्शन करके नमन्कार करे।।५२--५६॥

इसके बाद 'नमः' योलकर अवगुण्टन करे । आवाहन-का अर्थ है सादर सम्मुलोकरण —इष्टदेवको अपने मामने उर्थाग्यत करना । देनताको अर्चा-विग्रहमें बिठाना ही उसकी स्थापना है। प्यभो ! मै आपका हॅं? ऐसा कहकर भगवान-में निकटनम सभ्यन्य स्थापित करना ही पसंनिधान? या 'सनिधापन' कहलाता है। जबतक पूजन-पम्बन्धी कर्मकाण्ड चार्च (है) तबतक भगवानकी समीपताको अक्षणण रखना ही <िनरोध<sup>7</sup> है और अमक्तं के समक्ष जो शिवतस्वका अप्रकाशन या नंगोपन किया जाता है। उसीया नाम 'अवगुण्डन' है । तदनन्तर सकलीकरण करके **'हृदया**य नमः', **'हार**से स्वाहाक विश्वाय वषटक कवचाय हुमक निपान्यां बीषटक 'अस्त्राप फट्' इन छः मन्त्रीहारा हृदपादि अङ्गीकी अङ्गीके साथ एकता स्थापित कर --यही (अमृतीकरण है। चैतन्यशक्ति भगवान् शकरका दृदय है। आठ प्रकारका ऐश्वर्य उनका रिए है। विद्याल उनकी शिखा है तथा अभेद्य तेज भगवान् महेश्वरका कवच है । उनका दुःसह प्रताप ही समस्त विद्रांका निवारण करनेवाला अख है। हृदय आदिको पूर्वमे रखध्य क्रमणः ज्यमः', प्रवधा', प्रवाहा' और म्बीपट्र का क्रमशः उद्यारण करके पाद्य आदि निवेदन करे ॥५७--६१३॥

पाद्यको आराध्यतेवकं युगल चरणारिवन्दांमं, आचमन-को मुखारिवन्दमं तथा अध्यं, दूर्वा, पुण्य और अक्षतको इध्देवकं मन्तकपर चढ़ाना चाहिये । इन प्रकार दस संस्कारोंस परमेश्वर शिवका मंग्कार करकं गन्ध-पुण्य आदि पञ्च-उपचारोंस विधिपूर्वक उनकी पूजा करे । पहांत्र जलसं देवविग्रहका अम्युक्षण ( अभिषेक ) करके राई-लोन आदिस उवटन और मार्जन करना चाहिये । तत्पश्चात् अध्यंजलकी बूँदों और पुष्य आदिसे अभिषेक करके गडुओमे रक्ष्ये हुए

इ. दोनों इधोकी अऑल बायकर अनामिका और कनिष्ठिका अँगुलियोंकी परस्पर मटाकर लिक्काकार खड़ी कर ले । दोनों मध्यमामांका अग्रभाग बिना खड़ी किये परस्पर भिला दे । दोनों नर्जनियोंको मध्यमाभांक साथ मटाये र स्वे और अँगुठोको नर्जनियोंके मुलमागंग लगा ले। यह अधोगांड न टिविलक्किनो सुद्रा है। जलके द्वारा धीर-धीर भगवानको नहलावे। दूध, दही, धी, मधु और शक्सर आदिको कमशः ईशान, तत्युरुष, अघीर, वामदेव और सद्योजात—इन पाँच मन्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित करके उनके द्वारा बारी-वारीसे कान करावे। उनको परस्पर मिलाकर पञ्चामृत बना ले और उमसे भगवानको नहलावे। इससे भोग और मोक्षकी प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध-दही आदिमें जल और धूप मिलाकर उन सबके द्वारा इष्ट देवता-सम्बन्धी मूल मनत्रके उच्चारणपूर्वक भगवान् शिवको कान करावे।। इर-इइ।।

तदनन ए जीके आंट्रेसे न्विकनाई भिटाकर इञ्छानुसार शीतल जलने स्नान करावे । अपनी शक्तिके अनुसार चन्दन, केसर आदिसे युक्त जलहारा कान कराकर ग्रह वहाने इष्टरेवके श्रीविशहको अन्छी तरह पाछे । उनक पाद अर्घ्य निवेदन करें। देवताके ऊपर हाथ न घुमांग । शिवलिङ्गके मस्तकभागको कभी पुष्पंत शन्य न रक्ते । तत्यश्चात् अन्यान्य उपचार समर्पित करे । ( स्नानके पश्चात् देवविग्रहको वस्त्र और यशोपबीत धारण कराकर ) चन्दन-रोली आदिका अनुलेप करे । फिर शिव-सम्बन्धी मनत्र बोलकर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन करे । धूपके पात्रका अस्त्र-मन्त्र ( फट् ) से मोक्षण करके शिवमन्त्रमे धूपद्वारा पूजन करे । फिर अम्ब-मन्त्रद्वारा पूजित घण्टा बजाते हुए गुग्गुलका घूप जलावे। फिर 'शिवाय वमः ।' बोलकर अमृतके समान सुस्वादु जल्से भगवान्को आचमन करावे । इसके बाद आरती उतारकर पुनः पूर्ववत् आन्वमन करावे । फिर प्रणाम करके देवताकी आज्ञा ले भोगाङ्गोंकी पूजा करे।। ६७-७१॥

#### ७. ये पाँच मन्त्र इस प्रकार है---

अभिकोणमें चन्द्रमाके समान उज्वबल हृदयका, ईशान-कोणमें सुवर्णके समान कान्तिवाले सिरका, नैर्म्युत्यकोणमें लाल रंगकी शिखाका तथा वायव्यकोणमें काले रंगके कवचका पूजन करे। फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण-पिङ्गल अखका पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओंको कमलके दलोंमें स्थित मानकर इन मबकी पूजा करे। पूर्व आदि दिशाओंमें दादोंके समान विकराल, वज्रालय अखका भी पूजन करे॥ ७२ ७३॥

मूल स्थानमें 'ॐ हां हूं शिवाय नमः ।' बोलकर पूजन करें। 'ॐ हां हृदयाय नमः, ही शिरसे स्वाहा।' बोलकर हृदय ओर सिरकी एका करें। 'हूं शिखाये वषट् ।' बोलकर शिवाकी, 'हैं कथवाय हुम्।' कहकर कवचकी तथा 'हः अखाय फट्।' बोलकर अखाकी एका करें। इसके बाद परिवारमहित मगवान् विवक्ते कमशः पाछ आचमना, अर्घ्य, गन्य- पृष्य, भूप, दीप, नेवेद्य, आचमनीय, करो हतंन, ताम्बूल, मुखवाम (इल्युयची आदि) तथा दपंण अपंण करें। तदमन्तर देवाधिदेवके मनकपर दूवां, अअत और पवित्रक चहाकर हृदय (नमः) में अभिमन्त्रित मूलमन्त्रका एक मी आठ वार जप करें। तत्यक्षात् कवचने आवेदित एवं अखाके दारा मुरक्षित अक्षत-कुटा, पृष्प तथा उद्भव नामक मृहाने भगवान् शिवने इस प्रकार प्रार्थना करें—।। ७४- ७७१ ॥

प्रभो ! गुह्यने भी अति गुह्य वस्तुकी आप रक्षा करनेवाले हैं। आप मेरे किये हुए इस जपको ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपासे मुझे सिद्धि प्राप्त हो<sup>प</sup>॥ ७८३॥

भोगकी इच्छा रखनेवाला उपासक उपर्युक्त स्त्रोक पदकर, मूल मन्त्रके उद्यारणपूर्वक दाहिने हाथसं अर्ध्यन्त्रल छे भगवानके वरकी मुद्राते युक्त हाथमें अर्घ्यन्त्रवेदन करे। फिर इम प्रकार प्रार्थना करे— 'देव! शंकर! इस कल्याणस्वरूप आपके चरणोंकी शरणमं आये हैं। अतः सदा हम जो कुछ भी ग्रुभाग्रुभ कर्म करते आ रहे हैं, उन सबको आप नष्ट कर दीजिये— निकाल फेंकियं। हूं क्षः। शिव ही दाता हैं, शिव ही यह सम्पूर्ण

<sup>(</sup>१) ॐ ईशानः सर्वविचानामीश्वरः सर्वभूनानां ब्रह्माधिपति-र्वक्षणो ब्रह्मा क्षितो मेऽरत् सदा शिवोम् ॥

<sup>(</sup>२) अर्थ तत्युरुषाय विद्याते महादेवाय धीमहि । नश्री रुद्रः प्रचीदधात् ॥

<sup>(</sup>२) ॐ अधोरंक्योऽष धोरेक्यो धोरघोरतरेक्यः । सर्वेक्यः सर्वे श्रवेक्यो नमस्तेऽस्तु रुद्रक्रपेक्यः ॥

<sup>(</sup>४) अ वामदेवाय नमी ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो क्द्राय नमः कालाय नमः कलिकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमधनाय नमः पर्वभूनद्दननाय नमा मनोन्मनाय नमः ॥

<sup>(</sup>५) ॐ सद्योजातं प्रपद्मामि सद्योजानाय है नही नमः । भवे भवे सामित्रे भवस्य मा सर्वोद्धवाय नगः॥

८. गुद्धातिगुद्धगोप्ता त्वं गृहाणास्तत्वतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे येन त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थिते॥ (अग्निः पृ० ७४ । ७८३)

Acres 1

जगत् हैं, शिवकी गर्वत्र जय हो । जो शिव हैं, वड़ी मैं हुँ ।। ७९-८१ है।

इन दो श्लोकोंको पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्यदेवको समर्पित कर दे। तत्पश्चात् जपे हुए शिव-मनत्रका दशांश भी जपे (यह हवनकी पूर्तिके लिये आवश्यक है)। फिर अर्घ्य देकर भगवान्की स्तृति करे। अन्तमं अष्टमूर्तिधारी आराध्यदेव शिवकी परिक्रमा करके उन्हें साष्टाङ्क प्रणाम करे। नमस्कार और शिव-ध्यान करके चित्रमें अथवा अभि आदिमें भगवान् शिवके उद्देश्यसे वजन-पूजन करना चाहिये॥ ८२-८४॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शिव-पूजाकी विधिका वर्णन' नामक चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥

# पचहत्तरवाँ अध्याय

### शिवपूजाके अङ्गभृत होमकी विधि

भगवान महेभ्वर कहते हैं—स्कन्द ! पूजनके पश्चात अपने शरीरको बन्त्र आदिसे आवृत करके हाथमें अर्घ्यपत्र छिये उपासक अग्निशालामें जाय और दिव्यदृष्टिसे यज्ञके समस्त उपकरणोंकी कल्पना (संग्रह) करे। उत्तराभिमुख हो कुण्डको देले । कुशोंद्वारा उसका प्रोक्षण एव ताडन ( मार्जन ) करे । ताडन तो अस-मन्त्र ( फट् ) से करे; किंतु उसका अभ्युक्षण कवच-मन्त्र (इस्) से करना चाहिये। खड़से कुण्डका खात उद्घारः पूरण और समता करे । कवच ( हुम् ) से उसका अभिषेक तथा शरमन्त्र (फट् ) से भूमिको कूटनेका कार्य करे । सम्मार्जन, उपलेपन, कलात्मक रूपकी करपना, त्रिसत्री परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच-मन्त्रसे ही करना चाहिये। कुण्डके उत्तरमें तीन रेखा करे। एक रेखा ऐसी खींच, ने प्रवीभियुक्ती हो और ऊपरसे नीचेका आंर गयी हो । कुश अथवा त्रिशूलमे रेग्वा करनी चाहिये । अथवा उन मभी रेग्वाओं में उलट-फेर भी किया जा सकता 8 11 8-4 11

अख-मन्त्र (कट्) का उकारण करके वक्रीकरणकी क्रिया करे। 'नमः'का उकारण करके कुशोंद्वारा चतुष्पथका न्यास करे। कवच-मन्त्र (हुम्) बोलकर अक्षपात्रका और हृदय-मन्त्र (नमः) मे निष्टरका स्थापन करे। 'वागीक्यें नमः।' 'ईशाय नमः।' —ऐसा बोलकर वागीक्वरी देवी तथा ईशका आवाहन एवं पूजन करे। इसके बाद अच्छे स्थानसे शुद्धपात्रमें रक्षी हुई अनिको

ले आवे । उनमेंसे 'क्रम्माद्मिंन प्रहिणोमि दूरं॰' (शु॰ यजु॰ ३५ । १९ ) इत्यादि मन्त्रके उच्चारणपूर्वक क्रव्यादकं अंशभृत अग्निकणको निकाल दे । फिर निरीक्षण आदिसे शोधित औदर्य, ऐन्दव नथा मौन—इन त्रिविध अग्नियोको एकत्र करके 'के हुं बिद्धवेतन्याय नमः ।'का उच्चारण करके अग्निवीज (रं) के साथ स्थापित करे ॥६—८३॥

संहिना-मन्त्रसे अभिमन्त्रितः धेनुसदाके प्रदर्शनपूर्वक अमृतीकरणकी क्रियासे संस्कृत, अख-मन्त्रसे सरक्षित तथा कवच-मन्त्रसे अवगुण्डित एवं पूजित अग्निको कुणाके ऊपर प्रदक्षिणा-क्रमसे तीन बार घुमाकर, 'यह भगवानू शिवका बीज है'--ऐसा चिन्तन करके ध्यान करे कि वागीश्वरदेवने इस बीजको वागीश्वरीके गर्भमें स्थापित किया है। 'इस ध्यानके साथ मन्त्र-साधक दोनों घटने पृथ्वीपर टेककर नमस्कारपूर्वक उस अग्निको अपने सम्मुख कुण्डमें स्थापित कर दे । तत्यश्चात् जिमके भीतर बीज-आधान हो गया अग्निका कुण्डके नाभिदेशमें कुशोद्वारा परिसमृहन करे । परिषान-सम्भारः शुद्धिः आचमन एवं नमस्कारपूर्वक गर्भाग्निका पूजन करके उस गर्भज अग्निकी रक्षाके स्थि अख-मन्त्रते भावनाद्वारा ही वागीश्वरीदेवीके पाणिपल्लवमें कक्कण (या रक्षामूत्र ) बॉधे ॥ ९--१३५ ॥

मंद्योजात-मन्त्रसे गर्माधानके उद्देश्यमं अग्निका पूजन करके दृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे । फिर मावनाद्वारा ही तृतीय मासमें होनेवाले पुमवन-संस्कारकी मिद्धिके लिये

९ यस्किचिकुर्महे देव सदा ग्रुकृतदुक्तम् ॥

सन्मे शिवपद्श्यस्य दू क्षः क्षेपय शंकरः। क्षित्रो दाता शिवो भोक्ता शिवः मर्वाभेट जगत्।।

श्चिबी जयति मर्बत्र यः शिवः सोडइसेव च। (अग्निरु ७४।८०---८२)

बामदेवमन्त्रहारा अग्निनी पृजा करके, 'क्षिरमे स्वाहा।' बोलकर तीन आहुतियाँ दे । इसके बाद उस अग्निपर जलबिन्दुओं छीटा दे । तदनन्तर छठे मासमें होनेशिले सीमन्तोन्नयन संस्कारकी भावना करके, अन्नोर-मन्त्रसे अग्नि-का पूजन करके 'क्षित्वाये बषद।' का उच्चारण फरते हुए तीन आहुतियाँ दे तथा शिखा मन्त्रसे ही गृज आदि अङ्गोंकी करपना करे । मुखका उद्घाटन एवं प्रकटीकरेण करे । तस्मात् पूर्वत् दसवें मागमें होनेवाले जातकमं एवं नर-कर्मकी भावनांन तत्पुरुप-मन्त्रहारा दमं आदिसे अग्निका पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमलको दूर करनेवाला स्नान करावे तथा ध्यानहारा देवीके हाथमें मुवर्ण-बन्धन करके हृदय-मन्त्रसे यूजन करे । फिर सूतककी तत्काल निष्टृत्तिके लिये अञ्च-मन्त्रहारा अभिमन्त्रित जलसे अभिषेक करे ॥ १४-१९ ॥

कुण्डका बाहरकी ओरसे अन्त्र मन्त्रके उच्चारणपूर्वक कुद्योद्वारा ताडन या मार्जन करे । फिर 'हुस्'का उच्चारण करके उसे जलसे मींचे । तत्पश्चात् कुण्डके बाहर मेखलाओं-पर अस्त्र-मन्त्ररी उत्तर और दक्षिण दिशाओंर्मे पूर्वोप्र तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओंमें उत्तराप्र कुशाओंको बिछावे । उनपर हृदय-मन्त्रसे परिधि-विष्टर ( आठी दिशाओं में आसन-विशेष ) स्थापित करे । इसके बाद सद्योजातादि पाँच मुख-सम्बन्धी मन्त्रोंसे तथा अख-मन्त्रसे नालच्छेदनके उद्देश्यंय पांच समिधाओके मूलभागको धीमे हुबोकर उन पांचीकी आहति दे। तदनन्तर ब्रह्माः शंकरः विष्णु और अनन्तका दूर्वा और अक्षत आदिसे पूजन करे। पुजनके सभय उनके नामके अन्तमें धनमः जोड्कर उच्चारण करे । यथा--- 'ब्रह्मणे नमः ।' 'शंकराय नमः ।' 'विष्णवे मनः ।' 'भनन्ताय नमः ।' फिर कुण्डके चारों ओर विक्रे हुए पूर्वीक्त आठ विष्टरीपर पूर्वादि दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, अग्नि, यम, निऋ्ति, वरुण, वायु, कुवेर और **ई**शानका आवाहन और स्थापन करके यह भावना करें कि उन सबका मुख अम्निदेवकी ओर है । फिर उन सबकी अपनी-अपनी दिशामें पूजा करें। पूजाके समय उनके नाम-मन्त्रके अन्तर्मे 'नमः' जोड़कर बोले। यथा—'इन्द्राय नमः ।' इत्यादि ॥ २०-२३३ ॥

इसके बाद उन सब देवताओको भगमान् शिवकी यह आहा सुनावे— देवताओ। तुम सब लोग विधन समृहका नियारण करके इस वालक (अग्नि) का पालन करों। तदनन्तर ऊर्ध्वमुल खुकू ओर खुवको लेकर उन्हें वारी वारीने तीन वार अग्निमें तपाये। फिर कुशके गूल, मध्य ओर अग्नमाने उनका स्थ्यं कराये। कुशने स्यशं कराये हुए स्थानोंमें क्रमणः आत्मतन्त्वः विधातन्त्व और शिवतन्त्व—इन तीनोंका न्यास करे। न्यास-वाक्य इस प्रकार हैं—'ॐ हां आत्मतन्त्वाय नमः।' 'ॐ हीं विधा-तन्त्वाय नमः।' 'ॐ हीं विधा-तन्त्वाय नमः।' 'ॐ हीं विधा-

तत्यश्चात् खुक्मं 'नमः'के गाथ शक्तिका अर श्वमें शिवका न्याम करे । यथा - 'शक्त्यं नमः ।' 'शिवाब नमः ।' फिर तीन आवृत्तिमे फैंले हुए रक्षासूत्रसं खुक् अर ओर खुन दोनोंके प्रीवामागको आविष्ठित करे । इसके बाद पुणादिमें उनका पूजन करके अपने दाहिने भागमें कुशोंके उपर उन्हें रख दे । फिर गायका वी लेकर, उसे अच्छी तरह देख-भालकर गुढ़ कर ले अर अपने स्वन्यके ब्रह्ममय होनेकी भावना करके, उस वीके पात्रको हाथमें लेकर हृदय-मन्त्रसे कुण्डके उपर अग्निकोणमें शुमाकर, पुनः अपने स्वन्यके विष्णुमय होनेकी भावना करे । तत्पश्चात् घृतको ईशानकोणमे रखकर गुशायमागने वी निकाले और 'शिरसे खाहा ।' एवं 'विष्णवे खाहा ।' बोलकर भगवान् विष्णुके लिये उस धृतविन्तुकी आहुति दे । अपने स्वन्यके कृत्यय होनेकी भावना करके, कुण्डके नाभिस्थानमे धृतको रखकर उपका आप्लावन करे ॥ २० ३११ ॥

(फैलाये हुए अंगूठेंन लेकर तक्षनी तक्षकी ल्याईको प्रादेश' कहते हैं।) प्रादेश वरावर लंब दो कुशोंको अङ्गुत तथा अनाभिका—इन दो अंगुलियांने पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र (फट्) के उच्चारणपूर्वक अग्निके सम्मुख बीको प्रवाहित करे। इनी प्रकार हृदय-मन्त्र (नमः) का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी जृतका आप्लावन करे। 'नमः' के उच्चारणपूर्वक हाथमें लिये हुए कुशके रम्ध हो जानेपर उसे शम्त्र-क्षेप (फट्के उच्चारण) के बारा पवित्र करे। एक जलते हुए कुशके उसकी नीराजना (आरती) करके फिर दूसरे कुशक उमे जलावे। उस जले हुए कुशको अस्त्र-मन्त्रसे पुनः अग्निमें हो डाल दे। तत्यच्चात् धृतमें एक प्रादेश वंगवर कुश लोड़े, जिसमें गाँठ लगायी गयी हो। फिर धोम दी पश्ची तथा इडा आदि तीन नाहियोंकी भावना करे। इडा आदि तीनो भागीसे

क्रमशः सुबद्वारा घी लेकर उसका होम करें। 'स्वा' का उच्चारण करके खुवावस्थित धाको अग्निमें डालं और 'हा' का उच्चारण करके हुतशेष घीकां उसे डालनेके लियं रखे हुए पात्रविरोपमें छोड़ है। अर्थात 'स्याहा' बोलकर क्रमशः दोनों कार्य (अग्निमें हवन और शेषका पात्रविरोपमें प्रधेष ) करें ॥ ३२-६६॥

प्रथम इडामार्ग घी लेकर 'ॐ हामस्तये स्वाहा।' हम मन्त्रका उन्चारण फरके घीका अग्निम होम करे और हुतकोषका पात्रियेशपंग प्रकार करे । हर्गा प्रकार दूसरे पि क्रलामार्गम घी लेकर 'ॐ हां सोमाय स्वाहा।' बोलकर घीम आहुति दे और शेषका पात्रिकशियम प्रवेष करे। फिर 'अपुरुखा' सामक तृतीय भागम घी लेकर 'ॐ हामस्ती- घोमास्या म्वाहा।' बोलकर खुवाहारा घी अग्निमं डाले और शेषका पात्रिकशियमे प्रक्षेपण करे। तत्रश्चात् बालक अग्निक मुख्यमे नेत्रश्चरके स्थानिवश्चरमे तीनां नेश्चेका उद्धारन परनेके लिये घृतपूर्ण खुवहारा निम्नाङ्कित मन्त्र बोलकर आग्निमे चौथी आहुति दे 'ॐ हामस्तये स्विष्टकृते स्वाहा।'॥ ३७-२९॥

तत्पश्चान् ( पहले अ यायम बनाये अनुसार ) 🥯 हां हृद्याय नमः ।' इत्यादि छत्। अङ्ग तम्बन्धी मनत्रोद्वारा धीको अभिमन्त्रित करके धेनुमुद्राद्वारा जगावे। फिर कवच-मन्त्र ( हुम ) मे अवगुण्टित करके शरमन्त्र ( फट् ) से उमकी रक्षा करे । इसके बाद इ.दय मन्त्रमे धूर्ताबन्द्रका उत्क्षेपण करके उसका अभ्यक्षण एवं शोधनकरे । साथ ही शिवस्वरूप अग्निके पाँच मुलोके लिये अभिवार-होमः अनुसंधान-होम तथा मुर्खोके एकीकरण-सम्बन्धी होम करे। अभिवार-डोमकी विधि यों है--'ॐ हां सद्योजाताय स्वाहा । ॐ हां वास-देवाय स्वाहा । ॐ हां अवीराय स्वाहा । 🗫 हां तत्पुरुवाय स्वाहा । 👺 डो ईशानाय स्वाहा ।'--इन पांच मन्त्रीद्वारा मचोजातादि पाँच मुखाके लिये अलग-अलग क्रमदाः घीकी एक एक आहृति देकर उन मुखोको अभिवारित-घीस आप्छावित करे। यही मुखाभिषार सम्बन्धी होम है। तत्पश्चात् दो-दो मुग्नेंकि लिये एक साथ आहति देः यही मुखानुसंधान होस है। यह होम निम्नाफ्कित मन्त्रींसे सम्पन्न करे 🗝 🕏 📰 सचोजातवामदंबाभ्यां स्वाहा । ॐ हां वामदेवाघोराभ्यां स्वाहा । 🕉 हां अत्रोरतन्पुरुषाभ्यां स्वाहा । 🤴 हां नन्युमवेशानास्यां स्वाहा । ॥ ४०-४४३ ॥

तदनन्तर कण्डमे अग्निकोणमं वायव्यकोणतक तथा नैर्ऋत्यकोणसे इंशानकोणतक धार्का अविच्छित्र धाराद्वारा आहित देकर उक्त पाँची मन्त्रांकी एकता करे। यथा--'ॐ हां सद्योजातकामदेवाचारतत्पुरुषेशानेभ्यः स्वाहा ।' इस मन्त्रसे पाँची मुखींके लिंद एक ही आहति देनेंसे उन सबका एकीकरण होता है। इय प्रकार इष्टमुखमे सभी गुर्खेका अन्तर्भाव होता है। अनः वह एक ही मुख उन सभी मन्त्रोंका आकार धारण वनता है-उन सबके माथ उसकी एकता हो जाती है। इसके यद कण्डके इंशानकोणमें अग्निकी पत्रा करके अरत्र-नन्त्रमे तीन आहतियाँ देकर अग्निका नामकरण करे भंगे अग्निदेय ! तम सब प्रकारसं शिव हो। तम्हारा नाम श्रीव है। " इस प्रकार नामकरण करके नमस्कारपूर्वकः प्रजित हुए माता-विता बागीश्वरी एवं वार्गास्वर अथवा दाक्ति एवं दिवका अग्निमें विभर्जन करके उनके लिये विधिपुरक पूर्णीहर्ति है। मूळ मन्त्रके अन्तमें 'बीषट' पद ोहकर (यथा-ॐ नम. शिवाय बीपट्। ऐसा फहकर ) दिाव और शक्तिके लिय विधिपूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिये । तत्पशात् हृदयनमत्रमें अङ्ग और सेनाः महित परम तेजम्बी शिवका पूर्ववत् आवाहन करके पूजन फरे और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें करे ॥ ४५-४९३ ॥

यज्ञारिन तथा शिवका अपने गाथ नाडीसंधान करके अपनी शक्तिके अनुमार मूल मन्त्रमे अहीसहित दशांश होम करे । बी, दूध और मधुका एक एक कर्ष ( सालह माशा ) होम करना चाहिये। दहीकी आहतिकी मात्रा एक पंभतुही। बतायी गर्य। है । दूधकी आहतिका मान एक 'पनर' है। सभी भस्य पदार्थों तया छावाकी आहुतिकी मात्रा एक-एक 'मुद्धी' है । मूलके तीन दुकड़ोंकी एक आदुति दी जाती है। फब्की आहति उसके अपने ही प्रमाणके अनुसार दी जाती है, अर्थात् एक आहुतिमें छोटा हो या वड़ा एक फल देना वाहिये । उमे खण्डित नहीं करना चाहिये । अन्नकी आहतिका मान आधा ग्राम है। जो सूक्ष्म किममिम आदि वस्तुए हैं, उन्हें एक बार पांचकी संख्याम लेकर होम करना चाहिये। ईंग्वकी आहतिका मान एक भाग है। ल्लाओंकी आहुनिका मान दो दो अङ्गलका दकदा है। पुष्प और पार्का आदात उनके अपने ही मानले ही जाती है। अर्थात् एक आहुतिम पूरा एक ५७ और पूरा एक पत्र देना चाहिये । समिधाओको आह्तिका मान दम अङ्गल है ।। ५०-५४ ॥

कपूर, चन्दन, केसर और कस्तूरीले बने हुए दक्ष-कर्दम (अनुलेप-विशेप) की मात्रा एक कलाय (मटर या केराव ) के बराबर है! गुम्गुलकी मात्रा बेरके बीजके बराबर होनी चाहिये। कंदों के आठवें भागले एक आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधिपूर्वक उत्तम होम करे। इस तरह प्रणव तथा बीज-पदों ने युक्त मन्त्रीं द्वारा होम-कर्म सम्यक्ष करना चाहिये॥ ५५-५६॥

तदनन्तर वीसे भरे हुए खुक्के उतार अधोमुख खुवकां रखकर खुक्के अग्रभागमे पूछ रख दे। फिर बार्ये और दायें इायत उन दोनोंको शक्का मुद्रासे पकड़े। इसके बाद शरीरके अपरी भागको उन्नत रखते हुए उठकर खदा हो जाय। पैरोंको समभावत रक्ष्ये। खुक् और खुव दोनोंके मुख्यागको अपनी नाभिमें टिका दे। नेत्रोंको सुक्के अग्रभागपर ही स्थिरतापूर्वक जमाये रक्ष्ये। ब्रह्मा आदि कारणोंका त्याग करते हुए भावनाद्वारा सुब्रुग्णा नाइकि मार्गसे निकल्कर उत्पर उठे। सुक् सुवके मृहभागको नाभिसे उत्पर उठाकर बार्ये सनके पास हे आवे। अपने तन-मनसे आक्रसको बूर रक्ष्ये तथा (क नमः क्रियाय वीषट्। - इस प्रकार) मूह-मन्त्रका वीषट् पर्यन्त अस्पष्ट (मन्द स्वरसे) उच्चारण करे और उस धीको जीकी-मी पतली भाराके माम अग्निमें होम दे॥ ५७-६०३॥

इसके बाद आचमनः चन्दन और ताम्बूल आदि देकर भक्तिभावसे भगवान् शिवके ऐश्वर्यकी बन्दना करते हुए उनके चरणोंमें उत्तम (माष्टाङ्ग) प्रणाम करे। फिर अग्नि-की पूजा करके 'ॐ हः अखाय फट्।' के उच्चारणपूर्वक संहारसुद्राके द्वारा शंवरोका आहरण करके इष्टदेवसे भगवन् ! मेरे अपराधको क्षमा करे'—ऐसा कहकर हृदय-मन्त्रसे पूरक प्राणायामये द्वारा उन तेजस्वी परिचियोंको बही अद्धाके साथ अपने हृदयकमल्डमें स्थापित करे।। ६१-६३ ई।।

मम्पूर्ण पाक ( रमोई )से अग्रभाग निकालकर कुण्डके

समीप अग्निकोणमें दो मण्डल बनाकर एकमें अन्तबंखि दे और दूसरेमें बाह्य-बलि । प्रथम मण्डलके भीतर पूर्व दिशामें 'ॐ हां रहेम्यः स्वाहा ।'—इस मन्त्रने रुद्रोंके लिये ब**लि** ( उपहार ) अर्पित करे । दक्षिण दिशामें 🍪 हां मातृभ्यः स्वाहा ।' कहकर मातृकाओंके लिये, पश्चिम दिशामें 🤲 हां गणेन्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बिहरस्तु ।' ऐसा कहकर गणेंकि लिये, उत्तर दिशामें 💖 हां बक्षेम्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बिकरस्तु ।' कहकर वक्षोंके लिये। ईशानकोणमें 'ॐ हां ब्रह्मेम्यः स्वाहा तेम्बोऽयं बिकरस्तु।' ऐसा कहकर ब्रह्मेके लियेः अग्निकोणमें 😘 हां असुरेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बिकरस्तु ।' ऐसा कहकर असुरीके लिये, नैर्ऋत्यकोणमें 🥗 हां रक्षोम्बः स्वाहा नेभ्योऽवं बक्तिरस्तु ।' ऐसा कहकर राश्वरीकै लिये, वायव्यकोणमें 👺 हां नागेभ्यः स्त्राहा तेभ्योऽयं बिटरस्तु ।' ऐसा कहकर नागौंके लिये तथा मण्डलके मध्यभागमें 🕬 हो नक्षत्रेम्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बक्तिरस्तु ।' ऐसा कहकर नक्षत्रोंके लिये बलि अर्पित करे ॥ ६४-६७ ॥

इसी तरह 'कें हां शक्तिम्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बक्तिरस्तु।' ऐसा कहकर अग्निकोणमें राशियोंके लिये, 'कें हां विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बक्तिरस्तु।' ऐसा कहकर नैर्श्वत्य-कोणमें विश्वेदेवोंके लिये तथा 'कें हां केन्नपास्त्राय स्वाहा तक्ता अयं बक्तिरस्तु।' ऐसा कहकर पश्चिममें क्षेत्रपालको विल दें।। ६८॥

नदनन्तर दूसरे बाह्य-मण्डलमें पूर्व आदि दिशाओं के क्रमणे इन्द्र, अग्नि, यम, निर्श्वात, जलेश्वर वरण, वायु, धनरश्रक कृषेर तथा ईशानके लिये विल पमर्पित करे । फिर ईशानकोणमें 'ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा ।' कहकर ब्रह्माके लिये तथा निर्श्वत्यकोणमें 'ॐ विष्णवे नमः स्वाहा ।' कहकर भगवान विष्णुके लिये विल दे । मण्डलसे बाहर काक आदिके लिये भी बिल देनी चाहिये । आन्तर और बाह्य—दोनों बिल्योंमें उपयुक्त होनेवाले मन्त्रोंको संहारमुद्राके द्वारा अपने-आपमें समेट ले ॥ ६९—७१ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें श्वीनपूजाके अक्समूत होमकी विधिका निरूपण नामक पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥७५॥

## छिहत्तरवाँ अध्याय चण्डकी पूजाका वर्णन

महादेखजी कहने हैं -- - कन्द ! तदनन्तर शिव-विमहके निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे--

'मगवन् ! मेरेद्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य सम्पन्न हुआ है, उसे तथा उसके पुण्यफकको आप प्रहण करें।' ऐसा कहकर, स्थिरचित्त हो 'उद्धय' नामक मुद्रा दिखाकर अर्घ्यजलसे 'नमः' सहित पूर्वोक्त मूल मन्त्र पढ़ते हुए इष्ट-देवको अर्घ्य निवेदन करे। तस्थात् पूर्ववत् पूजन तथा स्तोत्रों-दारा स्तवन करके प्रणाम करे तथा पराक्ष्मुल अर्घ्य देकर कहे— 'प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा करें।' ऐसा कहकर दिव्य नाराचमुद्रा दिखा 'अक्षाय कर्' का उचारण करके समस्त संग्रहका अपने-आपमें उपसंहार करनेये प्रधात् शिक्तिक्तिको मूर्ति-सम्बन्धी मन्त्रसे अभिमन्त्रित करें। तदनन्तर विविध्य इष्टदेवताकी पूजा कर लेनेपर मन्त्रका अपने-आपमें उपसहार करके पूबोंक विधिसे चण्डका पूजन करे।। १ — ५ !!

'ॐ चण्डेशानाय नमः ।' से चण्डदेवताको नमरकार करे । फिर मण्डलके मध्यमागर्म 'ॐ चण्डम्सेये नमः ।' से चण्डकी पृजा करे । उस मृतिमें 'ॐ पृष्ठिचण्डेथराय हूं पर्स्याहा ।' गेलकर चण्डेश्वरका आवाहन करे । इसके बाद अष्ट्र-पृजा करे । यथा- 'ॐ चण्डिहरूयाय हूं फर् ।' इस मन्त्रसे सिरकी, 'ॐ चण्डिमिश्वर्य हूं फर् ।' इस मन्त्रसे सिरकी, 'ॐ चण्डिमिश्वर्य हूं फर् ।' इस मन्त्रसे सिरकी, 'ॐ चण्डिमिश्वर्य हूं फर् ।' से कवचकी तथा 'ॐ चण्डिश्वर्य चार्य हूं फर् ।' से कवचकी तथा 'ॐ चण्डिश्वर्य हूं फर् ।' से अक्षत्री पृजा करे । इसके बाद बद्राम्निन उत्पन्न हुए चण्ड देवताका इस प्रकार ध्यान करे ॥ ६—७३॥

'चण्डदेव अपने दो हाथोंम शुल और टक्क भारण करते हैं। उनका गंग गाँवला है। उनके तीसरे हागमें अश्वसूत्र और चौथेमें कमण्डल है। वे टक्क निसी आकृतिवाले या अर्घ चन्द्राकार मण्डलमें स्थित हैं। उनके चार मुख हैं। इस प्रकार व्यान करके उनका पूजन करना चाहियं। इसके बाद यथावाक्ति जय करे। इननकी अन्नभूत साममीका संचय करके उसके द्वारा जयका दशांश होम करे। भगवान्पर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किये हुए गो, भूमि, सुवर्ण, बख आदि तथा मणि-सुवर्ण आदिक आमृण्णको छोड़कर शेष सारा निर्माल्य चण्डेश्वरको समर्पित कर है। उस समय इस प्रकार कहे— दे चण्डेश्वर ! भगवान् शिवकी आशासे यह लेहा, चोष्य आदि उत्तम अन्न, ताम्बूल, पुण्पमाला एवं अनुकेपन आदि निर्माल्यस्वरूप मोजन तुम्हं समर्पित है। चण्ड ! यह सारा पूजन सम्यन्धी कर्मकाण्ड मैंने नुम्हारी आशामे किया है। इसमें मोहवश ओ न्यूनता या आंधकता कर दी गयी हो, वह सदा मेरे छिये पूर्ण हो जाय—न्यूनातिरिक्ताका दोष निष्ट जायं। । ८ - १२ ॥

इस तरह नियदन करके उन देवेश्वरका स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ्य देकर संहार-मृति-मन्त्रको पह्कर सहारमुद्रा दिखाकर धीरे-धीरे पूरक प्राणायामपूर्वक मूल-मन्त्रका उचारण करके सब मन्त्रींका अपने-आपमें उपराहार कर ले। निर्माख्य जहाँसे हटाया गया हो। उस स्थानको गोबर और जलने छीप दे। फिर अर्घ्य आदिका प्रोक्षण करके देवताका विसर्जन करनेके पश्चात् आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य करे।। १२ — १५ ।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुगणमें व्यण्डकी पूजाका वर्णन नामक छिहत्तावो अध्याय पूरा हुआ ॥ ७६ ॥

# मतहत्तरवाँ अध्याय

### घरकी कपिला गाय, चूल्हा, चकी, ओखली, मूसल, झाडू और **अंमे** आदिका पूजन एवं प्राणाप्तिहोत्रकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द ! अब कपिला-पूजनके विषयमे कहूँगा । निम्नाङ्कित मन्त्रोंने गोमाताका पूजन करे---- कि कपिले नन्दे नमः । के कपिले भद्रिके नमः । के कपिले सुझीले नमः । के कपिले सुस्मित्रमे नमः । के कपिले सुमनसे नमः । के कपिले सुक्तिमुक्ति-प्रदे नमः ।' कि । इस प्रकार गोमातासे प्रार्थना करे--- 'देशताओं को अमृत प्रदान करनेवाली, वरदाबिनी, जगम्माता सौरमेथि! यह गास ग्रहण करो और मुझे मनोवाि छित वस्तु दो। कपिले! ब्रह्मिष्ट वसिष्ठ तथा बुद्धिमान् विश्वामित्रने भी तुम्हारी वन्दना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मैरा वह सारा पाप तुम हर लो। गौएँ सदा मेरे आगे रहें, गौएँ मेरे पीछे भी रहें, गौएँ मेरे हृदयमं निवास करें और मैं

<sup>\*</sup> इन भन्त्रोंका मावार्थ इम प्रकार है--आनग्ददायिनी। कस्याणकारिणी, उत्तम स्वमाववाली, सुरिमकी मी मनोहर कान्त्रिवाली।

शुद्ध हृदयबाली तथा भोग और मोश्च प्रदान **करनेवाकी क्रिके!** तुग्हें बार बार नमस्कार दें .

सदा गौओंके बीचमें निवास करूँ । गोमातः ! मेरे दिये हुए इस प्रासको प्रहण करो ।

गोमाताके पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करनेवाला पुरुप निर्मल (पापरहित) एवं शिवस्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़नेवाले मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन अपने विद्या-प्रन्थोका पूजन करके गुरुके चरणांमें प्रणाम करें। गृहस्थ पुरुप नित्य मध्याहकालमें स्नान करके अष्टपृष्टिका (आठ फुलांवाली) पूजाको विधिस मनवान् शिवका पूजन करें। योगपीठ, उसपर स्थापित शिवको मृति तथा मनवान् शिवको जानु, पर हाथ, उर, सिर, वाक्, दृष्टि और बुद्धि इन आठ अङ्गोकी पूजा ही अष्टपुर्णियका पूजा करलाती है (आठ अङ्ग ही आठ फुला ही एउएपुर्णियका पूजा करलाती है (आठ अङ्ग ही आठ फुला ही स्थापन प्रभाव प्रभाव हो आज । पिर --

'म्बस्थकं यज्ञामहं सुगन्धि पृष्टिवर्धनम् । उर्वास्कप्तित्र बन्धनान्मृत्योर्मुकाय माऽसृतान् ॥ वीषट् ॥ ( शुरु यज्ञुरू ३ । ९० )

इस प्रकार अन्तम भाष्यः पदमे युक्त मृत्युज्जय मनत्रका सात बार अप करके कुदायुक्त शङ्कमें रखे हुए जलकी बूँदोंसे उस अन्नको साँच । तस्यश्चात् सार्ग रसोईमे अग्राद्यान निकाल-कर भगवान् दिवको निवदन करें ॥ १ — ९ ॥

इसके बाद आधे अजवी चुहिका-होमका कार्य सम्प्रस्त करनेके लिय रक्ते । विश्वपूर्वक चूल्हेकी द्युद्धि करके उसकी आगमे पूरक प्राणायामपूर्वक एक आहुति दे । फिर नाभिगत अग्नि—जठरानलके उदंश्यमे एक आहुति दे । फिर नाभिगत अग्नि—जठरानलके उदंश्यमे एक आहुति देकर रेचक प्राणायामपूर्वक भीतरमें निकलती हुई वायुके माथ अग्निजीज (२) को लेकर कमानः फिर आदि अक्षरीके उचारण स्थान कण्ट आदिके मार्गमें बाहर करके प्रम शिवस्वरूप अग्नि हो। ऐसा जिन्तन करते हुए उसे चूल्हेकी आगमें भावनाद्वारा समाविष्ट कर दे । हमके बाद चूल्हेकी प्रवादि दिशाओमें—कि हां अग्नये नमः। कि हां सर्विवश्येभ्ये नमः। कि हां अग्नये स्विष्टकृते नमः। कि हां सर्विवश्येभ्ये नमः। कि हां अग्नये स्विष्टकृते नमः। कि हां सर्विवश्येभ्ये नमः। कि हां अग्नये स्विष्टकृते नमः। कि हां सर्विवश्येभ्ये नमः। कि हां अग्नये स्विष्टकृते नमः। कि हां सर्विवश्येभ्ये नमः। कि हां अग्नये स्विष्टकृते नमः। कि हां प्रवादि आठ देवनाओं की पूजा करे । फिर इन मन्त्रांक अन्तमं क्ष्यहां। यद जोइन

कर एक-एक आहुति दे और अपराधींके लिये क्षमा माँगकर उन सबका विसर्वन कर दे ॥ १०—१४॥

नुन्हें के दाहिने बगलमें ध्यमीय नमः ।' इस मन्त्रने धर्मकी तथा बार्ये बगलमें ध्यमीय नमः ।' इस मन्त्रने अधर्मकी पूजा करे । फिर काँजी आदि रखनेके जो पात्र हो। उनमें तथा जलके आध्रयभृत घट आदिमें 'श्यपरिवर्ष-मानाय वरुणाय नमः ।' इस मन्त्रसे बठणकी पूजा करे । स्मोईघरके द्वारपर 'विध्नराजाय नमः ।' ने विध्नराजकी तथा 'सुमगायं नमः।' से नक्कीमें सुमगाकं पूजा करे ॥ १५-१६॥

ओखलीमें 🥗 रौद्रिके तिरिके नमः 🗠 इस - मन्त्रने रादिका तथा गिरिकाकी एजा करनी चाहिय । मग्य्यमें '**बरुप्रियायायुधाय नमः।' इ**स मन्त्रमे बरुमद्रनीके आयुधका पूजन करे। शाङ्गमं भी उक्त दो देवियों ( गेद्धिका और गिरिका-) की, अध्याम कामदेवकी, तथा मझंठ खम्मेमं रकरदकी पूजा करें । बेटा रकरड़ ! तराश्रक्षक जनका पालन करनेवाचा सापक एवं पुगेष्टित वास्तुदेवताको बाट देकर संनिके थालमे अथवा पुरईनके पत्ते आदमे मोनमावसे भाजन करें । भाजनपात्रके रूपमें उपयोग करनेके ।संघ बरगरः पीपलः भदारः रेड्डः साम्यू और मिलावेंक पत्तीको त्याग देना चाहिये—इन्हं कामंभ नहा लाना चाहिये । पहले आचमन करके प्रणवयुक्त प्राणः आदि शब्दोके जन्तमे प्रवाहा' योलकर अञ्चर्का पाँच आहुतियाँ देवर जटरानलकी उदीस करनेके पश्चात् भोजन करना चाहिय । इसका क्रम यो है—नाग, कुर्म, कुकल, दैवदत ओर धनजप—ये पाँच उपवायु हैं । 'एतेभ्यो नागादिभ्य उपवायुभ्यः स्वाहा ।' इस मन्त्रसे आचमन करके, भात आदि भाजन नियंदन करके, अन्तमें फिर आचमन करें और कहे-- 'ॐ असृनापस्तरणमसि स्वाहा।' इसके बाद पाँच प्राणीको एक एक ग्रासकी आहतियाँ अपने मुखमं दे--(१) 🦥 प्राणाय स्वाहा।(२) 🗫 अपानाय स्वाहा। (३) 🦈 ब्यानाय स्वाहा। (४) 🗫 समानाय स्वाहा । (५) 🦈 उदानाय स्वाहा । 🔅 तत्पश्चात पूर्ण भोजन करके पुनः चुल्छूमर पानीस आचमन करें ओर कहे---'ॐ असृतापिधानमसि स्वाहा।' यह आचमन शरीरके मीतर पहुँचे हुए अन्नको आन्छादिन कमने या पचानेके लियं है ॥ १७---२४ ॥ "

इम प्रकार आदि आर्म्गय महापुराणमे किपिका-पूजन आदिकी विधिका वर्णन श्नामक रातहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ ॥

<sup>»</sup> अभिन्पुरामके मूलमें स्थान वाक्की आदुति अनामें बनायी गयी है; परंतु गृह्मसूत्रोमें इसका शिमग स्थान है । इसिकिये वही कम अर्थमें गास्ता गया है ।

## अठइत्तरवाँ अध्याय

### पवित्राधिवासनकी विधि

भगवान् महेभ्यर कहते हैं—स्कन्द ! अव मैं पवित्रारोइणका बर्णन करूँगा, जो क्रिया, योग तथा पूजा आदिमें न्यूनताकी पूर्ति करनेवाला है । जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है, उसे 'नित्य' कहा गया है तथा दूसरा, जो विशेष निमित्तको केकर किया जाता है। उसे भौमित्तिक<sup>,</sup> कहते हैं । आषाढ मासकी आदि-च<u>त</u>र्वशीको तथा श्रावण और माद्रपद मासोंकी शुक्र-कृष्ण उमयपद्धीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियोंमें पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिये । अथवा आषाढ मासकी पूर्णिमासे लेकर कार्तिक मासकी पूर्णिमातक प्रतिपदा आदि तिथियोंको विभिन्न देवताओं के लिये पवित्रारोहण करना चाहिये। प्रतिपदाको आंध्रके छिये। द्वितीयाको महाजीके लिये। ततीयाको पार्वराकि लिये। चतुर्योको गणेशके लिये। पञ्चमीको नागराज अनन्तके लिये, षष्टीको स्कन्दके अर्थात् तुम्हारे लिये, मतमीको सूर्यके लिये, अष्टमीको ग्रूलपाणिके अर्थात् मेरै हिये, नवगीको दुर्गाके हिये, दशमीको यमराजके छिये, एकादशीको इन्द्रके लिये, द्वादशीको भगवान् गोविन्द्रके लिये, भयोदशीको कामदेवके लिये, चतुर्दशीको मुझ शिवके स्थि तथा पूर्णिमाफो अमृतभोजी देवताओं के लिये पवित्रारोपण कर्म करना चाहिये ॥ १---३३ ॥

सत्ययुग आदि तीन युगोंमें क्रमशः सोने, चाँदी और ताँबेके पत्रित्रक अपैत किये जाते हैं, किंद्र कान्युगमें कपासके सूत, रेशमी सूत अथवा कमल आदिके सूतका पवित्रक अपैत करनेका विचान है। प्रणव, चन्द्रमा, अप्रि, ब्रह्मा, नागगण, स्कन्द, श्रीहरि, सर्वेश्वर तथा सम्पूर्ण देवता—ये क्रमशः पवित्रकके नौ तन्तुओंके देवता है। उत्तम भेणीका पवित्रक एक सौ आठ सुत्रोंके बनता है। मध्यम भेणीका चौबन तथा निम्न भेणीका सत्ताईस सुत्रोंसे निर्मित होता है। अथवा इक्यासी, पचास या अइतीस सुत्रोंसे उसका निर्माण करना चाहिये। जो पवित्रक जितने नवस्त्रीते बनाया जाय, उसमें बीचमें उतनी ही गाँठें कमनी चाहिये। पवित्रकों-का व्यास-मान या विस्तार वारह अञ्चक, बाठ अञ्चक अथवा चार अञ्चलका होना चाहिये। वदि शिक्किके क्रिये पवित्रक बनाना हो तो उस कि**क्र**के बरावर ही बनाना चाहिबे ॥ ४---८ ॥

(इस प्रकार तीन तरहके पवित्रक बताये गये।) इसी तरह एक चौथे प्रकारका भी पवित्रक बनता है। जो सभी देवताओंके उपयोगमें आता है। वह उनकी पिण्डी या मूर्तिके नरावरका बनाया जाना चाहिये । इस तरह बने हुए पवित्रकको धाङ्गावतारक' कहते हैं । इसे 'सद्योजीत' मनत्रके द्वारा भलीमाँति धोना चाहिये। इसमें 'वार्मदेव' मनत्रसे प्रनिध कमावे । 'अधोर" मनत्रसं इसकी शुद्धि करे तथा 'तत्पुर्देष' मन्त्रसे रक्तचन्दन एवं रोलीहारा इसको रंगे। अथवा करन्ती, गोरोचना, कपूर, इस्दी और गेरू आदिते भिश्ति रंगके द्वारा पवित्रक मात्रको रंगना चाहिये। सामान्यतः पविश्वकमे दस गाँठें लगानी चाहिये अथवा तन्त्रऑकी संख्याके अनुसार उपमें गाँठें लगावे । एक गाँठसे दूसरी गाँठमें एकः दो या चार अञ्चलका अन्तर रक्से । अन्तर उतना ही रखना चाहिये, जिसले उसकी शोभा बनी रहे । प्रकृति ( किया ), पौरुषी, बीगा अपराजिताः जयाः विजयाः अजिताः सदाशिवाः मनोन्मनी तथा सर्वतोमुखी---ये दस प्रन्थियोंकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं : अथवा दससे अधिक भी सुन्दर गाँठें लगानी चाहिये। पवित्रकके चन्द्रमण्डल, अग्निमण्डल तथा सूर्यमण्डलसे युक्त होनेकी भावना करके। उसे साक्षात् भगवान् शिववे तुल्य मानकर हृदयमे भारण करे--मन डी-मन उसके दिन्य खरूपका चिन्तन करें । शिवरूपसे भावित अपने खरूपको, पुराकको तथा गुरुगणको एक-एक पवित्रक अर्पित करे ॥ ९---१४ ॥

इसी प्रकार द्वारपाल, दिक्पाल और कलश आदिपर भी एक-एक पवित्रक चढ़ाना चाहिये । शिविक्रकों के लिये एक हाथसे लेकर नौ हायतकका पवित्रक होता है। एक हाथवाले पवित्रकर्में अहाईस गाँठें होती हैं। फिर क्रमशः दस-दस गाँठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह नौ हाथवाले पवित्रकर्मे एक सौ आठ गाँठें होती हैं। ये पन्थियाँ क्रमशः

१---४. स्तवोजात' शांडि पाँच मूर्तियोके मन्त्र पचडत्तरहें कन्यानतें विषे नवें हैं।

एक या दो-दो अञ्चलके अन्तरपर रहती हैं। इनका मान
भी लिक्क के विस्तारके अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन
पवित्रारोपण करना हो। उससे एक दिन पूर्व अर्थात्
सप्तर्भा या त्रयोदशी तिथिको उपासक निरयकर्भ करके
पवित्र हो सायकालमें पुष्प और वस्त्र आदिसे याग-मन्दिर
(पूजा-मण्डप) को मजावे। नैमितिकी संध्योपासना
करके, विशेषरूपसे तर्पण-कर्मका राष्पादन करनेके पश्चात्
पूजाके लिये निश्चित किये हुए पवित्र भूभागमें सूर्यदेवका
पूजान करे।। १५—१८ ।।

आचार्यको चाहिये कि वह आचमन एवं सकछीकरणकी किया करके प्रणवके उचारणपूर्वक अर्घ्यात्र
हाथमें लिये अख-मन्त्र (फट्) बोलकर पूर्वादि दिशाओं के
क्रमंन सम्पूर्ण द्वारोका प्रोक्षण करके उनका पूजन करे।
'हां शान्तिककाद्वाराय नमः।' 'हां विद्याककाद्वाराय नमः।'
'हां निवृत्तिककाद्वाराय नमः।' 'हां प्रतिष्ठाककाद्वाराय
नमः।'—हन मन्त्रोंने पूर्वादि चारों द्वारोका पूजन करना
नाहिये। प्रत्येक द्वारकी दक्षिण और वाम शाखाओंपर
दो-दो द्वारपालोंका जिन करे। पूर्वमें 'नन्दिने नमः।'
'महाकाकाय नमः।' -इन मन्त्रोंने नन्दी जीर महाकालका।
दक्षिणमें 'स्त्रुक्षणे नमः।' -एकाय नमः।' --इन मन्त्रोंने मुद्री
और गणका, पश्चिममें 'मृष्यभाय नमः।' --इन मन्त्रोंने मुद्री
द्वारमें 'वेड्ये नमः।' 'खण्डाय नमः।' --इन मन्त्रोंने देवी
तथा चण्ड नामक द्वारपालका क्रमशः पूजन करे।।१९—२२।

इस प्रकार द्वारपाल आदिकी जित्य'पूजा करके पश्चिम द्वारसे होकर याग-मन्दिरमें प्रवेश करे । फिर वास्तुदेवता-का पूजन करके भूतशुद्धि करे । तत्पश्चात् विशेषाच्यं हाथमें टेकर अपनेमें शिवस्वरूपका भावना करते हुए पूजा-सामग्रीका प्रोक्षण आदि करके यश्चभूमिका संस्कार करे । फिर कुश, दूर्वा और पूल आदि हाथमें टेकर जनाः' आदिके उज्ञारणपूर्वक उसे अभिमन्त्रित करे । इस प्रकार शिवहस्तका विषान करके उसे अपने सिरपर रक्ले और यह भावना करे कि जी सबका आदि कारण स्वश्च शिव हुँ तथा यश्में मेरी ही प्रधानता है ।' इस प्रकार आचार्य भगवान् शिवका अस्यन्त ज्यान करे और शानरूपी खन्न हाथमें टिये नैत्र्यंत्य दिशामें जाकर उत्तराभिमुख हो अर्घ्यका जल होड़े तथा यश्च-मण्डपमें चारों ओर प्रश्नगम्य किटके । स्टब्ययान्स संस्कार और उत्तम संस्कारयुक्त वीक्षण आदिके हारा वहाँ सब ओर गीर सर्गप आदि विखरने योग्य वस्तुओंको बिखरकर कुरानिर्मित कूर्चके हारा उनका उपसंहार करे। फिर उनके हारा ईशानकोणमें वर्षनी एवं कल्शकी म्यापनाके स्थिय आसनकी कल्पना करे। २३ - २८ ॥

नत्पश्चातः नैऋंत्यकोणमें वास्तुदेवताका तथा द्वारपर रूस्मीका पूजन करे। फिर पश्चिमाभिमुख करुशको सप्तधान्यके ऊपर स्थापित करके प्रणवके उच्चारणपूर्वक यह भावना करे कि ध्यह शिवस्वरूप कलश नन्दिकेश्वर कृषभके ऊपर आरूद है। साथ ही बर्धनी सिंहके उत्पर स्थित है। ऐसी भावना करे । कलशपर साङ्ग भगवान शिवकी और वर्धनीमें अस्त्रकी पूजा करे। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में इन्द्र आदि दिक्पालोंका तथा मण्डपके मध्यभागमें ब्रह्माः विष्णु एवं शिव आदिका पूजन करें । तत्पश्चात् कलशके पृष्ठभागका अनुसरण करनेवाली वर्धनीको भलीभीति हाथमै केकर मन्त्रज्ञ गुरु भगवान् शिवशे। आज्ञा सुनावे । फि॰ पूर्वसे रेकर प्रदक्षिणकासे चलते हुए ईशानकोणतक जलकी अविन्छित्र घारा गिरावे ओर मूलमन्त्रका उद्यारण करे । शस्त्ररूपिणी वर्धनीको यज्ञमण्डपको उठाके न्दिये उसके चारो ओर वुमाने । पहले कल्झाकी आरोपित करने उसके वासभागमें **रास**के लिये वर्धनीको स्वापित करे ॥२२-३३॥

उत्तम एव मुस्थिर आसनवाले कल्यापर भगवान् शक्षरका तथा प्रणवपर स्थित हुई वर्धनीमें उनके आयुषका गूजन करें । तदनन्तर उन दोनोंका लिक्नमुटाके द्वारा परस्पर मयोग कराकर भगलिक्न संयोगका सम्पादन करें । कल्यापर शानरूपी खन्न आर्पेत करके मूलमन्त्रका जप करें । उम जपके दशांश होमसे वर्धनीमें रक्षा बोधित करें । फिर्ग् वायन्यकोणमें गणेशजीकी पूजा करके पञ्चामृत आदिने भगवान् शिवको स्नान करावे और पूर्वत् पूजन करके कुण्डमें शिवस्तरूप अग्निकी पूजा करे । इसके बाद विधिपूर्वक चढ तैयार करके उसे सम्पाताहुतिकी विधिसे शोधित करे । तदनन्तर भगवान् शिवः अग्नि और आस्पाके भेदसे तीन अधिकारियोंके लिये चम्माचने उस चढके तीन भाग करे तथा अग्निकुण्डमें शिव एवं अग्निका भाग देकर शेव भाग आस्पाके किये सुरक्षित रक्को ॥ ३४—३८॥

तरपुरव-मन्त्रके साथ 'हुं' ओडकर उसके उच्चारण-पूर्वक पूर्व दिशार्में इष्टदेवके क्रिये दन्तथावन अर्पित करें । अघोर-मन्त्रके अन्तर्मे 'वपट्' जोड़कर उसके उचारणपूर्वक उत्तर दिशामें ऑबला अपित करें । बामदेव-मन्त्रके अन्तर्मे 'पवाहा' जोड़कर उसका उचागण करते हुए जल निवेदन करें । ईशान-मन्त्रसे ईशानकोणमें पुगन्धित जल समर्पित करें । पश्चगव्य और पलाश आदिके दोने सब दिशाओंमें रक्ष्ये । ईशानकोणमें पुष्प, अभिकोणमें गोरोत्त्रन, नैत्र्यंत्यकोणमें अगुरू तथा वायव्यकोणमें गोरोत्त्रन, नैत्र्यंत्यकोणमें अगुरू तथा वायव्यकोणमें चतुःसम समर्पित करें । तुरत्तं पैदा हुए कुशोंके साम समस्त होमद्रव्य भी अपित करें । दण्ड, असस्त्रा, कौपीन तथा भिनापात्र भी देवविग्रहको अपित करें । काजल, कुक्कुम, सुगन्धित तेल, केशोंको शुद्ध करनेवाली कंषी, पान, दर्पण तथा गोरोत्त्रन भी उत्तर दिशामें अपित करें । तत्यश्चात्र आसन, खड़ाऊँ, पात्र, योगपट्ट और छन---वे वस्तुएँ, भगवान् शकरकी प्रसक्ताके लिये ईशानकोणमें ईशान-मन्त्रमें ही निवेदन करें । ३९-४४ई ॥

्व दिशामें वीसहित चक तथा गरव आदि भगवान तरपुरुपको अपित करें। तदनन्तर अध्यंजलसे प्रश्नालित तथा संदिता मन्त्रमें शोधित पवित्रकोंको हेकर अभिके निक्षट पहुँचावं। कृष्ण मृगचमं आदिसे उन्हें दककर रक्ते। उनके भीतर समस्त कर्मोंके माक्षा और सरध्क सवत्मरस्यक्ष्य अविनाशी भगवान शिवका चिन्तन करें। पिर पनाः और पहां का प्रयोग करने हुए एन्ज-संहिताके पाटपूर्वक इक्तीम बाग अन पवित्रकोंका शोधन करे। तरप्रश्नात् गृह आदिकों मृत्रोसे येष्टित करे। स्परिवको गन्या पुष्प आदि चढ़ावं। पिर पूजित हुए मृत्रदेवको गन्या पुष्प आदि चढ़ावं। पिर पूजित हुए मृत्रदेवको अच्यानपूर्वक अर्घ्य रे। न्यास करके नन्दी आदि द्वारपालोंका आर वास्तुदेवताको मां गन्याद समर्पित करे। नदनन्तर यश्च-मण्डपके भीतर प्रयेश करके शिव-कल्यापर उसके चारों ओर इन्हादि लोकपालों औ। उनके अर्थोकी अपन-अपने नाम-मन्त्रींसे पूजा करे। १५ — ५०॥

इसके बाद वर्धनीमें विष्यराज, गुरु और आस्माक। पूजन करें | इन गंवका पूजन करनेके अनन्तर गर्वीपविषे लिस, धूपसे धूपित तथा पृष्य-दुर्वो आदिसे पूजित पवित्रकको दोनों अञ्चलियोंके बीचमें रख के और भगवान् शिवकी सम्बोधित करते हुए कहे— सम्बक्त कारण तथा वह और चेतनके स्वामी परमेश्वर ! पूजनकी समस्त विधियोंने होनेवाली शृटिकी पूर्तिके लिये ने आपको आगन्तित करता हूँ । आप अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति करानेवाली सिक्कि चाहता हूँ । आप अपनी आराधना करनेवाले इस उपासकके खिये उस सिक्किंक अनुमोदन कीजिये । अम्मो ! आपको पदा और सब प्रकारले मेरा नमस्कार है । आप भूक्षपर प्रसन्ध होइये । देवश्वर ! आप देवी पार्वती तथा गणेश्वरोंके साथ आमन्त्रित हैं । मन्त्रेशनें, लोकपालों नथा देवकीं सिक्कि आप पधारें । 'परमेश्वर ! में अश्वकों सादर निमन्त्रित करता हूँ । आपको आक्षाने कल प्रातःकाल पवित्रारोपण तथा तन्त्रमध्यन्धी नियमका पालन कल्यां ॥ ५१—५५३॥

इस प्रकार महादेवजीको आर्मान्त्रत करके रैचक प्राणायामके द्वारा अभृतीकरणकी किया समादित करते हुए **शिवान्त मृलमन्त्रका उश्चारण एवं जय करके उसे भगवान** शिवको समर्पित करे । जपः स्ट्राति ५वं प्रणाम करके भगवान् शकरते अपनी श्रृटियोंके लिये क्षमा-प्रार्थना करे । तत्पश्चात् चरके तृतीय अशका होम करे। उसे शिवम्बरूप अमिको, दिम्बामियोंको, दिशाओंके अधिपतियोंको, भूतगणाको, मातृगणोको, एकादश रहोको तथा क्षेत्रभाव आदिको उनक नाममन्त्रके गाथ 'नमः म्बाहा' बालकर आर्द्धातीः रूपमें अर्पित करे। इसके बाद इन मबका चतुर्घन्त नाम बोलकर 'अबं बिख:' ऋहते हुए बिल समर्पित करे । पूर्वादि दिशाओमें ।दग्तजो आदिके साथ दिक्याहोंकी, क्षेत्रपालको तथा अभिकी भी बाँछ गमर्पित करनी चाहियं । बढिने पश्चात् आत्तमन गरके विधिन्छिद-प्रक हो। करे । फिर पूर्णाहाते आर त्याहति-होम करने अग्निदेवको अवस्य करे ॥ ५६-६० ॥

तदनन्तर के अन्तमे साक्षा ।' के मोसाय साहा ।' के अजीवोसाममें साहा ।' के अजये न्विष्टकृते स्वाहा ।'—इन चार मन्त्रोंने चार आर्तृत्वां देवर भावी कार्यकी योजना करें । अधिद्व-इमें पूजित दूप आराध्यदेव समवान शिवको पूजासण्डकमें श्लोत करुशस्त्र शिवमे

के इंद्यान: मर्शक्कामामीकार सर्वमृणनी ब्रह्माभिपतिर्वद्याणी
 ब्रह्मादिको मेडरन नदाशिनोम ।

<sup>-</sup> एक गम्धद्रस्य, जिसमें दो भाग करुद्दाः चार भाग चन्द्रमः नीन भाग कुट्टुन और नीन संग कपूर ग्रहना है :

<sup>्.</sup> बिधिने पाकन या सम्यादनने वी त्रीन्तरह गयी हो। नसकी पृति करनेवाला ।

नाइीसंश्वानरूप विधिसे संयोजित करे । फिर बॉस-आदिके पात्रमें 'फर्' और 'कमः' के उद्यारणपूर्वक अम्बन्यास और हृदयन्याम करके उसमें सब पवित्रकींको रख दे । इसके याद 'काफ्तिककारमने नमः ।' 'विद्याककारमने नमः ।' 'निवृत्तिककारमने नमः ।' 'प्रतिद्याककारमने नमः ।' 'शास्त्रवति-ककारमने नमः ।'—इन कलामन्त्रींद्वारा उन्हें अभिमन्त्रित करे । फिर प्रणवमन्त्र अथवा मूलमन्त्रने घडक्रन्यास करके 'नमः', 'हुं' एवं 'फर्' का उत्थारण करके, उनमें कमशः हृदय, कवच एव अम्बन्धी योजना करे ॥ ६१ — ६४ ॥

यह गत करके उन पवित्रकोंको सूत्रोंने आवेष्टित करे।
फिर 'नम,' 'स्वाहा', 'वषट्,' 'हुं', 'वौषट्' तथा 'फट्'
इन अक्ष-सम्बन्धी मन्त्रोंह्वारा उन गवका पूजन करके
उनकी रक्षाके लिये भक्तिभावने नम्न हो, उन्हें जगदीश्वर

शिवको समर्पित करे । इसके बाद पुष्प, धूप आदिसे पूजित सिद्धान्त-मन्थपर पवित्रक अपित करके गुरुके चरणोंके समीप जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक पवित्रक दे । फिर वहाँसे बाहर आकर आचमन करे और गोबरसे लिपे-पुते मण्डलत्रयमें क्रमशः पञ्चगन्य, चक एव दन्तधावनका पूजन करे ॥ ६५---६७ ॥

तदनन्तर भलीमाँति आचमन करके मन्त्रसे आष्ट्रत एवं सुरक्षित भाषक रात्रिमें संगीतकी स्पवस्था करके जागरण करें। आधी रातके वाद भोग-सामग्रीकी इच्छा रखनेवाला पुक्र मन-ही-मन भगवान् शंकरका स्मरण करता हुआ कुशकी चटाईपर सोये। मोक्षकी इच्छा रखने-बाला पुक्र भी इसी प्रकार जागरण करके उपवासपूर्वक एकाग्रचित्त हो केवल भस्मकी शब्यापर मोने ॥ ६८-६९ ॥

इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें व्यविद्याधिवासनकी विविका वर्णन नामक अरहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ।। ७८।।

# उन्यासीवौँ अध्याय

#### पवित्रारोपणकी विधि

महादेवजी कहते हैं - स्कन्द ! तदनन्तर प्रातःकाल उरकर स्नान करके एकाप्रचित्त हो संस्था-पूजनका नियम पूण करके सन्त्र-राधक यहमण्डपमें प्रवेश कर और जिनका विश्वजं नहीं किया गया है, ऐसे इष्टदेय भगवान् शिवसे पूर्वोत्त पवित्रकांको लेकर ईशानकोणमें वने हुए मण्डलके भीतर किमी शुद्धपात्रमें रक्ष्ये । तत्यश्चात् देवेश्वर शिवका विमर्जन करके, उनपर चढी हुई निर्माल्य-सामग्रीको इटाकर, पूर्ववत् शुद्ध भूमिपर दो बार आहिक कर्म करे । फिर सूर्य, द्वारपाल, दिक्पाल, कलश तथा भगवान् ईशान (शिव) का शिवाग्निमें विशेष विम्तारपूर्वक नैमित्तिकी पूजा करे । फिर मन्त्र-तर्पण और अस्त-मन्त्रहरा एक सी आठ बार प्रायक्षित्त-होम करके घीरेसे मन्त्र बोलकर पूर्णा हित कर दे ॥ १-५ ॥

इसके बाद मूर्यदेवको पवित्रक देकर आचमन करे । फिन द्वारपाल आदिको, दिक्पालीको, कलशको और वर्षनी आदिपर भी पवित्रक अर्पण करे । तदनन्तर भगवान जित्रके समीप अपने आपलपर बेटकर आत्मा, गण, गुढ नथा अस्तिको पवित्रक अर्थित करे । उस समय भगवान हावसे इस प्रकार प्रार्थना करे—देव ! आप कालस्वरूप हैं। आपने मेरे कार्यके विषयमें जैमी आज्ञा दी थी, उसका ठीक ठीक पालन न करके मैंने जो विहित कर्मको क्लेश्युक्त (श्रुटियोंने पूर्ण) कर दिया है, अथवा आवश्यक विधिको छोड़ दिया है या प्रकटको गुप्त कर दिया है, वह मेरा किया हुआ क्लिष्ट और मंस्कारश्रूम्य कर्म इस पवित्रारोपणकी विधिसे मर्बया अक्लिष्ट (परिपूर्ण) हो जाय। श्रम्मो ! आप अपनी ही इच्छासे मेरे इस पवित्रक द्वारा सम्पूर्ण रूपसे प्रमन्न होकर मेरे नियमको पूर्ण क्रांजिये। क्लिप्से प्रमन्न होकर मेरे नियमको पूर्ण क्रांजिये। क्लिप्से प्रमन्न होकर मेरे नियमको पूर्ण क्रांजिये। क्लिप्से प्रमन्न होकर सेरे नियमको पूर्ण क्रांजिये। क्लिप्से प्रमन्न होकर सेरे नियमको पूर्ण क्रांजिये।

पद्मवीनियाकितास्त्रतस्थित्यः प्रकृतिकवाव

 नमः श्चित्रयः ।'—इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रकद्वारा

 भगवान् शिवकी पूजा करें । 'विष्णुकारणपाकितविद्यातस्थित्यस्य

 नमः श्चित्रकः ।'—इस मन्त्रका उच्चारण करके पवित्रक

 चढावे । 'वद्मकारणपाकितविक्तत्वेवस्य विष्णव के नमः

शिवाय ।' इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवान् शिवको

 पवित्रक निवेदन करें । उसम व्रतका पालन करनेवाले स्कन्द।

'सर्वकारणपाकाय शिवाय स्वाय 🏞 नमः शिवाय ।'-इस मन्त्रका उश्चारण करके भगवान् शिवको 'गङ्गावतारक' नामक सूत्र ममर्पित करे ॥ ११–१४॥

मुमुख पुरुषेकि लिये आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वके क्रमसे मन्त्रोद्यारणपूर्वक पवित्रक अर्पित करनेका विषान है तथा भोगाभिलाधी पुरुष क्रमशः शिवतत्त्वः विद्यातस्व और आत्मतस्वके अधिपति शिवको मन्त्रोबारण-पूर्वक पवित्रक अर्पित करे, उसके लिये ऐसा ही विधान है। मुमुक्ष पुरुष स्वाहान्त मन्त्रका उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोऽन्त मन्त्रका । 'म्वाहान्त' मन्त्रका न्तरूप इस प्रकार है-- 🗫 हां भारमतस्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।' 'ॐ ह्रां विद्यानस्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।' 'ॐ ह्रां शिवतस्वाधिपतये शिवाय स्वाहा ।' ॐ हां सर्वतस्वाधिपतये **शिवाय स्वाहा ।' ('स्वाहा'** की जगह 'नमः' प**ह** रख देनेसे य ही मनत्र भोगामिलापियोंके उपयोगमें आनेवाले हो जाल हैं। परंत इनका कम ऊपर बताये अनुसार ही होना चाहिये। ) गङ्गावतारक अर्पण करनेके पश्चात हाथ जोडकर भगवान शिवसे इस प्रकार प्रार्थना करे-परमेश्वर! आप ही समस्त प्राणियोंकी गति <sup>‡</sup>। आप ही चराचर जगतुकी स्थितिके हेतुभूत (अ**थवा** लयके आश्रय ) हैं । आप सम्पूर्ण भूतोके भातर विचरते हुए उनके माक्षीरूपसे अवस्थित है। मन, वार्णा और क्रियाद्वारा आपके रिवा दुसरी कोई मेरी गति नहीं है। महेश्वर ! मैंने प्रतिदिन आपके पुजनमें जो मन्त्रहीन, कियाडीन, द्रव्यहीन तथा जप, होम और अर्चनमे हीन कर्म किया है, जो आवश्यक कर्म नहीं किया है तथा जो शुद्ध वाक्यमे रहित कर्म किया है। वह मन आप पूर्ण करें । परमेश्वर ! आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ यह पविश्वक समस्त पार्पोका नाश करनेवाला है। आपने सर्वत्र ब्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत्को पवित्र कर रक्ता है । देव ! मैंने व्याकुछताके कारण अथवा अङ्गेकस्य-दोचके कारण जिस जलको खण्डित कर दिया है, वह सब आपकी आहारूप सुत्रमें गुँथकर एक हो जाया ॥ १५-२२३ ॥

तत्यश्चात् जप निवेदन करके, उपासक मिक्तपूर्वक भगवान्की स्तुति करे और उन्हें नगस्कार करके, गुक्की आज्ञाके अनुसार चार मास, तीन मास, तीन दिन अथवा एक दिनके किये ही नियम ग्रहण करे । भगवान् शिवको प्रणाम करके उनसे शुटियों के लिये क्षमा माँगकर वती पुरुष कुण्डके समीप जाय और अग्निमें विराजमान भगवान् शिवके लिये भी चार पवित्रक अपित करके पुष्प, धूप और अक्षत आहिले उनकी पूजा करे । इसके बाद बद्र आदिको अन्तर्बल्ल एनं पवित्रक निवेदन करे ॥ २३--२६ ॥

तस्त्रभात् पूजा-मण्डपमं प्रवेश करके भगवान् शिवका स्तवन करने हुए प्रणामपूर्वक धमा-प्रार्थना करे । प्राथिभक्त-होम करके ग्वीरकी आहुति दे । मन्द्रस्वरमें मन्त्र बोल्फर पूर्णाहुति करके अग्निमें विराजमान शिवका विमर्जन करे । फिर ज्याद्धति-होम करके, निष्ठुराद्वारा अग्निको निवस करे और अग्नि आदिको निम्नोक्त मन्त्रोंसे चार आहुति दे । तस्प्रभात् दिक्पालोंको पवित्र एवं बाह्य बल्ल अपित करे । इसके बाद सिद्धान्त-मन्थपर उसके बरावरका पवित्रक अपित करे । पूर्वोक्त ज्याद्धति-होमके मन्त्र इस प्रकार हैं— कि हो भूवः स्वाहा ।' कि हो स्वः स्वाहा ।' कि हो सुवः स्वाहा । ' कि हो सुवः स्वाहः स्वाहः

इम प्रकार व्याह्मतियोद्वारा होस करके अग्नि आदिके हिये चार आद्वतियाँ देकर दूसरा कार्य करे। उन चार आहतियोंके मन्त्र इस प्रकार हैं-- 'के हो भारतये स्वाहा ।' 'ॐ डो सोमाय स्वाहा ।' 'ॐ हो अस्तीवोसाभ्यो स्वाहा ।' 'कें हां अम्मये स्विष्टक़ते स्वाहा।' फिर गुरुकी शिवके समान बाबाभूगण आदि बिस्तृत सामग्रीसे पूजा करे । जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्ण≁पसे सतुष्ट होते हैं। उस साधकका मारा वार्षिक कर्मकाण्ड आदि सफल हो जाता है-एसा परमेश्वरका कथन 🖁 । इस प्रकार गुरुका पूजन करके उन्हें हृदयतक लटकता हुआ। पवित्रक धारण करात्रे और ब्राह्मण आदिको भोजन कराकर भक्तिपूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दे । उस समय यह प्रार्थना करे कि 'देवेश्वर भगवान सदाधिव इस दानसे मुश-पर प्रसन्त हों ।' फिर प्रातःकाल भक्तिपूर्वक स्नान आदि करके भगवान शकरके श्रीविग्रह्से पवित्रकींकी समेट है और आठ फूलोंसे उनकी पूजा करके उनका विसर्वन कर दे। फिर पहलेकी तरह विस्तारपूर्वक नित्य-नैमिलिक पूजन करके पवित्रक चढाकर प्रणाम करनेके पश्चात अग्निमें श्चिवका पूजन करे ॥ ३२-३८ ॥

तदनन्तर अस्त-मन्त्रते प्रायश्चित्त-होम करके पूर्णाहुति दे । भोग-सामग्रीकी इच्छावाले पुरुषको चाहिये कि वह भगवान् शिवको अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे- ध्यभो ! आपकी कृपासे मेरा यह कर्म मनोवान्छित फलका साथक हो।' मोक्षकी कामना रखनेवाला पुक्र भगवान् विविधे इस प्रकार पार्थना करे—ध्नाथ! यह कर्म मेरे लिये वन्धनकारक न हो।' इस तरह प्रार्थना करके अग्निमें स्थित शिवको नाडीयोगके द्वारा अन्तरात्मामें स्थित शिवमें संयोजित करे। फिर अणुसमृहका दृदयमें न्यास करके अग्निदेवका विसर्जन कर वे और आचमन करके पूजा-मण्डपके मीतर प्रविष्ट हो, कलशके जलको सब ओर लिइकते हुए भगवान् शिवसे संयुक्त करके कहे—ध्यमो ! मेरी मुटियोंको क्षमा करो ।' इसके बाद विसर्जन कर वे ॥ १९-४२ ॥

तदनन्तर लोकपाल आदिका विसर्जन करके भगवान् शिवकी प्रतिमासे पवित्रक केकर चण्डेश्वरकी प्रतिमामें उनकी भी पूजा करके उन्हें वह पवित्रक अर्पित करे और शिवनिर्माल्य आदि सारी सामग्री पवित्रक के साथ ही उन्हें समर्पित कर है। अथवा वेदीपर पूववत् विधिपूर्वक चण्डेश्वरकी पूजा करे और उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे—व्यक्डश्वरकी पूजा करे और उनसे प्रार्थनापूर्वक कहे—व्यक्ताथ! मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है, वह यदि स्पूनता या अधिकताके दोषसे युक्त है, तो आपकी आहासे वह दोष दूर होकर मेरा कर्म साझेपाझ परिपूर्ण हो जाय। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चण्डको नमस्कार करे और स्तुतिक प्रश्वात् उनका विसर्जन कर दे। निर्माल्यका त्याग करके ग्रह्म हो भगवान् शिवको नहलाकर उनका पूजन करे। घरसे पाँच योजन दूर रहनेपर भी गुकके समाप पवित्रारोहण-कर्मका सम्पादन करना चाहिये॥ ४३-४६॥

इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें पवित्रारोपणकी विविका वर्णन ' नामक उन्यासीवाँ अध्याय पूरा हु आ ॥ ७० ॥

# अस्सीवाँ अध्याय

### दमनकारोपणकी विधि

भगधान् महेश्वर कहते हैं—रकन्द । अब मैं दमनकारोइणकी विधिका वर्णन कहेंगा । इसमें भी सब कार्य पूबवत् करने चाहिये । प्राचीन कालमे मगवान् शंकरके कीपने भेरवकी उत्पत्ति हुई । भैरवने देवताओंका दमन आग्भ्भ किया । यह देख त्रिपुरारि शिवने कष्ट होकर भैरवको शाप दिया—धुम तृक्ष हो जाओ । फिर भैरवके क्षमा माँगनेपन प्रसन्न हो भगवान् शिव बोले—प्जो मनुष्य तुम्हारे पत्रोद्दारा पूजन करेंगे, अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे, उनका मनोवाञ्चित कल पूरा होगा । उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नहीं रहेगी । सत्रमी या त्रयोदशी तिथिको मन्त्रयेता पुष्य मंहिता-मन्त्रोंसे दमनक शृक्षकी पूजा करके उसे भगवान् शकरके वाक्यका स्मरण दिलाते हुए अगावे—ा। १-१-१३ ।।

#### इरासादसम्भृत श्वमत्र संनिषीभव । शिवकार्य समुश्विम नेतन्योऽसि शिवाज्ञवा ॥

अगलक १ तुम भगवान् शंकरके कृपाप्रसादसे प्रकट हुए हो । तम यहा सर्निहित हो जाओ १ मगवान् शिककी आशासे उन्हींके कार्यके उद्देश्यसे मुझे तुम्हें अपने साथ के जाना है । १ मग्यर भी २५ प्रका शामित्रत करे और सार्यकालमें अपिवासन-कर्म सम्मन्न करे। विधिपृत्वक सूरः शंकर और अग्निदेवकी पूजा करके, इष्टदेवताके पश्चिम भागमें मिट्टीके गाथ संयुक्त करके उस वृक्षकी जड़को स्मापित करे। वामदेव-मन्त्र अथवा शिरामन्त्रमें उस वृक्षकी नाल तथा ऑबलेका कल उत्तर दिशाम रक्ले। उसके टूटे हुए पत्रको दक्षिणमें तथा पुष्य और धावनको पूर्वम स्मापित करे॥ ४-७॥

ईशानकोणमे एक दोनेमें उसके फल और मूलको रखकर मगवान् शिवका पूजन करे। उस दूक्षकी जड़, नाल, पन्न, पूल और फल-इन पाँचों अङ्गोंको अञ्जलिमें लेकर आमन्त्रित करते हुए सिरपर रक्ष्णे ओर इस प्रकार कहे- चेवेबर ! मैं आज आपको निमन्त्रित करता हूँ। कछ प्रातःकाल मुझं तपस्यांका लाभ लेना है---की हुई उपासनाको सफल बनाना है। वह भय कार्य आपको आज्ञाले पूर्ण हो। । तस्यात् पात्रमें रक्षों हुए शेष पवित्रकको मूलमन्त्रसे हक्षकर प्रातःकाल स्नान करनेके प्रधात् जगदीभर शिवका गन्य-पुष्प आदिसे पूजन करे।। ८---१०।

तदनन्तर निस्य-नैमिश्तिक कसं करके दमनकमे पूजन कर । शेष दसनकको अखालिंगे केकर क्ष्में हां भारत- तात्वाधिषतवे किवाब स्वाहा ।' 'ॐ हां विद्यातत्त्वाधिपतये किवाय स्वाहा ।' 'ॐ हां किवतत्त्वाधिपतये किवाय स्वाहा ।' 'ॐ हां सर्वतत्त्वाधिपतये किवाय स्वाहा ।'—इन चार मन्त्रींहारा दमनक चढ़ाकर शिवका पूजन करना चाहिये । तदनन्तर
दमनककी चौथी अञ्चलि छेकर 'ॐ हों महेश्वराय मकं
प्रथ प्रथ श्रूखपाणये नमः ।'—इस मन्त्रके उच्चारणपूर्वक
भगवान् शिवको अर्थित करे ॥ ११-१३ ॥

इस प्रकार शिव और अग्निकी पूजा करके गुरुकी विशेषरूपसे अर्चना करते हुए प्रार्थना करें—'अगवन् । मैंने दमनकद्वारा पूजनकर्ममें जो न्यूनता या अधिकता कर दी है। वह सब आपकी कृपासे परिपूर्ण हो जाय ।' इस रीतिसे दमनकारोइण कर्मका सम्पादन करके मनुष्य नैत्रमास-जनित सम्पूर्ण पळको पाता है और अन्तमें स्वर्गछोकको जाता है। १४-१५॥

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें दमनकारोपणकी विभिक्त नर्शन नामक अस्सीना अध्युक्तपूरा हुआ ॥ ८० ॥

## इक्यासीवाँ अध्याय

### समयाचार-दीश्वाकी विधि

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं भोग जोश मोक्षकी गिद्धिके लियं दीक्षाकी विधि बताऊँगा। जो गमस पापीका नाद्य करनेवाली है तथा जिसके हारा मल और माया आदि पाशीका निवारण किया जाता है। जिससे शिष्यमें शानकी उत्पत्ति करायी जाती है। उसका नाम 'दीक्षा' है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। पद्य (पाश-बद्ध जीव) शुद्ध विद्यादारा अनुमाह्य कहा गया है। वह तीन प्रकारका होता है—पहला विशानाकल, दूसरा प्रलयाकल तथा तीसरा एकल ॥ १९ ॥

उनमेंसे प्रथम अर्थात 'विश्वानाकल' पद्ध केवल मलरूप पाद्यंस युक्त होता है\*, दूसरा अर्थात् 'प्रलयाकल' पद्ध मल और कर्म— इन दो पाद्योंसे आबद्ध होता है† तथा तीसरा सम्होंते वंधा होता है (अर्थात् वह मल, माया तथा कर्म त्रिविध पार्शोते वंधा हुआ बताया गया है।) ‡ ॥२-२५॥ प्रव्यकालमें ही अक्क (कलारहित) होनेके कारण प्रक्रमाक्क क्रिक्ता है: ‡ जिस जीवारमामें भागक, माबेय और कर्मक —नीजों अक

अर्थात् 'सकल' पशु कला आदिसे लेकर भूमिपर्यन्त सारे तत्त्व-

किस जीजारमामें भाणन, मार्चय जीर क्रमंज- --नीनों भक्त ( पाञ्च) रहते हैं, वह करूज आदि मोग-नन्धनोंसे युक्त होनेके क्रारण 'सक्तन' कहा गया है। पाञ्चपन-दर्शनके अनुसार विश्वामाक्रक पञ्च ( जीव )के भी दो भेंद हैं— समाप्त-कळ्य' और 'असमाप्त कळ्य' । ( १ ) जीजारमा जो कर्न करता है, जस प्रत्येक कर्मकी रह मक्तपर अमनी रहती है। इसी कारण जस मक्तका परिपाक नहीं होने पाता; किंद्र जब कर्मोंका त्याग हो जाता है, तब तह न अमनेके क्षारण मक्तका परिपाक हो आता है जीर जीजारमांके सारे कळ्य समाप्त हो जाते हैं, इसीकिये वह 'समाप्त-कळ्य' क्ष्मकाता है। यस समाप्त हो जाते हैं, इसीकिये वह 'समाप्त-कळ्य' क्ष्मकाता है। यस समाप्त हो जाते हैं, इसीकिये वह 'समाप्त-कळ्य' क्ष्मकाता है। यस समाप्त हो जाते हैं, इसीकिये वह 'समाप्त-कळ्य' क्ष्मकाता है। यस समाप्त हो जाते हैं, इसीकिये वह 'समाप्त-कळ्य' क्ष्मकाता है। वसके नाम के हैं—

बनत्तव्यक्षेत्र १६मधः तथेत्र १ शिवोत्तमः । एकनेत्रवाभेतेकहत्वापि त्रिमृतिकः ॥ श्रीकण्डशः शिवाण्डी न प्रोक्ता विशेश्वरा इमे । (१) अनत्त्व, (१) स्क्म, (१) शिवोत्तम, (४) एकनेम, (६) णक्षत्र, (१) त्रिमृति, (७) श्रीकण्ड सीर (८) शिवाण्डी ।?

( २ ) श्वसमाञ्च-कञ्चवः वे हैं, जिनकी कञ्चवः राश्चि अभी समाञ्च नहीं दुई है । ऐसे जीवारमाओं के बरमेक्कर स्मन्त्रः स्वरूप दे देना है। कर्म नथा धर्रास्से रहिन

† जिस जीवारमा के देह, इन्द्रिय बादि प्रक्ष्यश्चाकर्ने जीस ही जाते हैं, इससे बसमें माचेच शक तो नहीं रहता, परंतु जाजब जीर कर्मज—ने हो सक्कती पांक ( क्यन ) रह जाते हैं, वह

<sup>\*</sup> जो परमाश्माके सक्तपको पहानास्तर जप, स्थास तथा

पत्थासदारा सथवा भोगदार। कर्मोका क्षय कर कालता है और
कर्मोका क्षय हो आनेके कारण जिस्मके किये शरीर और इन्द्रिय
बादिका कोई वश्यन नहीं रहता, इसमें केवक मकक्तपी पाश्च

( वश्यन ) रह आगा है, उसे (विकानाक्क) कहते हैं। मक तील
प्रकारके होते हैं— आणव-मक्क, (क्षर्मज-मक्क) नथा (मायेश-मक्क) ।
विकानाक्षकमें केवक आणव-सक रहता है। वह विवान ( तरववान )
हारा अक्क — कर्लारहित ( क्रकादि मोग-श्यनोंसे घृत्य ) हो आगा
है, इस्किने उसकी (विकानाक्क) संका होती है।

~~~~

इन पाशोंसे मुक्त होनेके लिये जीवको आचार्यसे मनत्राराधनको दीक्षा केनी होती है। वह दीक्षा दो प्रकारकी किंदु मलकपी पाशमें वेथे हुए जीवात्मा ही प्रमन्त्र' हैं और इनकी संख्या सान करोड़ है। ये सब अन्य जीवारमाओपर अपनी कृपा करते रहते हैं। यत्त्व-प्रकाश' नामक मन्त्रमें उपर्युक्त विषयके संग्राहक हलोक इस प्रकार हैं—

पश्चवरित्रविषाः प्रोक्ता विश्वानप्रक्रमाक्की सक्कः । मक्त्युक्तस्तत्राची मक्क्कुमैयुक्ती दितीयः स्यात् ॥ मकमाबाक्कमैयुक्तः सक्तकैरेचेषु द्विषा अवेदाचः । बाधः समाप्तककुषोऽसमाप्तककुषो दितीयः स्यात् ॥ भाषा नतु गृक्ष शिको विषेशस्त्रे नियोजयस्यच्यौ । मन्त्रांक्ष करोस्थपरान् तं चोक्ताः क्रोक्थः सप्त ॥

'मच्याकल' भी दो प्रकारके होते हैं—-'पक्ष पादल्लय' और 'अपक्ष पादल्लय'। (१) जिनके मक तथा कर्मकपी दोनों पाद्योंका परिपाक हो गथा है, ने 'पक्षपादल्लय' होकर मोक्षको माप्त हो जाते हैं। (२) 'अपक्षपादल्लय' जीव पुर्यष्टकमय देह पारण करके नाना प्रकारके कर्मोंको करते हुए नाना ग्रेनिवॉर्म पुमा करते हैं।

सक्क जीवोक भी दो है— पत्रवक्क प भेदबीर अपवन-कक्क । (१) जैसे-जैसे जीवास्माक मक, कम तवा माया— इन पाओका परिपाक बदना जाता है, बैसे-बैसे ये सब पाश शक्तिकीन होते जाते हैं। तब वे पत्रवक्क प जीवास्मा 'मन्त्रेवर' कहकाते हैं। सात करीब भन्त्रकपी जीव-विकेषोंक, जिनका कपर वर्णन हो जुका है, अपिकारी ये ही ११८ मन्त्रेवर जीव हैं। (२) अपवन-कक्क प जीव सवक्रपर्में गिरते हैं।

नारदपुराणमें श्रैब-महातन्त्रका मान्यताक अनुसार पाँच प्रकारके पाश बताये गये हैं—(१) मक्क, (२) कर्मक, (६) मायेय (मायाकन्य), (४) तिरोषान—शक्तिज बौर (क) विम्हुल । लायुनिक श्रैब दर्शनमें चार प्रकारके पाशोंका उक्केख है—मक, रोब, कर्म तथा माया। रोष-शक्ति वा तिरोषान-शक्ति पक्ष ही वस्तु है। विम्दु मायाक्षक्ष है। वह विश्वतक्षण नामसे मी बानने योग्य है। यक्षपि शिवपद-प्राप्तिकप परम मोक्षकी अपेक्षासे वह भी पाश ही है, तथापि विकृत्यरादि-पदकी प्राप्तिमें परम हेत्र होनेके कारण विन्दु-शक्तिको व्यपरा-मुक्तिण कहा गया है। वतः वसे लायुनिक श्रैव दर्शनमें प्याशण नाम नहीं दिया गया है। इसकिय वहाँ श्रेष चार पाशों (मक, कर्म, रोष चौर माया—) के ही स्कर्णका विचार किया जाता है—(१) जो आत्माके स्वापाविक क्षान-श्राक्तो वक्ष के, वह व्यक्षण (क्षांत् लक्षाम्)

मानी गयी है—एक 'निराधारा' और दूसरी 'साधारा' । उपर्युक्त तीन पशुओंमें विशानाकड और प्रख्याकरु—हन दो पशुओंके लिये निराधारा दीक्षा बतायी गयी है और सकल पशुके लिये साधारा । आचार्यकी अपेक्षा न रखकर शम्भुदारा ही तीन शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती है, वह 'निराधारा' कही गयी है। आचार्यके शरीरमें खित होकर मगवान शकर अपनी मन्दा, तीना आदि मेदवाली शक्ति जिस दीक्षाका राम्पादन करते हैं, वह 'साधारा' कहलाती है। यह माधारा दीक्षा सबीजा, निर्वाजा, माधिकारा और अन्धिकारा—हन मेदोंके हारा

कहलाता है। यउ अन आग्गासक्तपक्का केवल आच्छादन ही नहीं करता, किंतु जीवारमाको बलपूर्वक दुष्कमंभि प्रवृत्त करनेवाला पाश भी यही है। (२) प्रत्येक बरतुमें जो साउथ्ये हे, उसे 'शिवशित्त' कहते हैं। जैसे अध्नमं दाहिका शक्ति। यह शक्ति जैसे पदार्थमें रहती है, बेसा ही मला-पुरा सक्कप धारण कर लेती है; अतः पाशमें रहती हुई वह शक्ति जब आरमाके स्वकपको हुक लेती है, तब यह 'शेध-श्राक्त' या 'निरोधान-पाश' कहलाती है। इस अवस्थामें जीव शरीरको आस्मा मानकर शरीरके पोषणमें लगा रहता है; आरमाके उद्धारका अयरन नहीं करता। (३) फलकी इच्छासे किये हुए 'धर्माथमें कप कर्मोको ही 'कर्मपाश' कहते हैं। (४) जिस श्रांक्तमें प्रकथके समय सब कुछ लीन हो जाता है तथा सहिके ममय जिसमेंसे सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, वह 'आयापाश' है। अतः इन पाशों केंश हुआ पश्च जब तत्त्वशनदार इनका उच्छेद कर बाकता है, तभी वह 'परम शिवतत्त्व' अर्थात् 'पञ्चपति-पद'को प्राप्त होता है।

दीक्षा ही क्षित्रस्य-मासिका साथन है। सर्वानुआहक परमेक्षर हो आन्वार्य-अरीरमें स्थित होकर दीक्षाकरण्डारा जीवको परम क्षित्रस्थकी प्राप्ति कराते हैं; ऐसा ही कहा भी है—

·बोजर्गात परे नरने स दीक्षमाऽऽचार्यमृतिस्य: ।'

'अपनवपाद्रह्मय प्रक्याक्रल' जीव तथा 'अपनवक्रज्ञय सक्क' जीव जिस पुर्यष्ठक देहको धारण करते हैं, वह पश्चभूत तथा मन, वृक्षि, अहंकार—यन भाठ तथ्वोंसे युक्त होनेके कारण 'पृष्टक' करकाता है। पृष्टक करीर अचीस तथ्वोंसे युक्त होता है। अभ्यागेंगके साथनमृत कला, कारू, निर्मत, विधा, राग, प्रकृति और गुण—ये सात तथा, पश्चभूत, पश्चतम्मात्रा, दस हिन्द्रयाँ, चार अभ्याश्वरण और पाँच क्षम्य आहि विषय—वे अपीस तथ्व हैं। अपनवपाद्यव जीवोंमें जो अधिक पुण्यास्मा है, वन्हें परम दयाछ अग्रवाण महेकर ग्रुवनेकर या स्नेकपाक बना हेते हैं।



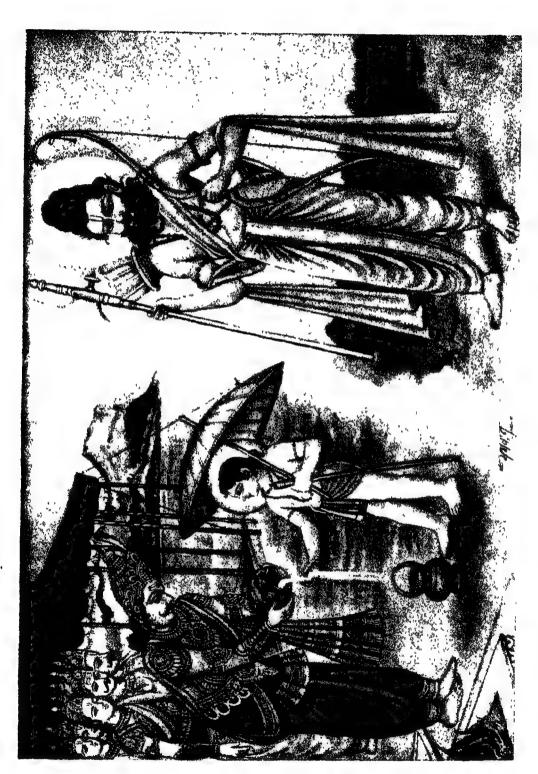

(%

€

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

जिस तरह चार प्रकारकी हो जाती है, वह बताया जाता है।। ४-७३॥

१. क्षारदापटकमें दीक्षाके चार सैदोंका विस्तारले वर्णन है। वे चार मेद हैं—किसावती, वर्णमधी, कळावती और वेधमधी। किसावती दीक्षाम कर्मकाण्डका पूरा छपयोग होता है। स्नान, संख्या, प्राणायाम, भूतक्षुद्धि, न्यास, ध्यान, पूजा, शक्क-खापन धारिसे केवर आस्त्रोस पद्धिति हवन-पर्यन्त कर्म किये जाते है। यद्यव्यक्ते शोधन-कममे पृथक-पृदक् आहुति देकर, शिवमें विकीन करके पूनः सृष्टि-कमसे शिव्यका नैतन्ययोग सन्पादित होता है। गुरु शिवसे अपनी पक्ताका व्यनुगव करतर हुआ अन्य-विधाका हान करता है। गुरु-मन्त्र प्राप्त करके शिव्य धन्य-धन्य हो जाता है।

वर्णमंथी दीक्षां न्यासक्या है । जकारादि वर्ण प्रकृतिपुरुषातमक है। धारीर भी पक्षति-पुरुषात्मक होने के क्षारण वर्णास्मक
हो हे ! इसिल्ये पहले समस्त शरीरमें वर्णोंका सिविधि न्यास
किया जाना है । ओग्रुरुदेव अपनी आवा और इल्लाक्सिसे
छन वर्णोंको प्रतिलोम-विधिसे अर्थाष्ट्र संहार-क्रमसे विलोग कर
देने हैं। यह क्रिया सम्पन्न होते ही क्षिन्यका शरीर दिख्य हो जाता
हे और गुरुने हारा वह परमात्मामें स्निल दिया जाना है । पैसी
क्षिति होने के पश्चाद औग्रुरुदेव दुन: शिष्यको प्रथम् करके दिव्य
शरीरको सृष्टि-क्रमसे रचना जरते हैं । शिष्यमें परमानन्दस्करण
दिल्यमानका विकास होता है और वह क्षतक्षय हो जाता है ।

क्लाबती दीक्षा की विधि निम्निलिखित है— मनुष्यके शरीरमें पाँच प्रकारकी शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। पैरके तळवेसे जानु-पर्यन्त किन्निश्चि-शक्ति है, जानुसे नामि-पर्यन्त क्षितिष्ठा-शक्ति है, नामिसे कण्ठ पर्यन्त किन्ना शक्ति है, कण्ठसे ल्लाट-पर्यन्त क्षान्ति शक्ति है, क्षण्ठसे ल्लाट-पर्यन्त कान्ति पहलीकी हक्तरसे शिखा-पर्यन्त कान्त्यतीतकला-शक्ति है। संदार-कामसे पहलीकी दूसरीमें, दूसरीको तीसरीमें और अन्तिम कल्पको शिवमें संयुक्त करके शिष्य शिवक्प कर दिया जाता है। पुनः स्टिक्मिसे इसका विस्तार किया जाता है और शिष्य दिक्य भावको प्राप्त होता है।

ंवेधमधी दीक्षा' षट्चकं-वेशन हो है। तब गुरु कृपा करके भपनी शक्तिसे शिष्यका यट्चकंनेद कर देते हैं, तब इसीको विधमयी दीक्षा' कहते हैं। शुरु पश्के शिष्यके कः चर्कोंका विजन करते हैं और उन्हें क्रमञ्चः कुण्डिकनी शक्तिंने विकीन करते हैं। कः चक्रोंका विख्यन विन्दुर्गे करके तथा विन्दुर्शे कलानें, क्रमकों नादांनें, नादांन्तको सन्मनींने, उन्मनीको

समर्थ पुरुषोंको को समयानारसे युक्त दीक्षा दी जाती है। उसे 'सबीजा' कहते हैं और असमर्थ पुरुषोंको दी जानेवाली समयानारग्रन्य दीक्षा 'निवींका' कही गयी है।। ८ई।।

जिस दीक्षारे सामक और आचार्यको नित्य-नैमिसिक एवं काम्य कर्मोर्मे अधिकार प्राप्त होता है, वह प्साधिकारा दीक्षा' है। पिनवींजा दीक्षा' में दीखित होनेवाले छोगोंको तथा समयाचारकी दीक्षा लेनेवाले साधारण शिष्य एवं पुत्रक-संग्रक शिष्यविशेषको नित्यकर्म-मात्रके अधिकारी होनेके कारण जो दीक्षा दी जाती है, वह पिनरिषकारा दीक्षा' कहळाती है। साधारा और निराधारा मेदसे जो दीक्षाके दो मेद बताके गये हैं, उनमेंसे प्रत्येकके निम्नाक्कित दो कर (या मेद) और होते हैं—एक तो पिक्रयावती' कही गयी है, जिसमें कर्मकाण्डकी विधिसे कुण्ड और मण्डलकी खापना एनं पूजा की जाती है। दूसरी फानवती दीक्षा' है, जो बाह्य सामग्रीमे नहीं, मानिंगक ब्यापारमालसे साध्य है। ९-१२॥

इस प्रकार अधिकारप्राप्त आन्वार्यद्वारा दीक्षा-कर्मका सम्मादन होता है । स्कन्द ! गुरुको न्वाहिये कि वह नित्यकर्मका विधिवत् अनुष्ठान करके शिष्यका दीक्षाकर्म सम्मक्ष करे । प्रणवके जपपूर्वक गुरु अपने कर-कमकर्मे विष्णुमुखर्मे और तत्पश्चात् गुन्मुखर्मे संयुक्त करके मपने साथ ही इस शक्तिको परमेश्वरमें मिळा देते हैं । गुरुको इस क्रुपासे शिष्मका पाग्न क्रिक-निक्न हो जाना है। उसे दिज्य होषको प्राप्ति होती है

सोमशस्तुकी 'कर्मकाल्ड-कमावकी' (क्लोकद १९-६२०६)में
 'दर्श लब्बाधिकारेण दीक्षाचार्थेण लाध्यते ।' इस पंक्तिके बाद
 शोक और अधिक उपलब्ध इति हैं, जो इस प्रकार हैं—

और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रवार यह व्योधमयी

वीका ! सम्पन्न होती है ।

भ व सद्देशसम्भूतः द्वामृहिः क्षुद्रशिक्षान् ॥ बानाचारो ग्रुणोपेतः क्षभी द्वाद्वारायो बरः ! देशकालगुणाचारो ग्रुस्भक्तिसमन्वितः ॥ शिकानुष् ग्रानदान् शस्तो विरक्तक प्रशस्तते ।

विश्वामाप्त किया वदि वत्तम देशमें उत्पन्न, सुन्दर शरीरवाळा, शासाध्यमन एवं श्रीकसे शुन्पनन, शानी, सदाचारी, गुणवान्, श्रूमाश्रीक, श्रुद्ध कन्तःकरणसे श्रुत, केष्ठ, देश-कालोचित गुण और ध्याचारसे सुशोभित, शुक्भक्त, श्रियध्याचपरायण तथा विरक्त हो तो क्ष श्रूमम माना गया है और क्सकी प्रश्नंसा की जाती है।

अर्थ्य-जल के द्वारपालीका पूजन करे। फिर विभोका निवारण करनेके अनन्तर, द्वार-देइलीपर अखन्यास करके अपने आसनपर बैठे । शास्त्रोक्त विविधे भूतश्रुद्धि एवं अन्तर्यांग करे । तिक, चावक, सरसों, कुश, दुर्वाकूर, जी, दूध और जल-इन सबको एकत्र करके विद्येषार्थ बनावे | उसके जलमे समस्त इच्यों ( पूजन-सामग्रियों ) की हुद्धि करें । १९५७ तिलक सम्बन्धी अपने सम्प्रदायके मन्त्रसे भारुदेशमें तिरुक रुगावे । फिर पूर्वयत् गूजन, मनत्र-शोधन तथा पञ्चगव्य-प्राधान आदि कार्य करने चाहिये । क्रमशः काबा, चन्दन, सरसीं, भसा, दूर्वा, अश्वतः कुश और अन्तमें पुनः श्रुद्ध लावा-ये सब 'विकिर' (बिलरनेयोग्य द्रस्य) कहे गये हैं। इन सब वस्तुओंको एकत्र करके सात बार अख-मन्त्रते अभिमन्त्रित करे । अख-मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलसे इनका प्रोक्षण करके फिर कवच-मन्त्र (हुम्) से अवगुण्ठन करके यह भावना करे कि ऐ विक्रसमृहका निवारण करनेवाळे नाना प्रकारके अख्न-शास 🖁 🛭 ११३-१८५ 🖰

तदनन्तर प्रादेशमात्र छंबे कुशके छत्तीस दलंक्षे वेणीरूप बोधमय उत्तम खङ्क बनाकर उसे सात बार जपते हुए शिव मन्त्रले अभिमन्त्रित करे । फिर उसे शिवस्त्रकप मानकर भावनाहारा अपने हृदयमें स्वापित करे। साथ ही जगदाबार भगवाद शिवकी जो झाँकी अपनेको अभीष्ट हो। उसी रूपरें उनका भ्यान-चिन्तन करके निष्कढ परमारमा शिवका अपने भीतर ज्यास करें। तरप्रभात यह भावना करे कि भैं साक्षात् शिव हूँ।' फिर सिरपर ( मूळमन्त्रसे अभिमन्त्रित ) स्वेत पगद्दी रखकर अपने शरीरको ( गन्ध) पुष्प एवं आभूषणोरे ) अलंहत करे । तत्पश्चात् गुद अपने दाहिने हाथपर सुगन्ध-द्रव्य अथवा सुद्धमहारा मञ्डलका निर्माण करे। फिर उसार निष्माईक मगवान शिवकी पूजा करे। इससे वह 'शिवइस्त' हो जाता है। उस तेजस्वी शिवहस्तको शिव-मन्त्रसं अपने मलकपर रखकर यह हत भावना करे कि भी शिवसे अभिन और सक्का कर्ली साक्षात परमात्मा शिव ही हूँ ।' अब गुरु ऐसी भावना कर के, तब वह यहमण्डपमें कर्मीका साक्षी, कल्पामें यज्ञका रक्षका अभिमें होमका अधिष्टाना शिष्यमें उनके अज्ञानसय पाशका उच्छेद करनेवाला तथा अन्तरात्मामें अनुप्रहीता--इन पाँच आकारोंमें अभिन्यक ईश्वरहप हो जाता है। गुरु इस भावको अत्यन्त इद्धतर कर के कि 'वह एरमेश्वर में ही हैं' ॥ १९-२५ ॥

तदनन्तर ज्ञानरूपी खड्न हाथमें लिय गुरु यज्ञमण्डपके नैर्म्मत्यकोणवाके भागमें उत्तराभिमुत स्थित हो। अर्घ्यः जड और पञ्चमध्यक्षे उस अण्डाका प्रोक्षण करें । ईक्षण आदि चतुष्पशान्त पंरकारीदारा उसका संस्कार करे। फिर यह-मण्डपमें विसरनेदोग्य वृत्रोंका वस्तुओंको विस्तेरकर कुराकी कुँचीस उन सनको नटार है और उन्हें ईशानकोणमें स्थापित वार्धानी ( जलगत्र )में आसनके लिये रख दे। नैऋं त्यकोणमें वास्त्रदेवताओंका और परिचम द्वारपर लक्ष्मीका पूजन करे ! साथ ही यह भावना करे कि वे अण्डपरूपिणी ल्थमी देवी रत्योंके अण्डारले यक्ताण्डणको परिपूर्ण कर रही हैं। इस इकार ध्यान एवं आवाहन कर इदय-मन्त 'नमः' के हारा अर्थात 'कक्स्य नमः ।'-इस मन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये । इसके बाद ईशानकोणों सप्तधान्यपर स्यापित किये हुए वस्तवेषित पद्धरत्नयुक्त एवं जरूसे परिपूर्ण पश्चिमाभिमुख कलशपर भगवानु शंकरका पूजन करे। फिर टम फलशके दक्षिण भागमें सिंहपर विराजमान परिचमाभिमुखी शक्ति खरारूपिणी बार्गानीका पूजन करे है २६-२० ह

तदनना पूर्व शाहि दिशाशीम एन्द्र आदि दिकपालीका और इस्टरे अन्ते विश्वप्रमावानुका ५७० प्रदे हे सबवे सर प्रणवसंब आमनपर बिराजगान हैं तथा अपने अपने लहर्ने और आयुर्वेषे संयुक्त हैं—धेसी भावना करके उनके नागीके अन्तमें ध्वमः' पद बोहकर उन्हींने उनकी पूजा करें । यथा- 'इन्द्राय नमः।' 'विष्णवे कमः।' इत्यादि । पहले पूर्वोत्ता वार्धानीको धकीभाँति हाथमें के उसे कल्याके मागनेकी ओरसे के जावर प्रदक्षिणकासे उसके चारी ओर क्रमावे और अपने लखकी अविच्छित्र घारा गिराता रहे। साथ ही मूल्यन्त्रका उचारण करते हुए लोकपालींको भगवान् शिनकी निम्नाङ्कित आहा सुनावं-प्लोकपालगण । आपलोग यथाञानि साववानीके साथ इन यहकी रक्षा फरें। यो अवेल दे। नीवे एक कलश रसकर उसके उत्पर उस वार्वार्न की स्थापित पत्र दे। सत्यकात सस्यर आसनयार्छ कलकापर भगवान् शंकरका साङ्ग पूजन करे। इसके बाद करू। आदि षष्टध्यका न्यास करके शोधन करे और वार्षानीर्ने जन्मकी पूजा करे ॥ ३१—३४ ॥

पूजाके मन्त्र एक प्रकार हैं—'क इः अखासनाय हूं फट् नमः।' कि क अखमूत्वे हूं फट् नमः।' के हूं फट् प्राञ्चपतास्त्रान नमः।' के क इत्याय हूं फट् नमः।' के श्री बिरसे हुं कर नमः।' 'कें वं किसावें हूं कर नमः।' 'कें हुं कवचाय है फट नमः।' 🍱 है फट असाम है फट नमः।' इसके बाद पाश्चपतास्त्रके खरूपका इस प्रकार चिन्तन करे-'उनके चार मुख हैं। प्रत्येक मुखमें दातें हैं। उनके हाथीं-में शक्ति। मुद्रर, खुब और त्रिशल हैं तथा उनकी प्रभा करोड़ी सूर्योंके समान है। इस प्रकार व्यात करके किया-गुद्राके प्रदर्शनद्वारा भगलिक्का समायोग करे । इदय-मन्त्र ( गमः ) का उषारण करते हुए अङ्गुष्टसे कलकाका सर्श करे और मुद्दीने लङ्गरूपिणी वार्धानीका । भोग आर मोक्षकी सिक्रिके लिये पहले मुद्रीरे वार्घानीका ही स्पर्श करना चाहिये । फिर कलक्षके मुखभागकी रक्षाके लिये उसपर पूर्वोक्त ज्ञान-लङ्ग समर्पित करे । साथ ही मूह-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप फरके यह जम भी कल्हाको निवेदन कर दे। उसके दशमांशका अप करके वार्घानीमें उमका अर्पण करे । तदनन्तर भगवान्से रक्षाके क्रिये प्रार्थना करे-- प्सम्पूर्ण यश्चोंको घारण करनेवाळे भगवज् जगनाथ ! दहे यरनसे इस यक्त-मन्दिरका निर्माण किया गया है ? कृपया आप इसकी रक्षा करें? ॥ ३५---४० ॥

इसके बाद बायव्यकोणमें प्रणवमय आसनपर विराजमान धार भुजाबारी गणेशजीका पूजन करे । तत्यश्चात् वेदीपर शिवका पूजन करके अर्घ्य हाथमें छिये सावक यहकुण्ड के पास जाग । यहाँ बैठकर मन्त्र-देवलाकी तृप्तिके क्रिये बार्ये भागमें अर्था, गन्य और वत आदिको तथा दाहिने भागमें समिषाः क्रारा एवं तिल आदिको रखकर क्रान्डः अग्निः बकु तथा घृत आदिका पूर्ववत् संस्कार करके। हृदयमें कर्णमुख अभिनेकी प्रधानताका चिन्तन करे तथा अग्निमें भगरान् शिवका एजन करे । फिर गुढ अपने शरीरमें, शिव-कलदार्में) मण्डलमें) अन्नि और शिष्यको देइमें स्रुश्चि-न्यामकी रीतिसे न्यायकर्मका सम्पादन करके अध्याका विधिपूर्वक शोधन करनेके पश्चात् कुण्हकी लंबाई-चौडाईफे अनुसार ही अग्निदेवके मुलकी छंबाई चौड़ाईका चिनान करके अगिजिह्नाओंके नाम-नन्त्रके अन्तर्मे एसः ( एवं (म्बाहा") बोलकर अभीष्ठ बस्तुकी आहुतियाँ देते हुए अग्निदेवको तुस करे । अग्निकी सात जिल्लाजीके सात बीज हैं। हामके छिये छनका धारचय दिया जाता है। ४१--४५।

रफरहित अन्तिम दो वर्णीये. समां (अर्थात् सात ) अक्षर यदि रकार और छठे स्वर (छ) एर आरूढ़ हो सीर उनके भी जगर चन्द्रिनिकुरूप शिखा हो तो वे ही अग्निकी सात जिह्वाओं के क्रमशः सात बीज-मन्त्र हैं। (यथा—व्हूँ छूँ कूँ कूँ कूँ पूँ पूँ हाँ हूँ) • अग्निकी सात जिह्वाओं के माम हस प्रकार हैं—हिरण्या, कनका, रक्ता, कणा, सुप्रभा, अतिरक्ता तथा बहुरूपा। हैशान, पूर्व, अग्नि, नैर्म्बर्स, पश्चिम, वायन्य तथा मध्य दिशाम कमशः सनके मुख हैं। (अर्थात् एक त्रिमुजके ऊपर दूसरा त्रिमुज वनानेसे जो छः कोण बनते हैं, ये क्रमशः ईशान, पूर्व, अग्नि, नैर्म्बर्स, पश्चिम तथा बायुकोणमें स्थित होते हैं। अग्निकी हिरण्या आदि छः जिह्वाओंको इन्हीं छः कोणोंमें स्थापित करें तथा अग्निम जिह्वा व्यक्टपांको मध्यमें) विश्व—४७।।

शान्तिक एवं पौष्ठिक कर्शमं खीर आदि मधुर पदार्थी-दारा होम करे। परंद्व अभिचार कर्ममं सरसाँकी खली, सच्च जौकी काँजी, नमक, राई, मद्वा, कदमा तेल, काँटे तथा टेड्री-मेढ़ी समित्राओंद्वारा कोअपूर्वक भाष्याणु (भाष्य-मन्त्र ) ने हथन करें। ों कदम्बकी कल्किओंद्वारा होम

\* ये सान गीज जारेनती विश्वास आदि सात जिहाओं के नामके आदिमें क्याने जाते हैं और जन्तमें 'नमः' पद ओक्कर नाम-मन्त्रोसे ही बनकी पूजा की जाती है। यहा— क्यें बहुँ हिरण्यामें नमः ।' 'क्यें कनकाने नमः ।' 'ज्यें रस्ताने नमः ।' 'अ्यें कृष्णामें नमः ।' धूं 'सुप्रमाये नमः ।' 'ज्यें अतिरत्त्रमये नमः ।' 'खूँ बहुक्यामें चमः ।'

† सोमशम्युने इन जिह्नाओंके सक्य तथा कामनामेरकी विभिन्न कुनीमें इनके छपयोगके विषयमें इस प्रकार लिखा है—

हिर्ण्या तमहेरामा कलका बजसमा।
एकोर्विताक्शप्रस्या कृष्णा नीक्रमणिप्रमा॥६६४॥
स्त्रमा मीक्तिकृषोत्तिरकः पश्चरागवत्।

द्भुत्रमा मौक्तिक्रकोतातिरका पश्चरागनत् । कन्द्रकान्तकरकम्प्रमेन वहुरूपिणी ॥ ६६ ५ ॥

पण्डं हु कामगेदेन कमादाशासुरीमंते । कश्याकर्णनवीराचा कलका साम्मने रिनीः॥६६६॥ विकेमन्देने एका हृत्या मारणवर्मनि :

हुप्रभा झान्तिके पुष्टी शुस्तीचाटने नना । ६६७॥ एकेंट वहुरूपा य सर्वनाम हत्यादा।

'खर्मकाण्ड-क्रमाब्दो')

्रे सोनकः श्रुहेर तः वर्ने इसके कार यह प्रकारकोक अधिक है-विवाधरस्कानाय वन्द्राधुरुपुर्व पुरस् । कारका प्रविकारमें हुँकान सामकोसामः ॥ करनेले निश्चय ही यक्षिणी सिद्ध हो जाती है । द्विवशीकरण और आकर्षणकी सिद्धिके लिये बन्धूक (दुपहरिया) और पलाशके फूलेंका हवन करना चाहिये। राज्यलामके लिये बिस्वफलका और ल्रंट्सीकी प्राप्तिके लिये पाटल (पाइर) एवं चम्पाके फूलेंका होम करे। चक्रवर्ती सम्माट्का गद पानेके लिये कमलेंका तथा सम्पत्तिके लिये मध्य-भोज्य पदार्थोंका होम करे। दूर्वाका हवन किया जाय तो उससे ब्याधियोंका नाश होता है। समस्त जीवोंको वशमें करनेके लिये विद्वान् पुष्प प्रियक्क तथा कदलीके पुष्पीका हवन करे। आमके पत्तेका होम ज्वरका नाशक होता है। ४८—५२॥

मृत्युखय देवता या मन्त्रका उपासक मृत्युविजयी होता है। तिलका होम करनेसे अम्युदयकी प्राप्ति होती है। कद्र-धान्ति समस्त दोषोंकी धान्ति करनेवाली होती है। वे अर प्रस्तुत प्रसंगको पुनः प्रारम्भ करते हैं ॥ ५३॥

'साथक-शिरोमणिको चाहिने कि वह 'विचाधर-पव' को मातिके किये कपूर, अगुरु और गुग्गुरुसे अथवा कास्क्रके केसरोंसे इवन करे।'

श्व प्रसंगमें सोभशन्तुने कुछ अविक प्रयोग कियो हैं।
 धनका कवन है कि----

हामयेव । विषमञ्बरनाशाव च्तपत्रा भ धुतेन सह साद्रीणि ज्बारिणः ॥ *ष*तप्द्वनानि 🕶 अमुक्स्य **ंग**र सः वीषटः न श्य जले बरुणमञ्चाक्ये वृष्ट्याच अइसंयुत्म,॥ तिकान् बाबगभन्त्रेण बुद्धाद गुद्धाकेत मेघा ना प्लाबिता श्रेपदिगन्त धरणीतका मृ था (येत्रिक होने न TIE पाद्धपणश्रमा । **कें**की पञ्च हूं पाट नेधान खुटाहोबतान हूं पाट ॥ स्द्र शाल्या বিতাবিদিঃ। सर्वीपद्रबना शाय पर**्तम्**च्यते ॥ विधेना क्यविष ( क्रम्काण्ड-क्रसाव्छी ६७६-६८०)

अर्थात् विषयज्वरका जाश व्यतिक जिये जामने पत्तीका इदन करे । तन पत्तीकी धीमे अर्थ्य करने अध्वा धीमें हुनोका उनकी आहुति दे । पत्तीकी आहुति धीकी आहुतिक साथ देनी आदिये । इससे अरश्यस्य पुरुषको लाभ होता है । इस पुरुषका नाम नेकर कहे— क्षे समुक्तपुष्कस्य ज्वरं नाशह कुं सः बीषट ।'

व्यक्टिके लिये निम्नाङ्कित प्रयोग केटे । त्यमें अवैदिक्तिः
 वश्यदेवका पुत्रन करके वावण अवदा ग्रह्मक-मण्डले तिस्केको

एक सी आठ आहुतियोंसे मूलका और उसके दशांश आहुतियोंसे अङ्गोंका तर्पण करे। यह इवन अथवा तर्पण मूलमन्त्रसे ही करना चाहिये। फिर पूर्ववत् पूर्णांहुति दे। शिक्षणंका दीक्षामें प्रवेश करानेके लिये प्रत्येक शिक्यके निमित्त मूलमन्त्रका सी बार जर करना चाहिये। साथ ही हुनिमित्तोंका निवारण तथा श्रुभ निमित्तोंकी सिद्धिके लिये मूलमन्त्रसे पूर्ववत् दो सी आहुतियाँ देनी चाहिये। पहले बताये हुए पूर्ववत् दो सी आहुतियाँ देनी चाहिये। पहले बताये हुए जो अञ्चन्सम्बन्धी आठ मन्त्र हैं, उनके आदिमें मूल और अन्तमें स्वाहा' ओड़कर पाठ करते हुए एक-एक बार तर्पण करे। मूलमन्त्रमें जो बीज हों, उन्हें पश्चाना' (वषट्) से सम्पुटित करके अन्तमें 'इं फट्' जोड़कर जर करे तो उससे मन्त्रका दीपन होता है। 'के इं किवाय स्वाहा।' इस्यादि मन्त्रका तर्पण किया जाता है। ध्सी एकार 'के के किवाय इं कट ।' इस्यादि दीपन-मन्त्र हैं।। ५४—५७३।।

तदनन्तर शिन-मन्त्रये अभिमन्त्रित जल्ले बोयी हुई बटलोईको कवच मन्त्रये अवगुण्डित करके उसमें रोर्ला-चन्दन आदि आग दे। फिर उसके गकेमें 'हूं फर्' मन्त्रये अभिमन्त्रित उसमे कुश और सूत्र बॉप दे। इससे चक्की सिक्कि होती है। फिर घर्ग आदि चार पायंसे युक्त चौकी आदिका आसन देकर उसके ऊपर यने हुए अर्थचन्द्राकार मण्डल्में उस गटलोईको रक्ते नथा उसे आगण्ययेवताकी मूर्ति मानकर उसके उपर भावन्त्रक गुल्मेंने भगगान् शिवका पूजन करे। अथवा उस बटलोईके मुखको वस्त्रसे बाँच दे और उत्तरर बाह्यपुष्पीसे शिवा। पूजन करे। इसके बाद पिक्माभिमुख दक्ते हुए प्रहेको देख-भालकर गुद्ध करके उसमें अहंकार-बीजका न्यास करे। तत्य आग् उसे कुण्डके दिखा भागमें रक्ते और यह मावना करे कि १९७ चूल्हेका धरीर धर्माधर्ममय है। फिर उसकी शुद्धिके लिये उसके स्पर्शपूर्वक अस-मन्त्रका अप करे। इसके बाद अस्त-मन्त्र

समस्त १/८,वेंके नाशके किने रुद्रमन्त्रसे शान्ति-अभिषेक
 करे तथा निळ सादिसे विधिपूर्वत होम ग्रह करे । शब प्रस्तुन
 विश्वका प्रतिपादन करने हैं।'

w£X

( फट् ) के जपसे अभिमन्त्रित गायके धीसे मार्जित हुई उस बटलोईको जूस्हेपर चढ़ावे ॥ ५८—६२३ ॥

उसमें अख-मन्त्रसे शुद्ध किये हुए गोदग्धको सौ बार प्रासाद-मन्त्र (हीं ) से अभिमन्त्रित करके डाले । फिर उस दूधमें साँवा आदिके चावल छोड़े । उसकी मात्रा इस प्रकार है-एक शिष्यकी दीक्षा-विधिके खिये पाँच पसर चावल डाले और दो-तीन आदि जितने शिष्य वहें, उन सबके लिये कमशः एक-एक पमर चावल बढ़ाता जाय। फिर अस्त्र-मन्त्रसे आग जलावे एवं कवच-मन्त्र ( हुम् ) से बटलोईको दक दे। साधक पूर्वाभिमुख हो उक्त शिवादिनमें मूलमन्त्रके उद्यारणपूर्वक चक्को पकावे । जब वह अच्छी तरह सीझ जाय, तत्र वहाँ झुवाको घीछे भरकर स्वाहान्त संहिता-मन्त्रोंद्वारा उस चूरहेमें ही 'तप्तामिषार' नामक आहुति दे। तदनन्तर मण्डलमें चक-खालीको रखकर अख्न-मन्त्रसे उसपर कुश रख दे। इसके बाद प्रणवसे 'बुरुहेर्मे उस्लेखन और **हृदय-मन्त्र**से लेपन करके पूर्ववत 'तप्ताभिघार'के स्थानमें 'सीताभिघार' नामक आहति है। इस तरह चूरहा शीतल होता है। सीताभिषार-आहतिकी विधि यह है कि संहिता मन्त्रोंके अन्तमें 'बीषट्' पद जोड़कर उसके द्वारा कुण्ड-मण्डपके पश्चिम भागमें दर्भ आदिके आसनपर प्रत्येक शिष्यके निमित्तने एक-एक आहुति दे । फिर सक-द्वारा सम्पात-होम करनेके पश्चात संहिता-मन्त्रसे शुद्धि करे। फिर अन्तर्मे 'वषट्' लगे हुए उसी सहिता-मन्त्रद्वारा एक बार चब लेकर घेनुमुदाबारा उपका अमृतीकरण करे। इसके बाद वेदीपर उसके द्वारा शान्ति होम करे !! ६३-७०३ !!

तर्यश्चात् गुरु अपने शिल्योंके लिये, अग्निदेवताके लिये तथा लोकपालोंके लिये धृतसहित भाग नियत करे। ये तीनों माम समान धीमे युक्त होते हैं। इन समके नाम-मन्त्रोंके अन्तमें 'नमः' पद ल्याकर उनके द्वारा उनका भाग अपित करे और उमी मन्त्रमें उन्हें आचमनीय निवेदित करे। सदनन्तर मूलमन्त्रमें एक मी आठ आहुति देकर विभिवत् पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद मण्डलके मीतर कुण्डके पूर्वमानमें अथवा शिव एवं कुण्डके मध्यभागमें हृदय मन्त्रमें बद्ध-मानुकागण आदिके लिये अन्तर्वलि अपित करे। फिर शिवका आश्रय के, उनकी आश्रा पाकर एकलकी मावना करते हुए इस प्रकार चिन्तन करे— भी सर्वज्ञता आदि गुणोंने युक्त और समस्त अध्वाओंके ऊपर

विराजमान शिव हूँ । यह यष्टस्थान मेरा अंश है । मैं यक्षका अभिष्ठाता हूँ ग्यां अइंकार--शिवते अपने ऐकारम्य-बोष-पूर्वक गुरु वश्चमण्डपते बाहर निकले ॥ ७१---७५३॥

फिर अज्ञ-मन्त्र ( कट् ) द्वारा निर्मित मण्डलमें पूर्वाप्र उत्तम कुश बिलाकर, उसमें प्रणवमय आसनकी भावना करके, उसके खपर स्नान किये हुए शिष्यको विठावे । उस समय शिष्यको श्वेत वस्त्र और श्वेत उत्तरीय धारण किये रहना चाहिये। यदि वह मुक्तिका हुन्छुक हो तो उसका मुख उत्तर दिशाकी ओर होना चाहिये और यदि वह भीग-का अभिकाषी हो तो उसे ंपूर्वाभिमुख बिठाना चाहिये ! शिष्यके शरीरका बुटनोंसे ऊपरका ही भाग उस प्रणवासनपर स्थित रहना चाहिये, नीचेका भाग नहीं । इस प्रकार बैठे हुए शिष्यकी ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बैठे । मोक्षरूपी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये शिष्यके पैरोंसे लेकर शिलातकके अक्रोंका क्रमशः निरीक्षण करना चाहिये और यदि भोगरूपी प्रयोजनकी सिद्धि अभीष्ट हो तो इसके विपरीत कमसे शिष्यके अङ्गॉपर दृष्टिपात करना उचित है। अर्थात् उस दशामें शिखासे केकर पैरांतकके अङ्गांका क्रमधः निरीक्षण करना चाहिये। अ उस समय गुरुकी दृष्टिमें दिल्यके प्रति कृपा-प्रसाद भरा हो और वह दृष्टि शिष्यके समक्ष शिवके ज्योतिर्मय स्वरूपको अनावृतरूपसे अभिन्यक्त कर रही हो। इसके बाद अल्ल-मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलसे शिष्यका प्रोक्षण करके मन्त्राम्बु-स्नानका कार्य सम्पन्न करे ( प्रोक्षण-मन्त्रसे ही यह स्नान सम्पन्न हो जाता है )। तदनन्तर विघ्नोकी द्यान्ति और पार्शेफे नाद्यके छिये भस्म स्नान करावे । इसकी विधि यों है-अस्त-मन्त्रदारा अभिमन्त्रित भस्म लेकर उसके द्वारा शिष्यको सुष्टि संहार-योगसे ताडित करे (अर्थात् ऊपरसे नीचे तथा नीचेसे ऊपरतक अनुलोम-विलोम-क्रमसे उसके जपर भसा छिडके ) ॥ ७६--८० ॥

फिर सकलीकरणके लिये पूर्ववत् अख-जलमे शिध्यका प्रोक्षण करके उसकी नाभिसे ऊपरके भागमें अख-मन्त्रका उचारण करते हुए कुशाग्रसे मार्जन करे और हृदय-मन्त्रका उचारण करके पापोके नाशके लिये पूर्वोक्त कुशोके मूल भागसे नाभिके नीचेके अङ्गोका स्पर्श करे। साथ ही समस्त

<sup>#</sup> सोमग्रम्भुकी 'कर्मकाण्ड-क्रमावली' इलोक ७०४ में वृष्टिपातका क्रम इसके विपरीत है। वहाँ मिक्ती भुक्ती विलोमनः' के स्वानमें 'भ्रुचये मुक्ती विलोमनः' पाठ है।

पाश्रीको दो द्रक करनेके किये पुनः अख्य-मन्त्रसे उन्हीं कुशीद्वारा यथोक्तरूपसे मार्जन एवं स्पर्श करे । तराश्चात् शिष्यके शरीरमें आसनसहित साज-शिवका न्यास करे । न्यासके
प्रश्चात् शिवकी भावनासे ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन
करे । इसके बाद नेत्र-मन्त्र (बीचट्) अथवा हृदय-मन्त्र
(नमः) ने शिष्यके दोनों नेत्रोंमें दवेत, कोरदार एवं
अभिमन्त्रित वस्त्रसे पट्टी बाँध दे और प्रदक्षिण-कमसे उसकी
शिवके दक्षिण पार्श्वमें ने जाय । वहाँ षहुत्य (न्नहाँ
अध्वाओंसे उत्पर उठा हुआ अथवा उन न्नहाँ उत्पन्न)
आसन देकर यथोचित रीतिसे शिष्यको उनपर
विजये॥ ८१-८४३॥

संहार-मुद्राद्वारा शिवमूर्तिसे एकीभूत अपने-आपको उसके हृदय-कमलमें अवरुद्ध करके उसका काय-शोधन करे। तत्पश्चात् न्यास करके उसकी पूजा करे। पूर्वाभिमुख शिष्यके मस्तकपर मूल्मन्त्रसे शिवहस्त रखना चाहिये, जो कह एवं ईशका पद प्रदान करनेवाला है। इसके बाद शिव-मन्त्रसे शिप्यके हाथमें शिवकी सेवाकी प्राप्तिक उपायस्वरूप पुष्प दे और उसे शिवपर ही चढ़वावे। तदनन्तर गुढ उसके नेत्रीमें वैधे हुए वक्कको हटाकर उसके लिये शिवदेवगणाङ्कित

स्थान, मन्त्र, नाम आदिकी उद्भावना करे, अथवा अपनी इच्छासे ही ब्राह्मण आदि वर्णोंके क्रमशः नामकरण करे ॥ ८५-८८३॥

शिव-कलश तथा वार्धानीको प्रणाम करवाकर अग्निके समीप अपने दाहिने आगनपर पूर्ववत् उत्तराभिमुख शिष्यको विठावे और यह भावना करे कि शिष्यके शरीरसे सुषुम्णा निकलकर मेरे शरीरमें विलीन हो गयी है। 'स्कन्द ! इसके बाद मूलमन्त्रसे अभिमन्त्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभागको तो शिष्यके दाहिने हाथमें रक्ले और मूलभागको अपनी जंघापर। अथवा अग्रभागको ही अपनी जवापर रक्ले और मूलभागको शिष्यके दाहिने हाथमें ॥ ८९—५१६ ॥

शिव-मन्त्रद्वारा रेचक प्राणायामकी क्रिया करते हुए शिष्यके हृदयमें प्रवेशकी भावना करके पुनः उसी मन्त्रसे पूरक प्राणायामहारा अपने हृदयाकाशमें लौट आनेकी मावना करे। फिर शिवाग्निसे इसी तरह नाडी-संधान करके उसके संनिधानके लिये हृदय-मन्त्रसे तीन आहुतियाँ दे। शिवहन्तकी स्थिरताके लिये मुलमन्त्रसे एक सी आहुतियाँका हवन करे। इस प्रकार करनेसे शिष्य समय-दीक्षामें संस्कारके योग्य हो जाता है।। ९२---९५।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'समय-दीक्षाकी योग्यताके आपादक-विकालका वर्णन' नामक इक्यासीयों अध्याम पूरा हुआ ॥ ८१ ॥

## वयामीवाँ अध्याय

### समय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन

भगवान् शिख कहते हैं—पहानन ! अब मैं संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन करूँगा, मुनो—अन्मिमें स्थित महेश्वरके शिवा-शिवमय (अर्थनारीश्वर) रूपका अपने हृदयमें आवाहन करें । शिव और शिवा दोनों एक शरीरमें ही परस्पर सटे हुए हैं—इस प्रकार ध्यानद्वारा देखकर उनका पूजन करके हृदय-मन्त्रसे संतर्पण करें । फिर उनके संनिधानके लिये हृदय-मन्त्रसे ही अम्निमें पाँच आहुतियाँ दें । तदनन्तर अख्य मन्त्रसे अभिमन्त्रित पुष्पद्वारा शिध्यके हृदयमें ताइना दे, अर्थात् उसके वक्षपर उस पूलको फेंके । फिर उसके भीतर प्रकाशमान नक्षत्रकी आहुतिमें चैतन्य (जीव) की भावना करें । तत्मश्वात् हंकारयक्त रेचक प्राणायामके योगसे शिध्यके हृदयमें हंकारयक्त रेचक प्राणायामके योगसे शिध्यके हृदयमें

भावनाद्वारा प्रयेश करके संहारिणीयुदाद्वारा उस जीव-चैतन्यकी वहाँसे सींचकर पूरक प्राणायामके योगसे उसे अपने हृद्यमें स्थापित करे ॥ १-४ ॥

तदनन्तर 'उद्भय' नामक सुद्राका प्रदर्शन करके हुत्सम्पृटित आस्ममन्त्रका उचारण करते हुए रेचक प्राणायामके सहयोगने उसका वागीश्वरी देवीकी योनिमें भावनाद्वारा आधान करें । उक्त मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है— के हां हां हामान्यने नमः । इसके बाद अस्यन्त प्रकालित एवं घूमरहित अग्निमें अभीष्ट-सिद्धिके किये आहुति है । अपज्विस्त तथा धूमयुक्त अग्निमें किया गया होम सप्त्र नहीं होता है। यदि अग्निकी क्यार्ट दक्षिणावर्त उठ रही हों। उसले उक्तम गन्ध प्रकट

हो रही हो तथा वह अम्न सुक्तिक प्रतीत होती हो तो उसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके विपरीत जिस अम्निले चिनगारियाँ खूटती हों तथा जिसकी रूपट घरतीको ही चूम रही हो, उसे उत्तम नहीं कहा गया है। १५-८॥

इस प्रकारके चिह्नोंसे शिष्यके पापको जानकर उसका इवन कर दे, अपना पाप-भक्षण-निमित्तक होमसे उस पापको जला डाछे। फिर नूतन रूपसे उसमें द्विजत्वकी प्राप्ति, क्ट्रांशको भावना, आहार और बीजकी शुद्धि, गर्भाषान, गर्भ-स्थिति (पुंसवन), सीमन्तोन्नयन, जातकर्भ तथा नामकरणके लिये पृथक्-पृथक् मूल्मन्त्रसे एक सी पाँच-पाँच आहुतियाँ दे तथा चूडाकर्म आदिके लिये इनकी अपेक्षा दशमांश आहुतियाँ प्रदान करे। इस प्रकार जिसका यन्धन िथिल हो गया है, उस जीलात्माके भीतर जो शक्तिक। उत्कर्ष होता है, दही उसके क्रपुत्त

\* इस कोकते नाव सोमदाम्युकी कामेकाण्ड-अमायकामी नीन कोक अभिक उपलब्ध होते हैं- जिनमें शिष्यके पाप-विकेषको जाजनेके किये शान्तके कक्षण स्थि गये हैं। वे कोक इस प्रकार हैं---

**अन्तेवा**सिकतं बाबीक्टन्डिस्थर्णः । क्षावं विश्वागले द्रास्त्रस्यमः । भृष्या **स**रापी राकेद्रश्ता गोध्सक्ष कुलना**शनः** । क्रबेऽग्नी गर्भभत्विनाशनः ॥ हेमहर्तारे । भ्रमति स्रीवधे नहिः कम्पते वधे स्डटति गलस्य निस्तेजा गर्भगातके ।

'इवनीय अभिने क्याणोंसे शिष्यद्वारा किने गने पापविशेषको जानना चाहिने । यदि बस अभिनेसे पिष्ठाकी-सी
दुर्गल्थ प्रकट दोती हो तो यद जानना चाहिने कि वह शिष्य
भूभिद्रतां, ब्रह्महत्यारा, गुरूरत्नीगामी, करावं, गुरुनत्नी, गोवंथ
करनेवाका तथा क्वनचन रदा है। बादे अप्निन द्धं।यहो और
करनेवाका तथा क्वनचन रदा है। बादे अप्निन द्धं।यहो और
करनेवाका तथा क्वनचन रदा है। बादे अप्निन द्धं।यहो और
करनेवाका तथा क्वनचन रदा है। बादे शिष्यमें कीवभजनित
पाप हो तो उसके आदुत्ति देते सभय आगकी छपट सब ओर
करा देती है और यदि वह सुवर्णकी चोरी करनेवाका है तो
इससे अधिदेवमें क्वन्यन होने छगता है। यदि शिष्यने वालहत्याका पाप किया है तो अधिमें किती वस्तुके छूटनेकी-सी
वावाज होती है। यदि शिष्य गर्भवाती है तो इसके संगिहित
होनेसे आग निरतेज हो जाती है।

होनेमें निमित्त बनकर पार्भाशन' कहलाता है। स्वतन्त्रना-पूर्वक उसमें जो आत्मगुणोंकी अभिन्यक्ति होती है, उसीको यहाँ 'पुंसवन' माना गया है। माया और आत्मा—दोनों एक-दूसरेले पृथक् हैं, इस प्रकार जो विवेक-शान उत्पन्न होता है, उसीका नाम यहाँ सीमन्तोक्षणन' है। ९-१३॥

शिव आदि शृद्ध सहस्तुको स्वीकार करना जन्म'
माना गया है। मुझमें शिवत्व है अथवा में शिव हूँ,
इन प्रकार जो बोध होता है, वही शिवत्वके योग्य शिव्यका
न्नामकरण' है। संहार-मुझसे प्रकाशमान अग्निकणके
समान प्रतीत होनेवाले जीवात्माको लेकर अपने हृदयकमलमें स्वापित करे। तदनन्तर कुम्भक प्राणायामके योगपूर्वक मूलमन्त्रका उचारण करते हुए उस समय हृदयके
भीतर शक्ति और शिवकी समरसताका सम्पादन
करे। १४-१६॥

महा। आदि कारणोंका कमशः त्याग करते हुए रेचकयोगले जीवातमाको शिवके समीप छे जाकर फिर उद्धवमुद्राके हारा उसे वापस छे छे और पूर्वोक्त हृत्यम्पुटित
आत्म-मन्त्रहारा रेचक प्राणायाम करते हुए विकानवेचा
गुद शिष्यके हृदय-कमककी कर्णिकामें उस जीवातमाको
स्थापित कर दे । इसके बाद गुद शिव और अग्निकी
तत्काकोचित पूजा करे और शिष्यसे अपने छिये प्रणाम
करवाकर उसे समयाचारका उपदेश दे । वह उपदेश इस
प्रकार हे—'इष्टदेवता (शिव) की कभी निन्दा न करे;
शिव-सम्बन्धे शाखांकी भी निन्दासे दूर रहे; शिव-निर्मास्य
आदिको कभी न छाँचे। जीवन-पर्यन्त शिव, अपन तथा
गुद्देवकी पूजा करता रहे । वालक, मूद, बृद्ध, छी,
भोगार्थी (भूखे) तथा रोगी मनुष्योंको यथाशक्ति धन
आदि आवश्यक वस्तुए दे ।' समर्थ पुरुवके लिये सव वुख
दान करनेका नियम बसाय, गया है ॥ १७—२१॥

हतके अङ्गभूत लटाः भस्म, दण्ड, कौपीन एवं संयम-पोगक अन्य वस्तुओं को ईशान आदि नामीसे अथवा उनके आदिमें 'नमः' ल्याकर उन नाम-मन्त्रीते कमशः अभिमन्त्रित करके स्वाहान्त संहिता-मन्त्रींका पाठ करते हुए उन्हे पात्रीमें स्कले और पूर्ववत् सम्पाताभिहत ( सस्कार-विशेषसे संस्कृत ) करके स्वण्डिलेश ( वेदीपर स्थापित-पुजित भगवान् शिव ) के समक्ष उपस्थित करे । इनकी रक्षाके लिये क्षणभर कल्डाके नीचे रक्खे। इसके बाद गुरु शिवसे आशा लेकर उक्त सभी वस्तुएँ व्रतधारी शिष्यको अर्थित करे॥ २२--२४॥ इस प्रकार विशेषरूपते विशिष्ट समय-दीक्षा-सम्पन्न हो । जानेपर शिष्य अग्निहोम तथा आगमश्चानके योग्य हो ं जाता है। ॥ २५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें समय-दीक्षाके अन्तर्गत संस्कार-दीक्षाकी विधिका वर्णन' नामक यमासीवाँ अन्यास पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

### तिरासीवाँ अध्याय

### निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत अधिवासनकी विधि

भगवान् शंकर कहते हैं---पडानन स्कन्द ! तदनन्तर निर्वाण-दीक्षामें पाशयन्धन-शक्तिके लिये और नाइन आदिके लिये मूल-मन्त्र आदिका दीपन करे । उस भमय प्रत्येकके न्थि एक-एक या तीन-तीन आहुति देकर मन्त्रींका दीपन-कर्म सम्पन्न करे । आदिमें प्रणव और अन्तर्मे 'ई फट' छगाकर बीचमें बीज, गर्भ एवं शिलाबन्धस्वरूप तीन 'हूं' का उचारण करे। इसमे मूल मन्त्रका दीपन होता है। यथा-- 🦈 हूं हूं हूं फट् । इसीने हृदयका दीपन होता है। यथा-- 'के इं हुं हुं हुं फर् हववाय नमः।' फिर 'कें हुं हुं हुं फट शिरसे स्वाहा ।' आदि कहफर सिर आदि अङ्गोंका दीपन करें। समस्त कृर कर्मोंमें इसी तरह मूलादिका दीपन करना उचित है। शान्तिकर्म, पृष्टिकर्म ओर वशीकरणमें आदिगत प्रणव मन्त्रके अन्तर्मे 'बच्द' जोइकर उसी मन्त्रद्वाग प्रत्येकका दीपन करे। 'वषट्' और 'बीबट' से युक्त तथा सम्पूर्ण काम्य-कर्मोंके *ऊ*पर स्थित शम्बर-मन्त्रोद्वारा आप्यायन आदि सभी कर्मीमे इवन करना चाहिये ॥ १--५ ॥

तस्यक्षात् अपने वासभागमें स्थित और सण्डस्में विराजमान शुद्ध शर्रारवाले शिष्यका पूजन करके, एक उत्तम सूत्रमें मुखुम्णा नाइकिं। भावना करके, भूल मन्त्रमे उसको शिलाबन्धतक ले बाकर, वहाँसे फिर पैरोंके अँगूठेतक ले आवे। तत्मश्चात् मंद्दार कमसे उसे पुनः मुमुश्च शिष्यकी शिलाके समीप ले जाय और वहीं उसे बाँध दे। पुरुषके दाहिने भागमें और नारीके वामभागमं उस सूत्रको नियुक्त करना चाहिये। इसके बाद शिष्यके मसाकपर शिक्तमन्त्रसे पूजित शिक्तको संहार-मुद्राद्वारा लाकर उक्त सूत्रमें उसी मन्त्रसे जोड़ दे। सुषुग्गा नाड़ीको लेकर मूलमन्त्रसे असका सूत्रमें न्यास करे और हृदय-मन्त्रसे अराकी पूजा करे। तदनन्तर कवच मन्त्रसे अवगुण्डित करके हृदय-मन्त्रहारा तीन आहुतियों दे। ये आहुतियाँ नाड़ीके संनिधानके लिये दी जाती हैं। शिक्तके गंनिधानके लिये भी इसी तरह आहुति देनेका विधान है।। ६-१०॥

तदनन्तर (क हां तस्वाध्वने नमः । कि हां मन्त्राध्वने नमः । कि हां मुखनाध्वने नमः । कि अख-मन्त्रहारा अभिमन्तित जलते शिष्यका प्रांक्षण करे । किर अख-मन्त्रहारा अभिमन्तित जलते शिष्यका प्रांक्षण करे । किर अख-मन्त्रके जयपूर्वक पुष्प केंकर उसके हारा शिष्यके हृदयमें ताइन करे । इसके बाद हूंकारयुक्त रैचक प्राणायमके योगते वहाँ शिष्यके शरीरंग प्रयेश करके.

''नाडीसंथान-होम, मन्त्रनर्पण, शिष्यका पूर्व-वानिसे उद्धार, उसमें तूननरूपसे द्विजलका सम्पादन, वैतन्यसंस्कार, कड़ांशका आपादन तथा पवित्रक-दानपूर्वक सी बार या सहस्र नार होम — इन कियाओंको 'सामगी-रीक्षा' कहा गया है । यह रुद्रेश-पद क्दान ब्हरनेकाको है ।''

भी अध्यक्ति प्रस्था विकास किया विकास के नामिक के नाम नार्डासंधानहोसः त 477707 नवा । पूर्वजानेः 1401 समुद्धारी दिजत्वाधादन FIRE II चैतन्यस्यापि सम्बाग **•द्रा**शापाद**न** तथा । दस्या पांक्प्रकं **दोमरात** वाथ राष्ट्रशक्तम् ॥ दीक्षेपा <u> श</u>ोक्ता रुद्रेशपददायिनी । माग्यी ( इलोक ७४९-७५१ )

उसके मीतर इंस-नीजमें स्थित जीवचैतन्यको अस्त-मन्त्र पदकर बहाँसे विलग करे । इसके बाद कि इः हुं कर् । इस शक्तिस्त्रसे तथा 'हां हां स्वाहा ।' इस मन्त्रसे संहारसुद्राद्वारा उक्त नाड़ीभृत सूत्रमें उस विलग हुए जीवचैतन्यको नियुक्त करे । 'के हां हां हामास्मने नमः ।' इस मन्त्रका जप करते हुए जीवात्माके व्यापक होनेकी भावना करे । फिर कवच-मन्त्रसे उसका अवगुण्टन करे और उसके सांनिव्यके स्थिय हुदय-मन्त्रसे तीन बार आहुतियाँ दे ।। ११-१८ ॥

तत्पश्चात् विद्यादेहका न्यास करके उसमें शान्त्यतीत-कलाका अवलोकन करे। उस कलाके अन्तर्गत इतर तत्वींसे युक्त आत्माका चिन्तन करे । 🥗 हुं शान्त्यतीतककापाशाब मंगः ।' इरा मन्त्रंसं उक्त कलाका अवलोकन करे। दो तत्त्व, एक मन्त्र, एक पद, सोलह वर्ण, आठ भुवन, क, ख आदि बीज और नादी। दो कलाएँ। विषय। गुण और एकमात्र कारणभूत सदाधिव-इन सत्रका स्वतवर्णा धान्त्यतीत-कळामें अन्तर्भाव करके 🎏 हूं शास्त्यतीतकळापाशाय हूं कट्। इस मन्त्रसे प्रताइन करें । संहारमुद्रादारा उक्त कलापाशको केहर सूत्रके मस्तकपर रक्खे और उसकी पूजा करे । तदनन्तर उसके सांनिभ्यके स्थि पूर्ववत् तीन आहुतियाँ दे । शान्त्यतीतकलाका अपना बीज है- 'हूं'। दो तत्त्व, दो अक्टर बीज, नाड़ी, क, ख-ये दो अक्षर, दो गुण, दो मन्त्र, कमलमें विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वरः बारइ पदः सात लोक और एक विषय—इन सदका कृष्णवर्णा द्यान्तिकलाके भीतर चिन्तन करे । तत्पश्चात् पूर्ववत् ताइन करके सूत्रके मुखभागमें इन सबका नियोजन करें । इसके बाद सांनिष्यके लिये अपने बीज-मन्त्रद्वारा तीन आदुतियाँ दे। शान्तिकळका अपना बीज है-'हूं हूं' ॥ १९-२७ ॥

सात तत्व, इक्कीस पद, छः वर्ण, एक शम्बर, पचीस छोक, तीन गुण, एक विषय, इहस्प कारणतत्व, बीज, नाड़ी और क, ख—ये दो कलाऍ—इन सबका अत्यन्त रक्कवर्णवाली विद्याकलामे अन्तर्भाव करके, आबाइन और संयोजनपूर्वक पूर्वोक्त सूत्रके हृदयभागमें स्थापित करके अपने मन्त्रसे पूजन करे और इन सबकी संनिधिके किये पूर्ववत् तीन आहुतियाँ दे । आहुतिके लिये बीज-मन्त्र इस प्रकार है—'हुं हुं हूं।' चौबीस तत्व, पचीब वर्ण, बीज, नाड़ी, क, ख—ये दो कलाएँ, बाईस पद, बाठ लोक, बाठ कका, चार गुण, तीन मन्त्र, एक विषय तथा कारणस्य

भीहरिका गुक्कणं प्रतिष्ठा-कलामें अन्तर्भाव करके ताइन आदि करे। फिर इन सवका पूर्वोक्त स्त्रके नांभिभागमें संबोकन करके संनिधिकरणके लिये तीन आहुतियाँ दे। उसके लिये बीज-मन्त्र इस प्रकार है—हूं हूं हूं। एक सौ आठ भुवन या लोक, अहाईस पद, बीज, नाड़ी और समीरकी दो-दो संख्या, दो इन्द्रियाँ, एक वर्ण, एक तत्व, एक विषय, पाँच गुण, कारणक्य कमलासन ब्रह्मा और चार शम्बर—इन सबका पातवणां निवृत्तिकलामें अन्तर्भाव करके ताइन करे। इन्हें ब्रहण करके स्त्रके चरणभागमें स्थापित करने पश्चात् इनकी पूजा करे और इनके सांनिध्यके लिये अग्तिमें तीन आहुतियाँ दे। आहुतिके लिये बीज-मन्त्र मां है—'हूं हूं हूं हूं शा २८—३५॥

इस प्रकार सूत्रगत पाँच कलाओंको लेकर शिष्यके द्यरीरमें उनका संयोजन करे । सर्वाजा-दाक्षामें समयाचार-पाचरे, देहारम्भक धर्मसे, मन्त्रसिद्धिके फल्से तथा इष्टापूर्ताहि वर्मते मी भिन्न चैतन्यरोधक सूक्ष्म प्रवन्धकका कलाओं के भीतर चिन्तन करे । इसी क्रमसे अपने मन्त्रद्वारा तीन-तीन आहुतियाँ देते हुए तर्पण और दीपन करे । 🦇 🛊 क्षान्त्वतीतककापाद्माय स्वाहा ।' इत्यादि मन्त्रसे तर्पण करे । 🍄 🛓 हुं कान्त्यतीतककापाकाय 🙀 हुं ऋद् ।'----इत्यादि मन्त्रते दीपन करे । पूर्वोक्त सूत्रको ब्याप्ति-बोधके छिये पाँच कळा-स्थानोंमें सुरक्षापूर्वक रखकर उत्तपर कुङ्कुम आदिके द्वारा , साङ्ग-शिवका पूजन करें । फिर फला-मन्त्रीके अन्तर्मे 'हुं कट्'-इन पदोंको जोड़कर उनका उच्चारण करते हुए कमशः पाशोका मेदन करके नमस्कारान्त कळा-मन्त्रोंदारा ही उनके भीतर प्रवेध करे। साथ ही उन कलाओंका अहण एवं यन्धन भी करे । 🐝 🙀 🛊 क्रान्त्यतीतककां गृह्णामि बध्नामि च ।'-इत्यादि मन्त्रीह्यारा कळाओंके प्रहण एवं बन्धन आदिका प्रयोग होता है। पाद्य आदिका वशीकरण ( या भेदन ), प्रहण ओर बन्धन तथा पुरुषके प्रति सम्पूर्ण व्यापारींका निषेध-यह बारंबार प्रत्येक कुळाके लिये आवश्यक कर्तव्य है ॥ ३६-४४ ॥

तदनन्तर शिष्यको निठाकर पूर्वोक्त सूत्रको उसकै कविसे छेकर उसके हाथमें दे और भूछे-भटके पापीका नाश करनेके छिये सौ बार मूछ-मन्त्रसे हवन करे । अख-सम्बन्धी मन्त्रके सम्पुटमें पुरुषके और प्रणबके सम्पुटमें श्लीके सूत्रको रक्षकर उसे हृदय-मन्त्रसे सम्पुटित करके उसी मन्त्रसे उसकी पूजा करें । साझ-शिवसे सूत्रको सम्पात-शोधित करके कलशके नीचे रक्ले और उसकी रक्षाके लिये इष्टदेवसे प्रार्थना करें । शिष्यके हाथमें पूळ देकर कलश आदिका पूजन एवं प्रणाम करनेके अनन्तर याग-मन्दिरके मध्यभागसे बाहर जाए । वहाँ तीन मण्डल बनाकर मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले शिष्योंको उत्तराभिमुख विठावे और भोगकी अभिलाज रखनेवाले शिष्योंको पूर्वोभिमुख ॥ ४५-४९ ॥

पहले कुश्युक्त हायसे तीन चुल्लू पञ्चगव्य पिलावे। बीचमें कोई आचमन न करे। तत्मआत् दूसरी बार प्रत्येक शिष्यको तीन या आठ प्राप्त चह दे। मुक्तिकामी शिष्यको पछाशके दोनेमें और भोगेच्छुको पीपलके पर्तेसे बने हुए दोनेमें चह देकर उसे हृदय-मन्त्रके उश्वारणपूर्वक दॉतोंके स्पर्शके बिना खिलाना चाहिये। चह देकर गुह स्वयं हाथ को शुद्ध होकर पवित्र जलते उन शिष्योको आचमन करावे। इसके बाद हृदय-मन्त्रसे दातुन करके उसे फेंक देश। उसका मुखमाग शुभ दिशाकी ओर हो तो उसका शुभ फल होता है। न्यूनता आदि दोषको दूर करनेके लिये मूल मन्त्रसे एक सौ आठ बार आहुति दे। स्वण्डिकेश्वर (वेदीपर स्थापित-पूजित शिव) को सम्पूर्ण कर्म समर्पित करे। तदनन्तर इनकी पूजा और विसर्वन करके चण्डेशका पूजन करे।। ५०-५४।।

तत्स्वात् निर्माल्यको इटाकर चक्के शेष भागकोअग्निमें होम दे । कल्या और लोकपालीका पूजन एवं
विसर्जन करके गण और अग्निका भी, यदि वे बाह्य दिशामें
रक्षित हों तो, विसर्जन करे । मण्डलसे बाहर लोकपालीको
भी संक्षेपसे बलि अपित करके भस्म और शुद्ध जलके
हारा स्नान करनेके पश्चात् यागमण्डपमें प्रवेश करे ।
वहाँ गृहस्थ साधकींको कुशकी शय्यापर अस्त-मन्त्रसे
रक्षित करके सुलावे । उनका सिरहाना पूर्वकी ओर होना
चाहिये । जो साधक या शिष्य विरक्त हों उन्हें हृदय-मन्त्रसे उत्तम मस्ममयी शय्यापर सुलावे । उन सबके
मस्तक दक्षिण दिशाकी ओर होने चाहिये । सभी शिष्य
अस्त-मन्त्रसे रक्षित होकर शिक्षा-मन्त्रसे अपनी-अपनी शिक्षा
बाँघ लें । तदनन्तर गुढ उन्हें स्वप्र-मानवका परिचय देकर
सो जानेकी आजा प्रदान करे और स्वयं मण्डलसे बाहर
चक्का बाय ॥ ५५—५९॥

इसके बाद के हिन्हि श्रूक्पाणये नमः स्वाहा।' इस मन्त्रसे पञ्चगन्य और चक्का प्राश्चन करके दन्तधावन के आचमन करे। फिर मगवान् शिवका ज्यान करके पवित्र श्रम्यापर आकर दीक्षागत कियाकाण्डका स्मरण करते हुए गुढ शयन करें। इस प्रकार दीक्षाधिवासनकी विधि संद्येपसे बतायी गयी॥ ६०—६२॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें निर्वाण-दीश्वाके अन्तर्गत अधिवासनकी विधिका वर्णन' नामक तिरासीवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

दन्तकार्कं इदा दस्वा तद्न्ताधिवचित्तम् ॥ श्रीतमूर्ध्वमुखं भूमी क्षेपयेत्पातमुक्तयेत् पाक्पश्चिमोत्तरे वीर्ष्यं बदने पातमुत्तमम् ॥ सर्वेषामेव शिष्याणामितरात्ममशोमनम् । अञ्चोभननिवेषार्थं शतमस्त्रेण द्दोमयेत् ॥ (७९७--७९९)

अर्थात् (इसके बाद इदय-मन्त्रसे दन्तकाष्ठ देक्द उसे चवानेको कहे । शिष्यके दन्नाग्रभागसे जब वह अष्टि तरह चिंत हो जाय (कूँच किया जाय) तो उसे चौकंद उसका मुख्यमा कपरकी और रखते हुए पृथ्वीपर फेंक्का दे । जब वह गिर जाय तो उसके सम्बन्धमें निम्नाहित प्रकारसे शुभाशुमका विचार करे । यदि उस दातुनका मुख्यमाग पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा कथ्यं दिशाकी और हो तो उसका वह गिरना उत्तम माना गया है । इसके सिवा दूसरी दिशाकी और उसका मुख हो तो वह सभी शिष्यों के लिये अञ्चाम होता है । अश्चमका निवारण करनेके किये अख-मन्त्रसे सी आहुतियाँ है ।

† दीक्षागत क्रियाकाण्डके क्षारणीय स्वरूपका वर्णन सोमशम्युकी क्रियंकाण्ड-क्रमावकी'में इस प्रकार मिलता है—— सन्त्राची दीपन प्रोक्त ततः सूत्राकण्यनम् । श्रुष्टम्यानाण्डिसंबोगं श्रिप्यचैतन्ययोजनम् ॥

अत्यक्ताण्ठं इदा कृत्वा प्रक्षिपेत् श्रोधने श्रुथम् । इस पंत्तिके स्वानमें सोमञ्ज्युकी अत्मेकाण्य-कमावकी में इस प्रकार
 अति वपक्ष्य दोता है—

### चौरासीवाँ अध्याय

### निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत निष्टत्तिकला-शोधन-विधि

भगवान शंकर कहते हैं—स्कन्द ! तदनन्तर प्रातः-काल उठकर गुरु स्नान आदिसे निवृत्त हो शिष्योंसे उनके हारा देखे गये खप्नको पृक्वे। खप्नमें दही, ताजा कच्चा मांस और मद्य आदिका दर्शन या उपयोग उत्तम बताया गया है। ऐसा खप्न ग्रमका सूचक होता है। सपनेमें हायी और घोडेपर चढना तथा बवेत वस्त्र आदिका दर्शन ग्राम है। खप्नमें तेल लगाना आदि अशुभ माना गया है। उसकी शान्तिके लिये अधोर-मन्त्रसे होम करना चाहिये। प्रातः और मध्याह—दो कालोंका नित्य-कर्म करके यहमण्डपर्में प्रवेश करे तथा विधियत आचमन करके नैमित्तिक विधिमें भी नित्यके गमान ही कर्म करे। तत्पश्चात अध्य-शुद्धि करके अपने ऊपर शिवहस्त रक्खे । फिर कलशस्य शिवका पूजन करके क्रमशः इन्द्रादि दिक्यालींकी भी पूजा करे । मण्डलमें और वेदीपर भी भगवान् शिवका पूजन करना चाहिये। इसके बाद तर्पण, अग्निपुजन, पूर्णाहति-पर्यन्त होम एवं मेरूत्र-तर्पण करे ॥ १-५.॥

दुःस्वप्न-दर्शनजनित दोषका निवारण करनेके क्ष्मे 'हूं' सम्पुटित अस्त्र-मन्त्र (हूं फट् हूं) के हारा एक सौ आठ आहुतियाँ देकर मन्त्र-दीपन करे। वेदी और कल्काके मध्यभागमें अन्तर्विका अनुष्ठान करके, शिष्योंके प्रवेशके लिये इष्टदेवसे आहा लेकर, गुरु मण्डपसे बाहर जाय। वहाँ समय-दीक्षाकी ही माँति मण्डलारोपण आदि करे। सम्पात-होम तथा सुपुम्णा नाइकिप कुशको शिष्यके हाथमें देने आदिसे सम्बद्ध कार्यका सम्पादन करे। फिर निवृत्तिकलाके सांनिध्यके लिये मूलमन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर, कुम्मस्य शिवकी पूजा करके कलापाशमय सूत्र अपित करे। तदनन्तर पूजित शिष्यके ऊपरी शरीरके दक्षिणी भागमें—उसकी

शिक्तामें उस सूत्रको बॉचे और उसे पैरके झॅगूडेतक झंबा रक्ले। इस प्रकार उस पाशका निवेश करके उसमें मन-ही-मन निवृत्तिकलाकी ब्याप्तिका दर्शन करे। उसमें एक सी भाठ भुवन जानने योग्य हैं॥ ६-११॥

१. कपाल, २. अज, ३. अहिर्बुच्य, ४. बज्रदेष्ट, ५. प्रमर्दन, ६ विमृति, ७. अभ्यय, ८. शास्ता, ९. पिनाकी, १० जिदशाधिप-ये दस बद्ध पूर्व दिशामें विराजते हैं। ११. अग्निमद्र, १२. हुताश, १३. पिङ्गल, १४. खादक, १५. हर, १६. ज्वलन, १७. दहन, १८. बभ्र, १९. भस्मान्तक, २०. क्षपान्तक-ये दस रुद्र अग्निकोणमें स्थित हैं। २१. दम्य, २२. मृत्युहर, २३. धाता, २४. विधाता, २५. कर्ता, २६. काल, २७. धर्म, २८. अधर्म, २९. संयोक्ता, ३०. वियोजक--ये दस बद्र दक्षिण दिशामें शोभा पाते हैं। ३१० नैर्ऋत्यः ३२० मास्तः ३३० इन्ताः १४. क्र्रहर्ष्टिः १५. भयानकः १६. क्रथ्विकाः, १७. विरूपासः, १८. धूम्र, १९. कोहित, ४०. दंही-ये दस बद नैर्म्भारा-कोणमें स्थित हैं। ४१. बल, ४२. अतिबल, ४३. पाशहस्त, ४४. महाबल, ४५. श्वेत, ४६. जयभद्र, ४७. दीर्घवाह, ४८. जलान्तक, ४९. वडवास्य, ५०. भीम-ये दस बद्ध बरूणदिशामें स्थित बताये गये हैं। ५१. शीम, ५२. छन्न, ५३. बायुवेग, ५४. स्क्म, ५५. तीक्ण, ५६. क्षमान्तक, ५७. पञ्चान्तक, ५८. पञ्चशिख, ५९. कपदी, ६०. मेघ-वाहन—ये दस रुद्र वायव्यकोणमे स्थित हैं । ६१. जटा-मुकुटधारी, ६२. नानारत्नधर, ६३. निधीश, ६४. रूपवान्, ६५. धन्य, ६६. सीम्यदेह, ६७. प्रमादकृत, ६८. प्रकाम, ६९. लक्ष्मीवान्। ७०. कामरूप-ये दम रद्र उत्तर दिशामें स्थित हैं । ७१. विद्याधर, ७२. ज्ञानधर, ७३. सर्वञ्च,

प्रहणं ताडनं बोगं पूजातपैणदीपनम्। कथनं शान्त्यतीतादेः शिवकुम्मसमर्पणम्॥ एवं कर्मकमः प्रोक्तः पाश्चवन्त्रे शिवेन গ্ৰঃ (८०८—८०९%)

्पहले तो मन्त्रोंका दीपन कहा गया है। फिर स्त्रावकन्यन, उसमें सुषुम्णा नाड़ीका संयोग, शिष्यचैतन्यका संयोजन, प्रहण, ताइन, योग, पूजा, तर्पण, दीपन, शान्त्यतीत आदि क्रकाओंका बन्यन तथा शिव-कलश-समर्पण—इस प्रकार भगवान् शिवने पाशवन्य-विषयक कर्मकाण्डके क्रमका प्रतिपादन किया है।

१. कहीं-कहीं बहितपंज पाठ भी मिलता है।

७४. वेदपारत, ७५. मातृष्ट्रस, ७६. पिङ्गाक, ७७. सूतपाळ, ७८. विलिमिय, ७९. सर्वविद्याविद्याता, ८०. सुक्त-सुःक्षकर—ये दस कह ईशानकोणमें स्थित हैं। ८१. अनन्त, ८२. पालक, ८३. बीर, ८४. पाताकाबिपति, १८५. हुप, ८६. हुपकर, ८७. वीर, ८८. प्रसन, ८९. सर्वतामुक, ९०. लोहित—इन दस कहोंकी स्थिति नीचेकी दिशा पातालकोकमें समझनी चाहिये। ९१. शम्मु, ९२. विद्यु, ९३. गणाध्यक्ष, ९४. व्यक्ष, ९५. त्रिद्युवन्दित, ९६. संवाह, ९७. विवाह, ९८. नम, ९९. लिप्सु, १००. विचक्षण—ये दस कह कर्ष्य दिशामें विराजमान हैं। १०१. इहुक, १०२. कालान्तिकह, १०३. हाटक, १०४. क्ष्माण्ड, १०५. मत्य, १०६. ब्रह्मा, १०७. विष्णु तथा १०८. कह—ये आठ कह ब्रह्माण्ड-कटाइके भीतर स्थित हैं। यह स्वरण रखना चाहिये कि इन्हींके नामप्य एक यो आठ भुवनोंके भी नाम हैं॥ १२—२५॥

(१) सद्भावेश्वरः (२) महातेजः, (१) योगािबपते, (४) मुद्रा मुद्रा, (५) प्रमथ प्रमथ, (६) शर्व शर्वः (७) भव भवः (८) भवोद्भवः (९) सर्वभृतसुखप्रदः (१०) सर्वसांनिभ्यकरः (११) ब्रह्मविष्णुब्द्रपरः (१२) अनर्चितानर्चितः (१३) असंस्तृतासंस्तृतः (१४) पूर्व-स्थित पूर्वस्थितः (१५) साक्षिन् साक्षिन्। (१६) तुक तुकः (१७) पतंग पतंग, (१८) पिक्न पिक्न, (१९) श्रान श्वानः (२०) शब्द शब्दः (२१) सूक्ष्म सूक्ष्मः (२२) शिव, (२३) सर्व, (२४) सर्वद, (२५) 🥗 नमी नमः, (२६) 🗭 नमः, (२७) शिवाय, (२८) नमो नम:-- ये अद्वार्डम पद हैं। स्कन्द ! व्यापक आकाश मन है। 👺 ममो वीषट'-ये अभीष्ट मन्त्रवर्ण हैं। अकार और ककार (अं लं ) बीज हैं। इडा और पिक्कला नामवाली दो नाडियाँ 🖁 । प्राण और अपान—दो वायु हैं और प्राण तथा उपस्थ– ये दो इन्द्रियाँ हैं। शन्धको 'विषय' कहा गया है तथा इसमें गन्ध आदि पॉन्च गुण हैं । यह पृथ्वीतस्वसे मम्बन्धित है। इसका रंग पीला है। इसकी मण्डलाकृति (भूपुर) चौकोर है और चारों ओरसे वज़से अद्भित है। इस पार्थिव मण्डलका विस्तार सौ कोटि योजन माना गया है। चौदह बोनियोंको भी इसीके अन्तर्गत जानना चाहिये ॥२६-३१॥

प्रथम छः योनियाँ मृग आदिकी हैं और आठ दूसरी देवयोनियाँ हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—मृग पहली दोनि है, दूसरी पक्षी, तीसरी पशु, चौथी सर्प आदि, पाँचवीं

स्थायर और छटी योनि मनुष्यकी है। आठ देवयोनियों में प्रथम पिशानों की योनि है, दूसरी राक्षसों की, तीसरी यद्यों की, बीधी गन्धवों की, पाँचवीं इन्द्रकी, छटी सोमकी, सातवीं प्रजापतिकी और आठवीं योनि बद्याकी बतायी गयी है। पार्थिव तत्त्वपर इन आठों का अधिकार माना गया है। स्थ होता है प्रकृतिमें, मोग होता है बुद्धिमें और ब्रह्मा कारण हैं। तदनन्तर जाप्रत् अयस्था-पर्यन्त समस्त भुवन आदिचे गर्भित हुई निष्टुत्तिकस्थका स्थान करके उसका अपने मन्त्रमें विनियोग करे। वह मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ हो हो हो निवृत्तिकलापाशाय है फट् स्वाहा ।' इसके बाद 🕬 हां ह्यां हीं निवृत्तिकळापाशाय हूं फट् स्वाहा ।'-इस मन्त्रते अङ्करामुद्राके प्रदर्शनपूर्वक पूरक प्राणायामद्वारा उक्त कलाका आकर्षण करे । फिर 🍪 🖠 हौ हां हां हुं निवृत्तिकछापाशाय हूं फट्।'--इम मन्त्रसे संहार-मुद्रा एवं कुम्भक प्राणायामद्वारा उसे नाभिके नीचेके खानसे केकर 🐲 हां निवस्तिककापाशाय नमः।'—इस मन्त्रसे उद्भव-मुद्रा एवं रैचक प्राणायामके द्वारा उसको कुण्डमें किसी आधार या आसनपर स्थापित करे । तत्पश्चात् 🏴 हाँ निवृत्तिककापाद्याव नमः।'---इस मन्त्रसे अर्घ्यदानपूर्वक पूजन **करके इ**सीके अन्तमें 'स्वाहा' लगाकर तर्पण और संनि**घानके** उद्देश्यने पृथक -पृथक तीन-तीन आहृतियाँ दे। इनके बाद 🥌 हां ब्रह्मणे नमः।'-इस मन्त्रमे ब्रह्माका आवाहन और पूजन करके उसीके अन्तमें 'स्वाहा' जोड़कर तीन आहुतियोंद्वारा ब्रह्मा-जीको तम करे। तदनन्तर उनसे इस प्रकार विज्ञतिपर्वक प्रार्थना करे-- 'ब्रह्मन् ! में इस मुमुक्षको आपके अधिकारमें दीक्षित कर रहा हूँ । आपको सदा इसके अनुकूल रहना चाहिये ।। ३२--३८ ॥

तदनन्तर रक्तवर्णा वागीश्वरीदेवीका मन-ही-मन हृदय-मनत्रसे आवाहन करें । वे देवी इच्छा, ज्ञान और क्रिया-रूपिणी हैं । छः प्रकारके अध्वाओकी एकमात्र कारण हैं । फिर पूर्वोक्त प्रकारसे वागीश्वरीदेवीका पूजन और तर्पण करे । साथ ही मंमस्त योनियोंको विश्वुच्य करनेवाले और हृदयमें विराजमान वागीश्वरदेवका भी पूजन और तर्पण करना चाहिये । आदिमें अपने बीज और अन्तमें 'हूं फट्'से युक्त जो अख्न-मन्त्र है, उसीसे विधानवंत्ता गुरु शिष्यके हृदयका ताइन करे और भावनाहारा उसके भीतर प्रविष्ट हो । तस्पश्चात् हृदयके भीतर अध्निकणके समान प्रकाशमान बो शिष्यका जीवचैतन्य निश्चत्तिकलामें स्थित होकर पार्शीसे

CARRELL W. C. C. C. W.

The state of the state of

आवद है, उसे ज्येष्ठाद्वारा विसक्त करें । उसके विमाजनका सन्त्र इस प्रकार है— के हो हूं है हुई कर् ।' के हो स्वाहा ।' इस सन्त्रसे प्रक प्राणायाम और अक्का-मुद्राद्वारा उस जीवचेतन्यको हृदयमें आकृष्ट करके, आत्म-मन्त्रसे पकद-कर, उसे अपने आत्मामें योजित करें । वह मन्त्र इस प्रकार है— के हो हो हामात्मने नमः ।' ।। ३९—४५ ॥

पिर भाता-पिताके संयोगका चिन्तन करके रेचक प्राणायामद्वारा ब्रह्मादि कारणोंका क्रमद्यः त्याग करते हुए उक्त जीवचैतन्यको दिवकप अधिष्ठानमें ले जाय और गर्भा-षानके लिये उसे लेकर एक ही समय सब योनियोंमें तथा बामा उन्द्रव-मृद्राके द्वारा बागीश्वरी योनिमें उसे डाल दे। इसके बाद 'ॐ हो हां हामान्यने नमः।' इसी मन्त्रसे पूजन और पाँच बार तर्पण मी करे। इस जीवचैतन्यका समी योनियोंमें हृदय-मन्त्रसे देह-साधन करे। यहाँ पुंसवन-संस्कार नहीं होता; क्योंकि स्त्री आदिके श्ररीरकी भी उत्पत्ति सम्भव है। इसी तरह सीमन्तोक्षयन भी नहीं हो सकता; क्योंकि देववश अन्य आदिके श्ररीरसे भी उत्पत्तिकी सम्भावना

शिरोमन्त्र (स्वाहा ) से एक ही समय समस्त देइशारियों के जन्मकी भावना करे । इसी तरह शिव-मन्त्रते
भी भावना करे । कवच-मन्त्रते भोगकी और अख-मन्त्रते
विषय और आत्मामें मोहरूप लग नामक अमेदकी
भी भावना करे । तदनन्तर शिव-मन्त्रते स्रोतोंकी श्रुवि
और हृदय-मन्त्रने तत्त्वशोधन करके गर्भाधान आदि
संस्कारों के निमित्त क्रमशः पाँच-पाँच आहुतियाँ दे ।
मायेथ (मायाजनित), मलजनित तथा कर्मजनित औदि
पाश-बन्धनोंकी निष्टुनिके लिये हृदय-मन्त्रने निष्कृति
(प्राथक्षित्त अथवा शुद्धि ) कर लेनेपर पीछे अग्निमे सौ
आहुतियाँ दे । मलशक्तिका तिरोधान (लय) और पाशाका
वियोग सम्पादित करनेके लिये स्वाहान्त अख-मन्त्रने पाँचपाँच आहुतियाँका हवन करे । अन्तःकरणमें स्थित मल आदि

बन्यकताकी निवृत्तिके लिये अञ्च-मन्त्रसे दोनीं हार्योहारा मसलकर गोलाकार करके गाशको घीसे मरे हुए खुवमें बाल है। फिर कलामय अञ्चसे अथवा केवल अञ्च-मन्त्रसे उसकी जलाकर भस्म कर टाले। तदनन्तर पाशाङ्करकी निवृत्तिके लिये पाँच आहुतियाँ दे। आहुतिका मन्त्र इस प्रकार है— क्ष्म हा आहुतियाँ दे। आहुतिका मन्त्र इस प्रकार है— क्ष्म हा आहुतियाँ दे । आहुतिका मन्त्र इस प्रकार है— क्ष्म हा आहुतियाँ दे । उत्तर आहुतिके पश्चात् अञ्च-मन्त्रसे आठ आहुतियाँ देकर प्रायक्षित्त-कर्म खम्पक करे। उसके बाद विभाताका आवाहन करके उनका पूजन और तर्पण करे। फिर क्ष्म हा शान्यस्पर्धी शुक्कं ब्रह्मन् गृहान स्वाहा।' इस मन्त्रसे तीन आहुतियाँ देकर शिष्मको अधिकार अर्थित करे। उस ममय ब्रह्माजीको भगवान् शिवकी यह आहा सुनावे— 'ब्रह्मन् ! इस बालकके सम्पूर्ण पाश दम्भ हो गये हैं। अब आपको पुनः इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहाँ नहीं रहना चाहिये'॥ ५८—६३॥

—वॉ कहकर ब्रधाजीको विदा कर दे और संहार-मुद्राहारा एवं कुम्मक प्राणायामपूर्वक शहुमुक्त एक देशवाले
चन्द्रमण्डलके सहश आत्माको तत्सम्बन्धी-मन्त्रका उच्चारण
करते हुए दक्षिण नाड़ीहारा धीरे-धीरे लेकर रेचक प्राणायाम
एवं 'उन्हच' नामक मुडाके सहयोगसे पूर्वोक्त सूत्रमें योजित
करे । फिर उसकी पूजा करके गुढ अर्घ्यात्रमें खित
अमृतोपम जलविन्दु ले, शिष्यकी पृष्टि एवं तृतिके लिय
उसके निगपर रचवे । तत्यश्चात् माता-पिताका विसर्जन
करके 'वोपडन्त' अल्ल-मन्त्रके द्वारा विधिकी पूर्तिके लिय
पूर्णाहुति होम करे । ऐसा करनेमे निष्टतिकलाकी
शृद्धि होती है। पूर्णाहुतिका पूरा मन्त्र इस प्रकार है—
'के हुं हां असुक आत्मनो निष्टतिकलाकुद्धिरस्तु स्वाहा
फट् बौषट्' ॥ ६४—६७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें भिर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत निवृत्तिकला-शोधन नामक चौरासीवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ८४ ॥

## पचासीवाँ अध्याय

#### निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाकलाके शोधनकी विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द ! तदनन्तर शुक्ष और अशुद्ध कलाओंका शान्त और नादान्तमंत्रक हुस्त-दीर्घ- प्रयोगद्वारा संधान करे । संधानका मन्त्र इस प्रकार है— कि हां हीं हां ।' इसके बाद प्रतिष्ठाकलामें निविष्ठ बल, तेज, बायु, आकाश, पाँच तन्मात्रा, दस इन्द्रिय, बुद्धि, तीनों गुण, चौबीसवाँ अहंकार और पुरुष—इन पचीस तत्वों तथा कि से लेकर ध्यं तकके पचीस अक्षरोंका चिन्तन करे । प्रतिष्ठाकलामें छप्पन भुवन हैं और उनमें उन्हींके समान नामवाले उतने ही रुद्ध जानने चाहिये । इनकी नामावली इस प्रकार है—।। १—५ ।।

अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषादि, डिण्डि, भारभूति तथा लकुलीश—(यह प्रथम अष्टक कहा गया)। हरिश्वन्द्र, श्रीशैल, जल्प, आम्रातकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार्पुऔर भैरव—(यह द्वितीय अष्टक कताया गया।) तत्पश्चात् गवा, कुश्क्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अहहास, महेन्द्र और भीम—(यह तृतीय अष्टक कहा गया)। वस्त्रापद, क्वकोटि, अविमुक्त, महालय, गोकर्ण, मद्रकर्ण, स्वर्णक्ष और स्थाणु—(यह चौथा अष्टक बताया गया)। अजेश, सर्वत्र, मास्वर, तदनन्तर मुबाहु, मन्त्ररूपी, विशाल, जटिल तथा रौद्र—(यह पाँचवाँ अष्टक हुआ)। पिङ्गलाक्ष, कालदंद्री, विधुर, बोर, प्राजापत्य, हुताशन, कालन्यी तथा कालकर्ण—(यह स्था अष्टक कहा गया)। मयानक, पत्रङ्ग, पिङ्गल, ध्रा, भाता, शङ्कुकर्ण, श्रीकण्ड तथा चन्द्रमौलि (यह सातवाँ अष्टक बताया गया)। ये लप्पन रह लप्पन भुवनोंमें व्यात हैं। अब बत्तीय पद बताये जाने हैं। ६—१३।

व्यापिन्, अरूपिन्, प्रथम, तेजः, ज्योतिः, अरूपः, पुरुष, अनग्ने, अधूमः, अमस्मन्, अनादे, नाना नानाः धूधू धूधूः, ॐ भूः, ॐ भृतः, ॐ म्वः, अनिधनः निधनः निधनोद्भवः शिवः, शर्ते, परमास्मन्, महेश्वरः, महादेवः, सन्द्रावः, ईश्वरः, महातेजाः, योगाधिपतेः, मुद्धः, प्रमयः, सर्वः, सर्वसर्व—ये बत्तीस पद हैं। दो बीजः तीन मन्त्र—वामदेवः, शिरः, शिखाः, गान्धारी और सुषुग्णा—दो नाहियाँ, समान् और उदान नामक दो प्राणवायः, रस्ता और पायुः—दो हिन्द्रयाँ, रस नामक विषयः, स्मः, शब्दः, स्पर्शः तथा रस—

ये चार गुण, कमलसे अक्कित इवेत अर्घचन्द्राकार मण्डल,
मुष्पि अवस्था तथा प्रतिष्ठामें कारणभूत भगवान् विष्णु—
इस प्रकार भुवन आदि सब तत्त्वींका प्रतिष्ठाके भीतर
चिन्तन करके प्रतिष्ठाकला-सम्बन्धी मन्त्रसे शिष्यके द्यारोमें
भावनाद्वारा प्रवेद्य करके उसे उस कलापाधिने मुक्त
करे ॥ १४—१८॥

कि हो ही हो प्रतिद्यक्कापाशाय है फट् स्वाहा।'---इस स्वाहान्त-मन्त्रसे ही पूरक प्राणायाम तथा अह्नशसुद्राद्वारा उक्त कलापाशका आकर्षण करे । तत्पश्चात् ॐ हूं हां हीं हो हुं प्रतिद्याप्रकापासाय हुं फट्। !---इस मन्त्रसे संहार-सुद्रा और कुम्मक प्राणायामद्वारा उसे हृदयके नीचे नाड़ीस्त्रसे लेकर 'कें हं हीं हो प्रतिहाककापादाय नमः।'---इस मन्त्रसे उद्भव-मुद्रा तथा रैचक प्राणायामद्वारा कुण्डमें स्थापित करे । तदनन्तर भा हो हो ही हा प्रतिष्ठाककाहाराण नमः।'---इस मन्त्रसे अर्घ्य दे, पूजन करके खाहान्त मन्त्र-द्वारा तीन तीन आहतियाँ देते हुए संतर्पण और संनिधापन करे। इसके बाद ॐ हां विष्णवे नमः।'--इस मन्त्रले विष्णुका आवाहन, पूजन और संतर्पण करके निम्नाक्कित प्रार्थना करे-विष्णो ! आपके अधिकारमें में मुमुख शिष्य-को दीक्षा दे रहा हूँ। आप मदा अनुकूछ रहें। इस प्रकार विष्णुभगवान्मे निवेदन करे । तत्पश्चात् वागीश्वरी देवी और वागीस्वर देवताका पूर्ववन् आवाहन, पूजन और तर्पण करके शिष्यकी छातीमें ताइन करे। ताइनका मन्त्र इस प्रकार है- "क हां हं हः हूं कट्।" इसी मन्त्रसे शिष्यके हृदयमें प्रवेश करके उसके पाश्वद चैतन्यको अस-मन्त्र एवं ज्येष्ठ अङ्करामुद्राद्वारा उस पाशसे पृथक् करे । यथा---इं इं इं इः फट्। ' उक्त मन्त्रके ही अन्तमें 'नमः खाहा' लगाकर उनसे सम्पटित मन्त्रद्वारा जीवचैतन्यको खीचे तथा नमस्कारान्त आत्ममन्त्रसे उसको अपने आत्मामें नियोजित करे । आत्मामें नियोजनका मन्त्र यों है- 🗫 हां हां हामारमने नमः ।' ॥ १९---२६ ॥

इसके बाद पूर्ववत् उस जीवचैतन्यके पितासे संयुक्त होनेकी भावना करके बामा उदस्व-मुद्राद्वारा उसे देवीके गर्भमें स्थापित करे। साथ ही इस मन्त्रका उच्चारण करे—'क हां हां हामारमने नमः ।' देहोत्पत्तिके लिये हृदय-मन्त्रसे पाँच बार और जीवात्माकी स्थितिके लिये शिरोमन्त्रसे पाँच बार आहुति दे । अधिकार-प्राप्तिके लिये शिखा-मन्त्रसे, मोग-सिक्किं लिये शिखा-मन्त्रसे, मोग-सिक्किं लिये शिव-मन्त्रसे, ल्यके लिये अझ-मन्त्रसे, होतः-सिक्किं लिये शिव-मन्त्रसे तथा तत्त्वशुद्धिके लिये हृदय-मन्त्रसे हसी तरह पाँच-पाँच आहुतियाँ देनी चाहिये । इसके बाद पूर्ववत् गर्माधान आदि संस्कार करे । पाशकी शियलता और निष्कृति ( प्रायक्षित्त ) के लिये शियोमन्त्रसे सौ आहुतियाँ दे । मलशक्तिके तिरोधान ( निवारण ) के लिये खाहानत अझ-मन्त्रसे पाँच बार हवन करे ॥ २७—३०॥

इस प्रकार पाश-वियोग होनेपर मी सात बार अझ-मन्त्रके जपपूर्वक कलाबीजसे युक्त अझ-मन्त्ररूपी कटारले उस कलापाशको काट ढाले। वह मन्त्र इस प्रकार है— क्ष्म ही प्रतिद्वाकलपाशाय हूं फट्।' तदनन्तर पाश-शक्तरे उस पाशको मसलकर वर्तुलाकार बनाकर पूर्ववत् धृतपूर्ण सुवामें रख दे और कला-शक्तरे ही उसकी आहुति दे दे। इसके बाद पाशाङ्करकी निश्चिक लिये अझ-मन्त्रसे पाँच आहुतियाँ दे और प्रायक्षिक निवारणके लिये फिर आठ आहुतियोंका हवन करे। आहुतिके छिये अस्त्र-मन्त्र इस प्रकार है---'ॐ हः अस्त्राय हूं फट्।' ॥ ३१---३५ ॥

इसके बाद हुद्य-गन्त्रसे भगवान् हुपीकेशका आवाहन करके पूर्वीक्त विधिमे उनका पूजन और तर्पण करनेके पश्चात अधिकार-समर्पण करे । इसके छिये मनत्र इस प्रकार है..... 🗱 हां विष्णो रसं शुरुकं गृहाण स्वाहा ।' इसके बाद उन्हें भगवान् शिवकी आजा इस प्रकार सुनावे—'हरे ! इस पशुका पाश सम्पूर्णतः दग्ध हो चुका है। अब आपको इसके लिये वन्धनकारक होकर नहां रहना चाहिये। शिवास युनानेके बाद रौड़ी नाड़ीद्वारा गोविन्दका विसर्बन करके राहमक आधे भागवाले चन्द्रमण्डलके समान आत्माको नियोजित करे-संहार मुद्राद्वारा उसे आत्मस्य करके उद्गब-महादारा सूत्रमे उसकी सयोजना करे। तत्पश्चात् पूर्ववत् जलबिन्दु-सहरा उस आत्माको शिष्यके सिरपर स्थापित करे। इससे उसका आप्यायन होता है। फिर अग्निके पिता-माताका पुष्प आदिसे पूजन एव विसर्जन करके विभिक्षी पूर्तिके लिये विधानपूर्वक पूर्णोद्धति प्रदान करे । ऐसा करनेसे प्रतिष्ठा-कलाका भी शोधन सम्पन्न हो जाता है ॥ ३६-४१ ॥

इस प्रकार आदि आक्नेय महापुराणमें विवाण-दीकाके अन्तर्गत प्रतिष्ठाककाके शोधनकी विविका वर्णन' नामक पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५ ॥

## छियासीवाँ अध्याय

#### निर्वाण-दीश्वाके अन्तर्गत विद्याकलाका शोधन

भगवान् शिव कहते हैं स्कन्द ! पूर्ववर्तिनी कला-प्रतिष्ठाके साथ विद्याकलाका संधान करे तथा पूर्ववत् उसमें तत्व-वर्ण आदिका चिन्तन भी करे ! उसके लिये मनत्र इस प्रकार है—'कें हां हीं हुं हां !'—यह संधान-मनत्र है ! राग, शुद्ध विद्या, नियति, कला, काल, माया तथा अविद्या—ये सात तत्व तथा र, क, ब, ब, ब, स, स—ये छः वर्ण विद्याकलाके अन्तर्गत बताये गये हैं ! प्रणव आदि इक्कीस पद भी उसीके अन्तर्गत हैं !

ॐ तमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशानमूर्वे तस्पुद्धववस्त्राय अधोरहृद्धाय वामदेवगुङ्गाय सधौजात-मूर्तेय ॐ तमो नमः गुङ्गातिगुङ्गाय गोप्ते अनिधनाय सर्वयोगाधिकृताय सर्वयोगाधिपाय ज्योतीरूपाय परमेश्वराय अधेतन अवेतन न्योमन् व्योमन् ।'

-- ये इकीस पद हैं ॥ १-५॥

अव रहीं और मुवनींका स्वरूप बताया जाता है—
प्रमथ, वामदेव, सर्वदेवोद्भव, भवोद्भव, वज्रदेह, प्रमु,
भाता, क्रम, विक्रम, सुप्रम, बुद्ध, प्रशान्तनामा, ईशान,
अक्षर, शिव, सशिव, वजु, अक्षय, शम्भु, अहष्टरूपनामा,
रूपवर्धन, मनोन्मन, महावीर, चित्राङ्ग तथा कल्याण—ये
पचीस सुवन एवं रुद्ध जानने चाहिये॥ ६-९॥

विद्याकलामें अघोर-मन्त्र है, 'म' और 'र' बीज हैं, पूषा और हस्तिजिहा—दो नाड़ियाँ हैं, ज्यान और नाद—वे दो प्राणवायु हैं। एकमात्र रूप ही विषय है। पैर और नेत्र दो हन्द्रियाँ हैं। शब्द, स्पर्श तया रूप—वे तीन गुण कहे गये हैं। सुष्ठित अवस्था है और रुद्धदेव कारण है। सुबन आदि समस्त वस्तुओंको भावनाहारा विद्यांक

अन्तर्गत देखे। इसके लिये संघान-मन्त्र है— हैं हैं हो। तरप्रधात् रक्तवर्ण एवं स्वस्तिकके चिह्नते अक्कित त्रिकोणाकार मण्डलका चिन्तन करे। शिष्यके वक्षमें ताहन, कलापाशका छेदन, शिष्यके हृदयमें प्रवेश, उसके जीव-चैतन्यका पाश-बन्धनसे वियोजन तथा हृदयप्रदेशसे जीवचैतन्य एवं विद्याकलाका आकर्षण और प्रहण करे।। १०—१३॥

जीवनीतन्यका अपने आस्मामें आरोपण करके कला-पाद्यका संप्रहण एवं कुण्डमें खापन भी पूर्वोक्त पद्धतिसे करे । कारणरूप रहदेवताका आवाहन-यूजन आदि करके शिष्यके प्रति बन्धनकारी न होनेके लिये उनसे प्रार्थना करे । पिता-माताका आवाहन आदि करके शिशु (शिष्य ) के हृदयमें ताइन करे । पूर्वोक्त विधिके अनुमार पहले अख-मन्त्रहारा हृदयमें प्रवेश करके जीवनीतन्यको कलापाशसे विलग करे । फिर उसका आकर्षण एवं ग्रहण करके अपने आस्मामें संयोजन करे । फिर वामा उद्धव-मुद्राह्मारा वागीक्यीवेवीके गर्भमें उसके खापित होनेकी भावना करे । इसके बाद देह-सम्पादन करे । जन्म, अधिकार, भोग, क्या, होतःश्रुद्धि, तत्त्वश्रुद्धि, निःशेष मलकमादिके निवारण, पाश-बन्धनकी निष्ठा एवं निष्कृतिके हेतु स्वाहान्त अस्त-मन्त्रसे सी आहुतियाँ दे। तदनन्तर अस्त-मन्त्रसे पाश-बन्धनको शिथिल करना, मलशक्तिका तिरोधान करना, कलापाशका छेदन, मर्दन, वर्तुलीकरण, दाह, अङ्कुरामाव-सम्पादन तथा प्रायिक्षकमं पूर्वोक्त रीतिसे करे। इसके बाद क्द्रदेवका आवाहन, पूजन एवं रूप और गन्धका समर्पण करे। उसके लिये मन्त्र हस प्रकार है—'क हां रूपगन्धी शुक्कं कह गृहाण स्वाहा।'॥ १४-१९॥

शकरजीकी आशा सुनाकर कारणस्वरूप कद्रदेवका विसर्जन करे । इसके बाद जीवचैतन्यका आत्मामें स्थापन करके उसे पाशसूत्रमें निवंशित करे । फिर जलबिन्दु-वरूप उस चैतन्यका शिष्यके सिरपर न्यास करके माता-पिताका विसर्जन करे । तत्पन्नात् समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली पूर्णाहुतिका विधिवत् हवन करे ॥ २०-२१ ॥

विद्यामें ताडन आदि कार्य पूर्वोक्त विधिसे ही करना चाहिये। अन्तर इतना ही है कि उसमें सर्वत्र अपने बीजका प्रयोग होगा। यह सब विचान पूर्ण करनेसे विद्या-ककाका शोधन होता है।। २२।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भीर्वाण-दीक्षके अन्तर्गत विद्याककाका शोधनः नामक कियासीयों अध्यास पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

# सतासीवाँ अध्याय

#### निर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत बान्तिकलाका बोधन

भगवान् शंकर कहते हैं - स्कन्द ! पूर्वोक्त मागंवे विधाकलाका शान्तिकलाके साथ विधिपूर्वक संभान करे । उसके लिये मन्त्र है - के हां हूं हां ।' शान्तिकलामें दो तत्व लीन हैं । वे दोनों हैं - ईश्वर और सदाशिव । हकार और क्षकार - ये दो वर्ण कहे गये हैं । अब भुवनोंके साथ उन्होंके समान नामवाले बद्रांका परिचय दिया जा रहा है । उनकी नामावली इस प्रकार है - प्रभव, समय, क्षुद्र, विमल, शिव, चन, निरज्ञन, अकार, सुशिरा, दीतकारण, त्रिद्रशेश्वर, कालदेव, स्कम और अम्बुजेश्वर (या भुकेश्वर ) - ये चौदह क्ष शान्तिकलामें प्रतिष्ठित हैं । क्योमक्यापिने, क्योमहवाय, स्वीक्यापिने, विवाद, अवस्थाव, अवस्थाव, अवस्थाव, अवस्थाव,

ध्रुवाय, श्राश्वताय, बोगपीठसंस्थिताय, नित्ययोशिने,

पुरुष और कवच—ये दो मन्त्र हैं; विन्दु और जकार—ये दो बीज हैं; अलम्बुषा और यशा—ये दो नाहियाँ हैं; कृकर और कूर्म—ये दो प्राणवायु हैं; त्वचा और हाथ—दो इन्द्रियाँ हैं; शान्तिकलाका विषय स्पर्श माना गया है; स्पर्श और शब्द—ये दो गुण हैं और एक ही कारण हैं—ईश्वर । इसकी तुर्यावस्था है । इस प्रकार मुवन आदि समस्त तत्त्वोंकी शान्तिकलामें स्थितिका चिन्तन करके पूर्ववत् ताहन, छेदन, हृदय-प्रवेश, चैतन्यका वियोजन, आकर्षण और प्रहण करें । फिर शाम्बिक

मुखस्त्रसे चैतन्यका आत्मामें आरोपण करके कछाका
ग्रहण कर उसे कुण्डमें स्थापित कर दे। तदनन्तर ईशसे
इन प्रकार प्रार्थना करे— 'हे ईश ! मैं इस मुमुक्कको
तुम्हारे अधिकारमें दीक्षित कर ग्रहा हूँ। तुम्हें इसके
अनुकृत रहना चाहिये'।। ६-१०॥

फिर माता-पिताका आवाहन आदि और शिप्यका ताहर आदि करके चैतन्यको छेवर विधिवत आत्मामें योजित करें । तराश्चात् पूर्ववत भागा-पिताके संयोगशी भ.वना करके उद्भवा नाडीद्वारा उस चैतन्यका हृदय-मन्त्रसे सम्पृटित आहन्योजके उन्चारणपूर्वक देवीके गर्भमे नियोजन करें। टेहोरानिके लिये हृदय-मन्त्रसे, जन्मके हेतु जिरोमन्त्रमे, अधिकार-सिद्धिके लिये जिल्ला-मन्त्रम, भौगके निमित्त कवन्त-मन्त्रमे, लयके लिये शुम्ब-मन्त्रमे, स्रोत:गृहिके लिये शिय-मन्त्रमं तथा तत्त्वशोधनके लिये हृदय-मन्त्रसे पाँच-पाँच आहुतियाँ दे । इसी तरह पुबबत् गर्माधान आदि मंस्कार भी करे । कवच-मन्त्रमे पाशकी शिथिलता एवं निष्कृतिके लिये मौ आहृतियाँ दे । मएशक्ति-तिरोधानके उदेश्यमे शरत्र-मन्त्रद्वारा पांच आहृतियाँका हवन करे। इसी तरह पाश-वियोगके निमित्त भी पाँच आहृतियाँ देनी चाहिये । तदनन्तर अम्ब-मन्त्रका मात बार जप करके बीज-युक्त अस्त्र-मन्त्ररूपी कटारमं पाशका छेदन करे । उसके लियं भन्त्र इस प्रकार है--- 🗱 ही शानितककापाशाय नमः इः हुं फट् ।' ।। ११--१७ ॥

इसके बाद पाशका विमद्न तथा वर्त्रक्षकरण

पूर्ववत् अस्त-मन्त्रसे करके उमे घृतमे भरे हुए सुवेमें राव दे और कला-सम्बन्धी अस्त-मन्त्रक्षारा उसका हवन करे। फिर पाशाङ्करकी निष्टत्तिके लिये अस्त-मन्त्रसे पाँच आहुनियाँ दे और प्रायक्षित-मिबारणके लिये आठ आहुतियाँका हवन करे। मन्त्र इस प्रकार है - के हः अस्ताय हूं फट्।' फिर इदय-मन्त्रमें ईश्वरका आवाहन करके पूजन-तपंण करनेके पश्चात् उन्हें विधियूवंक गुल्क समर्पण करे। मन्त्र इस प्रकार है - के हां ईश्वर बुद्ध्यहंकारी गुल्कं गृहाण न्वाहा।' इसके वाद ईश्वरको शिवकी यह आज्ञा मुनाग-'ईश्वर! इस पश्चके सार्ग पाश दग्ध हो गये हैं। अव तुम्हें इसके हिये यन्धनकारक होकर नहीं रहना चाहिये'॥ १८-२३॥

—या कहकर ईश्वर देवका विसर्जन कर श्रीर गैर्डाशक्तिने आत्माको नियोजित करे। जैने ईशने चन्द्रमाको अपने मस्तकपर आश्रय दे रक्षा है, उसी प्रकार शिष्यके जांवात्माको गुरु अपने आत्माम नियोजित करे। फिर शुद्धा उद्भव-मुद्राके द्वारा इसकी सूत्रमे सयोजना करे और मुल्ल-मन्त्रमे शिष्यके मस्तकपर अमरविन्तुम्बरूप उस चैतन्य-मूत्रको रक्यवे; तदनन्तर पुष्य आदिमे पूजित अग्निकं पिता-माताका विसर्जन करके विधिश पुरुष समस्त विधिकी पूर्ति करनेवाली पूर्णहित प्रदान करे। इसमे भी पूर्ववत ताइन आदि करना चाहिये। विशेषतः कला-सम्बन्धी अपने वीजका प्रयोग होना चाहिये। इस प्रकार शान्तिकलाकी गुद्धि बतायी गयी॥ २४-२७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भिर्वाण-दीक्षाके अन्तर्गत शान्तिकलाका शोधन नामक सतासीबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

### अठासीवाँ अध्याय

#### निर्वाण-दीश्वाकी अवश्विष्ट विधिका वर्णन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द ! विशुद्ध शान्ति-कलाके नाथ शान्त्यतीतकलाका संधान करे । उसमे भी पूर्ववत् तत्त्व और वर्ण आदिका चिन्तन करना चाहिये, जैसा कि नीचे बताया जाता है। संधानकालमें इस मन्त्रका उद्यारण करे—'क हो हों हूं हो।' शान्त्यतीतकलामें शिव और शक्ति—ये दो तत्त्व हैं। आठ भुवन हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—इन्धक, दीपक, रोचक, मोचक, अर्ध्वगामी, क्योमरूप, अनाध और आठवाँ अनाभित । ॐकार पद है, ईशान मन्त्र है, अकारसे लेकर विसर्गतक सोलह अक्षर हैं, नाद और हकार—ये दो बीज हैं, कुहू और शिक्क्वां—दो नाड़ियाँ हैं, देवरत्त ओर धनक्षय—दो प्राणवायु हैं, वाक् और श्रोत्र—दो हन्द्रियाँ हैं, शब्द विश्य है, गुण भी वहां है और अवस्था पाँचवीं तुरीयातीला है।। १—६।।

सदाशिव देव ही एकमात्र हेत हैं। इस तत्वादि-संचयकी शान्यतीतकलामें स्थिति है। ऐसा चिन्तन करके ताइन आदि कर्म करे । 'फडन्त' मन्त्रसे कला-पाशका नाइन और बोधन करके नमस्कारान्त-मन्त्रमे शिष्यके अन्तः करणमे प्रवेश करे । इसके बाद फडन्त-मन्त्रम जीवचैतन्यको पाशसे वियुक्त करे। 'बषट्' और 'नमः' पदोंसे सम्पुटित, स्वाहान्त-मन्त्रका उद्यारण करके, अङ्करा-मुद्रा तथा पूरक प्राणायामद्वारा पाशका मस्तकसूत्रसे आकर्षण करके, कुम्भक प्राणायामहारा उमे लेकर, रेचक प्राणायाम एवं उद्भव-मुद्राद्वारा हृदय-मन्त्रसे सम्पृटित नमस्कारान्त-मन्त्रन उसका अभिकुण्डमें स्थापन करे । इसका पूजन आदि सब कार्य निवृत्तिकलाके समान ही सम्पन्न करे। सदाशिवका आवाहनः पूजन और तर्पण करके उनमे भक्तिपूर्वक इस प्रकार निवेदन करे---''भगवन् ! इन 'साद' सज्ञक मुमुक्षुको तुम्हारे अधिकारमे दीक्षित करता हूँ । तुम्हे सदा इसके अनुकूल रहना चाहिये" ॥ ७--- १२॥

फिर भाता-पिताका आवाहनः पूजन एवं तर्पण-मंनिधान करके हृदय-सम्पुटित आत्मवीजसे शिष्यके वक्षः स्थलमें ताइन करे। मन्त्र इस प्रकार है---- 🗫 हां हां **डां डः हं फट ।' इसी मन्त्र**मे शिष्यके हृदयमें प्रवेश करके अस्त्र-मन्त्रद्वारा पाशयुक्त चैतन्यका उस पाशसे वियोजन करे । फिर ज्येष्ठा अञ्चरा-मुद्राद्वाग मम्पुटिन उसी स्वाहान्त-मन्त्रमे उसका आकर्षण और ग्रहण करके 'नमोऽस्त' मन्त्रसे उमे अपने आत्मामे नियोजित करे। आकर्पण-मन्त्र तो विद्धी 'कें हो हो हो है। कु फट ।' है। परंतु आतम -नियोजनका मन्त्र इस प्रकार है--- 💝 हां हां हामात्मने नमः।' पूर्ववत् वामा उद्भव-मुद्राद्वारा माता-पिताके सयोगकी भावना करके इसी मन्त्रसे उस जीवचैतन्यका देवीके गर्भर्मे स्थापन करे । तदनन्तर पूर्वोक्त विधिमे गर्भाधान आदि सब सस्कार करे। पाशवन्धनकी शिथिलताके लिये प्रायिक्सके रूपमें मूलमन्त्रसे नी आहुतियाँ दे ( अथवा मूलमन्त्रका सी बार जप करे ) ॥ १३-२० ॥

मलशक्तिके तिरोधान और पाशोंके वियोजनके निमित्त अस्त्र-मन्त्रसे पूर्ववत् गॉच-गॉच आहुतियाँ दे । कला-सम्बन्धी बीजसे युक्त आयुध-मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित की हुई कटाररूप अस्तरे पाशोंका छेदन करे । उसके लिये मन्त्र इस प्रकार है—'क हः हां शान्त्यतीतककापाशाय हं फट ।' तदनन्तर अख-मन्त्रसे पूर्ववत् उन पार्शोको मसलकर् वर्तुलाकार बनाकर, धीसे भरे हुए सुवमें रख दे और कला-सम्बन्धी अख-मन्त्रके द्वारा ही उसका हवन करे। फिर पाशाङ्करकी निवृत्तिके लिये अन्त्र-मन्त्रसे पाँच और प्रायक्षित्त-निषेधके लिये आठ आहुतियाँ दे। इसके बाद हृदय-मन्त्रमे मदाशिवका आवाहन एवं पूजन और तर्पण करके पूर्वोक्त विधिसे अधिकार समर्पण करे। उसका मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हां सदाशिव मनीविन्दुं शुक्कं गृहाण स्वाहा।'॥ २१—-२०॥

तत्पश्चात् उन्हें भी निम्नाङ्कित रूपमं शिवकी आशा
मुनावं—प्सदाशिव ! इस पशुके सारे पाप दग्ध हो गये है ।
अतः अब आपको इसे बन्धनमें डालनेके लिये यहाँ नहीं
ठहरना चाहिये !' मूलमन्त्रसे पूर्णाहुति दें और सदाशिवका
विसर्जन करे । तत्पश्चात् गुरु शिष्यके शरतकालिक चन्द्रमाके
समान उदित विशुद्ध जीवात्माको शेडी मंहार मुद्राके द्वारा
अपने आत्मामें मयोजित करके आत्मस्य कर ले । शिष्यके
शरीरस्थ जीवात्माका उद्भव-मुद्राद्वारा उत्थान या उद्धार
करके उसके पोपणके लिये शिष्यके मस्तकपर अर्घ्य-जलकी
एक बूँद स्थापित करे । इसके बाद परम भिक्तभावसे
अमा-प्रार्थना करके माता-पिताका विमर्जन करे । विमर्जनके
ममय इस प्रकार कहे—प्सैने शिष्यको दीक्षा देनेके लिये
जो आप दोना माता-पिताको खेद पहुँचाया है, उसके लिये
मुसे कुपापूर्वक क्षमा-दान देकर आप दोनों अपने स्थानको
पधारें' ॥ २८—३२ ॥

वपट्-मन्त्रमं अभिमन्त्रित कर्तरी हैं (कटार ) द्वारा शिवासमे शिव्यकी चार अक्कुल बड़ी बोधशक्तिम्बरूपिणी शिवासमे शिव्यकी चार अक्कुल बड़ी बोधशक्तिम्बरूपिणी शिवासमे छेदन करे । छेदनके मन्त्र इस प्रकार हैं— 'ॐ हूं शिखाबे हूं कट्'। 'ॐ अकाब हूं कट्'। उसे धृतपूर्ण सुक्में रखकर 'हूं कट्' अन्तवाले अस्त्र-मन्त्रसे अग्रिमे होम दे । मन्त्र इम प्रकार है—'ॐ ॐ' हः असाब हूं कट् ।' इसके बाद सक् और सुवाको धोकर शिव्यको स्नान करवानेकेपश्चात् स्वयं भी आचमन करे और योजनिका अथवा योजना-स्थानके लिये अस्त्र-मन्त्रसे अपने-आपका ताइन करे । तत्यश्चात् वियोजन, आकर्षण और संग्रहण करके पूर्ववत् द्वादबोन्त

१. कहीं-कहीं 'हीं' पाठ है।

२. अञ्चलनिस्तुनस्य कलाटस्योष्ट्रियदेशे द्वादशान्तपदेनोच्यते ।'
व्यर्शत् 'अञ्चल विस्तारवाले कलाटका कर्नदेश 'द्वादशान्त'
पदसे कथित होता है ।' ( श्निस्यापोडशिकार्णव' ८ । ५५ पर
भास्कररायकी सेतुवन्ध-स्याक्या )

(ललाटके उत्पर्धा भाग) से जीवचैतन्यको ले आकर अपने हृदय-कमलकी कर्णिकामें स्थापित करे॥ ३३-३८॥

सक्को घीसे भरकर और उसके ऊपर अधोमुख सुव रखकर शङ्कतुल्य मुद्राद्वारा नित्योक्त विधिसे हाथमें छै। तलक्षात् नादोबारणके अनुसार मस्तक और प्रीवा फैलाकर दृष्टिको समभावसे रखते हुए स्थिरः शान्त एव परममावस सम्पन्न हो कल्हा, मण्डल, अग्नि, शिष्य तथा अपने आत्मासे भी छः प्रकारके अध्वाको प्रहण करके। खुक्के अग्रभागमें प्राणमर्था नाड़ीके भीतर स्थापित करके, उसी भावसे उसका चिन्तन करे । इस प्रकार चिन्तन करके कमशः सात प्रकारके विपुचका ध्यान करे। उन सातींका परिचय इस प्रकार है - पहला ध्राणसंयोगस्वरूप' है और दुसरा हृदयादि-क्रमसे उच्चारित मन्त्रसंज्ञक है। नीसरा स्वम्यामे अनुगत भाद या नाड़ी रूप है । नाड़ी-सम्बद्ध नादका जो शक्तिमें लय होना है। उसको ध्रशान्त-विषुवं कहते हैं। अक्तिमें लीन हुए नादका पुनः उन्जीवन होकर जो जपरको सचार और समनामे लय होता है। उसे व्यक्ति नामक विषुष कहा गया है। सम्पूर्ण नादका शक्तिकी सीमाको लांघकर उन्मनीमें लीन होना 'काल-विप्य' कहलाता है। यह छठा है। यह शक्तिमे अतीत होता है। सातवॉ वियव है- 'तत्त्वसङ्क'। यही योजना स्थान है ॥३९-४५३॥

पूरक और कुम्भक करके मुंहकी थोड़ा खोलकर धीर-धीर मूल-मन्त्रका उचारण बरते हुए भावनाद्वारा विष्यात्माका लय करे । उपका कम यों है--विद्युत्-महरा छहीं अध्वाओं के प्राणम्बस्त्यमं 'फट्कार' के जो प्राणका स्थान माना गया है । उसने उत्तर हृदयमं चार अङ्गुलकी दूरीपर 'अकार'का चिन्तन करना चाहियं (यह ब्रह्माका बोधक है ) । उसने आठ अङ्गुल उपर कण्ठमे विष्णुका बाचक 'उकार' है, उससे मी चार अङ्गुल उँच तालुस्थानमें सहबाचक 'मकार'की स्थिति है । इसी प्रकार ललाटके मध्यभागमें ईश्वरबाचक 'बिन्दुका' स्थान है । ललाटके कपर ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त नादमय सदाशिव देव विराजमान हैं । उनके साथ ही वहाँ उनकी जाकि भी

विद्यमान है । उपर्श्वक तत्वांका क्रमशः चिन्तन और त्याग करते हुए अन्ततोगत्वा शक्तिको मी त्याग दे । वहीं दिव्य पिपीलिका-त्यशंका अनुमव करके ललाटके ऊपरके प्रदेशमें परम तत्वः परमानन्दस्वरूपः मावशृत्यः मनोऽतीतः नित्य गुणोदयशाली शिवतत्त्वमें शिष्यात्माके विलीन होनेकी भावना करे ॥ ॥ ४६–५२ई ॥

परम शिवमे योजनिकाकी स्थिरताके लिये कि निमा किवाब बीवट्।'--इस मन्त्रका उचारण करते हुए अभिकी ज्वालामें बीकी भारा छोड़ता रहे। फिर विभिगृबंक पूर्णोहुति देकर गुणापादन करे। उसकी विभि इस प्रकार है। निम्नाङ्कित मन्त्रांको पदकर अग्रिमे आहुतियाँ दे

'ॐ हां भारमन् सर्वज्ञो भव स्वाहा ।' 'ॐ हीं आत्मन् नित्यतृप्तो भव स्वाहा ।' 'ॐ हूं आत्मन् भनाविबोधो भव स्वाहा ।' 'ॐ हैं आत्मन् स्वतन्त्रो भव स्वाहा ।' 'ॐ हैं। आत्मन् अलुसशक्तिश्रंव स्वाहा ।' 'ॐ हः आत्मन् अनन्त-शक्तिभैव स्वाहा ।'

इस प्रकार छः गुणोंन सम्पन्न आत्माको अविनाशी परमशिवसे लेकर विधियत् मावनापूर्वक शिष्यके शरीरमें नियोजिन करे। तीव और मन्द शक्तिपातजनित अमकी शान्तिके लिये शिष्यके मन्तकपर न्यासपूर्वक अमृतिवन्दु अर्थित करे॥ ५३-५७॥

र्दशान-कलश आदिके रूपमे पूजित शिवस्वरूप कलशोंको नमस्कार करके दक्षिणमण्डलमें शिष्यको अपने दाहिने उत्तराभिमुख विठावे और देवेश्वर शिवमे प्रार्थना करे—प्रमो ! मेरी मृतिमे स्थित हुए इस जीवको आपने ही अनुग्रहीत किया है। अतः नाथ ! देवता। अमिनथा गुक्रमे इसको भक्ति बढ़ाइयें। । ५८—५९ ।।

इस प्रकार प्रार्थना करके देवश्वर शिवको प्रणाम करनेके अनन्तर गुरु स्वयं शिष्यको आदरपूर्वक यह आशीर्वाद दे कि जुम्हारा कल्याण हो'। इसके बाद मगवान शिवको उत्तम भक्तिभावसे आठ पुल चढ़ाकर शिवकलशके जलसं शिष्यको स्नान करवाये और यज्ञका विसर्जन करे॥ ६०-६१॥

उस प्रकार आदि आक्नेय महापुराणमें निर्वाण-दीक्षाका वर्णन । नामक अठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८८ ॥

#### नवासीवाँ अध्याय

#### एकतस्व-दीक्षाकी विधि#

भगवान् दिाव कहने हैं—स्कन्द ! अब लघु होनेके कारण एकतास्विकी-दीशाका उपदेश दिया जाता है । यथावसर थथोचित रीतिसे स्वकीय मन्त्रद्वारा सूत्रवन्ध आदि कर्म करे । तत्रश्चान काला अग्नि आदिने लेकर शिव-पर्यन्त समस्त तस्त्रोंका प्रविभावन (चिन्तन) करे । शिवतत्त्वमं अन्य सब तत्त्व धागेमे मनकोंकी मौति पिरोये हुए हैं । शिव-तत्त्व आदिका आवाहन करके गर्माधान

आदि संस्कारोंका पूर्ववत् मम्पादन करेः किंतु मूळमन्त्रसे मवंग्रस्क ममर्पण करे । इसके बाद तस्वसमूहोंसे गर्मित पूर्णाहुति प्रदान करे । उस एक ही आहुतिसे शिष्य निवाण प्राप्त कर लेता है ॥ १-४ ॥

शिवमे नियोजन तथा स्थिरताका आपादन करनेके लिये दूसरी पूर्णांहुति मी देनो चाहिये । उसे देकर शियकलशके जलमे शिष्यका अभिषेक करे ॥ ५॥

इस प्रकार आदि आन्त्रेय म्हापुराणमें -एकतत्त्व-दीक्षाविधिका वर्णन नामक नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥

## नब्बेवाँ अध्याय

#### अभिषेक आदिकी विधिका वर्णन,

भगवान् दांकर कहने हैं—-स्कन्द ! शिवका पूजन करके गुरु शिष्य आदिका अभिषेक करे । हमने शिष्यको श्रीकी प्राप्ति होती है। ईशान आदि आठ दिशाओं में आठ और मध्यमें एक --इस प्रकार नी कल्हा स्थापित करे । उन आठ कल्हों में क्रम्झाः क्षागेद्र, क्षीरोद्द, दस्युदक, घृतोद, इक्षुरनोद, मुगेद, स्वादूदक तथा गर्मोड—इन आठ समुडोका आवाहन करे । इसी तरह कमानुमार उनमें आठ विद्यक्षरोका भी स्थापन करे, जिनके नाम इस प्रकार हैं—-१. शिलाण्डी, २. श्रीकण्ड, ३. त्रिमृति, ४. एकस्ड, ५. एकनेन्न, ६ शिवोतम, ७. सूक्ष्म और ८. अनस्तरह ॥ १-४॥

मध्यवर्ता कलहामें जिया समुद्र तथा शिव-मन्त्रकी स्थापना करे। यागमण्डपकी दिशाके म्यामाके लिये गचित मनानमण्डपमें दो हाथ लेबी और आठ अङ्कुल ऊंची एक वेदी बनाये। उमपर कमल आदिका आमन बिछा दे और उमके ऊपर आमनम्बस्प अनन्तका न्याम करके शिष्यको पूर्वामिमुख विजाकर मकलीकरणपूर्वक पूजन करे। काञ्ची, भान, मिटी, भस्म दूर्वी, गीवरके गोले, सरसे, दृष्टी और जल—इन मबके द्वारा उसके शरीरको मलकर

क्षारीरक आदिके कमंत्र नमस्कारमहित विद्येश्वरंकि नाम-मन्त्रोद्वारा पूर्वोक्त कल्कों के जलने जिप्यकी स्नान कराये और शिष्य मन ही-मन यह धारणा करें कि प्यति अमृतसे नहलाया जा रहा हैं। ॥ ५-८३॥

नत्मश्चात् उमे दो स्थेत बन्द्र पहनाकर शियके दक्षिण भागमं बिठावे और प्रवेंक्त आ जार पुन. उस शि यहा पहलेकी ही माति पूजा करें। इसके बाद उसे पगड़ी, गुकुट, योग पहिका, कर्तरी (कैंची, चाक या कटार), खांड्या, अश्वमाटा और पुन्तक आदि अपित करें। बाहनके लिये शिविका आदि भी दें। तदनन्तर गुरु उस शिष्यको अधिकार मोपं। 'आजंन तुम मलीगीति जानकर, अन्छी तरह जांच परस्वकर किमीको दीक्षा, व्याख्या और प्रतिष्ठा आदिका उपदेश करना!—यह आज्ञा सुनावे। तदनन्तर शिष्यका अभिवादन म्वीकार कर और महेश्वरको प्रणाम करके उनने विष्न-समृहका निवारण करनेके लिये इस प्रकार प्रायंना करे—प्रमो शिव ! आप गुरु-स्वरु हैं; आपने इस शिष्यका अभिषेक करनेके लिये मुके आदेश दिया था, उसके अनुसार मेंने इसका अभिषेक कर दिया। यह महितामें पारंगत है। ॥ ९-१३३॥

मन्त्रसककी तृतिके लिये पाँच-पाँच आहुतियाँ दे। फिर पूर्णाहुति-होम करे। इनके बाद शिष्यको अपने दाहिने यिठावे। शिष्यके दाहिने हाथकी अङ्गुष्ठ आदि अँगुलियोंको कमशः दग्ध दमों ङ्ग-राम्बरोंसे 'ऊषरत्व'के लिये लाञ्छित करे। उसके हाथमें पूल देकर उससे कलशः अग्नि एवं शिवको प्रणाम करवावे। तदनन्तर उसके लिये कर्तव्यका

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें अभिवेक आदिकी विधिका वर्णन' नामक नब्बेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

# इक्यानबेवाँ अध्याय

## देवार्चनकी महिमा तथा विविध मन्त्र एवं मण्डलका कथन

भगवान् शंकर कहते हैं— स्कन्द ! अभियेक हो जानेपर दोक्षित पुरुष शिवर विष्णु तथा सूर्व आदि देवताओं का पूजन करें । जो शक्का भेरी आदि वादोकी ध्वनिक साथ देवताओं को पञ्चगव्यमे स्नान कराता है, वह अपने कुलका उद्धार करके स्वयं भी देवलोकको जाता है। अग्निनन्दन ! कोटि सहस्त वर्षों में जो पाप उपार्जित किया गया है, वह सब देवताओं को बीका अस्पन्न लगानें भरम हो जाता है। एक आदक घी आदिमे देवताओं को नहलाकर सनुष्य देवता हो जाता है।। १-३॥

चन्दनका अनुलेप लगाकर गन्ध आदिने देवपूजन करं तो उपका भी वही फल है। थोड़ेसे आयामके द्वारा म्तृति पढ़कर यदि सदा देवताओंकी स्तृति की जाय तो वे भूत और भविष्यका ज्ञानः सन्त्रज्ञानः भोग तथा मोक्ष प्रशन करनेवाले होते हैं॥ ४३॥

यदि कोई मन्त्रके गुभागुभ फलके विषयमे प्रश्न करं तो प्रश्नकर्ताके गंदित प्रश्नवाक्यके अक्षरोंकी संख्या जिन के । उस संख्यामें दोसे भाग दे। एक बन्ने तो गुभ और शून्य या दो बन्ने तो अगुभ फल जाने । तीनसे भाग देनेपर मूल धातुरूप जीवका परिचय मिलता है, अर्थात् एक शेष रहे तो बातजीव, दो शेष रहे तो पित्त-जीव और तीन शेष रहे तो कफजीब जाने । चारसे भाग देनेपर ब्राह्मणादि वर्ण-बुद्धि होनी है। तात्ययं यह कि एक बाकी बन्ने तो उस मन्त्रमें ब्राह्मण-बुद्धि, दो बन्ननेपर क्षत्रिय-बुद्धि, तीन बचनेपर वैश्य-बुद्धि और चार शेष रहनेपर शूद्ध-बुद्धि करें। पांचमे भाग देनेपर शेषके अनुसार भृततस्व आदिका बोध होता है। अर्थात् एक आदि शेर रहनेपर पृथिवी आदि तस्वका परिचय मिलता है। इसी प्रकार जय-पराजय आदिका शन प्राप्त करें॥ ५६॥

यदि मन्त्र-पदके अन्तमे एक जिक ( तीन बीजाक्षर )
हो। अधिक बीजाक्षर है। अथवा दो पा म एवं क हो तो
हनमैंन प्रथम वर्ग अगुमा बीच्याला मध्यम तथा अन्तिम
वर्ग गुभ है। यदि अन्तमं संख्या-समृह हो तो वह जीवन
कालके दम वर्षका गुचक है। यदि दमकी संख्या हो तो
दस वर्षके पश्चान् उस मन्त्रके नाधकपर यमगजका निश्चय
ही आक्रमण हो सकता है।। 3ई।।

म्यां, गणपितः दिवि दृगः लक्ष्मी तथा श्रीविण्यु भगवानके मन्त्रोके अक्षरीद्वारा जपमें तत्वर किनी (अक्षुष्ठ अँगुली) से न्यदं किये गयं कमल्यत्रमं गोमूत्रा-कार रेखापर एक त्रिकसं आरम्भ कर चारह त्रिक पर्यन्त लिखे। अर्थत् उक्त मन्त्रोके तोन-तीन अक्षरीका ममुदाय एकसे लेकर वारह स्थानें.तक पृथक्-पृथक् लिखे। इसी प्रकार चौसट श्रीष्ठोंका एक मण्डल बनाकर उसमें मस्त् (बं), व्योम (हं) और मस्त् (बं)-इन तीन बीजों का त्रिक पहले कोष्टमें लेकर आटवें कोष्टतक लिखे। इन सब स्थानोंपर पासा फेंकनेंग अथवा स्पर्श करनेपर गुभाशुभका परिज्ञान होता है। विषम मंख्यावाले स्थानोंपर

<sup>\*</sup> मो रशम्भुने अपने ग्रन्थमें यहाँ साधकाभिषेक तथा अम्बामिषेकका भी विधान दिया है। ( देखिये 'कर्नशाण्ड-क्रमावकी' इस्रोक-सं० १०८७ से १११३ नक)

पासा पड़े या स्पर्ध हो तो शुभ और सम संख्यापर पड़े तो अशुभ फल होता है ॥ ८–१० ॥

'बं हं बं'-हन तीन बीजोंके आठ त्रिक हैं। वे ध्वज आदि आठ आयोंके प्रतीक हैं। हन आयोंमें जो सम हैं। वे अशुम हैं। विश्वम आय शुभग्रद कहे गये हैं॥११॥

कं आदि अक्षरोंको सोलह खरांसे तथा सोलह खरांको कं आदिसे युक्त करके उन सबके साथ आं हैं यह परूष लगा दे। परूष्ट्रवयुक्त इन सस्वर कादि अक्षरोंको आदिमें रखकर उनके साथ त्रिपुराके नाम-मन्त्रको पृथक् पृथक् सम्बद्ध करे। उनके आदिमें के हीं जोड़े और अन्तमें 'नमः' पद लगा दे। इस प्रकार पूजनकमंके उपयोगमें आनेवाले इन मन्त्रोंका प्रस्तार बीस इजार एक मी साठकी संख्या तक पहुँच जाता है। १२-१३।।

'श्रां हीं' -- इन बीजोंसे युक्त सरखती। चण्डी, गौरी तथा दुर्गांके मनत्र हैं। श्रीदेवीके मनत्र 'श्रां शीं' इन बीजोंसे युक्त हैं। सूर्यके मनत्र 'श्रां शीं' इन बीजोंसे, शिवके मनत्र 'श्रां हीं' इन बीजोंसे, गणेशके मनत्र 'श्रां गं' इन बीजोंने तथा श्रीहरिके मनत्र 'श्रां शं' इन बीजोंसे युक्त हैं। कादि व्यञ्जन अक्षरों तथा अकारादि सोख्ह स्वरोंको मिलाकर इक्यावन होते हैं। इस प्रकार सखर कादि अक्षरोंको आदिमें और सखर 'क्ष' ने लेकर 'क' तकके अक्षरोंको अन्तमें रखनेसे सम्पूर्ण मनत्र बनते हैं। १४ -- १६॥

१४४० सम्पूर्ण मण्डल होनेने सूर्य, शिव, देवी दुर्गा तथा विष्णुमेंते प्रत्येकके तीन सी साठ मण्डल होते हैं। अभिषिक्त गुरु इन सब मन्त्रों तथा देवताओंका जप-ध्यान करे तथा शिष्य एवं पुत्रको दीक्षा भी दे।। १७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ःनाना-मन्त्र आदिका कथन भागक इक्यानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ !! ५.९ ॥

## बानबेवाँ अध्याय

### प्रतिष्ठाके अङ्गमृत शिलान्यासकी विधिका वर्णन

भगवान शिष कहते हैं-स्कन्द ! अब मैं संक्षेपसे और क्रमशः प्रतिष्ठाका वर्णन कलँगा । पीठ शक्ति है और लिक्स शिव। इन दोनों (पीठ और लिक्स अथवा शक्ति और शिव ) के योगमें शिव-सम्बन्धी मन्त्रींद्वारा प्रतिष्ठाकी विधि सम्पादित होती है। प्रतिष्ठाके 'प्रतिष्ठा' आदि पाँच भेदक हैं। उनका स्वरूप तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ ब्रह्मशिलाका योग हो, वहाँ विशेषरूपसे की हुई स्थापना 'यतिष्ठा' कही गयी है। पीटपर ही यथायोग्य जो अर्चा-विग्रहको पधराया जाता है, उसे 'स्थापन' कहते हैं। प्रतिष्ठा (ब्रह्मशिला ) से भिन्नकी स्थापनाको 'स्थिर स्थापन' कहते हैं लिङ्गके आधारपूर्वक जो स्थापना होती है, उमे 'उत्थापन' कहा गया है। जिस प्रतिव्रामें लिङ्गको आरोपित करके विद्वानींद्वारा उसका संस्कार किया जाता है। उसकी 'आस्थापन' मंज्ञा है । ये शिव-प्रतिष्ठाके पाँच भेद हैं। 'आस्थान' और 'उत्थान' मेर्से विष्णु आदिकी प्रतिष्ठा दो प्रकारकी मानी गयी है। इन सभी प्रतिष्ठाओं में चैतन्य-स्वरूप परमशिवका नियोजन करे। पदाध्वा आदि मेदसे

प्रतिष्ठा, स्वापन, स्थिर स्वापन, उत्थापन और आस्वापन।
 'अध्या' छ: कडे गये हैं—नस्वाध्या, पदाच्या, वर्णाध्या,

प्रासादों में भी पाँच प्रकारकी प्रतिष्ठा बतायी गयी है । प्रामादकी इच्छाने पृथ्वीकी परीक्षा करे । जहाँकी मिर्झाका रंग दवेत हो और घीकी सुगन्ध आनी हो, यह भूमि ब्राह्मणके लिये उत्तम बतायी गयी है । इसी तरह कमशः क्षत्रियके लिये लाल तथा रक्तकी-सी गन्धवाली मिट्टी, वैदयके लिये पीली और सुगन्धयुक्त मिट्टीवाली तथा शूद्रके लिये काली एवं सुगकी-सी गन्धवाली मिट्टीसे युक्त भूमि श्रेष्ठ कही गयी है ॥ १-७ ॥

पूर्व, ईशान, उत्तर अथवा मय ओर नीची और मध्यमें ऊँची भूमि प्रशस्त मानी गयी हैं। एक हाथ गहराईतक खोदकर निकासी हुई मिट्टी यदि फिर उस

मन्त्राच्या, कलाच्या और युवनाच्या । इनमेंसे प्रथमको छोडकर शेव पाँचोंके अदसे यहाँ पाँच प्रकारकी मनिष्ठाका निर्देश किया गया है ।

्रै स्समराङ्गणम् अधार भें भी बससे मिलनी-जुलनी बान कही। गवी है ---

> "अनुषरा बहुतुणा शस्त्रा स्निग्भोत्तरप्रस्थ्या । प्रागीश्रानप्रध्या सर्वेष्ट्या वा दर्पणीदरा॥ (आठवाँ अ०० सृषि-परीक्षा ६-७)

I was a way of the same of the same of

٠ , ١٠٠٠ ١

गहुँमें डाली जानेपर अभिक हो जाय तो बहाँकी भूमिको उत्तम समझे। अथवा जल बादिसे उसकी परीक्षा करे। हहीं और कोयले आदिसे दूबित भूमिका खोदने, वहाँ गौओंको उहराने अथवा यारंबार जोतने आदिके हारा अच्छी तरह शोधन करे। नगर, प्राम, दुर्ग, गृह और प्रासादका निर्माण करानेके लिये उक्त प्रकारसे भूमि-शोधन आवश्यक है। मण्डपमें हारपूजासे लेकर मन्त्रतपंण-पर्यन्त सम्पूर्ण कर्मका सम्पादन करके विधिपूर्वक घोरास्त्र सहस्र-याग करे। वराबर करके लिपी-पुती भूमिपर दिशाओंका साधन करे। वराबर करके लिपी-पुती भूमिपर दिशाओंका साधन करे। सब्यागसे ईशानकोष्ठमें स्थित मरे हुए कलशमें शिवका पूजन करे। किर बास्तुकी पूजा करके उस कलशके जलसे कुदाल आदिको मींचे। मण्डपसे बाहर राक्षसों और प्रहांका पूजन करके दिशाओंमें विधिपूर्वक बलि दे॥ ८-१३ई॥

कलशमें पूजा करके लग्न आनेपर अग्निकोणवर्तीं कोष्ठमें पहले जिसका अभिषेक किया गया था, उस मधुलिस कुदालसे धरती खुदावे और मिद्दीको नैर्झ्यत्यकोणमें फेंके। खोदे गये गड्ढेमें कलशका जल गिरा दे। फिर भूमिका अभिपेक करके कुदाल आदिको नहलाकर उसका पूजन करें। तत्यभात दूसरे कलशका दो चत्त्रोंसे आन्छादित करके बाह्यणके कंधेपर रखकर गाजे-बाजे और वेदध्वनिके लाथ नगरकी पूर्व सीमाके अन्ततक, जितनी दूर जाना अभीष्ट हो, उतनी दूर ले जाय और वहाँ क्षणभर ठहरकर वहाँने नगरके चारों और प्रदक्षिणकमसे चलते हुए ईशान-

# 'समर। अणम् अथार के अनुसार जलसे परीक्षा करनेकी विधि इस प्रकार है —गड़ा कोदकर उसकी मिट्टी निकालकर मिट्टीसे ही पूरित करनेके बजाय पानी अरना चाहिये। पानी अरकर सी करम (पदशतं अजेत्) चलना चाहिये। पुनः लौट आनेपर यदि पानी जितना था उतना ही रहे तो शेष्ठ, कुछ कन (है) हो जाय तो मध्यम और बहुत कम (है) अथवा और अधिक कम हो जाय तो बर्च्य —निकृष्ट समझना चाहिये। समराक्रणकी इस प्रक्रियामें मस्स्पपुराण-प्रक्रियाकी छमप है। परंतु मयमुनिने इस प्रक्रियाके सम्बन्धमें और भी कठोरता दिखायी है। उचके अनुसार गड़कें सार्वकाल पानी भरा जाय और दूसरे दिन प्रातः उसकी परीक्षा करनी चाहिये। यदि उसमें प्रातः भी कुछ पानीके दर्शन हो जाय तो उसे अस्युत्कृष्ट भूमि समझना चाहिये। इसके विपरीत गुणवाली भूमि धानष्टवायिनी तथा वर्ष्य है।

कोणतक उस कळशको घुमाने । साथ ही सीमान्ति वहाँका अभिषेक करता रहे ॥ १४-१८ ॥

इस प्रकार इद्र-कल्झको नगरके चारों और बुमाकर भूमिका परिग्रह करे। इस कियाको 'अर्घ्यदान' कहा गया है। तदनन्तर शल्यदोषका नियारण करनेके लिये भूमिको इतनी गहराईतक खुदबावे, जिससे कंकइ-पत्थर अथवा पानी दिखायी देने लगे। अथवा यदि शस्य (इड्डी आदि)-का ज्ञान हो जाय तो उसे विधिपूर्वक खुदबाकर निकाल दे। यदि कोई लग्न-कालमें प्रक्रन पूळे और उसके मुखसे अ, क, च, ट, त, प, स और इ--इन वर्गोंके अक्षर निकलें तो इनकी दिशाओं में शस्यकी खिति स्चित होती है। अथवा दिज आदि वहाँ गिरें तो ये मब उस स्थानमें शस्य होनेकी सूचना देते हैं। कर्ताके अपने अङ्ग-विकारसे उसके ही वरावर शस्य होनेका निश्चय करे। पशु आदिके प्रवेशने, कीर्तनसे तथा पश्चियोंके कल्पबोंसे शस्यकी दिशाका ज्ञान प्राप्त करे।। १९-२२।।

किसी पट्टीपर या भूमिपर अकारादि आठ वर्गींसे युक्त मातृका-वर्णोंको लिखे । वर्गके अनुसार कमदाः पूर्वते लेकर ईशानतककी दिशाओंमें शल्यकी जानकारी प्राप्त करे। 'अ' वर्गमें पूर्व दिशाकी ओर लोहा होनेका अनुमान करे। 'क' वर्गमें अग्निकोणकी और कोयला जाने। 'च' वर्गमें दक्षिण दिशाकी ओर भस्म तथा 'ट' वर्गमें नैर्ऋत्यकोणकी ओर अस्थिका होना समझे । 'त' वर्गमें पश्चिम दिशाकी ओर ईंट, पः वर्गमें वायव्यकोणकी ओर खोपड़ो, धः वर्गमें उत्तर दिशाकी ओर मुदें और कीड़े आदि और 'स' वर्गमे ईशानकोणकी ओर लोहेका होना बतावे। इसी प्रकार 'ह' वर्गमें चाँदी होनेका अनुमान करे। क्षं वर्गयुक्त दिग्भागसे उसी दिशामें अन्य अनर्थकारी वस्तओंके होनेका अनुमान करे । एक-एक हाथ लवे नौ शिलाखण्डोंका प्रोक्षण करके, उन्हें आठ-आठ अक्कल मिट्टीके भीतर गाइ दे। फिर वहाँ पानी डालकर उनपर मुद्गरसे आधात करे। जब वे प्रस्तर तीन चौथाई भागतक गड्डेके भीतर घँस जायें। तब उस खातको भरकर, लीप-पोतकर वहाँकी भूमिको बराबर कर दे। ऐसा करवाकर गुरु सामान्य अर्घ्य हाथमें लिये आगे बताये जानेवाले मण्डल ( या मण्डप ) की ओर जाय । मण्डपके द्वारपर द्वारपालीका पूजन (आदर-सस्कार) करके पश्चिम द्वारसे उसके भीतर प्रवेश करे ॥ २३--२८ ॥ वडाँ आत्मश्रक्ति आदि कुण्ड-मण्डपका संस्कार करे। कल्का और वार्धानी आदिका स्थापन करके लेकपालों तथा शिवका अर्चन करे। अग्निका जनन और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत् करे। तत्यक्षात् गुरु यजमानके साथ शिलाओं के स्नान-मण्डपमे जाय। व शिलाएँ प्रासाद-लिङ्गके चार पाये हैं। उनके नाम हें—कमशः धर्म, ज्ञान, वैशाग्य और एश्वयः अधर्म, अज्ञान, अवैशाग्य और अनैश्वयं आदि। उनकी ऊंचाई आठ अङ्कुलकी हो तो अच्छी मानी गयी है। वे चीकोर हा और उनकी लवाई एक हाथकी हो, इस मापने प्रतरकी जिलाएँ बनवानी चाहिये। ईटोकी शिलाओका माप आधा होना चाहिये। प्रतरका इंटोकी शिलाओका माप आधा होना चाहिये। प्रतरका अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाएं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाणं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें जो ईटे लगे, उनमेंने नी शिलाणं अथवा इंटोके वने हुए मन्दिरमें अक्कित हो। इन अक्कित जिलाओंने ही मन्दिर-निर्माणका कार्य आरम्भ किया जाय ॥२९–३२१॥

पाँच शिलाओंके नाम इस प्रकार है-नन्दा, भद्रा, जयाः रिक्ता और पृणां । इन पांचोके निधिकुम्भ इस प्रकार है -पद्मा महापद्मा, हाङ्का, मकर और सपुद्र । नी शिलाओंक नाम इस प्रकार हैं -नन्दा, भद्रा, जया, पुणां, अजिताः अपराजिताः विजयाः मङ्गला और नवमी शिला भरणी है । इन नवींके निधिकलश क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिये---मुभद्रः बिभद्रः सुनन्दः पुष्पदन्तः जयः विजयः कुम्भः पूर्व और उत्तर। प्रणवसय आसन देकर अन्न-मन्त्रमे ताइन और उल्लेखन करनेके पश्चात इन सब शिलाओंको सामान्य रूपसे कवच मन्त्रसं अवगुण्टित करना चाहिये । अस्त्र-मन्त्रके अन्तमें 'हूं फट्' लगाकर उसका उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोवर, गोमूब, कवाय तथा गम्धयुक्त जलसे मलभ्नान करावे । तत्पश्चात् विधिप्रवंक पञ्चगब्य और पञ्चामृतमे स्नान कराना चाहिये । इसके बाट गन्धयुक्त जलमं स्नान करानेके अनन्तर अपने नाममं आह्नत मन्त्रद्वारा फल, रत्न, सुवर्ग तथा गोश्टक्कं अलंस और चन्द्रनमे शिलाको चर्चित करके उसे वस्त्रोंने आन्हारित 村 11 ききー・エロシ 11

खहुत्य आमन देकरः यासमण्डपकी पांरक्रमा करके. उस शिलाको ले जाय और हृदय-मन्त्रद्वारा उसे शस्या अथवा कुशके बिस्तरपर मुखा दे । वहाँ पूजन करके. बुद्धिभे लेकर पृथिवी-पर्यन्त तत्त्वसमृहोका न्यास करनेके पश्चात्, त्रिखण्ड-च्यापक तत्त्वत्रयका उन शिलाओमें क्रमशः न्यास करे । बुद्धिसे लेकर चित्ततक, चित्तके भीतरे मातृकातक और तन्मात्रामे लेकर पृथिबी-पर्यन्त शिवतत्वं, विद्यातत्व तथा आत्मतत्त्वकी थिति है। पुण्यमाला आदिसे चिह्नित स्थानीपर क्रमशः तीनी तत्त्वोंका अपने मन्त्रसे और तत्त्वेशीका हृदय-मन्त्रसे पूजन करे । पूजनके मन्त्र इस प्रकार हैं - 'ॐ हूं शिवतत्त्वाय नमः । ॐ हां शिवतत्त्वा-धिपाय क्षम्य नमः । ॐ हां शिवतत्त्वाय नमः । ॐ हां आत्मतत्त्वाय नमः । ॐ हां आत्मतत्त्वाय

प्रत्येक तस्व और प्रत्येक शिलामें पृथ्वीर अस्मिर यजमानः सूर्यः जलः वायः चन्द्रमा और आकारा इन आड मूर्नियोंका न्यास करें । फिर क्रमद्याः अर्थः पश्यितिः उमः इदः भवः ईश्वर ( या ईशान ), महादेव तथा भीम इन मृतीश्वरीका स्थाय करे। मृतियी तथा मृतीश्वरीके मन्त्र इस प्रकार है----'ॐ धरामतीय 券 धराधिपतये बार्काय नमः ।' इनके चाद अनन्त आदि लोकपालोका कमदा: अपने मन्त्रंभ न्याम करे । इन्ट आदि लोकपालें के बीज आगे बताय जानेवाले क्रममे ये। जानने चाहिये---लूं, रूं, यू, बू, अ, एं, ख़ं, हु, क्षू । यह नी शिलाओं के पक्षमे बताया गया है। जब पाच पदकी जिलाएँ हों। तब प्रत्येक तस्वमयी शिलामे स्पदांपूर्वक पृथ्वी आदि र्पाच मूर्तियोंका न्यास कर । उक्त मृर्तियोंके पाच मृतींश इस प्रकार ई--ब्रह्माः विष्णुः रहः ईश्वर और सदाशिव। इन पाँचोका उक्त पाँचों मूर्तियाम पूर्ववत पुजन करना चाहिये ॥ ४७-५३ ॥

'ॐ पृथिबीमृतंथे नमः । ॐ पृथिवीमृत्यंथिपनये ब्रह्मणे नमः ।' इत्यादि मन्त्र पूजनके लिये जानने चाहिये । क्रमशः पाँच कलशोका अपने नाम-मन्त्रीते पूजन करके उन्ते स्थापित करे । मध्यशिलाके क्रमने विधिपृवंक न्याम करे । विभृतिः कुशा और तिलीते अल्ल-मन्त्रद्वारा प्राकारकी कल्पना करे । कुण्डोमें आधार-शिक्तका न्यास और पूजन करके नत्त्वी तत्त्वाथियाः मूर्तियां तथा मूर्तिश्वरांका पृत आदिसे तर्पण करे । तत्त्रक्षात् ब्रह्मतम-शृद्धिके लिये मूलके अङ्गभृत ब्रह्म-मन्त्रीद्वारा क्रमशः सी-यी आहुतियाँ देकर पूणाहुति-पर्यन्त होम करनेके प्रधात शान्ति-जलके शिलाओंका प्रोक्षणपूर्वक पूजन करे । कुशाओंका प्रोक्षणपूर्वक पूजन करे । कुशाओंकार सर्वा करके फिर

श्रद्ध-स्थास करे । इस प्रकार जा-जाकर तीन भागोंमें कर्म करे । मन्त्र यों हैं----'ॐ काम् ईम् आत्मतस्वविद्यातस्वाभ्यां कमः ।' इति ॥ ५४-६० ॥

कुराके मूल आदिसे कमशः तत्त्वेशादि तीनका स्पर्श करें । इसके बाद हुस्व-दीर्घके प्रयोगपूर्वक तत्त्वानुसंधान करे । इसके लिये मन्त्र यो है—'ॐ इं कं विशासत्त्वशिवसत्त्वान्यां ममः ।' तदनन्तर घी और मधुसे मरे हुए पञ्चरत्नयुक्त और पञ्चगव्यसे अग्रभागमें अभिषिक्त पाँच कलशोंका, जिनके देवता पश्च-छोकपाछ हैं, अपने मन्त्रींसे पूजन करके उसके निकट होम करे। फिर समस्त शिलाओं के अधिदेवताओं का ध्यान करे। फिर समस्त शिलाओं के अधिदेवताओं का ध्यान करे। कि शिलाधिदेवता निद्यास्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान उद्दीग्त होती है। वे उज्ज्वल वस्त्र धारण करते हैं और समस्त आभूषणों से सम्पन्न हैं। न्यूनतादि दोष दूर करने के लिये तथा वास्तु-भूमिकी शृद्धिके लिये अख्य-मन्त्रद्वारा पूर्णाहुति-पर्यन्त सी-सी आहुतियाँ दे।। ६१-६५।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्रतिष्ठाके अङ्गभूत शिकान्यासकी विधिका वर्णन । नामक बानवेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥

## तिरानबेवाँ अध्याय

#### वास्तुपूजा-विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द ! तदनन्तर प्रासादको आस्त्रित करके वास्तुमण्डलको रचना करे। गमतल चौकोर क्षेत्रमें चौंसठ कोष्ठ बनावे। कोनोंमें दो वशोका विन्यास करे। विकोणगाभिनी आठ रन्जएँ अक्ट्रित करे। वे द्विपद और षट्पद स्थानोंके रूपमें विभक्त होंगी। उनमें बारउदेवताका पूजन करें। जिजकी विधि इस प्रकार है---·कुञ्चित केशधारी वाम्तुपुरुष उत्तान सो रहा है। उसकी आकृति असुरके समान है। पूजाकालमें उसके इसी स्वरूपका स्मरण करना चाहिये, परत दीवार आदिकी नीव रखते समय उसका भ्यान यों करना चाहिये कि 'वह औंवे-ँइ पड़ा हुआ है। कोइनीसे सटे हुए उसके दो बुटने बायम्य और अग्निकोणमें स्थित हैं। अर्थात् दाहिना घुटना बायन्यकोणमें और बायाँ घुटना अग्निकोणमें स्थित है। उसके जुद्दे हुए दोनों चरण पैतृ ( नैर्ऋत्य!) दिशामें स्थित हैं तथा उसका सिर ईशानकोणकी ओर है। उसके हायों-की अञ्जलि बद्धःस्पलपर है' ॥ १---४ ॥

उस वास्तुपुरुषके श्ररीरपर आरूढ़ हुए देवताओंकी पूजा करनेसे वे श्रमकारक होते हैं। आठ देवता कोणाधिपति माने गये हैं, जो आठ कोणाधींमें स्थित हैं। क्रमशः पूर्व आदि दिशाओंमें स्थित मरीचि आदि देवता छः-छः ,पदींके स्वामी कहे गये हैं और उनके बीचमें विराजमान ब्रह्मा चार पदींके स्वामी हैं। शेष देवता एक-एक पदके अधिष्ठाता बताये गये हैं। समस्त नाडी-सम्पात, महामर्म, कमक, फल, त्रिश्रुष्ठ, स्विसिक, वज्र, महास्वसिक,

सम्पुटः त्रिकटिः मणिबन्ध तथा सुविशुद्ध पद—ये बारह्र
मर्म-स्थान हैं । वास्तुको मित्ति आदिमे इन सबका
पूजन करे । ईशान ( रुद्र ) को घृन और अक्षत
चढ़ावे । पर्जन्यको कमल और जल आपित करे । अयन्तको
कुक्कुमरिक्ति निर्मल पताका दे । महेन्द्रको गन्नमिश्रित
जलः सूर्यको धृम्न वर्णका चँदोवाः कत्यको वृतयुक्त गेहूँ तथा
भशको उइद-भात चढ़ावे । अन्तरिक्षको विमांस ( विशिष्ठ
फलका गूदा या औषध-विशेष ) अथवा सक्तु ( सक् )
निवेदित करे । ये पूर्व दिशाके आठ देवना हैं ॥५-१०३॥

अग्निदेवको मधु, दूध और बीले भरा हुआ सुन् अग्नित करे। पूचाको लाजा और वितयको सुनर्ण मिश्रित जल दे। गृहशतको शहद तथा यमराजको पलोदन मेंट करे। ग्रन्थवंनायको गन्ध, भृद्धराजको पिश्रिजिह्वा तथा मृग्रको यवपर्ण (जोके पत्ते) चढ़ावे—ये आठ देवता दक्षिण दिशामें पूजित होते हैं। पितृ देवताको तिल-भिश्रित जल अप्रित करे। दौनारिक नामवाले देवताको हुश-जिनत दूध और दन्तथावन धेनुमुद्राके प्रदर्धनपूर्वक नित्रदित करे। पसुप्रीव को पूआ चढ़ावे, पुष्पदन्तको हुशा अप्रित करे। पसुप्रीव को पूआ चढ़ावे, पुष्पदन्तको हुशा अप्रित करे। वहणको लाल कमल मेंट करे और असुरको सुरा एवं आसव चढ़ावे। शोधको घीले ओतप्रीत भात तथा (पाप यहमा) रोगको घृत-मिश्रित माँइ या लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशाके आठ देवता कहे गये हैं॥ ११-१६॥

मास्तको पीले रंगका ध्यजः नागदेवताको नागकेसरः मुख्यको मस्यपदार्थ तथा मस्लाटको छौक-नमारकर मूँगकी दाछ अर्पित करें। सोमको पृतमिभित खीर, चरकको शाल्का अदितिको छोपी तथा दितिको पूरी चढ़ावे। ये उत्तर दिजाके आढ देवता कहे गये। मध्यवर्ती ब्रह्माजीको मोदक चढ़ावे। पूर्व दिशामें छः पदिके उपमोक्ता मरीचिको भी मोदक अर्पित करे। ब्रह्माजीसे नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठमें स्थित सविता देवताको छाल पूल चढ़ावे। सवितासे नीचे बह्निकोणवर्ती कोष्ठमें सावित्री देवीको कुशोदक अर्पित करे। ब्रह्माजीसे दक्षिण छः पदीके अधिष्ठाता विवस्तानको छाल चन्दन चढ़ावे॥ १७—२०॥

ब्रह्माजीसे नैर्म्युरय दिशामें नीचेक कोष्ठमें इन्द्रदेवताके लिये इन्द्री-भात अर्पित करें । इन्द्रले नीचे नैर्म्युत्यकोणमें इन्द्रजयके लिये मिष्टाक निवेदित करें । ब्रह्माजीसे पश्चिम छः पदोंमें विराजमान मित्र देवताको गुड-मिश्रित भात चढ़ावे । वायव्यकोणसे नीचेके पदमें इद्रदेवताको घृतपक्व अर्घित करें । इद्र देवतासे नीचेके कोष्ठमें, रुद्र दासके लिये आर्द्रमांस (औपधिवशेष) निवेदित करें । तत्पश्चात् उत्तरवर्ती छः पदोंके अधिष्ठाता पृथ्वीधरके निमित्त उद्दर्का बना नैवेद्य चढ़ावे । ईशानकोणके निम्नवर्तो पदमें आपण्डी और उससे भी नीचेके पदमें आपवत्सकी विधिवत् पूजा करके उन्हें कमशः दहीं और खीर अर्पित करें ॥११—२४॥

तत्पश्चात् ( चौंसठ पदवाके वास्तुमण्डलमें ) मन्य-देशवर्ती चार पदीमें स्थित ब्रह्माजीको पञ्चगम्यः अक्षत और घुतसहित चरु निवेदित करे । तदनन्तर ईशानसे केकर बायव्यकोण-पर्यन्त चार कोणोंमें स्थित चरकी आदि नार मातकाओंका वास्त्रके बाह्यभागमें क्रमशः पूजन करे बैसा कि कम बताया जाता है । चरकीको समत मांस ( फलका गृदा ), विदारीको दही और कमल तथा पुतनाको परु, पित्त एवं रुधिर अर्पित करे। पाप-राक्षसीको अस्य ( हुड्डी ), मांस, पित्त तथा रक्त चढावे । इसके पद्मात् पूर्व दिशामें स्कन्दको उदद-भात चढ़ावे। दक्षिण दिशामें अर्थमाको खिचड़ी और पूआ चढावे तथा पश्चिम दिशामें जम्भकको रक्त-मांच अर्पित करे। उत्तर दिशामें पिछिपिच्छको रक्तवर्णका अन और पुष्प निवेदित **हरे । अथवा सम्पूर्ण वास्तुमण्डलका कुशः दहीः अश्वत** तथा जलसे ही पूजन करे ॥ २५—३० ॥

वर और नगर आदिमें इक्यासी पदांसे युक्त बाल्यमण्डलका पुजन करना चाहिये । इस वान्तुमण्डलमें त्रिपद और षट्पद रह्युएँ पूर्ववत् बनानी चाहिये !
उसमें ईश आदि देवता 'पदिक' (एक-एक पदके
अधिष्ठाता) माने गये हैं। 'आप' आदिकी स्थिति दोदो कोडोंमें बतायी गयी है। मरीचि आदि देवता छः पदोंमें
अधिष्ठित होते हैं और ब्रह्मा नी पदोंके अधिष्ठाता कहे
गये हैं। नगर, ग्राम और खेट आदिमें शतपद-वास्तुका
भी विधान है। उसमें दो वंश कोणगत होते हैं। वे सदा
हुर्जय और पूर्चर कहे गये हैं।। ३१——१३।।

देवालयमें जैसा न्यास बताया गया है। वैसा ही शतपद-वास्तुमण्डलमें भी विहित है। उसमें स्कन्द आदि मह 'षर्पद' ( छ: पर्देषि अधिष्ठाता ) जानने चाहिये । चरकी आदि पॉच पॉच परोंकी अधिष्ठात्री कही गयी हैं। रज्जु और वंश आदिका उल्लेख पूर्वबत् करना चाहिये। देश (या राष्ट्र) की स्थाननाके अवसरपर चौतीस सौ पर्दोका वास्त्रमण्डल होना चाहिये । उसमें मध्यवर्ती ब्रह्मा चौंसठ पदांके अधिष्ठाता होते हैं । मरीचि आदि देवताओ-के अधिकारमें चौवन-चौवन पद होते हैं। 'आप' आदि आठ देवता ऑके स्थान छत्तीस-छत्तीम पद बताये गये हैं। वहाँ ईशान आदि नौ नौ पदोंके अधियाता कहे गये है और रकन्द आदि सै। सौ पर्दोके । चरकी आदिके पद भी तदनुसार हो हैं । रज्जुः वश आदिकी कल्पना पूर्ववत् जाननी चाहिये। बीस इजार पदोंके वास्त्रमण्डलमें भी वास्त्रदेवकी पूजा होती है---यह जानना चाहिये। उसमें देश-वास्तकी भाँति नौ गुना न्यास करना चाहिये । पच्चीस पदींका वास्त्रमण्डल चितास्थापनके समय विहित है । उसकी 'वताल' सन्ना है। दुसरा नौ पर्दोका भी होता है। इसके सिवा एक सोलह पदोका भी वास्तुमण्डल होता है ॥ ३४---३९ ॥

पट्कोण, तिकोण तथा वृत्त आदिके मध्यमें चौकोर वास्तुमण्डलका भी विधान है। ऐसा वास्तु खात ( नींव आदिके लिये न्वोदे गये गब्हें ) के लिये उपयुक्त है। इसीके समान वास्तु ब्रक्ष-शिलात्मक पृष्ठन्यासमें, शावाकके निवेशमें और मूर्तिस्थापनमें भी उपयोगी होता है। वास्तुमण्डलवर्ती समस्त देवताओंको खीरसे नैवेश अपित करे। उक्त-अनुक्त सभी कार्योके लिये सामान्यतः पाँच हायकी लंबाई-चौड़ाईमें वास्तुमण्डल बनाना चाहिये। एइ और प्रासादके मानके अनुसार ही निर्मित वास्तुमण्डल सर्वदा भेष्ठ कहा गया है। ४०—४२॥

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें 'बास्तुपूजाकी निविका वर्णन' नामक तिरानवेनी अध्याय पूरा हुआ ॥ ९३ ॥

#### चौरानवेवौँ अध्याय श्विलान्यासकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—रक्ष्यः ! ईशान आदि कोणोंने बास्तुमण्डलके बाहर पूर्ववत् चरकी आदिका पूजन करें । प्रत्येक देवताके लिये कमशः तीन-तीन आहुतियाँ दें । भूतविक देकर नियत लग्नमें शिलान्यासका उपक्रम करें । सातके मध्यभागमें आधार-शक्तिका न्यास करें । वहाँ अनन्त (शेयनाग ) के मन्त्रते अभिमन्त्रित उत्तम कलश्च स्थापित करें । 'कं पृथिक्ये नमः ।'—इस मूल-मन्त्रते इस कलश्पर पृथिवीस्त्रस्या शिलाका न्यास करें । उसके पूर्वादि दिग्मागोंमें कमशः सुमद्र आदि आठ कलशोंकी स्थापना करें । पहले उनके लिये गड्डे लोदकर उनमें आधार-शक्तिका न्यास करनेके पश्चात् उक्त कलशोंको इन्द्रादि लेकपालोंके मन्त्रोहारा ग्यापित करना चाहिये । तदनन्तर उन कलशोंपर कमशः नन्दा आदि शिलाओंको रक्ल ॥ १-४॥

तत्त्वमृर्तियों के अधिदेवता-सम्बन्धी शक्कों से युक्त वे शिलाएँ शनी नाहिये। जैसे दीवार में मृर्ति तथा अस्त्र आदि अद्धित होते हैं, उमी प्रकार उन शिलाओं में शवं आदि मृर्ति, जेवताओं के अस्त्र-शक्त अद्धित गरे। उक्त शिलाओं पर कोण और दिशाओं के विभागपूर्वक धर्म आदि आह देवताओं की स्थापना फरे। सुमद्र आदि चार कलशों पर नन्दा आदि चार शिलाएँ अप्रि आदि चार कलशों पर अजिता आदि चार शिलाओं को पूर्व आदि चार दिशाओं में स्थापत करनी चाहिये। फिर अय आदि चार कलशों पर अजिता आदि चार शिलाओं को पूर्व आदि चार दिशाओं में स्थापना करे। उन सबके उपर अक्षाओं तथा व्यापक गरेस्था नामक अध्याका चिन्तन करे। इन सबकी यिन्त अर्पित करने विषयों के स्थित करने विषयों के उसके प्रश्नमें मी कुछ निवेदन किया जाता है।। ५-८।।

मन्यभागमें सुभद्र-कल्यके तसर पूर्ण नामक शिलाकी स्थापना करे और अग्नि आदि कोणोंगे क्रमशः पश्च आदि कल्योंपर नन्दा आदि शिलाएँ स्थापित करे । मध्यशिलाके अमावमें चार शिलाएँ भी मातुभावते सम्मानित करके स्थापित की जा सकती हैं। उक्त पाँचो शिलाओंकी प्रार्थना इस प्रकार करे—

'ॐ सर्वसंदोहम्बरूपे महाविद्ये पूर्णे ! तुम अक्निरा-ऋषिकी पुत्री ही । इस प्रतिष्ठाकर्ममें सब कुछ सम्यक्-रूपसे ही पूर्ण करो । नन्दे ! तुम समसा पुरुषोंको आनन्दित करनेवाली हो । मैं यहाँ तुम्हारी स्थापना करता हूँ । तुम इस प्रासादमें सम्पूर्णतः तृम होकर तवतक मुस्थिर भावसे स्थित रहो, जवतक कि आकाशमें चन्द्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते रहें । वसिष्ठनन्दिनि नन्दे ! तुम देइधारियोंको आयुः सम्पूर्ण मनोर्थ तथा रूक्मी प्रदान करो । तुम्हें प्रासादमें सदा रियत रहकर यक्कपूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिये। ॐ कश्यपनन्दिनि भद्रे ! तम सदा समस्त क्षंकोंका कल्याण करो । देवि ! तुम सदा ही हमें आयु, मनोर्य और रूभी प्रदान करती रहो। ॐ देवि जये । तुम यदा-सर्वदा **इमारे लिये लक्ष्मी तथा आयु प्रदान करनेवाली** हो थो । भृगुपत्रि देवि जये ! तुम स्थापित होकर सदा यहीं रहो और इस मन्दिरके अधिष्ठाता मुझ यजमानको नित्य-निरन्तर विजय तथा ऐश्वर्य प्रदान फरनेवाली बनो । 🕉 रिक्ते ! तुम अतिरिक्त दोषका नाश करनेवाली तथा सिद्धि और मोक्ष प्रदान करनेवाली हो । शुमे ! समूर्ण देश-कालमें तुम्हारा निवास है । ईश्वरूपिणि ! तुम सदा इस प्रासादमें स्थित रहों? ॥ ९—१६ ॥

तत्पश्चात् आफाशस्वरूप मन्दिरका ध्यान करके उसमें तीन तत्त्वींका न्यास करे। फिर विधिवत् प्रायश्चित्त-होम करके यक्षका विसर्जन करे॥ १०॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें शिलान्यासकी विधिका वर्णन भामक चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४ ॥

# पंचानबेवाँ अध्याय

#### प्रतिष्ठा-काल-सामग्री आदिकी विधिका कथन

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं मन्दिरमें लिङ्ग-स्यापनाकी विधिका वर्णन करूँगा, जो मोग और मोक्षको देनेवाली है। यदि मुक्तिके लिये लिङ्ग-प्रतिष्ठा करनी

हो तो उसे इर समय किया जा सकता है, परंतु यदि भोग-सिद्धिके उद्देश्यसे लिक्क-स्थापना करनेका विचार हो तो देवताओंका दिन ( उत्तरायण ) होनेपर ही वह कार्य करना चाहिये। माघमे लेकर पाँच महीनोंमें, चैत्रको छोइकर, देवस्थापना करनेकी विधि है। जब गुढ और शुक्र उदित हों तो प्रथम तीन करणों (वस, बालव और कौलव) में स्थापना करनी चाहिये। विशेषतः शक्रपक्षमें तथा इल्लिपक्षमें भी पद्ममी तिथि तकका समय प्रतिप्राके लिये श्रम माना गया है। चतुर्थी, नवभी, षष्ठी और चतुर्वशीको छोड़कर शेष तिथियाँ क्रूर-ग्रहके दिनसे रहित होनेपर उत्तम मानी गयी हैं। १-३ ।।

शतिभाग, धनिष्ठा, आर्द्रा, अनुराधा, तीनी उत्तरा, रोहिणो और अवण—ये नक्षत्र स्थिर प्रतिष्ठा आरम्भ करनेके खिये महान् अम्युद्यकारक कहे गये हैं। कुम्म, सिंह, वृक्षिक, तुला, कन्या, वृष—ये लग्न भेष्ठ बताये गये हैं । वृष्ट्यति (तृतीय, अप्यम और द्वादशको छोड़कर शेष ) नी स्थानीमें गुम माने गये हैं। तात स्थानीमें तो वे सवदा ही ग्रुम है। छठं, आठवें, दसर्चें, तातवें और चौथे मार्वामें बुधकी खिति हो ता वे शुमकारक होते हैं। इन्ही खानीमें छठंको छोड़कर यदि शुक्र हो तो उन्हें शुम कहा गया है। प्रथम, तृतीय, तमम, पष्ठ, दशम (द्वितोय और नवम) खानीमें चन्द्रमा सदैव बलदायक माने गये हैं। सूद दसर्वें, तोमरे और छठं भावोंमें स्थित हो तो शुभक्तल देनेवाले होते हैं। तीमरे, छठं और दसर्वेंमें राहुको भी शुभकारक कहा गया है। ४—७॥

उट और ता रे रसनमें स्थित होनेपर हानेक्षर, मङ्गल और वेद्ध प्रहास्त कहे गये हैं । शुभग्रह, कृरग्रह और पापग्रह—सभा स्वारहचं स्थानमें स्थित होनेपर श्रेष्ठ बताये गये हैं । अपनी जगहते सप्तम स्थानपर ही इन समस्त प्रहोंकी हिष्ट पूर्ण (चारों चरणोंसे युक्त) होती है । पांचवें और नवें स्थानोंपर इनकी हिष्ट आधी (दो चरणोंसे युक्त) बतार्ी, गया है । तृतीय और दसवे स्थानोंकों थे ग्रह

( स्क्रोबः १ई २४--१६२७ तकः)

एकपादसे देखते हैं तथा चौथे एवं आठवें स्थानींपर इनकी हिंदीन चरणींसे युक्त होती है। मीन और मेष राधिका भोग पौने चार नाइतिक है। इन और कुम्भ भी पौने चार नाइतिक है। इन और कुम्भ भी पौने चार नाइतिका ही उपभोग करते हैं। मकर और मिधुन पाँच नाइति धन, वृश्चिक, सिंह और कर्क पौने छः नाइति तथा वुला और कन्या राशियां साढ़े पाँच नाइतिका उपभोग करती हैं॥ ८-११॥

सिंह, वृष और कुम्म-ये 'स्थिर' लग्न सिद्धिदायक होते हैं। धन, तला और मेघ 'चर' कहे गये हैं। तीसरी-तीसरी संख्याके लग्न ( मिथुन) कन्या आदि ) 'द्वि-त्वभाव' कहे गये हैं। कर्क, सकर और वृक्षिक-ये प्रवच्या ( संन्यास ) कायके नाशक हैं। जो लग्न शुभग्रहोंसे देखा गया हो। वह ग्राभ है तथा जिस लग्नमें ग्राभग्रह स्थित हों। वह श्रेष्ठ माना गया है। बहस्पति, शक और बुधते युक्त लम्न धन, आयु, राज्य, शौर्य ( अथवा सौज्य ), बल, पुत्र, यश तथा धर्म आदि वस्तुओंको अधिक मात्रामें प्रदान करता है। कुण्डलीके बारह भावोमेंसे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशमको 'केन्द्र' कहते हैं। उन केन्द्र-स्थानोंमें यदि गुरु, गुष्त और बुध ही तो वे सम्पूर्ण सिद्धियोंके दाता होते हैं । ब्यन-म्यानसे तासरे, ग्यारहवे और चीथे स्थानोंमें पापप्रह हों तो वे ग्रमकारक होते हैं। अतः इनको तथा इनसे भिन्न ग्रुमब्रहीं तथा धुम तिथियोको विद्वान् पुरुष प्रतिष्ठा-कमके लिये योजित करे । अन्दिरके सामने इसले पांच गुनी अथवा मन्दिरके बरावर ही या सीढीरे दस हाथ आगेतक-की भूगि छोडकर मण्डए निर्माण करे।। १२-१७॥

वह मण्डप चौकार और चार दरवाजोंसे युक्त हो ।
उसकी आधी भूमि लेकर स्नानके लिये मण्डप बनावे। उसमें
भी एक या चार दरवाजे हो। यह स्नान-मण्डप ईशान,
पूर्व अथवा उत्तर दिशामें होना चाहिये । [ प्रथम तीन
लिङ्कोंके लिये तीन मण्डपोंका निर्माण करे। पहले मण्डपकी
'हास्तिक' सशा है। वह आठ हाथका होता है। शेष दो
मण्डप एक-एक हाथ वहे होंगे, अर्थात् दूसरा मण्डप नी
हाथका और तीसरा दस हाथका होगा। इसी तरह अन्य
लिङ्कोंके लिये भी प्रति-मण्डप दो-दो हाथ भूमि बढ़ा दे,

<sup>\*</sup> यहाँ सोमशम्भुने अपनी 'कर्मकाण्ड-क्रमावली'में पिक्का-भतके अनुसार चारों वर्णीके लिये पृथक-पृथक प्रतिष्ठोपयोगी प्रशस्त नक्षत्र बनाये ई—पुष्प, इस्त, उत्तराचाद, पूर्वाधाद और रोहिणी— ये नक्षत्र ब्राह्मणंक लिये ब्रेष्ठ कहे गये हैं। क्षत्रियके लिये पुनर्वसु, चित्रा, धनिष्ठा और श्रवण उत्तम कहे गये हैं। वैदयके लिये रेवती, आर्द्रा, उत्तरा और अध्वनी द्वाम नक्षत्र हैं तथा श्रद्रके लिये म्बा, क्वाती और पूर्वाफान्युनी—ये नक्षत्र श्रेष्ठ है।

<sup>#</sup> सीमशम्भुकी 'कर्मकाण्ड-जनावकी'में यहाँ चार पंक्तियाँ अविक उपक्रम्थ होती हैं, जिनका अर्थ कोष्ठक [] में दिया गया है (हेकिने कोक १६९९ से १३६१ तक)।

जिससे नौ हाथ बड़े नवें लिक्को लिये बाईस हाथका मण्डप सम्पन्न हो सके । े प्रथम मण्डप आठ हायका, दस हायका अथवा बारह हाथका होना चाहिये । शेष आठ मण्डपीको दो-दो हाथ बढाकर रक्खे । (इस प्रकार कुछ नो मण्डप होने चाहिये।) पाद आदिसे हृद्धिक्रींकी स्यापनामें पादी (पायों) के अनुसार मण्डप बनावे । बाणलिङ्ग, रत्नजलिङ्ग तथा छोइलिङ्गकी स्थापनाके अवसरपर हास्तिक ( आठ हाथबाले ) मण्डपके अनुसार सब कुछ बनावे। अथवा जो देवीका प्रासाद हो। उसके अनुसार मण्डप बनावे । समस्त छिङ्गांके छिये प्रासाद-निर्माणकी विधि शैव-शास्त्रके अनुसार जाननी चाहिये। धन, घोष, विराग, काञ्चन, काम, राम, सुवेश, धर्मर तथा दश-- ये नो लिखांके लिये नी मण्डपोंके नाम हैं। चारी कोणोमें चार लमे हों और दरवाजींपर दो-दो। यह सब हारितकः-राण्डपकं विषयमे बताया गया है। उससे विस्तृत भण्डपमें जस मी उसकी शोभा सम्भव हो। अन्य खभीका भी उपयोग किया जा रकता है। ]# 11 १८-१९ 11

नन्य मण्डलमें चार हाथकी वेदी बनावे । उसके चारौ कोनांने चार खंमे हो । वेदी और पायोंके बीचका स्थान छोएकः इण्होका निर्माण करे । इनकी सख्या नी अथवा पाच होना चाहिय । ईशान या पूर्व दिशामें एक ही कुण्ड बनाव । वह गुरुका स्थान है । यदि पचास आहुति देनी हो तो मुडी बंधे हाथसे एक हाथका कुण्ड होना चाहिये। ी आहुतिया देनी हों तो फोइनीं े लेकर फनिष्टिका तकके भापसं एक अरिजया एक हाथका कुण्ड बनावे । एक इजार आहुतियोंका होम करना हो तो एक हाथ ख्याः चीड़ा और गहरा कुण्ड हो । दस हजार आहतियोंके लिये इससे दूने मापका कुण्ड होना चाहिये। लाख आहुतियोंके स्थि चार द्वायके और एक करोड़ आहुतियोंके लिये आठ हाथके कुण्डका विधान है । अग्निकोणमें भगाकार, दक्षिण दिशामें अर्धचन्द्राकार, नेर्ऋत्यकोणमें त्रिकोण ( पश्चिम दिशामें चन्द्रमण्डलके समार गोलाकार ), वायव्यकोणमें षट्कोण, उत्तर दिशामें कमलाकार, ईशानकोणमें अष्टकोण ( तथा पूब दिशामें चतुष्कोण ) कुण्डका निर्माण करना चाहिये ॥ २०-२३ ॥

\*प्रसङ्घको ठीकसे समझनेके छिये 'कार्यकाण्ड-कामानछीयो जयेक्षित जंश यहाँ भागार्थकपमें स्वृत किया गया है। (देखिके कोक-सं• १३६१ से १३६६) कुण्ड सब ओरसे बराबर और ढाल होना चाहिये। कपरकी ओर मेखलाएँ बनी होनी चाहिये। बाहरी भागमें कमशः चार तीन और दो अञ्चल चौड़ी तीन मेखलाएँ होती हैं। अथवा एक हो छः अञ्चल चौड़ी मेखला रहे। मेखलाएँ कुण्डके आकारके बराबर ही होती हैं। उनके लगर मध्यभागमें योनि हो, जिसकी आकृति पीपलके पत्तेकी भाँति रहे। उसकी ऊँचाई एक अञ्चल और चौड़ाई आठ अञ्चलकी होनी चाहिये। लंबाई कुण्डाचंके ग्रस्थ हो। योनिका मध्यभाग कुण्डके कण्डकी माँति हो, पूर्व, अग्निकोण और दक्षिण दिशाके कुण्डोकी योनि उत्तराभिमुखी होनां चाहिये, शेष दिशाओं के कुण्डोकी योनि पूर्वाभिमुखी हो तथा ईशानकोणके कुण्डकी योनि उक्त दोनों प्रकारोंमें किसी एक प्रकारकी (उत्तराभिमुखी या पूर्वाभिमुखी) रह सकती है।। २४-२७॥

कुण्डोका जो चौबीसवाँ भाग है। वह 'अङ्कुल' कहलाता है। इसके अनुसार विभाजन करके मंखला, कण्ठ और नाभिका निश्चय करना चाहिये । मण्डपमें प्वांदि दिशाओंकी ओर जो चार दरबाजे लगते हैं, वे क्रमशः पाकदः गूलर, पोपल और बङ्को लकड़ीके होने चाहिये । पूर्वादि दिशाओं-के कमसे इनके नाम शान्ति, भूति, बल और आरोग्य है। दरवाजोंकी ऊँचाई पांच, छः अथवा सात हाथकी होनी चाहिये। वे हाथभर गहरे खुदे हुए गबूमें खड़े किये गये हो । उनका विस्तार ऊँचाई या लवाईकी अपेक्षा आधा होना चाहिये । उनमें आम्र-पल्लव आदिकी बन्दन-बारें लगा देनी चाहिये। मण्डपकी पूर्वादि दिशाओं में कमशः इन्द्रायुषकी भौति तिरंगी। लाल, काली, धूमिल, चांदनोकी भाति ब्वेत, तोतेकी पांखके समान हरे रमकी सुनहरे रंगकी तथा स्फटिक भणिके समान उच्ज्वल पताका फहरानी चाहिये। ईशान और पूर्वके मध्यभागमें ब्रह्माजीके लिये लाल रंगकी तथा नैर्ऋत्य और पश्चिमके मध्यभागमें अनन्त ( शेषनाग ) के लिये नोले रंगकी पताका फहरानी चाहिये। ष्वजोंकी पताकाएँ पाँच द्वाय छवी और इससे आधी चौडी हों। भ्वज-दण्डकी ऊँचाई पाँच हाथकी होनी चाहिये। ध्वजकी मोटाई ऐसी हो कि दोनो हाथोंकी पकड़में आ नाय ॥ २८-३२ ॥

पर्वत-शिखर, राजद्वार, नदीवट, धुड्सार, इथिसार, विमीट, हाथीके दाँतांके अप्रभागवे कोड़ी गयी धूमि,

साँइके सींगसे लोदी गयी भूमि, कमलसमूहके नीचेके स्थान, स्वारकी लोदी हुई भूमि, मोशाल तथा चौराहा—हन बारह स्थानीसे बारह प्रकारकी मिट्टी लेनी चाहिये। सगवान विष्णुकी स्थापनामें ये द्वादश मृत्तिकाएँ तथा सगवान शिवकी स्थापनामें आठ प्रकारकी मृत्तिकाएँ माझ है। बरगद, गूलर, पीपल, आम और जामुनकी लालसे पेदा हुई पाँच प्रकारकी गोंद संग्रहणीय हैं। आठ प्रकारके शृतुकल मेंगा लेने चाहिये। तीर्थजल, सुगन्धित जल, स्वर्णमिश्रित जल, शस्य-पुष्पमिश्रित जल, स्वर्णमिश्रित जल, रास्य-पुष्पमिश्रित जल, स्वर्णमिश्रित जल, पञ्चगव्य और पञ्चामृत—हन सबको देवस्नानके लिये एकत्र करे। विष्नकर्ताओंको हरानेके लिये आटेके बने हुए बन्न आदि आयुध-द्रव्योंको भी प्रस्तुत रखना चाहिये। सहस्र छिट्टोंले युक्त कल्या तथा मञ्चलकृत्यके लिये गोरोचना भी रक्ते॥ ३३—३७॥

सी प्रकारकी ओषियोंकी जह, विजया, लक्सणा (क्वेत कण्टकारिया), बला (अथवा अभया—हरें), गुकचि, अति-बला, पाठा, सहदेवा, शतावरी, ऋदि, सुवर्चला और इदि—इन सक्ता पृथक्-पृथक् स्नानके लिये उपयोग बताया गया है। रक्षाके लिये तिल और कुशा आदि संग्रहणीय हैं। मस्मरनानके लिये भस्म खुटा ले। विद्वान् पुरुष स्नानके लिये जी और गेहूँके आटे, बेलका चूर्ण, विलंपन, कपूर, कलश तथा गहुआंका संग्रह कर ले। खाट, दो त्लिका (क्इंभरा गद्दा तथा रजाई), तिकया, चादर आदि अन्य आवश्यक वस्न-इन स्वको अपने वैभवके अनुसार तैयार करावे और विविध चिहांसे सुसक्तित शयन-कक्षने इनको रक्ते। घो और मधुसे युक्त पात्र, सोनेकी स्लाई, पूजीपयोगी जल्मे भरा पात्र, शिवकल्या और लेकपालोंके लिये कलशका भी संग्रह करे॥ ३८-४२॥

एक करुश निदाके लिये भी होना चाहिये। कुण्डोंकी संख्याके अनुसार उतने ही शान्ति-करुश रसले जाने चाहिये। द्वारपाल आदि, धर्म आदि तथा प्रशान्त आदिके लिये भी कलश जुरा ले। वास्तुदेव, लक्ष्मी और गणेशके लिये भी अन्यान्य पृथक्-पृथक् कलश आवश्यक हैं। इन कलशोंके नीचे आधारमूमिपर धान्य-पुज रखना चाहिये। सभी कलश बख्न और पुष्पमालासे विभूषित किये जाने चाहिये। इनके भीतर सुवर्ण डालकर हैनका स्पर्श किया

जाय और इम्हें सुगन्धित जल्ले भरा जाय । सभी कलशों के समर पूर्णपात्र और फल रक्ले जाय । उनके मुखभागमें पञ्च-पक्टन रहें तथा ने कलश उत्तम लक्षणोंसे सम्मन्न हों । कलशोंको वल्लोंसे आन्छादित करे । सब ओर विलेरने के किये पीली सरलों और लावाका संग्रह कर ले । पूर्ववत् जान-खन्नका भी सम्पादन करे । चक रखनेके लिये बटकोई और उसका दक्कन मेंगा ले । तोंबेकी बनी हुई करखुक तथा पादाम्यक्रके लिये घृत और मधुका पात्र भी संग्रहीत कर ले ॥ ४३–४७ ॥

कुशके तीस दलॉसे बने हुए दो-दो हाथ लंबे-चीड़े चार-चार आसन एकत्र कर ले। इसी तरह पठाशों के बने हुए चार-चार परिधि भी जुटा है । तिलगान, इविष्यपान, अर्घ्यपात्र और पवित्रक एकत्र करे । इनका मान बीस-बीस पल है। घण्टा और धूपदानी भी मँगा है। मुक् सुवाः पिटक (पिटारी एवं टोकरी ), पीट (पीदा या चौकी ), व्यजन, सुखी लकड़ी, पूल, पंत्र, गुग्गुल, घीके दीपक, धूप, अक्षत, तिगुना सूत, गायका घी, जी, तिल, युवा, वान्तिकर्भके लिये त्रिविध मधुर पदार्थ ( मधु, शक्कर और धी), दम पर्वकी समिधाएँ, बाँह-बरावर या एक हाथका खुवा, सूर्य आदि ब्रहोंकी शान्तिके लिये समिधाएँ-आफ, पराया, स्वेन, अपामार्गः पीपलः गूलरः शमीः दूर्वा और कुशा भी संप्रहणीय है। आक आदिमें प्रत्येककी समिधाएँ एक सी आठ-आउ क्षोनी चाहिये। ये न मिल सर्के तो इनकी जगह जी और तिलोंकी आदुति देनी चाहिये । इनके सिवा धरेलू आवश्यकताकी बस्तओंका भी संग्रह करे ॥ ४८-५३ ॥

बटलोई, करखुल, दनकन आदि जुटा ले। देवता आदिकै लिये प्रत्येकको दो-दो बस्न देने चाहिये। आचार्यकी पूजाके लिये मुद्रा, मुकुट, बस्न, हार, कुण्डल और कज़न आदि तैयार करा ले। धन खर्च करनेमें कंजूनी न करे।।५४३।।

मृति धारण करनेवाले तथा अख-मनत्रका जर करने-वाले ब्राह्मणोंको आंचार्यकी अंग्रेक्षा एक-एक चौथाई कम दक्षिणा दे। सामान्य ब्राह्मणों, च्योतिषियों तथा शिल्पियोंको जपकर्ताओंके बराबर ही पूजा देनी चाहिये। हीरा, सूर्य-कान्तमणि, नीलमणि, अतिनीलमणि, मुक्ताफल, पुष्पराग, पद्मराग तथा आठवाँ रल बैदूर्यमणि—इनका भी संग्रह करे। उद्योर ( खस ), विष्णुकान्ता ( अपराजिता ), रक्त- चन्दन, अगुद, शीखण्ड, शारिवा ( अनन्ता वा श्यामालता ), कुष्ठ (कुट) और शिक्कनी (श्वेत पुन्नाग)— इन ओषधियोंका समुदाय संग्रहणीय है ॥ ५५-५७३॥

सोना, ताँवा, छोहा, राँगा, चाँदी, काँसी और सीसा-हन सबकी 'छोह" संज्ञा है । इनका भी संग्रह करे । इरिताल, मैनसिक, गेरू, देममाधीक, पारा, बह्रिगैरिक, गम्बक और अञ्चक-वे आठ धादुएँ संग्रहणीय हैं। इसी प्रकार आठ प्रकारके बीहियों (अनावों) का भी संग्रह करना चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं—धान, गेहूँ, विल, उद्दर मूँग, बी, तिन्नी और सावों॥ ५८—६१॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें प्रतिष्ठाः काक और सामग्री आदिकी विविका वर्णनः नामक पंजानवेर्तौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥



## छियानवेवाँ अध्याय , प्रतिष्ठामें अधिवासकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—स्कन्द ! पुरोहितको चाहिये कि वह स्नान करके प्रातःकाल और मध्याहकाल दोनों समयोंका नित्यकर्म सम्पन्न करके मूर्तिरक्षक सहायक ब्राक्मणोंके गाथ यज्ञमण्डपको पधारे । ( मूर्तिभिजापिभिवित्रै:-इस पाटान्तरके अनुसार मूर्तियों और जपकता ब्राह्मणोंके साथ वज्ञमण्डपमें जाय, ऐसा अर्थ समझना चाहिये।) फिर वहाँ शान्ति आदि द्वारीका पूर्ववत् क्रमशः पूजन करे। इन द्वारोकी दोनों शाखाओपर प्रदक्षिणकमसे द्वारपालौकी पूजा करनी चाहिये। पूर्व दिशामें द्वारपाल नन्दी और महाकालकी, दक्षिण दिशामें भूजी और विनायककी, पश्चिम दिशामें कृपभ और स्कन्दकी तथा उत्तर दिशामें देवी और चण्डकी पूजा करे । द्वार-शाखाओंके मूळदेशमें पूर्वादि क्रमसे दो-दो कलशॉकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं-पूर्व दिशामें प्रशान्त और शिशिर, दक्षिणमें पर्जन्य और अशोक, पश्चिममें भूतसंजीवन और अमृत तथा उत्तरमें घनद और श्रीप्रद-इन दो-दो कल्बोंकी कमशः पूजाका विधान है। इनके नामके आदिमें 'प्रणव' और अन्तर्मे 'नमः' जोड़कर चतुर्घ्यन्त रूप रक्खे । यही इनके पूजनका मन्त्र है । यथा— 🦈 प्रशान्तक्षिशिराभ्यां नमः । इत्यादि ॥ १-५ ॥

लोक दो, मह दो, वसु दो, दारपाल दो, निर्वेष दो, सूर्य तीन, युग एक, वेद एक, लक्सी तथा गणेश—इतने देवता यञ्चण्डपके प्रत्येक द्वारपर रहते हैं। इनका कार्य है—विघ्नसमृहका निवारण और यञ्चका संरक्षण। पूर्वादि इस दिशाओं ने वज्र, शक्ति, दण्ड, खन्न, पाश, व्यव, गद्दा, त्रिशुल, चक्र और कमक्की कमशः पूजा करे तथा

प्रत्येक दिशामें दिक्पालकी पताकाका भी पूजन करे। यूजनके मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है—के हूं इः बखाय हूं फट्। के हूं इः बखाय हूं फट्। के हूं इः बखाय हूं फट्।

कुमुदः कुमुदाक्षः पुण्डरीकः, वामनः, शङ्ककर्णः, सर्वनेत्र ( अथवा पद्मनेत्र ), सुमुख और सुप्रतिष्ठित-ये व्वजोंके आठ देवता हैं। जो पूर्वादि दिशाओं में कोटि-कोटि भूतीं-सहित पूजनीय हैं। इनके पूजन-सम्बन्धी मनत्र इस प्रकार हैं—'क इं इसुराय नमः।' इत्यादि। हेतुक ( अथवा देश्क ), त्रिपुरघन, शक्ति ( अथवा बह्रि ), यमजिह्न, काल, छठा कराली। सातवाँ एकाकृत्रि और आठवाँ भीम—ये बोत्रपाल हैं। इनका कमशः पूर्वादि आठ दिशाओं में पूर्ववत् पुजन करे । बलि, पुष्प और धूप देकर इन सबको संतुष्ट करे । तदनन्तर उत्तम एवं पवित्र तृणोंपर, अथवा बाँसके संभोपर कमशः पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वोंकी स्थापना करके **बचोजातादि पाँच मन्त्रीदारा उनका पूजन करे । स्दा**हि।व-पदव्यापी मण्डपका, जो मगवान् शंकरका धाम है तथा पताका एवं शक्तिमें संयुक्त है (पाठान्तरके अनुसार पातालशक्ति या पिनाकशक्तिसे संयुक्त है), तत्त्वदृष्टिसे अवलोकन करे ॥ १०-१५ ॥

पूर्ववत् दिव्य अन्तरिक्ष एवं भूलोकवर्ती विष्नीका अपसारण करके पश्चिम द्वारमें प्रवेश करे और शेष

स्तोनशम्भुरचित 'कर्मकाण्ड-कमानकी'में मन्त्रका यही
 स्वरूप छपलक्ष होता है। कुछ प्रतियोंमें 'कें हं फट् नमः।
 कं इं फट् इाःस्यश्चक्ये हं फट् ननः।' ऐसा पाठ है।

१. क्हीं-क्हीं-क्वं' के सानमें की' पाठ है।

दरवार्जीको बंद करा दे (अथवा शेष दारोंका दर्शनमात्र कर छे) । प्रदक्षिणक्रमसे मण्डपके मीतर जाकर वेदीके दक्षिण भागमें उत्तराभिमुख होकर बेठे और पूर्ववत् भूतग्रुद्धि करे । अन्तर्याग, विशेषार्थ्य, मन्त्र-द्रक्यादि-शोधन, खासमपूजन तथा पञ्चगव्य आदि पूर्ववत् करे । फिर वहाँ आधारशक्तिकी प्रतिष्टापूर्वक ए.लश-स्थापन करे । विशेषतः शिवका व्यान करे । तदनन्तर क्रमशः तीनों तत्त्वोंका चिन्तन करे । ललाटमें शिवतत्त्वकी, स्कन्धदेशमें विद्यान्तन्तन करे । ललाटमें शिवतत्त्वकी, स्कन्धदेशमें विद्यान्तन्तन करे । हावतत्त्वकी मावना करे । शिवतत्त्वके इह, विद्यातत्त्वकी नारायण तथा आत्मनत्त्वके ब्रह्मा देवता हैं । इनका अपने नाम-मन्त्रोंद्वारा पूजन करना चाहिये । इन तत्त्वोंके आदि-बीज क्रमशः इस प्रकार हैं—'ॐ ई आम्' ॥ १६—२१ ॥

मृतियों और मृतींश्वरोंकी वहाँ पूर्ववत् स्थापना करे। उनमें न्यापक शिवका साक्ष पूजन करके मस्तकपर शिव-इन्त रक्ये । भावनाद्वारा ब्रह्मरन्ध्रके मार्गसे प्रविष्ट हुए तेजने अपने बाहर-भीतरकी अन्धकार राशिको नष्ट करके आत्म-स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करे कि व्वह सम्पूर्ण दिकाण्डलको प्रकाशित कर रहा है। मूर्तिपालकोंके साथ अपने-आपको भी हार, वस्त्र और मुकट आदिसे अलंकत करके---'मैं शिव हूँ'--ऐसा चिन्तन करते हुए 'बोधासि' ( शनमय खब्न ) को उठावे । चतुष्पदान्त संस्कारींद्वारा यज्ञमण्डपका संस्कार करे । विखेरने योग्य वस्तुओंको सब और बिखेरकर, कुशकी कूँचीले उन सबको समेटे। उन्हें आसनके नीचे करके बार्धानीके जलते पूर्ववत बास्त आदिका पुजन करे । शिव-क्रम्भास्त्र और वार्धानीके सुस्थिर आखनींकी भी पूजा करे । अपनी-अपनी दिशामें कलशोंपर विराजमान इन्दादि स्रोकपार्लोका क्रमशः उनके वाइनी और आयुष आदिके साथ यथाविधि पूजन करे।।२२--२७।।

पूर्व दिशामें इन्द्रका चिन्तन करें । वे ऐरावत हाथीपर बैठे हैं । उनकी अङ्ग-कान्ति सुवर्णके समान दमक रही है । मस्तकपर किरीट शोभा दे रहा है । वे सहस्र नेत्र धारण करते हैं । उनके हाथमें वज्र शोभा पाता है । अग्निकोणमें सात ज्वालामयी जिहाएँ धारण किये, अक्षमाला और कमण्डलु लिये, लपटोंसे धिरे रक्त वर्णवाले अग्निदेवका ज्यान करे । उनके हाथमें शक्ति शोभा पाती है तथा वकरा उनका वाहन है । दक्षिणमें महिषारू दण्डभारी यमराज्ञका चिन्तन करे, जो कालाग्निके समान प्रकाशित हो रहे हैं। नैर्म्युत्य-कोणमें लाल नेत्रवाले नैर्म्युत्यको भावना करे, जो हायमें तलवार लिये, द्याव ( मुर्दे ) पर आरूढ है। पश्चिममें मकरारूढ, द्वेतवर्ण, नागपाद्यभारी वरुणका चिन्तन करे। वायव्य-कोणमें मृगारूढ, नीलवर्ण वायुदेवका तथा उत्तरमें मेंद्रेपर सवार कुयेरका ध्यान करे। ईशान-कोणमें त्रिश्ल्ष्टधारी, धृषमारूढ ईशानका, नैर्म्युत्य तथा पश्चिमके मध्यमागमें कच्छपपर सवार चत्रधारी भगवान् अनन्तका तथा ईशान और पूर्वके भीतर चार मुख एवं चार भुजा धारण करनेवाले इंसवाइन ब्रह्माका ध्यान करे॥ २८-३२॥

संभोंके मूल भागमें स्थित कल्डों में तथा वंदीपर धर्म आदिका पूजन करें। कुछ लोग सम्पूर्ण दिशाओं में स्थित कल्डों पर अनन्त आदिकी पूजा भी करते हैं। इसके बाद शिवाजा सुनावे और कल्डों को अपने पृष्ठभागतक धुमावे। तत्पश्चात् पहले कल्डाको और फिर वार्थानीयो पूर्ववत् अपने स्थानपर रख दे। स्थिर आसनवाले शिवका कल्डामें और शस्त्रके लिये धुवासनका पूर्ववत् पूजन करके उद्भव-मुद्राद्वारा स्पर्श करे। उस समय भगवान्ते इस प्रकार प्रार्थना करे—'हे जगन्नाथ! आप अपने मक्तजनपर कृपा करके इन अपने ही यज्ञकी रक्षा कीजिये।'—यो रक्षाके लिये प्रार्थना सुनाकर कल्डामें खन्नकी स्थापना करे। दीक्षा और स्थापनाके समय कल्डामें खन्नकी स्थापना करे। दीक्षा और स्थापनाके समय कल्डामें, वेदीपर अथवा मण्डलमें भगवान् शिवका पूजन करे। मण्डलमें देवश्वर शिवका पूजन करनेके पश्चात् कुण्डके समीप जाय॥ ३३—३७॥

कुण्ड-नाभिको आगे करके बैठे हुए मूर्तिभारी पुरुष गुरुकी आज्ञाने अपने-अपने कुण्डका संस्कार करें। जप करनेवाले ब्राह्मण संख्यारहित मन्त्रका जप करें। दूसरे लोग संहिताका पाठ करें। अपनी शाखाके अनुसार वेदोंके पारंगत विद्वान् शान्तिपाठमें लगे रहें। श्रृण्वेदी विद्वान् पूर्व दिशामें श्रीस्क, पावमानी श्रृचा, मैत्रेय ब्राह्मण तथा कृषाकि मन्त्र—हन सबका पाठ करें। सामवेदी विद्वान् दक्षिणमें देवजत, शारुण्ड, ज्येष्ठसाम, रथन्तरसाम तथा पुरुषगीत—हन सबका गान करें। यखुँदी विद्वान् पश्चिम दिशामें बद्धस्क, पुरुषस्क, स्लोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मणभागका पाठ करें। अथवंवेदी विद्वान् उत्तर दिशामें नीलबद्ध, स्क्मासूक्षम तथा अथवंशीर्षका तत्यरतापूर्वक अध्ययन करें॥ १८-४३॥

भाषायं ( अरणी-मन्धनशारा ) अध्निका उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुण्डमें स्थापित करावें। अध्यक्ते पूर्व आदि भागीको पूर्व-कुण्ड आदिके क्रमसे छेकर धूप, दौप और चरके निमित्त अग्निका उद्धार करे। फिर पहके बताये अनुसार भगवान् शंकरका पूजन करके शिवाप्निमें मन्त्र-तर्पण करे । देश, काल आदिकी सम्पन्नता तथा इनिमित्तकी शान्तिके लिये होम करके मनत्रज्ञ आचार्य मङ्गलकारिणी पूर्णाहुति प्रदान करके, पूर्ववत चरु तैयार करे और उसे प्रत्येक कुण्डमें निवेदित करे। यजमानसे वस्त्राभूषणोद्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्तिपालक ब्राह्मण स्नान मण्डपमें जायें । भद्रपीठपर भगवान् शिवकी प्रतिमाको स्यापित करके ताइन और अवगुण्ठनकी किया करें। प्रवंकी वेदीपर पूजन करके मिट्टी, काषाय-जल, गोबर और गोम् अमे तथा बीच-दीचमें जलसे भगवद्यतिमाको स्नान करावे । तत्पश्चात् भस्म तथा गम्धयुक्त जलसे नइलावे । इसके बाद आनार्य 'अबाय फट ।'--इस मन्त्रसे अभिमन्त्रिस जलके द्वारा मृतिपालकोंके साथ हाथ भोकर कवच-मन्त्रसे अभिमन्त्रित पीताम्बरद्वारा मूर्तिको आच्छादित करके स्वेत पूलोंसे उसकी पूजा करे । तदनन्तर उसे उसर-वेदीपर ले जाय ॥ ४४-५०३ ॥

वहाँ आसनयुक्त शस्यापर सुलाकर कुड्रुममें रँग हुए सूतसे अङ्गोंका विभाजन करके आचार्य सोनेकी शलाकाद्वारा उस प्रतिमामें दोनों नेत्र अङ्गित करे । यह कार्य
शल-क्रियाद्वारा सम्पन्न होना चाहिये। पहले चिह्न बनानेवाला
गुक नेत्र-चिह्नको अञ्चनसे अङ्गित कर दे। इसके बाद वह
शिक्षी, जो मूर्ति-निर्माणका कार्य पहले भी कर चुका हो,
उस नेत्रचिह्नको शलहारा लोदे (अर्थात् खुदाई करके
नेत्रकी आङ्गतिको स्पष्टक्मसे अभिव्यक्त करे )। अर्चाके
तीन अंशसे कम अथवा एक चौथाई भाग वा आचे भागमें
सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये ग्रुभ लक्षण (चिह्न) की
अवतारणा करनी चाहिये। शिवलिङ्गकी लंबाईके मानमें
तीनसे भाग देकर एक भागको त्याग देनेसे जो मान हो,
वही लिङ्गके लक्सपदेहका सब ओरसे विस्तार होना
चाहिये॥ ५१--५५॥

एक हायके प्रस्तरखण्डमें जो क्र्यमरेखा बनेगी, उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी, जितनी जीके नी भागींमेंसे एकको छोड़ने और आठको छेनेसे होती है। इसी प्रकार डेट हाथ या दो हाथ आदिके क्रिक्स छेकर

नी हायतकके लिक्समें कमका है भागकी हृद्धि करके क्यम-रेखा बनानी चाहिये। इस तरह नी हाथवाले लिक्समें आठ जीके बराबर मोटी और गहरी कश्मरेखा होनी चाहिये। जो शिवलिक्स परस्पर अन्तर रखते हुए उत्तरोक्तर सवाये बढ़े हों। वहाँ लक्स-देहका विस्तार एक-एक जी बढ़ाकर करना चाहिये। गहराई और मोटाईकी हृद्धिके अनुसार रेखा भी एक तिहाई बढ़ जायगी। सभी शिवलिझोंमें लिक्सका ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है।। ५६-५९।।

हस्स अर्थात् चिह्नका जो क्षेत्र है, उसका आठ भाग करके दो भागोंको मसाकके अन्तर्गत रक्ले । शेष छः भागोंमेंने नीचेके दो भागोंको छोड़कर मध्यके अवशिष्ट भागोंमेंने नीचेके दो भागोंको छोड़कर मध्यके अवशिष्ट भागोंमें तीन रैला खींचे और उन्हें पृष्ठदेशमें छे जाकर जोड़ है। रत्नमय लिङ्गमें लक्षणोद्धारकी आवश्यकता नहीं है। भूमिसे स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियोंसे प्रादुर्भृत हुए शिवलिङ्गमें भी लक्ष्मोद्धार अपेक्षित नहीं है। रत्नमय लिङ्गोंके रत्नोंमें जो निर्मल प्रभा होती है, वही उनके स्वरूपका लक्षण (परिचायक) है। मुखमागमें जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है, वह आवश्यक है और उसीके संनिधानके लिये वह लक्ष्म या चिह्न बनाया जाता है। लक्षणोद्धारकी रैलाका चृत और मधुने मृत्युज्यय-मन्त्र-ह्यार पूजन करके, शिल्पदोषकी निवृत्तिके लिये मृतिका आदिने स्नान कराकर, लिङ्गकी अर्चना करे। फिर दान-मान आदिने शिल्पीको मंतुष्ट करके आचार्यको गोदान है।

तदनन्तर शौभाग्यवती स्त्रियाँ धूप, दीप आदिके द्वारा स्त्रिक्क विशेष पूजा करके मञ्जल-गीत गार्थे और सन्य या अपसम्य भावते सूत्र अथवा कुशके द्वारा स्पर्शपूर्वक रोचना अपित करके न्योछावर हैं। इसके बाद यजमान गुड़, नमक और धनिया देकर उन स्त्रियोंको विदा करे॥ ६०-६६॥

तत्पश्चात् गुरु मूर्तिरक्षक ब्राइग्गोंके साथ 'नमः' या प्रणव-मन्त्रके द्वारा मिट्टी, गोवर, गोमूत्र और मस्सरे पृथक्-पृथक् स्नान करावे । एक-एकके बाद बीचमें अलसे स्नान कराता जाय । फिर पञ्चगव्य, पञ्चामृत, रूलापन दूर करनेवाले कथाय इच्य, सर्वोपिधिमिश्रित जल, हंनेत पुष्प, फल, सुवर्ण, रान्न, सींग एवं जी मिलाये हुए जल, वहस्वधारा, दिव्यीपिधियुक्त जल, तीर्थ-जल, गङ्गाजल, वन्दनमिश्रित जल, श्रीरसागर आदिके जल, कलशोंके जल तथा शिवकलशके जल्मे अभिषेक करे । रूलेपनको तूर

करनेबाका विकेपन कमाकर उत्तम गम्ब और चन्दन बादिसे पूजन करनेके प्रकात ब्रह्ममन्त्रहारा पुष्प तथा कवच-मन्त्रसे लाल वस्त्र चढ़ावे। फिर अनेक प्रकारते आरती खतारकर रक्षा और तिलकपूर्वक गीत-वाच आदिसे विविध द्रम्योंसे तथा जय-जयकार और स्तुति आदिसे भगवानको बंतुष्ट करके पुरुष-मन्त्रसे उनकी पूजा करे। तदनन्तर इदय-मन्त्रसे आचमन करके इष्टदेवसे कहे— प्रभो। खिटिये। । ६७–७३।।

A CONTRACTOR OF THE

फिर इष्टदेवको ब्रह्मरथपर विठाकर उसीके हारा उन्हें **ब**न और घुमाते और द्रव्य निखेरते हुए मण्डपके पश्चिम हारपर ले जाय और वहाँ शब्यापर भगवानको पधरावे। आसनके आदि-अन्तमें शक्तिकी भावना करके उस ग्रभ आसनपर उन्हें विराजमान करे। पश्चिमाभिम्ख प्रासादमें पश्चिम दिशाकी और पिण्डिका स्थापित करके उसके कपर ब्रहाशिला रक्खे । शिवकोणमें सौ अख-मन्त्रींसे अभिमन्त्रित निदा-कल्दा और शिवासनकी कल्पना करके। **इ**दय-मन्त्रसे अर्घ्य दे, देवताको उठाकर छिन्नमय आसनपर धिरोमन्त्रद्वारा पूर्वकी और मस्तक रखते हुए आरोपित एवं स्थापित करे । इस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्कार होनेपर चन्दन और घूप चढाते हुए उनकी पूजा करे तथा कवच-मन्त्रसे वस्त्र अर्पित करे। घरका उपकरण आदि अर्पित कर दे। फिर अपनी शक्तिके अनुसार नमस्कार-पुर्वक नैवेद्य निवेदन करे । अम्यङ्गकर्मके लिये घूत और मधुने युक्त पात्र इष्टदेवके चरणोंके समीप खखे। बहाँ उपिशत हुए आनार्य शक्तिसे लेकर भूमि-पर्यन्त छत्तीस तन्वोंके समूहको उनके अधिपतियोंमहित स्थापित करके फूलकी मालाओंने उनके बीन भागोंकी कल्पना करे ॥ ७४--८० ॥

वे तीन भाग मायासे लेकर शक्ति-पर्यन्त हैं। उनमें प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग बर्तुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भागमें आत्मतत्त्वकी स्थिति है। इन भागोंमें सृष्टिकमसे एक एक अधिपति हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामने प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर मूर्तियों और मूर्तीखरोंका पूर्वादि दिशाओंके कमले न्यास करे। पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चन्द्रमा और आकाश —ये आठ मूर्तिल्प हैं। इनका न्यास करनेके प्रधात इनके अधिपतियोंका न्यास

फिर क्रमशः इनके वाँच अधिपतियाँ -- ब्रह्माः शेषनागः बद्ध, ईश और सदाशियका मन्त्रज्ञ पुरुष सष्टि-कमसे न्यास करें। यदि यजमान ममक्ष हो तो वह पञ्च-मृर्तियोंके स्थानमें 'निवृत्ति' अर्पि पाँच कलाओं तथा उनके 'अजात' आदि अधियतियोका न्यास करे। अथवा सर्वत्र स्यामिक्य कारणात्मक त्रितत्त्वका ही न्यास करना चाहिये। गुद्ध अध्वामें विशंधरीया और अगुद्धमें लोक-नायकौंका मूर्तिपतियोंके रूपमें दर्शन करना चाहिये। भोगी (सर्प) भी मन्त्रेश्वर हैं। पैतीस, आउ, पाँच और तीन मृतिरूप-तत्त्व कमशः कहे गये हैं। ये ही इनके तत्त्व है। इन तत्त्वींके अधिपतियोंके मन्त्रींका दिगदर्शन-मात्र कराया जाता है। ॐ हां शक्तितत्त्वाम नमः। 8î शक्तिस्वाधिपाय नमः। इत्यादि । ॐ हां क्ष्मामृतेये नमः । ॐ हां क्ष्मामृत्येधि-पत्तये ब्रह्मणे नमः । इत्यादि । 🤛 हां शिवतस्वाय नमः । 🌺 हां शिवतत्त्वाधिपतये रुद्धाय नमः । इत्यादि । नाभि-मुलंगे उच्चरित होकर धण्टानादके समान सब ओर पैलनेवालः ब्रह्मादि कारणेंकि त्यागपूर्वकः दादशान्तस्यानको प्राप्त हए मनमे अभिन्न तथा आनन्द-रसके उद्गमकी पा लेनेवाले मन्त्रका और निष्कल, व्यापक शिवका, जो अइतीस कलाओंस युक्तः सहस्रों किरणींने प्रकाशमानः सवशक्तिमय तथा साङ्ग है ध्यान करते हुए उन्हें द्वादशान्तसे लाकर शिवलिङ्गमें स्थापित करे ॥ ८७-९४ ॥

इस प्रकार शिवलिङ्गमें जीवन्यास होना चाहिये, जो सम्पूर्ण पुरुपायोंका साथक है। पिण्डिका आदिमें किस प्रकार न्यास करना चाहिये, यह बताया जाता है। पिण्डिकाको कान कराकर उसमें चन्दन आदिका लेप

स्रोमश्रम्भुकी 'क्स्पैकाण्ड-स्थायकी'में इस मम्बोका क्रम (ब, इ, स, व, व, व, इ, प्रणव' इस प्रकार दिया गवा है।

करें और उसे युन्दर वस्त्रींसे आच्छादित करके, उसके भगस्वरूप छिन्नमें पञ्चरल आदि बालकर, उस पिण्डिका-को लिङ्गसे उत्तर दिशामें स्थापित करें। उसमें भी लिङ्गकी ही भाँति न्यास करके विधिपूर्वक उसकी पूजा करें। उसका स्नान आदि पूजन-कार्य सम्पन्न करके लिङ्गके मुलभागमें शिवका न्यास करें। फिर शक्त्यन्त वृपमका भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिये॥ ९५-९८॥

तत्पश्चात् पहले प्रणवका, फिर 'हां हूं हीं।'—इन तीन बीजोंमेंसे किसी एकका उच्चारण करते हुए क्रिया-हाक्तिसहित आधाररूपिणी शिल्ल—पिण्डिकाका पूजन करे। भस्म, कुशा और तिल्ले तीन प्राकार (परकोटा) बनावे तथा ग्झाके लिये आयुगोसहित लोकपालींकी बाहरकी ओर नियोजिन एव पूजित करे। पूजनके मन्त्र इस प्रकार हैं- 'ॐ हीं क्रियाशक्तये नमः। ॐ हीं महागौरि एवदपिते स्वाहा ।' निम्नाङ्कित मन्त्रके द्वारा पिण्डिकामें पूजन करें— 'ॐ हीं आधारशक्तये नमः। ॐ हीं ह्यभाष नमः।'। १९—१०१॥

धारिका, दीसा, अन्युपा, क्योतका, बलोत्कटा, नात्री और विधार्ता -इनका पिण्डोम न्यास करे; अथवा वामा, क्येष्ठा, किया, ज्ञाना और वेधा (अथवा रोधा या प्रक्षी)—इन पाँच नायिकाओंका न्यास करे। अथवा किया, ज्ञाना तथा इच्छा- इन तीनका ही न्यास करे; पूर्वतत् श्चान्तिमूर्तियोंमें तभी; मोहा, धुषा, निद्रा, मृत्यु, माया, जग और भया इनका न्यास करे; अथवा तमा, मोहा, त्रोरा, रति, अपज्यरा—इन पाँचोंका न्यास करे। या किया, ज्ञाना और इच्छा-इन तीन अधिनायिकाओंका आत्मा आदि तीन तीत्र मूर्तिवाळे तत्त्वोंमें न्यास करे। यहाँ मी पिष्डका, ब्रह्मशिला आदिमें पूर्ववत् गौरी आदि शम्बरों (मन्त्रों) द्वारा ही सब कार्य विधिवत् सम्यक्ष करे॥ १०२—१०६॥

इस प्रकार न्यास-कर्म करके कुण्डके समीप जा, उसके भीतर महेश्वरका, मंखलाओं चतुर्युजका, नाभिमें कियाशक्तिका तथा ऊर्ध्वभागमें नादका न्यास करे । तदनन्तर कल्या, वेदी, अग्नि और शिवके द्वारा नादी-संघान-कर्म करे । कमलके तन्तुकी माँति सूक्ष्मशक्ति ऊर्ष्यात वायुकी सहायतासे ऊपर उठती और शून्य मार्गेचे शिवमें प्रवेश करती है। फिर वह ऊर्ष्यात शक्ति वहाँसे निकलती और शून्यमार्गेष्ठे अपने मीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार चिन्तव करे। मूर्तिपालकोंको मी सर्वत्र इस्रो प्रकार संधान करना चाहिये॥ १०७-११०॥

कुण्डमें आधार-शिक्तका पूजन करके, तर्पण करनेके प्रश्नात्, कमशः तत्व, तत्वेश्वर, मृर्ति और मूर्तीश्वरोंका छृत आदिसे पूजन और तर्पण करे । फिर उन दोनों (तत्व, नत्वेश्वर एवं मूर्ति, मूर्ताश्वर) को संहिता-मन्त्रोंसे एक ती, एक सहस्र अथवा आधा सहस्र आहुतियों दे । साथ ही पूर्णाहुति भी अपंण करे । तत्व और तत्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूर्ताश्वरोंका पूर्वोक्त रीतिसे एक दूमरेके संनिधानमें तर्पण करके मूर्तिपालक भी उनके लिये आहुतियों दें । इसके बाद प्रव्य और कालके अनुसार वंदों और अङ्गोद्धारा तर्पण करके, शान्ति-कल्डाके जलसे प्रोक्षित कुश-मूल्द्धारा लिङ्गके मूल-भागका स्पर्श करके, होम-सल्याके वरावर जप करे । इदय-मन्त्रसे संनिधापन और कवच-मन्त्रसे अवगुण्डन करे ॥ १११-११५ ॥

इस प्रकार संशोधन करके लिङ्गके अध्व-भागमें ह्या और अन्त (मूल) भागमें विष्णुका पूजन आदि करके, शुद्धिके खिये पूर्ववत् सारा कार्य सम्पन्न कर, होम-संख्याके अनुसार अप आदि करे । कुशके मध्यभागचे लिङ्गके मध्यभागका और कुशके अग्रमागते लिङ्गके अग्रभागका स्पर्ध करे । जिस मन्त्रसे जिस प्रकार संधान किया जाता है, वह इस समय बताया जाता है-🗗 हो हैं, 🗗 🏞 एं, 🗗 भूं भूं शहामृतेंथे नमः । 🍑 हो वो, भी 🍑 भी वो, 🍑 भूं भूं वी बिद्यमुलैबे नमः 🕸 । इसी प्रकार यजमान आदि मूर्तियों के बाय भी अभिसंधान करना चाहिये । पञ्चमूर्यालक शिवके लिये भी हृदयादि-मन्त्रींद्वारा इसी तरह संधान-कर्म करनेका विधान है। त्रितत्त्वात्मक खरूपमें मूलमन्त्र अथवा अपने बीज-मन्त्रोद्वारा संघान-कर्म करनेकी विधि है—ऐसा जानना चाहिये। शिला पिण्डिका ए क्षमके लिये भी इसी तरह सभान आवश्यक है। प्रत्येक

<sup>\*</sup> आचार्य सोमशस्त्रुकी 'कर्मकाण्ड-कतावळी' में मे मन्त्र इस प्रकार चपलक्य होते हैं— के डां डां वा, के के के बा, के छं, खु वा, इमामूर्तये नमः । के डां डां वा, के कें के बा, के छं खं वा, विद्युत्वे नमः ।

भागकी गुढिके लिये अपने मन्त्रीदारा शतादि होम करे और उसे पूर्णांदुतिदारा पृथक् कर दे ॥११६-१२०॥

न्यूनता आदि दोषसे खुटकारा पानेके लिये शिव-मन्त्रसे एक सी आठ आहुतियाँ दे और जो कर्म किया गया है, उसे शिवके कानमें निवेदन करे-- प्रमो ! आपकी शक्तिसे ही मेरेद्वारा इस कार्यका सम्पादन हुआ है, ॐ भगवान कड़को नमस्कार है। कड़देव ! आपको मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधिपूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्तिसे ही इसे पूर्ण करके प्रहण करें।' और हीं बांकरि पूर्य स्वाहा।'— ऐसा कहकर पिण्डिकामें स्थास करे। तदनन्तर ज्ञानी पुरुष लिक्क्षमें किया-शक्तिका और पीठ-विग्रहमें ब्रह्मशिक्षके अपर आधाररूपिणी शकिका न्यास करे ॥ १२१---१२५ ॥

सातः पाँचः तीन अथवा एक रातत्क उसका निरोध करके या तत्काळ ही उसका अधिवासन करे। अधिवासनके बिना कोई भी याग सम्पादित होनेपर भी फळदायक नहों होता। अतः अधिवासन अवस्य करे। अधिवासन-काळमें प्रतिदिन देवताओं को अपने-अपने मन्त्री-दारा सी-सी आहुतियां दे तथा शिव-कलश आदिकी पूजा करके दिशाओं में बळ अपित करे।। १२६-१२७३।।

गुष आदिके साथ रातमें नियमपूर्वक वास 'अधिवास' कहसाता है। 'अधि'पूर्वक 'वस' धातुसे भावमें 'वज्' प्रस्थय किया गया है। इससे 'अधिवास' शब्द सिंह हुआ है।। १२८॥

इस प्रकार आहे आन्नेब महापुराणमें प्रतिष्ठाके अन्तर्गत संभान एवं अधिवासकी विविका वर्णनः नामक छियानवेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ०.६ ॥

# सत्तानवेवाँ अध्याय

#### शिव-प्रतिष्ठाकी विधि

भगवान् शिव कहते हैं—एकन्द ! प्रातःकालः निरय-कर्मके अनन्तर द्वार-देवताओं का पूजन करके मण्डपमें प्रवेश करें । पूर्वोक्त विधिसे देहगुद्धि आदिका अनुष्ठान करें । दिक्पालोंका, शिव-कल्ल्यका तथा वार्षानी (जल्पात्र ) का पूजन करके अश्रपुष्पिकाद्वारा शिवलिक्ककी अर्चना करे और कमशः आहुति दे, अग्निदेवको तृप्त करे । तदनन्तर शिवकी आज्ञा ले 'अकाय कट् ।'का उचारण करते दुए मन्दिरमें प्रवेश करें तथा 'अवाय हुं कट् ।' बोलकर वहाँके विष्नोंका अपसारण करें ॥ १—३ ॥

शिकाके टीक मध्यभागमें शिविक्षिक्षकी स्थापना न करें। क्योंकि वैद्या करनेपर वेच-दोषकी आशक्का रहती है। इसिक्ष्ये मध्यमागको स्थागकर एक या आवा जो किंचित् ईशान भागका आश्रय के आधारशिक्षमें शिविक्ष्यको स्थापना करे। मूक्ष्मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस (अनन्त) नामधारिणी, सर्वाधारसक्षिणी, सर्वध्यापिनी शिक्षको स्थियोग-झारा अविचक भावसे स्थापित करे। अथवा निम्नाङ्कित मन्त्रसे शिक्की आसनस्वरूपा उस शिक्षकी पूजा करे—'के बमो ब्यापिनी भगवति किरोडको सुवे ही के ही स्वाहा ।' पूजनसे पहले वी कहे—'आधारशिक सक्षिणी शिके। दार्स भगवान

शिवकी आजासे यहाँ नित्य-निरन्तर स्थिरतापूर्वक स्थित रहना चाहिये।'—ऐसा कहकर पूजन करनेके पक्षात् अवरोधिनी-मुद्रासं शिलाको अवस्त (स्थिरतापूर्वक स्थापित) कर दे॥ ४—८॥

हीरे आदि रतनः उद्योर (स्त्रस् ) आदि ओषषियाँ, बोह और सुवर्ण, कास्य आदि घातु, हरितार आदि, घान आदिके पीषे तथा पूर्वकथित अन्य वस्तुएँ क्रमशः एकत्र करे और मन-ही-मन भावना करे कि व्ये सब वस्तुएँ कान्ति। आरोग्यः देहः वीर्व और शक्तिस्वरूप हैं।' इस प्रकार प्रकापन चित्तते भावना करके खेकपाळ और शिवसम्बन्धी मन्त्रीहारा पूर्वादि कुण्डोमें इन वस्तुओंमेंसे एक-एकको क्रमद्यः काळे। सोने अथवा ताँवेके बने हुए कछए या वृषभको द्वारके सम्पुल रलकर नदीके किनारेकी या पर्वतके शिखरकी मिट्टीरे युक्त करे और उसे बीचके कुण्ड आदिमें हाल है। अथवा दुक्जनिर्मित मेरको मधूक, अक्क्त और अक्कनने युक्त करके उसमें डाळे अथवा खोने या चाँदीकी बनी हुई पृथ्वीको सम्पूर्ण बीजों कीर सुबर्जर संयुक्त करके उस मध्यम कुन्हमें डाके। अथवा शीने, चाँदी या सब प्रकारके लोडरे निर्मित सुवर्णमय केंद्रपेंसे युक्त कमक या अनन्त (शेषनाय ) की मूर्तिको उसमें कोबे ॥ ९---१५ ॥

शकिते छेकर भूति-पर्यन्त अथवा शकिते छेकर शकि-पर्यन्त तत्त्वका देवाधिदेव महादेवके छिये आसन निर्मित करके उसमें खीर या गुग्गुछका छेन करें। तत्पक्षात् वन्त्रमें गर्तको आच्छादित करके कवच और अख्न-मन्त्रद्वाग उसकी रक्षा करें। फिर दिक्पाछोंको बिछ देकर आचार्य आन्त्रमन करें। शिखा और गर्तके सङ्ग-दोपकी निष्ट्यिके छिये शिव-मन्त्रसे अथवा अख्न-मन्त्रसे विधिपूर्वक सी आहुतियाँ दे। साथ ही पूर्णाहुति भी करें। वास्तु देवताओंको एक-एक आहुति देकर तृप्त करनेके पक्षात् इदय-मन्त्रमे भगवान्को उठाकर मङ्गछ-वाद्य और मङ्गछ-पाठ आदिके साथ छे आवे।। १६—१९॥

गुरु भगवानके आगे-आगे चले और चार दिशाओंमें स्थित चार मुर्तिपालीके साथ यजमान स्वयं भगवानकी सवारीके पीछे-पीछे चले । मन्दिर आदिके चारी ओर धुमा-कर शिवलिङको भद्र-द्वारके सम्मख नहलावे और अर्ध्य देकर उसे मन्दिरके भीतर छे जाय । खुळे द्वारसे अथवा हारके छिये निश्चित स्थानसे शिवछिङ्कको मन्दिरमें है जाय। इन सबके अभावमें द्वार बंद करनेवाली शिलासे शत्य-मार्गसे अथवा उस शिलाके कपरसे होकर मन्दिरमें प्रवेशका विधान है। दरवाजेले ही महेश्वरको मन्दिरमें के जाया परंद्व उनका द्वारले स्पर्ध न होने दे। यदि देवालयका समारम्भ हो रहा हो तो फिसी कोणसे भी शिविक्षको मन्दिरके भीतर प्रविष्ट कराया जा सकता है। व्यक्त अथवा स्वृत्त शिवलिङ्गके मन्दिर-प्रवेशके लिये सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिये। घरमें प्रवेशका मार्ग द्वार ही है, इसका साधारण छोगोंको भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि बिना द्वारके घरमें प्रवेश किया जाय तो गोत्रका नाश होता है-धंबी मान्यता \$ 11 50---583 11

तदनन्तर पीटपर, द्वारके सामने शिविक्षको सापित करके नाना प्रकारके वार्चा तथा मङ्गलसूनक व्यनियोंके साथ उसपर दूर्वा और अक्षत चढ़ावे तथा 'समुक्तिक नमः'— ऐसा कहकर महापाशुपत-मन्त्रका पाठ करें । इसके बाद आचार्य गर्तमें रक्ते हुए घटको वहाँसे हटाकर मूर्तिगलकोंके साथ यनत्रमें स्थापित करावे और उसमें कुष्टुम आदिका केर करके, शक्ति और शक्तिमान्की एकताका चिन्तन करते हुए, ख्यान्त मूलमन्त्रका उस्वारण करके, उस आलम्बन-कक्षित घटका स्पर्शपूर्वक पुनः गर्तमें ही स्थापन करा दे । ब्रह्मभागके एक अंश, दो अंश, आधा अंश अथवा आटवें अंशतक या सम्पूर्ण ब्रह्मभागका ही गर्तमें प्रवेश करावे। फिर नाभि-पर्यन्त दीर्घाओं के साथ शीशेका आवरण वेकर एकाप्रचित्त हो। नीचेके गर्तको बास्से पाट है और कहें— भगवन् ! आप सुस्थिर हो जहरेंगे !! २५—-३० !!

तदनन्तर लिङ्गके स्थिर हो जानेपर सकल (सायय )
रूपवाले परमेश्वरका ज्यान करके, श्वत्यन्त-मूल्मन्त्रका
उक्षारण करते हुए, शिवलिङ्गके स्पर्शपूर्वक उसमें निष्कलीकरण-यास करे। जब शिवलिङ्गकी स्थापना हो रही हो। उस
समय जिस-जिस दिशाका आश्रय छे, उस-उस दिशाके
दिक्पाल-सम्मन्धी मन्त्रका उक्षारण करके पूर्णाहुति-पर्यन्त
होम करे और देखिणा दे। यदि शिवलिङ्गके शब्द प्रकट
हो अपवा उसका मुख्यभाग हिले या फट-फूट जाय तो
मूल-मन्त्रमे या बहुल्प' मन्त्रद्वारा सौ आहुतियाँ दे। इसी
प्रकार अन्य दोष प्राप्त होनेपर शिवशास्त्रोक्त शान्ति करे।
उक्त विभिने यदि शिवलिङ्गमें न्यासका विभान किया जाय
तो कर्ता दोषका मागी नहीं होता। तदनन्तर लक्षणस्पर्शस्प
पीठवन्य करके गौरीमन्त्रसे उसका लय करे। फिर पिण्डीमें
स्टिन्यास करे।। ३१—३५॥

लिङ्गके पार्श्वभागमें जो मंधि (छिद्र) हो, उसको बाल् एवं वज्रतेयसे भर दे। तत्यक्षान् गुरु मृतिपालकोंके साथ शान्तिकलशके आधे जलले शिवलिङ्गको नहलाकर, अन्य कलशों तथा प्रज्ञामृत आदिसे भी अभिषिक्त करे। पिर चन्दन आदिका लेम लगा, जगदीश्वर शिवकी पूजा करके, उमा-महेश्वर-मन्त्रोद्वारा लिङ्गमुद्रासे उन दोनोंका स्पर्श करे। इसके बाद लहाँ अध्वाओंके न्यासपूर्वक त्रितत्वन्यास करके, मृतिन्यास, दिक्पालन्यास, अङ्गन्यास एवं ब्रह्मन्यासपूर्वक श्वानशक्तिका लिङ्गमें तथा क्रियाशक्तिका पीठमें न्यास करनेके प्रशाद स्नान करावे॥ ३६—३९॥

गन्धका छेपन करके चूप दे और व्यापकरूपचे शिवका न्यास करें, इदय-मन्त्रद्वारा पुष्पमाला, चूप, दीप, नैवेध और पळ निवेदन करे । यथाशक्ति इन वस्तुऑको निवेदित करनेके पळात् महादेवजीको आन्त्रमन करावे । फिर विशेपार्घ्य देकर मन्त्र जरे और भगवान्के वरदायक हायमें उस जपको अर्पित करनेके प्रधात् इस प्रकार कहे—'हे नाथ! अवतक चन्द्रमा, सूर्य और तारोंकी स्थिति रहे, तबतक मृतींशों तथा मृतिपालकोंके साथ आप स्वेच्छापूर्वक ही इस मन्दिरमे सदा स्थित रहें।' ऐसा कहकर प्रणाम करनेके पश्चात् बाहर जाय और हृदय या प्रणव-मन्त्रते कृषम (नित्दिकेश्वर) की स्थापना करके, फिर पूर्ववत् बिल निवेदन करे । तत्पश्चात् न्यूनता आदि दोषके निराकरणके लिये मृत्युखय-मन्त्रते सी बार समिधाओंकी आहुति दे एवं शान्तिके लिये खीरसे होस करे ॥ ४०—४४॥

इसके बाद यों प्रार्थना करे--- भहाविमो ! ज्ञान अथवा अज्ञानपूर्वक कर्ममें जो बृटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण करें।' यों कहकर यथाशक्ति सुवर्ण, पशु एवं भूमि आदि सम्पत्ति तथा गीत-वाद्य आदि उत्सवः सर्वकारणभूत अम्बिकानाथ शिवको भक्तिपूर्वक समर्पित करे । तदनन्तर चार दिनोंतक लगातार दान एवं महान् उत्सव करें। मन्त्रज्ञ आचार्यको चाहिये कि उत्सवके इन चार दिनोंमेंसे तीन दिनीतक तीनी समय मुर्तिपालकोंके साथ होम करे और चांथे दिन पूर्णांदुति देकर, बहुरूप-सम्बन्धी मन्त्रसे चह निवेदित करे। सभी कुण्डोंमें सम्पाताहतिसे शोधित चह अर्पित करना चाहिये। उक्त चार दिनांतक निर्माल्य न हटावे । चौथे दिनके बाद निर्माल्य हटाकर, स्नान करानेके पश्चात् पूजन करे । सामान्य लिङ्गोमें साधारण मन्त्रोंद्वारा पूजा करनी चाहिये। लिङ्ग-चैतन्यको छोडकर स्थाणु-विसर्जन करे। असाधारण लिङ्गोंमें 'क्षमस्व' इत्यादि कहकर विरार्जन करे ॥ ४५---५० ॥

आबाहन, अभिन्यक्ति, विसर्ग, शक्तिरूपता और प्रतिष्ठा—ये पांच बातें मुख्य हैं। कहीं-कही प्रतिष्ठाके अन्तमें स्थिरता आदि गुणांकी सिद्धिके लिये सात आहुतियाँ देनेका विधान है। भगवान् शिव स्थिर, अप्रमेश, अनादि, बोध-खरूप, नित्य, सर्वव्यापी, अविनाशी एवं आत्मतृत 🕻 । महेश्वरकी संनिधि या उपस्थितिके लिये ये गुण कहे गये हैं। आहुतियोंका कम इस प्रकार है-- 'ॐ नमः विवाय स्विरो भव नमः स्वाहा।'--इत्यादि । इस प्रकार इस कार्यका सम्पादन करके शिव-कलशकी भाति दो कल्खा और तैयार करे। उनमेसे एक कल्हाके जलसे भगवान शिवको स्नान कराकरः दूसरा यजमानके स्नानके लिये रक्ले। (कहीं-कहीं 'कर्मस्थानाय धारयेत्।' ऐसा पाठ है। इसके अनुसार दूसरे कलशका जल कर्मानुष्टानके लिये स्थापित करे, यह अर्थ समझना चाहिये।) इसके बाद बलि देकर आन्तमन करनेके पश्चात् शिवकी आजासे बाहर जाय ।। ५१---५५ ॥

याग-मण्डपके बाहर मन्दिरकै ईशानकोणमें चण्डका

स्थापन-पूजन करे । फिर मण्डपमें धामके गर्मके बराबर .
उत्तम पीटपर आसनकी कत्यना फरके, पूर्ववत् न्यास, होम
आदिका अनुष्ठान करे । फिर ध्यानपूर्वक 'सधोजात'
आदिकी खापना करके, वहाँ ब्रह्माङ्गोद्वारा विधिवत् पूजन
करे । ब्रह्माङ्गोंका वर्णन पहले किया जा चुका है । अब
जिस प्रकार मन्त्रद्वारा पूजन किया जाता है, उसे सुनो—
'ॐ वं सखोजाताय हं फट् नमः ।' 'ॐ विं बामदेवाय
हं फट् नमः ।' 'ॐ वुं अद्योगय हं फट् नमः ।'
हसी प्रकार 'ॐ वें तत्पुरुवाय हूं फट् नमः' तथा 'ॐ
वों हंशानाय हं फट् नमः ।'—ये मन्त्र हैं । ॥ ५६—५९॥

इस प्रकार जप निवेदन करके। तर्पण करनेके पश्चात्। स्तुतिपूर्वक विशापना देकर चण्डेशरी प्रार्थना करे---- हे चण्डेश ! जबतक श्रीमहादेवजी यहाँ विराजमान हैं, तबतक तुम भी इनके समीप विषमान रहो । मैने अज्ञानवश जो कुछ भी न्यूनाथिक कर्म किया है, वह सब तुम्हारे कृपाप्रसादसे पूर्ण हो जाय । तुम स्वयं उसे पूर्ण करो । अहाँ बाणलिङ्ग (नर्मदेश्वर) हो, जहाँ चल लोहमय (मुवर्णमप्) लिङ्ग हो, जहाँ सिद्धलिङ्ग (ज्योतिर्लिङ्गादि) तथा म्वयम्भूलिङ्ग **हों, वहाँ और स**ब प्रकारकी प्रतिमाओंपर चढ़े हुए निर्माल्यमें चण्डेशका अधिकार नहीं होता है। अद्वैतमावना-युक्त यजमानपर तथा स्थण्डिलेश-विधिमें भी चण्डेशका अधिकार नहीं है । चण्डका पूजन करके स्नापक ( अभिषेक करनेताला गुरु ) स्वयं ही पतनी और पुत्रसहित यजमानको पूर्व-स्थापित कलगके जलसे स्नान कराने। यजमान भी म्नापक गुरुका महेक्वरकी भाति पूजन करके, धनकी कंजूसी छोड़कर, उन्हें भूमि और युवर्ण आदिकी दक्षिणा दे ॥ ६०-६४३ ॥

तत्पश्चात् पूर्तिपालकी तथा जपकर्ता ब्राह्मणोंकाः। ज्योतिषीका और शिल्पीका भी भलीभोंति विधिवत् पूजन

<sup>\*</sup> इन मन्त्रोके विषयमें पाठमेद मिलना है । सोमश्चमुकी कमैकाण्ड-कमावली'में ये मन्त्र इस प्रकार दिये गये हैं — ॐ चैं सखोजाताय हूं फट् नमः ।' ॐ चौं प्रशमनाय हूं फट् नमः ।'

<sup>ै</sup> बाणिको नके कोहे सिर्श्वासने स्वयम्भुवि । प्रतिभास च सर्वास न नण्डोऽधिकतो भवेत् । अद्देनभावनायुक्ते स्थण्डिकेशविधावपि ॥ (अस्वि० ९७ । ६२-६३ )

करके दीनों और अनायों आदिको भोजन करावे। इसके बाद यजमान गुरो इस प्रकार प्रार्थना करे— है मगवन् ! यहाँ सम्मुख करनेके लिये मैंने आपको जो कष्ट दिया है। वह सब आप श्रमा करें; क्योंकि नाथ ! आप करणाके सागर हैं, अतः मेरा सारा अपराध भूल जाय !' इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले यजमानको सतु इ अपने हाथसे कुद्दा, पुष्प और अक्षतपुद्धके साथ प्रतिष्ठाजनित पुण्यकी सत्ता समर्पित करें, जिसका स्वरूप चमकते हुए तारोंके समान दीतिमान है ॥ ६५—६८ ॥

तदनन्तर, पाशुपत-मन्त्रका जप करके, परमेश्वरको प्रणाम करनेके अनन्तर, भूतगणोंको बिल अपित करे और इस प्रकार उन सबको समीप लाकर यों निवेदन करे— 'आपलोगोंको तबतक यहाँ त्थित रहना चाहिये, जबतक महावेबजी वहाँ विराजमान है।' वन्त्र आदिसे युक्त याग-मण्डपको गुरू अपने अधिकारमें ले ले तथा समस्त उपकरणोंसे युक्त स्नागन-मण्डपको शिल्पी ग्रहण करे। अन्य देवता आदिको आगमोक्त मन्त्रोंद्वारा स्थापना करनी चाहिये। सूर्यके वर्णमेदके अनुसार उन देवता आदिके वर्णमेद समझने चाहिये। वे अपने तैजस-तक्त्रमे स्थास हैं— ऐसी भावना करनी चाहिये। साध्य आदि देवता, सिराएँ, ओपधियाँ, क्षेत्रपाल और किनर आदि —ये सब पृथ्वीतत्त्वके आश्रित हैं। कहीं कहीं सरस्वती, लक्ष्मी और नदियोंका स्थान जलमे बताया गया है।। ६९—७३।।

भुवनाधिपतियोंका स्थान वही है, जहाँ उनकी स्थिति है। अहंकार, बुद्धि और प्रकृति —ये तीन तस्व ब्रह्माके स्थान हैं। तन्मात्रांस लेकर प्रधान पर्यन्त तीन तस्व ब्रह्माके स्थान हैं। तन्मात्रांस लेकर प्रधान पर्यन्त तीन तस्व ब्रीहरिके स्थान हैं। नाटयेश, गण, मातृका, यक्षराज, कार्तिकेय तथा गणेशका स्थान अण्डलादि शुद्ध विद्यान्ततस्व है। भायांश देशसे लेकर शक्ति-पर्यन्त तस्व शिवा, शिव तथा उप्रतंजवाले मूर्यदेवका स्थान है। स्थापनाकी सामग्रीमें लिये ईश्वर-पर्यन्त पद बताया गया है। स्थापनाकी सामग्रीमें जो कूर्म आदिका वर्णन किया गया है तथा जो रल आदि पाँच वस्तुएँ कही गयी हैं, उन सबको देवपीठके गर्तमें डाल दे, परंतु पाँच ब्रह्मशिलाओंको उसमें न डाले॥ ७४-७७५ ॥

मन्दिरके गर्भका छः भागोंमें विभाजन करके छटे भागको त्याग दे और पाँचवें भागमें देवताकी स्थापना करे । अथवा मन्दिरके गर्भका आठ भाग करके सातवें भागमें प्रतिमाओंकी स्थापना करे तो वह सुखावह होता है । तथ अथवा चित्रमय विग्रहकी स्थापनामें पञ्चभूतोंकी चारणाओं- हारा विश्वदि होती है । वहाँ स्नान आदि कार्य जलसे नहीं, मानसिक किये जाते हैं । वैसे विग्रहोंको शिस्त्र एवं रत्न आदिके भवनमें रखना चाहिये । उनमें नेत्रोनमीस्न तथा आसन आदिकी कस्पना अभीष्ट है । इनकी पूजा जलरहित पुष्टोंसे करनी चाहिये, जिससे चित्र दूषित न हो ॥७८-८१॥

अब चल लिङ्गोंके लिये स्थापनाकी विधि बतायी जाती है। गर्मस्थानके पाँच अथवा तीन भाग करके एक भागको छोड़ वे और तीसरे या कूसरे भागमें चल लिङ्गकी स्थापना करे। इसी प्रकार उनके पीटोंके लिये भी करना चाहिये। लिङ्गोंमें तत्त्वमेदने पूजनकी प्रक्रियामें मेद होता है। स्फटिक आदिके लिङ्गोंमें इक्ष्मन्त्रते ( अथवा स्विध्ननन्त्रते ) विधिवत् संस्कार होना चाहिये। इसके सिवा वहाँ ब्रह्मशिल एवं रलप्रभृतिका निवेदन अपेक्षित नहीं है।। ८२-८४।

पिण्डकाकी योजना भी मनसे ही कर लेनी चाहिये ! स्वयम्भूलिक और वाणलिक आदिमे संस्कारका नियम नहीं है । उन लिक्नोंको संहिता-मन्त्रोंसे स्नान कराना चाहिये ! वैदिक विधिसे ही उनके लिये न्यास और होम करना चाहिये । नदी, समुद्र तथा रोह — इनके स्थापन करानेका विधान पूर्ववत् है ॥ ८५-८६ ॥

इहस्रोकमें जो मृत्तिका आदिके अथवा आटे आदिके विवलिक्षका पूजन किया जाता है, वह तात्कालिक होता है। अर्थात् पूजन कालमें ही लिक्ष-निर्माण करके वीक्षणादि विधानसे उसकी शुद्धि करें। तस्मक्षात् विधिवत् पूजन करना चाहिये। पूजनके पश्चात् मन्त्रोंको लेकर अपने-आपमें खापित करें और उस लिक्षको जलमें डाल दें। एक वर्षतक ऐसा करनेसे वह लिक्ष और उसका पूजन मनोवाञ्चित फल देनेवान्त्र होता है। विष्णु आदि देवताओंकी स्थापनाके मन्त्र अलग हैं। उन्होंके द्वारा उनकी स्थापना करनी चाहिये॥ ८७-८९॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'शिव-प्रतिष्ठाकी विधिका वर्णन' नामक सत्तानवेदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७ ॥

पाठामारके अनुसार वहाँ पीठके ही संस्कारका निवस है, किन्नका नहीं ।

## अट्टानबेवाँ अध्याय गौरी-प्रतिष्ठा-विधि

भगयान् शिव कहते हैं स्कन्द ! अब मैं पूजा-सिंहत गौरीकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा, सुनो । पूर्ववत् मण्डप आदिकी रचना करके देवीकी स्थापना एवं शय्याधिवायन करे । पूर्वोक्त मन्त्रों और मूर्त्यादिकोंका न्यास करके आत्मतत्व, विद्यातत्त्व और शिवतत्त्वका परमेश्वरमें स्थापन करे । तदनन्तर पराशक्तिका न्यास, होम और जर पूर्ववत् करके क्रियाशक्तिम्बरूपणी पिण्डीका संघान करे । सर्वन्यापिनी पिण्डीका घ्यान करके वहाँ रक्त आदिका न्यास करे । इस विधिणे पिण्डीकी स्थापना करके उमके ऊपर देवीको स्थापित करे ॥ १ ४ ॥

网络医乳糖黄黄素 医多克氏病 机氯酚 网络人名西班牙

वे देवी परभशक्तिस्वरूपा हैं। उनका अपने ही मन्त्रभे सिंह-न्यासपूर्वक स्थापन करे। तदनन्तर, पीठमें क्रियाशक्तिका और देवीके विग्रहमें शानशक्तिका न्यास करे। इसके बाद सर्वव्यापिनी शक्तिका आवाहन करके देवीकी प्रतिमामें उसका नियोजन करे। फिन पशिवा' नामवाली अम्बिका देवीका स्पर्शपूर्वक पूजन करेक। ५-६॥

पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं — अं आधारशक्तये नमः। अ कृतीय नमः। अ कृतिया कृतिया नमः। अ कृतिया कृतिय कृतिया कृतिया कृतिय कृतिय कृतिय कृतिय कृतिय कृतिय कृतिय

क्रियाचे नसः ।'--इन सन्त्रीदारा पुष्टिः, ज्ञाना एवं क्रिया-शक्तिका पूजन करे ॥ ७---१०॥

ॐ नालाय नमः।ॐ रं धर्मीय नमः।ॐ रं ज्ञानाय नमः। ॐ वैराज्याय नमः ।ॐ अधर्मीय नमः।ॐ रं अज्ञानाय नमः । ॐ अवैराज्याय नमः। ॐ अनेश्वरीय नमः।'

- इन मन्त्रींद्वारा वाक् आदि शक्तियोंकी पृजा करे । कि गौं गांबीसमाय नमः । कि गौं गौरीसूर्तये नमः ।' अत्र गौरीका मूल्पन्त्र बताया जाता है कि ही सः महागौरि स्द्वन्त्रिते स्वाहा गौर्ये नमः । कि गां हन्याय नमः, किंगीं शिरसे स्वाहा । कि गूं शिकाये वपट्र कि गैं कवचाय हुम् । के गौं नेत्रप्रयाय वौषट् । कि गः अकाय फट् । कि गौं विद्यानकाक्ष्ये नमः ।' —इन मन्त्रींसे शिका आदिकी पृजा करे ॥ ११—१५॥

की पूजा करे । पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादि देवताओं का पूजन करे । पूर्वादि दिशाओं में इन्द्रादि देवताओं का पूजन करे । इनके मन्त्र पहले बताये गये हैं । 'कैं खुं सुभगाये नमः ।' - इसने सुभगाका, 'कैं हीं लिखताये नमः ।' के हैं कामिन्ये नमः ।' कैं हैं कामम्याकिन्ये नमः ।' -- इन अन्त्रों गीरोकी प्रतिष्ठा, पूजा और जप करनेथे उपासक सब बुक्त पा लेता है ।। १६ १७ ॥

इरा प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भौती-प्रतिष्ठा-विधिकः वर्णन भागक अहानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ०.८ ॥

\* पाठान्तरके अनुसार 'अमुकेशी' इत्यादि नाममे उनका स्पर्शपूर्वक पूजन करे । यथा— रामध्ये नमः । मृष्णोइये नमः ।' इत्यादि । विस्ताद क्षिया विकार क्ष्मिकाण्ड-कानावली'में इन मन्त्रों के स्वस्त्य और बीज कुछ मित्र रूपमें निलने हैं । अनः उन्हें अविकार क्ष्मि वहाँ उद्घा किया जाता है— के भी आधारशक्तये नमः । के हं कत्रराय नमः । के का अधार्य नमः । के का किसाय नमः । के का किसाय नमः । के का अधार्य नमः । के का किसाय नमः । के का किसाय नमः । के का का विद्याय नमः । के का का विद्याय नमः । के का विद्याय नमः । के का का का विद्याय नमः । के का विद्याय नम

•



श्रीराम-अवनार

श्रीराम विचाह

22 20 20 20



श्रीराम-बनगमन

ा आंशपुर प**्**र

श्राराम-गज्याभिषेक

afame als

## निन्यानवेवाँ अध्याय सर्यदेवकी स्थापनाकी विधि

भगवान् शिव बोले-स्फन्द । अव मैं स्परिककी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा । पूर्ववत् मण्डप-निर्माण और स्तान आदि कार्यका सम्पादन करके। पूर्वोक्त विधिसे विद्या तथा साझ सूर्यदेवका आसन-शब्यामें न्यास करके त्रितत्त्वका, ईश्वरका तथा आकाशादि पाँच भूतोंका न्यास करे ।। १-२ ।।

पूर्ववत् शुद्धि आदि करके पिण्डीका शोधन करे। फिर खदेशपद-पर्यन्त तत्त्व-पञ्चकका न्यास करे । तदनन्तर

सर्वतोमुखी शक्तिके साथ विधिवत् स्थापना करके। गुरु सूर्य-सम्बन्धी मन्त्र बोलते हुए। शक्तयन्त सूर्यका विधिवत् खापन करे ॥ ३-४ ॥

श्रीसर्यदेवका स्वाम्यन्त अथवा पादान्त नाम रक्खे । ( यथा विक्रमादित्य-स्वाभी अथवा रामादिस्यपाद इत्यादि ) सूर्यके मन्त्र पहले बताये गये हैं। उन्हींका स्थापनकालमें भी साक्षात्कार ( प्रयोग ) करना चाहिये ॥ ५ ॥

इस प्रकार आदि आरनेय महाप्राणमें 'सूर्य-प्रतिष्ठा-विधिका वर्णन' नामक निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

### सौवाँ अध्याय द्वारप्रतिष्ठा-विधि

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द । अत्र मैं द्वारगत प्रतिष्ठाकी विधिका वर्गन करूँगा । द्वारके अङ्गभूत उपकरणींका कसैले जल आदिमे संस्कार करके उन्हें शय्यापर रक्ले । द्वारके मूल, मध्य और अग्रभागोंमें आत्मतत्त्वः विद्यातत्त्व और शिवनत्त्वका न्यास करके सनिरोधिनी मुद्राद्वारा उनका निरोध करे। फिर तदनुरूप होम और जप करके, द्वारके अधोमागमे अनन्त देवताके मन्त्रसे बास्तु-देवताफी पूजा करे । वहीं रत्नादि-पञ्चक स्थापित करके शान्ति-होम करे। तत्पश्चात् जीः सरसीं। बरहंटा, ऋदि ( ओषधियशेष ), बृद्धि ( ओपधिविशेष ), पीली सरसीं, महातिल, गोमृत् ( गोपीचन्दन ), दरद (हिक्कुल या खिंगरफ ), नागेन्द्र (नागकेसर ), मोहिनी ( त्रिपुरमाली या पोई ), लक्ष्मणा ( सफेद कटेहरी ), अमृता ( गुरुचि ), गोरोचन या लाल कमल, आरम्बध ( अमलताश ) तथा दूर्वा-इन ओपिथोंको मन्दिरके नीचे नींबमें डाले तथा इनकी पोटली बनाकर दरवाजेके ऊपरी भागमें उसकी रक्षाके लिये यांध दे। बाँधते समय प्रणव-मन्त्रका उचारण करे ।। १-५ ॥

दरबाजेको कुछ उत्तर दिशाका आश्रय लेकर स्थापित करना चाहिये । द्वारके अधोभागमें आत्मतत्त्वका, दोनी बाजुओंमें विद्यातत्त्वकाः आकाशदेश (खाळी जगह ) में तथा सम्पूर्ण द्वार-मण्डलमें सर्वन्यापी शिवतत्त्वका न्यास करे । इसके बाद मूल-मन्त्रनं मधेशनाथका न्यास करना चाहिये । द्वारका आश्रय लेकर रहनेवाले नन्दी आदि द्वारपार्लीके लिये 'नमः' पद्धे थुक्त उनके नाम-मन्त्रीदारा सौ या पचास आहतियाँ दे। अथवा शक्ति हो तो इसले दूनी आहुतियाँ दे ॥ ६-८ ॥

न्यूनातिरिक्तता-सम्बन्धी दोषने खुटकारा पानेके छिये अञ्च-मन्त्रते सी आहुतियाँ दे । तदनन्तर पहले बताये अनुसार दिशाओं में बिल देकर दक्षिणा आदि प्रदान करे ॥ ९ ॥

इस प्रकार आदि जाग्नेम महापुराणमें १ द्वार-प्रतिष्ठाकी विविका वर्णन ? नामक सीवाँ अध्याम पुरा हुआ ॥ १०० ॥

# एक सो एकवाँ अध्याय

प्राप्ताद-प्रतिप्रा

भगवान् शिव कहते हैं - स्कन्द ! अव में प्रासाद ( मन्दिर ) की स्थापनाका वर्णन करता हूँ । उसमें चैतन्थका सम्बन्ध दिला रहा हूँ। जहाँ मन्दिरके गुंबजकी समाप्ति होती

है, वहाँ पूर्ववेदीके मध्यभागमें आधारशक्तिका चिन्तन करके ेप्रणव-मन्त्रते कमलका न्यास करे। उसके ऊपर सुवर्ण आदि धातुओं मेरे किसी एकका बना हुआ कळ्य स्थापित करें । उसमें पञ्चगन्यः मधु और दूभ पड़ा हुआ हो । रल आदि पाँच वस्तुएँ ढाली गयी हों । कलशपर गम्धका लेप हुआ हो । वह वस्त्रते आवृत हो तथा उसे सुगन्धित पुष्योंसे सुवासित किया गया हो । उस कल्काके मुखमें आम आदि पाँच वृश्वोंके पस्लव बाले गये हों । इदय-मन्त्रसे इदय-कमल्की भावना करके उस कलशको वहाँ स्थापित करना चाहिये ।। १—१३ ।।

तदनन्तर गुढ पूरक प्राणायामके हारा क्वासको भीतर केंकर, हारीरके हारा एकलीकरण क्रियाका सम्पादन करके, ह्य-सम्बन्धी मन्त्रसे कुम्मक प्राणायामहारा प्राणवायुको भीतर अवबद्ध करे । फिर भगवान् शंकरकी आज्ञाने सर्वात्माने अभिन्न आस्मा (जीवचैतन्य) को जगावे । तत्यक्षात्, रेचक प्राणायामद्वारा द्वादशान्त स्थानसे प्रज्वलित अग्निकणके समान जीवचैतन्यको लेकर कलक्षके भीतर स्थापित करे और उसमें आतिवाहिक द्यरिस्का न्यास करके उसके गुणोंके बोधक काल आदिका एवं ईश्वरमहित पृथ्वी-पर्यन्त तत्व-गमुदायका भी उसमें निवेश करे ॥ ४-०॥

इसके बाद उक्त कलशमें दस नाहियों। दम प्राणं।

(पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय तथा मन, बुद्धि और अहंकार —हन) तेरह हन्द्रियों तथा उनके अभिपतियोंकी भी उस कल्हामे स्थापना करके, प्रणव आदि नाम-मन्त्रोंने उनका पूजन करे। अपने-अपने कार्यके कारक रूपसे जो मायापाशके नियामक हैं, उनका, प्रेरक विद्येश्यरोंका तथा एवंग्यापी शिवका भी अपने-अपने मन्त्रद्वारा वहाँ न्यास और पूजन करे। समस्त अङ्गांका भी न्यास करके अवरोधिनी-मुद्राद्वारा उन सबका निरोध करे। अथवा सुबर्ण आदि धन्तुआंद्वारा निर्मित पुरुषकी आकृति, जो टीक मानव-दारीरके तुल्य हो, लेकर उमे पूर्ववर् पञ्चगन्य एव करते जन्द आदिसे सस्कृत (शुद्ध) करे। फिर उसे श्रम्यापर आपीन करके उमागति कददेवका स्थान करने हुए शिव मन्त्रसे उम पुरुष-शरीरमे न्यापक स्थान करने हुए शिव मन्त्रसे उम पुरुष-शरीरमे न्यापक स्थान करने उमागति कर के स्थान करने हुए शिव मन्त्रसे उम पुरुष-शरीरमे न्यापक स्थान करने स्थान कर से स्याम स्थान कर से स्थान

उनके गानेधानंत्र लिये होमः प्रोक्षणः स्पर्धा न्य जप करं। गांनिधापन तथा नेशान आतंद साम कार्य न्यापना विभागण्यंक करे। इस प्रधान प्रकृति-पर्यन्त स्पायका नारा विभाग पूर्व करके उस पुरुषको पूर्योक्त करूमन स्थापित कर दे।। १८८३ ।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यासाद-प्रतिष्ठानी विधिका वर्णन नामक एक सा एक में अध्यान पूरा हुन्या ॥ १०९ ॥

# एक मौ दोवाँ अध्याय

#### ध्वजारोपण

भगवान् शंकर कहते हैं—स्कन्द | देव मिन्दरं | शिखरं प्रजावण्ड एवं ध्वानकी प्रतिष्ठ। जिम प्रकार चनायी गयी है। उसका तुमसे वर्णन करता हूँ | शिखरं आधे भागमें शुल्का प्रवेश हो अथवा सम्पूर्ण शुल्के आधे भागका शिखरमें प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिये। हैं हैं। के बने हुए मिन्दरमें लक्ष्मीका शुल् होना चाहिये और प्रम्तर-निर्मित मिन्दरमें प्रस्तरका । विष्णु आदिके मिन्दरमें कल्डाको चक्रसे संयुक्त करना चाहिये। वह कल्डा देवमूर्तिकी मापके अनुरूप ही होना चाहिये। कल्डा यदि जिश्लसे युक्त हो तो अग्रचूल्य या अग्रचूह नामसे प्रसिद्ध होता है ॥ १-३॥

यदि उसके मस्तक-भागमें शिवलिक हो तो उसे 'ईश शूल' कहते हैं । अथवा शिरोभागमें विजीर नीवृकी आकृतिने युक्त होनेपर भी उसका यही नाम है । शैव-शास्त्रोंमे वैसे न्यूटका वर्णन मिलता है। जिसकी उपाद क्ष्मावेदीके वरावर अथवा ज्ञावेदीके आधे मापकी हो, वह विश्व-ध्वज' कहा गया है। अथवा उपका मान दण्डके बरावर या अपनी इच्छाके अनुसार रक्षे। जो पीठको आवेष्टित कर हो, वह पाहाध्वज' कहा गया है। चौदह, नी अथवा छः हाथोके मापका दण्ड कमशः उत्तम, मध्यम और अभम माना गया है—यह विद्वान् पुरुषोद्वारा जाननेके योग्य है। ध्वजका दण्ड बांसका अथवा साख् आदिका हो तो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेबाला होता है। ४-७॥

यह श्वज आरोपण करते समय यदि टूट जाय तो राजा अथवा यजमानके लिये अनिष्टकारक होता है—ऐसा जानना चाहिये । उस दशामें बहुरूप-मन्त्रद्वारा पूर्वबत् शान्ति करे । द्वारपाल आदिका पूजन तथा मन्त्रींका तर्पण करके चल और उसके दण्डको अख-मन्त्रसे नहलावे । गुरू इसी मन्त्रसं ध्वजका प्रोधण करके मिद्दी सथा कमेले जल आदिसे मन्दिरको भी रनान करावे । चुल्क (अवजके ऊपरी भाग) मे गन्धादिका लेर करके उसे वक्कसे आच्छादित करें। किर पूर्ववत् उसे शस्यापर स्वकर उसमें लिङ्गको भाति न्याभ करना चाहिये। परंतु चुलकमे जानशक्ति और कियाशक्तिका न्यास न करें। वहाँ विशेषार्थ-बोधिका चतुर्थों भी बाञ्छित नहीं है और न उसके लिये कुम्म या कुण्डकी ही करपना आयश्यक है।। ८ १२।।

दण्डमें आत्मतत्त्वका विद्यातत्त्वका तथा सद्योजात आदि यांच मुखांका न्याग करे । फिर ध्यजंमे जिवतत्त्वका न्यास करे । वहां निष्कल शिवका न्यास करके हृदय आदि अङ्गांकी पूजा करे । तदनन्तर मन्त्रक गुरु ध्वज और ध्यजाप्रभागमें सनिधीकरणके लिये फडन्त संहिता-भन्त्रीं-हारा प्रत्येक भागमें होम करे । किनी और प्रकारसे भी कहीं जो ध्यज-संस्थाग किया गया है, वह भी इस प्रकार अस्त्र याग करके ही करना चाहिये । ये स्पर वाने मनीपी पुरुषोने करके दिखायी है ॥ १३—१५%।

सन्दिरको नहलाकर, पुष्पद्वार और वस्त्र आदिमे विस्वित करके, जहानेदीके ऊपरी भागमें त्रितन्त्र आदिका न्यास, होम आदिका विधान एवं शिवका पृथंवत् पृजन करके, उनके सवतन्त्रमय न्यापक स्वरूपका ध्यान करते हुए न्यापक न्याम करे। भगवान विश्वके चरणारिवन्दमे अनन्त एवं काल्डद्रकी भावना करके पीठमे कृष्माण्ड, हाटक, पानाल तथा नरकोंकी भावना करे। नदनन्तर सुबनों, लोकपालों तथा शतकहादिने विरे हुए इस ब्रह्माण्ड-का ध्यान करके जहानेद्रीमें स्थापिन करे। १६६-१९ई॥

पृथ्वी जल, तेज, बायुः आकाशरूप पद्माष्टकः मर्वावरणसंक्षकः बुद्धियोन्यष्टकः योगाष्टकः प्रस्य-पर्यन्त रहनेबास त्रितृणः पटस्य पुरुष और नाम सिंह—हम

समका भी अङ्गावेदीमें चिम्तन करें। किंद्र मंखरी बेदिकार्से विधादि चार तत्त्वोंकी भावना करें। कण्डमें माथा और एदका, अमलसार्में विधाओंका तथा कल्डामें ईश्वर-बिन्दु और विद्येश्वरका चिन्तन करें। चन्द्रार्धस्यक्प शूलमें जटाज्द्रकी भावना करें। उसी शूलमें त्रिविध शक्तियोंकी तथा दण्डमें नाभिकी भावना करके ध्वजमें कुण्डलिनी शक्तिका चिन्तन करें। इस प्रकार मन्दिरके अवयवोंसे विभिन्न तत्त्वोंकी भावना करनी चाहिये।। २०-२४५।।

जगतीन धाम (प्रासाद या मन्दिर) का तथा पिण्डिका-ने लिक्कका संधान करके दोष सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत् करना चाहिये। इसके बाद गुरु वार्धों के मक्कमय दोष तथा वेदध्वनिके साथ मूर्तिधरीसहित शिवरूप मूलवाले ध्वज-दण्डको उटाकर जहाँ मन्त्रोक्चारणपूर्वक शक्तिमय कमलका न्यास हुआ है तथा रत्नादि-पञ्चकका भी न्यास हो गया है। वहाँ आधार-भूमिमें उसे स्थापिन कर है।। २५-२६॥

जय प्रासाद-शिलरपर ध्वज लग नाय, तय यजना। अपने मित्रीं और बन्धुओं आदिके साथ मन्दिरकी परिक्रमा करके अभीष्ठ फलका भागी होता है। गुरुको चाहिये कि वह अल्ल आदिके साथ पाशुपतका चिरकालतक चिन्तन करते हुए उन सबके शल्युक अधिपतियोंको मन्दिरकी गभाके लिये निवेदन करे। न्यूनता आदि दोपकी शान्तिके लिये होम, दान और दिन्बलि करके यजमान गुरुको दक्षिणा दे। ऐसा करके वह दिख्य धाममें जाता है।

प्रतिमाः लिङ्ग और वेदीके जितने परमाणु होते हैं। उतने सहस्र युगीतक मन्दिरका निर्माण एवं प्रतिष्ठा करनेवाला यजमान दिव्यलोकमें उत्तम भोग भोगना है। यही उसका प्राप्तव्य फल है।। ३०।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुगणमें ध्वजारोपणादिकी विधिका वर्णन शनामक एक सौ दोवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०२॥

### एक सौ तीनवाँ अध्याय शिवलिक आदिके जीणोंद्वारकी विधि

भगवान शंकर कहते हैं—स्तन्द ! जीणं आदि लिङ्गोंके विभिवत उदारका प्रकार बता यहा हूँ। जिसका चिह्न गिट गया हो, जो टूट-फूट गया हो, मैल आदिने स्कूल हो गया हो, वज्रमे आहत हुआ हो, सम्पुटित (बंद) हो। फट गया हो, जिसका अज्ञ-भज्ञ हो गया हो सचा जो इसी नरहके अन्य विकारीने ग्रन्त हो-मंसे दूपित लिज्नोंकी पिण्डी तथा चुषभका तत्काल त्याग कर; देना चाहिये ॥ १---२॥

जो विषिक्ष किसीके द्वारा चालित हो या स्वयं चिलत हो। अस्यन्त नीचा हो गया हो। विषम स्थानमें स्थित हो। जहाँ दिक्सोह होता हो। जो किसीके द्वारा गिरा दिया गया हो अथवा जो मध्यस्य होकर भी गिर गया हो—ऐसे लिङ्गकी पुनः ठीकसे स्थापना कर देनी चाहिये। परंतु यदि वह मणरहित हो। तभी ऐसा किया जा सकता है। यदि वह नदीके जलप्रवाहदारा वहाँमे अन्यत्र हटा दिया जाता हो तो उम स्थानमे अन्यत्र भी शास्त्रीय विधिके अनुमार उसकी स्थापना की जा सकती है। जो शिवलिङ्ग अच्छी तरह स्थित हो। सुहद हो। उसे विचलित करना या चलाना नहीं चाहिये॥ २—५॥

जो अस्थिर या अहड हो, उम शियिलक्कि यदि चालित करे तो उमकी शान्तिके लिये एक सहस्र थाहृतियाँ दे तथा सौ आहृतियाँ देकर पुनः उसकी स्थापना करे। जीर्णता आहि दोपोंने युक्त शियिलक्कि भी यदि नित्यपूजा-अर्चा आदिसे युक्त हो तो उसे सुस्थित ही रहने दे; चालित न करे। जीर्णांद्धारके लिये दक्षिण-दिशामें एक मण्डप बनावे। ईशानकोणमें पश्चिम हारका एक काटक लगा दे। द्धारपूजा आदि करके, वेशीपर शिवजीकी पूजा करे। इसके बाद मन्त्रीक। पूजन ओग तर्गण करके वास्तु-देवताकी पूच्यत् पूजा करे। तरनन्तर बाहर जा, दिशाओमें यलि दे, स्वय आचमन करनेके पश्चात् गुरू ब्राह्मणोंको भोजन करावे। तरप्रश्चात् भगवान् शंकरको इस प्रकार वित्रति दे—॥६८८॥

शाम्भो ! यह लिझ दोषयुक्त हो गया है । इसके उद्धार करनेने शान्ति होगी—एंसा आपका वचन है । अतः विधिपूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है । शिव ! इसके लिये आप मेरे भीतर स्थित होइये और अधिष्ठाता बनकर इस कार्यका सम्पादन कीजिये ।' देवेश्वर शिवको इस प्रधार विश्वति देकर सधु और षृतमिश्रित खीर एवं दूर्वाहारा मूल-मन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ देकर शान्ति-होमका कार्य सम्यन्त करे । तदनन्तर लिझको स्नान कराकर वेदीपर इसकी पूजा करे । पृजनकालमें 'के स्थापकेक्तराय विश्वाय नमः ।' इस मन्त्रका उन्चारण करे । अङ्गपूजा

और अङ्गन्यासके सन्त्र इस प्रकार हैं— क स्थापकेश्वराय हरवाय नमः । क स्थापकेश्वराय शिरते स्वाहा । क स्थापकेश्वराय शिक्षाये ववट् । क स्थापकेश्वराय कवणाय हुन् । क स्थापकेश्वराय नेत्रत्रयाय वीषट् । क स्थापकेश्वराय अस्त्राय फट् ।' ॥ ९–१३ ॥

तत्रश्चात् उस शिवलिङ्गके आश्रित रहनेवाले भूतको अस्त्र-मन्त्रके उचारणणृश्क सुनावे— श्विदि कोई भूत-प्राणी यहाँ इस लिङ्गका शाश्रय लेकर रहता है, वह भगवान् शिवकी आज्ञाने इस लिङ्गको त्यागकर जहाँ इच्छा हो, वहाँ चला जाय। अव यहाँ विद्या तथा विद्येश्वरोंके साथ साक्षात् भगवान् शम्भु निवास करेंगे। इसके बाद पाशुपत-मन्त्रमे प्रत्येक भागके लिये सहस्र आहुतियाँ देकर शान्ति-जलभे प्रोक्षण करें। फिर कुशोद्वारा स्पर्श करके उक्त मन्त्रको जये॥ १४-१६॥

तदनन्तर, विलोम-क्रममे अर्घ्य देकर लिक्क और पिण्डिकामे स्थित तत्त्वां। तत्त्वाधिपतियां और अष्ट मूर्तीश्वरीका गुरु म्वर्णपादाने विसर्जन करके वृष्मके कंधेपर स्थित रख्जु-द्वारा उसे बॉषकर ले जाय तथा जनममुदायके साथ शिव-नामका कीर्तन करते हुए, उस बुपम (निद्दिकेश्वर) को जल्में डाल दे। फिर मन्त्रज्ञ आचार्य पृष्टिके लिये सौ आहुतियाँ दे। दिकालोंकी तृति तथा वास्तु-शुद्धिके लिये मी सौ-सौ आहुतियोंका होम करे। तत्त्रभात् महापाश्चपत-मन्त्रने उस मन्दिरमें गन्नाकी व्यवस्था करके, गुरु वहाँ विधिपूर्वक दूसरे लिक्कि स्थापना करे। अमुरा, मुनियाँ, देवताओं तथा नत्त्ववेत्ताओंद्वारा स्थापित लिक्क जीर्ण या मन्त हो गया हो तो भी विधिकं द्वारा भी उने चालित न करे। १९७-२१॥

जीर्ण-मन्दिरके उद्धारमें भी यही विधि काममें लानी चाहिये। मनत्रगणंका लक्कमे न्यास करके दूसरा मन्दिर तैयार करावे। यदि पहलेकी अपेक्षा मन्दिरको संकुचित या छोटा कर दिया जाय तो कर्तांकी मृत्यु होती है और विस्तार किया जाय तो धनका नादा होता है। अतः प्राचीन मन्दिरके द्रव्यको लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहलेके मन्दिरके बराबर ही उम स्थानपर नृतन मन्दिरका निर्माण करना चाहिये॥ २२-२३॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महत्पुराणमें जीर्णोद्धारकी विविका वर्णन ' नामक एक सौ तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१०३॥

# एक सो चारवाँ अध्याय

#### प्रासादके लक्षण

भगवान् शंकर कहते हैं - व्यजामें मयूरका चिह्न भारण करनेवाले स्कन्द ! अब मैं प्रासाद-सामान्यका लक्षण कहता हूँ । बौकोर क्षेत्रके चार भाग करके एक भागमें भित्तियों (दीवारों )का विस्तार हो । बीचके भाग गर्मके रूपमें रहें और एक भागमें पिण्डिका हो । पाँच भागवाले क्षेत्रके भीतरी भागमें तो पिण्डिका हो, एक भागका विस्तार छिद्र (शून्य या लाली जगह ) के रूपमें हो तथा एक भागका विस्तार दीवारोंके उपयोगमें लाया जाय । मध्यम गर्भमें दो भाग और ज्येष्ठ गर्भमें भी दो ही भाग रहें ! किंद्र कनिष्ठ गर्भ तीन भागोंसे सम्यन्न होता है; शेष आठवाँ भाग दीवारोंके उपयोगमें लाया जाय, ऐसा विधान कहीं-कहीं उपलब्ध होता है ॥ १-३३ ॥

छः भागोंद्वारा विभक्त क्षेत्रमें एक भागका विस्तार दीवारके उपयोगमें आता है, एक भागका विस्तार गर्भ है और दो भागोंमे पिण्डिका स्थापित की जाती है। कहीं-कहीं दीवारोंकी ऊँचाई उसकी चौड़ाईकी अपेशा हुगुनी, सवा दो गुनी, दाई गुनी अथवा तीन गुनी भी होनेका विधान मिलता है। कहीं-कहीं प्रासाद (मन्दिर) के चारों ओर दीवारके आधे या पौने विस्तारकी जगत होती है और चौथाई विस्तारकी नेमि । बीचमें एक तृतीयांशकी परिधि होती है। वहाँ रथ बनवावे और उनमें नामुण्ड-मेरव तथा नाख्येशकी स्थापना करे । प्रासादके आधे विस्तारमें चारों ओर बाहरी भागमें देवताओं के लिये आठ या चार परिक्रमाएँ बनवावे । प्रासाद आदिमें इनका निर्माण वैकल्पिक है। चाहे बनवावे, चाहे न बनवावे ॥४-८३॥

आदिस्योंकी स्थापना पूर्व दिशामें और स्कन्द एवं अग्निकी प्रतिष्ठा वायव्य-दिशामें करनी चाहिये। इसी प्रकार यम आदि देवताओंकी भी स्थिति उनकी अपनी-अपनी दिशामें मानी गयी है। शिखरके चार भाग करके नीचेके दो भागोंकी 'शुकनासिका' (गुंबज) संशा है। तीसरे भागमें वेदीकी प्रतिष्ठा है। इससे आगेका जो भाग है, वही 'अमलसार' नामसे प्रसिद्ध 'कण्ठ' है। वैराज, पृष्पक, कैलास, मणिक और त्रिविष्ठप-ये पाँच ही प्रासाद मेकके शिखरपर विराजमान हैं। (अतः प्रासादके ये ही पाँच मुख्य मेद माने गये हैं।)॥ ९-११ई॥

इनमे पहला 'वैराज' नामबाला प्रासाद चतुरस (चौकोर) होता है। दूसरा (पुष्पक) चतुरसायत है। तीसरा (कैलास) इताकार है। चौथा (प्रणिक) इतायत है तथा पाँचवाँ (त्रिविष्टप) अष्टकोणाकार है। इनमेंसे प्रत्येकके नौ-नौ मेर होनेके कारण कुल मिलकर पैतालीस मेर हैं। पहला प्रासाद मेक, दूसरा मन्दर, तीसरा बिमान, चौथा भद्र, पाँचवाँ सर्वतोभद्र, छटा बचक, सतवाँ नन्दक(अथवा नन्दन), आठवां वर्धमान नन्दि अर्थात् नन्दिवर्द्धन और नवाँ श्रीवत्स-ये नौ प्रासाद 'त्रेराज'के कुलमें प्रकट हुए हैं॥ १२-१५॥

बलभी, गृहराज, शालागृह, मन्दिर, विशाल-चमस, ब्रह्ममन्दिर, भुवन, प्रभव और शिविकावेशम—ये नौ प्रासाद
पुष्पक भे प्रकट हुए हैं। वलय, दुंदुमि, पद्म, महापद्म, वर्धनी,
उष्णीप, शक्क, कलश तथा खड़ुश्च—ये नौ वृत्ताकार प्रासाद
पक्कलास कुलमें उत्पन्न हुए हैं। गज, कृषम, हंस, गरुस्मान्,
प्रमुशनायक, भूषण, भूषर, श्रीजय तथा पृष्वीधर—ये नौ
वृत्तायत प्रासाद भणिक नामक मुख्य प्रासादने प्रकट
हुए हैं। वज्र, चक्र, खितक, वज्रखितक (अथवा वज्रहुए हैं। वज्र, चक्र, खितक-चक्क, गदा, श्रीकण्ठ और विजय —
ये नौ प्रासाद भिविष्टप से प्रकट हुए हैं। १६—२१॥

ये नगरोंकी मी संशाएँ हैं। ये ही छाट आदिकी भी संशाएँ हैं। शिखरकी जो मीवा (या कण्ट) है, उसके आघे भागके बराबर ऊँचा चूल (चोटी) हो। उसकी मोटाई कण्डके तृतीयांशके बराबर हो। वेदीके दस भाग करके पाँच भागोंद्वारा स्कन्थका विस्तार करना चाहिये। तीन भागोंद्वारा कण्ड और चार भागोंद्वारा उसका अण्ड (या प्रचण्ड) बनाना चाहिये॥ २२-२३॥

पूर्वादि दिशाओं में ही द्वार रखने चाहिये, कोणों में करापि नहीं । पिण्डिका-विस्तार कोणतक जाना चाहिये, मध्यम भागतक उसकी समाप्ति हो—ऐसा विधान है । कहीं-कहीं द्वारों की ऊँचाई गमंके चौथे या पाँचवें भागसे दूनी रखनी चाहिये । अथवा इस विधयको अन्य प्रकारसे भी बताया जाता है। एक सौ साठ अङ्गुलकी ऊँचाईसे लेकर दस-दस अङ्गुल घटाते हुए जो चार द्वार बनते हैं, वे उसम माने गये हैं (जैसे १६०, १५०, १४० और १३० अङ्गुल

A MARIE TO A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

तक कॅंचे द्वार उत्तम कोटिमें गिने जाते हैं)। एक सौ बीस एक सौ दस और सौ अक्कुल ऊँचे द्वार मध्यम श्रेणीके अन्तर्गत हैं तथा इसने कम ९०, ८० और ७० अक्कुल ऊँचे द्वार किन्छ कोटिके बताये गये हैं। द्वारकी जितनी कॅंचाई हो। उत्तरे आघी उसकी चौड़ाई होनी चाहिये। ऊँचाई उक्त मापसे तीन, चार, आठ वा दस अक्कुल मी हो तो ग्रुम है। ऊँचाईसे एक चौथाई विस्तार होना चाहिये, दरवाजेकी शान्वाओं (वाजुओं) काई अथवा उन सकती ही चौड़ाई द्वारकी चौड़ाईसे आघी होनी चाहिये— देता बताया गया है। तीन, पाँच, सात तथा नौ शान्वाओं- द्वारा अमीह फलको देनेवाला है। २४—२९॥

नीचेकी जो शास्त्रा है उसके एक चौथाई भागमें दो द्वारपालीकी स्थापना करे । जेप शाम्याओंको स्त्री-पुरुपोंके जोड़ेकी आकृतियोंसे विभूषित करे । द्वारके टीक सामने खंभा पड़े तो क्तम्मवेध' नामक दोप होना है। इससे प्रहस्तामीको दासता प्राप्त होती है। वृक्षते वेध हो तो ऐश्वर्यका नाहा होता है, कुपसं वेध हो तो भयकी प्राप्ति होती है और क्षेत्रसे वेध होनेपर धनकी हानि होती है।। ३०-३१।।

प्रासाद, ग्रह एव शाला आदिके मार्गोसे द्वारोके विद्व होनेपर बन्धन प्राप्त होता है, समाने वेध प्राप्त होनेपर दिख्ता होती है तथा वर्णने वेध हो तो निराकरण (तिरस्कार) प्राप्त होता है। उल्खलमे वेध हो तो दारिद्रच्यः शिलासे वेध हो तो शतुता और छायासे वेध हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सबका छैदन अथवा उत्पाटन हो जानेसे वेध-दोप नहीं छगता है। इनके बीचमें चहारदीवारी उटा दी जाय तो भी वेध-दोष दूर हो जाता है। अथवा सीमासे दुगुनी सूमि छोड़कर ये वस्तुएँ हों तो भी वेध-दोष नहीं होता है। ३२-३४॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें सामान्य-प्रामादलक्षण-वर्णन नामक एक सौ नाग्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०४॥

# एक सौ पाँचवाँ अध्याय

नगर, गृह आदिकी वास्तु-प्रतिष्ठा-विधि

भगवान् दांकर कहते हैं—स्कन्द ! नगर, ग्राम तथा दुर्ग आदिमें एहां और प्रावादीकी वृद्धि हो, इसकी सिद्धिके लिये इक्यासी पदोंका वास्तुमण्डल यनाकर उसमें वास्तु-देवताकी पृजा अवस्य करनी न्वाहिये । (दस रेखा पिक्षमते पूर्वकी ओर और दस दिक्षणमे उत्तरकी ओर खींचनेपर इक्यासी पद तैयार होते है।) पृवीभिमुखी दस रेखाएँ दस नाडियोंकी प्रतीकभूता हैं। उन नाडियोंके नाम इस प्रकार बताये गये हैं—शान्ता, यशोवती, कानता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, वसुमती, नन्दा, सुभट्टा और मनोरमा। उत्तरिमिमुख प्रवाहित होनेवाली दस नाडियों और है, जो उक्त नी पदांको इक्यासी पदोंमें विभाजित करती हैं। उनके नाम ये हैं—हरिणी, सुप्रभा, लक्ष्मी, विभृति, विमला, प्रिया, जया, (विजया,) ज्वाला और विशोका। सूत्रपात करनेसे ये रेखामयी नाडियों अभिध्यक्त होकर चिन्तनका विषय बनती हैं।। १—४॥

ईश आदि आठ-आठ देवता 'अष्टक' हैं, जिनका चारों दिशाओं में पूजन करना चाहिये। [ पूर्वोदि चार दिशाओं के पृथक्-पृथक् अष्टक हैं। ] ईश, धन (१ जंन्य), जय (जयन्त), हाक ( इन्द्र ), अर्क (आदित्य या सूर्य ), सत्य, भूश और बयोम ( आकाश )—इन आठ देवताओं का वास्तुमण्डलमें पूर्व दिशाके पदों में पूजन करना चाहिये। हव्यवाह् ( अग्नि ),

पुपा, वितय, सौम ( सोमपुत्र गृहक्षत ), कृतान्त ( यम ), गन्धर्वः भन्न ( भन्नराज ) और मृग —इन आट देवता ओ-की दक्षिण दिशाके पदोंमें अर्चना करनी चाहिये। पितर, डारपाल ( या दौवारिक ), सुप्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, दैन्य (अमुर), शेष (या शोष) और यहमा (पापयहमा )-इन आठोंका सदा पश्चिम दिशाके पदोंमें पूजन करनेकी विधि है। रोगः अहि ( नाग ), मुख्यः, भल्लाटः, सोमः, शैल (ऋषि), अदिति और दिति—इन आठोकी उत्तर दिशाके परंभि पूजा होनी चाहिये। वास्तुमण्डलके मध्यवर्ती नी पदोंग ब्रह्माजी पृजित होते हैं और रोष अङ्तालीस पदोमेंने आधेमें अर्थात् चौबीस पदोमें वे देवता पूजनीय है। जो अकेले छ: पदीपर अधिकार रखने है। ि ब्रह्माजीके चारों ओर एक-एक करके चार देवता षट्पद-गामी हैं -- जैसे पूर्वमे मरीचि ( या अर्यमा ), दक्षिणमे विवस्तात्। पश्चिममें मित्र देवता तथा उत्तरमें पृथ्वीधर । ] ॥ ५—८॥

ब्रह्माजी तथा ईशके मध्यवर्ती कोष्ठकों म जो दो पद है, उनमें 'आप'की तथा नीचेवाले दो पदों में 'आपवत्स'की पूजा करें । इसके बाद छः पदोंमें मरीचिकी अर्चना करें। मरीचि और अग्रिके बीचमें को कोणवर्ती दो पद हैं, उनमें सबिताकी स्थिति है और उनमें निम्नभागके दो पदोंंमे

रावित्र तेज या सावित्रीकी । उसके नीचे छः पदोंमें विवस्वान् विद्यमान हैं । पितरों और ब्रह्माजीके बीचके दो पदींमें विष्णु-इन्दु स्थित हैं और नीचेके दो पदींमें इन्द्र-जय मिल्लमान हैं, इनकी पूजा करें। महण तथा ब्रह्माके मध्यवर्ती छः पदोंमें मित्र-देवताका यजन करे। रोग तथा पिलिपिच्छ ( या पिलिपित्त )— इन बालग्रहोंकी पूजा ब्रह्माके बीचवाले दो पदींमें बद्र-इद्रदासकी पूजा करे करे।। ९-१३।।

और नीचेके दो पदोंमें यहमकी । फिर उत्तरके 😻 पदोंमें धराधर (पृथ्वीधर ) का यजन करे । फिर मण्डलके बाइर ईशानादि कोणोंके क्रमसे चरकी, स्कन्द, विदायी-विकट, पूतना, जम्म, पापा ( पापराक्षरी ) तथा

# इक्यासी पदोंसे युक्त वास्तुचक

| देश                          |                             |                          |                         |                        | पूर्व<br>इन्द्र                          |                   |                    |                              | आ <u>ं</u><br>बिद                  |                  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| चर                           | १<br>ईंटा                   | २<br>(पजंन्य )<br>घन     | ३<br>(जयन्त)<br>जय      | ४<br>(इन्द्र)<br>दाक्र | स्कन्द<br>५ अर्क<br>(आदित्य<br>या सूर्य) | ६<br>मत्य         | ७<br>भूश           | ८<br>इयोम<br>( <b>आ</b> काश) | ९<br>इब्ययाह्<br>(अमि)             |                  |
|                              | ३२<br>दिति                  | ३ <b>३</b><br>आप         | अगप                     | मरीचि                  | मरीचि                                    | मरी <del>नि</del> | सविता              | ३४<br>सविता                  | १०<br>पूषा                         |                  |
| ( )                          | ३१<br>थदिति                 | आपवस्य                   | ४४<br>आपवस्स            | मरीनि                  | ३७<br>मरीचि                              | मरीचि             | सावित्री           | ३८<br>रावित्री               | ११<br>वि <b>तथ</b>                 |                  |
| उत्तर<br>पिक्षिप्ट ( पिलिसिस | है ०<br>गिरि(शैल)<br>या ऋषि | पृथ्वी <b>धर</b>         | पृष्वीधर                |                        | ,                                        |                   | विवम्वान्          | विवग्वान्                    | १२<br>सोम<br>(यहभत)                | कर्त्य<br>(विकट) |
| पिलिपिन्छ                    | २९<br>माम                   | पृथ्वीधर                 | ४३<br>पृथ्वी <b>ध</b> र |                        | ४५<br>ब्रह्मा                            | 1                 | ३९<br>विवस्तान     | वियम्बान्                    | १३ कृतान्त<br>(धर्मराज<br>या यम)   | र्ष (            |
| मेम<br>क्रोर )               | २८<br>भाजाट                 | पृथ्वीधर                 | पृष्त्रीश्वर            |                        | 1                                        |                   | विबम्बान्          | विषस्यान                     | १४<br>गन्धर्घ                      | दक्षि<br>यम      |
| (A) (B)                      | २७<br>मुख्य                 | •द्र-<br>•द्रदास         | ४२<br>•द्र-<br>•द्रदास  | गित्र                  | े ४१<br>मित्र                            | मित्र             | ४०<br>विष्णु-१न्दु | विष्णु-इन्दु                 | १५<br>भृ <b>क</b> या<br>(भृक्कराक) |                  |
|                              | २ <b>६</b><br>अहि<br>(नाग)  | <b>३६</b><br>यक्म        | यक्म                    | मित्र                  | मित्र                                    | मित्र             | इन्द्र-सय          | ३५<br>इन्द्र-जय              | १६<br>मृग                          |                  |
|                              | २५<br>रोग                   | २४<br>यक्मा<br>(पापयक्मा | २३<br>होप्र या<br>शोष   | २२<br>देख<br>(असुर)    | २१<br>वरुण                               | २०<br>पुष्पदन्त   | १९<br>मुग्रीव      | १८<br>द्वारपाल<br>(दोवारिक   | १.७<br>पितर                        |                  |
| पापा                         | (पापराश्वसी                 | )                        |                         |                        | <b>श</b> म्भ<br>कडण                      |                   |                    |                              | पूतन<br>निका                       |                  |

यह इनयाबी पदवाले वास्तुचकका वर्णन हुआ । देवताओंकी पूजाका विधान है । शतपदचकके मध्यवतीं एक शतपद-मण्डप भी होता है । उसमें भी पूर्ववत् सोलह पदोंमें ब्रह्माजीकी पूजा करनी चाहिये। ब्रह्माजीके 7:27:77

पूर्व आदि चार दिशाओं में स्थित मरीचि, विवरवान्, मित्र तथा पृथ्वीधरकी दस-दस परों में पूजाका विधान है। अन्य की ईशान आदि कोणों में स्थित देवता हैं, जैमे दैत्योंकी माता दिति और ईशा; अग्नि तथा मुग (पूषा) और पितर तथा पापयक्षमा और अनिल (रोग)—वं स्वयं कर-के-स्य केट-केट पदमें अवस्थित हैं॥ १४-१६॥

स्कन्द ! अब मैं यह आदिके लिये जो मण्डप होता है, उसका संक्षेपसे तथा क्रमशः वर्णन करूँगा । तीस हाथ लंबा और अहाईस हाथ चोहा मण्डप शिवका आअय है। लंबाई और चोहाई—दोनोंमें ग्यारह-ग्यारह हाथ घटा देनेपर उन्नीस हाथ लंबा और समह हाथ चौड़ा मण्डप शिव-संहक होता है। बाईस हाथ लंबा और उन्नीस हाथ लंबा और उन्नीस हाथ लंबा और उन्नीस हाथ चौड़ा मण्डप शिव-संहक होता है। बाईस हाथ लंबा तथा पंद्रह हाथ चौड़ा मण्डप हो तो वह सावित्र-संहाबाला कहा गया है। अन्य यहाँका विस्तार आशिक होता है। दीवारकी जो मोटी उपजहा (कुसीं) होती है, उसकी ऊँचाईमें दीवारकी उत्चाई तिगुनी होनी चाहिये। दीवारके लिये जो सृतमें मान निश्चित किया गया हो, उसके बरावर ही उसके साभने भूमि (सहन) होनी चाहिये। वह बीधीके भेदने अनेक मेदबाली होती है।। १७-२०।।

'भड़' नामक प्रासादम वीथियोंके समान ही 'हाग्वीधी' होती है। फेबल बीथीका अग्रभाग हारबीथीमे नहीं होता है। 'भीजय' नामक प्रासादमें जो द्वारबीथी होती है, उसमे बीबीका प्रश्नमाग नहीं होता है। बीबीके पार्वभागीको द्वारबीधीमें कम कर दिया जाय, तो उससे उपलक्षित प्रासादकी भी 'भद्र' संज्ञा ही होती है। गर्भके विस्तारकी ही भाँति बीधीका भी विस्तार होता है। कहीं-कहीं उसके आधे या चौथाई भागके बराबर भी होता है। बीथीके आधे मानसे उपबीयी आदिका निर्माण करना चाहिये । वह एक दो या तीन पुरोंसे युक्त होता है। अब अन्य साधारण गृष्टींके विषयमें बताया जाता है; गृहका वैसा स्वरूप हो तो बह सबकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है। बह क्रमशः एक, दो, तीन, चार और आठ शालाओंसे यक्त होता है। एक शालाबाले यहकी शाला दक्षिणभागां बनती है और उसका दरवाजा उत्तरकी ओर होता है। बदि दो शाळाएँ बनानी हो तो पश्चिम और पूर्वमें बनवाये और उनका द्वार आमने-सामने पूर्व-पश्चिमकी ओर रक्खे ।

चार शालाओंवाला ग्रह चार द्वारों और अलिन्दोंसे युक्त होनेके कारण सर्वतोमुख होता है। वह ग्रहस्वामीके लिये कल्याणकारी है। पश्चिम दिशाकी ओर दो शालाएँ हों तो उस दिशाल-ग्रहको (यमस्यंक' कहा गया है। पूर्व तथा उत्तरकी ओर शालाएँ हों तो उस ग्रहकी (दण्ड' संज्ञा है तथा पूर्व-दक्षिणकी ओर दो शालाएँ हों तो वह ग्रह खान' मंज्ञक होता है। जिस तीन शालावाले ग्रहमें पूर्व दिशाकी ओर शाला न हो। उसे (सुक्षेत्र' कहा गया है। वह बुद्धिदायक होता है। ११-२६।

 मत्स्थवराणमे एकशाल, दिशाल, त्रिशाल और चतुःशाल-गुड़का परिचय इस प्रकार दिया है--जिसमें एक दिशामें ५क ही शाला (कमरा) हो और अन्य दिशाओं में कोई कमरा न होकर बरामदा मात्र हो, वह 'एकशाल-गृह' है। इसी तरह दो दिशाओं में दो कमरे और तीन दिशाओं में तीन कमरे तथा चारों दिशाओं में चार कारे होनेपर उन घरोंको कमशः (हिशाल), (त्रशाल) और (नतु:शाल) कहते ई । चतुःशाल-गृहमें चारां और क<sup>्</sup>रे एवं चारों और दरवाजे होने हैं और वे द्वार आगने-सामने बने होते हे। अनः वर सर्वनो<u>म</u>ख-गुह है और उसका नान स्तर्वनीयद्र' है। यह देवालय तथा नपाल्य होनोमें आप होता है। पश्चिम द्वार न हो शिर अन्य नील दिशाओं में हो । नी उस गुहका विशेष नान है---·नन्धावर्ग । यदि वक्षिण दिशामें ही झार न हो तो उस भवनका नाम है-- वर्षमान' । पूर्व-द्वारसे रहित होनेपर उसका नाम ·स्वांसकः होता है और उत्तर द्वारसे राहत होनेपर 'रुचकः'। जब किसी एक दिशामें शास्त्र (कनरा) ही न ही तो वह 'त्रिशाल-गृष्ट' है। इसके भी कई भेद है। जिस मकानके भीतर उत्तर दिशामें कोई शाला न हो, वह त्रिशाल-गृह 'धान्यक' कहकाता है। वह मन्त्रभ्योंके न्त्रिये क्षेत्रकारक, बुद्धिकारक तथा न्यूपुत्र-फलदायक होना है। यदि पूर्व-दिशामें शासा न हो तो उस त्रिशाल-गृहको 'सुक्षेत्र' कहते है। यह भन, यश और आयुक्ते देनेबाला तवा शोक और मोहका नाश करनेवाला होता है। यदि दक्षिण-दिशामें शाला न हो तो उसको 'बिशाल' कहा गया है । वह मनुष्योंके लिये कुलक्षयकारी होता है तथा उसमें सब प्रकारके रोगोंका भय बना रहता है। यदि पश्चित-दिशामें कोई शासा न हो तो उस त्रिशाक-गृहको पश्चम्न कहते हैं। यह नित्र, साई-बन्धु तथा पुत्रोंका भारक होना है और उसमें सब प्रकारके सब प्राप्त बोते रहते हैं।

यदि दक्षिण दिशामें कोई शाला न हो [ और अन्य दिशाओं में हो ] तो उस घरकी विशाल संज्ञा है। वह ऋलक्षयकारी तथा अत्यन्त भयदायक होता है। जिसमें पश्चिम दिशामें ही शाला न बनी हो, उस विशाल ग्रहको 'पक्षक' कहते हैं। वह पुत्र-हानिकारक तथा बहुत-से शतुओंका उत्पादक होता है। अब मैं पूर्वादि दिशाओंके कमसे (ध्वज' • आदि आठ ग्रहोंका वर्णन करता हूँ। [ ब्बज, धूम, सिंह, श्वान, कृपम, खर ( गधा ), हाथी और काफ-ये ही आठोंके नाम हैं। ] पूर्व-दिशामें स्नान और अनुप्रह ( लोगोंसे कृपापूर्वक मिलने ) के लिये घर बनावे । अग्निकोणमें उसका रसोईघर होना चाहिये। दक्षिण दिशामें रस-िकया तथा शब्या (शयन) के लिये धर बनाना चाहिये। नैर्क्युत्यकोणमें शस्त्रागार रहे। पश्चिम दिशामें भन-रत्न आदिके लिये कोपागार रक्खे । बायन्य-कोणमें सम्यक् अन्नागार स्थापित करे । उत्तर दिशामें बन और पराओंको रक्ले नथा ईशानकोणमें दीक्षाके लिये उसम भवन यनवावे । गृह-स्वामीके हाथसे नापे हुए गृहका जो पिण्ड है, उसकी छंबाई-चौड़ाईके इस्तमानको तिगुना करके उसमें आदसे माग दे। उस भागका जो शेष हो। तदनुमार यह ध्वज आदि आय स्थित होता है। उमीसे ध्वबादि-काकान्त आयका श्वान होता है । दो, तीन, चारु छः, सात और आठ होष बचे तो उसके अनुसार ग्रुपाग्रुभ फल हो। यदि मध्य (पॉचवें) और अन्तिम (काक) मे ग्रहकी स्थिति हुई तो वह ग्रह सर्वनाशकारी होता है। इसिख्ये आठ भागोंको छोड़कर नवम भागमें बना हुआ ग्रह ग्रुमकारक होता है। उस नवम भागमें ही मण्डण उत्तम माना गया है। उसकी छंबाई-चौड़ाई वरावर रहे अथवा चौड़ाईसे छबाई दुगुनी रहे।। २७—-२३॥

पूर्वते पश्चिमकी ओर तथा उत्तरसे दक्षिणकी ओर बाजारमें ही ग्रहंपक्ति देखी जाती है। एक-एक भवनके लिये प्रत्येक दिशामें आठ आठ द्वार हो सकते हैं। इन आठों द्वारोंके कमदाः फल भी पृथक्-पृथक् कहे जाते हैं। भय, नारीकी चपलता, अय, बुद्धि, प्रताप, धर्म, कल्ल्ष्ट् तथा निर्धनता—ये पूर्ववर्ती आठ द्वारोंके अवस्यम्भावी फल्ल्ष्ट् । दाह, तुःख, सुह्ननाश, धननाश, मृत्यु, धन, शिस्पशान नथा पुत्रकी प्राप्ति—ये दक्षिण दिशाके आठ द्वारोंके फल्ल्ष्ट् । आयु, संन्यास, सस्य, धन, शान्ति, अर्थनाश, शोषण, भोग एवं संतानकी प्राप्ति—ये पश्चिम द्वारके फल्ल्ष्ट् । रोग, मद, आर्ति, मुख्यता, अर्थ, आयु, क्षश्वता और मान—ये क्रमशः उत्तर दिशाके द्वारके फल्ल हैं । रे४—रे८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्नगरगृह आदिकी बास्तु-प्रतिष्ठा-विधिक। वर्णन<sup>9</sup> नामक एक सी पाँचवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १.०५ ॥



अब दिशाल-घरका फक बताते हैं—दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में हो दो शाकार्य हों [ और अन्य दो दिशाओं में न हों ] नो बह दिशाल-घृह, धन-धान्यफलरात्रक, मानवों के क्षेत्रकी हृद्धि करनेवाका तथा पुत्रक्ष्य फक देनेवाका है। यदि केवल पश्चिम और उत्तर दिशाओं में हो दो शाकार्य हों तो उस गृहको ध्यमसूर्य कहते हैं। बह राजा और अग्निका अब देनेवाका है तथा मसुष्यों के कुकका संहार करनेवाला होना है। यदि उत्तर और पूर्वमें हो दो शाकार्य हों तो उस गृहका नाम ध्यण्य है। जहां ध्यण्य हो, बहां अकाल-मृत्युका भय प्राप्त होता है तथा शत्रुओं को ओरसे भी अवकी प्राप्ति होती है। पूर्व और दक्षिण दिशाओं में हो शाका होने से खे दिशाल-गृह निर्मित हुआ है, उसकी धनन या धात संवा है। वह शक्क-मय तथा पराअव देनेवाका होता है। पूर्व-वश्चिममें दो शाकार्य हों तो उसकी ध्युक्की संवा है। वह शत्रुक्की स्वक है। वह गृह कियों के किये वैधम्यकारक तथा अनेक स्वयदायक है। इहम्ब अव्याय २५४ के हकोक संव १ से १ तक ]

# अपराजितपृच्छा ( विश्वकार्य-आश्व ६४वें सूत्र ) के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में सदक्षिणकामसे रहनेवाळे ध्वन आदिका उवलेख इस प्रकार मिकता है---

व्यक्तो बूमक्ष सिंहक कानो प्रवस्ती गयः । व्यक्तिसिंहाः प्राच्याविषु श्रदक्षिणाः ॥ स० पुरु संरु २५---

### एक सौ छठा अध्याय नगर आदिके बास्तुका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—कार्तिकेय ! अब मैं राज्यादिकी अभिवृद्धिके खिये नगर-वास्तुका वर्णन करता हूँ । नगर-निर्माणके लिये एक योजन या आधी योजन भूमि प्रहण करे। बास्तु-नगरका पूजन करके उसको प्राकारते संयुक्त करे। ईशादि तीस पदोंमें सूर्यके सम्मुख पूर्वदार, गन्धकंके समीप दक्षिणद्वार, वरुणके निकट पश्चिमद्वार और सोमके समीप उत्तरद्वार बनाना चाहिये। नगरमें चौड़े-चौड़े बाजार बनाने चाहिये। नगरद्वार छः हाथ चौड़ा बनाना चाहिये, जिसमे हाथी आदि सुखपूर्वक आ-जा सकें। नगर छिजकणं, भग्न तथा अर्थचन्द्राकार नहीं होना चाहिये। बन्न-स्चीसुख नगर भी हितकर नहीं है। एक, दो या तीन द्वारोसे युक्त धनुषाकार बन्ननागाम नगरका निर्माण शान्तिप्रद है।। १-५॥

नगरके आग्नेयफोणमें स्वर्णकारोंको बसावे, दक्षिण दिशाम बुत्योपजीविनी बाराङ्गनाओंके भवन हों । नैक्र्युत्यकोणमे नटः कुम्भकार तथा केवट आदिके आवास स्थान होने चाहिये। पश्चिममें रथकार, आयुधकार और खब्ब-निर्माताओका निवास हो । नगरके वायव्यकोणमे मद्य विकेता, कर्मकार तथा भूत्योंका निवेश करें । उत्तर दिशामें ब्राह्मण, यति, सिद्ध और पुण्यास्मा पुरुषोको बसावे । ईश्चानकोणमें फलादिका बिकय करनेवाले एव वणिग्-जन निवास करे। पुर्व दिशामें सेनाध्यक्ष रहें । आग्नेयकोणमे विविध सैन्य, दक्षिणमें स्त्रियोंको ललित कलाकी शिक्षा देनेवाले आचार्यों तथा नैर्भ्यस्यकोणमें धनुर्धर सैनिकॉकी रक्खे। पश्चिममें महामास्यः कोषपाल एवं कारीगरोंकोः उत्तरमें दण्डाधिकारी, नायक तथा द्विजोंको; पूर्वमें क्षत्रियोंको, दक्षिणमें बैदयोंको, पश्चिममें शुद्रोंको, विभिन्न दिशाओंमें वैसों को और अश्वीं तथा तेनाको चारी ओर रक्ले ॥ ६-१२ ॥

राजा पूर्वमें गुसचरो, दक्षिणमें बमशान, पश्चिममें गोषन और उत्तरमें कृषकोंका निवेश करे । म्हेन्सोंको दिक्कोणोंमें खान दे अथवा म्रामोंमें खापित करे । पूर्वदारपर रूक्मी एवं कृषेरकी खापना करे । जो उन दोनोंका दशन करते हैं, उन्हें रूक्मी (सम्पत्ति) की प्राप्ति होती है। पश्चिममें निर्मित देवमन्दिर पूर्वाभिमुख, पूर्व दिशामें स्थित पश्चिमामिमुख तथा दक्षिण दिशाके मन्दिर उत्तराभिमुख होने चाहिये। नगरकी रक्षाके स्थि इन्द्र और विष्णु आदि देवताओंके मन्दिर बनवावे। देवशून्य नगर, ग्राम, दुर्ग तथा यह आदिका पिशाच उपभोग करते हैं और वह गेगसमूहने परिभृत हो जाता है। उपशुंक विधिसे निर्मित नगर आदि सदा जयपद और भोग-मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं। १३-१७॥

वारतु-भूमिकी गूर्ज दिशामें शृक्कार-कक्ष, अप्रिकोणमें पाकग्रह (रखोईघर), दिशाणमें श्रयनग्रह, नैऋंत्यकोणमें श्राह्मागार, पश्चिममें मोजनग्रह, वायन्यकोणमें धान्य-सम्रह, उत्तर दिशामें धनागार तथा ईशानकोणमें देवग्रह बनवाना चाहिये। नगरमें एकशाल, द्विशाल, त्रिशाल या चतुःशाल ग्रहका निर्माण होना चाहिये। चतुःशाल ग्रहके शाला और अलिन्द (प्राङ्गण) के मेदसे दो खी मेद होने हैं। उनमें भी खतुःशाल-ग्रहके पचपन, त्रिशाल-ग्रहके चार तथा द्विशालके गाँच मेद होते हैं। १८-२१॥

एकशास गृहके चार मेद हैं। अब मैं अलिन्द्युक्त गृहके क्रियमें बतसाता हूँ, सुनिये। गृह-वास्तु तथा नगर-वास्तुमें अहाईस अलिन्द होते हैं। चार तथा सात अलिन्दोंसे पचपन, छः अलिन्दोंसे बीस तथा आठ अलिन्दोंसे भी बीस मेद होते हैं। इस प्रकार नगर आदिमें आठ अलिन्दोंसे युक्त वास्तु भी होता है।। २२-२४।।

इस प्रकार कावि आत्मेन महापुरावाने नगर आदिक बास्तुका कर्जनः नामक एक सी छठा अध्यान पूरा हुआ ॥ १०६ ॥

## एक सौ सातवाँ अध्याय

### श्वनकोष ( पृथ्वी-द्वीप आदि ) का तथा स्वायम्बन सर्गका वर्णन

समित्व कहते हैं—विष्ठ ! अव मैं युवनकोष तथा पृथ्वी एवं द्वीप आदिके छक्षणोंका वर्णन करूँगा । आग्नीम, अग्निवाहु, वपुष्मान्, बुतिगान, मेवा, मेवातिथि, भवनः सक्त और शय-ये प्रियनतके पुत्र ये। उनका दसवाँ यथार्थनामा पुत्र व्योतिष्मान् था। प्रियनतके ये पुत्र विश्वमें विक्वात ये। पिताने उनको सात द्वीप प्रदान किये। भागनीश्रको अम्बूद्वीप एवं मेशाविधिको प्रसाद्वीप दिया।
बपुष्मान्को शाक्मिस्द्वीप, ज्योतिष्मान्को कुशद्वीप, धुतिमान्को
मौद्यदीप तथा मध्यको शाकद्वीपमें अभिषिक किया।
स्वनको पुष्करद्वीप प्रदान किया। [शेष तीनको कोई
स्वतन्त्र द्वीप नहीं मिला।] आग्नीप्रंने अपने पुत्रोंमें
कालों योजन विशाल जम्बूद्वीपको इस प्रकार विभाजित कर
दिया। नामिको दिमवर्ष (आधुनिक भारतवर्ष) प्रदान
किया। किम्पुरुषको हेमकूटवर्ष, इरिवर्षको नैपथवर्ष,
इलावृतको मध्यमागमें मेरुपर्वतसे युक्त इलावृतवर्ष, रम्यकको
नीलाचलके आभित रम्यकवर्ष, हिरण्यवान्को स्वतवर्ष एवं
कुरुको उत्तरकुरुवर्ष दिया। उन्होने भद्राश्वको मद्राश्वकषं
तथा केतुमालको मेरुपर्वतके पश्चिममें स्थित केतुमालवर्षका
शासन प्रदान किया। महाराज प्रियन्नत अपने पुत्रोंको
उपर्युक्त द्वीपीमें अभिषिक्त करके वनमें चले गये। वे नरेश
शालगामक्षेत्रमें तपस्था करके विष्णुलोकको प्राप्त हुए।।१-८॥

मुनिश्रेष्ठ ! किम्पुक्वादि जो आठ वर्ष हैं, उनमें मुसकी बहुकता है और बिना यस्तके स्वभावते हो समस्त भोग सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उनमें जरा-मृत्यु आदिका कोई भय नहीं है और न धर्म-अधर्म अथवा उत्तम, मध्यम और अधम आदिका हो मेद है। वहाँ सब समान हैं। वहाँ कभी युग-परिवर्तन भी नहीं होना। हिमवर्षके हासक नाभिके

मेर देवीले शृषभदेव पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए ! शृषमके पुत्र भरत हुए ! शृषभदेवने मरतपर राज्यस्वस्मीका मार छोड़कर शालमामक्षेत्रमें श्रीहरिकी शरण श्रहण की ! मरतके नामसे भारतवर्ष' श्रीखद है । भरतसे सुमति हुए । मरतने सुमतिकी राज्यस्थनी देकर शालमामक्षेत्रमें श्रीहरिकी शरण ली । उन योगिराजने योगाभ्यासमें सत्पर होकर प्राणोंका परित्याग किया । इनका वह चरित्र तुमले मैं फिर कहुँगा ॥ ९-१२ई ॥

तदनन्तर सुमितिके बीर्थने इन्द्रशुम्नका जन्म हुआ। उससे परमेष्ठी और परमेष्ठीका पुत्र प्रतीहार हुआ। प्रतीहारके प्रतिहर्तां, प्रतिहर्तांके भवन भवके उद्गीयः उद्गीयके प्रसार तथा प्रसारके विभु नामक पुत्र हुआ। विभुका पृथुः पृथुका नक्त एव नक्तका पुत्र गय हुआ। गयके नर नामक पुत्र और नरके विराट् नामक पृत्र उत्पक्त हुआ। विराट्का पुत्र महावीर्य था। उससे चीमान्का जन्म हुआ तथा भीमान्का पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्य हुआ। मनस्युका पुत्र त्वष्टाः खष्टाका विरत्न और विरक्का पुत्र रज हुआ। मुने ! रजके पुत्र शतकित्के सी पुत्र उत्पक्त हुएः उनमें विश्वक्योति मुख्य था। उनसे भारतवर्षकी अभिवृद्धि हुई। कृत-त्रेतादि युगक्रमसे यह स्वायम्भुव-मनुका वंश माना गया है। १३—१९॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भ्युवनकोष तथा पुरवी एवं द्वीप आदिके कञ्चणका वर्णन भामक एक सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ !! ९०७ !!

## एक सो आठवाँ अध्याय

### स्वनकोश-वर्णनके प्रसंगमें भूमण्डलके द्वीप आदिका परिचय

सिनादेख कहते हैं—विश्व ! जम्मू, प्लक्ष, महान् शास्त्राल, कुद्या, कीख, शाक और सातवा पुष्कर—ये सातों द्वीप चारों ओरसे लारे जल, हश्चरस, मदिरा, शृत, दिक्ष, दुष्ध और मीठे जलके सात समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। जम्मू-द्वीप उन सब दीपोंके मध्यमें स्थित है और उसके भी बीचों-बीचमें मेस्पर्वत सीना ताने खड़ा है। उसका विस्तार चौरासी हजार योजन है और यह पर्वतराज तोल्ल हजार योजन पृथिवीमें घुसा हुआ है। उसरी भागमें इसका विस्तार सतीस हजार योजन है। नीचेकी गहराईमें इसका विस्तार सोल्ल हजार योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथिवीरूप कमलकी कांगकाके समान स्थित है। इसके दक्षिणमें हिमवान, हेमकूट और निषध तथा उत्तरमें नील, क्वेत और श्रृष्ट्री नामक वर्षपर्वतं हैं। उनके बीचके दो पर्वत (निषध और नील) एक-एक लाख योजनतक फैले हुए हैं। दूसरे पर्वत उनसे दस-दस हजार योजन कम हैं। वे समी दो-दो सहस्र योजन कॅचे और इतने ही सोहे हैं।। १--६।।

दिजभेष्ठ ! मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला वर्ष भारतवर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष माना गया है । उत्तरकी ओर रम्यक, हिरण्यय और उत्तर-

## एक सौ दसवाँ अध्याय

### गङ्गाजीकी महिमा

अग्निदेख कहते हैं—अब गङ्गाका माहातम्य बतलाता हैं। गङ्गाका सदा सेवन करना चाहिये। वह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। जिनके बीचसे गङ्गा बहती है, वे सभी देश श्रेष्ठ तथा पावन हैं। उत्तम गतिकी लोज करनेवाले प्राणियों के लिये गङ्गा, ही सर्वोत्तम गति है। गङ्गाका सेवन करनेपर वह माता और पिता—दोनों के कुलोंका उद्धार करती है। एक हजार चान्द्रायण-अतकी अपेक्षा गङ्गाजीके जलका पीना उत्तम है। एक मास गङ्गाजीका नेवन करनेवाला मनुष्य हव यश्चोंका फल पाता है। १-३॥

गङ्गादेवी सब पायोंको दूर करनेवाली तथा स्वर्गलोक देनेवाली है। गङ्गाके जलमें जवतक हड्डी पड़ी रहती है, तबतक वह जीव स्वर्गमें निवास करता है। अंधे आदि भी गङ्गाजीका सेवन करके देवताओंके समान हो जाते हैं। गङ्गा-तीर्थसे निकली हुई मिट्टी घारण करनेवाला मनुष्य स्र्यके समान पायोंका नाशक होता है। जो मानव गङ्गाका दर्शन, स्पर्श, जलमान अथवा पाङ्गा, इस नामका कीर्तन करता है, वह अपनी सैकड़ों-हजारों पीढियोंके पुरुषोंको पवित्र कर देता है।। ४-६।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें गङ्गाजीकी महिमा' नामक एक सौ दसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥

## एक सौ ग्यारहवाँ अध्याय

#### प्रयाग-माहात्स्य

अस्तिदेश कहते हैं—जहान ! अब मैं प्रयागका माहात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोश्र प्रदान करनेवाला तथा उत्तम है। प्रयागमें ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा बहे-बहे मुनिवर निवास करते हैं। निर्यों, समुद्र, सिद्ध, गम्भर्व तथा अप्तराएँ भी उस तीर्थमें वाम करती हैं। प्रयागमें तीन अग्निकुण्ड हैं। उनके बीचमें गङ्गा सबतीर्थोंको साथ लिये बहे वेगसे बहती हैं। वहाँ त्रिभुवन-विस्थात सूर्य कन्या यमुना भी हैं। गङ्गा ओर यमुनाका मन्यभाग प्रस्वीका (जयन' माना गया है और प्रयागको ऋषियोंने समनके बीचका (उपस्थ भाग' बताया है।। १--४॥

प्रतिष्ठान ( धूवी ) सहित प्रयाग, कम्बल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ—ये ब्रह्माबीके यक्षकी वेदी कहें गये हैं। प्रयागमें वेद और यक्ष मूर्तिमान् होकर रहते हैं। उस तीर्थके सावन और नाम-कीर्तनसे तथा वहाँकी मिट्टीका स्पर्ध करनेमात्रते भी मनुष्य स्व पापींसे मुक्त हो बाता है। प्रयागमें गङ्गा और यमुनाके संगमपर किये हुए दान, श्राह्म और कप आदि अध्य होते हैं।। ६——७।। ब्रह्मन् ! वेद अथवा लोक—िकसीके कहनेते भी अन्तर्में प्रयागतीर्थके भीतर मरनेका विचार नहीं छोड़ना चाहिये। प्रयागमें साठ करोड़, दस हजार तीर्थोंका निवास है; अतः वह कवते श्रेष्ठ है। वामुकि नागका स्थान, भोगवती तीर्थ और इसप्रपतन—ये उत्तम तीर्थ हैं। कोटि गोदानसे को फल मिलता है, वही इनमें तीन दिनोंतक स्नान करनेमात्रमें प्राप्त हो जाता है। प्रयागमें माधमासमें मनीधी पुरुष ऐसा कहते हैं कि 'गङ्गा सबंत्र सुलभ हैं; किंतु गङ्गाह्मार, प्रयाग और गङ्गा-सागर-संगम—इन तीन स्थानोंमें उनका मिलना बहुत कठिन है।' प्रयागमें दान देनेसे मनुष्य स्वगंमें जाता है और इस लोकमें आनेपर राजाओका भी राजा होता है।। ८—१२॥

इस प्रकार कादि आरनेय गहापुराणमें व्यवाग-माहरूम्य-वर्णन नामक एक सी स्वारहर्वी अध्वाय पूरा हुआ ॥ १९९ ॥

## एक सौ बारहवाँ अध्याय

#### वाराणसीका माहात्म्य

अक्षियेच कहते हैं—-शराणकी परम उत्तम तीर्थ है। ओ वहाँ श्रीहरिका नाम केते हुए निश्वास करते हैं, उन स्वको वह भीग और मोक्ष प्रदान करता है। महादेवजीने पार्वतीते उसका माहात्म्य इस प्रकार बतलाया है।। १।।

महावेषजी बोले—गौरि ! इस क्षेत्रको मैंने कभी मुक्त नहीं किया—सदा ही वहाँ निवास किया है, इसिंध्ये यह 'अविमुक्त' कहलाता है । अविमुक्त-क्षेत्रमें किया हुआ जप, तप, होम और दान अक्षय होता है । पत्थरसे दोनों पैर तोइकर बैठ रहे। परंतु काशी कभी न छोड़े। हरिश्चन्द्र, आसातकेश्वर, जप्येश्वर, अपिर्वतः महालयः, भूगुः वर्णेश्वर और केदारतीर्य—ये आठ अबिमुक्त-क्षेत्रमें परम गोपनीय तीर्य हैं। मेरा अविमुक्त-क्षेत्र खब गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय है। वह दो योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा है। खरणां। और प्नासीं। (असी)—इन दो नदियोंक बीचमें प्वाराणसीपुरीं। है। इसमें स्नान, जर, होम, मृख्यु। देवपूजन, आह, दान और निवास—जो कुछ होता है, वह सब भोग एवं मोछ प्रदान करता है।। २—७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें -वाराणसी-माहात्म्यवर्णन' नामक एक सी बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ !! १९२ ॥

## एक सो तेरहवाँ अध्याय नर्मदा-माहात्म्य

अग्निवेश कहते हैं—अब मैं नर्मदा आदिका माहासम्य बताऊँगा। नर्मदा श्रेष्ठ तीर्घ है। गङ्गाका जल स्पर्श करनेपर मनुष्यको तत्काल पवित्र करता है, किंद्र नर्मदाका जल, दर्शनमात्रसे ही पवित्र कर देता है। नर्मदातीर्थ खी योजन लंबा और दो योजन चौदा है। अमरकण्टक पर्वतके चारों ओर नर्मदा-सम्बन्धी साठ करोड़, साठ हजार तीर्थ है। कावेरी-मंगमतीर्थ बहुत पवित्र है। अब श्रीपर्वतका वर्णन सुनो—॥ १—३॥

एक समय गौरीने श्रीदेशीका रूप भारण करके भारी

तपस्या की । इससे प्रसन्न होकर औहरिने उन्हें करदान देते हुए कहा—''देनि ! तुम्हें अध्यातम-ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा यह पर्वत 'श्रीपर्वत' के नामसे निख्यात होगा । हसके चारों ओर सौ योजनतकका स्थान अत्यन्त पवित्र होगा ।'' यहाँ किया हुआ दान, तप, जप तथा आह सब अखय होता है । यह उत्तम तीर्य सब कुछ देनेवाला है । यहाँकी मृत्यु शिवलोककी प्राप्ति करानेवाली है । इस पर्वतपर मगवान् शिव सदा पार्वतीदेवीके साथ कीड़ा करते हैं तथा हिरण्यकशिषु यहीं तपस्या करके अत्यन्त बल्बान् हुआ था । युनियोंने भी यहाँ तपस्याने सिद्धि प्राप्त की है ॥ ४—७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेव महापुराणमें विमेदा-माहास्म्य-वर्णन । नामक एक सी तेरहवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ११३ ॥

## एक सो चीदहवाँ अध्याय

#### गया-माहात्म्य

अधिनदेश कहते हैं—अब मैं गयाके माहात्मका वर्णन कहँगा। गया श्रेष्ठ तीयोंमें वर्गोत्तम है। एक समयकी बात है—गय नामक अधुरने बढ़ी मारी तपस्या आरम्म की। उससे देवता संतत हो उठे और उन्होंने श्रीरसागर-धायी भगवान् विष्णुके समीप आकर कहा—धगवन्।

आप गवासुरते इमारी रक्षा कीजिये ।' 'तथारत' कहकर श्रीहरि गवासुरके पाछ गये और उत्तरे बोळे—'कोई बर माँगो ।' बेत्य बोळा—'भगवन् ! मैं सब तीयोंते अधिक पित्र हो जाऊँ।' भगवान्ने कहा—'ऐसा हो होगा।'— बों कहकर भगवान् चळे गये। फिर तो सभी मनुष्य उष्ट वैत्यका दर्शन करके भगवान्के समीप जा पहुँचे । प्रध्नी सूनी हो गयी । स्वर्गवासी देवता और महा। आदि प्रधान देवता औहरिके निकट जाकर बोले—'देव ! श्रीहरे ! प्रध्नी और स्वर्ग सूने हो गये हैं दिखके दर्शनमात्रले सब लोग आपके धाममें चले गये हैं ।' यह सुनकर श्रीहरिने महाजीसे कहा—'तुम सम्पूर्ण देवताओं के साथ गयासुरके पास जाओ और यहभूमि बनानेके लिये उसका शरीर माँगो !' भगवान्का यह आदेश सुनकर देवताओं सहित महाजी गयासुरके समीप जाकर उससे बोले—'देत्यप्रवर ! मैं दुम्हारे द्वारपर अतिथि होकर आया हूँ और दुम्हारे पावन शरीरको यहके लिये माँग रहा हूँ' !! १—६ !!

**'तथास्तु' कहकर गयासुर धरतीपर लेट गया।** ब्रह्माजीने उसके मस्तकपर यज्ञ आरम्म किया । जब पूर्णोहुतिका समय आया, तब गयासुरका शरीर चञ्चल हो उठा । यह देख प्रभु अझाजीने पुनः भगवान् विष्णुसे कहा-- 'देव ! गयासुर पूर्णाहतिके समय विचलित हो रहा है। तब श्रीविश्णुने धर्मको बुलाकर कहा— तुम इस अनुरके शरीरपर देवमयी शिला रख दो और सम्पूर्ण देवता उस शिलापर बैठ जायँ। देवता ऑके साथ मेरी गदाधर-मूर्ति भी इसपर विराजमान होगी । यह सुनकर धर्मने देवभयी विशास शिका उस दैत्यके शरीरपर रख दी। [ शिलाका परिचय इस प्रकार है— ] धर्मने उनकी पत्नी भर्मवतीके गर्भते एक कन्या उत्पन्न हुई थी। जिसका नाम 'धर्मनता' था । वह बढ़ी तपस्विनी थी । ब्रह्माके पुत्र महर्षि मरीचिने उसके साथ बिवाइ किया । जैसे भगवान विष्णु श्रीलक्ष्मीजीके साथ और भगवान शिव भीपार्वतीजीके **साथ विहार करते हैं। उसी प्रकार महर्षि मरीचि धर्मवताके** खाथ रमण करने हमं ॥ ७--११ ॥

एक दिनकी बात है। महर्षि जंगलसे कुशा और पुष्प आदि ले आकर बहुत शक गये थे। उन्होंने भोजन करके धर्मवतासे कहा— 'प्रिये! मेरे पैर दबाओ।' 'बहुत अच्छा' कहकर प्रिया धर्मवता शके-माँदे मुनिके चरण दबाने लगी। मुनि सो गये। धर्मवताने ही बहाँ बहााजी आ गये। धर्मवताने सोचा— 'मैं बहााजीका पूजन करूँ या अभी मुनिकी चरण-सेवामें ही लगी रहूँ। बहााजी गुरुके भी गुरु हैं— भेरे पतिके भी पूज्य हैं। अतः इनका पूजन करना ही उचित है।' ऐसा विचारकर वह पूजन सामग्रियोंसे बहााजीकी पूजामें लगा गयी। नींद दुटनेपर जब भंगीस मुनिने धर्म-

मताको अपने समीप नहीं देखा, तब आज्ञा-उस्लक्क्स अपराधित उसे ज्ञाप देते हुए कहा— न् शिला हो जायगी। यह मुनकर धर्मन्नता कृपित हो उनसे बोली— मुने। चरण-सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताकी पूजा की है, अतः मैं सर्वया निर्दोष हूँ। ऐसी दशामें भी आपने मुने शाप दिया है, अतः आपको भी मगवान् शिवसे शापकी प्राप्त होगी। यो कहकर धर्मन्नताने शापको पृथक् एख दिया और स्वयं अग्निमें प्रवेश करके वह हजारों वर्षोतक कठोर तपस्यामें मंलग्न रही। इसने प्रसन्न होकर शिविष्णु आदि देवताओंने कहा— चर माँगो। 'धर्मन्नता देवताओंने बोली— 'आपलोग मेरे शापको दूर कर दें'॥ १२-१८॥

देवताओंने कहा— ग्रुमे ! महर्षि मरीनिका दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा । तुम देवताओंके चरण-चिह्नसे अद्वित परमपवित्र शिला होओगी । गयासुरके शरीरको स्थिर रखनेके लिये तुम्हे शिलाका स्वरूप धारण करना होगा । उस समय तुम देवजता, देवशिला, स्वदेवस्वरूपा, सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी ॥ १९-२०॥

देववाना बोली—देवताओ ! यदि आपलोग मुझपर प्रसन्न हों तो शिला होनेके बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु तथा बद्र आदि देवता और गौरी लक्ष्मी आदि देवियाँ सदा विराजमान रहें ॥ २१ ॥

अग्निदेख कहते हैं—देवनताकी बात सुनकर सब देवता 'तथास्तु' कहकर स्वगंको चले गये । उस देवमयी शिलाको ही धर्मने गयासुरके शरीरपर रक्खा । परंतु बह शिलाके साथ ही हिल्ने लगा । यह देल कर आदि देवता भी उस शिलापर जा बैठे । अब वह देवताओंको साथ लिये हिल्ने-डोल्ने लगा । तब देवताओंने क्षीरसागरशायी भगवान विष्णुको प्रसम्म किया । भीहरिने उनको अपनी गदाधरमूर्ति प्रदान की और कहा—प्देवगण ! आपलोग चलिये; इस देवगम्य मूर्तिके द्वारा में स्वयं ही वहाँ उपस्थित होर्डेगा ।' इस प्रकार उस देत्यके शरीरको स्थिर रखनेके स्थि व्यक्ताव्यक्त उभयस्वरूप साक्षान् गदाधारी मगवान विष्णु वहाँ स्थित हुए । वे आदि-गदाधरके नामसे उस तीर्थमें विराजमान हैं ॥ २२—२५ ॥

पूर्वकालमें भाद' नामसे प्रसिद्ध एक मयंकर असुर था। उसे भीविष्णुने मारा और उसकी हिंदुगोंसे विश्वकर्मान

# कल्याण 🖼



भगवान् ब्रह्मा





त्रेलोक्यमोहन श्रीहरि [अप्रि॰ अ॰ ४९



[ अग्नि॰ अ॰ ४९



विश्वरूप विष्गु

্রিমিত সত ४९

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

गराका निर्माण किया। वही 'आदि-गदा' है। उस आदि-गदाके द्वारा भगवान् गदाधरने 'हेति' आदि राक्षसोंका वध किया था, इसिल्ये वे 'आदि-गदाधर' कहल्लये। पूर्लोक देवमयी शिलापर आदि-गदाधरके स्थित होनेपर गयासुर स्थिर हो गयाः तब ब्रह्माजीने पूर्णाहुति दी। तदनन्तर गयासुरने देवताओंसे कहा—'किसलिये मेरे साथ बञ्चना की गयी है? क्या में भगवान् विष्णुके कहनेमात्रसे स्थिर नहीं हो सकता था? देवताओं। यदि आपने मुझे शिला आदिके द्वारा दवा रक्खा है, तो आपको मुझे बरदान देना चाहिये'।। २६—३०॥

देखता बोले— दित्यप्रवर ! तीर्य-निर्माणके लिये हमने तुम्हारे हारीरको स्थिर किया है; अतः यह तुम्हारा क्षेत्र भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्माजीका निवास-स्थान होगा ! सन तीर्थोंने यहकर इसकी प्रसिद्ध होगी तथा पितर आदिके लिये यह क्षेत्र ब्रह्मलेक प्रदान करनेवाला होगा !'— यों कहकर सब देवता वहीं रहने लगे । देवियों और तीर्थ आदिने भी उसे अपना निवास-स्थान बनाया । ब्रह्माजीने यत्र पूर्ण करके उस समय ऋत्विजोंको दक्षिणाएँ दीं । पाँच कोसका गया-क्षेत्र और पचपन गाँव अर्पित किये । यही नहीं, उन्होंने सोनेके अनेक पर्वत बनाकर दिये । दूध और मधुकी धारा ब्रह्मानेवाली नदियाँ समर्पित कीं । दही और धीके सरोवर प्रदान किये । अक्ष आदिके बहुत-से प्रहाइ, कामधेनु गाय, कस्यवृक्ष तथा सोने-चांदीके घर भी

दिये । भगवान् ब्रह्माने वे सव बस्तुएँ देते समय ब्राह्मणीं स्वा-विप्रवरो ! अब द्वम मेरी अपेक्षा अस्य-वाकि रखने-बाले अन्य व्यक्तियोंने कभी याचना न करना !' में कहकर उन्होंने वे सब बस्तुएँ उन्हें अर्पित कर दीं !! ३१-३५ !!

तत्यभात् भर्मने यह किया । उह यहमें कोमयश भन आदिका दान केकर जब वे ब्राह्मण पुनः गयमें स्थित हुए, तब ब्रह्माजीने उन्हें शाप दिया—'अय तुमकोग विद्यानिविदीन और क्षेमी हो जाओगे । इन नदियों अय दूष आदिका अभाव हो जायगा और ये सुवर्ण-होल भी पत्थर मात्र रह जायेंगे ।' तब ब्राह्मणीने ब्रह्माजीसे कहा—'भगवन् ! आवके शापसे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया । अब हमारी जीविकाके लिये छुपा कीजिये ।' यह सुनकर वे ब्राह्मणीसे बोले—'अब इस तीर्थसे ही दुम्हारी जीविका चलेगी । जबतक सूर्य और चन्द्रमा रहेंगे, तयतक इसी हित्से तुम जीवनिर्वाह करोगे । जो क्लेग गया-तीर्थमें आयेंगे, वे दुम्हारी पूजा करेंगे । जो हल्य, कल्य, धन और आदिके ह्यारा दुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी सी पीढ़ियोंके पितर नरकसे स्वर्गमें चले जायेंगे और स्वर्गमें ही रहनेवाले पितर परमपदको प्राप्त होगेंगे। हे ह—४०॥

महाराज गयने भी उस क्षेत्रमें बहुत अस और दक्षिणासे सम्पन्न यस किया था। उन्होंके नामसे गयापुरीकी प्रसिद्धि हुई। पाण्डवींने भी गयामें आकर श्रीहरिकी आराचना की थी।। ४१।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यया-माहात्म्य-वर्णन<sup>ः</sup> नामक एक सौ चौदहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९४ ॥

## एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय गग-यात्राकी विधि

अग्निदेस कहते हैं—यदि मनुष्य गया जानेको उद्यत हो तो विधिपूर्वक भाद्य करके तीर्थयात्रीका केव धारणकर अपने गॉवको परिक्रमा कर छेः फिर प्रतिदिन पैरल यात्रा करता रहे। मन और इन्द्रियोंको बद्यमें रक्ले। किसीले कुछ दान न छे। गया जानेके छिये घरसे चछते ही पग-पगपर पितरोंके छिये स्वर्गमें जानेकी सीदी बनने छगती है। यदि पुत्र [पितरोंका भाद्य करनेके छिये] गया चला जाय तो उसले होनेबाले पुण्यके सामने ब्रह्मतानकी क्या कीमत है! गौओंको संकटले सुद्रानेके छिये प्राण देनेपर भी क्या उत्तना पुण्य होना सम्भव है!

फिर तो कुष्केत्रमें निवास करनेकी भी क्या आवश्यकता है ! पुत्रको गयामें पहुँचा हुआ देखकर पितरोंके यहाँ उत्सव होने स्थाता है । वे कहते हैं—'क्या यह पैरोंसे भी जलका स्पर्ध करके हमारे तर्पणके लिये नहीं देशा!' असज्ञान, गयामें किया हुआ आह, गोशालामें मरण और कुष्केत्रमें निवास—ये मनुष्योंकी मुक्तिके चार साधन हैं । व नरकके भयते हरे

अध्यक्षानं गवाआकं गोगृहे गरणं तथा ।।
 बासः पुंतां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेवा चतुर्विथा ।
 (ब्राह्मिष्ठ० ११५ । ५-६ )

हुए पितर पुत्रकी अभिलाबा रखते हैं। वे सोचते हैं। जो पुत्र गयामें जायगा, वह हमारा उद्वार कर देगा ॥१—६५॥

मुण्डन और उपवास-यह सब तीयों के लिये वाधारण विधि है। गयातीयों में काल आदिका कोई नियम नहीं है। वहाँ प्रतिदिन पिण्डदान देना चाहिये। जो वहाँ तीन पक्ष (डेट् मास) निवास करता है, दह सात पीढ़ीतकके पितरों को पित्र कर देता है। अञ्चेका तिथियों में, आम्युद्धिक कार्यों में तथा पिता आदिकी क्षयाइ-तिथिकों भी यहाँ गया में माता-के लिये पृथक् भाद्ध करनेका विधान है। अन्य तीथों में स्त्रीका आद्ध उसके पतिके साथ ही होता है। गया में पिता आदिके कमसे 'नव देवताक' अथवा 'द्वादश-देवताक' आद्ध करना आवश्यक है। ७-९३॥

पहले दिन उत्तर-मानस-तीर्थमें स्नान करे। परम पित्र उत्तर-मानस-तीर्थमें किया हुआ स्नान आयु और आरोग्यकी हुद्धि, सम्पूर्ण पापराशियोंका विनाश तथा मोक्षकी सिद्धि करनेवाला है; अतः वहाँ अवस्य स्नान करे। स्नानके माद पहले देवता और पितर आदि-का तर्पण करके आद्धकर्ता पुरुष पितरोंको पिण्डदान दे। तर्पणके समय यह भावना करे कि भौं स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिपर रहनेवाले सम्पूर्ण देवताओंको तृप्त करता हूं।

१. मार्गशीर्ष मासकी पूर्णिमाके बाद जो चार कृष्णपश्चकी जहमी तिषियाँ आती है, उन्हें 'अहका' कहते हैं। उनके चार पृथक-पृथक नाम हैं----पीप कृष्ण अष्टमीको 'देन्द्री,' माच कृष्ण अहमीको 'देन्द्री,' पाच कृष्ण अहमीको 'देन्द्री,' पाचपुन कृष्ण अहमीको 'प्राजापत्या' और वैश्व कृष्ण अहमीको 'पिज्या' कहते हैं।

एक चार अष्टकाओंका कमकाः इन्द्र, विश्वेदेव, प्रआपति तथा पिए-देवनासे सम्बन्ध है। अष्टकाके दूसरे दिन जो नवमी आती है, उसे 'अन्वष्टका' कहते हैं। 'अष्टका संस्कार'-कर्म है; अतः एक ही बार किया जाना है, प्रतिवर्ष नहीं। उस दिन मातुपूजा और आम्युविकिक आदके पक्षात्र गृक्षान्तिमें होम किया जाना है।

२. पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह—वे नी देवता है। इनके किने किया जानेवाका भाद्ध 'नवदेवताक' वा 'नवदेवत्य' कहकाता है। इसमें मातामही आदिका मान मातामह आदिके साव ही सम्मिकित रहता है। वहाँ मातामही और वृद्ध प्रमातामहीको भी पृषक् पिण्ड दिया जान, वहाँ नारह देवता होनेसे वह 'हादश-हेवताक' मादा है।

स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूमिके देवता आदि एवं पिता-माता, आदिका तर्पण करे। फिर इस प्रकार कहे—'पिता, पितामह और प्रपितामह, माता, पितामही और प्रपितामही तथा मातामह, प्रमातामह और वृद्ध-प्रमातामह— इन सबकी तथा अन्य पितरोंको भी उनके उद्धारके लिये मैं पिण्ड देता हूँ। तोम, मङ्गल और बुधस्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर, शहु और केतुरूप मगवान सूर्यको प्रणाम है।' उत्तर-मानस-तीर्थम स्नान करनेवाला पुरुष अपने समस कुलका उद्धार कर देता है। १०-१६॥

सर्यदेवको नमस्कार करके मनुष्य मौन-भावसे दक्षिण-मानस-तीर्थको जाय और यह भावना करे---भै पितरोंकी तृप्तिके लिये दक्षिण-मानस-तीर्थमें स्नान करता हूँ । मैं गयामें इसी उद्देश्यसे आया हूँ कि मेरे सम्पूर्ण पितर म्वर्गलोकको चले जायँ। तदनन्तर श्राद्ध और पिण्डदान करके भगवाम् सूर्यको प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे-'सबका भरण-पोषण करनेवाछ भगवान भानुको नमस्कार है। प्रभो । आप मेरे अम्युदयके साधक हों । मैं आपका ध्यान करता हूँ । आप मेरे सम्पूर्ण पितरोको भोग और मोक्ष देनेवाले हो । कव्यवाद, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त, बर्हिषद तथा आष्यप नामवाले महाभाग पितृ-देखता यहाँ पदार्पण करें । आपलोगींके द्वारा सुरक्षित जो मेरे पिता-माता। मातामह आदि पितर हैं। उनको पिण्डदान करनेके उद्देश्यसे मैं इस गयातीर्थमें आया हूँ। मुण्ड-पुष्टके उत्तर भागमें देवताओं और ऋषियोंसे पूजित जो 'क तखल' नामक तीर्थ है, वह तीनों लोकोमें विख्यात है। सिद्ध पर्वोंके लिये आनन्ददायक और पापियोंके लिये भयंकर बहे-बहे नाग, जिनकी जीभ ल्यल्पाती रहती है। उस तीर्घकी प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस भृतलगर सुखपूर्वक कीडा करते और अन्तमें स्वर्गलोकको जाते हैं ॥ १७-२४ ॥

तत्मश्चात् महानदीमें स्थित परम उत्तम फल्यु-तीर्थपर आय। यह नागः जनार्दनः कृपः वट और उत्तर-मानसले भी उत्कृष्ट है। इसे 'गयाका शिरोभाग' कहा गया है। गयाशिरको ही 'फल्यु-तीर्थ' कहते हैं। यह मुण्डपृष्ठ और नग आदि तीर्थकी अपेक्षा सारसे भी सार बस्तु है। इसे 'आम्यन्तर-तीर्थ' कहा गया है। जिसमें लक्ष्मीः कामभेनु गौ, जल और पृथ्वी सभी फल्दायक होते हैं तथा जिससे इष्टि रमणीयः मनोहर वस्तुएँ फलित होती हैं, वह

'फल्गु-तीर्थ' है। फल्गु-तीर्थ किसी इलके-कुलके तीर्थके समान नहीं है। फल्गु-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य भगमान गदाभरका दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मा पुरुषोंको क्या नहीं प्राप्त होता ? भूतलपर समुद्र-पर्यन्त जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु-तीर्थमें जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गुतीर्थमें अद्धाके साय स्नान करता है, उसका वह स्नान पितरोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेवाला तथा अपने लिये भोग और मोक्षकी सिद्धि करनेवाला होता है।। २५-३०॥

श्राद्धकर्ता पुरुष स्नामके पश्चात् भगवान् बद्धाजीको प्रणाम करे । [ उस समय इस प्रकार कहे-] किखुगमें सब लोग महेश्वरके उपासक हैं। किंतु इस गया-तीर्थमें भगवान् गदाधर उपास्यदेव है । यहाँ लिक्क्स्वरूप ब्रह्माजीका निवास है, उन्हीं महेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान् गदाधर ( वासुदेव ), बलराम ( संकर्षण ), प्रधुम्न, अनिरुद्ध, नारायणः ब्रह्माः विष्णुः दृसिंह तथा वराह आदिको मैं प्रणाम करता हूँ।' तदनन्तर श्रीगदाधरका दर्शन करके मनुष्य अपनी सौ पीढ़ियोका उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मारण्य-तीर्थका दर्शन करे । वहाँ मतक मुनिके श्रेष्ट आश्रममें मतङ्ग-वापीके जलमें स्नान करके आदकर्ता पुरुष पिण्डदान करे। वहाँ मतक्केश्वर एवं सुसिद्धेश्वरको मस्तक प्रका-कर इस प्रकार कहे-'सम्पूर्ण देवता प्रमाणभूत होकर रहें, समस्त लोकपाल सार्क्षा हों। मैंने इस मतक्क-तीर्थमें आकर पितरोंका उद्धार कर दिया। ? तत्पश्चात ब्राह्म-तीर्थ नामक कुपमें स्नानः तर्पण और श्राद्ध आदि करे। उस कृप और यूपके मध्य-भागमे किया हुआ श्राद्ध सौ पीढियोंका उद्घार करनेवाला है। वहाँ धर्मात्मा पुरुष महाबोधि-वृक्षको नमस्कार करके स्वर्गलोकका भागी होता है। तीसरे दिन नियम एवं बतका पालन करनेयाला पुरुष 'ब्रह्म-सरोवर' नामक तीर्थमें स्नान करे । उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे- में ब्रह्मर्षियों-द्वारा सेवित ब्रह्म-सरीवर-तीर्थमें पितरींकी ब्रह्मलोककी प्राप्ति करानेके लिये जान करता हूँ।' श्रादकर्ता पुरुष तर्पण करके पिण्डदान दे । फिर घुक्षको सींचे । जो बाजपेय-यज्ञका फल पाना चाहता हो, वह ब्रह्माजीदारा स्थापित यूपकी प्रदक्षिणा करे ॥ ३१-३९ ॥

उस तीर्थमें एक मुनि रहते थे, वे जलका घड़ा और कुशका अग्रभाग हाथमें लिये आमके पेडकी जहमें पानी

देते थे। इसले आम भी सींचे गये और पितरोंकी भी दृति हुई। इस प्रकार एक ही किया दो प्रयोजन सिक्स करने-वाली हो गयी। # ब्रह्माजीको नमस्कार करके मनुष्य अपनी सी बीडियोंका उद्यार कर देता है। चौथे दिन फर्म-तीर्थमें स्तान करके देवता आदिका तर्पण करे। फिर गयाशीर्षमें आद और पिण्डदान करे । गयाका क्षेत्र पाँच कोसका है । उसमें एक कोस केवल पायाशीर्घ है । उसमें पिष्टदान करके मनुष्य अपनी सौ पीदियोंका उद्घार कर सकता है। परम बुद्धिमान महादेवजीने मण्डप्रध्नमें अपना पैर रक्खा है। मुण्डपृष्ठमें ही गयासुरका साक्षात् सिर है। अतएव उसे भाया-शिर कहते हैं। जहाँ साक्षात गयाशीर्घ है। वहीं फला-तीर्थका आश्रय है। फला अमृतकी धारा बहाती है। वहाँ पितरों के उद्देश्यले किया हुआ दान अक्षय होता है। दशाश्वमेष-तीर्थमें स्नान तथा ब्रह्माजीका दर्शन करके महादेवजीके चरण ( बद्रपाद ) का स्पर्श करनेपर मनुष्य पुनः इस लोकमें जन्म नहीं छेता । गयाशीर्घमें शमीके पर्य-बराबर पिण्ड देनेसे भी नरकोंमें पढ़े हुए पितर स्वर्गको चके जाते हैं और स्वर्गवासी पितरोंको मोक्षकी प्राप्ति होती है । वहाँ खीर, आटा, वच्न, चर और चाबलते पिष्टदान करे । तिलमिभित गेहॅंसे भी कप्रपादमें पिण्डदान करके मनुष्य अपनी सो पीढियोंका उद्वार कर सकता B 11 80-86 11

इसी प्रकार 'विष्णुपदी'में भी आह और पिण्डदान करनेवाला पुरुष पितु-ऋणसे छुटकारा पाता है और पिता आदि ऊपरकी सौ पीढ़ियों तथा अपनेको भी तार देता है। 'बह्मपद'में आह करनेवाला मानव अपने पितरोको ब्रह्मलेक-में पहुँचाता है। दक्षिणाप्ति, गाईपत्य-अग्नि तथा आहवनीय-अग्निके स्थानमें आह करनेवाला पुरुष यक्षफल-का भागी होता है। आवस्य्याग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, गणेदा, अगस्त्य और कार्तिकेयके स्थानमें आह करनेवाला मनुष्य अपने कुलका उद्घार कर देता है। मनुष्य सूर्यके रथको नमस्कार करके कर्णादित्यको मस्तक छुकावे। कनकेश्वरके पदको प्रणाम करके गया-केदार-तीर्थको नमस्कार करे। इससे मनुष्य सब पापाँसे छुटकारा पाकर अपने

<sup>#</sup> पको सुनि: कुम्भकुकाशहस्त माभस्य मूळे सकिलं ददाति । भाजाश्च सिक्तः पितरश्च कृता एका किया इष्यंकरी प्रसिद्धा ॥ ( अग्निपु० ११५ । ४० )

पितरोंको अझलेकमें पहुँचा देता है। विशाल भी गया-शीर्षमें पिण्डदान करनेसे पुत्रवान् हुए।

कहते हैं, विशाल नगरीमें एक 'विशाल' नामसे प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणेंसे पूछा-'मुझे पुत्र आदिकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी ?' यह सुनकर ब्राह्मणोंने विशालसे कहा-धायामें पिण्डदान करनेसे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा ।' तब विशालने भी गयाशीषंमें पितरोंको पिण्डदान किया । उस समय आकाशमें उन्हें तीन पुरुष दिखायी दिये। जो कमशः ब्बेत, लाल और काले ये । विशालने उनसे पृछा--- 'आप स्रोग कौन 🕻 ?' उनमेंसे एक स्वेतवर्णवाले पुरुषने बिशालने कहा-भी तुम्हारा पिता हुँ; मेरा वर्ण स्वेत हैं; मैं अपने शुभक्षमंत्रे इन्द्रलोकमें गया था। वेटा ! ये लाल रंगवाले मेरे पिता और काले रंगवाले मेरे पितामह ये। ये नरकमें पड़े ये; तुमने इम सबको मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिण्डदानसे इमलोग ब्रह्मलोकमें जा रहे हैं।' यों कहकर वे तीनों चले गये। विशासको पुत्र-पौत्र आदिकी प्राप्ति हुई । उन्होंने राज्य भोगकर मृत्युके पश्चात् भगवान् श्रीहरिको प्राप्त कर लिया ॥ ४९--५९ ॥

एक प्रेतींका राजा था, जो अन्य प्रेतींके साथ बहुत पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक विणक्ते अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार कहा—'भाई! हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था, जिसका फळ यहाँ भोगते हैं। पूर्वकालमें एक बार अवण-नक्षत्र और द्वादशी तिथिका योग आने पर हमने अस और जलस्हित कुम्भदान किया था; वही प्रतिदिन मध्याहुके समय हमारी जीवन-रक्षाके लिये उपस्थित होता है। द्वम हमसे धन लेकर गया जाओ और हमारे लिये जिण्डदान करो। विणक्ते उससे धन लिया और गयामें उसके निमित्त पिण्डदान किया। उसका फल यह हुआ कि बह प्रेतराज अम्य सब प्रेतींके साथ मुक्त होकर भीहरिके धाममें जा पहुँचा। गयाशीर्थमें पिण्डदान करनेसे मनुष्य अपने पितरोंका तथा अपना भी उद्वार कर देता है। ६०-६३॥

बहाँ पि॰डदान करते समय इस प्रकार कहना चाहिये---भिरे पिताके कुलमें तथा माताके बुंबामे और गुरु, श्वशुर एवं बन्धुजनोंके वंशमें जो मृत्युको प्राप्त हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी जो बन्धु-वान्धव मरे हैं, मेरे कुलमें जिनका आद कर्म— पिण्डदान आदि छप्त हो गया है, जिनके कोई खी-पुत्र नहीं रहा है, जिनके आद कर्म नहीं होने पाये हैं, जो जन्मके अंघे, लँगड़े और विकृत रूपवाले रहे हैं, जिनका अपक गर्मके रूपमे निधन हुआ है, इस प्रकार जो मेरे कुलके ज्ञात एवं अज्ञात पितर हों, वे सब मेरे दिये हुए इस पिण्डदानसे सदाके लिये तृप्त हो जायँ। जो कोई मेरे पितर प्रेतरूपसे रिधत हों, वे सब यहाँ पिण्ड देनेंस सदाके लिये तृप्तिको प्राप्त हों।' अपने कुलको तारनेवाली समा संतानोंका धर्तव्य है कि वे अपने सम्पूर्ण पितरोंके उद्देश्य-से वहाँ पिण्ड दें तथा अक्षय लोककी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अपने लिये भी पिण्ड अवश्य देना चाहिये ॥ १६४—६८॥

बुद्धिमान् पुरुष पाँचवें दिन 'गदालोल' नामक तीर्थमें स्नान करे। उस समय इस मन्त्रका पाठ करे—''भगवान् जनार्दन! जिसमें आपकी गदाका प्रश्नालन हुआ था, उस अत्यन्त पावन 'गदालोल' नामक तीर्थमे मैं ससाररूपी रोगकी शान्तिके लिये स्नान करता हूँ''॥ ६९५॥

'अक्षय स्वर्ग प्रदान करनेवाले अक्षयवटको नमस्कार है। जो पिता-पितामह आदिके लिये अक्षय आश्रय है तथा स्व पापांका क्षय करनेवाला है। उस अक्षय बटको नमस्कार है।'—यों प्रार्थना कर बटके नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण-भोजन करावे।। ७०-७१।।

वहां एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राक्षणंको भोजन करानेका पुण्य होता है। फिर यदि बहुत से ब्राह्मणोको भोजन कराया जाय, तब तो उसके पुण्यका क्या कहना है? वहाँ पितरोंके उद्देश्यमं जो कुछ दिया जाता है, वह अक्षय होता है। पितर उसी पुत्रसे अपनेको पुत्रवान् भानते हैं, जो गयाम जाकर उनके लियं अन्तरान करता है। यट तथा वटेश्वरको नमस्कार करके अपने प्रपितामहका पूजन करे। ऐसा करनेवाला पुरुष्ठ अध्य लोकोंमें जाता है और अपनी सी पीढ़ियांका उद्धार कर देता है। कमसे हो या बिना कमसे, गयाकी यात्रा महान फळ देनेवाली होती है॥ ७२-०४॥

इस प्रकार अदि आग्नेय महापुराणमें व्यया-यात्राकी विधिका वर्णन' नामक एक सी पंद्रहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११५ ॥

## एक सौ सोलहवाँ अध्याय गयामें श्राद्धकी विधि

अग्निवेस कहते हैं—गायत्री-मन्त्रसे ही महानदीमें स्नान करके संध्योपासना करे। प्रातःकाल गायत्रीके सम्मुल किया हुआ आद और पिण्डदान अक्षय होता है। स्यांद्रयके समय तथा मध्याह्रकालमें स्नान करके गीत और वाचके द्वारा सावित्री देवीकी उपासना करे। फिर उन्होंके सम्मुल संध्या करके नदीके तटपर पिण्डदान करे। तदनन्तर अगस्स्यपदमें पिण्डदान करे। फिर ध्योनिद्वार' (ब्रह्मयोनि) में प्रवेश करके निकले। इससे वह फिर माताकी योनिमे नहीं प्रवेश करता, पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। तत्मश्चात् काकशिक्षपर विल देकर कुमार कार्तिकेयको प्रणाम करे। इसके बाद स्वर्गद्वार, सोमकुण्ड और वायु-तीर्थमें पिण्डदान करे। फिर आकाश-गङ्गा और कपिलाके तटपर पिण्डदोन करे। एन आकाश-गङ्गा और कपिलाके तटपर पिण्डदोन करे। १-५।।

कोटि-तीर्थमें भगवान् कोटीश्वरको नमस्कार करके मनुष्य अमोषपद, गदालोल, बानरक एवं गोप्रचार-तीर्थमें पिण्डदान दे। वैतरणीमें गौको नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। वैतरणीके तटपर आद एवं पिण्डदान करे। उसके बाद की झपादमें पिण्ड दे। तृतीया तिथिको विशाला, निश्चिरा, श्रुणमोश्च तथा पापमोध्य तीर्थमें भी पिण्डदान करे। अस्म कुण्डमे मस्ससे लान करनेवाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है। वहाँ मगवान् जनार्दनको प्रणाम करे और इस प्रकार प्रार्थना करे— 'जनार्दन ! यह पिण्ड मैंने आपके हाथमें समर्पित किया है। परस्रोकमें जानेपर यह मुझे अक्षयरूपमें प्राप्त हो।' गयामें साक्षात् मगवान् विष्णु ही पिनुदेवके रूपमें विराजमान हैं॥ ६-१०॥

उन भगवान् कमलनयनका दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तदनन्तर मार्कण्डेयेश्वरको प्रणाम करके मनुष्य ग्रिश्वरको नमस्कार करे। महादेवजीके मूल-क्षेत्र धारामें पिण्डदान करना चाहिये। इसी प्रकार ग्रिश्करः, ग्रिश्वर और धौतपादमें भी पिण्डदान करना उचित है। पुष्करिणी, कर्दमाल और रामतीर्थमें पिण्ड दे। फिर प्रभासेश्वरको नमस्कार करके प्रेतशिलापर पिण्डदान दे। उस समय इस प्रकार कहे — (दिन्यलेक) अन्तरिक्षलेक तथा भूमिलोकमें जो मेरे पितर और बाम्बव आदि सम्बन्धी प्रेत आदिके रूपमें रहते हों, वे सब खेग हन मेरे दिये हुए पिण्डोंके प्रभावने मुक्ति-साम करें।' प्रेतशिला तीन स्थानोंमें अस्यन्त पावन मानी गंगी है— गयाशीर्ष, प्रभासतीर्थ और प्रेतकुण्ड । इनमें पिण्डदान करनेवाला पुरुष अपने कुलका उद्धार कर देता है।।११-१५॥

विष्ठेश्वरंको नमस्कार करके उनके आगे पिण्डदान है। गयानामि, सुषुम्मा तथा महाकोष्ठीमें भी पिण्डदान करे। भगवान् गदाधरके सामने मुण्डपृष्ठपर देवीके समीप पिण्डदान करे। पहले क्षेत्रपाल आदि सहित मुण्डपृष्ठको नमस्कार कर लेना चाहिये। उनका पूजन करनेसे भयका नाश होता है, विष और रोग आदिका कुप्रभाव भी दूर हो जाता है। ब्रह्माजीको प्रणाम करनेसे मनुष्य अपने कुलको ब्रह्मलोकमं पहुँचा देता है। सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान् पुरुषोत्तमका पूजन करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त करके अपने कुलका उद्धार कर देता और अन्तमं खर्मलोकका भागी होता है। भगवान् ह्योकेशको नमस्कार करके उनके आगे पिण्डदान देना चाहिये। श्रीमाधवका पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता होता है। ११६—२०॥

भगवती महालक्ष्मी, गौरी तथा मङ्गलमयी सरस्वतीकी पूजा करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार करता, स्वयं भी स्वर्गलोकमें जाता और वहाँ भोग भोगनेके पक्षात् इस लोकमें आकर शास्त्रोंका विचार करनेवाला पण्डित होता है। फिर बारह आदित्योंका, अप्रिका, रेवन्तका और इन्द्रका पूजन करके मनुष्य रोग आदिसे खुटकारा पा जाता है और अन्तमें स्वर्गलोकका निवासी होता है। 'श्रीकपर्दि विनायक' तथा कार्तिकेयका पूजन करनेसे मनुष्यको निर्विच्नतापूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, सिद्धेश्वर, खुटेश्वर रामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर—इन आठ गुप्त लिङ्गोंका पूजन करनेसे मनुष्य सब कुछ पा छेता है। यदि कश्मी-प्राप्तिकी कामना हो तो भगवान् नारायण, वाराह, नरिष्ट्रको नमस्कार करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुरनाशक महेश्वरको भी प्रणाम करे। वे सब कामनाओंको देनेवाले हैं॥२१—२५॥

कीता, राम, गरुद तथा वामनका पूजन करनेसे मानव अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त कर छेता है और पितरोंकी महालोककी प्राप्ति करा देता है । देवताओं सहित भगवान् श्रीआदि-गदाधरका पजन करनेसे मनुष्य तीनी अपूर्णीसे मुक्त होकर अपने सम्पूर्ण कुलको तार देता है। प्रेतशिला देवरूपा होनेसे परम पित्र है। गयामें वह शिला देवमयी ही है। गयामें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तीर्थ न हो। गयामें जिसके नामसे भी पिण्ड दिया जाता है, उसे वह बनातन ब्रह्ममें प्रतिद्वित कर देता है। फलबीधर, फल्युचण्डी तथा अङ्गारकेश्वरको प्रणाम करके श्राद्धकर्ता पुरुष मतङ्ग-मनिके स्थानमें पिण्डवान दे। फिर भरतके आअमपर भी पिष्ट है। इसी प्रकार इंस-तोर्थ और कोटि-तीर्थमें भी करना चाहिये। जहाँ पाण्डुशिला नद है। वहाँ अभिभारा तथा मधस्तवा तीर्थमें पिण्डदान करे । तत्मभात् इन्द्रेशरः किलकिलेश्वर तथा वृद्धि-विनायकको प्रणाम करेः तदनन्तर बेनुकारण्यमें पिण्डदान करे, बेनुपदमें गौको नमस्कार करे ! इससे वह अपने सम्पूर्ण पितरोंका उद्घार कर देता है। फिर सरस्वती-तीर्थमें जाकर पिण्ड दे। सायंकाल संभ्योपासना करके सरस्वती देवीको प्रणाम करे । ऐसा करनेवाका पुरुष तीनों कालकी संध्योपासनामें तत्पर वेद-वेदाक्रीका पारंगत विद्वान ब्राह्मण होता है ॥ २६-३३ ॥

गयाकी परिक्रमा करके वहाँके ब्राह्मणोंका पूजन करनेचे गया-तीर्यमें किया हुआ अबदान आदि सम्पूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान् गदाधरकी स्तुति करके इस प्रकार

प्रार्थना करे-ाजो आदिदेवता, गदा धारण करनेवाले, गयाके निवासी तथा पितर आदिको सद्गति देनेवाले हैं, उन योगदाता भगवान् गदाधरको मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके लिये प्रणाम करता हूँ । वे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अइंकारसे शून्य हैं । नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्त, द्वेतशुन्य तथा देवता और दानवांचे वन्दित हैं। देवताओं और देवियोंके समुदाय सदा उनकी सेवामें उपस्थित रहते हैं; मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ । वे कलिके कस्मव ( पाप ) और कालकी पीडाका नाश करनेवाले है। उनके कण्डमें वनमाला सुरोभित होती है। सम्पूर्ण लोकपालींका भी उन्होंके द्वारा पालन होता है । वे सबके कुलोंका उद्धार करनेमें मन स्माते हैं। व्यक्त और अव्यक्त—सबमें अपने खरूपको विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तवमें अविभक्तारमा ही हैं। अपने सक्त्यमें ही उनकी स्थिति है। वे अस्यन्त स्थिर और सारभूत हैं तथा भयंकर पापीका भी मर्टन करनेवाळे हैं। मैं/उनके चरणोंमें मस्तक सकाता हूँ। देव । भगवान गदाघर । मैं पितरीका शाद करनेके निमित्त गयामें आया हैं। आप यहाँ मेरे साक्षी होइये। आज मैं तीनों ऋणोंसे मक्त हो गया। बहा और शंकर आदि देवता मेरे लिये साक्षी बनें । मैंने गयामें आकर अपने पितरोंका उदार कर दिया । अब्द आदिमें गयाके इस माहात्म्यका पाठ करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकका भागी होता है। गयामें पितरोंका आद अश्वय होता है। वह अश्वय ब्रह्मकोक देनेवाला है ॥ ३४-४३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेब महापुराणमें गामामें प्राद्धकी निषि नेबयक एक सी सोकहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥

## एक सौ सत्रहवाँ अध्याय

श्राद्ध-कल्प

अम्मिदेव कहते हैं—महर्षि कात्यायनने मुनियोंस जिस प्रकार आद्धका वर्णन किया था, उसे बतलाता हूँ। गया आदि तीर्थोंमें, विशेषतः संक्रान्ति आदिके अवसर-पर आद करना चाहिये। अपराक्षकालमें, अपरपक्ष (कृष्ण-पक्ष) में, चतुर्थी तिथिको अथवा उसके बादकी तिथियोंमें आद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उसम नक्षत्रमें भाद करे। आदिके एक दिन पहने ही ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। बंग्यासी, ग्रह्स, साधु अथवा सातक तथा भोतिय ब्राह्मणोंको, जो निन्दाके पात्र न हों, अपने क्रमीरी को

रहते हों और शिष्ट एवं सदाचारी हों— निमन्त्रित करना चाहिये। जिनके शरीरमें सफेद दाग हों, जो कोव आदिके रोगोंसे मस्त हों, एसे बाझणोंको छोड़ दें; उन्हें आद्धमें समिसिछत न करें। निमन्त्रित बाझण जब स्नान और अन्तमन करके पवित्र हो जायें तो उन्हें देवकर्ममें पूर्वाभिमुख बिठाने। देव-आद्ध, पितु-आद्धमें तीन-तीन ब्राह्मण रहें अथवा दानोंमें एक-एक ही बाझण हों। इस प्रकार मातामह आदिके आद्धमें भी समझना चाहिये। शाक आदिके भी भादकर्म करावे।। १-५॥

भादके दिन ब्रह्मचारी रहे, क्रोध और उतावली न करें। नम्रः सत्यवादी और सावधान रहे । उस दिन अधिक मार्ग न चके खाज्याय भी न करे मीन रहे। सम्पूर्ण पंक्तिमूर्धन्य ( पंक्तिमें सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्तिपावन ) ब्राह्मणींसे प्रत्येक कर्मके विषयमें पृछे । आसन्पर कुश विछावे । पितृकर्ममें कुशोंको दहरा मोद देना चाहिये । पहले देव-कर्म, फिर पितृ-कर्म करे । इव-कर्ममें स्थित ब्राह्मणोंसे पूछे---भौ विश्वेदेवींका आवाहन करूँगा।' ब्राह्मण आज्ञा दें--- 'आबाइन करो,' तब 'बिह्वेदेवास भागत ऋषुता म इसप इवस्, पूरं वर्डिनिपीर्स' (यजु० ७ । ३४ )—इस मन्त्रके द्वारा विश्वेदेवींका आवाहन करके आसनपर जै छोडे तथा 'विश्वेदेवाः श्रुपतेम् इवं मे वे अन्तरिक्षे य उप चविष्ट । ये अग्निजिह्ना इत वा यजना आसचासिन् बर्हिषि मादयध्वम्॥ (यजु० ३३ । ५३ )—इस मन्त्रका जप करे । तत्पश्चात् पितृकर्ममें नियुक्त नाद्मणींसे पूर्वे-भी पितरीका आवाइन करूँगा। शाक्षण कई— 'आवाहन करो ।' तब 'उद्यन्तरस्वा०' इस मन्त्रका पाठ करते हुए आवाहन करे ! फिर ( अपहता असुरा रक्षा ५ सि वेदिषदः ॥) (यजु०२। २९)—इ.स. मन्त्रसे तिल विखेरकर 'आर्थेन्त नः०' इत्यादि मन्त्रका जप करे । इसके बाद पवित्रकसहित अर्घ्य-पात्रमें 'हां भी देवी ॰' इस मन्त्रसे जल हाके ॥ ६-१० ॥

तदनन्तर 'बँबोऽसि' इस मन्त्रसे जी देकर पितरोंके निमित्त सर्वत्र तिलका उपयोग करे | [ पितरोंके अर्थ्य-पात्रमें भी 'शं नो देवी॰' इस मन्त्रसे जल डालकर ] 'तिकोऽसि सोमदेवस्वो गोसवे देविनिर्मितः । प्रस्नविद्धः प्रसः स्वथवा पितृ इस्रोकान् पृणीहि नः स्वथा ।'

# श्राद्ध भारम्भ करनेसे पूर्व रक्षा-दीप जका केना चाहिने।

यह मन्त्र पद्कर तिल हाके। फिर ध्वीस ते स्थानिक प्रकाशकों पाइनें सहसाणि इत्यानिक व्याप्तस् । इ्काबिशाणासुं म इ्वाब सर्वेकोंकं म इ्वाब सर्वे विश्व मान्त्र । युक्त ३१ । २२ ) इस मन्त्रते अर्थ्यात्रमें पूल छोड़े । अर्थ्यात्र सोना, चाँदी, गृहर अथवा पर्यका होना चाहिये । उसीमें देवताओंके लिने सम्प्रभावते और पितरोंके लिये अपसन्यभावते उक्त वस्तुएँ रखनी चाहिये । एक-एकको एक-एक अर्थ्यात्र पृथक्-पृथक् देना उचित है । पितरोंके हाथोंमें पहले पितत्री रखकर ही उन्हें अर्थ देना चाहिये ॥ ११-१३ ॥

तरपश्चात् विवताओंके अर्ध्यपत्रको बार्वे शयम केकर उसमें रक्ली हुई पवित्रीको दाहिने हायसे निकालकर देव-भोजन-पात्रपर पूर्वांग्र करके रख दे । उसके ऊपर दसरा जल देकर अर्ध्यपात्रको ढककर ी निम्नाङ्कित मनत्र पदे-🍅 वा दिव्या आपः प्रयसा सस्यभूतुर्यो अन्तरिक्षा उत्त पार्थिवीर्याः । हिरम्बदर्णा बक्रियासा न आपः विकाः शर स्वोगाः सुद्दवा भवन्तु'॥ फिर ( जी, कुद्दा और जरू द्वायमें केकर संकल्प पढे--) 🥗 अचासुक्रगोन्नाणां पितृपितासह-प्रपितामहानास् अञ्चकाञ्चकवार्मणास् अञ्चकशास्त्रसम्बन्धिनी विक्वेदेवाः एव वो हस्तार्थः स्वाहा ।'--यो कहकर देवताओं-को अर्घ्य देकर पात्रको दक्षिण भागमें सीधे रख दे। इसी प्रकार पिता आदिके लिये भी अर्घ्य दे । उसका संकल्प इस प्रकार है-'भोमच असुकृतोत्र पितः असुकृतार्मन् असुकृतार्थे एव इस्टार्म्यः ते स्वधा ।' इसी तरह पितामह आदिको भी दे । फिर सब अर्घ्यका अवशेष पहले पात्रमें बाल दे अर्थात् प्रिपतामहके अर्घ्यमें जो जल आदि हो। उसे पितामहके पात्रमें डाल दे। इसके बाद वह सब पिताके अर्घ्यपात्रमें दे । पिताके अर्ध्यपात्रको पितामहके अर्ध्यपात्रके कपर रक्से । फिर उन दोनोंको प्रपितामहके अर्घ्यपात्रके ऊपर रख दे। तत्यश्चात् तीनोंको पिताके आसनके बामभागमें 'पितृम्बः स्थानमसि ।' ऐसा कहकर उछट दे । तदनन्तर वहाँ देवताओं और पितरोंके लिये गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा वक्क आदिका दान किया जाता है।। १४-१६ ॥

उसके बाद आदकर्ता पुरुष पात्रमेंने घृतयुक्त अस निकालकर बाद्याणींने पूळे—'मैं अग्निमें इस असका इसन करूँगा।' बाद्याण आशा दें—'करो'। तब साग्निक पुरुष तो अग्निमें इसन करे और निरग्निक पुरुष पवित्रीयुक्त

१. ॐ ठशन्तस्त्वा निषीमस्ययुक्तः समिषीमदि । ठशन्तुशत स्नावद् पितृन् इविषे सत्तवे ॥ ( तसु० १९ । ७० )

२. अधनतु नः पितरः सोम्बासोऽन्निष्वात्ताः पविभिवेष-पानैः । असिन् यवे स्वथ्या मदन्तोऽभिनुबन्तु तेऽनम्बस्मान् ॥ ( बजु० १९ । ५८ )

३. 🕶 शं मी देवीरिभिष्टव आपी भवन्तु पीतवे । श्रॅंब्योरिभि-स्रवन्तु नः॥ ( अवर्षे० १ । ६ । १ )

४. 🗳 वबीऽसि वनवासमद्देषी वक्वारानीः । (वजु • ५।२६)

पितरके हाय [अथवा का ] में मन्त्रते आहुति दे। वहसी आहुति 'अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा ।' ( युबु० २ । २९ ) कहकर दे। दूसरी आहुति 'सोमाच पिनृभते स्वाहा ।' ( यषु० २ । २९ ) इस मन्त्रने दे । वृसरे विद्वानींका मत है कि 'यम' एवं 'अक्तिरा' के उद्देश्यसे आहुति दे"। इयनचे शेष बचे हुए अन्नमेंसे क्रमशः देवताओं और पितरोंके पात्रोंमें परोसे और पात्रको हाथसे दक दे। उस समय निम्नाक्कित मन्त्रका जप करे-- 🗫 पृथिवी ते वार्ष चौरविधानं माद्याणस्य मुखेऽसृतेऽसृतं बहोसि स्वाहा । इदं विष्णुविषक्रमे श्रेषा निव्धे पदम् समूबनस्य पापसुरे स्वाहा ॥ कृष्ण इच्यमिदं रक्ष मदीवस् ।' (यञ्ज०५ । १५ ) देखा पदकर अन्तमं बाह्मणके अँगृठेका सर्वा करावे। [ देवपात्रींपर 'मबोऽसि यवपास्मवृद्देची पवपारातीः।' इस बन्त्रसे जी छटि ] और पितरोंके पात्रॉपर 'अपहता असुरा रका पति वेदिवदः ।' इस मन्त्रसे तिल छींटकर संकल्पपूर्वक अन्न अर्पण करे । तदनन्तर 'ज्ञषध्वस् ।' ( आपलोग अन्न प्रइण करें ) ऐसा कड्कर गायत्री-मन्त्र आदिका जप करे ॥ १७-२१ ॥

देवताम्यः पितृभ्यक्ष अहावोगिभ्य एव च । नमः स्वथापै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः॥

'इस मन्त्रका भी जप करे । पितरोंको तृप्त जानकर पात्रमें अन्न बिखेरे । फिर एक-एक बार सबको जल दे । पूर्ववत् सन्यभावने गायत्री-जप करके 'मञ्ज बाता' इस त्रमुचाका जप करे । दसके बाद बाह्मणोंसे पूछे—'आपछोग तृप्त हो गये ?' ब्राह्मण कहें कर्क क्षा हो गये !' तदनन्तर होष अन्नको ब्राह्मणोंकी आज्ञा छेकर एकमें मिछा दे और पिण्ड बनानेके लिये पात्रसे बाहर निकाले और पितरोंके उच्छिष्ट अन्नके पास ही अवनेजन करके कुशोंपर संकल्पपूर्वक तीन पिण्डदान करे ।

( यजु० १३ । ९ ) बत्यादि रक्षोम्न-मन्त्रोंका, 'सहस-शोर्षाः ॰' ( यजु० ३१ ) इत्यादि पुरुषस्तका तथा 'में लाह्यः शिशानः ॰' ( यजु० १७ । ३३ ) इत्यादि मन्त्रोंका एनं शनविद्यका पाठ भी किया जाता है।

ंनमरतुम्यं विक्याक्ष नमस्तेऽनेकचञ्चवे। नमः पिनाकहस्ताय वज्जहस्ताय वे नमः॥\* इस इलोकको भी पदना चाहिये।

1 इसके पहले कुछ दूरपर दक्षिणात्र कुछ विछाकर भूमिको सींच दे और विल-शतसहित अन्न एवं जल लेकर--- अधिनदग्धाश्च के जीवा केऽप्यदग्धाः कुले मन । भूमी दसेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परा गनिम ॥ गर पदकर पूर्वोक्त क्रुशोंपर वह अन्न-अल विखेर दे। तदनन्तर आचमन आदे भगवानुका स्मरण कर तीन बार गायत्री-मन्त्रका जप करे । इसके बाट अपसच्यनावसे बाह्यकी चौकोर बेदी बनाकर उसके ऊपर कुशके मूलसे प्रादेशमात्र तीन रेखा सीचे: उस समय 🕉 अपद्वता०१ इत्यादि मन्त्र पढे । फिर रेखाके नारों ओर उल्लबस्त अङ्गार-भ्रमण करावे । इसका मन्त्र इस प्रकार है---- के हे रूपाणि प्रतिमुद्रमाना असराः मन्तः स्वथया चरन्ति । परापुरी निपुरी ये भरनयग्निष्टाँस्कोकात्प्रगुदात्यस्मात्॥ (यजु० २ । ३० ) तत्पश्चात् रेखापर नीन क्रा विद्याकर सम्बभावसे गायत्री-जप करके पित अपसम्ब भावसे दोनेमें कल, तिल, गन्ध-पुष्प लेक्र 🕉 भषामुक्रगोत्र पिनः असुक्रशमेन पिण्डलानेऽत्राबनेनिध्व ते स्वधा' ऐसा कहकर कुशपर जल गिराने । वह 'अवनेजन' है । पिण्ड देनेके बाद पिण्डके कपर बसी पात्रसे जन गिराकर उसी प्रकार संकल्प पडकर प्रत्यबनेजनं किया जाता है । उसमें 'प्रत्यबनेनिध्व' कहना चाहिये । पिण्डवानका संकर्ष इस प्रकार है -- भोमधासुक-गोत्र पितः अमुक्कार्मन् अमुक्कार्के एव पिण्डस्ते स्वथा ।" इसी प्रकार पितामइ आदिको भी देना चाहिये। पिण्डदानके जनन्तर पिण्डके आधारभूत कुशों में अपने दाव पोंछक्त कहें 🍣 ·ॐक्षेपमागश्चवः पितरस्तुष्यम्तु ।' फिर सम्बन्नावसे तीन वार

५. यदि दूसरेकी भूभिमें श्राह करने हों तो थोड़ा अन्न और बच्च कुछापर अपसम्बमाबसे रखकर कहें व्हरगन्नमेनव्भूखानि-पितृष्वी नमः।'

देवताओं, पितरों, महाबोगियों, स्वधा और खाहाको मरा सर्वदा नमस्कार है, नमस्कार है।

<sup>\*</sup> यह मन्त्र तीन ऋचाओं में है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है---कें मधु बाता भारतावर्षे मधु क्षरन्ति सिम्भवः। माध्वीनंः
सन्त्योपधीः ॥ १ ॥ कें मधु नक्तमुतोषसी मधुमक्
पायिषप रजः। मधु बौरस्तु नः पिता ॥ २ ॥ कें मधुमान्नो बनस्पतिर्मधुमाँऽस्तु स्वंः । माध्वीर्गांदो मबन्तु
सः ॥ १ ॥ १ ॥ १ वद्यु० ११ । २०-२९ ) कें मधु मधु मधु मधु मधु ॥

<sup>†</sup> क्या कायाके शतिरिक्त थीं 'जवीरतामवर०' (बजु० १९१४९) इस्वादि पितृमन्त्रोंका 'के कृणुष्य पास:०'

बुखरोंका मत है कि ब्राह्मण जब भोजनके पश्चात् हाय-मुँह घोकर आन्त्रमन कर लें, तब पिण्डदान देना चाहिये। आन्त्रमनके पश्चात् जल, फूल और अश्वत दे॥ २२--२५ई॥

फिर अक्षस्योदक देकर मनुष्य आशीर्वादकी प्रार्थना करे \* | 'ॐ अवोराः पितरः सन्तु ।' ( मेरे पितर सौम्य

> आचमन करके श्रीहरिका सरण करे। तदनन्तर अपसम्य-भावसे दक्षिणकी ओर मुँह करके कहे—अत्र पितरो मादयध्वं यथामाग्माइवायध्वम् ।' (यजु० २ । ३१) फिर वामावर्तसे उत्तरकी ओर मुँहकर स्वास रोककर प्रसक्तित्त हो प्रकाशमान मूर्तिवाले पितरोका ध्यान:करते द्वप फिर उसी मार्गसे छीटकर दक्षिणाभिस्रका हो आव और कहे—अभीमदन्त पितरो वधाभागमाइवायियत ।' (यजु० २ । ३१) इसके बाद पहलेके अवनेजन-पात्रमें जो शेष अल हो, उसे पिण्डपर गिराकर प्रत्यवनेजन दें। उसका संकश्य अवनेजनकी ही भाँति है। अवनेनिक्ष्व को प्रत्यवनेनिक्ष्व के कहना चाहिये। बहुष चनमें प्रत्यवनेनिक्ष्व म्' का ड्यारण करना उचित है।

> प्रत्यवनेजनके बाद नीबी-विसंसन करके सम्यमावसे मान्वमन करे । फिर अपसब्य हो बावें हायसे दाहिने हाधमें सूत्र केकर 🐃 नमी वः पितरो रसाय नमी वः पितरः शोषाय नमी वः पितरी जीवाय नमी वः पितरः स्वधार्ये नमी वः पितरी घोराय नमी वः पितरी मन्यवे नभी वः पितरः पितरो नमी वो गृहान्नः पितरी वत्तसती वः पितरो देष्म'( यज् ० २ । ३२ )---इस मन्त्रका पाठ करके प्यतद् वः पिनरी वासः' (यञ्ज० २ । ३२ )--ऐसा कहते हुए छहाँ पिण्डोंपर सूत्र रसकार संकल्प करे-·अधामुक्लोत्र पितः (पितामह प्रपितामह आदि ) अमुक-शर्मन् अमुकशाबे पिण्डे पतत्ते नासः स्वचा ।' तत्पश्चाद 🍜 शिवा आपः सन्तु ।'कइक्त् जक, 🍑 सीमनत्वम् अस्तु ।' इस बाक्यका उचारण करके फूल, 🍑 अक्षतं चारिष्टमस्त । कहकर अक्षत अन्नपात्रीपर बाले। फिर मोटक, तिल और जब केकर 🍑 अवासुकरोत्रस्थ पितुः असुक्रशर्गणः असुक्-माह्ये दत्तान्येतान्यक्रपानादिकानि अक्षय्याणि सन्त ।' इस प्रकार संकल्प पढ़कर छोड़ दे। तत्पश्चात् सन्य हो दक्षिण दिशाकी और देखते हुए पिण्डोंके कपर पूर्वांग अक्रभारा गिराने और पढ़े---- अघोरा: पितरः सन्तु । इसके बाद हाय जोड़ पूर्वामिसुख हो मूकमें कहे जनुसार आशी:-प्रार्थना करे।

हों।) ऐसा कहकर जल गिरावे, फिर प्रार्थना करे—'इमारा गोव सदा ही बदता रहे, इमारे दाता भी निरन्तर अभ्युदयशील हों, वेदोंकी पठन-पाठन-प्रणाली बदे । संसानोंकी भी मृद्धि हो । इमारी अद्धामें कभी न आवे; हमारे पास देने योग्य बहुत सामान संचित रहें। इमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो । इम अतिथियोंको प्राप्त करते रहें अर्मात् इमारे परपर अतिथियोंका ग्रुभागमन होता रहे । इमारे पास माँगनेवाले आवें, किंतु इम किसीसे न माँगें।' फिर स्वधा-वाचनके लिये पिण्डोंपर पवित्रकसहित कुश बिछावे और ब्राह्मणोंसे पूछे—'भैं स्वधा-वाचन कराऊँगा।' ब्राह्मण आशा दें—'स्वधा-वाचन कराओ।' तब आदकर्ता पुरुष इस प्रकार कहे—

श्राह्मणो ! आपलेग मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह के लिये त्वधा-वाचन करें ।' ब्राह्मण कहें—'अस्तु स्वधा ।' तदनन्तर 'क्षर्ज वह्नन्तीरस्तं स्तं पयः क्षीकासं परिस्तुतम् स्वधा स्व तपंवत मे पितृन् ।' (यज् २ । ३४)—इस मन्त्रसे कुशोंपर दुग्ध-मिश्रित जलकी दक्षिणाग्रधारा गिरावे, के फिर [स्वय्य होकर देवार्थ्यपात्रको हिला दे और पितरोंके ] अर्थ्यपात्रको उत्तान करके देवश्राद्ध तथा पितृश्रादकी प्रतिष्ठाके लिये यथाशक्ति क्रमशः सुवर्ण और रजतकी दक्षिणा दे । † इसके बाद 'विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम् ।'—ऐसा कहकर देवताओंका विसर्जन करे और 'वाजेवाजेऽकत वाजिनो नो धनेषु विश्व अस्ता श्वत्वाः । अस्य मध्यः पिवत माद्यध्यं, तृप्ता यात प्रथिभिर्देवयानैः ॥'

\* इसके बाद स्वयं झुककर सब पिण्डोंको नाकसे सूँघ ले और उठा दे। पिण्डोंके आधारभून कुरोंको नथा उन्मुक (जिनसे अक्कार-अमण कराया गया था) को अग्निमें डाल दे।

ं दक्षिणाका संकर्ण इस प्रकार है—त्रिकुशा, जी और जल हाइमें केकर—'कें अद्यामुक्तोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाम् [ मातामहप्रमातामहत्रुद्धप्रमातामहानां च ] अमुकामुक्तशर्मणाम् अमुक्तमाद्धसम्बन्धिनां विश्वेषां देवानां कृतैतदमुक्तशाद्धप्रतिष्ठार्थं हिरण्यमग्निदेवत्यं तन्म्स्योपक्तियतं द्रव्यं वा यथानामगोत्राय बाह्यणाय दक्षिणात्नेन दातुमहमुत्सुने ।' तुरंत दिया जाना हो तो 'सम्बददे' कहना चाहिये । मोटक, तिक, जल लेकर 'ओमचामुक-गोत्रस्य पितुः अमुक्शमंणः कृतैतच्छाद्धप्रतिष्ठार्थं रजतं चन्द्रदेवत्यं तम्मूस्योपक्रियतं द्रव्यं यथानाम' हत्यादि कहकर पिता आदिके किने दक्षिणा दें। ( बच्च • २१ । ११ )—इस मन्त्रसे पिता आदिका विसर्वान करें || २६—३२ ||

[तरपञ्चात् सन्यभावते 'देवताम्बश्च०' इत्यादि पदकर
भगवान्का स्मरण करे । फिर अपसन्यभावते रक्षादीपको
सुझा दे । उसके बाद सन्यभावते मगवान्ते प्रार्थना करे—
'प्रभात्तारकुर्वतां कमें प्रच्यवेतास्वरेषु वत् । स्मरणादेव तद्
विच्छोः सम्पूर्ण सादिनि श्रुतिः ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या सपोयक्रिमादिषु । म्यूनं सम्पूर्णतां वाति सधो वन्दे
तमन्युतम् ॥' इत्यादि ] तदनन्तर 'का मा बाजस्व०' ( यजु०
९ । १९ ) इत्यादि मन्त्र पदकर ब्राह्मणके पीछे-पीछे
जाय और ब्राह्मणकी परिक्रमा करके अपने घरमें जाय ।
प्रत्येक मासकी अमावस्याको इसी प्रकार पार्वण-श्राद्ध करना
चाहिये ॥ ३३ ॥

अन मैं एकोहिष्ट आद्धका वर्णन करूँगा। यह आद्ध पूर्ववत् ही करे। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक ही पवित्रक, एक ही अर्थ्य और एक ही पिण्ड देना चाहिये। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्वदेव-यूजन नहीं होता। जहाँ तृति पूछनी हो, वहाँ 'स्वदितम् !' ऐसा प्रश्न करे। बाह्मण उत्तर दे—'सुस्वदितम्।' 'उपतिष्ठताम्।'—कहकर अर्पण करे। अक्षय्योदक भी दे। विसर्जनके समय 'अभिरम्यताम्' का उत्थारण करे। बाह्मण कहें —'अभिरताः स्वाः।' शेष सभी वातें पूर्ववत् करनी चाहिये॥ ३४–३६॥

अब खिएडीकरणका वर्णन करूँगा। यह वर्षके अन्तमें और मध्यमें भी होता है। इसमें पितरांके लिये तीन पात्र होते हैं और प्रेतके लिये एक पात्र अलग होता है। चारों अर्घ्यपात्रोंमे पिवती, तिल, फूल, चन्दन और जल डालकर मर दिया जाता है। फिर उन्हींसे भाइकर्ता पुरुप अर्घ्य देता है। खे समामाः (यज्ज १९। ४५-४६) इत्यादि दो मन्त्रोंसे प्रेतके अर्घ्य-पात्रको कमझः तीनों पितरोंके अर्घ्य-पात्रमें मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिण्डमें मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिण्डमें मिलाया जाता है। इससे प्रेतको पिण्डको पितरोंके पिण्डमें मिलाया जाता है। इससे प्रेतको पिण्डको पितरोंके पिण्डमें मिलाया जाता

अन 'आन्युदयिक' श्राद बतलाता हूँ । इसकी सन विधि पूर्ववत् है । इसमें पितृसम्बन्धी मनत्रके अतिरिक्त अन्य मन्त्रींका जप करना चाहिये । पूर्वाङ्णकालमें आम्यु-दयिक श्राद और उसकी प्रदक्षिणा-करनी चाहिये । इसमें कोमल कुश ही उपचार है । यहाँ तिलके स्थानपर जौका ही उपयोग होता है। ब्राह्मणोंसे पितरोंकी तृप्तिके लिंगे मंभ करते समय 'सम्पन्नम् ?' का प्रयोग करना चाहिये। ब्राह्मण उत्तर दे 'सुसम्पन्नम् !' का प्रयोग करना चाहिये। ब्राह्मण उत्तर दे 'सुसम्पन्नम् ! इसमें दृष्टी, अक्षत और नेर आदिके ही पिण्ड होते हैं। आवाहनके समय पूछे—'भैं भान्दीमुख पितरोंका आवाहन करूँगा।'' इसी प्रकार अक्षय्य-तृप्तिके लिये 'प्रीवताम्' ऐसा कहे। फिर पूछे—'भैं नान्दीमुख पितरोंका तृप्ति-वाचन कराऊँगा।' ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर कहे—'नान्दीमुखाः पितरः प्रीयन्ताम्। (नान्दीमुख पितर तृप्त एवं प्रसन्न हों)'। [माता, पितामही, प्रपितामही] पिता, पितामह, प्रपितामह और [सपल्नीक] मातामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह—यें' नान्दीमुख पितर हैं॥ ४०—४४॥

आस्युद्धिक श्राद्धमे 'स्वधा' का प्रयोग न करे और युग्म ब्राह्मणोंको मोजन करावे । अब मै पितरोंकी तृप्ति बतलाता हूँ । ग्राम्य, अबसे तथा जंगरी कन्द्र, मूल, फल आदिसे एक मासतक पितरोकी तृप्ति बनी रहती है और गायके दूध एवं खीरसे एक वयंतक पितरोंकी तृप्ति रहती है तथा वर्षा ऋतुमे त्रयोदशीको विशेषतः मघा नक्षत्रमें किया हुआ श्राह्म अक्षय होता है । # मन्त्रका पाट करनेवाला,

\* कुछ कोग आदमे मसिका भी विधान भानते हैं, परंदु आदकर्ममें मांस कितना निन्दनीय है, यह श्रीमद्भागवत, सप्तम स्कम्भ, अध्याय १५ के इन श्रोकोंसे स्पष्ट हो जाता है—

श्राद्धे न नाचाद्धर्मनस्ववित्। न दचादाभिषं मन्यन्नैः स्थारपरा प्रीतिर्यंथा न पशुहिंसया॥ ७॥ नैतादृद्धः परो धर्मो नृगा सद्धर्भमिच्छनाम् । न्यासी दण्डस्य भृतेपु म**नोवाकाय**जस्य યઃ ૫૮ ા द्रव्यवश्चेर्यस्य नाणं भूतानि લુકુા विभ्यति । इन्यादनज्हों इसुनृत् ध्रवम् ॥१०॥ "भर्मके मर्मको समझनेबाला पुरुष आदमें [ खानेके छिये ] र्माम न दे और न स्वयं ही खाय; क्योंकि पितृगणकी तुप्ति जैसी मुनिजनोचित आहारसे होती है, वैसी पशुहिंसासे नहीं होनी । सदर्भकी इच्छाबाळे पुरुषोंके लिये 'सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति मन, वाणी और शरीरसे दण्डका त्याग कर देना'- इसके समान और कोई बेड धर्म नहीं है। पुरुपको इब्ययश्वसे बजन करते देखका जीव करते हैं कि 'यह अपने ही प्राणोंका पोषण करनेबाका निर्देव बजानी सुद्दी अवस्य मार डालेगा। अ अतस्य मासकार्में मांसका उपयोग कमी नहीं करना चाहिये ।

अग्निहोत्री, शालाका अध्ययन करनेवाला, छहीं अङ्गीका विद्वान, त्रिणीचिकेत, त्रिमेंधु, धर्मद्रोणका पाठ करनेवाला, त्रिमींपर्ण तथा बृहत् सामका शाता—ये ब्राह्मण पंक्तिपावन (पंक्तिको पवित्र करनेवाले) माने गये हैं ॥ ४५—४७ ॥

अब काम्य आद-कल्पका वर्णन करूँगा। प्रतिपदाको आद करनेले युत्त घन प्राप्त होता है। दितीयाको आद करनेले युत्त घन प्राप्त होता है। दितीयाको आद करनेले श्रेष्ठ की मिलती है। चतुर्थीको किया हुआ आद धर्म और कामको देनेवाला है। पुत्रकी इच्छावाला पुष्प पञ्चमीको शाद करे। पष्ठीके शाद सम्मुख्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमीके शाद लेतीमें लाभ होता और अष्टमीके शाद स्वस्ता है। सप्तमीके शाद लेतीमें लाभ होता है। प्रकारशीके शाद स्वस्ताले धोड़े आदि पग्न प्राप्त होते हैं। रशमीके शाद से गो समुदायकी उपलब्धि होती है। एकारशीके शाद से परिवार और द्वादशीके शाद से चन-धान्य बहता है। त्रयोदशीको शाद करनेले अपनी जातिमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशीको उसीका शाद किया जाता है। जिसका शाद करनेका विधान है। ४८—५१॥

जो दशार्णदेशके बनमे सात ब्याध थे, वे कास्रंजर गिरि-पर मृश हुए, शरदीपमे चकवाक हुए तथा मानस सरोवरमें इस हुए । वे ही अब कुठक्षेत्रमें वेदोंके पारंगत विद्वान् मासण हुए हैं। अब उन्होंने दूरतकका मार्ग तय कर लिया है। तुमलोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। 'क मास आदिके अवसरपर इसका पाठ करनेसे मास पूर्ण एवं बसलोक देनेवाला होता है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने पिताका तथा पितामहके पिता और उनके भी पिताका भास करे। यदि प्रपितामह जीवित हो तो पिता। पिनामह एवं इसप्रपितामहका भास करे। इसी प्रकार माता आदि तथा मातामह आदिके भासमें भी करना चाहिये। जो इस श्रास्कल्पका पाठ करता है। उसे भास करनेका फल् मिलता है। ५२—५६।।

उत्तम तीर्थमें, युगादि और मन्वादि तिथिमें किया हुआ श्राह अक्षय होता है। आश्विन शुक्का नवमी, कार्तिक-की दादशी, मात्र तथा भाइपदकी तृतीया, फाल्गुनकी अमावास्या, पौष शुक्का एकादशी, आषादकी दशमी, माष्मासकी सप्तमी, श्रावण इष्णपक्षकी अष्टमी, आषाद, कार्तिक, काल्गुन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमा—ये तिथियाँ स्वायम्भुष आदि मनुमे सम्बन्ध रावनेवाळी हैं। इनके आदिभागमे किया हुआ श्राह्म अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गङ्गा, गुक्केत्र, नर्मदा, श्रीपवंत, प्रभास, शाल्ग्रामतीर्थ (गण्डकी), काशी, गोदावरी तथा श्रीपुक्षोत्तमक्षेत्र आदि तीर्थमें श्राह्म उत्तम होता है। ५७—६२।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भ्याद्ध-कल्पका वर्णन भागक एक सी सम्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९७॥

# एक सौ अठारहवाँ अध्याय

### भारतवर्षका वर्णन

अभिदेश कहते हैं—समुद्रके उत्तर और हिमालयके दक्षिण जो वर्ध है, उसका नाम 'भारत' है। उसका विस्तार नौ हजार योजन है। स्वर्ग तथा अपवर्ग पानेकी इच्छावाके पुरुषोंके लिये यह कर्मभूमि है। महेन्द्र, मरूप, सक्षा, शुक्तिमान्, हिमालय, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात यहाँके कुल-पर्वत हैं। इन्द्रद्वीप, कसेक, ताझवर्ण, गभितमान, नागद्वीप, सौम्य, गान्धवं और वाक्ण—ये आठ द्वीप हैं। समुद्रसे विरा हुआ भारत नवां द्वीप है।। १-४।।

१. द्वितीय कठके अन्तर्गत असं बाब यः पवते इत्यादि अजाचिकेत नामक तीन अनुवाकोंको पदने वा उसका अनुष्ठान करनेवाला । २. अप्रवाता कर्मादि तीन आचाओंका अध्ययन और मधुकतका आचरण करनेवाला । ३. धर्मध्याभा दशाणेंपु इत्यादि प्रसंगका नाम यहाँ धर्मद्रीण कहा गया है । ४. श्रद्धा मेतु महम् इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और तत्सम्बन्धी वत करनेवाला ।

<sup>\*</sup> सप्तव्याभा दशाणेंतु ,ंगृगाः काळकारे गिरी । जजनाकाः सरक्षीये वृंसाः सरसि मानसे ॥ तेऽपि जाताः कुरुक्षेत्रे जाक्षणा नेदपारगाः । प्रस्थिता दूरसञ्चानं वृत्यं तेण्योऽनसीयतः॥ (णक्षि० ११७ । ५१-५७)

KARA MENGANGANAN TANI

मारत-द्वीप उत्तरते दक्षिणकी और इजारों योजन छंगा
है। भारतके उपर्युक्त नी भाग हैं। भारतकी स्थिति
मध्यमें है। इसमें पूर्वकी ओर किरात और [पिक्सिममें]
यवन रहते हैं। मध्यभागमें ब्राह्मण आदि वर्णोंका निवास है।
वेद-स्मृति आदि निदयाँ पारिनात्र पर्वतसे निकली हैं।
विस्थान्वलते नर्भदा आदि प्रकट हुई हैं। सहा पर्वतसे तापी,

पयोष्णी, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणा आदि नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ है ॥ ५-७ ॥

मलयसे कृतमाला आदि और महेन्द्र पर्वतसे त्रिसामा आदि नदियाँ निकली हैं। ग्रुक्तिमान्से कुमारी आदि और हिमालयसे चन्द्रभागा आदिका प्रादुर्भाव हुआ है। भारतके पश्चिमभागमें कुरु,पाञ्चाल और मध्यदेश आदिकी स्थिति है।।८।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भारतवर्षका वर्णन १ नामक एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९८ ॥

## एक सौ उन्नीसवाँ अध्याय जम्बू आदि महाद्वीरों तथा समस्त भूमिके विस्तारका वर्णन

अग्निदेश कहते हैं जम्बूदीपका विस्तार एक लाख योजन है। वह सब ओरसे एक लाख योजन विस्तृत खारे पानीके समुद्रमें थिया है। उस क्षारसमुद्रको घेरकर प्लक्ष-द्वीप स्थित है। मेधातिथिके सात पुत्र प्लक्षद्वीपके स्वामी हैं। शान्तमय, शिशिर, मुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेम तथा ध्रुव—ये सात ही मेधातिथिके पुत्र हैं; उन्हींके नामसे उक्त सात वर्ष हैं। गोमेध, चन्द्र, नारद, हुन्दुभि, सोमक, सुमना और शैल-ये उन वर्षोंके सुन्दर मर्यादापर्वत हैं। वहाँके सुन्दर निवासी 'बंभाज' नामसे विख्यात हैं। इस द्वीपमे सात प्रधान नदियाँ हैं। प्लक्षसे लेकर शाकदीपनकके लोगोंकी आयु पांच हजार वर्ष है। वहाँ वर्णाश्रम-धर्मका पालन किया जाता है।। १-५॥

आर्य, कुठ, विविद्य तथा मावी - यही वहाँके ब्राह्मण आदि वर्णोंकी संबाए हैं। चन्द्रमा उनके आराध्यदेव हैं। चन्द्रमा उनके आराध्यदेव हैं। चन्द्रमा विस्तार दो लाख योजन है। वह उतने ही बड़े इक्षुरसके समुद्रते विरा है। उसके बाद ब्राह्मलद्वीप है, जो प्लक्षद्वीपमें दुगुना बड़ा है। वपुष्मानके खात पुत्र शाल्मलद्वीपके स्वामी हुए। उनके नाम हैं— श्वेत, हरित, जीमूत, लोहित, वैद्युत, मानस और युप्रम। इन्हीं नामोंसे वहाँके सात वर्ष हैं। वह प्लक्षद्वीपसे दुगुना है तथा उसने दुगुने परिमाणवाले प्युरोद? नामक (मदिराके) समुद्रते विरा हुआ है। कुमुद, अनल, बलाहक, द्रोण, कक्क, महिष और ककुद्यान ये मर्यादा-पर्वत हैं। सात ही वहाँ प्रधान नदियाँ हैं। कपिल, अकण, पीत और कृष्णा—ये वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ष है। वहाँके लोग वायु-देवताकी पूजा करते हैं। वह महिराके समुद्रते विरा है। ६-१०ई॥

इसके बाद कुराद्वीप है। ज्योतिष्मान्के पुत्र उस द्वीपके अधीश्वर हैं। उद्भिद, घेनुमान्, द्वैरथ, लम्बन, धेर्य, कपिल और प्रभाकर--ये सात उनके नाम हैं। इन्होंके नामपर वहाँ सात वर्ष हैं। देमी आदि वहाँके ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मरूपधारी भगवान् विष्णुका पूजन करते हैं। विद्रुम, इमशैल, बुतिमान्, पुष्पवान्, कुरोद्यर, हरि और मन्दराचल --ये सात वहाँके वर्षपर्वत हैं। यह कुराद्वीप अपने ही बराबर विस्तारवाले धीके समुद्रसे घरा हुआ है और वह घृतसमुद्र की ब्रद्वीपमे परिवेष्टित है। राजा बुतिमान्के पुत्र की ब्रद्वीपके स्वाभी हैं। उन्होंके नामपर वहाँके वर्ष प्रसिद्ध हैं॥ ११-१४॥

१. दमीः श्रुपुमीः, स्नेद्द और मन्दे—ने क्रमशः वर्दोके ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैदय और श्रुद्धोकी संवार्षे हैं।

२. वहाँ मूकमें छः नाम दी आने हैं, तथापि पुराणान्तरमें जाने हुए 'न्युनों रस्नशैक्य' के अनुसार अर्थमें रस्तशैक वड़ा दिचा गया है।

£ 3

समुद्र शाकदीपसे परिवेष्टित है । वहाँके राजा मन्यके जो सात पुत्र हैं, वे ही शाकदीपके शासक हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—जलद, कुमार, मुकुमार, मणीवक, कुशोत्तर, मोदाकी और दुम । इन्होंके नामसे वहाँके वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ १५-१९॥

उदयगिरि, जलघर, रैवत, स्थाम, कोद्रक, आमिनकेय और सुरम्य पर्वत केसरी— यसात वहाँके मर्यादा-पर्वत हैं तथा सात ही वहाँकी प्रसिद्ध निर्यों हैं । मग, मगभ, मानस्य और मन्दग—ये वहाँके ब्राह्मण आदि वर्ण हैं, जो सूर्यक्पधारी भगवान् नारायणकी आराधना करते हैं। शाकदीप धीरसागरसे घरा हुआ है। धीरसागर पुष्करद्वीपने परिवेष्टित है। वहाँके अधिकारी राजा सवनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे — महावीत और धातिक । उन्हींके नामने यहाँके दो वर्ष प्रसिद्ध हैं ॥ २०—२२ ॥

वहाँ एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत विद्यमान है। जो उस वर्षके मध्यभागमें वळ्याकार स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्र योजन है<sup>ई</sup>। ऊँचाई भी

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्महाद्वीप आदिका वर्णनः नामक एक सौ ठजीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥

विस्तारके समान ही है। वहाँ के लोग दस इजार वर्षोतक जीवन धारण करते हैं। वहाँ देवता लोग ब्रह्माजीकी पूजा करते हैं। पुष्करद्वीप स्वादिष्ट जलवाले समुद्रसे विरा हुआ है। उस समुद्रका विस्तार उस द्वीयके समान ही है। महामुने! समुद्रोंमें जो जल है। वह कभी घटता-बद्ता नहीं है। शुक्क और कृष्ण-दोगी पक्षोंमें चन्द्रमाके उदय और अस्तकालमें क्रेबल पाँच सी दस अहुलतक समुद्रके जलका घटना और बद्ना देणा जाता है (परंतु इससे जलमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती है)॥ २३—२६॥

मीठे जलवाले समुद्रके चारों ओर उससे दुरुने परिमाणवाली भूमि सुवर्णमयी है, किंदु वहाँ कोई भी जीव जन्तु नहीं रहते हैं। उसके बाद लोकालोकपर्यंत है, जिसका विस्तार दस हजार योजन है। लोकालोकपर्यंत एक ओरसे अन्धकारद्वारा आहत है और वह अन्धकार अण्डकटाहसे आहत है। अण्डकटाहसिं सारी भूमिका विस्तार पचास करोड़ योजन है।।२७-२८॥

### एक सौ बीसवाँ अध्याय अवनकोश-वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—विषष्ठ! भूमिका विसार सत्तर हजार योजन बताया गया है। उसकी ऊँचाई दस हजार योजन है। पृथ्वीके भीतर सात पाताल हैं। एक-एक पाताल स्व-दस हजार योजन विस्तृत है। सात पातालोंके नाम इस प्रकार हैं—अतल, वितल, नितल, प्रकाशमान महातल, सुतल, तलातल और सातवाँ रसातल या पाताल। इन पातालोंकी भूमियाँ कमशः काली, पीली, लाल, सफेर, कॅकरीली, पथरीली और सुवर्णमयी हैं। वे सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। उनमें दैत्य और दानव आदि सुखपूर्वक निवास करते हैं। समस्त पातालोंके नीचे शेषनाग विराजमान हैं, जो भगवान विष्णुके तमोगुण-प्रधान विष्णह हैं। उनमें अनन्त गुण हैं, इसीलिये उन्हें 'अनन्त' भी कहते हैं। वे अपने मस्तकपर इस पृथ्वीको धारण करते हैं। १-४॥

पृथ्वीके नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान् विष्णुका भक्त है, वह उन नरकोंमें नहीं पढ़ता है। सूर्यदेवसे प्रकाशित होनेवाली पृथ्वीका जितना विस्तार है, उतना ही नमोलोक (अन्तरिक्ष या सुवलोंक ) का विस्तार माना गया है। विशिष्ठ ! पृथ्वीसे एक लाख योजन दूर सूर्यमण्डल है। सूर्यसे लाख योजनकी दूरीपर चन्द्रमा विराजमान हैं। चन्द्रमासे एक लाख योजन ऊपर नक्षत्र-मण्डल प्रकाशित होता है। नक्षत्रमण्डलमे दो लाख योजन ऊँचे बुध विराजमान हैं। बुधसे दो लाख योजन ऊपर ग्रुक हैं। ग्रुकसे दो लाख योजनकी दूरीपर मङ्गलका स्थान है। मङ्गलसे दो लाख योजन ऊपर बृहस्पति हैं। बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनैश्वरका स्थान है। उनसे लाख योजन ऊपर सप्तिविवाक स्थान है। सप्तिवियांसे लाख योजन

पुराणान्तरमें इन नदियोंके नाम इस प्रकार मिकते है—सकुमारी, कुमारी, निकनी, धेनुका, इसु, बेणुका और गमस्ति।

४. विष्णुपुराणमें इसकी कँचाई और विस्तार-दौनों ही पचास हजार बोबत बतावे गर्वे हैं। देखिये विष्णुपुराण २ 1 ४ । ७६ ।

क्यर ध्रुव प्रकाशित होता है। त्रिलोकीकी इतनी ही ऊँचाई है। अर्थात् त्रिलोकी (भूर्मुवः स्वः) के ऊपरी भागकी चरम सीमा ध्रुव ही है।। ५-८।।

ध्रवसे कोटि योजन ऊपर 'महर्लोक' है, जहाँ कन्यान्त-जीवो भूग आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महलेंकिस दो करोड़ जगर 'जनलोक'की रिथति है, जहाँ सनक, सनन्दन आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। जनलोकसे आठ करोड योजन ऊपर 'तपोलोक' है, जहाँ 'वैराज नामवाले देवता निवास करते हैं। तपोलोकसे छानवे करोड़ योजन ऊपर 'सत्यलोक' विभाजमान है। सत्यलोकमें पुनः मृत्युके अधीन न होनेवाले पण्यातमा देवता एवं ऋषि-मनि निवास करते हैं। उसीको 'ब्रह्मलोक' भी कहा गया है। जहाँतक पैरोंसे चल-कर जाया जाता है, वह सब भ्युलोक है। भूलोकने सूर्यमण्डलके बीचका भाग 'भुवलांक' कहा गया है। सूर्यलोकसे ऊपर ध्रवलोकतकके भागको 'स्वर्गलोक' कहते हैं। उसका विस्तार चोदह लाग्य योजन है । यही त्रेलोक्य है और यही अण्डकटाहमे विरा हुआ विस्तृत ब्रह्माण्ड है। यह ब्रह्माण्ड क्रमद्याः जलः अम्निः बायु और आकाशरूप आवरणींदारा बाहरमे थिरा हुआ है। इन सबके ऊपर अहंकारका आवरण है। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बड़े हैं। अहंकाररूप आवरण महत्तत्वमय आवरणसे घिरा हुआ है।। ९-१३ ॥

महामृते ! यं सारे आवरण एक सं दूसरेके कमसं दस-गुने बढ़े हैं । महत्तत्वको भी आवृत करके प्रधान (प्रकृति) रिश्त है । वह अनन्त है; क्योंकि उसका कभी अन्त नहीं होता । इसीलिये उसकी कोई संख्या अथवा भाप नहीं है । मुने ! वह सम्पूर्ण जगत्का कारण है । उसे ही 'अपरा प्रकृति' कहते हैं । उसमें ऐसे-ऐसे अस्त्व्य ब्रह्माण्ड उत्यन हुए हैं । जैसे काठमे आंग्न और तिल्में तेल रहता है, उसी प्रकार प्रधानमे स्वयंप्रकाश नेतनात्मा व्यापक पुरुष विराजमान है ॥ १४-१६६ ॥

महाप्राज्ञ मुने ! ये संश्रयधर्मी (परस्पर संयुक्त हुए )
प्रधान और पुरुष सम्पूर्ण भूतोकी आत्मभूता विष्णुक्षितते
आवृत्त हैं । महामुने ! भगवान् विष्णुक्षी म्वरूपभृता वह
शक्ति दी प्रकृति और पुरुषके संयोग और वियोगमें कारण
है । वही सृष्टिके समय उनमें खोभका कारण बनती है ।
और जलके सम्पर्कमें आयी हुई वायु उसकी कर्णिकाओंमें

व्याप्त शीतलताको धारण करती है, उसी प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति भी प्रकृति-पुरुषमय जगत्को धारण करती है। विष्णु-शक्तिका आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। वे भगवान् विष्णु स्वयं ही साक्षात् ब्रह्म हैं, जिनसे इस सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति होता है।। १७-२०५।।

मुनिश्रेष्ठ ! सर्गदेवकं रथका विज्ञार नो सहस्र योजन है तथा उस रथका हैगदण्ड (हरसा) इसमे दूना बहा अर्थात् अटाण्ड हजाण्योजनका है। उसका धुरा डेद करोड़ सात लाख योजन तंबा है, जिसमें उस रथका पहिया लगा हुआ है। उसमे पूर्योद्ध, गणाह ओर अपगद्धरूप तीन नागियाँ हैं। गयसर, पारेयसर, इडावसर, अनुवत्सर और वत्सर-ये पाच प्रकारके वर्ष उसके पांच अरे हैं। छहीं भूरतुएँ उसकी छः नेमियाँ है अंग उत्तर दक्षिण दो अयन उसके दागि हैं। ऐसे गयसरमय रथचकमें सम्पूर्ण कालचक प्रतिष्ठित हैं। महामने ! मनवान् सूयंके रथका दूसरा धुरा साढ़े पैतालीस हजार योजन लंबा है। दोनो धुरांके परिमाणके नुस्य हो उसके युगार्खोका परिमाण है। २१-२५।।

उस स्थके दो धुरोमेंसे जो छोटा है वह, ओर उसका युगाई धुवके आधारपर रिथत है। उसम अतका पालन करनेवाले मुने। गापत्री, बृहती, उध्यिक, जगती, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप् और पंक्ति—ये सात छन्द ही स्यंदेवके सात शोई फहे गये हैं। सूर्यका दिग्वायी देना उद्य है और उनका हिंछे ओरान्द हो जाना हा अस्तकाल है, ऐसा जानना चाहिये। वांसछ! जिनने प्रदेशमें धुव स्थित है, पृथ्वीसे लेकर उस प्रदेश-पर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रलयकालमें नष्ट हो जाता है। सत्रियोंने उत्तर दिशामें जपरकी ओर जहाँ धुव स्थित है, आकाशमे वह दिन्य एवं प्रकाशमान रथान ही विराट्रक्षणारी भगवान विष्णुका तीसरा पद है। पुण्य और पापके श्रीण हो जानेपर दीपरूपी पद्भते रहित संयतिचत्त महात्माओंका यहां परम उत्तम स्थान है। इस विष्णुपदने ही गङ्गाका प्राकट्य हुआ है, जो स्मरणमाश्रसे सम्पूर्ण पापांका नाश करनेवाली हैं॥ २६—२९३॥

आकाशमें जो शिशुमार (सूँस)को आकृतिवाला ताराओं-का समुदाय देखा जाता है, उसे मगवान् विष्णुका स्वरूप

५. माथे जुएको युगाई करते हैं।

जानना चाहिये। उस शिशुमारचक्रके पुच्छमागर्मे श्रुवणी स्थिति है। यह श्रुव स्वयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंको श्रुमाता है। भगवान सूर्यका वह रथ प्रतिमास भिन्न-भिन्न आदित्य-देवता, श्रेष्ठ श्रुपि, गन्धर्य, अप्तरा, ग्रामणी (यक्ष), सर्प तथा राक्षसोंसे अधिष्ठित होता है। मगवान सूर्य ही सर्दी, गर्मी तथा जल वर्षके कारण हैं। वे ही श्रुम्वेद, यजुनेंद और सामवेदमय भगवान विष्णु हैं। वे ही श्रुम्वेद, यजुनेंद और सामवेदमय भगवान विष्णु हैं। वे ही श्रुम और अशुभके कारण हैं।। ३०-३२१।।

चन्द्रमाका रथ तीन पहियोंने युक्त है। उस रयके बायें और दांथ भागमें कुन्द-कुसुमकी माँति क्वेत रंगके दस घोड़े जिते हुए हैं। उसी रथके द्वारा वे चन्द्रदेव नक्षत्रलोकन्में विचरण करते हैं। तैंतीस हजार तैंतीस सो तैंतीस ( ३६२३३) देवता चन्द्रदेवकी अमृतमयी कलाओंका पान करते हैं। अमावास्त्राके दिन 'अमा' नामक एक रिक्म (कला) में स्थित हुए पितृगण चन्द्रमाकी बची हुई दो कलाओंमेंसे एकमात्र अमृतमयी कलाका पान करते हैं। चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निमय द्रव्यका बना हुआ है। उसमें आठ शीमगामी घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथमें बुध आकाशों विचरण करते हैं॥ ३३—३६॥

गुक्क रथमें भी आठ कोंके जुते होते हैं। महरूके रथमें भी उतने ही धोड़े जोते जाते हैं। ब्रह्म्पति और शनै अपने रथ भी आठ-आठ बोड़ोंसे युक्त हैं। राहु और केंद्रिके रथोंमें भी आठ-आठ ही धोड़े जोते जाते हैं। बिप्रवर! भगवान् विष्णुका शरीरभूत जो जल है, उससे पर्वत और अमुद्रादिके सहित कमलके समान आकारवाली पृथ्वी उत्तब हुई। ग्रह, नक्षक, तीनों लोक, नदी, पर्वत, समुद्र और वन—ये सम मगवान् विष्णुके ही स्वरूप हैं। जो है और जो नहीं है, वह सब मगवान् विष्णु ही हैं। बिज्ञानका विस्तार भी भगवान् विष्णु ही हैं। बिज्ञानसे अतिरिक्त किसी बस्तुकी सत्ता नहीं है। भगवान् विष्णु ज्ञानस्वरूप ही हैं। वे ही परमपद हैं। मनुष्यको वही करना चाहिये, जिससे चित्त-शुद्धिके द्वारा विग्रुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वह विष्णुस्वरूप हो जाव। सत्य एवं अनन्त ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही विष्णु' हैं। ३७—४०ई।।

जो इस भुवनकोशके प्रसंगका पाठ करेगा। वह सुख-स्वरूप परमात्मपदको प्राप्त कर लेगा। अय क्योतिष-शास्त्र आदि विद्याओंका वर्णन करूँगा। उसमें विवेचित शुभ और अशुम—सवके खामी मगवान् श्रीहरि ही हैं ॥४१-४२॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भुवनकोशका वर्णन भामक एक सौ बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२० ॥

# एक सो इक्कीमवाँ अध्याय

#### ज्योतिःशास्त्रका कथन

[ वर-वधूके गुण और विवाहादि संस्कारोंके कालका विचारः शत्रुके वशीकरण एवं स्तम्भन-सम्बन्धी मन्त्रः ब्रहण-दानः सर्य-संकान्ति एवं ब्रहोंकी महादशा ]

अग्निदेव कहते हैं—मुने ! अब मैं शुभ-अशुभका विवेक प्रदान करनेवाले संक्षित ज्यौतिष-शास्त्रका वर्णन करूँगा, जो चार लक्ष क्ष्रीकवाले विशाल ज्यौतिषशास्त्रका सारभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वत्र हो सकता है। यदि कन्याकी राशिसे वरकी राशिसंख्या परस्पर छः-आठ, नी-पाँच और दी-वारह हो तो विवाह शुभ नहीं होता है। शेष दस-चार, व्यारह-तीन और सम सप्तक (सात-सात) हो तो विवाह शुभ होता है। यदि कन्या और वरकी राशिके स्वामियोंमें परस्पर मित्रता हो या दोनोंकी राशियोंका एक ही स्वामी हो, अथवा दोनोंकी ताराओं (जन्य-नक्षत्रों) में मैत्री हो तो नी-पाँच तथा दो-वारहका दोष होनेपर भी

विवाह कर लेना चाहिये। किंतु षड्डक ( छः-आठ ) के दोषमें तो कदापि विवाह नहीं हो सकता। ॥ गुरु-गुक्रके अस्त रहनेपर विवाह करनेसे वधूके पतिका निधन हो जाता है। गुरु-क्षेत्र ( चनु, मीन ) में सूर्य हो एवं सूर्यके क्षेत्र (सिंह ) में गुरु हो तो विवाहको अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि वह विवाह कन्याके लिये वैधव्यकारक होता है।। १-५।।

( संस्कार-मुद्धर्त ) बृहस्पतिके वक रहनेपर तथा अतिचारी होनेपर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिये।

 नारवपुराण, पूर्वमाग, द्वितीवपाद, अञ्चाय ५६, इक्केक ५०४ में;मी वही बात कही गयी है। शावस्थक होनेपर खतिचारके समय त्रिपक्ष अर्थात् डेंद्र मास स्था वक होनेपर चार मास छोड़कर रोष समयमें विवाह- उपनयनादि शुम संस्कार करने चाहिये । चैत्र-पोषमें रिका तिथिमें, भगवानके सोनेपर मङ्गल तथा रिववारमें, चन्द्रमाके सीण रहनेपर भी विवाह शुभ नहीं होता है। संध्याकाल (गोष्ट्रिक्टसमय) शुभ होता है। रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, स्वाती, इसा, रेवती—हन नक्षत्रोंमें, तुला लगको छोड़कर मिश्रुनादि हिस्वभाव एवं स्थिर लग्नोंमें विवाह करना शुभ होता है। विवाह, कर्णवेष, उपनयन तथा पुंतवन संस्कारोंमें, अक-प्राशन तथा प्रथम चूड़ाकर्ममें विद्रनेक्षत्रको त्याग हैना चाहिये॥ ६-९॥

श्रवणः मूळः पुष्य—इन नक्षत्रों में, रविः मङ्गळः बृहस्पति— इन वारों में तथा कुम्मः, सिंहः मिशुन—इन लगों में पुंसवन-कर्म करनेका विधान है। इस्तः, मूळः मुगशिरा और रेवती नक्षत्रों में बुध और शुक्र वारमें बालकों का निष्कासन शुभ होता है।

१. विद्यनक्षत्रके परिकानके लिये नारदपुराण, अध्याय ५६के क्लोक ४८१-८४ में पश्चश्चलका-वेषका इस प्रकार वर्णन है—पाँच रेखाएँ पड़ी और पाँच रेखाएँ खड़ी खींचकर, दो-दो रेखाएँ कोणोंमें खींचने (बनाने ) से पश्चश्चलका-चक्र बनता है । इस चक्रके ईशानकोणवाली दूसरी रेखामें क्लिककर आगे मदक्षिणकमसे रोहिणी आदि अभिजिदसहित सन्पूर्ण नक्षत्रोंका उच्छेख करे । जिस रेखामें प्रइ हो, उसी रेखाकी दूसरी ओरवाला नक्षत्र विद्य समझ। जाता है । इस विषयको मलीगाँगि समझनेके किये निन्नाहित चक्रपर इष्टिपात करें—



रिवे, सोम, बृहस्पति तथा ग्रुक्त—इन दिनोंमें, मूल नक्षत्रमें प्रथम बार ताम्बूल-मक्षण करना चाहिये । ग्रुक्त तथा बृहस्पति वारको, मकर और मीन लक्षमें, हस्तादि पाँच नक्षत्रोंमें, पुष्यमें तथा कृत्तिकादि तीन नक्षत्रोंमें अन्न-प्राशन करना चाहिये। अधिनी, रेवती, पुष्य, हस्त, ब्येष्ठा, रोहिणी और अवण नक्षत्रोंमें नृतन अन और फलका मक्षण ग्रुम होता है। स्वाती तथा मृगशिरा नक्षत्रमें औषध-सेवन करना ग्रुम होता है।

(रोग-मुक्त-स्नान) तीनों पूर्वाः मधाः भरणीः स्वाती तथा श्रवणसे तीन नश्रत्रोंमें रिवः द्यानि और मङ्गल—हन वारोमे रोग-विमुक्त व्यक्तिको स्नान करना चाहिये॥१०-१४ई॥

(यन्त्र-प्रयोग) मिट्टीके चौकोर पट्टपर आठ दिशाओं में आट 'ह्रां' कार और बीचमें अपना नाम लिखे। अथवा पार्थिव पट्ट या भोजपत्रपर आठों दिशाओं में 'हीं' लिखकर मध्यमें अपना नाम गोरोचम तथा कुङ्कमसं लिखे। ऐसे यन्त्रको बस्तमे लपेटकर गलेमें धारण करनेसे शत्रु निश्चय ही वशमें हो जाते हैं । इसी तरह गोरोचन तथा कुंडू मसे 'श्री' 'हीं' मन्त्रद्वारा सम्पुटित नामको आठ भूर्जपत्र-खण्डपर लिखकर पृथ्वीमें गाइ दे तो शीम विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है और उसी यन्त्रको इल्दीके रससे शिलापट्टपर लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वीपर रख दे तो शत्रुका स्तम्भन होता है। 'ॐ' 'हूं' 'सः' मन्त्रसे सम्पुटित नाम गौरोचन तथा कुङ्कमसे आठ भूर्जपत्रीपर लिखकर रक्या जाय तो मृत्युका निवारण होता है। यह यन्त्र एक, पॉच और नौ बार लिखनेसे परस्पर प्रेम होता है । दो, छः या बारह बार लिखनेमे वियुक्त व्यक्तियोंका संयोग होता है और तीन, सात या ग्यारह बार लिलनेसे लाम होता है और चार, आठ और बारह बार लिखनेसे परस्पर शत्रुता होती है ॥ १५-२०॥

( भाव और तारा ) मेशादि लग्नेंसे तनु, धन, सहज, सुद्धत्, सुत, रिपु, जाया, निधन, धर्म, कर्म, आय, व्यय — ये वारह भाव होते हैं। अब नौ ताराओंका बल बतलाता हूँ। जन्म, संपत्, विपत्, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, मृत्यु, मैत्र और अतिमैत्र—ये नौ तारे होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, रिव तथा सोम वारको और माध आदि छ: मासोंमें प्रथम क्षीर-कर्म ( बालकका मुण्डन ) कराना शुम कहा गया है। बुधवार तथा गुरुवारको एवं पुष्य, अवण और चित्रा नक्षत्रमें कर्णवेष-संस्कार शुम होता है। पाँचवें वर्षमें

प्रतिपदा, पद्यी, रिका और पूर्णिमा तिथियोंको एवं मङ्गळवारको छोड़कर शेष वारोंमें सरस्वती, विष्णु और छहमीका पूजन करके अध्ययन (अक्षरारम्म) करना चाहिये । माचले लेकर छः मासतक अर्थात् आषाढ़तक उपनयन-संस्कार ग्रुभ होता है। चूडाकरण आदि कर्म श्रावण आदि छः मासोंमें प्रशस्त नहीं माने गये हैं। गुरु तथा शुक्र असा हो गये हों और चन्द्रमा श्रीण हों तो यशोपनीत-संस्कार करनेले बालककी मृत्यु अथवा जडता होती है, ऐसा संकेत कर दे। शौरमें कहे हुए नक्षजोंमें तथा शुम प्रहके दिनोंमें समावर्तन-संस्कार करना शुम होता है।।२१-२८॥

( विविध मुहूर्त—) लग्नमें ग्रुम ग्रहोंकी राशि हों और लग्नमें ग्रुम प्रह बैटे हों या उसे देखते हों तथा अधिनी, मधा, चित्रा, स्वाती, भरणी, तीनों उत्तरा, पुनर्यमु और पुण्य नक्षत्र हों तो ऐसे समयमें धनुवेंदका आरम्भ ग्रुम होता है । भरणी, आर्द्रो, मधा, आहलेया, कृत्तिका, पूर्वाफाल्गुनी—इन नक्षत्रोंमें जीवनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे । बुध, बृहस्पति तथा ग्रुक इन दिनोंमें यक्त धारण करना चाहिये । विवाहादि माङ्गलिक कार्योंमें वक्त धारण करना चाहिये । विवाहादि माङ्गलिक कार्योंमें वक्त धारण करना चाहिये । विवाहाद माङ्गलिक कार्योंमें वक्त धारण करना ग्रम होता है । २९-३२ ॥

( क्रय-विकय-मुहूर्न—) भरणी, आक्लेश, धनिष्ठा, तीनां पूर्वा और कृत्तिका—हन नक्षत्रोंमें खरीदी हुई वस्तु हानिकारक ( घाटा देनेवाली ) होती है और वेचना लाभदायक होता है । अश्विनी, स्वाती, चित्रा, रेवती, शतिभिष्ठा, अवण— इन नक्षत्रोंमें खरीदा हुआ सामान लाभदायक होता है और वेचना अग्रुभ होता है । भरणी, तीनों पूर्वा, आद्रां, आक्लेश, मचा, स्वाती, कृत्तिका, ज्येष्ठा और विशासा—इन नक्षत्रोंमें स्वामीकी सेवाका आरम्भ नहीं करना चाहिये। साथ ही हन नक्षत्रोंमें दूसरेको द्रव्य देना, ब्याजपर द्रव्य देना, थातीया धरोहरके रूपमें रखना आदि कार्य भी नहीं करने चाहिये। तीनों उत्तरा, अवण और ज्येष्ठा—इन नक्षत्रोंमें राज्याभिषेक करना चाहिये। चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, आश्विन, पीष और माघ—इन मासोंको छोड़कर रोष मासोंमें यहारम्म ग्रुभ होता है। अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृशद्वारा, स्वाती, इस और अनुराधा—

ये नक्षत्र और मक्क तथा रविवारको छोडकर शेष दिन ग्रहारम्म, तहाग, वापी एवं प्रासादारम्भके लिये शुभ हेति हैं। गुरु सिंह-राशिमें हो तक, गर्वादित्यमें (अयौत् जब सिंह राशिके गुरु और धन एवं मीन राशिऑके सूर्व हों।) अधिक मासमें और शुक्रके बाल, बृद्ध तथा अस्त रहनेपर राह-सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करना चाहिये। अवणसे पाँच नक्षत्रोंमें तृण तथा काष्ट्रीके संग्रह करनेसे अग्निदाह, भक्। रोग, राजपीड़ा तथा धन-श्वति होती है। (गृह-प्रवेश-) धनिष्ठाः तीनी उत्तराः, शतिमधा-इन नक्षत्रीमें ग्रह्मवेश करना चाहिये। (जीका-निर्माण--) तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, त्रयोदशी -इन तिथियोंमें नौका बनवाना ग्रुभ होता है। ( मृपदर्शन-) धनिष्ठाः हताः रैवतीः अधिनी-इन नक्षत्रोंमें राजाका दर्शन करना ग्रम होता है। ( युद्धयात्रा—) तीनों पूर्वा, धनिष्ठा, आर्द्रा, कृत्तिकाः मृगशिराः विशायाः आक्लेषा और अश्विनी–इन नक्षत्रोंमें की हुई युद्धयात्रा सम्पत्ति-लाभपूर्वक सिद्धिदायिनी होती है। ( गीऑके गोष्रसे बाहर हे जाने या गोष्टके भीतर लानेका महर्त-) अष्टमी, मिनीवाली (अमाबास्या ) तया चतुर्दशी तिथियोंमें, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अवण, इस्त और चित्रा—इन नक्षत्रोंमें बेचनेके छिये गोशास्त्रसे पशुको बाहर नहीं हे जाना चाहिये और लरीदे हुए पशुओंका गोशालामें प्रवेश भी नहीं कराना चाहिये। ( रुषि-कर्म-महर्न-) स्वाती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हम्त तथा अवण--इन नक्षत्रोमें सामान्य कृषि-कर्म करना चाहिये। पुनर्वसुः तीनी उत्तरा, खाती, पूर्वाफालानी, मूल, ज्येष्ठा और शतभिषा--इन नक्षत्रोंमें, रवि, सोम, गुरु तथा ग्रुक--इन वारोंमें, क्य, मिथुन, कन्या-इन लग्नोंमे, द्वितीया, पञ्चमी, दशमी, सप्तमी, तृतीया और त्रयोदशी—इन तिथियोंमें ( इन्ड-प्रवहणादि ) कृषि-कर्म करना चाहिये।

रैवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृत्तिका, इस्त, अनुराधा, तीनों उत्तरा—इन नक्षत्रोंमें, शनि एवं मङ्गलवारीको छोइकर दूसरे दिनोंमें सभी सम्पत्तियोंकी प्राप्तिके लिये बीज-वपन करना चाहिये।

(भाग्य काटने तथा घरमें रखनेका मुहूर्त-) रैवती, इस्त, मूल, श्रवण, पूर्वाफाल्युनी, अनुराधा, मधा, मृगशिया—इन नक्षत्रोंमें तथा मकर छग्नमें धान्य-छेदन-(धान काटनेका) मुहूर्त ग्रुम होता है और इस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वाती, रैवती तथा श्रवणादि तीन नक्षत्रोंमें भी धान्य-छेदन ग्रुम है। स्थिर छग्न तथा बुध, ग्रुह, **डम्पारीमें, भरणी, पुनर्वतु, मधा, क्येष्टा, तीनों उत्तरा**-इन **मधनोंमें सनाजको डेह**री या बलार आदिमें रक्ले ॥३३-५१॥

(धान्य-वृद्धिके लिये मन्त्र-) 🗫 पनदाप सर्व-धनेसाय वेहि से धर्म स्वाहा ।'---'क नवे वर्षे इकावेवि ! कोकसंबर्जिन ! कामकपिणि ! देखि मे धनं स्वाहा ।'-- इन मन्त्रीको पत्ते या भोजपत्रपर छिलकर धान्यकी राशिमें रख दे तो धान्यकी चुद्धि होती है। तीनी पूर्वा, विशासा, धनिष्ठा और शतभिषा -इन छः नक्षत्रींमें बलारसे धान्य निकालना चाहिये। (देवादि-प्रतिष्ठा-सहर्त-) पूर्वके उत्तरायणम रहनेपर देवता, बाग, तहाग, वापी आदिकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये । ( भगवान्के दायन, पाहर्य-परिवर्तन और जागरणका उत्सव-) मिधुन-राशिमें सूर्यके रहनेगर अमानास्माके बाद जब हादशी तिथि होती है, उसीमे सदैन भगवान् चक्रपाणिके शयनका उत्तव करना चाहिये। विंह तथा तुखा-राशिमें सूर्यके रहनेपर अमावास्याके बाद जी दो द्वादशी तिथियाँ होती हैं। उनमें क्रमसे भगवान्धा पार्श्व-परिवर्तन तथा प्रयोधन ( जागरण ) होता है। कन्या-राशिका सूर्य होनेपर अभावास्त्राके बाद जो अष्टमी तिथि होती है। उसमें दुर्गाजी जागती है। (त्रिपुष्करयोग-) जिन नक्षत्रोंके तीन चरण दूसरी रादिमे प्रविष्ट हों ( जैसे कृत्तिका, पुनर्वसुः उत्तराकाल्युनीः, विद्यान्याः, उत्तरावादा और पूर्वभाद्रपदा - इन नक्षत्रोंमें, जब भद्रा द्वितीया, सप्तमी और दादशी तिथियाँ हीं एवं रिव, शनि तथा अङ्गलवार हीं तो त्रिपुरकर-योग होता है। ( चम्द्रबल-) प्रत्येक स्यानहारिक कार्यमें चन्द्र तथा ताराकी शुद्धि देखनी चाहिये। जन्मगशिमे तथा जन्मराशिसे तृतीयः पष्टः सतमः दशमः एकादश स्थानीयर स्थित चन्द्रमा धुभ होते हैं। गुक्क पश्रमें दितीय, पञ्चम, नवम चन्द्रमा भी गुभ होता है। (नारा-शुद्धि-) भित्र, अतिभित्र, सधक, सम्पत् और क्षेम आदि ताराएँ गुभ हैं। ·जन्म-तारा'ले मृत्यु होती है, ·विपत्ति तारा'से धनका विनादा होता है। प्रत्यरि और भृत्युतारा में निधन होता है। ( अतः इन ताराओंमें कोई नया काम या यात्रा नहीं करनी चाहिये।) (क्षीण और पूर्ण चन्द्र-) कृष्ण पक्षकी अष्टमील गुक्र पश्चकी अष्टमी तिथितक चन्द्रमा शीण रहता है; इसके बाद वह पूर्व माना जाता है। (महाज्येष्ठी-) बूर तथा मिश्चन राशिका सूर्य हो। गुरु मूगशिरा अथवा खेष्ठा नक्षत्रमें हो और गुरुवारको पूर्णिमा तिथि हो तो वह पूर्शिमा पाहाक्येषी? कही जाती है। ज्येष्ठामें गुरू तथा चर्दमा हों। रोहिणीमें सर्य

हो एवं ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमा हो तो वह पूर्णिमा भाहाज्येही? कहलाती है ! स्वाती नक्षत्रके आनेसे पूर्व ही यन्त्रपरं इन्द्रदेवका पूजन करके उनका ध्वजारीपण करना चाहिये; भवण अथवा अधिनीमें या सप्ताहके अन्तमें उसका विसर्जन करना चाहिये ॥ ५२-६४ ॥

(श्रहणमें दानका महत्त्व-) सूर्यके शहुदारा मल होनेपर अर्थात् सूर्यप्रहण ल्यानेपर सय प्रकारका दान सुवर्ण-दानके समान है, सन ब्राह्मण ब्रह्माके समान होते हैं और सभी जल गङ्गाजलके समान हो जात है। (संक्रान्तिका कथन-) सूर्यकी संक्रान्ति रिययारमे लेकर शनिवारतक किसी-न किमा दिन होती है। इस कमसे उस संक्रान्तिके सान भिन्न-भिन्न नाम होतं हैं। यथा - श्रोरा, व्वाङ्की, महोदरी, मन्दा, मन्दाकिनी, युना (मिश्रा ) तथा गश्चसी । कीलक, शकुनि और किंग्नुबन करणोमें सूर्य यदि संक्रमण करे तो होग मुन्ती होने हैं । गर, बन, विषक, विष्ठि और बालव -इन पॉची काणोंगे यदि मुर्यं संक्रान्ति बदले तो प्रजा राजारे दोषने सम्पत्तिके साथ पीड़िन होती है । चनुष्पात्, तैतिल और नाग—इन करणोमें सूर्व यदि मंक्रमण कर तो देशमे दुर्भिश होता है, राजाओं में संप्राम होता है तथा पति-पत्नीके जीवनके लिये भी संशय उपस्थित होता है ॥ ६६- ७० ॥

(रोगकी स्थितिका विचार-) जन्म-नक्षत्र या आधान ( जन्ममें उन्नीसर्व ) नक्षत्रमें भेग उत्पन्न हो जायः तो अधिक **क्लेशदायक होता है। कृत्तिका नक्षत्रमें रोग** उल**न्त हो तो** नौ दिनतक रोहिणीमं उत्पन्न हो तो तीन रातवक तथा मुगशिरामे हो तो पाँच राततक रहता है । आद्वीमें रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पनवंस तथा पुष्य नक्षत्रोंमें रोग हो तो सान गतक बना रहता है। आइलेपाका रोग नी गततक ग्हना है । भवाका रोग अस्यन्त वातक या प्राणनाशक होता है । पूर्वाफाल्यानीका रोग दो मासतक रहता है। उत्तराफालानीमे उत्पन्न हुआ रोग तीन दिनीं-तक रहता है। इस तथा चित्राका रोग पंद्रह दिनांतक पीडा देता है। खानीका रोग दो मासतकः विशालाका बीस दिनः अनुराधाका रोग दस दिन और ज्येष्टाका पंद्रह दिन रहता है। मूल नक्षत्रमें रोग हो तो वह ब्रुटता ही नहीं। है। पूर्वापादाका रोग पाँच दिन रहता है। उत्तराषादाका रोग बीस दिनः अवणका दो मासः धनिष्ठाका पंद्रह दिन

और शतिभवाका रोग दस दिनींतक रहता है।
पूर्वाभाद्रपदाका रोग छूटता ही नहीं। उत्तराभाद्रपदाका
रोग सात दिनींतक रहता है। रिवतीका रोग दस रात
और अश्विनीका रोग एक दिन-रात मात्र रहता है:
किंद्र भरणीका रोग प्राणनाशक होता है। (रोग-शान्तिका
उपाय-) पञ्चधान्य, तिल और छूत आदि हवनीय सामग्रीहारा गायत्री-मन्त्रते हवन करनेपर रोग छूट जाता है और

ग्रुभ फलकी प्राप्ति होती है तथा ब्राह्मणकी दूध देनेवाली गौका दान करनेसे रोगका शमन हो जाता है ।।७१-७७६।।

(अष्टोत्तरी-क्रमंत ) सूर्वकी दशा छः वर्षकी होती है। इसी प्रकार चन्द्रदशा पंद्रह वर्षः मञ्जलकी आठ वर्षः बुधकी सम्रह वर्षः शनिकी दरा वर्षः बृहस्पतिकी उन्नीस वर्षः राहुकी बारह वर्ष और शुक्की इक्कीस वर्ष महादशा चलती है।। ७८-७९॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें उचौतिवशास्त्रका कथन नामक एक सौ इनकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥

## एक सौ बाईसवाँ अध्याय

#### कालगणना-पश्चाकुमान-साधन

अग्निदेव कहते हैं-मुने ! (अग में) वर्षोंके समुदायस्वरूप 'काल' का वर्णन कर रहा हूँ और उस कालको समझनेके लिये में गणित बतला रहा हूँ। ( ब्रह्म-दिनादिकालंस अथवा सृष्ट्यारम्भकालंस अथवा व्यवस्थित शकारम्भते ) वर्षसमुदाय-संख्याको १२ से गुणा करे। उसमें चेत्रादि गत मास-संख्या मिला दे। उमे दोसे गुणा करके दो स्थानोंमें रक्खे। प्रथम स्थानमें चार मिछाये, दुसरे स्थानमें आठ सी पैंसठ मिलाये । इस तरह जो अङ्क सम्पन्न हो, वह 'सराुण' कहा गया है। उसे तीन स्थानोमें रक्खे; उसमें बीचवालेको आठसे गुणा करके फिर चारते गुणित करे । इस तरह मध्यका संस्कार करके गो-मूत्रिका-क्रमसे रक्खे हुए तीनाका यथास्थान संयोजन करे। उसमें प्रथम खानका नाम 'ऊर्ष्व', बीचका नाम प्राध्य' और वैतीय स्थानका नाम 'अधः' ऐसा रक्खे । अधः-अक्टमें ३८८ और मध्याङ्कर्मे ८७ घटाये । तत्पश्चात् उसे ६० से विभाजित करके शेषको (अलग ) लिखे । फिर लब्धिको आगेबाले अङ्कर्मे मिलाकर ६० से विभाजित करे। इस प्रकार तीन स्थानोंमं स्थापित अङ्कोंमंत प्रथम स्थानके अङ्कमें ७ से भाग देनेपर रोष बची हुई संख्याके अनुसार रवि आदि बार निकलते हैं। शेष दो स्थानींका अक्क तिथिका भूवा होता है । संगुणको दोसे गुणा करे । उसमें तीन घटाये । उसके नीचे संगुणको लिखकर उसमें तीस जोड़े। फिर भी ६, १२, ८-इन पलोंको भी क्रमसे तीनों स्थानोंमें मिला दे।

फिर ६० से विभाजित फरके प्रथम स्थानमें २८ से भाग देकर शेषको लिखे। उसके नीचे पूर्वानीत तिथि-भुवाको लिखे। सबको मिलानेपर श्रुवा हो जायगा। फिर भी उसी सगुणको अर्द्ध करे। उसमें तीन घटा दे। दोसे गुणा करे। मध्यको एकादशसे गुणा करे। नीचेमें एक मिलाये। द्वितीय स्थानमें उनचालीससे माग देकर लिभको प्रथम स्थानमें घटाये, उसीका नाम भध्य' है। मध्यमें बाईस घटाये। उसमें ६० से भाग देनेपर शेष 'श्रुण' है। लिभको ऊर्ध्वमें अर्थात् नक्षत्र-श्रुवामें मिलाना चाहिये। २७ से भाग देनेपर शेष नक्षत्र तथा योगका श्रुवा हो जाता है।। १-७३।।

अब तिथि तथा नक्षत्रका मासिक ध्रुवा कह रहे हैं।
(२।३२।००) यह तिथि-ध्रुवा है और (२।११।००)
यह नक्षत्र-ध्रुवा है। इस ध्रुवाको प्रत्येक मासमं जोड़कर,
बार-खानमें ७ से माग देकर क्षेत्र वारमें तिथिका दण्ड-पर समझना चाहिये। नक्षत्रके लिये २७ से भाग देकर अश्विनीसे
शेष संख्यावाले नक्षत्रका दण्डादि जानना चाहिये।।८-१०॥

[ पूर्वोक्त प्रकारसे तिथ्यादिका मान मध्यममानसे निश्चित हुआ । उसे स्पष्ट करनेके लिये संस्कार कहते हैं । ] चतुर्द्शी आदि तिथियोमें कही हुई घटियोंको क्रमसे ऋण-धन तथा धन-ऋण करना चाहिये । जैसे चतुर्द्शीमें शून्य घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदामे पाँच घटी क्रमसे ऋण तथा धन करना चाहिये । एवं द्वादशी तथा दितीयामें दस घटी ऋण-धन करना चाहिये । तृतीया तथा एकादशीमें

<sup># &#</sup>x27;बुध्नार्यमेज्यादितिधातृमे नगाः' (मुद्दूक चिम्ताक, नद्याक प्रक्रक ४६ ) के अनुसार उत्तराभाद्रपदामें उत्पन्न रोग सातः दिन रहता है ।

पंद्रह घटी, चतुर्धी और दशमीमें १९ घटी, पञ्चमी और नवमीमें २२ घटी, बडी तथा अध्मीमें २४ घटी तथा सत्तमीमें २५ घटी धन-ऋण-संस्कार करना चाहिये। यह अंशास्तक फळ चतुर्दशी आदि तिथिपिण्डमें करना होता है।। ११-१३३।।

(अब कलात्मक पल-संस्कारके लिये कहते हैं—)
कर्कादि तीन राशियोंमें छः, चार, तीन (६।४।३) तथा
द्वालादि तीन राशियोंमें विपरीत तीन, चार, छः (३।४।६)
संस्कार करनेके लिये 'खण्डा' होता है। 'खेषवः—५०",
'ध्वयुगाः—४०", मैशं—१२"—इनको मेघादि तीन राशियोंमें
धन करना चाहिये। कर्कादि तीन राशियोंमें विपरीत १२,
४०, ५० का संस्कार करना चाहिये। वलादि छः
राशियोंमें इनका श्रृण-संस्कार करना चाहिये। चलुगुणित
तिथिमें विकलात्मक पल-संस्कार करना चाहिये। 'यात'
तथा 'एप्य' खण्डाओंके अन्तरसे कलाको गुणित करे।
६० से भाग दे। लिधको प्रथमोचारमें श्रृण-फल रहनेपर
भी धन करें और धन रहनेपर भी धन ही करे।

हितीयोचारित वर्ग रहनेपर विपरीत करना चाहिये । तिथिको बिगुणित करें। उसका छठा भाग उसमें घटाये। सूर्य-संस्कारके विपरीत तिथि-रण्डको मिलाये । भूण-पलको घटानेपर स्पष्ट तिथिका दण्डादि मान होता है। यदि ऋण-फल नहीं घटे तो उसमें ६० मिळाकर संस्कार करना चाहिये । यदि फल ही ६० से अधिक हो तो उसमे ६० घटाकर शेपका ही सस्कार करना चाहिये। इसमे तिथिके साध-साथ नक्षत्रका मान होगा। फिर भी चतुर्गाणेत तिथिमें तिथिका त्रिभाग मिलाये । उसमें ऋण-फलको भी मिलाये । तष्टित करनेपर योगका मान होता है। तिथिका मान तो स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य-चन्द्रमाको योग करके भी 'योग' का मान निश्चित आता है। तिथिकी संख्यामेसे एक घटाकर उसे द्विगुणित करनेपर फिर एक घटांय तो भी चर आदि करण निकलते हैं । कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके पराधंस शकुनि, चतुरक्षि ( चतुष्पद ), किंस्तुष्त और आह (नाग)- -ये चार स्थिर करण होतं हैं। इस तरह गुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिके पूर्वार्द्धमें किंस्तुष्य करण होता है# || १४-२४ ||

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ज्योतिष-शास्त्रके अन्तर्गत कालगणना नामक एक सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२२ ॥

इस अध्यायमें वर्णित गणितको उदाहरण देकर समझाया जाता है—

करना कीजिये कि वर्तनान वर्षगण-संस्था = २१ है और वर्तनान शक्तमें वैशाख शुरू प्रिश्तको प्रश्नाक-साधन करना है तो चैत्र शुरूरि गनमास १ हुआ । वर्षगण २१ को १२ से ग्रुणा करके उपमें चैत्र शुरूरि गनमासकी संख्या १ मिलानेसे २१×१२+१=२५३ हुआ । इसे द्विग्रिणित करके दो स्थानोमें रक्खा । प्रथम स्थानमें ४ और दूसरे स्थानमें ८६५ मिलाया । स्था-२५३×=५०६ ।

५१० । ११७१ वसे (६० से) तडित (विमाजित ) किया तो ५१२ । ५१ हुआ अर्थात् (११७१) में ६० ते भाग देनेपर अध्य १२ कैप ५१ आता है। अध्यक्षों (५१०) में निकाया तो (५१२ । ५१) हुआ । इसका नाम संग्रण वा ग्रणसंब रक्षा ।

फिर इस गुणसंबको तीन सानोमें रक्शा-

**५**१२ । ५१ **कर्व** संस्था

५३२ । ५१ मध्य संख्या

**५३२ । ५१ अथः संख्या** 

इसमें मध्य (५१२ ।५१) को आठसे ग्रामा किया तो (४२५६ ।४०८ ) हुआ, फिर इसे ४ से ग्रामा किया तो (१७०२४ । १६३२ ) हुआ। इसे ६० से तक्षित किया अर्थाए (१६३२ ) में ६० से भाग देकर दीव १२ को अपने

## एक सौ तेईसवाँ अध्याय

### युद्धजयार्णव-सम्बन्धी विविध योगोंका वर्णन

अग्निदेश कहते हैं—( अब खरके द्वारा विजय- प्रकरणमें विजय आदि शुभ कार्योंकी सिद्धिके लिये साधन कह रहे हैं—) मैं इस पुराणके युद्धजयार्णव- सार वस्तुओंको कहूँगा । जैसे अ, इ, उ, ए, श्री—

स्थानपर रखा, लिक्स २७ को बार्से अङ्कर्से मिलाया तो ( १७०५१ । १२) हुआ । इस गरह मध्यका सस्कार करके उसे मध्यके स्थानमें रखकर न्यास किया-

432 | 42 20042 | 22

| લ્ડાર્સ          |         | ५३२ ।<br>मध्य       | 48 | •<br>अधः सर्वोको यथास्थानीय योग किया                                                         |
|------------------|---------|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५३२<br>ऊर्ध्व    | । १७१०२ | । ५४४ ।<br>मध्य     | 48 | इस (५१) को छोड़ दिया तो<br>अधः                                                               |
| ધરૂર             | 1       | १७१० <b>२</b><br>८७ | ţ  | ५४४ हुआ । यहाँपर तृतीय स्थानीय (अनः अङ्ग्र्भे ३८८ और मध्यमें स्तैकरसाधक'<br>३८८ =८७ घटाया तो |
| श्रेष रहा<br>५३२ | !       | १७०१५               | 1  | १५६ इसे ६० से तष्टित किया नी                                                                 |
| ८१५              | ı       | ३७                  | ı  | ३६ हुआ म्यूनः सप्तकृतः अर्थात् बार-स्थानमें ७ से भाग दिया                                    |
| ą                | 1       | <b>७</b>            | i  | श्रेप == ३<br>१६ वह तिथिका ध्रवा-मान हुआ, जिसे तिथि-नाकी कहते हैं ।                          |

फिर गुणसंख (५३२।५१) को २ से गुणा किया तो १०६४। १०२ हुआ।६० से तहित किया तो १०६५। ४२ हुआ। प्रथम स्थानमें ३ घटाया तो १०६२। ४२ हुआ।( पुनर्गुण:) फिर भी इसके साथ गुणसंब (५३२।५१) का न्यास किया और जोड़ा तो—

१०६२ । ४२

फिर गुणसंद्य (५३२ । ५१) की आधा किया तो (२६६ । २५) हुआ । दूसरे स्थानमें ३ वटाया तो (२६६ । २२) हुआ । इसे दोसे गुणा किया तो (५३२ । ४४ ) हुआ । यहाँ (५३२ ) को ११ से गुणा किया और ४४में १ मिळाया तो

7

नि.

में पाँच स्वर होते हैं। इन्हींके कमले नन्दा (मद्रा, हैकर 'ह' तक वर्ण होते हैं और पूर्वोक्त स्वरोंके क्या, रिक्ता, पूर्णों) आदि तिथियाँ होती हैं। 'क'से क्रमले सूर्य-मङ्गल, बुध-चन्द्रमा, बृहस्पति-गुक्र, द्यानि-(५८५२। ४५) हजा। यहाँ (४५) में ३९से माग देकर क्षेत्र ६ को अपने स्थानमें लिखा। लिखको प्रथम स्थानमें घटाया

(५८५२ । ४५ ) हुआ । यहाँ (४५ ) में ३९से माग देकर क्षेत्र ६ को अपने स्थानमें लिखा । लिखा । लिखा । त्रिक्त करके विद्या तो (५८२९ । ६ ) हुआ । प्रथम स्थानमें २२ घटाया तो (५८२९ । ६ ) हुआ । इसे ६० से तिष्टत करके लिखा । एक १६ । ६० से तिष्टत करके लिखा । एक १६ । ६० से तिष्टत करके लिखा । एक १६ । ६० । ६० । ६० । ६० । ६० । ११ ) हुआ । प्रथम स्थानमें २७से भाग देनेपर (६ । ३४ । ११ ) हुआ — यह नक्षत्र तथा योगका हुआ ।

स्यवस्थित शकादिमें तिथिका छवा (२।३२।००) यह है और नक्षत-छवा (२।११।००) यह है, इसकी प्रत्येक मासमें अपने-अपने मानमें जोड़ना चाहिये। जैसे कि पूर्वानीन तिथिक बारार्ट (३।३७।३६) में तिथिका बारादि छवा (२।३२।००) की मिलावा तो वैशास शुक्त प्रतिपदाका भान बारार्टि (६।९।३६) मध्यम मानसे छुवा पर्वानीत नक्षत्र-मान (६।३४।११) में नक्षत्र-छवा (२।११।००) की जोड़ा तो (८।४५।११) हुवा अर्थत प्रध्य नक्षत्रका मान मध्यम दण्डादि (४५।११) हुवा।

अब तिथि आदिका स्पष्ट मान जाननेकं िये संस्कार-विधि कह रहे हैं । इसे ११ वें श्लोकसे २० वें श्लोकनककी व्याख्याके जनुसार समझना चाहिये ।

```
fà.
                       88
ति.
                       fà.
                                            क्रमसे ऋण-धन
                                                             अर्थात त्रयोदशीके साधित
१३
                        ş
                                                             धटीनानमें ५ घटी ऋण
                                                     80
23
                                                             और प्रतिपदाकी घटीमें ५
                                                     १५
११
                                                             घटी अंशास्मक फल धन
                                                     १९
0 3
                                                            करना चाहिये।
 ٩
 ć
                                                    24
इसी सरक्ष कुरुदि पाल-साधनेक लिये (व्यक्तीयादी हरेदाशिमृतुरेशत्रये: क्रमात्') क अनुसार करना चाहिये ।
                                    करपना किया कि गं० सू० == ०० । ११ । २५ । १० ग
                         2211
ቼ.
```

8011 यहाँपर भेष राशिका विकलात्मक н. 40 फल ---५० को जोश 401 = 00 | 22 | 38 | 00" 4011 यहाँ ११ सम्बन्धि ५ घटी फल प्रतिपदाकी घटी ď. ओक दिया ती Y 9 11 Ţ. ¥ 2 | 89 | 38 **{211** 4 1 00 **ξ ₹ 33** ਸ਼. Ę २ । ५४ । ३६ हुआ Ţ. 8011 फिर मीन तथा भेषका राशि धुवा (-३-३) = 0 4011 Й. ≇ससे (२६ ।००) x ० ग्रणाकियानो મે. ş 40" = १। ० हुआ इसको निधि घट्यादिमें 60 27 संस्कार किया 夕. 2 1 48 1 38

**{**₹"

२ । ५४ । ३६ तिथि-मान हुआ ।

00 | 00

इसमें एथ्यखण्डासे गतलण्डा अधिक हो तो फलको ऋण समझना चाहिये । फिर भी तिथि-संस्कारके किये तृतीय

मङ्गल तथा सूर्य-शनि—ये ग्रह-स्वामी होते हैं का १२-२॥ दे । लब्धको छत्रे गुणा करके गुणनफलमें किर चालीसको साठचे गुणा करे । उसमें ग्यारहते भाग ग्वारहते ही भाग दें । लक्ष्यको सीनसे गुणा करके

संस्कार कह रहे हैं ( को० १९-२० )। तिथियानको हिगुणित करके पश्चांश उसीमें घटा दे । स्पर्के अंशके फलको विपरीत संस्कार करे, उसमें तिथि-नाक्षीको मिला दे । इसमें क्लादिका काण फल-संशोधन करनेपर स्पष्टमान दण्डादिक हो जाता है। काणास्प्रक मानके नहीं घटनेपर उसमें ६० मिलाकर घटाना चाहिये एवं जिसमें संस्कार करना है, वही ६० से मधिक हो ती। उसमे ही ६० घटाना चाहिये—हम तरह तृतीय संस्कार होता है।

"द्विगुणिता" पाठ रखनेपर ऐसा नहीं होता है, अधिक अन्तर होना है। अब योगका साधन बनाते हैं (कीक-०२१-२३)। रपष्ट िषि-मानको (२८। ३६) ⋉४=११४। २४ हुआ। इसमें तिथिका नृतीयांश (९। ३२) मिलाबा तो १२३। ५६ हुआ। २७ से तिथित किया तो लब्ब ४ से बळ्यादिक १५। ५६ हुआ अर्थात् सीमान्य योगका मान घट्यादिक १५। ५६ हुआ।

योग-साधनका दूसरा प्रकार कहते हैं—( क्षोक २३ ) सूर्य तथा चन्द्रमाकी योग-ककामें ८०० से भाग देनेपर किल्थ योग-संख्या होगी । त्रोप एथ्य योगका गत घट्टवादि मान होगा । उसे ८०० ककामें घटाकर सूर्य-चन्द्र-गति-योगमें ६० घटी तो त्रोष योगककामें क्या हम तरह अनुपातसे भी योगका घट्टवादि मान होगा ।

अब करणका साधन-प्रकार करते हैं---

द्विगुणित तिथि-संस्थामे १ धटानेसे सान 'चल'करण होते हैं और कृष्णपश्चकी चतुर्दशीके द्वितीय परार्थमें शक्कित तथा अमावास्थाके पूर्वार्थ और परार्थमें चतुष्पद पर्व 'नाग' करण होते हैं । शुक्क्रपक्षकी प्रतिपदाके पूर्वार्थमें किंस्तुन्त नामके चार करण 'स्थिर' होते हैं और तिथिके आंके वरावर करणोंका मान होता । यहांपर मूळ पाठमें ''तिस्वर्थतो हि' ऐमा लिखा है, किंतु वास्तवमें ''तिस्वर्थतोऽदिः'' ऐमा पाठ होना चाहिये; क्योकि 'हि' की पादपूरक रखनेसे 'बाग' अर्थ नहीं होगा । जिससे नाग नामक करणका हान नहीं होगा और ''अहिं:' ऐसा रखनेपर नाग करणका होथ होगा ।

| <b>* ₹</b> स | विषयके | स्पष्ट | बोधके | लिये | निम्नाङ्गित | स्वरचक | देखि | य |
|--------------|--------|--------|-------|------|-------------|--------|------|---|
|              |        |        |       |      |             |        |      |   |

| -        |        |        |        |        |                  |
|----------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| खराः     | 84     | ¥      | 3      | - ए,   | भी               |
| तिथय:    | नन्दा  | भद्रा  | जया    | रिका   | पूर्णी           |
|          | शहारर  | २।७।१२ | ३।८।१३ | ४।९।१४ | <b>पार्</b> ०।१५ |
| वर्णाः । | ₹6     | ख      | स      | घ      | ভ                |
|          | 폏      | জ      | इस     | 3      | 8                |
|          | ₹      | द      | ব      | ধ      | <b>₹</b>         |
|          | ध      | न      | ч      | 46     | 4                |
|          | म      | म      | य      | ₹      | 65               |
| 1        | व      | হা     | ч      | Ħ      |                  |
|          | स्य    | मुध    | 変え。    | शनि०   | <b>€</b> [o      |
| स्वामिनः | र्मगरू | चन्द्र | গুদ    | मं०    | হা০              |
| संचा     | बाल    | कुमार  | शुवा   | वृद    | मृत्यु           |

गुणनफलमें एक मिला दे तो उतनी ही बार नाडीके स्फरणके आधारपर पल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाडीका स्फरण होता ही रहता है।

उदाहरण—जैसे ४०×६०=२४००। दें हैं °=२१९ लिध स्वस्थान्तरसे हुई । इसे छःसे गुणा किया तो २१९×६=१३१४ गुणानफल हुआ। इसमें फिर ११ से भाग दिया तो पै है दें ४=११९ लिध हुआ। इसमें फिर ११ से भाग दिया तो पै है दें २१९ लिध हुआ। इसमें १ मिलाया तो ३५८ हुआ। इसमें १ मिलाया तो ३५८ हुआ। इसको स्वस्थान्तरसे ३६० मान लिया। अर्थात् करमूलगत नाडीका ३६० बार स्फरण होनेके आधारपर ही पल होते हैं, जिनका शानप्रकार आगे कहेंगे। इसी तरह नाइीका स्फरण अहर्निंग होता रहता है और इसी मानसे अकारादि स्वरोंका उदय भी होता रहता है ॥ ३-४३॥

(अव व्यावहारिक काल-ज्ञान कहते हैं---(तीन बार स्फ्ररण होनेपर १ (उच्छ्वास' होता है अर्थात् १ (अणु \*क्होता है) ६० पलका एक पिता' अर्थात् १ (दण्ड' होता है) ६० पलका एक पिता' अर्थात् १ (दण्ड' होता है) (यग्रपि पिता' शब्द कला-वान्क है) जो कि प्रहांके राश्यादि विभागमें लिया जाता है) फिर भी यहाँ काल-मानके प्रकरणमें पिता' शब्दमें (दण्ड' ही लिया जायगा; क्योंकि 'कला' तथा 'दण्ड' -- ये दोनों भन्कके षष्टधंश-विभागमे ही लिये गये हैं।) ६० दण्डका १ अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ, इ, उ, ए, ओ-न्वरांकी कमसे याल, गुमार, थुवा, युद्ध, मृत्यु-ये पाँच संशाएँ होती हैं। इनमें किसी एक स्वरके उदयके बाद पुनः उसका उदय पाँचवें न्वण्डपर होता है। जितने समयसे उदय होता है। उतने ही समयसे अस्त भी होता है। इनके उदयकाल एवं अस्तकालका मान अहोरात्रके अर्थात् ६० दण्डके

\* इस विषयपर भारकराचार्य अपनी गणिताध्याय' नामक पुस्तकके कालमानाध्याय'में लिखते हैं—

गुर्वक्षरैः खेन्दुमितरणुस्तैः

पड्मि: पर्छ तैयटिका स्ववस्मि:।

स्याद्वा वटीवष्टिरहः खरामै-

र्मासी दिनैस्तैद्विकृमिश्च वर्षम् ॥१॥

"दस गुरू अक्षरोंके उचारणमें जितना समय समना है, ससे एक अणु' कहते हैं और ६ अणुओंका एक पक' होता है। ६० परुका १ 'दण्ड', ६० दण्डका १ 'अहोरात्र', ३० दिन-रातका एक 'मास' और १२ मासका एक 'वर्ष' होता है।" एकादशांशके समान होता है—जैसे ६० में ११ से म्यूग देनेपर ५ दण्ड २७ पळ ळाटिंध होगी तो ५ दण्ड २७ पळ उक्त स्वरोंका उदयास्तमान होता है। किसी स्वरके उदयके बाद दूसरा स्वर ५ दण्ड २७ पळपर उदय होगा। इसी तरह पॉचोंका उदय तथा अस्तमान जानना चाहिये। इनमेंने जय मृत्युम्बरका उदय हो। तब युद्ध करनेपर पराजय-के साथ ही मृत्यु हो जाती है॥ ५—७॥

(अय शनिचक्रका वर्णन करते हैं—) शनिचक्रमें १५ दिनोंपर क्रमशः ग्रहोंका उदय हुआ करता है। इस पञ्चदश विभागके अनुसार शनिका भाग युद्धमें मृत्युदायक होता है। (विशेप—जब कि शनि एक राशिमें ढाई साल अर्थात् ३० मान ग्रहता है, उसमें दिन-संख्या ९०० हुई। ९०० में १५ का भाग देनेसे लब्धि ६० होगी। ६० दिनका १ पञ्चदश विभाग हुआ। शनिके राशिमें प्रवेश करनेके बाद शनि आदि ग्रहोंका उदय ६० दिनका होगा। जिसमें उदय-संख्या ४ बार होगी। इस तरह जब शनिका भाग आये, उस समय युद्ध करना निषद्ध है)॥ ८॥

( अब कुर्मपृष्ठाकार शनि-बिम्बके पृष्ठका क्षेत्रफल कहते हैं--) दम कोटि सहस्र तथा तेरह लाखमें इसीका दशांश मिला दे तो उतने ही योजनके प्रमाणवाले कूर्मरूप दानि विम्नके पृष्ठका क्षेत्रफल होता है। अर्थात् ११००,१४३०००० भ्यारह अरव चीदह लाख ती**स** हजार योजन शनि-बिम्ब पृष्ठका क्षेत्रफळ है। (विरोध मन्थान्तरोंमे ग्रहोंके विम्य-प्रमाण तथा कर्णप्रमाण योजनमें ही कहे गये हैं। जैने भाणिताध्याय'में भास्कराचार्य-सूर्य तथा चन्द्रका बिम्ब-परिमाण कथनके अवसरपर ---- विम्बं रवेद्धिंद्विशरचं-संस्थानीन्दोः खनागाम्बुधियोजनानि ।' आदि । यहाँ भी संख्या योजनके प्रमाणवाली ही छेनी चाहिये।) मघाके प्रथम चरणसे लेकर कृत्तिकाके आदिशे अन्ततक शनिका निवास अपने स्थानपर रहता है, उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता ॥ ९ ॥

(अब राहुं-चक्रका वर्णन करते हैं—) राहु-चक्रके लिये सात खड़ी रेखा एवं सात पड़ी रेखा बनानी चाहिये। उसमें वायुकोणसे नैऋंत्यको लिये हुए अग्निकोणतक गुक्क-पक्षकी प्रतिपदामे लेकर पूर्णिमातकको तिथियोको लिखना चाहिये एवं अग्निकोणसे ईशानकोणको लिये हुए वायु-कोणतक कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अमावास्यातककी

|  |   | • • |  |
|--|---|-----|--|
|  |   |     |  |
|  | • |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |

## कल्याण राष्ट्र

## श्रीकृष्ण-अवतार विकास वर्षा वरम वर्षा वरम वर्षा वर्या वर्षा वर्या वर्या वर्षा वर्षा वर्षा वर्या वर्षा वर्या वर्या वर्या वर्या वर्या वर्या



कंस-वध अभ्रव अर १६

मीनोपदेश , आंध्र० अ० १४

विधियोंको किसना चाहिये। इस तरह तिथिरूप राहुका न्यास होता है। प्र'कारको दक्षिण दिशाम छिखे और 'इ'-कारको वायुकोणमें छिखे। प्रतिपदादि तिवियोंके सहारे

'क'कारादि अक्षरोंको भी किसे । नैक्कारवकोणमें 'सकार' सिसे । इस तरह राइचक तैयार हो बाता है । राइ-प्रंतकर्वे यात्रा करनेसे वात्रा-भन्न होता है।। १०-५२।।

राहुचक नीचे दिया जा रहा है --

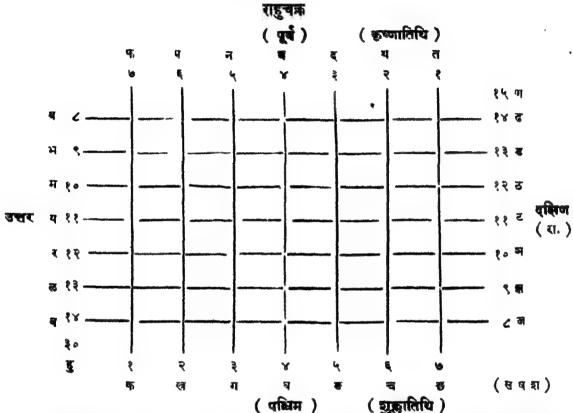

करते हैं—) पौर्णमाची तिथिको भद्राका नाम 'विष्टि' होता है है। सप्तमी तिथिको भद्राका नाम 'घोरा' होता है और वह और वह अग्निकोणमें रहती है। तृतीया तिथिको भद्राका

( अब तिथिके अनुसार भद्रा-निवासकी दिशाका वर्णन नाम 'करासी' होता है और वह पूर्व दिशामें वास करती दक्षिण दिशामें निवास करती है। सतमी तथा दशमी

> गेष्टविषी राहोतुंच # देवाकवे जलाशये शम्मविशो विकोगतः । भीनाकसिंदाकमृगाकतिकाने बाते मुखात् पृष्ठविदिक श्रुमा मवेत्।।

> > ( सहतंचिम्तामणि, बास्तुप्रकरण, १९ )

मुदूर्तिकतामणि-मन्बोक्त रामाचार्वके प्रोक्त वचनानुसार राहुका अगण अपने स्वानसे विकोग ही होता है। जैसे किसित जडार्म श्राष्ट्रपक्षकी मकावशीको राष्ट्रका मुक्त विद्यार्गे कहा गवा है और प्रका अमावास्था तिकियर रहेगी; क्योंकि राहुका स्वरूप सर्पाकार है और एकादशीके बाद दशमी, नवमी जादि विक्रोम तिबिवीयर राहका मुख अमण करेगा। इसी तरह शुक्रपक्षकी प्रस्मेक तिबिवीयर राष्ट्रका मुख जाता रहेगा । वहाँपर राष्ट्रका मुख रहे, कस तिथिमें इस दिशामें वाता करना ठीक नहीं होना है । ककारादि अक्षरेंछे स्वरका भी सन्वरूप किया गया है। वैसे पूर्वोक्त स्वरचक्रमें किस स्वरका कीन वर्ण है, वह तिका गया है; वतः जिस तिविपर की वर्ण है, वह जिल करसे सम्बन्ध रखता हो, उस स्वर्थके थी उस विशाम पात्रा व करें।

तिथियोंको भन्ना कमसे ईशानकोण तथा उत्तर दिशामें। चतुर्यी तिथिको बायव्य कोणमें, चतुर्यी तिथिको पश्चिम दिशामें, शुक्रपक्षकी अष्टमी तथा एकादशीको दिशामें रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्योमें सर्वथा त्याग करना चाहिये॥ १३-१४॥

( अब पंद्रह मुहुताँका नाम एव नामानुकूल कार्योका वर्णन कर रहे हैं---) रौद्र, क्वेत, मैत्र, खारभट, सावित्र, बिरोचन, जयदेव, अभिजित्, रावण, विजय, नन्दी, वृद्दण, यम, सीम्य, भण-च्ये पंद्रइ सुद्धर्त हैं। दौद्र' सुद्धर्तमें भयानक कार्य करना चाहिये । ध्वेत' मुहुर्तमें स्नानादिक कार्य करना चाहिये। 'मैत्र' मुहूर्तमें कन्याका विवाह शुभ होता है। 'सारभट' मुहूर्तमें ग्रुभ कार्य करना चाहिये। 'सावित्र' मुहूर्तमे देवांका स्थापन, विरोचन' मुहूर्तमे राजकीय कार्य, 'जयदेव' मृहूर्तमें विजय-सम्बन्धी कार्य तथा 'रावण' मृहूर्तमें संप्रामका कार्य करना चाहिये। 'विजय' मुहूर्नम कृषि तथा न्यापारः 'नन्दी' मुहुर्तमें षट्कर्म, 'बदण' मुहुर्तमें तडागादि और 'यम' मुहूर्तमें बिनाशबाला कार्य करना चाहिये। 'सौम्य' मुहूर्तमें सौम्य कार्य करना चाहिये। 'भव' मुहूर्तमे दिन-रात शुभ लग्न ही रहता है, अतः उसमे सभी शुभकार्य किये जा सकते हैं। इस प्रकार ये पंद्रह योग अपने नामानुसार ही ग्रुभ तथा अग्रुभ होते हैं। १५-२०॥

(अय राहुके दिशा-संचारका वर्णन कर रहे हैं—) (दैनिक राहु) राहु पूर्वदिशासे वायुकोणतक, बायुकोणने दक्षिण दिशातक, दक्षिण दिशासे ईशानकोणतक, ईशानकोणसे

\* दिलमानके ३० दण्ड होनेपर दिलमानकः १५ वाँ माग २ दण्डका होगा; जतः धकः पंद्रह मुहूर्तोका मान मध्यम मानसे २ दण्डका ही प्रतिदिल माना गया है। इसे ही पीनहिष्टिका' महूर्त कहते हैं। उदयसे सार्वकालतक २ दण्डके मानसे प्रत्येक महूर्तका मान होता है। इसमें नामानुकूक ग्रुम या अञ्चम कार्य करना चाहिये। इसी तरह पमुहूर्तचन्तामणि'में १७ मुहूर्त विवाह-प्रकरण (५२) में कहे गये हैं, जैसे---

निरिराभुजगिनापिज्यवस्यन्तुविद्येऽनिविदयः स विद्यातापीन्द्र दृण्द्रानको स्व ॥
निर्मातिकदकनाचीऽप्यवैद्याची भगः स्युः
क्रमशः दशः सुद्दृती बासरे वांणवन्द्राः ।

पश्चिमतक, पश्चिमते अग्निकोणतक एवं अग्निकोणि उत्तर-तक तीन-तीन दिशा करके चार घटियोंमें भ्रमण करता है॥ २१-२२॥

(अब ओपिथोके लेगादिद्वारा विजयका वर्णन कर रहे हैं—)चण्डी, इन्द्राणी (सिंधुवार), वाराही (बाराहीकंद), मुश्चली (तालमूली), गिरिकर्णिका (अपराजिता), बला (कुट), अतिबला, (कघी) क्षीरी (खिरखोला), मिल्लिका (मोतिया), जाती (चमेली), यूधिका (जूही), खेताकं (खफेद मदार), शतावरी, गुहच, वागुरी—इन यथाप्राप्त दिख्य ओषियोको धारण करना चाहिये। धारण करनेपर ये युद्धमें विजय-दायिनी होती हैं॥ २३-२४॥

'के नमो भैरवाय खन्नपरशुहस्ताय के हूं विन्नविनाशाय के हूं फट्।'—इस मन्त्रसे शिला बॉधकर यदि सम्राम करे तो विजय अवश्य होती है। (अय सम्राममें विजयप्रद ) तिलक, अञ्चन, धूप, उपलेप, स्नान, पान, तैल, योगचूर्ण— इन पदार्थोंक। वर्णन करता हूं, सुनी—

सुभगा ( नीलदूर्वा ), मनःशिला ( मैनसिल ), ताल ( इरताल ) - इनको लाक्षारसमें मिलाकर, स्त्रीके वृथमे बॉट-कर ललाटमे तिलक करनेसे शत्रु वशमें हो जाता है। विष्णुकान्ता ( अपराजिता ), सर्पाक्षी ( महिपकंद ), सहदेवी ( सहदेहया ), रोचना (गोरोचन ) - हनको बकरीके दूधमें पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओको वशमें करने-बाला होता है। प्रियंगु (नागकेसर), कुङ्कुम, कुछ, मोहिनी ( चमेली ), तगर, वृत-इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वश्यकारक होता है। रोचना (गोरोचन ), रक्तचन्दन, निशा (इस्दी), मनःशिखा (मैनसिक), ताळ ( इरताळ ), प्रियंगु ( नागकेकर ), कर्ष ( सरसी ), मोहिनी ( चमेछी ), हरिता ( दूवां ), विष्णुकान्ता (अपराजिता), सहदेवी, शिखा (जटामाँसी) - इनको मातुलुङ्ग (बिजौरा नीब्) के रसमें पीसकर लळाटमें किया हुआ तिळक बरामें करनेवाला होता है। इन तिलकोंचे इन्द्रसहित समस्त देवता वशमें हो जाते हैं। फिर क्षुद्र मनुष्यों-की तो बात ही क्या है। मिक्किष्ठः रक्तचन्दनः कडुकन्दा ( सहिजन ), बिळासिनी, पुनर्नवा ( गदहपूर्णा )---हनको मिलाकर केप करनेसे सूर्य भी बढ़ामें हो जाते हैं। सक्क्य-

चन्दन, नामपुष्प (चन्पा), प्रशिष्ठ, तगर, वच, कोल, इनके सम्मिश्रणसे बना हुआ तैक बदामें करनेसका होता प्रियंगु (नागकेसर), रजनी (इस्दी) जटामाँसी— है।। २५—-३४॥ इस प्रकार आदि आरनेस महापुराणमें प्रहाजवार्णवसम्बन्धी विविध बोगोंका वर्षक? नामक

एक सी तेर्वसर्वों अध्याव पूरा हुआ ॥ १२३ ॥

# एक सौ चौबीसवाँ अध्याय

## युद्धजयार्णवीय ज्यौतिषशास्त्रका सार

अश्विदेश कहते हैं—अन मैं युद्धजयार्णन-प्रकरणमें क्योतिक्शास्त्रकी सारभूत वेला (समय), मनत्र और औषष आदि बस्तुओंका उसी प्रकार वर्णन करूँगा, जिस तरह शंकरजीने पार्वतीजीसे कहा था।। १।।

पार्वतीजीने पूछा—भगवन् ! देवताओने ( देवासुर-संग्राममे ) दानवींपर जिस उपायसे विजय पायी थी, उसका तथा युद्धजयाणंवोक्त शुभाशुभ विवेकादि रूप शानका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

शंकरजी बोले—मूलदेव (परमातमा) की इच्छाले पंद्रह अक्षरवाली एक शक्ति पैदा हुई। उसीले चराचर जीवोंकी सृष्टि हुई। उस शक्तिकी आराधना करनेसे मनुष्य सब प्रकारके अर्थोंका शाता हो जाता है। अब पाँच मन्त्रींके कीवन-मरणमें अर्थात् 'अस्ति' तथा 'नास्ति' रूप सत्तामें स्थित हैं। शृण्वेदः,य जुवेंदः, सामवंदः, अर्थवंदः—इन चारों वेदोंके मन्त्रींको प्रथम मन्त्र कहते हैं। सद्योजातादि मन्त्र दितीय मन्त्र हैं। इंश (में), सात शिखावाले अग्नि तथा इन्द्रादि देवता—ये चौथे मन्त्रके स्वरूप हैं। श्रांत शिखावाले अग्नि तथा इन्द्रादि देवता—ये चौथे मन्त्रके स्वरूप हैं। अ, इ, उ, ए, ओ—ये पाँचों स्वर पञ्चम मन्त्रके स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरींको मूलब्रहा भी कहते हैं। ३—६।।

(अब पश्च स्वरीकी उत्पत्ति कह रहे हैं—) जिस तरह स्वकड़ीमें व्यापक अग्निकी प्रतीति बिना जलाये नहीं होती है। उसी तरह शरीरमें विद्यमान शिव-शक्तिकी प्रतीति कानके बिना नहीं होती है। महादेवी पार्वती ! पहले ॐकारस्वरसे बिमूबित शक्तिकी उत्पत्ति हुई। तत्पक्षात् बिन्दु 'एकार' स्पर्मे परिणत हुआ। पुनः ऑकारमें शब्द पैदा हुआ, जिससे 'उकार' का उद्गम हुआ। यह 'उकार' हृदयमें शब्द करता हुआ बिद्यमान रहता है। 'अर्थचन्द्र' से मोक्ष-मार्गको बताने- बाले 'इकार'का प्रादुर्मांव हुआ । तदनन्तर भोग तथा मोक्ष प्रदान करेनेबाला अध्यक्त 'अकार' उत्पन्न हुआ ! वही 'अकार' सर्वशक्तिमान् एवं प्रदृत्ति तथा निवृत्तिका बोधक है ॥ ७---१०॥

(अय शरीरमं पाँची खरोका स्थान कह रहे हैं--) 'अ' स्वर शरीरमें प्राण अर्थात् श्वासरूपसे स्थिर होकर विद्यमान रहता है। इसीका नाम 'इडा' है। 'इकार' प्रतिष्ठा नामसे रहकर रसरूपमें तथा पालक-खरूपमें रहता है। इसे ही 'पिक्सला' कहते 🝍। 'ई' स्वरको 'क्रूरा शक्ति' कहते 🖥। 'हर-बीज' ( उकार ) खर शरीरमें अग्निरूपसे रहता है। यही ध्वमान-बोधिका विद्या है। इसे धानधारी फहते हैं। इसमें 'दहनारिमका' शक्ति है। 'एकार' खर शरीरमें जलरूपसे रहता है । इसमें शान्ति-क्रिया है तथा 'ओकार' स्वर शरीरमें बायुरूपसे रहता है। यह अपान, व्यान, उदान आदि पाँच खरूपोमें होकर स्पर्ध **फ**रता हुआ गतिशीस रहता है। पाँचों स्वरींका सम्मिलित **ब्**ट्रम रूप जो 'ओंकार' **है**, वह 'शान्त्यतीत' नामसे बोधित होकर शब्द-गुणवाळे आकाश-रूपमें रहता है। हस तरह पाँचों स्वर ( अ) हु, उ, ए, ओ ) हुए, जिनके स्वामी क्रमसे मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि प्रह हुए । ककारादि वर्ण इन स्वरोंके नीचे होते हैं। ये ही संसारके मूळ कारण हैं । इन्हींसे न्वरान्वर सब पदार्थीका ज्ञान होता है ॥ ११---१४३ ॥

अव मैं विद्यापीठका खरूप बतलाता हूँ, जिसमें 'ऑकार' शिवरूपने कहा गया है और 'उमा' स्वयं सोम अर्थात् अमृतरूपने हैं। इन्हींको वामा, च्येष्ठा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र—क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टिके उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीरके अंदर तीन रहन नाहियाँ हैं, जिनका नाम स्कूछ,

स्वस्य संया पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत

हपकता रहता है, जिससे आत्मा सदेव आग्नवित रहता
है। इस प्रकार उसका दिन-रात ध्यान करते रहना चाहिये।
देखि ! ऐसे साधकका झरीर अजर हो जाता है तथा
उसे शिष-सायुज्यकी प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अनुष्ठ
आदिमें, नेत्रॉमें तथा देहमें भी अन्नन्यास करे, तत्मश्चात्
मृत्युंजयकी अर्चना करके यात्रा करनेवाला संग्राम
आदिमें विजयी होता है। आकाश शून्य है, निगधार
है तथा शन्द-गुणवाला है। बायुमें स्पर्श गुण है। वह
तिरक्षा सक्कर स्पर्श करता है। स्पन्नी अर्थात् अग्निकी

कर्ष्यगित बतलायी गयी है तथा जलकी अभोगित होती है। के क सब स्थानोंको छोड़कर गन्ध-गुणवाली पृथ्वी सध्यमें रहकर सबके आधाररूपमें विद्यमान है।। १५—२०ई ॥

नाभिके मूळमें अर्थात् मेरदण्डकी जड़में कंदके खरूपमें श्रीशिवजी सुशोमित हैं। वहींपर शक्ति-समुदायके साथ सूर्यः चन्द्रमा तथा भगवान् विष्णु रहते हैं और पञ्चतन्मात्राओं के साथ दस प्रकारके प्राण भी रहते हैं। कालाग्निके समान देदीप्यमान वह शिवजीकी मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वहीं चराचर जीवलोकका प्राण है। उस मन्त्रपीठके नह होनेपर वायुखक्य जीवका नाश समझना चाहिये॥११-२१॥

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें प्युद्धजयार्णन-सम्बन्धी ज्योतिष शास्त्रका सार-कथन' नामक एक सी चौबीसर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ १२४ ॥

# एक सौ पचीसवाँ अध्याय

## युद्धजयार्णव-सम्बन्धी अनेक प्रकारके चक्रोंका वर्णन

शंकर जीने कहा— के हीं क्लेमोटनि बहुक्पे बहु-बंदे हें फट, के हा, के प्रस प्रस, कुन्त कुन्तरक्क क्लक हं कट् नमः ।' इस मन्त्रका नाम 'कर्णमोटी महाविद्या' है। यह सभी वर्णोंमें रक्षा करनेवाली है। इस मन्त्रको केवल पहनेसे ही मनुष्य श्रोधाविष्ठ हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो। जाते हैं। यह मन्त्र मारण, पातन, मोइन एवं उचाटनमें उपयुक्त होता है।। १-२।।

अब खरोदयके साथ पाँच प्रकारके मायुका स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूँ। नामिते लेकर हृदयतक जो बायुका संचार होता रहता है, उसको 'मान्तचक' कहते हैं। जप तथा होम-कार्यमें लगा हुआ कोश्री साधक उससे संप्रामादि कार्योमें उच्चाटन-कर्म करता है। कानते लेकर नेवतक जो बायु है, उससे प्रमेदन-कार्य करे एवं हृदयसे गुद्रामार्गतक जो बायु है, उससे ब्वर-दाह तथा शतुआंका मारण-कार्य करना चाहिये। इसी बायुका नाम 'वायुचक' है। हृदयसे लेकर कण्डतक जो बायु है, उसका नाम 'रस' है। इसे ही 'रसचक' कहते हैं। उससे शान्तिका प्रयोग किया जाता है तथा पीष्टिक रसके समान उसका गुण है। मौंहसे लेकर नाविकाके अग्रमागतक जो बायु है, उसका नाम 'दिक्य' है। इसे ही 'सेजहचक' कहते हैं। गच्च हुसका ग्राम 'दिक्य' है। इसे ही 'सेजहचक' कहते हैं। गच्च हुसका ग्राम

है तथा इससे स्तम्भन और आकर्षण-कार्य होता है।
नानिकायमें मनको स्थिर करके साधक निस्संदेह सम्भन
तथा कीलन कर्म करता है। उपर्युक्त वायुचकमें खण्डधण्टा, कराली, युमुली, दुर्मुली, रेवती, प्रथमा तथा घोरा—
इन शक्तियोंका अर्चन करना चाहिये। उच्चाटन करनेबाली
शक्तियाँ तेजस्चकमें रहती हैं। सीम्या, भीषणी, देवी, जया,
विजया, अजिता, अपराजिता, महाकोटी, महारौद्री, शुक्ककाया, प्राणहरा—ये ग्यारह शक्तियाँ रसचकमें रहती
हैं॥ ३—९३॥

विरूपाक्षीः वराः दिव्याः ११ आकाश-मातृकाएँ।
संहारीः जातहारीः दंड्रालाः ग्रुष्करेवतीः विपीलिकाः पुष्टिहराः
महापुष्टिः प्रवर्धनाः भद्रकालीः सुभद्राः भद्रभीमाः सुभद्रिकाः
स्थिराः निष्द्रराः दिव्याः निष्कम्याः गदिनी और रेक्ती—ये
वत्तीत मातृकाएँ कहे हुए चारा चक्कों (माहतः बायुः
रसः दिव्यः) में आठ-आठके क्रमते स्थित रहती
हैं ॥ १०—-१२६ ॥

त्र्यं तथा चन्द्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियाँ भी भूतभेदसे एक-एक ही हैं। जैसे भूतलपर नदीके जलकी स्थानभेदसे 'तीर्थ' संज्ञा ही जाती है। शरीरके अस्थिपज्ञरमें रहनेवाल एक ही प्राण कई मण्डलों (चक्रों) से विभक्त हो जाता है। जैसे बाम तथा दक्षिण अङ्गके योगछे वहीं बाबु दस प्रकारका हो जाता है। बैसे ही बही बायु तत्वरूपी बच्चमें छिपकर विचित्र विन्दुरूपी मुण्डके द्वारा कपाछरूपी बद्याण्डके अमृतका पान करता है।। १३-१५।।

अन पञ्चवर्गके बलसे जिस प्रकार युद्धमें विजय होती है, उसे सुनो—'अ, आ, क, च, ट, त, प, य, शं—यह प्रथम वर्ग कहा गया है। 'इ, ई, ख, छ, ठ, थ, फ, र, पं—यह दितीय वर्ग है। 'उ, ऊ, ग, ज, इ, इ, ब, क, सं—यह तृतीय वर्ग है। 'ए, ऐ, च, झ, ढ, ध, भ, व, हं —यह चौथा वर्ग है। 'ओ, औ, अं, अं, ङ, ज, ण, न, मक्कियह पञ्चम वर्ग है। ये पैतालीस अक्षर मनुष्यी-के अभ्युद्यके लिये हैं। इन वर्गोंके क्रमसे बाल, कुमार, युद्धा, बुद्ध और मृत्यु—ये पाँच नाम हैं॥ १६—१९६॥

िअब तिथि। बार और नक्षत्रोंके योगसे कालकान-का वर्णन करते हैं--- ] आत्मपीड, होपक, उदासीन---ये तीन प्रकारके काल होते हैं। मन्नलवारको प्रतिपदा तिथि तथा कृत्तिका नक्षत्र हों तो वे प्राणीके छिये छाभदायक होते हैं। मक्कानारको नडी तिथि तथा मधा नक्षत्र हो तो पीडाकारक होते हैं। मञ्जलवारको एकादशी तिथि और आर्द्धा नक्षत्र हो तो व मृत्युदायक होते हैं। बुधवार, द्वितीया तिथि तथा मना नक्षत्रका योग एवं बुधवार, सप्तमी तिथि और आर्द्री नक्षत्रका योग लाभदायक होते हैं। हुभवार और भरणी नक्षत्रका योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार तथा अवण नक्षत्रके योगमें 'काल-योग होता है। बृहस्पतिबार, तृतीया तिथि और पूर्वा-फाल्युनी नक्षत्रका योग लामकारक होता है। बृहस्पतिवारः अष्टमी तिथि, धनिष्ठा तथा आर्डा नक्षत्र एवं गुरुवार, त्रयोदशी तिथि, आरकेश नधन-ये योग मृत्युकारक होते 🖥 । गुक्रबार, चतुर्थी तिथि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रका बोग भीषुद्धि करता है। गुक्रवार, नवमी तिथि और पूर्वा-षाहा नक्षत्र-यह योग दःसप्रद होता है। ग्रुकवार, दितीया तिथि और भरणी नक्षत्रका योग यमदण्डके समान हानिकर होता है। शनिबारः पश्चमी तिथि और कृत्तिका नक्षत्रका योग साभके सिये कहा गया है। शनिवार, दशमी तिथि और आक्लेपा नक्षत्रका योग पीड़ाकारक होता है। शनिबारः पूर्णिमा तिथि और मधा नक्षत्रका योग मृत्यु-कारक कहा गया है ॥ २०---२६ ॥

अब दिशा-तिथि-दिनके कैंगते शनि-काम कहते हैं—] पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैश्वरंत्य, इक्षिण, शायस्य, पश्चिम, पेशाम्य-वे इनमेंसे एक दूसरेको देखते हैं। प्रतिपटा तथा नवमी आदि तिथियोंमें मेचादि राहि।योंके साथ ही रिव आदि बारको भी मिलाये । यह योग कार्च-सिबिके लिये होता है। जैसे पूर्व दिशा, प्रतिपदा तिथि, मेघ लगा, रविवार--वह योग पूर्व दिशाके लिये युद्ध आहि कार्योमें सिद्धिदायक होता है। ऐसे और भी समझने चाडिये । मेघले चार राशियाँ अर्थात् मेघ, पूप, मिधुन, कर्क एवं कुर्म्भ—ये लग्न पूर्ण विजयके लिये होते हैं। शेव राशियाँ मृत्युके लिये होती हैं। सूर्यादि प्रह तथा रिकाः पूर्णा आदि तिथियोंका इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिये, जैसा कि पहले दिशाओंके साथ कहा गया है। सूर्यके सम्बन्धने युद्धमें कोई उत्तम फल नहीं होता | सोमका सम्बन्ध संधिके लिये होता है। अञ्चलके सम्बन्धसे कलह होता है । बुचके सम्बन्धते संप्राम करनेते अभीष-साधनकी प्राप्ति होती है। गुरुके सम्बन्धते विजयसाभ होता है । गुक्रके सम्बन्धते अभीष्ट सिद्ध होता है एवं शनिके सम्यन्धसे युद्धमें पराजय होती है ॥ २७--३० ॥

[पिक्सला (पिक्स )-चक्रते ग्रुभाग्रुभ कहते हैं—]
एक पक्षीका आकार खिलकर उसके मुल, नेन्न, लकाट,
सिर, इसा, कुक्षि, चरण तथा पंखमें सूर्यके नक्षत्रसे तीन-तीन नक्षत्र लिखें । पैरवाले तीन नक्षत्रोंमें रण करनेते मृत्यु होती है तथा पंखवाले तीन नक्षत्रोंमें भनका नाश होता है । मुखवाले तीन नक्षत्रोंमें पीड़ा होती है और सिरवाले तीन नक्षत्रोंमें कार्यका नाश होता है। कुक्षिवाले तीन नक्षत्रोंमें रण करनेसे उत्तम फल होता है। ११-२२५॥

[अय राहु-चक कहते हैं—] पूर्वसे नैर्श्युस्यकोणतकः नैर्ज्युस्यकोणसे उत्तर दिशातकः, उत्तर दिशासे अग्निकोणसकः, अग्निकोणसे पश्चिमतकः, पश्चिमसे ईशानतकः, ईशानसे दिशालकः, दक्षिणसे वायव्यकोणतकः, वायव्यकोणसे उत्तरतकः चार-चार दण्डतक राहुका भ्रमण होता है। राहुको प्रथको ओर रखकर रण करना विजयपद होता है तथा राहुके सम्मुख रहनेसे मृख्य हो जाती है।। ३३-३४३॥

प्रिये ! मैं तुमसे अब तिथि-राहुका वर्णन करता हूँ। पूर्णिमाके बाद कुण्णपक्षकी प्रतिपदासे अभिकोणसे स्टेकर दैशानकोणतक अर्थात् कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथितक राहु पूर्व दिशामें रहता है। उसमें युद्ध करनेते जब होती है। इसी तरह हैशानते अग्निकोणतक और नैर्ज्यूत्यकोणते वायन्यकोणतक राहुका अमण होता रहता है। मेवादि राशियोंको पूर्वादि दिशामें रखना चाहिये। इस तरह रखनेपर मेक, सिंह, धनु राशियाँ पूर्वमें। इक, कन्या, मकर—ये दक्षिणमें। मिधुन, तुख, कुम्भ—ये पश्चिममें। कर्क, बुश्चिक, मीन—ये उत्तरमें हो जाती हैं। सूर्यकी राशिसे सूर्यकी दिशा जानकर सम्मुख सूर्यमें रण करना मृत्युकारक होता है।। ३५-३७।।

[ अद्राकी तिथिका निर्णय बताते हैं—] कृष्णपक्षमें तृतीया, सप्तमी, द्वामी तथा चतुर्द्शीको 'अद्रा' होती है। ग्रक्त-पक्षमें चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमाको 'अदा' होती है। मद्राका निवास अभिकोणते वायव्यकोणतक रहता है । अने के, के, चे, टे, ते, पे, ये, शि—ये आठ वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रमले सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शिन, राहु मह होते हैं। इन प्रहोंके वाहन क्रमले एअ, उल्का, वाज, पिङ्गल, कीशिक (उल्का), सारस, मयूर, गोरङ्क नामके पक्षी हैं। पहले हवन करके मन्त्रोंको लिख कर लेना चाहिये। उच्चाटनमें मन्त्रोंका प्रयोग पछव-रुपले करना चाहिये। ३८-४० है।।

वश्य, ज्वर एवं आकर्षणमें प्रत्यका प्रयोग सिक्कितरक होता है। जान्ति तथा मोहन-प्रयोगोंमें 'नमः' कहना ठीक होता है। पुष्टिमें तथा वशीकरणमें 'वीषट्' एवं मारण तथा प्रीतिविनाशके प्रयोगमें 'हुम्' कहना ठीक होता है। विदेषण तथा उचाटनमें 'फट्' कहना चाहिये। पुत्रादि-प्राप्तिके प्रयोगमें तथा दीति आदिमें 'वषट्' कहना चाहिये। इस तरह मन्त्रोंकी छः जातियाँ होती हैं॥ ४१-४२३॥

अब हर तरहते रक्षा करनेवाळी ओपधियोंका वर्णन करूँगा — महाकाळी, चण्डी, वाराही (वाराहीकंद), ईश्वरी, सुदर्शना, इन्द्राणी (सिंधुवार)— इनको शरीरमें धारण करनेते ये धारककी रक्षा करती हैं। वळा (कुट), अतिवळा (कंधी), भीच (शतावरी अथवा कंटकारी), मुसळी (ताळमूळी), सहदेवी, जाती(चमेळी), मिंडिका (मोतिया), यूथी (जुट्टी), गावडी, मृक्षराज ( भटकटेया ), चक्ररूपा—ये महीषिषयाँ धारण करनेसे युद्धमें विजयदायिनी होती हैं। महादेवि ! महण लगनेपर पूर्वोक्त ओषिषयोंका उखाइना ग्रुभदायक होता है।। ४२-४६ ॥

हायीकी सर्वाङ्गसम्पन्न मिट्टीकी मूर्ति बनाकर, उसके पैरके नीचे शत्रुके स्वरूपको रखकर, स्तम्मन-प्रयोग करना चाहिये। अथवा किसी पर्वतके ऊपर, जहाँपर एक ही वृक्ष हो, उसके नीचे, अथवा जहाँपर विजली गिरी हो, उस प्रदेशमें, बल्मीककी मिट्टीसे एक स्त्रीकी प्रतिकृति बनाये। पिर के नमो महामेरवाय विकृतदंष्ट्रोग्रहणाय पिंक्लाक्षाय विश्वस्थाय वीषट्।' हे देवि ! इस प्रन्त्रसे उस मृत्तिकामयी देवीकी पूजा करके (शत्रुके) शक्तसम्मूहका साम्मन करना चाहिये॥ ४७-४९३॥

अय संप्राममें विजय दिलानेवाले अग्निकार्यका वर्णन करूँगा—रातमें स्मशानमें जाकर नंग घडंग, शिला खोलकर, दक्षिणमुख बैठकर जलती हुई चितामें मनुध्यका मांस, विधर, विष, भूसी और हड्डीके दुकड़े मिलाकर नीचे लिखे मन्त्रसे आठ से बार शत्रुका नाम लेकर हवन करे— 'क नमो भगवति कीमारि कक कल काकय काकय वण्टादेवि! अग्रुकं मारय मारव सहसा नमोऽस्तु ते भगवति विशे स्वाहा।' —इस विद्यासे हवन करनेपर शत्रु अंधा हो जाता है। ५०-५३॥

[सन प्रकारकी सफलताके लिये इनुमान्जीका मनन कहते हैं—] 'क' बज्रकाय बज्रतुण्ड कविकविक्रक कराक- बदनोध्वंकेश महाबक रक्तमुख तिडिजिक्क महारीव्र दंष्ट्रीतकट कटकरालिन् महाबकप्रकार लक्केश्वरसेतुबन्ध शेकप्रवाह गागनवर, एग्रोहि भगवन्महाबकप्रक्रम भैरवी झापबति, एग्रोहि महारीव्र दीर्घकाक छन अमुकं वेष्ट्रय वेष्ट्रय अभ्मय जम्भय कन खन वेते हं पट्।' देवि ! इस मनन्नको ३८०० बार जप कर लेनेपर श्रीहनुमान्जी सब प्रकारके कार्योंको सिद्ध कर देते हैं । कपडेपर इनुमान्जीकी मूर्ति लिखकर दिलानेसे शत्रुओंका विनाश होता है।। ५४-५५ ।।

इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें व्युद्धजयार्णव-सम्बन्धी विविध चक्रोंका वर्णनः नामक एक सी पचीसनों अध्याय पूरा हुआ।। १२५ ॥

# एक सौ छन्नीसवाँ अध्याय

## नक्षत्र-सम्बन्धी पिण्डका वर्णन

दांकरजी कहते हैं—देवि ! अब मैं प्राणियोंके
ध्रुमाध्रम पर्लकी जानकारीके लिये नाश्चित्रक पिण्डका
बर्णन करूँगा। [जिस राजा या मनुष्यके लिये ग्रुमाध्रम
फलका शान करना हो, उसकी प्रतिकृतिरूपसे एक
मनुष्यका आकार बनाकर ] सूर्य जिस नक्षत्रमें हों, उससे
तीन नक्षत्र उसके मस्तकमें, एक मृत्यमें, दो नेत्रोमें, चार
हाथ और पैरमें, पाँच हृदयमें और पाँच जानुमें लिखकर
आयु-हृद्धिका बिचार करना चाहिये। सिरवाले नक्षत्रोंमें
संप्राम (कार्य) करनेसे राज्यकी प्राति होती है। मुखबाले
नक्षत्रमें सुल, नेत्रवाले नक्षत्रोंमें सुन्दर सीभाग्य, हृदयबाले
नक्षत्रोंमें द्रव्यसंग्रह, हाथवाले नक्षत्रोंमें चोरी और पैरवाले
नक्षत्रोंमें द्रव्यसंग्रह, हाथवाले नक्षत्रोंमें चोरी और पैरवाले
नक्षत्रोंमें मार्गमें ही मृत्यु—हस तरह कमशः कल होते हैं॥१—३३॥

[अब 'कुम्म-चक' कह रहे हैं—] आठ कुम्मको पूर्वादि आठ दिशाओं में स्थापित करना चाहिये। प्रत्येक कुम्ममें तीन-तीन नक्षत्रोंकी स्थापना करनेपर आठ कुम्मों में चौबीस नक्षत्रोंका निवेश हो जानेपर चार नक्षत्र शेष रह जायेंगे। इन्हें हो 'सूर्य-कुम्म' कहते हैं। यह सूर्यकुम्म अश्रम होता है। शेष पूर्वादि दिशाओं बाले कुम्म-सम्बन्धी नक्षत्र श्रम होते हैं। [हसका उपयोग नाम-नक्षत्रसे दैनिक नक्षत्रतक गिनकर उसी संख्यासे करना चाहिये।]॥ ४ है॥

अय में संप्राममें जय-पराजयका विवेक प्रदान करनेवाले सर्पाकार राहु-चकका वर्णन करता हूँ।

प्रथम अहाईस बिन्दुओंको छिलो उसमें तीन-तीनका बिभाग कर दे, इस तरह आठ बिभाग कर देनेपर चौबीस नक्षत्रोंका निवेश हो जायगा । चार शेष रह जायँगे। उसपर रेला करे। इस तरह करनेपर व्सर्पाकार चक्रः बन जायगा। जिस नक्षत्रमें राहु रहे, उसको कर्षके कार्यमें लिखे । उसके बाद उमी नक्षत्रते प्रारम्भ करके कमशः सत्ताईस नक्षत्रींका निवेश करें ॥ ५--७ ॥



[सर्पाकार राहु-चक्कक फल-] मुखवाले सात नक्षत्रों में संग्राम करनेने मरण होता है, स्कन्धवाले सात नक्षत्रों में युद्ध करनेसे पराजय होती है, पेटवाले सात नक्षत्रों-में युद्ध करनेसे सम्मान तथा विजयकी प्राप्ति होती है, कटिवाले नक्षत्रों में संग्राम करनेसे श्रीतिं होती है और राहु-से दृष्ट नक्षत्रों में संग्राम करनेसे क्षीतिं होती है और राहु-से दृष्ट नक्षत्रमें संग्राम करनेसे मृत्यु होती है। इसके बाद फिर सूर्यंसे राहुतक ग्रहोंके यलका वर्णन कलगा॥ ८-१०॥

[ अर्थयामेशका वर्णन करते हैं —] जैसे चार प्रहर-का एक दिन होता है तो एक दिनमें आठ अर्थप्रहर होंगे। यदि दिनमान क्लीस दण्डका हो तो एक अर्थप्रहरका मान चार दण्डका होगा। दिनमान-प्रमाणमें आठसे भाग देनेपर जो लब्ध होगी, वही एक अर्थप्रहरका मान होता है। रवि आदि सात वारोंमें प्रत्येक अर्थप्रहरका कौन ग्रह स्वामी होगा—इसपर विचार करते हुए केवल रविवारके दिन प्रत्येक अर्थप्रहरके स्वामियोंको बता रहे हैं। जैसे रविवारमें एकसे केकर आठ अर्थप्रहरोंके स्वामी क्रमशः सूर्य, शुक्त, बुध, सोम, श्वान, गुढ, मक्कल और राहु ग्रह होते हैं। [ इनमें जिस विभागका स्वामी श्वान होता है, वह समय शुभ कार्योमें स्थाप्य है और उसे ही ध्वारवेला' कहते हैं।

[ क्रिकेप--रिक्यारके अर्घयामेशोंको देखनेसे यह अनुमान होता है कि रिववारके अतिरिक्त जिस दिनका अर्धयामेश जानना हो तो प्रथम अर्थवामेश तो दिनपति ही होगा और बादके अर्थवामोंके स्वामी छः संख्यावाछे ग्रह होंगे। इसी आधारपर रविवारसे छेकर शनिवारतकके अर्थवामोंके स्वामी नीचे चक्रमें दिये जा रहे हैं \*—

| बार    | स्॰  | चं॰ | मं ॰ | ₹• ॄ  | £0  | ग्र॰           | <b>হা</b> ০ |
|--------|------|-----|------|-------|-----|----------------|-------------|
| ४ दण्ड | eJ.  | चं० | मं॰  | ₹•    | ¶°  | £10            | হা৽         |
| ४ दण्ड | i.   | হা৹ | स्०  | चं०   | #°  | 30             | ब्॰         |
| ४ दण्ड | 3.   | € ० | गु॰  | হাত   | स्० | <b>=</b> 0     | Åo          |
| ४ इण्ड | सो॰  | मं० | 3.   | ब्    | गु॰ | श्             | स्०         |
| ४इव्ह  | হা৹  | स्० | चं०  | मं०   | 40  | ₹°             | ₹.          |
| ४ वण्ड | Ę.   | £1. | হ্যত | स्०   | चं० | मं॰            | 3.          |
| ४ दण्ड | मं•  | 3.  | £.   | ग्रै॰ | হা৽ | Ħ <sub>o</sub> | चं०         |
| ४ दण्ड | হা • | रा॰ | रा॰  | रा०   | रा॰ | रा॰            | रा॰         |

शनिः सूर्य तथा राहुको यलते पीठ पीछे करके जो संम्राम करता है। वह सैन्यसमुदायपर विकय प्राप्त करता है तथा जुआः मार्ग और युद्धमें सफक होता है।। ११-१२॥

[ नक्षत्रोंकी स्थिरादि संद्या तथा उत्तका प्रयोजन कहते हैं---] रोहिणी, तीनों उत्तरायें, मूगशिरा-इन पाँच नक्षत्रोंकी 'स्थिर' यंत्रा है । अश्विनी, रेवती, स्वाती, धनिष्ठा,

रविवारादिशम्बनः शुक्तिद्वदिनिक्यते । भएमोशे निरीशः स्थान्त्रमंत्री शक्तिः स्थाः ॥

विद्य वर्षी अस्तिक्राणमें असिदिस राष्ट्रको सहमांशका सामी सान रहे है---वह विद्योप बात है। श्वतिभिषा—इन पाँचीं नक्षत्रींकी 'खिप्र' संश है। इनसें, स्वात्रींकी यात्रा करनी चाहिये। अनुराधा, इसा, मूल, मृगशिरा, पुष्य, पुनर्वसु—इनमें प्रत्येक कार्य हो सकता है। क्येष्ठा, चित्रा, विशाया, तीनों पूर्वाएँ, कृषिका, भरणी, मधा, आर्द्रा, आरुटेशा—इनकी 'दाकण' संश्वा है। स्विर कार्योमें स्थिर संशवाले नक्षत्रोंको केना चाहिये। यात्रामें 'श्विप्र' संशक नक्षत्र उत्तम माने गये हैं। 'मृदु' संशक नक्षत्रोंमें सीभाग्यका काम तथा 'उत्र' संशक नक्षत्रोंमें उप्रकाम करना चाहिये। 'दाकण' संशक नक्षत्रोंमें उप्रकाम करना चाहिये। 'दाकण' संशक नक्षत्र दाकण (भयानक) कामके लियं उपयुक्त होते हैं। १३-१६-१६ ।।

[अब अधोमुख, तिर्यक्षमुख आदि नक्षश्रोका नाम तथा प्रयोजन कहता हूँ—] कृत्तिका, भरणी, आक्ष्रेषा, विशाखा, मधा, मूरु, तीनों पूर्वाप्—ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें अधोमुख कर्म करना चाहिये। उदाइरणार्थ क्प, तहाग, विद्याकर्म, चिकित्सा, स्थापन, नौका-निर्माण, कृपोंका विधान, गड्डा खोदना आदि कार्य इन्हीं अधोमुख नक्षत्रोंमें करना चाहिये। रेवती, अक्षिनी, चित्रा, इत्त, त्याती, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, ख्येष्ठा—ये नौ नक्षत्र तिर्यक्ष्मुख हैं। इनमें राज्याभिषेक, हाथी तथा घोड़ेको पटा बाँधना, बाग खगाना, यह तथा प्रासादका निर्माण, प्राकार बनाना, क्षेत्र, तोरण, ज्वजा, पताका लगाना—इन सभी कार्योंको करना चाहिये। रिववारको द्यादाी, सोमवारको एकादशी, मङ्गस्वारको दशमी, बुधवारको तृतीया, बृहस्पतिवारको षष्ठी, शुक्रवारको दितीया, शनिवारको सप्तमी हो तो व्यथ्याग होता है।। १७—२३।।

[अब त्रिपुष्कर योग बतलाते हैं—] द्वितीयाः द्वादशीः सम्मी—तीन तिथियाँ तथा रिवः मङ्गलः शनि—तीन वार-ये छः 'त्रिपुष्कर' हैं तथा विशालाः कृत्तिकाः दोनों उत्तराएँ, पुनर्वसुः पूर्वाभादपदा—ये छः नक्षत्र भी 'त्रिपुष्कर' हैं । अर्थात् रिवः शनिः, मङ्गलवारीमें द्वितीयाः सप्तमीः द्वादशिमेंले कोई तिथि हो तथा उपर्वुक्त नक्षत्रीमेंले कोई नक्षत्र हो तो 'त्रिपुष्कर-योग' होता है। त्रिपुष्कर योगमें लाभः हानिः विजयः वृद्धिः पुत्रजनमः वस्तुर्भोका नष्ट एवं विनष्ट होना—ये स्व त्रिगुणित हो जाते हैं। २४-२६।।

<sup>\*</sup> प्रत्येक विनक्षी मर्थमानेश-संस्था आठ है तथा विनयति रिवेसे केक्स शनितक सात ही हैं। जतः आठवें वर्षवामकी प्रमानगरीमें किरीश' माना गया है। जैसे—

[अब नक्षणींकी स्वक्ष, मञ्चाक, बन्दाक और अञ्चाक संज्ञा तथा प्रयोजन कहते हैं—] अश्विनी, भरणी, अश्विमा, पुष्य, स्वाती, विश्वास्था, अवण, पुनर्वश्व—ये हह नेत्रवाके नक्षण हैं और दसों दिशाओंको देखते हैं।(इनकी संज्ञा स्वक्ष' है।) इनमें गयी हुई वस्तु तथा याणामें गया हुआ व्यक्ति विशेष पुष्यके उदय होनेपर ही छोटते हैं। दोनों आशाद नक्षण, रेवती, चित्रा, पुनर्वश्व—ये पाँच नक्षण 'केकर' हैं, अर्थात् 'मध्याक्ष' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु विख्यकों मिलती है। कृतिका, रोहिणी, मृगधिरा, पूर्वा-फाल्युनी, मधा, मूळ, क्षेष्ठा, अनुराधा, धनिष्ठा, धतिमवा, पूर्वा-माहपदा—ये नक्षण 'चिपटाक्ष' अर्थात् 'मन्दाक्ष' हैं। इनमें गयी हुई वस्तु तथा मार्ग चळनेवाळा व्यक्ति कुछ ही विळम्बमें छोट आता है। इसा, उत्तरामाहपदा, आहां,

पूर्णभाषा---ये नक्षत्र 'अन्धाक्ष' हैं। इनमें गयी हुई जरह सीतः यिक काती है। कोई संज्ञाम नहीं करना पहला ॥ २७--१२॥

अब नक्षत्रोंने स्थित माण्डान्त'का निकलण करता हूँ—रैवतीक अन्तक चार दण्ड 'और अध्यानीक आदिक चार दण्ड माण्डान्त' होते हैं। इनं दोनों नक्षत्रोंका एक प्रहर शुभ कार्योंने प्रमत्नपूर्वक स्थाग देना चाहिये। आक्षेत्राके अन्तका तथा मचाके आदिके चार दण्ड 'हितीय गण्डान्त' कहे गये हैं। प्रेरिव ! अब म्युतीय गण्डान्त'को सुनो—ज्येहा तथा मूलके बीचका एक प्रहर बहुत ही भयानक होता है। यदि व्यक्ति अपना जीवन चाहता हो तो उसे इस,कालमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिये। इस समयमें यदि बालक पेदा हो तो उसके माता-पिता औवित नहीं रहते ॥ ३३-२६॥

इस प्रकार आदि जारनेय महापुराणमें व्यक्षत्रोंके निर्जयका प्रतिपादन नामक एक सी छन्दीसवाँ जध्याय पूरा हुआ ॥ १२६॥

# एक सौ सत्ताईसवाँ अध्याय विभिन्न बलोंका वर्णन

शंकरजी कहते हैं— 'विष्कुत्म योग'की तीन विद्वर्गेंं 'शूल योग'की पाँच भाण्ड' तथा 'अतिगण्ड योग'की कः 'व्याचात' तथा 'वज्र योग'की नी विद्वर्योको सभी शुभ कार्योमें त्याग देना चाहिये। भारिष', 'व्यतीपात' और 'वैश्रति' योगोंमें पूरा दिन त्याच्य वतकाया गया है। इन योगोंमें यात्रा-मुद्धादि कार्य नहीं करने चाहिये॥१-२॥

देवि | अब मैं मेषादि राशि तथा बहाँ के हारा शुमाशुमका निर्णय बताता हूँ जन्म-राशिके चन्द्रमा तथा शुक्र वर्जित होनेपर ही शुभदायक होते हैं । जन्म-राशि तथा लगते दूसरे स्थानमें सूर्य, शनि, राहु अथवा मझल हो तो प्राप्त द्रव्यका नाश और अप्राप्तका अलाभ होता है तथा युक्रमें पराजय होती है । चन्द्रमा, बुध, गुफ, शुक्र—ये दूसरे स्थानमें शुमपद होते हैं । सूर्य, शनि, मझल, शुक्र—ये तूसरे चन्द्रमा, राहु—ये तीसरे परमें हों तो शुभ पळ देते हैं । बुध, शुक्र चौषे भावमें हों तो शुभ तथा शेष यह भवदायक होते हैं । बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा—ये प्रश्नम मावमें हों तो श्रम तथा शेष यह भवदायक होते हैं । बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा—ये प्रश्नम मावमें हों तो श्रम तथा राहिले श्रम स्थान स

होते हैं तथा बुष, गुक, गुक, गुक सुखदायक होते हैं। अहम भावके बुध और गुक-गुम तथा शेष मह हानिकर होते हैं। नवम भावके बुक, गुक गुम तथा शेष मह अग्रुम होते हैं। हशम भावके गुक, सूर्य लामकर होते हैं तथा शिन, मझल, राहु, चन्द्रमा-बुध ग्रुमकारक होते हैं। ग्यारहवें भावमें प्रत्येक मह शुम फल देता है, परंतु दसवें बृहस्पति त्याक्य है। हादश भावमें बुध-गुक ग्रुम तथा शेष मह अग्रुग होते हैं। एक दिन-रातमें हादश राशियाँ भोग करती हैं। अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ॥ है-१२॥

[ राशियोंका भोगकाल एवं चरादि संज्ञा तथा प्रयोजन कह रहे हैं—] मीन, मेज, मिशुन—इनमें प्रत्येकके चार वण्डा; कुष, कर्बा, सिंह, कन्या—इनमें प्रत्येकके छः दण्डा; तुला, वृक्षिक, धनु, सकर, कुम्म—इनमें प्रत्येकके यांच दण्डा भोगकाल हैं। सूर्य जिस राशिमें रहते हैं, उसीका उदय होता है और उसी राशिसे अन्य राशियोंका भोगकाल प्रारम्भ होता है। मेषादि राशियोंकी कमशः न्वरं, 'स्थिर' और 'दिस्व-माव' संज्ञा होती है। वैसे—मेष, कर्क, तुला, मकर—इन राशियोंकी न्वरं संज्ञा है। इनमें शुभ तथा अशुभ अस्थाबी कार्य करने चाहिये। इष, खंडा, वृक्षिक, कुम्म—इन

यशियोकी परिचर' संका है। इनमें स्वावी कार्य करना चाहिये। इन क्कॉमें बाहर गये हुए व्यक्तिले शीम समागम नहीं होता तथा रोगीको शीम रोगले मुक्ति नहीं प्राप्त होती। मिधुन, कन्या, धनु, मीन—इन राशियोंकी प्रिस्तमाव' संका है। ये द्विस्त्रमावसंक्रक राशियों प्रत्येक कार्यमें शुम कुछ देनेवाली हैं। इनमें यात्रा, न्यापार, संग्राम, विवाह, एवं राजदर्शन होनेपर हृद्धिः जय तथा काम होते हैं और युक्नें विजय होती है। अधिनी नक्षत्रकी बीस ताराएँ हैं और बोढ़ेके समान उसका आकार है। यदि इसमें वर्षा हो तो एक राततक बनघोर वर्षा होती है। यदि भरणीमें वर्षा आरम्भ हो तो पंद्रह दिनतक समातार वर्षा होती रहती है॥ १३—१९॥

इस प्रकार आदि जारनेय महापुराणमें विभिन्न बलोका वर्णन? नामक एक सौ सत्ताईसवी अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥

# एक सो अट्टाईसवाँ अध्याय

## कोटचकका वर्णन

शंकरजी कहते हैं-अब मैं कोटचक का वर्णन करता हॅ-पहळे चतुर्भुज लिखे, उसके भीतर दूसरा चतुर्मञ, उसके भीतर तीसरा चतुर्मञ और उसके भीतर चौया चतर्भक किले। इस तरह किल देनेपर कोटचक' बन जाता है। फोटचकके भीतर तीन मेखकाएँ बनती हैं। जितका नाम क्रमसे धायम नाहीं। प्राप्यनाही। और धारत-नाबी है। कोटचकके जपर पूर्वादि दिशाओंको छिलकर मेषादि राशियोंको भी किल देना चाहिये। कोटचकमें नक्षत्रीका न्यास कहते हैं--- ] पूर्व भागमें कृतिका, अग्रिकीण-में आरकेशा, दक्षिणमें मधा, नैर्ऋत्यमें विशाखा, पश्चिममें अनुराभाः बायुकोणमें अवणः उत्तरमें भनिष्ठाः ईशानमें भरणीको किसे । इस तरह किस देनेपर बाह्य नाडीमें अर्थात प्रथम नाडीमें आठ नक्षत्र हो जायेंगे। इसी तरह प्रवृद्धि विद्याओंके अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वाफालानी, खाती, क्षेत्रा, अभिजित्, शतमिषा, अश्विनी-ये आठ नवत्र मध्यनाडीमें हो जाते हैं। कोटके भीतर बो अन्तनाडी है, इसमें भी पूर्वादि दिशाओं के अनुसार पूर्वमें मूगशिए। अग्निकोणमें पुनर्वसुः दक्षिणमें उत्तराफासानीः नैकार्यमें चिना, पश्चिममें मूळ, वायम्यमें उत्तरावादा, उत्तरमें पूर्वामाह-पदा और ईशानमें रेवतीको छिसे। इस तरह छिस देनेपर अस्तनाहीमें भी साठ नश्चत्र हो जाते हैं। आर्ड़ाः इसा, पूर्वांचाया तथा उत्तराभारपदा-ने चार नवात्र कोटचकके

सम्मर्से साम्म होते हैं | इस तरह चक्रको किस देनेपर बाहरका खान ब्रिझाके स्वामियोंका होता है | । आगन्तुक योदा जिस विशामें जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्रमें उसी दिशाने कोटमें यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय होती है । कोटके बीचमें जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रोंमें जब शुभ ग्रह आये, तब युद्ध करनेने मध्यवालेकी विजय तथा चढ़ाई करनेवालेकी पराजय होती है । प्रवेश करनेवाले नक्षत्र-में प्रवेश करना तथा निर्गमवाले नक्षत्रमें निकलना चाहिये । शुक्र, मक्षक और हुक्ष-ये जब नक्षत्रके अन्तमें रहें, तब यदि

जाड़ी रत्तकावाचाडा तुर्वेतुक्तरभाद्रकम् ।
 मध्ये सम्भावतुष्कं तु दबाए कोटल कोटरे ॥
 ( अदिए० १२८ । ९ )

प्रत्यान्तरमें भी पेसा ही वर्णन है।

ज्यान्तरमें भी पेसा ही वर्णन है।

ज्यान्तरमर्थां नामक प्रत्यमें समजतुरक्ष कोटजकके प्रकरणमें
११वें कोकों साम्य-जतुष्टकका वर्णन इस प्रकार किया गया है——
पूर्वे रीद्रं वसे इस्तं पूर्वांवादा च वाक्णे।
इसरे जोत्तरामाहा—यात् साम्य-जतुष्ट्यम्॥

† विसानोंके स्वाधीके किये रामानार्थ प्रमूर्त-चिन्तामणि। नामक अन्यके वामा-सकरणमें किसते हैं----

ब्र्यः सितो भृत्मिक्कतोञ्ज राष्ट्रः क्रनिः क्रकी बन्ध ब्रहस्पतिन्यः । - अञ्च्यादितो दिश्च विदिश्च चापि दिकामधीकाः क्रमतः प्रदिष्टाः ॥

( ex 1 x4)

्यू के श्र्वं, कमिन्द्रोणके श्रुक, वश्चिणके महक, नेपारंपके राष्ट्र,

अस आरम्भ किया जाय तो आक्रमक्कारीकी पराज्य होती है। है॥ १-१३ ॥ विशेष-प्रथम नाहीके आठ नश्चन धनेशवार्क सार नक्षणीमें यदि युद्ध केदा जाय तो वह दुर्ग दिशाके नक्षत्र हैं, उन्होंको ध्याका भी कहते हैं। सब्ब तथा

वरामें हो जाता है—इसमें कोई आधार्यकी बात नहीं अन्त नाबीबाले नक्षणीको कोटके सन्यका समझना साहिये ।]

इस प्रकार आदि आयोग महापुरावारे कोटचकका वर्णन । नामक एक सी अद्वार्थसर्ग अवगान पूरा हुन्छ ॥ १२८ ॥

पश्चिमको शनि, नामव्यके चन्द्र, उत्तरके द्वप, ईशानके दृहत्वति---क्स प्रकार सनकः विश्वानोंके सानी सहै वने हैं। <u>बोटपात्म</u> रैसान भरणी क्रिक **अविद्य**नी de. रेवती स्य. नाहाँ पनिद्या पूर्वाकाq. w. चित्रा स्वाती अवण विशास बाद्ध

पश्चिम

विद्येय---मरणी, कृष्टिका, भावतेया, मधा, विशासा, सतुराथा, अवध, विनद्या---वे लाठ तक्षण वादा ( प्रथम लावी ) है । सहिनती, रोहिणी, पुष्प, पू॰ फा॰, साती, क्षेडा, अमि॰: शतिमना—वे मन्यनादीके लाठ तक्षण है। रेवती, स्वकिए, पुनर्वस्न, उत्तरा-फान्युनी, विका, मूक, इत्तरावाड्डा, पूर्वामाद्रपदा---वे बाठ अक्षत्र अन्तनावीके हैं। मध्य तथा अन्तनावीके सहत्रोकी पाव्यके नहात्रा कारों हैं। दिसाकि ज्यानको 'प्रवेशक' कारते हैं। उसके विवस दिशाके ज्यानको कार्यो है। वैसे पूर्व प्रवेश तो पश्चिम निर्मेश होसा ।

# एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय

## अर्घकाण्डका प्रतिपादन

शंकरजी कहते हैं—अब मैं वस्तुओं की महनी तथा असी के सम्बन्धमें विचार प्रकट कर रहा हूँ। जब कभी भूतलपर उस्कापात, भूकम्म, निर्धात (वृज्ञापात), चन्द्र और सूर्यके प्रहण तथा दिशाओं में अधिक गरमीका अनुभव हो तो इस बातका प्रत्येक मासमें स्वस्य करना चाहिये। यदि उपर्युक्त लक्षणों में कोई ल्क्षण चैत्रमें हो तो अस्वंकार-सामग्रियों (सोना-चाँदी आदि) का संग्रह करना चाहिये। वह सः मासके बाद चौगुने मूल्यपर विक सकता है। यदि वैशालमें हो तो वक्ष, धान्य, सुवर्ण, धृतादि सब पदार्थोंका संग्रह करना चाहिये। व आठवें मासमें छागुने मूल्यरर विकते हैं। यदि ज्येष्ठ तथा

आधाद मासमें मिछे तो जी, गेहूँ और वान्यका संग्रह करना चाहिये। यदि आवणमें मिछे तो वृत-तैलादि रस-पदार्थोंका संग्रह करना चाहिये। यदि आधिनमें मिले तो वक तथा वान्य दोनोंका संग्रह करना चाहिये। यदि कार्तिकमें मिछे तो सब प्रकारका अब खरीदकर रखना चाहिये। अगहन तथा पौषमें यदि मिछे तो कुकुम तथा सुगन्धित पदार्थोंत लाम होता है। मावमें यदि उक्त लक्षण मिले तो धान्यसे लाम होता है। कार्स्युनमें मिले तो सुगन्धित पदार्थोंत लाम होता है। लास्युनमें मिले तो सुगन्धित पदार्थोंत लाम होता है। लास्युनमें मिले तो सुगन्धित पदार्थोंत लाम होता है। लास्युनमें मिले तो सुगन्धित पदार्थोंत लाम होता है। लामकी अवधि छः या आठ मास समझनी चाहिये॥ १-५॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें अर्घकाण्डका प्रतिपादन<sup>9</sup> नामक एक सौ उन्तीसर्वो अञ्चान पूरा हुआ ॥१२०॥

# एक सौ तीसवाँ अध्याय

## विविध मण्डलोंका वर्णन

शंकरजी कहते हैं-भद्रे । अब मैं विजयके किये चार प्रकारके मण्डलका वर्णन करता हूँ । कृतिका, मधाः पुष्य, पूर्वोकास्तुनी, विद्यासा, मरणी, पूर्वोभाइपदा-इन नसर्जोका 'आग्नेय मण्डल' होता है, उसका कक्षण बतकाता हूँ। इस मण्डलमें यदि विशेष वायुका प्रकोप हो। सूर्य-चन्द्रका परिवेध छगे। भूकम्य हो। देशकी क्षति हो। चन्द्र-सूर्यका ग्रहण हो। भूमज्वाला देखनेमें आये। दिशाओंमें दाहका अनुभव होता हो। केंद्र अर्थात् पुञ्कल तारा दिखायी पहता हो। रक्तवृष्टि हो। अधिक गर्मीका अनुभव हो, पस्थर पड़े, तो जनतामें नेत्रका रोग, श्रतिसार (हैजा ) और अग्निभय होता है। गार्वे हुभ कम कर देती हैं। बुर्धोमें फल-पुष्प कम लगते हैं। उपज कम होती है। बर्घों मी स्वस्य होती है। जारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र ) दुखी रहते हैं। सारे मनुष्य भूखरे ब्याकुल रहते 🕻 । ऐसे उत्पातींके दील पहनेपर सिम्ध-यमुनाकी तसहटीः प्रकारत मोक नाहीक जाकन्यर, कायगेर और सातना असरायय- वे देश किनह हो जाते,हैं । इसा, चित्रा, मधा, स्वातीः सुगशियः पुनर्षसुः उत्तराषास्त्रानीः अस्विनी-इन

नश्चर्तीका 'कायस्य मण्डल' कहा जाता है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो विश्विस होकर हाहाकार करती हुई सारी प्रजाएँ नष्टप्राय हो जाती है। साथ ही बाहल (त्रिपुर), कामरूप, कलिक्कः कोशल, अयोध्या, उच्छीन, कोष्ट्रण तथा आग्न-ये देश नष्ट हो जाते हैं। आश्लेमा, मूल, पूर्वाषादा, रेवती, शतिभवा तथा उत्तराभाद्रपदा—हन नश्चर्तोको 'बाहण मण्डल' कहते हैं। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो गायोंमें दूध-बीकी बृद्धि और बृश्वोंमें पुष्प तथा फल अधिक लगते हैं। प्रजा आरोग्य रहती है। पृथ्वी बान्यसे परिपूर्ण हो जाती है। अन्नोंका भाव सत्ता तथा देशमें मुकालका प्रसार हो जाता है, किंतु राजाओंमें परस्पर वोर संग्राम होता रहता है।। १-१४॥

ज्येष्ठा, रोहिणी; अनुराधा, अवण, धनिष्ठा, उत्तराधादा, वातवाँ अभिजित्—इम नश्चश्रीका नाम भाहेन्द्र मण्डलः है। इसमें यदि पूर्वोक्त उत्पात हों तो प्रजा प्रसन्न रहती है, किसी प्रकारके रोगका अब नहीं रह जाता। राजा खेरा आपसमें संधि कर हैरी हैं और राजाओं के लिये हितकारक सुमिस होता है।। १५-१६३॥

भाम' दो प्रकारका होता है-पहलेका नाम

'मुलग्राम' कहते हैं। राहुते सातवें स्थानको 'पुण्कग्राम'

प्युलकामा है और वृत्तरेका नाम प्युन्ककामा है। कहते हैं। सूर्यके नक्षत्रते पंजहर्वे नक्षत्रमें अब अवहास चन्द्र। राहु तथा सूर्व कर एक राशिम हो जाते हैं, तब उसे आता है, उस समय तिथि-साधवके अनुसार, प्सेम्झासः होता है अर्थात पूर्णिमा तिथि होती है # || १७--१९ ||

इस त्रकार आदि कारनेव महापुरावामें विविध मक्करोंका वर्णव नागक एक सी तीसर्वों अध्यान पूरा हुआ ॥ ९६० ॥

# एक सौ इकतीसवाँ अध्याय

### बातचक आदिका बर्णन

शंकरजी कहते हैं-पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण-कमले अकारादि खराँको लिखे । उसमें गुक्कपक्षकी प्रतिपदाः पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, केवल शुक्रपक्षकी एक अष्टमी ( कृष्णपक्षकी अष्टमी नहीं ), सत्तमी, कृष्णपक्षमें प्रतिपदासे लेकर त्रयोदशीतक ( अडमीको छोड़कर ) द्वादश

तिथियोंका न्यास करे। इस चैत्र-चक्रमें पूर्वीदि दिशाओंमें स्पर्ध-वर्णोको लिख्नेसे जय-पराजयका तथा लामका निर्णय होता है। विषम दिशा, विषम स्वर तथा विषम वर्णमें शुभ होता है और सम दिशा आदिमें अग्रभ होता े है H र-**र** H



इस चक्रमें शुक्र पक्षकी १।७।८।१३।१४।१५ ये तिथियाँ ली गयी हैं। क्रम्म पक्षमें अप्टमी छोदकर १। २। ३।४। ५।६।७। २। २०। ११। १२। १३ ये तिथियाँ छी गयी हैं।

[ अन युद्धमें जय-पराजयका लक्षण नतलाते हैं—] युद्धारम्भके समय सेनापति पहले जिसका नाम लेकर बुलाता है, उस व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर यदि दिर्वि हो तो उसकी घोर संप्राममें भी विजय होती है। यदि नामका आदि-वर्ण 'इस्त' हो तो निश्चय ही मृत्यु होती है। बैसे---एक सैनिकका नाम 'आदिख' और दूसरेका नाम है---

भार'। इन दोनोंमें प्रथमके नामके आदिमें 'आ' दीर्घ स्वर है और दुसरेके नामके आदिमें 'उ' इस्त स्वर है। अतः यदि दीर्घ खरवाले व्यक्तिको बुलाया जायमा तो विजय और इखवालेको बुलानेपर हार तथा मृत्यु होगी ॥ ४-७॥

अब 'नर-चक्र'के द्वारा घाताक्रका निर्णय करते हैं-] नक्षत्र-पिण्डके आधारपर नर-चकका वर्णन करता हैं।

संबंधि साथ अन्त्रमा जब रहेगा, तथ कमाबारका तिर्धि होगी। सुबंधि नाम्यसे पंत्रहर्षे नामुक्ती चन्त्रमा भावेगा तो सुबंधि सातवी राशिमें चन्द्रमा रहेगा; क्वोकि सवा वाँ मक्षामकी एक राशि होती है। तब स्वरंते सातवी राशिमें चन्द्रमा रहता है, तब पूर्णमा ही तिथि होती है। उसे ही स्सामकाम अवते हैं।

विश्व एक मनुष्यका आकार बनावे । सरम्बात् उसमें नक्षण्रीका न्यास करें । सूर्यके नक्षण्ये नामके नक्षण्यका किनकर संख्या जान के । पहले तीनको नरवेज्ञीसरमें, एक मुक्तमें, हो नेजमें, जार हायमें, हो कानमें, पाँच हृदयमें और कः पैरोंमें किन्ने । फिर नाम-नक्षणका स्पष्ट करसे

चक्रके मध्यमें न्यास करें । इस तरह किस्तनेपर नरके नेकः के सिर, दाहिना कान, दाहिना हाथ, दोनों पैर, हृदय, श्रीयक वायाँ हाथ और गुझान्नमेंथे जहाँ धनि, मन्नक, सर्व तथा राहुके नक्षत्र पहते हों, युद्धमें उसी अन्नमें वात (कोट) होता है।। ८-१२॥



[ अब अय-क्षक्रका निर्णय करते हैं—] पूर्वते पश्चिमतक तरह रेखाएँ बनाकर पुनः उत्तरते दक्षिणतक छः तिरछी
रेखाएँ सीचे। (इस तरह लिखनेपर जवचक बन जायगा।)
उसमें अ वे इ तक अक्षरीको लिखे और १०। ९।७।
११।४। ११। १५। १५। १८।४। २७।२४—हन
अञ्चोंका भी न्यास करे। अञ्चोंको उत्पर लिखकर अकारादि
अक्षरीको उसके नीचे लिखे। शतुके नामाक्षरके स्वर तथा

व्यक्तन वर्णके बामने जो अञ्च हों, उन सवको बोहकर पिण्ड बनाये। उसमें सातसे माग देनेपर एक आदि शेषके अनुसार स्पादि महोका भाग जाने। १ शेषमें स्पं, १ में चन्द्र, १ में मीम, ४ में हुफ, ५ में गुक, ६ में गुक, ७ में शनिका भाग होता है—याँ समझना चाहिये। जब स्पं, शनि और मझलका भाग आये तो विजय होती है तथा शुभ भ्रहके भागमें संधि होती है। १३—१५३।।

प्रथम जय-चक-

| २० | 9  | 9  | १२ | ٧ | ११ | १५ | 58 | १८  | ¥ | २७ | २४ |
|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|---|----|----|
| क  | आ  | ¥  | ŧ  | उ | ऊ  | Æ  | Ą  | त्र | Ų | R  | ओ  |
| भी | मं | अः | 4  | ख | ग  | घ  | #  | ¥   | ŧ | ज  | 朝  |
| =  | 2  | ठ  | *  | • | q  | đ  | थ  | *   | ¥ | न  | q  |
| æ  | 4  | भ  | म  | य | ¥  | छ  | व  | चा  | ч | स  | *  |

उदाहरण-वैशे किसीका नाम देवदश्त है। इस नामके अक्षरों तथा ए सारके अनुसार अञ्चनमते १८+४+१४+ १८+१५=७९ उन्यासी योग हुआ । इसमें सातका भाग दिया क्ष्रं=११ स्त्रीय तथा २ श्रेष हुआ । शेषके अनुसार सूर्यते गिननेपर चन्द्रका माग हुआ, अतः संधि होगी। इससे यह निश्चय हुआ कि 'वेबदस' नामका व्यक्ति सँप्राममें कभी पराजित नहीं हो सकता । इसी तरह और नामके अक्षर तथा मात्राके अनुसार जय-पराजयका कान करना चाडिये।

[ अब दितीय जय-चक्रका निर्णय करते हैं--] पूर्वसे पश्चिमतक बारप्र रेखाएँ किसे और छः रेखाएँ याम्योत्तर

करके जिली जायें । इस सरह यह 'जय-पाक' वन जायगा । उसके सर्वप्रथम अपरवाले कोडमें १४ । २७ । २ । ११ ! १५।६।४।६।१७।८।८—इन अलॉको किसे और कोडॉर्मे 'अकार' आदि खराँसे लेकर पर' तकके अधारीका क्रमशः न्यास करे । तत्यकात् नामके अक्षरीद्वारा कने हुए पिण्डमें आठसे माग दे तो दक आदि शेषके अनुसाद वायस, मण्डल, रासम, श्रुवम, कुक्कर, सिंह, लर, धूम-ये आठ रोषोंके नाम होते हैं। इसमें बायससे प्रवस मण्डक और मण्डक्ते प्रगळ रासभ—याँ उत्तरोत्तर बळी जानना चाहिये । संप्रामर्मे यायी तथा सायीके नामाधरके अनुसार मण्डल बनाकर एक-दूसरेते बढ़ी तथा दुर्बळका हान करना चाडिये ॥ १६--२०॥

वितीयं जयन्त्रक-

| <b>\$</b> ¥ | २७ | २ | ११ | १५ | •          | ٧        | ₹ | १७ | ٤ | 6  |
|-------------|----|---|----|----|------------|----------|---|----|---|----|
| अ           | आ  | ₹ | ŧ  | उ  | <b>3</b> 6 | <b>ऋ</b> | Ħ | æ  | ब | ए  |
| वे          | ओ  | औ | *  | स  | ग          | ष        | = | 5  | ज | 報  |
| 2           | ठ  | T | •  | त  | খ          | ₹        | ष | न  | q | 46 |
| 4           | भ  | म | य  | ₹  | 8          | ą        | श | व  | स | ₹  |

उदाहरण जैने यायी रामचन्द्र तथा खायी रावण---इन दोनोंमें कौन बक्षी है-यह जानना है। अतः रामचन्द्रके अबर तथा खरके अनुसार रू=१५, आ = २७, मू = २, अ=१४, मू=१, अ=१४, न्=१७, द्=४, न्=१५, अ=१४-इनका बोग १२५ हुआ | इसमें ८ का भाग दिया तो

शेष ५ रहा । तथा राक्णके अक्षर और स्वरके अनुसार र्= १५, आ = २७, व् = ४, अ = १४, त्= १७, अ = १४--इनका योग हुआ ९१ | इसमें ८ से भाग दैनेपर ३ शेष हुआ । ३ शेषचे ५ बली है। अतः रामचन्द्र-रावणके संप्राममें रामचन्द्र ही बळी हो रहे हैं।

इस प्रकार आदि आग्नेन महापुराणमें व्यवनाकोंका वर्णन ' नामक एक सी इकतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६१ ॥

# एक सो बत्तीसवाँ अध्याय

#### सेवा-पक्र आदिका निरूपण

पर रहा 🖔 जिससे सेक्को सेक्स्से काम तथा हानिका कान कोगोंके क्रिये इसका विचार विशेषरूपसे करना चाहिये | कोई

वांकरजी कहते हैं-अब मैं 'खेवा-कक्ष'का प्रतिपादन होता है। पिता, माता तथा भाई एवं की-पुरुष-इन

भी व्यक्ति पूर्वोक्त व्यक्तियोंमेरे किस्ते छाम प्राप्त कर सकेगा---इसका श्वान वह उस 'सेवा-चक' से कर सकता है ॥ १-२॥

[संदा-सफका खरूप वर्णन करते 🗗---] पूर्वचे पश्चिमको छः रेखाएँ और उत्तरसे दक्षिणको आठ तिरछी रेखाएँ खींचे। इस तरह लिखनेपर पैतीस कोहका 'सेवा-चक्र' बन जायगा । उसमें अपरके कोड़ोंमें पाँच खरीको किलकर पुनः त्यर्ध-वर्णीको लिखे । अर्थात क' से डेकर 'इ' तकके बर्णीका न्यास करे। उसमें तीन वर्णी (क, क, प) की होहकर लिखे । नीचेवाले कोडोमें क्रमसे सिंह, साध्य, सुसिंह, श्रृष्ठ तथा मृत्यु-इनको लिखे। इस तरह लिखनेपर सेवा-चक्र सर्वाक्सस्यक्ष हो जाता है। इस चन्नमें राष्ट्र तथा मूख नामके कोहरों जो स्वर तथा अधार हैं। उनका प्रस्थेक कार्यमें स्वाग कर देना चाहिये | किंद्र सिंह, साध्य, असिंह, श्रव तथा म्रस्य नामबाके कोशोंमेंसे किसी एक ही शहि सेव्य तथा सेवकके नामका आदि-अक्षर पहे तो बह सर्वथा ग्रम है। इसमें दितीय कोष्ठ पोषक है, वतीय कोष धनदायक है, चौथा कोड आत्मनाशक है, पाँचवाँ कोड सुख देनेबाला है । इस चक्रसे मित्रः नौकर एवं बान्धवसे कामकी प्राप्तिके लिये विचार करना चाहिये। अर्थात इस किससे मित्रताका व्यवहार करें कि मुझे उससे काम हो तथा किसको तौकर रक्षें, जिससे काम हो एवं परिवारके किस व्यक्तिते मुझे काभ होगा-- इसका विचार इस चक्रते हरे। कैरे-अपने नामका आदि-अक्षर तथा विचारणीय व्यक्तिके नामका आदि-अक्षर सेवा-चक्रके किसी एक ही कोष्रमे पढ जाय तो वह शुभ है। अर्थात् उस व्यक्तिसे काम होगा---यह आने । यदि पहलेवाले तीन कोशोंमेंसे किसी एकरें अपने नामका आदि-वर्ण पहलेबाके तीन कोड़ों (सि॰ सा॰ स॰ ) मेंसे किसी एकमें पड़े और विचारणीय व्यक्तिके सामका आदि-अक्षर चौथे तथा पाँचर्ने पढ़े तो अग्रुभ होता है। बीधे तथा पाँचवें कोडॉमें किसी एकमें सेव्यके तथा इसरेंगे सेवक्के मामका आदि-वर्ण पढ़े तो अग्रम ही होता 11 53-64 H

| स्वा-चनका स्वरूप |       |                       |      |          |  |  |  |  |
|------------------|-------|-----------------------|------|----------|--|--|--|--|
| अ                | ₹     | उ                     | य    | ओ        |  |  |  |  |
| 4                | स     | η                     | ¥    | ₹        |  |  |  |  |
| 8                | জ     | स                     | 3    | ड        |  |  |  |  |
| *                | \$    | त                     | य    | व        |  |  |  |  |
| ч                | न     | q                     | 45   | 4        |  |  |  |  |
| भ                | #     | य                     | ₹    | <b>8</b> |  |  |  |  |
| 4                | য     | 4                     | 8    | ₹        |  |  |  |  |
| चिड्             | साध्य | <b>सु</b> सि <b>ड</b> | হাসু | मृत्यु   |  |  |  |  |
| 9                | ₹     | 3                     | ¥    | 4        |  |  |  |  |

अब अकारादि वर्गों तथा ताराओंके द्वारा वेब्य-सेबकका विचार इद रहे हैं-अवर्ग (अइ उए ओ) का स्वामी देवता है। कवर्ग (क ख ग भ रू) का खामी देत्य है। चवर्ग (चक्क क्रम) का स्वामी नाग है, टवर्ग (टठ इस ण) का स्वामी गन्धर्व है, तवर्ग (त थ द घन) का स्वामी ऋषि है। पवर्ग (पफ व म म ) का स्वामी राक्षस 🕏 यवर्ग (यरकव) का स्वामी पिशाच है, शबर्ग (श्ववह)का स्वामी मनुष्य है। इनमें देवतारी बळी दैत्य है, दैत्यसे बन्नी सर्प है, सर्पसे बन्नी गन्धवं है, गन्धवंसे क्की ऋषि है, ऋषिते वसी राक्षस है, राक्षसते वसी पिद्यान है और पिशाचसे वस्त्री मनुष्य होता है । इसमें वसी करे-अर्थात सेव्य-सेवक-इन त्याग नामोंके आदि-अक्षरके द्वारा बली वर्ग तथा बोनोंके दुर्वक वर्गका ज्ञान करके वली वर्गवाके दुर्वल वर्गवाकेले व्यवहार न करें । एक ही वर्गके तेव्य तथा वेशकके नामका आदि-वर्ष रहना उत्तम होता है ॥ ९---१३ ॥

अब मेत्री-विभाग-सम्बन्धी 'ताराचक' को सुनी । पहके नामके प्रथम असरके द्वारा नक्षत्र जान के, फिर नी ताराओंकी तीन बार आहत्ति करनेपर सत्ताईस नक्षत्रोंकी ताराओंका जान हो जायगा । इस तरह अपने नामके नक्षत्रका तारा जान हैं । १ जम्म, २ सम्पत्, १ विपत्, ४ क्षेम, ५ प्रस्वरि, ६ बाधक, ७ वस, ८ सेन, १ अतिसेक-वे नौ ताराएँ हैं। इनमें 'जन्म'तारा अशुम, 'सम्पत्' तारा अति उत्तम और 'विपत्' तारा निष्फल होती है। 'क्षेम'ताराको प्रत्येक कार्यमें लेना चाहिये। 'प्रत्यिर' तारासे धन-क्षति होती है। 'साधक' तारासे राज्य-लाभ होता है। 'वध' तारासे कार्यका विनाश होता है। 'मैत्र'तारा मैत्रीकारक है और 'अतिमैत्र' तारा हितकारक होती है।

विशेष प्रयोजन—जैसे सेव्य रामचन्द्र, सेवक हनुमान्— इन दोनोंमें भाव कैसा रहेगा, इने जाननेके लिये इनुमान्के नामके आदि वर्ण (ह) के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र हुआ तथा रामके नामके आदि वर्ण (रा) के अनुसार नक्षत्र चित्रा हुआ। पुनर्वसुसे चित्राकी मंख्या आठवीं हुई। इस संख्याके अनुसार 'मैत्र'नामक तारा हुई। अतः इन दोनोंकी मैत्री परस्पर कल्याणकर होगी— याँ जानना चाहिये॥ १३---१८॥

[ अब तारा-चक कहते हैं —] प्रिये ! नामाक्षरों के स्वरों की सख्यामें वर्णों की संख्या जोड़ दें । उसमें बीसका माग दें । जोरने फलको जाने । अर्थात् स्वल्य शेषवाला व्यक्ति अधिक शेषवाले व्यक्तिमें लाभ उठाता है । जैसे सेव्य राम तथा सेवक हनुमान् । इनमें सेव्य रामके नामका र्= २ । आ = २ । म्= ५ । अ = १ । मबका योग १० हुआ । इसमें २० से भाग दिया तो शेष १० सेव्यका हुआ तथा सेवक हनुमान्के नामका हूं = ४ । अ = १ ।

न्= ५ | उ = ५ | म् = ५ | आ = २ | न् = ५ | खनका योग २७ हुआ | इसमें २० का मान दिया तो शेष ७ सेवकका हुआ | यहाँपर सेवकके शेषसे सेव्यका शेष अधिक हो रहा है, अतः हनुमान्जी रामजीसे पूर्ण लाभ उठायेंगे—पेसा ज्ञान होता है ॥ १९ ॥

अब नामाक्षरोंमें खरीकी संख्याके अनुसार व्यथ-हानिका विचार करते हैं। सेव्य-सेवक दौनोंके बीच जिसके नामाक्षरोंमें अधिक स्वर हों। वह धनी है तथा जिसके नामाक्षरोंमें अन्य स्वर हों। वह ऋणी है। 'धन' स्वर मित्रताके लिये तथा 'ऋण' स्वर **दा**सताके लिये होता है। इस प्रकार लाभ तथा हानिकी जानकारीके लिये 'सेवा-चक' कहा गया। मेष-मिथुन राशिवालीमें प्रीतिः मिथुन-सिंह राशिबालीमें मैत्री तथा तला-सिंह राशिवालोंमें महामैत्री होती है; किंतु धनु-क्रम्भ राशिवालोंमें मैत्री नहीं होती। अतः इन दोनोंको परस्पर सेवा नहीं करनी चाहिये । मीन-क्रपः वृप-कर्कः कर्क-क्रम्मः कन्या-ब्रक्षिक, मकर-ब्रक्षिक, मीन-मकर राशिवालोमें मैत्री तथा मिथुन-कुम्भ, तुला-मेष राशिबालोंकी परस्पर महामैत्री होती है। च्रुप-वृश्चिकमं परस्पर वेर होता है। मिधुन-धनु, कर्क-मकर, मकर-कुम्भ, कन्या-मीन राशिवालोंमें परस्पर प्रीति रहती है। अर्थात् उपर्युक्त दोनों राशिवालोंमें सेव्य-सेवक भाव तथा मैत्री-व्यवहार एवं कन्या-वरका सम्बन्ध सुन्दर तथा ग्रमप्रद होता है ॥ २०-२६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भ्सेवा-चक्र आदिका वर्णन नामक एक सौ बत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ।। १३२ ।।

# एक सो तेंतीसवाँ अध्याय

#### नाना प्रकारके बलोंका विचार

शंकर जी कहते हैं—अब सूर्यादि ग्रहोंकी राशियों में पैदा हुए नवजात शिशुका जन्म-कल क्षेत्राधिपके अनुसार वर्णन करूँगा। सूर्यके गृहमें अर्थात् सिंह लग्नमें उत्पन्न बालक समकाय, कभी कुशाङ्ग, कभी स्थूलाङ्ग, गोरवर्ण, पित्त-प्रकृति, लाल नेत्रींबाला, गुणवान् तथा वीर होता है। चन्द्रके गृहमें अर्थात् कर्क लग्नका जातक भाग्यवान् तथा कोमल शरीरवाला होता है। मङ्गलके गृहमें अर्थात् मेष्ठ तथा शृक्षिक लग्नोंका जातक बातरोगी तथा अत्यन्त लोभी होता है। सुषके गृहमें अर्थात् मेषु वातक

बुद्धिमान्, सुन्दर तथा मानी होता है। गुरुके यहमें अर्थात् धनु तथा मीन लग्नोंका जातक सुन्दर और अत्यन्त कोधी होता है। शुक्रके यहमें अर्थात् तला तथा द्वप लग्नोंका जातक त्यायी, भोगी एवं सुन्दर शरीरवाला होता है। शनिके यहमें अर्थात् मकर तथा कुम्म लग्नोंका जातक बुद्धिमान्, सुन्दर तथा मानी होता है। सौम्य लग्नका जातक सौम्य स्वभावका तथा कूर लग्नका जातक कूर स्वभावका होता है। १-५॥

\* वहाँपर मेप, मिश्चन, सिंह, ट्राप्ट, प्रम, कुम्स--वें राशियाँ

# एक सौ चौंतीसवाँ अध्याय

#### 'त्रं लोक्यविजया-विद्या'

भगवान् महेश्वर कहते हैं—देवि ! अत्र मैं समस्त यनत्र-मन्त्रोंको नष्ट करनेवाली 'देलोक्यविजया-विद्या'का वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

के हूं शूं हूं, के नमो मगवित दंष्ट्रिण भीमवक्त्रे महोग्रखपे हिकि हिकि, रक्तने के किलि किलि, महानिस्वने कुल, के विद्युजित के कुल, के निर्मास कट कट, गो-नसाभरणे विलि चिलि, शवमालाधारिण द्रावय, के महा-रौद्रि सार्व्यमंकृता छटे विज्ञुम्भ, के नृत्यासिलताधारिण भुकुटीकृतापाके विषमनेत्रकृतानने चसामेदोविलिसगाये कह कह, के हस हस, कुष्य कुष्य, के नीलजीमृतवर्णे अमालाकृताभरणे विस्कुर, के वण्टारवाकीणंदेहे, के सिनिन्धे इत्वावर्णे, के हो ही हूं रोज़रूपे हूं ही हीं, के ही हमानक्षे के स्वावर्ण के स्वावर्ण के सिनिन्धे इत्वावर्ण के स्वावर्ण के सिनिन्धे इत्वावर्ण के स्वावर्ण के सिन्धे के स्वावर्ण के सिन्धे के सिन

👺 🛊 भूं 🖒 🧭 बड़ी-यड़ों दाहोंने जिनकी आकृति अत्यन्त भयंकर है, उन महाप्रकृतिणी भगवतीको न्मस्कार है। वे रणाङ्गणमें स्वच्छापूर्वक क्रीड़ा करं। क्रीड़ा करें। लाल नेत्रोंबाली ! किलकारी कीजिये। किलकारी कीजिये। भीम-नादिनि कुछ। ॐवियुजिहे ! कुछ। ॐ मांसहीने! अत्रऑको आच्छादित कीजिये। आच्छादित कीजिये। मुजङ्गमालिनि ! वस्ता-भूषणोंसे अलंकत होइये। अलंकत होइये। शवमालाविभूपिते! शत्रुओंको खदेदिये। ॲ शत्रुओंके रक्तमे सने हुए चमडेके वस्त्र भारण करनेवाली महाभयंकरि ! अपना मुख खोलियं । 👺 ! तृत्य-मुद्रामें तलवार धारण करनेवाली !! टेढ़ी भीहोंने युक्त तिरछे नेत्रंसि देश्वनेवाली ! विषम नेत्रोंने विकृत मुखवाली !! आपने अपने अङ्गोमें मजा और मेदा लपेट रक्त्या 🖁 ।ॐ अष्टहास कीजियेः अष्टहाम कीजिये । हॅमियंः, हॅमिये। कुद्ध होइये। कुद्ध होइये । ॐ नील मेचके समान वर्णवाली ! मेघमालाको आभरण रूपमें धारण करनेवाली!! विदेशकापुन प्रकाशित होइये। ॐचण्टाकी ध्वनिसे शत्रुओं के शरीरोंकी धक्रियाँ

उड़ा देनेवाली ! अधिसिस्थिते ! रफवणें ! अधि हीं हैं दी हतां ! हैं हीं हीं की अधि हीं हैं अधि वालुंग की जिये । उनकी हिला डालिये , केंपा डालिये । अधि हैं हैं हैं अधि आकर्षण शिक्ये । अधि का हिलये । अधिकार केंद्रिये । अधिकार । अधिकार केंद्रिये ।

बिजयके उद्देश्यमे नीलयणाँ, यंताधिरूढ़ा त्रेलोक्यविजया-विद्याकी बीम हाथ ऊँची प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करे। पद्धान्नन्याम करके रक्तपुष्योंका हयन करे। इस त्रैलोक्यविजया-विद्याके पटनमे समरभूमिमे शत्रुकी सेनाएँ, पलायन कर जाती है।। ३।।

ॐ नमो बहुरूपाय स्तम्भय स्तम्भय ॐ मोह्य, ॐ सर्व-शत्रृत् द्रावय, ॐ ब्रह्माणमाकर्षय, ॐ विष्णुमाकर्षय, ॐ महेश्वरमाकर्षय, ॐ इन्द्रं टाखय, ॐ पर्वतांश्वाखय, ॐ सञ्च-सागराञ्योषय, ॐ च्छिन्द् च्छिन्द् बहुरूपाय नमः॥

ॐ अंतकरपको नमस्कार है । शतुका स्तम्भन कीजिये, म्नभ्मन कीजिये । ॐ मम्मोहन कीजिये । ॐ म्न्याहन कीजिये । ॐ म्व शतुओंको न्वदेद दीजिये । ॐ भ्रद्धाका आकर्षण कीजिये । ॐ महेश्वरका आकर्षण कीजिये । ॐ महेश्वरका आकर्षण कीजिये । ॐ हन्द्रको भ्रयभीत कीजिये । ॐ पर्वनोंको विचलित कीजिये । ॐ सातां समुद्रोंको सुखा डालिये । ॐ काट डालिये । अनेकरूपको नमस्कार है ॥ ४ ॥

मिट्टोकी मूर्ति बनाकर उसमें शत्रुको स्थित हुआ जाने। अर्थात् उसमें शत्रुके स्थित होनेकी मावना करे । उस मूर्तिमें स्थित शत्रुका ही नाम भुजंग है; 'ॐ बहुरूवाय' इस्यादि मन्त्रमे अभिमन्त्रित करके उस शत्रुके नाशके लिये उक्त मन्त्रका जप करे। इससे शत्रुका अन्त हो जाता है। ६॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें युद्धजयार्णवके अन्तर्गत जैलोक्यविजया-विद्याका वर्णनः नामक एक सौ चौतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३४॥

# एक सौ पैतीसवाँ अध्याय

#### संग्रामविजय-विद्या

महेश्वर कहते हैं—देवि ! अय में संग्राममें विजय दिलानेवाली विद्या ( मन्त्र ) का वर्णन करता हूँ, जो पदमालाके रूपमें है ॥ १॥

ॐ हीं वासुव्हे इमहानवासिनि बद्वाङ्गकपालहस्ते महाप्रेतसमारूढे महाविमानसमाञ्जेष्ठे कालरात्रि महागण-परिवृते सहामुखे बहुभुजे घण्टाडमरुकिङ्किणि [ हस्तं ], अद्दादृहासे किछि किछि, 🧈 हुं फट्, दंद्राघोरान्थकारिणि नाइशब्दबहुले गजचर्मश्रावृतशरीरे लेलिहानोत्रजिह्ने महाराक्षिस राष्ट्रतृंट्राकराले भीमाहाहहासे स्फुरद्विशुस्प्रभे चल चल, 👺 चकारनेत्रे चिक्रि चिक्रि, 🕉 ललजिह्ने, 🦫 भीं अनुदीमुखि हुंकारभयत्रासनि कपाल-मालावैप्टितजटामुकुटशशाङ्कधारिणि, अट्टाट्टासे किलि, ॐ ६ूं दंड्राघोरान्धकारिणि, सर्वविधविनाशिनि, इदं कर्म साधय साधय, ॐ शीघं कुरु कुरु, ॐ फट्, ओमक्कुरोन शमय, प्रवेशय, 🥕 रङ्ग रङ्ग, कम्पय कम्पय, ॐ चालय, ॐ रुधिरसांपमद्यप्रिये हुन इन, 🍄 कुट कुट, 🕉 छिन्द, 🦈 मारब, ओमनुकसब, ॐ बच्चशरीरं पातब, 🕉 त्रैलं।क्यगतं दुष्टमतुष्टं वा गृहीतमगृहीतं नाऽऽवेशय, 🕉 मृत्य, ॐ वस्द, ॐ कोटराध्यूर्ध्वकेश्युद्धकवदने करिक्रेणि, ॐ करक्रमालाधारिणि दह, ॐ पचपच, ॐ गृह्य, 🗱 मण्डलमध्ये प्रवेशय, ॐ किं विलम्बसि ब्रह्मसस्येन विष्णु-सत्येन रुद्धसत्येनर्षिसत्येनावेशय, ॐ किलि किलि, ॐ खिकि खिकि, विक्रि विक्रि, 🥗 विकृतरूपधारिणि कृष्णसुजंग-बेध्टितशरीरे सर्वप्रहावेशिनि प्रसम्बोध्यिन भूभङ्गकाननासिके विकटमुखि कपिळजटे बाह्मि अअ, ॐ ज्वालामुखि स्वन, 🗫 पातब, 👺 रक्ताक्षि घूर्णैय, भूमि पातब, 🥗 शिरी गुड्क, चक्षमींक्य, ॐ हस्तपादी गृह्व, मुद्रां स्फोटय, 🥗 फट्, 👺 विदारम, 🧈 त्रिशूकेन च्छेदम, 👺 बज्रेण हम, 🌄 दण्डेन सास्य तास्य, ॐ चक्रेण च्छेत्य च्छेत्य, ॐ शक्त्या भेत्य, बृंड्या कील्य, 🧈 कर्णिकया पाटय, ओमक्क्रोन गृह्य, 🕉 शिरोऽक्षिज्यरमेकाहिकं द्वथाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं डाकिनि-स्कन्दमहान् मुख मुख, 🧈 पथ, ओमुत्सादय, 🧈 भूमि पातव, ॐ गृह्व, ॐ ब्रह्माण्येहि, ॐ माहेश्वर्येहि, [ॐ] कौमार्वेहि, 👺 दैष्णस्येहि, 🥗 वाराह्येहि, भोमैन्द्र्येहि, 🗱 चासुण्ड एहि, 🦈 रेवत्येहि, जोमाकाशरेवत्येहि, 🥗 हिम- वरचारिण्येहि, ॐ एक्सिन्नियसुरक्षयंक्रमाँकाकागमिनि पाशेन बन्ध बन्ध, अङ्करोन कट कट, समये तिष्ठ, ॐ मण्डकं प्रवेशय, ॐ गृह्स, सुलं बन्ध, ॐ चझुबंन्ध, इखपादौ च बन्ध, दुष्टप्रहान् सर्वान् कन्ध, ॐ दिशो बन्ध, ॐ विदिशो बन्ध, अधस्ताह्न्य, ॐ सर्व बन्ध, ॐ अस्मना पानीयेन वा स्रृत्तिकवा सर्वपैर्वा सर्वानायेशय, ॐ पातय, ॐ चासुण्डे किल्डि किल्डि, ॐ विच्चे हुं फट् खाहा ॥

🕉 हीं चामुल्डे देवि ! आप रमशानमें वास करनेवाली हैं। आपके हाथमें खट्वाङ्ग और कपाल शोभा पाते हैं। आप महान् प्रेतपर आरूढ़ हैं। आप बढ़े-बढ़े विमानासे बिरी हुई हैं। आप ही कालगत्रि हैं। बड़े-बड़े पार्पदगण आपको घेरकर खड़े हैं। आपका मुख विशाल है। भुजाएँ बहुत हैं । घण्टा, डमरू और घुँगुरू बजाकर विकट अष्ट्रहास करनेवाली देवि ! क्रीड्रा कीलिये, क्रीड्रा र्काजिये। 🥕 🛊 फट्। आप अपनी दादोसे घोर अन्धकार प्रकट करनेवाली हैं। आपका गम्भीर घोष और शब्द अधिक मात्रामें अभिव्यक्त होता है। आपका विग्रह हाथीके चमड़ेमे दका हुआ है। शत्रुआंके मांसमे परिपुष्ट हुई देवि ! आपकी भयानक जिह्ना लपलपा रही है। महाराक्षसि ! भयंकर दाढोके कारण आपकी आकृति बड़ी विकराल दिखायी देती है । आपका अदृहास बड़ा भयानक है। आपकी कान्ति चमकती हुई बिजलीके समान है। आप संप्राममें विजय दिलानेके लिये चलिये, चलिये। 🥗 चकोर-नेत्रे (चकोरके समान नेत्रोबाली ) ! चिलि, चिलि । ॐ रुक्जिह्रे (लपलपाती हुई जीभवाली) ! 🍄 भी टेढ़ी भौंहोंसे युक्त मुखवाछी ! आप हुंकारमात्रसे ही भय और त्रास उत्पन्न करनेवाली हैं । आप नरमुण्डांकी मालासे वेष्टित जटा-मुकुटमें चन्द्रमाको धारण करती हैं। विकट अड्डासवाटी देवि ! किलि, किलि ( रणभूमिमें क्रीड़ा करो, क्रीड़ा करों )। 🍜 🧗 दादोंने घोर अन्धकार प्रकट करने-बाली और सम्पूर्ण विघ्नोंका नाश करनेवाली देवि ! आप मेरे इस कार्यको सिद्ध करें, सिद्ध करें। ॐ शीप्र कीजिये, कीजिये। 🧆 फट्। 🧭 अङ्कुशसे शान्त कीजिये। प्रवेश कराइये । ॐ रक्तसे रॅशिये, रॅशिये; कॅपाइये, कॅपाइये । 🕉 विचलित कीजिये । 🕏 क्षिर-मांस-मद्यप्रिये ! शत्रुओंका हनन कीजिये, हनन कीजिये । ॐ विपक्षी योदाओंको कृटिये, कृटिये । ॐ कार्टिये । ॐ मारिये । 🕉 उनका पीछा कीजिये। ॐ वज्रतुल्य शरीरवालेको भी मार गिराइये । ॐ त्रिलोकीमे विद्यमान जो श्रु है, वह दुष्ट हो या अदुष्ट, पकड़ा गया हो या नहीं, आप उसे आविष्ट कीजिये। ॐ रुत्य कीजिये। ॐ वन्द। 🌣 कोटराक्षि ( म्होम्बलेके समान नेत्रवाली ) ! कर्षकेशि (कपर उठे हुए केशोवाली )! उत्स्कनदने ( उल्लूके बामन मुँहवाली ) ! हड्डियोकी ठटरी या खोपड़ी भारण करनेवाली ! ग्वोपडीकी माला धारण करनेवाली चामुण्डे ! आप शत्रओको जलाइये। ॐ पकाइये। पकाइये। 🕉 पक हिये। ॐ मण्डलके भीतर प्रवेश कराइये। ॐ आप क्यों विलम्ब करती है ? ब्रह्माके सत्यने, विध्युके सस्यसे, बहुके सत्यसे तथा ऋषियोंके मत्यसे आांबर की जिये। 💞 क्रिक्ति क्रिकि। 🦥 सिलि सिलि। (विकि निकि। 🌄 बिक्कत रूप धारण करनेवालीदेवि ! आपके जारीसमें काले सर्प लिपटे हुए हैं। आप सम्पूर्ण प्रहोको आविष्ट करनेवाली 🖁 । आपके लंबे-लंबे ओठ लटक रहे हैं। आपकी टेटी भौंहें नासिकारो लगी हैं। आपका मुख विकट है। आपकी जटा कपिलवर्णकी है। अप नहाकी शक्ति हैं। आप शत्रुओंको भन्न कीजिये। ॐ ज्वालायृग्यि! गर्जना कीजिये। 👺 शत्रुओंको मार गिराइये । 🭑 ठाउ-हाल आँखोंवाटी देवि ! शत्रुओं को चकर कटाइयेः उन्हें धराशायी की जिये । 🕉 शत्रुओं के रीर उतार लीजिये | उनकी व्याग्ये बंद कर दीजिये । ॐ उनके हाथ-पेर ले लीजिये। अङ्ग मुद्रा **फोडिये। ॐ फट**। ॐ विदीर्ण कीजिये। ॐ विशुलंस छेदिये। 👺 वज्रसे इनन की जिये । ॐ इंडेने पीटियेः पीटिये । 👺 चक्रसे छिन्न-भिन्न कीजिये। छिन्न मिन्न कीजिये । ॐ शक्तिसे भेदन कीजिये। दाद्रंभ कीलन कीजिय। ॐ कतरनीसे चीरिये। ॐ अङ्कराते प्रष्टण कीजिये। ॐ सिरके रोग और नेमकी पीड़ाको, प्रतिदिन होनेवाले ज्वरको, दो दिनपर होनेबाले स्वरको, तीन दिनपर होनेवाले ज्वरको, चौथे दिन होनेबाले उवरको बाकिनियाको तथा कुमारप्रहोको शत्र-सेनापर छोड़िये, छोड़िये। ॐ उन्हें पकाइये। ॐ शतुओंका उन्मूलन कीजिये। ॐ उन्हें भूमिपर गिराइये। ॐ उन्हें पक्क क्षिये। 🏞 अक्काणि ! आइये। 🦈 माहेश्वरि ! आइये।

कीमारि! आइये। के वैष्णवि! आइये। के वासाहिं। आइये। के पेनित ! आइये। के वासुण्डे ! आइये। के वासुण्डे ! आइये। के वासुण्डे ! आइये। के वासुण्डे ! आइये। के विद्यानित ! आइये। के विद्यानित ! असुरक्षांकरि (असुरविनाणिति)! आकाशगामिति देवि! विरोधियोंको पाशले बाँधियं। बाँधियं। असुरक्षांसे आच्छादित कीजिये। आपनी प्रतिशापर स्थिर रिहये। के मण्डलमे प्रवेश कराइये। के शतुको पकड़िये और उगका मुँह बाँध दीजिये। के नेत्र बाँध दीजिये। हाथ पैर मी वाँध दीजिये। हमें मतानेवाले समस्त तुष्ट प्रहोको बाँध दीजिये। नीचे वाँधिये। के समस्त तुष्ट प्रहोको बाँध दीजिये। नीचे वाँधिये। के समस्त तुष्ट प्रहोको बाँध दीजिये। नीचे वाँधिये। के समस्त को आविष्ट कीजिये। के नीचे गिराइये। के वासुण्डे ! कि कि कि कि कि । के विच्वे हं फट स्वाहा ॥ २ ॥

यह 'जया' नीमक पदमाला है, जो समस्त कर्मोंको सिद्ध करनेवाली है। इसके द्वारा होम करनेसे तथा इसका जप एवं पाठ आदि करनेसे गदा ही युद्धमें विजय प्राप्त होती है। अढाईस भुजाओसे तुक्त चामुण्डा देवीका ध्यान करना चाहिये। उनके दो हाशामे तलबार और खेटक हैं। दसरे दो हाथोंने गद। और दण्ड है। अन्य दो हाथ धनुप और याण धारण करते हैं। अन्य दो हाथ मुष्टि और मुद्ररसे युक्त है। दूसरे दो हाथामे शङ्क और खड़ हैं। अन्य दो हाथोमें प्यज और वज्र हैं। दूसरे दो हाथ चक्र और परञ् धारण करते हैं । अन्य दां हाथ डमरू और दर्पणसे सम्पन है। दूसरे दो हाथ शक्ति और कुन्द भारण करते हैं। अन्य दो हाथींमें इल और मूसल हैं। दूसरे दो हाथ पाश और तोमरसे युक्त हैं। अन्य दो हाथोंमें ढक्का और पणव है। दूसरे दो हाथ अभयकी मुद्रा धारण करते हैं तथा होप दो हाथोमें मुष्टिक शोभा पाते हैं। वे महिषासुरको डॉटती और उसका वध करती हैं। इस प्रकार ध्यान करके हवन करनेते साधकः शत्रुओपर विजय पाता है। घी, शहद और चीनीमिश्रित तिलसे इवन करना चाहिये । इस संग्रामविजय-विद्याका उपदेश जिस-किसीको नहीं देना चाहिये ( अधिकारी पुरुषको ही देना चाहिये ) ॥ १--७ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणकं अन्तर्गत युद्धजयार्णवमें प्संग्रामविजय-विद्याका वर्णनः नामकः एक सौ पैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३५ ॥

# एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय

## नक्षत्रोंके त्रिनाडी-चक्र या फणीश्वर-चक्रका वर्णन

महेद्वर कहते हैं—देवि ! अब में नश्चन-सम्बन्धी निनाडी-चक्रका वर्णन कलँगा, जो यात्रा आदिमें फल्ट्रायक होता है। अदिवनी आदि नश्चत्रोमें तीन नाडियोंसे भूषित चक्र अक्कित करे। पहले अदिवनी, आर्द्रा और पुनर्वसु अक्कित करे। पहले अदिवनी, आर्द्रा और पुनर्वसु अक्कित करें। फिर उत्तराफालानी, हसा, ब्येष्ठा, मूल, शतिभिषा और पूर्वभादपद—हन नश्चनोंको लिखे। यह प्रथम नाडी कही गयी है। दूसरी नाडी हस प्रकार है— मरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वफाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वापादा, धनिष्ठा तथा उत्तराभादगदा। तीसरी नाडीके नक्षन ये हैं—कृत्तिका, राहिणी, आवल्या, मधा, स्वाती, विशाखा, उत्तरापादा, अवण तथा रेवती \*॥ १-४॥

इन तीन नाडियों के नक्षत्रोंद्वारा सेवित ग्रहके अनुसार

शुभाशुभ फल जानना चाहिये। इस 'त्रिनाडी' नामक चकको कार्णाश्वर-चक' कहा गया है। इस चक्रमत नक्षत्रपर यदि सूर्य, मङ्गल, शनैकार एवं राहु हों तो वह अशुभ होता है। इनके सिवा, अन्य ग्रहींद्वारा अधिष्ठत होनेपर वह नक्षत्र शुभ होता है। देश, ग्राम, भाई और भार्या आदि अपने नामके आदि अक्षरके अनुसार एक नाडी-चक्रमें पहते हों तो वे शुभकारक होते हैं। ५-६॥

अहिननी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्री, पुनवंसु, पुष्य, अहिला, मधा, पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफाल्युनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, न्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा, अवण, धनिष्ठा,शतिभाग, पूर्वभादपदा, उत्तराभादपदा तथा रेवर्ता—ये सत्ताईन नक्षत्र यहाँ जानने योग्य हैं ॥ ७-८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें निश्चत्रचक-वर्णन नामक एक सौ छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६ ॥

# एक सो सेंतीसवाँ अध्याय

## महामारी-विद्याका वर्णन

महेश्वर कहते हैं -देवि ! अन मैं महामारी-विद्याका वर्णन कहँगा। जो शत्रुआंका मर्दन करनेवाली है ॥ १ ॥

ॐ हीं महामारि रक्ताक्षि कृष्णवर्णे वमस्याञ्चाकारिण सर्वभूतसंहारकारिणि अमुकं हन हन, ॐ दह दह, ॐ पच पन्न,ॐ विक्रन्द विक्रन्द्र,ॐ मारय मारय, ओमुन्सादयोत्सादय, ॐ सर्वमस्वन्दांकरि सर्वकामिके हुं फट् स्वाहा ॥

ॐ ह्यं छाल नेत्रां तथा काले रंगवाली महामारि ! तुम यमराजकी आज्ञाकारिणी हो, समन्त भूतींका संहार

अम्रिपुराणकी ही माँति नारदपुराण, पूर्व भाग, द्विनीय पाद, अध्याय ५६के ५०९वें दलोकमें भी विनाडी चकका वर्णन है।

यथा---

#### त्रिनाकी---

| Ī | ₹ | अध्विनी  | आद्री   | पुनर्वस्र | टचरा-<br>फान्गुनी            | इस्त   | ज्येषा  | मूल        | इनिभिया      | पूर्वा-<br>भाद्रपदा            |
|---|---|----------|---------|-----------|------------------------------|--------|---------|------------|--------------|--------------------------------|
|   | ર | भरणी     | चूगशिरा | पुष्प     | पूर्वा-<br>फा <b>र्श्यनी</b> | বিগা   | अनुराधा | पूर्वावाहा | धनिष्ठा      | <del>डत्तरा-</del><br>साद्वपदा |
|   | ₹ | कृत्तिका | रोहिणी  | भाइलेषा   | मधा                          | स्ताती | विशासा  | उत्तराभादा | <b>শ্ব</b> ণ | रेवनी                          |

करनेवाली हो, मेरे अमुक शत्रुका इनन करो, इनन करो। ॐ उसे जलाओ, जलाओ। ॐ पकाओ, पकाओ। ॐ काटो, काटो। ॐ मारो, मारो। ॐ उलाइ फेंको, उलाइ फेंको, उलाइ फेंको। ॐ समस्त प्राणियोको बशमें करनेवाली और सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली! हुं कट स्वाहा॥ २॥

#### अक्रुयास

 मादि हृद्याय नमः ।'— इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी मध्यमा, अनामिका और तर्जनी अँगुलियोंसे द्वदयका स्पर्ध करे । 🥗 महामारि शिरसे स्वाद्या ।'---इस वाक्यको बोलकर दाष्ट्रिने हाथसे सिरका स्पर्श करे । काकरात्रि शिखायै वीषट्।' - इस वाक्यको बोळकर दाहिने हाथके अँगुठेसे शिलाका सार्ग करे । 🍄 कृष्णवर्णे सः फवचाय इस् ।'- - इस वाक्यको बोलकर दाहिने हाथकी वाँची अँग्रालियोमे बार्या भुजाका और बार्ये हाथकी पाँची ऑगलियोंसे दाहिनी भुजाका स्पर्श करे । 🥗 तारकाक्षि सर्वसन्त्रभवंकिः रक्ष रक्ष सर्वकार्येषु हं विद्याजिह त्रिनंत्राय वषट् । १--इस वास्थको दोलकर दाहिने हायकी अंग्रालियोंके अग्रभागसे दोना नेत्री और छलाटके मध्यभागका स्पदां करे । 🥗 महामारि सर्वभूतदमनि अकाय हुं फट् ।'--इन वाक्यको बोलफर दाहिन हाथको सिरके ऊपर एवं बार्यी ओरसं पीछेकी ओर के जाकर दाहिना ओरसे आपकी और से आये और तर्जनी तथा मध्यमा ॲग्र्डियोंसं बाये हाथकी हथेलापर ताली बजाये ॥३॥

महादेवि ! सामकको यह अङ्गन्यास अवश्य करना चाहिये ! वह मुदेंपरका वस्न टाकर उसे चौकोर फाइ है । उसकी कंपाई-चौदाई तीन-तीन हाथकी होनी चाहिये ! उसकी कंपाई-चौदाई तीन-तीन हाथकी होनी चाहिये ! उसके कस्मपर अनेक प्रकारके रंगोसे देवीकी एक आङ्कृति बनावं, जिसका रंग काला हो । वह आङ्कृति तीन मुख और चार मुजाओसे युक्त होनी चाहिये ! देवीकी वह मृति अपने हाथोंमे धनुष, धूछ, कतरनी और खट्वाङ्ग (खाटका पाया ) धारण किये हुए हो । उस देवीका पहला मुख पूर्व दिशाकी ओर हो और अपनी काली आमाने प्रकाशित हो रहा हो तथा ऐसा जान पदता हो कि हिए पहते ही वह अपने सामने पदे हुए मनुष्यको खा जायगी । दूसरा मुख दक्षिण मागमें होना चाहिये ! उसकी जोम टाल हो और यह देखनेमें भयानक जान पहता हो । वह विकराल मुख अपनी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त उत्कट और मयंकर हो और

जीभसे दो गलफर चाट रहा हो । साथ ही ऐसा जान \* पड़ता हो कि दृष्टि पड़ते ही यह घोड़े आदिको खा जायगा॥ ४–७३ ॥

देवीका तीयरा मुख पश्चिमाभिमुख हो । उसका रंग सफेद होना चाहिये। वह एसा जान पड़ता हो कि सामने पड़नेपर हाथी आदिको भी खा जायगा । गन्ध-गुज्य आदि उपचारों तथा धी-मधु आदि नैवेचद्वारा उसका पूजन करे ॥ ८३ ॥

पूर्वांक्त मनत्रका स्वरण करनेमात्रमं नेत्र और मस्तक आदिका रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष और राज्य भी वहामें हो जाते हैं और रात्रुओंका नाग हो जाता है। यदि मनुष्य क्रोधयुक्त होकर, निम्न-वृक्षकी समिधाओंको होम करे तो उस होममं ही वह अपने शत्रुको मार मकता है, इसमें जग्य नहीं है। यदि रात्रुकी सेनाकी ओर मुँह करके एक सप्ताहतक इन सम्धाओंका हवन किया जाय तो रात्रुकी मेना नाना प्रकारके रोगाले प्रस्त हो जाती है और उसमें भगदड़ मच जाती ह। जिसके नामले आठ हजार उक्त समिधाओंका होम कर दिया जाय, वह यदि अझार्जिक द्वारा सुरक्षित हो तो भी श्रांघ ई। मर जाता है। यदि धन्रेकी एक सहस्र समिधाओंको रक्त और विषय संयुक्त करके तीन दिनतक उनका होम किया जाय तो रात्रु अपनी सेनाके साथ ही नष्ट हो जाता है। ९-१२३॥

राई और नमकसं होम करनेपर तान दिनमें ही शत्रुकी नेनाम भगदड़ पड़ जायगी—रात्रु भाग खड़ा होगा। यदि उसे गदहेके रक्तसे भिश्रित करके होम किया जाय तो साधक अपने शत्रुका उचाटन कर सकता है—वहांसे भागनेके लिये उसके मनमें उचाट पैदा कर सकता है। कीएके रक्तसं सगुक्त करके हमन करनेपर शत्रुको उखाड़ फेंका जा सकता है। साधक उसके बधमे समर्थ हो सकता है तथा साधकके मनमें जो-जो हुन्छा होती है, उन सब इच्छाओंको वह पूर्ण कर देता है। युद्धकालमें साधक हाथीपर आरुढ़ हो, दो कुमारियोके साथ रहकर, पूर्वोक्त मन्त्रद्वारा शरीरको सुरक्षित कर के; फिर दूरके शक्र आदि बाधोंको पूर्वोक्त महामारी विद्यास अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर महामायाकी प्रतिमास युक्त बक्तको देकर समराक्रणमें ऊँचाईपर फहराये और शत्रुक्ताकी और सुँह करके उस महान् पटको उसे

विकासे। तत्यकात् वहाँ कुमारी कन्याओंको मोकम करावे। फिर पिण्डीको सुमाये। उस समय बाधक यह सिन्तन करे कि समुकी सेना पाषाणकी माँति निकास हो सभी है।।१४--१९॥

यह यह भी भाषना करे कि बाजुकी वेनामें कड़नेका उत्साह नहीं रह गया है, उत्सके पाँच उत्सह गये हैं और यह बड़ी पबराहटमें पड़ गयी है। इस प्रकार करनेचे बाजुकी वेनाका साम्भन हो जाताहै। (यह चित्रखिखितकी माँति सड़ी रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती।) यह मैंने साम्भनका प्रयोग बताया है। इसका जिस्त किसी भी अवस्थित उपवेश वहीं देना जादिये। यह तीनों क्षेत्रॉयर विक्रम दिकानेवाओं देवी ध्वाया' कही गयी है और इसकी आकृतिलें अद्भित यक्तकों ध्वायायट' कहा गया है। इसी तरह हुर्गा, भेरती, कुल्मिकां हहदेव तथा भगवान् वृतिहकी आकृतिका भी प्रधायक अकृत किया जा ककता है। इस तरहकी आकृतियों अद्भित पट आदिके हारा भी यह स्तम्भनका भक्तेग किहा हो ककता है। १०-२१ ॥

इस प्रकार आदि जारनेय महापुराणमें महामारी-विद्याका वर्जन नामक एक सी सैंतीसवाँ जस्वाय पूरा हुआ।। १९७॥

# एक सो अद्दीसवाँ अध्याय

महादेवजी कहते हैं---पार्वति ! समी मन्त्रीके साध्यरूपरे जो छः कर्म कहे राये हैं, उनका वर्णन करता हैं। सनो । शान्तिः बस्यः स्तम्भनः हेवः उत्ताटन और मारण—ये छः कर्म हैं। इन सभी कर्मोंमें छः सम्प्रदाय अथवा विन्यास होते हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं---पक्छवः योगः रोभकः सम्पुटः प्रत्यन तथा विदर्भ । भोजपत्र आदिपर पहके जिसका उचाटन करना हो। उस पुरुषका नाम किस्ते । उसके बाद उचाटन-सम्बन्धी मन्त्र लिखे । केजनके इस कमको परस्वय नामक विन्यास या सम्प्रदाय समझना चाहिये। यह उन्नकोटिका महान् उचाटनकारी प्रयोग है। आदिमें मन्त्र किसा जाय फिर साध्य व्यक्तिका नाम अद्वित किया जाग । यह शाध्य बीचमें रहे। इसके किये अन्तमें पुनः मन्त्रका उस्केख किया नाय । इस कमको ध्योग' नामक सम्प्रदाय कहा गया है। शतुके समस्त कुलका संहार करनेके छिये इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ १---१३ ॥

पहले मन्त्रका पह किसे । बीचमें साध्यका नाम किसे । अन्तमें फिर मन्त्र किसे । फिर साध्यका नाम किसे । तर्यका पुना मन्त्र किसे । वह ध्येषका सम्प्रदाय कहा गवा है । सम्भन आदि कर्मोमें इसका प्रयोग करना चाहिये । मन्त्रके अपरा नीचे वार्ये बार्ये और वीचमें भी साध्यका नामोस्केस करें, इसे खम्पुट समझना चाहिये । बहनाकर्यक कर्ममें इसका प्रयोग करें । जब मन्त्रका एक अक्षर किसाकर फिर साध्यके नामका एक सक्षर किसा जाव और इस

प्रकार वारी-वारीसे दोनोंके एक-एक अक्षरको किसाते हुए
मन्त्र और साध्यके अक्षरोंको परस्पर प्रचित कर दिया आय
तो यह प्रन्थन नामक सम्प्रदाय है। इसका प्रयोग आकर्षन
या वशीकरण करनेवाल है। पहले मन्त्रका हो अक्षर किसे,
फिर साध्यका एक अक्षर। इस तरह वार-वार किसकर
दोनोंको पूर्ण करे। (बदि मन्त्राक्षरोंके बीचमें ही विसाधि
हो जाय तो बुवारा उनका उस्लेख करे।) इसे पीवदर्भ नामक सम्प्रदाय समझना चाहिये तथा बधीकरण एवं
आकर्षणके किये इसका प्रयोग करना चाहिये।। है— ।।

आकर्षण आदि जो मन्त्र हैं, उनका अनुष्ठान वर्धन्त-ऋग्नमें करना चाहिये । तापण्यरके निवारण, वशीकरण तथा आकर्षण-कर्ममें स्वाहां का प्रयोग झुम होता है। शान्ति और इदि-कर्ममें स्माः' पदका प्रयोग करना चाहिये । पीडिक-कर्म, आकर्षण और वशीकरणमें स्वद्कारं का प्रयोग करे। विद्वेषणः, उचाटन और मारण आदि अग्नम कर्ममें प्रयक् 'कट्' पदकी योजना करनी चाहिये । काम आदिमें तथा मन्त्रकी दीक्षा धादिमें स्वयुकारं ही विदिद्यां के होता है। मन्त्रकी दीक्षा धादिमें स्वयुकारं ही विदिद्यां के होता है। मन्त्रकी दीक्षा देने-काक आवार्यमें यमराजकी मावना करके इस प्रकार प्रार्थना करे—धामें। आप यम हैं, यमराज हैं, काळकर हैं तथा धर्मराज हैं। मेरे दिवे हुए इस शक्रको शीम ही मार गिराहवें ॥ ८—११॥

तम समुद्द्रन भाषार्थं प्रसम्निषयते इस प्रकार उत्तर है—अधाषक ! द्वार सपक्र होओ । मैं यानपूर्वक द्वारहारे शकुको मार गिराता हूँ।' स्वेत कमकार यमसमात्रै पूजा हुनैं।' (हुर्गकी रक्षा करनेवाकी अथवा तुर्गम संकटते क्याकि-बाबी देवि! आपको नमस्कार है)—इस मन्त्रके द्वारा हुर्गा-बीकी वृजा करके साधक शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होता है। इसका सव द सुम्'-इस मेरवी मन्त्रका अप करनेपर साथक अपने शत्रुका वध कर सकता है ॥११-१४॥

करके होम करनेखे यह प्रयोग सम्बद्ध होता है। अपनेमें मैरवकी मावना करके अपने ही और्तर कुलेभरी (भैरवी) की भी भावना करें। ऐक्स करनेंसे साथक रातमें अपने तथा बाहुके आबी क्रुसान्तको जान छेता है। दुर्गरिविणि

इस प्रकार आदि आज्ञेन महापुराणमें व्यूक्तंका वर्णक नामक एक सी अवतीसनों अध्यान पूरा हुआ ॥१६८॥

## एक सौ उन्तालीसवाँ अध्याय

## साठ संवत्सरोंमें ग्रस्य-ग्रस्थके नाम एवं उनके फल-मेदका कथन

भय प्रदान करनेवाला है। 'खर' नामक संबत्धर पुरुषींमें अरावान महेरवर कहते हैं--पार्वति ! अब मैं बाठ शीर्थका संचार करता है। जन्दन'में प्रजा आनन्दित होती संबत्धरी (मेंसे कुछ) के ग्राभाग्रभ फलको कहता हैं। ज्यान देकर सुनी । 'प्रभव' संबत्सरमें यशकर्मकी बहुकता होती है। है। विजय' संवत्सर शत्रुनाशक और 'जय' रोगोंका मर्दन विमव'में प्रजा सुसी होती है। शुक्क'में समस्त बान्य करनेवाका है। भागाय'में विश्व अवरचे पीदित होता है। प्रखर मात्रामें उत्पन्न होते हैं। 'प्रमोद'ते सभी प्रमुदित होते 'दुष्कर'में प्रजा तुष्कर्ममें प्रश्चल होती है । 'हर्मुल' संवत्सरमें मनुष्य कटुभाषी हो जाते हैं। 'हेमकम्ब'से सम्पत्तिकी प्राप्ति 🖁 । प्रजापतिर्िनामक संवत्सरमें वृद्धि होती है । 'अक्किरा' होती है। महादेवि ! विकम्ब' नामक संवत्सरमें अनकी संबत्सर भोगोंकी इदि करनेवाला है । 'शीमुल' संवत्तरमें अनसंख्याकी इदि होती है और 'भाष' संज्ञक संवत्सरमें प्रचरता होती है । 'विकारी' शत्रुओंको क्रपित करता है और 'शार्वरी' कहीं कहीं सर्वप्रदा होती है। 'प्कव' संवत्सरमें प्राणियोंमें सब्भावकी हृदि होती है। प्रवा संवत्सरमें जलकायों में बाद आती है। 'शोभन' और 'ग्राभक्त' में प्रजा मेष प्रसुद पृष्टि करते हैं । 'भाता' संवरसरमें समस ओविषयाँ बहुछतासे उत्पन्न होती हैं । 'ईश्वर' संबत्तरमें संवत्त्वरके नामानुकूछ गुणसे युक्त होती है ॥ ६–१० ॥ क्षेम और आरोग्यकी प्राप्ति होती है । महुचान्य'में प्रचुर अब उत्पन्न होता है। श्रमाथी वर्ष मध्यम होता है। **बिकाम'में अझ-सम्पदाकी अधिकता होती है । 'ग्रुप'** 

धार्यिवामें संसा-सम्पत्तिः ध्यान्ययामें अतिपृष्टिः धवं-क्रियाम उत्तम पृष्टि और 'सर्वभारी' नामक संवत्तरमें शास्त्राहिकी अधिकता होती है । 'विरोधी' मेघोंका नाश **बारता है अर्थाद अनाइप्रिकारक होता है। 'विकृति'** 

संबक्षर सम्पूर्ण प्रकाओंका पोषण करता है। ध्वित्रभातुः

बिश्वित्रता और 'सुमानु' कस्याण एवं आरोग्यको उपस्थित करता

है। जारण' संबत्सरमें मेघ शुभकारक होते हैं॥ १-५॥

पासस<sup>7</sup> वर्षमें कोक निष्ठर हो जाता है। 'आनक' सबरसरमें बिविष धान्योंकी उत्पत्ति होती है। 'पिक्रक'में कहीं-कहीं उत्तम बृष्टि और 'काक्युक्त'में धनहानि होती है । 'रिदार्थ'में रम्पर्ण कार्योंकी लिकि होती है । 'रीह्र'वर्षमें विश्वमें रौद्रमावोंकी प्रवृत्ति होती है। 'क्रुर्मति' संवत्सरमें मध्यम वर्षा और भुन्दुभिग्में मञ्जल एवं धन-धान्यकी उपक्रिय होती है। 'दिषरोद्वारी' और 'दक्ताक्ष' नामक संबत्सर रक्तपान करनेवाके हैं। कोवन' वर्ष विवयप्रद है। धाय' संबत्सरमें प्रवाका भन श्रीण होता है। इस प्रकार साठ संबत्तरों ( मेंते कुछ ) का वर्णन किया गया है !! २१--१३ !!

इस प्रकार आदि व्यक्तिय महापुराजमें प्साठ संबत्सरों ( मैंसे कुछ ) के नाम एवं उनके क्रव-मेदका कथन कामक एक सी उन्ताबीसर्वो अध्याम पूरा हुआ ॥ १६९ ॥

## एक सौ चालीसवाँ अध्याय

## वश्य आदि योगोंका वर्णन

भगवान् सहेश्वर कहते हैं—स्कृतः । अव में वही-करण आदिके योगोंका वर्णन कहँगा । निम्नाहित ओषियोंको खेलह कोहवाले चक्रमें अहित करे—सङ्गराज (भँगरेया), वहदेवी (सहदेह्या), मोरकी हिला, पुण-जीवक (जीवापोता) नामक इसकी छास, अच:पुष्पा (गोहिया), वहन्तिका (बद्रदन्ती), कुमारी (मीकुँआर), बद्रजटा (खताविशेष), विष्णुकान्ता (अपराजिता), स्वेतार्क (सफेद मदार), लजालुका (लाजवन्ती छता), मोहलता (त्रिपुरमाली), काला धत्रा, गोरक्षकंटी (गोरलककही या गुहम्ही), मेपश्चा (मेदालिंगी) तथा स्नुही (सेंहुइ)।। १—१।।

ओषियोंके ये भाग प्रदक्षिण-क्रमसे ऋत्षिष् १६, विह ११, विह १, नाग ८, पक्ष २, ग्रुनि ७, मनु १४, शिव ११, वदुदेवता ८, दिशा १०, शर ६, वेद ४, ग्रह ६, ऋतु ६, सूर्य १२, चन्द्रमा १ तथा तिथि १६—इन खंकेतिक नामों और संख्याओंसे प्रश्ति होते हैं। प्रथम चार ओपियोंका अर्थात् भँगरेया, सहदेह्या, मोरकी शिला और पुत्रजीवककी छाल—इनका चूर्ण बनाकर इनसे धूपका काम छेना चाहिये। अथवा इन्हें पानीके साथ पीसकर उत्तम उदटन

तैवार कर के और उसे अपने अक्षामें करावि ॥ ४-५ ॥

तीसरे चद्रुष्क (चीक) अर्थात् अपराजिताः व्वेताकः जाजवन्ती कता और मोइकता—इन चार ओष्भियीसे अञ्चन तैयार करके उन्ने नेजर्मे क्यावि तथा चीथे चतुष्क अर्थात् काल धत्राः गोरसककड़ीः, मेदासिंगी और सेंहुड्-इन चार ओष्भियींने मित्रित बलके द्वारा क्यान करना चाहिये। मझराजवाके चतुष्कते वादका जो द्वितीय चतुष्क अर्थात् अधःपुष्पाः कद्रदन्तीः, कुमारी तथा बद्रबटा नामक ओष्भियाँ हैं, उन्हें पीसकर अनुक्रेय या उन्नटन क्यानेका विधान है। ॥ ६ ॥

अभःपुष्पाको दाहिने पार्श्वमें भारण करना खाहिये तथा काजवन्ती आदिको बाम पार्श्वमें । मयूरशिखाको पैरमें तथा कृतकुमारीको महाकपर भारण करना चाहिये। बढ़जटा, गोरखककड़ी और मेदाश्रक्ती—इनके द्वारा सभी कार्योमें धूपका काम लिया जाता है। इन्हें पीसकर उचटन बनाकर जो अपने शरीरमें कगाता है, वह देवताओं द्वारा भी सम्मानित होता है। मक्कराज आदि चार ओषियों। जो धूपके उपयोगमें आती हैं, महादिजनित बाधा दूर करनेके किये उनका उदर्तनके कार्यमें भी उपयोग बताया गया है।

\* जोगिंश्वोंके चतुःका, नाम, विश्वेष संकेत और उपयोग निम्सादित चम्रसे जानने चाहिये---

| गञ्जूकम                        |                               | <b>उपयोगी</b>                   |                                      |                              |              |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| प्रथम चतुःखः<br>विद्येष संकेत  | १ मृझराज<br>वालिण् १६         | २ सहयेवी<br>विद्य ह<br>ग्रुण    | ३ मयूरशिका<br>माग ८                  | ४ पुत्रणीयक<br>पक्ष २ नेत्र  | पूप-बद्दर्शन |
| वितीय चतुःष्क<br>विश्वेष संकेत | ५ अशःपुरुपा<br>प्रनि ७<br>हैक | ९ क्दन्तिका<br>समु १४<br>इन्ह   | ७ जुमारी<br>शिष ११                   | ८ कहनारा<br>कहा ८            | अनुकेप       |
| वृतीय चतुष्यः<br>विश्वेष संकेत | < विष्णुकानता<br>दिक्षा १०    | १० वनेताक<br>शर ५               | ११ <b>क्याव्यक्य</b><br>वेद ४<br>वृश | १२ मोइकता<br>अद. ९           | भवन          |
| नीमा मतुष्क<br>विश्वेष संकेत   | १३ कृष्ण पत्तूर<br>नातु व     | १४ मीर <b>सक्त</b> ी<br>स्वं १२ | १५ मेघ <b>मार्ग</b><br>चन्त्रमा १    | १ <b>६ स्तुदी</b><br>तिथि १५ | स्मान        |

मुगादिते सूचित कवालुका आदि औषियाँ अञ्चलके किये बतायी गयी हैं। बाण आदिते सूचित बनेतार्क आदि ओषियाँ स्नाम-कार्मे उपयुक्त होती हैं। भूतकुमारी आदि ओषियाँ प्रश्नण करनेयोग्य कही गयी हैं और पुत्रजीयक आदिते संयुक्त जलका पान बताया गया है। ऋत्विक् (प्रारोधा), बेद (काजबन्ती), ऋतु (काला धत्रा) तथा नेत्र (पुत्रजीयक)—इन ओपियों ते तैयार किये हुए चन्दनका तिलक सब लोगोंको मोहित करने बाला होता है।। ७—१०।।

सूर्य (गोरलककड़ी), विदश (काला अत्रा), पख (पुनजीवक) और पर्वत (अधःपुष्पा)—इन ओषियोंका अपने शरीरमें छेप करनेते की अशमें होती है। बन्द्रमा (मेदासिंगी), इन्द्र (बद्रदिन्तका), नाग (मोरिखा), बद्र (बीकुऑर)—इन ओषियोंका योनिमें छेप करनेते क्रियाँ वशमें होती हैं। तिथि (सेंडुड़), दिक् (अपशिक्ता), पुग (बाजबन्ती) और बाज (बंदेतार्क)—इन ओषियोंके द्वारा बनायी हुई गुटिका (गोली) लोगोंको बशमें करनेवाली होती है। किसीको वशमें करना हो तो उसके लिये मध्य, मोख्य और पेय पदार्थमें इसकी एक गोली मिला देनी चाहिये॥ ११-१२॥

श्रुत्विक् (भँगरैया) ग्रह (मोहल्ता) नेत्र (पुत्रजीवक) तथा पर्वत (अधःपुष्पा)—हन ओषधियोंको मुखर्मे धारण किया जाय तो हनके प्रभावसे शृषुओंके चलाये हुए अख-शब्दोंका स्तम्भन हो जाता है—वे बातक आधात नहीं कर पाते। पर्वत (अधःपुष्पा) हम्द्र (बहदम्ती) वेद (लाजवन्ती) तथा रन्त्र (मोहल्ता)—हन स्रोधिश्वींका अपने शारीरमें क्रेप करके मनुष्य पानीके मीर्तर निवास कर सकता है। वाण (बवेतार्क), नेत्र (पुत्रजीवक), मनु (कहदन्ती) तथा कह (धीकुऑरि)—इन ओषिव्योंचे बनायी हुई बटी भूख, प्यास आदिका निवारण करनेवाळी होती है। तीन (सहदेहया) सोळह (मँगरैया), दिशा (अपराजिता) तथा बाण (बवेतार्क)—इन ओषिव्योंका क्रेप करनेसे दुर्भगा क्री सुभगा बन जाती है। त्रिदश (काक्षा धत्रा), अक्षि (पुत्रजीवक) तथा दिशा (बिण्णुकान्ता) और नेत्र (सहदेहया)—इन दवाओंका अपने शरीरमें क्रेप करके मनुष्य स्पींके साथ क्रीडा कर सकता है। इसी प्रकार त्रिदश (काळा धत्रा), अक्षि (पुत्रजीवक), शिव (चृतकुमारी) और सर्प (मयूर-शिला) से उपलक्षित दवाओंका लेप करनेसे स्त्री सुलपूर्वक प्रसव कर सकती है।। १३—१५॥

सात (अधःपुष्पा), दिशा (अपराजिता), मुनि
(अधःपुष्पा) तथा रन्ध्र (मोइलता)—इन दवाओंका
बक्षमें केमन करनेते मनुष्पको जुएमें विजय प्राप्त होती है।
काला धत्रा, नेत्र (पुत्रजीवक), अब्धि (अधःपुष्पा)
तथा मनु (बद्रदन्तिका) से उपलक्षित ओषधियोंका
लिक्षमें केम करके रति करनेपर जो गर्भाधान होता है, उसले
पुत्रकी उत्पत्ति होती है। ग्रह (मोइल्ला), अब्धि (अधःपुष्पा), सूर्य (गोरक्षकर्कटी) और त्रिद्धा (काला
बत्रा)—इन ओषधियोंद्वारा बनायी गयी बटी सबको
बशमें करनेवाली होती है। इस प्रकार ऋत्विक् आदि सोलब्ध्
पदाँमें दियत ओषधियोंके प्रभावका वर्णन किया गया
॥ १६-१७॥

इस प्रकार आदि आग्नेब महापुराणमें व्यवस आदि योगोंका वर्णन् नामक एक सी बालीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ १४०॥

# एक सौ इकतालीसवाँ अध्याय

# छत्तीस कोष्ठोंमें निर्दिष्ट ओषियोंके वैज्ञानिक प्रभावका वर्णन

मदावेषजी कहते हैं—रकन्द ! अब में छत्तीस पर्दी (कोडकों) में स्मापित की हुई ओषधियोंका परू बताता हूँ । इन ओषधियोंके चेबनचे मनुष्योंका अमरीकरण होता है । ये औषध महाः, वह तथा इक्ट्रके द्वारा उपयोगमें जाने गर्ने हैं ॥ १ ॥

इरीतकी ( हरें ), अक्षचात्री ( ऑक्ट्स ), मरीच ( गोडमिर्च ), पिप्पली, शिक्षा ( बटामांसी ), बह्वि ( मिक्सवा ), ग्रुण्टी ( खेंट ), पिप्पली, गुहुची ( गिलोय ), बच, निम्ब, बासक ( अहूसा ), शतमूली ( शताबरी ), गैंक्य ( सेंबानमक ), सिन्धुबार, कण्टकारि ( कटेरी ), मोसुर (गोसक), विस्त (वेक), पुनर्नवा (गवहपूर्णा), वस्स (वरियारा), रेंब्र, मुण्डी, रुचक (विजीरा नीषू), मृङ्ग (दाख्यीनी), बार (खारा नमक या यवचार), पर्यट (पिचरापदा), धन्याक (धिनया), जीरक (जीरा), धातपुष्पी (सौंफ), यथानी (अजवाइन), विडक्ष (वायविडंग), खदिर (खैर), इतमाछ (असकतास), इस्दी, बचा, सिद्धार्थ (सफेद सरसों)-वे छत्तीस पदोंमें स्थापित औषध हैं ॥ १-५॥

कमशः एक-हो आदि संख्यावां ये महान् औषध समस्त रोगोंको दूर करनेवांके तथा अमर बनानेवां हैं। इतना ही नहीं, पूर्वोक्त समी कोश्लोंके औषध शरीरमें श्लियाँ नहीं पड़ने देते और बालोंका पकना रोक देते हैं। इनका पूर्ण या इनके रससे भावित बटी, अबलेइ, कषाय (कादा), लड्ड या गुड लण्ड यदि थी या मधुके साथ खाया जाय, अथवा इनके रससे मावित भी या तेलका जिस्स किसी तरहसे भी उपयोग किया जाय, वह सर्वथा मृतसंजीवन ( गुर्देको भी जिलानेवाला ) होता है। आधे कर्व या एक कर्षभर अथवा आधे पल या एक पलके तोलमें इसका उपयोग करनेवाला पुद्ध ययेष्ट आहार-विहारमें तत्पर होकर तीन सी बर्षोत्त जीवित रहता है। मृतसंजीवनी कल्पमें इससे बदकर दूसरा योग नहीं है।। ६-१०।।

( नी-नी औषभाँके समुदायको एक प्नवकः कहते हैं। इस तरह उक्त छत्तीस औषभाँमें चार नवक होते हैं।) प्रथम नवकके थोगने बनी हुई ओषभिका सेवन करनेसे मनुष्य

क्य रोगोंसे बुटकारा पा जाता है। इसी सरह दूसरे। सीकरे और चीबे नवकके बोगका सेवन करनेसे भी मनुष्य रोगमुक होता है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चीके, वींचरें और छठें पट्केंके सेवनमाचसे भी मनुष्य नीरोग हो जाता है। उक्त इसीस ओवियोंमें नी चतुष्क होते हैं। उनसेंते किसी एक चतुष्कंके सेवनसे भी मनुष्यके सारे रोग दूर हो जाते हैं। प्रथम, ब्रितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रक्रम, प्रह स्तम और अप्टम कोष्ठकी ओश्रिवोंके सेवनसे बात-दोवछे खुटकारा मिछता है । तीसरी, बारहवीं, खम्मीसबी और सत्ताईसवीं ओषियोंके सेवनसे पिश-दोष दूर होता है तथा पाँचवी, इटी, सातवीं, आठवीं और पंद्रहवीं ओपिपयोंके सेवनसे कप-दोपकी निवृत्ति होती है। चौतीसवें, पैतीसवें और इसीसवें कोष्ठकी औषधोंको धारण करनेसे बशीकरणकी सिक्षि होती है तथा प्रह्वाधा, भूतवाधा आहिसे केकर निग्रहपर्यन्त तारे संकटोंने बुटकारा मिल जाता **g** 11 55-583 11

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वड, सप्तम, अहम, नवम, एकादश संख्यावाळी ओषियों तथा बचीसवीं, पंद्रहवीं एवं वारहवीं संख्यावाळी ओषियोंको धारण करनेसे भी उक्त फलकी प्राप्ति ( वशीकरणकी सिद्धि एवं भूतादि वाधाकी निवृत्ति ) होती है । इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । छत्तीस कोडोंमें निर्दिष्ट की गयी इन ओषियोंका शान जैसे-तैसे हर व्यक्तिको नहीं देना चाहिये ॥ १५-१६ ॥

इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें ध्वतीस कोडोंके मीतर स्थापित ओविथोंके विद्वानका वर्णन' नामक एक सी इकतातीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ १४१ ॥

# एक सौ बयालीसवाँ अध्याय

चोर और जातकका निर्णय, शनि-दृष्टि, दिन-राहु, फणि-राहु, तिथि-राहु तथा विष्टि-राहुके फल और अपराजिता-मन्त्र एवं ओषधिका वर्णन

भगवान् महेभ्यर कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं मन्त्र-चक्र तथा औषध-चक्रोंका वर्णन कहेंगा, को सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाछे हैं। जिन-जिन म्यक्तियोंके ऊपर चौरी करनेका संदेह हो, उनके लिये किसी वस्तु ( इक्ष, फूल या देवता आदि ) का नाम बोले। उस वस्तुके नामके अक्षरोंकी संख्याको दुगुनी करके एक स्थानपर रक्खे तथा उस नामकी मात्राओंकी संख्यामें चारसे गुणा करके गुणनकल को दूसरे स्थानपर रक्खे। पहली संख्यासे दूसरी संख्यामें

भाग है। बहि कुछ दीव बचे तो वह व्यक्ति स्रोर है। महि भाजकरे भाष्य पूरा-पूरा कट जाय तो वह समझना स्वाहिये कि वह व्यक्ति स्रोर नहीं है।। १३॥

अब यह यदा रहा हैं कि गर्भमें जो बासक है। वह प्रश्न है या कन्या, इसका निश्चय किस प्रकार किया जाय ! प्रश्न करनेवाळे व्यक्तिके प्रश्न-वाक्यमें ओ-ओ अक्षर उच्चारित होते हैं, वे सब मिळकर यदि विषम संख्याबाके हैं तो गर्भमें पुत्रकी उत्पत्ति सुचित करते हैं। (इसके विपरीत सम संख्या होनेपर उस गर्भरे कन्याकी उत्पत्ति होनेकी सूचना मिकती है।) प्रश करनेवाकेंसे किसी वस्त्रका नाम केनेके किये कहना चाहिये। वह जिस वस्त्रके नामका उल्केख करे, वह नाम यदि स्वीलिंग है तो उसके अक्षरोंके सम होनेपर पुढे गये गर्मसे उत्पन्न होनेवाला वालक वार्यी ऑसका काना होता है। यदि वह नाम पुँस्किंग है और उसके अक्षर विषम है तो पैदा होनेवाला बालक दाहिनी ऑसका काना होता है। इसके विपरीत होनेपर उक्त होय नहीं होते हैं। स्त्री और पुरुषके नामौकी मात्राओं तथा उनके अक्षरोंकी संस्थामें पृथक-पृथक, चारसे गुणा करके गुणनफलको अलग-अलग रक्खे । पहली संख्या मात्रा-पिण्ड'है और दूसरी संख्या 'बर्ज-पिण्ड'। वर्ण-पिण्डमें तीनसे भाग दे। यदि सम शेष हो तो कन्याकी उत्पन्ति होती है। विषम रोष हो तो पुत्रकी उत्पत्ति होती है। यदि ग्रन्य रोष हो तो पतिसे पहके सीकी मृत्यु होती है और यदि प्रथम मात्रा-पिण्ड में तीनसे भाग दैनेपर शून्य शेष रहे तो झीते पहळे पुरुषकी मृत्य होती है । समस्त भागमें सुक्य अक्षरवाले द्रव्योदारा प्रशको प्रष्टण करके विचार करनेशे अमीष्ट फलका ज्ञान होता है ।। २-५ ॥

अब मैं शनि-चक्रका वर्णन करूँगा। बहाँ शनिकी दृष्टि हो, उस कनका सर्वथा परिस्थाग कर देना चाहिते। जिल राशिमें शनि स्थित होते हैं, उससे सातवीं राशिपर उनकी पूर्ण दृष्टि रहती है, चौथी और दस्वींपर आधी दृष्टि रहती है तथा पहली, दूसरी, आठवीं और वारहवीं राशिपर चौथाई हृष्टि रहती है। शुभकर्ममें इन सक्का स्थाय करना चाहिये। जिल दिनका जो ग्रह अभिपति हो, उस दिनका ग्रयम पहर उसी ग्रहका होता है और शेष मह उस दिनके आव-आये पहरके अधिकारी होते हैं।

दिनमें जो समय शनिके भागमें पड़ता है। उसे पुड़में त्याग दे।। ६--७३ ॥

अब मैं तुन्हें दिनमें राहुकी स्पितिका विषय बता
रहा हूँ। राहु रिववारको पूर्वमें, श्वानवारको वायन्यकोणमें,
गुक्वारको दक्षिणमें, शुक्रवारको अग्निकोणमें, मञ्जूक्वारको
भी अग्निकोणमें तथा बुधवारको सदा उत्तर दिशामें स्थित
रहते हैं। फणि-राहु ईशान, अग्नि, नैर्म्युत्य एवं वायन्यकोणमें एक-एक पहर रहते हैं और युद्धमें अपने सामने
खहे हुए शुक्रो आवेष्टित करके मार डालते हैं।।८–९५।।

अब मैं तिथि-राइका वर्णन करूँगा । पूर्णिमाको अग्नि-कोणमें राहकी स्थिति होती है और अमावास्थाको वायव्य-कोणमें । सम्मल राह शक्का नाश करनेवाले हैं । पश्चिमसे पूर्वकी ओर तीन खड़ी रेखाएँ खींचे और फिर इन मूरू-भृत रेखाओंका भेदन करते हुए दक्षिणसे उत्तरकी ओर तीन पड़ी रेखाएँ खींचे । इस तरह प्रत्येक दिशामें तीन-तीन रेखाय डॉगे। सर्य जिल राशिपर स्थित डॉं उसे सामनेवाली दिशामें लिखकर कमशः बारहीं राशियोंकी प्रदक्षिण-क्रमसे उन रेखाओंपर लिखे । तरप्रधात क' से केकर भा तकके अक्षरोंको सामनेकी दिशामें लिखे। भा<sup>9</sup> से केकर 'द<sup>9</sup> तकके अक्षर दक्षिण दिशामें स्थित रहें। 'भ' से केकर 'म' तकके अम्नर पूर्व दिशामें लिखे जायें और 'य' से लेकर 'इ' तकके अखर उत्तर दिशाम अखित हों। ये राहके गुण या चिह्न बताये गये हैं। शुक्रपक्षमें इनका त्याग करे तथा तिथि-राहकी समाल दृष्टिका भी ध्याग करे। राष्ट्रकी दृष्टि सामने हो तो हानि होती है। अन्यथा विजय प्राप्त होती है ॥ १०–१३ ॥

अब विष्टि-राहु का वर्णन करता हूँ । निम्नाङ्कित रूपते
आट रेखाएँ खाँचे—ईशानकोणसे दक्षिण दिशातक,
दक्षिण दिशासे वायव्यकोणतक, वायव्यकोणसे पूर्व दिशातक,
बहाँसे नैर्म्यूत्य कोणतक, नैर्म्यूत्यकोणसे उत्तर दिशातक,
उत्तर दिशासे अभिकोणतक, अभिकोणसे पश्चिम दिशातक
तथा पश्चिम दिशासे ईशानकोणतक । इन रेखाओंपर
विष्टि (भद्रा ) के साथ महावकी राहु विश्वरण करते
हैं । इन्णपक्षकी तृतीवादि तिथियोंमें विष्टि-राहुकी
स्थिति ईशानकोणमें होती है और ससमी आदि तिथियोंमें
दक्षिण दिशामें । (इसी प्रकार ग्रुक्कपक्षकी असमी आदि मैं

उत्तर दिकारों )। इस तरह कृष्ण एवं क्रुक्लेपक्षार्थे वासुके आभित रहनेवाके सम्मुख राष्ट्र क्षानुआँका नावा करते हैं। क विकि-राष्ट्रचककी पूर्व आदि विशाओं में इन्द्र आदि जाठ दिक्लाको, महामेरव आदि आठ मेदाभैरवों, महाणी आहि बाँठ शक्तियाँ तथा सूर्व आहि आठ महाँको सारित करे । पूर्व आहि प्रत्येक दिशामें अक्षाणी आहि आठ शक्तियाँके आठ अक्षकोंको मी खावना करे । दक्षिण आहि दिशाओंमें बातवोगिनीका उस्केल करे । बाधु विस दिशामें

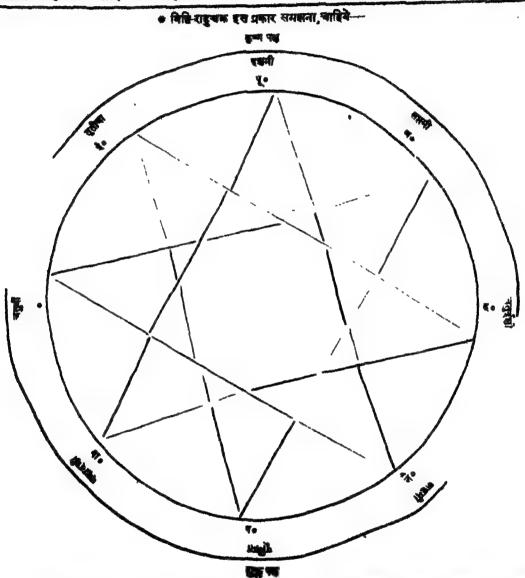

१. ध्रमण-महोद्दिश् १। ५४ में बाठ मैरवॉबेब्रुंगाम इस अवार वाचे है---व्यक्तितावनेरव, ,ववमेरव, चण्डमस्य ( वा काध-बेर्च ), कोबबेरव, कम्मकुबेरव, कवाकिमेरव, मीवमजैरव तथा संदारभेरव ।

र. शब्दान १४६६ कडे कोक्नॉ सकाणी आदि आठ व्यक्तिकोंके मान इस तकार जाने हैं---जवाणी, महेरवरी, कीमारी, वैच्यकी, कारारी, महेन्द्री, वाहुण्या क्षम विकास । अध्यान १४४६ ११ व कोक्नो व्यक्तिकारी बनार व्यवस्थित स्वतेषा हुआ है । बहर्ती हैं। उसी दिशामें इन सबके साथ रहकर राहु शतुओंका संहार करता है।। १४–१७३ ॥

अब मैं अङ्गोंको सुद्ध करनेका उपाय बता रहा हूं।
पुष्यतक्षत्रमें उत्सादी हुई तथा निम्ताङ्कित अपराजितामन्त्रका जप करके कण्ठ अथवा भुजा आदिमें धारण की
हुई हारपुंकिका ('सरफोंका' नामक ओषधि) विपक्षीके
बाणोंका स्क्य बननेसे बचाती है। इसी प्रकार पुष्यमें
उत्सादी 'अपराजिता' एवं 'पाठा' नामक ओषधिको भी
यदि मन्त्रपाठपूर्वक कण्ठ और भुजाओंमें धारण किया
जाय तो उन होनोंके प्रभावसे मनुष्य तस्त्रवारके बारको बचा
सकता है।। १८-१९।।

(अपराजिता-सम्त्र इस प्रकार है--) 🏕 गमी अशबति बन्नम्हकुके इन इन, 🏴 अक्ष अक्ष, 👺 जाद, 🐔 नरे रक्तं पित्र क्याकेन रक्ताके रक्तरहे अवस्ति भक्तिक्तारीरे बद्धापुधे बद्धप्राकारनिविते पूर्णं विशं कथ्य कथ्य, ॐ दक्षिणां दिशं कथ्य कथ्य, ॐ पश्चित्रां दिशं कथ्य कथ्य, ॐ उत्तरां दिशं कथ्य कथ्य, नातान् कथ्य कथ्य, नागपत्तीकथ्य कथ्य, ॐ असुरान् कथ्य कथ्य, ॐ वक्ष-राक्षसपित्राचान् कथ्य कथ्य, ॐ प्रेतसूतगथ्यांद्वो ने केचितुपद्रवास्तेस्यो रक्ष रक्ष, ॐ कथ्यं रक्ष रक्ष, ॐ अथी रक्ष रक्ष, ॐ धुरिकं कथ्य कथ्य, ॐ ज्वक सहानके । विश्व विट, ॐ सोटि सोटि, सहाविक्षणक्ताप्ति वक्षप्राकारे कुं कुट्, हीं हुं सीं कुट् हीं हुः कुं कें कः सर्वप्रहेश्यः सर्वन्वाधिस्यः सर्वश्वहोपद्रवेस्यो ही अक्षेत्रस्यो रक्ष रक्ष ॥१०॥

ग्रहपीदाः स्वर आदिकी पीदा तथा भूतवाधा आदिके निवारण—इन सभी कर्मोमें इस मन्त्रका उपयोग करना चाहिये ॥ २१॥

इस प्रकार आदि आक्नय महापुराणमें मन्त्रीबिश आदिका वर्णन नामक एक सी नृगाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१४२॥

# एक सौ तेंतालीसवाँ अध्याय इन्जिका-सम्बन्धी न्यास एवं पूजनकी विधि

महादेवजी कहते हैं—रकन्द ! अब मैं कुन्जिकाकी क्रमिक पूजाका वर्णन करूँगा, जो समस्त मनोर्थोंको बिद्ध करनेवाली है । 'कुन्जिका' वह शक्ति है, जिसकी सहायतासे राज्यपर स्थित हुए देवताओंने अन्त-श्रक्तादिसे असुरीपर विजय पायी है ॥ र ॥

मायाबीज 'हीं' तथा इत्यादि छः मन्त्रीका क्रमशः
गुद्धाङ्ग एवं हायमें न्यास करे। 'काडी-काडी'—यह इत्यसन्त्र है। 'वुष्ट चाण्डाकिका'—यह शिरोमन्त्र है। 'हीं स्केंइ स बा क क व ऑकारो भैरवः।'—यह शिरोमन्त्र है। 'हीं स्केंइ स बा क क व ऑकारो भैरवः।'—यह शिखा-सम्बन्धी
मन्त्र है। 'मेकची बूती'—यह कवच-सम्बन्धी मन्त्र है।
'रक्तवण्डका'—यह नेत्र-सम्बन्धी मन्त्र है तथा 'गुडाकुरिकका'
—यह अस्त्र-सम्बन्धी मन्त्र है। अङ्गी और हायोंमें इनका
न्यास करके मण्डलमें थयाखान इनका पूजन करना
चाहिनेक।। र—१६।।

क मझन्यास-सन्मन्यी वानवकी वोजना इस प्रकार है। कें ही आकी काकी इवचान नमः। कें ही बुद्धनान्याकिकाने किसो काहा। कें ही कों ह स क क क केंग्रहरान जैरवान शिकाने नगर। कें ही मेक्कने पूर्व काचान इस्। कें ही रसान्यविकाने मण्डलके अग्निकोणमें कूर्च बीज ( कूं ), ईशानकोणमें शिरोमन्त्र (स्वाहा ), नैत्र्यूंस्थकोणमें शिखामन्त्र (बपट् ), बायन्यकोणमें कवचमन्त्र (हुम् ), मध्यभागमें नेत्रमन्त्र (बीपट्) तथा मण्डलकी सम्पूर्ण दिशाओं में अझ मन्त्र (फट्) का उल्लेख एवं पूजन करे। बसीस अझरींसे युक्त बसीस दलवाले कमलकी कर्णिकामें 'खों इ स स म क न व व व ट स च' तथा आत्मवीज-मन्त्र (आम् ) का न्यास एवं पूजन करे। कमलके सव ओर पूर्व दिशाले

नेत्रत्रवाय बीयट । ॐ गुझकुष्मिकावे ककाय पद् । इन छः वानवीहारा क्रमशः हृदय, सिर, शिक्षा, क्षम्य, नेत्र पवं सन्पूर्ण विश्वाओं में म्यास किया जाना है । इन्हीं वानवीं अं 'कृदयाय नमः' के स्वानमें 'कृदयाय नमः', 'शिरसे के स्वानमें 'रार्थनीच्यां नमः', 'शिरसे के स्वानमें 'रार्थनीच्यां नमः', 'शिरसो के स्वानमें 'रार्थनीच्यां नमः', 'रोत्रत्रवाय'के स्वानमें 'कृतिशिकाच्यां नमः' तथा 'अवायं क्षमाय'के स्वानमें 'कृतकार्यका नमः' कर दिया जान तो वे कृतवास-सम्बन्धी वानव हो वार्यने तथा वानवास क्षमशः हानके दीनों अञ्चली, वर्यनियों, अवायं क्षमायः हानके दीनों अञ्चली, वर्यनियों, अवायं क्षित्राओं, क्षमित्रिकाओं तथा करतव-कर-पृत्त-वानोंने स्वास किया जावया ।

भारक्य करके कमधः ब्रह्माणी, माहेश्वरीः कीमारीः वैष्णवीः वाराहीः माहेन्द्रीः चामुण्डा और चण्डिका (महाकस्मी )का न्यास एवं पूजन करना चाहिये ॥ ४-६॥

तत्पश्चात् ईशानः पूर्वः अग्निकोणः इश्विणः नैर्श्युरंश और पश्चिममें क्रमशः र, यः छः कः स और इ-इनका न्यास और पूजन करे । फिर इन्हीं दिशाओं में क्रमशः शुक्तमाला एवं पाँच पर्वतीका स्थापन एवं पूजन करे । पर्वतीके नाम हैं — जालन्थरः पूर्णगिरि और क्षमरूप आदि । तत्पश्चात् वायन्यः हैशानः अग्नि और क्षमरूप आदि । तत्पश्चात् वायन्यः हैशानः नैर्श्वत्यः अग्नि तथा उत्तर शिखरपर क्रमशः अनिदि विमलः सर्वत्र विमलः प्रसिद्ध विमलः संयोग विमल तथा समय विमल— इन पाँच विमलोकी पूजा करे । इन्हीं श्रृक्षीपर कुन्जिकाकी प्रसन्ताके किये क्रमशः सिक्किनीः पृष्ठीः स्थिताः स्रिप्ताः स्विधरा तथा रत्नसुन्दरीका पूजन करना चाहिये। ईशान कोण-वर्ती शिखरपर आठ आदिनाथोंकी आराधना करे।।७-११॥

अमिकोणवर्ती शिलरपर मित्रकी, पश्चिमवर्ती शिलरपर औडीश वर्षकी तथा नायव्यकोणवर्ती शिलरपर षष्टि नामक वर्षकी पूजा करनी चाहिये। पश्चिमदिशावर्ती शिलरपर गगनरल और कवचरलकी अर्चना की आमी चाहिये। वायव्य, ईशान और अप्रिकोणमें 'तुं' नीअसहित पञ्चनामा' संज्ञक मर्त्यकी पूजा करनी चाहिये। दक्षिण दिशा और अप्रिकोणमें पञ्चरल' की अर्चना करे। ज्येष्ठा, रीडी तथा अन्तिका—ये तीन संज्याओंकी अधिष्ठात्री देवियों भी उची दिशामें पूजने योग्य हैं। इनके साथ सम्बन्ध रस्तनेवाकी पाँच महादृद्धाएँ हैं, उन सक्की प्रणवके उचारणपूर्वक पूजा करनी चाहिये। इनका पूजन सत्ताईस अथवा अद्वाईक के मैदले हो प्रकारका नताया गया है।। १२—१४।।

चौकोर मण्डकमें दाहिनी ओर गणपतिका तथा वार्यी ओर बटुकका पूजन करे । 'के एं गूं क्रमगणपतिक तथा ।' इस मन्त्रसे क्रमगणपतिकी तथा 'के बटुकाय लगः ।' इस मन्त्रसे बटुककी पूजा करे । वायन्य आदि कोणोंमें चार गुक्नोंका तथा अठारह बट्कोणोंमें खोलह नार्योंका पूजन करे । फिर मण्डलके चारों ओर ब्रह्मा आदि आठ देवताओंकी तथा मज्यभागमें नवमी कुन्जिका एवं कुकटा देवीकी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार सदा हसी क्रमखे पूजा करे ।। १५-१७।।

इस प्रकार आदि आग्नेस महापुराणमें कुन्जिकाकी क्रम-पूजाका वर्णन ' नामक एक सी तैतातीसवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ १४२॥

# एक सो चीवाळीसवाँ अध्याय

### कुन्जिकाकी पूजा-विधिका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं - रकन्द । अब मैं बर्म, अर्च, काम तथा विजय प्रदान करनेवाकी भीमती कुन्जिकादेवीके मन्त्रका वर्णन कहँगा। परिवारबहित मूलमन्त्रते उनकी पूजा करनी चाहिये॥ १॥

क एँ हीं श्री के हूँ इसझसक्यवयं भगवति अभिके हो ही श्री श्री श्री क्रिकिक हास् क क्याणसेऽ-भवोरस्थि श्रां कां कीं किकि किकि श्री विच्ये क्यों श्री क्रीस, के होस, एँ व्याक्तिकाने स्त्री जैकोक्य-कविंगि हीं कासाहत्राचिनि हीं स्त्री महाक्षोसकारिण एं ही श्री एँ हीं श्री कें श्री गसी अगवित श्री क्रिकिक हीं हों के क्याणसे अवोरस्थि हो को विच्ये, के किकि किकि।—वह कुल्किका-सन्त्र है।। २।। करम्यास और अङ्गन्यास करके संध्या-वन्दन करे। वामाः ज्येष्ठा तथा रीद्री—ये क्रमशः तीन संध्याएँ कड़ी गयी हैं।। ३।।

#### कौली गायत्री

कुक्चातीक्षि विचाहे, सहाकौकीति धीसहि। तन्त्रः कौकी प्रचोदवाद् । 'कुलवातीश्वरि! हम आपको जानें । महाकौलीके रूपमें आपका चिन्तन करें । कौली देवी हमें शुभ कर्मोंके किये प्रेरित करे' ॥ ४॥

इसके पाँच मन्त्र हैं, जिनके आदिमें प्रणव' और अन्तमें नमः' पदका प्रयोग होता है। बीचमें पाँच नाशोंके नाम हैं; अन्तमें 'बीपाहुका पुजवामि'-इस पदको बोइना चाहिये। सध्यमें देखताका चतुर्णन्त नाम, जोइ देना चाहिये। इस प्रकार वे पाँचों मन्त्र लगभग अठारइ-अठारइ अक्षरोंके होते हैं। इन सबये नामोंको पश्ची विभक्तिके साथ संयुक्त करना चाहिये। इस तरइ वाक्य-योजना करके इनके स्वरूप समझने चाहिये। में उन पाँचों नाथोंका वर्णन करता हूँ—कौलीशनाथ, श्रीकण्ठ-नाथ, कौकनाथ, गगनानन्दनाथ तथा तूर्णनाथ। इनकी पूजाका मन्त्र-वाक्य इस प्रकार होना चाहिये— कौकीशनाथाय नमस्यस्यै पाहुका पूजवामि। इनके साथ कमशः ये पाँच देवियाँ भी पूजनीय हैं—१—सुकल्य देवी, जो जन्मसे ही कुल्जा होनेके कारण प्रुन्जिका। कही गयी हैं। १—चद्राला देवी, ३—मैत्रीशी देवी, जो विकराल कपवाली हैं, ४—अतल देवी और ५—श्रीचन्द्रा देवी हैं। इन सबके नामके अन्तर्मे प्रेवीं पर है। इनके पूजनका मन्त्र-वाक्य इस प्रकार होगा—

प्रकारेक्षे नमसस्ये भगारमपुत्रणदेवमोहिनीं पाहुकां प्रवासि ।' दूसरी (नदुला) देवीकी पाहुकाका यह विशेषण देना चाहिये—'अतीलभुवनानन्दरत्नाक्षां पाहुकां प्रवासि ।' इसी तरह तीसरी देवीकी पाहुकाका विशेषण 'वस्त्रज्ञानाक्षां', चौथीकी पाहुकाका विशेषण 'वस्त्रज्ञानाक्षां' तथा पाँचवींकी पाहुकाका विशेषण 'वस्त्रविद्याक्षां' देना चाहिये ॥ ५-९॥

इस प्रकार विद्याः देवी और गुरु (उपयुंकः पाँच नाय)—इन तीनकी शृद्धि पिश्शिद्धिं कहलाती है। मैं दुसले इसका वर्णन करता हूँ। गगनानन्दः चट्टलीः आत्मानन्दः पद्मानन्दः मणिः कलाः कमलः माणिवय कण्डः गगनः कुमुदः श्रीपदाः भैरवानन्दः कमल्देवः शिषः भवतया कृष्ण —ये सोल्ह नृतन सिद्धः हैं॥१०-११३॥

चन्द्रपूर गुस्म, ग्रुभकाम, अतिमुक्तक, वीरकण्ठ, प्रयोग, कुशक, वेबमोगक (अथवा मोगदायक), विश्वदेव, बहु, बाता, असि, मुद्रास्फोट, वंशपूर तथा मोज—ये सोछह सिद्ध हैं। इन सिद्धोंका शरीर मी छः प्रकारके न्याखोंने नियन्त्रित होनेके कारण इनके आत्माके समान जातिका ही (सिबदानन्दमय) हो गया है। सण्डकमें पूक विखेरकर मण्डळोंकी पूजा करे। अनन्त्र, महान्द्र, शिवपायुका, महान्याति, ब्रन्य, पञ्चतत्वास्मकमण्डक, श्रीकण्डनाय-पायुका, शंकर एवं अनन्तको भी पूजा करे। १२—१६।।

सहाशिवः विकृतः भग्वानन्दः नाथ-समुदावः कासूकाः « नन्द और संवर्त-इन सरका मण्डल-स्थानमें पूजन करे। नैर्वात्यकोणमें श्रीमहाकालः पिनाकीः महेन्द्रः सङ्गः नहगः बाण, अधासि (पापका छेदन करनेके स्थि लक्करप ), शब्द, वश, आहारूप और नन्दरूप-इनको बाहे अर्पित करके क्रमञः इनका पूजन करे । इसके बाद बद्रकको अर्घ्य, पुष्प, भूप, दीप, गन्ध एवं बक्रि तथा क्षेत्रपालको गन्धः, पुष्प और बिक्त अर्पित करे । इसके छिये मन्त्र इस प्रकार है--हीं यां यां हूं सी बहुकाव अद अरु अर्थ्य पुर्व शुर्व शीर्व गर्म्य वर्कि पूर्वा गुह पृक्ष नमस्तुम्बम् । 🥗 हां हीं ह्ं क्षेत्रपाकायावतरावतर महाकविक्रजटाभार भास्वर त्रिनेत्र ब्याकासुल एकोहि गण्ध-पुष्पविश्वपूर्वा गृह्व गृह्व साः सः ॐ कः 拳 छः महादामराधिपतये स्वाहा । विश्वेत अन्तमे दार्थे-बार्वे तथा सामने त्रिकृटका पूजन फरे; इसके लिये मन्त्र इस प्रकार है--हीं हैं हो श्री त्रिक्टाय नमः। फिर बार्ये निद्यानाथकी, दाहिने तमोऽरिनाथ (बा सूर्यनाथ ) की तथा सामने काळानळकी पादुकाओंका यजन-पूजन करे । तदनन्तर उद्वियान, जालन्धर, पूर्णगिरि तथा **कामरूपका पूजन करना चाहिये । फिर गगनानन्ददेव**ः वर्गसहित स्वर्गानन्ददेवः परमानन्ददेवः सत्यानन्ददेवकी पा**दुका तथा नागानन्द्देशकी पूजा करे । इस प्रकार 'बर्ग'** नामक पञ्चरत्नका द्वमंसे वर्णन किया गया है ॥ १७--२३३॥

उत्तर और ईशानकोणमें इन छःकी पूजा करे— सुरनायकी पादुकाकी, श्रीमान् समयकोटीश्वरकी, विद्या-कोटीश्वरकी, कोटीश्वरको, विन्दुकोटीश्वरकी तथा सिद्धकोटी-श्वरकी । अग्निकोणमें चार सिद्ध-समुदायकी तथा अमरी-शेश्वर, ककीशेश्वर, कुरक्केश्वर, कुत्रेश्वर और चन्द्रनाथ या चन्द्रेश्वरकी पूजा करे। इन सबकी गन्ध आदि पक्कोपचारींसे पूजा करनी चाहिये। दक्षिण दिशामें अनादि विमल, सर्वश्व विमल, योगीश विमल, सिद्ध विमल और समय विमल— इन पाँच विमलोका पूजन करे॥ २४-२७३॥

नैर्श्युत्य कोणमें चार वेदींका, कंदर्पनाथका, पूर्वोक्त सम्पूर्ण शक्तियोंका तथा कुन्जिकाकी श्रीपादुकाका पूजन

मन्त्रमहोदनि १२ । १७ के अनुसार चार ग्रिकीध¹
 ग्रुव हैं । नवा—बोगाक्रीच, समग्र, सहण और परावर । पूचाका सन्त्र—'बोगाक्रीचानन्यनावाय समः', समयानन्यनावाय समः' श्रवादि ।

करे । इनमें कुब्लिकाकी पूजा कि हो ही कुब्लिकाकों काः।'
—हत नवाहर मन्त्रते अथवा केवल पाँच प्रणवस्प मन्त्रते करे । पूर्व दिशासे लेकर ईशानकोण-पर्यन्त ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, यम, निर्म्मृति, अनन्त, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान—इन इस दिक्पालीकी पूजा करे । सहस्रनेत्रधारी इन्द्र, अनवश विष्णु तथा शिककी पूजा सद्या ही करनी चाहिये । ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, ऐन्द्री, चामुण्डा तथा महालक्ष्मी-इनकी पूजा पूर्व दिशांश लेकर ईशानकोण-पर्यन्त आठ विशाओंमें क्रमशः करे ॥ २८-३१॥

तदनन्तर बायव्यकोणसे छः उग्र दिशाओं में क्रमशः बाकिनी, शिक्तनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा याकिनी—इनकी पूजा करें । तत्पश्चात् ध्यानपूर्वक कुन्जिकादेवीका पूजन करना चाहिये। बत्तीस व्यक्षन अक्षर ही उनका शरीर है। उनके पूजनमें पांच प्रणव अथवा 'हों' का नीजरूपसे उच्चारण करना चाहिये। (वशा—के के के कुन्जिकाये नमः। अथवा के ही कुन्जिकाये नमः। ॥ ११-३३॥

देवीकी अङ्गकान्ति नीस्र कमल-दस्त्रके समान स्याम है, उनके छः मुख है और उनकी मुखकान्ति भी छः प्रकारकी है। व स्वेतन्य-शक्तिस्वरूपा हैं। अष्टादशाक्षर मन्त्रद्वारा उनका प्रतिपादन होता है। उनके 'बारह श्रुवाएँ हैं। वे सुलपूर्वक सिंहासनपर विराधमान है। प्रेतपद्मके अपर बैठी हैं। वे सहसों कोटि कुलैंसे सम्पन्न हैं । 'ककोएक' नामक नाम अनकी मेखना ( करधनी ) है । उनके मसक्पर 'तक्षक' नाम विराजमान है। खासुकिं नाग उनके गलेका हार है। उनके दोनी कानोंमें स्थित 'कुछिक' और 'कूर्म' नामक नाग कुण्डक मण्डल बने हुए हैं। दोनों भौहोंमें (पद्म) और (महापद्म) नामक नागोंकी खिति है। बार्वे हाथोंमें नागः कपाकः अवस्त्र, सट्वाङ, शङ्क और पुस्तक हैं। दाहिने हाथींमें त्रिश्रुक, दर्पण, लक्क, रत्नमयी माछा, अक्कुश तथा धनुष हैं। देवीके दो मुख ऊपरकी ओर हैं, जिनमें एक तो पूरा सफोद है और दूसराआधा सफोद है। उनका पूर्ववर्ती मुख पाण्डुवर्णका है। दक्षिणवर्ती मुख कोभयुक्त जान पड़ता है। पश्चिमवासा मुख काळा है और उत्तरवर्ती मुख हिम, कुन्द एवं चन्द्रमाके समान ब्वेत है। ब्रह्मा उनके चरणतळमें स्थित हैं, भगवान् विष्णु अधनखलमें विराजमान हैं, इद्र हृदयमें, ईश्वर कण्डमें, मदाशिव छळाटमें तथा शिव उनके ऊपरी भागमें स्थित हैं। कुञ्जिकादेवी इसती हुई-सी दिखायी देती हैं। पूजा आदि कर्मोमें कुञ्जिकाका ऐसा ही ध्यान करना चाहिये ॥ ३४-४० ॥

इम प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें कुञ्जिकाकी पूजाका वर्णन भामक एक सी चीवाकीसवाँ अध्याग पूरा हुआ।।१४४।।

# एक सौ पैंतालीसवाँ अध्याय

# मालिनी आदि नाना प्रकारके मन्त्र और उनके षोडा-न्यास

भगवान् महेश्वर कहते हैं—रकन्द ! अब मैं छः
प्रकारके न्यासपूर्वक नाना प्रकारके मन्त्रोंका वर्णन करूँगा ।
ये छहाँ प्रकारके न्यास 'शास्मव,' 'शास्मव त्यास' में वट्पोडश प्रन्थिरूप शब्दराशि प्रथम है, तीन विचाएँ और
उनका प्रहण द्वितीय न्यास है, त्रितस्वात्मक न्यास तीसरा है,
वनमालान्यास चौथा है, यह बारह क्रोकोका है । रक्षपञ्चकका
न्यास पाँचवाँ है और नवाक्षरमन्त्रका न्यास छठा कहा
गया है ॥ १ — ३ ॥

द्याक्तपश्चमें भास्त्रिनी का न्यास प्रथम, 'त्रिविद्याक्ता न्यास

हितीयः 'अघोयहक'का न्याम तृतीयः 'द्रादशाङ्गन्यास' चतुर्यः 'घडक्कन्यास' पञ्चम तथा 'अस्तचिण्डका' नामक शक्तिका न्यास डठा है। श्चीं (कीं), हीं, क्षीं, बीं, क्ष्ंं, कर्—इन छः बीजमन्त्रोंका जो छः प्रकारका न्यास है, यही तीसरा अर्थात् 'यामछ न्यास' है। इन छहोंमेंसे चौथा 'भीं' बीजका न्यास है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है।।४-५॥

न से क्रेकर 'फ' तक जो न्यास बताया जाता है, वह सब मालिनीका ही न्यास है ! 'न' से आरम्भ होनेबाली अथवा नाइ करनेवाली शक्तिका न्यास शिलामें करना नाहिये ! 'भ' मसनी शक्ति नथा 'श' शिरोमाला निवृष्टि शक्तिका स्थान सिरमें है। अतः वहीं उनका न्यास करे । 'ट' शान्तिका प्रतीक है, इसका न्यास भी शिरमें ही होगा । जा बामुण्डाका प्रतीक है। इसका न्यास नेत्रत्रयमें करना बाहिये। 'ख' प्रियदक्किसक्स है, इसका न्यास नेत्रद्वयमें होना चाहिये । गुझशक्तिका प्रतीक है - नी', इसका न्यास नारिकाद्वयमें करे । 'न' नारायणांरूप है, इसका स्थान दोनी कार्नोमें है। 'त' मोहिनीरूप है। इसका स्थान केवछ दाहिने कानमें है। 'ज' प्रशाका प्रतीक है। इसकी खिति वार्षे कानमें बतायी गय है। बज़िणी देवीका स्थान मुखरी है। कः कराली शक्तिका प्रतीक है, इसकी खिति हाहिनी दंड्रा (दाद ) में है। 'स्त्र' कपास्त्रिनीरूप है, 'ब' बार्चे कंबेपर स्थापित होनेके योग्य है। भा शिवाका प्रतीक है, इसका स्यान कपरी दादोंमें है। 'ध' घोरा शक्तिका सूचक है, इसकी स्थिति बायीं दाद्में मानी गयी है। 'ठ' शिला शक्तिका सूचक है, इसका स्थान दाँतोंमें है। 'ई' मायाका प्रतीक है। जिसका स्थान जिह्वाके अन्तर्गत माना गया है। 'अ' नागेश्वरीरूप है। इसका न्यास वाक्-इन्द्रियमें होना चाहिये। (व) शिखिवाहिनीका बोधक है, इसका स्थान कण्ठमें ₹ 11 4--- 20 11

'भ' के साथ भीषणी शक्तिका न्यास दाहिने कथें में करें। 'म' के साथ वायुवेगका न्यास वार्ये कंधेमें करें। 'स' अक्षर और नामा शक्तिका दाहिनी भुजामें तथा 'द' अक्षर एवं विनायका देवीका बार्यों भुजामें न्यास करें। 'प' एवं पूर्णिमाका न्यास दोनो हाथोंमें करें। प्रणवसहित ओंकारा शक्तिका दाहिने हाथकी अँगुल्योंमें तथा 'अं' सहित दर्धानीका बार्ये हाथकी अङ्कुल्योंमें न्यास करें। 'अः' एवं संजीवनी-शक्तिका हाथमें न्यास करें। 'ट' अक्षरसहित कपालिनी शक्तिका खान कपाल है। 'त' सहित दीपनीकी खिति श्रुक्त्यमें है। जयन्तीकी खिति त्रिश्क्षमें है। 'य' सहित साधनी देवीका खान ऋदि ( वृद्धि ) है। ११—१३।।

'श' अक्षरके साथ परमाख्या देवीकी स्थिति बीक्में है। 'इ' अक्षरसहित अम्बिका देवीका न्यास प्राणमें करना चाहिये। 'छ' अक्षरके साथ शरीरा देवीका स्थान दाहिने सानमें है। 'न' सहित पूतनाकी स्थिति बायें सानमें बतायी गयी है। 'अ' सहित आमोटीका सान-दुर्धमें, 'थ' सहित कंग्नोदरीका उदरमें, 'थ' सहित संहारिकाका नामिमें तथा 'भ' सहित महाकाळीका नितम्बमें न्यास करे। 'स' अक्षर-सहित कुमुममाकाका गुढ़ादेशमें, 'भ' महित शुक्रदेविकाका

श्रूकमें, स्तं सहित तारा देवीका दोनों कदओं में तथा ख्रूं सहित हानाशक्तिका दाहिने घुटनेमें न्यास करे। क्षीं सहित कियाशक्तिका वार्षे घुटनेमें, क्षों महित गायत्री देवीका दाहिनी ज्ञूहा (पिण्डली) में, क्ष्णे सहित सावित्रीका वार्षे ज्ञूहामें तथा दि सहित दोहिनीका दाहिने वैदमें स्थास करे। क्षणे सहित केत्कारी का यार्थे पैरमें स्थास करना चाहिये ॥१४ -१७॥

माहिनी-मन्य नौ अक्षरीस युक्त होता है बहित श्रीकण्डका विष्यामें, 'आ' सहित अनन्तका मुलमें, वर्' सहित सूक्षमका दाहिने नेत्रमें, 'ई' सहित त्रिमूर्तिका बायें नेत्रमें, 'उ' सहित अगरीशका दाहिने कानमें तथा (क) सहित अधीशकका बायें कानमें न्यास करें । 'ऋ' सहित भावभृतिका दाहिने नासाग्रमें, 'ऋ' सहित तिथीशका बामनासाप्रमें) 'स्ट्र' सहित स्थाणुका दाहिने गालमें तथा प्तुः सिंहत हरका बार्ये गालमे न्याम करे । 'ए' अक्षरसहित कटीशका नीचेकी दैन्तपङ्किमें, 'ऐ' सहित भूतीशका ऊपरकी दम्तपङ्किम, 'ओ' सहित सधीजातका नीचेके ओष्टमें तथा भी सहित अनुमहीश (या अनुमहेश ) का ऊपरके ओष्टमें न्यास करे । 'अ' सहित क्रका गलेकी वाटीमें, 'अ:' सहित महासेनका जिहासे, 'क' सहित कोधीशका दाहिने कंधेमें तथा 'ख' सहित चण्डीशका बाहुओंमें न्यास करे। 'ग' सहित प्रज्ञान्तकका कुर्परमें, 'घ' सहित शिखीका दाहिने कक्रणमें, 'क' सहित एकपादका दायीं अङ्गलियोमें तथा (च) सहित कुर्मकका बायें कंधेमें न्यास करे ॥ १८ -- २३ ॥

'छ' सहित एकनेत्रका बाहुमें, 'ज' सहित चतुर्मुं लका कूर्य या कोहनीमें, 'ब' सहित राजसका वामकङ्कणमें तथा 'ज' सहित सवंकामदका बार्यी अङ्कुलियों में न्यास करें । 'ट' सहित सांकामदका बार्यी अङ्कुलियों में न्यास करें । 'ट' सहित सांकामदका नितम्बमें, 'ठ' सहित सांकालका दक्षिण ऊब (दाहिनी जाँच) में, 'ड' सहित सांकाल दिलि कुटनेमें तथा 'ढ' सहित अखंजलेश्वरका पिण्डलीमें न्यास करें । 'ध' सहित उमाकान्तका दाहिने पेरकी अङ्कुलियों में, 'त' सहित आधादीका नितम्बमें, 'ध' राहित दण्डीका वाम ऊब (बार्यो जाँच) में तथा 'द' सहित मिदका बार्ये चुटनेमें न्यास करें । 'ध' सहित मीनका बार्यी पिण्डलीमें, 'न' सहित मेक्का बार्ये पेरकी अङ्कुलियों में, 'प' महित लेहितका दाहिनी कुडिमें तथा 'क' सहित शिखीका बार्यी कुडिमें न्यास करें । 'व' सहित शिखीका बार्यी कुडिमें न्यास करें ।

नाभिने, 'म' सहित महाकाळका हृदयमें तथा 'म' सहित बाणीशका त्वचामें न्यास बताया गया है ॥ २४—-२८ ॥

प्र सहित भुजञ्जेशका रक्तमें, प्छ सहित पिनाकीका मांसमें, प्य सहित खन्नीशका अपने आत्मा (शरीर ) में तथा प्रा सहित बकका हड्डीमें न्यास करे। प्य सहित बनेतका मकामें, 'स' सहित स्युका ग्रुक एवं धाद्धनें, 'ह' सहित नकुलीशका प्राणमें तथा का' सहित संवर्तका एक-कोशोंमें न्यास करना चाहिये। क्षीं बीजसे बहशक्तियींका पूजन करके उपासक सन्पूर्ण मनोर्थोंको प्राप्त कर लेता है।। २९-२०।।

इस प्रकार आदि आग्नेब महापुराणमें भाक्तिनी-मन्त्र आदिके न्यासका वर्णन । लामक एक सी पैतालीसवीं अध्यास पूरा हुआ ॥ १४५ ॥

# एक सौ छियालीसवौँ अध्याय

त्रिखण्डी-मन्त्रका वर्णन, पीठस्थानपर पूजनीय शक्तियों तथा आठ अष्टक देवियोंका कथन

भगवान् महेम्बर कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं ब्रह्माः विष्णु तथा महेश्वरसे सम्बन्ध रखनेवाली त्रिंखण्डीका वर्णन करूँगा । १ ॥

'ॐ नमो अगवते रहाव नमः । नमश्रासुण्डे नमश्रा-कालमातृणां सर्वकामार्थसाधनीनामजरामरीणां सर्वजा-प्रतिहतगतीनां स्वरूपपरिवर्तिनीनां सर्वसत्त्ववशीकरणो-त्सादनोन्म्कूनसमस्तकमेप्रवृत्तानां सर्वमातृगुखं इदयं परमसिदं परकमेंच्छेदनं परमसिद्धिकरं मातृणां वचनं सुभस् ।' इस ब्रह्मखण्डपदमें रहमन्त्र-सम्बन्धी एक सी इक्कीस अक्षर हैं ॥ २—३॥

[ अब विष्णु-सण्डपर् यताया जाता है—]

मान्नागुण्डे नहाणि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे कोमारि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे कोमारि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे वैष्णवि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे वाराहि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे इन्हाणि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे इन्हाणि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे इंशानि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । में नमश्रामुण्डे ईशानि अद्योरे अमोचे वरदे विष्णे
साहा । यह यथोचित अक्षरवाले पदांका दूसरा मन्त्रसण्ड
है, जो विष्णुसण्डपद् कहा गया है ॥ ४–५ ॥

[ अव महेश्वरखण्डएद बताया जाता है-]

गमजायुण्डे कथंकेति व्यक्तितिसरे विश्वजिद्वे सरकासि पित्रकनुषे विश्वतदंष्ट्रे कुद्धे, के मांससीनित-सुरासकिये इस इस के तृत्व कृष्ण के विश्वन्तव विश्वन्तव

माबाजैकोक्चकपसहस्रपरिवर्तिनीनामी सम्भ वन्य, पृष्ठ कुट चिरि चिरि हिरि दिरि भिरि भिरि जासनि बासनि झामणि झामणि, ॐ द्रावणि द्रावणि क्षोअणि क्षोअणि मारणि मारणि संजीवनि संजीवणि हेरि हेरि गैरि गैरि बेरि बेरि, ॐ सुरि सुरि ॐ मामो सातृगणाव नमो नमो विच्चे ॥६॥

यह माहेश्वरखण्ड एकतीस पदोंका है। इसमें एक सी एकहत्तर अक्षर हैं। इन तीनों खण्डोंको 'जिखण्डी' कहते हैं। इस जिखण्डी-मन्त्रके आदि और अन्तमें 'हैं बों' तथा पाँच प्रणव जोड़कर उसका जप एवं पूजन करना चाहिये। 'हें घो धीकुक्जिकाये नमः ।'-इस मन्त्रको जिखण्डोंके पदोंकी संधियोंमें जोड़ना चाहिये। अकुलादि जिमध्या, कुलादि जिमध्या, मध्यमादि जिमध्या तथा पाद-जिमध्या-ये चार प्रकारके मन्त्र-पिण्ड हैं। सादे तीन मात्राओंसे युक्त प्रणवको आदिमें लगाकर इनका जप अथवा इनके हारा यजन करना चाहिये। तदनन्तर मैरवके शिखा-मन्त्रका जप एवं पूजन करे-'क हों किलामेरवाय नमः' ।।७-९ई।।

'स्वां स्वीं स्वें'—ये तीन सवीज ज्यक्षर हैं। 'हां हीं हैं'—ये निर्वीज ज्यक्षर हैं। विलोम-क्रमसे 'क्ष' से छेकर 'क' तकके बसीस अक्षरोंकी वर्णमाल 'अकुला' कही गयी है। अनुलोम-क्रमसे गणना होनेपर वह 'सकुला' कही जाती है। शशिनी, भानुनी, पावनी, शिव, गन्धारी, 'ण' पिण्डाश्ची, चपला, गजजिह्निका, 'म' मृष्ठा, भयसारा, मध्यमा, 'क' अजरा, 'य' कुमारी, 'न' कालरात्री, 'द' संकटा, 'ध' कालिका, 'क' शिवा, 'ण' मवचोरा, 'ट' बीमस्ता, 'त' विश्वता, 'ठ' विश्वम्भरा और शंसिनी अथवा 'उ' विश्वम्भरा, 'आ' शंसिनी, 'द' ज्वालामालिनी, कराली, हुर्जया, रङ्की, बामा, ज्येष्टा तथा रीही, 'ख' काली, 'क' कुरुवकाबी, अनुकोमा, 'द' पिष्टिनी, 'आ' वेदिनी, 'द' सपी, 'वे' शान्तिमृति एवं कलाकुला, 'ऋ' खिनी, 'उ' बिल्ता, 'ॡ' कुला, 'ॡ' सुभगा, वेदनादिमी और कराली, 'अं' मध्यमा तथा 'आ' अपेतरया—इन शक्तियोंका बोगपीठपर कमशः पुजन करना चाहिये ॥ १० -१०॥

'स्का स्की स्की महाअंदवाय नमः ।'-यह महामेरवके वूकनका मन्त्र है। (ब्रह्माणी आदि आठ शक्तियों के वाथ वूयक साठ-आठ शक्तियों और हैं, जिन्हें 'अष्टक' कहा गया है। उनका क्रमशः वर्णन किया जाता है।) अञ्चोषाः ब्रह्मकर्णीः राक्षसीः अथणाः क्षयाः पिक्नाक्षीः अक्षया और क्षेमा-ये ब्रह्माणीके अष्टक-इक्सों स्थित होतो हैं। इकाः शिक्षावतीः, नीलाः छहाः, लह्नेश्वरीः, कालसाः, विमाला और माला-यं मादंश्वरी-अष्टकमें स्थित हैं। हुताशनाः विश्वालानीः हुंकारीः, वहवामुलीः, हाहारवाः, कृताः कोषा तथाः कराननः। वाक्षा-ये आठ कीमारीके शरीरते प्रकट हुई हैं। इनका

पूजन करनेपर ये सम्पूर्ण सिक्कियोंको देनेवाली होती हैं। सर्वका, तरका, तारा, ऋग्वेदा, हयानना, सारासारा, स्वयंग्राहा तथा शास्त्रती—ये आठ शक्तियाँ बैष्णवीके कुलमें प्रकट हुई हैं।। १८-२२३।।

तालुजिह्ना, रक्ताक्षी, विद्युजिह्ना, करिह्नणी, मेघनादा, प्रचण्डोग्रा, कालकणी तथा कलिप्रिया—ये वाराहीके कुलमें उत्पन्न हुई हैं। विजयकी इच्लावाले पुरुपको इनकी पूजा करनी चाहिये। चभ्पा, चम्पावती, प्रचम्पा, खिलानना, पिशाची, पिचुवक्त्रा तथा कोलुपा—ये इन्द्राणी शक्तिके कुलमें उत्पन्न हुई हैं। पावनी, याचनी, वामनी, दमनी, विन्दुवेला, बृहस्कुक्षी, विद्युता तथा विश्वक्रपिणी—ये चामुण्डाके कुलमें प्रकट हुई हैं और मण्डलमें प्रजित होनेपर विजय वायनी होती है।। २३—२६५।।

वसिन्द्रा, जयन्तां, दुनया, यमान्तिका, विद्वाली, रेवती, नयः और विजया-यं महालक्ष्मीके कुलमें उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार आट अष्टकॉका वर्णन किया गया ॥ २७ २८ ॥

इस प्रकार बादि आलोग महापुराणमें -आरु अष्टक देवियोंका वर्णन' नामक एक सौ क्रियातीसवाँ अथवाय पूरा हुआ ॥१ ४६॥

## एक सो सैंतालीसवाँ अध्याय

गुद्धाकुन्जिका, नवा त्वरिता तथा दृतियोंके मन्त्र एवं न्यास-पूजन आदिका वर्णन

अवाद्यान् महेश्वर कहते हैं-स्कन्द ! (अव में गुड़ाकुन्जिका, नवा त्वरिता, दूती तथा स्वरिताके गुड़ाड़ एव
तत्वोंका वर्णन करूँगा- ) कि गुड़ाकुन्जिके हुं फद् मम
सर्वोपद्रवान्, वन्त्रसन्त्रतन्त्रकृषंप्रयोगादिकं वेन कृतं करितं इत्ते करित्यति कारविष्यति तान् सर्वान् इन इन दंष्ट्राकराकिनि
हैं हीं हुं गुड़ाकुन्जिकाये स्वाहा हों, के के वो
गुड़ाकुन्जिकाये नमः।' (इत मन्त्रते गुड़ाकुन्जिकावा पूजन
एवं जप करना चाहिये।) 'हीं सर्वजनक्षोभणी जनाकुकर्षिणी के वयां क्यां सर्वजनवर्षकरी जनमोहनी, के क्यों सर्वजनक्षाम्यानि, के व्यां सर्वजनक्षाम्यानि, के व्यां सर्वजनवर्षकरी जनमोहनी, के क्यों सर्वजनक्षाम्यानि, के व्यां सर्वजनवर्षकरी जनमोहनी, के व्यां सर्वजनक्षाम्यानि, के व्यां व्यां व्यां व्यां क्यां व्यां व्यां क्यां व्यां व्या

यह 'नवा त्वरिता' बतायो गयी है । इसे बारधार जामना (जपना ) चाहिये। इसकी पूजा की जाय नी यह विकायदायिनी होती है। 'ही विद्याप नयः ।' इस मन्त्रमे आसनकां पूजा करके देवीको सिंहासन समर्पित करे ! 'दी से हृदयाय नमः !' बोलकर हृदयका स्पर्ध करे ! 'वच्छे चिरसे स्वाहा !' बोलकर सिरका स्पर्ध करे--इस प्रकार यह 'त्वरितामन्त्र'का शिरोन्यास वताया ग्या है। 'सें ही सिकाय वच्छ !' ऐसा कहकर शिखाका स्पर्ध करे ! 'सें कवचाय हुम !' कहकर दोनों भुजाओंका स्पर्ध करे ! 'हैं नेत्रजवाय वौषट् !' कहकर दोनों भुजाओंका तथा खलाटके मध्यभागक। स्पर्ध करे ! 'हीं बचाय करे !' कहकर ताली वजाये ! हींकारी, खेजरी, खण्डा, छेदनी, क्षोभणी, क्रिया, क्षेमकारी, हुंकारी तथा फट्कारी--ये नौ शक्तियाँ हैं !! ५--७३ !!

अब द्तियोंका वर्णन करता हूँ । इन सबका पूर्व आदि दिशाओंमें पूजन करना चाहिये- - 'हीं त्रके बहुतुष्टे च करें हीं केवरे ज्याकिनि त्रक क के उ पड़े सबबिभीयने चच्छे चच्छे केदिन कराकि क के के करहाज़ी हीं को बसे कपिछे ह के हैं के नेजीविन गैति मातः हीं के ने के के बच्चे वरी चे प्रति प्रति चाँरे चूं पर् मदावेताकि सम्मे ।' (यह दूती सम्भ है ॥ ८-९ ॥

भव पुनः स्विताके गुझाक्नों तथा तस्त्रीका वर्णन करता हूँ । 'हीं हूं हः हववाय नमः ।' इसका हृदयमें न्यास करे । 'हीं हः विदसे स्वाहा ।' ऐसा कहकर सिरमें न्यास करे । 'कां उसक व्यक्त विद्याये वयद् ।' कहकर शिलामें, 'इन्ने हं हुं कवकाय हुस् ।' कहकर दोनों भुजाओंमें, 'कों धूं श्री नेवकवाय बीयद् ।' वोसकर नेत्रोंमें तथा ससाटके मध्यभागमें न्यास करे । 'श्री अकाव कर् ।' कहकर दोनों हायींचे ताकी वजाये अथवा 'हूं के बच्छे से हीं श्रें हूं अकाव कर्।' कहकर ताकी वजानी चाहिये ॥ १०—१२॥

यध्यभागमें 'हुं स्वाहा ।' लिखे तथा पूर्व आहि दिशाओं में क्रमशः 'से सदासिये, व हुंसः, से अमीम्मवी, नक्षे साझः, ही माधवः में ब्रह्मा, हुम् आहित्यः, दारुषं सद्भा उत्सेख एवं पूजन करे । ये आठ दिशाओं में पूजनीय देखता बताये गये हैं ॥ १३ ॥

इस त्रकार आदि आस्नेय मृहापुराणमें 'त्वतिता-पूजा आदिकी विधिका वर्णन' नप्पक ००. सी सताकीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ १४०॥

## एक सो अङ्तालीसवाँ अध्याय

### संग्राम-विजयदायक सूर्य-पूजनका वर्णन

भगवान् महेश्वर कहते हैं—स्कन्द ! ( अब मैं समाममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके पूजनकी विधि वताता हूँ।) 'के हे स क्यां सूर्याय संम्रामविजयाय नमः।' - यह मन्त्र है। डां डीं हूं हैं डों डः—ये संग्राममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके छः अङ्ग हैं। अर्थात् इनके द्वारा पडड़न्यास करना चाहिये। यथा—'डां हव्याय नमः। डीं विरसे स्वाहा। हूं विकाय वषट्। हैं कवचाय हुम्। डीं नेत्रवयाय वीषट्। हः शकाय कट्!। १-२॥

के इं सं सकोक्काय स्वाहा ।' —यह पूजाके लियं मन्त्र है। 'स्कूं इं हूं के हों केम्'—ये छः अक्रन्यासके बीज-मन्त्र हैं। पीठत्थानमें प्रभूत, विसल, सार, आराध्य एवं परम सुखका पूजन करे। पीठके पायों तथा बीचकी चार दिशाओं में कमशः धर्म, हान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अक्रान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य—इन आठोंकी पूजा करे। तदनन्तर अनग्तासन, सिंहासन एव पद्मासनकी पूजा करें। इसके बाद कमछकी कर्णिका एवं केसरोंकी, वहीं सूर्यमण्डल, बोममण्डल तथा अग्निमण्डलकी पूजा करे। फिर दीता, सूक्मा, बया, भड़ा, विभूति, विमला, अमोषा, विणुता तथा नवीं सर्वतोगुली— इन नौ शक्तियोंका पूजन करे। ३—६॥

तत्यकात् सन्तः रज और तमकाः प्रकृति और पुरुषकाः आस्माः अन्तरास्मा और परमात्माका पूजन करे । ये बभी अनुस्वारयुक्त आदि अक्षरमे युक्त होकर अन्तमें 'नमः' के साथ चतुर्थन्त होनेपर पूजाके मन्त्र हो जाते हैं । यथा--- 'सं अस्वाय नमः । अं अन्तरारमने नमः ।' इत्यादि । इसी तरह उषाः प्रभाः सच्याः सायाः मायाः नकाः विन्दुः विष्णु तथा आठ द्वारपाळाँकी पूजा करे । इसके बाद गन्ध आदिसे सूर्यः चण्ड और प्रखण्डका पूजन करे । इस प्रकार पूजा तथा अपः होम आदि करनेसे युद्ध आदिमें विजय प्राप्त होती है ॥ ७-९ ॥

इस प्रकार भावि आक्नेय महापुराणमें व्संप्राम-विजयदायक सूर्यदेवकी पूजाका वर्णला नामक एक सी अक्ताकीसवाँ अध्यास पूरा हुआ।। १४८।।

### एक सौ उनचासवाँ अध्याय होमके प्रकार-मेद एवं विविध फलोंका कथन

भगवान् महेश्वरने कहा-देवि ! होमधे धुवमें विजय, राज्यप्राप्ति और विप्नोंका विनाध होता है। पहके कृष्णुमत' करके देहछुद्धि करें। तहनन्तर सी प्राणायाम करके धारीरका शोधन करे । किर अखके भीतर गायत्री-जप करके खोळह बार प्राणायाम करे । पूर्वाह्मकालमें अग्निमें आहुति समर्पित करे । मिस्नाहारा प्राप्त यवनिर्मित भोस्यपहार्थः फळ, मूळ, कुम्ब, सब्बू और घृतका आहार यशकालमें विदित है ॥ १--३ ॥

पार्वति ! रूक्ष-होमकी समाप्ति-पर्यन्त एक समय मोजन करे । सन्त-होमकी पूर्णाहुतिके पश्चात् गौ, यस एवं सुवर्णकी इक्षिणा दे । सभी प्रकारके उत्पातींके प्रकट होनेपर पाँच या इस ऋत्यिजोंते पूर्वोक्त यह करावे । इस छोकमें ऐसा कोई उत्पात नहीं है, जो इससे शान्त न हो जाय। इससे बढ्कर परम मङ्गलकारक कोई बस्तु नहीं है। जो नरेश पूर्वोक्त विधिते ऋत्विजोंद्वारा कोटि-होम कराता है। युद्धमें उसके सम्मुल शतु कभी नहीं उद्दर सकते हैं। मूचकोपद्रवः अनाषुष्ठिः अतिष्टृष्टि, उसके राज्यमें टिब्डीदल, गुकोपद्रव एवं भूत राक्षस तथा युद्धमें समस्त दानु द्यान्त हो जाते हैं। कोटि-होममें बीस, सी अथवा सहस ब्राझणोका वरण करे। इससे यजमान इच्छानुकूछ धन-वैभवकी प्राप्ति करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा बैस्य इस कोटिहोमात्मक यज्ञका अनुष्ठान करता है। प्र वह जिस पदार्थकी इच्छा करता है। उसको प्राप्त करता है। वह सदारीर स्वर्गलोकको जाता है।। ४-९३॥

गायत्री-मन्त्रः ब्रह्-सम्बन्धी सन्त्रः, कृष्माण्ड-मन्त्रः, जात्त्रेदा-अग्नि-सम्बन्धी अथवा ऐन्द्रः, वारुणः, बायव्यः, याम्यः, आग्नेयः, वैष्णवः, शास्तः, श्रेव एवं सूर्यदेवता-सम्बन्धी मन्त्रोंसे होम-पूजन आदिका विधान है। अयुत-होमसे अस्य सिद्धि होती है। लक्ष्य-होम सम्पूर्णं हुःखांको हूर करनेवाला है। कोटि-होम समस्त कलेशोंका नाश करनेवाला और सम्पूर्णं पदार्थोंको प्रदान करनेवाला है। यवः, धान्यः, तिलः, दुग्धः, घृतः, कुतः, प्रसातिका (कोटे दानेका चावलः)ः कमलः, खलः वेल और आग्नपत्र होमके योग्य माने गये हैं। कोटि-होममें आठ हाथ और लक्ष्य होममें चार हाथ गहरा कुण्ड यनावं। अयुत-होमः, लक्ष-होम और कोटि होममें घृतका हवन करना चाहिये॥ १०॥

इस प्रकार आदि आक्नेय महापुराणमें 'युद्धजयार्णवर्षः अन्तर्गत अयुत-कक्ष-कोटिहोम' नामक पक सी उनचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥

# एक सौ पचासवाँ अध्याय

### मन्त्रन्तरोका वर्णन

अस्मित्व कहते हैं—अव में मन्वन्तरींका वर्णन करूँगा। उचने प्रथम स्वायम्भुव मनु हुए हैं। उनके आम्नीश्र आदि पुत्र ये। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें यम नामक देवता की आदि स्तर्णि तथा शतकतु इन्द्र थे। दूतरे मन्वन्तरका नाम था—स्वारोचित्र; उसमें पारावत और तुवित नामधारी देवता थे। स्वारोचित्र मनुके चैत्र और किम्पुक्त आदि पुत्र थे। उस समय विपश्चित् नामक इन्द्र तथा उर्वस्वन्त आदि द्वित्र (सप्तर्षि) थे। तीसरे मनुका नाम उत्तम हुआ; उनके पुत्र अत्र आदि थे। उनके समयमें मुशान्ति नामक इन्द्र, सुधामा आदि देवता तथा वसिष्ठके पुत्र सप्तर्षि थे। चीथे मनु तामस नामसे विख्यात हुए; उस समय स्वरूप आदि देवता, शिखरी इन्द्र, क्योतिहोंम आदि आस्पा (सप्तर्षि) थे तथा उनके ख्याति आदि नौ पुत्र हुए।। १-५।।

रैवत नामक पाँचवें मन्यन्तरमें वितय इन्द्रः अमिताम देवता, हिरण्यरोमा आदि मुनि तथा व्यवसम्य आदि पुत्र ये। इंडे चासुप मन्वन्तरमें मनोजव नामक इन्द्र और स्वाति आदि देवता थे। सुमेधा आदि महर्षि और पुष आदि मनु-पुत्र ये। तत्यश्चात् सातवें मन्वन्तरमें सूर्यपुत्र आदि मनु-पुत्र ये। तत्यश्चात् सातवें मन्वन्तरमें सूर्यपुत्र आदि देवता; पुरन्दर नामक इन्द्र; वसिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदिन, गीतम, विश्वामित्र तथा मरद्वाज सत्तार्थे हैं। यह वर्तमान मन्वन्तरका वर्णन है। वैवस्वत मनुके इश्वाकु आहि पुत्र ये। इन सभी मन्वन्तरोंमें भगवान् श्रीहरिके अंशावतार हुए हैं। स्वायम्भुव मन्वन्तरोंमें भगवान् धानस' के नामसे प्रकट हुए ये। तदनन्तर रोष छः मन्वन्तरोंमें कमशः अजित, सत्य, इति देववर, वैकुण्ठ और वामन रूपमें श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ। छायाके गर्भसे उत्पन्न सूर्यनन्दन सावर्षि आठवें मनु होंगे॥ ६—११॥

वे अपने पूर्वज ( ब्लेड झाता ) आब्देवके समान वर्ण-बाके हैं, इसकिये 'सावर्णि' नामसे विस्तात होंगे । उनके समयमें सुतपा आदि देवता, परम तेकस्वी अश्वस्थामा आदि

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



भागानु बद

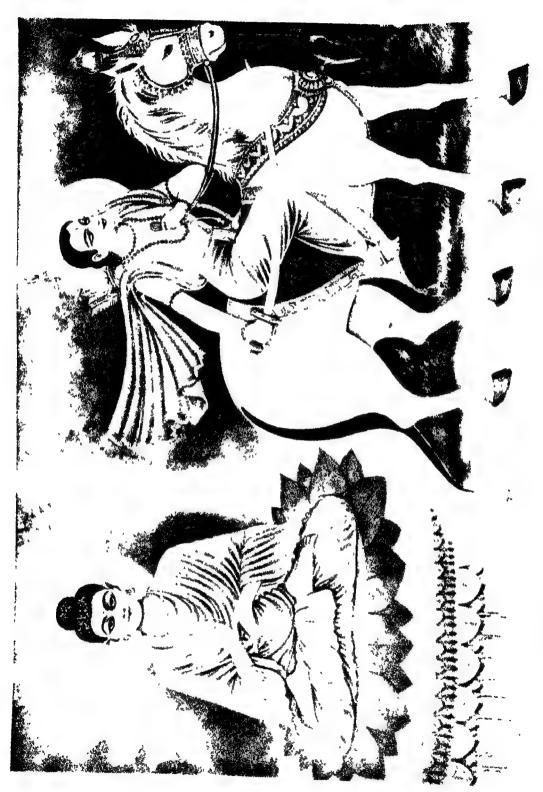

- 1/2 Inland

समर्पि, ब्रस्टि इन्द्र और बिरन आदि मनुपुत्र हॉर्गे। नवें मनुका नाम दक्षसावर्णि होगा। उस समय पार आदि देखता हॉगे। उन देवताओं के इन्द्रकी 'अद्भुत' संज्ञा होगी। उनके समयमें सबन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे और 'धृतकेतु' आदि मनुपुत्र। तत्पश्चात् दसवें मनु ब्रह्मसावर्णिके नामसे प्रसिद्ध होंगे। उस समय सुख आदि देवगण, शान्ति इन्द्रः हविष्य आदि सुनि तथा सुक्षेत्र आदि मनुपुत्र होंगे॥ १२–१५॥

तदनन्तर धर्मसावर्णि नामक ग्यारहवें मनुका अधिकार होगा। उस समय विहक्क आदि देवता, गण इन्द्र, निश्चर आदि मनुपुत्र होंगे। इसके बाद बारहवें मनु कद्रसावर्णिके नामसे विख्यात होंगे। उनके समयमें अप्रतधामा नामक इन्द्र और हरित आदि देवता होंगे। तपस्य आदि सतर्षि और देववान् आदि मनुपुत्र होंगे। तरहवें मनुका नाम होगा रौच्य। उस समय सूत्रामणि आदि देवता तथा दिवस्पति इन्द्र होंगे, जो दानव-देत्य आदिका मर्दन करनेवाले होंगे। रौच्य मन्वन्तरमें निमोंह आदि सतर्षि तथा चित्रसेन आदि मनु-पुत्र होंगे। चौदहवें मनु भौत्यके नामसे प्रसिद्ध होंगे। उनके समयमें सुचि इन्द्र, चाक्षुप आदि देवता तथा अग्निवाहु आदि सतर्षि होंगे। चौदहवें मनुके पुत्र ऊरु आदिके नामसे विख्यात होंगे। चौदहवें मनुके पुत्र ऊरु आदिके नामसे विख्यात होंगे। १६—२०३॥

सप्तर्षि द्विजगण भूमण्डलपर वेदोंका प्रचार करते हैं।

देवनण यश-भागके भोका होते हैं तथा मनु-पुत्र इस प्रथ्योका पालन करते हैं। अझन् ! बझाके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। मनु, देवता तथा इन्द्र आदि भी उतनी ही बार होते हैं। प्रत्येक द्वापरके अन्तमें व्यासक्त धारी श्रीहरि वेदका विभाग करते हैं। आदि वेद एक ही था, जिसमें चार चरण और एक छाल श्रु चाएँ थीं। पहले एक ही यजुर्वेद था, उसे सुनिवर व्यासजीने चार भागोंमें विभक्त कर दिया । उन्होंने अध्वर्युका काम यजुर्मागते, होताका कार्य श्रु ग्वेदकी श्रु चाओंसे, उद्गाताका कर्म साम-मन्त्रोंसे तथा ब्रह्माका कार्य अथवर्थवेदके मन्त्रोंसे होना निश्चित किया। व्यासके प्रथम शिष्य पैछ थे, जो श्रु ग्वेदके पारंगत पण्डित हुए।। २१-२५।।

इन्द्रने प्रमित और वाष्क्रस्को संहिता प्रदान की। वाष्क्रस्को भी बोध्य आदिको चार भागोंमें विभक्त अपनी संहिता ही। व्यास्त्रीके शिष्य परम बुद्धिमान् वैद्याग्याग्यनने युव्वेदरूप वृक्षकी सत्ताईत शाखाएँ निर्माण कीं। काष्य और वाज्यसेय आदि शाखाओंको याश्वस्क्य आदिने सम्मादित किया है। व्यास-शिष्य जैमिनिने सामवेदरूपी वृक्षकी शाखाएँ वनायीं। फिर सुमन्तु और सुकर्माने एक-एक संहिता रची। सुकर्माने अपने गुक्से एक हजार संहिताओंको अहण किया। व्यास-शिष्य सुमन्तुने अथवंवेदकी भी एक शाखा बनायी तथा उन्होंने पैप्पल आदि अपने सहस्रों शिष्योंको उसका अध्ययन कराया। मगवान् व्यासदेवजीकी कृपासे सतने पुराण-संहिताका विस्तार किया॥ २६-३१॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'मन्बन्तरोंका वर्णन' नामक एक सी पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५० ॥

# एक सौ इक्यावनवाँ अध्याय

### वर्ण और आश्रमके सामान्य-घर्म, वर्णों तथा विलोमज जातियोंके विशेष धर्म

अग्नियेष कहते हैं—मनु आदि राजर्षि जिन धर्मोंका अनुष्ठान करके भोग और मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनका वरुण देवताने पुष्करको उपदेश किया या और पुष्करने श्रीपरशुरामजीसे उनका वर्णन किया या ॥ १॥

पुष्करने कहा—परशुरामजी ! मैं वर्ण, आश्रम तथा इनसे भिन्न भर्मोंका आपसे वर्णन करूँगा । वे धर्म सब कामनाओंको देनेवाले हैं । मनु आदि धर्मोत्माओंने भी उनका उपदेश किया है तथा वे भगवान् वासुदेव आदिको संतोष प्रदान करनेवाले हैं । भूगुश्रेष्ठ ! अहिंसा, सत्य-माचण, दयाः सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुग्रहः तीयोंका अनुसरणः दानः व्रह्मचर्यः मत्यरताका अभावः देवताः गुरु और ब्राह्मणोकी सेवाः सय धर्मोका अवणः पितरीका पूजनः मनुष्योंके स्वामी श्रीमगवान्में सदा भक्ति रखनाः उत्तम शास्त्रोंका अवलोकन करनाः क्रूरताका अभावः सहनशीलता तथा आस्तिकता (ईश्वर और परलोकपर विश्वास रखना )—ये वर्ण और आश्रम दोनोंके लिये स्वामान्य धर्मः वताये गये हैं। जो इसके विपरीत है, वहा 'अधर्मः है । यह करना और करानाः दान देनाः वेद पदानेका कार्य करनाः उत्तम प्रतिग्रह

हैना तथा खाष्याय करना—ये ब्राह्मणके कर्म हैं। दान देना, वेदोंका अध्ययन करना और विधिपूर्वक यशानुष्ठान करना—ये क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य कर्म हैं। प्रजाका पाछन करना और दुर्धोंको दण्ड देना—ये क्षत्रियके विशेष कर्म हैं। खेती, गोरक्षा और व्यापार—ये वैश्यके विशेष कर्म बताये गये हैं।ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन द्विजोंकी सेवा तथा सब प्रकारकी शिल्प-रचना—ये शुद्रके कर्म हैं॥ २-९॥

मीक्की-बन्धन (यक्केपवीत-संस्कार) होनेसे ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्य-बालकका द्वितीय जन्म होता है; इसलिये वे 'द्विज' कहलाते हैं । यदि अनुलोम-क्रमसे वर्णोंकी उत्पत्ति हो तो माताके समान बालककी जाति मानी गयी है।। १०॥

विलोम-क्रमसे अर्थात् श्रूद्रके वीर्यसे उत्पन्न हुआ माझणीका पुत्र 'चाण्डाल' कहलाता है, क्षत्रियके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला ब्राझणीका पुत्र 'स्त' कहा गया है और वैश्यके वीर्यसे उत्पन्न होनेपर उसकी 'वैदेहक' संशा होती है। क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके पेटसे श्रूद्रके द्वारा उत्पन्न हुआ विलोमज पुत्र 'पुक्कस' कहलाता है। वैश्य और श्रूद्रके वीर्यसे उत्पन्न होनेपर क्षत्रियाके पुत्रकी क्रमशः 'मागध' और 'अयोगव' संशा होती है। वैश्य जातिकी स्त्रीके गर्मसे

शूद्र दवं विलोमज जातियोंद्वारा उत्पन्न विलोमज संतानोंके हजारों मेद हैं । इन सबका परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध समान जातिवालोंके साथ ही होना चाहिये; अपनेसे ऊँची और नीची जातिके लोगोंके साथ नहीं ॥ ११–१३ ॥

वधके योग्य प्राणियोंका वध करना—यह चाण्डालका कर्म बताया गया है। ख्रियोंके उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंके निर्माण- से जीविका चलाना तथा ख्रियोंकी रक्षा करना —यह 'वैदेहक' का कार्य है। स्तांका कार्य है— धोड़ोंका सारिययना, पुक्कस' व्याध-इत्तिने रहते हैं तथा 'मागध'का कार्य है— स्तुति करना, प्रशंसाके गीत गाना। 'अयोगव'का कर्म है— स्कुति करना और शिव्यक्त कार्य हैं उतारे हुए वस्त्रको धारण करना चाहिये। चाण्डालको दूसरे वर्णके लोगोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। चाण्डालको दूसरे वर्णके लोगोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। बाह्यणों तथा गीओंकी रक्षाके लिये प्राण त्यागना अथवा क्रियों एवं बालकोंकी रक्षाके लिये देह-त्यांग करना वर्ण-याह्य चाण्डाल आहि जातियोंकी सिद्धिका ( उनकी आध्यात्मिक उन्नति ) का कारण माना गया है। वर्णसंकर व्यक्तियोंकी जाति उनके पिता-माता तथा जातिमिद्ध कर्मोंसे जाननी चाहिये। ।१४-१८।।

इस प्रकार अदि आक्नेय महापुराणमें वर्णान्तर-धर्मोका वर्णन नामक एक सौ इक्यावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१५१॥

## एक सौ बावनवाँ अध्याय

### गृहस्वकी जीविका

पुष्कर कहते हैं—गरशरामजी ! ब्राझण अपने शास्त्रोक्त कर्मसे ही जीविका चलावेः क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्धके धर्मसे जीवन-निर्वाह न करे । आपित्तकालमें क्षत्रिय और वैश्यकी दृत्ति ग्रहण कर लें। किंतु शुद्ध-दृत्तिसे कभी गुजारा न करे । द्विज खेती, व्यापार, गोपालन तथा कुसीद (सुद लेना)— इन दृत्तियोंका अनुष्ठान करें। परंतु वह गोरस, गुड़, नमक, लाक्षा और मांस न वेचे । किसान लोग धरतीको कोड़ने-जोतनेके द्वारा जो कीड़ और चींटी आदिकी इत्या कर

डालते हैं और सोहनीके द्वारा जो पीधोंको नष्ट कर डालते हैं। उससे यश और देवपूजा करके मुक्त होते हैं॥ १–३॥

आठ बैलोंका इल धर्मानुक्ल माना गया है। जीविका चलानेवालोंका इल छः बैलोंका। निर्देश इत्यारोंका इल चार बैलोंका तथा धर्मका नाश करनेवाले मनुष्योंका इल दो बैलोंका माना गया है। ब्राइग्ण ऋत और अर्मृतने अथवा मृत और प्रमृतिने या सत्यान्त इत्तिने जीविका चलावे। श्वान-वृत्तिने कभी जीवन-निर्वाह न करे॥ ४-५॥

इस प्रकार आदि आक्नेय महापुराणमें व्यहस्य-जीविकाका वर्णन' नामक एक सौ बावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥

१. खेत कट जानेपर बाल बीनवा भक्ष्या अनाजके एक-एक दानेको जुन-चुनकर छाना और उसीसे जीविका चलाना श्वातः कहिलाता है। २. विना माँगे जो कुछ मिछ जाय, वह श्वमूतः है। ३. माँगी हुई मीखको श्वतः कहते हैं। ४. खेपीका नाम ध्रमृतः है। ५. ब्यापारको स्तरयानृतः कहते हैं। ६. नीकरीका नाम श्वमृतः है। ५. ब्यापारको स्तरयानृतः कहते हैं। ६. नीकरीका नाम श्वमृत-वृत्तिः है।

# एक सो तिरपनवाँ अध्याय

### संस्कारोंका वर्णन और मक्कवारीके धर्म

पुष्कर कहते हैं-परशुरामजी ! अब मैं आश्रमी पुरुषोंके भर्मका वर्णन करूँगा; सुनो । यह भोग और मोध प्रदान करनेवाला है। क्षियोंके ऋतुधर्मकी सोलह रात्रियाँ होती हैं, उनमें पहलेकी तीन रातें निन्दित हैं। शेष रातोंमें जो युग्न अर्थात चौथी, छठी, आठवाँ और दसवाँ आदि रात्रियाँ हैं, उनमें ही पुत्रकी इच्छा रखनेबाला पुरुष स्त्री-समागम करे । यह भार्माधान-संस्कार' कहलाता है । भार्म' रह गया---इस बातका स्पष्टरूपसे ज्ञान हो जानेपर गर्भस्थ शिशुके हिलने-इलनेसे पहले ही 'पुंसबन-संस्कार' होता है । तत्पश्चात छठे या आठवें मार्चमें 'सीमन्तोन्नयन' किया जाता है। उस दिन पुँक्षिक नामवाले नक्षत्रका होना राभ है। बालकका जन्म होनेपर नाल काटनेके पहले ही विद्वान प्रक्षीको उसका 'जातकर्म-संस्कार' करना चाहिये। सतक निवत होनेपर 'नामकरण-संस्कार'का विधान है। ब्राह्मणके नामके अन्तमें 'दार्मा' और क्षत्रियके नामके अन्तमें वर्मा' होना चाहिये । वैश्य और शुद्रके नामींके अन्तमे क्रमशः भारा और धारा पदका होना उत्तम माना गया है। उक्त संस्कारके समय पत्नी स्वामीकी गोदमें पुत्रको दे और कहे--- (यह आपका पुत्र है) ॥ १-५॥

फिर कुलाचारके अनुरूप 'चूडाकरण' करे । ब्राह्मण-बालकका 'उपनयन-संस्कार' गर्म अथवा जन्मसे आठवें वर्षमें होना चाहिये। गर्मसे ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय-बालकका तथा गर्मसे बारहवें वर्षमें वैदय-बालकका उपनयन करना चाहिये। ब्राह्मण-बालकका उपनयन सोलहवें, क्षत्रिय-बालकका बाईसवें ओर वैदय-बालकका चौबीसवें वर्षसे आगे नहीं जाना चाहिये। तोनों वर्णोंके लिये कमशः मूँज, प्रत्यक्षा तथा बस्कलकी मेखला बतायी गयी है। इसी प्रकार तीनों वर्णोंके ब्रह्मचारियोंके लिये कमशः मूग, ब्याम तथा बकरेके चर्म ओर पलाश, पीपल तथा बेलके दण्ड धारण करने योग्य बताये गये हैं। ब्राह्मणका दण्ड उसके केशतक, क्षत्रियका ल्लाटतक और वेदयका मुखतक लंबा होना चाहिये। इस प्रकार कमशः दण्डोंकी लंबाई बतायी गयी है। ये दण्ड टेट्रे-मेट्रेन हों। इनके छिलके मीजूद हों सथा ये आगमें जलाये न गये हों॥ ६—९॥

उक्त तीनों वर्गोंके लिये वस्त्र और यहोपवीत क्रमशः कपास ( वर्द ), रेशम तथा जनके होने चाहिये । ब्राह्मण ब्रह्मचारी भिक्षा माँगते समय वाक्यके आदिमें 'भवत्' शब्दका प्रयोग, करे। [ जैसे माताके पास जाकर कहे— 'भवति क्रिक्षां मे देहि मातः।' पूज्य माताजी! मुझे भिक्षा दें। ] इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मचारी वाक्यके मध्यमें तथा वैत्रय ब्रह्मचारी वाक्यके अन्तमें 'भवतः' शब्दका प्रयोग करे। [ यथा—क्षत्रिय—भिक्षां भवति मे देहि। वैदय—भिक्षां मे देहि भवति। ] पहले वहीं भिक्षा माँगे, जहाँ भिक्षा अवदय प्राप्त होनेकी सम्भावना हो। क्षियोंके अन्य सभी संस्कार विना मन्त्रके होने चाहिये; केवल विवाह-संस्कार ही मन्त्रोचारणपूर्वक होता है। गुरुको चाहिये कि वह शिष्यका उपनयन ( यशोपवीत ) संस्कार करके पहले शौचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा संक्योपासनाकी शिक्षा दे॥ १०—१२॥

जो पूर्वकी ओर मुँह फरके भोजन करता है, वह आयुष्य भोगता है, दक्षिणकी ओर मुँह करके खानेवाला यशका, पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करनेवाला स्थ्मी (धन) का तथा उत्तरकी ओर मँड करके अन प्रहण करनेवाला पुरुष सत्यका उपभोग करता है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र करे । अपवित्र बस्तका होम निषिद्ध है । होमके समय हाथकी अञ्चलियोंको परस्पर सटाये रहे । मधुः मांसः मनुष्योंके साथ विवादः गाना और नाचना आदि छोड दे। हिंसा, परायी निन्दा तथा विशेषतः अश्लीख-चर्चा (गाली-गलौज आदि ) का स्याग करे । दण्ड आदि धारण किये रहे । यदि वह टूट जाय तो जलमें उसका विसर्जन कर दे और नवीन दण्ड भारण करे । वेदोंका अध्ययन पूरा करके गुरुको दक्षिणा देनेके पश्चात् व्रतान्त-स्नान करेः अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जीवनभर गुरुकुलमें ही निवास करता रहे ॥ १३-१६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'ब्रह्मचर्याक्रम-वर्णन' नामक एक सौ तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६ ॥

### एक सो चीवनवाँ अध्याय विवाहविषयक वार्ते

पुष्कर कहते हैं—परशुरामजी ! ब्राह्मण अपनी कामनाके अनुसार चारों वर्णोंकी कन्याओंसे विवाह कर सकता है, क्षत्रिय तीनसे, वैश्य दोसे तथा शुद्र एक ही स्त्रीसे विवाहका अधिकारी है। जो अपने संमान वर्णकी न हो, ऐसी स्त्रीके साथ किसी भी धार्मिक कृत्यका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये। अपने समान वर्णकी कन्याओंसे विवाह करते समय पतिको उनका हाथ पफड्ना चाहिये। यदि क्षत्रिय-कन्याका विवाह ब्राह्मणसे होता हो तो वह ब्राह्मणके हाथमें हाथ न देकर उसके द्वारा पकड़े हुए बाणका अग्रभाग अपने हाथसे पकड़े। इसी प्रकार वैश्य-कन्या यदि ब्राह्मण अथवा क्षत्रियसे व्याही जाती हो तो वह वरके हाथमें रखा हुआ चाबुक पकड़े और शुद्र-कन्या वस्त्रका छोर ग्रहण करे। एक ही बार कन्याका दान देना चाहिये। जो उसका अपहरण करता है, वह चोरके समान दण्ड पानेका अधिकारों है।। १—२।।

जो संतान बेचनेमें आसक्त हो जाता है, उसका पापसे कभी उद्धार नहीं होता । कन्यादान, राचीयोग ( राचीकी पूजा), बिवाह और जनुर्थों कर्म—हन चार कर्मों का नाम पीवपाह? है। [मनोनीत ]पितके छापता होने, मरने तथा संन्यासी, नपुंसक और पितत होनेपर—हन पाँच प्रकारकी आपित्यों के समय [ बाग्दत्ता ] क्षियों के छिये दूसरा पित करनेका विभान है। पितके मरनेपर देवरको कन्या देनी चाहिये। वह न हो तो किसी दूसरेको हच्छानुसार देनी चाहिये। वर अथवा कन्याका वरण करनेके छिये तीनों पूर्वा, कृत्तिका, स्वाती, तीनों उत्तरा और रोहिणी—ये नक्षत्र सदा श्रम माने गये हैं। ४-७॥

परशुराम ! अपने समान गोत्र तथा समान प्रवरमें उत्पन्न हुई कन्याका वरण न करे । पितासे उत्पक्ती सात पीढ़ियोंके साथ तथा मातासे पाँच पीढ़ियोंके बादकी ही परम्परामें उसका जन्म होना चाहिये। उत्तम कुछ तथा अच्छे स्वभावके सदाचारी वरको घरपर बुछाकर उसे कन्याका दाम देना 'बाझविवाह' कहलाता है। उससे उत्पन्न हुआ बाछक उक्त कन्यादानजनित पुण्यके प्रभावसे अपने पूर्वजींका

सदाके लिये उद्घार कर देता है। बरसे एक गाय और एक बैल लेकर जो कन्यादान किया जाता है, उसे 'आर्ष-विवाह' कहते हैं। जब किसीके माँगनेपर उसे कन्या दी जाती है तो वह 'प्राजापरय-विवाह' कहलाता है; इससे धर्मकी सिद्धि होती है। कीमत लेकर कन्या देना 'आसुर-विवाह' है; यह नीन्त्र अणीका कृत्य है। वर और कन्या जब स्वेच्छाणूर्वक एक-बूसरेको स्वीकार करते हैं तो उसे 'गान्धर्य-विवाह' कहते हैं। युद्धके द्वारा कन्याके हर लेनेसे 'राक्षस-विवाह' कहलाता है तथा कन्याको धोखा देकर उड़ा लेना 'पैशान्व-विवाह' माना गया है।। ८-११।।

विवाहके दिन कुम्हारकी मिट्टीसे राचीकी प्रतिमा बनाये और जलाशयके तटपर उसकी गांज-बाजेके साथ पूजा कराकर कन्याको घर ले जाना चाहिये। आषाढ़से कार्तिक-तक, जब भगवान् विष्णु श्यन करते हों, विवाह नहीं करना चाहिये। पीप और चैत्रमासमें भी विवाह निषिद्ध है। मङ्गलके दिन तथा रिका एवं भद्रा तिथियोंमें भी विवाह मना है। जब बृहस्पति और गुक्र अस्त हों, चन्द्रमापर ग्रहण लगनेवाला हो, लग-स्थानमें सूर्य, शनिश्चर तथा मङ्गल हो और व्यतीपात दोष आ पड़ा हो तो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिये। मृगशिरा, मघा, स्वाती, इस्त, रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, अनुराधा तथा रेवती—ये विवाहके नक्षत्र हैं॥ १२-१५॥

पुरुषवाची लग्न तथा उसका नवमांश ग्रुप्प होता है। लग्नसे तीसरे छठे, दसवें, ग्यारहवें तथा आठवें स्थानमें सूर्य, शनैश्वर और बुध हों तो ग्रुप्प है। आठवें स्थानमें मक्कलका होना अग्रुप्प है। शेष ग्रह सातवें, बारहवें तथा आठवें घरमें हो तो ग्रुप्पकारक होते हैं। इनमें भी छठे स्थानका ग्रुष्प उत्तम नहीं होता। चतुर्थी-कर्म भी वैवाहिक नक्षत्रमें ही करना चाहिये। उसमें लग्न तथा चौथे आदि स्थानोंमें ग्रह न रहें तो उत्तम है। पर्वका दिन छोड़कर अन्य समयमें ही स्थी-समागम करे। इससे सती (या शची) देवोके आशीर्वादसे सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है। १६-१९॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें विवाहमेद-कथन' नामक एक सी जीवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५४ ॥

# एक सौ पचपनवाँ अध्याय

पुष्कर कहते हैं—परग्रुरामजी ! प्रतिदिन प्रातःकाल माझमुहूर्तमें उठकर श्रीविष्णु आदि देवताओंका स्मरण करे । दिनमें उत्तरकी ओर मुख करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये, रातमें दक्षिणाभिमुख होकर करना उचित है और दोनों संध्याओंमें दिनकी ही भाँति उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये । मार्ग आदिपर, जल्में तथा गलीमें भी कभी मलादिका त्याग न करे । सदा तिनकोंसे पृथ्वीको ढककर उसके ऊपर मल-त्याग करे । मिहीसे हाथ-पैर आदिको भलीमाँति ग्रुद्धि करके, कुछा करनेके पश्चात, दन्तभावन करे । नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाङ्ग, मलकर्षण तथा क्रिया-स्नान—ये छः प्रकारके स्नान बताये गये हैं । जो स्नान नहीं करता, उसके सब कर्म निष्फल होते हैं; इसल्ये प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिये ॥ १-४ ॥

कुएँस निकाले हुए जलकी अपेक्षा भूमिपर स्थित जल पवित्र होता है। उससे पवित्र झरनेका जल, उससे भी पवित्र सरोवरका जल तथा उससे भी पवित्र नदीका जल बताया जाता है। तीर्थका जल उससे भी पवित्र होता है और गङ्गाका जल तो सबसे पवित्र माना गया है। पहले जलाशयमें गोता लगाकर शरीरका मैल भो डाले। फिर आचमन करके जलसे मार्जन करे। 'हिरण्यवर्णा:०' आदि तीन ऋचाएँ, 'शं नो देवीरभिष्टये॰' (यजु० ३६ । १२ ) यह मन्त्र, 'आपो हि द्या ॰' ( यजु० ३६ । १४--१६ ) आदि तीन ऋ न्वाएँ तथा 'इदमापः •' (यजु • ६ । १७ ) यह मनत्र---इन सबसे मार्जन किया जाता है। तत्पश्चात् जलाशयमें हुबकी छगाकर जलके भीतर ही जर करे । उसमें अधमर्पण स्क अथवा 'द्वपदादिव •' (यजु० २० । २०) मन्त्र, या 'युआते मनः ' ( यजु % ५ । १४ ) आदि सूक्त अथवा 'सहस्रविषीं •' ( यजु • अ • ३१ ) आदि पुरुष-सूक्तका जप करना चाहिये। विशेषतः गायत्रीका जप करना उचित है। अधमर्पणस्कमें भाववृत्त देवता और अधमर्पण ऋषि हैं। उसका छन्द अनुष्टुप् है। उसके द्वारा भाववृत्त ( भक्ति-पूर्वक वरण किये हुए ) श्रीहरिका सारण होता है। तदनन्तर वस्त बदलकर भीगी धोती निचोइनेके पहले ही देवता और पितरोंका तर्पण करे ॥ ५--११ ॥

फिर पुरुषस्क (यजु॰, अ॰ ३१) के द्वारा अलाक्कि है ।
उसके बाद अग्निहोत्र करे। तत्यश्चात् अपनी शक्तिके अनुसार
दान देकर योग-क्षेमकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी शरण आय ।
आसनः शय्याः सवारीः क्षीः संतान और कमण्डलु ये
बस्तुएँ अपनी ही हों। तमी अपने लिये शुद्ध मानी गयी हैं।
दूसरोंकी उपर्श्वक बस्तुएँ अपने लिये शुद्ध नहीं होतीं। राह्
चलते समय यदि 'सामनेसे कोई ऐसा पुरुष आ जायः जो
भारते लदा हुआ कष्ट पा रहा हो। तो स्वयं हटकर उसे
जानेके लिये मार्ग दे देना चाहिये। इसी प्रकार गर्मिणी
स्त्री तथा गुरुजनोंको भी मार्ग देना चाहिये। १२—१४॥

उदय और अस्तके समय सूर्यकी ओर न देखे । जलम भी उनके प्रतिविम्बकी और दृष्टिपात न करे। नंगी स्त्री, कुआँ, हत्याके स्थान और पापियोंको न देखे। कपास ( रह ), हुड़ी, भरम तथा छूणित वस्तुओंको न ळाँचे। दूसरेके अन्तःपुर और खजानाघरमें प्रवेश न करे। दुसरेके दुतका काम न करे। टूटी-फूटी नाव, बृक्ष और पर्वतपर न चढ़े । अर्थ, गृह और शास्त्रोंके विषयमें कीतृहरू रखे। देला पोइने, तिनके तोइने और नख चयानेषाला मन्त्र्य नष्ट हो जाता है। मुख आदि अङ्गोंको न बजावे। रातको दीपक लिये बिना कहीं न जाय। दरवाजेके सिवा और किसी मार्गसे घरमें प्रवेश न करे। मेंहका रंग न विगाडे। किसीकी बातचीतमें बाधा न डाले तथा अपने वस्त्रको दसरेके वस्त्रसे न बदले। कल्याण हो। कल्याण हो'-यही बात मॅहसे निकाले; कभी किसीके अनिष्ट होनेकी बात न कहे। पलाशके आसनको व्यवहारमें न लाये। देवता आदिकी छायाने इटकर चले ॥ १५-२० ॥

दो पूज्य पुरुषांके बीचते होकर न निकले। जुटे मुँह
रहकर तारा आदिकी ओर दृष्टि न डाले। एक नदीमें
जाकर दूसरी नदीका नाम न ले। दोनों हाथोंसे शरीर
न खुजलाने। किसी नदीपर पहुँचनेके बाद देवता और
पितरोंका तर्पण किये बिना उसे पार न करे। जलमें मल
आदि न फूँके। नंगा होकर न नहाये। योगक्षेमके लिये
परमात्माकी शरणमें जाय। मालाको अपने हाथसे न इटाये।
गदहे आदिकी भूळसे बचे। नीच पुरुषोंको कप्टमें देखकर

कमी उनका उपहास न करे। उनके साथ अनुपयुक्त स्थानपर निवास न करे। वैद्यः राजा और नदीसे हीन देशमें न रहे। जहाँके स्वामी म्लेच्छ, श्ली तथा बहुत-से मनुष्य हो, उस देशमें भी न निवास करे । रजखला आदि तथा पतितोंके साथ बात न करे । सदा भगवान् विष्णुका स्मरण करे। मुँहके दके बिना न जोरसे इसे, न जभाई ले और न छाँके ही ॥ २१--२५ ॥

विद्वान पुरुष स्वामीके तथा अपने अपमानकी वातको ग्रप्त रक्खे । इन्द्रियोंके सर्वथा अनुकृत न चले-उन्हें अपने बशमें किये रहे । मल-मूत्रके वेगको न रोके। परशुरामजी! **छोटे-से भी रोग या शत्रुकी उपेक्षा न करे ।** सड़क

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्याचारका वर्णन नामक एक सी पचपनर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५ ॥

खाँपकर आनेके बाद सदा आचमन करे । जल और अप्रिकीं धारण न करे । कल्याणमय पूज्य पुरुषके प्रति कभी हुंकार न करे । पैरको पैरसे न दबावे । प्रत्यक्ष या परोक्षमें किसीकी निन्दा न करे । वेदः शास्त्रः राजाः शृषि और देवताकी निन्दा करना छोड़ दे। स्त्रियोंके प्रति ईर्घ्या न रखे तथा उनका कभी विश्वास भी न करे। धर्मका अवण तथा देवताओंसे प्रेम करे । प्रतिदिन धर्म आदिका अनुष्ठान करे । जन्म-नक्षत्रके दिन चन्द्रमा, ब्राह्मण तथा देवता आदिकी पूजा करे। पष्टी, अष्टभी और चतुर्दशीको तेल या उबटन न लगांव । घरने दूर जाकर मल-मूत्रका त्याग करें । उत्तम पुरुषोंके साथ कभी वैर-विरोध न करें ॥ २६--३१ ॥

# एक सौ छणनवाँ अध्याय

पुष्कर कहते हैं--यरशुरामजी ! अब द्रव्योकी शुद्धि बतलाऊँगा। मिट्टीका वर्तन पुनः पकानेसे शुद्ध होता है। किंतु मल-मूत्र आदिसे स्पर्श हो जानेपर वह पुनः पकानेस भी ग्रद नहीं होता। सोनेका पात्र यदि अपवित्र बस्तुओंसे 🙀 जाय तो जलसे भोनेपर पवित्र होता है । ताँगका यर्तन खटाई और जलसे ग्रस होता है। काँस और लोहेका बर्तन राखसे मलनेपर पथित्र होता है। मोती आदिकी शुद्धि केवल जलसे धोनेपर ही हो जाती है। जलसे उत्रन शक्क आदिके बने बर्तनीकी। सब प्रकारके पत्थरके बने हुए पात्रकी तथा साग, रस्मी, फल एव मूलको और बॉस आदिके दलोंसे बनी हुई वस्तुओंकी दुद्धि भी इसी प्रकार जल्ले धोनेमात्रसे हो जाती है। यशकर्ममे यज्ञपात्रीकी शुद्धि केवल दाहिने हाथसे कुशद्वारा मार्जन करनेपर ही हो जाती है। भी या तेलले चिकने हुए पात्रं।की शुद्धि गरम अलसे होती है। घरकी दुद्धि शाइने बुहारने और लीपनेझे होती है। शोधन और भोक्षण करने (सींचने ) से वस्त्र गुद्ध होता है। रेहकी मिट्टी और जलसे उसका शोधन होता है। यदि बहुत-से वस्त्रोंकी देरी ही किसी अस्पृत्य वस्तुसे छ बाय तो उसपर जल छिड्क देनेमात्रल उसकी शुद्धि मानी गयी है। काटके बने हुए पात्रीकी शुद्धि काटकर छील देने होती है ॥ १-५॥

शब्या आदि संहत वस्तुओके उन्छिष्ट आदिसे दूषित होनेपर प्रोक्षण ( मीचन ) मात्रसे उनकी शुद्धि होती है। घो-तेल आदिकी गृद्धि दो कुश-पत्रोंने उत्पवन करने ( उछालने ) मात्रसे हो जाती है । शब्या, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ीकी गुद्धि भी सींचनेसे ही जाननी चाहिये। सींग और दॉतकी बनी हुई बस्तुओंकी शुद्धि पीली सरसं। पीसकर लगानेंस होती है। नारियल और तूँबी आदि फलनिर्भित पात्रोकी शुद्धि गोपुच्छके बालोंद्वारा रगड़नेसे होती है। शङ्ख आदि हड्डीके पात्रोंकी शुद्धि सींगके समान ही पोली सरसोंके लेगसे होती है। गॉद, गुड, नमक, कुसुम्भके पूछ, ऊन और कपासकी शुद्धि धूपमें सुखानेसे होती है। नदीका जल सदा ग्रुद्ध रहता है। बाजारमें बेचनेके लिये फैलायो हुई वस्तु भी शुद्ध मानी गयी है ॥ ६-९ ॥

गौके मुँहको छोड़कर अन्य सभी अङ्ग शुद्ध हैं। घोड़े और वकरेके मुँह शुद्ध माने गये हैं। द्वियोंका मुख सदा शुद्ध है। दूध दुइनेके समय बछड्डोंका, पेड्से फल गिराते समय पश्चिमंका और शिकार खेलते समय कुत्तीका मुंह भी ग्रद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने। सङ्कपर धूमने और वस्त्र पहननेके बाद अवस्य आचमन करना चाहिये । बिखाद घूमने-फिरनेसे ही शुद्ध होता है। रजस्वला की चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतु-

. \* ,, ,

काता की पाँचवें दिन देवता और पितरों के पूजनकार्यमें सिमासित होने योग्य होती है। शौचके बाद पाँच बार गुदामें, दस बार बायें हाथमें, फिर सात बार दोनों हाथों में, एक बार लिइमें तथा पुनः दो-तीन बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोना चाहिये। यह गृहम्बोंके लिये शौचका विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासियों के लिये गृहम्बकी अपेक्षा चौगुने शौचका विधान किया गया है। १०-१४॥

टसरके कपड़ोंकी शुद्धि बेलके फलके गूदेसे होती है।

अर्थात् उसे पानीमें घोळकर उसमें वकाको हुवो हैं और फिर साफ पानीसे थो दे । तीसी एवं सन आहिके स्तसे वने हुए कपढ़ोंकी गुद्धिके किये अर्थात् उनमें छने हुए तेल आदिके दागको खुड़ानेके लिये पीली सरसोंके चूर्ण या उचटनसे मिश्रित जलके द्वारा थोना चाहिये ! मृगचर्म या मृगके रोमोंने बने हुए आसन आदिकी शुद्धि उसपर अलका छीटा देने माजसे बतायी गयी है । पूलों और फलोंकी भी उनपर जल छिड़कने माजसे पूर्णतः शुद्धि हो जाती है ॥ १५-१६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'द्रव्य-गुद्धिका वर्णन' नामक एक सौ ङ्रप्पनवाँ अध्याय परा हुआ ॥ १५६ ॥

## एक सो सत्तावनवाँ अध्याय

### मरणाञ्चीच तथा पिण्डदान एवं दाइ-संस्कारकालिक कर्तव्यका कथन

पुष्कर कहते हैं — अय में 'प्रेतग्रुढि' तथा 'स्तिकाग्रुढि'का वर्णन करूँगा । सिएण्डोंमें अर्थात् मूळ पुरुषकी
सातवीं पीदीतककी संतानोंमें मरणाशीच दस दिनतक रहता
है । जननाशीच भी इतने ही दिनतक रहता है ।
परग्रुरामजी ! यह ब्राह्मणोंके लिये अशीचकी बात
बतलायी गयी । क्षत्रिय बारह दिनोंमें, बैदय पंद्रह दिनोंमें
तथा शुद्र एक मासमें ग्रुढ होता है । यहाँ उस ग्रुद्रके लिये
कहा गया है, जो अनुलोमज हो अर्थात् जिसका जन्म उच्च
जातीय अथवा सजातीय पितासे हुआ हो । स्वामीको अपने
घरमें जितने दिनका अशीच लगता है, सेवकको भी उतने
ही दिनोंका लगता है । क्षत्रिय, बैदय तथा ग्रुद्रोंका भी
जननाशीच दस दिनका ही होता है ॥ १—३॥

होनेके पश्चात् उसके मरणका अशीच एक मासके बाद निष्ठत्त होता है। कन्याओंमें जिनका मुण्डन नहीं हुआ है, उनके मरणाशीचकी शुद्धि एक रातमें होनेवाली मानी गयी है और जिनका मुण्डन हो चुका है, उनकी मृखु होनेपर उनके बन्धु-बान्धव तीन दिन बाद शुद्ध होते हैं॥ ४—८॥

जिन कन्याओंका विवाह हो चुका है। उनकी मृत्यका अशीच पितकलको नहीं प्राप्त होता । जो खियाँ पिताके घर-में संतानको जन्म देती हैं। उनके उस जननाशीचकी शक्ति एक रातमें होती है। किंतु स्वयं स्तिका दस रातमें ही शब्द होती है, इसके पहले नहीं । यदि विवाहित कन्या पिताके घरमें मृत्युको प्राप्त हो जाय तो उसके बन्धु-बान्धव निश्चय ही तीन रातमें गुद्ध हो जाते हैं। समान अशौचको पहले निवत्त करना चाहिये और असमान अशौचको बादमें। ऐसा ही धर्मराजका बचन है। परदेशमें रहनेवाला पुरुष यदि अपने कलमें किसीके जन्म या मरण होनेका समाचार सने तो दस रातमें जितना समय शेप हो। उतने ही समयतक उसे अशीच लगता है। यदि दस दिन न्यतीत होनेपर उसे उक्त समाचार-का ज्ञान हो। तो वह तीन राततक अशौचयुक्त रहता है तथा यदि एक वर्ष व्यतीत होनेके बाद उपर्युक्त बातोंकी जानकारी हो तो केवल सानमात्रसे गुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्यके मरनेपर भी तीन राततक अशीच रहता 

परग्रुरामजी ! यदि स्त्रीका गर्भ गिर जाय तो जितने

मारका गर्भ निरा हो, उतनी रातें बीतनेंपर उस स्वीकी श्री होसी है। सपिण्ड ब्राह्मण-कुलमें मरणाशीच होनेपर उस करके सभी लोग सामान्यरूपसे दस दिनमें शब हो कतें हैं। क्षत्रिय बारह दिनमें, बैश्य पंद्रह दिनमें और शद एक मासमें गुद्ध होते हैं । प्रित या पितरोंके शादमें उन्हें आसन देनेसे लेकर अर्घादानतकके कर्म करके उनके पूजनके पश्चात् जब परिवेषण होता है। तब सपात्रक कर्मर्ने बहाँ ब्राह्मण-भोजन कराया जाता है। ये ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि होते हैं। अपात्रक कर्ममें ब्राह्मणोंका प्रत्यक्ष मोजन नहीं होता तो भी पितर सक्सरूपसे उस अन्नको प्रहण करते हैं। उनके भोजनके बाद वह स्थान उच्छिष्ट समझा जाता है। ] उस उच्छिष्टके निकट ही वेदी बनाकर, उसका संस्कार करके, उसके ऊपर कुश बिछाकर उन कुशोंपर ही पिण्ड निवेदन करे । उस समय एकाप्रचित्त हो। प्रेत अथवा पितरके नाम-गोत्रका उचारण करके ही उनके लिये पिण्ड अर्थित करे ॥ १५---१७ ॥

जब ब्राह्मण लोग भोजन कर हैं और धनसे उनका स्तकार या पूजन कर दिया जाय, तब नाम-गोत्रके उच्चारण-पूर्वक उनके लिये अक्षत-जल छोड़े जायँ। तदनन्तर चार अहुल चौड़ा, उतना ही गहरा तथा एक विसेका लंग एक गड़ा लोदा जाय। परग्रुराम! वहाँ तीन 'विकर्ष्' (स्ले कंडोंके रखनेके स्थान) बनाये जायँ और उनके समीप तीन जगह अग्नि प्रज्वलित की जाय। उनमें क्रमदाः 'सोमाब स्वाहा', 'बहुवे स्वाहा' तथा 'बमाय स्वाहा' मन्त्र बोलकर सोम, अग्नि तथा यमके लिये संक्षेपसे चार-चार या तीन-तीन आहुतियाँ दे। सभी वेदियोंपर सम्थग् विधिसे आहुति देनी चाहिये। फिर वहाँ पहलेकी ही माँति पृथक्-पृथक् पिण्ड-दान करे॥ १८—२१॥

अन्न, दही, मधु तथा उद्दिसे पिण्डकी पूर्ति करनी चाहिये। यदि वर्षके भीतर अधिक मास हो जाय तो उसके छिये एक पिण्ड अधिक देना चाहिये। अथवा बारहों भासके सारे मासिक श्राद्ध द्वादशाहके दिन ही पूरे कर दिये जायें। यदि वर्षके भीतर अधिक मासकी सम्भावना हो तो द्वादशाह श्राद्धके दिन ही उस अधिमासके निमित्त एक पिण्ड अधिक दे दिया जाय। संवत्सर पूर्ण हो जानेपर श्राद्धको सामान्य श्राद्धकी ही माँति सम्मादित करे।। २२-२४।।

स्पिण्डीकरण आर्डमें प्रेतको अलग पिण्ड किर बादमें उसीकी तीन पीढ़ियोंके पितरोंको तीन पिण्ड प्रदान करने चाहिये। इस तरह इन चारों पिण्डोंको बड़ी एकामताके साथ अपित करना चाहिये। मृगुनन्दन ! पिण्डोंका पूजन और दान करके 'पृथिबी ते पात्रम्॰', 'वे समानाः॰' इत्यादि मन्त्रोंके पाठपूर्वक यथोचित कार्य सम्पादन करते हुए प्रेत-पिण्डके तीन दुकड़ोंको क्रमशः पिता, पितामह और और प्रितामहके पिण्डोंमें जोड़ दे। इससे पहले इसी तरह प्रेतके अर्थ्यपात्रका पिता आदिके अर्थ्यपात्रोंमें मेलन करना चाहिये। पिण्डमेलन और पात्रमेलनका यह कर्म पृथक् पृथक् करना उचित है। श्रूदका यह श्राद्धकर्म मन्त्ररहित करनेका विभान है। क्रियोंका सपिण्डीकरण श्राद्ध मी उस समय इसी प्रकार (पूर्वोक्त रीतिसे) करना चाहिये॥ २५-२८॥

पितरींका आद प्रतिवर्ष करना चाहिये; किंतु प्रेतके छिये सान्नोदक कुम्भदान एक वर्षतक करे। यर्षाकालमें गङ्गाजीकी सिकताधाराकी सम्भव है गणना हो जाय, किंतु अतीत पितरींकी गणना कदापि सम्भव नहीं है। काल निरन्तर गतिशील है, उसमे कभी स्थिरता नहीं आती; इसलिये कर्म अवश्य करे। प्रेत पुरुष देवत्वको प्राप्त हुआ हो या यातनास्थान (नरक) में पड़ा हो, वह किये गये आदको वहां अवश्य पाता है। इसलिये मनुष्य प्रेतके लिये अयया अपने लिये शोक न करते हुए ही उपकार (आदादि कर्म) करे।। २९-३१॥

जो लोग पर्वतसे कृदकर, आगमें जलकर, गलेमें फाँसी लगाकर या पानीमें हबकर मरते हैं। ऐसे आत्मघाती और पतित मनुष्योंके मरनेका अशौच नहीं लगता है। जो बिजली गिरनेसे या युद्धमें अस्त्रोंके आधातसे मरते हैं। उनके लिये भी यही बात है। यति ( संन्यासी ), व्रती, महाचारीः राजाः कारीगर और यशदीक्षित पुरुष तथा जो राजाकी आताका पालन करनेघाले हैं। ऐसे लोगोंको भी अशीच नहीं प्राप्त होता है। ये यदि प्रेतकी शवयात्रामें गये हों तो भी सानमात्र कर हैं। इतनेसे ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मैथुन करनेपर और जलते हुए शक्का धुआँ लग जानेपर तत्काल स्नानका विधान है। मरे हुए ब्राह्मणके शक्को शृद्धारा फिसी तरह भी न उठवाया जाय । इसी तरह शद्रके शवको भी ब्राह्मणद्वारा कदापि न उठवाये; क्योंकि वैसा करनेपर दोनोंको ही दोष लगता है। अनाथ बाह्मणके शबको ढोकर अन्त्येष्टिकमंके लिये के जानेपर मनुष्य स्वर्गलोकका भागी होता है ॥ ३२--३५ ॥

अनाथ प्रेतका दाह करनेके लिये काछ या सकदी देनेवाला मानव संप्राप्तमें विजय पाता है। अपने प्रेत-बन्धुको चितापर स्थापित एवं दग्ध कर उस चिताकी अपसम्य परिक्रमा करके समस्त भाई-बन्धु सबस्न स्नान करें और प्रेतके निमित्त तींन-तीन बार जलाखिल दें। घरके दरवाजेपर जाकर परथरपर पेर रखकर (हाथ-पेर घो लें), अग्रिमें अक्षत छोड़ें तथा नीमकी पत्ती चबाकर घरके भीतर प्रवेश करें। वहाँ उस दिन सबसे अलग पृथ्वीपर चटाई आदि विलाकर सावें। जिस घरका शव जलाया गया हो, उस घरके लोग उस दिन स्वरीदकर मेंगाया हुआ या स्वतः

प्राप्त शुका आधार प्रकृण करें । दस दिनींतक प्रतिदिन एक-एकके हिसाबसे पिण्डदान करें । इसमें दिन एक पिण्ड देकर बाल बनवाकर मनुष्य गुद्ध होता है । दसमें दिन विदान पुरुष सरसों और तिलका अनुलेग लगाकर जलाशयमें गोता लगाये और स्नानके प्रधात वृत्तरा नृतन वक्ष धारण करें । जिस बालकके हाँत न निकले हों, उसकें मरनेपर या गर्भसाव होनेपर उसके लिये न तो दाइ-संस्कार करें और न जलाशालि दें । शबदाह हे प्रधात चौथे दिन अखिसंचय करें । अखिसंचयके प्रधात अञ्चल्यांका विधान है ॥ ३६-४२ ॥

इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें मरणाशीनका वर्णन' नामक एक सी सत्तात्रनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७॥

### एक सौ अट्ठावनवाँ अध्याय गर्मम्राव आदि सम्बन्धी अञ्जीव

पुष्कर कहते हैं—अब में मनु आदि महर्षियों के मतके अनुसार गर्भकाव-जिनत अशौचका वर्णन करूँगा । चौथे मासके साव तथा पाँचवें, छठे मासके गर्भपाततक यह नियम है कि जितने महीनेपर गर्भस्खळन हो, उतनी ही रात्रियों के द्वारा अथवा तीन रात्रियों के द्वारा स्त्रियों की छारा स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों की छारा स्त्रियों स्त्रियों स्त्रियों की छारा स्त्रियों स्त्रिया स्त्रियों स्त्रि

 मनुस्मृतिमें है--- रात्रिभिमांसतुस्यामिगम्हावे िखा विद्यादायति ।-( ५।६६ ) इसकी टीकामें कुरुवक्तमञ्जने कहा है-गभंस्रावे गर्भमासतुक्याहोरात्रैश्चातुर्वण्यंसी **न्त्रनीय ग्रास्त -प्रमृति** विद्यास्यति !-अर्थात् तीसरे महीनेसे केकर गर्भकाव होनेपर जितने मद्दीनेका गर्भ हो, उतने दिन-रातमें चारों बणौंकी कियाँ शुद्ध होती है ।' कुल्लुक्रभट्टने यह नियम छः नहीनेतकके किये बताया है और इसकी पुष्टिमें आदिपुराणका निञ्नाह्वित कोक उद्भुत किया है-वण्यासाम्यन्तरं यानद् गर्भस्रावो भवेद् यदि । तदा माससमैस्तासां दिवसैः श्रुविरिष्यते ॥' मिताबराकारने स्यतिबचनका उक्तेस करते हुए यह कहा है कि 'चीबे मासतक जो गर्भस्यकन होता है, वह 'साव' है और पाँचवें, छठे गासमें जो ज़ाब होता है, उसे पात' कहते हैं; इसके कपर प्रसब' बहकाता है। यथा-का चतुर्वाद् भनेत्सावः पातः पश्चभपष्ठवोः। अत कार्व प्रसुतिः स्वात् ।' व्यर्भसावे मासतुक्या निशाः' ब्रह्मादि वचन-हारा बाह्यश्यमधीने मी उपर्युक्त मतको ही व्यक्त किला है। त्रिराजका नियम तीन मासतक ही कागू होना है।

होता है। [प्रथमसे तीसरे मासतकके गर्भस्रावमें ब्राह्मणके लिये तीन राततक अग्रुद्धि रहती है। † ] क्षत्रियके लिये चार रात्रि, वैश्यके लिये पाँच दिन तथा शहर के लिये आठ दिनतक अग्रीचका समय है। सातवें माससे अधिक होनेपर सबके लिये बारह दिनोंकी अग्रुद्धि होती है। यह अशीच केवल स्त्रियोंके लिये कहा गया है। तात्य्यं यह कि माता ही इतने दिनोंतक अग्रुद्ध रहती है। पिताकी शुद्धि तो स्नान-मात्रसे हो जाती है ‡॥ १-३॥

ं 'अत कर्ष्यं तु जात्युक्तनाशीचं नाझ विवते ।' ( आदिपुराण ) छटे मासके वादसे अर्थात् सानवें माससे सिवोंकी पूर्वजननाशीच ( दस वा वारह दिनका ) रुगता है । तीन मासके
जंदर जो आब होता है, उसको 'अचिरस्ताव' कहा गया है; उसमें
मरीचिका मत इस प्रकार है—'गर्मकृत्यां यथामासमिचेरे तूसमें
वयः । राजन्ये पु चत् राजं वैदये प्रचादमेव च । अष्टाहेन हु
सहस्य छुढिरेषा प्रकीतिता ।' इन दकोकोंका माथ मूलके अनुवादमें
आ गया है।

्रै मरी विके मतमें माताको मास-संख्याके अनुसार और पिता आदिको तीन दिनका अशीन होगा है। यह अशीन केनक गर्मपातको कहम करके कहा गया है। जन्मसम्बन्धी स्तक तो पूरा ही अगता है। इसमें 'आतमृते मृतजाते वा मिपण्डाना दशाहम्।' यह शहरीत-स्मृतिका बचन प्रमाण है।

जो सपिण्ड पुरुष हैं, उन्हें छः मासतक सदा-हीन ( तत्काल-ग्राहि ) रहता है । उनके स्थि स्नान मी आवश्यक नहीं है । किंत्र सातवें और आठवें मासके गर्भपातमें सपिण्ड प्रवर्षाको भी त्रिरात्र अशौच बगता है। जितने समयमें दाँत निकलते हैं। उतने मासतक यहि बालक-की मूख हो जाय तो सपिण्ड पर्वांको तत्काल शब्द प्राप्त होती है। चुडाकरणके पहले मृत्य होनेपर उन्हें एक रातका अशीच खगता है। यहोपबोतके पूर्व बालकका देहाबसान होनेपर सपिण्डोंको तीन राततक अद्योच प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु होनेपर सपिण्ड पुरुषींको इस रातका अशीच लगता है। बाँत निकलनेके पूर्व बालककी मृत्यु होनेपर माता-पिताको तीन रातका अशौच प्राप्त होता है। जिसका चूडाकरण न हुआ हो। उस बालककी मृत्यु होनेपर भी माता-पिताको उतने ही दिनोंका अधीच प्राप्त होता है। तीन वर्षरे कमकी आयुमें ब्राह्मण-बालककी मृत्यु हो (और चुडाकरण न हुआ हो ) तो सपिण्डोंकी ग्रुद्धि एक रातमें होती है • ॥ ४-६ ॥

क्षत्रिय-बाक्कके मरनेपर उसके सपिण्डोंकी शुद्धि दो दिनपर बैदय-बाक्कके मरनेपे उसके सपिण्डोंको तीन दिनपर और शुद्ध-बाक्कको मृत्यु हो तो उसके खपिण्डोंको पाँच दिनपर शुद्धि होती है। शुद्ध बाक्क यदि विवाहके पहले मृत्युको प्राप्त हो तो उसे बारह दिनका अशीच रुगता है। जिस अबसामें बाक्षणको तीन रातका अशीच रुगता है। जिस अबसामें बाक्षणको तीन रातका अशीच रुगता है। खिष्ठियके लिये छः दिन और बैदयके लिये नी दिनोंका अशीच रुगता है। दो वर्षके बारहकका अग्निद्धारा दाइ-संस्कार नहीं होता। उसकी मृत्यु होनेपर उसे अरतीमें गाइ देना चाहिये। उसके लिये बान्थवींको उदक-किया (जलाइकि-दान) नहीं करनी चाहिये। अथवा जिसका नामकरण हो गया हो या जिसके दाँत निकल आये हों, उसका दाइ-संस्कार तथा उसके निमित्त जलाइकि-दान करना चाहिये। ईपनयनके पश्चात् बाल्ककी मृत्यु हो स्ट्या चाहिये।

र्ग वहाँ दो वर्षकी आयुवाके वाक्कके दाहसंस्कार तथा उसके निमिन्न अकावाकि-दानका निवेध भी निकता है और विधान भी। अतः वह समझाना चाहिये कि किया वाब तो वसके युत बीवका कपकार होना है और म किया काब तो यो बान्यवाँको कोई दोव तो दस दिनका अशीच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र केंद्र तथा तीनों वेदोंका स्वाध्याय करता है, ऐसा नासण एक दिनमें ही शुद्ध हो जाता है ‡। जो उससे हीन और हीनतर है, अर्थात् जो हो अथवा एक वेदका स्वाध्याय करनेवाला है, उसके लिये तीन एवं चार दिनमें शुद्ध होनेका विभान है। जो अग्निहोत्रकर्मसे रहित है, वह पाँच दिनमें शुद्ध होता है। जो केवल 'ब्राह्मण' नामधारी है (वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता), वह दस दिनमें शुद्ध होता है। ७–११॥

गणवान ब्राह्मण सात दिनपर ग्रह होता है। गुणवान क्षत्रिय नौ दिनमें, गुणबान बैश्य इस दिनमें और गुणबान शद बीस दिनमें शद्ध होता है। साधारण बाह्मण दस दिनमें। ताधारण क्षत्रिय बारह दिनमें, साधारण वैश्य पंद्रह दिनमें और साधारण शुद्र एक मासमें शुद्ध होता है। गुणींकी अधिकता होनेपर, यदि दस दिनका अशौच प्राप्त हो तो वह तीन ही दिनत्रक रहता है। तीन दिनोतकका अशीच प्राप्त हो तो वह एक ही दिन रहता है तथा एक दिनका अशौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धिका विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र ऊहा कर लेनी चाहिये। दास, छात्र, मृत्य और शिष्य-ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरुके साथ रहते हों तो गुरु अथवा स्वामीकी मृत्य होनेपर इन सबको स्वामो एवं गुरुके कुटुम्बी जनोंके समान ही प्रयक्-प्रथक् अशौच छगता है।'जिसका अग्निने संयोग न हो अर्थात जो अग्निहोत्र न करता हो, उसे सपिण्ड पुरुषोंकी मृत्यु होनेके बाद ही तुरंत अशीच लगता है। परंत जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान होता हो, उस पुरुषको किसी कुटुम्बी या जाति-बन्धुकी मृत्यु होनेपर जब उसका दाह-संस्कार सम्पन्न हो जाता है। उसके बाद अशीच प्राप्त होता है।। १२-१६।।

महीं क्रमता । ( मनु० ५ : ७० की 'मन्त्रयें-मुक्तनकी' टीका देखें : )

्रे मनुकी प्राचीन पोषियों में इसी आश्चवका कोक या, विसका उन्हें आयश्चित्ताच्यायंके आशीच-प्रकरणमें १८-२९ कीकोंकी मिताश्चरामें किया गया है। वह विश्वान केवल स्वाच्याय और अम्बिटोजकी सिविक किने है। संज्यावन्त्र और जन्म-मोजन आदिक वीग्य श्चावि तो दस दिनके बाद ही होती है। जैसा कि वम आदिका बचन है-- अमयत्र दशाहानि कुलस्यान्तं न सुज्यते। ' इस्वादि।

<sup>#</sup> मृजामकृतच्डामां विश्वकिनैशिकी स्मृता । इति मसुः (५ । ६ ७)

सभी वर्णके स्नेगोंको अशीनका एक तिहाई समय बीत जानेपर शारीरिक स्पर्शका अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियमके अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः तीन, चार, पाँच तथा इस दिनके अनन्तर स्पर्श करनेके योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णोंका अस्पिसंचय क्रमशः चार, पाँच, बात तथा नौ दिनांपर करना चाहिये॥ १७-१८॥

जिस कन्याका बाग्दान नहीं किया गया है (और चुडाकरण हो गया है ), उसकी यदि बाग्दानसे पूर्व मृत्यु हो जाय तो बन्ध-बान्धवींको एक दिनका अशौच लगता है। जिसका बाग्दान तो हो गया है। किंत विवाह-संस्कार नहीं हुआ है। उस कन्याके भरनेपर तीन दिनका अशीच लगता है। यदि न्याही हुई बहिन या पुत्री आदिकी मृत्य हो तो दो दिन एक रातका अशौच लगता है। कुमारी कन्याओंका वही गोत्र है। जो पिताका है। जिनका विवाह हो गया है, उन कन्याओंका भोत्र वह है, जो उनके पतिका है। विवाह हो जानेपर कन्याकी मृत्य हो तो उसके लिये जलाञ्जलि-दानका कर्तव्य पितापर भी लाग् होता है; पति-पर तो है ही । तात्पर्य यह कि विवाह होनेपर पिता और पति-दोनों कुलोंमें जलदानकी क्रिया पास होती है। यदि दस दिनोंके बाद और चूडाकरणके पहले कन्याकी मृत्यु हो तो माता-पिताको तीन दिनका अशीच लगता है और सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल ही शुद्धि होती है। चढाकरणके बाद बाग्दानके पहलेतक उसकी मृत्यु होनेपर बन्धु-बान्धवाँको एक दिनका अशीन छगता है। वाग्दानके बाद विवाहके पहलेतक उन्हें तीन दिनका अशीच प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस कन्याके भतीजोंको दो दिन एक रातका अशौच लगता है। किंद्र अन्य सपिण्ड पुरुषोंकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सजातीय पुरुषोंके यहाँ जन्म-मरणमें सम्मिलित हो तो दस दिनमें शुद्ध होता है और अत्रियः वैश्य तथा शहके यहाँ जन्म-मृत्युमें सम्मिलित होनेपर क्रमशः छः, तीन तथा एक दिनमें ग्रद होता है ॥ १९-२३ ॥

यह जो अशोच-सम्बन्धी नियम निश्चित किया गया है, वह सपिण्ड पुरुषोंसे ही सम्बन्ध रखता है, ऐसा जानना चाहिये । अब जो औरस नहीं हैं, ऐसे पुत्र आदिकें विषयमें बताऊँगा। औरस-भिक्ष क्षेत्रक, दक्तक आदि पुत्रोंके मरनेपर तथा जिसने अपनेको छोड़कर दूसरे पुरुषसे सम्बन्ध जोड़ किया हो अथवा जो दूसरे पतिको छोड़कर आयी हो और अपनी भावां वनकर रहती रही हो, ऐसी ख्रीके मरनेपर तीन रातमें अशीखकी निष्ठित होती है। स्वधमका स्थाग करनेके कारण जिनका जन्म मर्थ हो गया हो, जो वर्णसंकर संतान हो अर्थात् नीखवर्णके पुष्प और उच्चवर्णकी स्रांते जिसका जन्म हुआ हो, जो संस्थाली बनकर हभर-उधर बूमते-फिरते रहे हों और जो अशाखीब विधित्ते विप-वन्धन आदिके द्वारा प्राण-स्थाग कर खुके हों, ऐसे लेगोंके निमित्त बान्धवाँको कलाखिल-दान नहीं करना चाहिये; उनके क्रिये उदक-क्रिया निष्ठत्त हो जाती है। एक ही माताबारा दो पिताओं उत्पन्न जो दो माई हों, उनके जन्ममें सिपण्ड पुद्वोंको एक दिनका अशीच क्रमता है और मरनेपर दो दिनका। यहाँतक सिपण्डोंका अशीच बताया गया। अय समानोदक का बता रहा हूँ ॥२४-२७॥

दॉत निकलनेसे पहले बालककी मृत्य हो जाय, कोई सपिण्ड पुरुष देशान्तरमें रहकर मरा हो और उसका समाचार सना जाय तथा किसी असपिण्ड परुषकी मृत्य हो जाय-तो इन सय अवस्थाओंमें (नियत अशौचका काल बिताकर ) बद्धसहित जलमें हुवकी ख्यानेपर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्मके अवसरपर संपिण्ड पुरुष दस दिनोंमें ग्रुह्य होते हैं। एक कुलके असपिण्ड पुरुष तीन रातमें शुद्ध होते हैं और एक गोत्रवाले पुरुष स्नान करनेमात्रसे ग्रह हो जाते हैं। सातवीं पीढीमें सपिण्ड-भावकी निवृत्ति हो जाती है और चौदहवीं पीढीतक समानोदक सम्बन्ध भी समाप्त हो जाता है। किसीके मतमें जन्म और नामका सारण न रहनेपर अर्थात हमारे कुलमें अमुक पुरुष हुए थे। इस प्रकार जन्म और नाम दोनोंका हान न रहनेपर-समानोदक-भाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्रका सम्बन्ध रह जाता है। जो दशाह बीतनेके पहले परदेशमें रहनेवाले किसी जाति-बन्धकी मृत्यका समाचार सन लेता है। उसे दशाहमें जितने दिन शेष रहते हैं, उतने ही दिनका अशीच लगता है। दशाह बीत जानेपर उक्त समाचार सुने तो तीन रातका अशीच प्राप्त होता है ॥ २८-३२ ॥

वर्ष बीत जानेपर उक्त समाचार शत हो तो जलका स्पर्ध करके ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामाः शिष्यः श्रृत्विक तथा बान्धवजनोंके मरनेपर एक दिनः एक रात और एक दिनका अशीच लगता है। मित्रः, दामादः, पुत्रीके पुत्रः, भानके, खाले और खालेके पुत्रके मरनेपर स्नानमात्र करनेका विधान है। नानीः, आचार्य तथा नानाकी मृत्यु होनेपर तीन दिनका अशीच लगता है। दुर्मिश्व ( अकाल ) पड़नेपर, समूचे राष्ट्रके ऊपर संकट आनेपर, आपत्ति-विपत्ति पड़नेपर तत्काल शुद्धि कही गयी है। यशकर्ता, बतपरायण, ब्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मचेत्ताकी तत्काल ही शुद्धि होती है। दान, यश, विवाह, युद्ध तथा देशव्यापी विष्ठवके समय भी सद्य:शुद्धि ही बतायी गयी है। महामारी आदि उपद्रवमें मरे हुएका अशीच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है। राजा, गौ तथा ब्राह्मणद्वारा मारे गये मनुष्योंकी और आत्मवाती पुरुषोंकी मृत्यु होनेपर भी तत्काल ही शुद्धि कही गयी है।। ३३-३७।।

जो असाध्य रोगसे युक्त एव स्वाध्यायमें भी असमर्थ है। उसके लिये भी तत्काल शुद्धिका ही विधान है। जिन महापापियोंके लिये अग्नि और जलमें प्रवेश कर जाना प्रायिक्त बताया गया है ( उनका वह मरण आत्मघात नहीं है )। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, तिरस्कार या भयके कारण गलेमें बन्धन ( फॉसी ) लगाकर किसी तरह प्राण स्थाग देते हैं, उन्हें 'आस्मघाती' कहते हैं। बह आत्मधाती मनुष्य एक लाख बर्षतक अपवित्र नरकमें निवास करता है। जो अत्यन्त बृद्ध है, जिसे शौचाशौचका भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशौच तीन दिनतक ही रहता है। उसमें ( प्रथम दिन दाह ), दूसरे दिन अस्थिगंचय, तीसरे दिन जलदान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिये। जो बिजली अयवा अग्निमे मरते हैं, उनके अशौचमे सपिण्ड पुरुषोंकी तीन दिनमें गुद्धि होती है। जो स्त्रियों पाखण्डका आश्रय केनेबाली तथा पतिघातिनी हैं, उनकी मृत्युपर अशोच नहीं लगता और न उन्हें जलाज़िल पानेका ही अधिकार होता है। पिता-माता आदिकी मृत्यु होनेका समाचार एक वर्ष बीत जानेपर भी प्राप्त हो तो सबस्त स्नान करके उपवास करे और विधिपूर्वक प्रेतकार्य ( जलदान आदि ) सम्पन्न करे ॥ ३८-४३ ॥

जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिण्ड शबकी उठाकर के जाय, वह बद्धासहित स्नान करके अभिका स्पर्धा करे और भी ला के, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुद्धम्बका वह अब खाता है तो दस दिनमें ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतकके धरवाळाँका अब न खाकर उनके घरमें निवास भी न करे तो उसकी एक ही दिनमें शुद्धि हो जायगी । जो द्विज अनाथ ब्राह्मणके शक्कों विदेश ति हैं, उन्हें पग-पगपर अश्वमेध यहका फल मात होता है और स्नान करनेमात्रले उनकी शुद्धि हो जाती है। शुद्रके शक्का अनुगमन करनेवाला ब्राह्मण तीन दिनपर शुद्ध होता है। मृतक न्यिकिके बन्धु-बान्धवोंके साथ बैठकर शोक-प्रकाश या विलाप करनेवाला द्विज उस एक दिन और एक रातमें स्वेच्छाने दान और श्राद्ध आदिका त्याग करे। यदि अपने घरपर किसी शुद्रा स्त्रीके बालक पैदा हो या शुद्रका मरण हो जाय तो तीन दिनपर घरके बतन-माँह निकाल फेंके और सारी भूमि कीप दे, तब शुद्धि होती है। सजातीय व्यक्तियोंके रहते हुए ब्राह्मण-शक्को शुद्रके द्वारा न उठवाये। मुद्रको नहलाकर नृतन वस्त्रने दक्त दे और फूलोंने उसका पूजन करके समशानकी ओर के जाय। मुद्रको नंगे शरीर न जलाये। कफनका कुल हिस्सा फाइकर समशानवासीको दे देना चाहिये॥ ४४-५०॥

उस समय सगोत्र पुरुष शबको उठाकर चितापर चढावे । जो अग्निहोत्री हो। उसे विधिपूर्वक तीन अग्नियों ( आहवनीय) गार्हपत्य और दाक्षिणाग्नि ) द्वारा दग्ध करना चाहिये । जिसने अग्निकी स्थापना नहां की हो। परंत उपनयन-संस्कारते युक्त हो। उसका एक अग्नि (आहवनीय) द्वारा दाह करना चाहिये तथा अन्य साधारण मनुष्योंका दाह लौकिक अग्निमे करना चाहिये । अ 'अस्मात स्वमिन-आसोऽसि स्वद्यं जायतां पुनः । असौ स्वर्गाय क्षोकाय स्वाहा । इस मन्त्रको पढ़कर पुत्र अपने पिताके शबके मुखमें अग्नि प्रदान करे । फिर प्रेतके नाम और गोत्रका उच्चारण करके बान्धव-जन एक-एक बार जल-दान करें। इसी प्रकार नाना तथा आचार्यके मरनेपर भी उनके उद्देश्यसे जलाखिल्हान करना अनिवार्य है। परंतु मित्र, स्याही हुई बेटी-बहन आदि, भानजे, भग्नर तथा ऋ त्विजके लिये भी जल-दान करना अपनी इच्छापर निर्भर है। पुत्र अपने पिताके लिये इस दिनोंतक प्रतिदिन 'अपो नः कोञ्चल जयम्' इत्यादि पडकर

के देवक-स्वृतिमें किया है कि व्याण्डाककी अभिन, अपवित्र अभिन, स्तिना-गृहकी अभिन, पतितके बरकी अभिन तथा चिताकी अभिन—हन्दें शिष्ट पुरुषको नहीं प्रहण करना चाहिये। अनः लैकिक अभिन लेवे सनय उपर्युक्त अभिनयोंको स्वाम देना चाहिये। व्याण्डाकाभिनरमेष्याग्निः स्तिकाण्डिम कहिंचित् । पतिताण्डिम-क्रियाग्यिक। न शिष्ट्यहणोच्निम ॥

जलाञ्जलि दे । ब्राह्मणको दस पिण्डः क्षत्रियको बारह पिण्डः वैरयको पंद्रह पिण्ड और शृद्रको तीस पिण्ड देनेका विधान है । पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्रकी भाँति मृत व्यक्तिको पिण्ड दे ॥ ५१–५६ ॥

शवका दाह-संस्कार करके जब घर छीटे तो मनको बशमें रखकर द्वारपर खड़ा हो दाँतले नीमकी पत्तियाँ चवाये। फिर आचमन करके अग्नि, जल, गोवर और पीली सरसोका स्पर्ध करे। तत्पश्चात पहले परथरपर पैर रलकर भीरे-भीरे घरमें प्रवेश करे । उस्र दिनसे बन्ध-बान्धवींको क्षार नमक नहीं लाना चाहिये। मांस स्थाग देना चाहिये। सबको भूमिपर शयन करना चाहिये। वे स्नान करके खरीदनेसे प्राप्त हुए अजको खाकर रहें । जो प्रारम्भर्मे दाइ-संस्कार करें। उसे दस दिनोंतक सब कार्य करना चाहिये। अन्य अधिकारी पुरुषोंके अभावमें ब्रह्मचारी ही पिण्डदान और जलाख़िल-दान करे। जैसे सपिण्डोंके लिये यह मरणाशौचकी प्राप्ति बतायी गयी है, उसी प्रकार जन्मके समय भी पूर्ण शुद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको अशीचकी प्राप्ति होती है। मरणाशीच तो सभी सपिण्ड पुरुषोंको समानरूपसे प्राप्त होता है। किंत जननाशीचकी अस्प्रदयता विशेषतः माता-पिताको ही लगती है। इनमें भी माताको ही जन्मका विशेष अशौच छगता है, वही स्पर्शके अधिकारसे बिक्कत होती है। पिता तो स्नान करनेमात्रसे गुद्ध (स्पर्श करने योग्य ) हो जाता है ॥ ५७-६१ ॥

पुत्रका जन्म होनेके दिन निश्चय ही आद करना. चाहिये। वह दिन आद-दान तथा गो, मुवर्ण आदि और बक्षका दान करनेके लिये उपयुक्त माना गया है। मरणका अशौच मरणके साथ और सूतकका सूतकके साथ निश्चस

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें अनन-मरणके अशीचका वर्णन नामक एक सी अद्वादनकों अध्याद पूरा हुआ ॥ १५८ ॥

# एक सो उनसठवाँ अध्याय

युष्कर कहते हैं—मृतकका दाह-संस्कार हुआ हो या नहीं, यदि श्रीहरिका स्मरण किया जाय तो उसने उसको स्वर्ग और मोख—दोनोंकी प्राप्ति हो सकती है । मृतककी

'संस्कृतस्थासंस्कृतस्य स्वगों मोखो इरिस्यृते: ।'

( WIST 0 244 1 2 )

।**५%। शु.६** इ**ब्रियॉफो गङ्गाजीके** जरुमें डालमेरे उस प्रेत ( मृत

अशीच प्राप्त होता है ॥ ६२-६९ ॥

मरनेवाका मनुष्य मरनेके समय यदि भगवजामका उचारण या मगवस्थारण कर है, तब तो उसे भगवरमाप्ति भवस्य होनी है; परंतु बदि उसके उद्देश्यसे मगवरसरण किया जाय तो उससे भी उसको स्वर्ग और मोध्य सुक्रम हो सकते हैं।

होता है। दोनोंमें जो पहला अशीच है, उस्रोके साथ दूखरेकी भी शुद्धि होती है। जन्माशीचमें मरणाशीच हो अथवा मरणा-शोचमें जन्माशीच हो जाय तो मरणाशीचके अधिकारमें जन्माशीचको भी निवस मानकर अपनी शुद्धिका कार्य करना चाहिये। जन्माशीचके साथ मरणाशीचकी निश्चि नहीं होती । यदि एक समान दो अशीच हों ( अर्थात् जन्म-सुतकमें जन्म-सुतक और मरणाद्यीन्वमें मरणाद्यीन पद जाय ) तो प्रथम अधीचके साथ वृत्तरेको भी समाप्त कर देना चाहिये और यदि असमान अशीच हो (अर्थात् जन्माशीचमें मरणाशीच और मरणाशीचमं जन्माशीच हो ) तो दितीय अद्योजके साथ प्रथमको निवृत्त करना चाहिये-ऐसा धर्मराजका कथन है। मरणाशीचके भीतर दूसरा मरणाशीच आनेपर वह पहले अशीचके साथ निष्टत हो जाता है। गृद अशीचरे लघु अशीच बाधित होता है। छवते गुरु अशौचका बाध नहीं होता । मृतक अथवा सतकमें यदि अन्तिम रात्रिके मध्यभागमें दुसरा अशीच आ पड़े तो उस रोष समयमें ही उसकी भी निवृत्ति हो जानेके कारण सभी सपिण्ड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। यदि रात्रिके अन्तिम भागमें दूसरा अशौच आवे तो दो दिन अधिक बीतनेपर अशीचकी निवृत्ति होती है तथा यदि अन्तिम रात्रि विताकर अन्तिम दिनके प्रातःकाळ अशीचान्तर प्राप्त हो तो तीन दिन और अधिक बीतनेपर सपिण्डोंकी शुद्धि होती है। दोनों ही प्रकारके अद्योचोंमें दस दिनोंतक उस कलका अन्न नहीं खाया जाता है। अशौचमें दान आदिका भी अधिकार नहीं रहता। अशीचमें किसीके यहाँ भोजन करनेपर प्रायक्षित्त करना चाहिये। अनजानमें भोजन करनेपर पातक नहीं छगताः जान-बुशकर खानेवालेको एक दिनका व्यक्ति ) का अभ्युद्धय होता है। मनुष्यकी हृङ्गी जबतक गङ्गाजीके जलमें स्थित रहती है, तबतक उसका स्वर्गालेकमें निवास होता है। अलसस्यागी तथा पतित मनुष्योंके लिये यचिप पिण्डोदक-कियाका विधान नहीं है तथापि गङ्गाजीके जलमें उनकी हिंदुगोंका हालना भी उनके लिये हितकारक ही है। उनके उद्देश्यसे दिया हुआ अब और जल आकादामें लीन हो जाता है। पतित प्रेतके प्रति महान् अनुप्रह करके उसके लिये भारायण-बलिंग करनी चाहिये। हस्से वह उस अनुप्रहका फल भोगता है। कमलके सहद्या नेजवाले मगवान् नारायण अविनाशी हैं, अतः उन्हें जो हुछ अर्पण किया जाता है, उसका नाश नहीं होता। भगवान् जनार्दन जीवका पतनसे न्नाण (उद्धार) करते हैं, हसलिये वे ही दानके सर्योक्तम पात्र हैं॥ १--५॥

निश्चय ही नीचे गिरनेवाले जीवोंको भी भोग और
मोध प्रदान करनेवाले एकमात्र श्रीहरि ही हैं। 'सम्पूर्ण
जगत्के लोग एक-न-एक दिन मरनेवाले हैं'--यह विचारकर
सदा अपने सच्चे सहायक अर्मका अनुष्ठान करना चाहिये।
पतित्रता पत्नीको छोदकर दूसरा कोई बन्धु-बान्धव मरकर
भी मरे हुए मनुष्यके साथ नहीं जा सकता। क्योंकि
यमलोकका मार्ग सबके लिये अलग-अलग है। जीव कहीं
भी क्यों न जाय, एकमात्र धर्म ही उसके माथ जाता है।
जो काम कल करना है, उसे आज ही कर ले। जिसे दोपहर
वाद करना है, उसे पहले ही पहरमें कर ले। क्योंकि मृत्यु

इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं ? मनुष्म खेत-बारी, बाजार हाट तथा घर-द्वारमें फँसा होता है, उसका मन अन्यत्र लगा होता है। इसी दशामें जैसे असावधान मेदको सहसा मेड़िया आकर उटा ले जाय, बैसे ही मृत्यु उसे लेकर चल देती है। कालके लिये न तो कोई प्रिय है, न द्वेषका पात्र । 18-१०॥

आयस्य तथा प्रारम्भकर्म क्षीण होनेपर वह हठात् जीवको हर ले जाता है। जिसका काल नहीं आया है, वह सैकड़ों बाणोंसे बायछ होनेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल आ पहुँचा है, वह कुशके अग्रभागसे ही स् जाय तो भी जीवित नहीं रहता । जो मृत्युसे प्रस्त है। उसे औषभ और मन्त्र आदि नहीं बचा सकते । जैसे बछड़ा गौओंके श्रंडमें भी अपनी गाँके पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार पूर्वजन्मका किया इथा कर्म जन्मान्तरमें भी कर्ताको अवस्य ही प्राप्त होता है। इस जगत्का आदि और अन्त अध्यक्त है, केवल मध्यकी अवस्था ही न्यक्त होती है। जैसे जीवके इस शरीरमें कुमार तया यौबन आदि अवस्थाएँ क्रमशः आती रहती हैं, उसी प्रकार मृत्युके पश्चात् उसे दूसरे शरीरकी भी प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य ( पुराने बस्तको त्यागकर ) दूसरे नृतन वस्त्रको धारण करता है। उसी प्रकार जीव एक शरीरको छोड्कर दूसरेको महण करता है। देहधारी जीवात्मा सदा अवध्य है। वह कभी मरता नहीं; अतः मृत्युके लिये शोक त्याग देना चाहिये ॥ ११-१४॥

रस प्रकार आदि आक्नेय महापुराणमें । असंस्कृत आदिकी शुद्धिका वर्णन<sup>9</sup> नामक एक सौ

उनसठवाँ अध्याव पूरा हुआ ॥ १५० ॥

## एक सौ साठवाँ अध्याय

#### वानप्रस्य-आश्रम

पुष्कर कहते हैं—अब मैं वानप्रस्थ और संन्यासियों रखना। प्रतिदिन अग्निहोत्र करना। धरतीपर सोना और के धर्मका बेंसा वर्णन करता हूँ, सुनो । सिरपर जटा मृगचर्म धारण करना। बनमें रहना। फल। मूल। नीबार

( अफ्रिं० १५९ । इ...१० )

<sup>»</sup> गन्नातीये नरस्यास्य यावताबद दिवि स्थिति: ।

<sup>(</sup>अभि०१५९।२)

<sup>†</sup> *प्ललां* भुक्तिमु क्त्यादिप्रद वरिश्वम् । दश <u>जोपाण</u> त्रियमाणाम् पर्ममाचरेत् ॥ शक्तो नानुगन्तुं नर मृतम्। जामार्क हि सबंस विभिन्नते ॥ म मस्येन थत्रक्षचनगामिनम् । यःकार्यमय पुर्वाचे चाऽऽपराविकम् ॥ न दि प्रतीक्षते मृखः इतं बाऽस्य न वा कृतम् । क्षेत्रापणपूरास्वतमन्यमगरमानसम् शच्याति । न कालस्य प्रिन: निम्द देणभास न विद्यते ॥ बब्धेबोरणगासाथ

(तिजीं) आदिते जीवन-निर्वाह करना, कभी किसीसे कुछ भी दान न केना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्यत्रतके पाक्षनमें तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियोंकी पूजा करना—नह सब बानमस्थीका धर्म है। पहस्य पुरुषको उचित है कि अपनी संतानकी संतान देखकर बनका आभय के और आयुका तृतीय भाग बनवासमें ही बिताये। उस आभममें वह अकेळा रहे या पत्नीके नाथ भी रह सकता है। [परंतु दोनों ब्रह्मचर्यका पाळन

करें । ] गर्मीके दिनोंमें पश्चाग्निसेवन करे। वर्षाकाळमें खुळे आकाशके नीचे रहे। हेमन्त-ऋतुमें रात भर भीते कपहें औदकर रहे। (अथवा जलमें रहे।) शक्ति रहते हुए वानमस्थिको इसी प्रकार उम्र तपस्था करनी चाहिये। वानमस्थिते किर पहस्थ-आभ्रममें न लौटे। विपरीत वा कुटिल गतिका आभ्य न लेकर सामनेकी दिशाकी ओर जाय अर्थात् पीके न लीटकर आगे बढ़ता रहेक ॥ १-५॥

इस ब्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें वानव्रस्थाव्रमका वर्णन नामक एक सी साठवाँ अध्याव पूरा हुआ ॥ १६० ॥

## एक सौ इकसठवाँ अध्यायं

#### संन्यासीके धर्म

पुष्कर कहते हैं-अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदिका साक्षास्कार करानेवाले संन्यास-धर्मका वर्णन करूँगा। आयुके चौथे भागमें पहुँचकर, सब प्रकारके सङ्गते दूर हो संन्यासी हो जाय । जिस दिन वैराग्य हो। उसी दिन घर छोडकर चल दे--संन्यास के छे। प्राजापस्य इष्टि (यह ) करके मर्बस्वकी दक्षिणा दे दे तथा आहवनीयादि अस्नियोंको अपने-आपमें आरोपित करके ब्राह्मण धरसे निकल जाय। संन्यासी सदा अकेला ही बिचरे । भोजनके लिये ही गाँवमें जाय । शरीरके प्रति उपेक्षाभाव रक्खे । अब आदिका संप्रद न करे । मननशील रहे । ज्ञान-सम्पन्न होवे । कपाल (मिट्टी आदिका सप्पर) ही भोजनपात्र हो, बुक्षकी जह ही निवास-स्थान हो। लँगोटीके लिये मैला-कुचैला वस्न हो। साथमें कोई सहायक न हो तथा सबके प्रति समताका भाव हो--यह जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। न तो मरनेकी इच्छा करें। न जीनेकी - जीवन और मृत्युमेंसे किसीका अभिनन्दन न करे ॥ १---५॥

बैंचे सेवक अपने स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार वह प्रारम्थवरा प्राप्त होनेवाले काल (अन्त-समय) की प्रतीक्षा करता रहे। मार्गपर दृष्टिपात करके पाँव रखे अर्थात् रास्तेमें कोई कीड़ा-मकोड़ा, हुड्डी, केश आदि तो नहीं है, यह मलीमाँति देखकर पैर रखे। पानीको कपदेचे डानकर पीये। सस्यसे पवित्र की दुई वाणी बोले। मनते दोष-गुणका विचार करके कोई कार्य करे। छौकी,

काठ, मिट्टी तथा बॉस--वे ही संन्यासीके पात्र हैं। अब यहरूके घरते धूओं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग दुश गयी हो, घरके सब छोग भोजन कर चुके हों और बूँठे शराब ( मिड्डीके प्याले ) फेंक दिये गये डों। ऐसे समयमें संन्यासी प्रतिदिन भिक्षाके लिये जाय । मिक्षा पाँच प्रकारकी मानी गयी है--मधुकरी ( अनेक घराँसे थोड़ा-थोड़ा अन माँग लाना ), असंक्लप्त ( जिसके विषयमें पहलेसे कोई संकल्प या निश्चय न हो। ऐसी भिक्षा )। प्राक्प्रणीत ( पहलेसे तैयार रक्ली हुई भिक्षा ), अयाचित (बिना माँगे जो अब प्राप्त हो जाय, वह ) और तत्काल उपलम्भ ( भोजनके समय स्वतः प्राप्त )। अथवा करपात्री होकर रहे-अर्थात् हाथहीमें लेकर भोजन करे और हाथमें ही पानी पीये । दूसरे किसी पात्रका उपयोग न करे । पात्रसे अपने हाथरूपी पात्रमें भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्योकी कर्मदोषसे प्राप्त होनेवाली यमवातना और नरकपात आदि गतिका चिन्तन करे ॥ ६---१० ॥

जिस किसी भी आश्रममें स्थित रहकर मनुष्यको शुद्ध भावते आश्रमोचित धर्मका पालन करना चाहिये । सब भूतोंमें समान भाव रखे । केवल आश्रम-चिद्ध धारण कर छेन। ही धर्मका हेन्नु नहीं है ( उस आश्रमके लिये विहित कर्तव्यका पालन करनेते ही धर्मका अनुष्ठान होता है ) । निर्मलीका फक्ष यद्यपि पानीमें पहनेपर उसे खच्छ बनानेवाला है, तथापि केवल उसका नाम केनेमावसे जल खच्छ नहीं हो जाता । इसी प्रकार आभमके लिक धारणमात्रसे लाभ नहीं होता। विहित धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । अज्ञानवश संसार-क्यनमें वैधा हुआ द्विज लँगडा, लूला, अंधा और बहरा क्यों न हो, यदि कृटिलतारहित संन्यासी हो जाय तो वह सत् और असत् सबने मुक्त हो जाता है। संन्यामी दिन या रातमें बिना जाने जिन जीवींकी हिंमा करता है, उनके बधरूप पापते शब होनेके लिये वह स्नान करके छः बार प्राणायाम करे । यह शरीररूपी गृह हड्डीरूपी खंमोंसे युक्त है। नाडीरूप रश्तियोंसे बँधा हुआ है। मांस तथा रक्तसे लिया हुआ और चमडेसे छाया गया है। यह मह और मूत्रते भरा हुआ होनेके कारण अत्यन्त दुर्गन्धपूर्ण है। इसमें बढापा तथा शोक व्यास हैं। यह अनेक रोगोंका घर और भूख-प्यासते आतुर रहनेवाला है। इसमें रजीगुणका प्रभाव अधिक है। यह अनिस्य--विनादाद्यीळ एवं प्रयिवी आदि पाँच भूतोका निवास-स्थान है; विद्वान पुरुष इसे त्याग दे---अर्थात ऐसा प्रयत्न करे, जिससे फिर देहके बन्धनमें न आना पढे ॥ ११---१६ ॥

धृति, क्षमा, दम (मनोनिग्रह्), चोरी न करना, बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, इन्द्रियोंको बदामें रखना, लर्जा, विद्या, सस्य तथा अकोध (क्रोध न करना )--ये भर्मके दस लक्षण हैं। संन्यासी चार प्रकारके होते हैं---क्रटीचक, बहुदक, इंस और परमहंस । इनमें जी-जो पिछला है। वह पहलेकी अपेक्षा उत्तम है। योगयुक्त संन्यासी पुरुष एकदण्डी हो या त्रिदण्डी, वह बन्धनमे मक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न रखना )-ये पाँच ·यम' हैं। शीच, मंतीष, तप, स्वाध्याय और **ईश्व**रकी आराधना-ये पाँच 'नियम' हैं। योगयुक्त संन्यासीके लिये इन सबका पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनींसे उसको बैठना चाहिये ॥ १७--२०॥

प्राणायाम दो प्रकारका है- एक सगर्भ' और इसरा 'अरार्भ' । मन्त्रजय और ध्यानसे युक्त प्राणायाम 'सरार्भ' कडलाता है और इसके विपरीत जय-ध्यानरहित प्राणायामको 'अगर्भ' कहते हैं। पूरकः कुम्भक तथा रेचकके मेदसे

प्राणायाम तीन प्रकारका होता है। बायुको भीतर भरनेसे भूरक' प्राणायाम होता है, उसे स्थिरतापूर्वक रोकनेसे 'कुम्भक' होता है और फिर उस वायुको बाहर निकालनेसे 'रेचक' प्राणायाम कहा गया है। मात्रामेदसे भी वह तीन प्रकारका है—बारह मात्राकाः चौबीस मात्राका तथा छत्तीस मात्राका । इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या इस्व अश्वरको भात्रा' कहते है। प्राणायाममें 'प्रणव' आदि मन्त्रका धीरे-धीरे जप करे । इन्द्रियोंके संयमको ध्रश्याहार' कहा गया है । जप करनेबाले साधकोद्वारा जो ईश्वरका चिन्तन किया जाता है। उसे 'भ्यान' कहते हैं; मनको भारण करनेका नाम 'भारणा' है। ब्रह्ममें स्थितिको 'समाधि' कहते हैं ॥ २१---२४ ॥

·यह आत्मा परव्रक्ष है। व्रह्म-सत्यः ज्ञान और अनन्त है। महा विज्ञानमय तथा आनन्दस्वरूप है। वह महा त है। वह बहा मैं हुँ; परब्रहा परमात्मा प्रकाशस्वरूप है; वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्यमुक्त है; वही 'ओ३म्' रान्दवाच्य सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है। देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारसे रहित तथा जामत्, स्वप्न एवं सुष्प्ति आदिसे मुक्त जो तुरीय तत्त्व है। वही ब्रह्म है। वह नित्य श्रद्ध बुद्ध-मुक्तस्वरूप है। सस्य, आनन्द्रमय तथा अद्वैतरूप है; सर्वत्र ब्यापक, अविनाशी ज्योतिःस्वरूप परब्रहा ही श्रीहरि है और वह मैं हूँ। आदिरयमण्डलमें जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है। वह अखण्ड प्रणववाच्य परमेश्वर मैं हूँ'---इस प्रकारका महज बोध ही ब्रह्ममें स्थितिका सत्तक है ॥ २५—२८३ ॥

जो सन प्रकारके आरम्भका त्यागी है-अर्थात जो फलासिक एवं अइंकारपूर्वक किसी कर्मका आरम्भ नहीं करता—कर्तृत्वाभिमानसे शून्य होता है। दुःख-सुखमें समान रहता है, सबके प्रति क्षमाभाव रखनेवाला एवं सहनशील होता है, वह भावशुद्ध शानी मनुष्य ब्रह्माण्डका मेदन करके साक्षात नक्ष हो जाता है । यतिको चाहिये कि वह आघादकी पूर्णिमाको चातुर्मास्यवत प्रारम्भ करे। फिर कार्तिक शुक्रा नवमी आदि तिथियोंसे विचरण करे। ऋतुऑकी संधिके दिन मुण्डन करावे । संन्यासियोंके लिये ध्यान तथा प्राणायाम ही प्राथिक्स है ॥ २९--३१॥

इस प्रकार आदि आग्नेव महापुराणमें व्यतिवर्मका वर्णन नामक एक सौ इकसठवाँ अध्याव पूरा हुआ ॥ १६१ ॥ -

## एक सो बासठवाँ अध्याय

### धर्मशासका उपदेश

पुष्कर कहते हैं—मनु, विष्णु, याह्यवस्थ्य, हारीत, अति, यम, अङ्गिरा, विष्णु, दक्ष, संवर्त, शातातप, पराशर, आपस्तम्ब, उशना, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, 'गौतम, शङ्क और लिखित—हन खबने धर्मका जैसा उपदेश किया है, वैसा ही मैं भी संक्षेपने कहूँगा, सुनो । यह धर्म मोग और मोक्ष देनेवाला है । वैदिक कर्म दो प्रकारका है— एक 'प्रवृत्त' और दूसरा 'निवृत्त' । कामनायुक्त कर्मको 'प्रवृत्तकर्म' कहते हैं । शनपुर्वक निष्कामभावसे जो कर्म किया जाता है, उसका नाम 'निवृत्तकर्म' है । वेदास्थास, तप, शान, इन्द्रियसंथम, अहिंसा तथा गुरुसेवा—थ परम उत्तम कर्म निःशेयस (मोक्षस्प कल्याण) के साधक हैं । इन सबमें भी आस्मशान खबते उत्तम बताया गया है ॥ १-५॥

वह सम्पूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है । उससे अमृतत्वकी प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण भूतोंमें आरमाको और आत्मामें सम्पूर्ण भूतींको समानभावते देखते हुए जो आत्माका ही यजन ( आराधन ) करता है, वह खाराज्य-अर्थात् मोक्षको प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा शम (मनोनिग्रह) के छिये सदा यस्नशील रहना चाहिये । यह सामर्थ्य या अधिकार हिजमात्रको — विरोषतः ब्राह्मणको प्राप्त है । जो वेद-शासके अर्थका तत्त्वष्ठ होकर जिल-किसी भी आभ्रममें निवास करता है। वह इसी लोकमें रहते हुए ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है। ( यदि नया अज तैयार हो गया हो तो ) आवण मासकी पूर्णिमाको अथवा भवणनक्षत्रसे युक्त दिनको अथवा इस्तनक्षत्रसे युक्त आवण शुक्रा पञ्चमीको अपनी शासाके अनुकुल प्रचलित गृह्यसूत्रकी विधिके अनुसार वेदोंका नियमपूर्वक अध्ययन प्रारम्भ करे । यदि श्रावणमास्मै नयी फसक तैयार न हो तो जब बह तैयार हो जाय तभी भाइपद-मासमें भवणनक्षत्रयुक्त दिनको वेदोंका उपाकर्म करे। ( और उस समयसे लेकर लगातार साँद्रे चार मासतक वेदोंका अध्ययन चाल् रक्खे # | ) फिर पौषमासमें रोहिणी नक्षत्रके दिन अथवा अष्टका तिथिको नगर या गाँवके बाहर जलके समीप अपने

\* मतुबोका कथन दे—श्वतकक्रणांस्थवीयीत मासाध् विप्रोऽधंपद्ममान्।' (मतु०४।९५) यक्कोक्त विभानसे वेदाध्ययनका उत्सर्ग (स्थाग) करे। [ यदि भाद्रपदमासमें वेदाध्ययन प्रारम्भ किया गया हो तो भाष ग्रक्ता प्रतिपदाको उत्सर्जन करना चाहिये—-ऐसा मनुका (४।९७) कथन है। ] ॥ ६-१०३॥

शिष्यः श्रुलिकः गुरु और बन्धकन-इनकी मृत्यु होनेपर तीन दिनैतक अध्ययन बंद रखना चाहिये। उपाकर्म ( धेदाध्ययनका प्रारम्भ ) और उत्मर्जन (अध्ययनकी समाप्ति ) जिस दिन हो। उससे तीन विनतक अध्ययन बंद रखना चाहिये । अपनी शाखाका अध्ययन करनेवाले विद्वानकी मृत्य होनेपर भी तीन दिनीतक अन-ध्याय रखना उचित है। संध्याकालमें, मेघकी गर्जना होनेपर, आकाशमें उत्पात-सूचक शब्द होनेपर, भूकम्प और उस्का-पात होनेपर, मन्त्र-जाझणात्मक वेदकी समाप्ति होनेपर तथा आरण्यकका अध्ययन करनेपर एक दिन और एक रात अध्ययन बंद रखना चाहिये । पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चन्द्रप्रहण-सूर्यप्रहणके दिन भी एक दिन-रातका अनन्याय रखना उचित है। दो ऋतुओंकी संधिमें आयी हुई प्रतिपदा तिथिको तथा श्राद्ध-भोजन एवं श्राद्धका प्रतिप्रह स्वीकार करनेपर भी एक दिन-रात अध्ययन बंद रक्खे । यदि स्वाध्याय करनेवालोंके बीचमें कोई पशुः मेदकः नेवलाः कुत्ता, सर्प, बिलाव और चूहा आ जाय तो एक दिन-रात-का अनध्याय होता है 🕕 ११–१४ 🕕

जब इन्द्रध्वजनी पताका उतारी जाय, उस दिन तथा जब इन्द्रध्वज फहराया जाय, उस दिन भी पूरे दिन-रातका अनध्याय होना चाहिये । कुत्ता, सियार, गदहा, उस्द्र, सामगान, बॉस तथा आर्त प्राणीका शब्द सुनायी देनेपर, अपवित्र बस्तु, मुर्दा, श्रूह, अन्त्यज, श्मशान और पतित मनुष्य—इनका सांनिध्य होनेपर, अशुभ ताराओंमें, बार्रबार बिजली चमकने तथा बार्रबार मेघ-गर्जना होनेपर तात्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन न करे। जलके भीतर, आधी रातके समय, अधिक आँधी चलनेपर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिये। धूलकी वर्षा होनेपर, दिशाओंमें दाह होनेपर, दोनों संध्याओंके समय कुहासा पहनेपर, चोर या राजा आदिका भय प्राप्त होनेपर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिये। दौहते समय अध्ययन न करे। किसी प्राणीपर प्राणनाधा उपस्थित होनेपर और अपने घर किसी श्रेष्ठ पुरुषके पधारनेपर भी अनध्याय रावना उचित है। गदहा, कॅट, रथ आदि सवारीः हाथीः शोकाः नीका तथा हुक्ष आहिएर चहनेके समय और उत्तर या मक्भूमिमें स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिये । इन सैंतीस प्रकारके अनुष्यायोंको तात्कालिक (केवल उसी ममयके लिये आवश्यक ) माना गया है ॥ १५–१८ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'धर्मशासका वर्णन' नामक एक सौ बासठनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६२ ॥

# एक सौ तिरसठवाँ अध्याय

### श्राद्धकस्पका वर्णन

पुष्कर कहते हैं---परशुराम! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले श्राद्धकल्पका वर्णन करता हूँ, सावधान होकर श्रवण कीजिय । श्राद्धकर्ता पुरुष मन और इन्द्रियोंको बदामें रखकर, पवित्र हो, श्राद्धते एक दिन पहले ब्राह्मणींको निमन्त्रित करे । उन ब्राह्मणोंको भी उसी समयसे मन, वाणी, दारीर तथा कियाद्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिये । आद्यके दिन अपराद्वकालमें आये हुए ब्राह्मणोंका स्वागत-पूर्वक पूजन करे । स्वयं हाथमें कुशकी पवित्री धारण किये रहे | जब ब्राह्मणलोग आचमन कर हों, तब उन्हें आसनपर बिठाये । देवकार्यमें अपनी शक्तिके अनुसार युग्म ( दो, चार, ছঃ आदि संख्याबाङ ) और প্লাব্ৰট अयुग्म ( एक) तीन) पाँच आदि संख्यावाले ) ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे । सव ओरते बिरे हुए गोबर आदिसे लिपे-पुते पबित्र खानमें, जहाँ दक्षिण दिशाकी ओर भूमि कुछ नीची हो, श्राद्ध करना चाहिये। वेश्वदेव-श्राद्धमें दो ब्राह्मणीको पूर्वाभिमुख बिठाये और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख । अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको ही सम्मिलित करे । मातामहींके श्राह्ममें भी ऐसा ही करना चाहिये। अर्थात् दो बैश्वदेव-श्राद्धमें और तीन मातामहादि-श्राद्धमे अथवा उभय पक्षमें एक-ही-एक ब्राह्मण रखे । वैश्वदेव-श्राद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ धुलानेके निमित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके लिये कुदा दें । फिर ब्राध्मणसे पूछे---भौ विद्वेदेवींका आवाहन करना चाहता हूँ ।' तब ब्राह्मण आज्ञा दें— 'आवाहन करो ।' इस प्रकार उनकी आशा पाकर 'विश्वेश्वास आगतः' (यजु०७ । ३४) इत्यादि ऋच। पद्कर विश्वेदेवोंका आबाइन करे । तन ब्राह्मणके समीपकी भूमिपर जी विखेरे। **फिर पवित्रीयुक्त अर्घ्यपात्रमें 'श्रं मो देवो०' ( यञ्ज०** ३६ ।

१२) — इस मन्त्रसे जल छोड़े । 'बबोऽसि॰' — इत्यादिसे जी डाड़े । फिर बिना मन्त्रके ही गन्ध और पुष्प भी छोड़ दे । तत्मक्षात् 'बा दिन्या आपः॰' — इस मन्त्रमे अर्घ्यको अभिमिन्तत करके ब्राह्मणके हाथमें संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे और कहे — 'अग्रुकआड़े ब्रिडवेदेवाः हुदं वी हस्तार्घ्यं नमः ।' — यो कहकर वह अर्घ्यजल कुश्युक्त ब्राह्मणके हाथमें या कुशापर गिरा दे । तत्मक्षात् हाथ धोनेके लिये जल देकर क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन-बस्त अर्पण करे । पुनः इस्त-श्रुद्धिके लिये जल दे । [बिशवेदेवोंको जो कुछ भी हेना हो, वह सन्यभावते उत्पर्शाभगुल होकर दे और पितरोंको प्रत्येक वस्तु अपसन्यभावते दक्षिणाभिगुल होकर देनी चाहिये।]॥ १—५३॥

वैश्वदेव-काण्डके अनन्तर यहोपवीत अपसन्य करके पिता आदि तीनों पितरोके लिये तीन दिशुणसुग्न कुटांको उनके आसनके लिये अपदिश्वण कमसे दे। फिर पूर्ववत् ब्राह्मणांकी आहा लेकर 'डह्मन्तस्वा॰' (यजु॰ १९।७०) इत्यादि मन्त्रचे पितरोंका आवाइन कर के, 'आवन्तु मः॰' (यजु॰ १९।५८) इत्यादिका जप करे। 'अपहता असुरा रक्षा९ मि वेदिपदः॰'— (यजु॰ २।२।८)'—यह मन्त्र पदकर सब ओर तिल विगेरे। वैश्वदेवशाइमें जो कार्य जींसे किया जाता है, वही पितृ-शाहमें तिलसे करना चाहिये। अर्घ्य आदि पूर्ववत् करे। संस्त्रव (ब्राह्मणांक हाथमे चूये हुए जल) पितृपात्रमें प्रहण करके, भूमिपर दक्षिणांव कुटा रत्वकर उसके जपर उस पात्रको अधोगुल करके दुलका दे और कहे—'पितृम्यः स्थानमसि।' फिर उसके जपर अर्घ्यात्र और पवित्र आदि रत्वकर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि पितरोंको निवेदित करे। इसके बाद 'अन्वीकरण' कर्म करे। बीसे तर किया हुआ अब लेकर

त्रासणोंसे पू<del>छे—'कानी करिक्ये ।' ( मैं अप्रिमें इसकी आहुति</del> वृगा।) तब बाबाण इसके लिये आहा दें। इस प्रकार आहा लेकर पित-यहकी भाँति उस असकी हो आहति दे। ि उत समय ये दो सन्त्र क्रमशः पढे---'क्रमये क्रम्य-बाइनाब स्वाहा नमः । सोमाय पितृमते स्वाहा नमः।' (यन २ । २९ ) ] फिर होमशेष असको एकामचित्र होकर यथाप्राप्त पात्रोंमें विशेषतः चाँदीके पात्रोंमें परोसे। इस प्रकार अन परोसकर, 'प्रथिवी ते पात्रं चौरपिधानं बाह्मणस्य सुले॰' इत्यादि मन्त पढकर पात्रको अभिमन्त्रित करे । फिर 'इदं विच्छाः ०' ( यजु० ५ । १५ ) इत्यादि मन्त्रका उचारण करके असरी बादाणके अँगुठेका सर्घ कराये । तदनन्तर तीनों २/१९तियोसहित गायत्री मन्त्र तथा भाषा-बाता॰' (यञ्ज १२ । २७—२९ ) हस्यादि तीन श्वचाओका वय करे और ब्राक्षणींसे कर -- श्वाप सुखपर्वक अन ४इण करें ।' फिर वे नाक्षण भी मौन होकर प्रसन्नता-पूर्व ः भोजन करें । [ उस समय यजमान क्रोध और उताबलीको रनम दे और ] जनत<sub>्र</sub> ब्राह्मणलोग पूर्णतया तृप्त न हो जायँ। रागतक पूछ-पूछकर प्रिय अन और इविष्य उन्हें परोस्ता ग्हे। उस समय पूर्वोक्त मन्त्रोंका तथा 'पावमानी' आहि श्रुनाओका जर था पाठ करते रहना चाहिये। तत्पश्चात अन्न लेकर आहार्णांने पृछे-- क्या आप पूर्ण तुस हो गये !' आ**रा**ण करें—ंहाँ, इस तृप्त हो गये ∤ यजमान फिर पू<del>छे</del> — भीर असका क्या किया जाय !' ब्राह्मण कहें—'इष्टलनोंके साय मोजन करो ।' उनकी इंग आजाको 'बहुत अच्छा' कहकर स्वीकार करें । फिर हाथमें लिये हुए अनको बाह्मणोंके आने उनकी ज्ञनके पान ही दक्षिणाम-कुश भूमिपर रखकर उन कुनोपर तिल-जल छोड़कर रख दे। उस समय आफ्रि-दरधाश्च यं०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। फिर ब्राह्मणीके हाथमें कुल्ला करनेके लिये एक-एक बार जल दे। किर भिण्डके लिये तैयार किया हुआ सारा अस लेकर, **दक्षिणा** भिमुख हो। पितृयश कलाके अनुसार तिलसहित पिण्डदान करे। इसी प्रकार मातामह आंदके लिये पिण्ड दे। फिर ब्राह्मणोंके · आचमनार्थ जट दे । तदनन्तर ब्राह्मणोंने स्वस्ति-वाचन कराये और उनके हाथमें जल देकर उनसे प्रार्थना-पूर्वक बहे-"आपलोग 'अक्षय्यमस्तु' कहं।" तब ब्राह्मण 'अक्टब्स् अस्तु' बोलें। इसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे 'अब मैं स्वधा-नाचन कराऊँगा !' आसाण कहें--- (स्वधा-वाचन कराओ। दस प्रकार उनकी आजा

पाकर 'पितरों और मातामहादिके क्रिये आप यह स्वधा-बाचन करें '— ऐसा कहे । तब बाह्यण बोर्से— 'अस्तु स्वधा ।' इसके अनन्तर पृथ्वीपर जक्ष सीचे और 'विश्वेदेवाः प्रीवण्ताम् ।'— यों कहे । बाह्यण भी इस बाक्यको हुइरायें— 'भीवण्तां विश्वेदेवाः' । तदनन्तर ब्राह्मणोंकी आहासे ब्राह्मकर्ता निम्नाहित सन्त्रका जप करे—

दातारो मोऽभिवर्धन्यां वेदाः संसतिरेव च । अनुः च मो मा व्यवस्य बहुदेवं च मोऽस्थिति ॥

भोरे दाता बढ़ें। वेद और संतति बढ़े। इमारी अद्धा कम न हो और हमारे पास दानके लिये बहुत धन हो।

—यह कहकर ब्राह्मणींसे नम्नतापूर्वक प्रियवचन बोले और उन्हें प्रणाम करके विसर्वन करें—'बाजे बाजें ॰' (यह ॰ ९।१८) इत्यादि ऋचाओंको पदकर प्रसन्धतापूर्वक पितरोंका विसर्वन करें । पहले पितरोंका, फिर विद्वेदेवोंका विसर्वन करना चाहिये । पहले जिस अर्घ्यपात्रमें संस्वका जल ढाला गया था, उस पितृ-पात्रको उतान करके ब्राह्मणोंको विदा करना चाहिये । ग्रामकी सीमातक ब्राह्मणोंके पीछे-पीछे जाकर, उनके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके लीटे और पितृसेवित श्राह्मानको इष्टजनोंके साथ भोजन करे । उस रात्रिमें यजमान और ब्राह्मण—दोनोंको ब्रह्मचारी रहना चाहिये ॥ ६—२२ ॥

इसी प्रकार पुत्रजन्म और विवाहादि वृद्धिके अवसरीपर प्रदक्षिणावृत्तिसे नान्दीमुख-पितरोका यजन करे । दही और बेर मिले हुए असका पिण्ड दे और तिलवे किये जानेवाले स्य कार्य जीसे करे । एकोहिष्टशाद विना वैश्वदेवके होता है। उसमे एक ही अर्घ्यात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरणकी किया नहीं होती । यत्र कार्य जने उको अपसभ्य रखकर किये जाते हैं। 'अक्षच्यमस्तु' के स्थानमें 'उपतिष्ठताम्' का प्रयोग करे । 'बाजे वाजे॰' इस मन्त्रसे ब्राह्मणका विमर्जन करते समय 'अभिरम्बताम् ।' कहे और ब्राह्मणलोग 'अभिरताः **साः** ।'- रोगा उत्तर दें । मधिण्डीकरण-श्राद्धमें पूर्वीक्त विधिसे अर्घ्यसिद्धिके लिये गन्धा जल और तिलसे युक्त चार अर्घ्यात्र तैयार करें। ( इनमेंने तीन तो पितरों के पात्र हैं आर एक प्रेतका पात्र होता है।) इनमें प्रेतके पात्रका जल पितरों के पार्टीमें डाले । उस ममय 'थे समाना॰' इत्यादि दो मन्त्रीका उचारण करे । शेष किया पूर्ववत करे । यह स्पिण्डीकरण

और एकोविष्टभाव माताके क्रिये भी करना चाहिये। जिलका समिण्डीकरण-शाब वर्ष पूर्ण होनेसे पहले हो जाता है उसके लिये एक वर्षतक बाह्मणको सामोदक कुम्भदान देते रहना चाहिये। एक वर्षतक प्रतिमास मृत्यु-तिथिको एकोहिष्ट करना चाहिये । फिर प्रत्येक वर्षमें एक बार क्षयाह-तिथिको एकोहिष्ट करना उचित है। प्रथम एकोहिष्ट तो मरनेके बाद ग्यारहर्वे दिन किया जाता है। सभी आदोंमें पिण्डोंको गाय, बकर अथवा छेनेकी इच्छावाले बाझणको दे देना चाहिये । अथवा उन्हें अग्निमें या अगाभ जलमें डाल दैना चाहिये। जबतक ब्राह्मणलोग भोजन करके वहाँसे उठ न जावँ, तबतक उच्छिष्ट स्थानपर झाहू न लगाये । भादमें इविन्यासके दानसे एक मासतक और लीर देनेसे एक वर्षतक पितरोंकी तृप्ति बनी रहती है। भाइपद कृष्णा त्रयोदशीकोः विशेषतः मधा नक्षत्रका योग होनेपर जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया जाता है, वह अक्षय होता है। एक चतुर्वशीको छोडकर प्रतिपदासे अमावास्यातककी चौंदह तिथियोंमें आइदान करनेवाला पुरुष कमशः इन चौदह फलांको पाता है रूपशीलयुक्त कन्याः बुद्धिमान् तथाः

रूपवान् दामादः पद्यः श्रेष्ठ पुत्रः चृत-विजवः सेतीमें जामः व्यापारमें लाम, दो खुर और एक खुरवाले पशु, बहातेंबरे सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक (त्रपु-सीसा आदि ), जातियोंमें श्रेष्ठता और सम्पूर्ण मनोरय | जो लोग शकदारा मारे गये हों, उन्होंके लिये उस चतुर्दशी तिथिको आह प्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, केन, बल, पुत्र, श्रेष्ठता, सीभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, ग्रुभ, प्रवृत्त-चकता ( अप्रतिहत शासन ), वाणिज्य आदिः नीरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सामें रफलता, कुप्य ( त्रपु-सीसा आदि ), गौ, बकरी, मेह, अश्व तथा आयु-इन सत्ताईस प्रकारके काम्य पदार्थीको क्रमशः वही पाता है। जो कृत्तिकासे लेकर भरणीपर्यन्त प्रत्येक नवानमें विधिपूर्वक आद करता है तथा आस्तिक। अद्भाव एवं मद-मात्कर्य आदि दोषोंने रहित होता है। बसु, बद्र और आदित्य -ये तीन प्रकारके पितर आद्धके देवता हैं। ये आदसे संतुष्ट किये जानेपर मनुष्योके पितरीको तुप्त करते हैं। जब पितर तुस होते हैं, तब वे मनुष्योंको आयु, प्रजाः धनः विद्याः स्वर्गः मोद्धः सुद्धाः तथा राज्य प्रदान करते हैं ॥ २३--४२ ॥

इस प्रकार आदि आरनेम महापुराणमें ।आद्धकल्पका वर्णन । नामक एक सौ तिरसठनौ अध्याम पूरा हुआ ।) १६**६ ॥** 

## एक सौ चौसठवाँ अध्याय

### नवब्रह-सम्बन्धी हवनका वर्णन

पुष्कर कहते हैं—परश्रमानी ! क्सी, शान्ति, पुष्टि, हृद्धि तथा आयुकी इच्छा रखनेवाले वीर्यवान पुरुषको प्रश्लेकी भी पूजा करनी चाहिये । सूर्य, सीम, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु—हन नवप्रहोंकी क्रमशः स्थापना करनी चाहिये । सूर्यकी प्रतिमा तांबेरी, चन्द्रमाकी रजत (या स्कटिकसे ), मङ्गलकी खल चन्द्रमाकी खल चन्द्रमाकी सुवर्णने, गुक्की सुवर्णने, शुक्की रजतसे, शनिकी लोहेरी तथा राहु-केतुकी सीमेंने बनाये; इससे शुभकी प्राप्ति होती है । अथवा वस्त्रपर उन-उनके रंगके अनुमार वर्णकसे उनका चित्र अक्टित कर लेना चाहिये । अथवा मण्डल बनाकर उनमें गन्ध (चन्द्रन-कुङ्कुम आदि ) से प्रहोंकी आकृति बना ले । प्रहोंके रंगके अनुसार ही उन्हें फूल और बस्त मी देने चाहिये । मबके लिये गन्ध, बलि, धूप और गुमगुरा देना चाहिये । प्रस्के प्रके सिथे (अप्रिस्थापनपूर्वक ) समन्त्रक

चवका होम करना चाहिये। 'आइएफोन रजझा॰' (यजु॰ ११ ४३) हत्यादि सूर्य देवताके, 'हमं वेवाः॰' (यजु॰ १। ४०; १०। १८) हत्यादि चन्द्रमाके, 'अग्निम्धां दिवः ककुद्र॰' (यजु॰ १३।१४) हत्यादि मङ्गक्के, उद्गुष्णसा॰' (यजु॰ १५। ५४; १८। ६१) हत्यादि सङ्गक्के, उद्गुष्णसा॰' (यजु॰ १५। ५४; १८। ६१) हत्यादि मुधके, 'बृहस्पते अदिव बहियंः॰' (यजु॰ २६। ३) हत्यादि युक्के, 'शं नो देवीः॰' (यजु॰ ३६। १२) हत्यादि रानेश्वरके, 'आण्वात् काण्यात्०' (यजु॰ १९। ७५) हत्यादि रानेश्वरके, 'आण्वात् काण्यात्०' (यजु॰ १९। ३०) हत्यादि राहुके और 'हेत्रं कृण्यवक्रेत्रवे॰' (यजु॰ २९। ३७) हत्यादि राहुके और 'हेत्रं कृण्यवक्रेत्रवे॰' (यजु॰ २९। ३७) हत्यादि राहुके और 'हेत्रं कृण्यवक्रेत्रवे॰' (यजु॰ १९। ३०) हत्यादि राहुके और 'हेत्रवें क्रिके प्रकृष्ण क्रिके या अहाईल वार

मंधुः वी, वही अथवा लीरकी आहुति देनी चाहिये। गुद मिकाया हुआ भात, लीरः इकिय ( गुनि-अक्ष ), दूध मिकाया हुआ साठीके चावळका भातः दही-भातः वी-मातः तिलचूर्णमिश्रित भातः माष ( उद्द ) मिळाया हुआ भात और लिचदी—इनका श्रद्दके कमानुसार विद्वान् पुरुष बाह्यणके लिये मोजन दे। अपनी शक्तिके अनुसार यथाप्रात वस्तुओंसे बाह्यणका विधिपूर्वक सत्कार करके उनके लिये कमहाः चेनुः शक्कः, वैलः, सुवर्णः, वस्तः, अश्चः, काली गी, लोहा और बकरा—ये वस्तुएँ दक्षिणामें दे । ये महाँकी दक्षिणाएँ बताबी मयी हैं। जिस-जिस पुरुषके लिये जो मह अष्टम आदि दुष्ट खानोंमें दियत हाँ, वह पुरुष दस महकी उस समय विशेष यसपूर्वक पूजा करे। ब्रह्माजीने इन महाँकी वर दिया है कि जो दुम्हारी पूजा करें, उतकी दुम भी पूजा ( मनोरयपूर्तिपूर्वक सम्मान ) करना। राजाओंके अन भीर जातिका उत्कर्ष तथा जगत्की जन्म-मृत्यु भी महाँके ही अभीन है। अतः मह सभीके लिये पूजनीय हैं॥ १-१४॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें नवप्रह-सम्बन्धी हवनका वर्णन नामक एक सी चौंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ।।१६४॥

# एक सौ पैंसठवाँ अध्याय

### विभिन्न धर्मीका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं---विश्व ! इदयमें जो सर्वसमर्थ परमात्मा दीपकके समान प्रकाशित होते हैं, मन, बढ़ि और स्मृतिसे अन्य समस्त विषयोंका अभाव करके उनका प्यान करना चाहिये । उनका ध्यान करनेवाळे ब्राह्मणको ही आद-के निमित्त दही। भी और दूध आदि गम्य पदार्थ प्रदान करे । प्रियक्क, मसर, बैगन और कोढोका भोजन न करावे । जय पर्व-संभिके समय राहु सूर्यको प्रस्ता है। उस समय 'हस्तिञ्छाया-योग' होता है, जिसमें किये हुए आद और दान आदि शुभकर्म अक्षय होते हैं। जब चन्द्रमा मधा, इंस अथवा इस्त नक्षत्रपर स्थित हो, उसे 'बैबस्वती तिथि' कहते हैं। यह भी 'हस्तिच्छाया-योग' है। बल्लिक्वदेवमें अग्निमें होम फरनेसे बचा हुआ अस बलिबेधबदेवके मण्डलमें न डाले । अग्निके अभावमें वह अन्न ब्राह्मणके दाहिने हाथमें रक्खे । ब्राह्मण वेदोक्त कर्मसे तथा स्त्री व्यभिचारी पुरुषते कभी दृषित नहीं होती। बलात्कारते उपभोग की हुई और शत्रुके हाथमें पहकर दूषित हुई स्नीका (ऋतुकाल-पर्यन्त ) परित्याग करे । नारी ऋत-दर्शन होनेपर शुद्ध हो जाती है। जो सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त एक आस्माके व्यतिरेक्से विश्वमें अभेदका दर्शन करता है, वही बोगी, ब्रह्मके साथ एकीमाबको प्राप्त, आस्पार्मे रमण करने-बाला और निष्पाप है। कुछ छोग इन्द्रियोंके विश्रयोंसे संयोगको ही 'योग' कहते हैं। उन मूर्खोंने तो अभर्मको ही धर्म मानकर ब्रहण कर रक्खा है। दूसरे क्षोग मन और आस्माके संयोगको ही ध्योग' मानते हैं। मनको संसारके

स्व विषयों हटाकर, क्षेत्रक परमात्मामें एकाकार करके योगी संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह उत्तम 'योग' है। पाँच इन्द्रियरूपी कुटुम्बॅसि 'प्राम' होता है। छठा मन उसका 'मुखिया' है। वह देवता, असुर और मनुष्योंने नहीं बीता जा सकता। पाँचों इन्द्रियाँ वहिर्मुख हैं। उन्हें आम्यन्तर-भुखी बनाकर इन्द्रियोंको मनमें और मनको आस्मामें निकद करे। फिर समस्त भावनाओंने शून्य केत्रक आत्माको परब्रह्म परमात्मामें लगाव। यही ज्ञान और ध्यान है। इसके विषयमें और जो कुछ भी कहा गया है, वह तो प्रम्थका विस्तार-मात्र है। १—१३॥

'जो सब छोगों के अनुभवमें नहीं है, वह है'--यों कहनेपर विचद्ध (असंगत) सा प्रतीत होता है और कहनेपर वह अन्य मनुष्यों के द्वयमें नहीं बैठता। जिस प्रकार कुमारी छी-सुलको स्वयं अनुभव करनेपर ही जान सकती है, उसी प्रकार वह ब्रह्म स्वतः अनुभव करनेयोग्य है। योगरहित पुरुष उसे उसी प्रकार नहीं जानता, जैसे जन्मान्ध मनुष्य बड़ेको। ब्रह्मणको मंन्यास-प्रहण करते देख सूर्य यह सोचकर अपने स्थानसे विचलित हो जाता है कि 'यह मेरे मण्डक्का मेदन करके परब्रह्मको प्राप्त होगा।' उपवास, ब्रत, स्नान, तीर्य और तप-्ये कलप्रद होते हैं, परंतु ये ब्रह्मणके द्वारा सम्पादित होनेपर सम्पन्न होते हैं और विदित कलकी प्राप्त कराते हैं। 'प्रणव' परब्रह्म परमासमा है, 'प्राणायाम' हो परम तप है और 'सावित्री'से बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। वह परम पावन माना गया है। पहले क्रमदाः

सोम, गन्धर्व और अग्नि—ये तीन देवता समस्त छियोंका उपभोग करते हैं। फिर मनुष्य उनका उपभोग करते हैं। इससे छियों किसीसे दूपित नहीं होती हैं। यदि असवर्ण पुरुष नारीकी योनिमें गर्भाधान करता है, तो जबतक नारी गर्भका प्रसव नहीं करती, तबतक अग्रुस मानी जाती है। गर्भका प्रसव नहीं करती, तबतक अग्रुस मानी जाती है। गर्भका प्रसव नहीं करतों, तबतक अग्रुस मानी जाती है। गर्भका प्रसव होनेके बाद रजोदशंन होनेपर नारी ग्रुस हो जाती है। श्रीहरिके क्यानके समान पापियोंकी ग्रुद्धि करनेवाला कोई प्रायक्षित्त नहीं है। चण्डालके यहाँ भोजन करके भी ध्यान करनेसे ग्रुद्धि हो जाती है। जो बाहाण ऐसी भावना करता है कि "आसा ध्याता" है, मन ध्यान है, बिष्णु ध्येय' हैं, श्रीहरि उससे प्राप्त होनेवाले 'फल' हैं और अक्षयत्वकी प्राप्तिके लिये उसका 'विसर्जन' है', वह श्राद्धमें पङ्किपावनोंको भी पवित्र करनेवाला है। जो दिज नेष्टिक धर्मों आरूढ़ होकर उससे च्युत हो जाता है, उस आसम्धातीके लिये मैं ऐसा कोई प्रायक्षित्त नहीं देखता, जिससे

कि वह शुद्ध हो सके । जो अपनी पत्नी और पुत्रीका (असहायावस्थामें) परित्याग करके संन्यास प्रहण करते हैं, व दूसरे जन्ममें विदुर'-संज्ञक चण्डाल होते हैं, इसमें तिनक भी संदेह नहीं है। तदनन्तर वह कमशः सो वर्षतक गोध, बारह वर्षतक जुता, बीस वर्षतक जलपक्षी और दस वर्षतक शुक्ररयोनिका भोग करता है। फिर वह पुष्प और फलोंसे रहित कॅटीला वृश्व होता है और दावाग्निसे दग्ध होकर अपना अनुगमन करनेवालोंके साथ टूंठ होता है और इस अवस्थामे एक हजार वर्षतक चेतनारहित होकर पड़ा रहता है। एक इजार वर्ष बीतनेके बाद वह बहाराक्षस होता है। तदनन्तर योगरूपी नौकाका आश्रय लेनेसे अथवा कुलके उत्सादनद्वारा उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसलिये योगका हो सेवन करे; क्योंकि पाणींसे छुटकारा दिलानेके लिये दृगरा कोई भी मार्ग नहीं है। १४—२८।।

इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें विभिन्न धर्मोकः वर्णन' नामक एक सी पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६५ ॥

# एक मौ छाछठवाँ अध्याय

### वर्णाश्रम-धर्म आदिका वर्णन

पुष्कर कहने हैं—अब में श्रीत और स्मार्त-धर्मका वर्णन करता हूँ। वह पाँच प्रकारका माना गया है। वर्णमानका आश्रय लेकर जो अधिकार प्रश्चल होता है, उसे 'वर्ण-धर्म' जानना चाहिये। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीनों वर्णोंके लिये उपनयन-संस्कार आवश्यक है। यह 'वर्ण-धर्म' कहलाना है। आश्रमका अवल्डावन लेकर जिस पदार्थका संविधान होना है, वह 'आश्रम-धर्म' कहा गया है। जैसे भिन्न पिण्डादिकका विधान होता है। जो विधि दोनोंके निमित्तसे प्रवर्णित होती है, उसको 'निमित्तक' मानना चाहिये। जैसे प्रायक्षित्तका विधान होता है। है। १-३३।।

राजम् ! ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्य और संन्यासी— इनसे सम्बन्धित धर्म 'आश्रम-धर्म' माना गया है । दूसरे प्रकारसे भी धर्मके पाँच मेद होते हैं। त्राङ्गुण्य ( मंधि-विग्रह आदि ) के अभिधानमें जिसकी प्रकृति होती है, वह 'दृष्ठार्ष' यतलाया गया है। उसके तीन मेद होते हैं। मन्त्र-यस-यन्धित 'श्रद्धार्थ' है, ऐसा मनु आदि कहते है। इसके सिवा 'द्रमसार्थक व्यवहार', 'दृष्डधारण' और 'तुल्यार्थ- विकल्प' न्ये भी यश्मूलक धर्मके अङ्ग कहे गये हैं। वेदमें धर्मका जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, स्मृतिमें भी वैंगे ही है। कार्यके लिये स्मृति वेदोक्त धर्मका अनुवाद करती है - ऐसा मनु आदिका मन है। इसलिये स्मृतियों में उक्त धर्म वेदोक्त धर्मका गुणार्य, परिसंख्या, विदोषतः अनुवाद, विशेष हश्चर्य अथवा फलार्य है, यह राजर्षि मनुका सिद्धान्त है। ४-८ है।

निम्नलिखित अङ्तालीस संस्कारोंने सम्पन्न मनुष्य
प्रहालोकको प्राप्त होता है—(१) गर्भाषानः (२)
पुंमवनः (३) सीमन्तोन्नयनः (४) जातकर्मः (५)
नामकरणः (६) अन्नप्राञ्चनः (७) चूडाकर्मः (८)
उपनयन-मंस्कारः (९-१२) चार वेदवत (वेदाष्ययन)ः
(१२) स्नान (गमावर्तन)ः (१४) सहधर्मिणी-संयोग
(विवाह)ः (१५-१९) पञ्चयत्रः -देवयतः पितृयतः
मनुष्ययत्रः भृतयत्र तथा ब्रह्मयतः (२०-२६) सात पाकः
यत्र-संस्थाः (२७-३४) अष्टका—अष्टकासहित तीन पाषण
ध्यादः भावणीः आषद्याणीः नैजी और आश्चयुजीः (३५-४१)
सात हविर्यश्च-संस्था—अम्याषेयः अनिहोनः दर्श-पीर्ण-

मास, चातुर्मास्य, आग्रहायणेष्टि, निरूद्धपशुबन्ध एवं सीत्रा-मणि, (४२-४८) सात सोम-संस्था—-अग्निष्टोम, अस्यग्नि-ष्टोम, उन्थ्य, बोडशी, बाजपेष, अतिरात्र और आसोर्याम। आठ आस्मगुण हें—द्या, क्षमा, अनस्या, अनायास, माञ्चल्य, अकार्यण्य, अरुपृहा तथा शौच। जो इन गुणोंसे युक्त होता है, वह परमधाम (स्वर्ग) को प्राप्त करता है ॥ ९-१७३॥

मार्गगमन, मैथुन, मल-मूत्रोत्सर्ग, दन्तधावन, स्नान और भोजन—इन छः कार्योको करते समय मीन धारण करना चाहिये। दान को हुई बस्तुका पुनः दान, पृथक्पाक, चृतके साथ जल पीना, दूधके साथ जल पीना, रात्रिमें जल पीना, दाँतसे नख आदि काट्ना एवं बहुत गरम बल पीना—इन सात बातोंका परित्याग कर देना चाहिये। स्नानके पथात् पुष्पचयन न करें। क्योंकि वे पुष्प देवताके चढ़ानेयोग्य नहीं माने गये हैं। यदि कोई अन्यगोत्रीय असम्बन्धी पुरुष किसी मृतकका अग्नि-संस्कार करता है तो उसे दस दिनतक पिण्ड तथा उदक-दानका कार्य भी पूर्ण करना चाहिये। जल, तृण, भस्म, द्वार एवं मार्ग—इनको बीचमें रखकर जानेसे पङ्किरोष नहीं माना जाता। मोजनके पूर्व अनामिका और अङ्गुष्ठके संयोगसे पञ्चप्राणींको आदुतियाँ देनी चाहिये। १८-२२।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें वर्णाश्रमधर्म आदिका वर्णन नामक एक सौ छासठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ ॥

## एक सौ सङ्सठवाँ अध्याय

### प्रहोंके अयुत-लक्ष-कोटि हवनोंका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं-विशेष्ठ ! अब मैं शान्ति, समृद्धि एव विजय आदिकी प्राप्तिके निमित्त ग्रह्यक्षका पुनः वर्णन करता हूँ । महयक 'अयुतहोमात्मक', 'ख्क्षहोमात्मक' और कोटिहोमात्मक के भेदने तीन प्रकारका होता है। अभिकुण्डरो ईशानकोणमें निर्मित वेदिकापर मण्डल ( अष्टदल पदा ) बनाकर उसमें प्रहोंका आबाइन करे । उत्तर दिशामें गुढ, ईशानकोणमें बुध, पूर्वदलमें शुक्र, आग्नेयमें चन्द्रमा, दक्षिणमें भौम, मध्यभागमें सूर्य, पश्चिममें शनि, नैर्ऋस्यमें राह और वायव्यमें केतुको अङ्कित करे । शिव, पार्वती, कार्तिकेयः विष्णुः ब्रह्माः इन्द्रः यमः काल और चित्रगुप्त— ये 'अधिदेवता' कहे गये हैं । अग्रि, बरुण, भूमि, विष्णु, इन्द्र, शचीदेवी, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा—ये क्रमशः 'प्रत्यिधदेवता' हैं । गणेश, दुर्गा, वायु, आकाश तथा अश्विनीक्रमार-ये कर्म-साद्गुण्य-देवता है। इन सवका वैदिक यीज-मन्त्रोंसे यजन करे । आक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दुर्वा तथा कुशा-ये कमशः नवप्रहोंकी समिधाएँ हैं। इनको मध्र धृत एवं दिधसे संयुक्त करके शतसंख्यामें आठ बार होम करना चाहिये।

 म विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें शिव आदिको ध्रत्यधिदेवना' और अमृण आदिको अधिवेवता' माना गया है । उक्त पुराणमें अग्निके स्थानपर अकृण अधिदेवता' माने गवे हैं ।

एक आठ और चार कुम्म पूर्ण करके पूर्णाहुति एवं वसुधारा दे। फिर बाह्मणोको दक्षिणा दे। यजमानका चार कल्योंके तक्के मन्त्रीबारणपूर्वक अभिषेक करे। (अभिषेक-कै समय यों कहना चाहिये---) भारताः विष्णु और महेश्वर आदि देवता तुम्हारा अभिषेक करें । वासदेव, जगनाय, भगवान् संकर्षणः प्रदास और अनिरुद्ध तुम्हें विजय प्रदान करें। देवराज इन्द्र, भगवान् अप्रि, यमराज, निम्नांति, वरुणः पवनः धनाध्यक्ष कुबेरः शिवः ब्रह्माः शेषनाग एवं समस्त दिक्षाल सदा तुम्हारी रक्षा करें । कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पृष्टि, अद्धा, किया, मति, बुद्धि, लजा, वपु, शान्ति, तृष्टि और कान्ति— ये लोक-जननी धर्मकी पितयाँ तुम्हारा अभिषेक करें । आदित्य, चन्द्रमा, भीम, बुध, बृहस्पति, गुक्र, सूर्यपुत्र शनि, राहु तथा केतु- ये प्रह परित्रत होकर तुम्हारा अभिषेक करें । देवता, दानय, गन्धर्व। यक्षा राक्षसः सर्पः ऋषिः मनुः गीएँ। देवमाताएं। देवाङ्गनाएँ, बृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओंके समृह, अल-शक्त, राजा, वाहन, ओपियां, रक्त, कालविभाग, नदी नद, समुद्र, पर्वत, तीर्थ और मेघ-ये सब सम्पूर्ण अर्भाष्ट कामनाओंकी सिद्धिके लिये तुम्हारा अभिषेक करें? ||१ -१७३||

तदनन्तर यजमान अलंकत होकर सुवर्णः गीः अस और भूमि आदिका निम्नाक्कित मन्त्रोंसे दान करे— कपिले ! रोड़िण ! तुम समस्त देवताओंकी पूजनीया। तीर्थमयी तथा देवमयी हो। अतः मुझे शान्ति प्रदान करो । श्रृ ! तुम पुण्यस्य पदाधोंमें पुण्यस्यस्य हो। मझलोंके भी मझल हो। तुम सदा विष्णुके द्वारा धारण किये जाते हो। अतपव मुझे शान्ति दो । धमं ! आप व्यस्पते स्थित होकर जगत्को आनन्द प्रदान करते हैं। आप अष्टमूर्ति शिवके अधिष्ठान हैं। अतः मुझे शान्ति दीजिये ॥ १८-२१॥

भुषणं ! हिरण्यगभंके गर्भमें द्वाम्हारी स्थिति है। द्वाम अग्निदेशके वीर्यसे उत्पन्न तथा अनन्त पुण्यफल वितरण करनेवाले हो। अतः मुझे शान्ति प्रदान करो। पोताम्बर-युगल भगवान् बायुदेवको अत्यन्त प्रिय है। अतः इसके प्रदानसे सगवान् श्रीहरि मुझे शान्ति हैं। अश्व ! द्वाम स्वरूपने विष्णु हो। क्योंकि तुम अमृतके साथ उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य-चन्द्रका सदा संवहन करते हो। अतः मुझे शान्ति दो । पृथिवी ! तुम समप्ररूपमें धेनुरूपिणी हो। तुम केशवके समान समस्त, पापीका सदा अपहरण करती हो। इसल्यि मुझे शान्ति प्रदान करो । लीह ! इल और आयुध आदि कार्य सर्वदा तुम्हारे अधीन हैं। अतः मुझे शान्ति दो ॥२२-२६॥

श्वाग ! तुम यज्ञोंके अञ्चलप होकर स्थित हो । तुम अग्निदेवके नित्य बाहन हो। अतप्य मुक्ते शान्तिले संयुक्त

 क्षपिके सर्ववेवालां पूजनीवासि रोडिणि। तीर्थदेवसवी वस्तायतः शान्ति प्रवच्छ ने ॥१९॥

२. पुण्यस्त्वं शङ्क पुण्यानां मङ्गलानां च मङ्गलम् । विष्णुना विश्वतो नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ २०॥

- इ. धर्म त्वं वृषकपेण जगदानश्यकारकः।
   जटमूतेरिश्रहानमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ २१॥
- ४, द्विरण्यगर्भगर्भरथं हेमबीजं विमाबसोः । अनन्तपुण्यफळदमतः शन्ति प्रयच्छ मे ॥ २२ ॥
- ५. पीतवरत्रयुगं यसाद्रासुदेवस्य बक्तमम्। प्रशानात्तस्य वै विष्णुरनः शान्ति प्रयच्छ मे॥ २३॥
- ६. विष्णुरत्वं अश्वक्षपेण यस्मादमृतसम्भवः । चन्द्राकंषादनो नित्यमनः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ २४॥
- यस्मास्तं पृथिवी सर्वा घेतुः केशवसंतिना।
   मर्वपादश निस्वमतः शानि प्रवच्छ मे ॥ २५ ॥
- ८, यस्मादायस कर्माण नवाधीनानि सर्वदाः। डाङ्गलवासुषादीनि अतः शक्ति प्रयच्छ मे ॥ २६ ॥

करों। चौदहां भुवन गौओं के अङ्गोमें अधिष्ठित हैं। इसिलेंचे मेरा इहलोक और परलोकमें भी मझल होंं। जैसे केशव और शिवकी शस्या अशृत्य है, उसी प्रकार शस्यादानके प्रभावते जन्म-जन्ममें मेरी शस्या भी अशृत्य रहेंं। जैसे सभी रजों समस्त देवता प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार वे देवता रजदानके उपलक्ष्यमें मुझे शान्ति प्रदान करेंं। अन्य दान भूमिदानकी सीलहवीं कलाके समान भी नहीं हैं, इसिलेंचे भूमिदानके प्रभावने मेरे पाप शान्त हो जायँ, अर्थ । २७--३१॥

दक्षिणायुक्त अयुत्तहोमात्मक ग्रह्यश्च युद्धमें विजय प्राप्त करानेवाला है । विवाह, उत्सव, यश, प्रतिष्ठादि कर्ममें इसका प्रयोग होता है । लक्षहोमात्मक और कोटिहोमात्मक— ये दोनों ग्रह्यश्च सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले हैं । अयुत्तहोमात्मक यशके लिये ग्रह्देशमें यञ्चमण्डपका निर्माण करके उसमें हाथभर गहरा मंखलायोनियुक्त कुण्ड बनावे और चार श्राद्धिलंजींका वर्ग करे अथवा स्वयं अकेला सम्पूर्ण कार्य करे । लक्षहोमात्मक यशमें पूर्वकी अपेक्षा सभी दसगुना होता है । इसमे चार हाथ या दो हाथ प्रमाणका कुण्ड बनावे । इसमें ताक्ष्यका पूजन विशेष होता है । ( तार्क्य-पूजनका मन्त्र यह है—) 'तार्क्य ! सामच्यनि तुम्हारा शरीर है । तुम श्रीहरिके वाहन हो । विष-रोगको सदा दूर करनेवाले हो। अत्रय्व मुक्ते शान्ति प्रदान करों'॥ ३२—३५ है ॥

तदनन्तर करुशोंको पूर्ववत् अभिमन्त्रित करके छ्छाहोम-का अनुष्ठान करे । किर 'बसुधारा' देकर दाय्या एवं आभूषण आदिका दान करे । ख्छाहोममे दस या आठ ऋत्विज होने चाहिये । दक्षिणायुक्त छ्छाहोमसे साधक पुत्र, अज, राज्य, विजय, भोग एवं मोध आदि प्राप्त करता है । कोटिहोमात्मक ग्रह्यक्ष पूर्वोक्त फर्लोंके अतिरिक्त दात्रुओंका

वस्साक्तं सर्वयक्षानामक्क्ष्येन स्थवस्थितः ।
 योनिर्विभावसोनिस्थमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ २७ ॥

१०. गवामक्रेषु तिष्ठनि भुवनानि चतुर्वसः। यस्यासस्माच्छितं मे स्थादिष्ट क्षेके परत्र च ॥ २८ ॥

११. यस्मादशून्यं शयनं केशवस्य शिवस्य च । शम्या ममाप्वशून्यास्तु दक्ता जन्मनि जन्मनि ॥ २९ ॥

१२. यथा रत्नेषु सर्वेषु सर्वे देवाः प्रतिष्ठिताः । तथा शान्ति प्रयम्बन्तु रत्नदानेन मे झुराः ॥ ३० ॥

१३. वया भूमिप्रदानस्य कर्ला नाईन्नि चोडशीम् । दानान्यस्यानि मे शान्तिर्भूमिदानाद् भवत्विद् ॥ ३१ ॥

विनाश करनेवाल है। इसके लिये चार हाथ या आठ हाथ गहरा कुष्ड बनाये और बारह ऋक्तिजोंका वरण करे। पटपर पत्तीस या सोलह तथा द्वारपर चार कल्क्योंकी स्थापना करे। कोटिहोम करनेवाला सम्पूर्ण कामनाओं संयुक्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है। प्रह-मन्त्र, वैष्णव-मन्त्र, गायत्री-मन्त्र, आग्नेय-मन्त्र, शैव-मन्त्र एवं प्रसिद्ध वैदिक-मन्त्रीस हवन करे। तिल, यव, घृत और धान्यका हवन करनेवाला अश्वमेधयशके फलको प्राप्त करता है। विदेवण आदि अभिचार-कर्मोंमे त्रिकोण कुण्ड विहित है। इनमें रक्तवक्ष-

भारी और उन्मुक्तकेश मन्त्रसाधकको शतुके बिनाशका चिन्तन करते हुए। बाँगें हायले स्थेन पक्षीकी क्षष्ठ अस्थियोंचे युक्त समिधाओंका हवन करना चाहिये। ( हवनका मन्त्र इस प्रकार है—)

#### 'दुर्मिन्निवास्तस्मै सन्दु वो द्वेष्टि हुं कट्।'

फिर खुरेले शत्रुकी प्रतिमाको काट ढाले और पिष्टमय शत्रुका अग्निमें हवन करे । इस प्रकार जो अत्याचारी शत्रुके विनाशके लिये यह करता है। वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है ॥ ३६-४४॥

इस प्रकार आदि आउनेय महापुराणमें 'ब्रहोंके अयुत-रुक्ष कोटि 'हवनोंका वर्णन' नामक एक सौ सङ्सटवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६७॥

# एक सौ अइसठवाँ अध्याय

#### महापातकोंका वर्णन

पुष्कर कहते हैं--- जो मनुष्य पापीका प्रायिकत न करें, राजा उन्हें दण्ड दे। मन्ष्यको अपने पापीका इच्छाते अथवा अनिच्छाते भी प्रायश्चित्त करना चाहिये। उत्मत्तः कोधी और दुःखसे आतुर मनुष्यका अन कभी भोजन नई। करना चाहिये | जिस अन्नका महापातकीने स्पर्श कर लिया हो। जो रजस्वला स्त्रीद्वारा खुआ गया हो। उस अन्तका भी परित्याग कर देना चाहिये। ज्यौतिषी, र्गाणकाः अधिक मनाफा करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रियः गायक, अभिदात, नपुंसक, घरमें उपपतिको रखनेवाली स्त्रीः धोषीः स्थांसः भाटः, जुआरीः तपका आडम्बर करने-वाले, नीर, जल्हाद, कुण्डगोलक, ख्रियोदारा पराजितः वेदोंका विकय करनेवाले, नट, जुला**हे, कृतक, लोहार**, निषाद, रँगरैज, ढोगी संन्यासी, कुलटा स्त्री, तेली, आरूढ-पतित और शत्रुके अन्नका सदैव परित्याग करे। इसी प्रकार ब्राह्मणके बिना बुछाये ब्राह्मणका अन भोजन न करे। शुद्रको तो निमन्त्रित होनेपर भी बाइएगके अञ्चका भोजन नहीं करना चाहिये। इनमेंसे बिना जाने किसीका अन खानेपर तीन दिनतक उपवास करे। जान-वृक्षकर ला लेनेपर 'कुच्छ्वत' करे। वीर्यः मलः मूत्र तथा श्वपाक चाण्डालका अन्न खाकर 'चान्द्रायणवत' करे । मृत व्यक्ति-के उद्देश्यसे प्रदत्तः गायका सूँघा हुआः शूद्र अथवा कुत्तेके द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ तथा पतितका अन भक्षण करके

'तप्तकुच्छ' करे । किसीके यहाँ सूतक होनेपर जो उसका अभ खाता है, वह भी अग्रुद्ध हो जाता है। इसिक्टिये अशोचयुक्त मनुष्यका अस भक्षण करनेपर कुञ्चनतः करे । जिस कुएँमे पाँच नखांबाळा पशु मरा पहा हो, जो एक बार अपवित्र वस्तुसे युक्त हो चुका हो। उसका जल पीनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको तीन दिनतक उपवास रखना चाहिये। शूदको सभी प्रायश्चित एक चौथाई, वैश्यको हो चौथाई और क्षत्रियको तीन चौथाई करने चाहिये। प्रामसकरः गर्दभ, उष्टु, श्वगाल, वानर और काक-इनके मल-मूत्रका भक्षण करनेपर ब्राह्मण 'चान्द्रायण-व्रत' करे । स्ला मांस, मृतक व्यक्तिके उद्देश्यसे दिया हुआ अन्न, करक तथा कञ्चा मांस खानेबाले जीवः शूकरः उष्ट्रः शृगालः वानरः काक, गी, मनुष्य, अक्ष, गर्दभ, छत्ता शाक, मुर्गे और हाथीका मांस खानेपर ध्तप्तक्रच्छृ'से शुद्धि होती है। ब्रह्मचारी अमाश्राद्धमें भोजन, मधुपान अथवा लहसुन और गाजरका भक्षण करनेपर 'प्राजापत्यकुच्छु' न पवित्र होता है। अपने लिये पकाया हुआ मांस, पेलुगव्य (अण्डकोष-का मांस ), पंयूप ( ब्यायी हुई गौ आदि पशुआंका सात दिनके आंदरका दूध ), श्लेष्मातक ( बहुबार ), मिट्टी एवं दृषित खिचड़ी, लप्सी, खीर, पूआ और पूरी, यज्ञ-सम्बन्धी संस्कार-रहित मांसः देवताके निमित्त रखा हुआ अन और इवि-इनका मक्षण करनेपर 'चान्द्रायण करने छे

यह (बिद्रेषण) तामस अभिनार कर्न है । इसे नामस कोग ही किया करने हैं ।

युद्धि होती है। गाय, मैंस और बकरीके दूधके सिवा अन्य युद्धकोंके दुरधका परित्याग करना चाहिये। इनके भी अपनेहोत्रकी प्रज्यलिन अप्निमें हघन करनेवाला ब्राह्मण यदि स्वेच्छापूर्वक जी और गेहूंसे तैयार की हुई वस्तुओं। दूधके विकारों, बागपाइग्यचक आदि तथा तैल-धी आदि चिकने पदार्थोंसे संस्कृत बासी अज्ञको खा ले तो उन एक मासतक 'चान्द्रायणवत' करना चाहिये। क्योंकि वह दोप बीरहत्याके समान माना जाता है।। १-२३।।

ब्रह्महत्याः मुरापानः, चोगैः गुरुतत्यगमन-ये भाहापातकः कहे गये हैं। इन पापोंके करनेवाले मनुष्योंका संमग भी भाहापातक' माना गया है। श्रूटको गदावा देना। राजाके समीप किसीकी चुगली करनाः गुरुपर भूटा दोषारोपण-ये **ब्रह्मह**स्या के समान हैं। अध्ययन किये हुए वेदका विस्मरण, वेदनिन्दा, ध्रुठी गवाही, मुहद्का वध, निन्दित अस एवं वृतका भक्षण-ये छः पाप मुरापानके समान मान सबै हैं। धरोहरका अपहरण, मनुभ्य, त्रोहे, चाँदी, भूमि और हीरे आदि रल्नेंकी चोरी स्वर्णकी चोरीके समान मानी गयी है। समोत्रा स्त्री, कुमारी कर्या, चाण्डाली, भित्रपत्नी और पुत्रवधू-इनमे बीर्यपात करना भुरूपत्नी-गमन'के समान माना गया है। गोवधः अयोग्य व्यक्तिम **यज्ञ करानाः परस्त्रीगमनः अपनेका बेचना तथा गुरुः माताः** पिता, पुत्र, स्वाध्याय एवं अग्निका परित्याग, परिवेत्ता अथवा परिवित्ति होना- -इन दोनोंमेसे किमीको कन्यादान करना और इनका यह कराना, कन्याको दुषित करना,

भ्याजसे जीविका-निर्वाह, व्रतमङ्गः सरोवरः उद्यानः एवं पुत्रको बेचना। समयपर यशोपवीत ग्रहण न करना। बान्धवीका त्याग, वेतन लेकर अध्यापन-कार्य करनाः वेतनभौगी गुरुसे पढ़नाः, न बेन्ननेयोग्य वस्तुको बेचनाः सुवर्ण आदिकी खानका काम करनाः विशाल यनत्र चलानाः स्रता, गुल्म आदि ओषधियोंका नाश, स्त्रियोंके द्वारा जीविका उपार्जित करनाः नित्य-नैमित्तिक कर्मका उल्लङ्घनः लकही-के लिये हरे-भरे बुअको काटना, अनेक स्त्रियोंका संग्रह, स्त्री-निन्दकोंका मंतर्ग, केवल अपने म्वार्थके लिये सम्पूर्ण कर्मोंका आरम्भ करना, निन्दित अन्नका भोजन, अग्निहोत्र-का परित्याम, देवता, ऋषि और पितरोका ऋण न चुकाना, असत् शास्त्रोको पटनाः दुःशीरूपगयण होनाः व्यसनमे आसक्ति, धान्य, धातु और पशुओकी चोर्रा, मद्यपान करनेवाली नारीसे समागमः स्त्रीः शुद्रः वेश्य अथवा श्रित्रियका वध करनारण्य नाम्तिकता ये सब 'उपपातक' है। ब्राह्मणको प्रहार करके रोगी बनाना, लहसुन और मच आदिको सूंबनाः भिक्षांन निर्वाह करनाः गुदामे**धुन**--ये भव 'जाति भ्रंशकर पानक' बतलाये गये हैं । गर्दभः घोड़ा, ऊँट, मृग, हाथी, भेड़, बकरो, मछली, सर्प और नेवला -इनमें किमीका वध ध्यकरीकरण' कहलाता है। निन्दित मनुष्यंभि धनग्रहण, वाणिष्यवृत्ति, शूद्रकी सेवा एव असरय-भाषण-य 'अपात्रीकरण पातक' माने जाते हैं। कृमि और कीटोंका वध, मद्ययुक्त भोजन, फल, काष्ठ और पुष्पकी चोरी तथा धैयंका परित्याग-ये भालिनीकरण पातक' कहलाने हैं ॥ २४-४० ॥

इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें महापातक आदिका वर्णन' नामक एक सी अडसठवां अध्याय पूरा हुआ ॥ १६८ ॥

# एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय

## नमहत्या आदि विविध पापोंके प्रायश्चित्त

पुष्कर कहते हैं अग में आपको इन सब पापोके प्रायिश्वल यतलाता हूं। बहाइत्या करनेवाला अपनी गृद्धिके किये मिश्राका अन भोजन करते हुए एवं मृतकके निरकी ध्वजा धारण करके, बनमें कुटी बनाकर, बाग्ह वर्णतक निवास करें। अथवा नीचे मुख करके धधकती हुई आगमें तीन बार गिरे। अथवा अश्वमेधयज्ञ या वर्षाप्य विजय प्राप्त करानेवाले गोमेध यजका अनुष्ठान

करें। अथवा किसी एक वंदका पाठ करता हुआ सी योजनतक जाय या अपना सर्वस्व वंदवत्ता ब्राह्मणको दान कर दें। महापातको मनुष्य इन बतामे अपना पाप नष्ट कर डाळते हैं॥ १ — ८॥

गोवध करनेवाला एवं उपपानकी एक मासतक यवपान करके ग्रंह । वह सिरका मुण्डन कराकर उस गौका चर्म ओडे हुए गोशालांगें निवास करें । दिनके चतुर्थ प्रहरमें

लवणहीन अञ्चका नियमिन भोजन करे। फिर दो महीनॉतक इन्द्रियोंको वशमें करके नित्य गोमूत्रले स्नान करे । दिनमें गौओंके पीछे-पीछे चले और खहे होकर उनके खुरोंसे उदती हुई धृष्टिका पान करे। व्रतका पूर्णरूपसे अनुष्टान करके एक बैलके साथ दस गोओंका दान करें। यदि इतना न दे सके तो वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको अपना सर्वस्व-दान कर दे। यदि रोकनेसे गौ मर जाय तो एक चौथाई प्रायक्षित्त, बाँधनेके कारण मर जाय तो आधा प्रायक्षित्त, जोतनेके कारण मर जाय तो तीन पाद प्रायश्चित्त और मारनेपर भर जाय तो पूरा प्रायिश्व करना चाहिये । बन, दुर्गम खानः जबह-बायह भूमि और भयप्रद खानमें गौकी मृत्यु हो जाय तो चौथाई प्रायक्षित्तका विधान है। आभुषणके लिये गलेमें घण्टा बॉधनेसे गौकी मृत्यु हो तो आधा प्रायश्चित करे। दमन करने, बॉधने, रोकने, गाडीमें जोतने, खूँटे, रस्ती अथवा पंदेमें बाँधनेपर यदि गौकी मृत्यु हो जाय तो तीन चरण प्राथिश्वत्त करे। यदि गौका सींग अथवा हक्की टूट जाय या पूँछ कट जाय तो जबतक गौ स्वस्थान हो जायः तबतक जौकी लप्सी खाकर रहे और गोमती विद्याका जप करें। गौकी स्तुति एवं गोमतीका समरण करे । यदि बहुतसे मनुर्ध्योके द्वारा एक गी मारी जाय तो वे सब स्त्रेग अस्टग-अलग गोहत्याका एक-एक पाद प्रायश्चित्त करें । उपकार करते हुए यदि गौ मर जाय **तो पाप नहीं** लगता है ॥ ५—१४ ॥

उपपातक करनेवालोंको भी इसी वतका आचरण करना चाहिये। 'अंबकीणीं' को अपनी ग्रुद्धिके लिये चान्द्रायण-वत करना चाहिये। अथवा अवकीणीं रातके समय चौराहेपर जाकर पाक्यक्रके विधानसे निर्द्धातिके उद्देश्यसे काके गदहेका पूजन करे। तदनन्तर वह बुद्धिमान् वहाचारी अग्नि-संचयन करके अन्तमें 'समासिक्षम्य मक्तः' —इस ऋचासे चन्द्रमा, इन्द्र, बृहस्पति और अग्निके

श्रकाचारि-जतमें स्थित दिश्यका रूष्ण्यपूर्वक किसी खीमें वीर्वपात करना धर्मको जाननेवाले जक्कवादियोदारा जतका अतिकामण वतावा गया है। ऐसा करनेवाले जक्कवारीको ही ध्यवक्कीणीं कहते हैं। उद्देश्यमें भृतकी आहुति दे। अथवा गर्दभका चर्म भारण करके एक वर्षतक प्रकीपर विचरण करे॥ १५---१७३॥

अज्ञानसे भ्रुण-इत्या करनेपर ब्रह्महृत्याका प्रायश्चित्त करे । मोहवश सरापान करनेवाला द्विज अग्निके समान जलती हुई सराका पान करे । अथवा तपाकर अम्निके समान रंगबाले गोमूत्र या जलका पान करे। सुवर्णकी चोरी करनेवाला ब्राह्मण राजाके पास जाकर अपने चौर्यकर्मके विषयमें बतळाता हुंआ कहे-- 'आप मझे दण्ड दीजिये।' तब राजा मुसल लेकर अपने-आप आये हुए उस ब्राह्मणको एक बार सारे । इस प्रकार वध होनेसे अथवा तपस्या करनेसे सवर्णकी चोरी करनेवाले ब्राह्मणकी शुद्धि होती है। गुरु-पत्नी-गमन करनेवाला स्वयं अपने लिक्क और अण्डकोषको काटकर उसे अञ्चलिमें है। मरनेतक नैश्र्यंस्थकोणकी ओर चलता जाय । अथवा इन्द्रियोंको संयममें रखकर तीन मामतक 'चान्द्रायण' बत करे। जान-बृह्मकर कोई-सा भी जाति-भ्रंशकर पातक करके **'सांतपनकुन्छ' और अज्ञानब**दा हो जानेपर 'प्राजापत्यकुन्छ' करे । संकरीकरण अथवा अपात्रीकरण पातक करनेपर एक मासतक चान्द्रायणवत करनेसे शुद्धि होती है। मिलनीकरण पातक होनेपर तीन दिनतक तमयावकका पान करे । क्षत्रियका वध करनेपर ब्रह्महत्याका चौथाई प्रायक्षित विहित है। बैश्यका वध करनेपर अष्टमांशः सदाचारी शुद्रका वध करनेपर षोडशांश प्रायिश्व करे । बिल्ली, नेवला, नीलकण्ड, मंद्रक, कुत्ता, गोइ, उल्क, काक अथवा चारोंमेंसे किसी वर्णकी श्लीकी इत्या होनेपर श्रूद्रहत्याका प्रायश्चित्त करे। श्लीकी अज्ञानवरा हत्या करके भी शुद्धहत्याका प्रायक्षित्त करे । वर्पादिका वध होनेपर 'नक्तमत' और अस्पिहीन जीवींकी इत्या होनेपर 'प्राणायाम' करे ॥ १८-२८ ॥

व्सरेके बरसे अस्पमृत्यवाळी वस्तुकी चोरी करके धांतपनकृष्कृं करे। त्रतके पूर्ण होनेपर शुद्धि होती है। मक्य और भोज्य वस्तु, यान, शय्या, आसन, पुष्प, मूळ और फलेंकी चोरीमें पञ्चगव्यके पानसे शुद्धि होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखे अनाज, गुइ, वस्त्र, चर्म और सांसकी चोरी करनेपर तीन दिनतक भोजनका परित्याग करे। मणि, मोती, मूँगा, ताँबा, चाँदी, लोहा, काँसा अथवा परथरकी चोरी करनेवाळा बारह दिनतक असका कणमात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, जन तथा दो खुरवाळे बेळ आदि, एक खुरवाळे घोड़े आदि पश्च, पक्षी, सुगन्धित

१. कामतो रेतसः सेकं जतस्यस्य द्विकम्पनः । जतिकमं जतस्याद्वर्थमंका जक्कवादिनः ॥ (मनु०११ । १२१)

हुन्य, औषध अथवा रस्ती चुरानेवाला तीन दिनतक दूध पीकर रहे ॥ २९-३३ ॥

मित्रपत्नी, पुत्रवधू, बुमारी और चाण्डालीमें वीर्यपात करके गुरुपत्नी-गमनका प्राथिश्वत्त करे । फुफेरी बहनः मौसरी बहन और सगी ममेरी बहनसे गमन करनेवाला चान्द्रायण-वत करे । मनुष्येतर योनिमेः रजस्वला स्नीमेः ग्रोनिके सिवा अन्य स्थानमें अथवा जलमें वीर्यपात करनेवाला मनुष्य 'कृष्कुमांतपन-त्रन' करे । पुरुष अथवा स्त्रीके साथ बैलगाडीपर, जलमें या दिनके समय मैधन करके बाह्मण बह्मोंसहित स्नान करे। चाण्डाल और अन्त्यज जातिकी

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें । प्रायश्चित्तोंका वर्णन । नामक एक सी उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६० ॥

श्चियोंसे अज्ञानवश समागम करके। उनका अन्न खाकर या उनका प्रतिग्रह स्वीकार करके ब्राह्मण पतित हो जाता है । जान-बृक्षकर ऐसा करनेसे वह उन्हींके समान हो जाता है। व्यमिचारिणी स्त्रीका पति उसे एक घरमे बंद करके रक्ले और परस्त्रीगामी पुरुषके छिये जो प्रायश्चित विहित है। वह उससे करांच । यदि वह स्त्री अपने समान जातिवाले पुरुषके द्वारा पुनः दूषित हो तो उसकी शुद्धि 'कृच्छू' और 'चान्द्रायण-वत' में बतलायी गयी है। जो ब्राह्मण एक रात बृषलीका सेवन करता है, वह तीन वर्षतक नित्य भिक्षासका भोजन और गायत्री-जप करनेपर शुद्ध होता B 11 38-86 11

# एक सौ सत्तरवाँ अध्याय

### विभिन्न प्रायश्चित्तोंका वर्णन

पुष्कर कहते हैं-अब मैं महापातकियोंका संसर्ग करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रायश्चित बतलाता हूँ। पतितके साथ एक सवारीमें चलने, एक आसनपर बैठने, एक बाध भोजन करनेसे मनुष्य एक वर्षके बाद पतित होता है। परंतु उनको यह कराने। पढाने एवं उनसे यौन-सम्बन्ध स्थापित करनेवाला तो तत्काल ही पतित हो जाता है। जो मनुष्य जिस पतितका मंसर्ग करता है। वह उसके संसर्ग-जनित दोपकी शुद्धिके छिये। उस पतिलके छिये विहित प्रायक्षित्त करे । पतितके सपिण्ड और बान्धवींको एक साथ निन्दित दिनमें, मंध्याके समय, जाति-भाई, ऋत्विक और पुरुजर्नोके निकटः पतित पुरुषकी जीवितावस्थामें ही उसकी उदक-क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर जलसे भरे हुए घड़ेको दासीद्वारा छातसे फेंकवा दे और पतितके सपिण्ड एवं बान्धव एक दिन-रात अशीच मानें । उसके बाद वे पतितके साथ सम्भाषण न करें और धनमें उसे ज्येष्टांश भी न दें। पतितका छोटा भाई गुणोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण ज्येष्टांशका अधिकारी होता है। यदि पतित बादमें प्रायश्चित्त कर ले, तो उसके सपिण्ड और बान्धव उसके साथ पवित्र अलाशयमें स्नान करके जलसे भरे हुए नवीन कुम्भको जलमें फेंके । पतित स्त्रियोंके सम्बन्धमें भी यही कार्य करे: परंत उसको अन्न, वन्न और वरके समीप रहनेका स्थान देना चाहिये ॥ १-७३॥

जिन ब्राह्मणोंको समयपर विधिके अनुसार गायत्रीका उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उनमे तीन प्राजापत्य **फराफर उनका विधिवत् उपनयन-संस्कार करावे । निषिद्ध** कर्मीका आचग्ण करनेसे जिन ब्राह्मणीका परिस्थाग कर दिया गया हो। उनके लिये भी इसी प्रायश्चित्तका उपदेश करें। बाह्मण संयतिचत्त होकर तीन सहस्र गायत्रीका जप करके गोशालामें एक मासतक दूध पीकर निन्दित प्रतिप्रहके पापसे छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्योंका यज्ञ कराकर, गुरुजनोंके सिवा दूसरोंका अन्त्येष्टिकर्मः अभिचारकर्म अथवा अहीन यश कराकर ब्राह्मण तीन प्राजापत्य-ब्रत करनेपर शुद्ध होता है । जो द्विज शरणागतका परित्याग करता है और अनिधकारीको वेदका उपदेश करता है, वह एक वर्षतक नियमित आहार करके उस पापसे मुक्त होता है ॥ ८–१२ ॥

कुत्ताः सियारः गर्द्भः बिल्लीः नेवलाः मनुष्यः, घोदाः ऊँट और स्थरके द्वारा काटे जानेपर प्राणायाम करनेसे शुद्धि होती है। स्नातकके वतका छोप और नित्यकर्मका उल्लाहन होनेपर निराहार रहना चाहिये। यदि ब्राह्मणके लिये 'हुं' कार और अपनेसे श्रेष्ठके लिये 'तुं' का प्रयोग हो जाय, तो स्नान करके दिनके शेष भागमें उपवास रक्से और अभिवादन करके उन्हें प्र<del>वन्न</del> करे । ब्राह्मणपर प्रहार करनेके लिये इंडा उढानेपर 'प्राजापत्य-व्रत' करे । यदि डंडेसे प्रहार कर दिया हो तो 'अतिकुच्छू' और यदि प्रहारसे बाझणके खून निकल आया हो तो 'कुच्छू' एवं 'अतिकुच्छू- वत' करे। जिसके घरमें अनजानमें चाण्डाल आकर टिक गया हो तो भलीभाँति जाननेपर यथासमय उसका प्रायक्षित्त करे। 'चान्द्रायण' अथवा 'पराकव्रत' करनेसे दिजोंकी गुद्धि होती है। शुद्धोंकी गुद्धि 'प्राजापत्य-वत'से हो जाती है, शेप कर्म उन्हें दिजोंकी माँति करने चाहिये। घरमें जो गुड़, कुसुम्भ, लवण एवं धान्य आदि पदार्थ हों, उन्हें द्वारपर एकत्रित करके अग्निदेवको समर्पित करे। मिडीके पात्रोंका त्याग कर देना चाहिये। शेप द्रध्योंकी शास्त्रीय विधिके अनुसार द्रव्यग्रद्धि विहित है।। १३-१९६।।

चाण्डालके स्पर्शंसे दूषित एक कूएँका जल पीनेवाले जो ब्राह्मण हैं, व उपवास अथवा पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध हो जाते हैं। जो द्विज इच्छानुसार चाण्डालका स्पर्ध करके भोजन कर लेता है, उसे 'चान्द्रायण' अथवा 'तसकुच्छूं' करना चाहिये। चाण्डाल आदि घृणित जातियोंके स्पर्शंसे जिनके पात्र अपवित्र हो गये हैं, वे द्विज (उन पात्रॉमें मोजन एवं पान करके ) 'पड्रात्रवत' करनेसे शुद्ध होते हैं। अन्त्यजका उच्छिष्ट खाकर द्विज 'चान्द्रायणवत' करे और शुद्ध 'त्रिरात्र-वत' करे। जो द्विज चाण्डालोंके कूएँ या पात्रका जल विना जाने पी लेता है, वह 'सातपनकुच्छूं' करे एवं शद्ध ऐसा करनेपर एक दिन उपवास करे। जो द्विज चाण्डालका स्पर्श करके जल पी लेता है, उसे 'त्रिरात्र-वत' करना चाहिये और ऐसा करनेवाले शुद्धको एक दिनका उपवास करना चाहिये ॥ २०-२५३॥

ब्राह्मण यदि उन्छिष्ट, कुत्ता अथवा श्रूद्रका स्पर्क कर दे, तो एक रात उपवास करके पञ्चगव्य पीनेसे श्रुद्ध होता है। वैश्य अथवा क्षत्रियका स्पर्ध होनेपर स्नान और 'नक्तवत' करे। मार्गमें चलता हुआ ब्राह्मण यदि वन अथवा जलरहित प्रदेशमें पकाल हाथमें लिये मल-मूत्रका त्याग कर देता है, तो उस द्रव्यको अलग न रखकर अपने अङ्कमें रखे हुए ही आचमन आदिसे पवित्र होकर अलका प्रोक्षण करके उसे सूर्य एवं शक्तिको प्रदर्शित करे।। २६-२९॥

जो प्रवासी मनुष्य म्लेन्छों, चोरोंके निवासभूत देश अथवा वनमें भोजन कर लेते हैं। अब मैं वर्णकासी जनकी भश्याभक्ष्यविषयक शुद्धिका उपाय बतलाता हूँ । ऐसा करनेवाले ब्राह्मणको अपने गाँवमें आकर पूर्णकुच्छू', क्षत्रियको तीन चरण और वैश्यको आधा बत करके पुनः अपना संस्कार कराना चाहिये । एक चौथाई बत करके दान देनेसे शुद्रको भी शुद्धि होती है ॥ ३०-३२॥

यदि किसी खीका समान वर्णवाली रक्षसाला खीसे स्पर्श हो जाय तो वह उसी दिन स्नान करके गुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संदाय नहीं है। अपनेसे निकृष्ट जातिवाली रक्षसालाका स्पर्श करके रक्षसाला खीको तवनक भोजन नहीं करना चाहिये, जबतक कि वह गुद्ध नहीं हो जाती। उसकी गुद्धि चौथे. दिनके गुद्ध स्नानसे ही होती है। यदि कोई द्विज मूत्रत्याग करके मार्गमें चलता हुआ भूलकर जल पी ले, तो वह एक दिन-रात उपवास रखकर पञ्चगल्यके पानसे गुद्ध होता है। जो मूत्र त्याग करनेके पश्चात् आचमनादि शौच न करके मोइवश भोजन कर लेता है, वह तीन दिनतक यवपान करनेसे गुद्ध होता है। ३३-३६॥

जो ब्राह्मण संन्यास आदिकी दीक्षा लेकर गृहस्याश्रमका परित्याग कर चुके हों और पुनः संन्यासाश्रमसे गृहस्थाश्रममें लीटना चाहते हों, अब मैं उनकी ग्रुद्धिके विषयमें कहता हूँ । उनसे तीन 'प्राजापत्य' अथवा 'चान्द्रायण-व्रत' कराने चाहिये । फिर उनके जातकर्म आदि संस्कार पुनः कराने चाहिये ॥ ३७ ३८ ॥

जिसके मुखले जूते या किसी अपवित्र यस्तुका स्पर्श हो जाय, उसकी मिट्टी और गोवरके लेगन तथा पद्मगव्यके पानसे शुद्धि होती है। नीलकी खेती, विक्रय और नीले वस्त्र आदिका धारण—ये ब्राह्मणका पतन करनेवाले हैं। इन दोषोंसे युक्त ब्राह्मणकी तीन 'प्राजापत्य-व्रत' करनेसे शुद्धि होती है। यदि रजन्वला खीको अन्त्यज या चाण्डाल खू जाय तो 'त्रिरात्र-व्रत' करनेसे चौथे दिन उसकी शुद्धि होती है। चाण्डाल, श्वपाक, मज्जा, स्तिका खी, शब और शबका स्पर्श करनेवाले मनुष्यको छूनेपर तत्काल लान करनेसे शुद्धि होती है। मनुष्यको अस्थिका स्पर्श होनेपर तैल लगाकर स्नान करनेसे शुद्धि होती है। मनुष्यकी अस्थिका स्पर्श होनेपर तैल लगाकर स्नान करनेसे शुद्धि होती है। मनुष्यकी अस्थिका स्पर्श होनेपर तैल लगाकर स्नान करनेसे शुद्धि होती है। सनान करनेसे शुद्धि होती है। सनान करनेसे शुद्धि होती है। सनान करनेसे शुद्धि होती है। स्नान करनेसे शुद्धि होती है। स्वान करनेसे शुद्धि होती है। स्वान करनेसे शुद्धि होती होती है। स्वान करनेसे स्वाप्य स्वाप्

करनेबाला और प्रहणके समय भोजन करनेबाला भाजापत्य वत' करनेसे शुद्ध होना है। पङ्क्तिदूषक मनुष्योंके साय पङ्क्तिमे बैठकर भोजन करनेबाला, कुत्ते अथवा कीटसे इंशित मनुष्य पञ्चगब्यके पानसे शुद्धि प्राप्त करता है। आत्महत्याकी चेष्टा करनेवाले मनुष्यकी 'प्राजापत्यवत', जप एवं होमते शुद्धि होती है । होमादिके अनुष्ठान एवं पश्चास्तापसे सभी प्रकारके पापियोंकी शुद्धि होती है ॥ ३९-४६॥

## एक सौ इकहत्तरवाँ अध्याय

### गुप्त पापोंके प्रायश्वित्तका वर्णन

पुष्कर कहते हैं-अय मैं गुप्त पापोंके प्रायक्षित्तींका वर्णन करता हुँ, जो परम अद्विप्रद हैं । एक मासतक पुरुषस्कका जप पापीका नाहा करनेवाला है। अधमर्षण मन्त्रका तीन बार जप करनेमे मनुष्य मभी प्रकारके पापीसे मुक्त हो जाता है। घेदमन्त्र, वायुस्क और यमस्कके जप एव गायत्रीका जप करनेसे मनुष्य अपने सब पापीको नष्ट कर डालता है। समस्त कुञ्झोंमें मुण्डन, स्नान, इवन और श्रीहरिका पूजन विहित है। 'कुञ्छूबत' करनेवाला दिनमें खड़ा रहे और रातमें बैटा रहे, इस 'बीरासन' कहा गया है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। एक महीने-तक प्रतिदिन आठ ग्राम भोजन करे, इसे 'यतिचान्द्रायण' कहते हैं। एक मासतक नित्य प्रातःकाल चार बास और मायकाल चार ब्रास भोजन करनेसे 'शिशुचान्द्रायण' होता है। एक मासमे किसी भी प्रकार दो सौ चालीस पिण्ड भोजन करे, यह भुरचान्द्रायण' की विधि है। तीन दिन गरम जल, तीन दिन गरम दूध, तीन दिन गरम वी और तीन दिन बायु पीकर रहे। इसे 'तसकृच्छ्र' कहा गया है। और इसी कमरे तीन दिन ठंडा जरू, तीन दिन ठंडा दूध, तीन दिन ठंढा बी और तीन दिन वायु पीनेपर 'शीतकृष्कु' होता है। इन्कीस दिनतक केवल वृध पीकर रहनेसे क्कारिकुच्छु' होता है। एक दिन गोमूत्र, गोनर, दूध, दही, भी और कुश-जलका मध्यण करके रहे तथा एक दिन उपबास करे। इसे 'कृच्छ्सांतपन-त्रत' माना गया है। ·सांतपनकृञ्छ्'की वस्तुओंको एक-एक दिनके कमसे छेनेपर भाइत्सांतपन' वत भाना जाता है। इन्हीं वस्तुओंको तीन-

तीन दिनके क्रमसे ग्रहण करनेपर 'अतिसांतपन' माना जाता है। बारह दिन निराहार रहनेसे पराककुच्छू' होता 🕏 । तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल और तीन दिन विना मोंगे मिली हुई वस्तुका भोजन करे और अन्तर्मे तीन दिन उपवास रक्ले, इसे 'प्राजापस्य-वत' कहा गया है। इसीके एक चरणका अनुष्ठान 'क्कच्छ्रपाद' कहलाता है। एक मासतक फल खाकर रहनेसे 'फलकुच्छ' और बेल ग्वाकर रहनेंमे 'श्रीकृच्छ' होता है। इसी प्रकार पद्माक्ष ( कमलगष्टा ) लाकर रहनेसे 'पद्माक्षकुच्छ्', ऑबले लाकर रहनेसे 'आमलककुच्छु' और पुष्प खाकर रहनेसे 'पुष्पक्कच्छ्र' होता है। पूर्वोक्त कमसे केवल पत्ते लाकर रहनेसे 'पत्रकुच्छु', जल पीकर रहनेसे 'जलकुच्छु', केवल मूलका भोजन करनेसे 'मूलकुच्छु' और दिध, दुग्ध अथवा तकपर निर्भर रहनेसे क्रमशः 'द्धिकुच्छु', 'दुग्धकुच्छु' और 'तककृच्छु' होते हैं । एक मासतक अञ्जलिभर अन्नके भोजनसे 'वायव्यक्कच्छु' होता है। बारह दिन केवल तिलका भोजन करके रहनेसे 'आग्नेयकृच्छु' माना जाता है, जो दु:खोंका विनाश करनेवाला है। एक पक्षतक एक पसर लाज (सील) का भोजन करे। चतुर्दशी एवं पश्चदशी ( अमावास्या एवं पूर्णिमा ) को उपवास रक्से । फिर पञ्चगव्य-पान करके इविष्यालका भोजन करे। यह श्रक्ककुर्च-व्रतः होता है। इस वत्को एक मासमें दो बार करनेसे मनुष्य समस्त पापेंसे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एव पापनाशकी कामनासे देवताओंका आराधन और कुच्छूमत करता है। वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ १-१७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भुप्त पापोंके प्रायश्चित्तका वर्णन नामक पक सी इकहत्तरवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ १७१ ॥

## एक सो बहत्तरवाँ अध्याय

#### समस्त पायनाशक स्तोत्र

पुष्कर कहते हैं-जब मनुष्यीका चित्त परस्रीगमन, परस्वापहरण एवं जोवहिंसा आदि पापीमें प्रवृत्त होता है, तो स्तुति करनेले उसका प्रायश्चित्त होता है। (उस समय निम्नलिखित प्रकारसे भगवान श्रीविष्णकी स्तुति करे-) ''सर्वव्यापी विष्णुको सदा नमस्कार है। श्रीहरि विष्णुको नमस्कार है। मैं अपने चित्तमे मबंदयापी, अहकारशून्य श्रीहरिको नमस्कार करता हूँ । मै अपने मानसमे विराजमान अञ्चक्तः अनन्त और अपराजित परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ। सबके पुजनीयः जन्म और मरणसे रहितः प्रभावशाली श्रीविष्णुको नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्तमें निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धिमें विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकारमे प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझमे भी स्थित हैं। वे श्रीविष्णु ही चराचर प्राणियं के कर्मों के रूपमे स्थित है। उनके चिन्तनसे मेरे पापका विनाश हो । जो ध्यान करनेपर पापींका हरण करते ह आर भावना करनेसे स्वानमें दर्शन देते हैं। इन्द्रके अनुज, शरणागतजनींका दु:ख दूर करनेवाळे उन पापापहारी श्रीविष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ । मैं इस निराधार जगत्में अज्ञानान्धकारम इवंत हएको हाथका सहारा देनेवाले परात्परम्बरूप श्रीविष्णुके सम्मुख प्रणत होता हूँ । सर्वेश्वरेश्वर प्रभो ! कमलनयन परमात्मन ! हृषीकेदा ! आपको नमस्कार है। इन्द्रियोंके स्वामी श्रीविष्णो ! आपको नमस्कार है। नृसिंह ! अनन्तस्वरूप गोविन्द ! ममस्त भृतःप्राणियोंकी सृष्टि फरनेवाले केशव ! मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिन्तन किया गया हो, मेरे उस पापका प्रशमन कीजिये; आपको नमस्कार है। केशब ! अपने मनके बशमें होकर मैंने जो न करनेयोग्य अत्यन्त उग्र पापपूर्ण चिन्तन किया है, उसे शान्त की जिये। परमार्थ-परायण ब्राह्मणप्रिय गोविन्द ! अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले जगनाथ ! जगत्का भरण-योषण करनेवाले देवश्वर ! मेरे पापका विनाश कीजिये ! मेंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रिके समय, जानते हुए अथवा अनजाने, शरीर, मन एवं वाणीके द्वारा जो पाप किया हो, 'पुण्डरी-काक्ष', 'हवीकेश', 'साधव'---'आपके इन तीन नामोंके उचारणने मेरे व सब पाप क्षीण हो जायँ। कमलनयन

स्वसीपते ! इन्द्रियोंके स्वामी माधव ! आज आप मेरे द्रारीर एवं वाणीद्वारा किये हुए पापींका इनन कीजिये । आज मैंने खाते, सीते, खड़े, चलते अधवा जागते हुए मन, वाणी और दागेरसे जो मी नीच योनि एवं नग्ककी प्राप्ति करानेवाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान् वासुदेवके नामोचारणमे वे सब विनष्ट हो जायँ । जो परश्रद्धा, परमधाम और परम पांवज है, उन श्रीविष्णुके सकीतंनमें मेरे पाप छुत हो जायँ । जिलको प्राप्त होकर ज्ञानीजन पुनः लीटकर नहीं आते, जो गन्ध, स्पश आदि तन्मात्राओं। रहिन है: श्रीविष्णुका यह परमपद मेरे पापोका द्यमन करंग ॥ १-१८ ॥

> \* बिष्णाने विष्णाने नित्यं विष्णाने विष्णाने नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्यनहंकारगति हरिम्॥ चित्तस्थमी शमन्यक्तमनन्तमपराजितम् विष्णुभी हवामशैषेण अनादि निधनं विष्णुश्चित्तगती बन्मे विष्णुर्वुहिगतश्च यत्। विष्णुर्यद्विष्णु गीय वद्यातंकारगो संस्थितः ॥ करोति कर्मभूतोऽसी स्थावराय चरस्य च। तत् पापं नाद्यमायात् वस्मिन्नेव हि चिन्तिने ॥ ध्यातो इरति यत् पापं स्वप्ने बृष्टस्तु भावनात् । तसपेन्द्रमङ् विष्ण प्रणनातिकरं करिन ॥ जगत्यसिग्निराधारे मञ्जमाने **गमस्यधः** । इस्ताबलम्बनं बिष्णं प्रथमामि परास्परम् ॥ विमो परमात्मननधोक्षज । सर्वेश्वरेश्वर ह्योकेश ह्योकेश ह्याकेश नमोऽस्तु वे ॥ नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयामं नमोऽस्तु ते ॥ थभागा चिन्तिनं ६९८ स्वचित्तवशवतिमा। शकार्थं महदस्यमं नच्छमं नय परमार्थपरायण । गोविन्द महाण्यदेव जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाञ्चत ॥ वबापराके साथाके मध्याके च तथा निशि। काबेन मनसा बाचा कृतं पापम**जानता**॥ बानता च हवीकेश पुण्डरीकाक्ष नामत्रयोद्धारणतः पाप यातु मम **श्रा**मम् ॥

जो मनुष्य पापींका विनाश करनेवाले इस स्तोत्रका पठन अथवा अवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी-जनित समस्त पापींसे छूट जाता है एवं समस्त पापमहोंसे मुक्त होकर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। इसिल्ये किसी भी पापके हो जानेपर इस स्तोत्रका जप करे। यह स्तोत्र पापसमूहोंके प्रायश्चित्तके समान है। इन्स् आदि वत करनेवालेके लिये भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र-जप ओर वतस्य प्रायश्चित्तले सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिये भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये इनका अनुष्ठान करना चाहिये ॥। १९—२१॥

इरा प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'समस्तपापनाशक स्तोत्रका वर्णन' नामक एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७२ ॥

### एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय अनेकविध प्रायश्चित्तोंका वर्णन

अग्निदेश कहते हैं—विमिष्ठ ! अब मैं ब्रह्माके द्वारा वर्णित पापोका नारा करनेवाले प्राथिकत्त बतलाता हूँ । जिससे प्राणोंका रारीरसे वियोग हो जाय, उस कार्यको 'इनन' कहते हैं । जो राग, देप अथवा प्रमादवश दूसरेके द्वारा या स्वयं ब्राह्मणका वध करता है, वह 'ब्रह्मत्रातां' होता है । याद एक कार्यमें तत्सर बहुत से शक्कपारी मनुष्योमें कोई एक ब्राह्मणका वध करता है, तो व सब के सब 'धातक' माने जाते हैं । ब्राह्मण किसीके द्वारा निन्दित होनेपर, मारा जानेपर या बन्धनसे पीड़ित होनेपर जिसके उद्देश्यसे प्राणोंका परित्याग कर देना है, उसे 'ब्रह्महत्यारा' माना गया है । औपओपचार आदि उपकार करनेपर किसीकी मृत्यु हो जाय तो उसे पाप नहीं होता । पुत्र, शिष्य अथवा पत्नीको हण्ड देनेपर उनकी मृत्यु हो जाय, उस द्यामे भी दोष नहीं होता । जिन पापोंस मुक्त होनेका उपाय नहीं बतलाया गया है, देश, काल, अवस्था, शक्त और पापका

विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देनी वाहिये। गी अथवा बाह्यणके लियं तत्काल अपने प्राणोंका परित्याग कर दे, अथवा अग्निम अपने हारीगकी आहुति दे डाले तो मनुष्य बहाहत्याके पापने मुक्त हो जाता है। ब्रह्महत्यारा मृतकके सिरका कपाल और भ्यज लेकर भिक्षाबका भोजन करता हुआ भैने ब्राह्मणका वध किया है' इस प्रकार अपने पापकर्मको प्रकाशित करे। वह बारह वर्षतक नियमित भोजन करके शुद्ध होता है। अथवा शुद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाला ब्रह्मप्राती मनुष्य छः वर्षोम ही पवित्र हो जाता है। अश्वानवश पापकर्म करने वालाकी अपेक्षा जान-बूझकर पाप करनेवालके लिये दुगुना प्रायश्चित्त विहित है। ब्राह्मणके वधम प्रवृत्त होनेपर तीन वर्षतक प्रायश्चित्त करं। ब्रह्मप्राती धित्रयको तुगुना तथा वैश्य एवं शुद्धको छःगुना प्रायश्चित्त करना चाहिये। अन्य पापेका ब्रह्मणको सम्पूर्ण, क्षत्रियको तीन चरण,

शर्रारं में हर्शकेश पुण्डरीकाश्च माधव । पापं प्रशानयाध्य त्व वाकृत मन माधव ॥
यद् भुअन् यत् त्वपंस्तिष्टन् गच्छन् आग्रद् मदास्थितः । कृतवान् पापनधाद कायेन ननगा निरा ॥
यत् स्वस्थमपि यत् स्थून कुर्योनिनरकावद्वम् । तद् यातु प्रशम सर्वं वासुदेवानुकार्तनात् ॥
परं ब्रह्म परं थाम पावत्रं पर्न न यत् । तस्मिन् प्रकीतिते विग्णी यत् पाप तर् प्रणञ्यतु ॥
यत् प्राध्य न निवर्तन्ते गन्थस्यशोदिवर्जितम् । स्रथस्तत् परं विष्णीस्ततः सर्वं श्रम्थरस्यम् ॥

( अग्निपुराण १७२ । २-१८ ) **भ पापप्रणाशन** रतोत्र थ. पठेच्छूणुयादांष । शारीरैमोनसैबोगजं: कृतैः पापैः प्रमुच्यते ॥ सर्वपापग्रद्वादिस्वो यानि विष्णोः परं पदम् । नस्मान् पापे कृते जय्यं स्तोत्रं सर्वाषमर्दनम् ॥ प्रायक्षित्तम्बीधानां स्तोत्रं वनकृते बरम् । प्रायक्षितैः स्तोवनपैकैतैर्नस्यनि पानकम् ॥

( अग्निपुराण १७२ । १० २**१** )

|  |    | , |  |
|--|----|---|--|
|  |    |   |  |
|  | +7 |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |

### क्ल्याण रह



थीलक्मीजी





श्रीगङ्गाजी

अभि० अ०५०



श्रीसग्स्वनीजी

[अग्नि० अ०५०



भीयमुनाजी

[ अঞ্চিত স্বত ५০

वैत्यको आधा और शहर हटः स्त्रीः वासक एवं रोगीको एक चरण प्रावित्राच करता चाहिये॥ १—-११॥

क्षत्रियका वध करनेपर ब्रह्महत्वाका वैश्यका वध करनेपर अष्टमांश और सदाचारपरायण शहका वध करनेपर घोडशांश प्रायक्षित माना गया है । सदाचारिणी स्त्रीकी इत्या करके शृहहत्याका प्रायक्षित करे। गोहत्यारा संयतचित्र होकर एक मासतक गोशालामें शयन करे, गौओंका अनुसमन करे और पञ्चगव्य पीकर रहे। फिर गोदान करनेसे यह शुद्ध हो जाता है। 'कुच्छा' अथवा 'अतिकुच्छ' कोई भी बत हो। क्षत्रियोंको उसके तीन चरणोंका अनुष्ठान करना चाहिये । अत्यन्त बृढीः अत्यन्त कहाः बहुत छोटी उम्रवाली अथवा रोगिणी स्त्रीकी हत्या करके द्विज पूर्वोक्तः विधिके अनुसार ब्रह्महत्याका आधा प्रायक्षित्त करे। फिर ब्राह्मणोंको भोजन कराये और यथाद्यक्ति तिल एवं सुवर्णका दान करें । मुक्के या थप्पड्के प्रहारसे, सींग तोड़नेसे और लाटी आदिसे मारनेपर यदि गौ मर जाय तो उसे 'गोवध' कहा जाता है। मारने, बाँधने, गाही आदिमें जोतने, रोकने अथवा रस्तीका फंटा ख्यानेसे गौकी मृत्य हो जाय तो तीन चरण प्रायश्चित करे। काठले गोवध करनेवाला 'सांतपनवत', देलेसे मारनेवाला प्राजापत्य', पत्थरते हत्या करनेवाला ध्तप्तकुच्छु' और शस्त्रसे वध करनेवाला 'अतिकृच्छ' करे । विस्ली, गोह, नेवला, मेढक, कुत्ता अथवा पक्षीको इत्या करके तीन दिन द्ध पीकर रहे। अथवा 'प्राजापत्य' या 'चान्द्रायण' वत करे॥१२--- १९३॥

गुप्त पाप होनेपर गुप्त और प्रकट पाप होनेपर प्रकट प्रायक्षित्त करे । समस्त पापंकि विनाशके लिये सी प्राणायाम करे । कटहल, द्राक्षा, महुआ, लजूर, ताइ, ईल और मुनक्केका रस तथा टंकमाध्वीक, मैरेय और नारियलका रस—ये मादक होते हुए भी मच नहीं हैं । पैटी ही मुख्य सुरा मानी गयी है । ये सब मदिराएँ द्विजींके लिये निविद्ध हैं । सुरापान करनेवाला लीलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है । अथवा सुरापानके पापसे मुक्त होनेके लिये एक वर्षतक जटा एवं स्वजा भारण किये हुए वनमें निवास करे । नित्य राजिके समय एक बार चावलके कण या तिलकी ललीका भोजन करे । अकानवश मल-मूत्र अथवा मदिरासे छूये हुए पदार्थका भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—तीनों वर्णोंक लोग पुनः संस्कारके योग्य हो जाते हैं । सुरापात्रमें रक्खा हुआ जल पीकर सात दिन वत करे । चाण्डालका जल पीकर

कः दिन उपकास रक्ती तथा बाल्डासीके मूद्दें अथवा पार्वका पानी पीकर प्यांतपन अतः और । अन्ययनका जल पीकर दिज तीन रात उपवास रहाकंट पञ्चकान्यका पान करे । नवीन जल या जलके साथ मरस्य, कण्टक, शम्बुक, शङ्क, सीप और कौड़ी पीनेपर पञ्चग्रव्यका आच्यान करनेले छाँडि होती है। शबयुक्त कुपका जरू पीनेपर मनुष्य पत्ररात्रवतः करनेसे शुद्ध होता है। चाण्डालका अस खाकर 'चान्द्रायणे जत<sup>,</sup> करे । आपलालमें शदके घर भोजन करनेपर पश्चात्तापसे शुद्धि हो जाती है। शुद्रके पात्रमें ओजन करने-बाला बाह्मण उपकार करके पञ्चगव्य पीनेसे ग्रह होता है। कन्दुपन्य ( भूजा ), स्नेहपन्य (धी-तैलमें पके पदार्थ ), बी-तेल, दही, सन्, गुड़, दूध और रस आदि---ये वस्तुएँ शहके परसे ली जानेपर भी निन्दित नहीं हैं। बिना स्नान किये भोजन करनेवाला एक दिन उपवास रख-कर दिनभर जप करनेसे पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशीचावस्थामं भोजन करनेपर 'त्रिरात्रवतसे' शुद्धि होती है। केश एवं कीटसे युक्त, जान-बशकर पैरसे छुआ हुआ, भ्रणपातीका देखा हुआ, रजरवला श्लीका खुआ हुआ, कौए आदि पक्षियोंका जुड़ा किया हुआ, कुत्तेका स्पर्श किया हुआ अथवा गौका सूँचा हुआ अस खाकर तीन दिन उपवान करे। वीर्यः, मल या मूत्रका भक्षण करनेपर प्राजापत्य-वतः करे । नवश्राद्धमें प्यान्द्रायणः मासिक श्राद्धमें 'पराकन्नत', त्रिपाक्षिक श्राद्धमें 'अतिकृच्छ', पाणमामिक श्राद्धमें 'प्राजापत्य' और वार्षिक श्राद्धमें 'एकपाद प्राजापत्य-**व्रत**' करे । पहले और दूपरे दोनो दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूपरे वार्षिक श्राद्धमें एक दिनका उपवास करे। निषिद्ध वस्तुका भक्षण करनेपर उपबास करके प्रायश्चित्त करे । भूतृण ( छत्राक ), लहसुन और शिगुरुक् ( श्वेत मरिच ) खा लेनेपर 'एकपाद प्राजापत्य' करे। अभोज्यान, शूदका अन्न, स्त्री एवं शूटका उच्छिष्ट या अभस्य मांसका भक्षण करके सात दिन केवल दुध पीकर रहे । जो ब्रह्मचारी, संन्यासी अथवा वतस्थ द्विज मधुः मांस या जननाशीच एवं मरणा-शीचका अब भोजन कर छेता है। वह 'प्राजापत्य-कृच्छु' करे ॥ २०--३९ ॥

अन्यायपूर्वक दूसरेका धन इड्प लेनेको 'चोरी' कहते हैं। सुवर्णकी चोरी करनेवाला राजाके द्वारा मूसलसे मारे जानेपर शुद्ध होता है। सुवर्णकी चोरी करनेवाला, सुरापान करनेवाला, ब्रह्मघाती और गुरुपत्नीगामी बारह वर्षतक भूमिपर शयन और जटा धारण करे । वह एक समय केवल पसे और फल-मूलका मोजन करनेसे शुद्ध होता है। जोरी अथवा सुरापान करके एक वर्षतक प्राजापस्य-वत' करे । मिण, मोती, मूँगा, ताँबा, चाँदी, लोहा, काँसा और पत्थरकी चोरी करनेवाला बारह दिन चावलके कण खाकर रहे । मनुष्य, खी, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कृप और तालावका अपहरण करनेपर 'चान्द्रायण-वत'से शुद्धि मानी गयी है। मक्ष्य एवं मोष्य पदार्थ, सवारी, शब्या, आसन, पुष्प, मूल अथवा फलकी चोरी करनेवाला पञ्चगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काछ, इक्ष्य, सूजा अब, गुद्ध, वद्ध, चर्म या मांस जुरानेवाला तीन दिन निराहार रहे । गौतली माँग बहन, गुडपुत्री, गुडपत्नी और अपनी पुत्रीत ममागम करनेवाला भुडपत्नीगामी' माना गया है । गुडपत्नीगमन करनेवाला भुडपत्नीगामी' माना गया है । गुडपत्नीगमन करनेवाला भुडपत्नीगामी' माना गया है । गुडपत्नीगमन करनेवाला भुडपत्नीगामी' शोषणा करके जलते हुए लोहकी

शय्यापर तस-छोइमयी जीका आछिक्नन करके प्राणस्पांग करनेते गुद्ध होता है। अथवा गुइपलीगामी तीन मास्तक प्यान्द्रायण-वत' करे। पतित जियोंके छिये भी इसी प्रायक्षित्तका विधान करे। पुरुषको परजीगमन करनेपर जो प्रायक्षित्त बतलाया गया है, वही उनसे करावे। कुमारी कन्या, चाण्डाली, पुत्री और अपने सपिण्ड तथा पुत्रकी पलीमें वीर्यसेचन करनेवालेको प्राणस्याग कर देना चाहिये। दिज एक रात शुद्राका सेवन करके जो पाप संचित करता है, वह तीन वर्षतक नित्य गायत्री-जप एवं भिक्षाजका मोजन करनेसे नष्ट होता है। चाची, मामी, चाण्डाली, पुत्रकसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिता (धरोहरके रूपमें रक्खी हुई), शरणागता, मामी, सगोत्रा बहिन, दूसरेको चाहनेवाली जी, शिप्यपत्नी अथवा गुइ-पत्नीन गमन करके ध्वान्द्रायण-व्रत' करे।। ४०—५४।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें अनेकित्रिय प्रायश्चित्तोंका वर्णन गामक एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १.७२४॥

### एक सी चौहत्तरवाँ अध्याय

#### प्रायश्वित्तोंका वर्णन

अग्निदेख कहने हैं--देव-मन्दिरके पूजन आदिका लोप करनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये। पूजाका लोप करने-पर एक सौ आठ बार जप करे और दुगुनी पूजाकी **व्यवस्था** करके पञ्जीपनिपद-मन्त्रींसे हवन कर बाह्मण-भोजन कराव । स्तिका स्त्री, अन्त्यज अथवा रजस्वलाके द्वारा देखमूर्तिका स्पर्श होनेपर सौ बार गायत्री-जप करे। बुराना स्नान करके पञ्चोपनिषद्-मन्त्रोंसे पूजन एवं ब्राह्मण-भोजन कराये । होमका नियम भन्न होनेपर होम, स्तान और पुजन करे । होम-द्रव्यको चुहे आदि खा लें या वह कीटयुक्त हो जाय, तो उतना अंश छोइकर तथा शेष द्रव्यका जलसे प्रोक्षण करके देवताओंका पूजन करे। भले ही अङ्करमात्र अर्पण करे, परंत छिन-भिन्न द्रव्यका बहिष्कार कर दे। अस्पृत्य मनुष्यीका स्पर्धा हो जानेपर पूजा-द्रव्यको दूसरे पाश्रमें रस दे । पूजाके समय मनत्र अथवा द्रव्यकी त्रुटि डोनेपर देव एवं मानुष विष्नींका विनाश करनेवाले गणपंतिके बीज-मन्त्रका अप करके पुनः पूजन करे । देव-मन्दिरका कलका नष्ट हो जानेपर सी बार मन्त्र-जप करे। देवमृतिके हाथमं गिरने एवं नष्ट हो जानेपर उपवासपूर्वक अग्निमे सौ आहुनियां देनेंभे ग्रुम होता है। जिस पुरुषके भनमे पाप करनेपर पश्चात्तात होता है। उसके लिये श्रीहरिका स्मरण ही परम प्रायश्चित्त है। चान्द्रायण, पराक एवं प्राजापरग-त्रत पापसमूहाका विनाश करनेवाले हें । सूर्य, शिवः शक्ति और विष्णुके मन्त्रका जप भी पापीका प्रशासन करता है। गायत्री, प्रणय, पापप्रणादानस्तीत्र एवं मन्त्रका जप पापोंका अन्त करनेवाला है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णुके कार्स प्रारम्भ होनेवाले, धार बीजसे संयुक्त, रादि आदि और रान्त मन्त्र करोइगुना फल देनेबाले हैं। इनके सिवा 🤲 क्वीं 'से प्रारम्भ होनेवाले चतुर्ध्यन्त एवं अन्तमें नमः' संयुक्त मन्त्रं सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाले हैं। नृसिंह भगवान्के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मन्त्रका जप रापसमूहींका विनाश करता है। अग्निपुराणका पठन एवं अवण करनेसे भी मनुष्य समस्त पापसमूहोंसे झूट जाता है। इस पुराणमें अग्निदेवका माहात्म्य भी वर्णित है । परमात्मा श्रीविष्णु ही मुखस्वरूप अग्निदेव 诺, जिनका

खम्पूर्ण वेदों में गान किया गया है। योग और मोक्ष प्रदान करनेवाल उन परमेश्वरका प्रद्वित और निद्वित्त-सर्गते भी पूजन किया जाता है। अग्निरूपमें स्थित श्रीविष्णुके उद्देश्य हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर-सम्बन्धी सभी पापांका विष्यंस करनेवाला है। दस प्रकारके स्वर्णदान, बारह प्रकारके धान्यदान, तुलापुरुष आदि सोखह भहादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्तदान—ये सब महापापांका अपहरण करनेवाले हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रान्ति, योग, मन्वन्तरारम्भ आदिके समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णुके उद्देश्यसे किये जानेवाले इत आदि पापांका प्रशासन करते हैं। गङ्का, गया, प्रयाग, अयोध्या, उच्जैन, कुबक्केत्र, पुरुषर, नैमिपारण्य, पुरुषोत्तमक्षेत्र, शालग्राम, प्रभासक्षेत्र आदि तीर्थ पापसमूहाको विनष्ट करते हैं। भी परम प्रकाश-

स्वस्प वल हूँ । वस प्रकारकी भारणा भी पापोंका विनाश करनेवाली है । ब्रह्मपुराण, अस्मितुषुराण, ब्रह्मा, विण्यु, महेश, मगवान्के अवतार, समस्त देवताओंकी प्रतिमा-प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिन, पुराण, 'स्मृतियाँ, तप, वत, अर्थशास्त्र, सृष्टिके आदितस्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छन्दःशास्त्र, ज्याकरण, निरुक्त, कोष, कस्प, न्याय, मीमांखा-शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान् श्रीविष्णुकी विभूतियाँ हैं । वे श्रीहरि एक होते हुए भी सगुण-निर्मुण हो रूपोंमें विभक्त एवं सम्पूर्ण संसारमें संनिहित हैं । जो ऐसा जानता है, 'श्रीहरि-वरूप उन महापुरुवका दर्शन करनेसे दूसरोंके पाप विनष्ट हो जाते हैं । भगवान् श्रीहरि ही अष्टादश विद्यारूप, स्क्रम, स्थूल, स्विस्त्ररूप, अविनाशी परब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं ॥ १—२४॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें प्रायिश्वत-वर्णन' नामक एक सौ चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ।। १७४॥

# एक सौ पचहत्तरवाँ अध्याय

#### व्रतके विषयमें अनेक शातव्य गातें

अग्निदेख कहते हैं—वसिष्ठजी ! अब मैं तिथि, यारा नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य-संक्रान्तिके अवसरपर होनेवाले स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी वत आदिका क्रमशः वर्णन करूँगा, ध्यान देकर सुनिये—॥१॥ >

शास्त्रोक्त नियमको ही 'व्रत' कहते हैं, वही 'तप' माना गया है। 'दम' (इन्द्रियसंयम ) और 'शम' (मनो-निम्नह ) आदि विशेष नियम भी व्रतके ही अङ्ग हैं । व्रत करनेवाले पुरुषको शारीरिक संताप सहन करना पहता है, इसलिये व्रतको 'तप' नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रतमें इन्द्रियसमुदायका नियमन (संयम ) करना होता है, इसलिये उसे 'नियम' भी कहते हैं। जो ब्राह्मण या द्विज (क्षत्रिय-वैश्य ) अग्निहोत्री नहीं हैं, उनके लिये व्रत, उपवास, नियम तथा नाना प्रकारके दानोंसे कल्याणकी प्राप्ति बतायी गयी है। २-४।

उक्त व्रत-उपबास आदिके पालनसे प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापींसे उपाष्ट्रत (निष्ट्रत) होकर सब प्रकारके मोगोंका स्याग करते हुए जो सद्गुणींके साथ बास करता है। उसीको 'उपबास' समझना चाहिब। उपबास करनेकांके पुरुषको काँसेके वर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराये अब तथा स्त्री-सम्मोगका त्याग करना चाहिये। उपवास-कालमें पूल, अलंकार, सुन्दर बस्त, धूप, सुगन्ध, अङ्गराग, दाँत धोनेके लिये मञ्जन तथा दाँतीन—इन सब बस्तुओं-का सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रात:काल जलसे मुँह धो, कुल्ला करके, पञ्चगब्य लेकर त्रत प्रारम्भ कर देना चाहिये॥ ५-९॥

अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिनमें सोने तथा
मैशुन करनेसे उपवास ( त्रत ) कृषित हो जाता है ।
क्षमा, सस्य, दया, दान, शीच, इन्द्रियसंयम, देवपूजा,
अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरीका अभाव—ये दस नियम
सामान्यतः सम्पूर्ण वर्तोमें आवहयक माने गये हैं । वर्तमे
पवित्र ऋचाओंको जपे और अपनी शक्तिके अनुसार हवन
करे । जती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन
करे । गुरु, देवता तथा ब्राह्मणोंका पूजन किया करे । क्षार,
शाहद, नमक, शासब और मांसको त्याग दे । तिल-मूँग आदिके अतिरिक्त धान्य भी त्याज्य हैं । धान्य (अल ) मैं
उद्दर, कोदो, चीना, देवधान्य, श्रमीधान्य, गुदु, शितधान्य,
पव तथा मूखी—ये क्षारगण माने गये हैं वतमें इनका स्थाय कर देना चाहिये । धान, साठीका चाक्छ, मूँग, मटर, तिला की, साँबाँ, तिलीका चाक्छ और गेहूँ आदि अक कतमें उपयोगी है। कुम्हड़ा, लीकी, बैंगन, पालक तथा पूतिकाको त्याग दे। चक, मिक्षामें प्राप्त अक, सत्त्रके दाने, साग, दही, धी, दूध, साँबाँ, अगहनीका चावल, तीका चावल, जीका हलुवा तथा मूल तण्डुछ—ये व्हविष्यं माने गयं हैं। इन्हें वतमें, नक्तवतमें तथा अप्निहोत्रमें भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओंको छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएँ वतमें हितकर हैं॥ १०—१७॥

ध्याजापत्यवत का अनुष्ठान करनेवाला दिज तीन दिन केवल प्रात:काल और तीन दिन केवल सध्याकालमें भोजन करे। फिर तीन दिन केवल विना भोगे जो कुछ मिल जाय, उसीका दिनमें एक समय भोजन करें। उसके बाद तीन दिनीतक उपवास करके रहे । (इस प्रकार यह बारह दिनोका वत है।) इसी प्रकार 'आतकुच्छू-वत'का अनुष्ठान करनेवाला द्विज पूर्ववत् तीन दिन प्रातःकालः तीन दिन सायकाल और तीन दिनोतक विना माँग प्राप्त हुए अबका एक-एक प्राप भोजन करे तथा अन्तिम दिनोंमें उपवास करे। गायका मूत्र, योबर, दूध, दही, घी तथा कराका जल-- इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पीय । फिर दूसरे दिन उपवास करे यह 'सांतपनकुच्छ' नामक बत है। उपयंक्त द्रव्योका पृथक्-पृथक एक एक दिनक कमसे छ: दिनीतक भवन करके सात्यें दिन उपवास करे --इम प्रकार यह एक एसाहका वत 'महासांतपन-कु-छ' कहलाता है, जो पापीका नाश करनेवाला है । लगातार बारह दिनोंके उपवासंस सम्पन्न होनंबाले नतको पराकः कहते है । यह सब पापोंका नाश करनेवाला है । इससे तिगुने अर्थात छत्तीस दिनोतक उपवास करनेपर यही वत भहापराकः कहलाता है। पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक-एक प्राप्त घटाता रहे; अमावास्थाको उपवास करे तथा प्रतिपदाको एक ग्रास मोजन आरम्भ करके नित्य एक-एक **प्राप्त बदाता रहे। इसे** 'चान्द्रायण' कहते हैं । इसके विपरीतक्रमसे भी यह वत किया जाता है । (जैसे शुक्छ प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन करे। भिर एक-एक ग्रास बढाते हुए पूर्णिमाको पंद्रह मास भोजन करे । तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदासे एक-एक ग्रास घटाकर अमाबास्याको अपबास करे ) ॥ १८-२३ ॥

कपिला गायका मुत्र एक पल, गोबर अँगुठेके आर्षे हिस्सेके बराबर, दूध सात पल, दही दो पल, धी एक पक तथा कुराका जल एक पल एकमें मिला दे। इनका मिश्रण करते समय गायत्री-मनत्रसे गोमूत्र ढाले । 'गञ्जहारां दुराधर्षां । ( श्रीस्क ) इस मन्त्रसे गोवर मिछाये । 'आप्वा-यस्व॰ ( यजु॰ १२ । ११२ ) इस मन्त्रसे वूध डाल दे । 'द्धि क्राम्णो॰' (युक् २३ | ३२ ) इस मन्त्रसे दही मिलाये। 'तेजोऽसि ग्रुकमस्ययुतमसि॰' (यजु॰ २२ । १) इस मन्त्रसे घी डाले तथा 'देवस्य०' (यज्ञ० २० | ३ ) इस मन्त्रसे कुशोदक मिलाये। इस प्रकार जो बस्त तैयार होती है, उसका नाम 'ब्रह्मकूर्च' है । ब्रह्मकूर्च तैयार होनेपर दिनभर भृत्या रहकर सायकालमें अवमर्पण-मन्त्र अथवा प्रणवकं साथ 'आपो हि छा०' (यजु० ११ । ५० ) इत्यादि ऋचाआंका जप करके उसे पी डाले। ऐसा करनेवाला सब पापांग मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। दिनभर उपवास करके केवल सार्यकालमें भोजन करनेवाला, दिनके आठ भागोंमेंसे केवल छठे भागमे आहार ग्रहण करनेवाला संन्यासी, मांस-स्यागी, अश्वमेधयज्ञ करनेवाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्गको जाते हैं। अग्न्याधानः प्रतिष्ठाः यशः दानः वतः देववतः वृषोत्सर्गः, चुडाकरणः, मेखलाबन्ध ( यज्ञोपवीत ), विवाह आदि माद्रालिक काय तथा अभिषेक—ये सब कार्य मलमानमं नहीं करने चाहिये !! २४-३० ॥

अमावास्योंने अमावास्यातकका समय 'चान्द्रमास' कहलाता है। तीस दिनोंका 'सावन मान' माना गया है। सकान्तिसं मकान्तिकालतक 'सौरमास' कहलाता है तथा क्रमशः सम्पूर्ण नक्षत्रोंक परियतनसं 'नाक्षत्रमास' होता है। विवाह आदिमें 'सौरमास', यह आदिमें 'सावन मास' और वार्षिक आद तथा पितृकार्यमें 'चान्द्रमास' उत्तम माना गया है। आषाढ़की पूर्णिमाके बाद जो पांचवा पक्ष आता है, उसमें पितरोंका आद अवश्य करना चाहिये। उस समय सूर्य कन्याराशिपर गये हैं या नहीं, इसका विचार आदके लिये अनावहयक है।। ३१–३३।।

मासिक तथा वार्षिक व्रतमें जब कोई तिथि दो दिनकी हो जाय तो उसमें दूसरे दिनवाली तिथि उत्तम जाननी चाहिये और पहलीको मलिन । नश्चत्रवतगमें उसी नश्चत्रको उपवास करना चाहिये, जिसमें सूर्य अस्त होते हों। दिवस-व्रतभें दिनव्यापिनी तथा भक्तवतामें रात्रिक्यापिनी तिथियाँ पुण्य एवं ग्रुम मानी गयी हैं। दितीयाके साथ सुतीयाका चतुर्यी-गञ्चमीका, पहाँके साथ सप्तमीका, अहमी-गवमीका, एकादखीके साथ द्वादशिका, चतुर्दशीके साथ पूर्णिमाका तथा अमानास्याके साथ प्रतिपदाका वेभ उत्तम है। इसी प्रकार षष्ठी-सप्तमी आदिमें भी समझना चाहिये। इन तिक्षियोंका मेल महान् फल देनेवाला है। इसके बिपरीतः अर्थात् प्रतिपदासे द्वितीयाका, तृतीयासे चतुर्थी आदिका को युग्म-भाव है, यह बड़ा भयानक होता है, यह पहलेके किये हुए समस्त पुण्यको नह कर देता है।। १४—३७॥

राजा, मन्त्री तथा वतधारी पुरुषोंके लिये विचाहमें, उपद्रव आदिमें, दुर्गम खानोंमें, संकटके समय तथा युद्धके अवसरपर तत्काल ग्रुद्धि बतायी गयी है। जिसने दीर्घकाल्में समाप्त होनेवाले व्रतको आरम्भ किया है। वह स्त्री यदि बीचमे रजस्वला हो जाय तो वह रज उसके व्रतमें बाधक नहीं होता । गर्भवती स्त्री, प्रसव-ग्रहमें पद्दी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जय अग्रुद्ध होकर वत करनेयोग्य न रह जाय तो सदा दूसरेसे उस श्रभ कार्यका सम्पादन कराये। यदि क्रोधसे, प्रमादसे अथवा छोमसे वत-मङ्ग हो जाय तो तीन दिनोतक भोजन न करे अथवा मूँ इ मुद्दा छे । बदि वत करनेमें असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्रसे उस वतको करांव । आरम्भ किये हुए वतका पालन जननाशीच तथा मरणाशीचमें भी करना चाहिये। केवल पूजनका कार्य बंद कर देना चाहिये । यदि व्रती पुरुष उपवासके कारण मूर्चिछत हो जाय तो गुक दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपायसे उसे होशमें खाये। जल, फल, मूल, दूध, हविष्य ( घी ), ब्राह्मणकी इच्छापूर्ति, गुरुका बचन तथा औषध--ये आठ वतके नाशक नहीं हैं। ॥ ३८-४३ ॥

( वती मनुष्य वतके स्वामी देवताले इस प्रकार प्रार्थना करे—) 'वतपते ! में कीर्ति, संतान, विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भीग एवं मोक्षके लिये इस वतका अनुष्ठान करता हूँ । यह श्रेष्ठ वत मैंने आपके समक्ष वहण किया है । जगरपते ! आपके प्रसाद इसमें निर्विच्न सिद्धि प्राप्त हो । संतोंके पालक ! इस श्रेष्ठ वतको प्रहण करनेके प्रभात् यदि इसकी पूर्ति हुए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाय तो भी आपके प्रसन्न होनेसे

वह अवस्य ही पूर्ण हो जाय | केशव | आप जतस्वरूप हैं। संसारकी उत्पक्षिके स्थान एवं अगत्को कस्याण प्रदान करनेवाले हैं; मैं सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस मण्डलमें आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरेसमीप उपस्थित हों। भनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए बच्चगन्य, पञ्चामृत तथा उत्तम जलके द्वारा मैं भक्तिपूर्वक आपको स्तान कराता हूँ । आप मेरे पापोंके नाहाक हों । अर्घ्यपते ! शन्ध, पुष्प और जस्से युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पाद्य प्रश्नण कीजिये। आचमन कीजिये तथा मुझे सदा अर्घ (सम्मान ) पानेके योग्य बनाइये । बस्त्रपते ! वर्तोके स्वामी ! यह पश्चित्र बस्त ग्रहण कीजिये और मुझे सदा सुन्दर बद्धा एवं आभूषणी आदिसे आच्छादित किये रिहेये। गन्धस्वरूप परमासान् ! यह परम निर्मल उत्तम सुगन्धते युक्त चन्दन छीजिये तथा मुझे पापकी दुर्गन्धसे रहित और पुण्यकी सुगन्धसे युक्त कीजिये । मगवन् । यह पुष्प लीजिये और मुझे सदा पल-फूल आदिसे परिपूर्ण बनाइये । यह फूलकी निर्मल सुगन्ध आयु तथा आरोग्यकी वृद्धि करनेवाली हो । संतींके स्वामी ! गुग्गुल और घी मिलाये हुए इस दशाङ्क धूपको ग्रहण कीजिये । भूपद्वारा पूजित परमेश्वर ! आप मुझे उत्तम धूपकी सुगन्धसे सम्पन्न की जिये । दीपस्वरूप देव ! सबको प्रकाशित करनेवाले इस प्रकाशपूर्ण दीपको, जिसकी शिखा जपरकी ओर उठ रही है। ग्रहण कीजिये और मुझे भी प्रकाशयुक्त एवं कर्ष्वगति (उन्नतिशील एवं कपरके क्रोकोंमं जानेवाला ) बनाइये । अन्न आदि उत्तम वस्तुओंके अधीक्वर ! इस अन्न आदि प्रहण फीजिये और मुझे ऐसा बनाइये, जिससे मैं अन आदि वैभवसे सम्पन्न, अन्नदाता एवं सर्वस्रदान करनेवाला हो सकुँ। प्रभो । बतके द्वारा आराध्य देव । मैंने मन्त्र, विधि तथा भक्तिके बिना ही जो आपका पूजन किया है, वह आपकी कुराते परिपूर्ण—सफल हो जाय। आप मुझे भर्म, भन, सौमाग्म, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आद्य, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें । त्रतपते ! प्रभो ! आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजाको स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देनेके लिये अपने स्थानको जायँ ।। ४४-५८ ॥

सब प्रकारके बतोंमें बतधारी पुरुषको उन्तित है कि बह स्नान करके बत-सम्बन्धी देवताकी स्वर्णमयी प्रतिमाका यथाशकि पूजन करे तथा रातको भूमिपर खेये । बतके

अधी ताम्यवतन्तानि वापो मूर्छ पळ पयः । इवित्रांक्षणकाम्या च ग्रेरोबंचनमीपथस् ॥ (जिन्न० १७५ । ४३)

अवसी जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्तिके अनुसार चौथीस, बारह, पाँच, तीन अथवा एक बाह्मणकी एवं गुडजनोंकी पूजा करके उन्हें भोजन करावे और यथाशक्ति सबको पृथक-पृथक गी, सुवर्ण आदि; सद्दाऊँ, जूता, जलयात्र, अन्नपात्र, मृत्तिका, छत्र, आसन, शब्या, दो बन्न और कलश आदि वस्तुएँ दिल्लामे दे। इस प्रकार यहाँ जताकी परिमाषा बतायी गरी है।। ५९-६२॥

इस प्रकार आदि आन्मेय महापुरा अमें ब्रात-परिभाषाका वर्णन नामक एक सौ पजहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ ॥

# एक सो छिहत्तरवाँ अध्याय

#### प्रतिपदा तिथिके वत

अफिदेव कहते हैं—अब मैं आपसे प्रतिपद् आदि
तिथियोंके व्रतींका वर्णन कहाँगा, जो नम्पूर्ण मनोरथोंको
देनेवाले हैं। कार्तिक, आश्विन और चैत्र मासमें कृष्णपक्षकी
प्रतिपद् ब्रह्माजीकी तिथि है। पूर्णिमाको उपयास करके
प्रतिपद्को ब्रह्माजीका पूजन करे। पूजा 'ॐ तस्तद्ब्रह्मणे वसः ।'—इस मन्त्रसे अथवा गायत्री-मन्त्रमे करनी
चाहिये। यह बत एक वर्षतक करे। ब्रह्माजीके सुवर्णमय
विग्रहका पूजन करे, जिसके दाहिने हाथोंमें स्फटिकाक्षकी
माला और खुवा हो तथा बायें हाथोंमें खुक् एवं कमण्डल
हों। साथ ही लंबी दादी और निरपर जटा भी हो।
यथाद्याक्ति दूध चढ़ावे और मनमें यह उद्देश रक्खे कि
'ब्रह्माजी मुसपर प्रसन्त हों।' यों करनेवाला मनुष्य

निष्पाप होकर स्वर्गमें उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वीपर धनवान ब्राह्मणके रूपमें जन्म लेता है ॥ १-४॥

अब धन्यत्रत'का बर्णन करता हूँ । इसका अनुष्ठान करनेसे अधन्य भी धन्य हो जाता है । पहले मार्गशीर्ष-मासकी प्रतिपद्को उपवास करके रातम 'अवनये नमः ।'— इस मन्त्रसे होम और अर्गनकी पूजा करे । इसी प्रकार एक बर्षतक प्रत्येक मासकी प्रतिपद्को अग्निकी आराधना करनेसे मनुष्य सब सुखोंका भागी होता है ।

प्रत्येक प्रतिपदाको एक भुक्त (दिनमे एक समय भोजन करके) रहे। सालभरमें बतकी समाप्ति होनेपर ब्राह्मण कपिला गौ दान करे। ऐसा करनेबाला मनुष्य खेरवानर'-पदको प्राप्त होता है। यह 'शिर्माखबत' कहलाता है।। ५-७॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें व्यतिपद्-ब्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ छिहत्तरनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७६ ॥

# एक सौ सतहत्तरवाँ अध्याय

#### द्वितीया तिथिके वत

अग्निदेश कहने हैं — अब मैं द्वितीयाके व्रतांका वर्णन करूँगा, जो भोग और मोक्ष आदि देनेवाले हैं। प्रत्येक मासकी द्वितीयाको पूल खाकर रहे और दोनो अश्विनीकुमार नामक देवताओंकी पूजा करे। एक वर्षतक इस ब्रतके अनुष्ठानसे सुन्दर खरूप एवं सीमाग्यकी प्राप्ति होती है और अन्तमें ब्रती पुरुष स्वर्गलोकका भागी होता है। कार्तिकमें शुक्लपक्षकी द्वितीयाको यमकी पूजा करे। फिर एक वर्षतक प्रत्येक ब्राक्ल-द्वितीयाको उपवासपूर्वक ब्रत रक्खे। देसा करनेवाला पुरुष स्वर्गमें जाता है, नरकमें नहीं पहला है ?— रहे।

अब 'अशून्य-शयन' नामक व्रत बतलाता हूँ, जो क्रियोंको अबेधव्य (सदा सुहाग) और पुरुपोंको पत्नी-सुग्य आदि देनेयाला है। श्रावण मानके कृष्णपक्षकी द्वितीयाको इस व्रतका अनुष्ठान करना ना हिये। [इस व्रतमें भगवान् से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है --] 'बक्षः खल्मे श्रीवत्स- चिह्न धारण करनेवाले श्रीकान्त! आप लक्ष्मीजीके धाम और स्वामी हैं; अविनाशी एवं गनातन परमेश्वर हैं। आपकी कृपासे धर्म, अर्थ और काम प्रदान करनेवाला मेरा गाहंस्थ्य-आश्रम नष्ट न हो। मेरे घरके अग्निहोत्रकी आग कभी न बुक्ते। यहदेवता कभी अहश्य न हों। मेरे पितर

नाशते बचे रहें और मुझते दाम्मल भेद न हो । असे आप कभी खमीजीरे विख्य नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी पत्नीके साधका सम्बन्ध कभी हुटने या कुटने न वावे। बरदानी प्रभो ! जैसे आपकी शब्दा कभी सदमीओं सूनी नहीं होती, मधुसूदन ! उसी प्रकार मेरी शब्या भी पत्नीस स्ती न हो। इस प्रकार वत आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिमासकी 'द्वितीयाको श्रीलक्ष्मी और विष्णुका विभिवत् पूजन करे । शस्या और फलका दान भी करे । साथ ही प्रत्येक मासमें उमी तिथिको चन्द्रमाके छिये मन्त्रोञ्चारण-पूर्वक अर्घ्य दे । [ अर्घ्यका मन्य--] भगवान् चन्द्रदेव ! आप गगन-प्राङ्गणके दीपक हैं। श्वीरशागरके मन्धनसे आपका आविर्भाव हुआ है। आप अपनी प्रभासे सम्पूर्ण दिङ्मण्डलको प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्षीके छोटे भाई ! आपको नमस्कार है । 🏇 तत्पश्चात् ॐ अं अधिकाव नमः । !-- इस मन्त्रसे सोमम्बरूप श्रीहरिका पूजन करे । 'घं दं हं सं श्रिये नमः ।'—इस मन्त्रमें लक्ष्मीजीकी तथा 'न्शरूपमहात्मने नमः ।'—इस मन्त्रते शीविष्णुकी पूजा करे। रातमें बीते हवन करके ब्राझणको शब्या दान करे। उसके साथ दीप, अझसे भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आमनः जरुते भरा करुदाः श्रीहरिकी प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मणको दे। जो इस प्रकार उक्त ब्रतका पालन करता है। वह भोग और मोक्षका भागी होता है ॥३—१२५॥

अब 'कान्तिवन' का वर्णन करता हूँ । इसका प्रारम्भ कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको करना चाहिये । दिनमें उपवास और रातमें भोजन करे । इसमें बलराम तथा भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करे । एक वर्षतक ऐसा करनेले बती पुरुष कान्तिः आंबु और आरोस्य आदि प्राप्त करता है।। १३-१४।।

अब मैं 'बिष्णुवत' का वर्णन करूँगा, जो मनोबाञ्छित फलको देनेबाळा है। पीय मासके ज्ञक्कपक्षकी ब्रितीयासे आरम्भ करके लगातार चार दिनीतक इस बतका अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसौं-मिश्रित जलते स्नानका विभान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाये हुए जलसे स्नान बताया गया है। तीसरे दिन बचा या बच नामक ओषिक्ते युक्त जलके द्वारा तथा चौथे दिन सर्वीवधि-मिश्रित जलके द्वारा स्नान करना चाहिये । मुरा ( कपूर-कचरी ), वचा ( बच ), कुछ (कुठ ), शैलेय ( शिलाजीत या भूरिस्ररीला ), दो प्रकारकी इस्दी ( गाँठ इस्दी और दावइस्दीं ), कचूरः चम्पा और मोथा---यह 'सर्बीपधि-समुदाय' कहा गया है। पहले दिन 'श्रीकृष्णाय नमः।', दूसरे दिन 'अञ्जुताय नमः ।', तीसरे दिन 'अनम्ताय नमः ।' और चौये दिन 'इविकेशाय नमः ।' इस नास-सन्त्रसे क्रमदाः भगवान्के चरणः नाभिः नेत्र एवं मलकपर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिये । प्रतिदिन प्रदोषकालमें चन्द्रमाको अर्घ्य देना चाहिये । पहले दिनके अर्घ्यमें 'शक्षिने नमः'।', दूसरे दिनके अर्थ्यमें 'कम्बाय नमः ।', तीसरे दिन 'शशासाय नमः । और सीथे दिन 'बृम्दवे नमः ।' का उच्चारण करना चाहिये। रातमें जनतक चन्द्रमा दिखायी देते हों, तभीतक मनुष्यको भोजन कर लेना चाहिये। बती पुरुष छः माम या एक मालतक इस वतका पालन करके सम्पूर्ण मनोबाञ्छित फलको प्राप्त कर लेता है। पूर्वकालमें राजाऑने, क्षियोंने और देवता आदिने भी इस बतका अनुष्ठान किया था ॥ १५---२० ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें रिहतीया-सम्बन्धी ऋका वर्णन॰ नामक एक सी सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७७॥

# एक सौ अठहत्तरवाँ अध्याय

#### वृतीया तिथिके वत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथिको किये जानेवाले ब्रतीका वर्णन करूँगा। जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । लिलतातृतीयाको किये जानेवाले मूलगौरी-सम्बन्धी ( खौमाग्वशयन ) ब्रतको सुनिये ॥ १॥

चैत्रके ग्रुक्लपक्षकी तृतीयाको ही पार्वतीका भगवान् शिवके साथ विवाह हुआ था । इसलिये इस दिन तिलमिश्रित जलसे स्नान करके पार्वतीसहित भगवान् शंकरकी खर्णाभूषण और फल आदिसे पूजा करनी चाहिये॥ २॥

'नमोऽस्त पाटकावै' ( पाटला देवीको नमस्कार )--यह कड़कर पावंतीदेवी और भगवान् शंकरके चरणींका पुजन करे । 'शिवाय नमः' ( भगवान् शिवको नमस्कार )--यह कहकर शिवकी और 'जयाये नमः' ( जयाको नमस्कार ) — यों कहकर गौरी देवीकी अर्चना करे । 'ब्रिपुरकाय स्त्राय नसः ( त्रिपुरविनाशक बद्धदेवको नमस्कार ) तथा 'भवान्ये नमः' ( भवानीको नमस्कार )- यह कहकर क्रमशः शिव-पार्वतीकी दोनों जहार्थोका और 'रुद्रायेव्यराय नमः' ( सबके ईश्वर **बढ़देवको नमस्कार है** ) एवं 'विजयायै नमः' ( विजयाको नमरकार )---यह कहकर क्रमदाः दांकर और पार्वतीके घुटनोंका पूजन करे । 'ईशाये नमः' ( सर्वेश्वरीको नमस्कार )-यह कहकर देवीके और वांकराय नमः!--ऐसा कहकर शंकरके कटिभागकी पूजा करे । 'कोटकी नमः' ( कोटबीदेवीको नमन्यार ) और 'शुलपाणचे नमः' ( त्रिशुलभारीको नमस्कार )---यों कहकर कमशः गौरी-शंकरके कुक्षिदेशका पूजन करे । 'अक्रकाये नमः' ( मन्नलादेबीको नमस्कार ) कहकर भवानीके और 'तुभ्यं नमः' ( आपको नमस्कार )-- यह कहकर दांकरके उदरका पूजन करे । 'सर्वारमने नमः' ( सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मभूत शिवको नमस्कार )— यो कहकर रुद्रके और 'ईशान्ये नमः' (ईशानीको नमस्कार ) कहकर पार्वतीके सानगुगलका पूजन करे । 'देवायमने नमः' ( देवताओंके आस्मभूत शंकरको नगरकार ) - कड़कर शिवके और उसी प्रकार 'द्वादिन्ये नमः' ( गत्रको आहाद प्रदान करनेवाली गौरीको नमस्कार ) कहकर पार्वतीके कण्डप्रदेशकी अर्चना करे । 'महादेवाय नमः' ( महादेवको नभस्कार ) और 'अनम्तायै नमः' ( अनन्ताको नमम्कार ) कहकर क्रमहाः शिव-पार्वतीके दोनों हाथोंका पूजन करे । किलोचनाय नमः' (त्रिलोचनको नमस्कार) और 'कालानलप्रियायै नमः' (कालाग्निस्वरूप शिवकी प्रियतमाको नमस्कार ) कहकर भुजाओंका तथा 'महेशाय नमः' ( महेश्वरको नमस्कार ) एवं 'सीभाग्याचे नमः' ( सीभाग्यवतीको नमस्कार ) कहकर शिव-पार्वतीके आभूषणींकी पूजा करे। सदनन्तर 'अशोकमधुवासिन्ये नमः' ( अशोक-पुष्पके मधुते सुवासित पार्वतीको नमस्कार ) और 'ईश्वराव नमः' ( ईइबरको नमस्कार ) कहकर दोनोंके ओष्ट्रमागका तथा 'बत्तरीकांत्रियाचे नमः' ( चतुर्मुख ब्रह्माफी विव पुत्रवधूको

नमस्कार ) और श्वराय स्थानवे नमः ( पापइस्री स्याणुखरूप शिवको नमस्कार) कहकर कमशः गौरी-शंकरके मुखका पूजन करे । 'अर्थनारीशाय नमः' ( अर्घनारीश्वरको नमस्कार ) कहकर शिवकी और 'अमिता**हाये** नमः ( अपरिमित अङ्गीवाली देवीको नमस्कार ) कहकर पार्वतीकी नासिकाका पूजन करे । 'डप्राय नमः' ( उग्रस्वरूप शिवको नमस्कार ) कइकर लोकेश्वर शिवका और 'छि तारे नमः' ( छि ताको नमस्कार ) कहकर पार्वतीकी भौंहोंका पूजन करे । 'शर्वीय नमः' ( शर्वको नमस्कार ) कहकर त्रिपुरारि शिवके और 'वासम्स्पे नमः' ( वासन्तीदेवीको नमस्कार ) कहकर पार्वतीके तालुप्रदेशका पूजन करे । 'श्रीकण्डनाथायें नमः' ( श्रीकण्ड शिवकी पत्नी उमाको नमस्कार ) और 'शिनिकण्ठाय नमः' ( नीलकण्डको नमस्कार ) कहकर गौरी-धंकरके केशपाशका पूजन क**रे। 'भीमोग्राय नमः' (** भयंकर एवं उप्रस्वरूप धारण करनेवाले शिवको नमस्कार ) कहकर शंकरके और **'सुरूपिण्ये नमः' (** सुन्दर रूपवतीको नमस्कार ) क**इ**कर भगवती उमाके शिरोभागकी अर्चना करे । 'सर्वासमने नमः' ( नवांत्मा शिवको नमस्कार ) कहकर पूजाका उपसंहार करे ॥ ३-११३॥

शिवकी पूजाके लिये ये पुष्प कमशः चैत्रादि मासीमें प्रहण करनेयोग्य बताये गये हैं—महिका, अशोक, कमल, कुन्द, तगर, भालती, कदम्य, कनेर, नीले रंगका गदाबहार, अम्लान ( ऑ बोली ) कुङ्कुम और संधुवार ॥ १२-१३॥

उमा-महेश्वरका पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सौमान्य-द्रव्य रख दे। घृतमिश्रित निष्पाव (एक द्विदल), कुमुम्म (केसर), दुन्ध, जीवक (एक ओपधिविशेष), दूर्वा, ईख, नमक और कुस्तुम्बुरु (धिनयाँ) —ये अष्ट सौमान्य-द्रव्य हैं। चैत्रमासमे पहाड़ोंके शिखरोंका (गङ्गा आदिका) जल पान करके रद्रदेव और पार्वतीदेवीके आगे शयन करे। । प्रातःकाल स्नान करके गौरी-शंकरका पूजन कर ग्राह्मण-दम्मतिकी अर्चना करे और वह अष्ट सौमान्य-द्रव्य

असमहेन्द्री पूज्य सीभाष्याष्टकमञ्जतः ।
 स्वापवेद् शतिन्यावकुसुम्भक्षीरजीवकम् ॥
 तृण्यावेश्वरुवणं कुस्तुम्बुवनबाष्टकम् ।
 वैत्रे शक्कोदकं प्राव्य देवदेव्यग्रतः स्वपेत् ॥
 (अप्ति०१७८।१४-१५)

'ककिता प्रीयतां मस ।' ( लिखता मुझपर प्रसन्न हों )----ऐसा कहकर ब्राह्मणको दे ॥ १४--१६ ॥

वत करनेवालेको चैत्रादि मार्गोमें वतके दिन क्रमशः यह आहार करना चाहिये चैत्रमें शृङ्कजल (शरनेका जल), वैशाखर्मे गोवर, ज्येष्ठमें मन्दार ( आक ) का पुष्प, आपादमें बिल्वपन, श्रावणमें कुशजल, माहपदमें दही, आश्विनमें दुग्ध, कार्तिकमें घृतमिश्रित दिध, मार्गशीर्धमें गोमूत्र, पौषमें घृत, माघमे काले तिल और फाल्गुनमें पञ्चगब्य । ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मञ्जला, कमला और सती—चैत्रादि मासोमें मौभाग्याष्टकके दानके समय उपर्युक्त नामोंका ·प्रीयतौ सम'से संयुक्त करके उद्यारण करे । व्रतके पूर्ण होने-पर किसी एक फलका नदाके लिये श्याग कर दे तथा गुरुदेव-को तिकयोंसे युक्त शब्या, उमा-महेश्वरकी स्वर्णनिर्मित प्रतिमा एवं गौमहित क्षप्रभका दान करे । ग्रद और ब्राह्मण-दम्पतिका वस्त्र आदिसे सत्कार करके साधक मोग और मोक्ष - दोनोंको प्राप्त कर लेता है। इस स्वीभाग्यशयना नामक अतके अनुष्ठानसे मनुष्य सीमाग्य, आरोग्य, स्प और दीर्घाय प्राप्त करता है ॥ १७--२१॥

यह वत भाद्रपदः वैशाख और मार्गशीषंके शुक्क-पक्षकी तृतीयाको भी किया जा सकता है। इसमें 'छक्किताषे नमः' ( छक्किताको नमस्कार )—हस प्रकार कहकर पार्वतीका वृक्षन करे । तद्दनन्तर अतकी समाप्तिके समय प्रत्येक पक्षमें ब्राह्मण-द्रम्यतिकी यूजा करनी चाहिये । उनकी चौबीस वृक्ष आदिसे अर्चना करके मनुष्य भोग और मोध—दोनोंको प्राप्त कर छेता है। 'सीभाग्यशयन'की यह दूसरी विधि बतायी गयी। अब मैं 'सीभाग्यशयन'की विध्यमें कहता हूँ। फाल्गुन आदि यासोंमें शुक्रपक्षकी तृतीयाको अत करनेवाला नमकका परित्याग करे। अत समाप्त होनेपर ब्राह्मण-द्रम्यतिका पूजन करके 'भवाबी प्रीवताम् ।' (भवानी प्रसन्न हों) कहकर शब्या और समाप्ति सीमाग्र्यनेतियां के युक्त कहा गया, जो पार्वती आदिके लोकंको प्रदान करनेवाला है। इसी प्रकार माध, माद्रपद और वैशालकी तृतीयांको अत करना चाहिये॥ २२-२६॥

चैत्रमें 'दमनक-तृतीया'का वत करके पार्वतीकी 'दमनक' नामक पुष्पांते पूजन करनी चाहिये । मार्गशीर्घमें 'आत्म-तृतीया'का वत किया जाता है । इसमें पार्वतीका पूजन करके ब्राह्मणको इच्छानुसार मोजन करावे । मार्गशीर्घकी तृतीवांसे आरम्भ करके, क्रमशः पीष आदि मार्सोमें उपर्युक्त वतका अनुष्ठान करके निम्निलित नामोंको 'प्रीषताम्'से संयुक्त करके, कहे—गौरी, काली, उमा, भद्रा, तुर्गा, कानित, सरस्तती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी । इस प्रकार वत करनेवाला सीभाग्य और स्वर्गको प्राप्त करता है ॥ २७-२८ ॥

इस प्रकार आदि आरनेय महापुराणमें 'तृतीयाके ब्रतोंका वर्णन' नामक एक सी अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७८ ॥

### एक सौ उनासीवाँ अध्याय चतुर्थी तिथिके वत

अग्निदेव कहते हैं—विषष्ठ ! अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले चतुर्थी तम्बन्धी बतोंका वर्णन करता हूँ । माघके शुक्लपक्षकी चतुर्थीको उपवास करके गणेशका पूजन करे । तदनन्तर पञ्चमीको तिलका मोजन करे । ऐसा करनेले मनुष्य बहुत वर्षोतक विष्नरहित होकर सुखी रहताहै। 'गं खाहा।'—यह मृल्यन्त्रहै । 'गां नमः ।' आदिसे हृद्यादिका न्यास करेल ॥ १-२॥

म निम्नकिकित विधिते हृदयादि वडकोका न्यास करे--- गां हृदयाय नमः । गीं किरते स्नाहा । गूं शिकाचे वपट्।
 गै नेत्रत्रवाय वीषट् ॥ गौ कवन्याय हुन् । गः अकाय कट् ।

'भागच्छोस्काय' कहकर गणेशका आवाहन और 'गच्छोस्काय' कहकर विसर्जन करे। इस प्रकार आदिमें गकारयुक्त और अन्तमें 'उस्का'शब्दयुक्त मनत्रते उनके आवाहनादि कार्य करे। गन्धादि उपचारों एवं लड्डुओं आदि द्वारा गणपतिका पूजन करे॥ ३॥ (तदनन्तर निम्नलिखित गणेश-गायत्रीका जप करे---)

> महोक्काय विद्वाहे वक्ततुण्डायधीमिह । तको दस्ती प्रचीववात् ॥

माद्रपदके शुक्लपञ्चकी चतुर्थीको व्रत करनेवाला शिव-लोकको प्राप्त करता है। 'अङ्गारक-चतुर्थी' ( मङ्गलवारसे इक चतुर्थी ) को तमेशका पूजन करके मनुष्य समूर्ण प्रसिद्ध है। चैत्र अभीष्ट बस्तुओंको प्राप्त कर केता है। फाल्युनकी चतुर्थीको गणेशका पूजन रात्रिमें ही भोजन करे। यह श्विष्टना चतुर्थीं के नामसे है।। ४---६॥

प्रसिद्ध है। चैत्र मासकी चतुर्थीको ध्यमकः नामक पुर्णीसे गणेशका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता है॥ ४---६॥

इस प्रकार आदि आन्त्रेय महापुराणमें व्यवसीके इतोंका कचन नामक एक सौ उनासीनों अध्याय पूरा हुआ ॥ १७९ ॥

### एक सो अस्सीवाँ अध्याय पश्चमी तिथिके वत

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ ! अब मैं आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले पञ्चमी-असका वर्णन करता हूँ ! आवण, भादपद, आश्विन और कार्तिकके शुक्लपञ्चकी पञ्चमीको वासुकि, तक्षक, काल्लिय, मणिभद्र, ऐरावतः धृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय नामक नार्गोका पूजन करना चाहिये ॥ १-२ ॥

ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और रूक्षी प्रदान करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें व्यवनीके व्रतोंका वर्णन नामक एक सी अस्सीवाँ अध्याय पूरा हुआ।। १८०॥

### एक सौ इक्यासीवाँ अध्याय पक्षी तिथिके वन

अग्निदेश कहते हैं—अब मैं पष्टी-सम्बन्धी बर्तोको कहता हूँ । कार्तिकके कृष्णपक्षकी पष्टीको फलमात्रका भोजन करके कार्तिकेयके स्थिये अर्ध्यदान करना चाहिये । इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है । इसे 'स्कन्दपष्टी-व्रत'

कहते हैं। भाद्रपदके क्रण्णपक्षकी षष्ठी तिथिमें 'अक्षयपष्ठी व्रत' करना चाहिये। इसे मार्गशीर्थमें भी करना चाहिये। इस अक्षयपष्ठीके दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहनेसे मानव भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है।। १-२॥

इस प्रकार आदि आग्नेस महापुराणमें व्यक्तिक ब्रतोंका वर्णन । नामक एक सौ इक्यासीवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ १८९ ॥

### एक सौ बयासीवाँ अध्याय सप्तमी तिथिके वत

अग्निवेच कहते हैं — बसिष्ठ ! अब मैं सप्तमी तिथिके बत कहूँगा । यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । माच मासके ग्रुक्तपक्षकी समग्री तिथिको (अष्टदल अथवा द्वादशदल ) कमलका निर्माण करके उसमे भगवान् सूर्यका पूजन करना चाहिये । इससे मनुष्य शोकरहित हो जाता है ॥ १ ॥

भाद्रपद भारामें शुक्कपक्षकी सत्तमीको भगवान् आदित्यका पूजन करनेसे समस्त अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। पौषमासमें गुक्रपक्षकी सप्तमीको निराहार रहकर सूर्यदेवका पूजन करनेसे सारे पापोका विनाश होता है ॥ २॥

माधके कृष्णपक्षमें 'सर्वाप्ति-सप्तमी' का बत करना चाहिये। इसने सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फाल्गुनके कृष्णपक्षमें 'नन्द-सप्तमी'का बत करना चाहिये। मार्गशीर्षके शुक्रपक्षमें 'अपराजिता सप्तमी'को भगवान् सूर्यका पूजन और बत करना चाहिये। एक वर्षतक मार्गशीर्षके शुक्रपक्षका 'पुत्रीया सप्तमी' वत स्त्रियोंको पुत्र प्रदान करनेवाल है। ३-४॥

इस प्रकार आदि आन्त्रेय महापुराणीं व्ससगीके ब्रतीका वर्णन' नामक एक सौ क्यासीवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ १८२ ॥

# एक सौ तिरासीवाँ अध्याय

#### अप्टमी तिथिके वत

अनिषेखं कहते हैं—वरिष्ठ | अब में अष्टमीको किये जानेवाले वर्तोका वर्णन करूँगा | उनमें पहला रोहिणीनक्षत्रयुक्त अष्टमीका वर्त है । भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी रोहिणी नक्षत्रसे युक्त अष्टमी तिथिको ही अर्घरात्रिके समय भगवान् भीकृष्णका प्राकट्य हुआ था। इसलिये इसी अष्टमीको उनकी जयन्ती मनायी जाती है । इस तिथिको उपवास करनेसे मनुष्य सात जन्मोंके किये हुए पापेंसे मुक्त हो जाता है । १-२ ॥

अतएव माद्रपदके कृष्णपक्षकी रोहिणीनक्षत्रयुक्त अष्टमीको उपवास रत्वकर भगवान् श्रीकृष्णका पूजन करना चाहिये। यह भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है॥ ३॥

( पूजनकी विधि इस प्रकार है--)

आवाहन-मन्त्र और नमस्कार--

भावाह्याम्यहं कृष्णं बक्तभद्दं च देवकीस्। वसुदेवं वशोदां गाः प्जवामि नमोऽन्तु ते॥ योगाय योगपतये योगेशाम नमो नमः। योगादिसम्भवापैय गोविन्दाय नमो नमः॥

भी श्रीकृष्ण, वलमद्र, देवकी, वसुदेव, यशोदादेवी और गीओंका आवाहन एवं पूजन करता हूँ; आप सबको नमस्कार है। योगस्वरूप, योगपति एवं योगश्वर श्रीकृष्णके लिये नमस्कार है। योगके आदिकारण, उत्पत्तिस्थान श्रीगोविन्दके लिये वारंवार नमस्कार है'।। ४-५।।

तदनन्तर भगवान् श्रीकृष्णको स्नान कराये और इस मन्त्रसे उन्हें अर्घ्यदान करे—

यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञानां पतने नमः॥ यज्ञादिसम्भवायेन गोनिन्दाय नमो नमः। यज्ञेश्वर, यज्ञस्वरूप, यज्ञोंके अधिपति एवं यज्ञके आदि

#### पुष्प-धूप

कारण श्रीगोविन्दको बारंबार नमस्कार है।'

गृहाण देव पुष्पाणि सुगन्धीनि प्रिवाणि ते ॥ सर्वकामप्रदो देव भव मे देववन्दित । भूपभूपित भूषं त्वं भूपितैस्त्वं गृहाण मे ॥ सुगन्धिभूपगन्धाकां इत मां सर्वदा हरे। प्देव ! आपके प्रिय ये सुगन्धयुक्त पुष्प ग्रहण कीजिये ! देवताओं द्वारा पूजित भगवन् ! मेरी सारी कामनाएँ सिख कीजिये ! आप धूपसे सदा धूपित हैं, मेरेद्वारा अपित धूप-दानसे आप धूपकी सुगन्ध ग्रहण कीजिये ! श्रीहरे ! मुझे सदा सुगन्धित पुष्पों, धूप एवं गन्धसे सम्पन्न कीजिये !'

#### वीप-दान

वीपदीष्ठ महादीपं दीपदीक्षित् सर्वेदा ॥
मवा दर्च गृहाण त्वं इन्ह चीर्थ्यगर्ति च मास् ।
विश्वाय विश्वपतये विश्वेद्याय नमो नमः ॥
विश्वादिसम्मवायेव गोविन्दाय निवेदितम् ।

प्रमो! आप वर्वदा दीपके समान देदीप्यमान एवं दीपको दीति प्रदान करनेवाळे हैं। मेरे द्वारा दिया गया यह महादीप प्रहण कीजिये और मुझे भी (दीपके समान) कर्ज्यगतिसे युक्त कीजिये। विश्वकरपः विश्वपतिः विश्वेश्वर श्रीकृष्णके छिये नमस्कार है। नमस्कार है। विश्वके आदि-कारण श्रीगोविन्दको में यह दीप निवेदन करता हूँ।

#### दायन-सम्ब

धर्मीय धर्मपतये धर्मेनाय नमो नमः॥ धर्मोदिसस्भवायेव गोविन्द् शयनं इत । सर्वोय सर्वेपतये सर्वेशाय नमो नमः॥ सर्वोदिसस्भवायेव गोविन्दाय नमो नमः।

'धर्मस्वरूप, धर्मके अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्मके आदिस्थान श्रीवासुदेवको नमस्कार है। गोविन्द । अब आप श्रयन कीजिये। सर्वरूप, सबके अधिपति, सर्वेश्वर, सबके आदिकारण श्रीगोविन्दको बारंबार नमस्कार है।'

(तदनन्तर रोहिणीसहित चन्द्रमाको निम्नाङ्कित मन्त्र पढ्कर अर्घ्यदान दे---)

स्तिरोक्षणंवसम्भूत अत्रिनेत्रसमुद्धस्य ॥ गृहाणाच्यं दाशाञ्चेतं रोहिण्या सहितो सम ।

श्वीरसमुद्रसे प्रकट एवं अत्रिके नेत्रसे उद्भृत तेजःखरूप श्रशाह ! रोहिणीके साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिये ।'

फिर मगबद्धिग्रहको वेदिकापर स्थापितकरे और चन्द्रमा-

सहित रोहिणीका पूजन करे। तदनन्तर धर्मरात्रिके समय समुदेव, देवकी, नन्द-वद्योदा और बलरामका गुड़ और मृतमिश्रित दुग्ध-धारासे अभिषेक करे॥ ६—१५॥

तत्यभात् वत करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणींको भोजन करावे और दक्षिणामें उन्हें वस्त्र और सुवर्ण आदि दे। जन्माष्टमीका वत करनेवाला पुत्रयुक्त होकर विष्णुलोकका भागी इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें व्यष्टमीके ब्रतींका वर्णन नामक एक सौ तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८३ ॥

### एक सौ चौरासीवाँ अध्याय

#### अष्टमी-सम्बन्धी विविध व्रत

अशिवेस कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ ! चैत्र मासके ग्रुक्लपक्षकी अष्टमीको वत करे और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृराणींका जप-पूजन करे । कृष्णपक्षकी अष्टमीको एक वर्ष श्रीकृष्णकी पूजा करके मनुष्य संतानरूप अर्थकी प्राप्ति कर छेता है ॥ १ ॥

अब मैं 'कालाप्टमी'का वर्णन करता हूं । यह मत मार्गानीर्च मासके कृष्णपश्चकी अष्टमीको करना चाहिये । रात्रि होनेपर वत करनेवाला सानादिसे पवित्र हो। भगवान श्वांकर'का पूजन करके गोमूत्रते त्रतका पारण करे । रात्रिको भूमिपर शयन करे। पौष मासमें 'शम्भु'का पूजन करके घतका आहार तथा मापमें 'महेश्वर'की अर्चना करके दुग्धका पान करे। फाल्यनमें भहादेव की पूजा करके अच्छी प्रकार उपनाम करनेके बाद तिलका भोजन करे । चैत्रमें 'स्थाणु'का पुजन करके जीका भोजन करे । वैशाखर्मे (शव'की पूजा करे और कुशजलंस पारण करें । ज्येष्ठमे पशुपति'का पूजन करके शक्कजल ( झरनेके जल ) का पान करे । आषाढ्में 'उप्र'की अर्चना करके गोमयका भक्षण और आवणमें 'शर्व'का पूजन करके मन्दारके पुष्पका भक्षण करे। भाइपदमे रात्रिके समय क्यम्बक का पूजन करके बिल्वपत्रका मक्षण करे । आश्विनमें र्श्वशंकी अर्चना करके चावल और कार्तिकमें 'रुद्र'का पूजन करके दक्षिका भोजन करें । वर्षकी समाप्ति होनेपर होम करे और सर्वतो (लिक्सतो )-भद्रका निर्माण करके उसमें भगवान् शंकरका पूजन करे । तदनन्तर आचार्यको गौ, वस्त्र और सवर्णका दान करे । अन्य ब्राह्मणीको मी उन्हीं बस्तऑका दान करे। बाझणोंको आमन्त्रित करके भोजन कराकर मतुष्य भोग और मोध प्राप्त कर लेता है।। २-७३॥

प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंकी अष्टमी तिथियोंको रात्रिमें भोजन करे और वर्षके पूर्ण होनेपर गोदान करे । इससे मनुष्य इन्द्रपदको प्राप्त कर लेता है। यह 'स्वर्गति-वत' कहा जाता है। इच्छा अथवा गुक्क - किमी भी पक्षमें अष्टमीको बुधवारका योग हो, उस दिन वत रक्खे और एक समय भोजन करे। जो मनुष्य अष्टमीका वत करते हैं, उनके घरमें कभी सम्पत्तिका अभाव नहीं होता। दो अँगुलियो छोड़कर आठ मुडी चावल ले और उसका भात बनाकर कुशयुक्त आम्रपत्रके दोनेमें रक्खे। युलाम्बिकासहित बुधका पूजन करना चाहिये और 'बुधाएमी-वत'की कथा सुनकर भोजन करे। तदनन्तर बाह्मणको कफड़ी और चावलसहित यथाञक्ति दक्षिणा दे॥ ८-१२॥

( खुधाएमी वत'की कथा निम्नलिखित हैं— ) धीर नामक एक ब्रह्मण था। उसको पत्नीका नाम था रम्मा और पुत्रका नाम कांजिक था। उसके एक पुत्री भी थी, जिमका नाम विजया था। उस ब्राह्मणके धनद नामका एक बैंछ था। कोशिक उम बैंछको वाछोंके साथ चरानेको छ गया। कीशिक गङ्गामें स्नानादि कर्म करने छगा, उस समय चोर बैंछको खुरा छ गये। कीशिक जब नदीसे नहाकर निकला, तय बंछको वहाँ न पाकर अपनी बहिन विजयाके साथ उसको खोजमं चछ पड़ा। उसने एक सरोवरमें देवछोकको खोजमं चछ पड़ा। उसने एक सरोवरमें देवछोकको खोजमं चछ पड़ा। उसने एक सरोवरमें देवछोकको खियोंका समूह देखा और उनसे मोजन माँगा। इसपर उन खियोंने कहा—'आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, इसछिये बत करके मोजन कीजिये।' तदनन्तर कीशिकने 'खुधाएमी'का वत करके मोजन किया। उधर

भीर बनरक्षक पास पहुँचा और अपना बैक केकर विजयाके साथ छोट आया । भीर ब्राह्मणने यथासमय विजयाका विवाह कर दिया और स्वयं मृत्युके पश्चात् यमलोकको प्राप्त हुआ । परंतु कौशिक व्रतके प्रभावसे अयोध्याका राजा हुआ । विजया अपने माता-पिताको नरककी यातना भोगते देख यमराजके शरणापक हुई । कौशिक जब मृगयाके उद्देश्यसे वनमं आया, तब उसने पूछा—भेरे माता-पिता नरकसे मुक्त कैसे हो सकते हैं ?' उस समय यमराजने वहाँ प्रकट होकर कहा—'बुधाष्ट्रमीके दो व्रतींके फलसे ।' तब कौशिकने अपने माता-पिताके उद्देश्यसे दो बुधाष्ट्रमी-व्रतींका फल दिया। इससे उसके माता-पिता स्वर्गमें चले गये । तदनन्तर विजयाने भी हर्षित होकर भोग-मोक्षादिकी सिद्धिके लिये इस व्रतका अनुश्रान किया ॥ १३—२०३ ॥

विषेष्ठ ! चैत्र मासकै ग्रुक्षपक्षकी अष्टमीको जब पुनर्वेष्ठ नक्षत्रका योग हो। उस समय को मनुष्य अद्योक-पुष्पकी आठ कल्कि।ऑका रस-पान करते हैं। वे कमी द्योकको प्राप्त नहीं होते । ( कल्कि।ऑका रसपान निम्नलिखित मन्त्रसे करना चाहिये—)

त्वामकोक हराभीष्टं मञ्जमाससमुज्ञव । पिवामि शंकसंतक्षो मामशोकं सदा कुठ ॥

'चैत्र मासमें विकसित होनेवाले अशोक ! तुम मगवात् शंकरके प्रिय हो । मैं शोकसे संतप्त होकर तुम्हारी कल्किनओंका पान करता हूं । अपनो ही तरह सुक्ते भी सदाके लिये शोकरहित कर दो ।' चैत्रादि मासोंकी अष्टमीको मातृगणकी पूजा करनेवाला मनुष्य शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है ॥ २१–२३ ॥

इस प्रकार आदि आन्नेय महापुराणमें । अष्टमीके विविध ब्रतोंका वर्णन । नामक एक सी चौरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८४ ॥

### एक सो पचासीवाँ अध्याय नवमी तिथिके व्रत

अग्निदेव कहते हैं-विसष्ट ! अब मैं भोग और मोध आदिकी सिद्धि प्रदान करनेवाळे नवमी-सम्बन्धी वर्तीका वर्णन करता हूँ । आश्विनके शुक्कपक्षमें भौरी-नवमी'का वत करके देवीका पूजन करना चाहिये। इस नवमीको 'पिष्टका-नवमी' होती है। उसका व्रत करनेवाले मनुष्यको देवीका पूजन करके पिष्टालका भोजन करना चाहिये। आश्विनके गुक्रपक्षकी जिस नवमीको अष्टमी और मूलनक्षत्र-का योग हो एवं सूर्य कन्या-राशिपर स्थित हों। उसे 'महानवमी' कहा गया है। वह सदा पापींका विनाश करनेवाली है। इस दिन नवदुर्गाओंको नौ स्थानोंमें अथवा एक स्थानमें स्थित करके उनका पूजन करना चाहिये। मध्यमें अष्टादशभुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व भागोंमें शेष दुर्गाञ्जांका पूजन करना चाहिये । अञ्चन और डमरूके साथ निम्नर्लिखत कमसे नवदुर्गाओंकी खापना करनी चाहिये--- इद्रचण्डाः, प्रचण्डाः, चण्डोगाः, चण्डनायिकाः, चण्डा, चण्डवती, पूज्या, चण्डरूपा और अतिचण्डिका। इन सबके मध्यभागमें अष्टादशमुजा उग्रचण्डा महिषमर्दिनी दुर्गाका पूजन करना चाहिये। ॐ हुर्गे दुर्गे रक्षांस स्वाहा। ---यह दशाक्षर-मन्त्र है---॥ १-६॥

जो मनुष्य इस विधिते पूर्वोक्त दशाक्षर-मनत्रका जप करता है, वह किसीये भी बाधा नहीं प्राप्त करता । भगवती दुर्गा अपने बाम करोंमें कपाल, खेटक, घण्टा, दर्पण, तर्जनी-मुद्रा, धनुष, ध्वजा, डमरू और पाश एवं दक्षिण करोंमें शक्ति, मुद्गर, त्रिश्ल, वज्र, खब्न, भाला, अङ्कुश, चक्क तथा शलाका लिये हुए हैं। उनके इन आयुर्धीकी भी अर्चना करें ॥ ७-१०॥

फिर 'कालि कालि' आदि मन्त्रका जप करके खड़ से पश्का वध करे। (पश्चिलिका मन्त्र इस प्रकार है —) 'कालि कालि बस्नेश्वरि लोहदण्डाये नमः।' बलि-पश्का कियर और मांस, 'पूननाय नमः।' कहकर नैर्म्मृत्यकोणमें, 'पापराक्षस्य नमः।' कहकर वायव्यकोणमें, 'चरवये नमः।' कहकर इंशानकोणमें एव 'बिदारिकाये नमः।' कहकर अग्निकोणमें उनके उद्देश्यंस समर्पित करे। राजा उसके सम्मुख्य स्नान करे और स्कन्द एवं विशास्त्रके निमित्त पिष्टानिर्मित शत्रुकी बलि दे। रात्रिमे ब्राह्मी आदि शक्तियों-का पूजन करे-—

जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा जिवा क्षमा धानी स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 'जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिक्षाः क्षमाः, क्षात्रीः, स्त्राहा और स्वका—इन नामेंसि प्रसिद्ध जगदिक्षके ! दुम्हें मेरा नमस्कार हो ।' आदि सन्त्रींसे देवीकी स्द्रति करे और देवीको पञ्चामृतसे

रनान कराके उनकी विविध उपचारोंसे पूजा करे । देवीके उद्देश्यसे किया हुआ व्यजदान, रथयात्रा एवं बल्टिहान-कर्म अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ ११-१५॥

इस प्रकार आदि आम्नेय महापुराणमें मनवमीके ब्रतोंका वर्णन' नामक एक सी पचासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८५॥

# एक सौ छियासीवाँ अध्याय

अग्निदेश कहते हैं —यिष्ठ ! अब मैं इहामी-सम्बन्धी इतके विषयमें कहता हूँ, जो धर्म-कामादिकी चिद्धि करनेवाला है। दहामीको एक समय भोजन करे और व्रतके समाप्त

होनेपर इस गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमाओंका दान करें। ऐसा करनेसे मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंका अधिपति होता है।। १।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्दशमीके ब्रतका वर्णन । नामक एक सौ छियासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८६ ॥

## एक सो सतासीवाँ अध्याय

#### एकादशी तिथिके वत

अग्निदेव कहते हैं—यसिष्ठ ! अब मैं भोग और मोश्च प्रदान करनेवाळे एकादशी-जतका वर्णन कहँगा । जत करनेवाळा दशमीको मांस और मैशुनका परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे । दोनों पह्योंकी एकादशीको भोजन न करे ।। १६ ।।

द्वादशी-विद्वा एकादशीमें खयं श्रीहरि स्थित होते हैं, इसिल्ये द्वादशी-विद्वा एकादशीमें जतका त्रयोदशीको पारण करनेसे मनुष्य सी यहाँका पुण्यफल प्राप्त करता है। जिस दिनके पूर्वभागमें एकादशी कलामात्र अवशिष्ट हो और शेषभागमें द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशीकां जत करके त्रयोदशीमें पारण करनेने सी यहाँका पुण्य प्राप्त होता है। दशमी-विद्वा एकादशीको कभी उपवास नहीं करना खाहिये। स्योंकि वह नरककी प्राप्ति करानेवाली है।

एकादशीको निराहार रहकर, दूसरे दिन यह कहकर मोजन करे—'पुण्डरीकाक्ष ! में आपकी शरण प्रहण करता हूँ । अच्युत ! अब मैं मोजन करूँगा ।' शुक्लपक्षकी एकादशीको जब पुष्पनक्षत्रका योग हो, उस दिन उपवास करना चाहिये । वह अक्षयफल प्रदान करनेवाली है और प्रापनशिती' कही जाती है । श्रवणनक्षत्रसे युक्त द्वादशी विद्वा एकादशी 'विजया' नामसे प्रसिद्ध है और मक्तोंको विजय देनेवाली है । फाल्गुन मानमें पुष्पनक्षत्रसे युक्त एकादशीको भी सत्पुरुषोंने 'विजया' कहा है । वह गुणोंमें कई करोइगुना अधिक मानी जाती है । एकादशीको सबका उपकार करनेवाली विज्युद्धा अवश्य करनी चाहिये । इससे मनुष्य इस लोकमें धन और पुत्रोंसे युक्त हो (मृत्युके पक्षात्) विज्युलोकमें पूजित होता है ॥२-९॥

इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराणमें । एकादशीके क्रतोंका वर्णन । नामक एक सौ सतासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८७॥

### एक सौ अठासीवाँ अध्याय द्वादशी विधिके वत

अग्निदेश कहते हैं—मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं भोग एवं मोक्षप्रद द्वादशी-सम्बन्धी वत कहता हूँ । द्वादशी तिथिको सनुष्य रात्रिको एक समय भोजन करे और किसीले कुछ

नहीं माँगे। उपवास करके भी भिक्षा-प्रहण करनेवाले मनुष्यका दादशीवत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मासके शुक्लपक्षकी दादशी तिथिको भदनदादशी'का वत करनेवाला भोग और मोक्षकी इच्छासे कामदेवरूपी श्रीहरिका अर्चन करे । माचके शक्कपश्चकी द्वादशीको 'भीमदादशी'का वत करना चाहिये और 'नमो नारायणाय ।' मन्त्रसे श्रीविष्णुका पूजन करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर छेता है। फाल्गुनके शुक्कपक्षमें भोविन्ददादशी का बत होता है। आश्विनमें 'विशोकदादशी'का वत करनेवालेको शीहरिका पूजन करना चाहिये। मार्गशीर्षके शुक्कपक्षकी दादशीको श्रीकृष्णका पूजन करके जो मनुष्य स्वयाका दान करता है। वह सम्पूर्ण रखेंके दानका फल प्राप्त करता है। भाद्रपदमें प्गोवत्सद्रादशी'का वत करनेवाला गोवत्सका पूजन करे। माघ मासके व्यतीत हो जानेपर फालानके कृष्णपक्षकी हादशी। जो अवणनक्षत्रमे संयुक्त हो। उसे 'तिखद्वादशी' कहा गया है। इस दिन तिलोंने ही स्नान और होम फरना चाहिये तथा तिलके लड्डुऑका भोग लगाना चाहिये। मन्दिरमें तिलके तेलसे युक्त दीपक समर्पित करना चाहिये तथा पितरांको तिलाञ्जलि देनी चाहिये। बाह्मणांको तिलहान करे । होम और उपवाससे ही 'तिलद्वादशी'का फल प्राप्त

होता है। 🏴 नगी अगवते वासुदेवाच । मन्त्रसे श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये । उपर्युक्त विभिन्ने छः बार पीतन्द्वादशी-का वत करनेवाळा कुलसहित स्वर्गको प्राप्त करता है। कालानके शुक्रपक्षमें भनोरथद्वादशी का वत करनेवाला श्रीइरिका पूजन करे । इसी दिन म्नामदादशी का मत करनेवाला 'केशव' आदि नामींसे श्रीहरिका एक वर्षतक पूजन करे। वह मनुष्य मृत्युके पश्चात स्वर्गमें ही जाता है। वह कभी नरकगामी नहीं हो सकता। फालानके शुक्कपक्षमें **अमृतिद्वाद्शी'का वृत करके विष्णुका पूजन करे । भाद्रपद्** मासके शुक्रपक्षमें 'अनन्तदादशी'का वत करे । माधके शुक्र-पक्षमें आक्लेषा अथवा मूलनक्षत्रसे युक्त 'तिलद्वादशी' करने-वाला मनुष्य 'कृष्णाय नमः ।' मन्त्रसे श्रीकृष्णका पुजन करे और तिलोंका होम करे। फालानके शुक्कपक्षमें 'सगतिद्वादशी'का वत करनेवाला 'जय क्रुक्ण कमस्तुम्बस्' मन्त्रसे एक वर्षतक श्रीकृष्णकी पूजा करे। ऐसा करनेसे मनुष्य भोग और मोक्ष—दोनों प्राप्त कर छेता है। पौषके ग्रह्मपक्षकी द्वादशीको 'सम्प्राप्ति-द्वादशी'का व्रत करे ॥१--१४॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें 'द्वादशीके क्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ अठासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१८८॥

### एक सौ नवासीवाँ अध्याय

### श्रवण-द्वादशी-व्रतका वर्णन

अग्निदेव कहने हैं—अब मैं भाइपदमासके ग्रुक्लपश्चमें किये जानेवाले 'श्रवणद्वादशी' व्रतके विषयमें कहता हूँ। यह श्रवण नक्षत्रसे संयुक्त होनेपर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं उपवान करनेपर महान् फल प्रदान करनेवाली है। श्रवण-द्वादशीके दिन नांदयोंके संगमपर स्नान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवणनक्षत्रसे युक्त ग्रादशी दान आदि कमोमें महान् फलदायिनी होती है।। १-२॥

त्रयोदशीके निषिद्ध होनेपर भी इस अतका पारण त्रयोदशीको करना चाहिये—

#### संकल्प-मध्य

द्वादश्यां च निराहारी वामनं यूजवाम्बह्म्॥ उदकुम्भे सर्णमयं श्रयोदश्यां तु पारणम्।

'में द्वादशीको निराहार रहकर जल्पूर्ण कल्क्शपर स्थित स्वर्णनिर्मित वामन-मूर्तिका पूजन करता हूँ एवं मैं ब्रह्मका पारण त्रयोदशीको करूँगा।'

#### आवार्त-मन्त्र

आवाद्यास्यइं विष्णुं वासनं शङ्कचक्रिणस्॥ सितवञ्चसुगण्डम्ने चटे सण्डक्रपादुके।

'मैं दो श्वेतवस्त्रींसे आच्छादित एवं छत्र-पाहुकाओंसे युक्त कल्कापर शङ्क-चक्रधारी वामनावतार विष्णुका आबाहन करता हूँ।

#### स्नानार्पं ज-मन्त्र

स्नापवासि जलैः शुद्धैविंच्युं पञ्चासृतादिभिः॥ छत्रपृण्डधरं विच्छुं वासनाव नसो ननः।

भी छत्र एवं दण्डसे विभूषित सर्वव्वापी श्रीविष्णुको पञ्चामृत आदि एवं विशुद्ध जलका स्नान समर्पित करता हुँ। भगवान् वामनको नमस्कार है।

#### अर्घ्यदान-मन्त्र

अन्य द्वामि देवेक अर्थाहाँचैः सदाचितः॥ सुचित्रक्षिप्रवाकीर्तिसर्वेषवेषुतं कुर। . विकार ! आप अर्घ्यके अधिकारी पुरुषी तथा दूसरे कोगींद्वारा भी सदेव पूजित हैं ! मैं आपको अर्घ्यदान करता हूँ । मुझे भोग, मोक्ष, संतान, यश और सभी प्रकारके वैक्योंसे युक्त कीजिये !'

फिर 'वामनाथ नमः' इस मन्त्रमे गन्धद्रव्य समर्पित करे और इसी मन्त्रद्वारा श्रीहरिके उद्देश्यमे एक सी आठ आहुतियाँ दे ॥ ३-७॥

'क नमो बासुदेवाय ।' मन्त्रने श्रीहरिके दिरिमागकी अर्चना करे । 'श्रीधराय नमः ।' से मुखका, 'कृष्णाय नमः ।' से कण्ठदेशका, 'श्रीपतये नमः ।' कहकर वश्चःखलका, 'सर्वाक्षधरिणे नमः ।' कहकर दोनीं मुजाओंका, 'व्यापकाय नमः ।' से नामि और 'वामनाय नमः ।' मेलकर कटिप्रदेशका पूजन करे । 'श्रीकोक्यजननाय नमः ।' मन्त्रसे मगवान् वामनके उपस्थकी, 'सर्वाधिपतये नमः ।' से दोनीं जक्षाओंकी एवं 'सर्वाध्मने नमः ।' कहकर श्रीविष्णुके चरणोंकी पूजा करे ॥ ८-१० ॥

तदनन्तर वामन भगवानको घृति है नैवेष और इही-भातने परिपूर्ण कुम्भ समर्पित करे । रात्रिमें जागरण करके प्रातःकाल संगममें न्नान करे । किर गन्य-पुष्पादिसे भगवान्का पूजन करके निम्नाङ्कित मन्त्रमे पुष्पाञ्चलि समर्पित करे --- नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रयणसंश्चित ॥ स्रवीयसंक्षयं कृत्वा सर्वसीत्यप्रदो भना । प्रीयतो देवदेवेश मम नित्यं जनार्दन ॥

श्वध एवं श्रवणसंशक गोविन्द ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापसमूहका विनाश करके समस्त सीख्य प्रदान कीजिय। देवदेशश्वर जनार्दन ! आप मेरी इस पुष्पाझिळिसे नित्य प्रसन्न हों'॥ ११-१३॥

(तत्यश्चात् सम्पूर्ण पूजन-द्रव्य इस मन्त्रसे किसी विद्वान ब्राह्मणको दे---)

वामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यस्थो वामनः स्वयम् । वामनः प्रतिगृष्ट्णाति वामनो मे ददाति च ॥ व्ययस्थो वामनो निन्यं वामनाय नमो नमः ।

्भगवान् वामनने गुझे दानकी बुद्धि प्रदान की है। वे ही दाता हैं। देय-ईव्यमे भी स्वय वामन स्थित हैं। वामन भगवान् ही इसे प्रहण कर रहे हें और वामन ही मुझे प्रदान करते हैं। भगवान् वामन नित्य सभी द्रव्यों में स्थित हैं। उन श्रीवामनावनार विष्णुको नमस्कार है। नमस्कार है।

इस प्रकार ब्राह्मणको दक्षिणासहित गृजन-द्रव्य देकर ब्राह्मणीको मोजन कराके स्वयं भोजन करे॥ १४-१५॥

इस प्रकार आदि अगरनेय महापुराणमें अवणदादशी अतका वर्णन नागक एक सी नवारतियों अध्याय पूरा हुआ ॥१८० ॥

# एक सी नब्बेवाँ अध्याय

अग्निदेख कहते हैं - अब में 'अग्वण्डदादणी' वतके विषयमें कहता हूँ, जो समस्त वर्तोकी सम्प्रणंताका सम्पादन करनेवाली है। मार्गशीर्पके शुक्रपक्षकी द्वादशीको उपवास करके भगवान् श्रीविष्णुका एजन करे। वत करनेवाला मनुष्य पञ्चगव्य-मिश्रित जलमे स्नान करे और उसीका पारण करे। इस द्वादशीको ब्रालणको जो और धानमे भरा हुआ पात्र दान दे। भगवान् श्रीविष्णुके सम्भुख इस प्रकार प्रार्थना करे - 'भगवन्! सात जन्मोंमें मेरे द्वारा जो वत सण्डत हुआ हो। आपकी कृपारी वह मेरे लिये अखण्ड फल्क्सपक हो जाय। पुरुषोत्तम! वैसे आप इस अखण्ड

चराचर विश्वके रूपमे स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे किये हुए समस्त ब्रत अखण्ड हो जाएँ। इस प्रकार (मार्गशीर्षसे आरम्भ करके पाल्युनतक) प्रत्येक मासमें करना चाहिये। इस ब्रतको चार महीनेतक करनेका विधान है। चैत्रसे आषाद्ययंन्त यह ब्रत करनेपर स्टूसे मरा हुआ पात्र दान करे। आवणसे प्रारम्भ करके इस ब्रतको कार्तिकमें समाप्त करना चाहिये। उपयुक्त विधिये अखण्डद्वादशी का ब्रत करनेपर सात जन्मोंके खण्डित बर्तोंको यह सफल बना देता है। इसके करनेसे मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, मौभाय, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। १-६॥

इस प्रकार आदि आग्नेम महापुराणमें अखण्डद्वादशी-व्रतका वर्णन नामक एक सौ नव्येवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९०॥

### एक सौ इक्यानबेवाँ अध्याय त्रवोदशी तिथिके त्रत

अनिन्देख कहते हैं—अब मैं त्रयोदशी तिथिक इत कहता हूँ, जो सब कुछ देनेवाले हैं। पहले मैं अनङ्गन्न नयोदशी' के विषयमें बतलाता हूँ। पूर्वकालमें अनङ्ग (कामदेव) ने इसका इत किया था। मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशीको कामदेवस्वरूप 'हर' की पूजा करे। रात्रिमें मधुका मोजन करे तथा तिल और अधत-मिश्रित खुतका होम करे। पोषमें 'योगेश्वर' का पूजन एवं होम करके चन्दनका प्राश्चन करे। माधमें 'महेश्वर'की अर्चना करके मौक्तिक (राज्ञा नामक पोधेके) जलका आहार करे। इसते मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त करता है। इत करनेवाला फाल्गुनमें व्यीरमह' का पूजन करके कङ्गोलका प्राश्चन करे। चैत्रमें 'युक्तर' नामक शिवकी अर्चना करके कर्यूरका आहार करनेवाला मनुष्य सीभाग्यशुक्त होता है। वैशालमें 'महारूप' की पूजा करके जायफलका मोजन करे। इत करनेवाला मनुष्य लेश जायफलका मोजन करे। इत करनेवाला मनुष्य चेष्ठ मासमें 'प्रशुम्न' का पूजन करे और लेंग चवाकर रहे। आवाहमें 'उनापति' की

अर्चना करके तिल्लिमिश्रित जलका पान करे। श्रावणमें 'श्ल्पाणि' का पूजन करके सुगन्धित जलका पान करे। भाइपदमें अगुक्का प्राश्चन करे और 'सच्चोजात' का पूजन करे। आधिनमें 'त्रिदशाधिप शंकर' के पूजनपूर्वक स्वर्णजलका पान करे। त्रती पुरुव कार्तिकमें 'विश्वेश्वर' की अर्चनाके अनन्त्र ल्यणका मक्षण करे। इस प्रकार वर्षके समाप्त होनेपर स्वर्णनिर्मित शिवल्किको आमके पत्तों और वक्षते दक्षर ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान दे। साथ ही गौ, शस्या, छत्र, कल्या, पादुका तथा रसपूर्ण पात्र मी दे॥ १-९॥

चैत्रके शुक्कपक्षकी त्रयोदशीको सिन्दूर और काजक्रवे अशोकप्रक्षको अङ्कित करके उसके नीचे रति और प्रीति (कामकी पत्नियों) से युक्त कामदेवका स्वरण करे। इस प्रकार कामनायुक्त साधक एक वर्षतक कामदेवका पूजन करे। यह कामनायुक्त साधक एक वर्षतक कामदेवका पूजन करे। यह कामनायुक्त साधक एक वर्षतक कामदेवका पूजन

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें श्रियोदशीके अतका वर्णन? नामक एक सी इस्यानवेदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०१ ॥

### एक सो बानबेवाँ अध्याय वतर्वश्रीसम्बन्धी वत

अभिनेष कहते हैं—विश्व ! अब मैं चतुर्वशी तिथिकों किये जानेवाछ व्रतका वर्णन कहरा। वह व्रत भोग और मोख देनेवाल है। कार्तिककी चतुर्वशीको निराहार रहकर भगवान् शिवका पूजन करे और वहींसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी शिव-चतुर्वशीको व्रत और शिवपूजनका कम चलाते हुए एक वर्षतक इस नियमको निभाव। ऐसा करनेवाला पुकव भोग, धन और दीर्बायुसे सम्पन्न होता है।। ११।।

मार्गशीर्ष मासके शुक्रपक्षमें अष्टमी, गृतीया, द्वादशी अथवा चतुर्दशीको मीन भारण करके फलाहारपर रहे और देवताका पूजन करे तथा कुळ फलोंका सदाके लिये त्याग करके उन्होंका दान करें। इस प्रकार 'कल्बतुर्दशी' का अत करनेवाला पुरुष शुक्र और कृष्ण—दोनों पद्योंकी चतुर्दशी एनं अक्षनीको उपवासपूर्वक मगवान शिवकी पूजा करें। इस विधिसे दोनों पद्योंकी चहुर्दशीका वत करनेवाला मनुष्य सर्गकोकका मार्गी होता है। कृष्णपद्यकी अक्षमी तथा

चतुर्वशीको नक्तमत (केवल रातमं भोजन) करनेसे साधक इहलोकमें अभीष्ट भोग तथा परलोकमें ग्रुभ गति पाता है। कार्तिककी कृष्णा चतुर्वशीको स्तान करके ध्वजके आकारवाके बाँसके ढंडाँपर देवराज इन्द्रकी आराधना करनेसे मनुष्य सुखी होता है।। २—६॥

तदनन्तर प्रत्येक मासकी शुक्क चतुर्दशीको औहरिकै कुशमय विश्वहका निर्माण करके उसे जलते भरे पात्रके क्रमर पथरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अगहनी भानके एक सेर जावलके आटेका पूआ बनवा के। उसमेरे आधा बाह्मणको दे दे और आधा अपने उपयोगमें कावे॥ ७-८॥

निह्नोंके तटपर इस मत और पूजनका आयोजन करके वहीं औहरिके 'अनन्तवत'की कथाका भी अवण या कीर्तन करना चाहिये। उस समय चतुर्वश प्रन्थिनोंसे युक्त अनन्त-दशका निर्माण करके अनन्तकी माबनासे ही उसका पूजन करें ) फिर निम्नाङ्कित सम्बन्धे अभिमन्त्रित करके उसे अपने द्याम का कण्डमें बाँभ छे । मन्त्र इस प्रकार है----

> भनन्तसंसारमहासमुद्रे सम्मान् समभ्युद्धर वासुदेव॥ भनन्तक्षे विनियोजयस्व धनन्तक्षाय नमो नमस्ते।

ंदे वासुदेव ! संवारस्पी अपार पारावारमें हैंवे हुए इस-जैसे प्राणियोंका आप उद्धार करें । आपके स्वस्पका कहीं अन्त नहीं है। आप हमें अपने उसी 'अनन्त' स्वस्पमें मिला हों। आप अनन्तस्प परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है।" इस प्रकार अनन्तवतका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य परमानन्दका भागी होता है। १-१०॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें अनेक प्रकारके चतुर्दशी-प्रतोंका वर्णन गामक एक सौ बानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१९९२॥

# एक सौ तिरानुवेवाँ अध्याय

शिवरात्रि-व्रत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'शिवरात्रि-त्रत' का वर्णन करता हूँ; एकाग्रचित्तते उसका अवण करो । फाल्गुनके कृष्णपक्षकी चतुर्द्वाको मनुष्य कामनासिहत उपवास करे । वत करनेवाला रात्रिको जागरण करे और यह कहे—भौ चतुर्द्शीको भोजनका परित्याग करके शिवरात्रिका व्रत करता हूँ । मैं अत्युक्त होकर रात्रि-जागरणके द्वारा शिवका पूजन करता हूँ । मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले शंकरका आवाहन करता हूँ । शिव । आप नरक-समुद्रसे पार करानेवाली

नीकाके समान हैं; आपको नमस्कार है। आप प्रजा और राज्यादि प्रदान करनेवाले, मञ्जलमय एवं शान्तस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सीमाग्य, आरोग्य, विद्या, धन और स्वर्ग-मार्गकी प्राप्ति करानेवाले हैं। मुझे धर्म दीजिये, धन दीजिये और कामभोगादि प्रदान कीजिये। मुझे गुण, कीर्ति और मुख्ये सम्पन्न कीजिये तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिये। इस शिवरात्रि-त्रतके प्रभावसे पापास्मा मुन्दरसेन व्याधने भी पुण्य प्राप्त किया। १—६॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें भीवरात्रि-ब्रतका वर्णन' नामक एक सौ तिरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९६ ॥

### एक सौ चौरानवेवाँ अध्याय अशोकपूर्णिमा आदि व्रतींका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं -अब मैं अशोकपूर्णिमा'के विषयमें कहता हूँ । फाल्गुनके ग्रुक्यक्षकी पूर्णिमाको भगवान् बराह और भूदेवीका पूजन करे । एक वर्ष ऐसा करने से मुख्य भोग और मोक्ष—दोनोंको प्राप्त कर लेता है । कार्तिककी पूर्णिमाको हुपोत्सर्ग करके रात्रिवतका अनुष्ठान करे । इससे मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है । यह उत्तम वत 'सुपोत्सर्गावत'के नामसे प्रसिद्ध है । आह्विनके पितृपक्षकी अमावास्याको पितरोंके उद्देश्यसे जो कुछ दिया जाता है। वह अक्षय होता है । मनुष्य किसी वर्ष इस अमावास्याको उपवासपूर्वक पितरोंका पूजन करके पापराहत होकर स्वर्गको प्राप्त कर लेता है । माप मासकी अमावास्याको (साविजीसहत) ब्रह्माका पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण अमीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है । अब मैं 'सटसाविजी'-सम्बन्धी अमावास्याको प्राप्त कर लेता है । अव मैं 'सटसाविजी'-सम्बन्धी अमावास्याको प्राप्त कर लेता है । अव मैं 'सटसाविजी'-सम्बन्धी अमावास्याको विषयमें कहता

हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली है। नत करनेवाली नारी (त्रयोदशीसे अमावास्थातक) किराज्ञनत' करे और स्पेष्ठकी अमावास्थाको वटहुक्षके मूलभागमें महासती सावित्रीका सप्तथान्यस पूजन करे। जब रात्रि कुछ शेष हो। उसी समय वटके कण्डस्त्र लपेटकर कुडूमादिसे उसका पूजन करे। प्रभातकालमें वटके समीप त्रय करे और गीत गाये। 'नमः साविष्ये सस्ववते।' (सत्यवान्-सावित्रीको नमस्कार हरे और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मणको है। फिर अपने घर आकर प्राह्मणोंको भोजन कराके स्वयं भी भोजन करे। 'सावित्रीवेदी प्रसन्त हो )—ऐसा कहकर प्रवक्ता विसर्जन करे। इससे नारी सीमाय्य आदिको प्राप्त करती है॥ १-८॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें विधि-अतका वर्णन' नामक एक सी बीरानवेनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९४ ॥

### एक सौ पंचानबेवाँ अध्याय

#### वार-सम्बन्धी बर्तोका वर्णन

अनिवेश कहते हैं—विषष्ठ ! अब मैं मोग और मोश्व प्रदान करनेवाले वार-सम्बन्धी वर्तोका वर्णन करता हूँ । जब रविवारको इसा अथवा पुनर्वसु नक्षत्रका योग हो, तब पवित्र सर्वोषधिमिश्रित जलसे स्नान करना चाहिये । इस प्रकार रविवारको श्राद्ध करनेवाला सात जन्मोंमें रोगसे पीड़ित नहीं होता । संक्रान्तिके दिन यदि रविवार हो, तो उसे पवित्र 'आदित्य-हृद्य' माना गया है । उस दिन अथवा हस्तनक्षत्रयुक्त रविवारको एक वर्षतक नकत्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है । चित्रानक्षत्रयुक्त सोमवारके सात व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है । स्वातीनक्षत्रसे युक्त मङ्गळ्यारका वृत आरम्भ करे ! इस्
प्रकार मङ्गळ्यारके सात नक्तव्रत करके मनुष्य दुःखवाधाओं से खुटकारा पाता है । बुध-सम्बन्धी व्रतमें विशाखा
नक्षत्रयुक्त बुधवारको ग्रहण करे ! उससे आरम्भ
करके बुधवारके सात नक्तव्रत करनेवाला बुधग्रहजनित
पीड़ासे मुक्त हो जाता है । अनुराधानक्षत्रयुक्त गुकवारसे
आरम्भ करके जात नक्तव्रत करनेवाला बृहस्पति-महकी
पीड़ासे, ज्येष्ठानक्षत्रयुक्त गुकवारको व्रत ग्रहण करके खात
नक्तव्रत करनेवाला गुक्रग्रहकी पीड़ासे और मूळनक्षत्रयुक्त
ग्रानिवारसे आरम्भ करके सात नक्तव्रत करनेवाला शनिग्रहकी पीड़ासे निवृत्त हो जाता है ॥ १-—५ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ।बार-सम्बन्धी ब्रतोंका वर्णन ' नामक एक सौ पंचानवेदौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९५॥

### एक सौ छियानबेवाँ अध्याय नक्षत्र-सम्बन्धा व्रत

अग्निदेव कहते हैं--विरेष्ठ ! अब मैं नक्षत्र-सम्बन्धी वर्तीका वर्णन करता हूँ । नक्षत्र-विशेषमें पूजन करनेपर श्रीहरि अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति करते हैं । सर्वप्रथम नक्षत्र-पुरुष श्रीहरिका चैत्र मासमें पूजन करे। मूल नक्षत्रमें श्रीहरिके चरण-कमलोंकी और रोहिणी नक्षत्रमें उनकी जङ्काओंकी अर्चना करे। अश्विनी नक्षत्रके प्राप्त होनेपर जानुयुग्मकाः पूर्वापादा और उत्तराषादामें इनकी दोनों ऊरऑका, पूर्वाफालानी और उत्तराफालानीमें उपखका कुत्तिका नक्षत्रमें कटिप्रदेशकाः पूर्वाभाद्रपदा और उत्तरा-भाद्रपदामें पार्श्वभागका, रेवती नक्षत्रमें कुक्षिदेशका, अनुराधामें स्तनयुगलकाः, धनिष्ठामें पृष्ठभागकाः, विशाखामें दोनों भुजाओंका एवं पुनर्वसु नक्षत्रमें अँगुलियोंका पूजन करे। आक्लेपामें नलोंका पूजन करके ज्येष्टामें कण्डका यजन करे । अवण नक्षत्रमें सर्वव्यापी श्रीहरिके कर्णद्वयका और पुष्य नक्षत्रमें बदन-मण्डलका पूजन करे। स्वाती नक्षत्रमें उनके दाँतोंके अग्रमागकी, शतमिषा नक्षत्रमें मुलकी अर्चना करे। मधा नक्षत्रमें नासिकाकी, मुगशिरा नक्षत्रमें नेत्रोंकी, चित्रा नक्षत्रमें सलाटकी एवं आर्दा नक्षत्रमें केशसमूहकी

पूजा करे । वर्षके समाप्त होनेपर गुड्के परिपूर्ण कलकापर श्रीहरिकी स्वर्णमयी मूर्तिकी पूजा करके ब्राह्मणको दक्षिणा-सहित शस्याः गौ और धनादिका दान दे ॥ १–७॥

सबके पूजनीय नक्षत्रपुरुष श्रीविष्णु शिवसे अभिन्न हैं। इसिक्ये शाम्भवायनीय (शिव-सम्यन्धी) इत करनेवालेको कृत्तिका-नक्षत्र-सम्बन्धी कार्तिक मासमें और मृगशिरा-नक्षत्र-सम्बन्धी मार्गशीर्ष मासमें केशव आदि नामों एवं 'अच्युताय नमः ।' आदि मन्त्रोंद्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये—

#### संकल्प-मन्त्र

कार्तिके कृत्तिकाभेऽह्यि मासनक्षत्रगं इरिम् । शाम्भवायनीयव्यतकं करिच्ये अक्तिमुक्तिवम् ॥

भी कार्तिक मासकी कृत्तिकानक्षत्रसे युक्त पूर्णिमा तिथिको मास एवं नक्षत्रमें स्थित श्रीहरिका पूजन करूँगा तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाले शाम्भवायनीय व्रतका अनुष्ठान करूँगा।'

#### आचाहन-मन्त्र

केशवादिमहामृतिंमध्युतं सर्वदायकम् । भावाहभाग्यहं देवमापुरारोम्यहस्दिस् ॥ 'जो केशव आदि महामूर्तियोंके रूपमें खित हैं और आपु एवं आरोग्यकी हृद्धि करनेवाछे हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान् अन्युतका आवाहन करता हूँ।'

व्रतकर्ता कार्तिकसे माधतक चार मासीमें सदा अब-दान करे। फाल्युनचे ज्येष्ठतक लिन्नडीका और आषादसे आश्विन-तक खीरका दान करे। भगवान श्रीहरि एवं ब्राह्मणोंको रात्रिके समय नैवेद्य समर्पित करे। पञ्चगव्यके जलसे सान एवं उसका आचमन करनेमें मनुष्य पवित्र हो जाता है। सर्तिके विसर्जनके पूर्व भगवान्को समर्पित किये हुए समस्त पदार्थीको 'नैवेद्य' कहा जाता है, परंत जगदीश्वर शीहरिके विसर्जनके अनन्तर वह तत्काल ही 'निर्माल्य' हो जाता है। ( तदनन्तर भगवान्से निम्नलिग्वित प्रार्थना करे-) 'अच्यत ! आपको नमस्कार है। नमस्कार है। मेरे पापाँका विनादा हो और पुण्योंकी दृद्धि हो । मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदा अध्य हो एवं मेरी मंतान परम्परा कभी उच्छिन न हो। परात्यरखरूप । अप्रमेय परमेश्वर । जिस प्रकार आप परसे भी परे एवं ब्रह्मभावमें स्थित होकर अपनी मर्यादासे कभी न्युत नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोवाञ्चित कार्यको सिद्ध कीजिये । पापापहारी भगवन् । मेरेद्वारा किये गये पापोंका अपहरण कीजिये। अच्युत! अनन्त! गोविन्द! अप्रमेयस्वरूप पुरुषोत्तम! मुझपर प्रसन्न होहये और मेरे मनोभिलिवत पदार्थको अक्षय कीजिये।' इस प्रकार सात वर्षोतक श्रीहरिका पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्षको सिद्ध कर लेता है।। ८-१७ ई।।

अब में नक्षत्र-सम्बन्धी व्रतोंके प्रकरणमें अभीष्ट बस्तुकी
प्राप्ति करानेवाले 'अनन्तव्रत'का वर्णन करूँगा । मार्गशीर्ष
मासमें जब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तब गोमूत्रका प्राश्चन
करके श्रीहरिका यजन करें । वे मगवान अनन्त समस्त
कामनाओंका अनन्त फल प्रदान करते हैं । इतना ही नहीं,
वे पुनर्जन्ममें भी व्रतकर्ताको अनन्त पुण्यफलसे संयुक्त करते
हैं । यह महाव्रत अनन्त पुण्यका संचय करनेवाला है । यह
अभिलित वस्तुकी प्राप्ति कराके उसे अक्षय बनाता है ।
भगवान् अनन्तके चरणकमल आदिका पूजन करके रात्रिके
समय तैलरिहत मोजन करें । मगवान् अनन्तके उद्देश्यसे
मार्गशिक्षे फाल्गुनतक वृतका, चैत्रसे आधादतक अगहनीके
चावलका और श्रावणसे कार्तिकतक दुग्धका हवन करें । इस
'अनन्त' व्रतके प्रभावसे ही युवनाश्वको मान्धाता पुत्ररूपमें
प्राप्त हुए थे ॥ १८—२३॥

इस प्रकार आदि भाग्नेय महापुराणमें 'नक्षत्र-ब्रतोंका वर्णन' नामक एक सौ छियानवेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९६ ॥

# एक सौ सत्तानबेवाँ अध्याय

#### दिन-सम्बन्धी वत

अग्निदेव कहते हैं—वसिष्ठ ! अय मैं दिवस-सम्मन्धी
अतींका वर्णन करता हूँ । सबसे पहले 'बेनुवत'के विषयमें
बतलाता हूँ । जो मनुष्य विपुल म्वर्णराशिके साथ
उभयमुखी गौका दान करता है और एक दिनतक
पयोवतका आचरण करता है, वह परमपदको प्राप्त होता
है। स्वर्णमय कल्पष्टक्षका दान देकर तीन दिनतक 'पयोवत'
करनेवाला ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। इसे 'कल्पष्टक्ष-वत'
कहा गया है। बीस पलसे अधिक स्वर्णकी पृथ्वीका निर्माण
कराके दान दे और एक दिन पयोवतका अनुष्ठान करे।
केवल दिनमें वत रखनेसे मनुष्य रहलोकको प्राप्त होता है।
को प्रत्येक पश्चकी तीन रात्रियोंमें 'एक मुक्त-वत' रखता है।
बा प्रत्येक पश्चकी तीन रात्रियोंमें 'एक मुक्त-वत' रखता है।
बा प्रत्येक पश्चकी तीन रात्रियों हो। प्रत्येक मासमें तीन एक मुक्त

नक्तनत करनेवाला गणपितके मायुक्यको प्राप्त होता है। जो भगवान् जनाईनके उद्देश्यसे 'त्रिरात्रनत' का अनुष्ठान करता है। वह अपने ती कुलंके साथ भगवान् श्रीहरिके वैकुण्ठ-धामको जाता है। वतानुरागी मनुष्य मार्गशीर्ष के ग्रुह्मपक्षकी नवमीरे विधिपूर्व के त्रिरात्रनत प्रारम्भ करे। 'नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रका सहस्त अथवा सौ बार जप करे। अष्टमीको एकसुक्त (दिनमें एक बार मोजन करना) नत और नवमी: दशमी, एकादशीको उपवास करे। बाइशीको भगवान् श्रीविष्णुका पूजन करे। यह नत कार्तिकमें करना चाहिये। नतकी समाप्तिपर बाइगोंको भोजन कराके, उन्हें वका श्रम्या, आसन, छत्र, यहापवीत और पात्र दान करे। देते समय बाइगोंसे यह प्रार्थना करे— 'इस दुष्कर नतके अनुष्ठानमें मेरे द्वारा जो नृष्टि हुई हो, आप

लेगोंकी आज्ञाते वह परिपूर्ण हो जाय।' यह 'त्रिरात्रवत' करनेवाला इस लोकमें भोगोंका उपमोग करके मृत्युके पद्मात् भगवान् श्रीविष्णुके सांनिष्यको प्राप्त करता है ॥ १—११॥

अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले कार्तिक नतके विषयमें कहता हूँ । दशमीको पञ्चगव्यका प्राशन करके एफादशीको उपवास करे। इस न्नतके पालनमें कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीको श्रीविष्णुका पूजन करनेवाला मनुष्य विमानचारी देवता होता है। चैन्नमें त्रिरान्नतत करके केवल रात्रिके समय भोजन करनेवाला एवं नतकी समासिमें पाँच वकरियोंका दान देनेबाल युखी होता है। कार्तिक छ छुक्छ-पछकी बड़ीसे आरम्म करके तीन दिनतक केवळ दुग्ध पीकर रहे। फिर तीन दिनतक उपवास करे। इसे माहेन्द्रकृष्णूंं कहा जाता है। कार्तिक छुक्छपक्षकी एकाद्दशिको आरम्म करके ध्यञ्चरात्र-त्रतं करे। प्रथम दिन दुग्धपान करे, दूखरें दिन दिधका आहार करे, फिर तीन दिनतक उपवास करे। यह अर्थपद ध्मास्करकृष्णूं कहलाता है। छुक्छपक्षकी पञ्चमीसे आरम्भ करके छः दिनतक क्रमशः यवकी छपसी, शाक, दिध, दुग्ध, धृत और जल—इन बस्तुओंका आहार करे। इसे धांतपनकृष्णुं कहा गया है।।१२-१६।।

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ।दिवस-सम्बन्धी ब्रतका वर्णन । नामक एक सौ सत्तानवेवौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९७॥

# एक सौ अट्ठानबेवाँ अध्याय

#### मास-सम्बन्धी वत

अग्निदेव कहते हैं-मुनिश्रेष्ठ । अब मैं मास-बर्तीका वर्णन करूँगाः जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाके हैं। आपादले प्रारम्भ होनेवाले चातुर्माखर्मे अभ्यक्क (मालिश और उबटन ) का स्थाग करे । इससे मनुष्य उत्तम बुद्धि प्राप्त करता है। वैशालमें पृष्परेणतकका परित्याग करके गोदान करनेवाला राज्य प्राप्त करता है। एक मास उपवास रखकर गोदान करनेवाला इस भीमव्रतके प्रभावसे श्रीहरिस्वरूप हो जाता है। आषाढसे प्रारम्भ होनेबाले चातुर्मास्यमें नियमपूर्वक प्रातःस्नान करनेवाला विष्णुलोकको जाता है। साघ अथवा चैत्र मासकी तृतीयाको गृह-धेनका दान दे, इसे भाइवत? कहा गया है। इस महान् अतका अनुष्ठान करनेवाला शिवस्वरूप हो जाता है । मार्गशीर्घ आदि मासोंमें 'नक्तवत' ( रात्रिमें एक बार भोजन ) करनेवाला विष्णुलेकका अधिकारी होता है। ध्एकभक्त बत'का पालन करनेवाला उसी प्रकार पृथक रूपसे द्वादशीवतका भी पालन करे। फलबत<sup>7</sup> करनेवाला चातुर्मास्यमें फलेंका त्याग करके उनका दान करे ॥ १-५ ॥

श्रावणसे प्रारम्भ होनेवाले चातुम स्थमें त्रतींके अनुष्ठानसे त्रतकर्ता सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास्य-त्रतींका

इस प्रकार विभान करे- आपाटके ग्रवकपक्षकी एकावशीको उपबास रक्ले । प्रायः आषाढमें प्राप्त होनेवाकी कर्क-संक्रान्तिमें भीइरिका पूजन करे और कहे-- भगवन ! मैंने आपके सम्मुख यह बत ब्रहण किया है। केशव ! आपकी प्रसम्भताने इसकी निर्वित्र सिद्धि हो । देवाधिदेव जनार्टन ! यदि इस वतके प्रहणके अनन्तर इसकी अपूर्णतामें ही मेरी मृत्य हो जाय, तो आपके कपा-प्रसादसे यह व्रत सम्पर्ण हो। वत करनेवाला द्विज मांस आदि निषिद्व वस्तुओं और तेलका त्याग करके श्रीहरिका यजन करे। एक विनके अन्तरसे उपवास रखकर त्रिरात्रवत करनेवाला विष्णुलोकको प्राप्त होता है। 'चान्द्रायण वत' करनेवाला विष्णुलोकका और भौन वत' करनेवाला मोक्षका अधिकारी होता है। 'प्राजापस्य व्रत' करनेवाला स्वर्गलोकको जाता है। सत्तु और यवका मक्षण करके, दुग्ध आदिका आहार करके, अथवा पञ्चगव्य एवं जल पीकर कुच्छूवतींका अनुष्ठान करनेवाला स्वर्गको प्राप्त होता है। शाक, मूल और फलके आहारपूर्वक कृच्छनत करनेवाला मनुष्य वैकुण्ठको जाता है। मांस और रसका परित्याग करके जौका भोजन करनेवाला श्रीहरिके सांनिध्यको प्राप्त करता है ॥ ६-१२ई ॥

अब मैं कीमुद्रवतंका वर्णन करूँगा । आस्विनके गुक्लपक्षकी एकादशीको उपवास रक्खे। द्वादशीको श्रीविष्णुके अक्तोंमें चन्दनादिका अनुलेयन करके कमल और उत्पल आदि पुष्पींचे उनका पूजन करे। तदनन्तर तिल-तैलसे परिपूर्ण दीपक और घृतसिद्ध पक्कान्नका नैवेद्य समर्पित करे। श्रीविष्णुको मालतीपुष्पींकी माला भी निवेदन करे। नमो वासुदेवाय'— इस मन्त्रसे व्रतका विसर्जन करे । इस प्रकार 'कीमुदवत' का अनुष्ठान करनेवाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थोंको इस्तगत कर लेता है । मासोपवास-व्रत करनेवाला श्रीविष्णुका पूजन करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है ॥ १३-१६ ॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें ध्मास-सम्बन्धी ब्रतका वर्णन नामक एक सौ अट्ठानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९८॥

# एक सौ निन्यानवेवाँ अध्याय

### ऋतु, वर्ष, मास, संक्रान्ति आदि विभिन्न वर्तोका वर्णन

अग्निदेव कहते हैं—निसष्ठ ! अब मैं आपके सम्मुख अग्नु-सम्बन्धी अतिका वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्षको सुलभ करनेवाले हैं। जो वर्षा, शान्द्, हैमन्त और गिशिर अग्नुमें इन्धनका दान करता है एवं वतान्तमें पृत-धेनुका दान करता है, वह 'अग्निवत'का पालन करनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें ब्राह्मण होता है। जो एक मामतक गंध्याके समय मीन रहकर मासान्तमें ब्राह्मणको धृतकुम्म, तिल, घण्टा और वस्त्र देता है, वह 'शारस्वतवत' करनेवाला मनुष्य मुखका उपभोग करता है। एक वर्षतक पञ्चामृतने स्नान करके गोदान करनेवाला राजा होता है। १---३॥

चैत्रकी एकादशीको नक्तभुक्तवत करके चैत्रके समास होनेपर विष्णुभक्त ब्राह्मणयो स्वर्णमयी विष्णु-प्रतिमाका दान करे । इस विष्णु सम्बन्धी उत्तम वतका पालन करनेवाला विष्णुपदको प्राप्त करता है । (एक वर्षतक) खीरका भोजन करके गोयुग्मका दान परनेवाला इस प्रेवालत के पालन के प्रभावते श्रीसम्पन्न होता है । जो (एक वर्षतक) पिनृदेवीं-को समर्पित करके भोजन करता है, वह राज्य प्राप्त करता है। ये वर्ष-सम्बन्धी व्रत कहे गये। अब मैं संक्रान्ति-सम्बन्धी व्रतोंका वर्णन करता हूँ। मनुष्य संक्रान्तिकी रात्रिको जागरण करनेसे स्वगंलोकको प्राप्त होता है। जब संक्रान्ति अमावास्या तिथिमें हो तो शिव और सूर्यका पूजन करनेने स्वगंकी प्राप्ति होती है। उत्तरायण-सम्बन्धिनी मकर-संक्रान्तिमें प्रातःकाल स्नान करके भगवान् श्रीकेशवकी अचना करनी चाहिथे। उद्यापनमें बत्तीम पल स्वणंका दान देकर वह सम्पूर्ण पापोंने मुक्त हो जाता है। विपुत आहि योगोंने मगवान् श्रीहरिको घृतांनिश्रित दुग्ध आदिसे स्नान कराके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ४—८॥

खियोंके लिये 'उमावत' लक्ष्मी प्रदान करनेवाला है। उन्हें तृतीया और अष्टमी तिथिको कोरीशं रक्षी पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार शिव पार्वतीकी अर्चना करके नारी अन्वण्ड सीभाग्य प्राप्त करती है ओर उसे कभी पितका वियोग नहीं होता। 'मूलश्रत' एवं 'उमेश जत' करनेवाली तथा मूर्यमें भिक्त रखनेवाली स्त्री दूसरे जनममे अवश्य पुरुषत्व प्राप्त करती है। ९—११॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें विभिन्न क्रतोंका वर्णन' नामक एक सी निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ".००॥

### दो सोवाँ अध्याय

### दीपदान-व्रतकी महिमा एवं विदर्भराजकुमारी ललिताका उपाख्यान

अम्तिदेव कहते हैं-विसिष्ठ ! अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 'दीपदान-त्रत'का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य देवमन्दिर अथवा ब्राह्मणके ग्रहमें एक वर्षतक दीपदान करता है। वह सब कुछ प्राप्त कर छेता है। चातुर्मास्यमं दीपदान करनेवाला विष्णुलोकको और कार्तिकमें दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। दीपदानसे बदकर न कोई वत है, न था और न होगा ही। दीपदानसे आयु और नेत्रज्योतिकी प्राप्ति होती है। दीप-दानसे धन और पुत्रादिकी भी प्राप्ति होती है। दीपदान करनेवाला सौभाग्ययुक्त होकर स्वर्गलोकमें देवताओंद्वारा पूजित होता है । विदर्भराजकुमारी छल्लिता दीपदानके पुण्यसे ही राजा चारुधर्माकी पत्नी हुई और उसकी सौ रानियोंने प्रमुख हुई । उस साध्वीने एक बार विष्णुमन्दिरमें सहस्र दीपोंका दान किया । इसपर उसकी सपल्नियोंने उससे दीपदानका माहातम्य पूछा । उनके पूछनेपर उसने इस प्रकार कडा-॥ १-५॥

छिता बोळी—पहळेकी बात है, सौवीरराजके यहाँ मैंकेय नामक पुरोहित थे। उन्होंने देविका नदीके तटपर भगवान् श्रीविष्णुका मन्दिर बनवाया। कार्तिक मासमें उन्होंने दीपदान किया। विछावके दरसे भागती हुई एक चुहियाने अकस्मात् अपने मुखके अग्रभागसे उस दीपककी यत्तीको बढ़ा दिया। बत्तीके बढ़नेसे वह बुझता हुआ दीपक प्रज्वलित हो उठा। मृत्युके पश्चात् वही चुहिया राजकुमारी हुई और राजा चारू धर्माकी सौ रानियोंमें पटरानी हुई। इस प्रकार मेरेद्वारा बिना सोचे-समझे जो विष्णुमन्दिरके दीपककी वर्तिका बढ़ा दी गयी, उसी पुण्यका मैं फल मोग रही हूँ। इसिसे मुझे अपने पूर्वजन्मका स्मरण भी है। इसिलेये मैं सदा दीपदान किया

करती हूँ। एकादशीको दीपदान करनेवाला स्वर्गलोकमें विमानपर आरूढ होकर प्रमुदित होता है। मन्दिरका दीपक हरण करनेवाला गूँगा अथवा मूर्ख हो जाता है। बह निश्चय ही 'अन्धतामिस्र' नामक नरकमें गिरता है, जिसे पार करना दुष्कर है। वहाँ घटन करते हुए मनुष्येंसे यमदूत कहता है-- ''अरे ! अब यहाँ विलाप क्यों करते हो ? यहाँ विलाप करनेसे क्या लाम है ? पहले दुमलोगीने प्रमादवश सहस्रों जन्मोंके बाद प्राप्त होनेवाले मनुष्य-जन्मकी उपेक्षा की थी। वहाँ तो अत्यन्त मोहयुक्त चित्तसे तमने भोगोके पीछे दौढ़ लगायी। पहले तो विषयोंका आस्वादन करके खुव हँसे थे, अब यहाँ क्यों रो रहे हो ! तुमने पहले ही यह क्यों नहीं सोचा कि किये हुए कुकर्मोंका फळ भोगना पहता है। पहले जो पर-नारीका कुचमर्दन तुम्हें प्रीतिकर प्रतीत होता था, वही अब तुम्हारे दुःखका कारण डुआ है। मुहुर्तभरका विषयोंका आखादन अनेक करोड़ वर्षोतक दुःख देनेवाला होता है। तुमने परस्रीका अपहरण करके जो कुकर्म किया, वह मैंने बतलाया। अब ब्हा ! मातः' कहकर विलाप क्यों करते हो ? भगवान् श्रीहरिके नामका जिह्नाचे उचारण करनेमें कौन-सा वड़ा भार है ? बत्ती और तेल अरूप मूल्यकी बस्तुऍ हैं और अग्नि तो बैसे ही सदा सुलभ है। इसपर भी तुमने दीपदान न करके विष्णु-मन्दिरके दीपकका इरण किया, वही तुम्हारे लिये दुःख-दायी हो रहा है। विलाप करनेसे क्या लाभ ! अब तो जो यातना मिल रही है। उसे सहन करो " ॥ ६-१८ ॥

अग्निदेव कहते हैं — र्लाखताकी सौतें उसके द्वारा कहे हुए इस उपाख्यानको सुनकर दीपदानके प्रभावसे स्वर्गको प्राप्त हो गर्यो । इसिलेये दीपदान सभी ब्रतोंसे विशेष फळदायक है ॥ १९॥

इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणमें दीपदानकी महिमाका वर्णन' नामक दो सीनों अध्यास पूरा हुआ ॥ २००॥ अग्निपुराणके २०० अध्यायोंका अनुवाद इस प्रथम खण्डमें दिया गया है। भगवत्कृपासे 'कल्याण'के प्रकाशनका सुयोग बना रहा तो रोप १८३ अध्यायोंका अनुवाद अगले वर्षके विशेषाङ्कमें दिया जा सकता है।

इस कप्डमें पृष्ठ-संक्या १ से ३२० तक आयी है। अगडे अंशमें इसके आगेके पृष्ठोंकी संक्या इसी कमसे रहेगी।

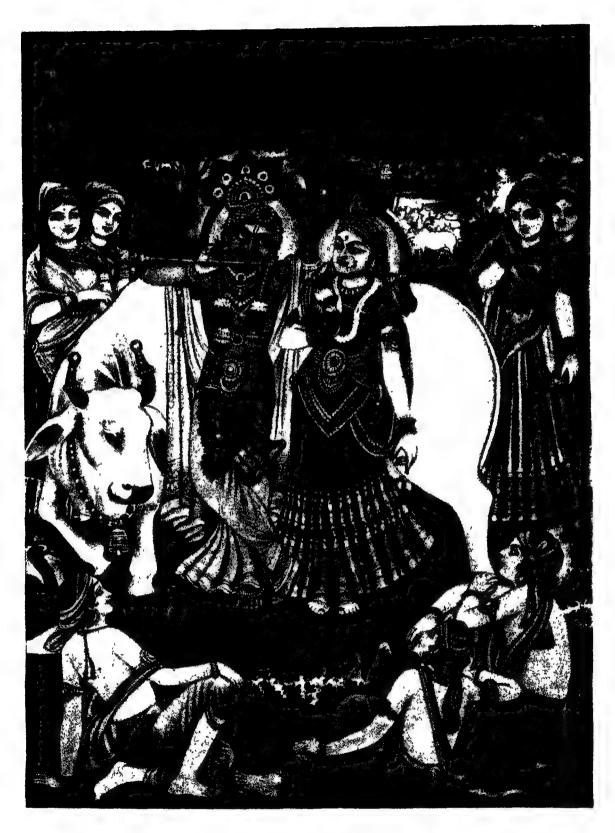

दिन्य रस और भावमय युगल-खरूप

|  | * |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### श्रीगणेशाय नमः

#### औराधकुष्णास्यां नमः

# श्रीगर्ग-संहिता

# गोलोकखण्डसे विज्ञानखण्डतक नौ खण्डकी अध्यायक्रमसे विषय-सूची

| मध्याय                         | विषय                                                    | पृष्ठ-संस्था     | अध्याय          | बिधय                                      | ą.               | -संख्या    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|------------|
| श्रीगोविन्दस्तोत्र             | ाम् ( संकल्पित )                                        | स्चीका छठा पृष्ठ | ३—श्रीयमुना     | जीका गोलोकसे अवतरण                        | •••              | 46         |
| श्रीगर्ग-संहिताक               | ा संक्षिप्त परिचय (लेख)                                 | ٠٠ ۶             | ४-वत्सासुर      | ना उद्घार                                 | •••              | Ęo         |
|                                | गोलोकखण्ड                                               |                  | ५-वकासुरव       | ा उदार                                    | •••              | ६१         |
| १—नारवजीके                     | द्वारा अवतार-मेदका निर                                  | त्पण *** ३       | ६-अबासुरव       | न उद्धार                                  | ***              | ६३         |
| =                              | वादारा गोलोकधामका दर्शन                                 | *                | ७-महाजीवे       | h द्वारा गौओं। गोवस्सं                    | ों एवं गोप-      |            |
|                                | भृतल्यर अवतीर्ण होनेका उ                                |                  | ৰা <b>লকী</b> ৰ | त इरण                                     | • • •            | ६४         |
| ४-गोपी-भावव                    | ही <sup>ं</sup> प्राप्तिमें कारणभ्त                     | पूर्वप्राप्त     | ८-ब्रह्माजीव    | ता श्रीकृष्णके सर्वव्यापी स्वरू           | पका दर्शन 🎌      | ६५         |
| वरदानींका                      |                                                         | 66               | ९—ब्रह्माजीवे   | ह द्वारा भगवान् श्रीकृष्णक                | ी स्त्रति        | ६७         |
| •                              | विस्थाका वर्णन                                          | \$A              |                 | ी चिन्ता; श्रीवलराम तर                    | _                | ` -        |
|                                | अंशसे उत्पन्न कंसके बर                                  | क्रावर्णन १६     | गोचारण          |                                           | ***              | 190        |
| ७कंसकी दि                      |                                                         | १८               | ११-धेनुकासुर    |                                           |                  | ७२         |
|                                | र कलावतीका वृषभानु तथ                                   | ॥ कीर्तिके       |                 | २ ७ <b>५</b> .२<br>द्वारा कालियदमन तथा दा | बानल पान '''     | ড <b>३</b> |
| रूपमें अवत                     | • • •                                                   | ••• २१           | १३-शेषजीका      |                                           | ***              | ७५         |
|                                | विवाहका प्रसङ्ग                                         | २२               | * *             | भयंन कालियका यमुना ज                      | लमें निवास'''    | 99         |
|                                | । अवतार; व्यासदेवद्वारा उ                               | नका स्तवन २४     | •               | कृष्णका प्रेमप्रसङ्ग                      | ***              | 66         |
| ११-श्रीकृष्णका                 |                                                         | २६               |                 | हात्म्य और श्रीराषाद्वारा                 | तळसीसेवन'''      | 60         |
|                                | जन्मोत्सवः देवताओंका आ                                  |                  |                 | हा गोपदेवी-रूप-धारण                       | 800              | ८२         |
| १३—पूतनाका उ                   | -                                                       | ३३               |                 | त या स्वा स्थापने विकास की अ              | राधाके प्रेमकी   | 61         |
| _                              | और तृणावर्तका उद्घार<br>श्रीकृष्णके मुखर्मे ब्रह्माण्डक |                  | -               | या श्रीराधाको श्रीकृष्णके                 |                  | 68         |
|                                | ा और बलरामका नामकरण                                     | ,                | १९रासलीला       |                                           | 441-1            | ८६         |
| _                              | ग आर करामका गामकरण<br>रि श्रीकृष्णके विवाहका वर्ण       |                  | • •             | और श्री <b>कृष्णका परस्पर</b>             | श्रकार-चारण      | • 4        |
|                                | बाल-लीलामें दिष-चोरीका                                  | •                | तथा रास         |                                           | ***              | 66         |
| _                              | ला तथा मुखमें ब्रह्माण्डका                              | •                |                 | त्राच्या<br>हा अन्तर्धान होना             | • • •            | 90         |
| _                              | धन तथा यमलार्जन-उद्धार                                  | R6               |                 | ा प्रकट <b>हो</b> कर गोपियें              | को नारायण-       | 1.         |
| •                              | परा भगवान्की मायाका <b>द</b>                            | _                |                 | दर्शन कराना तथा यमुना-                    |                  | \$₹        |
| २०—दुवासायाः ॥<br>श्रीनन्दनन्द | -                                                       | 48               |                 | द्वारा श्रह्मचूदका उर                     |                  | 38         |
| 310104004                      | भीषुन्दावनस्वण्ड                                        | ***              |                 | र तथा आसुरि मुनिका उ                      |                  | 98         |
| •                              |                                                         | 000 tosa         |                 | र जा <u>त्</u> वरिका गोपीरूपसे :          |                  | 24         |
|                                | न्दाबन चलनेका उद्योग                                    | 6x               |                 |                                           | (1444 <b>864</b> |            |
| र-नगारराज गा                   | विर्वनकी उत्परिका वर्णन                                 | 44               | क्षा क्रिक्यो व | ा दर्शन तथा <b>सावन</b>                   | -                | 36         |

| २६—विरजा तथा भीदामाका प्रसङ्ग ःः १०                     | <ul> <li>१२-दिव्यः अदिव्यः त्रिगुणवृत्तिमयी भूतल-गोपियोंका</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गिरिराजलण्ड                                             | तथा होली खेळनेका वर्णन *** १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १गिरिराजकी पूजा-विधि १०                                 | २ १३-देवाङ्गनास्वरूपा गोपियाँ ःः ः १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २गोपींद्वारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव " १०                | .20 > 0 0 % : 0 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३-श्रीकृष्णका गोवर्धन-भारणः इन्द्रके द्वारा क्रोभपूर्वक | प्राकट्य "" १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| करायी गयी घोर जलबृष्टिसे अनकी रक्षा ** १०१              | १५-वर्हिष्मतीपुरीकी वनिताओंका गोपीरूपमें प्राकट्य १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ४इन्द्रद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति तथा             | १६-श्रीयमुनाकवच ःः १३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रीकृष्णका सुरिभ और ऐरावतद्वारा अभिषेक १०।             | ६ १७−श्रीयमुनास्तोत्र " १३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५—गोपोंका विवाद तथा श्रीनन्दराज एवं                     | े १८-यमुनाजीके जपः पटल और पद्धतिका वर्णन *** १३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वृषभानुवरके द्वारा समाधान १००                           | १९-यमुनासहस्रनाम " १४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६-श्रीकृष्णकी भगवत्ताका परीक्षण। खेतमें मोती            | २०-वल्डेवजीके हायसे प्रलम्बासुरका वध '°° १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| उपजना और अपार मोतियोंके ढेर क्रुपमानुके                 | २१-दावानळसे रक्षाः विप्रपत्नियोंको श्रीकृष्णकादर्शन १५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यहाँ मेजना १०९                                          | १ २२-श्रीकृष्णका नन्दराजको वरुणलोकने ले आना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७-गिरिराजके तीर्थौंका वर्णन                             | और गोप-गोपियोंको वैकुण्ठधामका दर्शन कराना १५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ८-गिरिराजकी विभिन्न विभृतियोंका वर्णन " ११ः             | २ २३-अम्बिका वनमे अजगरने नन्दराजकी रक्षा तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ९-गिरिराज गोवर्धनकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग ःः ११३           | <b>बुदर्शन-नामक विद्याधरका उद्धार ''' १५७</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १०-दिव्यरूपधारी सिद्धके मुखसे गोवर्धनकी                 | २४-अरिष्टासुर और व्यौमासुरका वध 💛 १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| महिमाका वर्णन ११५                                       | श्रीमधुराखण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ११-सिद्धके पूर्वजन्मका वृत्तान्त तथा उसका               | १—कंमका नारदर्जाके कथनानुसार बल्ह्याम और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मोलोकप्रयाण " ११६                                       | श्रीकृष्णको अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकीको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| माधुर्यखण्ड                                             | केंद्र करनाः उनको मारनेकां व्यवस्थामे ल्याना ** १५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १-श्रृतिरूपा गोपियोका बुत्तान्त "११८                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २-ऋषिरूपा गोपियोंका तथा मङ्गलगोपकी                      | <b>३</b> −अ <b>क्</b> रका नन्दमास-गमनः श्रीकृष्णकी मधुरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कन्याओंका उपास्थान *** *** १२०                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३—मैथिली गोपियोंका आख्यानः चीरहरणलीला ''' १२१           | ४-श्रीकृष्णका गोपियोंको सान्त्वना देकर मधुराकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४-कोसलप्रान्तीय गोवियोंका बृत्तान्त " १२३               | अोर प्रस्थित होना "१६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ५-अयोध्यावासिनी गो।पेयोंका आख्यान ःः १२३                | ५-अक्रूरको भगवान् श्रीकृष्णके परब्रह्मस्वरूपका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६-अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियोंकी राजा विमलके यहाँ         | साक्षात्कार तथा उनकी स्तुतिः श्रीकृष्णका मधुरा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुत्रीरूपसे उत्पत्ति " १२४                              | पुरी-दर्शनः रजकका उद्यार "१६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७—राजा विमलके यहाँ श्रीकृष्णका आगमनः विमल-              | ६ सुदामा माली और कुन्जापर कृपाः धनुभंक १६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| का मोक्ष; श्रीकृष्णके द्वारा राजकुमारियोंका प्रहण १२५   | ७-रङ्गहारपर कुबलयापीइका वध " १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ८-यज्ञकीतास्वरूपा गोपियोंका इतान्त " १२७                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९एकादशी-जतका माइसम्बः यज्ञसीतास्वरूपा                   | उसके माइयोंका वध *** *** १७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| गोपिकाओंको श्रीकृष्ण-सांनिष्मकी प्राप्ति *** १३९        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०-पुलिन्दकन्बारूपिणी गोपिबोंके सौभाग्बका वर्णन १३०     | गुरुकुलमें विद्याध्ययनः श्रीअकृतको हस्तिनापुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ११ लक्सीजीकी रुखियोंका बुषमानुओंके बरोंमें कन्या-       | नेवना तथा कुब्बाका मनोरष पूर्ण करना " १७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रूपसे उत्पन्न होकर माषमातके त्रतसे श्रीकृष्णको          | १०-चोबी, दर्जी और माछीके पूर्वजन्मका परिचय १७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रिज्ञाना और पाना *** *** १३१                            | ११-कुम्बा और कुवल्यापीइके पूर्वजन्मका मुत्तान्त १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | - Comment of the comm |

|                                                  | ( ₹         | )                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| १२-चाणूर आदि मस्ल इंसके छोटे भाइयों तथा          |             | ६-श्रीकृष्णद्वारा रुक्मिणीका इरण तथा यादव-                              |
| पञ्जान देत्यके पूर्वजन्मगत वृत्तान्तका वर्षन ''' | 868         | बीरोंके साथ युद्धमें बिपक्षी शक्ताओंकी पराजय ** २१७                     |
| १३-उद्भवका व्रजगमन और सलाओंका उनसे               |             | ७- इन्मीकी परावयः इक्मिणी और                                            |
| श्रीकृष्ण-विरहके दुःखका निवेदन                   | 860         | श्रीकृष्णका विवाह " २१९                                                 |
| १४-उद्भका श्रीकृष्ण-सखाओं तथा नन्द-यशोदासे       |             | ८-श्रीकृष्णका सोल्ड इजार एक सौ आठ कन्याओं-                              |
| मिलना                                            |             | के साथ विवाह; प्रशुम्नका प्राकटण तथा                                    |
| १५-कदली वनमें उद्भवका गोपाङ्गनाओंकी स्तुति       |             | उनका विवाह " २२१                                                        |
| करना तथा पत्र अर्पित करना                        | <b>868</b>  | ९-द्वारकापुरीके पृथ्वीपर आनेका कारणः आनर्तकी                            |
| १६-उद्भवद्वारा श्रीराधा तथा गोपीजनोंको आधासन     |             | तपस्या और उनपर श्रीकृष्णकी कृया ''' २२२                                 |
| १७-श्रीराधा तथा गोपियोंके करण उद्गार             |             | १०-हारकापुरीः गोमती और चक्रतीर्यका माहारम्यः                            |
| १८-गोपियोंसे विदा लेकर उद्दवका मथुरा लौटना       |             | . दुर्वासाद्वारा बण्टानाद और पार्श्वमीलिको ज्ञाप 😬 २२४                  |
| १९-श्रीकृष्णका उद्भवके साथ बजमें प्रत्यागमन      |             | ११-गज और प्राइ बने हुए मन्त्रियोंका युद्ध " २२६                         |
| २०-श्रीकृष्णका कद्छी वनमें श्रीराचा और गोपियोंके |             | १२-त्रितके शापसे कक्षीवान्का शक्करप होकर सरोवरमें                       |
| साथ मिलनः रासोत्सव तथा रोहिताचल्पर               |             | रहनाः श्रीकृष्णके द्वारा उसका उद्घार ''' २२७                            |
| महामुनि ऋभुका मोक्ष                              | 88X         | <b>१३-प्रभासः सरस्व</b> ती आदिका मा <b>हा</b> तम्य                      |
| २१-श्रीकृष्णकी दबरूपताके प्रसङ्कमें नारदणीका     |             | १४-द्वारकाक्षेत्रके समुद्र तथा रैवतक पर्वतका माहात्म्य २३०              |
| उपास्थान                                         | १९७         | १५-वक्रतीर्थः कपिटक्कृतीर्थः बुगकूपः गोर्पाभूमि                         |
| २२-नारदका गोलोकमें मगवान् श्रीकृष्णको            |             | तथा गोपीचन्दनकी महिमा "" २३१                                            |
| अपनी कला दिखाना तथा श्रीकृष्णका                  |             | <b>१६-सिद्धाश्र</b> मकी महिमामें श्रीराधा और गोपाङ्गनाओंके              |
| द्रवरूप होना                                     | १९९         | साथ सोलहाई जार रानियोंसहित श्रीकृष्णका समागम २३२                        |
| २३-श्रीकृष्णका बजते छोडकर मधुरामें आगमन ***      | २०१         | १७-श्रीराषा और श्रीकृष्णका मिळनः रानियोंके                              |
| २४-वलदेवजीके द्वारा कोल दैत्यका वषः उनकी         |             | द्वारा श्रीराधाका सत्कार "" २३५                                         |
| तीर्थयात्राः माण्ड्कदेवको वरदान ***              | २०२         | १८-सिद्धाश्रममें बजाङ्गनाओं तथा रानियोंके                               |
| २५-मधुरापुरीका माहात्म्य                         | २०६         | साय श्यामसुन्दरकी रासकीडा " २३७                                         |
| द्वारकाखण्ड                                      |             | १९-छीलसरोक्र हरिमन्दिर आदि तीर्थोका वर्णन " २३९                         |
|                                                  |             | २०-इन्द्रतीर्यः ब्रह्मतीर्थं आदिका माहात्म्य २४०                        |
| १जरासंधका मधुरापर आक्रमण और मगध-                 |             | २१-तृतीय दुर्गके द्वारा देवताओंके दर्शन और                              |
| राजकी पराजय                                      | 205         | पूजनकी महिमा तथा पिण्डारक-तीर्यका माहात्म्य २४१                         |
| २—मधुरापर जरासंघ और काल्यवनका आक्रमण।            |             | २२-बुदामा बाह्मणका उपाख्यान *** २४२                                     |
| काल्यवनको मुचुकुन्दके दृष्टिपातले दग्ध कराना     |             | विक्वजित्रलण्ड                                                          |
| और म्छेच्छ-सेनाका संहार करके श्रीकृष्ण-          |             | •                                                                       |
| बल्ह्यामका द्वारका पहुँचना                       | 280         | १-राजा मस्त्रका उपास्यान • १४६                                          |
| ३बलदेवजीका रेवतीके साथ विवाह                     | २१२         | २-उपसेनके राजस्य-यहका उपक्रम और                                         |
| ४-श्रीकृष्णको बन्मिणीका संदेशः बाह्मणसहित        |             | दिग्वजयके स्थि प्रशुप्तका विजयाभिषेक " १४८                              |
| श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगमन                   | <b>२१</b> ३ | ३-प्रसुम्नके नेतृत्वमें प्रस्थित यादवसेनाका वर्णन *** २४९               |
| ५ इस्मिणीकी श्रीहरिके शुभागमनके समानारसे         | ***         | ४-सेनासहत यादववीरींकी दिग्विजय-यात्रा " २५०                             |
| प्रसम्रताः विक्मणीकी कुळदेवीके पूजनके स्थि       |             | ५—कच्छ और कलिक्न देशपर विजय                                             |
| यात्राः देवीसे प्रार्थना *** ***                 | ₹84         | ब—राजा गयका पराजय तथा माळव आर<br>माहिष्मतीके राजाओंद्वारा भेंट-प्राप्ति |

|                                                       | ( ¥               | )                                                |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| ७-ऋष्यपर विजय तथा चेदिदेश-यात्रा                      | २५५               | ३३-संप्रामजित्के द्वारा भूतसंतापन देखका वध       | ··· \$09 '   |
| ८-दिाशुपालके मित्र सुमान् तथा शक्तका वध '''           | २५६               | ३४-अनिरुद्धके हायसे द्वक दैत्यका वध              | ≨०९          |
|                                                       | २५८               | ३५-साम्बद्वारा कालनाभ दैत्यका वध                 | ••• ३११      |
| _                                                     | २५९               | ३६-दीप्तिमान्के द्वारा महानाम दैत्यका वध         | ••• ३१२      |
|                                                       | २६१               | ३७भानुके हायमे हरिस्मश्रु दैत्यका वध             | \$8\$        |
| १२—उशीनर आदि देशोंपर विजय; मुनिवर                     |                   | ३८-प्रयुम्न और शकुनिमें घोर युद्ध                | \$ \$ R      |
| अगस्यद्वारा तत्त्वज्ञानका उपदेश                       | २६३               | ३९-शकुनिके मायामय अस्त्रोंका नि                  | बारण;        |
| १३-शास्त्र आदि देशों तथा द्विविद वानरपर               |                   | युद्धस्थलमे भगवान् श्रीकृष्णका प्रा              | दुर्भाव ३१६  |
|                                                       | २६५               | ४० शकुनिके जीवस्वरूप शुकका निधन                  | ३१८          |
| १४-दत्तात्रेयके दर्शनः परशुरामजीके द्वारा सत्कार      |                   | ४१-भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा युक्तिपूर्वक शकुनिव | का वध ३२१    |
|                                                       | २६७               | ४२-चन्द्रावतीपुरीमें जाकर शकुनिपुत्रको राज       | य देना ३२३   |
| १५ उड्डीश, डामर, वंग तथा असमवे                        |                   | ४३—इलाबुतवर्षमें भेंट-प्राप्ति                   | ३२४          |
|                                                       | २६०               | ४४-रागिनियो तथा रागपुत्रीके नाम                  | … ३२६        |
| १६—मिथिलानरेशद्वारा प्रशुम्नका पूजन                   | २७१               | ४५-रागिनियों तथा रागपुत्रोहारा श्रीकृष्णका       | स्तवन ३२८    |
| १७मगभदेशपर विजय                                       | २७३               | ४६-वलभद्रजीके द्वारा गन्धर्वराजकी पराजय          | ३३०          |
|                                                       | २७५               | ४७शकसन्दर्भा पराजय                               | ••• ३३२      |
|                                                       | २७७               | ४८- राकसम्बनं भेंट-प्राप्तिः लालावतीपुरीके स्व   | यंबरमे       |
|                                                       | <b>२</b> ७९       | प्रद्युम्नको सुन्दरीकी प्राप्ति                  | *** \$\$8    |
| २१-कोरव-यादव-थुद्ध और बलग्रम तथा आङ्गण-               |                   | ४९गजस्य यहमे ऋषियों, देवताओ, सुह                 | द्वोका       |
|                                                       | २८१               | शुभागमन                                          | ••• ३३६      |
| N N N N                                               | २८३<br><b>२८५</b> | ५०-राजसूय यहके महोत्मवका वर्णन                   | ••• ३३६      |
|                                                       | २८५<br>२८७        | •                                                |              |
| २५-गुद्धकर्मनापर विजयः कृतेर आदिके द्वारा             | (60               | श्रीबलभद्रखण्ड                                   |              |
| •                                                     | २९०               | १—श्रीबलभद्रजीके अवतारका कारण                    | ••• ३३८      |
| २६-किम्पुक्षोद्वार। इरिचरित्रगानः गन्धर्वका उद्वार    | -                 | २-श्रीयलभद्रजाके अवतारकी तैयारी                  | ••• ३३९      |
| २७-गरङास्त्रके द्वारा गीघोंके आक्रमणसे रक्षाः         |                   | ३ज्योतिष्मर्ताका उपाष्यान                        | <u>\$</u> 80 |
| दशार्णदेशपर विजय                                      | २९५               | ४—रेवर्ताजीका उपाख्यान                           | *** \$88     |
| २८-उत्तरकुरुवर्षपर विजयः राजा गुणाकरदारा              |                   | ५-श्रीबलराम और श्रीकृष्णका प्राकट्य              | \$&&         |
|                                                       | २९६               | ६-श्रीयख्याम-कृष्णकी अजलीलाका वर्णन              | *** ३४५      |
| २९-हिरण्यवर्षपर विजयः मधुमक्खी तथा वानर्रिके          |                   | ७—श्रीबल्याम-कृष्णकी मथुराल्वेलाका वर्णन         | ··· ३४७      |
|                                                       | २९८               | ८-भीवळराम-कृष्णकी द्वारकाळीलाका वर्णन            | *** 486      |
| ३०-रम्यकवर्षपर विजयः मानवगिरिपर श्राद्धदेव            |                   | ९श्रीवलरामजीकी रासलीलाका वर्णन                   | *** ₹५१      |
|                                                       | २९९               | १०-अविलयद्वजीकी पूजा-पद्धति और पटल               | *** ३५२      |
| ३१-मन्मयशालिनीपुरीके खेगांद्वारा श्रीकृष्ण लीलगान     | ३०२               | ११-श्रीबल्ह्याम-स्तोत्र •••                      | ••• ३५४      |
| ३२-भद्राश्ववर्षमें प्रयुग्नका पूजनः चन्द्रावतीपुरीमें |                   | १२-श्रीबळराम कवच •••                             | ••• ३५५      |
| बुकके द्वारा हुए दैत्यका वध                           | ३०५               | १३-श्रीवल्याम-स <b>इसनाम</b> •••                 | *** ३५६      |

| श्रीविज्ञानखण्ड                                      | ५-मक्तिकी महिमाका वर्णन ""                      | •••     | ३६९  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------|
| १-दारकामें वेदव्यासजीका आगमन और उग्रसेन-             | ६-मन्दिर-निर्माण तथा विम्रह-प्रतिष्ठा-यूजाकी वि | वेधि    | ३७०  |
| द्वारा उनका स्वागत-पूजन " ३६४                        | ७-नित्यकर्म और एजा विधिका वर्णन                 | • • •   | ३७१  |
| २-व्यासजीके द्वारा गतियोंका निरूपण " ३६५             | •                                               | • • •   | ३७२  |
| ३-सकाम-निष्काम भक्तियोगका वर्णन *** ३६६              | ९पूजोपचार तथा पूजन-प्रकारका <b>क</b> र्णन       |         | ३७३  |
| ४-भक्त-संतकी महिमाका वर्णन *** ३६७                   |                                                 | •••     |      |
|                                                      | -                                               |         |      |
| चित्र-                                               | सूची                                            |         |      |
| बहुरंगे चित्र                                        | १५-अष्ट्रमुजा देवी '                            | •••     | २५   |
| १-दिव्य रस और भावमय युगल-स्वरूप मुखपृष्ठ             | १६—वसुदेव-देवर्काकी कारामुक्ति                  | • • •   | . २५ |
| २-गोलोकधाममें श्रीराधाकृष्णकी दिव्य झाँकी *** ८      | १७-पृतना-उद्घार                                 |         | • ३७ |
| ३गोपियोके द्वारा क्षीरसागरमें लक्ष्मीरूपिणी          | १८-रत्नमालाको वामनका वरदान                      |         | ' ३७ |
| राधाके साथ दोपगायी अष्टमुज श्रीकृष्णके दर्शन ५४      | १९ - उत्कचको छोमगका शाप                         | •••     | ३७   |
| ४-िगरिराजरूपमें श्रीकृष्णके द्वारा अन्नकृट-भोजन १०४  | २०-नइस्राधको तुर्वामाका शाप                     | • • •   | ३७   |
| ५-राजा विमलके यशमें श्रीकृष्णका पूजन *** १२५         | २१-वर्षा त्फानमें नन्दकी गोदमें श्रीकृष्ण       |         | ४१   |
| ६-कन्याओके श्रीकृष्णके अपंण करनेपर विमलको            | २२ <del>- नन्द</del> के द्वारा राधा-स्तुति      | •••     | ४१   |
| भगवल्बरूपताकी प्राप्ति "" १२५                        | २३-ब्रह्माके द्वारा श्रीराधा-कृष्ण-स्तुति       | • • •   | 88   |
| ७-अक्रूरके द्वारा श्रीवल्याम-कृष्णका स्तवन " १७६     | २४-राधाके द्वारा यशोदाको श्रीकृष्णापंण          | • • •   | ४१   |
| ८-कुञ्जाके द्वारा श्रीकृष्णका सस्कार " १७६           | २५-सखी-वेदामें श्रीकृष्ण                        | •••     | ८६   |
| ९-श्रीराघा और हिमणी आदिका मिळन 💛 २३३                 | २६-मर्खी-वेदा कृष्णके साथ राधाका वन विचरण       |         | ८६   |
| ०-श्रीराधाके हृदयमें श्रीकृष्णचरणोकी नित्यस्थिति २३३ | २७-सर्खा-वेदा कृष्णके साथ राधाका वार्ताटाप      | • • •   | ८६   |
| १—गवडद्वारा फॅके हुए पिजरस्य शुककी मृत्यु *** ३२१    | २८-श्रीकृष्णका प्रकट मिलन                       | •••     | ८६   |
| २—शकुनिपत्नी मदालसा अपने पुत्रसहित                   | २९-महादेव और आसुरीका वार्तालाप                  |         | ९७   |
| भगवान्की शरणमें *** ३२१                              | ३०-द्वारपालिकाओके द्वारा महादेव तथा आसुरीव      | न       |      |
| रेखा-चित्र—                                          | रोका जाना                                       |         | ९७   |
| ३-व्यासजीके द्वारा बलदेव-स्तुति " २५                 | ३१-महादेव और आसुरीको गोपी देहकी प्राप्ति        |         | 90   |
| ्र <u>भोक्तवाका पाकरचा</u> २५                        | ३२-सर्वीरूप महादेव आसरीको राधा कृष्ण दर्ज       | ਜ · · · | ورو  |



### श्रीगोविन्दस्तोत्रम्

चिन्तामणिप्रकरसद्मसु कल्पवृक्ष-स्रक्षाचृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम् । स्रक्षमीसहस्रदानसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ १॥

में उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्द (श्रंकृष्ण)की शरण केता हूँ, जिन की लाग्वों कस्पकृष्टों से आवृत एवं चिन्तामणि-समूहसे निर्मित भवनों में लाग्वों छहमी शहरा युवतियों के द्वारा निरन्तर नेवा होती रहती है और जो स्वयं वन वनमें धूम-धूमकर गौओंकी सेवा करते हैं।

वेणुं कणन्तमरविम्दद्रहायताश्चं बर्हावतंसमसिनाम्बुद्रसुन्द्राक्सम् । कंदर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥ २॥ जो वंगीमें स्वर फूँक रहे हैं, कमक्को पॅखुड़ियोंके समान यहे-यहे जिनके नेत्र हैं, जो मीरपंत्रका पृकुट धारण किये रहते हैं, मेघके समान स्थामसुन्दर जिनके श्रीअक हैं, जिनवी विशेष गोमा करोड़ों कामदेवांके द्वारा भी रष्ट्रश्रीय है, उन आदिपुरुष मगयान गोनिन्दा। मैं भजन वस्ता हूँ।

आलोलचन्द्रकलसद्धनमाल्यतंत्री-रषाकृदं प्रणयकेलिकलाविलासम् । इयामं त्रिभङ्गललितं नियनप्रकाशं गोविन्द्रमादिपुरुषं तमहं भजामि॥३॥

जो इवाने अटन्वेलियों करते हुए मोरपन्न, सुन्दर वनमाला, वर्जा एव रतमय वान्युवंदने मुलोमिन हैं, जो प्रणय केलि कला-निकानमें द्या है, जिन का विभक्क्षणित व्यामसुन्दर विषद्द है और जिनका प्रकाश कभी पीका नहीं होता— सदा स्थिन रहता है, उन आदिपुरुष भाषान् गोविन्दका मैं आश्रय लेता हूँ।

अङ्गानि यस्य भकलेन्द्रियनुत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति विरं जगन्ति । आनन्दिचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहम्म

गाविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥४॥

जिनका मश्चिदानन्दभय प्रकाशयुक्त श्रीविप्रह है तथा सम्पूर्ण इन्द्रिय द्वतियोंने युक्त जिनके श्रीअद्व दीर्घ कालतक विभिन्न लोगोपर तथि रन्वते हैं। उनकी रक्षा करत है तथा उनका ध्यान रन्वते हैं। उन आदिपुरुप भगवान् गोविन्द्रका में आश्चय प्रहण करता हूं।

अद्वैतमच्युतमनादिमनम्तरूप-माद्यं पुराणपुरुषं नवयौत्रनं नः । वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तीः गोविन्दमादिपुरुषं तमद्यं भजामि ॥ ५॥ जो द्वेतमे रहित हैं, अपने ख़रूपसे कभी ज्युत नहीं होते, जो सबके आदि है, परंतु जिनका कहीं आदि नहीं है और जो अनन्त रूपोंग प्रकाशित है, जो पुराण (सनातन) पुरुष होते हुए भी नित्य नवयुवक हैं, जिनका खरूप वेदोंमें भी प्राप्त नहीं होता (निपेधमुखने ही बेद जिनका वर्णन करते हैं), किंतु अपनी भक्ति प्राप्त हो जानेपर जो दुर्लभ नहीं रह जाते—अपने भक्तोके लिये जो सुलग हैं, उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दर्श मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

पन्थास्तु कोटिशतबत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिवुंगवानःप् । सोऽप्यस्ति यत्प्रपदमीम्न्यविचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजागि ॥ ६॥

(भगवत्प्राप्तिके) जिस मार्गको बहे बहे मुनि प्राणायाम तथा चित्तिनिरोधके द्वार अर्गा नगौँन प्राप्त करते हैं, वही मार्ग जिनके अचिन्त्य साहारम्ययुक्त नरणेके अग्रभागकी सीमामे स्थित रहता है, उन्ह आदिपु म्य मगवान् गोविन्दका मैं आध्य बहण करता हूं।

पकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदम्तः। अण्डान्तरस्थपरमाणुजयान्तरस्थं

गाविन्दमादिवुरुपं तमहं भजामि॥७॥

जो गयि भर्मण एत हैं उनके निवा दूसरा कोई नहीं है, फिर भी जो (अपनी भरिभाप) करोड़ों ब्रह्माण्डोंकों रचने की अभि स्वांत हैं—यहीं नहीं अद्याण्डोंके समृह जिनके भीतर रहते हैं। साथ ही जो ब्रह्माण्डाके भीतर रहनेवाले परभाणु समृहके भी भीतर स्थित रहते हैं। उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दकी मैं भजता हूँ।

यद्भावभावितिधयो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः । स्कैर्यमेव निगमप्रथितैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ८॥

जिनकी भक्तिं भावित बुद्धिवाले मनुष्य उनके रूपः महिमाः आननः यान (वाहन) अथवा भूषणोकां झाँकी प्राप्त करके वेदशीख सूक्तो (मन्त्रो) द्वारा स्नृति करते हैं। उन आदिपुरुष मशवान् गोविन्द्वा में भजन करता हूँ।

आनम्दिबन्मयरसमिनाविताभि-स्ताभियं एव निजरूपनया कलाभिः। गालक एव निचसत्यस्तिलात्मभूनो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥९॥

जो भवीत्या होकर भी आनन्दिचनस्यरसप्रतिभावित

अपनी ही स्वरूपभूता उन प्रसिद्ध कलाओं ( गोप) गोपी एवं गौओं ) के साथ गोलोकमें ही निवास करते हैं, उन आदिपुरुष गोविन्दकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

प्रेमाञ्चमञ्ज्युरितभक्तिबिलीयनेम सन्तः सदैव हृद्येऽपि विलोकयन्ति । यं श्यामसुम्दरमित्रम्यगुणस्रह्यं गोविन्दमादिपुरुषं तमदं भजामि ॥१०॥

संतजन प्रेमरूपी अञ्चलने सुगोभित भक्तिरूपी नेत्रोंसे सदा-सर्वदा जिनका अपने हृदयमें ही दर्शन करते रहते हैं, जिनका स्यामसुन्दर विश्रह है तथा जिनके स्वरूप एवं गुणोंका यथार्थरूपने चिन्तन भी नहीं हो सकता, उन आदिपुरूप भगवान् गोविन्दका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ।

रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भवनेषु किंतु। कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥११॥

जिन्होंने श्रीरामादि विग्रहोंमें नियत संख्याकी कलारूपसे स्थित रहकर भिन्न भिन्न भुवनोंमें अवतार ग्रहण कियाः परंतु जो परात्पर पुक्ष भगवान् श्रीकृष्णके रूपमें स्वयं प्रकट हुएः उन आदिपुक्ष भगवान् श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूं।

यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि-कोटिण्यदोषवसुधादिविभूतिभिन्नम् । तद्ब्रह्म निष्कलमनन्त्रमदोषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१२॥

जो कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंमें पृथ्वी आदि समस्त विभूतियोंके रूपमें भिन्न-भिन्न दिखायी देता है, वह निष्करू (अखण्ड), अनन्त एवं अशेष ब्रह्म जिन सर्वसमर्थ प्रभुकी प्रभा है, उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दको मैं भजता हूँ।

माया हि यस्य जगदण्डरातानि स्ते त्रेगुण्यतिह्रष्यवेदिवतायमाना । सस्यावलम्बिपरसस्वविद्युद्धसस्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१३॥

सत्त्व, रज एवं तमके रूपमें उन्हीं तीनों गुणोंका मितपादन करनेवाले वेदोंके द्वारा विस्तारित जिनकी माना सैकड़ों ब्रह्माण्डोंका स्जन करती है, उन सत्त्वगुणका आश्रय लैनेवाले, सत्त्वने परे एवं विशुद्धसत्त्वरूप आदिपुष्प भगनान् गोविन्दकी मैं शरण प्रहण करता हूँ।

आनम्ब्विम्मयरसात्मतया मनस्यु यः प्राणिनां प्रतिफलन् सरतामुपेत्य । ळीळायितेन भुवनानि जयस्यज्ञसं गोविन्दमादिवृरुषं तमहं भजामि ॥१५॥

जो स्मरण करनेवाछे प्राणियांके मनोंमें अपने आनन्द-चिन्मयरसारमक-स्वरूपसे प्रतिविभिन्नत होते हैं तथा अपने छोळाचरित्रके द्वारा निरन्तर समस्त भुवनोको वशीभूत करते रहते हैं, उन आदिपुरूप भगवान् गोविन्दका मैं आश्रय प्रहण करता हूँ।

गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवीमहेशहरिधामस्र तेषु तेषु च । ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादियुरुषं तमहं भजामि ॥१५॥

जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाममे तथा उसके नीचे स्थित देवीलोक, कैलान तथा बैकुण्ठ नामक विभिन्न धामोंमें विभिन्न ऐश्वर्योंकी सृष्टि की, उन आदिपुरुष मगवान् गोविन्दको मैं भजता हूं।

सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशकिरका
छायेव यस्य भुवनानि विभित्ते दुर्गा।
इच्छानुकपमपि यस्य च बेष्टते सा
गोविम्द्रमादिष्ठपं तमहं भजामि॥१६॥

सृष्टिः स्थिति एवं प्रलयकारिणी शक्तिरूपा भगवती हुर्गाः जिनकी छायाकी भाँति समस्त लोकोका धारण-पोषण करती हैं और जिनकी इच्छाके अनुसार चेष्टा करती है। उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दका मैं भजन करता हूं।

झीरं यथा दिधिविकारविशेषयोगात् संजायने नहि ततः पृथगस्ति हेतोः। यः शम्भुनामपि तथा समुपैति कार्याद्

गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥१७॥ जावन आदि विशेष प्रकारके विकारांके संयोगले दूध जैसे दहीके रूपमें परिवर्तित हो जाता है। किंतु अपने कारण (दूध) से फिर भी विजातीय नहीं बन जाता। उसी प्रकार जो (संहाररूप) प्रयोजनको लेकर भगवान् शंकरके स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। उन आदिपुरुप भगवान् गोविन्दकी मैं हारण प्रहण करता हूँ।

दीपार्चिरेव हि दशास्तरमभ्युपेत्य दीपायते विद्युतहतुसमानधर्मा । यस्तादगेष व बिष्णुतया विभाति गोविन्दमादिगुरुषं तमहं भजामि ॥१८॥

बैमे एक दांपककी हो दूनरी बत्तीका सयोग पाकर दूसरा दीपक बन जाती है, जिसमें अपने कारण (पहले दीपक) के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही विष्णुरूपमें दिलाधी देने ड्याते हैं, उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दका मैं आश्रय प्रहण करता हूँ।

यः कारणार्णवज्ञले भजति सा योग-निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः साधारशक्तिमबलम्ब्य परां समृतिं

गोविन्दमादिपुरुषं नमहं भजामि ॥१९॥

आधारशक्तिरूपा अपनी (नारायणरूप) श्रेष्ठ मूर्तिको धारण करके जो कारणार्णवके जलमें योगनिद्राके वशीभूत होकर स्थित रहते हैं और उस समय उनके एक-एक रोमकूपमें अनन्त ब्रह्माण्ड समाये रहते हैं, उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दको मैं भजता हूं।

यस्यैकनिदृश्वसितकालमधावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः। विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषा

गोधिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२०॥

जिनके रोमकूपीसे प्रकट हुए विभिन्न ब्रह्माण्डोंके स्वामी (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) जिनके एक श्वास जितने कालतक ही जीवन भारण करते हे तथा सर्वाबदित महान् त्रिष्णु जिनकी एक विशिष्ट कलामात्र है, उन आदिपुरुप भगवान् गोविन्दका मैं भजन करता है।

भास्तान् यथाश्मसकलेषु निजेषु तेजः स्त्रीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्रः। ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्ता

गोविन्यमादिपुरुषं तमर्ह भजामि ॥२१॥ जैसे सूर्य सूर्यकान्त नामक सम्मुणं मणियोमं अपने तेजका किंचित् अश प्रकट करते हैं। उसी प्रकार एक ब्रह्माण्डका शासन करनेवाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके तेजका किंचित् अंश प्रकट करते हैं। उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

यरपादपद्ववयुगं चिनिधाय कुम्भ-द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः ।

विष्मान् निहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य

गोविन्द्माद्पुरुषं तमहं भजामि ॥२२॥
प्रणाम करते समय जिनके चरणयुगलको अपने मस्तक-के दोनो भागीपर रखकर सर्वसिद्ध भगवान् गणपति इन तीनी क्षोकोके विष्नाका विनाश करनेमें समय होते हैं। उन

भिन्तर्महीगगनमम्बुमरुद्दिराश्च काळस्यथाऽऽस्ममनसीति अगत्त्रयाणि ।

आहिएकप भगवान् गोविन्दका मै आश्रय ग्रहण करता है।

यसार् भवस्ति विभवस्ति विशस्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमदं भजामि ॥२३॥

अभि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु एवं चारों दिशाएँ; काल, बुद्धि, मन, पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्गरूप तीनों लोक जिनसे उत्पन्न होते हैं, समृद्ध (पृष्ठ )होते हैं तथा जिनमें पुनः लीन हो जाते हैं, उन आदिपुरूष मगवान् गोविन्दको मैं मजता हूँ।

यश्चभुरेव सविता सकलप्रहाणां राजा समस्तसुरमृतिरदोषतेजाः। यस्याश्चया भ्रमति सम्भृतकालचकी गोविन्दमादिपूरुषं तमद्दं भजामि॥२४॥

जिनके नेत्ररूप सूर्यः जो समस्त प्रहोंके अधिपतिः सम्पूर्ण देवताओंके प्रतीक एव सम्पूर्ण तेजःखरूप तथा कालचक्रके प्रवर्तक होते हुए भी जिनकी आज्ञासे लोकोंमें चक्कर लगाते हैं। उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दको में भजता हूँ।

धर्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपंसि ब्रह्माविकीटपतगावधयश्च जीवाः ।

यहत्तमात्रविभन्नप्रकटप्रभावा

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥२५॥ धर्म एवं पाप समूह, वेदकी ऋचाएँ, नाना प्रकारके तप तथा ब्रह्मांसे केकर कीट-पतञ्चतक सम्पूर्ण जीव जिनकी दी हुई शक्तिके द्वारा ही अपना-अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, उन आदिपुरुष मगवान् गोविन्दका मैं भजन करता हूँ।

यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्म-बद्धानुरूपफलभाजनमातनोति । कर्माणि निर्वहति किंतु च भक्तिभाजां गोविन्द्रमादिपुरुषं तमद्दं भजामि ॥२६॥

जो एक बीरबहूटीको एवं देवराज इन्द्रको भी अपने-अपने कर्म-वन्धनके अनुरूप फल प्रदान करते हैं। किंदु जो अपने भक्तोंके कर्मोंको निःशेषरूपते जला डालते हैं। उन आदिपुरुष भगवान् गोविन्दकी मैं शरण प्रहण करता हूँ।

यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति-वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेन्यभावैः । संचित्स्य तस्य सद्दर्शी तनुमापुरेते गोविम्यमादिपुरुषं तमदं भजामि ॥२७॥

क्रोच, काम, तहज स्नेह आदि, भय, वात्सत्य, मोह (सर्वविस्मृति), गुरू-गौरव (बड़ौंके प्रति होनेवाली गौरव-बुद्धिके सहज महान् सम्मान ) तथा तेव्य-बुद्धिते (अपनेको दास मानकर) जिनका चिन्तन करके स्नेग उन्हींके समान रूपको प्राप्त हो गये, उन आहिपुद्धम भगवान् गोविन्दका मैं आश्रय प्रहण करता हूं। 🦀 🍜 श्रीराधासाधवाय वसः 🎕

# श्रीगर्ग-संहिता

# [ दशखण्डात्मका ]

श्रीमन्महर्षिगर्गाचार्यप्रणीताः मूल संस्कृतका पूर्ण हिंदी-अनुवाद

अनुवादक-

पं॰ श्रीरामनारायणदत्त्वजी शास्त्री पाण्डेय 'राम' पं॰ श्रीगदाधरजी श्वर्मा एवं पं॰ श्रीरामाधारजी शुक्क

# श्रीगर्ग-संहिताका संक्षिप्त परिचय

श्रीगर्ग-संहिता यदुकुलके महान् आवार्य महामुनि श्रीगर्गकी रचना है। यह सारी संहिता अस्यन्त मधुर श्रीकृष्णलीलासे परिपूर्ण है। श्रीराधाकी दिव्य माधुर्यभावमिश्रित लीलाओंका इसमें विशद वर्णन है। श्रीमद्भागवतमें जो कुछ स्वक्पमें कहा गया है, गर्ग-संहितामें वही विशद वृक्तिक्पमें वर्णित है। एक प्रकारसे यह श्रीमद्भागवतोक्त श्रीकृष्णलीलाका महाभाष्य है। श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णकी पूर्णताके सम्बन्धमें महर्षि व्यासने 'कृष्णस्त भगवान् स्वयम्'—इतना ही कहा है, महामुनि गर्गाचार्यने—

यस्मिन् सर्वाणि तेर्जासि विटीयन्ते स्वतेजसि । तं वदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णतम स्वयम् ॥

-कहकर आहुम्ममें समस्त भागवत तेजोंके प्रवेशका वर्णन करके श्रीकृष्णकी परिपूर्णनमताका वर्णन किया है।

श्रीकृष्णकी मधुरलीलाकी रचना हुई है विष्य 'रस'के द्वाराः उस रसका रासमें प्रकाश हुआ है। श्रीमद्वागवतमें उस रासके केवल एक बारका वर्णन पाँच अध्यायोंमें किया गया हैः किंतु इस गर्ग-संहितामें दृग्दाबनखण्डमें, अद्वमेधखण्डके प्रभासमिलनके समय और उसी अद्वमेधखण्डके दिग्धिजयके अनन्तर छीढते समय—यों तीन बार कई अध्यायोंमें उसका बड़ा सुन्दर वर्णन है। परम प्रेमखळ्या, श्रीकृष्णसे निस्य अभिक्रखळ्या शक्ति श्रीराधाजीके दिन्य आकर्षणसे श्रीमधुरानाथ पवं श्रीद्वारकाधीश श्रीकृष्णने बार-बार गोकुलमें पधारकर नित्य रासेद्वरी, नित्य निकुश्चेद्वरीके साथ महारासकी दिन्य लीला की है—इसका विशव वर्णन है। इसके माधुर्यखण्डमें विभिन्न गोपियोंके पूर्वजन्मोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। श्रीर भी बहुत-सी नयी-नयी कथापें हैं।

यह संहिता भक्त-भावुकोंके लिये परम समादरकी वस्तु है। क्योंकि इसमें श्रीमद्भागवतके गृह तस्वोंका स्पष्ट कपमें उल्लेख है। आशा है 'कल्याण'के पाठक इससे विशेष लाभ उठावेंगे।



#### क वामोदर इचीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते

# श्रीगर्ग-संहिता

# (गोलोकखण्ड)

#### पहला अध्याय

## श्रीनक-गर्ग-संवाद; राजा बहुलाधके पूछनेपर नारदजीके द्वारा अवतार-मेदका निरूपण

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव बरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं ध्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥ शरद्विकचपङ्काश्चियमतीवविद्वेषकं

मिलिन्द्युनिसेदितं कुलिशकंत्रविद्वावृतम्।
स्कुरत्कनकत्पुरं द्रलितभक्ततापत्रवं
बलद् युतिपदद्वयं हृदि द्रधामि राधापतेः॥
वदनकमकनिर्यद् यस पीयूपमाधं
पिवति जनवरोऽयं पातु सोऽयं गिरं मे।
वदरवनविहारः सत्यवत्याः कुमारः
प्रणतदुरितहारः शाक्रगंधनशावतारः॥

'भगवान् नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि व्यासको नमस्कार करनेके पश्चात् जय (श्रीहरिकी विजय-गाथाले पूर्ण इतिहास-पुराण) का उच्चारण करना चाहिये। मैं भगवान् श्रीराधाकान्तके उन पुगळ-चरणकमछोंको अपने हृद्यमें धारण करता हूँ, जो शरद्शुतुके प्रफुल्लित कमछोंकी शोभाको अत्यन्त नीचा दिखानेवाछे हैं, मुनिरूपी भ्रमरीके द्वारा जिनका निरन्तर तेवन होता रहता है, जो वष्ट्र और कमछ आदिके चिह्नोंने मिन्नोंके त्रिविध तापका सदा ही नाश किया तथा जिनते दिख्य छ्योति छिटक रही है। जिनके मुख-कमछसे निकली हुई आदि-कथारूपी सुधाका बढ़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है, वे बढ़रीवनमें विहार करनेवाछे, प्रणतजनोंका ताप हरनेमें समर्थ, भगवान् विष्णुके अवतार सरववतीकुमार श्रीव्यासजी मेरी वाणीकी रक्षा करें—उसे दोधमुक्त करें। । १-३॥

एक समयकी बात है, ज्ञानिशिरोमणि परमतेजस्वी मुनिवर गर्गजी, जो योगशास्त्रके सूर्य हैं, श्रीनकजीते मिलनेके लिये नैमिषारण्यमें आये। उन्हें आया देख मुनियांसिहत श्रीनकजी सहसा उठकर खड़े हो गये और उन्होंने पाछ आदि उपचारोंसे विधिवत् उनकी पूजा की ॥ ४-५॥

शौनकजीने कहा— साधुपुरुषोंका सब ओर विचरण धन्य है; क्योंकि वह गृहस्य-जनोंको शान्ति प्रदान करनेका हेतु कहा गया है। मनुष्योंके भीतरी अन्धकारका नाश महात्मा ही करते हैं, न कि सूर्य। भगवन् ! मेरे मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान्के अवतार कितने प्रकारके हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिये॥ ६-७॥

श्रीगर्गजी कहते हैं - जहान ! भगवान के गुणानुवाद से सम्बन्ध रखनेवाला आपका यह प्रका बहुत ही उत्तम है । यह कहने, सुनने और पूछनेवाले - तीनों के कल्याणका विसार करनेवाला है । इसी प्रसङ्गम एक प्राचीन इतिहासका कथन किया जाता है, जिसके अवणमात्रसे यह नंह पाप नष्ट हो जाते हैं । पहलेकी बात है, मिथिलापुरीमें बहुलाश नामसे विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे । वे भगवान श्रीकृष्णके परम भक्त, शान्तचित्त एवं अहंकारसे रहित थे । एक दिन मुनिवर नारदजी आकाशमार्गसे उत्तकर उनके यहाँ पधारे । उन्हें उपस्थित देखकर राजाने आसनपर विटाया और मलीमाँति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा ॥ ८--११ ॥

श्रीजनकजी बोले-भहामते ! जो भगवान् अनादिः प्रकृतिलेपरे और सबके अन्तर्यामी ही नहीं, आत्मा हैं, वे शरीर कैसे भारण करते हैं! (जो सर्वत्र ब्यापक है, वह शरीरसे परिच्छिक कैसे हो सकता है ? ) यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १२॥

नारव्जीने कहा—गी, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदोंकी रक्षाके लिये साक्षात् भगवान् श्रीहरि अपनी लीलासे हारीर धारण करते हैं। अपनी अचिन्त्य लीलाशक्तिसे ही वे देहभारी होकर भी स्थापक बने रहते हैं। उनका वह हारीर प्राइत नहीं, चिन्मय है। ] जैसे नट अपनी मायाने मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोहमें पढ़ बाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान्की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोहसे पर रहते हैं— इसमें लेखामात्र भी संशय नहीं है।। १३-१४।।

श्रीजनकजीने पूछा—मुनिवर! संतोंकी रक्षांके लिये भगवान् विष्णुके कितने प्रकारके अवतार होते हैं ? यह मुझे नतानेकी कृपा करें ॥ १५॥

भीनारवृजी बोळे—राजन् । व्यात आदि मुनियोंने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम-ये छः प्रकारके अवतार बताये हैं। इनमेंते छठा---- परिपूर्णतम अवतार सक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। मरीचि आदि ·अंशांशाबतार', ब्रह्मा आदि ·अंशावतार', कथिल एव कूर्म प्रमृति 'कलावतार' और परशुराम आदि 'आवेदाावतार' कहे गये हैं। दृतिह, राम, श्वेतद्वीपाधिपति हरि, वैकुण्ठ, यश और नर-नारायण—ये पूर्णावतार' है एवं साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही व्यरिपूर्णतमः अनतार हैं। असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति वे प्रभु गोलोकधाममें विराजते हैं । जो भगवान्के दिये सृष्टि आदि कार्यमात्रके अधिकारका पाळन करते हैं, य ब्रह्मा आदि स्थत्' ( सत्स्वरूप भगवान् ) के अंश हैं । जो उन अंशंकि कार्यभारमें हाथ बटाते हैं, वे 'अंशांशावतार' के नामसे विख्यात हैं। परम बुद्धिमान् नरेदा ! भगवान् विष्णु स्वयं जिनके अन्तःकरणमें आविष्ट हो, अमीष्ट कार्यका सम्पादन करके फिर अलग हो जाते 🖏 राजन् । ऐसे नानाविध अवतारोंको 'आवेशाबतार' समझो । जो प्रत्येक युगमें प्रकट हो, युगधर्मको बानकर, उसकी खापना करके, पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं, भगवान्के उन अवतारोंको 'कळावतार' कहा गया है। जहाँ बार ब्यूह प्रकट हों---जैसे भीराम, सहमण, भरत तथा शश्रवन पवं वासुदेव, संकर्षण, प्रदुष्त और अनिकद्व, तथा जहाँ

नौ रसोंकी अभिक्यिक देखी जाती हो एवं जहाँ बरू-पराक्रमकी भी पराकाश्वा दृष्टिगोन्वर होतो हो, भगवान्के उस अवतारको प्रणांवतार' कहा गया है। जिसके अपने तेजमें अन्य सम्पूर्ण तेज विळीन हो जाते हैं, भगवान्के उस अवतारको श्रेष्ठ विद्वान् पुरुष साक्षात् 'परिपूर्णतम' बताते हैं। जिस अवतारमें पूर्णका पूर्ण लक्षण दृष्टिगोन्वर होता है और मनुष्य जिसे पृथक्-पृथक् भावके अनुसार अपने परम प्रिय रूपमें देखते हैं, बही यह साक्षात् 'परिपूर्णतम' अवतार है। [ इन सभी क्ष्र्रणांसे सम्पन्न ] स्वयं परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं, दूनरा नहीं; क्योंकि श्रीकृष्णने एक कार्यके उद्देश्यसे अवतार लेकर अन्यान्य करोड़ों कार्योंका सम्पादन किया है। जो पूर्ण, पुराण पुरुषोत्तमोत्तम एवं परात्यर पुरुष परमेश्वर हैं, उन साक्षात् सदानन्दमय, कृपानिधि, गुणोंके आकर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको मैं शरण लेता हूँ। श्री यह युनकर

श्रीनारद उवाच ,

भशश्रीऽशस्तवाऽऽवेशः क्ला पूर्णः प्रकथ्यते । म्यासा**वेश** स्मृतः पष्टः परिपूर्णतमः स्वयम् ॥ **अंशांशस्त्** मराज्यादिरंश। नद्यादयस्तथा । कलाः कपिलकूर्भाचा भावेशा भागंबादयः ॥ पूर्णो नृसिंहो रामश्च इवैनद्वांपाभिषी बैकुण्ठोऽपि नषा यद्गी नरनारायणः स्पृतः॥ परिपूर्णनमः साक्षान्ड्येक्टणो भगवान् स्वयम्। असंस्मत्रह्याण्डपतिगौँछोके धास्ति राजते ॥ कार्याधिकारं कुर्वन्तः सदंशाग्ते मकीनिताः । तत्कार्वभारं कुर्वन्तरनेंऽसांशा विदिताः प्रमीः॥ येवामन्तर्गती विष्णुः कार्यं इत्वा विनिर्गतः। नानावेशाबतारांश्र विद्धि राजन् महामते॥ विशाय कृत्वा यः पुनरन्तरधीयत । युगे युगे वर्तमानः सोऽवतारः कला हरेः॥ बतुर्क्यूही मनेसत्र पृत्रयन्ते च रता नव । अतः परं च बीर्याणि स दु पूर्णः प्रकथ्यते ॥ थस्मिन् सर्वाणि तेजासि विक्षयन्ते स्वतेजसि । त बदन्ति परे लाक्षात् परिपूर्णतमं स्वयम् ॥ पूर्णस्य कक्षणे वत्र वं पत्रवन्ति पृथक् पृथक् । भावेनापि जनाः सोऽयं परिपूर्णतमः स्वयम् ॥ परिपूर्णतमः साक्षाञ्छ्राकृष्णो नान्य एव हि । एक कार्यार्थमागस्य **बोटिकार्य** 

· · want samety in a color

राजा इर्जेमें भर गये । उनके द्यारिमें रोमाञ्च हो आया । वे प्रेमसे विद्वल हो गये और अशुपूर्ण नेत्रोंको पींछकर नारद्यीसे यों बोले ॥ १६—२८ ॥

राजा बहुस्ताभ्यने पूछर—महर्षे ! साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र वर्वव्यापी चिन्मय गोलोकभामसे उतरकर जो भारतवर्षके अन्तर्गत द्वारकापुरीमें विराज रहे हैं—इसका क्या कारण है ? ब्रह्मन् ! उन भगवान् श्रीकृष्णके सुन्दर बृहत् (विशास या ब्रह्मस्वरूप) गोलोकभामका वर्णन कीजिये । महामुने ! साथ ही उनके अपरिमय कार्योको भी कहनेकी कृपा कीजिये । मनुष्य जब तीर्थयात्रा तथा सी जन्मीतक उत्तम तपस्या करके उसके पलस्करप सरसङ्का सुअवसर पाता है। तब वह भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको शीक्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्तिरससे आईचित हो मनके भगवान् श्रीकृष्णके दासका भी दासानुद्धास होऊँगा ! जो सम्पूर्ण देवताओं के लिये भी दुर्छभ हैं, वे परम्रक्ष परमात्मा आदिदेव मगवान् श्रीकृष्ण मेरे नेत्रोंके समक्ष कैसे होंगे ! ॥ १९-३२॥

श्रीनारदजी बोले— व्याप्रेष्ठ ! द्वम थन्य हो। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके अभीष्ट अन हो और उन श्रीहरिके परम प्रिय मक्त हो । दुन्हें दर्शन देनेके लिये ही वे भक्तवत्स्वल भगवान् यहाँ अवश्य पधारेंगे । ब्रह्मण्यदेव भगवान् जनार्दन द्वारकामें, रहते हुए भी दुन्हें और ब्राह्मण श्रुतदेवको याद करते रहते हैं । अहो ! इस लोकमें संतोंका कैसा सौभाग्य है ! ॥ ३३-३४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्भ-संहितामें गोलोकसम्बक्त अन्तर्गत नारद-बहुलादव-संवादमें ५श्रीकृष्णमाहात्म्यका वर्णन' नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

#### दूसरा अध्याय

#### नकादि देवोंद्वारा गोलोकथामका दर्शन

श्रीमारवजी कहते हैं—जो जीभ पाकर भी कीर्तनीय भगवान् श्रीकृष्णका कीर्तन नहीं करता, वह दुर्वृद्धि मनुष्य मोक्षकी तीढ़ी पाकर भी उत्तपर चढ़नेकी चेष्टा नहीं करता। राजन्! अब इस वाराहकस्पर्मे भराधामपर जो भगवान् श्रीकृष्णका पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो-जो लीलाएँ दुई हैं, वह खब मैं तुमसे कहता हूँ; सुनो। यहुत पहलेकी बात है—दानक, दैत्य, आसुर-स्वभावके मनुष्य और दुष्ट राजाओंके भारी भारते अत्यन्त पीड़ित हो, पृथ्वी गौका रूप धारण करके, अनाथकी भाँति रोती-िषलखती हुई अपनी आन्तरिक व्यथा निवेदन करनेके लिये ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। उस समय उसका शरीर

कॉप रहा था। वहाँ उसकी कष्टकथा सुनकर ब्रह्माजीने उते थीरज बँधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिवजीको साथ लेकर वे भगवान् नारायणके बैकुण्ठधाममें गये। वहाँ जाकर ब्रह्माजीने चतुर्भुज भगवान् विष्णुको प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तथ लक्सीपति भगवान् विष्णु उन उद्दिग्न देवताओं तथा ब्रह्माजीते इस प्रकार बोले।। १–६॥

श्रीभगवान्ने कहा—ब्रह्मन् ! साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही अगणित ब्रह्मण्डोंके खामी, परमेश्वर, अखण्डस्वरूप तथा देवातीत हैं । उनकी छीलाएँ अनन्त एवं अनिबंचनीय हैं । उनकी कृपाके विना यह कार्य कहापि सिद्ध नहीं

पूर्णः पुराणः पुरुषोत्तसोत्तमः परात्परो यः पुरुषः परेश्वरः ।

स्वयं सदाऽऽनन्दमयं कृषाकरं गुणाकरं तं शरणं वजान्वहम् ॥

(गर्गेक, गोलोकक १। १६-२७)

\* श्रीकृष्णदासस्य च दासदासः कदा मवेबं मनसाऽऽर्द्धजितः । यो दुर्कमो देववरैः परास्ता स मे कवं गीचर आदिदेवः ॥

( गर्गं , गोलोक १ । ३२ )

ि जिहाँ स्थ्यवापि यः कृष्णं कीर्तनीयं न कीर्नभैत्। स्थ्यवापि मोश्चनिःश्रेणी स नारोहति हुमैतिः॥

(गर्ग०, गोकोक० २ । १ )

होगाः अतः द्वम उन्होंके अविनाशी एवं परम उज्ज्वक भाममें शीम खन्नोक ॥ ७ ॥

श्रीव्यक्षाजी बोले-प्रभो ! आपके अतिरिक्त कोई बूसरा भी परिपूर्णतम सन्त है, यह मैं नहीं जानता । यदि कोई बूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है, तो उसके लोकका मुझे दर्शन कराइये ॥ ८ ॥

श्रीनारवजी कहते हैं-जहाजीके इस प्रकार कइने पर परिपूर्णतम भगवान् विष्णुने सम्पूर्ण देवताओंसहित ब्रह्माजीको ब्रह्माण्ड-शिखरपर विराजमान गोलोकधामका मार्ग दिखलाया । बामनजीके पैरके बार्ये अँगुठेसे ब्रह्माण्डके शिरोभागका मैदन हो जानेपर जो छिद्र हुआ, वह 'अहादव' (नित्य अक्षय नीर ) से परिपूर्ण था । सब देवता उसी मार्गचे वहाँके लिये नियत जलयानदारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्माण्डके ऊपर पहुँचकर उन सबने नीचेकी ओर उस ब्रह्माण्डको कलिङ्गाबिम्य ( तुँबे ) की भाँति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहत-से ब्रह्माण्ड उसी जलमे इन्द्रायण-फलके सदद्य इधर-उधर लहरोंमें छुद्क रहे थे। यह देखकर सब देवताओंको विस्मय हुआ । वे चिकत हो गये। वहाँसे करोड़ों योजन ऊपर आठ नगर मिले जिनके चारों ओर दिव्य चहारदीवारी शोभा बढा रही थी और शंद-के-शंद रत्नादिमय व्यांसे उन परियोंकी मनोरमता बढ गयी थी । वहीं ऊपर देवताओंने विरजानदीका सुन्दर तट देखा, जिससे विरक्षकी तरंगें टकरा रही थीं। बह तटप्रदेश उज्ज्बल रेशमी बखके समान ग्रभ दिखायी **देता था । दि**ञ्य मणिमय सोपानॅसि वह अत्यन्त उद्घासित हो रहा था। तटकी शोभा देखते और आगे बढते हए बे देवता उस उत्तम नगरमें पहुँचे, जो अनन्तकोटि स्योंकी ज्योतिका महान् पुञ्ज जान पहता था । उसे देखकर देवताओं की ऑर्ले चौंधिया गर्यों । वे उस तेजसे पराभृत हो जहाँ-के-तहाँ खहे रह गये । तब भगवान विष्णुकी आज्ञाके अनुसार उस तेजको प्रणाम करके ब्रह्माजी

 अीमगवानुवाच कृष्णं स्ववं विगणिताण्डपरिं परेश साक्षादकण्डमतिदेवमतीवळीळम् ।
 कार्यं कदापि न भविष्यति यं विना दि गण्डाश्च तस्य विशदं परमस्ययं त्वम् ॥ (गर्यं०, गोक्नोक० २ । ७) उसका ध्यान करने छगे । उसी क्योतिके भीतर तन्होंने एक परम शान्तिमय साकार भाम देखा । उसमें परम अद्भुत, कमलनालके समान भवल-वर्ण इजार मुखवाले शेषनागका दर्शन करके सभी देवताओंने उन्हें प्रणाम किया । राजन् ! उन शेषनागकी गोदमें महान् आलोकमय लोक-वन्दित गोलोकभामका दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओंके ईश्वर तथा गणनाशीलोंमें प्रभान कालका भी कोई वश नहीं चलता । वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती । मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, खोलह विकार तथा महत्तत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणोंके विषयमें तो कहना ही स्या है ! वहाँ कामदेवके समान मनोहर रूप-लावण्यशालिनी, श्यामसुन्दर-विग्रहाशीकृष्णपाषंदा द्वारपालका कार्य करती थीं । देवताओं-को द्वारके भीतर जानेके लिये उद्यत देख उन्होंने मना किया ॥ ९-२०॥

तब देवता बोले—इंम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नामके लोकपाल और इन्द्र आदि देवता हैं। भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनार्थ यहाँ आये हैं। २१ ।।

श्रीनार द्जी कहते हैं—देवताओं की बात सुनकर उन सिलयों ने, जो श्रीकृष्णकी द्वारपालिकाएँ थीं, अन्तः पुरमें जाकर देवताओं की बात कह सुनायों । तब एक सखी, जो रातचन्द्रानना नामसे विख्यात थी, जिसके बख्र पीछे थे और जो हाथमें बेंतकी छड़ी लिये थी, बाहर आयी और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा ॥ २२—२३॥

शतचन्द्रानमा बोली—यहाँ पधारे हुए आप सब देवता फिस अझाण्डके निवासी हैं। यह शीम बताइये। तब मैं भगवान् श्रीकृष्णको स्चित करनेके लिये उनके पास बाऊँगी।। २४॥

देखताओंने कहा—अहो ! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है, क्या अन्यान्य ब्रह्माण्ड भी हैं ? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा । शुमे ! हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्माण्ड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं ॥२५॥

शतचम्द्रानमा बोळी—नहादेव ! यहाँ तो विरजा नदीमें करोड़ों न्रधाण्ड इधर-उधर छुदक रहे हैं । उनमें भी आप-जैसे ही पृथक्-पृथक् देखता बास करते हैं । अरे ! क्या आपळोग अपना नाम-गाँवतक नहीं जानते ? जान पहता है—कभी यहाँ आये नहीं हैं। अपनी धोड़ी-सी बानकारीमें ही इस्ते पूळ उठे हैं। बान पहता है, क्मी घरसे बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलरके फलोंमें रहनेवाले की किस फलमें रहते हैं, उसके सिवा दूसरेको नहीं जानते, उसी प्रकार आप-जैसे बाधारण बन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमाच उसीको जहाएक' समझने हैं।। २६-२८॥

श्रीनारवजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार उपहासके पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोछ न सके । उन्हें चिकत-से देखकर भगवान् विष्णुने कहा ॥ २९॥

श्री बिच्छु बोले-जिस मसाप्टमें भगवान् पृक्ति-गर्भका स्नातन अवतार हुआ है तथा त्रिविकम (विराट्-रूपभारी वामन) के नखसे जिस मझाण्डमें विवर वन गया है, वहाँ हम निवास करते हैं ॥ ३०॥

श्रीनारवजी कहते हैं--- मगवान विष्णुकी यह बात सुनकर शतचन्द्राननाने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गयी। फिर शीन ही आयी और सबकी अन्तःपुरमें पश्चारनेकी आज्ञा देकर बापस चली गयी। तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओंने परमसन्दर भाम गोस्रोकका दर्शन किया । वहाँ 'गोवर्धन' नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराजका वह प्रदेश उस समय वसन्तका उत्सव मनानेबाली गोपियों और गौओंके समृद्दशे घरा था, कस्प-ष्टुकों तथा कल्पल्याओंके समुदायसे मुशोभित था और रास-मण्डल उसे मण्डित (अलंकृत) कर रहा था। वहाँ श्यामबर्णवाली उत्तम यमुना नदी खन्छन्द गतिरो वह रही है। तटपर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा यहाते हैं तथा उस नदीमें उतरनेके छिये बैद्र्यमणिकी सुन्दर सीदियाँ बनी हैं। वहाँ दिस्य वृक्षों और छताओंसे भरा हुआ 'बृन्दाबन' अत्यन्त शोभा पा रहा है; भाँति-मांतिके विचित्र पक्षियों। भ्रमरों तथा वंशीवटके कारण वहाँकी सुपमा और बढ रही है । वहाँ सहसदछ कमछोंके सगन्धित परागको चारों ओर पुनः-पुनः विखेरती हुई शीतल वायु मन्द गतिसे बह रही है। पुन्दाबनके मध्यभागमें बसीस वनों से यक एक पीज निक्का है। चहारदीवारियाँ और साइयाँ उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आँगनका माग काक वर्णवाके अक्षयवटों से अकंकत है। पदारामादि सात प्रकारकी मणियोंसे बनी दीवारें तथा आँगनके फर्श बढी घोभा पाते हैं। करोड़ों चन्द्रमाओंके मण्डककी छवि धारण

करनेवाले चँदीवे उसे अलंकत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले छटक रहे हैं। फहराती हुई दिन्य पताकाएँ एवं खिले हए फल मन्दिरों एवं मार्गोंकी शोभा बढाते हैं। वहाँ भ्रमरोंके गुजारक संगीतकी सृष्टि करते हैं तथा मल मयूरों और कोकिलोंके कल्पव सदा अवग्रामियर होते हैं। वहाँ बालसर्वके सहबा कान्तिमान अवण-पीत कुण्डल भारण करनेवाली लकनाएँ शत-शत चन्द्रमाओंके समान गौरवर्णसे उद्गासित होती हैं। स्वच्छन्द गतिसे चलनेवाली वे सुन्दरियाँ मिणरत्नमय भित्तियोंमें अपना मनोहर मुख देखती हुई वहाँके रतनजटित आँगनोंमें भागती फिरती हैं। उनके गकेमें हार और बेंहिंमें केयूर शोभा देते हैं। नूपूरी तथा करधनीकी मधुर झनकार वहाँ गुँजती रहती है। वे गोपाङ्गनाएँ मलकपर चुडामणि धारण किये रहती हैं। वहाँ द्वार-द्वारपर कोटि-कोटि मनोहर गौओंके दर्शन होते हैं। वे गौएँ दिव्य आभूषणोंसे बिभूषित हैं और स्वेत पर्वतके समान प्रतीत होती हैं। सब-की-सब दूध देनेवाली तथा नयी अवस्थाकी 🕇 । सुशीलाः सुरूचा तया सद्गणवती हैं । सभी सबस्सा और पीली पूँछकी हैं। ऐसी भव्य रूपवाली गौएँ वहाँ सब ओर विचर रही हैं। उनके धंटों तथा मुझीरोंसे मधुर ध्वनि होती रहती है। किञ्चिणीजालोंसे विभूषित उन गौओंके सींगोंमें सोना मदा गया है। वे सुवर्ण-तस्य हार एवं माळाएँ भारण करती हैं। उनके अङ्गींसे प्रभा छिटकती रहती है। सभी गौएँ भिन्न-भिन्न रंगवाली हैं--कोई उजली कोई काली, कोई पीली, कोई खाल, कोई हरी, कोई ताँवेके रंगकी और कोई चितकवरे रंगकी हैं । फिन्हीं-किन्हींका वर्ष बुँए-जैसा है। बहुत-सी कोयलके समान रंगवाली हैं। द्भ देनेमें समुद्रकी तुलना करनेवाली उन गायोंके धरोरपर तदणियोंके कर-चिद्व शोभित हैं। अर्थात् युवतियोंके हाथोंके रंगीन क्रापे दिये गये हैं । हिरनके समान छलाँग भरनेवाले वस्रदोंसे उनकी अधिक शोभा बढ गयी है। गायोंके संदर्भ विशाल शरीरवाले साँड भी इधर-उधर बूम रहे हैं। उनकी संबी गर्दन और बहे-बहे सींग हैं। उन साँदोंकी साक्षात जाता 🕻 🕕 गौऑकी ધર્મધરંપર कहा करनेवाले चरबाहे भी अनेक हैं। उनमेंसे कुछ तो हाथमें वेंतकी अवी किये हुए हैं और दूसरोंके हाथोंने सुन्दर बाँसरी शोभा पाती है। उन सबके शरीरका रंग स्थामल 🕯 । वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी स्त्रीसाएँ ऐसे मधुर खरींमें गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता B # \$8-86 ||

... इस शदेव्य निक निकुता को सम्पूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गये। वहाँ उन्हें हजार द्ख्यां एक बहुत बड़ा कमल दिलायी पड़ा । वह ऐसा खुशोभित था। मानो प्रकाशका पुष्क हो । उसके जपर एक सोलइ दलका कमल है तथा उसके जगर भी एक आठ दलबाला कमल है। उसके जपर चमचमाता हुआ एक कँचा सिंहासन है। तीन सीदियोंसे सम्पन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौरतुभ-मणियोंसे जटित होकर अनुपम शोभा पाता है। उसीपर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र श्रीराधिकाजीके साथ विराजमान है। ऐसी झाँकी उन समसा देवताओंको मिली । वे युगळरूप भगवान मोहिनी आदि आठ दिव्य सिक्योंसे समन्तित तथा भीदामा प्रभृति आठ गोपालोंके हारा सेवित हैं। उनके अपर इंसके समान सफेद रंगवाले पंत्रे झले जा रहे हैं और हीरोंसे बनी मूँठवाले चेंबर इलाये जा रहे हैं। भगवान्की सेवामें करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तत हैं, जो कोटि चन्द्रमाओं की प्रभासे तुलित हो सकते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके वामभागमें विराजित भीराधिकाजीसे

उनकी बार्यी मुजा सुशोभित है । भगवान्ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैरको टेढ़ा कर रक्खा है। वे हाथमें बाँसुरी भारण किये हुए हैं। उन्होंने मनोहर गुसकानसे भरे मुखमण्डल और भुकुटिविलासरे अनेक कामदेवोंको मोहित कर रक्सा है। उन श्रीहरिकी मेचके समान स्थामल कान्ति है। कमल-दलकी भॉति बड़ी विशाल उनकी ऑर्ले हैं। घुटनॉतक लंबी बड़ी भुजाओंबाले व प्रभु अत्यन्त पीले बस्न पहने हुए हैं। भगवान् गलेमें मुन्दर वनमाला घारण किये हुए हैं, जिसपर हुन्दाबनमें विचरण करनेवाले मतवाले भ्रमरोंकी गुंजार हो रही है। वैरामि बुँघर और हाथोंमें कड्रणकी छटा छिटका रहे हैं। अति सुन्दर मुसकान मनको मोहित कर रही है। श्रीवत्सका चिद्धः बहुमूल्य रत्नींसे बने हुए किरीटः, कुण्डलः, बाज्बंद और हार यथास्थान भगवान्की शोभा बढ़ा रहे हैं।# भगवान् श्रीकृष्णके ऐसे दिन्य दर्शन प्राप्तकर सम्पूर्ण देवता आनन्दके समुद्रमें गीता खाने हमे । अत्यन्त इर्धके कारण उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली । तब सम्पूर्ण देवताओंने हाथ जोड़कर विनीतभावते उन परम पुरुष श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम किया ॥ ४९-५७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें गोलोकसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलादव-संवादमें 'श्रीगोलोकधामका वर्णन' नामक दूसरा अध्याय पूरा तुआ ॥ २ ॥

#### तीसरा अध्याय

भगवान् श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमें श्रीविष्णु आदिका प्रवेद्याः देवताओंद्वारा भगवान्की स्तुतिः भगवान्-का अवतार लेनेका निश्चयः श्रीराधाकी चिन्ता और भगवान्का उन्हें सान्त्वना-प्रदान

श्रीजनकजीने पूछा—पुने ! परात्यर भहातमा भगवान् क्या कियाः मुझे यह बतानेकी कृपा करें ॥ १ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन प्राप्तकर सम्पूर्ण देवताओंने आगे श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! उस समय सबके

```
    क्योतिवा

                                                      पद्म
                                                              सहस्रदकशोभितम् ॥
तपूर्ध
                                   तलोऽष्टरकपञ्चलम् । तस्योपरि
                                                                      स्करदीर्ध
                                                                                     सोपानत्रवमण्डितम् ॥
सिहासनं परं दिश्यं कीस्तुभैः सचितं श्रामम् । दहुशुर्देवतासात्र
                                                                          भीकृष्ण
                                                                                       राथवा
विच्चैरष्टससीसंचैमों हिन्या विभिरन्तितम्
                                                    । श्रीवामा नैः
                                                                               सेव्यमानमहगोपालसेवितम् ॥
इंसारीक्षंजनान्दीकचामर वंजमुहिमिः
                                                    । कोटिचन्द्रप्रतीकाशैः
                                                                               सेविनं
                                                                                            छत्रकोटिमि: ॥
       श्रीराधिका लंकतवा मना हूं
                                     राण्डन्दवकीकृतदक्षिणाकिमम्।
                               वंशीपरं
                                                शुन्दरमन्द्रशसं अमण्डकामोद्रितकामराशिम् ॥
                    पश्चनकाशतेक्षाणं अष्टम्बबाह्यं बहुपीतशाससम्।
        धनप्रभं
                               षुग्दावनीग्मत्तमिकिन्द्रशब्दैविराजितं शीवनमाकवा
                                                                                   हरिम् ॥
       काञ्चीकलकङ्गणन् पुरजुति
                                     कसन्मनोद्दारिमहोक्जकस्मितम् ।
                              जीवरसरको समक्रन्तकप्रिवं
                                                               किरीट्याराङ्गवकुण्डकत्ववम् ॥
                                                                                        ( गर्गं0, गोक्नेक् ४९-५६
```

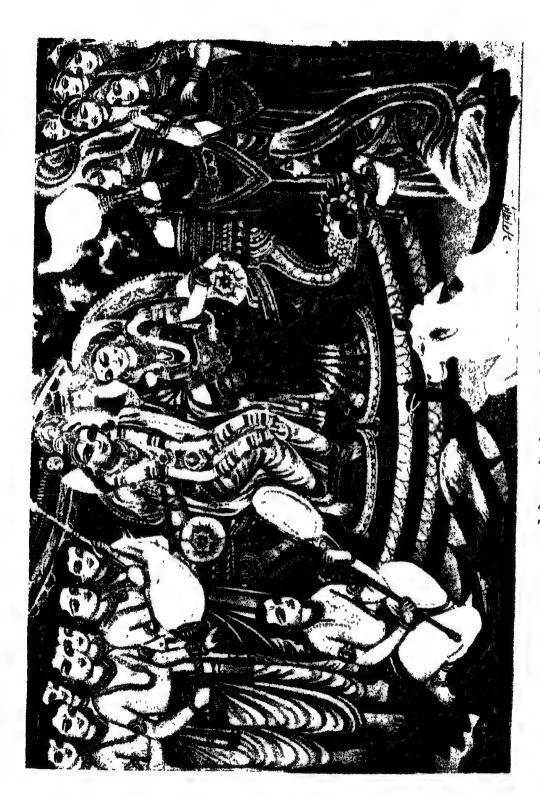

गोलोकयाममे श्रीगाथाकूष्णकी हिन्य झौकी

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

देखते-देखते अष्ट भुजाधारी बैकुण्ठाधिपति भगवान् श्रीहरि उठे और साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णके भीविग्रहमें लीन हो गये । उसी समय कोटि स्योंके समान वेजस्वी, प्रचण्ड-पराक्रमी पूर्णस्वरूप भगवान नृसिंहजी पधारे और भगवान् श्रीकृष्णके तेजमें वे भी समा गये । इसके बाद सहस भुजाओंसे सुशोभित, इवेतद्वीपके स्वामी विराट् पुरुष, जिनके शुभ रथमें सफेद रंगके लाल बोदे बते हुए थे, उस रथपर आरुढ होकर बहाँ आये । उनके साथ श्रीत्रस्मीजी भी थीं । वे अनेक प्रकारके अपने आयुशीसे सम्पन्न थे। पार्षदगण चारों ओरसे उनकी सेवामें उपस्थित थे। वि मगवान् भी उसी समय श्रीकृष्णके श्रीविग्रहमें सहसा प्रविष्ट हो गये । फिर व पूर्णस्वरूप कमल्लोचन भगवान् श्रीराम स्वयं वहाँ पधारे । उनके हाथमें भनुप और बाण ये तथा सायमें असिताजी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ दर करोड सूर्योंके समान प्रकाशमान था । उसपर निरन्तर चँवर इलाये जा रहे थे । असंख्य बानरयूथपति उनकी रक्षाके कार्यमें संलग्न थे। उस रथके एक लाख चक्कों से मेघाँकी गर्जनाके समान गम्भीर ध्वनि निकल रही थी । उसपर लाख ध्वजाएँ पहरा रही थीं। उस रथमें लाख घोड़े जुते हुए थे। बह रथ सुवर्णमय था । उसीपर बैठकर मगवान श्रीराम वहाँ पधारे थे। वे भी श्रीकृष्णाचन्द्रके दिव्य विग्रहमें लीन हो गये। फिर उसी समय साक्षात यज्ञनारायण श्रीहरि वहाँ पर्धारे, जो प्रलयकालकी जाज्वस्यमान अग्निशिखाके समान उद्धासित हो रहे ये । देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्मपत्नी दक्षिणाके साथ ज्योतिर्मय रथपर बैठे दिखायी देते थे। वे भी उस समय श्यामविम्रह भगवान श्रीक्रणचन्द्रमें कीन हो गये । तत्पश्चात् साक्षात् भगवान् नर-नारायण वहाँ पधारे । उनके शारीरकी कान्ति मेधके समान श्याम थी । उनके चार भुजाएँ थीं, नेत्र विशास्त्र थे और वे सनिके वेषमें थे। उनके सिरका जटा-जट कौंधती हुई करोडों बिजलियोंके समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति-मण्डल सब ओर उद्यासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र-मण्डलोंसे मण्डित वे भगवान् नारायण अपने अखण्डित ब्रह्मचर्बरे शोभा पाते थे। राजन् ! सभी देवता आश्चर्ययुक्त मनसे उनकी और देख रहे के किंद्र वे मी श्यामसुन्दर मगवान् श्रीकृष्णमें तत्काल स्त्रीन हो गये। इस प्रकारके बिल्म्सण दिम्य दर्शन प्राप्तकर सम्पूर्ण देवताओंको महान् आवर्ष हुआ । उन सबको यह भलीमाँति हात हो गया

कि परमातमा श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं यरिपूर्णसम् भगवान् है। तब वे उन परमप्रभुक्ती स्तृति करने समे ॥ २-१४ ॥

वेदाता बोले-जो भगवान श्रीकृष्णचन्द्र पूर्णपुरुष, परसे भी पर, यज्ञोंके स्वामी, कारणके भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गौँलोकधामके अधिवासी हैं। इन परम पुरुष श्रीराधावरको इम सादर नमस्कार करते हैं। गोगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज:पन्न हैं; शब्द अन्त:करणबाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप छीखा-विश्रह धारण करनेवाके अवतारी पुरुष हैं। परंतु इसलोगींने आज आपके जिसे स्वरूपको जाना है। वह अद्वेत-सबसे अभिन्न एक अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तस्वी एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परब्रह्म परमेश्वरको इमारा नमस्कार है। कितने विद्वानीने व्यक्तनाः स्थाणा और स्फोटद्वारा आपको जानना चाहाः किंत फिर भी वे आपको पहचान न सके; क्योंकि आप निर्दिष्ट भावते रहित हैं। अतः मायासे निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्मकी इस शरण प्रहण करते हैं। किन्होंने आपको 'ब्रह्म' माना है, कुछ दूसरे लोग आपके लिये 'काल' शब्दका व्यवहार करते हैं। कितनीं की ऐसी धारणा है कि आप ग्रुद्ध 'प्रशान्त' स्वरूप हैं तथा कतिपय मीमांसक लोगोंने तो यह मान रक्ला है कि प्रथ्वीपर आप 'कर्म'रूपसे विराजमान है। कुछ प्राचीनोंने 'योग' नामसे तथा कछने 'कर्ता'के रूपमें आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सक्की परस्पर विभिन्न ही उक्तियाँ हैं। अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। (कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं। 'ऐसे ही' हैं।) अतः आप (अनिर्देश्यः अचिन्त्यः अनिर्वचनीय) भगवान्की इमने शरण प्रहण की है। भगवन्! आपके चरणोंकी रोवा अनेक कल्याणोंको देनेवाली है। उसे छोडकर जो तीर्थः यह और तपका आचरण करते हैं। अथवा ज्ञानके द्वारा जो प्रसिद्ध हो गये हैं। उन्हें बहत-से विश्लोका सामना करना पडता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । मगवन ! अब हम आपसे क्या निवेदन करें, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। क्योंकि आप चराचरमात्रके भीतर विद्यमान हैं। जो शुद्ध अन्त:करणवाके एवं देहबन्धनसे मुक्त हैं, वे (इम विष्णु आदि ) देवता भी आपको नमस्कार ही करते है । देसे आप पुरुषोत्तम भगवानको हमारा प्रणाम है । जो श्रीराधिकाजीके इदयको सक्रोभित करनेवाले चन्द्रहार हैं ग्रेपियोंके नेत्र और जीवनके मूल आधार हैं तथा ध्वजाकी माँति गोलोकभामको अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव मगवान् आप संकटमें पड़े हुए इम देवताओंकी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवन् ! आप बुन्दावनके स्वामी हैं, गिरिराजपित भी कहलाते हैं। आप व्रवक्ते अधिनायक हैं, गोपालके रूपमें भवतार धारण करके अनेक प्रकारकी नित्य विद्वार-लीलाएँ करते हैं। श्रीराधिकाजीके प्राणवस्लभ एवं श्रुतिधरोंके भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनभारी हैं, अब आप भर्मके भारको धारण करनेवाली इस पृथ्वीका उद्घार करनेकी हुपा करें ॥ ॥१५-२२॥

🛊 भीदेवा कचुः---

क्षणाय पूर्णपुरुवाय परास्पराग थकेश्वराय परकारणकारणाय । परिपूर्णनमाय राभावराय साक्षाद गोलोकथा मधिषणाय नमः परस्मे ॥ योगेश्वराः क्षिक बदन्ति सदः परं स्वं तमेव सात्वतजनाः कृतविग्रहं च । असामिरच बिदितं यददोऽद्वपं ते तस्मै नभोऽस्त भएता पनये परस्मै॥ व्यक्तपेन वा न न हि छक्षणया कदापि स्फोटेन यच क्वयो न विशन्ति गुरुवाः । निर्देश्यभावरहितं प्र<u>कृ</u>तेः परं च त्वां नक्क निगुंगमरुं शर्ण जजानः॥ त्यां अद्या केनिद्वयमित परे च कालं केलिव प्रशान्तमपरे भूवि कर्मक्ष्यम् । पूर्वे च योगसपरे किछ कर्त्भाव-मन्योक्तिभिनं बिदितं शरणं गनाः सः ॥ भेयस्करी सगबतस्तब पादसेवां हित्वाय तीर्थयजनावि तपश्चरन्ति । शानेन ये च विदिता बहुविध्नमंदीः संताडिताः किछ भवन्ति न वे कृतार्थाः ॥ विषाप्यमच किस् देव अन्नेपसाही सर्वभूतद्वदेशु ₹: विराजमानः । देवे नंमक्रिरमकाश्यमक्तदेहै-स्तरमे नमी अगबरे पुरुवोत्तमाय ॥ यो राविवज्ञादवसम्दरचन्द्रहारः श्रीगोपिकानयनधीयनपूरवारः

मारक्जी कहते हैं—इस प्रकार स्तृति करनेपर गोकुलेम्बर मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र प्रणाम करते हुए देवताओं-को सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोले—॥२३॥

श्रीकृष्ण भगवान्ने कहा—ब्रह्मा, शंकर एवं (अन्य) देवताओ ! तुम खब मेरी बात सुनो । मेरे आदेशानुसार तुमलोग अपने अंशोसे देवियोंके साथ यदुकुलमें जन्म धारण करो । में भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृष्वीका मार दूर होगा । मेरा वह अवतार यदुकुलमें होगा और में तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा । वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गी शरीर है । सभी देवता मेरे अक है । साधुपुच्च तो इदयम वास करनेवाले मेरे प्राण ही हैं । अतः प्रत्येक युगमें जब दम्भपूर्ण दुष्टोद्वारा इन्हें पीड़ा होतो है और धर्म, यह तथा दयापर भी आधात पहुँचता है, तब मैं स्वयं अपने आपको भूतलपर प्रकट करता हूँ ॥ २४-२७॥

श्रीनारद्जी कहने हैं—जिस समय जगस्पति भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार बार्ते कर रहे थे, उसी क्षण ध्यव प्राणनायसे मेरा वियोग हो जायगा। यह समक्षकर श्रीराधिकाजी व्याकुल हो गर्यी और दावानलसे दग्य लताकी भाँति मूर्च्छित होकर गिर पद्दी। उनके शरीरमे अश्रु, कम्प, रोमाश्च आदि सात्त्विक भावाका उदय हो गया॥ २८॥

श्रीराधिकाजीने कहा—आप पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भूमण्डलगर अवश्य पधारें। परंतु मेरी एक
प्रतिशा है, उसे भी सुन लें—प्राणनाथ ! आपके चले
जानेपर एक क्षण भी मैं यहां जीवन धारण नहीं कर सकूँगी ।
यदि आप मेरी इस प्रतिशापर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं
दुवारा भी कह रही हूं । अब मेरे प्राण अधरतक
पहुँचनेको अत्यन्त विद्वल हैं । ये इस शरीरसे वैसे ही उद्घ
जायँगे, जैसे कपूरके धूलिकण ॥ २९-३०॥

गोलोकभामभिषणाव्यक् आदिदेव:
स स्वं विपत्स विद्युभान् परिपाहि पाहि ॥
कृत्दावनेक गिरिराजपते ब्रलेश
गोपालवेषकृतः नित्यविद्यारलील ।
राषापते मृतिभराषिपते भरा त्वं
गोवर्कनोद्धरण उद्धर धर्मभाराम् ॥
(गर्न•,गोलोक०३। १५—२२)

श्रीभगवान् बोले—राधिके ! तुम विषाद मत करो । मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वीका भार हूर करूँगा । मेरे द्वारा तुम्हारी वात अवश्य पूर्ण होगी ॥३१॥

श्रीराधिकाजीने कहा—( परंतु ) प्रभो ! जहाँ इन्दावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मनको मुख नहीं मिळता ॥ ३२ ॥

नारद्जी कहते हैं—( श्रीराधिकाजीके इस प्रकार कहनेपर) भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने अपने धामसे चौरासी कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं वमुना नदीको भूतलपर मैजा। उस समय सम्पूर्ण देवताओंके साथ ब्रह्माजीने परिपूर्णतम मंगवान् श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम करके कहा ॥३३-३४॥

श्रीब्रह्माजीने पूछा—भगवन् ! मेरे लिये कीन स्थान होगा ? आप कहाँ पधारेंगे ! तथा ये सम्पूर्ण देवता किन ग्रहोंमें रहेगे और किन-किन नामोंसे इनकी प्रसिद्धि होगी ? ॥ ३५ ॥

श्रीभगधान्ने कहा—मैं स्वयं वसुरेव और देवकी-के यहाँ प्रकट होऊँगा । मेरे कलास्वरूप ये 'होष' रोहिणीके

गर्मसे जनम लेंगे-इसमें संदाय नहीं है। साकात फरमी' राजा भीध्यकके बर पुत्रीरूपसे उत्पन्न होंगी। इनका नाम 'विक्मणी' होगा और 'पार्वती' 'जाम्बवती'के नामसे प्रकट होंगी। यशपुरुषकी पत्नी 'दक्षिणा देवी' बहाँ 'छक्मणा' नाम धारण करेंगी। यहाँ जो विरजा? नामकी नदी है। वही 'कालिन्दी' नामसे विख्यात होगी। भगवती 'छजा' का नाम 'भदा' होगा । समस्त पापींका प्रशासन करनेवाली 'गक्का' 'मित्रविन्दा' नाम भारण करेगी । जो इस समय 'कामदेव' हैं, वे ही चिक्सणीके गर्भसे 'प्रशुक्त' रूपमें उत्पन्न होंगे। प्रशुम्नके घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें 'अनिषद्ध' कहा जायगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये ध्वसु जो दोग'के नामने प्रसिद्ध हैं, अजमें 'नन्द' होंगे और स्वयं:इनकी प्राणिया 'धरा देवी' 'यशोदा' नाम धारण फरेंगी। 'सुचन्द्र' 'कृपभान्' बनेंगे तथा इनकी सह्धर्मिणी 'फलावती' धराधामपर 'कीर्ति'के नामसे प्रसिद्ध होंगी । फिर उन्हींके यहाँ इन श्रीराधिकाजीका प्राकट्य होगा। मैं वजमण्डलमें गोपियोंके साथ सदा रासविहार करूँगा ॥ ३६-४१ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डकं अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाइव-संवादमें 'मूतलपर अवतीर्ण होनेके उद्योगका वर्णन' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

## चौथा अध्याय

#### नन्द आदिके लक्षण; गोपीयूथका परिचय; श्रुति आदिके गोपीभावकी प्राप्तिमें कारणभूत पूर्वप्राप्त वरदानोंका विवरण

भगवान्ने कहा नहान् । 'सुयल' और 'श्रीदामा'
नामके मेरे सखा नन्द तथा उपनन्दके घरपर जन्म
धारण करेंगे । इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं, जिनके
नाम 'स्तोककृष्ण', 'अर्जुन' एवं 'श्रंशु' आदि हैं, वे सभी नी
नन्दोंके वहाँ प्रकट होंगे । वजमण्डलमें जो छः वृषमानु हैं,
उनके गृहमें विशाल, ऋषम, तेजस्वी, देवप्रस्थ और
वरूपप नामके मेरे सखा अवतीर्ण होंगे ॥ १-२॥

श्रीत्रकाजीने पूछा—देवेश्वर ! किसे 'नन्द' कहा जाता है और किसे 'उपनन्द' तथा 'मृत्रभानु'के क्या स्थाण हैं! ॥'३॥ शीभगवान् कहते हैं — जो गोशालाओं में सदा गीओं-का पालन करते रहते हैं एवं गो-सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने भोपाल संशा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ नी लाख गायों के स्वामीको भन्द' कहा जाता है। पाँच लाख गीओंका स्वामी भ्उपनन्द' पदको प्राप्त करता है। 'कृषमानु' नाम उसका पहता है, जिसके अधिकारमें दस लाख गीएँ रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ एक करोड़ गीओंकी रक्षा होती है, वह भन्दराज' कहलाता है। पचात लाख गीओंके अध्यक्षकी 'कृषमानु-वर' संशा है। 'सुचन्द्र' और 'द्रोण'— ये दो ही बजमें हव प्रकारके सम्पूर्ण कक्षणोंसे सम्पन्न गीपराज बनेंगे और मेरे दिश्य वजमें सुन्दर वस्त्र धारण करनेवाळी शतचन्द्रानना गोप-सुन्दरियोंके सौ यूथ होंगे ॥ ४-८॥

श्रीष्रह्माजीने कहा—मगवन् ! आप दीनजनींके बन्धु भीर जगत्के कारण (प्रकृति) के भी कारण हैं । प्रभी ! अब भाप मेरे समक्ष यूथके सम्पूर्ण उक्षणींका वर्णन कीजिये ॥९॥

श्रीभगवान् बोले-जहााची ! मुनियाने दस कोटि-को एक 'अबुंद' कहा है। जहाँ दस अबुंद होते हैं, उसे 'यूथ' कहा जाता है। यहाँ भी गोपियोंमें कुछ गोलोकवासिनी हैं, कुछ द्वारपालिका हैं, कुछ शृङ्गार-साधनोंकी व्यवस्था करनेवाली हैं और कुछ शय्या संवारनेमें संलग्न रहती 🕻 । कई तो पार्षदर्शेटिमं आती और कुछ गोपियाँ श्रीष्टुन्दावनकी देख-रेख किया करती हैं। कुछ गोपियोंका गोबर्धन गिरिपर निवास है। कई गोपियाँ कु वनको सजाती-सँबारती हैं तथा बहुतेरी गोपियाँ मेरे निकुक्तमे रहती हैं। इन सबको मेरे वजमें पंधारना होगा। ऐसे ही यमुना-गङ्गाके भी यूथ है। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता, विशाला एवं मायाके यूथ होंगे । ब्रह्माजी ] इसी प्रकार मेरे त्रजमें आठ, सोल्ह और बत्तीस सिल्योंके भी पूर होंगे । पूत्रके अनेक युगाम जो श्रुतियां मुनियांकी पत्नियां, अयोध्यानी महिलाएँ, यश्चमें खापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कोमलदेशकी निवामिनी सुन्दरियां तथा पुलिन्द-कन्याएँ थीं तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग-युगमें वर दे चुका हूँ। व सव मेरे पुण्यमय बजर्मे गापास्त्रमें पधारंगी और उनके भी यूथ होंगे ॥ १०---१७ ॥

श्रीब्रह्माजीने पूछा—पुरुषोत्तम ! इन स्त्रियोंने कीन-सा पुण्य-कार्य किया है तथा इन्हें कीन-कीन-से वर मिल चुके हैं, जिनके फलस्वरूप ये नजमें निवास करेंगी ! कारण, आपका वह खान तो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है।। १८।।

अभिगवान् बोले पूर्वकालमें श्रुतियोने श्वेतद्वीपमें आकर वहाँ मेरे स्वरूपभूत भूमा (विराट् पुरुष या परव्रद्वा)-का मधुर वाणीमें स्तवन किया। तब सहस्रपाद विराट् पुरुष प्रसन्न हो गये और बोले।। १९॥

श्रीहरिने कहा-श्रुतियो ! तुम्हें जो भी पानेकी इच्छा हो, वह वर माँग छो । जिनके उत्पर में स्वयं प्रसन्न हो गया, उनके किने कीन-सी वस्तु दुर्लम है ? ॥२०॥ श्रुतियाँ बोर्डी—भगवन् ! आप मन-वाणीले नहीं , जाने जा सकते; अतः हम आपको जाननेमें असमर्थ हैं । पुराणवेत्ता ज्ञानीपुरुष यहाँ जिसे केवल 'आनन्दमान' बताते हैं, अपने उसी रूपका हमें दर्शन कराहये। प्रभो ! यदि आप हमें बर देना चाहते हों तो यही दीजिये ॥२१३॥

अतियोंकी ऐसी बात सुनकर भगवान्ने उन्हें अपने दिव्य गोलोकधामका दर्शन कराया, जो प्रकृतिसे परे है। वह लोक ज्ञानानन्दस्वरूप, अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ 'वृन्दावन' नामक वन है, जो कामपूरक कल्पवृक्षींसे सुशोभित है। मनोहर निकुञ्जोंने सम्पन्न वह बृन्दावन सभी ऋतुअंमिं सुखदायी है। वहाँ सुन्दर भरनों और गुफाओंते मुशोभित भोवर्धन' नामक गिरि है। रत्न एवं धातुओंसे भरा हुआ वह श्रीमान् पर्वत सुन्दर पश्चियोंसे आवृत है। वहाँ स्वच्छ जलवाली श्रेष्ठ नदी 'यमुना' भी लहराती है। उसके दोनों तट रलोंसे बँचे हैं। हुंस और फमल आदिसे वह सदा व्यास रहती है। वहाँ विविध रास-रङ्गसे उन्मत्त गोपियोंका नमुदाय शोमा पाता है। उसी गोपी-समुदायके मध्यमागर्मे किशोर वयसे सुशोमित भगवान् श्रीकृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियोंको इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान् बोले--- 'कहो, तुम्हारे लिये अव क्या करूँ ? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया। इससे उत्तम दूसरा कोई बर नहीं हैंग ॥२२-२७॥

अतियाँने कहा—प्रभो! आपके करोड़ों कामदेवोके समान मनोहर श्रीविग्रहको देखकर हममें कामिनी-भाव आ गया है और हमें आपसे मिलनेकी उत्कट इच्छा हो रही है! हम विरह-ताप संतप्त हैं—इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोकमें रहनेवाली गोपियाँ आपका सङ्गपानेके लिये जैसे आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलापा है।। २८-२९।।

श्रीहरि बोळे—श्रुतियो ! तुमलोगींका यह मनोरथ दुर्लम एवं दुर्लट हैं। फिर भी मैं इसका मलीमाँति अनुमोदन कर चुकी हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा । आगे होनेवाली सुष्टिमें जब ब्रह्मा जगत्की रचनामें संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत-कस्य बीतनेपर तुम सभी श्रुतियाँ जबमें गोपियाँ होओगी । भूमण्डलपर भारतवर्षमें मेरे मानुरमण्डलके अन्तर्गत इन्दाबनमें रासमण्डलके मीतर में द्वमहारा प्रियतम बन्गा । तुम्हारा मेरे प्रति सुदृह

प्रेम होगा, जो सब प्रेमोंसे बढ़फर है। तब तुम सब भृतियाँ मुझे पाकर सफल-मनोरथ होओगी ॥ ३०-३३॥

श्रीभगवान् कहते हैं—जद्माजी । पूर्व कस्पर्मे मैंने वर दे दिया है, उसीके प्रभावसे वे श्रुतियाँ जजमें गोपियाँ होंगी । अब अन्य गोपियों के स्थाण सनो ॥ ३४॥

त्रेतायुगमें देवताऑकी रक्षा और राक्षसोंका संहार करनेके लिये मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी अवतीर्ण <u>हुए</u> थे। कमललोचन श्रीरामने सीताके खयंवरमें जाकर धनुष तोहा ओर उन जनकनिदनी श्रीसीताजीके साथ विवाह किया। ब्रह्माजी । उस अवसरपर जनकपुरकी स्त्रियाँ भीरामको देखकर प्रेमविह्नल हो गयीं । उन्होंने एकान्तमें उन महा-भागसे अपना अभिप्राय प्रकट किया----- प्रावच ! आप हमारे परम प्रियतम बन जायँ ।' तब श्रीरामने कडा--- 'सुन्दरियो ! तुम शोक मत करो । द्वापरके अन्तमे मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा । तमलोग परम श्रद्धा और मक्तिके साथ तीर्यः दानः तपः शौच एवं सदाचारका भलीमाँति पास्न करती रहो। तुम्हे बजमें गोपी होनेका सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्रीरामने अयोध्याके लिये प्रस्थान कर दिया । उस समय मार्गर्मे अपने प्रतापसे उन्होंने भूगकुलनन्दन परशुरामजीको परास्त कर दिया था । कोसल-जनपदकी खियोंने भी राजपथसे जाते हुए उन कमनीय-कान्ति रामको देखा । उनकी सुन्दरता कामदेवको मोहित कर रही थी। उन स्त्रियोंने श्रीरामको मन-ही-मन पतिके रूपमें वरण कर लिया। उस समय सर्वत श्रीरामने उन समस्त क्षियोको मन-ही-मन वर दिया-- 'तम समी वजमें गोपियाँ होओगी और उस समय मैं तम्हारी हच्छा पर्ण कलँगा। ३५--४२॥

फिर सीता और सैनिकोंके साथ रघुनाथजी अयोध्या पश्चारे । यह सुनकर अयोध्यामें रहनेवाली क्रियाँ उन्हें देखनेके लिये आयों । श्रीरामको देखकर उनका मन सुग्ध हो गया । वे प्रेमसे विह्वल हो मूर्निलत-सी हो गर्यी । फिर वं श्रीरामके त्रतमें परायण होकर सरयूके तटपर तपस्या करने लगीं । तब उनके सामने आकाशवाणी हुई—'द्वापरके अन्तमें यमुनाके किनारे बुन्दावनमें तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है' ॥ ४३—४५ ॥

जिस समय श्रीरामने पिताकी आकास दण्यक्षकवनकी यात्रा की, सीता तथा छक्मण भी उनके साथ थे और वे हाथमें

धनुष छेकर इषर-उधर विकर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाछ-वेषधारी मगवान्के स्वरूपमें निष्ठा थी। रासळीळाके निमित्त वे मगवान्का ध्यान करते हे। उस समय श्रीरामकी युवा अवस्था थी— वे हाथमें धनुष-वाण धारण किये हुए थे। जटाओं के मुकुटसे उनकी विचित्र हो।मा थी। अपने आश्रमपर पधारे हुए श्रीराममें उन मुनियोंका ध्यान छग गया। (वे श्रुषिलोग गोपाछ-वेषधारी भगवान्के उपासक थे) अतः दूसरे ही स्वरूपमें आये हुए श्रीरामको रेसकर सबके मनमें अस्यन्त आश्रमं हो गया। उनकी समाधि टूट गयी और देखा तो करोड़ों कामदेवोंके समान मुन्दर श्रीराम हिंगोचर हुए। तब वे बोळ उठे— अहो। आज हमारे गोपाळजी वंशी एवं बेंतके बिना ही पधारे हैं। — इस प्रकार मन-ही-मन विचारकर सबने श्रीरामको प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तृति करने छगे। । ४६ – ५०।।

तब श्रीरामने कहा—'मुनियो ! वर माँगो !' यह
सुनकर सभीने एक स्वरसे कहा—'जिल माँति सीता आपके
प्रेमको प्राप्त हैं, वैसे ही हम भी चाहते हैं' ॥ ५१॥

श्रीराम बोले—यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे माई लक्ष्मण हैं, वैसे ही हम भी आपके माई बन जायें, तब तो आज ही मेरेद्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती हैं। किंतु तुमने तो 'सीता'के समान होनेका वर माँगा है। अतः यह वर महान् कठिन और दुलंग हैं। क्योंकि इस समय मैंने एकपत्नी-वत धारण कर रक्ता है। मैं मर्यादाकी रक्षामें तत्पर रहकर 'मर्यादापुरुषोत्तम' भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वरका आदर करके द्वापरके अन्तमें जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथको पूर्ण करूँगा।। ५२—५४।।

इस प्रकार वर देकर श्रीराम खयं पश्चवटी पधारे । वहाँ पणंकुटीमें रहकर बनवासकी अवधि पूरी करने लगे । उस समय मीलोंका खियोंने उन्हें देखा । उनमें मिलनेकी उत्कट हुन्छा उत्पन्न होनेके कारण वे प्रेमसे विद्वल हो गयी। यहाँतक कि श्रीरामके चरणोंकी धूल मस्तकपर रखकर अपने प्राण छोड़नेकी तैयारी करने लगीं । उस समय श्रीराम ब्रह्मचारीके वेषमें वहाँ आये और इस प्रकार बोले—'ब्रियों । तुम व्ययं ही प्राण त्यागना चाहती हो; ऐसा मत करो । द्वापरके वेष होनेपर खुन्दावनमें तुम्हारा मनोरय पूर्ण होगा ।' इस प्रकारका आदेश देकर श्रीरामका वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अन्तिहित हो गया ॥ ५५—५८ ॥

तत्यश्वात् श्रीरामने मुगीव आदि प्रधान वानरीकी सहायताते स्टब्समें जाकर रावण-प्रमृति राक्षलोंको परास्त किया । फिर सीताको पाकर पुष्पक विमानदारा अयोध्या चले गये। राजाभिराज श्रीरामने लेकापवादके कारण सीताको बनमें लोड दिया। अहो ! भूमण्डलपर दुर्जनोंका होना बहुत ही दुःखदायी है । जन-जन कमललेचन श्रीराम यह करते थे, तब-तन विधिपूर्वक सुवर्णमयी सीताकी प्रतिमा बनाबी जाती थी। इनलिये श्रीराम-भवनमें यह सीताओंका एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्यप्रनस्वरूपा होकर श्रीरामके पान गर्या। उस समय श्रीरामने उनने कहा—प्रियाओ ! में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता।' वे सभी प्रेमपरायणा योता-मृतियाँ दहारधनन्दन श्रीरामके कहने छगीं—प्रेसा क्यो ! हम तो आपकी संवा करनेवाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेशकुमारी मीता है और हम उत्तम बतका आचरण करनेवाला खितयाँ भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों

नहीं करते ? यह करते समय हम आपकी अर्थोक्टिनी बनकर निरन्तर कार्योका संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेदके मार्गका अवलम्बन करनेवाले हैं, यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख्ये कैसे निकल रही है ? यदि आप झीका हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पापका भागी होना पड़ेगा, ।। ५९—६५।।

श्रीराम बोले—सितयो ! तुमने मुझसे जो बात कही है, वह बहुत ही उचित और सस्य है। परंतु मैंने 'एकपली-जत' धारण कर रक्ता है ! सभी लोग मुझे 'राजर्षि' कहते हैं। अतः नियमको छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिये तुम सभी द्वापरके अन्तमें श्रेष्ठ वृन्दाबनमें पधारना, वहीं तुम्हारी मनःकामना पूर्ण करूँगा॥ ६६-६७॥

भगवान् श्रीहरिने कहा-बडान् ! वे यज्ञ-सीता ही बजर्में गोपियाँ होंगी । अन्य गोपियोका भी रुक्षण सुनो ॥ ६८ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकस्वण्डके अन्तर्गत भगवद् ब्रह्म-संवादमें अवतारके उद्योगविषयक प्रश्नका वर्णन नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥

## पाँचवाँ अध्याय

#### भिन्न-भिन्न स्थानों तथा निभिन्न वर्गोंकी स्त्रियोंके गोपी होनेके कारण एवं अवतार-व्यवस्थाका वर्णन

भगवान् औहरि कहते हैं — वैकुण्डमें विराजनेवाली रमादेवीकी सह चरियाँ, बंगतदीपकी सिवयाँ, भगवान् अजित ( विष्णु ) के चरणोंके आश्रित उप्लंबेकुण्डमें निवास करनेवाली देवियाँ तथा श्रीलोका चारपर्वतपर रहनेवाली, समुद्रसे प्रकटिन श्रीलक्ष्मीकी सिवयाँ - ये गमी भगवान् कमलापतिके वरदानने वजमें गोपियाँ होगी। पूर्वकृत विविध पुण्योंके प्रभावसे कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्त्व, राज, तम—तीनी गुणोंसे युक्त देवियां वजमण्डलमें गोपियाँ होगी। १-१ ।

दिनके यहाँ पुत्ररूपसे अवतीणं, दुन्नेरूपति दिनरिवाह भगवान् यशको देखकर देवाङ्गनाएँ प्रेम-रसमें निमम्न हो गर्मी । तदनन्तर वे देवक्जीके उपदेशमे हिमाकव वर्षतवर जाकर वरम भक्तिभावमे तपका करने कमी । अक्षन् ! वे सब मेरे मजमें जाकर गोपियाँ होंगी ॥ ४-५ ॥

भगवान् शन्यन्तरि जय इस भूत्कृषर अन्तर्भान हुए।

उस समय सम्पूर्ण ओषिथाँ अत्यन्त दुःलमें हूम गर्यों और भारतवर्षमें अपनेको निष्फल मानने लगीं। फिर सबने सुन्दर श्लीका वेष धारण करके तपस्या आरम्भ की। चार युग व्यतीत होनेपर मगवान् श्रीहरि उनपर अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोच्ने—'तुम सब वर माँगो।' यह सुनकर खियोंने उस महान् वनमें जब ऑखें लोलीं, तब उन श्रीहरिका दशंन करके वे सब-की-सब मोहित हो गर्मी और बोर्सी—'आप हमारे पतितुस्य आराज्यदेव होनेकी कुमा करें।। ६—८।।

भगवान् आंहरि बोर्ड आंधिस्तरूपा द्वियो ! द्वापरके अन्तमें तुम सभी उतारूपते चृन्दावनमें रहोगी और बहाँ गर्ममें मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा ॥ ९॥

श्रीभगवान् कहने हैं - जहान् ! मक्तिभावसे परिपूर्ण वे नहभागिनी वराङ्गनाएं हुन्दावनमें स्ट्रता-गोपी होंगी । इसी प्रकार जासंभर नगरबी कियाँ हुन्दापति भगवान् श्रीहरिका दर्शन करके मन-ही-अन संकस्य करने स्माँ-म्थे साक्षात् श्रीहरि हम सबके स्वामी हों ।' उस समय उनके लिये आकाशवाणी हुई—'तुम सब शीन्न ही रमापतिकी आराधना करो; फिर हन्दाकी ही माँति तुम मी वृन्दावनमें मगवानकी प्रिया गोपी होओगी ।' मत्स्यावतारके समय मत्स्यविग्रह श्रीहरिको देखकर समुद्रकी कन्याएँ मुग्ध हो गयी थीं । श्रीमत्स्यभगवानके वरदानसे वे भी वजमें गोपियाँ होंगी ॥ १०—१४॥

मेरे अंशभूत राजा पृथु बढ़े प्रतापी थे। उन
महाराजने सम्पूर्ण शत्रुओंको जीतकर पृथ्वीसे सारी अमीष्ट
वस्तुओंका दोहन किया था। उस समय बर्हिष्मती नगरीमे
रहनेवाली बहुत-सी कियाँ उन्हें देखकर मुग्ध हो गर्यी और
प्रेमसे बिह्नल हो अत्रिजीके पास जाकर बोर्ली—अमहामुने।
समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ महाराजा पृथु बढ़े ही पराक्रमी हैं। ये
किस प्रकारसे हमारे पति होंगे ? यह बतानेकी कृपा
कीजियं।। १५-१६।।

अत्रिजीने कहा—तुम सब शीघ ही आज इस गीकी दुहो। यह सम्पूर्ण पदार्थोंको भारण करनेवाली भारणामयी भरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथोंको—चाहे वे समुद्रके समान अगाभ, अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हों,—अवश्य पूर्ण कर देंगी ॥ १७॥

ब्रह्मन् ! तब उन कियोंने मनको दोहन-पात्र बनाकर अपने मनोरयोंका दोहन किया । इसी कारणसे वे सब-की-सब बुन्दावनमें गोपियां होंगी । बहुत-सी श्रेष्ठ अप्तराएँ, जिनका रूप अत्यन्त मनोहर था और जो कामदेवकी सेनाएँ थीं, भगवान् नारायण ऋषिको मोहित करनेके लिये गन्धमादन पर्वतपर गर्थी । परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध-बुध लो बैटीं । उनके मनमें भगवान्को पति बनानेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी । तब सिद्धतपस्वी नारायण मुनिने कहा—'तुम बजमें गोपियाँ होओगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा' ॥ १८—२०॥

मसन् ! सुतल देशकी कियाँ भगवान् वामनको देखकर उन्हें पानेके लिये उत्कट इच्छा प्रकट करने लगीं । फिर तो उन्होंने तपस्या आरम्भ कर दी । अतः वे भी वृन्दावनमें गोपियाँ होंगी । जिन नागराज-कन्याओंने शेषावतार भगवान्को देखकर उन्हें पति बनानेकी इच्छासे उनकी सेवा-समाराधना की है, वे सब बल्देबजीके साथ रास-विदार करनेके लिये बजारे उत्स्व होंगी ॥ २१-२२॥

कश्यपंजी बसुदेव होंगे । परम प्रानीया अदिति देवकीके रूपमें अवतार लेंगी। प्राण नासक वस श्रसेन और 'ध्रव' नामक बस देवक होंगे। 'बस' नामके जो वस हैं, उनका उद्भवके रूपमें प्राकृत्य होगा । दयापरायण दक्ष प्रजापति अकरके रूपमें अवतार लेंगे। कुबेर हृदीक नामसे और जलके खामी बरुण कतवर्मा नामसे प्रसिद्ध होंगे । पुरातन राजा प्राचीनवर्हि गद एवं महत देवता उम्रतेन बनेगे । उन उद्रसेनको मैं विधानतः राजा बनाऊँगा और उनकी भलीभाँति रक्षा करूँगा। भक्त राजा अम्बरीष युयुर्धान और भक्तप्रवर प्रह्लाद सात्यकिके नामसे प्रकट होंग । श्वीरसागर शंतन होगा । बसुओंमें भेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्मिपितामहके रूपमें उत्पन्न होंगे । दिवोदास शलके रूपमें एवं भग नामके सुर्य धतराष्ट्रके रूपमें अवतीर्ण होंगे । पूषा नामसे विख्यात देवता पाण्ड होंगे । सर्पक्षोंमें आदर पानेवाले धर्मराज ही राजा युधिहिरके रूपमे अवतार लेंगे । वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेनके तथा स्वायम्भव मन् अर्जनके बेघमें प्रकट होंगे । शतकपाजी सुभद्रा होंगी आर मूर्यनारायण कर्णके रूपसे अवतार छंगे। अधिनीकुमार नकुल एवं सहदेव होंगे । धाता महान् बलशाली बाह्रीक नामसे विख्यात होंग । अभिदेवता महान् प्रतापी द्रोणाचार्यके रूपमे अवतार छेंगे । किछका अंद्य दुर्योधन होगा । चन्द्रमा अभिमन्युके रूपमे अवतार लेंगे । प्रस्वीपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकरका रूप होगा । इस प्रकार तम सब देवता मेरी आज्ञाके अनुसार अपने अंशों ओर क्रियोके साथ यहवंशी, क्रब्वंशी तथा अन्यान्य वंशोंके राजाओंके कुलमें प्रकट होओ । पूर्व समयमें मेरे जितने अवतार हो चुके हैं। उनकी रानियाँ रमाका अंश रही हैं। वे भी मेरी रानियोंमें सोलह हजारकी संस्थामें प्रकट होंगी ॥ २३-३२॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! कमलासन ब्रह्मांसे यों कहकर मगवान् श्रीहरिने दिव्यरूपभारिणी भगवती योगमायासे कहा ॥ ३३॥

भगवान् श्रीहरि बोले—महामते ! तुम देवकीके सात्रें गर्भके खींचकर उसे बसुदेवकी पत्नी रोहिणीके गर्भमें स्थापित कर दो । वे देवी कंसके डरसे बजमें नन्दके बर रहती हैं । साथ ही तुम भी ऐसे अब्बेकिक कार्य करके नन्दरानीके गर्भसे प्रकट हो जाना ॥१४-३५॥

श्रीमहरद्जी कहते हैं---परम श्रेष्ठ राजन् ! भगवान्

शीक्षणके वचन सुनकर सम्पूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्माजीने परात्यर भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया और अपने वचर्नोहारा प्रथ्वीदेवीको धीरज दे, वे अपने धामको चक्टे गये ।
मिथिलेश्वर जनक । तुम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको साक्षात्
परिपूर्णतम परमात्मा समझो । कंस आदि दुष्टोंका विनाश करनेके लिये ही ये इस धराधामपर प्रधारे हैं । शरीरमें जितने रोएँ हैं, उतनी जिहाएँ हो जायँ, तब भी भगवान् श्रीकृष्णके असंख्य महान् गुणोंका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज! जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्तिके अनुसार ही आकाशमें उड़ते हैं, वैसे ही शानीजन भी अपनी मति एवं शक्तिके अनुसार ही भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी दिव्य छीलाओंका गायन करते हैं॥३६—३९॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकसम्बक्ते अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें अवतार-व्यवस्थाका वर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

#### छठा अध्याय

#### कालनेमिके अंश्वसे उत्पन्न कंसके महान् बल-पराक्रम और दिग्विजयका वर्णन

राजा शहुलाश्वने कहा—देवर्षिधिरोमणे । यह महान् बळ और पराक्रमसे सम्पन्न कंस पहले किस दैत्यके नामसे विख्यात था ? आप इसके पूर्वजन्मी और कमीका विवरण सुसे सुनाइये ॥ १ ॥

नारवजी कहते हैं—राजन् ! पूर्वकालमें समुद्र-मन्थनके अवगरपर महान् असुर काल्नेमिने भगवान् विष्णुके साथ युद्ध किया । उस युद्धमें भगवानने उसे बल्यूर्वक मार हाला ! उस समय गुकानार्यजीने , अपनी संजीवनी-विद्याके बलसे उसे पुनः जीवित कर दिया । तब वह पुनः भगवान् विष्णुसे युद्ध करनेके लिये मन-ही-मन उद्योग करने लगा । उस समय वह दानव मन्दराचल पर्वतके समीप तपस्या करने लगा । प्रतिदिन दूबका रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्माकी आराधना की । देवताओं के काल्मानसे सी वर्ष बीत जानेपर ब्रह्माकी उसके पास गये । उस समय कालनेमिके शरीरमें केवल हिंदुयाँ रह गयी थीं और उसपर दीमकें चढ़ गयी थीं । ब्रह्माजीने उससे कहा—'वर माँगो' ॥ २—५ ॥

कालनेमिने कहा—इस ब्रह्मण्डमें जो-जो महाबली देवता स्थित हैं, उन सबके मूल भगवान विष्णु हैं। उन सम्पूर्ण देवताओं के हाथसे भी मेरी मृत्यु न हो ॥ ६॥

ब्रह्माजीने कहा—दैत्य ! ग्रमने जो यह उत्कृष्ट वर माँगा है, वह तो अत्यन्त दुर्छम है। तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है । मेरी वाणी कमी ह्यूडी नहीं हो सकती ॥ ७॥

श्रीनारहजी कहते हैं—राजन ! फिर वही कासनेमि नामक अञ्चर प्रजीपर उप्रधेनकी स्त्री (क्लावेती ) के गर्भसे उत्पन्न हुआ । कुमारावस्थामें ही वह बड़े-बड़े पहलवानोंके साथ कुक्ती लड़ा करता था। ( एक समयकी बात है-) मगधराज जरासंध दिग्विजयके लिये निकला । यमुना नदीके निकट इधर-उधर उसकी छावनी पड़ गयी। उसके पास 'कुबलयापीइ' नामका एक हाथी था। जिसमे हजार हाथियोंके समान शक्ति थी । उसके गण्डस्थलसे मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत-सी सॉकलेंको तोड़ डाला और शिविरसे बाहरकी ओर दौड़ चला। शिविरीं। ग्रहो और पर्वतीय तटोको तोड़ता-फोइता हुआ वह उस रङ्गभूमि (अलाई) में जा धमका, जहाँ कंस भी कुस्ती **छड़ रहा था।** उसके आनंपर सभी शूरवीर भाग चले। उसे आया देख कंमने उस हाथीकी सूँड पकड़ी और पृष्वीपर गिरा दिया। इसके बाद कंसने कुवलयापीइको पुनः दीनों हाथोंसे पकड़कर घुमाया और जरामंधकी सेनामें। जो वहाँसे बहुत दूर थी। फेंक दिया । मराधनरेश जरासंध कंसके इस अद्भुत बलको देखकर अत्यन्त प्रमञ्ज हुआ और उसने 'अस्ति' तथा 'प्राप्ति' नामकी अपनी दो परम-सन्दरी कन्याओंका विवाह उसके साथ कर दिया। उस बरापुत्रने एक अरब घोड़े, एक ठाख हाथी, तीन ठाख रथ और दस इजार दासियाँ. इंसको दहेजमें दीं ॥८--१५॥

कंस इन्द्रयुद्धका प्रेमी था। अपने बाहुबळके मदसे अकेळा ही इन्द्रयुद्धके लिये उन्मत्त रहता था। वह प्रचण्ड-पराक्रमी बीर माहिष्मतीपुरीमें गया। माहिष्मतीनरेशके पाँच पुत्र प्रख्यात मस्ल ये और मस्लयुद्धमें विजय पानेका हौसला रखते थे। उनके नाम थे—चाणूर, मुहिक, कृट, शल और

तोशरू । कंसने सामनीतिका आश्रय है ग्रेमपूर्वक उनसे कहा-- 'तुमलोग मेरे साथ मल्खबुद्ध करो । यदि तुम्हारी विजय हो जायगी तो मैं तुम्हारा लेवक होकर रहेंगाः और कदाचित् मेरी विजय हो गयी तो द्रम सकको मी मैं अपना चेवक बना लुँगा।' वहाँ जितने भी नागरिक महान् पुरुष थे। उन सबके सामने कंसने इस प्रकारकी प्रतिशा की और विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले उन बीरोंके साथ मस्लयुद्ध आरम्भ कर दिया । ज्यों ही चाणूर आया, याद्वेश्वर कंसने उच्चखरसे गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वीपर दे मारा । उसी क्षण मुष्टिक भी वहाँ आ गया । वह रोषते मुका ताने हुए था। कंसने उसे भी एक ही मुक्केसे धराशायी कर दिया। अब कुट आया, कंसने उसके दोनों पैर पकद लिये और जमीनपर दे मारा। फिर ताल ठॉकता हुआ शल भी दौदकर आ पहुँचा। कंसने उसे एक ही हाथसे पकड़ा और जमीनपर पटककर घलीटने लगा । इसके बाद कंसने तोशलके दोनों हाथ बल्गुर्बक पकड़ लिये और जमीनपर पटक दिया । फिर तत्काल उठाकर दस योजनकी दुरीपर फेंक दिया । इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी बीरोको अपना सेवक बनाकर, मेरे ( नारद्वजीके ) कइनेते उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्षणगिरिपर जा पहेंचा । वहाँ वह बानर द्विविदकी अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ बीस दिनोंतक अविराम यह करता रहा । द्विविदने पर्वतकी चट्टान उठाकर उसे कंसके मस्तकपर फेंका, किंत कंसने उस शिलाखण्डको पकड-कर उमीके ऊपर चला दिया । तब द्विविद कंसपर मुक्केरे प्रहार करके आकाशमें उद गया । कंसने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीनपर पटक दिया। कंसके प्रहारते द्विविदको मुच्छा था गयी। उसकी सारी उत्साह-शक्ति जाती रही । इड्डियाँ चूर-चूर हो गर्यो । फिर तो वह भी कंसका सेवक बन गया ॥ १६---२९ ॥

तदनन्तर कंस द्विविदके साथ वहाँसे अष्ट्रध्यमूक-वनमें गया । वहाँ किशी? नामसे विख्यात एक महादेख रहता था, जिसकी घोढ़ेके समान आकृति थी । वह वादछके समान गर्जता था । उसे मुक्कोंकी मारसे अपने वशमें करके कंस उसपर सवार हो गया । इस प्रकार वह महान् पराक्रमी कंस महेन्द्रगिरिपर जा पहुँचा । दानवराज कंसने उस पर्वतको सौ बार उत्सादकर उत्परको उठा किया । फिर वहाँ रहनेवाछ मुनिवर परशुरामकीके, बिनके नेत्र कोक्से काछ वे और जो प्रख्यकारुके सूर्यकी भाँति तेजस्वी वे, चरणोंमें मस्तक श्वकाया और बार-बार उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनी चरणीर्मे यह लेट गया । तब अत्यन्त उप हिंदिको परशुरामजीकी कोधान्ति शान्त हो गयी। वे बोले-पे कीट | रे बॅबरियाके बच्चे | तु मच्छरके समान तुच्छ है। त् बलके वमंडमें चूर रहनेवाला द्रष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुसे मौतके मुखर्मे मैजता हैं । देख, मेरे पास यह महान् धनुष है। इसकी गुषता लाख भार ( लगभग तीन लाख मन )के बराबर है। त्रिपुरासुरसे युद्धके समय भगवान् विष्णुने यह धनुष भगवान् शंकरको दिया था। फिर क्षत्रियोंका विनाश करनेके लिये यह शंकरजीके हाथसे मुझे प्राप्त हुआ । यदि त् इसे चढ़ा सका। तग तो कुशल है। यदि नहीं चढा सका तो तेरे सारे बलका बिनाश कर दूँगा। परशुरामजीकी बात सुनकर कंसने उस धनुषको, जो सात ताङ्के बराबर लंबा था। उठा लिया और परश्ररामजीके देखते-देखते उसे स्रीलापूर्वक चढ़ा दिया । फिर कानतक खींच खींचकर उसे सौ बार फेब्जया । उसकी प्रत्यक्काके खींचनेसे बिजलीकी गडगढाइटके समान टंकार शब्द होने लगा । उसकी भीषण ध्वनिसे सातों छोकों और पातालेंके साथ परा ब्रह्माण्ड गूँज उठा, दिगाज विचलित हो गये और तारागण ट्ट-ट्टकर जमीनपर गिरने छगे। फिर कंसने धनुषको नीचे रख दिया और परश्ररामजीको बारंबार प्रणाम करके कहा-भगवन् ! मैं क्षत्रिय नहीं हूं ! मैं आपका सेवक दैत्य हूँ। आपके दासोंका दास हूँ। पुरुषोत्तम ! मेरी रक्षा कीजिये। कंसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुरामजी प्रसन्न हो गये। फिर यह धनुष उन्होंने कंसको ही है दिया ॥ ३०--४२ ॥

परशुरामजीने कहा—यह धनुष मगवान् विष्णुका है। इसे जो तोड़ देगा। वही यहाँ साक्षात् परिपूर्णतम पुरुष है। उसीके हायसे तुम्हारी मृत्यु होगी ॥ ४३॥

सीमारदजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर बलके मदते उन्मत्त रहनेवाला कंस मुनिवर परशुरामजीको प्रणाम करके भूतलपर विचरने लगा । किन्हीं राजाओंने उसके साथ युद्ध नहीं किया—सबने उसे कर देना स्वीकार कर किया । अब कंस समुद्रके तटपर गया । वहां 'अञ्चासुर' नामक एक दानव रहता था, जो स्पर्क आकारका या । वह फुफकारता और स्पल्याती जीमसे चाटता-सा दिखायी देता था। वह आकर कंसको बँसने लगा । यह देख

पराक्रमी दैत्यराजने निर्भयतापूर्वक उसे पकदा और धरतीपर पटक हिया। फिर उसे अपने गलेकी माला बना लिया। इस दिनों पूर्वदिशावतीं बंगदेशमें 'अरिष्ट' नामक दैत्य रहता था। जिसकी आकृति बैलके समान थी। उस दैत्यके बाय कंस इस प्रकार जा भिदा, जैसे एक हाथीके साथ दूसरा हाथी लहता है। वह दानच अपनी सींगोंसे बड़े-बड़े पर्वतींकी उठाता और कंसके मस्तकपर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वतको हाथमें लेकर अरिवासरपर दे मारता था । उस युद्धमें दैत्यराज कंसने मुक्केसे अरिष्टासुरपर प्रहार किया, जिससे वह दानव मृन्धित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासरको पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशाकी ओर चल दिया। प्राम्ज्योतिषपुरके स्वामी महाबली भूसिपुत्र 'नरक'के पास जाकर युद्धार्थी कंसने उसरे कहा-- 'दैत्येश्वर ! तुम मुहं युद्ध करनेका अवसर हो । यदि संग्राममें तुम्हारी जीत हो गयी तो मैं तुम्हारा सेबक बन जाऊँगा । साथ ही मुझे विजय प्राप्त होनेपर तुम सबको मेरा भारय बनना पढेगा ।। ४४---५१ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! आण्योतिषपुरमे सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलम्बासुर कंसके साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा, जैसे किसी पर्वतपर एक उद्धट सिंहके साथ दूसरा उद्धट सिंह बहता हो। कंसने उस मस्लयुद्धमें प्रलम्बासुरको पकड़ा और पृथ्वीपर दे मारा। फिर उस उठाकर प्राण्योतिषपुरके स्वामी भौमासुरके पास केक दिया। तदनन्तर 'घेनुक' नामसे विख्यात दानवने आकर कंसको रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दावण बलका प्रयोग करके कंसको यूरतक पीछे इटा दिया। तब कंसने भी

बेनुकासुरको बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुदृढ चूँसींसे मारकर उसके शरीरको चूर-चूर कर दिया। तदनन्तर भौमासरकी आहासे 'गुणावर्त' कंसको पकडकर छाख योजन ऊपर आकाशमें हे गया और वही युद्ध करने लगा। कंसने अपनी अनन्तशक्ति छगाकर बल्यूबंक उस दैत्यको आफारासे खांचकर प्रथ्वीपर पटक दिया । उस समय तृणावर्तके मुँहनं खूनकी धार वह चली । इसके बाद महाबली 'बकासर' आकर अपनी चौंचसे कंसको निगल जानेकी चेष्टा करने लगा। कंसने वश्रके समान कठीर मुक्केसे प्रहार करके उसे भी धराशायी कर दिया । बलवान् बकासर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे। बह मेषके समान गम्भीर गर्जना करता था । क्रोधपूर्वक उद्गकर तीखी चोंचवाले उस बकासुरने कंसको निगल लिया। कंसका शरीर बज्रकी भाँति कठोर या। निगळे जानेपर उसने उस दानवके गलेकी नलीको हाँध दिया । फिर महान् बली बकासुरने कण्ट छिद जानेके कारण कंसको मुँहते बाहर उगल दिया । तदनन्तर कंसने उस दैत्यको पकड़-कर जमीनपर पटका और दोनों हाथोंसे घुमाता हुआ उसे वह युद्धभूमिमें धसीटने लगा । बकामुरकी एक बहन थी । उसका नाम था - 'पूतना' । वह भी युद्ध करनेके लिये उचत हो गयी । उसे उपस्थित देखकर कंसने हंसते हुए कहा — 'पृतने | मेरी बात सुन हो । तुम स्त्री हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी छड़ नहीं सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम बहन होकर रहो।' तदनन्तर महान् पराक्रमी कंसको देखकर भीमासुरने भी पराजय स्वीकार कर छी । फिर देवताओं से युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के किये वह कंसके साथ सीहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा ॥ ५२-६४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोकोकसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुताथ-संवादमें क्सेके बलका

वर्णन' नामक छठा अध्याम पूरा हुआ ॥ ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

कंसकी दिग्विजय-शम्बर, व्योमासुर, बाणासुर, बत्सासुर, कालयवन तथा देवताओंकी पराजय

श्रीमारव्जी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर कंस पहलेके जीते हुए प्रलम्ब आदि अन्य देखोंके साथ श्रम्बरासुरके नगरमें गया ! वहाँ उसने अपना युद्ध-विषयक अभिप्राय कह युनाया । श्रम्बरासुरने अत्यन्त प्रशासमी होनेपर भी कंसके माथ युद्ध नहीं किया । कंसने उन सभी अत्यन्त बलवाली असुरोंके साथ मेशी स्थापित कर छी। त्रिकृट पर्वतके शिलरपर व्योमनामक एक बलवान् असुर सो रहा था। कंसने वहाँ पहुँचकर उसके उपर छात चलायी। उसके प्रहारसे व्योमासुरकी निहा हुट गयी और उसने उठकर सुद्दत वेंसे हुए कोरदार मुक्कोंसे कंतपर आंधात किया। उस समय उसके नेत्र को धरे छाल हो रहे थे। बंस और ज्योमांसुरमें भयंकर युव छिद गया। वे दोनों एक तूसरेको मुक्कोंसे मारने छो। कंगके मुक्कोंकी मारने ज्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह को बैटा। उसको सकर आने छाति और उत्साह को बैटा। उसको सकर आने छाति और उत्साह को बैटा। उसको सकर आने छाति और पूछा—'हे देव! मेरी युव्वविषयफ आकाका अभी पूरी नहीं हुई है। मुक्को शीध बताइये, अब मैं कहाँ, किसके पास आऊँ!' तब मैंने उससे कहा—'नुम महाबळी देशा बाणासुरके पास आओ।' मुक्को तो युव्व देखनेका साथ रहता हा है। मेरी हस प्रकारकी प्रेरणांसे प्रेरित हो बाहुबळके मदसे उन्मस रहनेवाला कंम शोणातपुर गया। १००॥

कंसकी युद्धविषयक प्रतिश्वाको सुनकर महावली बाणासुर अत्यन्त कृपित हो उठा। उसने मेघके समान गम्भीर गर्जना करके पृथ्वीपर बड़े जोरसे छात मारी। उसका वह पैर घटनेतक भरतीमें घँस गया और पातालके निकटतक जा पहुँचा । ऐसा करके बागने कंससे कहा---पहले मेरे इस पैरको तो उठाओं !' उसकी यह बात सुनकर मदोन्मत्त कंगने दोनों हाथींसे उसके पैरको उखाडकर ऊपर कर दिया । उसका पराक्रम वडा प्रचण्ड था । जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दण्ड या खंगेको अनायास ही उलाइ छेता है। उसी प्रकार कंसने बाणासरके पैरको खाँचकर ऊपर कर दिया । उसके पैरके उखहते ही पृथ्वीतलके लोक और सातों पाताल हिल उंटे, अनेक पर्वत धराशायी हो गये और सुदृढ़ दिग्गल भी अपने स्थानसे विचलित हो उठे। अब बाणासुरको युद्धके लिये उचत हुआ देख भगवान चांकर खयं वहाँ आ गये और सबको समझा-बुझाकर युद्धसे रोक दिया। फिर उन्होंने बिलनन्दन बाजसे कहाः - 'दैरयराज ! भगवान श्रीकृष्णको छोड़कर भूतलपर दूसरा कोई ऐसा बीर नहीं है, जो युद्धमें इसे जीत सकेगा। परश्ररामजीने इसे ऐसा ही कर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया हैं 11 ८-१३ ॥

अीमारव्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर साक्षात् महेश्वर शिवने कंस और बाणासुरमें तत्काळ बढ़ी शान्तिके माथ मनोरम मीहार्द स्वापित कर दिया।

तदनन्तर पश्चिम दिशामें महासर वस्तका नाम सुनकर कंख बड़ों गया। उस देखराजने बळडेका रूप भारण करके कंसके साथ यह केड दिया। संसने उस नछड़ेकी पूँछ पकड़ की और उसे प्रध्वीपर है मारा । इसके बाद उसके निवासमूत पर्वतको अपने अधिकारमें करके कंगमे म्लेच्छ-देशोंपर भावा फिया । मेरे मुलसे महाबली दैत्य कंसके आक्रमणका काळ्यबन उसका सामना करनेके छिये निकला ! उसकी दादी-मूँछका रंग लाल या और उसने शायमें गदा छे रक्खी थी. / कंसने भी छाख भार छोड़ेकी बनी हुई अपनी गदा लेकर यवनराजपर चलायी और सिंहके समान गर्जना की । उस समय कंस और कालयवनमें बड़ा भयानक गदा-युद्ध हुआ । दोनोंकी गदाओंसे आगकी चिनगारियाँ बरस रही थीं । वे दोनों गदाएँ परस्पर टकराकर चूर-चूर हो गर्यो । तब कंसने कालयवनको पकडकर उसे धरती-पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया । इस तरह उसने उस यवनको मृतक-तल्य बना दिया । यह देख काल्यवनकी सेना कंसपर बागोंकी वर्षा करने लगी। तथ बख्यान् दैत्यराज कंसने गदाकी मारसे उस सेनाका कचूमर निकाल दिया । बहत-से हाथियो, घोड़ों, उत्तम रथी और वीरोंको धराशायी करके गदा-युद्ध करनेवाला वीर कंस यमराक्रणमें मेचके समान गर्जना करने लगा ॥ १४-२२॥

फिर तो खारे म्लेच्छ सैनिक रणभूमि छोड्कर भाग निकले । कंस बड़ा नीतिक था। उसने भयभीत होकर भागते हुए म्लेच्छोपर आवात नहीं किया । कंसके पैर ऊँचे थे, दोनों शुटने बड़े थे, जाँचें लंभोंके समान जान पड़ती थीं । उसका किटमदेश पतला, वक्षःखल किवाहोंके समान चौड़ा और कंसे मोटे थे । उसका शरीर हुष्ट-पुष्ट, कद ऊँचा और अजाएँ विशाल थीं । नेत्र प्रफुक्ल कमलके समान प्रतीत होते थे । सिरके बाल बड़े-बड़े थे, देहकी कान्ति अकण थी । उसके अङ्गोपर काले रंगका बच्च सुशोभित था । मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल, गलेमें हार और बक्षपर कमलोंकी माला शोभा दे रही थी । वह प्रलयकालके सूर्यकी माँति तेजस्वी जान पड़ता था । खड्ग, नूणीर, कवच्च और मुद्युतर आदिसे सम्यन्त धनुर्धर एवं मदमन्त बीर कंस देवताओंको श्रीतनेक किये अमरावती पुरीपर जा चढ़ा । चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शरू, तोशल, केशी, प्रलम्म, बक

द्वितिदः तुणावतं, अवासरः कटः भीमः वाणः शम्बरः ब्योम, बेनुक और बल्ड नामक असुरोंके साथ कंसने अमरावती पुरीपर चारों ओरसे बेरा डाल दिया ॥ २३-२८॥

कंस आदि असरोंको आया देखा त्रिमुवन सम्राट् देवराज इन्द्र समसा देवताओंको माथ हे रोषपूर्वक यहके लिये निकले । उन दोनों दलोंमें भयंकर एवं रोमाञ्चकारी पुन्छ युद्ध होने लगा । दिव्य शलीफे सगृह तथा चमकीछे तीखें बाग खूटने लगे । इस प्रकार शक्कोंकी बौछारसे वहाँ अन्धकार-सा छा गया । उस समय रथपर बैठे हुए सुरेश्वर इन्द्रने कंसपर विद्युत्के समान कान्तिमान् सौ धारीवाला बज छोड़ा। किंतु उस महान् अमुरने इन्द्रके वज्रपर सुद्गरसे प्रहार किया । इसते बक्रकी चारें टूट गर्शी और वह युक्र-भूमिमें गिर पड़ा । तब वज्रधारीने वज्र छोड़कर बढ़े गोषके साथ तलकार हाथमें छो और भयंकर सिंहनाद करके तत्काल कंशके मलाकपर प्रहार किया। परंत जैसे हाथीको फूलकी मालासे मारा जाय और उसको कुछ पता न ख्यो, उसी प्रकार खड्गसे आहत होनेपर भी कंसके सिरपर खरींचतक नहीं आयी । उस दैत्यराजने अष्टशातुमयी मजबूत गदा, जो लाख भार लोहेके बरावर भारी थी। केकर इन्द्रपर चलायी। उस गदाको अपने ऊपर आती देग्य नमुचिस्दन बीर देवेन्द्रने तत्काल हाथसे पकड़ लिया और उसे उस दैत्यपर ही दे मारा । इन्द्रके रथका संचालन मातिल कर रहे थे और देवेन्द्र शत्रुदलका दलन करते हुए युद्धभूमिमें विचर रहे थे। कंमने परिष लेकर असुरद्रोही इन्द्रके कंधेपर प्रहार किया । उस प्रहारसे देवराज क्षणभर-के लिये मूर्ज्छित हो गये ॥ २९-३७ ॥

उस समय समस्त महद्गणोंने गीधके पंखवाले वमकीले बाणसमूहोंसे कंसको उसी तरह दक दिया। जैसे वर्गाकालके सूर्यको मेघमालाएँ आच्छादित कर देती हैं। यह देख एक हजार भुजाओं से युक्त वलवान् बीर बाणासुरने बारंबार धनुषकी टंकार करते हुए अपने बाण समूहोंसे उन महदूगणीको धायल करना आरम्स किया। बाणासुरपर भी वसुरे रहा आदित्य तथा अन्यान्य देवता एवं ऋषि चारों ओरले टूट पड़े और नाना प्रकारके शखोंदारा उस्पर प्रहार करने छा। इतनेमें ही प्रलम्ब आहि असुरोंके साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर आ पहुँचा । उसके उस भयानक सिंहनाद्से देवतालोग मुन्कित होकर भूमिपर गिर पहे। उस समय देकराज इन्द्र शीम ही उठ गये इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें मोलोककण्डके कन्तर्गत नारद-बहुताहव-संवादमें क्लाकी दिग्विक्य नामक सातवाँ अध्याद पूरा हुआ ॥।।।

Cally to the Comment

और छाल ऑंखें किये पेरावत हाथीपर आरूढ हो उस" \* मदमत्त गजराजको शंसकी ओर उसे कुचल डालनेके लिये प्रेरित करने लगे । अक्ट्राकी मारते कृपित हुआ वह गजराज शत्रओंको अपने पैरोंसे मार-मारकर बुद्ध-भूमिमें गिराने छमा । उसके गरीमें घंटे वँधे हुए थे, वह किकिणीजाल तथा रत्नमय कम्बलसे मण्डित था। गोरोचनः सिन्दर और कस्त्रांसे उसके मुखमण्डलपर पत्ररचना की गयी थी। कंसने निकट आनेपर उस महान् गजराजके जपर सहद मुक्केसे प्रहार किया । साथ ही उसने समराङ्गणमें देवराज इन्द्रपर भी दूसरे मुक्केका प्रहार किया। उसके मक्केकी मार खाकर इन्द्र ऐरावतसे दूर जा गिरे। ऐरावत भी घरतोपर घटने टेककर ब्याकुल हो गया। फिर छुरंस ही उठकर गजराजने दैत्यराज कंसपर दाँतोंसे आधात किया और उसे सुँइपर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया ! फंसका शरीर वज्रके समान सुदृद् था । वह उतनी दूरसे गिरनेपर भी धायर्छ नहीं हुआ । उसके मनमें किंचित् •याकुलता हुई; किंतु रोषसे ओठ फड़फडाता अस्यन्त रोषमें भरकर वह पुनः युद्धभूमिमें आ पट्टेंचा ॥३८-४९॥

कंसने नागराज ऐरावतको पकडकर समराक्रणमें धराशायी कर दिया और उसकी सुँड मरोहकर उसके हाँतोंको चूर-चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस समराक्रणसे तत्काल भाग चला । वह बहे-बहे वीरोंको गिराता हुआ देवताओंकी राजधानी अमरावती पुरीमें ना भुसा । तदनन्तर दैत्यराज कंसने वैष्णव अनुषपर प्रत्यक्का चढाकर बाण-समृहों तथा धनुषकी टंकारोंसे देवताओंको सदेडना आरम्भ किया। कंसकी मार पडनेसे देवताओं के होश उड़ गये और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओंने रणभूमिमें अपनी शिखाएँ खोल हीं और क्म डरे हुए हैं (हमें न मारो )'-इस प्रकार कहने को । इठ लोग हाथ जोडकर अत्यन्त दोनकी भाँति लड़े हो गये और अस-राख नीचे डालकर उन्होंने अपने अधोवकाकी काँग भी खोल डाली । कुछ स्रोग अत्यन्त भ्याकुछ हो युद्धखरूमें राजा कंसके सम्मुख खहे होनेतक-का साइस न कर सके । इस प्रकार देवताओंको भगा हुआ देल वहाँके छत्रयुक्त सिंहासनको साथ छेकर नरेश्वर कंस समस्त देव्योंके साथ अपनी राजधानी मसुराको कौट आया ॥ ५०-५५ ॥

## आठवाँ अध्याय

## सुचन्द्र और कलावतीके पूर्व-पुण्यका वर्णन, उन दोनोंका वृषभानु तथा कीर्तिके रूपमें अवतरण

श्रीगर्गजी कहते हैं—शीनक! राजा बहुलाश्वका इदय मक्तिभावते परिपूर्ण था। हरिमक्तिमें उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसङ्घको सुनकर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाववाले देवर्षि नारदजीको प्रणाम किया और पुनः पूछा ॥ १॥

राजा बहुलाश्वने कहा—भगवन्! आपने अपने आनन्दप्रदः नित्य हृद्धिशीलः निमंल यशसे मेरे कुलको पृथ्वीपर अत्यन्त विशद (उच्चल) बना दियाः क्योंकि श्रीकृष्णभारों के श्रणभारके सङ्गले साधारण जन भी सत्युक्य—महात्मा बन जाता है। इस विषयमें अधिक कहनेले क्या लाभ। देवर्षे! श्रीराधाके साथ भूतलपर अवतीणं हुए साक्षात् परिपूर्णतम भगवान्ने बजमें कौन-सी लीलाएँ कीं—यह मुझे कुपापूर्वक बताइये। देवर्षे! श्रुपिश्वर ! इस कथामृत-हारा आप जिताप-दुःखसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ २-३॥

श्रीनारवजी कहते हैं--राजन ! वह कुछ धन्य है। जिसे परात्पर श्रीकृष्णभक्त राजा निमिने समस्त सद्गणींसे परिपूर्ण धना दिया है और जिसमें तुम-जैसे योगयुक्त एवं भव-बन्धनसे मुक्त पुरुषने जन्म लिया है। वुम्हारे इस कुलके लिये कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परमपुरुष भगवान् श्रीकृष्णकी परम मञ्जलमयी पवित्र लीलका अवण करो । वे भगवान केवल कंसका मंद्रार करनेके लिये ही नहीं, अपितु भूतलके संतजनोंकी रक्षाके लिये अवतीर्ण हुए ये। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति भीराभाका इपमानकी पत्नी कीर्ति-रानीके गर्भमें प्रवेश कराया । वे श्रीराधा कलिन्दजा-कुलवर्ती निकुञ्जपदेशके एक सन्दर मन्दिरमें अवतीर्ण हुई । उस समय भादपदका महीना था । शक्रपक्षकी अष्टमी तिथि एवं सोमका दिन था । मध्याक्रका समय या और आकाशमें बादल साथे हुए थे। देवगण नन्दनवनके भव्य प्रसून लेकर भवनपर बरसा रहे थे । उस समय श्रीराधिकाजीके अवसार भारण करनेसे नदियोंका जरू खञ्ज हो गया । समूर्ज दिशाएँ प्रसन्न निर्मल हो उठीं । क्रमलॅंकी सुगन्धरे ज्यास श्रीतल वायु मन्दगतिसे प्रवाहित हो रही बी । शारत्पर्शिमाके शत-शत चन्द्रमाओं सी क्षक्रिक कमिराम कन्याको देखकर गोपी कीर्तिदा आनन्दमें

निमन हो गर्यों । उन्होंने मङ्गलकृत्य कराकर पुत्रीके कल्याणकी कामनासे आनन्ददायिनी दो लाख उत्तम गौँएँ ब्राह्मणोंको दान कीं। जिनका दर्शन यहे-वहे देवताओंके छिये भी वुर्लम है, तत्वज्ञ मनुष्य रोकड़ों जन्मीतक तप करनेपर भी जिनकी शाँकी नहीं पाते, वे ही श्रीराधिकाजी खब वृषमानुके यहाँ खुकाररूपने प्रकट हुई और गोप-लक्तमाएँ जब उनका छालन-गारून करने लगीं, तब सर्वसाधारण कोंग उनका दर्शन करने लगें। सुवर्णजटित एवं सुन्दर रूलोंसे खिचत, चन्दननिर्मित तथा रूलकिरण-मण्डित पालनेमें सलीजनोंद्वारा नित्य झुलायी जाती हुई श्रीराधा प्रतिदिन शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी भाँति यदने लगीं। श्रीराधा क्या क्या है—रासकी रङ्गखलीको प्रकाशित करनेवाली चन्द्रिका, वृषमानु-मन्दिरकी दीपावली, गोलोक-चूड़ामणि श्रीकृष्णके कण्टकी हारावली। मैं उन्हीं पराशक्तिका ध्यान करता हुआ भूतलगर विचरता रहता हूँ॥ ४-१२॥

राजा बहुलाइवने पूछा—मुने ! इपभानुजीका सीभाग्य अद्भुत है, अवणनीय है; क्योंकि उनके यहाँ श्रीराधिकाजी स्वयं पुत्रीरूपसे अवतीर्ण हुई । कलावती और सुचन्द्रने पूर्व-जन्ममें कीन-सा पुण्यकर्म किया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें यह सीभाग्य प्राप्त हुआ ? ॥ १३ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! राजराजेश्वर महाभाग सुचन्द्र राजा नगके पुत्र थे। परम सुन्दर सुचन्द्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें लाक्षात् भगवान्का अंश माना जाता है। पूर्वकालमें (अर्थमा-प्रसृति ) पितरोंके यहां तीन मानसी कन्याएँ उत्पन्न हुई थीं। वे सभी परम सुन्दरी थीं। उनके नाम ये—कलावतीक हाथ श्रीहरिक अंशभूत बुद्धिमान् सुचन्द्रके हाथमें दे दिया। राजमालाको विदेहराजके हाथमें और मेनकाको हिमाल्यके हाथमें अर्पित कर दिया। सामालाको विदेशराजके हाथमें और मेनकाको हिमाल्यके हाथमें अर्पित कर दिया। सामालाको सीताबी और मेनकाको गर्भने पार्वतीजी प्रकट हुई। इन दोनों देवियोकी कथाएँ पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं। तदनन्तर कलावतीको साम लेकर महाभाग सुचन्द्र गोमतीके सरपर धनिमण् नामक बनमें गर्ने। उन्होंने बहाताबीकी असलताके लिये समस्या आरम्भ

की। यह राप देवताओं के कालमानसे वारह वर्षोतक चलता तहा। तहनन्तर ब्रह्माजी वहाँ पथारे और बोले—प्यर मेंगो।' राजां के धरीरपर दीमके चढ़ गयी थीं। ब्रह्मवाणी सुनकर वे विक्य कप धारण करके बाँबीसे बाहर निकले। उन्होंने सर्वमध्यम ब्रह्माजीको प्रणाम किया और कहा—प्युक्ते दिव्य परात्पर मोक्ष प्राप्त हो।' राजांकी बात सुनकर साध्वी रानी कलांबतीका मन बुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्माजीने कहा—पितामह ! पित ही नारियों के लिये सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पतिदेवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी ! इनके बिना में जीवित नहीं रहूँगी। यदि आप इन्हें मोक्ष हैंगे तो में पतिसाहचर्यमें विक्षेप पड़नेके कारण विह्नल हो आपको शाप दे दुँगी' ॥१४—२३॥

ब्रह्माजीने कहा—देवि । मैं तुम्हारं शापके भयसे अवस्य डरता हूँ; किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विपत्न नहीं हो चकता । इसिल्ये तुम अपने प्राणपतिके साथ स्वर्गमें जाओ । वहाँ स्वर्गसुख मोगकर कालान्तरमें फिर पृथ्वीपर जन्म लोगी । द्वापरके अन्तमें भारतवर्षमें, गङ्गा और यमुनाके बीच, तुम्हारा जन्म होगा । तुम दोनोंसे जब परिपूर्णतम भगवान्की प्रिया साधात् श्रीराधिकाजी पुत्री-स्पर्मे प्रकट होंगीः तय तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे !! २३-२४ !!

श्रीनारवजी कहते हैं -इस प्रकार ब्रह्माजीके दिव्य एवं अमोघ वरसे कळावती और सुचन्द्र—दोनोंकी भूतळ्पर उत्पत्ति हुई। ये ही 'कीर्ति' तथा 'श्रीवृषभानु' हुए हैं। कलावती कान्यकुक्त देश (कन्नीज) में राजा भलन्दनके यशकुण्डमे प्रकट हुई । उस दिन्य कन्याकी अपने पूर्वजन्मकी सारी बातें सारण थीं। सुरभातुके घर सुचन्द्रका जनम हुआ। उस समय वे भीवपभाग्र नामसे विख्यात हुए । उन्हें भी वृर्वजनमकी समृति वनी रही। वे गोपोंमें श्रेष्ठ होनेके साथ ही दलरे कामदेवके समान परम सुन्दर थे। परम बुद्धिमान् तन्दराजजीने इन दोनोका विवाह-सम्बन्ध जोडा था। उन होनोंको पूर्वजन्मकी स्मृति थी ही। अतः वे एक-दूसरेको चाहते भी थे और दोनोंकी इच्छाते ही यह मम्बन्ध हुआ। चो मनुष्य वृषभान् और कलावतीके इस उपाख्यानको अवण करता है। वह सम्पूर्ण पापांसे झूट जाता है और अन्तर्मे भगबात् श्रीकृष्णचन्द्रके सायुष्यको प्राप्त कर केना है ॥२५-३०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकसम्बक्तं अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-सवादमें श्रीगाधिकाके पूर्वजन्मका वर्णन नामक आठवीं अध्याग पुरा हुआ ॥ ८ ॥

#### नवाँ अध्याय

मर्गजीकी आङ्गासे देवकका वसुदेवजीके साथ देवकीका विवाह करनाः बिदाईके ममय आकाशवाणी सुनकर कंमका देवकीको मारनेके लिये उद्यत होना और वसुदेवजीकी श्वर्तपर उसे जीवित छोड्ना

श्रीमारद्जी कहते हैं—राजन् ! एक समयकी वात है, श्रेष्ठ मसुरापुरीके परम सुन्दर राजभवनमें गर्गजी पथारे ! वे ज्यौतिष-शास्त्रके बढ़े प्रामाणिक विद्वान् थे ! सम्पूर्ण श्रेष्ठ यादकोंने श्रूरतेनकी इच्छाते उन्हें अपने पुरोहितके पद्पर प्रतिष्ठित किया या ! मसुराके उस राजभवनमें सोनेके कियाद स्त्रों थे, उन कियादोंने हीरे भी जहें गये थे ! राजदारपर वहे बढ़े गजराज स्त्रति थे । उनके मसाकपर संद-के-संद मीरे आते और उन शायियोंके वहे-बढ़े कानींसे आदत होकर गुझा-रव करते हुए उद बाते थे ।

हो रहा था। गजराजोंके गण्डस्थलसे निर्झरकी भाँति झरते हुए मदकी भारासे वह स्थान समावृत था। अनेक मण्डप समूह उस राजमन्दिरकी शोभा बढ़ाते थे। बहे-बढ़े उद्भट बीर कवन्त्र, भनुष, ढाल और तलबार भारण किये राजभवनकी सुरक्षामें तत्पर थे। रथ, हाथी, बोहे और पैडल—इस सतुरक्षिणी तेना तथा माण्डलिकोंकी मण्डली-हारा भी बह राजमन्दिर सुरक्षित था॥ १-३॥

मुनिवर गर्गने उस राजभवनमें प्रवेश करके इन्द्रके बहुश उत्तम और ऊँचे सिंहासनपर विराजमान राजा उज्ञवेनको देखा / अकृर, देवक तथा कंस उनकी सेवाये लाई ये और राजा छत्रचेंद्रोवेसे मुद्दामित ये तथा उनपर चेंबर कुलाये जा,रहे थे। मुनिको उपस्थित देख राजा उम्रदेन सहसा सिंहासनसे उठकर साई हो गये। उन्होंने अन्यान्य यादवोंके साथ उन्हें प्रणाम किया और सुमद्रपीठपर बिठाकर उनकी सम्यक् प्रकारते पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीतमावसे खड़े हो गये। गर्ग मुनिन माजाको आदीर्वाद देकर समस्त राजपरिवारका कुद्दालमाइल पूछा। फिर उन महामना महर्षिने नीतियेला यद्व अष्ठ देवकसे कहा।। ४-६।।

श्रीगर्गजी बोले—राजन् ! मैंने बहुत दिनोंतक इबर-उघर हुँदा और सोचा-विचारा है । मेरी दृष्टिमें बसुदेवजीको छोड़कर भूमण्डलके नरेशोंमें दूसरा कोई देवकीके योग्य बर नहीं है । इसलिये नरदेव ! बसुदेवको ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकीको सौंप दो और विश्विपूर्वक दोनोंका विवाह कर दो ॥ ७॥

श्रीनारवृजी कहते हैं — मिथिलेश्वर ! गगंजीके उक्त आदेशको ही शिरोभार्य करके समस्त धर्मभारियों में श्रेष्ठ भीदेवकने सगाईके निश्चयके लिये पानका बीड़ा मेज दिया और गगंजीकी इच्छासे मङ्गलाचारका सम्पादन करके विवाहमें वसुदेव-बरको अपनी पुत्री अपित कर दी ! विवाह हो जानेपर विदाईके समय वसुदेवजी बोड़ोंसे सुशोभित अत्यन्त सुन्दर स्थपर सुवर्ण निर्मित एवं रक्तमय आभूवणोंकी शोभाने सम्पन्न नववधू देवकराज-कन्या देवकीके साथ आरूद हुए ॥ ८-९ ॥

वसुदेवके प्रति कंसका बहुत ही स्नेह और क्रुपामाव या । वह अपनी बहिनका अस्यन्त प्रिय करनेके लिये चतुरिकणी सेनाके साय आकर गमनोचत बोहोंकी बागडोर अपने हाथमें ले स्वयं रथ हाँकने लगा । उस समय देवकने अपनी पुत्रीके लिये उत्तम दहेजके रूपमें एक हजार दासियाँ, दस हजार हाथी, दस लाल बोहे, एक लाख रथ और दो लाख गीएँ प्रदान कीं । उस विदाकालमें मेरी, उत्तम मुदक्क, गोमुख, बन्धुरि, बीणा, दोल और वेणु आदि बार्चोका और साथ जानेवाले यादवींका महान् कोलाहरू हुआ । उस समय मक्कारीत गाये जा रहे थे और मक्काराउ भी हो रहा था । उसी समय आकाशवाणीने कंसको सम्बोधित करके कहा—'अरे मूर्ल कंस ! बोहोंकी बागडोर हाथमें केकर जिसे स्थार बैठाये लिये जा रहा है, इसीकी आठवीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डाकेगी—न् हस बातको नहीं

ज्ञानता ।' कंख तथा दुर्होंका ही लाय करता था। समाय-ते भी वह अस्पन्त सक (दुर ) था। कथा तो उसे सू नहीं गयी थी। वह निर्द्ध होनेके कारण बड़े अयंकर कर्म कर हालता था। उसने तीली भारवाली तल्ल्बार हाथमें उठा छी, वहिनके केश एकड़ लिये और उसे भारतेका निश्चय कर लिया । उस समय बाजेवालोंने बाजे बंद कर विये। जो आगे थे, वे चिकत होकर पीछे देलने समे। सबके मुँहपर मुर्दनी छा गयी। ऐसी स्थितिमें क्युक्वोंमें भेड़ भीवसुदेवजीने कंससे कहा ॥ १०-१५॥

श्रीवसरोबजी बोले-भोजेन्द्र । आप इस वंशकी कीर्तिका विस्तार करनेवाके हैं। भौमासरे, जरासंघ, वकासर, बत्सासर और बाजासर—सभी योद्धा आपसे कदनेके किये युद्धभूमिमें आये: किंद्र उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलबारसे बहिनका बध करनेको कैसे उचत हो गये ? बकासरकी बढ़िन पतना आपके पास आकर रूडनेकी इच्छा करने लगी। किंत्र आपने राजनीतिके अनुरूप बर्ताव करनेके कारण स्त्री रामसकर उसके साथ यह नहीं किया। उस समय शान्ति-स्थापनके क्रिये आपने पुतनाको बहिनके द्वस्य बनाकर छोड दिया । फिर यह तो आपकी साक्षात बहिन है। किस विचारते आप इस अनुश्वित कृत्वमें कम गये १ मधुरानरेशे । यह कम्या यहाँ विवाहके श्रभ अवसरपर आयी है। आपकी छोटी बहिन है। बालिका है। पुत्रीके समान दयनीय-द्यापात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आयी है। अतः इसका वध करना आपके क्रिये कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन-दुखियोंके दु:ख दूर करनेमें ही खगी रहती है ॥१६-१८॥

श्रीनारव्जी कहते हैं—राजन्। इस प्रकार बसुदेवजी-के समझानेपर भी अस्पन्त लख और कुसङ्गी कंसने उनकी बात नहीं मानी। तब बसुदेवजी, यह भगवान्का विभान है, अथवा कालकी ऐसी ही गति है—यह समझकर भगवत्-शरणापन्न हो, पुनः कंसने बोके।। १९।।

श्रीवसुदेवजीने कहा—राजन् ! इस देवकीते तो आपको कभी भय है नहीं । आकाशवाणीने जो कुछ कहा है, उसके विषयमें मेरा विचार सुनिये । मैं इसके गर्भी उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे ँा। स्योंकि उन्हींते आपको सब है। अतः स्ययित न होइये ॥ २०॥

भीनारवजी कहते हैं---मिथिकेश । कंसने वसुदेवशी-

के जिस्सवपूर्वक कहे गये बचनपर विश्वास कर लिया। अतः वसुदेवजी भी भयभीत हो देवगीके ताथ अपने भवनको कनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घरको चला गया। हचर पधारे ॥ २१ ॥

> इस प्रकार श्रीमर्ग-सहितामें गोलोकसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्च-संवादमें वसुदेवके विवाहका वर्णन भामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ ।। • ।।

## दसवाँ अध्याय

#### कंसके अत्याचारः बलभद्रजीका अवतार तथा व्यासदेवद्वारा उनका स्तवन

श्रीमारव्जी कहते हैं—राजन् । कंसने सोचा, बसुरेबनी मयभीत होकर कहीं भाग न बायँ—ऐसा बिचार मनमें
भाते हो उसने बहुत-ते सैनिक भेज दिये । कंसकी आज्ञासे
दस हजार शक्कारारी सैनिकोंने पहुँचकर वसुरेबजीका घर
नेर लिया । बसुरेबजीने यथासमय देवकीके गर्भते आठ
पुत्र उत्पन्न किये, वे कमशः एक वर्षके बाद होते गये ।
किर उन्होंने एक कन्याको भी जन्म दिया, जो भगवानकी
सनातनी माया थी । सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका
नाम कीर्तिमान् था । बसुरेबजी उसे गोदमें उठाकर कंसके
पास के गये । वे दूसरेके प्रयोजनको भी अच्छी तरहसे
समझते थे, इसलिये वह बालक उन्होंने कंसको दे दिया ।
बसुरेबजीको अपने सत्यबचनके पासनमें तत्यर देख कंसको
ह्या आ गयी। साधुपुरुष दुःख सह लेते हैं, परांदु अपनी
कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते । सचाई देखकर
किसके मनमें क्षमाका भाव उदित नहीं होता ।।। १-४।।

कंसने कहा—वसुदेवजी ! यह बालक आपके साथ ही घर लीट जाय, इससे मुझे कोई भय नहीं है। परंतु आप दोनोंका जो आठवाँ गर्भ होगा, उसका वध में अवस्य करूँगा— इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ५॥

श्रीमारद्जी कहते हैं—राजन् । कंसके यो कहनेपर बसुदेवजी अपने पुत्रके साथ घर लीट आये, परंतु उस दुरातमाके बचनको उन्होंने तिनक भी सत्य नहीं माना । उस समय आकाशते उतरकर में वहाँ गया । उपतेन-कुमार कंसने मुझे मस्तक झकाकर मेरा खागत-सत्कार किया, और मुझते देवताओंका अभिप्राय पूछा । उस समय मैंने उसे जो उत्तर दिया, वह मुझते सुनो । मैंने कहा — मन्द आदि गोप बसुके अवतार हैं और दूषमानु आदि देवताओंके । मरेशर कंस । इस मजभूमिमें जो गोपियाँ हैं, उनके रूपमें बेवांकी महस्वाएँ आदि यहाँ निवास करती हैं । मसुरामें

बसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं, वे सब-के-सब मूलतः देवता ही हैं। देवकी आदि नम्पूर्ण क्षियाँ भी निश्चय ही देवाङ्गनाएँ हैं। सात बार गिन लेनेपर सभी अङ्क आठ ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातककी संख्यामे जिना जाय तो यह प्रथम बालक भी आठवाँ हो सकता है; क्योंकि देवताओंकी 'वामतो गति' है।। ६—१०।।

श्रीनारद्जी कहते हैं-मिथिलेश्वर ! उससे यों कहकर जब मैं चला आयाः तब देवताओंद्वारा किये गये दैंत्यवधके लिये उद्योगपर कंसकी यहा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवोंको मार डालनेका विचार किया । उसने वयुदेव और देवकीको मजबूत बेड़ियोंसे बॉधकर कैंद कर लिया और देवकीके उस प्रथमगर्भजनित शिशुको शिलापृष्टपर रखकर पीत हाला । उसे अपने पूर्वजन्मकी बटनाओंका स्मरण था, अतः भगवान् विष्णुके भगते तथा अपने दुष्ट स्वभावके कारण भी उसने इस भूतलपर प्रकट दुए देवकीके प्रत्येक बालकको जन्म छेते ही मार बाला । ऐसा करनेमें उने तनिक भी हिचक नहीं हुई। यह सब देखकर यदुकुलनरेश राजा उप्रतेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने बसुदेबजीकी सहायता की और कंसको अस्याचार करनेसे रोका । कंसके दुष्ट अभिप्रायको प्रस्थक्ष देख महान् यादव बीर उसके विषद उठ खड़े हुए । वे उपसेनके पीछे रहकर, खड्गहस्त हो उनकी रक्षा करने छ्गे । उपरेनके अनुगामियोंको युद्धके लिये उच्चत देल कंट-के निजी बीर सैनिक भी उनका वामना करनेके लिये लड़े हुए । राजसभाके मण्डपमें ही उन दोनों दलोंका परस्पर युद्ध होने लगा । राजदारमर भी उन दोनों दलोंके बीरोंमें परस्पर युद्ध छिड़ गगा । वे सब लोग खुलकर एक दुसरेपर खड्गका प्रहार करने ख्ये । इस संबंधें दस इजार मनुष्य खेत रहे । तदनन्तर कंसने गहा हाथमें केकर

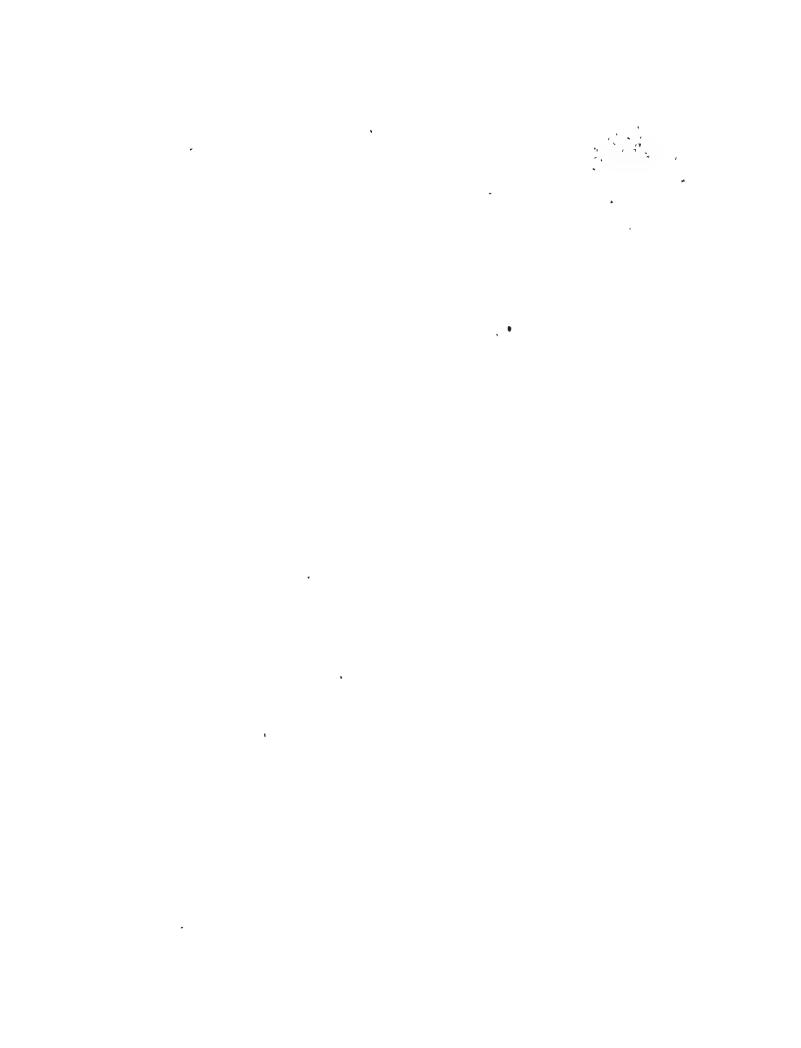



भ्यासजीके द्वारा बलवेव-स्तृति (गोलोक० अ० १०)



श्री**रुष्णका प्राकट्य** (गोस्त्रेक० अ०११)



महसुजा देवी (गोलोक अ ११)



वसुदेव-देवकीकी कारामुक्ति (गोळेक० अ०११)

पिताकी सेनाको कुचलना आरम्भ किया। उसकी गहासे क्ष्रु जानेसे ही कितने ही लोगोंके मस्तक फट गये, कितनोंके पाँव कट गये, नख विदीणं हो गये, बाँहें कट गर्यो और उनकी आशापर पानी फिर गया। कोई आँचे मुँह और कोई उतान होकर अस्त्र-शक्त लिये क्षणमरमें धराशायी हो गये। बहुत-सं वीर खून उगलते हुए मून्छित हो कालके गालमें चले गये। वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभामण्डप रंग गया॥ ११ -२०॥

राजराजेश्वर ! इस प्रकार दृष्ट एवं मदमत्त कंसने कुपित हो, उद्भट श्र्युऑको धराशायी करके अपने पिताको यांद कर लिया । उन्हें राजसिंहामनसे उतारकर उ**स दु**ष्टने पाशांन बॉधा ओर उनके मित्रोंके नाथ उन्हें भी कारागारमें बंद कर दिया । मधु और शरुमेनकी सारी सम्पत्तियाँपर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासनपर जा बैठा और राज्यशासन करने लगा । समस्त पोड़ित यादव सम्बन्धोंक घर जानेके बहाने तुरंत चारो दिशाओं में विभिन्न देशोंके भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे । देवकीका सातवाँ गर्भ उनके लिये दर्ष और शोक दोनोंकी कृद्धि करनेवाला हुआ, **उसमें सा**क्षात् अनन्तदेव अवतीर्ग हुए थे । योगमायाने देवकीके उस गर्भको लींचकर जजमे रोहिणीकी कुक्षिके भीतर पहुँचा दिया। एसा हो जानेपर मधुराके लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लंग - अही ! बंचारी देवकीका गर्भ कहाँ चला गया ? कैसे गिर गया ?' वजमें उस गर्मको गये पाँच ही दिन बीते थे कि भाइपद शुक्का पद्यीकी। स्वाती नक्षत्रमें। बुधके दिन वसुदेवपत्री रोहिणीके गर्भसे अनन्तदेवका प्राकटय हुआ । उबस्थानमे स्थित पाँच महींचे घिरे हुए तुला लगमें। दोपहरके समय यालकका जन्म हुआ | उस जन्मवेलामें जब देवता फूल बरसा रहे थे ओर बादल बारिधिन्द्र विखेर रहे थे। प्रकट हुए अनन्तदेवने अपनी अङ्गकान्तिसे नन्दभवनको उद्गासित कर दिया । नन्दर।यजीने भी उस शिशुका जातकर्म-संस्कार करके ब्राह्मणोंको दम लाख गीएँ दान की । गोपोंको बुलाकर उत्तम गान विद्यामें निपुण गायकीके संगीत-के साथ महान् मङ्गलमय उत्सवका आयोजन किया। **देव**ल, देवरात, वसिष्ठ, बृहस्पति और मुझ नारदके **सा**थ आकर श्रीकृष्णद्वैपायन न्यास भी वहाँ बैठे और नन्दजीके दिये हुए पाच आदि उपहारांसे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥२१-३०॥

नन्दरायजीने पृछा--महर्षियो ! यह सुन्दर बालक

कौन है, जिसके समान दूसरा कोई देखनेंमें नहीं आता ! महामुने ! इसका जन्म पाँच ही दिनोंमें कैसे हुआ ! यह मुक्ते बताइये ॥ ३१॥

श्रीज्यासजी बोले नन्द ! तुम्हारा अद्भुत सीभाग्य है, इस शिशुके रूपमें माक्षात् सनातन देवता शेपनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरीमें वसुदेवसे देवकीके गर्भमें इनका आविभाव हुआ। फिर भगवान् श्रीकृष्णकी इन्छाते इनका देवकीके उदरसे कल्याणमयी रोहिणीके गर्भमें आगमन हुआ है। नन्दराय ! य योगियोंके लिये भी दुर्लभ हैं, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेदल्यास इनके दर्शनके लिये ही यहाँ आया हूं, अतः तुम शिशुरूपधारी इन परात्य देवताका इम सबको दर्शन कराओ॥ ३२-१४॥

श्रीनार इजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर नन्दने विस्मित होकर शिग्ररूपधारी शेपका उन्हें दर्शन कराया । पालनेमें विराजमान शेपजीका दर्शन करके सत्यवतीनन्दनने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की -॥३५॥

श्रीव्यासजी बोल-भगवन् ! आप देवताओंके भी अधिदेवता और कामपाल ( सबका मनोरथ पर्ण करनेवाले ) हैं, आपको नमस्कार है । आप साक्षात् अनन्तदेव शेपनाग हैं, बलराम हैं; आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर, पर्णस्वरूप, स्वयंप्रकाश, हाथमे हल धारण करनेवाले, सहस्र मस्तकोरे सुशोगित तथा संकर्पणदेव हैं। आपको नमस्कार है। रेवतीरमण ! आप ही यलदेव तथा श्रीक्रणके अग्रज हैं। हलाय्ध एवं प्रलम्बासुरके नाशक हैं। पुरुषोत्तम । आप मेरी रक्षा कीजियं । आप बल, बलभद्र तथा तालके चिह्नसे युक्त ध्वजा धारण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलवस्त्रधारी, गौरवर्ण तथा रोहिणाके सुपुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है । आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुम्भाण्ड, रुक्मी, कृपकर्ण, कृट तथा बल्वलके शत्रु 🅻 । कालिन्दीकी धाराको मोड्नेवाले और इस्तिनापुरको गङ्गाकी ओर आकर्पित करनेवाले आप ही हैं। आप द्विविदके विनाशक, यादवींके स्वामी तथा ब्रजमण्डलके मण्डन ( भूपण ) हैं । आप कंसके भाइयोंका वध करनेवाले तथा तीर्थयात्रा करनेवाल प्रभु हैं। दुर्योधनके गुरु भी साक्षान् आप ही हैं। प्रभी ! जगत्की रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। अपनी महिमाने कभी च्युत न होनेबाले परात्पर देवता साक्षात अन-१ आपकी जय हो।

खय हो । आपका सुयश समस्त दिगन्तमें न्यास है । आप सुरेन्द्र: सुनीन्द्र और फणीन्द्रोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । मुसल्धारी, इकक्षर सथा बलवान् हैं; आपको नमस्कार है । जो इस जगत्में सदा ही इस स्तवनका पाठ करेगा, वह श्रीहरिके परमपदको प्राप्त होगा । संसारमें उसे शत्रुओंका संहार करनेवाला सम्पूर्ण बल प्राप्त होगा । उसकी सदा जय होगी

और वह प्रचुर धनका स्वामी होगा ।। ३६-४४ ॥ श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! पराशरनन्दन विशाल-बुद्धि बादरायण मुनि सत्यवतीकुमार श्रीकृष्ण-द्रैपायन वेदल्यास उन मुनियोंके साथ बलरामजीको सी बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरस्वती नदीके तटपर चले गये॥ ४५ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाञ्द-संवादमें व्वक्तभद्रजीके जन्मका वर्णन गामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

भगवान्का वसुदेव-देवकीमें आवेश; देवताओंद्वारा उनका स्तवन; आविर्भावकाल; अवतार-विग्रहकी शाँकी; वसुदेव-देवकीकृत भगवत्-स्तवन; भगवान्द्वारा उनके पूर्वजन्मके वृत्तान्तवर्णनपूर्वक अपनेको नन्दभवनमें पहुँचानेका आदेश; कंसद्वारा नन्दकन्या योगमायासे कृष्णके प्राकट्यकी बात जानकर पश्चात्तापपूर्वक वसुदेव-देवकीको बन्धनग्रुक्त करना, क्षमा माँगना और दैत्योंको बाल-वधका आदेश देना

श्रीनारद्जी कहने हैं — मिथिलेश्वर ! तदनन्तर परात्पर एवं परिपूर्णतम माआत् भगवान् श्रीकृष्ण पहले वसुदेवजी- के मनमें आविष्ट हुए । भगवान्का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चन्द्रमा और अन्तिके समान महान् तेजसे उद्भासित हो उटे, मानो उनके रूपमें दूसरे यज्ञनारायण हो प्रकट हो गयं हो । फिर सबको अभय देनेवाले श्रीकृष्ण देवी देवकीके गर्भमें आविष्ट हुए । इससे उस कारायहमें देवकी उसी तरह दिव्य दीतिसे

दमक उठीं, जैसे धनमालामें चपला चमक उठती है। देवकीके उस तेजम्बी रूपको देखकर कंस मन-ही-मन भयसे व्याकुल होकर योला -- ध्यह मेरा प्राणहन्ता आ गया। क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजम्बिनी नहीं थी। इस शिशुको जन्म लेते ही मैं अवक्य मार डाल्ँगा।' यो कहकर वह भयसे विह्वल हो उस वालकके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा। भयके कारण अपने पूर्वशत्रु भगवान् विष्णुका चिन्तन करते हुए वह सर्वत्र उन्हींको देखने लगा। अहो!

 श्रीव्यास उवाच ---देवाधिदेव सगवम् कामगाल नभोऽस्तु ने । नमांडनन्नाय ञेषाय साक्षाद्रामाय धराधराय पूर्णाय खधाम्ने सीरपाणये । सहस्रशिरसे नित्यं रेवतीरभण त्व वलदेबोऽच्युनायजः । एकायुवः प्रलम्बहा. पाक्कि нŧ पुरुषोत्तम ॥ ब लाय बलभद्राय तालाङ्काय ननो नमः । नीलाम्बराय गौराव रीहिणेथाय वनुकारिभृष्टिकारि: कुम्माण्डारिम्स्ब नेव हि । स्वस्यरिः कृपकर्णारि: कुटारिबेन्वलान्तकः ॥ कारिन्दीमेदनोऽसि বৌ इस्तिनायुरकर्षकः । द्विविदारियदिवेन्द्रो वजमण्डलमण्डनः ॥ **कंसभातप्रह**न्तासि नीर्थयात्राकरः प्रभुः । दुर्वोषनगुरुः साक्षात् पाहि पाहि प्रभो जगन् ॥ जयाच्युन स्वयमनन दिगन्तगतश्रत । सुरमुनीन्द्रफणीन्द्रवराथ मुसक्तिने विलेने इलिने नमः ॥ पठेत्सततं स्तवनं तु यः स तु हरेः परमं पडमानजेता। सर्वे बलं व्यक्तिमर्दनं भवति तस्य अवः जगित भ्वधन ( गर्गत, गोलोंकत १० । ३६-४४ ) दृदतापूर्वक वेर बँध जानेसे भगवान् कृष्णका भी प्रत्यक्षकी भाति दर्शन होने लगता है। इसलिये असुर श्रीकृष्णकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान् गभमें आविष्ट हुए, तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मदादि (नारद-प्रभृति) मृनीश्वर वसुदेवके एहके ऊपर आकाशमें स्थित हो, भगवान्को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे ॥ १-७॥

हेबता बोले—जाग्रतः स्वप्न आदि अवस्थाओंमें प्रतीत होनेवाले विश्वके जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं। जिनके गुणोका आश्रय लेकर ही ये प्राणिसमुदाय सब और बिचरते हैं तथा जैसे अग्रिम निकलकर सब और फैंले हुए बिस्फुलिङ्ग ( चिनगारियाँ ) पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्तन्त्व, इन्द्रियवर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव-समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमातमा आप भगवान् श्रीकृष्णको इमारा सादर नमस्कार है। बलवानोंमें भी सबसे अधिक बिलिष्ट यह काल भी जिनपर शासन करनेमें समर्थ नहीं है, माया भी जिनपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा निस्य-शब्द (वेद ) जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत, प्रशान्त, शुद्ध, परात्पर पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आप भगवान्की इस शरणमें आये हैं। जिन परमेश्वरके अंशाबतारः अंशांशाबतारः कलावतारः आवेशाबतार तथा पूर्णांबतारसहित विभिन्न अवतारींद्वारा इस विश्वके सृष्टि-पालन आदि कार्य सम्पादित होते हैं, उन्हीं पूर्णसे भी परे परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णको इम प्रणाम करते हैं । प्रभो ! अतीत, वर्तमान और अनागत (भविष्य ) मन्वन्तरीं, युगों तथा कल्पोंमें आप अपने अंदा और ककाद्वारा अवतार-विग्रह भारण करते हैं। किंतु आब ही बह सौआग्यपूर्ण अवसर आया है, जब कि आप अपने परिपूर्णतम भाम (तेज:पुञ्ज ) का यहाँ विस्तार कर रहे हैं ! अब इस परिपूर्णतम अवतारद्वारा भूतलपर धर्मकी स्थापना करके आप छोकमें मन्नल (कल्याण ) का प्रसार करेंगे । आनन्दकंद ! देवकीनन्दन ! आपकी जो चरणरज विशुद्ध अन्तःकरणवाले योगियोंके लिये भी दुर्लभ और अगम्य है। वही उन बद्दभागी भक्तोंके लिये परम सुरूभ है, जो अपने निर्मल हृदयमें भक्तियोग धारण करके, सदा प्रीतिरसमें निमम हो, द्रवित-चित्त रहते हैं। शिश्ररूपमें मन्द-मन्द विचरनेवाले आपके चरणारविन्दोंके

मकरन्द एवं परागको हम सानुराग सिरपर धारण करें।
यही हमारी आन्तरिक अभिकाषा है। आक पहलेते ही परम
कमनीय कलेकरधारी हैं और यहाँ इस अवतारमें भी उसी
कमनीय रूपने आप मुशोभित होंगे। आपका रूप कोटिशत
कामदेवोंको भी मोहित करनेवाला और परम अद्शुत
है। आप गोलोकधाममें भारित दिव्य दीति-राशिको
यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्मधनके धारियता
आप शीराधावल्लभको हम प्रणाम करते हैं ॥। ८-१३॥

उस समय मुनियोंसहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्रीहरिको नमस्कार करके उनकी महिमाका गान तथा स्वभावकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने धामको चले गये। मिथिला-सम्राट् बहुलाश्व! तदनन्तर जब श्रीहरिके प्राकट्यका समय आया। आकाश सम्ब्ह हो गया।

> स्वज्जागरादिपु भवेषु परं शहेत-हेंतुः स्विदस्य विचरन्ति ग्रुणाअवेण । नैतद विशन्ति भइदिन्द्रियदेवसंग्र-स्तरमे न मोऽग्रिमिन विरुत्तविरङ्खिलाः ॥ नैवेशितुं प्रभुरयं बक्तिनां बकीयाण् भावा न शब्द उत नो विषयी करोति । तद्बक्ष पूर्णममृतं परमं प्रशान्तं श्रद्धं परात्परतरं ऋरणं नताः साः ॥ अंशरिकशिकलायवदार रावेशपूर्ण सहितेश परस्य सर्गादयः किल भवन्ति तमेव कृष्णं पूर्णात्परं द्व परिपूर्णंतमं नताः सः॥ च युगेषु मन्यन्तरेषु गतागतेल स्ववपुर्विभवि । करपेषु चौशक्रमा अवेष भाग परिपूर्णतमं तनोपि थमं विशाय <u>अ</u>वि म<del>क्कमातनोपि ॥</del> विश्वद्योगिभिरप्यगम्थं वदुकंभ द्रवद्भिरमलाश्रवमत्तियोगै:। गम्बं भानन्दकंद चरतस्तव मन्द्यान-पादारविन्द्रभक्रन्दरजो द्यामः ॥ कमनीयबपुष्मयं कंदपकोटिशतभोदनमद् अन **4** 1 गोलोकधामधिषणयुनिमादधानं राशापनि **परमधु**र्यधनं दधानम् ॥ ( वर्ग ०) गोकोक ११ । ८--१३ )

दर्जी दिशाएँ निर्मल हो गयीं । तारे अत्यन्त उद्दीत हो उठे । भूमण्डलमें प्रसन्नता छा गयी । नदी, नद, सरोवर और समुद्रके जल खच्छ हो गये। सब ओर सहस्रदल तथा शतदल कमल खिल उठे। बायके स्पर्शंसे उनके सुगन्धयक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे। उन कमलॉपर भ्रमर गुंजार करने लगे। शीतल, मन्द, सगन्ध वाय बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख-सुविधासे सम्पन्न हो गये। बडे-बडे नगर तो सङ्क्षे धाम बन गये। देवताः ब्राह्मणः पर्वतः बक्ष और गीएँ—सभी सुल-सामग्रीसे परिवर्ण हो गये । देवताओंकी दन्दभियाँ वज उठीं। साथ ही जय-जयकारकी ध्वनि सब और व्याप्त हो गयी । महाराज ! जहाँ-तहाँ सब जगह सबका परम सङ्गल हो गया । गायन-कलामें निपुण विद्याधरः गम्धर्व, सिद्ध, किनर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता-लोग सोत्र पढकर उन परम पुरुपका सावन करने लगे। वैबलोकमें गन्धर्व तथा विद्याधरियाँ आनन्दमन्न होकर नाचने स्था । मुख्य-मुख्य देवता पारिजातः मन्दार तथा माल्लीके मनोरम फल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हए जलकी वृष्टि करने हमे। भाइपद माम, कृष्णपक्ष, रोडिणी-नक्षत्र, इर्षणयोग तथा वृष लग्नमें अष्टमी तिथिको आधी रातके समय चन्द्रोदय-कालमें, जब कि जगत्में अन्धकार छा रहा था, वसुदेव-मन्दिरमें देवकीके गर्भसे साक्षात् श्रीहरि प्रकट हए-ठीक उसी तरह, जैसे अरणि-काष्ट्रे अग्निका आविर्भाव होता है ॥ १४-२४ ॥

कण्डमें प्रकाशमान खच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार वक्षपर शोभा-प्रभा-समन्वित सुन्दर कौरतुभ-मणि तथा रत्नोंकी माला, चरणोंमें नृपुर तथा बाहोंमें वाज्वंद धारण किये भगवान मण्डलाकार प्रभापुञ्जले उन्हासित हो रहे थे । मस्तकपर किरीट तथा कानोंमें कुण्डल-युगल बालरिवके सहश उद्दीस हो रहे थे। कलाइयोंमें प्रज्वलित अग्निके समान कान्तिमान भन्नत कह्मण हिल रहें थे। कटिकी करधनीमें जो डोर या संजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत्के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कण्डदेशमें कमलींकी माला शोभा पाती थी, जिसके समर मधु-लोलुप मधुकर मँड्रा रहे थे। उनके शीअक्कॉपर को दिव्य पीतवस्त्र था, यह नृतन (तपाये हुए) जाम्बूनद (सुवर्ण) की शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। श्यामसुन्दर बिग्रहपर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युद्धिलासमे विलसित नीस्टमेशके सीभाग्यपूर्ण सौन्दर्यको छीने लेता था। पुलके स्वपर शिरिश्यों काले-काले शुँबराके केश शोभा पाते थे। मुखचन्द्रकी चञ्चल रिक्सियाँ वहाँका सम्पूर्ण अन्धकार दूर किये देती थां। वह परम सुन्दर ग्रुमद आनन प्रफुछ इन्दीवर-सदृष्ठा युगल नेत्रोंसे सुशोभित था। उसपर विचित्र रीतिसे मनोहर पत्ररचना की गयी थी, जिससे मण्डित अभिराम मुख सदैव करोड़ी कामदेवोंको मोहे लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनिने वेणु बजानेमें तत्पर थे⇒॥ २५-२८॥

ऐसे पुत्रका अवलोकन करके यदुकुलतिलक वसुदेवजीके नेत्र भगवानके जन्मोत्सवजनित आनन्दसे खिल उठे। फिर उन्होंने शीप्र ही ब्राह्मणोको एक लाख गो-दान करनेका मन-ही-मन संकल्प किया। सूतिकागारमें प्रभुका आविर्माव प्रत्यक्ष हो गया, इससे वसुदेवजीका सारा मय जाता रहा। वे अत्यन्त विस्मित हो, हाथ जोडकर आदि-अन्तरहित श्रीहरिको प्रणाम करके, स्तोत्रोंद्वारा उनका सवन करने लगे।। २९-३०॥

श्रीयसुदेवजी करेंके— भगवन् ! जो एकमात्र— अद्वितीय हैं, वे ही परम्म परमात्मा आप प्रकृतिके सत्त्वादि गुणोंके कारण अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत्के पालक हैं। हे आदिदेव! हे त्रिभुवनपते परमात्मन्! जैसे स्फटिकमणि औपाधिक रंगोंसे लिस नहीं होती, उसी प्रकार आप देहके वणोंसे निर्लिस ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वरको मेरा नमस्कार है।। ३१॥

जैसे ईंधनमें आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अन्यक्तरूपसे इस सम्पूर्ण जगत्में विद्यमान हैं; तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वीकी भाँति इस समस्त जगत्के आधार हैं, सबके

\* स्कृरदण्डाविजिज्ञहारिणं विकसत्तारियुमरसहारिणम् ।

परिविज्ञतिन्पुराङ्गदं शृतवास्तर्वास्तिरोटकुण्डसम् ।

सस्य व्यवस्त्राचिकङ्गणं वस्त्र्यं सुगमेसस्याचितम् ।

मधुमृद्वानिर्यामाण्डिन नवजान्यूनद्दिष्यवाससम् ॥

सतिब्द्यनदिष्यसीमगं वस्त्रीसास्त्रम् ।

वस्त्रं शृतमोद्दर्यस्य सम्युलेक्षणम् ॥

कृतपज्ञविजिञ्ञमण्डनं सततं कोटिमनोजमोइनम् ।

परिपूर्णतमं परास्परं कस्त्रवेणुष्यनिवाद्यतस्य ॥

(गगँ०, गोस्नोक० ११ । २५-२८)

गासी हैं तथा बायुकी भाँति सर्वत्र जानेकी र्शक्त रखते हैं। आप गी, देवता, ब्राह्मण, अपने भक्तकंन तथा बछड़ोंके पालक हैं और उद्घट भूभारका हरण करनेके लिये हो मेरे घरमें अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतलपर समस्त पुरुषोत्तमींसे भी उत्तम आप ही हैं। सुवनपते! पापी कंससे मुझे बचाइयेक ॥ ३२-३३॥

, श्रीनारवृजी कहते हैं निश्चिलपते ! सर्वदेवता-स्वरूपिणी देवकीको भी यह जात हो गया कि मेरे घरमें परिपूर्णतम भगवान् साक्षात् स्यामसुन्दर श्रीकृष्णका आविर्भाव हुआ है। अतः व भी उन्हें नमस्कार करके बोलीं ॥ ३४॥

देशकीने कहा है समिदानन्दमन श्रीकृष्ण ! है अगणित ब्रक्षाण्डोंके स्वामी ! हे परमेश्वर ! हे गोलोकभाम-मन्दिरकी भ्वजा ! हे आदिदेव ! हे पूर्णस्प ईश्वर ! हे परिपूर्णतम परमेश ! हे प्रमो ! आप पापी कंसके मयसे मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । ॥ ३५ ॥

श्रीनारदंजी कहते हैं—राजन् ! पिता-माताकी ओरसे किया गया वह स्तवन सुनकर पापनाद्यान साक्षात् परिपूर्णतम

> \* श्रीवसदेव उवाच----**प्रकृतिग्रणैरनेकथा**मि य: इती त्वं जनक उतास्य पालकस्त्वम् । निलिप्त: स्फटिक इबाध देहवर्णे-स्तरमे श्रीभ्रवनपते नमामि तुम्बम् ॥ क्तमानो इवात योऽन्तःस्थी बहिरपि चाम्बरं बना हि । भरणिरिवास्य सर्वसाक्षी भाषारो तस्मै ते नम इव सबंगी नमसाम्॥ भूभारोद्घटहरणार्थं नेव जाती गोरेवद्विजनिजनत्सपालकोऽसि नेहे ने अनि पुरुवोत्तमीत्तमस्य कंसान्मा भुवनपते प्रवाहि पापात्॥ ( गर्गे०, गोछोक० ११ । ३१-३३ ) हे ऋष्ण हेऽविगणिताण्डपते परेञ तोलीकथाम**िषणच्य**ज आदिदेव । पूर्वेश पूर्व परिपूर्णतम प्रमो मा स्वं पाक्रि पाक्रि परमश्वर कसपापात ॥ ( गर्गं ० . गोलोक ० ११ । इन )

भगवान् श्रीकृष्ण मन्द-मन्द मुस्कराने हुए देवकी तथा बसुदेवजीचे बोले---।। ३६ ॥

श्रीभगवान्ने कहा-पूर्वतृष्टिमें ये माता पतित्रता पृष्टिन थीं और आप प्रजापति सुतरा । आप दोनोंने संवानके लिये ब्रह्माजीकी आज्ञासे अन्न और जलका त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मन्बन्तरका समय बीत जानेपर भी प्रजाकी कामनासे आपकी तगस्या चलती रही, तब मैं आप दोनींपर प्रसन्न होकर वोला--- आपलोग कोई उत्तम वर मॉग हैं। मेरी वात सुनकर आप तत्काल बोले-प्रभो ! ईम दोनोंको आपके समान पुत्र प्राप्त हो ।' उस समय 'तथास्तु' कहकर जब मैं चला आया। तव आप दोनों दम्यति अपने पुण्यकमंके फलस्वरूप प्रजापति हुए । संसारमें मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं— यह विचारकर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल्पर मैं 'पृष्टिनगर्म' नामसे विख्यात हुआ । फिर दूसरे जन्ममे जब आप कश्यप और अदिति हुए तन मैं आपका पुत्र वामन आकारबाला उपेन्द्र हुआ । उसी प्रकार इस बर्नमान जन्ममें भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनोंका पुत्र हुआ हूँ । पिताजी ! अब आप मुझे नन्दभवनमें पहुँचा दें । इससे आप दोनोंकी कंससे कोई भय नहीं होगा । नन्दरायकी पुत्रीको बहाँ ले आकर आप सुखी होइयेगा ॥ ३७-४१॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर भगवान् वहाँ मीन हो, उन दोनोंके देखते-देखते वर्तमान स्वरूपको अहरव करके, बालरूप हो पृथ्वीपर पढ़ गये—जैसे किसी नटने क्षणभरमें वेष-परिवर्तन कर लिया हो । शिशुको पालनेमें सुस्ककर ज्यों ही वसुदेखजी के जानेको उचत हुए, त्यों-ही महावनमें नन्दपत्नीके गर्भते वोगमायाने स्वतः जन्मग्रहण किया । उसीके प्रभावसे सब लोग सो गये । पहरेदार भी नींद लेने लगे । सारे दरवाजे मानो किसीने खोल दिये । सॉकल और अर्गलाएँ टूट-फूट गर्यो । श्रीकृष्णको माथेपर लिये जब वसुदेवजी गृहसे बाहर निकले, उस समय उनके भीतरका अज्ञान और बाहरका अधेरा स्वतः दूर हो गया—ठीक उसी तरह, जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकारका तत्काल नाश हो जाता है। आकाशमें बाहल विर आये और वे जलकी वृष्टि करने लगे । तब सहस्न मृक्षवाले स्वयप्रकाश होषनाश

अपने फलाँसे छत्रछाया करके गिरती हुई जलकी धाराओंका निवारण करते हुए उनके पीछे-पीछे चलने लगे। उस समय यमुनामें जलके वेगमे बहनेके कारण ऊँची लहरें उठतीं और मैंबरें पढ़ रही थीं। वे सिंह और स्पादि जन्तुआंको भी बहाये लिये जाती थीं; किंतु मरिताओंमें श्रेष्ठ उन कल्पिन्दनन्दिनी यमुनाने वसुदेवजीको तत्काल मार्ग दे दिया। नन्दरायजीका सारा वज गादी नींदमें यो रहा था। वहां पहुँचकर बसुदेवजीने अपने परम शिशुको यशोदाजीकी शययापर शीम सुलाकर उम दिव्य कन्याको देखा। यशोदाजीकी उस कन्याको गोदमे लेकर वसुदेवजी पुनः अपने घर लीट आये। वे यमुनाजीको पार करके पूर्ववत् अपने घरमें स्थित हो गये॥ ४२-४९॥

उधर गोपी यजोदाको इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव-वेदनाके अमसे अत्यन्त यकी होनेके कारण अपनी शय्यापर आनन्दकी नींद लेती हुई सो गयी थीं। इधर बालकके गेनेकी आवाज युनकर पहरेदार राजमवनमें उपस्थित हुए और जाकर बीर कंसको बालकके जन्मनेकी सूचना दी। यह समाचार कानमें पड़ते ही कंस भयने कातर हो तुरंत ब्रुतीग्रहमें जा पहुँचा। उस समय नती-साध्वी बहिन देवकी दीनकी तरह रोती हुई माईसे बोलीं।। ५०-५२॥

देखकीने कहा—भैया ! आप दीन-दुखियोंके प्रति स्नेह और दया करनेवाले हैं । मैं आपकी बहिन हूँ, तथापि कागगारमें डाल दी गयी हूँ । मेरे सभी पुत्र मार डाले गये हैं । में वह अभागिनी मा हूँ, जिसके बेटोंका बध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीखमें दे दीजिये । यह छी है, इसका बध करना आप-जैसे बीरके योग्य नहीं है। कस्याणकारी भाई ! इस कस्याणी कन्याको तो मेरी गोदमें दे ही दीजिये । यही आपके योग्य कार्य होगा ॥ ५३-५४ ॥

श्रीनारवजी कहते हैं—राजन् ! देवकी के मुँहपर आंसुओं की भारा वह रही थी । उमने मोहके कारण वेटीको ऑच्छमें किपाकर बहुत विनती की—बह बहुत रोयी-गिइगिइग्री; तो भी उस दुष्टने बहिनको डॉट-डपटकर उसकी गोदसे वह कन्या छीन ली । वह यदुकुलका कलक्क एवं महानीच था । सदा कुसझमें रहनेके कारण उसका जीवन पापमय हो गया था । उस दुरास्माने अपनी बहिनकी बचीके दोनों पेर पकड़कर उसे शिलापर दे मारा। वह न न कत्या साक्षात् योगमायाका अवतार देवी अनंशा थो। कंसके हाथसे छूटते ही वह उछलकर आकाशमें चली गयी। सहस्र अश्वींसे जुते हुए दिव्य कातपत्र' रथपर जा बैठी। वहाँ चँवर हुलाये जा रहे थे। उम शुभ रथपर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किये दृष्टिगोचर हुई। उसके आठ भुजाएँ थीं और सबमें आयुध शोभा पा रहे थे। वह मायादेवी अपने पार्वदोंसे परिसेवित थी। उसका तेज सी स्योंके समान दिखायी देता था। उसने मेघगर्जना-तृह्य गम्भीर वाणीमें कहा॥ ५५-५८॥

श्रीयोगमाया बोर्ली—कंस ! तुझे मारनेवाले परि-पूर्णतम परमास्मा माधात् भगवान् श्रीकृष्ण तो कहीं और बगह अवतीर्ण हो गये। इस दीन देवकीको त् व्यर्थ द्वःख दे रहा है॥ ५९॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! उससे यों कहकर भगवती योगमाया विम्ध्यपर्वतपर चली गर्यों । वहाँ वे अनेक नामोंने प्रसिद्ध हुईं । योगमायाकी उत्तम बात सुनकर कंसको बड़ा आश्रर्य हुआ । उसने देवकी और वसुदेवको तकाल वन्धनमुक्त कर दिया ॥ ६०-६१ ॥

कंसने कहा—बहिन और बहनोई बसुदेवजी ! मैं बापालमा हूँ मेरे कर्म पापमय हैं । मैं इस यतुषंशम महानीच और दुष्ट हूँ । मैं ही इस भूतलपर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ । आप दोनों मेरे द्वारा किये गये इस अपराधको क्षमा कर दें । मेरी बात सुनें । मैं समझता हूँ, यह सब कालने किया-कराया है । जैसे वायु मेघमालाको जहाँ चाहे उद्दा ले जाती है, उसी तरह कालने मुझे भी स्वेच्छानुसार चलाया है । मैंने देव-बाक्यपर विश्वास कर किया, किंदु देवता भी असस्यवादी ही निकछे । इस बोगमायाने बताया है कि स्तेरा शत्रु भूतलपर अवतीर्ण हो गया है। किंदु वह कहाँ उसफ हुआ है, यह मैं नहीं जानता ॥ ६२—६४ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यो कहकर कंस बहिन और बहनोईके चरणींपर गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा । उसके मुँहपर अश्रुधारा बह चली । उसने उन दोनोंके प्रति सौहार्द (अस्यन्त स्नेह ) दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की । अहो ! परिपूर्णतम प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके दया-दान-दश्च कटाक्षोंसे भूतलपर क्या नहीं हो सकता ! तदनन्तर प्रातःकारू दुरास्मा कंदने प्रकृष्य आदि बहे-बहे असुरोंको बुलाया और योगमायाने जो कुछ कहा था। वह सब उनसे कह सुनाया ॥ ६५-६७ ॥

कंसने कहा—मित्रो ! जैसा कि योगमायाने बताया है, मेरा विनाश करनेवाला शत्रु पृथ्यीपर कहीं उत्पन्न हो खुका है। अतः तुमलोग जो दस दिनके भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म लिये दससे अधिक दिन निकल गये हैं, उन समस्त बालकोंको मार डालो ॥ ६८ ॥

दैत्योंने कहा—महाराज! जब आप इन्द्र-युद्धमें उतरे थं, उस समय रणश्मिंग आपके चढायं हुए धनुषकी टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे, फिर उन्हींसे आप भय क्यो मान रहे हैं! गी, ब्राह्मण, साधु, बंद, देवता तथा धम और यज्ञ आदि जो दूसरे-दूसरे तत्त्व हैं, वे ही भगवान विष्णुके शरीर माने गये हैं; इन सबके विनाशमें दैत्योंका वल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु, जो आपका शत्रु है, इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ है तो उसके वधका यही उपाय है कि गी-ब्राह्मण आदिकी विशेषरूपसे हिंसाका अभियान चलाया जाय || ६९-७१ ||

श्रीनारक्जी कहते हैं-राजन् ! कंसने देखोंको यह करनेकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान् उद्भट दुष्ट दैत्य आकाशमें उद्ग चले और गी। ब्राह्मण आदिको पीड्रा देने तथा नवजात बालकॉकी इत्या करने लगे । समद्रपर्यन्त समस्त भूमण्डलमें वे इच्छानुसार रूप भारण करनेवाले दैत्य सर्गों और चूहोंकी तरह घर-घरमें **पुस**ने और विचरने लगे । उद्भट दैत्य तो स्वभावसे ही कुमार्गगामी ह्यंते हैं, उसपर भी उन्हें कंसकी ओरसे प्रेरणा प्राप्त हो गयी थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले और उसपर भी उसे विच्छू ढंक मार दे तो उसकी चपलनाके लिये क्या फहना ? यही दशा उन दैत्योकी थां, वे भूतप्रस्त-से हो गये थे। विदेहकुलनन्दन, मेथिलनरेश, विष्णुभक्तः धर्मात्माओं मुख्यः परम तपस्वीः प्रतापीः अङ्गराज, बहुलाश्व जनक ! भूमण्डलपर साधु-संतीकी यह अबहेलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारी पुरुषार्थौंका सम्पूर्णतया नाद्य कर देती है ॥ ७२-७५ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नाग्द-बहुलाइव-संवादमें ध्यीकृष्ण-जन्म-वृत्तान्तका वर्णन' नामक ग्यारहनों अध्याम पूरा हुआ ॥ ११ ॥

## बारहवाँ अध्याय

श्रीकृष्ण-जनमोत्सवकी धूमः गोप-गोपियोंका उपायन लेकर आनाः नन्द और यशोदा-रोहिणीद्वारा सबका यथावत सत्कारः ब्रह्मादि देवताओंका भी श्रीकृष्णदर्शनके लिये आगमन

श्रीनारद्जी कहुन हैं—राजन्! तदनन्तर गोष्ठमे विद्यमान नन्दजीने अपने परमे पुत्रोत्सव होनेका समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणांको बुलवाया और स्वस्तिवाचन-पूर्वक मक्कल-कार्य धराया। विधिपूर्वक जातकर्म-संस्कार सम्पन्न करके महामनस्त्री नन्दराजने ब्राह्मणोंको आनन्दपूर्वक दक्षिणा देनेके साथ ही एक लाख गौएँ दान की। एक कोस लंबी भूमिमे सप्तधान्योंके पर्वत खड़े किये गये। उनके साथ सरस एवं किय्थ पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नन्दजीने विनीतभावसे श्राह्मणोंको दिये। मृदङ्ग, बीणा, शङ्क और दुन्दुमि आदि बाजे बारंबार बजाये जाने छो। नन्दहारपर गायक मक्कल-गीन गाने लगे। वाराङ्मनाएँ उत्य करने

लगीं। पताकाओं, सोनेक कलशों, चँदोवों, सुन्दर बंदनबारों तथा अनेक गंगके चित्रोंसे नन्द-मन्दिर उद्घासित होने लगा। सहकें, गलियां, द्वार-देहलियां, दोवारें, ऑगन और वेदियाँ (चब्तरे)—इनपर सुगन्धित जलका किइकाव करके सब ओरसे वक्कों और झंडियोंद्वारा सजाबट कर दी गयी थी, जिससे ये सब चित्रमण्डप या चित्रशालाके समान शोभा पा रहे थे। गौओंके सींगोंमें सोना मद दिया गया था। उनके गलेमें सुवर्णकी माला पहना दी गयी थी। उनके गलेमें घंटी और पैरोंमें मझीरकी झंकार होती थी। उनकी पीठपर कुक्क लाल रंगकी झूलें ओदायी गयी थीं। इस प्रकार समझ गौओंका श्रृङ्कार किया गया था। उनकी पूँछें पीले रंगमें रंग दी गयी थीं। उनके साथ वलडे भी थे, उनके अझैंपर

त्वणी स्त्रियोंके हाथोंकी छाप लगी थी। इन्दी, कुड़ुम तथा विचित्र पातुओंते वे चित्रित की गयी थीं। मोरपंख और पुण्योंते अलंकृत तथा मुगन्भित जलसे अभिषिक्त धर्मधुरं पर मनोइर दृषभ श्रीनन्दरायजीके द्वारपर इधर-उधर मुशोभित थे। गौओंके सफेद बछड़े सोनेकी मालाओं और मोतियोंके हारोंसे विभूपित हो, इबर-उधर उछल्ते-कूदते फिर रहे थे। उनके पैरोमे भी मझीर बंधे थे। १-१०॥

नन्दरायजीके यहाँ पुत्रोत्सवका समाचार सुनकर बुषभानुबर रानी कलावती (कीर्तिदा) के साथ इाथीपर चढकर गन्दमन्दिरमें आये । वजमें जो नौ नन्द्र नौ उपनन्द तथा छ: इपनान थे, व सब भी नाना प्रकारकी भेट-सामग्री-के साथ बहाँ आये ! वे मिरपर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किये, पीले रंगके जामे पहने, केशोम मीरपंख और गुजा बांधे तथा बनमालांस विज्यात थे । हाथोंमे बंशी और बेंतकी छड़ी लिये। सुन्दर पत्ररचनाके साथ तिलक ल्याये, कमरमें मोरपंग्य बॉधे गोपालगण भी वहा आ गये। वे नाचतं-गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूँछवाले तरुग और विना मूं छके बालक भी भाँति भाँति भी भेंट लेकर वहाँ आये। बूढ़े लोग हाथमे इंडा लियं अपने माथ माधन, दूध, दही और घोकी भेट लेकर नन्द्रभवनमे उपस्थित हुए । वे आपसमें बजराजके यहाँ प्त्रीत्सवका सवाद सुनाते हुए प्रेमसे बिहल हो। नेत्रोमे आनन्दके ऑस् बहाते थे। पुत्रोत्सव होनेपर श्रीनन्दरायजीका आनन्द चरम सीमाको पहुँच गया था, उनके नेत्र हर्षके ऑसुओंन भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वारपर आये हुए समन्त गोगंका तिलक आदिके द्वारा बिधिबत् संस्कार किया ॥ ११ - १८ ॥

गोप बोले—हे बंजभर ! हे नन्दराज ! आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है, यह संतानहीनताके कल्क्कको मिटाने-वाल है । इससं धदकर परम मङ्गलकी बान और क्या हो सकती है ? देवने बहुत दिनांक बाद आज आपको यह दिन दिखाया है, हमलोग श्रीनन्दनन्दनका दर्शन करके आज कृतार्थ हो जायेंगे । जय आप दूरसे आकर पुत्रको गोदमें लेकर मोदपूर्वक लाइ लड़ाते हुए हे मोहन ! कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा मुख मिलेगा ॥ १९-२१॥

श्रीतन्त्रेन कहा-बन्धुओ ! आपलोगोंक आशीबांद और पुण्यमे आज यह आनन्ददायक द्युभ दिवस प्राप्त हुआ है, मैं तो बजवासी गोप-गोपियोंका आशापालक देवक हूँ ॥२२॥

श्रीनारवजी कहते हैं--राजन् ! श्रीनन्दरायजीके यहाँ पुत्र डोनेका अब्भुत समाचार सुनकर गोपियोंके हर्षकी सीमा न रहा । उनके हृदय, उनके तन-मन परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये । वे घरके मारे काम-काज तत्काल छोड़कर मेंट-सामग्री लिये तुरंत ब्रजराजके भवनमे जा पहुँची। नरेन्द्र ! अपने घरसे नन्दमन्दिरतक इधर-उधर बड़ी उतावळीके साथ आतीं जाता सब गोपियाँ रास्तेकी भूमिपर मोती खुटाती चलती थीं । दीवतापूर्वक आने जानेस उनके बस्त, आभूषण तथा केशोंके बन्धन भी डीले पड़ गये थें। उस दशामे उनकी बड़ी जोमा हो रही थी। सनकारते हुए नुपुर, नये याज्यंदा सुनहरे लहेंगे। म**श्रीर**, हार, मणिमय कुण्डल, करधनी, कण्डमूत्र, हाथाके कनन तथा भारुदेशमें रूपी हुई वैदियोकी नधी-नधी रुटाओंने उनकी छांच देखते ही बनतो थी। नरेश्वर ! व सब भी सब राई-नोन, इस्दीके विशेष चूर्ण, गेहॅके आरं, पीर्ल सरसी तथा जौ आदि हाथोंभे'लेकर बड़े लाइम लाटाके मुख्यार उतारती हुई उने आशीर्वाद देती गीं । यह सब करके उन्होंने यशोदाजीसे कहा--।। २३--२६ ॥

गोपियाँ बोलीं--यशोदाजी ! बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहोभाग्य ! आज परम साभाग्यका हिन है। आप धन्य हैं और आपन्ती कोल धन्य है, जिसते ऐसे बालकको जन्म दिया। दीर्घकालक बाद देवने आज आपनी इन्छा पूरी की है। कैसे कमल-जंभे नेश हैं इस स्यामसुन्दर बालकके! कितनी मनोहर मुसकान है इसके होटोंपर। यही सँभालके साथ इसका लालन-पालन कीजिय।।२०-२८।।

श्रीयशोदान कहा — यहिन ! आप सबकी दया भार आशीबादित ही मेरे परमें यह सुख आया है, यह आनन्दोत्सव प्राप्त हुआ है। गेरे उत्तर आपकी सदा हो बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबकी भी देव क्यांने ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो। यह भेरी मङ्गल-कामना है। बहिन रिहिणी! तुम बड़ी बुद्धिमतो हो। सब कार्य यह अच्छे ढंगसे करती हो। अपने घर आयी हुई वे बजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुलकी हैं। तुम इनका पूजन — स्वागत-सकार करो। अपनी इच्छाके अनुसार इन सबकी मनोवाञ्छा पूर्ण करो॥ २९-३०॥

श्रीमारद्जी कहते हैं—राजन् ! रोहिणीजी भी राजाकी बेटी थीं। उनके हाथ तो स्वभावने ही दानशील

थे, उसपर भी बद्योदावीने दान करनेकी प्रेरणा दे दी। फिर क्या था। उन्होंने अत्यन्त उदारचित्र होकर दान देना आरम्भ किया । उनकी अङ्गकान्ति गौर-वर्णकी थी। शरीरपर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रलमय आभूषणीं विभूषित थीं । रोहिणीजी साधात छक्मीकी माँति वजाक्रनाओंका सत्कार करती हुई सब ओर विचरने मार्थात परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्णके अजमें पभारनेपर सब ओर मानव-बाद्य बजने छगे। बढे जोर-जोरसे जै-जैकारकी ध्वनि होने लगी । उस समय गोप दही। दृष और बीसे तथा गोपाञ्चनाएँ ताजे माखनके खैंदोंसे एक-दूसरेको इर्वोल्लाससे मिगोने और उचस्वरसे गीत गाने लगीं। नन्दभवनके बाहर और भीतरसव ओर दहीकी कीच मच गयी। उसमें बुद्धे और मोटे शरीरवाळे लोग फिसलकर गिर पहते वे और दूसरे होग खूब ताछी पीट-पीटकर हैं सते वे। महाराज ! वहाँ जो पौराणिक सतः वंशोंके प्रशंसक मागव और निर्मल बढिवाडे तथा अवसरके अनुरूप वातें कहनेवाडे बंदीजन पधारे थे। उन सबको नन्दरायजीने प्रत्येकके खिये अलग-अलग एक-एक **इजार गोएँ प्रदान की** । बद्धाः आभूषणः, रत्नः, घोडे और हाथी आदि सब 🟂 इ दिये । समस्त बंदियों तथा मागधजनोंको धनी गोप वजेश्वर नन्दरायने बहुत धन दिया । धनराशिकी वर्षा कर दी । अजकी गली-गलीमें घर-घरमें निधि, सिक्कि इकि अक्ति और मुक्ति—ये छोटती-सी दिखायी देती थीं । उन्हें पानेकी इच्छा वहाँ किसीके भी मनमें नहीं होती थी ॥ ३१---३९ ॥

उस समय सनत्कुमार, कपिछ, ग्रुक और न्यास आहिको तब्। इंस, इस्त्रजेय, पुरुस्त्य और मुझ (नारह)को

साथ के ब्रह्मानी वहाँ गुये । ब्रह्मानीका वर्ष तस सुवर्णके स्थान या । उनके मसाकीपर मुकुट तथा कानीमें कुण्डक जगमगा रहे थे । वे वेदकर्ता प्रत्युंक अझा इंसपर आरू इ हो सम्पूर्ण विकाणहरूको देवीप्यमान करते हुए वहाँ आवे ये । उनके पीछे भूतींसे भिरे हुए वृषभारू महेश्वर पथारे । फिर रथपर चढे हुए साधात सर्थ, ऐरावत हायीपर सवार देवराज इन्ह्र, खान्नरीटपर चंदे हुए बायुदेव, महिषवाइन यम, पुष्पकारूढ कुबेर मृगवाइन चन्द्रमा, बकरेपर बैठे हुए अभिदेव, मगरपर आरूड वक्षा, मयुरवाहन कार्तिकेव, इंसवाहिनी सरस्वती, गवडारूढ क्वमी, लिइवाहिनी हुर्गा तथा गोरूपभारिणी पृथ्वी, जो विमानपर बैठी थीं, ये सब वहाँ आये । दिव्यकान्तिवाकी मुक्य-मुक्य बोक्ट मातुकाएँ पाककीपर बैठकर भागी यी । खडगा अक तया यष्टि वारण करनेवाली वडीदेवी शिविकापर सवार हो वहाँ पहुँची यीं । मच्चक देवता वानरपर और ब्रथ देवता भास नामक प्रमीपर चडकर वहाँ प्रभारे वे । काके स्वापर बैठे बृहस्पति, गवयपर चढे ग्रुकाचार्य, मगरपर आस्ट धनिदेव और कॅटपर आरूड़ सिंहिकाकुमार राहु--वे सभी ब्रह, जो करोड़ों बालस्योंके समान तेजस्वी थे, नन्दमन्दिरमें पथारे । वहाँ वदा कोकाहक मन्द रहा था । वह नन्द्रभवन इंड-के-इंड गोपों और गोपिबॉबे भरा हुआ या । देवताकोग वहाँ पहुँचकर श्रणभर रुके और फिर चके गये । बाकरूपभारी परिपूर्णतम परमात्मा साम्राद भगवान् भीकृष्णको देलकर, उन्हें मसाक नवाकर, देवताओंने उस समय उनका उत्तम सावन किया । ब्रह्मा आहि वद देवता अधिवासिहत वहाँ श्रीक्रणका दर्शन करके प्रेमविष्क और इर्षविभीर होकर अपने-अपने बामको चके गये ॥ ४०--५१ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें गोलोकसण्यके अन्तर्गत वारव-बहुतम्बन-संबादमें श्रीकृष्णदर्शनार्थ अद्यादि देवताओंका कागमन नामक बारहनों अध्याद पूरा हुआ ॥ १२ ॥

## तेरइवाँ अध्याय

#### पूतनाका उद्वार

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! नन्दजी राजा कंसका कर चुकाने; वसुदेवजीकी कुशक पूछने और उन्हें अपने यहाँके पुत्रोत्सवका समाचार देनेके किये मधुरा चके गये। उसी समय कंसकी मेजी हुई वाक्रवातिनी हुआ राक्षकी पृतना नगरी, गाँबों और गोष्ठोंमें विचरती हुई गोप और गोपियोंसे भरे हुए गोकुरूमें आ पहुँची। उसकी नाकते साँसके साथ पर्यर' शब्द होता था। गोकुरूके निकट आनेपर उसने माबासे दिखा रूप भारण कर किया। यह

मोका वर्षकी अवस्थावासी तकणी यन गयी । उसका बोन्दर्भ इतना दिन्य था कि वह अपनी अञ्चकान्तिसे शची। सरस्वती, छक्सी, रम्भा तथा रतिको भी तिरस्कृत कर रही थी। चछते समय उसके उजत कुच दिव्य आभासे झलकते और डिक्ते थे। उस देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी इतप्रतिभ हो गर्यो । उसने आते ही बालगोपालको गोदमें 🕏 स्थिया और बारंबार लाइ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवीने शिशुके मुखमें इलाइल विपने लिप्त अपना सान दे दिया । यह देख तीक्ष्ण रोपने आहत हो श्रीहरिने उसका बारा दुध उसके प्राणीसहित पी लिया । उसके स्तर्नोमें जब असझ पीड़ा हुई। तय 'छोड़ो-छोड़ो' कहते हुए बह उठकर भागी । बच्चेको क्रिये-दिये घरते बाहर निकल गयी। बाहर जानेपर उसकी माया नष्ट हो गयी और बह अपने असकी रूपमें दिसायी देने लगी । उसके नेण बाहर निकळ आये । सारा धरीर खफेद पद गया और वह रोती-चिक्कारी हुई पृथ्वीपर गिर पढ़ी। उसकी चिक्राहटले सतों लेक और सतों पाताल्सहित सारा ब्रह्माण्ड गेंज उठा । डीपेंखडित सारी प्रथ्वी डोडने क्यी । वह एक अञ्चल-सी घटना हुई। तृषेश्वर । पुतनाका विशास द्यरीर छ: कोच लवा और बद्रके समान सहद था। उसके शिरमेरे उसकी पीठके नीचे आये हुए नदे-बढ़े कुछ पिसकर चकनाच्य हो गये। उस समय गोपगण उस दानबोके अयंकर और विद्याल धरीरको देखकर परस्पर कडने झां---शासकी गोदमें गया हुआ वालक कदाचित जीवित नहीं होसा । परंत्र वह अद्भत वालक उसकी कातीपर बैठा हजा आनम्बरे खेळता और मुसकराता या । वह पुरानाका दथ पीकर जम्हाई के रहा था। उसे उस अवस्थामें देखकर बशोदा तथा रोहिणीके साथ जाहर स्त्रियोने उठा किया और हातीसे छगाकर वे सब की-सब बहे विस्मयमें पर शर्यी । बच्चेको के जाकर गोपियोने सब ओरसे विधिपर्वक उसकी रक्षा की । यम्रनाजीकी पवित्र मिट्टी बगाकर उसके क्रपर यसना-जलका छीटा दिया। फिर उसके कपर गायकी पुँछ धुमायी । गोमुत्र और गोरजमिश्रित बळसे उसको नहस्राया और निम्नाकित रूपसे कवचका पाठ किया-।। १-१४॥

श्रीगोपियाँ बोर्छी—मेरे छाछ ! श्रीकृष्ण तेरे विरकी रक्षा करें और भगवान् वैकुण्ठ कण्डकी । क्वेतद्वीपके स्वामी दोनों कानोंकी, यञ्चरूपधारीं श्रीहरि नाविका-की, मगवान् वृधिह दोनों नेजोंकी, दश्चरयनव्यन श्रीराम

निष्ठाकी और नर-नारायण ऋषि तेरे अधरीकी रक्षा करें 1" ' साक्षात श्रीहरिके कलावतार सनक-सनन्दन आदि चारी महर्षि तेरै दोनों कपोलींकी रक्षा करें। भगवान स्वेतवाराह तेरे भालदेशकी तथा नारद दोनों भ्रलताओंकी रक्षा करें। भगवान् कपिल तेरी होढीको और दत्तात्रेय तेरे वक्षःखलको सुरक्षित रक्लें । भगवान ऋषम तेरे दोनों कंधीकी और मस्यभगवान् तेरे दोनी हाथींकी रक्षा करें। प्रथल-पराक्रमी राजा प्रथ सदा तेरे बाहदण्डोंको सुरक्षित रक्खें । भगवान् कुन्छप उदरकी और धन्वन्तरि तेरी नाभिकी रक्षा करें। मोहिनी-रूपधारी भगवान तेरे गुहारेशको और वामन तेरी कटिको हानिसे बचार्ये । परशरामजी तेरे प्रष्टभागकी और बादरायण व्यास्जी तेरी दोनों जॉघोंकी रक्षा करें। बरूभद्र होनों घटनोंकी और बढ़देव तेरी पिंडकियोंकी रक्षा करें। धर्मपालक भगवान करिक गुरुफोंस्ट्रित तेरै दोनों पैरोंको बकुशक रक्षें। यह सबकी रक्षा करनेवाका परम दिन्य 'भीकुष्ण-कवन्त' है । इसका उपदेश भगवान् विष्णुने अपने नामि-कमलमें विद्यमान ब्रह्माजीको दिया था । ब्रह्माजीने शम्भको, शम्भने दुर्वासाको और दुर्वासाने नन्द-मन्दिरमें आकर भीयशोदाजीको इसका उपदेश दिया था । इस कवचके द्वारा गोपियांसहित भीयशोदाने नन्दनन्दनंकी रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिकाया और ब्राह्मणोंको प्रचर धन वियाक ॥ १५-२४ ॥

 श्रीगोष्य अञ्चः---भीकृष्णस्ते क्रिएः पादा ६ कण्ठः कण्ठभेव हिः **श्वेतद्वीपपतिः** क्यों नासिकां वक्कपध्क ॥ वसिंद्रो नेत्रप्रका विद्या 4 दश्रायात्मकः । *अपराववता* <del>से</del> सरनारा बणावृथी ॥ क्योकी पाग्त ते साक्षात सनकाबाः श्वेतवाराही अक्टेडबच् ॥ नारदो चित्रकं क्षिक: वसात्रेय करोऽवत । सम्बी द्वाच्यमः पादा करी मल्ला: प्रपात ते ॥ दोदण्ड सत्ततं रखेव TH: पृष्ठकिकमः । नामि भग्यभ्सरिका चदरं कमठः पाद मोडिनी गुधादेशं च करिं वे बामनोऽबत् । વુષ્ય परशरामक तबोक शदरायणः ॥ बढ़ी जानुद्रथं पातु प्रपाद्य ते। असे दुरुः पादी पादा सगुरफी च कश्किशंमपतिः 双独: 11 सर्वरक्षाकरं दिमां मीकणकवर्व परम । महाने गामिपप्रके ॥

उसी समय नन्द् आदि गोप समुरापुरीते गोकुकी कीट आये । पूतनाक भगानक शरीरको देखकर वे सब-कै-सब भगते क्यानुक हो गये । गोपीने कुटारीते उसके धरीरको काट-काटकर यमुनाजीक किनारे कई चिताएँ बनायी और उसका शह-संस्कार किया । पूतनाका शरीर परम पवित्र हो गया था । जलानेपर उसले जो धुआँ निकला, उसमें हलायची-लवक, चन्दन, तगर और अगरकी सुगन्ध भरी हुई थी । अहो । जिन पतितपावनने पूतनाको मोख-गति प्रदान की, उन श्रीकृष्णको छोड्बर हम यहाँ किसकी शरणमें जायँ ! ॥ २५--२८ ॥

बहुलाइवने पूछा —देवचें ! यह बालवातिनी राखसी पूतना पूर्वजन्ममें कौन थी ! इसके न्तनमें बिप लगा हुआ या तथा इरक्षे भीतरका भाव भी दूषित ही था। तथापि हमें उत्तम मोक्षकी प्राप्ति कैंने हुई ! ॥ २९ ॥

नारद्जी बोले-पूर्वकालमें राजा बलिके यश्रमें

सम्बार बामनके परम उत्तम कपकी देखकर बिल्किन्या रानमालाने उनके प्रति पुत्रीचित कोई किया था। उसने मन-ही-मन यह बंकक्प किया था कि प्यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुसकानवाले शिशुकों में अपना सान पिला सकूँ तो उससे मेरा चित्र प्रसन्न हो बायगा। विल भगवान्के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्रीको बामनभगवान्ने यह वर दिया कि 'तेरे मनमें जो मनोरथ है, बह पूर्ण हो।' वही रत्नमाला द्वापरके अन्तमें पूतना नामले विद्यात राजसी हुई। भगवान् श्रीकृष्णके स्वर्गत उत्तम मनोरथ मफल हो गया। मिथिलानवेश! जो मनुष्य परात्पर मगवान् श्रीकृष्णके हस पूतनोद्धार-सम्बन्धी प्रसन्नको सुनता है, उसको भगवान्की प्रमपूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम-रूप त्रिवर्गकी उपलब्धि हो जाय, इसके लिये तो कहना ही क्या है। ३०—१४॥

इस प्रकार श्रीगर्गः संहितामें गोलोकसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकास-संवादमें व्यतना-मोक्षः नामक तेरहवीं अध्याय पुरा हुआ ॥१६॥

## चौदहवाँ अध्याय

#### श्वकटमञ्जनः उत्कच और तृणावर्तका उदारः दोनोंके पूर्वजन्मोंका वर्णन

गर्गजीने कहा जीनक ! इस प्रकार मैंने भगवान् श्रीकृष्णके सर्वोत्कृष्ट दिव्य जरित्रका वर्णन किया । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका अवण करता है। वह इतार्य है। उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया इसमें संशय नहीं है।। १॥

श्रीशौनकजी बोले मुने । भगवान् श्रीकृष्णका मङ्गल-मय चरित्र अमृत-रसंते तैयार की हुई परम मधुर खाँ है। इते साक्षात् आपके मुखते सुनकर इम कृतार्य हो गये। तपोधन ! संतोंमें श्रेष्ठ राजा बहुलाश्च भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त ये। उनके मनमें सदा शान्ति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारदजीसे कीन सी बात पूछी, यह मुसे बतानेकी कृपा कीजिये॥ २-३॥

श्रीगर्गजीने कहा शीनक ! तदनन्तर मिथिलाके महाराज बहुलाश्च हर्षसे उत्फुक्त और प्रेमसे विहुल हो गये ! फिर उन धर्मात्मा नरेशने परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए नारदजीने कहा ॥ ४ ॥

राजा बहुलाभ्य कोले-पुने ! आपने भूरि-भूरि पुण्य-कर्म किये हैं। आपके राम्पक्षेते मैं भन्य और कृतार्य हो गया। क्योंकि भगवान्के भक्तोंका सङ्ग दुर्लभ और दुस्साष्य है। मुने ! अद्भुत भक्तवस्तल साक्षात् भगवाम् श्रीकृष्णने बाल्यावस्थामें आने चलकर कीन नी विचित्र लीला की, यह मुझे बताहये॥ ५-६॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! तुम श्रीकृष्ण-सम्मत धर्मके पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चप ही संत पुरुषोंका सङ्ग सबके कल्याणका विस्तार करनेवाला होता है॥ ७॥

एक दिन, जय भगवान् श्रीकृष्णके जन्मका नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नन्दरानी श्रीयशोदाजीने गोप और गोपियोंको

अक्षणा शम्भने दर्श शम्भुर्दुर्गससे ददी। दुर्गसाः श्रीवशोनस्ये प्रादाच्छ्रीनन्दतन्दिरे।। अनेन रक्षां कृत्वास्य गोपीभिः श्रीवशीमती। पाविस्ति। स्तनं दानं विप्रेभ्यः प्रददी महत्।। (गर्गं०, गोलोक० १३ । २३–२४ ) अपने वहाँ बुळाकर ब्राह्मणीके बताये अनुसार महरू विधान सम्पद्म फिया । उस समय स्वाम-तलोने बालक श्रीकृत्णको काक रंगका वक्ष पहनाया गया । अङ्गोंको सुवर्णमय भूषणींचे भूषित किया गया । उन्हें गोहमें डेकर मैयाने उनके विकसित कमल-सहश कमनीय नेत्रोमें कालक क्याया और गलेमें बधनलायुक्त चन्द्रहार धारण कराया तथा देवताओंको नमस्कार करके ब्राक्षणोंके क्षिये उत्तम धनका दान दिया। तद्नन्तर गोपी यशोदाजीने शीम ही अपने काकाको पाकनेपर किटा दिया और मङ्गल-दिवसपर गोपियोंमेंसे प्रस्थेकका अकग-अस्त्रा स्वागत किया । उस मङ्गल-भवनमें उस दिन बहुत-**रे** गोपोंका आना-जाना छगा र**हा**, अतः उन्हींके सत्कारमें भ्यस्त रहनेके कारण वे अपने रोते हुए बालकका **बदन-राज्य** सुन न सकीं। उसी क्षण पापारमा कंसका मेजा हुआ एक राक्षस आया । उसका नाम 'उत्कच' था । वह वायुमय शरीर धारण किये रहता था। वह आकर छकदेपर (जिसपर बहे-बहे वजनदार हही-दूधके मटके रक्खे जाते थे ) बैठ गया और बालकके मसाकपर उस शकटको उलटकर गिरानेके प्रयासमें स्था । इतनेमें ही श्रीकृष्णने रोते-रोते ही उस शकटपर पैरले प्रहार कर दिया । फिर तो वह वदा छकड़ा हुक-हुक हो गया और देख मरकर नीचे आ गिरा। येखी स्मितिमें वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मेट दिव्य देहते सम्पन्न हो गया और भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम करके सौ भोड़ोंसे बुते <u>इ</u>ए दिव्य विमानपर बैठकर भगवान्के निजी परमधाम गोक्रोकको चला गया। उस समय अववासी नन्द आदि गोप तथा गोपियाँ स्व-के-सव एक साथ वहाँ आ सबे और बालकॉस पूछने डगे-श्वजकुमारो ! यह शकट अपने-आप ही गिर पड़ा या किसीने इसे गिराया है ! कैसे इसकी यह दशा हुई है, तुम जानते हो तो बताओं ।। ८--१३ ॥

बालकॉने कहा- पालनेपर सोया हुआ यह बालक हुंच पीनेके लिये रोते-रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़ेसे टकराया, इसीसे यह छकड़ा उलट गया। प्रज-बालकोंकी इस बालपर गोप और गोपियोंको विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आक्चर्यमप्त होकर सोचने लगे- कहाँ हतने विश्वास बोहाबाला यह छकड़ा! यशोदाको यह शहा हो गयी कि बच्चेको कोई बालप्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालकको गोड्से छकर बाहाणोंद्वारा विश्वपूर्वक प्रहमक करवाया।

The state of the s

उसमें उन्होंने ब्राह्मणोंको चन आदिते पूर्णतया **रा**त कर दिवा ॥ १४—-१६ ॥

. श्रीबहुलाश्वने पूछा—महामुने ! इस 'उत्कच' नामके राक्षसने पूर्वजन्ममें कीन-सा पुण्यकर्म किया था। जिसके फलस्वरूप मगवान् श्रीकृष्णके चरणका स्पर्ध पाकर वह तत्काल मोक्षका भागी हो गया ! ।। १७ ॥

श्रीनारदज्ञीने कहा—मिथिलेश्वर ! यह उत्कच पूर्व-जन्ममें हिरण्याक्षका पुत्र था । एक दिन वह लेमश्राजीके आश्रमपर गया और वहाँ उसने आश्रमके इस्त्रोंको चूणं कर दिया । स्थूलवेहने युक्त महावली उत्कचको खड़ा देख ब्राह्मण ऋणिने रोषयुक्त होकर उसे शाप दे दिया—'दुर्मते ! तू देह-रहित हो जा ।' उसी कर्मके परिपाकते उसका वह शरीर सर्प-शरीरने केंचुलकी भाँति सूरकर गिर पड़ा । यह देख वह महान् दानव मुनिके चरणोंमें गिर पड़ा और बोला ॥ १८—२०॥

उत्कवने कहा—मुने ! आप कृपाके सागर हैं । मेरे ऊपर अनुप्रह कीजिये । भगवन् ! मैंने आपके प्रभावको नहीं बाना । आप मेरी देह मुझे दे हीजिये ॥ २१ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर वे मुनि लेमश प्रसन्न हो गये । जिन्होंने विधाताकी सौ नीतियाँ देखी हैं, अर्थात् जिनके सामने सौ ब्रह्मा बीत चुके हैं, ऐसे संतोंका रोष भी वरदायक होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके स्थितों कहना ही क्या है।। २२।।

स्त्रोमराजी बोस्डे—चासुप-मन्वन्तरतक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा । इसके बीत जानेपर वेवस्वत-मन्वन्तर आयेगा । उसी समयमें (अहाईसर्वे द्वापरके अन्तमें ) भगवान् श्रीकृष्णके चरणींका स्पर्श होनेसे तेरी मुक्ति होगी ॥ २३ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! उक्त वरद शापके कारण लोमशजीके प्रतापसे दानव उक्तच भी मगवान्के परम भामका अधिकारी हो गया । जो वर और शाप देनेमें पूर्ण स्वतन्त्र हैं, उन श्रेष्ठ संतोंके लिये मेरा नमस्कार है ॥ २४॥

राकन् । एक दिन नन्दरानी यशोदाजीकी गोदमें बास्क श्रीकृष्ण खेल रहे ये और नन्दरानी उन्हें साह स्ट्रहा रही भीं । योदी ही देरमें बास्क पर्वतके समान भारी प्रतीत होने

1 Car 6 2 2 1 1 1

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | • |   |
|   |   | • | • |
|   | , | • | · |
|   |   |   |   |

## कल्याण रह



यूतमा-उदार (गोळोक अ ११)



रत्नमालाको वामनका बरदान (गोलेक० अ०१३)



क्लानाको क्रोमशका दार्थ (गोकोक व व १४)



सदसासको दुर्वासाका शाप (गोळेड० ४० १४)

क्या । वे उसे गोदमें उठावे रखनेमें असमर्थ हो गर्यी और मन-ही-मन सोचने ह्यां---धड़ो ! इस बाक्करें पहाड-सा भारीयन कहाँसे आ गया !' फिर उन्होंने बाक्योपाकको भूमिपर रख दिया। फिंत यह रास्य किसीकी बतलाया नहीं । उसी समय इसका मेजा हथा महावसी दैत्य 'तृणावतं' वहाँ आकर ऑगनमें खेलते **हए <u>स</u>न्द**र बालक श्रीकृष्णको वर्षडरहरूपसे उठा के गया । तब गोकुकर्म पेसी भूल उठी, जिसके कारण अँधेरा 🗊 गया और भवंकर शन्द होने लगा। हो पहीतक सबकी ऑस्बॉमें षुष्ठ भरी रही। उस समय यशोदाजी नन्द-मन्दिरके ऑगनमें अपने छालाको न देखकर घवरा गर्यो । रोती हुई महरूके शिलरोंकी ओर देखने स्मा । वे बहु मयंकर दीखते थे। जब कहीं भी अपना लाखा नहीं दिखायी दिया। तब वे मूर्निकत होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी और होशमें आनेपर उचरवरसे इस प्रकार करण-विकाप करने कर्गी। मानी बक्रदेके मर जानेपर गी कन्दन कर रही हो । प्रेम और स्लेहने व्याकुल हुई गोपियाँ भी रो रही थीं। उन सबके मुखपर आँस्टऑकी धारा वह रही थी । वे हथर-उधर देखती हुई नन्दनन्दनकी खोजमें का गर्वी । उधर तुणावर्त आकाशमें दस योजन क्रमर जा पहुँचा। बाह्यक शीक्रमण उसके कंधेपर वे। उनका शरीर उसे सुमेद पर्वतकी भाँति भारी प्रतीत होने हना । उत्ते अत्यन्त पीड़ा होने लगी। तब वह दानव भीकृष्णको वहाँ नीचे पटकनेकी खेशमें क्या गया । यह जानकर परिपूर्णतम भगवानने स्वयं उसका गला पकद किया । निशान्तरके 'होद दें। होद दें।' कहनेपर अद्भुत बालक श्रीकृष्णने बढे जोरसे उसका गला ब्बायाः इसते उसके प्राण-पखेरु उड़ गये । उसकी देइसे क्योति निकली और वनश्याममें उसी प्रकार विलीन हो गयी, जैसे बादलमें बिजली । तब आकाशसे दैत्यका शरीर बालकके साथ ही एकशिलापर गिर पड़ा । गिरते ही उसकी बोटी-बोटी छितरा गयी । गिरनेके धमाकेषे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रतिष्वनित हो उठीं, भूमण्डल कॉपने लगा। उ**उ समय रोती दुई** सब गोपियोंने राक्षसकी पीठपर चुपचाप बैठे बालक श्रीकृष्णको एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा छिया। फिर माता यशोदाको देकर वे कहने लगी-।। २५-३७॥

गोपियाँ बोर्झी—यशोदे ! तुममें बालकके छाडन-पाछनकी रत्तीभर भी योग्यता नहीं है। कहनेसे तो तुम बुद्य मान जाती हो; किंतु सन बात यह है कि कहीं, कमी द्वममें दया देखी ही नहीं गयी। भक्ता कहो तो, इस प्रकार अन्धकार आ जानेपर कोई भी अपने बच्चेको गोदरे अक्या करता है ! तू ऐसी निर्द्य है कि ऐसे महान् भयके अवसरपर भी बाक्कको जमीनपर रख दिया ! ॥ ३८-३९ ॥

यशोदाजीने कहा—बहिनो ! समझमें नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराजके समान भारी कगने लगा था; इसीलिये उस महाभयंकर ववंडरमें भी मैंने इसे गोदीसे उतारकर भूमिपर रख दिया ॥ ४० ॥

गोपियाँ कहने लगीं यशोदाजी ! रहने दो हु न बोलो । कस्याणी ! तुम्हारे दिलमें जरा भी दया-मया नहीं है । यह तुभमुँहा बन्ना तो फूल और रूईके समान हुस्का है ॥ ४१॥

श्रीनारवृजी कहते हैं नालक श्रीकृष्णके घर आ जानेपर नन्द आदि गोप और गोपियाँ स्मीको बहा हर्ष हुआ। वे सब लोगोंके साथ उमकी कुशल-वार्ता कहने को। यशोदाजी बालक श्रीकृष्णको उठा ले गर्यी और बार-बार सन्य पिलाकर, मलाक व्याकर और आँचलसे छातीमें किपाकर छोह-मोहके वशीभृत हो, रोहिणीसे कहने कर्मी। ४२-४३।।

श्रीयशोदाजी बोलीं — बहिन ! मुसे देवने बह एक ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं; इस एक पुत्रपर भी क्षणभरमें अनेक प्रकारके अरिष्ट आते रहते हैं। आज यह मीतके मुँहसे बचा है। इसते अधिक उसात और क्या होगा ! अतः अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ तथा अब और कहाँ रहनेकी व्यवस्था करूँ ! भनः शरीर, मकानः अटारी और विविध प्रकारके रता — इन सबसे बढ़कर मेरे लिये यह एक ही बात है कि मेरा यह वालक कुशलसे रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टेंपर विजयी हो जाय तो मैं भगवान् श्रीहरिकी पूजा, दान एवं यज्ञ करूँगी; तड़ाग-वापी आदिका निर्माण करूँगी और सैकड़ों मन्दिर बनवा हूँगी। प्रिय रोहिणी! जैसे अंघेके लिय लाटी हो सहारा है। उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालकमे ही है। अतः बहिन ! अब मैं अपने लालाको उम स्थानपर ले जाऊँगी, जहाँ कोई भय न हो। । ४४-४८ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन् ! उसी समय नन्द-मन्दिरमें बहुत-से विदान् ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन- पर बैठे । नन्द और यशोदाजीने उन सबका विविवत् पूजन किया ॥ ४९ ॥

महाभाग ब्राह्मण बोल्डे— नजपति नन्दजी तथा नजेश्यरी यहारि ! तुम चिन्ता मत करो । इम इस बालककी कवच आदिसे रक्षा करेंगे, जिससे यह दीर्घजीनी हो जाय !! ५० !!

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! उन श्रेष्ठ ब्राह्मणीने कुशामी, नूतन पलनी, पवित्र कल्ली, शुद्ध जल तथा शृक् यणु एवं सामवेदके स्तोत्री और उत्तम खिस-बाचन आदिके हारा विधि-विधानसे यह करवाकर अग्रिकी पूजा करायी। तब उन्होंने बालक श्रीकृष्णकी विधिवत् रक्षा की (रक्षार्थ निम्नाङ्कित कबच पदा)॥ ५१-५२॥

आह्मणोंने कहा — भगवान् दामोदर तुम्हारे चरणोंकी रक्षा करें । विष्टरअवा घुटनोंकी, श्रीविष्णु बॉवॉकी और स्वयं परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारी नामिकी रक्षा करें । भगवान् राधावक्रम तुम्हारे कटिमागकी तथा प्रीताम्बरधारी तुम्हारे उदरकी रक्षा करें । भगवान् प्रधानाम हृदयदेशकी, गोवर्धनधारी बॉहॉकी, मधुराधीश्वर मुखकी एवं द्वारकानाथ किरकी रक्षा करें । असुरोंका संहार करनेबाले भगवान् पीठकी रक्षा करें और साक्षात् भगवान् गोविन्य सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें । तीन श्लोकवाले इस स्तोत्रका जो मनुष्य निरन्तर पाठ करेगा, उसे परम सुखकं प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भयका सामना नहीं करना पढ़ेगा । ५३—५६ ॥

श्रीमारद्जी कहते हैं--तदनन्तर नन्दजीने उन

बासणोंको एक छाख गायें, इस छाख स्वर्णमुद्राएँ, एक इकार नृतन रत्न और एक छाल बदिया वस्त्र दिये । उन मेष्ठ ब्राह्मणोंके चले जानेगर नन्दजीने गोपोंको बुला-बुलाकर मोजन कराया और मनोइर बस्तामूचणोंसे उन सबका सत्कार किया ॥ ५७-५८ ॥

श्रीबहुलाश्वने पूछा—युने ! यह तृणावतं पहले जन्ममें कौन-सा पुण्यकर्मा मनुष्य था, जो साक्षात् परिपूर्णतम मगवान श्रीकृष्णमें लीन हो गया ? !! ५९ !!

श्रीनारवजी बोले—राजन् ! पाण्ड्रदेशमें 'सहलाका' नामसे विख्यात एक राजा ये । उनकी कीर्ति सर्वत्र व्यास यी । भगवान् विष्णुमें उनकी अपार श्रद्धा यी । वे धर्ममें किंच रखते थे । यह और दानमें उनकी बढ़ी लगन थी । एक दिन वे रेवा ( नर्मदा ) नदीके दिव्य तटपर गये । खताएँ और बेंत उस तटकी शोभा बढ़ा रहे थे । वहाँ वहसों खियोंके साथ आनन्दका अनुभव करते हुए वे विचरने छो । उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनिने वहाँ पदार्पण किया । राजाने उनकी वन्दना नहीं की, तब मुनिने शाप दे दिया—'दुईबे ! त् राखस हो जा ।' फिर तो राजा महसाख दुर्वासाजीके चरणोंमें पढ़ गये । तब मुनिने उन्हें वर दिया—'राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णके विग्रहका स्पर्श होनेसे दुम्हारी मुक्ति हो जायगी' ॥ ६०—६३ ॥

श्रीनारव्जी कहते हैं—राजन् ! वे ही राजा सहसाक्ष तुर्वांसाजीके शापने भूमण्डलपर प्रणावर्तं नामक देत्य हुए वे । भगवान् श्रीकृष्णके दिश्य श्रीविज्ञहका स्पर्ध होनेसे उनको सर्वोत्तम मोक्ष (गोलोकधाम ) प्राप्त हो गया ॥६४॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकसम्बक्ते अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें 'शकटासुर और तृणावर्तका मोक्ष' नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥



**# त्राहाणा कमु:---**

दामोदरः पानु जानुनी विष्टरभवाः। छन्। पातु **इ**रिनॉमि परिपूर्णतमः स्वयम् ॥ राश्वपतिः पीतवासास्तवोदरम् । इदयं भुजी पर्मनाभइच गीवधेनीद्घरः ॥ द्वारनेत्रः शिरोऽनतु । एष्ठं पालसुरध्वंसी सर्वतो भगवान् स्वयम् ॥ **१कोकत्रयमिदं** स्तोत्रं यः पठेन्स्रानमः सदा। महासीख्यं मवेत्तस्य न भयं विषते ववचित्।

( गर्गं०, गोकोक ० १४ । ५३-५६ )

## पंद्रहबाँ अध्याय

यशोदाद्वारा श्रीकृष्णके मुखमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका दर्शनः नन्द और यशोदाके पूर्वपुण्यका परिचयः गर्गाचार्यका नन्द-भवनमें जाकर बलराम और श्रीकृष्णके नामकरण-संस्कार करना तथा वृषभानुके यहाँ जाकर उन्हें श्रीराधा-कृष्णके नित्य-सम्बन्ध एवं माहात्म्यका ज्ञान कराना

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन् । एक दिन साँवले सल्बेने बालक श्रीक्रणा सोनेके रत्नजटित पालनेपर सोये हुए थे। उनके मुखपर छोगोंके मनको मोइनेवाले मन्दहास्पकी छटा हा रही थी। इष्टिजनित पीडाके निवारणके लिय नन्दनन्दनके स्र्लाटपर काजलका डिटांना शोभा पा रहा था। कमलके रामान सन्दर नेत्रोमें काजल लगा था। अपने उस सन्दर ळालाको मैया यशोदाने गोदमें के लिया । वे बालमुकुन्द पैरका अँगठा चस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था। नीस्क नतन, कोमल एवं बुँघराले केशबन्धोंसे उनकी अङ्गच्छटा अद्भत जान पहती थी । वक्ष:स्यलपर श्रीवत्सचिह्न, वधनखा तथा चमकीला अर्घचन्द्र-(नामक आभूषण) शोभा दे रहे थे। अपार दयामयी गोपी श्रीयशोदा अपने उस खालाको लाइ छड़ाती हुई बड़े आनन्दका अनुभव कर रही थी। राजन् ! बालक श्रीकृष्ण दूध पी चुके थे। उन्हें जैमाई आ रही थी। माताकी इष्टि उधर पड़ी तो उनके मुखमें पृथिन्यादि पाँच तत्त्वोसहित सम्पूर्ण विराट् (ब्रह्माण्ड ) तथा इन्द्र-प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुए । तब श्रीयशोदाके मनर्मे त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आँखें मूँद र्ख ॥१–३॥

महाराज ! परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं । उनकी ही मायासे सम्पूर्ण संसार सत्तावान् बना है । उसी मायाके प्रभावने यशोदाजीकी स्मृति टिक न सकी । फिर अपने बालक श्रीकृष्णपर उनका वात्सल्यपूर्ण दयाभाव उत्पन्न हो गया । अहो ! भीनन्दरानीके तपका वर्णन कहाँतक करूँ ! ॥ ४॥

श्रीबहुलाइवने पूछा—ग्रनिवर ! नन्दजीने यशोदाके साथ कौन-सा महान् तप किया था, जिसके प्रभावसे मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र उनके यहाँ पुत्रक्षपमें प्रकट हुए ॥ ५ ॥

श्रीनारवृज्ञीने कहा — आठ वसुर्जोर्ने प्रधान जो श्रोण' नामक वसु हैं, उनकी स्त्रीका नाम 'परा' है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान् श्रीविष्णुके परम भक्त थे। देवताओं के राज्यका भी पाकन करते थे। राजन् । एक समय पुत्रकी अभिलापा होनेपर ब्रह्माजीके आदेशसे वे अपनी सहधर्मिणी धराके साथ तप करनेके लिये मन्दराचल पर्वतपर गये। वहाँ दोनों दग्पति कंद्र, मूल एवं फल खाकर अथवा सूले पसे चवाफर तपस्या करते थे। बादमें जलके आधार-पर उनका जीवन चलन लगा। तदनन्तर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जनशून्य देशमें उनकी तपस्या चलने कगी। उन्हें तप करते जब दल करोड़ वर्ष बीत गये, तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर आये और बोके—ब्बर मांगों। १६-९॥

उस समय उनके जगर दीगकें चढ़ गयी थीं। अतः उन्हें इटाकर दोण अपनी पत्नीके साथ बाहर निकले । उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम किया और विधिवत् उनकी पूजा की। उनका मन आनन्दसे उस्लिस्त हो उठा । वे उन प्रभुसे बोके—।। १०॥

श्रीद्वोणने कहा—बबान् ! विधे ! परिपूर्णतम जनार्दन भगवान् श्रीकृष्ण मेरे पुत्र हो जायें और उनमें इम दोनोकी प्रेमलक्षणा मक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभावसे मनुष्य दुर्लकृष भवसागरको सहज ही पार कर जाता है । इम दोनों तपस्वीजनोंको दूसरा कोई वर अभिल्पित नहीं है ॥ ११-१२॥

श्रीब्रह्माजी बोले-गुमलोगोने मुशसे जो वर माँगा है, वह कठिनाईसे पूर्ण होनेवाला और अत्यन्त दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्ममें तुमलोगोंकी अभिलावा पूरी होगी॥ १३॥

श्रीसारद्जी कहते हैं—राजन् | वे प्टोण' ही इस पृथ्वीपर पन्द' हुए और 'बरा' ही प्यशोदा' नामसे विस्थात हुई | ब्रह्माजीकी वाणी सत्य करनेके किये भगवान् श्रीकृष्ण पिता वहुदेवजीकी पुरी मधुरासे ब्रज्ञमें पचारे थे | भगवान् श्रीकृष्णका ग्रुभ चरित्र बुधा-निर्मित खॉइसे भी अधिक मीठा है | गन्धमादन पर्वतके शिखरपर भगवान् नर-नारायणके श्रीमुखसे मैंने हसे सुना है | उनकी हुपाने में कुलार्थ हो गया। यही कथा मैंने दुमसे कही है। अब कौर क्या सुनना चाहते हो १॥ १४--१६ ॥

श्रीबयुळाश्वने पूछा—महामुने ! शियुक्पमारी उन सनातन पुरुष भगवान् श्रीहरिने बल्यामजीके साथ कीन-कीन-सी लीलाएँ कीं, यह मुझे बताइये ॥ १७ ॥

श्रीनारव्जिनि कहा—राजन् ! एक दिन वसुदेवजीके भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने दिष्योंके साथ नन्दभवनमें पथारे । नन्दजीने पाच आदि उत्तम उपचारी-द्वारा मुनिश्रेष्ठ गर्गकी विधिवत् पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साक्षक प्रणाम किया ॥ १८-१९॥

सन्दर्जी बोले—आज इमारे पितर, देवता और अन्ति—सभी संतुष्ट हो गये। आपके चरणोंकी धूलि पड़नेले इसारा वर परम पवित्र हो गया। महामुने । आप मैरे बाह्यका नामकरण कीजिये। विप्रवर प्रभो । अनेक पुण्यों और तीयोंका लेवन करनेपर भी आपका ग्रुभागमन सक्तम नहीं होता॥ २०-२१॥

श्रीवर्गजीने कहा--नन्दरायजी ! मैं तुम्हारे पुत्रका नामकरण करूँगा, इसमें संशय नहीं है। किंतु कुछ पूर्वकाक-की बात बताऊँगा, अतः एकान्त स्थानमें चलो ॥ २२॥

श्रीजार वृजी कहते हैं—राजन् ! तहनन्तर गर्गजी नन्द-यशोदा तथा दोनों नाकक शिकृष्ण एवं बस्त्रामको साथ केकर गोशास्त्राम, जहाँ दूसरा कोई नहीं था, चके गये । वहाँ उन्होंने उन नाककोंका नामकरण-संस्कार किया । सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओंका पूजन किया, फिर यस्तपूर्वक महोंका शोधन (विचार ) करके हर्षते पुक्कित हुए महासुनि गर्गास्त्रार्व नन्दते बोके ॥ २३-२४॥

गर्गाजीने कहा—ये जो रोहिणीके पुत्र हैं इनका नाम बताता हूँ— सुनो । इनमें योगीजन रमण करते हैं अधवा ये सबसे रमते हैं या अपने गुणोंद्वारा भक्तजनीके मनको रमाया करते हैं इन कारणींसे उत्कृष्ट हानीजन इन्हें श्वाम नामसे जानते हैं । योगमायाद्वारा गर्भका संकर्षण होनेसे इनका प्राद्वमीन हुआ है, अतः वे 'संकर्षण' नामसे प्रसिद्ध होंगे । अशेष जगत्का संहार होनेपर भी वे शिष रह जाते हैं, अतः इन्हें छोग क्लेष' नामसे जानते हैं । सबसे अधिक बळवान होनेसे ये 'बळ' नामसे भी विस्वात होंगे ॥ १५-१६ई ॥

नन्द ! अब अपने पुत्रके नाम सावधानीके साथ सुनी-ये सभी नाम तत्काळ प्राणिमात्रको पावन करनेवाळे तथा चराचर समस्त जगतके लिये परम कल्याणकारी हैं। का का अर्थ है-कमलाकान्तः 'ऋ'कारका अर्थ है-रामः 'ब' अक्षर बहुविध ऐश्वर्यके स्वामी श्वेतदीपनिवासी भगवान् विष्णुका वाचक है। भग नरसिंहका प्रतीक है और 'अकार' अक्षर अग्निसक ( अग्निरूपने इविष्यके भोक्ता अथवा अभिदेवके रक्षक ) का वाचक है तथा दोनों निसर्गरूप विंदु (:) नर-नारायणके बोधक हैं। ये छहीं पूर्ण तत्त्व जिस महामन्त्ररूप परिपूर्णतम शब्दमें ळीन हैं। वह इसी व्युत्पत्तिके कारण 'कुण्य' कहा गया है। अतः **इस बाककका एक नाम 'कृष्ण' है ।** सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कक्कियुग-इन सुगोंमें इन्होंने ग्रक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कान्ति प्रष्टण की है। द्वापरके अन्त और किन्नेक आदिमें यह बाक्क 'कुण' अञ्चकान्तिको प्राप्त हुआ है। इस कारणसे भी यह नन्द्रनन्दन 'कुष्ण' नामसे विस्यात होगार्र ॥ २७---३२ ॥

इनका एक नाम 'बासुदेव' भी है। इसकी न्युत्पचि इस प्रकार है—'बसु' नाम है इन्द्रियोंका। इनका देवता है—चित्त। उस चित्तमें स्थित रहकर जो चेष्टाशीक हैं। उन अन्तर्यामी भगवान्को 'बासुदेव' कहते हैं। वृष्टभानुकी पुत्री राषा जो कीर्तिके भवनमें प्रकट हुई हैं, उनके वे साक्षात् प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम 'राधापति' भी है। जो साक्षात् परिपूर्णतम स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र हैं,

> गर्मसंक्रपणदस्य संकर्षण इति स्वतः॥ सर्वोत्रवेषाद् वं वेषं वकाधिकथाद् वतं विदुः। (गर्गे०, गोकोक० १५। २५-२६५)

† सब:प्राणिपविशाणि अगतां मक्रकानि क्कार: क्रमकाकान्त व्यक्तारो राम इत्यपि ॥ क्यार: वस्युणपतिः क्वेतद्वापनिवासकता । णकारो नरसिंहोऽयमकारा **अ**क्षरोऽग्नि<u>श्</u>कः॥ निसर्गी च तथा । होती नरनारायणाच्ची । सम्प्रकीनाश्य षट् पूर्णां वस्पिन्छच्हे महामनी ॥ परिपूर्णतमे साक्षात् तेन कृष्णः धायको रकस्तमा पीतो वर्णोऽस्यानुसुनं द्वापरान्ते कळेरादी बाब्बेडवं कृष्णतां सतः। तस्मात् कृष्ण इति स्वातो नाम्नाव नन्दनन्दनः॥ ( गर्ग ०, गोकोक ० १५ । २८-३२ )

इसन्दे बोगिनो बस्मिन् सर्वव रम्तीति वा॥
 शुक्रेश रमवण् अकारतेन धर्म विद्वः परे।

|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  | • | • |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

#### कल्याण



वर्षा-तूफानमें नन्दकी गोदमें श्रीकृष्ण (गोलोक अ०१६)



ब्रह्माके द्वारा श्रीराभा-कृष्ण-स्तुति (गोलोक अ १६)



नम्दके द्वारा राधा-स्तुति (गोलोक० अ० १६)



राधाके द्वारा यशोशको श्रीकृष्णार्पण (गोबोक- अ- १६)

असंस्य ब्रह्माण्ड जिनके क्षणीन हैं और जो गोलेकपामर्थे विराजते हैं, वे ही परम प्रमु तुम्हारे यहाँ बाहकरूपसे प्रकट हुए हैं। पृथ्वीका भार उतारना, कंस आदि दुष्टोंका संहार करना और भक्तोंकी रक्षा करना—ये ही इनके अवतारके उद्देवर हैं।। ३३—१६॥

भरतवंशोद्धव नन्द ! इनके नामोंका अन्त नहीं है।
"वे सब नाम वेदोंमें गूढ़रूपते कहे गये हैं। इनकी लीखओंके
कारण भी उन-उन कमोंके अनुसार इनके नाम विख्यात
होंगे। इनके अद्भुत कमोंको लेकर आश्चर्य नहीं करना
चाहिये। तुम्हारा अहोभाग्य है। क्योंकि जो साक्षात्
परिपूर्णतम परास्पर श्रीपुरुषोत्तम प्रभु है, वे तुम्हारे घर पुत्रके
रूपमें शोमा पा रहे हैं॥ ३७-३८॥

श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन् ! यो कहकर भी-गर्गजी जब चले गये, तब प्रमुदित हुए महामति नन्दरायने यशोदासहित अपनेको पूर्णकाम एवं कृतकृत्य माना ॥ ३९॥

तदनन्तर श्रानिशिरोमणि श्रानदाता मुनिश्रेष्ठ श्रीगर्गजी यमुनातटपर सुशोभित श्रूपमानुजीकी पुरीमें पथारे । छत्र धारण करनेसे वे दूसरे इन्द्रकी तथा दण्ड धारण करनेसे साक्षात् धर्मराजकी भाँति सुशोभित होते थे । साक्षात् दूसरे सूर्यकी भाँति वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । पुस्तक तथा मेखलासे युक्त विप्रवर गर्ग दूसरे ब्रह्माकी भाँति प्रतीत होते थे । शुक्ल वस्त्रोंसे सुशोभित होनेके कारण वे भगवान् विष्णुकी सी शोभा पाते थे । उन मुनिश्रेष्ठको देखकर श्रूपमानुजीने तुरंत उठकर अरयन्त आदरके साथ सिर श्रुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गये । पूजनोपचारके श्राता श्रुवभानुने मुनिको एक मङ्गळमय आसनपर विठाकर पाद्य आदिके द्वारा उन श्रानिशिरोमणि गर्गका विधिवत् पूजन किया । फिर उनकी परिक्रमा करके महान् श्रुवभानु-वर' इस प्रशार शोले ।। ४०---४५ ॥

श्रीवृष्यभातुने कहा—संत पुरुषोंका विचरण शान्ति-मय हैं। क्योंकि वह ग्रह्शजनोंको परम शान्ति प्रदान करनेवाला है। मनुष्योंके भीतरी अन्धकारका नाश महात्माजन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवन्! आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गये। भूमण्डलपर आप-जैसे साधु-महात्मा पुरुष तीर्योंको भी पावन बनानेवाले होते हैं। मुने! मेरे यहाँ एक कन्या हुई है, जो मक्ककी माम है और जिसका ध्रामिका' नाम है। आप भक्तिमाँति विचारकर यह बतानेकी कृपा कीजिये कि इसका ग्रम विवाह किसके साथ किया जाय। सूर्यकी माँति आप तीनों लोकोंमें विचारण करते हैं। आप दिव्यवर्शन हैं, जो इसके अनुक्ष्य सुयोग्य वर होगा, उसीके हाथमें इस कल्याणमयी कम्याको वूँगा॥ ४६--४९॥

श्रीनारद्जी कहते हैं —राजन् ! तदनन्तर मुनिकर गर्गाजी वृपमानुजीका हाथ पक है यमुनाके तटपर गये । वहाँ एक निर्जन और अत्यन्त मुन्दर खान था, जहाँ कालिन्दी-जलकी कल्लोलमालीऑकी कल-कल ध्वनि सदा गूँजती रहती थी । वहीं गोपेश्वर धृषभानुको बैठाकर धर्मन्न मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे ॥ ५०-५१॥

श्रीनर्गजी बोले- इपभानुजी । एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसीसे नहीं कहनी चाहिये । जो असंख्य ब्रह्माण्डोंके अभिपति, गोलेकभामके स्वामी, परात्पर तथा साश्चात् परिपूर्णतम हैं; जिनमे बदकर दूसरा कोई नहीं है; स्वयं वे ही मगवान् श्रीकृष्ण नन्दके घरमें प्रकट हुए हैं ॥५२-५३॥

श्रीवृषभानुने कहा—महामृते ! नन्दजीका भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है । अब आप भगवान् श्रीकृष्णके अवतारका सम्पूर्ण काग्ण मुझे बताहये॥ ५४॥

श्रीरार्गजी बोले-- पृथ्वीका भार उतारने और कंस आदि तृष्टोंका विनाश करनेके लिये ब्रह्माजीके प्रार्थना करने- पर भगवान् श्रीकृष्ण पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं । उन्हीं परम प्रभु श्रीकृष्णकी पटरानी, जो प्रिया श्रीराधिकाजी गोलोकधाममें विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्रीरूपसे प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिकाको नहीं जानते॥५५-५६॥

श्रीनारद्जी कहने हैं -राजन् ! उस समय गोप कृषभानुके मनमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी ओर वे अत्यन्त विस्मित हो गये । उन्होंने कलावती (कीर्ति) को बुलाकर उनके साथ विचार किया । पुनः श्रीराधा-कृष्णके प्रभावको जानकर गोपवर कृषभानु आनन्दके आँस् बहाते हुए पुनः महासुनि गर्गसे कहने लगे ॥ ५७-५८ ॥

श्रीवृष्मानुने कहा—दिजवर ! उन्हीं भगवान् श्रीकृष्णको मैं अपनी यह कमलनयनी कन्या समर्पण करूँगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखळाया है। अतः आपके द्वारा ही इसका ग्रुम विवाह-संस्कार सम्पन्न होना चाहिये॥५९॥ सीगर्गजीने कहा—राजन् ! श्रीराधा और श्रीकृष्णका पाणिश्रहण-संस्कार में नहीं कराजेंगा । यमुनाके तटपर माण्डीर-वनमें इनका विवाह होगा । इन्दावनके निकट कनशून्य सुरम्य स्थानमें स्थयं श्रीज्ञह्याजी पधारकर इन होनोंका विवाह करायेंगे । गोपवर ! तुम इन श्रीराधिकाको भगवान् श्रीकृष्णकी वल्लभा समझो । संसारमें राजाओंके शिरोमणि तुम हो और लोकोंका शिरोमणि गोलोकधाम है । द्वम सम्पूर्ण गोप गोलोकधामसे ही इस भूमण्डलपर आये हो । वैसे ही समस्त गोपियाँ भी श्रीराधिकाजीकी आशा मानकर गोलोकसे आयी हैं । बड़े-बढ़े यश करनेपर देवताओंको भी अनेक जन्मोंतक जिनकी झाँकी सुलभ नहीं होती। उनके लिये भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षान् श्रीराधिकाजी तुम्हारे मन्दिरके आँगनमें गुसरूपसे विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियाँ उनका साक्षात् दर्शन करती हैं ॥ ६०-६४ ॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! श्रीराधिकाजी और भगवान् श्रीकृष्णका यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्रीकृषमानु और कीर्ति —दोनों अस्यन्त विस्मित्त्या आनन्दमे आहादित हो उठे और गर्गजीने कहने लगे ॥ ६५॥

दम्पति बोले-ब्रह्मन् ! धाषा' शब्दकी तात्त्विक

न्याख्या बताइये । महामुने ! इस भूतलपर मनके संदेहको । दूर करनेवाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है ॥ ६६ ॥

श्रीगर्गजीने कहा—एक समयकी बात है, मैं गन्धमादन पर्वतपर गया। साथमें शिष्यवर्ग भी ये। वहीं भगवान् नारायणके श्रीमुखसे मैंने सामवेदका यह सारांश मुना है। 'रकार' से रमा का, 'आकार'से गोपिकाओं का, 'धकार'से धराका तथा 'आकार'से विरजा नदी-का ग्रहण हैं। वै। परमातमा भगवान् श्रीकृष्णका सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूपोमें विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा ये चार पित्रयों ही उनका चतुर्विध तेज हैं। ये सब-की-सब कुआ वनमें जाकर श्रीराधिकाजीके श्रीविग्रहमें लीन हो गयीं। इसीलिये विश्वजन श्रीगधाको 'परिपूर्णतमा' कहने हैं। गोप! जो मनुष्य वारंबार 'राधाकृष्ण' के इस नामका उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो स्था, साक्षान् भगवान् श्रीकृष्ण भी मुलभ हो जाते हैं शा ६७—७१॥

श्रीनारवजी कहते हैं -- राजन् ! उस समय भार्या-महित श्रीहृषभानुके आश्चर्यकी सीमा न रही । श्रीराधा-कृष्णके दिव्य प्रभावको जानकर वे आनन्दके मूर्तिमान् विग्रह बन गये । इस प्रकार श्रीकृषभानुने ज्ञानिशिरोमणि श्रीगर्गजीकी पूजा की । तय वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनीन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थानको सिधारे ॥ ७२-७३ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्च-संवादमें धनन्द-प्रतीका विश्वरूपदर्शन तथा श्रीकृष्ण-बलरामका नामकरण-संस्कार नामक पंद्रदबों अध्याय पूग बुआ ॥ १५ ॥

## सोलहवाँ अध्याय

भाण्डीर-वनमें नन्दजीके द्वारा श्रीराधाजीकी स्तुतिः श्रीराधा और श्रीकृष्णका ब्रह्माजीके द्वारा विवाहः ब्रह्माजीके द्वारा श्रीकृष्णका स्तवन तथा नव-दम्पतिकी मधुर लीलाएँ

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन नन्दजी अपने नन्दनको अक्षमे लेकर लाइ लड़ाते और गाएँ चराते हुए न्विरकके पाममे बहुत दूर निकल गये । धीरे-धीरे भाण्डीर-बनमें जा पहुँचे, जो कालिन्दी-नीरका स्पर्श करके बहनेवाले तीरवर्ती शीतल समीरके झोंकेले कम्पित हो रहा था। थोड़ी ही देरमें श्रीकृष्णकी इच्छाले वायुका वेग अत्यन्त प्रखर हो उठा । आकाश मेचोंकी घटाले आच्छादित हो गया । तमाल और कदम्ब कुलेंके पल्लब टूट-

# रमया तु रकारः स्यादाकारस्त्वादिगोपिकः। धकारो धरवा हि स्यादाकारो विरन्न नदी।।
श्रीकृष्णस्य धरशापि चतुर्धा तेजसोऽभवत्। कीका भूः श्रीश्च विरक्षा जतन्नः पत्स्य एव हि।।
सम्प्रकीनाश्च ताः सर्वा राधार्या कुकामन्दिरे। परिपूर्णतमा राधां तस्यादादुर्मनीषिणः॥
गाधाक्रण्णेति हे गोष वे जपन्ति पुनः पुनः। चतुष्पदार्थं कि तेवां साक्षात् कृष्णोऽपि क्रम्यते॥
(गर्ग०, गोकोक० १५ । ६८—७१)

ट्टकर गिरने, उड़ने और अत्यन्त भयका उत्पादन करने छो। उस समय महान् अन्धकार छा गया। नन्दनन्दन रोने लगे। वे पिताकी गोदमें बहुत भयभीत दिखायी देने छो। नन्दको भी भय हो गया। वे शिशुको गोदमें लिये परमेश्वर श्रीहरिकी शरणमें गये॥ १——३॥

उसी क्षण करोड़ीं सूर्योंके समृहकी-सी दिव्य दीति उदित हुई, जो सम्पूर्ण दिशाओं में ज्यात थी; वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी । उस दीप्तिराधिके भीतर नी नन्दीके राजाने इपमाननन्दिनी श्रीराधाको देखा । वे करोड़ी चन्द्र मण्डलीकी कान्ति धारण किये हुए थीं । उनके श्रीअङ्गीपर आदिवर्ण गील रंगके सुन्दर वस्त्र शोधा पा रहे ये। चरण-प्रान्तमं मञ्जीरांकी धीर ध्वनितं युक्त नृपुरंका अस्यन्त मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्दमे काञ्चीकलाप और कञ्चणींकी भनकार भी मिली थी । रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजुबंदींकी प्रभाने वे और भी उन्हासित हो रही थीं । नाकमें मोतीकी बलाक और नकबेसरकी अपूर्व शोभा हो रही थी । व णठमें कंठा, सीमन्तपर चुड़ामणि और कानोंमें कुण्डल **श**लमला रहे थे । श्रीराधाके दिव्य तेजसे अभिभूत हो नन्दने तत्काल उनके सामने मन्त्र धुकाया और हाथ जोडकर कहा-पाधे ! ये साक्षात् पुरुषोत्तम हैं और तुम इनकी मुख्य प्राणवल्लमा हो, यह गुम रहस्य में गर्गजीके मुखसे सुनकर जानता हूँ । राधे । अपने प्राणनाथको मेरे अहरे के लो । ये बादलोकी गर्जनामे डर गये हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृतिके गुणांको स्वीकार किया है। इसीछिये इनके विष्यमें इस प्रकार भयभीत होनेकी बात कही गयी है। हेवि । में तुम्हे नमस्कार करता हूँ । तुम इस भूतल्यर मेरी यथेष्ट रक्षा करो । तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है बास्तवमें तो द्रम सब कोगोंके किये दुर्कम हो । । ४--८ है।।

तिकासः ।

वभूव तस्यां भूषभानुपुत्री ददशं राणां नवनन्दराजः ॥

कोटीन्दुनिन्वपुतिमादधानां नीलाम्बरं सुन्दरमादिवणंम् ।

सजीरपीरध्वनिनुपुराणामाविज्ञनीं , श्रव्यक्तिवभञ्जुन् ॥

सजीरपीरध्वनिनुपुराणामाविज्ञनीं , श्रव्यक्तिवभञ्जुन् ॥

सजीरपीरध्वनिनुपुराणामाविज्ञनीं ।

श्रीनासिकामीक्तिसंसिकीमिः श्रीकण्डच्दामणिकुण्डलाढणाम् ॥

त क्षेत्रसा भवित आश्चा नन्दी नत्वाथ तामाद कृताककिः सन् ।

श्रवं तु साक्षात्पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियासि मुख्यासि सवैव राषे ॥

गुप्तं सिवदं गर्गमुखेन विश्व गृहाण राधे निजनायमस्ताद ।

ववं गुदं प्राप्य सेवमीतं वदामि नेत्वं प्रकृतेगुंणाक्यम् ॥

ववं गुदं प्राप्य सेवमीतं वदामि नेत्वं प्रकृतेगुंणाक्यम् ॥

श्रीराधाने कहा नन्दजी ! तुम ठीक कहते हो । मेरा दर्शन दुर्छभ ही है । आज तुम्हारे भक्ति-भावसे प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है ॥ ९ ॥

श्रीनम्द् बोले—देवि ! यदि वास्तवमें तुम गुश्नपर प्रमन हो तो तुम दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणारिक्दोंमें मेरी युद्द भक्ति बनी रहें । साथ ही तुम्हारी भक्तिने भरपूर साधु मंतीका सङ्ग मुझे सदा मिलता रहे । प्रत्येक युगमें उन संत-महात्माओं के चरणों मे मेरा प्रेम बना रहे ॥ १० ॥

श्रीनारदजी कहते हैं---राजन् ! तव 'तथास्तु' कह-कर श्रीराधाने नन्दजीकी गोदसे अपने प्राणनागको होनी हाथोंमें ले लिया । फिर जब नन्दरायजी उन्हें प्रणाम करके बहाँसे चले गये, तब श्रीराधिकाजी भाण्डीर वनमें गर्यों। पहले गोलोकथामसे जो 'षृथ्वी देवी' इस भूतलपर उतरी थीं। वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई । उक्त धाममें जिस तरह पदाराग मणिसे जटित सवर्ण-मयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतलपर भी वज-मण्डलमें उस दिन्य भूमिका तत्क्षण अपने सम्पूर्ण रूपसे आविर्भाव हो गया । बुन्दावन कामपुरक दिव्य बक्षोंके साथ अपना दिन्य रूप धारण करके शोभा पाने छगा । कल्लिन्द-नन्दिनी यमुना भी तटपर सुवर्णनिर्मित प्रासादी तथा सन्दर रत्नमय सोपानोंसे सम्पन्न हो गर्यो । गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओंसे परिपूर्ण हो गया । उसके स्वर्णमय शिलर सब ओरसे उद्भासित होने लगे । राजन् ! मतबाले भ्रमरों तथा श्ररनोंसे सुशोभित कन्दराओंद्वारा वह पर्वतराज अत्यन्त 📸 अञ्जवाले मजराजकी भाँति द्वशोभित हो रहा था। उस समब बुन्दावनके निकुश्वने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभाभवन, प्राञ्जण तथा दिम्ब मण्डप होसा पाने क्रमे । वसन्त ऋद्रकी सारी मञ्जूरिमा वहाँ अभिन्यक हो गयी । मधुपों, मथुरों, कपोतों तथा कोकिकोंके ककरव सनायी देने छगे। निकुजनर्ती दिन्य मण्डपोंके शिखर सुवर्ण-रकाहिंसे खचित कलकों वे अलंकृत थे । सब ओर फहराती हुई पताकाएँ उनकी शोभा बढाती थीं। वहाँ एक सुन्दर सरोवर प्रकट हुआ। जहाँ सुवर्णमय सुन्दर सरोज खिके हुए थे और उन सरोजीपर बैठी हुई मधुपावलियाँ उनके मधुर मकरन्द्रका पान कर रही थीं ॥ ११---१६ ॥

> नमाभि तुञ्जं सुनि रक्ष भी त्वं यवेग्लितं सर्वजनैदुरापा । ( गर्गं०, गोकोकः० १६ । ४----८ है )

दिम्पभामकी शोभाका अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तमोत्तम धनवयाम भगवान श्रीकृष्ण किशोरावस्थाके अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्रीराधाके सम्मुख खड़े हो गये । उनके श्रीअङ्गीपर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभमणिसे बिभूषित हो, हायमें वंशी भारण किये वे नन्दनन्दन राशि-राशि मन्मर्थों ( कामदेवों ) को मोहित करने छ्ये । उन्होंने हँसते हुए प्रियतमाका हाय अपने द्वायमें थाम लिया और उनके साथ विवाद मण्डपमें प्रविष्ट हुए । उस मण्डपमें विवाहकी सब सामग्री संग्रह करके रक्खी गयी थी। मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और जलते भरे कलका आदि उस मण्डपकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक भेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिसपर व दोनी प्रिया-प्रियतम एक-दूसरेले सटकर बिराजित हो तये और अपनी दिन्य शोभाका प्रसार करने लगे। वे दोनों एक-कूसरेसे मीठी-मीठी बात करते हुए मेघ और विद्युतकी भाँति अपनी प्रभासे उद्दीत हो रहे ये। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विभाता—भगवान् ब्रह्मा आकाशसे उतरकर परमास्मा भीकृष्णके सम्मुल आये और उन दोनोंके चरणोंमें प्रणास करके, हाथ जोड़, कमनीय वाणीद्वारा चारों मुखोंस मनोहर खति करने स्त्रो ॥ १७--२० ॥

अधिकसाजी बोले - प्रभो ! आप सबके आदिकारण हैं, किंद्र आपका कोई आदि-अन्त नहीं है। आप समसा प्रस्वोत्तमोमें उत्तम हैं। अपने भक्तीपर सदा बात्सस्यभाव रखनेबाळे और प्श्रीकृष्ण' नामसे बिख्यात हैं। अगणित अझाण्डोंके पाडक-पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रश्च राधा-प्राणबस्कभ श्रीकृष्णचन्द्रकी मैं शरण केता हूँ । आप गोओकभामके अधिनाय हैं। आपकी डीडाओंका कहीं अन्त नहीं है। आपके साथ में कीकामती भीराचा अपने क्रोक ( निस्तवाम ) में ककित कीकाएँ किया करती हैं। जब भाप ही 'वैक्रुण्ठनाथ' के रूपमें विराजमान होते 🧞 तब बे **क्ष्यमानुनन्दिनी ही 'ब्ह्मी' रूप**ये आपके साथ <u>स्र</u>शोभित होती हैं। जब आप 'श्रीरामचन्द्र' के रूपमें भूतकपर अवतीर्ण होते हैं। तब ये जनकनन्दिनी सीता' के रूपमें आपका सेवन करती हैं। आप 'श्रीविष्णु' हैं और ये कमलवन-बासिनी 'कमला' हैं; जब आप 'यशपुरुष' का अवतार भारण करते हैं, तब ये श्रीजी आपके साथ महिला। रूपमें निवास करती हैं। आप पतिशिरोमणि हैं तो ये पिलयोंमें प्रधान हैं। आप 'चर्सिंह' हैं तो ये आपके

द्वदयमें 'रमा' रूपसे निवास करती हैं। आप ही जर-नारायण' रूपसे रहकर तपस्या करते हैं, उस समय आपके साथ ये (परम शान्ति) के रूपमें विराजमान होती हैं। आप जहाँ जिस रूपमें रहते हैं। वहाँ तदनुरूप देह धारण करके ये छायाकी भाँति आपके साथ रहती हैं। आप 'महा' हैं और ये प्तरस्था प्रकृति'। आप जब 'कारू' रूपसे स्थित होते हैं, तब इन्हें 'प्रभान' (प्रकृति) के रूपमें जाना जाता है। जब आप जगतके अहर 'महान्' (महस्त्व ) रूपमें स्थित होते हैं। तब ये श्रीराधा 'सगणा माया' रूपसे खित होती हैं। जब आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार---इन चारों अन्तःकरणोंके साथ 'अन्तरात्मा' रूपसे स्थित होते हैं) तन ये श्रीराधा फश्चणावृत्ति के रूपमें विराजमान होती हैं। जब आप 'विराट' रूप भारण करते हैं, तब ये अखिछ भूमण्डलमें 'धारणा' कहलाती हैं । पुरुषोत्तमोत्तम ! आपका डी स्याम और गौर--दिविध तेज सर्वत्र बिटित है। आप गोलोकधामके अधिपति परात्पर परमेश्वर है। मैं आपकी शरण केता हूँ । जो इस सुगळरूपकी उत्तम स्त्रतिका सदा पाठ करता है, वह समस्त धार्मीमे श्रेष्ठ गोलोकधाममे जाता है और इस लोकमें भी उसे खभावतः सौन्दर्य, समृद्धि और सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है। यद्यपि आप दोनों नित्य-दम्पति ईं और परस्पर प्रीतिसे परिपूर्ण रहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरेके अनुरूप रूप भारण करके कीला-विलास करते हैं। तथापि मैं लोकव्यवहारकी सिक्कि या लोकसंग्रहके लिये आप दोनोंकी वैवाहिक विधि सन्प कराजेंगा। ॥ २१-२९ ॥

# मनादिमाधं पुरुषोत्तमोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं रवयं त्वसंक्याण्डपति परात्परं राभापति त्वां क्ररणं त्रजान्यहण् ॥ गोजोकनायस्यमतीयकीको कीकावतीयं निजनोक्डीका । वैक्रण्डमानोऽसि बदा स्वयेव अव्मीकादेवं वृत्रवाश्वका हि ॥ रेवं रामधन्त्री करकारमञ्जूषं भूमी इरिसपं समकाक्ष्मेवस् वकावतारोऽसि यदा तरेषं नीवंश्विणा की परिपरिनशक्ती ॥ स्वं नारसिंहोऽसि रमा इदीवं नारायणस्वं न भरेण असः। तदा लिनं शान्तिरतीन साक्षाच्छायेन याता च तनानुरूपा॥ र्श ब्रद्ध वेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् । भकान बदा त्वं जगदक्करोऽसि राषा तदेवं सगणा च माया ॥ विदितश<u>त</u>्रिंसदा धदा-नरास्मा त्वियं सञ्जाणकपश्चितः। विराटदेहभरस्वमेव तदाखिलं वा अवि धारणेवम् ॥ श्यामं च मीरं विदितं द्विधा महस्तवेव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तम । वीकोक्तवामाधिपति परेश्वं परात्परं त्वां श्ररणं श्रवान्यहस् ॥

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन् । इस प्रकार स्तुति करके मसाजीने उठकर कुण्डमें अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेवके वम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया-प्रियतमके वैदिक विधानसे पाणिप्रहण-संस्कारकी विधि पूरी की । यह सब करके ब्रह्माजी-ने खड़े होकर श्रीहरि और राधिकाजीते अग्निदेवकी सात परिक्रमाएँ करवायीं । तदनन्तर उन दोनोंको प्रणाम करके बेदवंत्रा विधाताने उन दोनींसे सात मन्त्र पढवाये । उसके बाद श्रीकृष्णके बक्षः स्थलपर श्रीराधिकाका हाथ रखवाकर और श्रीकृष्णका हाथ श्रीराधिकाके पृष्ठदेशमें स्थापित करके विधाताने उनसे मन्त्रोंका उच्चस्वरसे पाठ करवाया । उन्होंने राधाके हाथोंसे श्रीकृष्णके कण्डमें एक केसरयुक्त माला पहनायी। जिसपर भ्रमर गुंजार कर रहे ये । इसी तरह श्रीकृष्णके हाथेंसे भी कृषभानुनन्दिनीके गलेमें माला परनवाकर वेदश ब्रह्माजीने उन दोनोंसे अग्निदेवको प्रणाम करवाया और सुन्दर सिंहासनपर उन अभिनव दम्पतिको बैठाया । वे दोनों हाथ जोदे मौन रहे । पितामहने उन दोनोंसे पाँच मन्त्र पदवाये और जैसे पिता अपनी पुत्रीका सुयोग्य बरके हाथमें दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्रीराधाको श्रीकृष्णके हाथमें सौंप दिया ॥ ३०-३४ ॥

राजन् ! उस समय देवताओंने फूल बरसाये और विद्याधिरयोंके साथ देवाङ्गनाओने तृत्य किया । गन्धवीं, विद्याधिरों, चारणों और किंनरींने मधुर स्वरते श्रीकृष्णके लिये सुमङ्गल-गान किया । मृदङ्ग, वीणा, मुरचंग, वेणु, शङ्ग, नगारे, दुन्दुमि तथा करताल आदि बांबे बजने लंगे तथा आकाशमें खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओंने मङ्गल-शब्दका उचस्वरते उचारण करते हुए वार्रवार वय-जयकार किया । उस अवस्यरय श्रीहरिने विधातासे कहा—'श्रम्य ! आप अपनी इच्छाके अनुसार विद्याणा वताहये।' तथ श्रमाजीने श्रीहरिने इस प्रकार कहा—'श्रमो ! सुन्ने अपने दुगक-चरणोंकी भक्ति ही इक्षिणांक रूपमें प्रदान की निये।' श्रीहरिने स्वास्तु' कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया ।

सदा पठेद् थे। युगक्सतं परं गोळोकधाम प्रवरं प्रथाति सः । इदेव सीन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः॥ पदा युवां प्रीतियुती च दम्पती परात्परी तावनुरूपक्षपती। तवापि क्षेकव्यवद्वारसंप्रदाष्ट्रविधि विवादस्य तु कारधाम्बद्धम्॥ (गर्ग०, गोकोक० १६। २१—-२९) तव ब्रह्माजीने श्रीराधिकाके मङ्गल्यय युगळ-चरणारविन्दोंको दोनों हायों और मस्तकते बार्रवार प्रणाम करके अपने धाम-को प्रस्थान किया । उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्माजीके मनमें अत्यन्त हुर्षोक्षास छा रहा था ।।३५----३८॥

तदनन्तर निकुज्जभवनमें प्रियतमाहारा अर्पित विम्य मनोरम चतुर्विधे अन्न परमात्मा श्रीहरिने हँसते-हँसते महण किया और भीराधाने भी श्रीकृष्णके हाथोंसे चतुर्विध अन प्रहण करके जनकी दी हुई पान-सपारी भी खायी। इसके बाद श्रीइरि अपने धायसे प्रियाका द्वाथ पकड़कर कुक्ककी ओर चलें। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा बृन्दावन, यमुना तथा वनकी रुताओंको देखते हुए आगे बदने रूपे । सुन्दर रुता-कुओं और निकुओं में हॅंस्से और छिपते इए श्रीकृष्णको शालाको ओटमें देलकर पीकेसे आती हुई भीराधाने उनके पीताम्बरका छोर पकद किया । फिर भीराचा भी माधवके कमछोपम हाथोंचे खटकर भागीं और युगल-चरणोंके नृपुरोकी झनकार प्रकट करती हुई वसुना-निकुलमें छिप गर्यों । जब औइरिसे एक हाथकी द्रीपर रष्ट गर्यी, तब पुनः उठकर भाग चर्छी । जैसे तमाळ सुनहरी ब्रताचे और मंघ चपलासे सुद्योमित होता है तथा जैसे नीलमका महान पर्वत स्वर्णाक्कित कसीटीसे शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी भीराधारे नन्दनन्दन भीकृष्ण सुशोभित हो रहे थे । रास-रङ्गस्थलीके निर्जन प्रदेशमें पहुँचकर शीहरिने भीराधाके साथ रासका रस छेते हुए कीछा-रमण किया । भ्रमरों और मयूरोंके कल-कृजनसे मुखरित कताओंबाके बुन्हावनमें वे दूसरे कामदेवकी भाँति विचर रहे ये । परमातमा भीकृष्ण इरिने, जहाँ मतबाके भ्रमर गुजारव करते ये, बहुत-से करने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढाते वे और किनमें दीविसती कता-बरकरियाँ प्रकाश फैकाती थीं। गोर्क्यनकी दन कलराओंमें भीराधाके साथ दस्य किया ॥ ३९-४५ ॥

तराश्चात् श्रीकृष्णने वमुनामें प्रवेश करके ह्रपंभानु-मन्दिनीके साथ विहार किया । वे यमुनाजकर्मे खिके हुए स्थादक कमस्को राषाके हाथसे सीनकर भाग चके । तथ श्रीराधाने भी हँसते-हँसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, बंशी तथा बेंतकी स्त्रही अपने अधिकारमें कर

१.अक्ष्य, भोज्य, केस्र, चोष्य---ने ही चार प्रकारके अन्न है।

2.5

लीं । श्रीहरि कहने स्प्रो—मिरी बॉसुरी दे दो ।' तब रिवेश्वर राभाने उत्तर दिया—मिरा कमल लीटा दो ।' तब देवेश्वर श्रीकृष्णने उन्हें कमल दे दिया । फिर राधाने भी पीताम्वर बंशी और बेंत श्रीहरिके हाथम लीटा दिवे । इसके वाद फिर यमुनाके किनारे उनकी मनोहर लीलाएँ होने लगीं ॥ ४६—४८ ॥

तदनन्तर भाण्डीर-यनमें जाकर बजागीप-रल श्रीनन्दनन्दनने अपने हाथोंने प्रियाका मनोहर शृङ्गार किया —
उनके मुखपर पत्र रचना की, दोनों पैरोमें महावर लगाया,
नेत्रोंमें काजलकी पतली रेखा खाँच दी तथा उत्तमोत्तम
रलों और पूलोंसे भी उनका शृङ्गार किया। इसके बाद जव
भीराधा भी श्रीहरिको शृङ्गार धारण करानके लिये उद्यत हुई,
उद्यी समय श्रीकृष्ण अपने किशोररूपको स्यागकर छोटे-से
बालक बन गये। नन्दने जिस शिशुको जिस रूपमें राधाके
हाथोंमें दिया था, उसी रूपमें वे धरतीपर लोटने और
भयसे रोने लगे। श्रीहरिको इस रूपमें देखकर श्रीराधिका भी
तत्काल विलाप करने लगीं और बोलीं—क्रेरे ! मुशार
माया क्यों फैलाते हो !' इस प्रकार विपादमस्त होकर रोती
हुई श्रीराधाने सहसा आकाशवाणीने कहा—धाधे! इस समय

सोच न करो । तुम्हारा मनोरथ कुछ कालके पश्चात् पूर्ण होगा' ॥ ४९–५२॥

यह मुनकर श्रीराधा शिद्युरूपधारी श्रीकृष्णको लेकर तुरंत वजराजकी धर्मपत्नी यशोदाजीके पर गर्यी और उनके हाथमें बालकको देकर बोर्ली — 'आप के पतिदेवने मार्गमें इस वालकको मुझे दे दिया था।' उस समय नन्द-गृहिणीने श्रीराधाले कहा — 'बृपभानुनन्दिन राधे। तुम धन्य हो; क्योंकि तुमने इस समय, जब कि आकाश मेघोंकी घटाले आच्छन्न है, बनके भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे-ले लालाकी पूर्णत्या रक्षा की है।' यो कहकर नन्दरानीने श्रीराधाका मलीमांति सत्कार किया और उनके सद्गुणोंकी प्रशंसा की । इसले बृपमानुनन्दिनी श्रीराधाको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदाजीकी आज्ञा ले धीरे-धीरे अपने घर चली गर्यी।। ६३--५५॥

राजन् ! इस प्रकार श्रीराधाके विवाहकी परम मङ्गल-मयी गुप्त कथाका यहाँ वर्णन किया गया । जो लोग इसे सुनते-पढ़ते अथवा सुनाते हैं। उन्हें कभी पापोंका स्पर्ध नहीं प्राप्त होता ॥ ५६ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ण-संहितामें गोलोकखण्डकं अन्तर्गत श्रीनारद-बहुताश्व-संवादमें श्रीराधिकाके विवाहका वर्णन' नामक सोलहर्वा अध्याथ पूरा हुआ ॥ १६ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय

## श्रीकृष्णकी बाल-लीलामें दिष-बोरीका वर्णन

श्रीनारद्जी कहते हैं—-राजन् ! तदनन्तर बल्सम और श्रीकृष्ण—दोनों गीर-इयाम मनोहर बालक विविध कीकाओंसे नन्दभवनको अस्पन्त प्रन्यूर एवं आकर्षक बनाने को । मिथिकेश्वर ! वे होनों हाथों और पुटनोंके बक्ते खुद और मीठी —तोतली बोली बोलते हुए थोड़ ही समयमें अजमें इधर-उधर डोलने लगे । माता यशोदा और रेहिणीके द्वारा लालित-पालित वे दोनों शिश, कभी, माताओंकी गोदसे निकल जाते और कभी पुनः उनके अक्रमें आ वेठते थे । मायासे बालकप धारण करके त्रिभुवनको मोहित करनेबाले वे दोनों भाई, राम और इयाम, इधर-उधर मुखीर-कोर करधनीकी इंकार फैलाते फिरते थे । माता यशोदा का करधनीकी इंकार फैलाते फिरते थे । माता यशोदा का का का का करधनीकी इंकार फैलाते फिरते थे । माता यशोदा का का का का करधनीकी इंकार फैलाते फिरते थे । माता यशोदा

जानेते धूसर अङ्गवाके अपने कास्त्रको गोदमें केकर बढ़े आबरते साइती-पोंखती थीं ॥ १-५ ॥

श्रीकृष्ण दोनों हायों और युटनोंके वह चकते हुए
पुना भाँगनमें चके जाते और वहाँगे फिर माताकी गोदमें
आ जाते थे। इस तरह वे मजमें सिंह-शावककी भाँति
कीला कर रहे थे। माता यशोदा उन्हें सोनेके तार जबे
पीताम्बर और पीली श्रगुली पहनाती तथा मस्तकपर
दीतिमान रलामय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार
अत्यन्त शोभाशाली मन्यरूपमें उन्हें देखकर अत्यन्त
आनन्दका अनुभव करती थीं। अत्यन्त सुन्दर वालोचित
कीदामें तरार वालमुकुन्दका दर्शन करके गोपियाँ वहा सुख
पाती थीं। वे सुखसक्ता गोपाञ्चनाएँ अपना वर होदकर

नन्दराजके गोष्ठमें आ जातीं और वहाँ आकर वे सब-की-सब अपने बरोंकी सुध-सुध भूल जाती थीं। राजन ! नन्दराय-जीके यह-द्वारपर कृत्रिम सिंहकी मूर्ति देखकर भयभीतकी तरह जन श्रीकृष्ण पीछे छोट पक्ते, तब यशोदाजी अपने छालाको गोदमें उठाकर घरके भीतर चली जाती थीं। उस समय गोपियाँ त्रजमें ह्याने द्रवित हृद्य हो यशोदाजीसे इस प्रकार कहती थीं।। ६-९।।

श्रीगोपाङ्गनाएँ कहने लगीं—शुमे! तुम्हारा लाला खेलनेके लिये बड़ी चपलता दिखाता है। इसकी बालकेलि अत्यन्त मनोहर है। ऐसा न हो कि इसे किसीकी नजर लगजाय। अतः तुम इस काकपक्षधारी दुधमुँहे बालकको आँगनसे बाहर मत निकलने दिया करो। देखों न, इसके ऊपरके हो दॉत ही पहले निकले हैं, जो मामाके लिये दोषकारक हैं। यशोदाजी! तुम्हारे इस बालकके भी कोई मामा नहीं है, इसलिये विश्वनिवारणके हेतु तुम्हें दान करना चाहिये। गी, बाह्मण, देखता, साधु, महातमा तथा वेदोंकी पुजा करनी चाहिये॥ १०-१२॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! तरो वशोदा और रेगिहणीजी पुत्रोंकी कस्याण-कामनाथे प्रतिदिन बद्धाः रल तथा न्तन अबका दान करने लगीं ! कुछ दिनों बाद सिंह-शावककी भाँति दीखनेवाले राम और कृष्ण—दोनों यालक कुछ बढ़े होकर गोष्ठोंमें अपने पैरोंके बलसे चलने लगे ! श्रीदामा और सुबल आदि बज-वालक सखाओंके साथ यमुनाजीके शुभ्र वाष्ट्रकामय तटपर कीत्हल्पूर्वक लोटते हुए राम और स्थाम नील-स्वन तमालींने विरे और कदम्ब-कुछकी शोभासे विलिस्त कालिन्दी-तटबर्ती उपबनमें विचरने लगे !! ११-१६ !!

श्रीहरि अपनी बाळळीळांचे गोप-गोपियोंको आनन्द प्रदान करते हुए सखाओंके साथ घरोंमें जा-जाकर माखन और घृतकी चोरी करने छगे। एक दिन उपनन्दपत्नी गोपी प्रभावती श्रीनन्द-मन्दिरमें आकर यशोदाजीसे बोळीं।। १७-१८॥

प्रभावतीने कहा—यशोमित ! इमारे और तुम्हारे वरोंमें जो माखन, बी, दूध, दही और तक है, उसमें ऐसा कोई विल्माव नहीं है कि यह इमारा है और वह तुम्हारा । मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपाप्रसादसे ही सब कुछ हुआ है । मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस

लालने कहीं चोरी मीक्ती है । माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करनेके लिये कभी शिक्षा नहीं देती । एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह दीट बालक मुझे गाली देकर मेरे ऑगनचे भाग निकला । यशोदाजी ! जनराजका बेटा होकर यह चोरी करें, यह उचित नहीं है; किंतु मैंने तुम्हारे गौरवका खयाल करके हमे कभी कुछ नहीं कहा है ॥ १९-२२ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् । प्रभावतीकी बात सुनकर नन्द-गेहिनी यशोदाने बालकको बाँट बतायी और यह प्रमान सान्त्वनागृर्वक प्रभावतीसे कहा ॥ २३ ॥

श्रीयशोदा बोर्ली—बहिन ! मेरे घरमें करोड़ों गौएँ हैं, इस घरकी घरती सदा गोरसने भीगी रहती है। पता नहीं, यह बालक क्यों तुम्हारे घरमें दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीजें चायसे खाता ही नहीं। प्रभावती ! इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो, वह सब तुम मुझसे ले लो । तुम्हारे पुत्र और मेरे लालमें किंचिन्मात्र भी कोई मेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरावर खाते और मुखमें माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पाम ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताइना वूँगी, बाँहूँगी और घरमें बाँध रक्खूँगी।। २४-२६॥

श्रीसारवजी कहने हैं--राजन् ! यशोदाजीकी यह बात सनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने वर लौट आयी । एक दिन श्रीकृष्ण समवयस्क बालकीके साथ फिर दही चरानेके लिये उसके घरमें गये । घरकी दीवारके पास सटकर एक द्वाधसे दूसरे बालकका द्वाध पकड़े भीरे-भीरे बरमें बुसे । छीकेपर रक्ता हुआ गोरस हाथसे पकड़में नहीं आ सकता। यह देख श्रीहरिने स्वयं एक ओखलीके ऊपर पीटा रक्ता । उमपर कुछ ग्वाल-बालोंको खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ गये। तो भी छीकेपर रक्ला हुआ गोरस अभी और ऊँचे कदके मनुष्यसे ही प्राप्त किया जा सकता था। इसलिये वे उसे न पा सके। तब श्रीदामा और सुबलके साथ उन्होंने मटकेयर इंडेसे प्रहार किया। दहीका वर्तन फूट गया और सारा गन्य पृथ्वीपर वह चला । तब बलरामसहित माधवने ग्वाल बालों और बंदरोंके साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया। भाष्डके फुटनेकी आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहाँ आ पहुँची। अन्य सब बालक तो बहाँसे भाग निकले; किंत्र श्रीकृष्ण- का हाथ उसने पकद छिया । श्रीकृष्ण भयभीत-ते होकर मिण्या आँस् बहाने छगे । प्रभावती उन्हें छेकर नन्द-भवन-की ओर चली । सामने नन्दरायजी खहें थे । उन्हें देखकर प्रभावतीने मुखपर चूँघट हाल छिया । श्रीहरि सोचने छगे—- 'इस तरह जानेपर माता मुझे अवस्य दण्ड देगी ।' अतः उन स्वच्छन्दगति परमेश्वरने प्रभावतीके ही पुत्रका रूप धारण कर छिया । रोघसे भरी हुई प्रभावती यशोदाजी-के पास शीम जाकर बोली— 'इसने मेरा दहीका वर्तन फोइ दिया और सारा दही खुट लिया' ॥ २७--३५ ॥

यशोदाजीने देखा, यह तो इसीका पुत्र हैं; तब वे हैंसती हुई उस गोपीसे बोलीं — धहले अपने मुख्यं पूँघट तो हटाओ, फिर बालकके दोष बताना । यदि इस तरह हटे ही दोप लगाना है तो मेरे नगरसे बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्रकी की हुई चोरी मेरे बेटेके माथे मद दी जायगी? तब लोगोंके बीच लजाती हुई प्रभावतीने अपने मुँहसे बूँघटको हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखायी दिया। उसे देखकर वह मन-ही मन चिकत

होकर बोळी—'अरे निगोइ ! तू कहाँने आ गया ! मेरे हाथमें तो जजका सार-सर्वस्य था।' इस तरह बड़वड़ाती हुई वह अपने बेटेको लेकर नन्दभवनसे बाहर चली गयी । यशोदा, रोहिणी, नन्द, बलराम तथा अन्यान्य गोप और गोपाङ्गनाएँ हँसने लगीं और बोलीं—'अहो ! अजमें तो बड़ा भारी अन्याय दिखायी देने लगा है।' उभर भगवान बाहरकी गलीमें पहुँचकर फिर नन्द-नन्दन बन गये और सम्पूर्ण शरीरसे धृष्टताका परिचय देते हुए, चञ्चल नेज मटकाकर, जोर जोरसे हँसते हुए उस गोपीसे बोळे॥ ३६—४१॥

श्रीभगवान्ने कहा -- अरी गोपी ! यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अवकी बार मैं तेरे पतिका रूप भारण कर हुँगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ४२ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं— राजन ! यह सुनकर वह गोपी आह्वर्यसे चिकत, हो अपने घर चली गयी। उस दिनसे सब घरोंकी गोपियाँ लाजके मारे श्रीहरिका हाथ नहीं पकहती थीं॥ ४३॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकलण्डके अन्तर्गक्ष श्रीनारद-बहुकाइव-संवादमें श्रीकृष्णके बालचरित्रगत व्हणि-चोरीका वर्णन<sup>9</sup> नामक सन्नहर्वों अथ्याम पूरा हुआ ॥ १७ ॥

## अठारहवाँ अध्याय

#### नन्द, उपनन्द और वृषभानुओंका परिचय तथा श्रीकृष्णकी मृदुमक्षण-लीला

अनितरद्जी कहते हैं— मिथिलेश्वर | गोपाङ्गनाओं के घरों में विचरते और मालन-चोरीकी छीला? करते हुए नवकंज लोचन मनोहर ध्याम-स्प्रधारी श्रीकृष्ण वालचन्द्रकी भाँति बढ़ते और लेगों के चित्त चुराते हुए से बजमें अद्भुत शोभाका विस्तार करने लगे ! नौ नन्द नामके गोप अत्यन्त चञ्चल श्रीनन्दनन्दनको पकड़कर अपने धर ले जाते और वहाँ विठाकर उनकी स्प्रमाध्यीका आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे । वे उन्हें अच्छी-अच्छी गेंदें देकर खेलाते, उनका लालन-पालन करते, उनकी लीलाएँ गाते और बढ़े हुए आनन्दमें निमम हो सारे जगत्को भूल जाते थे ॥ १-२॥

राजाने पूछा—देवर्षे । आप मुझमे नी उपनन्होंके नाम बताइये । वे सब बढ़े सौभार्यशाली थे । उनके पूर्वजन्मका परिचय दीजिये । वे पहळे कौन थे, जो इस भूतलपर अवतीर्ण हुए ! उपनन्दोंके साथ ही छः वृषभानुओंके भी मङ्गलमय कर्मोंका वर्णन कीजिये ॥ ३३ ॥

श्रीनारद्जीने कहा -- गय, विमल, श्रीश, श्रीधर, मङ्गलायन, मङ्गल, रङ्गवलीश, रङ्गीज तथा देवनायक -- ये नी नन्द' कहे गये हैं, जो त्रजंके गोकुलमें उत्पन्न हुए थे। वीतिहोत्र, अग्रिभुक, साम्म, श्रीवर, गोपति, श्रुत, वजेश, पावन तथा शान्त—यं 'उपनन्द' कहे गये हैं। नीतिवित्र, मार्गह, श्रुङ्क, पतंग्र, दिव्यवाहन और गोपेष्ट—ये छः 'खूषमानु' हैं, जिन्होंने वजमें जन्म धारण किया था। जो गोलोक-धाममें श्रीकृष्णचन्द्रके निकुष्ठद्वारपर रहकर हाथमें बेंत लिये पहरा देते थे, वे स्थाम अङ्गवाले गोप वजमें नी नन्द' के नामसे विख्यात हुए । निकुष्ठमें जो करोहों गार्थे हैं, उनके पालनमें तत्रपर, मोरपंस्त और मुरकी धारण करनेवाले गोप यहाँ 'उपनन्द' कहे गये हैं।

निकु अ- दुर्मकी रक्षाके छिये जो इण्ड और पाश धारण किये उसके छहाँ द्वारीपर रहा करने हैं, वे ही छः गोप यहाँ 'छ: वृषभान्' कहलाये । श्रीकृष्णकी इच्छासे ही वे सब लोग गोलोकसे भृतलपर उत्तरे हैं । उनके प्रभावका वर्णन करनेमें चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं, फिर मैं उनके महान् अभ्युद्यशाली सौभाग्यका कैसे वर्णन कर संक्रेंगाः जिनकी गोदमें यैठकर बाल-क्रीडापरायण श्रीहरि सदा सुशोभित होते थे ॥ ४-१२ ॥

एक दिनकी बात है, यमनाके तटपर श्रीकृष्णने मिहीका आम्बादन किया। यह देख बालकोंने यशोदाजीके पास आकर कहा-—'अरी मैया ! तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है ।' बलभद्रजीने भी उनकी हॉ-मे-हॉ मिला दी । तब नन्दरानीने अपने पुत्रका हाथ प रुड़ लिया । बालकके नेत्र भगभीत ने हो उठे। भैयाने उससे कहा ॥ १३-१४ ॥

यशोदाजीने पूछा-ओ महामृद् ! तूने क्यों मिट्टी खायी ? तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि भाँ ! मना करनेपर भी यह जिही खाना नहीं झोड़ता । इसे मिही बही प्यारी लगती हैंग ॥ १५ ॥

श्रीभगवान्ने कहा मैया ! वजके ये सारे बालक इस्ट बोल रहे हैं। मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खायी। यदि तुम्हें मेरी बातपर विश्वास न हो तो मेरा मुँह देख को ॥१६॥

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन् ! तब गोपी यशोदाने बालकका सुन्दर मुग्व खोलकर देखा । यशोदाको उसके भीतर तीनों गुणोंद्वारा रचित और सब ओर फैला हुआ ब्रह्माण्ड दिखायी दिया । सातीं द्वीप, सात समुद्र, भारत आदि वर्ष, सहद पर्वत, ब्रह्मलोक-पर्यन्त तीनी लोक तथा समन्त व्रजमण्डलसहित अपने शरीरको भी यशोदाने अपने पुत्रके मुखमे देखा। यह देखते ही उन्होंने ऑखें बंद कर र्ली और श्रीयम्नाजी के तटपर बैठ कर सोचने लगीं—'यह मेरा बालक साक्षात् श्रीनारायण है। इस तरह वे ज्ञाननिष्ठ हो गर्यो । तब श्रीकृष्ण उन्हें अपनी मायासे मोहित-सी करते हुए हँसने छा । यशोदाजीकी स्मरण-शक्ति बिल्लस हो गयी । उन्होंने श्रीक्रणका जो वैभव देखा था। वह सब वे तत्काल भूल गर्यो ॥ १७--२० ॥

इस प्रकार श्रीगर्भ-संहितामें गोलोकखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-संवादमें भ्रद्भाण्डदर्शन नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

## दामोदर कृष्णका उल्रुखल-बन्धन तथा उनके द्वारा यमलार्जुन-पृक्षींका उद्घार

श्रीनारवृजी कहते हैं-राजन् ! एक समय गोपाङ्गनाएँ घर-घरमें गोपालको लीलाएँ गाती गोकुलमें सब और दिध-मन्थन कर रही थीं। श्रीनन्द-मन्दिरमें सुन्दरी यशोदाजी भी प्रात:काल उठकर दहीके भाण्डमें रई डालकर उसे मधने लगीं। मथानीकी आवाज सुनकर बालक श्रीनन्दनन्दन भी नवनीत-के लिये कीत्हलवश मझीरकी मधुरध्वनि प्रकट करते हुए नाचने स्त्रो । माताके पास बालक्रीडापरायण श्रीकृणा बार-बार चक्कर छगाते और नाचते हुए बड़ी शोमा पा रहे थे और बजती हुई करधनीके घुष्टुकओंकी मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे मातासे मीटे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ मास्त्रन माँग रहे थे। जब वह उन्हें नहीं मिला, तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थरका दुकड़ा

लेकर उसके द्वारा दही मथनेका पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदाजी भी अपने पुत्रको पकड़ने-के लिये पीछे-पीछे दौड़ीं। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पानी थीं। जो योगीश्वरींके लिये भी दुर्छम हैं। वे माताकी पकडमें कैसे आ सकते थे ॥१-६॥

नृपेश्वर ! तथापि श्रीहरिने मक्तोंके प्रति अपनी भक्तवश्यता दिग्वायी। इसलिये वे जान-ब्रह्मकर माताके हाथ आ गये। अपने बालक पुत्रको पकडकर यशोदाने रोपपूर्वक ऊखलमं वाँधना आरम्भ किया। वे जो-जो बड़ी-से-यड़ी रम्सी उठातीं, बही-बही उनके पुत्रके लिये कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृतिके तीनों गुणोंने न वंध सके, वे प्रकृतिभे परे विद्यमान परमात्मा यहाँके गुणसे (रस्सीते) कैसे बँध सकते थे ? जब यशोदा बॉधते-बॉंधते

यक गर्यी और इतोस्साइ होकर बैठ रहीं तथा बाँधनेकी इच्छा भी छोड़ बेठीं, तब वे खच्छन्दगति भगवान् भीकृष्ण खबश होते हुए भी कृपा करके माताके बन्धनमें आ गये ! भगवान्की ऐसी कृपा कर्मत्यागी ज्ञानियोंको भी नहीं मिछ सकी; फिर जो कर्ममें आसक्त हैं, उनको तो मिछ ही कैसे सकती है । यह भक्तिका ही प्रताप है कि वे माताके बन्धनमें आ गये । नरेश्वर ! इसीछिये भगवान् ज्ञानके साधक आराधकोंको मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते । उसी समय बहुत-सी गोपियाँ भी दीष्रतापूर्वक वहाँ आ पहुँचीं । उन्होंने देखा कि दही मधनेका भाण्ड फूटा हुआ है और भयभीत नन्द-शिशु बहुत-सी रिस्सर्गोद्वारा ओखछीमें बेंधे खड़े हैं । यह देखकर उन्हें बड़ी हया आयी और वे यशोदाजीसे बोर्डी ॥ ७-११ ॥

बोरियोंने कहा- नन्दरानी ! तुम्हारा यह नन्हा-सा बालक सदा ही हमारे घरोंमें जाकर वर्तन-माँहे फोड़ा करता है। तथापि हम करणावश हसे कभी कुछ नहीं कहतीं । बजेश्बरि यशोदे ! तुम्हारे दिलमें जरा भी दर्द नहीं है। तुम निर्दय हो गयी हो । एक वर्तनके फूट जानेके कारण तुमने इस बच्चेको छड़ीसे डराया-धमकाया है और बाँच भी दिया है! ॥ १२-१३॥

श्रीनारवजी कहते हैं-नरेश्वर ! उन गोपियोंके याँ कहनेपर यहादाजी कुछ नहीं बोलीं। वे घरके काम-धंधोंमें करा गर्यो । इसी बीच मौका पाकर श्रीकृष्ण म्वाल-बालेंके साथ वह ओलली लीचते हुए श्रीयमुनाजीके किनारे चले गये । यमुनाजीके तटपर दो पुराने विशाल दृक्ष थे, जो एक दूसरेले जुड़े हुए खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन-वृक्ष थे। हामोदर भगवान कृष्ण इँसते हुए उन दोनों वृक्षोंके बीचमेंसे निकल गये। ओलली वहाँ टेढी हो गयी थी। तथापि श्रीकृष्णने सहसा उसे खींचा। खींचनेसे दवाब पाकर वे होनों इक्ष जहसहित उखदकर पृथ्वीपर गिर पढे। क्क्षोंके गिरनेसे जो धमाकेकी आवाज हुई; वह वजपातके समान भयंकर थी। उन वृक्षोंसे दो देवता निकले-ठीक उसी तरह जैसे काष्ट्रसे अग्नि प्रकट हुई हो । उन दोनों देवताओंने दामोदरकी परिक्रमा करके अपने मुकुटसे उनके पैर 🖼 और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्रीहरिके समक्ष नत-मसाक खंडे हो इस प्रकार बीले ॥ १४---१८ ॥

दोनों देवता करने लगे-अन्युत । आपके दर्धनते

इस दोनोंको इसी क्षण ब्रह्मदण्डले मुक्ति मिली है। इरे ! अब इस दोनोंले आपके निज सक्तोंकी अबहेलना न हो। आप कहणाकी निधि हैं। जगत्का मङ्गल करना आपका खमाव है। आप 'दामोदर', 'कृष्ण' और 'गोबिन्द'को इमारा बारंबार नमस्कार है ॥ १९-२०॥

श्रीनारवजी कहते हैं—राजन ! इस प्रकार श्रीहरिको नमस्कार करके वे होनों देवकुमार उत्तर दिशाकी ओर चल दिये । उसी समय भयसे कातर हुए नन्द आदि समस्त गोप वहाँ आ पहुँचे । वे पूछने छो— 'वजवालको ! बिना आँधी-पानीके वे दोनों वृक्ष केसे गिर पहे ! शीव बताओ।' तव उन समस्त वजवासी वालकोंने कहा ॥ २१-२२॥

बालकोंने कहा—इस कन्हैयाने ही दोनों दृश्वींको गिराया है। उन दृश्वोंसे दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो इसे नमस्कार करके अभी-अभी उत्तर दिशाकी ओर गये हैं। उनके अङ्गोंने दीर्सिमती प्रभा निकल रही थी।। २३।।

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! ग्वाल-वालोंकी यह बात सुनकर उन बड़े-बूढ़े गोगोंने उसपर विश्वास नहीं किया। नन्दजीने ओललीमें रस्तीसे बँधे हुए अपने वालकको खोल दिया और लाइ-प्यार करते हुए गोदमें उठाकर उस विश्वको सूँबने छगे। नरेडबर! नन्दजीने अपनी पत्नीको बहुत उलाइना दिया और ब्राइमणोंको सौ गार्वे दानके रूपमें दीं॥ २४-२५॥

बहुलाश्वने कहा—देवर्षिप्रवर | वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइये | किस दोषके कारण उन्हें यमलार्जुन-इक्ष होना पढ़ा था ! || २६ ||

श्रीनारद्जीने कहा—राजन् ! वे दोनों कुनेरके नेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था—'नलक्वर' और 'मणि-प्रीव'। एक दिन वे नन्दनवनमें गये और वहाँ मन्दाफिनीके तटपर ठहरे। वहाँ अप्सराएँ उनके गुण गाती रहीं और वे दोनों वाकणी मिद्रासे मतवाले होकर वहाँ नंग-धहंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्यके दर्ष ( चनके मद ) से द्रित ( उन्मत्त ) थे। उसी अवसरपर किसी कालमें 'देवल' नामधारी मुनीन्द्र, जो

करणानिषये तुम्बं जगन्मक्षक्शिकिते।
 दामोदराव कृष्णाय गोबिन्दाद नमी नमः॥
 (गर्ग०, गोकोक,०१९।२०)

वेदोंके पारंगत विद्वान् थे, उंधर आ निकले। उन दोनों कुवर-पुत्रोंको नग्न देखकर ऋषिने उनसे कहा—पुत्र दोनोंके स्वभावमें बुहता भरी है। द्वम दोनों अपनी सुध-बुध सो बैठे हों। १७—-१९॥

इतना कहंकर देवलजी फिर बोक्डे तुम दोनों इसके समान जड, धृष्ट तथा निर्लब हो। दुम्हें अपने द्रश्यका वड़ा धमंड हैं। अतः दुम दोनों इस भूतलपर सी (दिव्य)वर्षोतकके लिये इक्ष हो आओ। जब हापरके अन्तमें मारतकर्षके मीतर महुरा-जनपदके प्रकार हरों करून्-निन्दमी ययुनाके तटपर महावनके समीप द्वम दोनों सासात् परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्रीकृष्णका दर्शन करोगे, तब दुम्हें अपने पूर्वस्थक्यकी प्राप्ति हो सायगी ॥ ३०—३२॥

श्रीनारदंजी कहते हैं नरेशर ! इस प्रकार देवलके शापसे इक्षभावको प्राप्त हुए नलक्ष्य और मणिमीयका श्रीकृष्णने उदार किया ॥ ३३ ॥

इस प्रकार श्रीनर्श-संहितामें गीकोच्याखणे अन्तर्गत नारद-बहुकाश-संद्रादमें व्यक्तक-मन्धन और यमकार्जुन-मोचन' नामक उन्नीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥

## बीसवाँ अध्याय

### दुर्वासाद्वारा भगवान्की मायाका एवं गोलोकमें श्रीकृष्णका दर्शन तथा श्रीनन्दनन्दनस्तोत्र

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन । एक दिन मुनिश्रेष्ठ दुवांसा परमातमा श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेके लिये
व्रजमण्डलमें आये । उन्होंने कालिन्दीके निकट पवित्र
वाल्ककामय पुलिनके रमणीय स्पल्में महाबनके समीप
श्रीकृष्णको निकटसे देला । वे शोभाशाली मदनगोपाल
वालकोंके साथ वहाँ लोटते, परस्पर महाबनके करते तथा
भाँति-मांतिकी वालोचित लीलाएँ करते ये । इन सब
कारणोंसे वे बड़े मनोहर जान पड़ते ये । उनके सारे अज्ञ
धूलते धूसरित थे । मस्तकपर काले बुँकराले केश शोभा
पाते थे । दिगम्बर-वेषमें वालकोंके साथ दौढ़ते
हुए श्रीहरिको देखकर दुर्वासाके मनमें बड़ा विस्तय
हुआ ॥ १-४॥

श्रीमुनि ( अन-ही-अन ) कहने छने — क्या यह नहीं पड़िष ऐश्वर्यंचे सम्पन्न ईश्वर है ! फिर यह बालकोंके साथ भरतीपर क्यों छोट रहा है ! मेरी समझमें यह केवल नन्दका पुत्र है। परात्पर श्रीकृष्ण नहीं है।। ५ ॥

श्रीनारवजी कहते हैं—राजन् ! जब महामुनि वुर्वांसा इस प्रकार मोहमें पढ़ गये, तब खेखते हुए श्रीकृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोदमें था गवे ! फिर उनकी गोदसे इट गये ! श्रीकृष्णकी इहि वाक्ष-सिंहके समांन यी । वे हसते खोर महुर बचन बोळते हुए पुनः मुनिके सम्मुख था गये। इँसते हुए श्रीकृष्णके श्राससे सिंचकर मुनि उनके मुँहमें समा गये । वहाँ जाकर उन्होंने एक बिशाल लोक देखाः जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों ( जंगलें ) में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे--- भी कहाँसे यहाँ आ गया !' इतनेमें ही उन महामुनिको एक अजगर निगल गया । उसके पेटमें पहुँचनेपर मुनिने वहाँ सातों लोकों और पातास्रॉसहित समुचे ब्रह्माण्डका दर्शन किया । उसके द्वीपोंमें भ्रमण करते हुए दुर्वासा सुनि एक इवेत पर्वतपर ठइर गये। उस पर्वतपर शतकोटि वर्षोतक भगवानका भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतनेमें ही सम्पूर्ण विश्वके क्रिये मयंकर नैमित्तिक प्रक्रवका समय आ पहुँचा । वमुद्र सन ओरसे भरातलको हुनाते हुए मुनिके पास आ गये । दुर्वासा मुनि उर्न समुद्रोंमें बहने को । उन्हें जलका कहीं अन्त नहीं मिलता था। इसी अवस्थामें एक सहस्र थुग ब्यतीत हो गये । तदनन्तर मुनि एकार्णवके जलमें हव गये। उनकी स्मृति-शक्ति नष्ट हो गयी। फिर वे पानीके भीतर विचरने छगे। वहाँ उन्हें एक दूसरे ही ब्रह्माण्डका दर्शन हुआ । उस ब्रह्माण्डके छिद्रमें प्रवेश करनेपर वे दिव्य सृष्टिमें जा पहुँचे । वहाँसे उस ब्रह्माण्डके शिरीभागमें विचमान लोकोंमें ब्रह्माकी आयु-पर्यन्त विचरते रहे। इसी

प्रकार वहाँ एक छिद्र देखकर श्रीहरिका सारण करते हुए वे उसके भीतर घुर गये । घुरते ही उस ब्रह्माण्डके बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जलराशि दिखायी दी। उस जलराशिमें उन्हें कोटि कोटि ब्रह्माण्डोंकी राशियाँ बहती दिखायी दीं। तव मुनिने जलको ध्यानसे देखा तो उन्हें बहाँ विरजा नदीका दर्शन हुआ । उस नदीके पार पहुँचकर मुनिने साक्षात् गोलोकमें प्रवेश किया। बहाँ उन्हें क्रमशः बन्दावनः गोवर्धन और सुन्दर यसुना-पुलिनका दर्शन करके यही प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि जब निकुष्ठके भीतर वसे, तब उन्होंने अनन्त कोटि मार्तण्डोंके समान ज्योतिमंण्डलके अंदर दिव्य लक्षरल कमलपर विराजमान साक्षात् परिपूर्णतम पुरुपोत्तम राधावछम भगवान् श्रीकृष्णको देखा, जो असंख्य गोप-गोपयांस धिरे तथा कोटि-कोटि गौओं से सम्पन्न थे । असंख्य ब्रह्माण्डीके अधिपति उन भगवान श्रीहरिके साथ ही उनके गोलोकका भी मुनिको दर्शन हुआ ॥ ६-२० ॥

उन्हें देखकर भगवान् श्रीकृष्ण हँसने लगे । हॅसते समय उनके श्वास्ते खिंचकर तुर्वासा मुनि उनके सुँहके भीतर पहुँच गये। उस मुखसे पुनः बाहर निकलनंपर उन्होंने उन्हों बालरूपधारी श्रीनन्दनन्दनको देखा, जो कालिन्दीके निकटवर्ता पुष्यवालुकामय रमणश्चलीमं बालको के साथ विचर रहे थे। महावनमे श्रीकृष्णका उस रूपमें दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गये कि ये श्रीकृष्ण साक्षात् परात्पर ब्रह्म हैं। फिर तो उन्होंने श्रीनन्द-नन्दनको बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा ॥ २१-२३॥

श्रीमुनि बोले—जिनके नेत्र नृतन विकसित शतदल कमलके समान विशाल हैं, अधर विम्याफलकी अविणामकी तिरस्कृत करनेवाले हैं तथा श्रीअङ्ग मजल जलधरकी स्थाममाहर कान्तिको छीने लेते हैं, जिनके मुखपर मन्द मुसकानकी दिन्य छटा छा रही है तथा जो सुन्दर मधुर मन्दगतिसे चल रहे हैं, उन बाल्यावस्थासे विलसित मनोज्ञ श्रीनन्दनम्दनको मैं मनसे प्रणाम करता हूँ। जिनके चरणोंमें मझीर और नृपुर शंकृत हो रहे हैं और किटमें खनखनाती हुई मृतन रलनिर्मित काञ्ची (करधनी) शोमा दे रही है; जो बधनखासे युक्त यन्त्रसमुदाय तथा सुन्दर कण्डशरसे

मुशोमित हैं, जिनके भारुदेशमें दृष्टिजनित पीड़ा हर छेनेवाछी का करता हैं। शोभा दे रही है तथा जो किलन्द-निद्दनीके तटपर बालेचित की हामें संलग्न हैं, उन श्रीहरिकी में वन्दना करता हूं। जिनके पूर्णचन्द्रोपम सुन्दर मुखपर नूतन नीलघनकी श्याम विभाको तिरस्कृत करनेवाले घुँघराले काले केश चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तकरूपी कुमुद कुछ सुका हुआ है, उन आप नन्दनन्दन श्रीकृष्ण तथा आपके अग्रज श्रीवलरामको मेरा वारंबार नमस्कार है। जो प्रातःकाल उठकर इस श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रका पाठ करता है, उसके नेशोंके समक्ष श्रीनन्दनन्दन सानन्द प्रकट होते हैं ॥ २४—२७॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—इस प्रकार श्रीकृष्णको प्रणाम करके मुनिशिरोमणि दुर्वासा उन्हींका ध्यान और जप करते हुए उत्तरमें बदरिकाश्रमकी ओर चले गये॥ २८॥

श्रीगर्गजी कहते हैं—शीनक ! इस प्रकार देवर्षिप्रवर महात्मा नारदने बुद्धिमान् राजा बहुलाश्वको भगवान् श्रीकृष्णका चरित्र मुनाया था । ब्रह्मन् ! वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया । भगवान्का सुयश कलिकलुषका विनाश करनेवाला धर्मा अर्था काम और मोक्ष—चारों पदार्थोंको

अंभुनिरुवाच— नवीनशतपत्रविशालनेत्रं विम्याधरं सजलमेघरुचि मनोजम्। मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्द्रयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि॥ मऔरन्पुररणस्वरत्वकाञ्ची-श्रीहारकेसरिनखप्रतियम्बसंबम् । दृष्ट्यार्तिहारिमचिबिन्द्विराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजातरबालकेलिम्॥ पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखोपरि कञ्चितायाः केशा नवीनघननीळनिभाःस्फुरन्तः। राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नग्रस्ते ॥ श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रं मातकत्याय यः पहेत्। तन्नेत्रगोचरं याति सानन्दं नन्दनन्दनः॥ ( गर्मक, गोलोकक २० । २४-२७) देनेवाला तथा दिन्य (लोकातीत) है। अब तुम और क्या , हैं; क्योंकि तुमने श्रीहरिके मक्कमय चरित्रके विषयमैं प्रधन सुनना चाहते हो ?॥ २९-३०॥ किया है। इन्टावनमे जो उनकी यशोवर्धक लीलाएँ हुई हैं।

रानिक योळे—त्रोधन ! इसके बाद मिथिलानरेश बहुळाश्वने शान्तस्वरूपः शानदाता महामुनि नारदरे क्या पूछाः वही प्रसङ्ग मुझसे कहिये ॥ ३१॥

श्रीगर्गजीने काहर—शीनक ! शानदाता नारदजीको नमस्मार करके मानदाता मैथिछनंश्वने पुनः उनसे शीकृण्णचरित्रके विषयमें, जो मङ्गलका भाम है, प्रश्न किया ॥ ३२ ॥

श्रीबहुलाइवने पूछा—प्रभो ! परमानन्द्विग्रह साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णने इसके बाद और कौन-कौन-सी विचित्र लीलाएँ कीं, यह मुझे बनाइये । पूर्वके अवतारीं-द्वारा भी मङ्गलमय चरित्र सम्पादित हुए हैं । इस श्रीकृष्णावतारके द्वारा इसके बाद और कौन-कौन-से पिषत्र चरित्र किये गयं, यह सब बताइये ॥ ३३-३४॥

श्रीनारवृजीने कहा-राजन् ! तुम्हे अनेक साधुवाद

किया है। बुन्दावनमे जो उनकी यशोवर्धक लीलाएँ हुई हैं। उनेक में कर्णन करूँगा । यह गोलोकखण्ड अत्यन्त गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलेक्क रासमण्डलमें साक्षात् श्रीकृष्णने इसका वर्णन किया था । इस श्रीकृष्णने निकुसमें राधिकाको सुनाया और श्रीराधाने सुधे इसका बान प्रदान किया है। फिर मैंने तुमको यह सब सुना दिया। यह गोलीकखण्डका बृत्तान्त सम्पूर्ण पदार्थीको देनेवाला उ हृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थका शाता होता है। क्षत्रिय इसे सुने तो वह प्रचण्ड पराक्रमी चक्रवर्ता सम्राट होता है। वैश्य सुने तो वह निधिपति हो जाय और शुद्र सुने तो वह संमारके बन्धनने छुटकारा पा जाय । जो इस जगत्में फलकी कामनास रहित होकर इयका पाठ करता है। वह जीवन्युक्त हो जाता है। जो सम्यक् भिक्तभावते युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है, वह भगवान् श्रीकृणचन्द्रके गोलोकधाममें, जो प्रकृतिसे परे है, पहुँच जाता है# ॥ ३५-४० ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गोलोकखण्डकं अन्तर्गत नारदबहुलाश्च-संवादमें 'दुर्व साके द्वारा भगवान्की मामाका दर्शन तथा श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रका वर्णन गामक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥

#### मोलोकखण्ड सम्पूर्ण।

\_\_\_\_\_\_

\* इदं गोलोकस्वण्यं च गुषां परमशङ्कृतम् । श्रीकृष्णेन प्रकथिनं गोलोके रासमण्डले ॥
निवुश्वे राधिकाये च राधा मद्यां ददानिदम् । मया तुभ्यं श्रावितं च दत्तं सर्वार्थदं परम् ॥
इदं पठित विप्रस्तु पर्वशास्त्रार्थगो भवेत् । श्रुत्वेदं चक्रमती स्थात् क्षित्रियक्षण्डांवकतः ॥
वैश्यो निधिपतिर्भूयाच्छूदो मुच्येत बन्धनात् । निष्पत्थे योऽपि जगति जीवनमुक्तः स जायते ॥
यो नित्यं पठते सम्यग् भक्तिभावसमन्तितः । स गच्छेत् कृष्णचन्द्रस्य गोलोकं प्रकृतेः परम् ॥

( गर्ग०, गोलोक० २०। ३६-४० )

# श्रीवृन्दावनखण्ड

#### प्रथम अध्याय

### सञ्जन्दका गोपाँको महावनसे वृन्दावनमें चलनेकी सम्मति देना और व्यापाण्डलके सर्वाधिक माहारम्यका वर्णन करना

मंजुला चरण

कुष्णातीर कोकिकाकेकिकीर गुआपुरूजे देवपुरुवादिकुरुजे। कम्बुप्रीयी क्षिप्तवाहु चक्कती राधाकुष्णी सङ्गकं से अवेतास्॥ १॥

श्रीयमुनाजीके तटपर, जहाँ कोकिलाएँ तथा कीडाधुक विचरते हैं, गुजापुजले विलसित देवपुष्प (पारिजात) आदिके कुल्लमें, शङ्क-सदृश सुन्दर ग्रीवासे सुशोमित तथा एक दूसरेके गलेमें बाँह डालकर चलनेबाले प्रिया-प्रियतम श्रीराधा-कृष्ण मेरे लिये मङ्गलमय हों ॥ १॥

अज्ञानितिमराज्यस्य ज्ञानाज्जनसकाक्या । चज्रुस्म्यास्त्रितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २ ॥

में अज्ञानरूपी रतौंधीसे अंधा हो रहा था; जिन्होंने ज्ञानरूपी अञ्जनकी रालाकासे मेरी आँखें खोल दी हैं, उन श्रीगुरुदेयको नमस्कार है ॥ २॥

श्रीनारवजी कहते हैं—राजन् ! एक समयकी बात है—मजमें विविध उपद्रव होते देख नन्दराजने अपने सहायक नन्दीं, उपनन्दीं, कृषभानुओं, कृषभानुवरीं तथा अन्य बंदे-बूदे गोपींको बुलाकर समामें उनते कहा ॥ ३३ ॥

नन्द बोकें—गोपगण ! महाबनमें तो बहुत-से उत्पात हो रहे हैं। बताहये, हमलोगोंको इस समय स्या करना चाहिये ! ॥ ४ ॥

मारदजी कहते हैं—यह युनकर उन सबमें विशेष मन्त्रकुशल इस गोप सजन्दने बलराम और श्रीकृष्णको गोदमें लेकर नन्दराजसे कहा ॥ ५॥

सस्त्रम्य बोले—मेरे विचारते तो इमें अपने समस्त परिकरोंके साथ यहाँते उठ वकना चाहिये और किसी दूसरे ऐसे खानमें जाकर डेरा डालना चाहिये, जहाँ उत्पातकी सम्भावना न हो । तुम्हारा बालक श्रीकृष्ण हम सबको प्राणोंके समान प्रिय है, अअवासियोंका जीवन है, अजका धन और गोपकुलका दीपक है और अपनी बाललीलासे सबके मनको मोह लेनेवाला है । हाय ! कितने खेदकी बात है कि इस बालकपर पूतना, दाकट और तुणावर्तका आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पहें; इन सब खंकटोंसे यह किसी प्रकार बचा है, इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है । इसलिये इमलोग अपने बालकोंके साथ बुन्दाबनमें चलें और जब उत्पात शान्त हो जायें, तब फिर यहाँ आयें ॥ ६—९ ॥

नम्बने पूछा—बुदिमानोंमें श्रेष्ठ सजन्दजी ! इस जजिते बृत्दावन कितनी दूर है ! वह बन कितने कोसोंमें फैला हुआ है। उसका लक्षण क्या है और वहाँ कौन-सा मुख मुख्य है ! यह सब बताइये ॥ १०॥

स्वान्य बोले—बहिषत्से ईशानकोण, यहुपुरसे दक्षिण और शोणपुरसे पश्चिमकी भूमिको भ्राधुर-मण्डलं कहते हैं। मधुरामण्डलंके भीतर सादे बीस योजन विस्तृत भूभागको मनीषी पुक्षोंने भ्रदेश्य माधुर-मण्डलं या भ्रजं बताया है। एक बार में मधुरापुरीमें बसुदेशजीके पर ठहरा हुआ था; वहीं श्रीगर्गाचार्यजीके मुखसे मेंने सुना था कि तीर्थराज प्रयागने भी इस दिव्य मधुरा-मण्डलंभी पूजा की है। यों तो मधुरा-मण्डलंभे यहुत से वन हैं किंतु उन सबसे श्रेष्ठ भूनदावन' नामक बन है, जो परिपूर्णतम भगवानके भी मनको हरण करनेवाला सिक्त कीडा-स्वल है। वेजुण्डले बदकर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है और न आगे होगा। केवल एक भूनदावन' ही ऐसा है, जो वेजुण्डकी अपेक्षा भी परात्पर (परम उत्कृष्ट) है। जहाँ भगवर्षने नामसे प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कालिन्दीके तटपर मञ्जलधाम पुरुन है, वहाँ बृहस्तानु (बरसाना) पर्वत है तथा जहाँ नन्दीश्वर





गोषियोंके द्वारा श्रीरमायासी अध्योधिर्माणी सभाके माथ जेमग्रासी अष्टम्ज श्रीकृष्णके द्रशेन िकृत्यातमा अक २२

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

गिरि शोभा पाता है, जो चौबीस कोडके विसारमें स्थित तथा विशास कानमंति आहत है; जो पशुओं के स्थि दितकर गोप-गोपी और गौओं के स्थि तेवन करमेयोग्य तथा कता-कुर्जीते आहत है, उस मनोहर बनको पुन्दाबन के मामते स्मरण किया जाता है ॥ ११-१८॥

नन्दजीने पूछा—सजन्दजी ! तीर्धराज प्रयागने कव इस अजकी पूजा की है, मैं यह जानना चाहता हूँ । इसे सुननेके लिये मेरे मनमें वहा कौत्हल—बढ़ी उत्कच्छा है ॥ १९ ॥

सम्बन्ध बोळे नन्दराज ! पूर्वकालमें नैमित्तिक प्रलयके अवसरपर एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जो शक्कासुरके नामसे प्रसिद्ध था । वह वेदब्रोही दैत्यराज समस्त देवताओंको जीतकर ब्रह्मलोकमें गया और वहाँ सोते हुए ब्रह्माके पासने वेदोंकी पोथी सुराकर समुद्रमें जा प्रसा । वेदोंके जाते ही देवताओंका सारा बस्न चला गया। तब पर्ण भगवान यहेश्वर श्रीहरिने मत्स्यरूप धारण करके नैमित्तिक प्रलयके सागरमें उस श्रासुरके साथ युद्ध किया । महाबली दैत्य शहने श्रीहरिके ऊपर शूल चलाया । किंद्र साक्षात श्रीहरिने अपने चक्रते उस ग्रहके सैकडों इकड़े कर दिये। तद शक्कने अपने सिरसे भगवान विष्णुके वक्षःस्थलमें प्रहार किया । किंतु उत्तके उत्त प्रहारसे परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्यरूपधारी श्रीहरिने हाथमें गदा हेकर महाबळी शक्कमधारी उस दैत्यकी पीठपर आचात किया। गदाके प्रहारते वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्र कुछ ब्याकुछ हो गयाः किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरिको मुक्केले मारा । तब कमलनयन साक्षात् मगबान् विष्णुने कृपित हो अपने चक्रते उसके सुदृढ़ मसाकको साँगसहित काट डाला । वजेश्वर ! इस प्रकार शक्को जीतकर देवताओंके साथ सर्वव्यापी श्रीहरिने प्रयागमें आकर वे चारों वेद ब्रह्माजीको दे दिये । फिर सम्पूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विभिवत यक्षका अनुष्ठान किया और प्रयागतीर्थके अधिग्राता देवताको बुलाकर उसे 'तीर्थराज' पहपर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात् अक्षयवटको तीर्थराजके छिये छीछाछत्र-ता बना दिया । मुनिकन्या गङ्गा तथा सूर्यस्ता यमुना अपनी तरक्ररूपी चामरींचे उनकी सेवा करने स्मां । उसी समय जम्बूद्वीपके सारे तीर्थ "ट छेकर बुद्धिमान् तीर्थराजके पास आये और उनकी पूजा और बन्दना करके वे तीर्थ अपने-

अपने स्थानको चक्ने गवे । नम्द ! जब देवताओं के साथ औहरि भी चक्ने गवे जब वहीं कळक्षिय मुनीन्द्र नारदजी आ पहुँचे और सिंहासनपर देवीन्यमान तीर्थराजसे बोले ॥ २०—१३ ॥

श्रीजारद्वीने कहा — महातपस्वी तीर्थराज ! निश्चय ही द्वय समस्त तीर्थोद्वारा विशेषकपते पूजित हुए हो, दुम्हें सभी मुख्य-मुख्य तीर्थोने यहाँ आकर मेंट समर्पित की है। परंतु अवके कृत्वाबनादि तीर्थ यहाँ दुम्हारे सामने नहीं आये। दुम तीर्थोंके राजाधिराज हो, मजके प्रमादी तीर्थोंने यहाँ न आकर दुम्हारा तिरस्कार किया है।। ३४-३५।।

स्वक्रम् कहते हैं—मां कहकर साक्षात् देवर्षि-शिरोमणि नारदवी बहाँसे चले गये । तय तीर्थराजके मनमें बहा क्रोथ हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरिके लोकमें गये । श्रीहरिको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके सम्पूर्ण तीर्थोंसे चिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान्के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथसे बोले ॥ १६-१७॥

तीर्थराजने कहा—देवदेव ! मैं आपकी सेवामें इस-लिये आया हूँ कि आपने तो मुझे ग्तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्योंने मुझे भेंट दी, किंतु मधुरामण्डलके तीर्थ मेरे पास नहीं आये; उन प्रमादी अजतीर्थोंने मेरा तिरस्कार किया है। अतः यह बात आपसे कहनेके लिये मैं आपके मन्दिरमें आया हैं ॥ १८-१९॥

श्रीभगवान् बोळे—मैंने तुम्हें बरतीके तब तीथोंका राजा—शीर्याज' अवस्य बनाया है; किंतु अपने घरका भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो; ऐसी बात तो नहीं हुई है! फिर तुम मेरे यहपर भी अधिकार जमानेकी इच्छा छेकर प्रमन्त पुरुषके समान बात कैंसे कर रहे हो है तीर्थराज ! तुम अपने घर जाओ और मेरा यह ग्रुभ बचन सुन ले। मधुरा-मण्डल मेरा साझात् परात्पर धाम है, त्रिलोकीसे परे है। उस दिम्यवामका प्रस्वकालमें भी संहार नहीं होता ॥४०—४२॥

सक्त कहते हैं—यह युनकर तीर्यराज वहे विस्मित हुए । उनका सारा अभिमात गढ़ गया । फिर वहाँसे आकर उन्होंने मधुराके ब्रज्जमण्डळका पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थानको पदार्पण किया । पृथ्वीका मानमक्त करनेके छिये यह ब्रज्जमण्डळ पहले दिस्ताया गया था । मैंने वे सारी वार्ते दुम्हारे सामने कहीं, अब और क्या सुनना वाहते हो ॥ ४३-४४ ॥ जन्दजीने पूछा—गोपेश्वर ! किसने पहले पृथ्वीका मान-मञ्ज करनेके लिये इस वजमण्डलको दिखलाया थाः यह मुझे बताइये ॥ ४५॥

सन्नान्ते कहा—इसी वाराहकस्पमें पहले श्रीहरिने वराहरूप धारण करके अपनी दाद्वपर उठाकर रसातल्से पृथ्वीका उद्घार किया था। उस समय उन प्रभुकी बड़ी शोभा हुई थी। जलमें जाते हुए, उन वराहरूपधारी भगवान् रमानाथ जनाईनसे उनकी दंष्ट्रा के अग्रभागपर गोभित हुई पृथ्वी बोली ॥ ४६-४७॥

पृथ्वीने पूछा—प्रभो ! सारा विश्व पानीसे भरा दिखायी देता है। अतः वनाइये आप किय स्थलपर मेरी स्थापना करेंगे !।। ४८ ।।

भगवान् वराह वोले—जय वृक्ष दिग्यायी देने हमें और जलमें उद्देगका भाव प्रकट हो, तब उसी स्थानपर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षांको देखती चलो॥ ४९॥

पृथ्वीने कहा-भगवन् ! स्थावर वस्तुओंकी रचना

तो मेरे ही ऊपर हुई है। स्या कोई दूसरी भी धरणी है ? ी धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ ॥ ५०॥

सम्बन्दजी कहते हैं—यों कहती हुई पृथ्वीने अपने सामने जलमे मनोहर वृत्र देखे। उन्हें देखकर पृथ्वीका अभिमान दूर हो गया और वह मगवान्से बोली—'देब! किस स्थलपर ये पल्लवसहित वृक्ष विद्यमान हैं १ यह दृश्य मेरे मनमे बड़ा आश्चर्य पेदा कर रहा है। यज्ञपते! प्रमो ! इसका ग्रहस्य चताइये'॥ ५१ ५२॥

भगवान् वराह बोले-नितम्बिनि!यह सामने दिव्य 'माधुर-मण्डल' दिखायी देता है, जो गोलोककी धरतींन जुड़ा हुआ है। प्रलयकालमें भी इसका संहार नहीं होता ॥५३॥

सन्नस्य बोले—यह सुनकर पृथ्वीको यहा विस्मय हुआ । वह अभिमानकृत्य हो गयी। अतः महाबाहु नन्द ! यह बजमण्डल समस्त लोकोसं अधिक महत्त्वज्ञाली है। बजका यह माहात्म्य मुनकर मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। तुम भाधुर बजमण्डल' को तीर्थराज प्रयागमं भी उत्कृष्ट समझो ॥ ५४-५५ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवृन्दावनसम्बद्धकं अन्तर्गत नन्द-सन्नन्द-संवादमें बृन्दावनमें आगमनकं उद्योगका वर्णन मामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

### दूसरा अध्याय

#### गिरिराज गोवर्धनकी उत्पत्ति तथा उसका विजमण्डलमें आगमन

नन्दजीने पूछा—महाप्राप्त सन्नन्दजी ! आप सर्वश्च और बहु%त हैं, मेंने आपके मुग्नमे बजमण्डलके माहात्म्य-का वर्णन सुना । अय 'गोयर्थन' नाममे प्रसिद्ध जो पर्वत है, उमकी उत्पत्ति कंमे हुई—यह मुझे बनाइये । इस गिरिश्रेष्ठ गोयर्थनको लोग 'गिरिगज' क्यो कहते हैं ! यह साक्षात् यमुना नदी किस लोकसे यहाँ आयी है ! उसका माहात्म्य भी मुझसे कहिये; क्योंकि आप शानियोंके शिरोमणि हैं ॥ १-३ ॥

सजन्दजी बोले—एक समयकी बात है, हस्तिना-पुरमें महाराज पाण्डुने धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीमीष्मजीत ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उन प्रश्नको और मीष्मजीद्वारा दिये गये उत्तरको अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। ( उस समय मीष्मजीने जो उत्तर दिया, वही में गहाँ सुना रहा हूँ—) साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण, जो असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति, गोलोकके नाथ और सब कुछ करनेमें समर्थ हैं, जब पृथ्वीका भार उतारनेके लियं स्वयं इस भूतल्यर पधारने लगे, तब उन जनाईन देवने अपनी प्राणवलमा राधारे कहा— भीयं ! तुम मेरे वियोगसे भयभीत रहती हो, अतः भीक ! तुम भी भृतल्यर चलों !। ४—६ ॥

श्रीराधाजी बोलीं—प्राणनाथ ! जहाँ बृन्दाबन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मनको मुख नहीं मिल सकता ॥७॥ स्वान्द्रजी कहते हैं जन्दराज ! श्रीराधाकी यह बात मुनकर स्वयं श्रीहरिने अपने धामसे चौरासी कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदीको भृतलपर मेजा । उस समय चौरासी कोस विस्तारवाली गोलोककी सर्वलोक विन्दिता भूमि चौबीस बनोंके साथ यहाँ आयी । गोवर्धन पर्वतने भारतवर्षसे पश्चिम दिशामें शाल्मलीदीपके भीतर

द्रोणाचलकी प्रतीके राभंसे जनम प्रष्टण किया । उस अवसर-पर देवताओंने गोवर्धनके ऊपर पूल बरसावे । हिमालय और सुमेक आदि समस्त पर्वतोंने वहाँ आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धनका विधिवत् पूजन किया । पूजनके प्रधात् उन महान् पर्वतोंने उसकी स्तुति प्रारम्भ की ॥ ८-१२॥

पर्वत बोले—तुम साक्षात् परिपूर्णतम मगवान् भीकृष्णचन्द्रके गोलोकश्राममें, जहाँ दिव्य गौओंका समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोपसुन्दरियाँ शोमा पाती हैं, सुशोभित होते हो । तुम्हीं भोवर्धन नामसे इन्दावनमें विराजते हो, इस समय तुम्हीं हम समस्त पर्वतीमें भीरिराज हो । तुम इन्दावनकी गोदमें समोद निवास करनेवाले, गोलोकके मुकुटमणि हो तथा पूर्णब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके हाथोंमें किसी विशिष्ठ अवसरपर छत्रके समान शोमा पाते हो । तुम गोवर्धनको हमारा सादर नमस्कार है ।।१३-१५॥

सन्नन्दजी कहते हैं--नन्दराज ! जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने-अपने स्थानपर चडे गये, तभीते यह गिरिशेष्ठ गोवर्धन शाक्षात् गीरिराज' ऋइकाने लगा है। एक समय मुनिश्रेष्ठ पुरुस्त्वजी तीर्थयात्राके किये भूतलपर भ्रमण करने को । उन महामुनिने द्रोणाचकके पुत्र इयामवर्णवाके श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धनको देखाः जिसके ऊपर माथवी लताके समन सुद्योभित हो रहे थे । वहाँके प्रश्न पत्लोंके भारते छदे हुए थे । निर्झरोंके झर-झर शब्द वहाँ गूँज रहे थे। उस पर्वतपर बड़ी शान्ति विराज रही थी। अपनी कन्दराओं के कारण वह मक्कुका भाम जान पहला था । सैकड़ों शिखरींसे सुशोभित वह रक्षमय मनोहर शैक तपस्या करनेके किये उपयुक्त स्थान था। विविध रंगकी चित्र-बिचित्र धातुएँ उस पर्वतके अवयवींमें विचित्र शोभाका आधान करती थीं। उसकी भूमि ढाख़ (चढ़ाव-उतारसे युक्त ) थी और वहाँ नाना प्रकारके पक्षी सब ओर ज्यास थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों और कैले हए थे। मय्रोंकी केकाध्वनिसे मण्डित गोवर्धन पर्वत मुसुस्य ओंके क्रिये मोक्षप्रद प्रतीत होता था ॥ १६-२०॥

मुनिवर पुरुस्त्यके मनमें उस पर्वतको प्राप्त करनेकी इन्छा हुई । इसके छिये वे द्रोणाच्छके समीप गये। द्रोणगिरिने उनका पूजन—स्वागत-सरकार किया । इसके बाद पुरुस्त्यजी उस पर्वतसे बोके ॥ २१॥

पुरुद्ध्यने कहा होण ! द्वम पर्वतांके खामी हो । समस्त देवता तुम्हारा समस्य करते हैं । तुम दिम्य ओर मनुष्यांको खदा जीवन देनेवाके हो । मैं काशीका निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ । तुम अपने पुत्र गोवर्षनको मुक्ते दे हो । यहाँ अन्य बस्तुओंसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है ! मगवान् विश्वेश्वरकी महानगरी काशी नामसे प्रसिद्ध है, जहाँ मरणको प्राप्त हुआ पापी पुष्प भी तत्काळ परम मोछ प्राप्त कर लेता है, जहाँ गन्ना नदी प्राप्त होती हैं और बहाँ साक्षात् विश्वनाथ भी विराजमान हैं । मैं वहीं तुम्हारे पुत्रको स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है । लता-बेलों और वृक्षोंसे व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्षन है, उसके जपर रहकर मैं तपस्या करूँगा—ऐसी अभिकाषा मेरे मनमें जागत् हुई है ॥ २२—२६ ॥

सचन्द्रजी कहते हैं—पुलस्यजीकी यह बात युनकर पुत्र-स्नेहते विद्वल हुए द्रोणाचलके नेत्रोंमें ऑसू मर आये। उत्तने पुलस्य मुनिते कहा।। २७॥

द्रोणावळ बोळा—महामुने ! में पुत्र-स्तेहरे आकुक हूँ । यह पुत्र मुझे अत्यन्त प्रिय है, तथापि आपके शापके भयरे भीत होकर में हरे आपके हाथों में देता हूँ । (फिर वह पुत्रते बोका—) बेटा ! तुम मुनिके लाध कस्याणमय कर्मक्षेत्र भारतवर्षमें जाओ । वहाँ मनुष्य सत्कर्मोद्वारा घर्म, अर्थ और काम—त्रिवर्ग मुख प्राप्त करते हैं तथा (निष्काम कर्म एवं शानयोगद्वारा ) क्षणमरमें मोध भी पा केते हैं ॥ २८-२९॥

गोवर्धनने कहा—मुने ! मेरा शरीर आठ योजन इंबा, दो योजन ऊँचा और पाँच योजन चौड़ा है। ऐसी इशामें आप किस प्रकार मुझे के चलेंगे॥ ३०॥

पुलस्त्यजी बोले—नेटा ! तुम मेरे हाथपर बैठकर पुलपूर्वक चले चले। जबतक काशी नहीं आ जाती, तबतक मैं तुम्हें हाथपर ही ढोये चलुँगा ॥ ३१॥

गोवर्धनने कहा—मुने ! मेरी एक प्रतिश है । आप जहाँ-कहीं भी भूमिपर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँकी भूमिसे मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा ।। ३२ ॥

पुलस्त्यजी बोले—मैं इस शाल्मलीदीपले केकर भारतवर्षके कोसल्देशतक तुम्हें कहीं भी रास्तेमें नहीं रक्तूँगा, यह भेरी प्रतिक्वा है ॥ ३३ ॥

सम्बन्दजी कहते हैं-नन्दराज ! तदनन्तर वह महान् पर्वत पिताको प्रणाम करके मुनिकी इवेलीपर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रीमें ऑस् भर आये। उसे दाहिने हाथपर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगोंको अपना तेज दिखाते हुए धीरे-धीरे चले और वज मण्डलमें आ पहुँचे। गोवर्धन-पर्वतको अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण था। त्रजर्मे आनेपर उसने मार्गमें मन-ही-मन सोचा--- 'यहाँ मजमें असंख्य-इद्याण्डनायक साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण अवतार होंगे और ग्वालबालोंके साथ वाललीला तथा कैशोरलीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्रीहरि यहाँ दानलीला और मानलीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँसे अन्यत्र नहीं जाना चाहिये। यह अजभूमि और यह यमुना नदी गोलोकने यहाँ आयी है । श्रीराश्राके साथ भगवान् श्रीकृष्णका भी यहाँ शुभागमन होगा । उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कतकृत्य हो जाऊँगा ।' मन-डी-मन ऐसा विचार करके गोबर्धनने मुनिकी इयेडीपर अपने शरीरका भार बहुत अधिक बढा छिया । उस समय मुनि अस्यन्त थक गये। उन्हें पहलेकी कही हुई बातकी याद नहीं रही। उन्होंने पर्वतको हाथचे उतारकर मजमण्डलमें रख दिया । भारते पीडित तो वे थे ही। अधुशक्कारे निवृत्त होनेके किये चक्रे गये ) शीच-क्रिया करके जलमें स्नान करनेके प्रश्नात मुनिबर पुरुस्त्यने उत्तम पर्वत गोवर्घनसे कहा-- 'अव **उठो ।' अधिक भारते सम्पन्न होनेके कारण जब वह दोनों** हाथोंसे नहीं उठाः तब महामुनि पुलस्यने उसे अपने तेज भीर बळते उठा केनेका उपक्रम किया । मुनिने स्नेह्से भीगी बाणीद्वारा द्वोणनन्दन गिरिराजको महण करनेका सम्पर्ण

शक्तिसे प्रथाम किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस-से-मस न हुआ || ३४-४४ ||

तब पुलस्त्यजी बोले—गिरिश्रेष्ठ ! चलो ! भार अधिक न बढाओ, न बढ़ाओ ! मैं जान गया, दुम रूटे हुए हो । शीव बताओ, दुम्हारा क्या अभिप्राय है ! ॥ ४५ ॥

बोवर्धन बोळा—मुने ! इसमें मेरा दोष नहीं है ! आपने ही मुझे यहाँ स्थापित किया है । अब मैं यहाँसे नहीं उठूँगां, । अपनी यह प्रतिशा मैंने पहले ही प्रकट कर ही थीं ॥ ४६॥

सञ्चन्द्रजी कहते हैं—यह उत्तर सुनकर मुनिश्रेष्ठ पुरुस्त्यकी सारी इन्द्रियाँ कोषसे चञ्चक हो उठीं । उनके ओष्ठ फड़कने लगे । अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जानेके कारण उन्होंने द्रोणपुत्रको शाप दे दिया ॥ ४७ ॥

पुलस्त्यजी बोले-पर्वत! त् बड़ा ढीट है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया। इसल्यि त् प्रतिदिन तिल-तिल-मर क्षीण होता चला'जा।। ४८॥

साम्लाम्ह् जी कहते हैं—नन्द! यों कहकर पुलस्य मुनि काशी चले गये। उसी दिनसे यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिक तिक करके बीण होता चला जा रहा है। जबतक भागीरथी गङ्गा और गोवर्धन पर्वत इस भूतलपर विद्यमान हैं, तबतक किका प्रभाव कहापि नहीं बहेगा। गोवर्धनका यह प्रकट चरित्र परम पित्रत्र और मनुष्योंके बहे-बहे पार्णेका नाश करनेवाला है। यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमण्डलमें चित्रर और अद्भुत है। यह उत्तम मोक्ष प्रदान करनेवाला है, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।। ४९-५१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबृन्दाबनखण्डके अन्तर्गत श्रीगरिशाजकी उत्पत्तिका वर्णन वामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

## तीसरा अध्याय

#### श्रीयमुनाजीका गोलोकसे अवतरण और पुनः गोलोकधाममें प्रवेश

सजन्यजी कहते हैं — नन्दराज ! गोलोकमें श्रीहरिने जय यमुनाजीको भूतलपर जानेकी आजा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके जानेको उद्यत हुई, उसी समय बिरजा तथा ब्रह्मदूबसे उत्पन्न साक्षात् गङ्गा—ये दोनों नदियाँ आकर यमुनाजीमें लीन हो गर्यी । इसीस्थिय परिपूर्णतमा कृष्णा (यमुना)को परिपूर्णतम श्रीकृष्णकी

पटरानीके रूपमें लोग जानते हैं। तदनन्तर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिन्दी अपने महान् वेगमे विरजाके वेगका मेदन करके निकुञ्ज-हारते निकलीं और असंख्य ब्रह्माण्ड-समूहोंका स्पर्ध करती हुई ब्रह्मद्रवमें गर्यी। फिर उसकी दीर्घ जलराशिका अपने महान् वेगमे भेदन करती हुई वे महानदी श्रीवामनके बायें चरणके अँगुठेके नखसे विदीर्घ हुए ब्रह्माण्डके

शिरोभागमें विद्यमान बहाइवयुक्त विवरमें भीगङ्गाके ताथ ही प्रविष्ट हुई और वहाँसे वे सरिद्वरा यमुना ध्रुवमण्डलमें स्थित भगवान् अजित विष्णुके भाम वैकुण्ठळोकमें होती हुई ब्रह्मखेकको छाँघकर जब ब्रह्ममण्डलचे नीचे गिरीं, तब देवताओंके सैकड़ों छोकोंमें एक-ते-दूसरेके कमसे विचरती हुई आगे वर्दी । तदनन्तर वे सुमेवगिरिके शिखरपर बड़े वेगसे गिरीं और अनेक शैल-शक्नोंको काँघकर बदी-बद्दी चट्टानोंके तटोंका मेदन करती हुई अब मेरपर्वतसे दक्षिण दिशाकी ओर जानेको उचत हुई, तब यसुनाजी गङ्गासे अलग हो गर्यी । महानदी गङ्गा तो हिमवान् पर्वतपर चली गर्यी; किंदु कृष्णा ( इयामसिल्ला यमुना ) कक्रिन्द-शिखरपर जा पहुँचीं । वहाँ जाकर उस पर्वतसे प्रकट होनेके कारण उनका नाम 'कालिन्दी' हो गया । कलिन्दगिरिके शिखरोंसे ट्रकर जो बड़ी-बड़ी चदानें पड़ी थीं, उनके सुदृढ़ तटोंको तोइती-फोइती और भूखण्डपर छोटती हुई वेगवती कृष्णा कालिन्दी अनेक देशोंको पवित्र करती हुई लाण्डववनमें (इन्द्रप्रस्य या दिस्लीके पास ) जा पहुँचीं। यमुनाजी साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णको अपना पति बनाना चाहती थीं, इसिक्टिये वे परम दिव्य देह भारण करके खाण्डववनमें तपस्या करने छमी। यमुनाके पिता भगवान् सूर्यने जलके भीतर ही एक दिन्य गेहका निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खाण्डव-बनसे वेगपूर्वक चलकर काल्जिदी त्रजमण्डलमें श्रीवृन्दायन और मधुराके निकट आ पहुँचीं । महावनके पास सिकता-भय रमणस्पन्नमें भी प्रवाहित हुईं । श्रीगोकुलमें आनेपर परम सुन्दरी यमुनाने (बिशाखा सर्खाके नामसे) अपने नेतृत्वमें गोपिकशोरियोंका एक यूय बनाया और श्रीकृष्णचन्द्र-के रासमें सम्भिलित होनेके लिये उन्होंने वहीं अपना निवासस्यान निश्चित कर लिया । तदनन्तर वे जय मजरे आगे जाने लगीं, तब वजभूमिके वियोगले विह्वल हो। प्रेमानन्दके आँस् बहाती हुई पश्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित हुई ॥ १-१८॥

तदनन्तर वजमण्डलकी भूमिको अपने वारि-वेगसे तीन बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशोंको पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयागमें जा पहुँचों। वहाँ गङ्गाजीके साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीरसागरकी ओर गयीं। उस समय देवताओंने उनके ऊपर पूलोंकी वर्षा की और दिग्विजयसूचक जयघोष किया। नदीशिरोमणि कल्प्टिनन्दिनी कृष्णंबर्णा श्रीयमुनाने समुद्रस्क पहुँचकर गद्गदवाणीमें श्रीगञ्जाले कहा ॥ १९--२१॥

यमुनाने कहा—समस्त ब्रह्माण्डको पवित्र करनेवाछी
गञ्जे ! तुम धन्य हो । सक्षात् श्रीकृष्णके चरणारविन्दिसि
तुम्हारा प्रादुर्माव हुआ है, अतः तुम समस्त छोकोंके छिये
एकमात्र वन्दनीया हो । शुमे ! अब मैं यहाँसे अपर उठकर
श्रीहरिके छोकमें जा रही हूँ । तुम्हारी इच्छा हो तो तुम
भी मेरे साथ चलो ! तुम्हारे समान दिम्य तीर्थ नतो हुआ
है और न आगे होगा ही । गङ्गा (आप) सर्वतीर्थमयी हैं,
अतः सुमञ्जले गङ्गे ! मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । यदि मैंने
कभी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके छिये मुसे क्षमा
कर देना ॥ २२—२४॥

गङ्गा बोर्ली—कृष्णे ! सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पावन बनाने-बाली तो तुम हो, अतः तुम्हीं भन्य हो । श्रीकृष्णके बामाञ्चले तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है । तुम परमानन्द-स्वरूपिणी हो । वाखात् परिपूर्णतमा हो । समस्त लोकोंके हारा एकमात्र बन्दनीया हो । परिपूर्णतम परमारमा श्रीकृष्ण-की भी पटरानी हो । अतः कृष्णे ! तुम सब प्रकारसे उत्कृष्ट हो । तुम कृष्णाको में प्रणाम करती हूँ । तुम समस्त तीथों और देवताओंके लिये भी हुर्लम हो । गोलोकमें भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है । में तो भगवान् श्रीकृष्णकी ही आजाते मञ्चलमय पाताललोकमें जाऊँगी । यद्यपि तुम्हारे सियोगके भयसे में बहुत ब्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलनेमें असमर्थ हूँ । व्यक्ते रासमण्डलमें में भी तुम्हारे यूथमें सिमालित होकर रहूँगी । हरिप्रिये ! मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिये मुझे धमा कर देना ॥ २५—२९ ॥

सक्तम्द्रजी कहते हैं—इस प्रकार एक दूसरेको प्रणाम करके दोनों नदियाँ तुरंत अपने-अपने गन्तव्य पथपर सकी गयीं । सुरधुनी गङ्गाजी अनेक छोकोंको पवित्र करती हुई पातालमें चली गर्यी और वहाँ भोगवती-वनमें जाकर भोगवती गङ्गा'के नामसे प्रसिद्ध हुई । उन्हींका जल भगवान् शंकर और रोपनाग अपने मस्तकपर भारण करते हैं ॥ ३०-३१ ॥

इधर कृष्णा अपने वेगसे सप्तसागर-मण्डलका मेदन करके सातों द्वीपोके भूभागपर छोटती हुई और भी प्रस्तर वेगसे आगे बढ़ीं। सुवर्णमयी भूमिपर पहुँचकर लोकालोक पर्वतपर गर्यी । उसके शिखरों तथा गण्डशैलों ( टूटी चहानों ) के तटका भेदन करके कालिन्दी फुहारेकी-सी जल-भाराके साथ उछलकर लोकालोक पर्वतके शिलरपर जा पहुँचीं । फिर वहाँसे अर्ध्वगमन करती हुई स्ग्रीवासियोंके स्वग्लोक तक जा पहुँचीं । फिर बहालोकतकके समस्त लोकोंको लॉफकर श्रीहरिके पदचिह्नसे लाज्ञिल श्रीब्रह्मद्रवने युक्त बहाण्डविवरसे होती हुई आगे बढ़ गर्यों । उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर पूलोंकी वर्षा वर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्रीकृष्णके गोलोक धाममें आरूढ़ हो गयों। किस्न्दिगिरि-निन्दिनी यमुनाके इस मङ्गलमय नृतन चरित्रका भूतलपर यदि अवण या पठन किया जाय तो वह उत्तम मङ्गलका विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्रको मनमें धारण करे और प्रतिदिन पदे तो वह भगवान्की निकुञ्जलीलाके द्वारा वरण किये गये उनके परमपद—गोलोक-धाममें पहुँच जाता है। ३२-३७॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबृन्दाबनसम्बन्धे अन्तर्गत शन्द-सन्मन्द-संबादमें कालिन्दीके आगमनका वर्णन गामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

#### चौथा अध्याय

#### श्रीबलराम और श्रीकृष्णके द्वारा बछदोंका चराया जाना तथा वत्सासुरका उद्वार

अतिनारवृजी कहते हैं—राजन् ! सन्नन्दकी बात युनकर महामना नन्दराज समस्त गोपगणोंके साथ बढ़े प्रसन्न हुए और वृन्दाबनमें जानेको तैयार हो गये । दशोदाः रोहिणी तथा समस्त गोपाञ्चनाओंके साथ बोड़ों, रयों, बीर पुक्यों तथा विप्रमण्डलीसे मण्डित हो, परम बुद्धिमान् नन्दराज दोनों पुत्र बल्दाम और श्रीकृष्णसहित रथपर आरुढ़ हो बुन्दाबनकी ओर चल दिये । उनके साथ गीओंका समुदाय भी था । बूढ़े, बालक और सेवकोंसाहेत अनेक इकड़े चल रहे थे । यात्राके समय शङ्क बजे और नगारोंकी अतियाँ हुई । बहुतन्से गायक नन्दराजका यशोगान कर रहे थे ॥ १-४ ॥

गोप वृषभातुवर अपनी पत्नीके साथ द्वार्थीपर बैठकर, पुत्री राधाको अद्वर्म लिये, गायकोंसे यशोगान सुनते द्वार, मृदक्क, ताल, बीणा और वेणुओंकी मधुर व्यनिके साथ वृत्वावनको गये । उनके साथ भी बहुत से गोप और गोओंका समुदाय था । नन्द, उपनन्द और छहाँ वृषभातु भी अपने समस्त परिकरोंके साथ वृन्दावनमें गये । समस्त गोपोंने अपने सेवकोंसिहत वृन्दावनमें प्रवेश करके अलग-अलग गोष्ठ बनाये और इषर-उषर निवास आरम्भ किया। वृषभातुने अपने लिये वृषभातुपुर (बरलाना) नामक नगरका निर्माण कराया, जो चार योजन बिस्तृत दुर्गके आकारमें था। उसके चारों ओर खाइयाँ बनी थीं। उस दुर्गके सात दरवाजे ये। दुर्गके मीतर विश्वाल समामण्डप

या । अनेक सरोवर उस दुर्गकी शोभा बढ़ा रहे थे । बीच-बीचमें मनोहर राजमार्गका निर्माण कराया गया था । एक सहस्र कुटों उस पुरकी शोभा बढ़ाती थीं ॥ ५-१० ॥

श्रीकृष्ण नन्दनगर (नन्दगाँव) तथा चुपभानुपुर ( बरसाने ) में बालकॉफे साथ कीड़ा करते हुए चूमते और गोपाक्रनाओंकी प्रीति बढाते ये। राजन् ! कुछ दिनों बाद सम्पर्ण गोपोंके समादर-भाजन मनोहर रूपवाले बलराम और भीकृष्ण वृन्दावनमें बछड़े चराने लगे । वे दोनों भाई खाल-बालोंके साथ गॉयकी सीमातक जाकर बछडे चराते थे। कालिन्दीके निकट उसके पावन पुलिनपर सुशोभित निक्जों और कुजोंमें बलराम और भीकृष्ण इधर-उधर लुका-छिपीके खेल खेलते और कहीं-कहीं रेंगते हुए चलकर बनमें सानन्द बिचरते थे । उन दोतांके कटिप्रदेशमें करभनीकी छडियाँ शोभा बेती थीं । खेलते समय उनके पैरोंके मझीर और नूपुर मधुर श्लंकार फेलाते थे। बल्लामके अङ्गोपर नीळाम्बर शोभा पाता था और श्रीकृष्णके अङ्गोपर पीतपट । वे दोनों भाई हार और भुजवंदोंसे भूषित थे । कभी बालकोंके खाथ क्षेपणों (देलबासों ) द्वारा देले फेंकते और कभी बाँसुरी बजाते थे। कुछ ग्वाह-बाह अपने मुखसे करभनीके बुँचुक्ऑकी-सी ध्वनि करते हुए दौहते और उनके साथ वे दोनों बन्ध--राम और इयाम भी पियोंकी सायाका अनुसरण करते मागते हुए सुशोभित होते थे। विरपर मयूरपिन्छ बगाकर फूलों और पल्ल्बोंके श्वकार धारण करते थे ॥ ११--१७ ॥

नरेशर ! एक दिन उनके बढ़वोंके शंदमें फंएका मेंबा हुआ वस्तासुर आकर मिस्र गया। श्रीकृष्णको यह बात विदित हो गयी और वे उसके पास गये। वह देख गोप-बालकोंके बीचमें सब ओर पूँछ उठाकर बार-बार दौड़ता इया दिखायी देता था । उसने अचानक आकर अपने पिछके पैरोंसे श्रीकृष्णके कंषीपर प्रहार किया । अन्य गोप-बालक तो भाग चले, किंतु भोक्रणने उसके दोनों पैर पकड लिये और उसे मुमाकर भरतीपर पटक दिया। इसके बाद भीइरिने फिर उसे हाथोंसे उठाकर कपित्थ-ब्रक्षपर दे मारा । फिर तो वह दैत्य तत्काल मर गया । उसके भक्केंसे महान् कपित्थ पृक्षने स्वयं शिरकर दूसरे-दूसरे पृक्षोंको भी भराशायी कर दिया। यह एक अङ्कत-सी वात हुई। समस्त ग्वास-बाल आश्चर्यने चिकत हो कन्हैयाको वहाँ साधवाद देने लगे। देवतालोग आकाशमें खड़े हो जय-जयकार करते हुए फूल बरसाने छो । उस दैश्यकी विशास ज्योति श्रीकृष्णमें लीन हो गयी ॥ १८-२३॥

बहुलाइवने पूछा—मुने ! यह तो बहे आश्चर्यकी बात है। बताइये तो, इस बस्तासुरके रूपमें पहलेका कौन-सा पुण्यास्मा पुरुष प्रकट हो गया था, जो परिपूर्णतम परमास्मा श्रीकृष्णमें बिलीन हुआ !!! २४!!

अीनारद्जी बोले—राजन् ! मुरके एक पुत्र था। जो महादेख प्रमील के नामसे विख्यात था । उसने देवताओंको भी बुद्धमें जीत किया था। एक दिन यह विश्व मुनिके आअभपर गया। वहाँ उत्तने मुनिकी होमधेनु नन्दिनीको देखा। उत्ते पानेकी हच्छाते वह बाक्रणका रूप धारण करके मुनिके पास गया और उस मनोहर गौके किये याचना करने क्या। महर्षि दिव्यवर्षी थे। अतः सव कुछ जानकर भी खुप रह गये, कुछ बोछे नहीं। तब गौने सवं कहा।। २५-२६॥

श्रीमन्दिनी बोस्टी—दुर्मते ! तू मुरका पुत्र दैस्य है। तो भी मुनियोंकी गौका अपहरण करनेके छिये आसण बनकर आया है। अतः गायका बछड़ा हो जा ॥ २७॥

श्रीमारवजी कहते हैं—राजन् ! नन्दिनीके इतना कहते ही वह मुरपुत्र महान् गोवसा बन गया ! तब उसने मुनिबर बसिष्ठ तथा उस गौकी परिक्रमा एवं प्रणाम करके कहा—'मेरी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये' !! २८ !!

गी बोली—महादेख ! द्वापरके अन्तमें जब त् श्रीकृष्णके बळ्डोंमें घुस जायगाः उस समय तेरी मुक्ति होगी ॥ २९॥

श्रीनारवजी कहते हैं—उसी शाप और वरदानके कारण परिपूर्णतम पतितपावन साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णमें दैत्य वस्तासुर विलीन हुआ। इसमें विस्मयकी कोई बात नहीं है ॥ ३०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवृन्दावनसम्बन्धे अन्तर्गत व्यसासुरका मोश्च' नामक चौथा अध्याय पुरा हुआ ॥ ४ ॥

## पाँचवाँ अध्याय

#### वकासुरका उद्धार

श्रीनारद्जी कहते हैं—एक दिन बल्राम तथा ग्वाल-वालोंके साथ बल्लं नराते हुए श्रीहरिने यमुनाके निकट आये हुए बकासुरको देला। वह श्रेत पर्वतके समान ऊँवा दिलायों देता था। बड़ी-बड़ी टाँगें और मेव-गर्जनके समान ध्वनि! उसे देखते ही ग्वाल-वाल हरके मारे भागने लगे। उसकी चौंच बज़के समान तीली थी। उसने आते ही श्रीहरिको अपना मास बना लिया। यह देख सब ग्वाल-वाल रोने लगे। रोते-रोते वे निष्पाण-से हो गये। उस समय हाहाकार करते हुए सब देवता वहाँ आ पहुँचे। इन्द्रने तत्काल वज्र चलाकर उस महान् बक्यर प्रहार किया। वज्रकी चोटले वकासुर धरतीपर गिर पढ़ा, किंतु

मरा नहीं । यह फिर उठकर खड़ा हो गया । तय ब्रह्माजीने भी कुपित होकर उसे ब्रह्मदण्डले मारा । उस आधारते गिरकर वह असुर दो घड़ीतक मृन्छित पड़ा रहा । फिर अपने शरीरको कॅपाता हुआ जँमाई लेकर वह बड़े देगसे उठ खड़ा हुआ । उसकी मृत्यु नहीं हुई । वह बल्बान् देख मेचके समान गर्जना करने लगा । इसी समय त्रिनेश्व-धारी भगवान् शंकरने उस महान् असुरपर त्रिश्ले प्रहार किया । उस प्रहारने देखकी एक पॉल कट गयी, तो भी वह महाभयंकर असुर मर न सका । तदनन्तर बायुदेवने बकासुरपर वायक्वाका चलाया; उससे वह कुछ उपरकी और उठ गया, परंतु पुनः अपने स्थानपर आकर लड़ा हो

गया 🕯 इसके बाह यमने सामने आकर उसपर यगदण्डसे प्रहार किया, परंतु प्रचण्ड-पराक्रमी वकासुरकी उस इण्डसे भी सृत्यु नहीं हुई। यमराजका वह दण्ड भी टूट गया, किंद्ध बकासुरको कोई क्षति नहीं पहुँची । इतनेमें ही प्रचण्ड किरणीयाले चण्डपराक्रमी सूर्यदेव उसके सामने आये। उन्होंने भनुष हाथमें लेकर बकासरको सौ बाण मारे। वे तीखें बाण उसकी पाँखमें घँस गये, फिर भी वह मर न सका । तब क्रबेरने तीखी तलबारसे उसके ऊपर चोट की । इससे उसकी इसरी पाँख भी कट गयी, किंतु वह दैस्य-पुंगव मृत्युको नहीं प्राप्त हुआ । तदनन्तर सोमदेवताने उस महावकपर नीहारास्त्रका प्रयोग किया । उसके प्रहारसे चीतरीवित हो बकासुर मृर्चिछत तो हो गया, किंदु मरा नहीं। फिर उठकर खड़ा हो गया। अब अभिदेवताने उत्त महायकपर आग्नेयास्त्रने प्रहार किया। इससे उसके रोएँ बल गये। परंतु उस महातुष्ट दैस्यकी मूरय नहीं हुई। तत्परचात् जकके स्वामी वर्षणने उसको पाद्यसे बांधकर **भर**तीपर घसीटा । घसीटनेसे वह महापापी अ<u>स</u>र क्षत विक्षत हो गयाः किं<u>त</u> मरा नहीं ॥ १–१५ ॥

तदनन्तर वेगशालिनी भद्रकालीने आकर उतपर गदाने प्रहार किया । गदाके प्रहारसे मुर्च्छित हो वकासुर अत्यन्त वेदनाके कारण द्वध-बुध खो बैटा । उसके मस्तकपर चोट पहुँचा थी, तथापि **यह** अपने दारीरको कँपाता और फदफड़ाता हुआ फिर उठकर खड़ा हो गया और वह महादृष्ट दैत्य धीरतापूर्वक समराञ्जणमें स्थित हो मेत्रींकी भाँति गर्जना करने छगा। उस समय शक्तिधारी स्वन्दने बड़ी उताबलीके साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलायी। उसके प्रहारसे उस पक्षिप्रवर असुरकी एक टॉग टूट गयी, किंदु वह मर न सका। तदनन्तर विद्युत्की गङ्गड़ाहटके समान गर्जना करते हुए उस दैत्यने सहसा क्रीअपूर्वक षाबा किया और अपनी तीखी चोंचसे मार-मारकर सब देवताओंको खदेइ दिया। आकाशमें आगे-आग देवता भाग रहे ये और पीछेते बकासुर उन्हें खदेड़ रहा था। इसके बाद वह दैत्य पुनः वहीं छैट आया और समस्त दिङ्गण्डलको अपने सिंहनादने निनादित करने लगा ॥ १६-२० ॥

उस समय समस्त देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा दिजोंने श्रीनन्दनन्दनको सीम ही सफल आशीर्याद प्रदान किया। उसी समय श्रीकृष्णने वकासुरके शरीरके मीतर अपने क्योतिर्मय दिव्य देहको बदाकर विस्तृत कर लिया । फिर तो उस महावकका कण्ड फटने लगा और उसने सहसा श्रीकृष्णको उगल दिया । फिर तीखी चोंचसे श्रीकृष्णको पकड़नेके लिये जब वह पास आया, तब श्रीकृष्णने झपटकर उसकी पूँछ पकड़ ली और उसे पृथ्यीपर दे मारा। किंतु वह पुनः उठकर चोंच फैलाये उनके सामने खड़ा हो गया । तब श्रीकृष्णने दोनों हाथोंसे उसकी दोनों चोंचें पकड़ लीं और जैसे हाथी किसी इसकी शाखाको चीर डाले, उसी तरह उसे विद्यीणं कर दिया । २१-२४ ।।

उस समय मृत्युको प्राप्त हुए दैरयकी देहते एक ज्योति निकली और भीकृष्णमें समा गयी। फिर तो देवता जय-जयकार करते हुए हिन्स पुर्णोकी वर्षा करने लगे। तय समस्त ग्वाल-बाल आश्चर्यचिकत हो। सब ओरसे आकर श्रीकृष्णसे लिपट गये और बोळे— स्तले। आज तो तुम मौतके मुखसे कुशल-पूर्वक निकल आये।। २५-२६॥

इस प्रकार बकासुरको मारनेके पश्चात् बछड्गिको आगे करके श्रीकृष्ण बळराम और ग्वाल-बालोंके साथ गीत गाते हुए सहर्ष राजभवनमें लौट आये । परिपूर्णतम परमारमा श्रीकृष्णके इस पराक्रमपूर्ण चरित्रका घर लौटे हुए ग्वाल-बालोने विस्तारपूर्वक बर्णन किया । उने सुनकर समस्त गोप अस्यन्त विस्तार हुए ॥ २७-२८॥

बहुलाञ्चने पूछा—देवचें ! यह वकासुर पूर्वकालमें कीन या और किस कारणसे उसको बगुलेका बारीर प्राप्त हुआ था ! यह पूर्णक्रम सर्वेश्वर श्रीकृष्णमें लीन हुआ, यह कितने सीभाग्यकी बात है ! !! २९ !!

श्रीनारदर्जीने कहा—नरेश्वर ! 'ह्यग्रीव' नामक दैत्यके एक पुत्र था, जो 'उत्कल्ल' नामसे प्रसिद्ध हुआ ! उतने समराङ्गणमें देवताओंको परास्त करके देवराज इन्द्रके छत्रको छीन छिया था । उस महाबली दैत्यने और भी बहुत से मनुष्यों तथा नरेशोंकी राज्य-सम्पत्तिका अपहरण करके सो वर्षोतक सर्ववेभवंसम्पद्ध राज्यका उपभोग किया । एक दिन इधर-उधर विचरता हुआ दैत्य उत्कल गङ्गासगर-संगमपर सिद्ध मुनि जाजिलकी पर्णशालाके समीप गया । और पानीमें बंसी डालकर बारंबार मछलियोंको एकइने लगा । यथपि मुनिने मना किया, तथापि उस दुर्बुद्धिने उनकी वात नहीं मानी । मुनिश्रेष्ठ आजिल सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने उत्कलको शाप देते हुए कहा— 'दुर्मते ! तृ बगुले-

की भाँति मछली पकड़ता और खाता है इसलिये बगुला ही हो जा।' फिर क्या था! उत्कल उसी क्षण बगुलेके रूपमें परिणत हो गया। तेजोक्षष्ट हो जानेके कारण उसका सारा गर्व गल गया। उसने हाथ जोड़कर मुनिको प्रणाम किया और उनके दोनों चरणोंमें पड़कर कहा।।३०-३५॥

उत्कल बोला—मुने ! में आपके प्रचण्ड तपोबलकों नहीं जानता था । जाजलिजी ! मेरी रक्षा कीजिये । आप-जैसे साधु-महात्माओंका सक्त तो उत्तम मोधका द्वार माना गया है । जो राष्ट्र और मित्रमें, मान और अपमानमें, धुवर्ण और मिद्रीके ढेलेमें तथा सुल और दुःलमें भी समभाव रखते हैं, वे आप-जैसे महात्मा ही सच्चे साधु हैं । मुने ! इस भूतल्यर महात्माओंके दर्जनसे मनुष्योंका कीन-कीन मनोरथ नहीं पूरा हुआ ! ब्रह्मपद, इन्द्रपद, सम्राट्का पद तथा योगसिद्धि—सब कुछ संतोंकी छपासे सुलभ हो सकते हैं । मुनिश्रेष्ठ जाजले ! आप-जैसे महात्माओंते लोगोंको धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति हुई तो क्या हुई ! साधुपुरुषोंकी कृपासे तो साक्षात् पूर्ण-ब्रह्म परमात्मा भी मिल जाता है ॥ १६—३९॥

अर्थनार देखी कहते हैं—नरेखर ! उस समक् उत्कलकी विनयमुक्त वात सुनकर वे बाजिक सुनि प्रसम्भ हों गये । इन्होंने साठ हजार क्योंतक तपस्या की थी । उन्होंने उत्कलसे कहा ॥ ४० ॥

आजि बोले वेक्सत मन्यन्तर प्राप्त होनेपर जब अहाईसवें हापरका अन्तिम समय बीतता होगा, उस समय भारतवर्षके माधुर-जनपदमें स्थित ब्रजमण्डलके भीतर साक्षात् परिपर्णतम भगवान् श्रीहरूण बुन्दाबनमें गोबस्स चराते हुए विचरेंगें। उन्हीं दिनों तुम भगवान् श्रीहरूणमें लीन हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हिरण्याक्ष आदि दैत्य भगवान्के प्रति वैरभाव रखनेपर भी उनके परम-पदको प्राप्त हो गये हैं॥ ४१-४३॥

भीनारद्जी कहते हैं—इस प्रकार वकाद्धरके रूपमें परिणत हुआ उत्कल दैस्य जाजलिके बरदानसे भगवान् बीकृष्णमें लयको प्राप्त हुआ। संतीके सङ्गते क्या नहीं दुलभ हो सकता है।। ४४॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबृन्दावनखण्डके अन्तर्गत वकासुरका मोख 'नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

#### इठा अध्याय

#### अवासुरका उद्धार और उसके पूर्वजन्मका परिचय

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! एक दिन म्वाबवालों के साथ वछड़े चराते हुए श्रीहरि काल्निन्दी के निकट
किसी रमणीय स्थानपर वालोचित खेल खेलने को । उसी
समय अधासुर नामक महान् दैत्य एक कोस लंबा द्यारीर
धारण करके भीषण मुखको कैलाये वहाँ मार्गमें स्थित हो
गया । वूरते ऐसा जान पहता था। मानो कोई पर्वत खड़ा
हो । इन्दावनमें उसे देखकर सब ग्वाल-बाल ताली बजाते
हुए वछड़ों के साथ उसके मुँहमें बुस गये । उन सकती
रक्षाके लिये बलरामसहित श्रीकृष्ण भी अधासुरके मुखमें
प्रविष्ठ हो गये । उस सर्परूपधारी असुरने जब बळड़ों और
ग्वाल-बालोंको निगल लिया। तब देवताओं में हाहाकार
मच गया। किंतु दैस्पों के मनमें हर्ष ही हुआ । उस समय
श्रीकृष्णने अधासुरके उदरमें अपने विराट् स्वरूपको बढ़ाना
सारम्म किया । इससे अवस्क हुए अधासुरके प्राण उसका
मसक फोड़कर बाहर निकळ गये । मिथिलेश्वर ! फिर

बालकों और बछड़ों के साथ श्रीकृष्ण अवासुरके मुखसे बाहर निकले। जो बछड़े और बालक मर गये थे, उन्हें माध्यने अपनी कृपादृष्टिते देखकर जीवित कर दिया। अवासुरकी जीवन-ज्योति स्यामधनमें बिद्युत्की भाँति श्रीधनस्याममें विलीन हो गयी। राजन्। उसी समय देवताओंने पुष्पवर्षा की। देवर्षि नारदके मुखसे यह इत्तान्त सुनकर मिधिलेश्वर बहुलाश्वने कहा।। १-८।।

राजा बोले—देवर्षे ! यह दैत्य पूर्वकालमं कीन था, जो इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णमं विलीन हुआ ! अहो ! कितने आश्चर्यकी वात है कि वह दैत्य वैर बॉधनेके कारण बीम ही श्रीहरिको प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥

नारवृजीने कहा—राजन् ! शङ्कासुरके एक पुत्र था। जो 'अप' नामसे विख्यात था । महाबसी अप युवाबस्थामें अत्यन्त सुन्दर होनेके कारण साक्षात् दूसरे कामदेव-सा जान पहता था। एक दिन मलयाचलपर जाते हुए अष्टावक मुनिको देखकर अभासुर जोर-जोरने हॅमने लगा और बोला— 'यह कैसा कुरूप है!' उस महादृष्टको शाप देते हुए मुनिने कहा—'दुर्मते! त् सर्प हो जा; क्योंकि भूमण्डलपर सर्पोंकी ही जाति कुरूप एवं कुटिल पतिमे चलनेवाली होती है।' ज्यों ही उसने यह सुना, उस दैत्यका सारा अभिमान गल गया और वह दीनभावसे भुनिके चरणोंमें गिर पड़ा । उसे इस अवस्थामें देखकर मुनि प्रसन्न हो गये और पुनः उसे वर देते हुए बोले—॥ १०-१३॥

अद्यायक्रने कहा—करोड़ों कंदपाँते भी अधिक स्नवण्यशाली भगवान् श्रीकृष्ण जब तुम्हारे उद्दामें प्रवेश करेंगे, तब इस सर्परूपने तुम्हें खुटकारा मिक जावगा ॥१४॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहिनामें श्रीवृन्दाबनखण्डके अन्तर्गत । अधासुरका मोक्ष । नामक छठा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥



## सातवाँ अध्याय

#### त्रक्षाजीके द्वारा गौओं, गोवत्सों एवं गोप-बालकोंका हरण

मारहजी कहते हैं-राजेन्द्र ! अब भगवान् श्रीकृष्ण-की अन्य स्रीला सुनिये । यह लीला उनके बाल्यकालकी है, तथापि उनके पौगण्डावस्थाकी प्राप्तिके बाद प्रकाशित हुई। श्रीकृष्ण गोबस्स एवं गोप-बालकोंकी मृत्युके समान ( भयंकर ) अबासुरके मुखसे रक्षा करनेके उपरान्त उनका आनन्द यदानेकी इच्छासे यमुना तटपर जाकर बोळे--- प्रिय सखाओ ! अहा, यह कोमल वाखकामय तट बहुत ही सुन्दर है। दारद ऋतुमें खिले हुए कमलोंके परागने पूर्ण है। शीतल, मन्द एवं सुगन्धित - त्रिविध वायुते सौरभित है। यह तटभूमि भौरीकी गुझारते युक्त एवं कुञ्ज और बुध-छताओंसे सुझोभित है। गोप-बाल्को ! दिनका एक पहर बीत गया है। भोजनका समय भी हो गया है। अतएव इस स्थानपर बैठकर भोजन कर ले । कोमल बालुकावाली यह भूमि भोजन करनेके उपयुक्त दील रही है। बज्जें भी यहाँ जल पीकर हरी-हरी घास चरते रहेंगे।' गोप-वालकोंने भीकृष्णकी यह बात सुनकर कहा--- 'ऐसा ही हो' और वे सब-के-सब भोजन करनेके लिये यमुनातटपर बैठ गये। इसके उपरान्त जिनके पास भोजन-सामग्री नहीं थी। उन बालकोंने श्रीकृष्णके कानमें दीन-वाणीसे कहा--- 'हमलोगोंके पास भोजनके लिये कुछ नहीं है, इसलोग क्या करें ? नन्दगाँव यहाँते बहुत दूर है। अतः इमलोग बलडाँकी केकर चले जाते हैं।' यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले-प्रिय सखाओं ! शोक मत करो । मैं सबको यरनपूर्वक ( आग्रहके साथ ) भोजन कराजेंगा । इसिल्ये तुम सर्व मेरी वातपर भरोसा करके निश्चिन्त हो जाओ ।' श्रीकृष्णकी यह उक्ति सनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गये । अन्य बालक

(अपने अपने ) छीकोंको खोलकर भीकृष्णके **साथ भोजन** करने लगे ॥ १-११ ॥

श्रीकृण्णने गांप बाल्कोके साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी। एक राजसभाका आयोजन किया। समस्त गोप-बालक उनको घेरकर बैठ गये। वे लोग अनेक रंगोंके वस्त्र पहने हुए थे और श्रीकृष्ण पीला वस्त्र भारण करके उनके बीचमें बैठ गये । विदेह ! उस समय गोप-बालकांसे घिरे हुए श्रीकृष्णकी शोभा देवताओंसे घिरे हुए देवरान इन्द्रके समान अथवा पँखुड़ियोंसे बिरी हुई स्वर्णिम कमलकी कर्णिका ( केसरयुक्त भीतरी भाग ) के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अक्करों, कोई पछबों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों, कोई परथरों और कोई छीकोंको ही पात्र बनाकर भाजन करने स्मा । उनमेंसे एक बालकने शीमतांते कौर उठाकर भीकृष्णके मुखमें दे दिया। श्रीकृष्णने भी उस प्रा**सका भोग लगाकर** सबकी ओर देखते हुए कहा-- भैया ! अन्य बालकोंको अपनी-अपनी स्वादिष्ट सामग्री चलाओ । मैं स्वाहके बारेमें नहीं जानता। बालकोंने 'ऐसा ही हो' कहकर अन्यान्य बालकोंको भोजनके ब्रान है जाकर दिये । वे भी उन ब्रासोंको खाकर एक-दूसरेकी इँसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबह्नने पनः हरिके मुखमें प्राप्त दिया, परंतु श्रीकृष्ण उस कौरमेंते थोड़ा-सा खाकर हैं तने लगे। इस प्रकार जिस-जिसने कीर खाया। वे सभी जोरते हॅसने छो । बाह्य बोके नन्दनन्दन! युनो | जिसके नाना मृह (मूर्ब) हैं, उसको भोजनका हान नहीं रहता ! इसिक्टेये तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। ॥ १२-१९ ॥

इसके उपरान्त श्रीदामाने माधवको और अन्य बाल्कीको भोजनके ग्रास दिये । बज-बालकोंने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की । इसके बाद बरूयप नामके एक बालकने पुनः भीकृष्णको एवं अन्य बालकोको आमइपूर्वक कौर दिये । श्रीकृष्ण आदि वे सभी लोग थोडा-थोडा लाकर हेंजने लगे । बालकोंने कहा-- ध्यह भी सुबलके बास-जैसा हीं है। इस सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं।' इस प्रकार सभीने अपने-अपने ग्रास चलाये और सभी परस्पर हॅंसने-हॅंसाने और खेलने लगे । कटिवस्त्रमें वेणु, बगलमें लकटी एवं सींगाः वार्ये हाथमें भोजनका कीर अँगुलियोंके बीचमें फल, माथेपर मुकट, कंबेपर पीला दुपद्दा, गलेमें बनमाला, कमरमें करधनी, पैरोंमें नूपुर और द्वदयपर श्रीवस्त तथा कौस्तुभमणि भारण किये हुए श्रीकृष्ण गोप-बालकोंके बीचमें बैठकर अपनी विनोदभरी बातोंने बालकोंको इँसाने लगे । इस प्रकार यक्तभोक्ता भीहरि भोजन करने लो। जिसको देवता एवं मनुष्य आधार्यचिकत होकर देखते रहे । इस प्रकार श्रीकृष्णके द्वारा रक्षित बालकोंका जिस समय भोजन हो रहा था। उसी समय बछड़े धासकी टालचमें पड़कर दूरके एक गहन बनमें धुन

गये । गोप-नालक भयसे व्याकुल हो गये । यह देखकर श्रीकृष्ण नोले—-पुमलोग मत जाओ । मैं बछहींको यहाँ के आऊँगा । ग्यों कहकर श्रीकृष्ण उठे और भोजनका कौर हाथमें लिये ही गुफाओं एवं कुलोंमें तथा गहन वनमें बछहोंको हुँदने लगे ॥ २०-३०॥

जिस समय बजवासी बालकोंके साथ श्रीकृष्ण यमुनातटपर रिचपूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्मयोनि
ब्रह्माजी अवासुरकी शुक्ति देखकर उसी स्थानपर पहुँच
गये । इस इदयको देखकर ब्रह्माजी मन-इी-मन कहने
लगे— ये तो देवाधिदेव श्रीहरि नहीं हैं, अपितु कोई
गोपकुमार हैं । यदि ये श्रीहरि होते तो गोप-बालकोंके साथ
इतने अपवित्र असका भोजन केंगे करते १ राजन् !
ब्रह्माजी परमात्माकी मायाले मोहित होकर इस प्रकार बोख
गये । उन्होंने उनकी (भगवानकी) मनोज्ञ महिमाको
जाननेका निश्चय किया । ब्रह्माजी ग्ययं आकारामें अवस्थित
ये । इसके उपरान्त अधासुर-उद्धारकी लीलाके दर्चानसे
चिक्तत होकर समस्त गायों-बळहों तथा गोप बालकोंका इरण
करके वे अन्तर्धान हो गये ॥ ३१–३४॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवृत्दाजनसम्बद्धे अन्तर्गत अद्याजीके द्वारा गौओं। गोबत्सों और गोप-बालकोंका इरण' लामक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥

## आठवाँ अध्याय

#### महाजिके द्वारा श्रीकृष्णके सर्वव्यापी विश्वातमा स्वरूपका दर्शन

नारवृजी कहते हैं—श्रीकृष्ण गोवस्तोंको न पाकर यमुना-किनारे आये, परंतु वहाँ गोप-बालक भी नहीं दिखायी दिये। बल्ल्ड्रॉ और वस्तपालों—दोनोंको ढूँढते समय उनके मनमे आया कि प्यह तो ब्रह्माजीका कार्य है। तदनन्तर अखिल्लिश्वविधायक श्रीकृष्णने गार्यों और गोपियोंको आनन्द देनेके लिये लीलांसे ही अपने-आपको दो मार्गोंमें विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भागमें रहे तथा दूसरे भागसे समस्त बल्ल्ड्रे और गोप-बाल्कोंकी सृष्टि की। उन लोगोंके जैसे शरीर, हाथ, पैर आदि थे; जैसी लाठी, सींगा आदि ये; जैसे स्वभाव और गुण ये, जैसे आभूषण और ब्रह्मादि थे; भगवान् श्रीहरिने अपने श्रीविग्रहरे ठीक वैसे ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिवा कि वह

अखिल विश्व विष्णुमय है। श्रीकृष्णने खेलमें ही आत्मस्वरूप गोप-बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गो-वत्सों को चराया और सूर्यांस्त होनेपर उनके साथ नन्दालयमें पधारे। वे वल्रहों को उनके अपने-अपने गोष्ठों में अल्या-अल्या ले गये और स्वयं उन-उन गोप-बालकों के वेपमें अन्यान्य दिनों की माँति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियाँ वंशीध्विन सुनकर आदरके साथ शीमतासे उठीं और अपने बालकों को प्यारसे दूध पिलाने लगीं। गार्ये भी अपने अपने बल्लड़ों को निकट आया देखकर रमाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगीं। अहा! गोपियाँ और गार्ये श्रीहरिकी माता बन गर्यी। गोप-बालक एवं गोवत्स स्नेहाधिक्यके कारण पहलेकी अपेक्षा चौगुने अधिक बढने लगे। गोपियाँ अपने बालकों की उन्यटन-

स्नानादिके द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्रीकृष्णके दर्धनके स्थिय आर्यी ॥ १---१० ॥

इसके बाद अनेक बालकोका विवाह हो गया। अब श्रीकृष्णस्वरूप अपने पति उन बाल्य्योंके साथ करोड़ी गोपवधुएँ प्रीति करने छर्गी । इस प्रकार वत्स पालनके बहाने अपनी आत्माकी अपनी ही आत्माद्वारा रक्षा करते हुए श्रीहरिको एक वर्ष गीत गया। एक दिन बल्सामजी गोचारण करते हुए वनमें पहुँचे । उस समयतक ब्रह्माजीद्वारा वस्तों एवं वस्तपालीका इरण हुए, एक वर्ष पूर्ण होनेमें केवल पाँच छः रात्रियाँ शेव रही थीं । उस बनमें स्थित पहाड़की चोटीपर गायें चर रही थीं । दूरसे बछड़ोंको घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गर्यों और उनको चाटने तथा अपना अमृत-नुस्य दूध पिलाने लगीं । राजन् ! गोपोंने देखा कि गार्वे बछड़ोंको दूध पिलाहर स्तेहके कारण गोवर्धनकी तलहटीमें ही इक गयी हैं, तब वे अत्यन्त क्रोधमें भरकर पहाइसे नीचे उतरे और अपने वालकोको दण्ड देनेके लिये शीव्रतासे वहाँ पहुँचे। परंतु निकट पहुँचते ही (स्नेहके बद्यीभूत होकर ) गोपींने अपने बालकोंको गोदमें उठा लिया । युवक अथवा वृद्ध - समीके नेत्रीमें स्नेहके ऑसू आ गये और वे अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ मिलकर वहाँ बैठ गये ॥ ११—१८ ॥

संकर्षण बलरामने इस प्रकार जब गोपोंको प्रेमपरायण देखा, तब उनके मनमें अनेक प्रकारके संदेह उठने लगे। उन्होंने मन-ही-मन कहा--- 'अहा ! प्रायः एक वर्षते जनमें क्या हो गया है, वह मेरी समझमें नहीं आ रहा है । दिन-प्रतिदिन सबके हृदयोंका स्नेह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गन्धर्वों या राक्षसोंकी माया है ! अत्र में समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करनेवाली ऋष्णकी मायासे भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार बिचार करके बल्दामजीने अपने नेत्र बंद कर हिये और दिव्यचक्षुसे भूतः भविष्य तथा वर्तमानको देखा । बळरामजीने समस्त गोवत्स एवं पहाइकी तलहटीमें खेलनेवाले गोप-बालकोंको वंशी-वेत्र-बिभूषित, मयूरपिञ्छधारी, स्यामवर्ण, मणिसमूही एवं गुजाफर्लोकी मालासे शोभित, कमल एवं कुमुदिनीकी मालाएँ दिव्य पगड़ी एवं मुकुट भारण किये हुए, कुण्डली एवं अल्कावलीचे युशोमितः शरकालीन कमल्सहश नेत्रींचे निहारकर आनन्द देनेवाले, करोहों कामदेवोंकी शोमारे सम्बद्धः, नारिकास्थित मुक्ताभरणसे अलंकृतः शिखा-भूषणसे युक्त, दोनों हाथों से आभूषण धारण किये हुए, पीका बक्ष धारण किये हुए, मेलला, कदे और न्युरले शोभित, करोड़ों बाल-वियोकी प्रभासे युक्त और मनोहर देखा। बल्ल्यमजीने गोवर्धनसे उत्तरकी ओर एवं यमुनाजीसे दक्षिणकी ओर स्थित बुन्दावनमें सब कुछ कृष्णमय देखा। दे हरा कार्यको ब्रह्माजी और श्रीकृष्णका किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं बत्लपालोंका दर्शन करते हुए श्रीकृष्णसे बोले— ब्रह्मा, अनन्त, धर्म, इन्द्र और शंकर भक्तियुक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्माराम, पूर्णकाम, परमेश्वर हो। तुम शून्यमें करोड़ों ब्रह्माण्डोंकी सुष्टि करनेमें समर्थ हो। ॥ १९—३०॥

नारवजीने कहा-जिस समय बलरामजी यों कह रहे ये, उसी समय ब्रह्माजी वहाँ आये और उन्होंने गोवल्सी एवं गोप-बालकोंके साथ बलरामजी एवं श्रीकृष्णके दर्शन किये। ·ओहो ! मैं जिस स्थानपर शोबत्स तथा गोप-बालकोंको रख आया था, वहाँसे भीकृष्ण उनको छे आये हैं। '---यों कहते हुए ब्रह्माजी उस स्थानपर गये और वहाँपर उन सबको पहलेकी तरह ही पाया । ब्रह्माजी उनको निद्रित देखकर पुनः वजमें आये और गोप-बालकोंके साथ श्रीहरिके दर्शन करके विस्थित हो गये। वे मन-ही-मन कहने लगे--- 'ओही। कैसी विचित्रता है ! ये लोग कहाँसे यहाँ आये और पहलेकी ही भाँति श्रीकृष्णके साथ खेल रहे हैं ! यह सब खेक करनेमें मुझे एक त्रुटि (क्षण )- जितना काल लगा, परंतु इतनेमें इस भूलोकमें एक वर्ष पूरा हो गया। तथापि सभी प्रसन्ध हैं, कहीं किसीको इस घटनाका पता भी नहीं चला ।' इस प्रकारते ब्रह्माजी मोहातीत विश्वमोहनको मोहित करने गये। परंतु अपनी मायाके अन्धकारमें वे स्वयं अपने दारीरको भी नहीं देख सके । गोप-बालकोंके इरणसे जगत्पतिकी तो कुछ हानि हुई नहीं, अपितु श्रीकृष्णरूप सूर्यके सम्मुख ब्रह्माजी ही जुगनू-से दीखने छगे । ब्रह्माके इस प्रकार मोहित एवं जडीभृत हो जानेपर श्रीकृष्णने कृपापूर्वक अपनी मायाको इटाकर उनको अपने खरूपका दर्शन कराया । भक्तिके द्वारा ब्रह्माजीको ज्ञाननेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोवत्स

• ब्रह्मानन्ती धर्म इन्द्रः क्षित्रस्य सेवन्ते स्वां मस्तिखुक्ताः सदैते । जात्मारामः पूर्णकानः परेशः अन्द्रं शकः क्षेटिशोऽण्डानि यः खे ॥ ( गर्म • ) सुन्दावन• ८ । ३ • ) एवं गोप-वालक—सबको श्रीकृष्णस्य देखा । राजन् । अक्षाजीने शरीरके भीतर और बाहर अपने सहित सम्पूर्ण जगत्को विष्णुसब देखा ॥ ३१—४०॥

इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्माजी तो जडताको प्राप्त होकर निश्चेष्ठ हो गये । ब्रह्माजीको बुन्दादेवी द्वारा अधिष्ठित बुन्दा-कनमें जहाँ तहाँ दीखनेवाळी भगवान्की महिमा देखनेमें असमर्थ जानकर श्रीहरिने मायाका पर्दा हटा लिया । तव ब्रह्माजी नेत्र पाकर, निद्रासे जमें हुएकी भाँति उठकर, अत्यन्त कष्ठसे नेत्र खोलकर अपनेसहित बुन्दावनको देखनेमें समर्थ हुए । बहाँपर वे उसी समय एकाम होकर दसों दिशाओंमें देखने लगे और वसन्तकालीन सुन्दर लताओंसे युक्त रमणीय श्रीवन्दावनका उन्होंने दर्शन किया । वहाँ बाधके वखाँके साथ मृग-शावक खेल रहे थे । बाज और कब्तरमें, नेवला और साँपमें वहाँ जन्मजात वैरभाव नहीं या । ब्रह्माजीने देखा कि एकमात्र श्रीकृष्ण ही हाथमें भोजनका कौर लिये हुए प्यारे गोवत्सोंको बुन्दावनमें ढूँद रहे हैं । गोलोकपति साक्षात् श्रीहरिको गोपाल-वेषमें अपनेको छिपाये हुए देखकर तथा ये साक्षात् श्रीहरि हैं—यह

पद्मचानकर ब्रह्माची अपनी करतृतको स्मरण करके भयभीत हो गये । राजन् ! उन चारीं और प्रश्वित दीलनेवाले श्रीकृष्णको प्रसन्न करनेके स्थि ब्रह्माजी अपने बाहनसे उतरे और स्त्राके कारण उन्होंने सिर नीचा कर किया। वे भगवान्को प्रणाम करते हुए और 'प्रसम हों'--यह कहते हुए भीरे-भीरे उनके निकट पहुँचे । यो मगवान्को अपनी ऑसोंसे शरते हए इषंके आँसुओंका अर्घ्य देकर दण्डकी भाँति वे भूमिपर गिर पढ़े । भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माजीको उठाकर आश्वस किया और उनका इस प्रकार स्पर्ध किया। जैसे कोई प्यारा अपने प्यारेका स्पर्ध करे । तत्पश्चात् वे सुधा-सिक्त दृष्टिसे उसी सुन्दर भूमिपर दूर खड़े देवताओंकी ओर देखने छगे। तय वे सभी उचास्वरसे जय-जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे । साथ-साथ प्रणाम भी करने लगे । श्रीकृष्णकी दयादृष्टि पाकर सभी आनन्दित हुए और उनके प्रति आहरते भर गये । ब्रह्माजीने भगवान्को उस स्थानपर देखकर भक्तियुक्त मनसे हाथ जोइकर प्रणाम किया और रोमाञ्चित हाकर दण्डकी भाँति वे भूमिपर गिर पहे । पुनः बे गदगद बाणीसे भगवान्का स्तवन करने लगे ॥ ४१--५२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबृन्दाबन**सम्बद्धे अन्तर्गत** श्रिष्ठाओंके द्वारा श्रीकृष्णके सर्वत्यापी विश्वसमा स्वरूपका दर्शन<sup>9</sup> नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

## नवाँ अध्याय

#### मझाजीके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति

महोग्न

कृष्णाय सेषवपुषे चपकाम्बराय पीयूषिमञ्ज्ञचनाय परात्पराय । वंद्यीधराय क्षिकिचम्ब्रकथाम्बिताय देवाय आनुसहिताय नमोऽस्यु तस्त्री ॥

श्रह्माजी बोले—"मेमकी-सी कान्तिसे युक्त विद्युत्-वर्ण-का वस्त्र भारण करनेवाले, अमृत-तुस्य मीठी वाणी बोलनेवाले, परास्पर, वंशीभारी, मयूरिप्च्छको भारण करनेवाले मगवान् श्रीकृष्णको उनके भ्राता बल्दामसिहत नमस्कार है। श्रीकृष्ण (आप) साक्षात् स्वयं पुक्षोत्तम, पूर्ण परमेश्वर, प्रकृतिसे अतीत श्रीहरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कलावतार हैं, जिनकी शक्तिसे हमलोग क्रमशः विश्वकी सुष्टि, पास्कन एवं संहार करते हैं, उन्हीं अपने साक्षात कृष्णवन्द्रके क्यमें अवतीर्ण होकर धराधामपर नन्दका पुत्र होना स्वीकार
किया है। आप प्रधान-प्रधान गोप-वालकोंके साथ गोपनेषवे
हन्दावनमें गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों
कामदेवके समान रमणीयः तेजोमयः कीस्तुमधारीः, ब्यामवर्णः,
पीतवस्त्रधारीः, वंशीधरः विज्ञेशः, राधिकापतिः, निकुञ्ज-विहारी परमसुन्दर श्रीहरिकों मैं प्रणाम करता हूँ। जो मेघसे
निर्कित आकाशके समान प्राणियोंकी देहमे क्षेत्रश्च रूपसे स्थित
हैं, जो अधियत्र एवं चैत्यस्वरूप हैं, जो मायारहित हैं और जो
निर्मल भक्ति तथा प्रवल वैराग्य आदि भावोंसे प्राप्त होते
हैं, उन आदिदेव हरिकी मैं वन्दना करता हूँ। सर्वश्च!
जिस समय मनमें प्रवल रजोगुणका उदय होता है। संकल्प-विकल्प करने लगता है। संकल्प-विकल्प होती है

और बड़ी अभिभान धीरे-धीरे बुद्धिको विकृत कर देता है। आपसायी विजलीके समान, बदलते हुए ऋतुगुणांके समान, बक्र्यर खींची गयी रेखाके समान, पिशाचके द्वारा उत्पन्न किये हुए अंगारोंके समान और कपटी यात्रीकी प्रीतिके समान जगत्के सुख मिध्या हैं । विषय-सुख दुःखोंने घिरे हुए हैं एवं अकातचकवत् ( जलते हुए अंगारको वेगसे चकाकार बुमानेपर जो क्षणस्थायो इस बनता है, उसके समान ) हैं। जैसे इक्ष न चलते हुए भी, जलके चलनेके कारण चलते हुए-छे दीखते हैं, नेत्रोंको बेगते बुमानेपर अचल पृथ्वी भी चलती हुई-सी दीखती है। कृष्ण ! उसी प्रकार प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंके बदामें होकर भ्रान्त जीव उस प्रकृतिजन्य सुखको सस्य मान छेता है। सुन्त एवं दुःख मनसे उत्पन्न होते 🐉 निद्रावस्थामें वे छप्त हो जाते हैं और जागनेपर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकारका बिवंक प्राप्त है। उनके छिये यह जगत् निरन्तर ख्राप्नावस्थाके भ्रमके समान ही है। शानी पुरुष ममता एवं अभिमानका स्याग करके नदा वैराग्यमे प्रीति करनेवाछे तथा शान्त होते हैं। जैंन एक दियंग सैकड़ो दिय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मासे सब कुछ उत्पन्न हुआ है-ऐसी तास्विक दृष्टि उनकी रहती है ॥ १–१० ॥

''भक्त निर्भूम अम्निशिखाकी भाँति गुणमुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदयमे ब्रह्माके भी स्वामी भगवान् बासदेवका भजन करते है। जिस प्रकार इस एक ही चन्द्रविम्बको अनेको भद्दोके जलमें देखते हैं। उसी प्रकार आत्माके एक खका दशन करके श्रेष्ठ परमहस भी कृतार्थ होते हैं। निरन्तर स्तवन करते रहनेपर भी वेद जिनके माहारम्यके बोहदाांदाका भी कभी भान नहीं प्राप्त कर सके। तब त्रिलोकीमें उन भीहरिके गुणाका वर्णन, भला, दूसरा कौन कर सकता है ? मैं चार मुखांसे, देवाधिदेव महादेवजी पाँच मुखोंने तथा इजार मुखवाले शेवजी अपने सहस्र मुखाँसे जिनकी स्तुति-सेवा करते हैं। वैकुण्ठनिवासी विष्णु, क्षीरोदशायी साक्षात् इरि और धर्मसुत नारायण ऋषि उन गोलोकपति आपकी रेवा किया करते हैं। अहा ! मुरारे ! आपकी महिमा धन्य है । भूतळपर उस महिमाको न मुनिगण जानते हैं न मनुष्य ही। सुर-असुर तथा चौदहीं मनु भी उसे जाननेमें असमर्थ हैं। ये सब स्वप्नमें भी आपके चरणकमलीके दर्शन पानेमें असमर्थ हैं। गुणीके बागरः मुक्तिदाताः परात्परः रमापतिः गुणेशः अवेश्वर

भीइरिको में नमस्कार करता हूँ। ताम्बूल-रागरिकत सुन्दर मुखसे मुशोभित, मधुरभाषी, पके हुए विम्बफलके समान काल-लाल अधरोवाके, स्मितहास्ययुक्त, कुन्दकलीके समान ग्रुप दन्तपंक्तिसे जगमगाते हुए, नील अन्नकोंसे आदृत कपोलींबाले, मनोइर-कान्ति तथा इलते हुए स्वर्ण-कुण्डलोंसे मण्डित भीकृष्णकी मैं वन्दन। करता हूँ । आपका परम सुन्दर रूप मन्मथके मनको भी इरनेवाला है। मेरे नेश्रीमें सर्वदा मकरकृष्टल्यारी स्थामकलेयर भीकृष्णके उस रूपका प्रकाश होता रहे । जिनकी लीला वैकुण्ठ-लीलाकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूपको देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोपर्लालाकारी गोलोकनाथको मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ । वसन्तकालीन सुन्दर कण्ठवाले कोकिर्लादि पक्षियोंसे युक्त, सुगन्धित, नवीन पच्छवयुक्त बृक्षांसे अलंकतः सुधाके समान शीतलः धीर ( मन्द ) पवनकी क्रीदासे सुशोभित वृन्दावनमें विचरण करनेवाले श्रीकृष्णकी जय हो ! वे सदा भक्तोंकी रक्षा करें॥ ११-२०॥

**''आपके बिशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन** कमलपुष्पोका मान और श्रूछते हुए मोतियोंका अभिमान दुर करनेवाली है। भूतलके समस्त रसिकांको रसका दान करती है तथा कामदेवके वाणोंके समान पैनी एवं प्रीति-दानमें निपुण है। जिनकी नखमणियाँ श्रास्कालीन चन्द्रभाके समान सुखकर, सुरक्त, हृदयब्राहिणी, गाद अन्धकारका नाश करनेवाली और जगतके प्राणियोंके पापोंका ब्वंस करनेबाली हैं तथा स्वर्गमें देवमण्डली जिनका भीविष्णु एव इरिकी नखावलीके इसमें स्तवन करती है। मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पादपद्मोंकी सर्वदा वजनेवाली, श्रीहरिके सैकहाँ किरणोंसे युक्त (सुदर्शन) चक्रके समान आकारवाली पैजनियाँ ऐसी है, जिनसे गोल बेरेकी भाँति किरणें इस प्रकार निकलती हैं। जैसे सूर्यके प्रकाशयुक्त रथचककी परिधि हो। अथवा जो आपके पादपद्मींकी परिधिके समान सुशोभित हैं। आपकी कमरमें छोटी छोटी घंटियोंसे युक्त दिव्य पीताम्बर जगमगा रहा है। मैं अक्लिफ्कर्मा भगवान् श्रीकृष्ण ( आप ) के उस मनोहर रूपकी आराधना करता हैं। जिनके कान्तिमान् कसौटी-सदृश एवं मृगुपद-अक्ट्रित विशाल वक्षः खल्यर छक्ष्मी विलास करती हैं, जिनके गलेमें स्वर्णमणि एवं मोतियोंकी लहियोंसे युक्त तथा वारीके समान शिकमिक प्रकाश करनेवाके तथा ध्रमरीकी

ष्वनिसे युक्त हीरोंके हार हैं, जो सिन्द्रवर्णकी मुन्दर अँगुलियोंसे वंशी बजा रहे हैं, जिनकी अँगुलियोंमें सोनेकी अँगुठियाँ सुशोमित हैं, जिनके दोनों हाथ दिसीको दान देनेवाले, चन्द्रमाके समान नखींसे युक्त एवं कामदेवके बनके कदम्बव्धोंके पृष्पीकी सुगन्धते सुवातित 🖏 जिनकी मन्दगति राजहंसकी भाँति सुन्दर 🕏 जिनके कैंथे गलेतक ऊँचे उठे हुए हैं, उन भीहरिकी मेघमाळाका मान हरण करनेबाळी मनोहर काकुछका मैं सारण करता हूँ । जो स्वच्छ वर्षणकी भाँति निर्मक, सुखद, नवयीवन-की कान्तिसे युक्त, मनुष्योंके रक्षक तथा मणि-कुण्डली एवं सुन्दर गुँधराले बालांसे सुशोभित हैं, श्रीहरिके सूर्य तथा चन्द्रमाकी मांति प्रभासे युक्त उन दोनों क्पोलीका मैं सारण करता हूं। जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वैदूर्यमणिसे जटित लाल वन्त्रका बना हुआ है, जो कामदेवके मुखपर क्रीहा करनेवाळे सम्पूर्ण सौन्दर्यसे विलिसत रे-जो अकण-कान्ति तथ। चन्द्र एवं करोडों सर्योंके समान प्रभा-सम्पन्न है और मयूरिपच्छमे अलंकृत है, श्रीकृष्णके उस मुकुटको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके द्वारदेशपर स्वामिकार्तिकेय, गणेश, इन्द्र, चन्द्र एवं सूर्यकी भी गति नहीं है। जिनकी आज्ञाके विना कोई निकुज़में प्रवेश नहीं कर सकता, उन जगदीरवर श्रीकृष्णचन्द्रकी मैं आराधना करता हैं।''।।२१-३ ।।।

ब्रह्माजी इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णका सावन करके पुनः हाय जोहकर कहने स्रो- 'जगतुके स्वामी ! मैं आपके नाभि कमलसे उत्पन्न हैं। अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्रके अपराभोंको क्षमा कर देती है। उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधोंको क्षमा कर दें । बजपते ! कडाँ तो मैं एक छोकका अधिपति और कहाँ आप करोडाँ ब्रह्माण्डॉके नायक ! अतएव ब्रजेश, मधुसदन ! देव ! आप मेरी रक्षा करें। जिनकी भागासे देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी मायासे मोहित करने चला था ! गोविन्द ! आप नारायण हैं। मैं नारायण नहीं हूँ । हरि ! आप कल्पके आदिमें ब्रह्माण्डकी रचना करके नारायणरूपसे शेषशायी हो गये । आपके जिस ब्रह्मरूप तेजमें योगी प्राणत्याग करके जाते हैं। बालघातिनी पुतना भी अपने कुलसहित आपके उसी तेजमें समा गयी । माधव ! मेरे ही अपराधसे आपने गोबल एवं गोप-बालकोंका रूप धारण करके बनोंमें विचरण किया। अतएव भो । आप मुसको धामा करें । गोबिन्द । पिता जैसे प्रका

अपराध नहीं देखता, बैसे ही आए भी मेरे अपराधकी उत्सेखा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हों। जो छोरा आपके भक्त न होकर शनमें रित करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ उगता है, जैसे भूसके लिये परिअमपूर्वक खेत जोतनेवाछोंको भूसामाश्र प्राप्त होता है। आपके भक्तिमानमें ही नितरां रत रहनेवाछ अनेकों योगी, गुनि एवं जजवासी आपको प्राप्त हो खुके हैं। इर्शन और अवण—हो प्रकारसे उनकी आपमें रित होती है, किंतु अहो ! श्रीहरिकी माबाके कारण उनके प्रति मेरी रित नहीं हुईं? ॥ ३१-४१ ॥

त्रझाजीने यों कहकर नेत्रोंते आँसू बहाते हुए उनके (श्रीकृष्णके) पादपद्वोंमें प्रणाम किया एवं सारे अपराधीको क्षमा करानेके किये भक्तिमावने श्रीकृष्णसे व फिर निवेदन करने छमे---- "मैं गोपकुछमें जन्म लेकर आपके पादपद्मीकी आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकुँ, इसका व्यतिरेक न हो । भगवान् शंकर आदि हम ( इन्द्रियों के अधिष्ठाता ) देवगणनं भारतवासी इन गोपोंकी देहमें स्थित होकर एक बार भी श्रीकृष्णका दश्चन कर लिया। अतः इस धन्य हो गये। श्रीकृष्ण ! आपके माता-पिता एवं गोप-गोपियोंका तो कितना अनिबंचनीय सौभाग्य है, जो ब्रजम आपके पूर्णरूपका दशन कर रहे हैं। सम्पूर्ण विश्वका उपकार करनेवाले, मुक्ताहार धारण करनेवाले, विश्वके रचयिता, सर्वाधार लीलाके धाम, रवितनया यमुनामें विहार करनेवाले, क्रीडापरायण, श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार प्रहण करनेवाले प्रमु मेरी रक्षा करें। वृष्णिकुलरूप सरोवरके कमलस्वरूप नन्दनन्दन, राधापति, देव-देव, मदनमोहन, वजपति, मोकुरूपति, गोविन्द मुझ मायांस मोहितकी रक्षा करें । जो व्यक्ति श्रीकृष्णकी प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत्के सम्पूर्ण तीर्थोंकी यात्राका फल प्राप्त होता है । वह आपके सुखदायक परात्पर 'गोलोक' नामक लोकको जाता B 1" 11 87-86 11

नारद् जी कहने छगे — लोकपति लोक-पितामह ब्रह्माने इस प्रकार सुन्दर बुन्दाबनके अधिपति गोविन्दका स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी तीन बार प्रदक्षिणा की और कुछ देरके लिये अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप-बालकों को बरदान देकर छोट जानेके लिये अनुमतिकी प्रार्थना की ॥४९-५०॥

तदनन्तर श्रीहरिने नेश्रोंके संकेतसे उनको जानेका आदेश दिया। ओकपितामह बद्धा मी पुनः प्रणास करके अपने खेकको चले गये। राजन्! इसके उपरान्त भगवान् श्रीकृष्ण वनसे शीव्रतापूर्वक गोवत्स एवं गोप-वालकोंको ले आये और यमुनातटपर जिस खानपर गोपमण्डली विराणित वी, उन खोगोंको लेकर उसी खानपर पहुँचे। गोवत्सोंके साथ औटे हुए श्रीकृष्णको देखकर उनकी भाषासे विभोहित गोपोंने उतने समयको आये छण-जैसा समझा। वे लोग गोवत्सोंके साकर भोजन करें। प्रभो! आपके चले जानेके कारण किसीने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरान्त श्रीकृष्णने हॅसकर बालकोंके साथ भोजन किया और बालकोंको अजगर- का चमड़ा दिखाया। तदनन्तर बलरामजीके साथ गोपोंसे घिरे हुए श्रीकृष्ण वत्सवृन्दको आगे करके धीरे-धीरे व्रजको छीट आये। सफेद, चितकवरे, लाल, पीले, धूम एवं हरे आदि अनेक रंग और खमाववाले गोवस्पाको आगे करके धीरे-धीरे सुखद बनसे गोष्ठमें छीटते हुए गोपमण्डलीके बीच स्थित नन्दनन्दनकी मैं बन्दना करता हूँ। राजन् ! श्रीकृष्णके विरहमें जिनको छणमरका समय युगके समान लगता था, उन्हींके दर्शनसे उन गोपियोंको आनन्द प्राप्त हुआ। बालकोंने अपने-अपने घर जाकर गोष्ठोंमें अलग-अलग बल्लड़ोंको बाँधकर अधासुर-वध एवं श्रीहरि-हारा हुई आस्मरक्षाके बृत्तान्तका वर्णन किया॥ ५१—५९॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबुन्दावनसण्डके अन्तर्गत व्यक्ताजीद्वारा मगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति नामक नवम अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

## दसवाँ अध्याय

#### बग्नोदाजीकी चिन्ताः नन्दद्वारा आश्वासन तथा श्राक्कणोंको विविध प्रकारके दान देनाः श्रीबलराम तथा श्रीकृष्णका गोचारण

जारद्की कहते हैं—अहावकके शापसे सर्व होकर अवादुर उन्होंके बरदान-बलसे उस परम मोक्सको प्राप्त हुआ, जो देवताओंके छिये भी दुर्छभ है। बत्सासुर, बकासुर और फिर अवासुरके मुखले श्रीकृष्ण किसी तरह बच गये हैं और कुछ ही दिनोंमें उनके ऊपर ये सारे संकट आये हैं—यह सुनकर यशोदाजी भयसे व्याकुछ हो उठीं। उन्होंने कछावती, शोहिणी, बड़े-चूढ़े गोप, बूषभानुवर, ब्रजेश्वर नन्दराज, नी नन्द, नी उपनन्द तथा प्रजाजनोंके स्वामी छः इषभानुओंको बुळाकर उन सबके सामने यह बात कही।। १—४॥

यद्योदा बोर्ली—आप सब लोग बतायें में क्या करूँ। कहाँ जाऊँ और कैसे मेरा फल्याण हो ! मेरे पुत्रपर तो यहाँ क्षण-क्षणमें बहुत-से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महाबन लोइकर हमलोग बुन्दावनमें आये और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देशों में चली जाऊँ, यह बतानेकी कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभावसे ही चपल है। खेलते-खेलते दूरतक चला जाता है। अजके दूसरे बालक भी बड़े चझल हैं। वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीसी चोंचवाला बलवान ककासुर पहले मेरे बालकको निगल गया था। उससे छूटा तो इस बेचारेको अधासुरने समसा क्याल-बालोंके साथ

अपना ग्रास बना लिया । भगवान्की कृपाते किसी तरह उसने भी इसकी रक्षा हुई । इन सबसे पहले बत्सासुर इसकी बातमें लगा था, किंतु वह भी देवके हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चरानेके लिये अपने बच्चेको बरसे बाहर नहीं जाने दूँगी ॥ ५—९॥

श्रीनारदजी कहते हैं—इस तरह कहती तथा निरन्तर रोती हुई यशोदाकी ओर देखकर नन्दजी कुछ कहनेको उद्यत हुए। पहले तो भर्म और अर्थके ज्ञाता तथा भर्मात्माओं में श्रेष्ठ नन्दने गर्गजीके बच्चनोंकी याद दिलाकर उन्हें धीरज बँधाया। फिर इस प्रकार कहा।। १०॥

नम्दराज बोले—यशोदे ! क्या तुम गर्गकी कही हुई सारी बातें भूल गर्यो ! ब्राझणोंकी कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती । इमलिये समस्त अरिष्टोंका निवारण करनेके लिये तुम्हे दान करते रहना चाहिये । दानसे बदकर कत्याणकारी कृत्य न तो पहले हुआ है और न आगे होगा हां ॥ ११-१२॥

नारदजी कहते हैं निरंबर ! तब यशोदाने बलराम और श्रीकृष्णके मङ्गलके लिये ब्राह्मणोंको बहुमूल्य नवरस्न और अपने अलंकार दिये । नन्दजीने उस समय दस इजार बैंक, एक काला अनोहर सार्थे तथा हो काला भार सक दान दिये ॥ १३-१४ ॥

श्रीनारवजी पुनः कहते हैं--राजन् ! अब गोपींकी इच्छारे बलराम और भीकृष्ण गोपालक हो गये। अपने गोपाल मित्रोंके साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई बनमें विचरण करने छो। उस समय श्रीकृष्ण और बलरामका सन्दर मुद्द निद्दारती हुई गीएँ उनके आगे-पीछे और अगल-बगल्में विचरती रहती थीं। उनके गलेमें श्रद्रपण्टिकाओंकी माला पहिनायी गयी थी । सोनेकी मालाएँ भी उनके कण्डकी शोभा बढाती थीं। उनके पैरोंमें बुँघुरू बँधे थे। उनकी पुँजोंके खञ्छ बालोंमें लगे हुए मोरपंख और मोतियोंके गुच्छे शोभा दे रहे थे । वे बंटों और नुपुरीके मधुर शंकारको फैलाती हुई इधर-उधर चरती थीं। चमकते हुए नूतन रत्नोंकी माळाऑके समृद्दते उन समस्त गौऑकी बढ़ी शोभा होती थी । राजन् ! उन गौओंके दोनों सींगोंके बीचमें चिरपर मणिमय अलंकार धारण कराये गये थे। जिनचे उनकी मनोहरता बढ गयी थी। सुवर्ण-रिक्स्योंकी प्रभारे उनके सींग तथा पाइव-प्रवेष्टन (पीठपरकी बूल) चमकते रहते थे। कुछ गौओंके भालमें किंचित् रक्तवर्णके तिलक लगे थे। उनकी पूँछें पीले रंगते रँगी गयी थीं और पैराँके खुर अरुणरागसे रिखत थे। बहत-सी गौएँ कैलास पर्वतके समान ध्वेतवर्णवाली, सुशीला, सुरूपा तथा अत्यन्त उत्तम गुणेंसे सम्पन्न थीं । मिथिलेक्बर ! बछड़ेवाली गौएँ अपने स्तनोंके भारते धीरे-धीरे चलती थीं। कितनोंके थन पड़ोंके बराबर ये। बहुत-सी गीएँ छाकरंग-की थीं । वे सब-की-सब भव्यमूर्ति दिखायी देती थीं । कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई इरी, कोई ताँनेके समान रंगवाली, कोई धूमिलवर्षकी और कोई मेघोंकी षटा-जैसी नीबी थीं । उन सबके नेत्र धनश्याम भीकृष्णकी ओर छगे रहते थे। फिन्हीं गौओं और बैलोंके सींग छोटे। किन्हींके बढ़े तथा किन्हींके कँचे थे। कितनोंके सींग हिरनोंके से थे और कितनोंके टेढे-मेढे । वे सब गीएँ कपिला तथा मङ्गलकी धाम थीं । वन-वनमें कोमल कमनीय बास खोज-खोजकर चरती हुई कोटि-कोटि गौएँ श्रीकृष्णके डभय पाइबॅमिं विचरती थीं ॥ १५-२४ ॥

यमुनाका पुण्य-पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमालेंसे सुशोभित इन्दांबन नीप, कदम्ब, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहरू, कदकी, कचनार, आम, मनोहर आयुन,

बेक, पीपक और कैय आदि क्यों तथा माधवी क्ताओंसे मण्डित या । बसन्त ऋतके श्रमासमनसे सनोहर बुन्दावनकी दिव्य शोभा ही रही थी । वह दैवताओंके नन्दन-वन-शा आनन्दप्रद और सवंतोमद्र-वन-सा सब शोरते महा कारी जान पहता था। उसने (कुबेरके) चैत्रस्य वनकी शोभाको तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं-<del>ये</del> संयुक्त रत्नधातमय भीमान गोवर्धन पर्वत शोमा पाता था। वहाँका वन पारिजात या मन्दारके बुधौंसे ज्याम था। वह चन्दन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलास, पाकर, अशोक, अरिष्ट ( रीठा ), अर्जुन, कदम्य, पारिजात, पाटक तथा चम्पाके वृक्षींते सुशोभित था। स्याम वर्णवाले इन्द्रयक-नामक वृक्षोंसे घिरा हुआ वह वन करन जाइसे विलिस्त कुओंसे सम्पन्न था। वहाँ मधुर कण्ठवाले नर-कोकिल और मथुर कलरब कर रहे थे। उस वनमें गौएँ चराते हुए श्रीकृष्ण एक बनसे दूसरे बनमें बिचरा करते ये। नरेहबर ! बुन्दावन और मधुबनमें, तालबनके आस-पास क्रमुदबन, बहुलावन, कामवन, बृहस्सानु और नन्दीश्वर नामक पर्वतीके पार्ववर्ती प्रदेशमें, कोकिलोंकी काकलीते कृजित सुन्दर कोकिलावनमें, लताजाल-मण्डित सीम्य तथा रमणीय कुश-बनमें। परम पावन भद्रवन्। भाष्टीर उपवनः स्रोहार्गक तीर्थ तथा यमनाके प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनॉमें पीताम्बर बारण किये बद्धपरिकर नटवेषधारी मनोहर श्रीकृष्ण बेंत स्थि, बंशी बजाते और गोपाङ्कनाओंकी प्रीति बढाते इए बड़ी शोभा पाते थे । उनके सिरपर शिखिपिच्छका सन्दर मुक्ट तथा गलेमें वैजयन्तीमाका सुशोभित थीं ॥ २५-३६ ॥

संस्थाके समय गोवृन्दको आगे किये अनेकानेक रागोंमें बाँसुरी बजाते साधात् श्रीहरि कृष्ण नन्दत्रजमें आये । आकाशको गोरजने ज्याप्त देख श्रीवंशीवटके मार्गने आती हुई बंशी-ध्वनिसे आकुल हुई गोपियाँ स्थामसुन्दरके दर्शनके किये करोंने बाहर निकल आर्यी । अपनी माननिक पीदा दूर करने और उत्तम सुखको पानेके लिये वे गोपसुन्दरियाँ श्रीकृष्णदर्शनके हेतु बरसे बाहर आ गयी थीं । उनमें श्रीकृष्णको भुल देनेकी शक्ति नहीं थी । श्रीनन्दनन्दन सिंहकी गाँति पीछे सूमकर देखते थे । वनके नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान शोभा पाते थे । गोनसुदायसे व्यास संकीण गांकियों मानदम्य गतिसे आते हुए स्थामसुन्दरको इस सम्ब

गोपसभृष्टियाँ अञ्छी तरहते देख नहीं पाती थीं। मिथिकेश्वर ! गोभूकिते धूसरित उत्तम नील केशकलाप धारण किये, सुवर्णनिर्मित बाजुबंदते विभूषित, मुकुटमण्डित तथा कानतक खींचकर वक भावते दृष्टिवाणका प्रहार करनेवाले, गोरज-समर्थकृत, कुन्दमालासे अलंकृत, कार्नीमें खोंसे हुए पुष्पीकी आभासे उदीप्त, पीताम्बरधारी, वेणुवादनशील तथा भूतलका भूरि-भार हरण करनेवाले प्रभु श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें ॥ ३७–४२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवृन्दावनसण्डके अन्तर्गत ध्यशोदाजीकी चिन्ताः नन्दद्वारा आश्वासन तथा दानः श्रीकृष्णकी गोचारण-सीकाका वर्णनः नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

#### घेनुकासुरका उद्घार

अमिनारदजी कहते हैं-राजन् ! एक दिन श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ मनोहर गोएँ चराते हुए चूतन तालवनके पास चले गये । उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे । बहाँ धेनुकामुर रहा करता था। उसके भयने गोपगण वनके भीतर नहीं गये। श्रीकृष्ण भी नहीं गये। अकेले बलराम-जीने उसमें प्रयेश किया। अपने नीले वस्त्रको कमरमें बाँधकर महावली वलदेव परिपक्व फल लेनेके लिये उस बनमें विचरने छगे । बलरामजी साक्षात् अनन्तदेवके अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनन्त है। अतः दोनो हाथींसे ताइके वृक्षोंको हिलाते और फल-समूहोंको निराते हुए वहाँ निर्भय गर्जना करने छगे। गिरते हुए फलोंकी आवाज सुनकर वह गर्दभाकार असुर रोषभे आग-वक्ला हो गया। वह दोपहरमें सोया करता था। किंतु आज विष्न पड़ जानेसे बह दृष्ट क्रोधरे भयंकर हो उटा । धेनुकासुर कंसका सखा होनेके साथ ही यहा बलबान् था । वह बलदेवजीके सम्मुख युद्ध करनेके लिये आया और उसने अपने पिछले पैरोंसे उनकी छातीमें तरंत आघात किया । आघात करके वह बारंबार दौद्र ख्याता हुआ गधेकी भाँति रेंकने ख्या । तब बखराम-जीने धेनकके दोनों पिछले पैर पकड़कर शीम ही उसे ताडके ब्रक्षपर दे मारा । यह कार्य उन्होंने एक ही हाथते खेल-खेळमें कर डाला । इसने वह तालकृश स्वयं तो ट्रट डी गया, गिरते-गिरते उसने अपने पाद्ववर्ती दूसरे बहुत से ताइोंको भी धराशायी कर दिया । राजेन्द्र ! वह एक अद्भुत-सी बात हुई। दैत्यराज धेनुकने पुनः उठकर रोषपूर्वक बसरामजीको पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करनेवाले दूसरे हाथीको दूरतक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया। वर बकरामजीने तत्कार धेनुकको वकदकर बुमाना आरम्भ

िया और घुमाकर उसे धरतीकी पीटधर दे मारा। तब उने पूर्कों आ गयी और उसका मस्तक फट गया। तो भी वह क्षणमरमें उठकर खहा हो गया। उसके द्वारीरमें भयानक कोध टपक रहा था। इसके बाद उस टैस्यने अपने मस्तकमें चार सींग प्रकट करके, भयानक रूप धारणकर उन तीखें और भयंकर मींगोंसे गोपीको खनेहना आरम्भ किया। गोपोंको आगे-आगे भागते देख वह मदमत्त असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा॥ १— १२५॥

उस समय भीदामाने उसपर इंडेसे प्रहार किया, मुबलने उसको मुक्केसे मारा, स्तोककृष्णने उस महाबली दैत्यपर पाशसे प्रहार किया। अर्जुनने क्षेपणसे और अंशुने उस गईभाकार दैस्यपर लातसे आघात किया । इसके बाह विशालपंभने आकर बीघतापूर्वक अपने पैरमे और बलसे मी उस दैत्यको दबाया । तेजस्वीने अर्द्धचन्द्र (गर्दनियाँ) देकर उसे पीछे इटाया और देवप्रस्थने उस असरके कई तमाचे जड़ दिये । बरूथपने उस विशालकाय गर्भको गेंदसे मारा । तदनन्तर श्रीकृष्णने भी धेनुकासुरको दोनों हाथाँचे उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वतके ऊपर फेंक दिया । श्रीकृष्णके उस प्रहारसे धेनुक दो घडीतक मन्छित पड़ा रहा । फिर उठकर अपने शरीरको कँपाता हुआ मुँह फाइकर आगे बढ़ा और दोनों सीगोंसे श्रीहरिकी उठा-कर वह दैत्य दौइकर आकाशमें चला गया। आकाशमें एक लाख योजन ऊँचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान् श्रीकृष्णने घेनुकासुरको पकड्कर नीचे भूमिकी ओर फेंका। इससे उसकी हिंहुयाँ चूर चूर हो गयीं और बद्द मृर्च्छित हो गया । तथापि पुनः उठकर अत्यन्त भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सींगोंसे गोवर्धन पर्वतको उलाइ लिया और श्रीकृष्यके उत्तर चलाया । श्रीकृष्यने पर्वतको हाथसे पकइकर पुनः उसीके मस्तकपर दे मारा। तदनन्तर उस बलवान् देखने फिर पर्वतको हाथमें ले लिया और श्रीकृष्यके उत्तर फेंका । किंतु श्रीकृष्यने गोवर्षनको ले जाकर उसके पूर्व खानपर रख दिया। तदनन्तर फिर धावा करके महादेख धेनुकने दोनों सींगोंसे पृथ्वीको विदीर्ण से दिया और पिछले पैरोंसे पुनः बल्रामपर प्रहार करके वहे जोरसे गर्जना की। उसकी उस गर्जनासे समस्त ब्रह्माण्ड गूँज उठा और भूमण्डल काँपने लगा। तय महाबली बल्रेबने दोनों हाथोंसे उसको एकइ लिया और उसे पृथ्वीपर दे मारा। इससे उसका मस्तक पूट गया और होश्यहवास जाता रहा। इसके बाद श्रीकृष्यके बड़े माईने पुनः उस देखपर मुक्केसे प्रहार किया। उस प्रहारसे धेनुकासुरकी तत्काल मृत्यु हो गयी। उसी समय देवताओंने वहाँ नन्दनवनके पूल बरसाये॥ १३—२६॥

देहसे प्रथक होकर घेनुक स्थामसुन्दर-विग्रह भारणकर पुष्पमाला, पीताम्बर तथा बनमालासे समलंकत देवता हो गया। लाख-लाख पार्षद उसकी सेवामें खुट आये। तहसों ध्वज उसके रथकी शोभा बढ़ाने लगे। सहसों पहियोंकी घर्षरम्वनिसे युक्त उस रथमें दस हजार बोड़े खुते थे। लाखों व्वयोंकी वहाँ शोभा हो रही थी। वह रथ अकण-वर्णका था और अस्पिक रत्नोंसे जटित था। उसका विस्तार एक दिव्य योजनका था। वह मनके समान तीव्रगतिसे चलनेवाला विमान या रथ बहा ही मनोहर था। राजन्। उसमें बुँचुकओंकी जाली लगी थी। घंटे और मखीर बजते थे। दिव्यरूपधारी देख धेनुक बलरामसहित भीकृष्णकी परिक्रमा करके, उक्त दिव्य रथपर आरूद्ध हो, दिशामण्डलको

देदोप्यमान करता हुआः प्रकृतिने परे विद्यमान मोलोकधानमें चला गया । इस प्रकार चेनुकका क्य करके वस्टरामसहित भीकृष्ण अपना यशोयान करते हुए म्यास्टनालोंके साथ जलको लोटे । उनके साथ गौओंका समुदाय भी था ॥२७——३२॥

राजाने प्रज्ञ-मुने ! बेनुकासुर पूर्वजन्ममें कीन था ! उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई ! तथा उसे गयेका शरीर क्मों मिला ! यह सब मुझे ठीक-ठीक मताइये ॥ ३३ ॥

अनित्रवृजीने कहा निरोचनकुमार बलिका एक बलकान् पुत्र था, जिस्का नाम था साहिसक । वह दस हजार कियों के साथ गन्धमादन पर्वतपर विहार कर रहा था । वहाँ वनमें नाना प्रकारके बार्यों तथा रमणियों के नुपुरोका महान् शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वतकी कन्दरामें रहकर श्रीकृष्णका चिन्तन करनेवाले दुर्वासा मुनिका ध्यान भक्त हो गया । वे खड़ाऊँ पहनकर बाहर निकले । उस समय मुनिवर दुर्वासाका शरीर अस्यन्त दुर्वल हो गया था । दादी-मूँछ बहुत बढ़ गयी थीं । वे लाठीके सहारे चलते थे । कोधकीतो वे मूर्तिमान् राशि ही थे और अन्तिके समान तेजस्वी जान पहते थे । दुर्वासा उन ऋषियोंमेंसे हैं, जिनके शापके भयसे यह सारा विहर काँपता रहता है। वे बोले ॥३४-३७॥

दुर्वासाने कहा—दुर्वृद्धि असुर ! त् गदहेके समान भोगासक है, इसल्पि गदहा हो जा । आजसे चार लाख वर्ष बीतनेपर भारतमें दिव्य माधुर-मण्डलके अन्तर्गत पवित्र ताल्यनमें बलदेवजीके हायसे तेरी मुक्ति होगी ॥ ३८-६९ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! उस शापके कारण ही भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजीके हाथले उसका वध करवायाः क्योंकि उन्होंने प्रह्लादजीको यह वर दे रखा है कि तुम्हारे वंशका कोई दैस्य मेरे हाथले नहीं मारा जायगा ॥ ४० ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें इन्दावनसम्बन्धे अन्तर्गत धेनुकासुरका उद्घार' नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

## बारहवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णद्वारा कालियदमन तथा दावानल-पान

श्रीसारव्जी कहते हैं—मिथिलेक्स ! एक दिन बलरामजीको साथमें लिने बिना ही श्रीहरि स्वयं ग्वाल-वालोंके साथ गाय चराने चले आये ! यमुनाके तटपर आकर उन्होंने उस्त विपास जलको पी लिया, जिसे नागराज कालियने अपने विपसे दूषित कर दिया था ! उस जलको पीकर बहुत-सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानीके निकट ही गिर पहे । यह देख सर्वपापहारी साक्षात् अगवान् औहरिका चित्त हयासे इवित हो उठा । उन्होंने अपनी पीयूषपूर्ण दृष्टिसे देखकर उन सबको जीवित कर दिया । इसके बाद पीताम्बरको कमरमें कसकर बाँध छिया । फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब इक्षपर चद् गये और उसकी ऊँची डास्से उस विश्व-दृषित सक्षमें कृद पहें। भगवान् श्रीकृष्णके कृदनेसे

यह द्वित जल चक्कर काटकर ऊपरको उछला । यमुनाके उष्ठ भागमें कालियनाग रहता था। भैंबर उठनेसे उस सर्पका भवन इस तरह चक्कर काटने लगा, जैसे जलमें पानीके भीरे चूमते हैं। नरेश्वर ! उस समय सौ फर्गोसे युक्त फणि राज कालिय कुद हो उठा और माधवको दाँतींसे इसते हुए उसने अपने शरीरसे उन्हें आच्छादित कर लिया । तब श्रीकृष्ण अपने शरीरको यहा करके उसके बन्धनसे छट गये और उस सर्पराजशी पूँछ पकड़कर उसे इधर-उधर घुमाने हमें । घुमाते-घुमाते उन्होंने उसे पानीमें गिराकर पुनः होनों हाथोंसे उठा किया और तुरंत उसे सी धनुष दूर फॅक दिया । उस भयानक नागराजने पुनः उठकर जीभ स्वप-लपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्रीहरिका बायाँ हाथ पकड़ लिया ! तव श्रीहरिने उस महादृष्टको दाहिने हाथसे पकदकर उस जलमें उसी प्रकार दवा दिया, जैसे गरह किसी नागको रगढ़ दे। फिर अपने सी मुखोंको बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तय उसकी पूँछ पकड़कर श्रीकृष्ण उसे सौ धनुष द्र खींच छे गये। श्रीकृष्ण-के हाथसे सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें हँस जिया। यह देख अपनेमें त्रिभुवनका बल धारण करनेवाले श्रीहरिने उस सर्पको एक मुक्का मारा । श्रीकृष्णके मुक्केकी चोट लाकर वह सर्प मुर्चिछत हो अपनी सुध-बुध खो बैठा। तदनन्तर अपने सौ मुखोंको आनत करके वह भीकृष्णके सामने स्थित हुआ । उसके सौ फन सौ मणियोंके प्रकाशसे अत्यन्त मनोहर जान पहते ये । श्रीकृष्ण उन फनोंपर चढ गये और मनोहर नट-बेष धारण करके नटकी माँति नृत्य करने छगे । साथ ही वे सातों स्वरों से किसी रागका अलाप करते हुए तालके साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे । उस समय नटराजकी भाँति सुन्दर ताण्डच करनेवाले श्रीकृष्णके ऊपर देवतालोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नतापूर्वक वीणा, ढोल, नगारे तथा बाँसुरी बजाने ख्ये । तालके साथ पढिनियास करनेसे श्रीकृष्णने छंबी साँस खींचते हुए महाकाय कालियके बहुत-से उच्च्यर फर्नोको भग्न कर दिया । उसी समय भयसे विद्वल हुई नागपिलयाँ आ पहुँचीं और भगवान् श्रीकृष्ण-के चरणोंमें नमस्कार करके गद्गद वागीद्वारा इस प्रकार खति करने छगीं ॥ १---१७ ॥

सागपत्सयाँ बोर्सी---भगवन् । आप परिपूर्णतम परमास्मा तथा असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति हैं । आप गोरोकनाथ श्रीकृष्णचन्द्रको हमारा बार्रवार नमस्कार है । मजके अधीरवर आप श्रीराधाषस्त्रमको नमस्कार है। नन्दके लाला एवं यशोदानन्दनको नमस्कार है। परमदेष ! आप इस नागकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। तीनों लोकोंमें आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देनेवाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात् परात्पर श्रीहरि हैं और लीलासे ही स्वच्छन्दतापूर्वक नाना प्रकारके श्रीविग्रहोंका विस्तार करते हैं ॥ १८–२०॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—अवतक कालियनागका गर्व चूर्ण हो गया था। नागपत्नियोंद्वारा किये गये इस स्ववनके पश्चात् वह श्रीकृष्णसे बोळा—ध्मगवन् ! पूर्णकाम परमेदवर ! मेरी रक्षा कोजिये। 'ध्माह-पाहि' कहता हुआ कालियनाग मगवान् श्रीहरिके सम्मुख आकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा। तय उन जनार्दनदेवने उससे कहा॥ २१-२२॥

श्रीभगवान् बोले—तुम अपनी पत्नियों और सुद्धवों के साथ रमणकद्वीपमें चलें जाओ । तुम्हारे मस्तकपर मेरे चरणों के चिद्ध बन गये हैं, इसिलये अब गरुड तुम्हें अपना आहार नहीं बनायेगा ॥ २३ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! तब उस सपंने श्रीकृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम करनेके अनन्तर, स्त्री-पुत्रोंके साथ रमणकद्वीपको प्रस्थान किया । इधर पन्दनन्दनको काल्यिनागने अपना ग्रास बना लिया है'—यह समाचार सुनकर नन्दं, आदि समस्त गोपगण वहां आ गये थे । श्रीकृष्णको जलसे निकलते देख उन सब लोगोंको बड़ी प्रसनता हुई । अपने बेटेको छातीसे लगाकर नन्दजी परमानन्दमें निमग्न हो गये । यशोदाने अपने खोये हुए पुत्रको पाकर उसके कल्याणकी कामनासे। ब्राह्मणोंको धनका दान किया । उस समय उनके स्तनोंसे स्नेहाधिक्यके कारण दूध

<sup>#</sup> नागपरन्य कच्च:--ओक्रणचन्द्राय गोलोकपत्तये नमः । **असंस्थाण्डाधिपतये** परिपूर्णतमाब के ॥ श्रीराभापतये ग्रुम्यं जनाबीशाय ते वशोदानन्द्र नाय श्रीनन्दपुत्राध पाडि पाडि पद्मगं शरणं नगत्त्रये । परात्परतरी क्षीकवा किन्न तन्त्रीवि विग्रहम् ॥ ( गर्ग-संदिता, कृन्दाबन० १२ । १८--२०)

सर रहा था। राजन् ! उम दिन रातमें अधिक अमके कारण गोपाइनाओं और खाल-बालों के साथ समस्ता गोप वमुनाके निकट उसी स्थानपर सो गये। निशीयक्रालमें बॉसॉकी रगइसे प्रल्याग्निके समान दाबानल प्रकट हो गया। जो सब ओरसे मानो गोपोंको दग्ध करनेके लिये उधर फैल्ला आ रहा था। उस समय मित्रकोटिके गोप बलरामसहित श्रीकृष्ण-मूँ शरणमें गये और भयसे कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले॥ २४—३०॥ गोर्पीने कहा—शरणागतवस्तर महात्राहु कृष्ण ! कृष्ण ! प्रमो ! वनके मीतर दावाग्निके कष्टमें पढे हुए स्वजनीको गचाओ ! बचाओ !! ॥ ३१ ॥

नारद्जी कहते हैं—तय योगेश्वरेश्वर देव माधव उनसे बोले—'हरो मत । अपनी-अपनी ऑखें मूँद लो ।' बों कहकर वे सारा दावानल स्वयं ही पी गये । फिर— प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओंके साथ नन्दनन्दन बोभाशाली ब्रजमण्डलमें आये ॥ ३२-३३॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामे वृन्दावनसण्डके अन्तर्गत कालियदमन तथा दावानल-पान नामक बारहवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ९२ ॥

## तेरहवाँ अध्याय

मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिराका परस्परके शापसे क्रमशः कालियनाग और काकभ्रशुण्ड होना तथा शेषनागका भूमण्डलको धारण करना

विदेहराज बहुलाइसने पूछा—देवर्षे ! संसारमें जिनकी धूलि अनेक जन्मोंमें योगियोंके लिये भी दुर्लम है, भगवान्के साक्षात् वे ही चरणारिवन्द कालियके मस्तकींपर सुशोभित हुए । नागोंमें श्रेष्ठ यह कालिय पूर्वजन्ममें कौन-सा पुण्य-कर्म कर चुका था, जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ—यह में जानना चाहता हूँ । देवर्षिक्षिरोमणे ! यह बात मुझे बताहये ॥ १-२ ॥

नारवृजीने कहा—राजन् ! पूर्वकालकी बात है। स्वायम्भुष मन्वन्तरमें वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भगुवंशमें हुई थी, विकथ पर्वतपर तपस्या करते थे। उन्हींके आश्रमपर तपस्या करनेके लिये अश्वशिरा मुनि आये। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनिके नेत्र क्रोअसे लाल हो गये और वे रोषपूर्वक बोले॥ ३-४॥

वेक्शिराने कहा—नहान् ! मेरे आश्रममें तुम तपस्या न करों क्योंकि वह सुखद नहीं होगी । तपोधन ! क्या और कहीं तुम्हारे तपके योग्य भूमि नहीं है ! ॥ ५ ॥ नारक्जी कहते हैं—राजन् ! वेदशिराकी यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनिके भी नेत्र क्रोधले लाल हो गये और वे मुनियुंगवसे बोले ॥ ६ ॥

अवस्विद्याने कहा- मुनिश्रेष्ठ ! यह भूमि तो महा-विच्णुकी है। न तुम्हारी है न मेरी । यहाँ कितने मुनियोंने उत्तम तपका अनुष्ठान नहीं किया है ? तुम व्यर्थ ही सर्पकी तरह फुफकारते हुए कोध प्रकट करते हो। इसल्पि सदाके लिये सर्प हो जाओ और तुम्हें गठडसे भय प्राप्त हो ॥ ७-८ ॥

वेदिशरा बोले--दुर्मते ! तुम्हारा भाव बहा ही दूषित है। तुम छोटे-ने द्रोह या अपराध्यपर भी महान् दण्ड देनेके लिये उचत रहते हो और अपना काम बनानेके लिये कीएकी तरह इस पृथ्वीपर डोलने-फिरते हो। अतः तुम भी कीआ हो जाओ॥ ९॥

नारवृजी कहते हैं—इसी समय भगवान् विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियोंके बीच प्रकट हो गये। व दोनों अपने-अपने शापसे बहुत दुखी थे। भगवान्ने अपनी बाणीद्वारा उन दोनोंको सान्त्वना दी॥१०॥

श्रीभगवान् बोस्डे—मुनियो ! जैसे दारीरमें दोनों मुजाएँ समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समानरूपसे मेरे भक्त हो ! मुनीखरो ! मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्तकी बातको मिथ्या करना नहीं चाहता—यह मेरी प्रतिश्चा है । वेदिहारा ! सर्पकी अवस्थामें तुम्हारे मस्तकपर मेरे दोनों चरण अक्कित होंगे । उस समयसे तुम्हें गरुडसे कदापि भय नहीं होगा । अश्वितरा ! अश्व तुम मेरी बात सुनो ! सोचन करों, सोच न करो । काकरूपमें रहनेपर भी उन्हें निश्चय ही उत्तम श्वान प्राप्त होगा । योगसिद्धियोंसे युक्त उञ्चकोटिका जिकालदर्शी श्वान सुलभ होगा ॥११—१४॥

वारद्शी कहते हैं—नरेश्वर! यों कहकर भगवान् विष्णु अब चले गये, तत्र अश्वशिरा मुनि साक्षात् योगीन्द्र काकशुगुण्ड हो गये और नीलपर्वतपर रहने लगे। वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थको प्रकाशित करनेवाले महातेजस्वी रामभक्त हो गये। उन्होंने ही महात्मा ाकडको रामायणकी कथा सुनायी थी॥ १५-१६॥

मिथिलानरेश ! चाक्षुष मन्यन्तरके प्रारम्भमें प्रचेताओं के पुत्र प्रजापित दक्षने महर्षि कश्यपको अपनी परम मनोहर ग्यारह कन्याएँ पत्नीरूपमें प्रदान की । उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्भू थी, वही इस समय बसुदेव-प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई हैं, जिनके पुत्र बलदेवजी हैं। उस कद्भूने करोड़ों महासपाँको जन्म दिया । वे सभी सर्प अत्यन्त उद्घट, विषरूपी बलसे सम्पन्न, उम्र तथा पाँच सी फनोंसे युक्त थे । वे महान् मणिरत्न धारण किये रहते थे । उनमेंसे कोई-कोई सी मुखोंबाले एवं दुस्सह विषधर थे । उनमेंसे कोई-कोई सी मुखोंबाले एवं दुस्सह विषधर थे । उन सबमें प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनन्त एवं परात्पर परमेश्वर हैं । वे ही आजकल प्रलदेव के नामसे प्रसिद्ध हैं । वे ही राम, अनन्त और अन्युताम्रज आदि नाम धारण करने हैं ॥१७—२१॥

एक दिनकी बात है। प्रकृतिते परे साक्षात् भगवान् श्रीहरिने प्रसन्नचित्त होकर मेवके नमान गम्भीर बाणीमें शेषसे कहा ॥ २२॥

श्रीभगवान् बोले—इस भूमण्डलको अपने जनर धारण करनेकी शक्ति दूसरे किसीमें नहीं है, इसलिये इस भूगोलको तुम्हीं अपने मसक्तपर धारण करो । तुम्हारा पराक्रम अनन्त है, इसीलिये तुम्हें 'अनन्त' कहा गया है। जन-कल्याणके हेतु तुम्हें यह कार्य अवस्य करना चाहिये॥ २३-२४॥ शेषने कहा—प्रभो ! पृथ्वीका भार उठानेके क्यि आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिये ! जितने दिनकी अवधि होगी, उतने समयतक में आपकी आज्ञासे भूमिका भार अपने सिरपर धारण कक्षमा ॥ २५ ॥

श्रीभगवान् बोळे—नागराज ! तुम अपने सहस्त मुखाँसे प्रतिदिन पृथक् पृथक् मेरे गुगाँसे स्फुरित होनेवाले नृतन नामोंका सब ओर उच्चारण किया करो । जब मेरे दिन्य नाम समाप्त हो जायँ, तब तुम अपने सिरसे पृथ्वीका भार उतारकर मुखी हो जाना।।२६-२७।।

दोषने कहा—प्रभो ! प्रश्वीका आधार तो मैं हो जाऊँगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा ! बिना किसी आधारके मैं जलके ऊपर कैसे स्थित रहूँगा ! ॥२८॥

श्रीभगवान् बोले—मेरे मित्र ! इसकी चिन्ता मत करो । मैं 'कच्छप' बनकर महान् भारते युक्त तुम्हारे विशाल इारीरको धारण करूँगा ॥ २९ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—नरेश्वर ! तब शेषने उठकर भगवान् श्रीगरङ्ज्यको नमस्कार किया । फिर वे पाताल्से लाख योजन नीचे चैंले गये । वहाँ अपने हाथने इस अत्यन्त गुरुतर भूमण्डलको पकड्कर प्रचण्डपराक्रमी रोषने अपने एक ही फनपर धारण कर लिया । परात्पर अनन्तदेव संकर्षणके पाताल चले जानेपर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे अन्यान्य नागराज मी उनके पीछे-पीछे चले गये । कोई अतलम, कोई वितल्म, कोई सुतल और महातलमें तथा कितने ही तलातल एवं रसातल्में जाकर रहने लगे । ब्रह्माजीने उन सपोंके लिये पृथ्वीपर ध्रमणकदीप' प्रदान किया था । कालिय आदि नाग उसीमें सुलपूर्वक निवास करने लगे । राजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे कालियका कथानक कह सुनाया, जो सारभ्त तथा मोग और मोक्ष देनेवाला है । अब और क्या सुनना चाहते हो !॥ ३०—३५॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें बुन्दाननसम्बक्ते अन्तर्गत शोवके उपास्थानका वर्णनः नामक तेरहर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

--

## चोदहवाँ अध्याय

## कालियका गरुडके भयसे बचनेके लिये यग्नुना-जलमें निवासका रहस

राजा बहुळाह्यने पूछा—नक्षन् ! रमणकद्वीपमें रहनेवाले अन्य सर्पोको छोडकर केवळ कालियनागको ही गरुडसे भय क्यों हुआ ! यह सारी वात आप मुक्ते मताहये ॥ १॥

श्रीमारद्जीने कहा—राजन् ! रमणकद्वीपमें नागोंका विनाश करनेवाले गवड प्रतिदिन जाकर बहुत-से नागोंका संहार करते थे। अतः एक दिन भयसे ब्याकुल हुए वहाँके सपोंने उस द्वीपमें पहुँचे हुए सुरुष गवडसे इस प्रकार कहा ॥ २॥

नाग बोले—हे गहरमन् ! तुम्हें नमस्कार है । तुम साक्षात् भगवान् विष्णुके बाहन हो । जब इस प्रकार हम सर्पोंको लाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा । इसल्ये प्रत्येक मासमें एक बार प्रथक्-पृथक् एक-एक घरसे एक सर्पकी बल्लि ले लिया करो । उसके साथ बनस्यति तथा अमृतके समान मधुर अन्नकी सेवा भी प्रस्तुत की जायगी । यह सब विधानके अनुसार तुम शीम स्वीकार करो ॥ ३-४॥

गरहजी बोले—आपलेग एक-एक घरते एक-एक नागकी बलि प्रतिदिन दिया करें; अन्यथा सर्पके बिना दूसरी बलाओंकी बलिसे मैं कैसे पेट मर सकूँगा ! वह तो मेरे लिये पानके बीहेके तुल्य होगी ॥ ५ ॥

नारदर्जी कहते हैं—राजन् ! उनके यों कहते-पर सब सपोंने आत्मरक्षाके छिये एक-एक करके उन महात्मा गरुडके छिये नित्य दिक्य बछि देना आरम्भ किया ॥ ६ ॥

नरेश्वर ! जब कालियके बरसे बलि मिलनेका अवसर आया, तब उसने गरहको ही जानेबाली बलिकी सारी वस्तुएँ बल्यूर्वक स्वयं ही मक्षण कर लीं | उस समय प्रचण्ड पराक्रमी गरह बड़े रोषमें भरकर आये | आते-ही उन्होंने कालियनागके जपर अपने पंजेसे प्रहार किया | गरहके उस पाद-प्रहारते कालिय मूर्ज्लित हो गया | फिर उठकर संबी साँस लेते और जिहाओंसे मुँह चाटते हुए मार्गीमें बेड बल्यान् कालियने अपने सी फण फैलकर विकेड हॉतोंसे गरहको वेगपूर्वक हॅंच लिया | तब दिन्य बाहन गरहने

उसे चींचमें पकदकर पृथ्वीपर दे मारा और वाँखोंसे शरंबार पीटना आरम्भ किया। गरहकी चौचले निकलकर सर्पने उनके दोनों पंजोंको आवेष्टित कर छिया और बारंबार फ्रंकार करते हुए उनकी पाँखोंको खींचना आरम्भ किया । उस समय उनकी पाँसते दो पक्षी उत्पन्न इए-नीटकण्ठ और मपुर । मिथिलेश्वर ! आश्विन शुक्रा दशमीको उन पश्चियोंका दर्शन पवित्र एवं सम्पूर्ण मनोबाञ्चित फर्लोका देनेबाला माना गया है । रोषसे भरे हुए गदडने पुनः कालियको चोंचमे पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीरको घसीटने लगे । तब भयसे विद्वल हुआ कालिय गरुडकी चौंचसे झूटकर भागा । प्रचण्ड पराक्रमी पक्षिराज गरुड भी सहसा उसका पीछा करने लगे। तात हीपाँ। सात खण्डों और सात समुद्रोतक वह जहाँ-जहाँ गया। वहाँ-वहाँ उसने गरूडको पीछा करते देखा । वह नाग भूळींक भुवळोंक, खळोंक और महलोंकमें कमशः जा पहुँचा और बहाँसे भागता हुआ जनलोकमें पहुँच गया। जहाँ जाता। वहीं गरुड भी पहुँच जाते । इसलिये वह पुनः नोचे-नीचेके लोकों क्रमशः गयाः किंतु श्रीकृष्ण (भगवान् विष्णु)के भयसे किसीने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी चैन नहीं मिली, तब भयसे ज्याकुल कालिय देवाधिदेव शेषके चरणोंके निकट गया और भगवान शेषको प्रणाम करके परिक्रमापूर्वक हाथ जोड विशाल पृष्ठवाला कालिय दीनः भयातुर और कम्पित होकर बोला ॥ ७---२० ॥

कास्त्रियने कहा—भूमिमतां भुवनेश्वर ! भूमन् ! भूमि-भारहारी प्रभो! आपकी लीखाएँ अपार हैं, आप सर्वसमर्थ पूर्ण परात्पर पुराणपुरुष हैं; मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २१ ॥

मारदजी कहते हैं—कालियको दीन और भयातुर देख फणीश्वरदेव अनाइंनने मधुर वाणीसे उसको प्रसन्न करते हुए कहा ॥ २२॥

होच बोले-महामते कालिय ! मेरी उत्तम बात सुनो ! इसमें संदेह नहीं कि संसारमें कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी ! (रक्षाका एक ही उपाय हैं। उसे बताता हूँ। सुनो--) पूर्वकालमें सौमरि नामसे प्रसिद्ध एक दिन्द मुनि थे ! उन्होंने इन्दावनमें यमुनाके जलमें रहकर दल इजार वर्षोतक तपस्या की । उस जलमें भीनराजका विहार देलकर उनके मनमें भी घर बसानेकी इच्छा हुई । तब उन महाबुद्धि महर्षिमे राजा मांधाताकी सौ पुत्रियोंके साथ विवाह किया । श्रीहरिने उन्हें परम ऐक्षवर्यशालिनी बैणाबी सम्पत्ति प्रहान की, जिले देलकर राजा मांधाता आश्चर्यचिकत हो गये और उनका धनविषयक सारा अभिमान जाता रहा । यमुनाके जलमें जब सौमरि मुनिकी दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देलते-देलते गरुडने मीनराजको मार डाला । मीन-परिवारको अत्यन्त दुली देलकर वूसर्रोका दुःस दूर करनेवाले दीनबस्तल मुनिश्रेष्ठ सौभरिने कृपित हो गरुडको शाप दे दिया ॥ २३——२८ ॥

सीभरि बोले-पितराज ! आजके दिनसे लेकर

मिबच्यमें यदि तुम इस कुण्डके भीतर वलपूर्वक मछिलयोंको साओगे तो मेरे शापसे उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणीका अन्त हो आयगा ॥ १९॥

शेषजी कहते हैं—उस दिनसं मुनिके शापसे भगभीत हुए गढड वहाँ कभी नहीं आते । इसिल्ये कालिय ! तुम मेरे कहनेसे शीन ही श्रीहरिके विपिन—इन्दाबनमें चले जाओ । वहाँ यमुनामें निर्भय होकर अपना निवास नियत कर छो । वहाँ कभी तुम्हें गढडसे भय नहीं होगा ॥ ३०-३१ ॥

नारदजी कहते हैं—राजन् ! शेषनागके यों कहनेपर भयभीत कालिय अपने श्ली-बालकों के साथ कालिन्दी में निवास करने लगा । फिर श्रीकृष्णने ही उसे यमुनाजलसे निकालकर बाहर भेजा ॥ ३२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बृन्दावनसम्बक्ते अन्तर्गत कालियके उपाल्यानका वर्णन नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१४॥

## पंद्रहवाँ अध्याय

श्रीराधाका गवाश्वमार्गसे श्रीकृष्णके रूपका दर्शन करके प्रेम-विद्वल होनाः ललिताका श्रीकृष्णसे राधाकी दशाका वर्णन करना और उनकी आज्ञाके अनुसार लौटकर श्रीराधाको श्रीकृष्ण-प्रीत्यर्थ सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देना

नारवजी कहते हैं—राजन् ! यह मैंने तुमते कालिय-मर्दनरूप पित्र श्रीकृष्ण-चरित्र कहा । अब और क्या सुनमा चाहते हो ! ॥ १ ॥

बहुलाश्व बोले—देवर्षे ] जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल-कर्णिकाका रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्रीकृष्णकी कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता (वह उसे अधिकाधिक सुनना चाहता है)। जब शिग्रुक्पधारी परमातमा श्रीकृष्ण रास करनेके लिये भाण्डीर-बनमें गये और उनका यह लग्नुक्प देलकर श्रीराधा मन-ही-मन खेद करने लगीं, तब देववाणीने कहा—'कल्याणि! सीच न करो। मनोहर इन्दावनमें महात्मा श्रीकृष्णके द्वारा तुम्हारा मनोरय पूर्ण होगा।' देववाणीदारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरयका महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर इन्दावनमें भगवान् श्रीकृष्ण किस क्यमें प्रकट हुए ! उस इन्दावनमें भगवान् श्रीकृष्ण किस क्यमें प्रकट हुए ! उस इन्दावनमें साझात् परिपूर्णतमं भगवान् श्रीराधाके साथ मनोहर श्रासकीका किस प्रकार की !।।२—६।।

नारद्जीने कहा—राजन् ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया । मैं उस मज्जलमय मगवचिरित्रका, उस मनोहर छीलाख्यानका, जो देवताओंको भी पूर्णतया ज्ञात नहीं है, वर्णन करता हूँ । एक दिनकी बात है, श्रीराधाकी हो प्रधान सिखयाँ, ग्रुभस्वरूपा छिलता और विशाखा, द्वपभानुके घर पहुँचकर एकान्तमें श्रीराधासे मिछीं ॥ ७-८ ॥

सिखयाँ बोर्ली—राघे ! तुम जिनका चिनतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन म्बाल-बार्लोके साथ वृषमानुपुरमें आते हैं। राधे ! तुम्हें रातके पिछले पहरमें, जब वे गी-चारणके लिये निकलते हैं, उनका दर्शन करना चाहिये। वे बहे सुन्दर हैं॥९-१०॥

दाधा बोर्सी—पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर द्वम शीम मुझे दिसाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूँगी—इसमें संशय नहीं है। ११॥

नारवृजी कहते हैं—तत्र दोनों सिलयोंने नम्द-नन्दनका सुन्दर चित्र बनायाः जिसमें नृतन यीवनका माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तरंत श्रीराधाफे हायमें दिया। वह चित्र देखकर भीराधा हर्षते खिल उठीं और उनके इदयमें श्रीकृष्णदर्श्वतकी लालवा जाग उठी । हाथमें रखे हुए चित्रको निहारती हुई वे आनन्द्रमग्न होकर सो गर्यी । भवनमें सोती हुई भीराधाने खप्नमें देखा-- 'यमुनाके किनारे भाण्डीरवनके एक देशमें नीलमेक्की-सी कान्तिवाले फैलंपटभारी इयामसुन्दर श्रीकृष्ण मेरे निकट ही तृत्य कर रहे हैं।' विदेहराज ! उसी नमय श्रीराभाकी नींद टूट गयी और व शस्यासे उठकर, परमारमा श्रीकृष्णके वियोगसे विह्नल हो। उन्होंके कमनीय रूपका चिन्तन करती हुई त्रिलोकीको तृणवत् मानने लगीं। इतनेमें ही वजेश श्रीनन्द-नन्दन अपने भवनसे चलकर क्षप्राननगरकी साँकरी गलीमें आ गये । सखीने तत्काल खिडकीके पास आकर श्रीराधाकी उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुन्दरी श्रीराधा मुर्चिछत हो गयीं। लीलासे मानव-शरीर धारण करनेवाले माधव श्रीकृष्ण भी सुन्दर रूप और वैदम्ध्यमे युक्त गुणनिधि श्रीवृषभातुनन्दिनीका दर्शन करके मन-ही-मन उनके साथ विहारकी अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवनको खेटे । वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाको इस प्रकार श्रीकृष्ण-वियोगसे विद्वल तथा अतिशय कामज्यासे संतमचित्र देखकर मिलयोंमें भेष्ठ रुखिताने उनसे इस प्रकार कहा ॥ १२-१८॥

लिलताने पूछा-राधे ! तुम क्यों इतनी विद्वल मृञ्छित (बेसुध ) और अस्यन्त व्ययित हो ! सुन्दरी ! यहि श्रीहरिको प्राप्त करना चाइती हो तो उनके प्रति अपना स्तेइ इद करो । वे इस समय त्रिलोकीके भी सम्पूर्ण सुलपर अधिकार किये बैठे हैं। शुभे ! वे ही दु:खाग्निकी ज्वालाको हुसा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरोंने द्वकरायी हुई कम्बारके आँवेंकी अभिके समान दाहक होगी ॥ १९-२० ॥

मारदजी कहते हैं--राजन् ! छिलताकी यह छिलत बात सुनकर वजेबबरी श्रीराधाने आँखें खोलीं और अपनी उस प्रिय संस्तीसे वे गद्गाद बाणीमें यों बोर्खी ॥ २१ ॥

राधाने कहा सली ! यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम-सुन्दरके चरणारिक्द नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीरको नहीं धारण करूँगी-यह मेरा निश्चप है ॥ २२ ॥

मारदजी कहते ई-मिमिलेश्वर ! श्रीरावाकी यह बात सनकर स्रक्षिता मयसे विश्वस हो। यमुनाके मनोहर सटपर भीकुणके पास गयी । वे माभवीखताके जाउने

आच्छम और भ्रमरीकी गुंजारींचे स्वात एकान्त प्रदेशमें कदम्बदी बहके पास अकेले बैठे वे। वहाँ लखिताने श्री-इरिते कडा ॥ २३-२४ ॥

लिला बोली-स्यामसन्दर ! जिस दिनसे श्रीराधाने तुम्हारे अद्भुत मोहनरूपको देला है, उसी दिनसे वह सम्भन-रूप वात्विकमानके अभीन हो गयी है। काठकी पुतलीकी भाँति किसीसे कुछ बोल्ती नहीं। अलंकार उसे अग्रिकी ज्वाला-की भाँति दाहक प्रतीत होते हैं। सुन्दर यस भाइकी तपी हुई वाल्के समान जान वहते हैं। उसके लिये हर प्रकारकी सगन्ध कइबी तथा परिचारिकाओंसे भरा हुआ भवन भी निर्जन बन हो गया है। हे प्यारे | तम यह जान छो कि तुम्हारे बिरहमें मेरी सखीको फूळ बाण-स तथा चन्द्र-विम्य विषकंद-सा प्रतीत होता है । अतः श्रीराधाको तुम बीव दर्शन दो । तुम्हारा दर्शन ही उसके दुःखोंको दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो । भूतल्यर कीन-सी ऐसी बात है, जो तुम्हें विदित न हो । तुम्हीं इस बगत्की सृष्टिः पालन और संद्वार करते हो । यद्यापि परमेश्वर होनेके कारण तुम सब स्रोगोंके प्रति समानमाव रखते हो, तथापि अपने भक्तोंका भन्नन करते हो ( उनके प्रति अधिक प्रेम-भाव रखते हो ) ॥ २५-२८ ॥

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! छलिताकी यह छलित गात सुनकर मजके साक्षात् देवता भगवान् श्रीकृष्ण मेघरार्जनके समान गम्भीर वाणीमें बोले ॥ २९ ॥

श्रीभगवान्ने कहा-भामिनि ! मनका सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तमकी ओर नहीं प्रवाहित होताः अतः सबको अपनी ओरसे मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिये। इस भूतल्यर प्रेमके समान वृसरा कोई साधन नहीं है ( मैं प्रेमसे ही सुरूम होता हूँ )। भाण्डीरवनमें श्रीराधाके इदयमें जैसे मनोरथका उदय हुआ या, वह उसी रूपमें पूर्ण होगा । सत्पुरुष अहेतुक प्रेमका आश्रय छेते हैं। संत, महात्मा उस निहेंतुक प्रेमको निमाय ही निर्गुण (तीनों गुणोंसे अतीत ) मानते हैं । जो मुझ केशवमें और श्रीराधिकामें थोड़ा-सा भी मेद नहीं देखते। बल्कि दूध और उसकी ग्रुक्टताके समान इस दोनोंको सर्वया अभिन मानते हैं, उन्होंके अन्तःकरणमें अहेतुकी भक्तिके लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद ( गोलोकशाम ) में प्रवेश पाते हैं। रम्भोड ! इस भूतल्यर जो कुबुद्धि मानद हुक केवाब इरिम तथा श्रीराधिकामें भेदभाव रखते हैं। वे जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है। तबतक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरकमें पड़कर दुःख भोगते हैं।।२०-३३॥

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णकी यह सारी बात सुनकर लिलता सखी उन्हें प्रणाम करके श्रीराभाके पास गयी और एकान्तमें बोली । बोलते, समय उसके मुखपर मधुर हासकी छटा छा रही थी ॥ ३४ ॥

स्त्रिताने कहा—सखी! जैसे तुम श्रीकृष्णको बाहती हो, उसी तरह वे मधुसूदन श्रीकृष्ण भी तुम्हारी अभिकाषा रखते हैं। तुम दोनोंका तेज भेद-भाषसे रहित, एक है। लोग अज्ञानका ही उसे दो मानते हैं। तथापि सती-साध्वी देवि ! तुम श्रीकृष्णके लिये निष्काम कर्म करी, जिससे परामक्तिके द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो । १ ६-१६ ॥

नारदजी कहते हैं—नरेश्वर ! छिलता सखीकी यह बात सुनकर रासेश्वरी श्रीराधाने सम्पूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चन्द्रानना सखीसे कहा ॥ ३७ ॥

श्रीराधा बोर्छी—ससी ! तुम श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके लिये किसी देवताकी ऐसी पूजा बताओ, जो परम सीभाग्य-वर्दक, महान् पुण्यजनक तथा मनोवाञ्चित बस्तु देनेवाली हो । महे ! महामते ! तुमने गर्गाचार्यजीके मुखसे शास्त्र-चर्चा सुनी है । इसलिये तुम मुझे कोई बत या पूजन बताओ ॥ ३८-३९॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्दावनसण्डके अन्तर्गत श्रीराधाकुण्यके प्रेमोद्योगका वर्णन । नामक पंद्रहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

## सोलहवाँ अध्याय

#### तुलसीका माहात्म्य, श्रीराधाद्वारा तुलसीसेवन-त्रतका अनुष्ठान तथा दिन्य तुलसीदेवीका प्रत्यक्ष प्रकट हो श्रीराधाको वरदान देना

श्रीमारद्जी कहते हैं—राजन् ! श्रीराधाकी वात मुनकर समस्त सिलयोंमें श्रेष्ठ चन्द्राननाने अपने इदयमें एक क्षणतक कुछ बिचार किया फिर इस प्रकार उत्तर दिया !! १ !!

खन्द्रानना बोर्ली—राधे ! परमनीभाग्यदायक, महान् पुण्यजनक तथा श्रीकृष्णकी भी प्राप्तिके लिये वग्दायक कत है—तुलसीकी सेवा ! मेरी रायमें तुलसी-सेवनका ही नियम तुम्हें लेना चाहिये; क्योंकि तुलसीका यदि स्पर्श अथवा ध्यान,

नाम-कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसीदलमें ही नित्य पूजन किया जाय तो यह महान् पुण्यप्रद होता है। गुभे ! जो प्रतिदिन तुल्सीकी नौ प्रकारसे मिक्त करते हैं, वे कोटि सहस्र युगोतक अपने उस सुकृतका उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्योंकी खगायी हुई तुल्सी जयतक शाखा, प्रशाखा, वीज, पुष्प और सुन्दर दलोंके साथ पृथ्वीपर बढ़ती रहती है, तमतक उनके वंशमें जो-जो जन्म लेते हैं, वे सब उन आरोपण करनेवाले मनुष्योंके साथ दो हजार कर्योतक

#### **क शीमगवानुवाच---**

सर्व दि आवं मनसः परात्परं न होकनी मामिनि जायते नतः । प्रेमैन कर्तन्यमतो मिन स्वनः प्रेम्णा समानं युद्धि नास्ति किचित् ॥
वद्या दि आव्हीरवने मनोर्थो नम्ब तस्या दि तथा मिन्यति । जहेतुकं प्रेम च सद्भिरामितं तच्चापि समः किल निर्गुणं दिदुः ॥
दे राभिकार्या मिन नेहाने मनाग् मेदं न पस्यिन दि दुम्बरोनस्वथत् । तः एवः मे महापदं प्रयानि तक्ष्यदेशुकरकूर्जिनमस्तिकक्षणाः ॥
दे राभिकार्या मिन केहाने हरी कुर्वन्ति मेदं कुथियो जना युद्धि । ते कालमूत्रे प्रयंतित दुःश्विता रम्भोरु यावत्किल चन्द्रभास्करी ॥
( गर्गे ०, कृत्वावन० १५ । १०—११ )

#### कितिरोवाय-

त्वभिष्यस्ति वया कृष्णं तथा त्वां मधुसद्दनः। श्रुययोभैदरहितं तैनस्त्वेकं द्विषा वनैः॥ तथापि देवि कृष्णाय कर्मं निष्कारणं क्षुत्र। वेन ते वाश्विकतं मूवाय् मन्तवा परमया सति॥ (गर्गे०, कृष्यायन०१५। ३५...३६)

भीइरिके धाममें निवास करते हैं । राधिके ! सम्पूर्ण पत्रीं और प्रष्पोंको भगवानके चरणोंमें चढानेसे जो फल मिलता है। बह सदा एकमात्र तलसीदलके अर्पणसे प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसीदलोंसे श्रीहरिकी पूजा करता है, यह जलमें पद्मपत्रकी भाँति पापसे कभी लिस नहीं होता। सी भार सुवर्ण तथा चार सी भार रजतके दानका जो फल 🐇 वही तुलसीबनके पालनसे मनुष्यको प्राप्त हो जाता है । राषे ! जिसके प्ररमें तुरुसीका वन या बगीचा होता है, उसका वह घर तीर्थरूप है। वहाँ यमराजके दत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्वपापहारी, पुण्यजनक तथा मनोबाञ्छित वस्तु देनेवाले तुलमीवनका रोपण करते हैं, वे कभी सूर्यपुत्र यमको नहीं देखते । रोपण, पालन, सेचन, दर्शन और स्पर्श करनेसे तुलसी मनुष्योंके मन, वाणी और शरीरद्वारा संचित समस्त पापोंको दग्भ कर देती है। पुष्कर आदि तीर्य, गङ्गा आदि नदियाँ तथा वासदेव आदि देवता तलमीदलमें सदा निवास करते हैं। जो तुलसीकी मुखरी सिरपर रखकर प्राण-त्याग करता है, वह सैकड़ों पापेंसे युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते । जो मनुष्य तुलसी-काष्ठका विसा हुआ चन्दन लगाता है। उसके शरीरको यहाँ कियमाण पाप भी नहीं छता । शुभे ! जहाँ-जहाँ तुलसीवनकी छाया हो। वहाँ-वहाँ पितरोंका आद्ध करना चाहिये । वहाँ दिया हुआ श्राद्ध-सम्बन्धी दान अक्षय होता है। सन्त्री ! आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्माजी भी शार्क्सभन्ता श्रीहरिके माहात्म्यकी भाँति तुल्लीके माहात्म्यको भी कहनेमें समर्थ नहीं हैं । अतः गोपनन्दिनि ! तुम भी प्रतिदिन तुलंसीका सेवन करो, जिससे श्रीकृष्ण सदा ही त्रकारे वशमें रहें # ॥ २---१८ ॥

> अदा स्प्रद्राववा ज्याता कीर्तिता नामिः स्तुता । रोपिता सिज्जिता निस्वं पूजिता तुलसीदकैः ॥ नवधा द्वलसीमिक्तं ये कुवंन्ति दिने दिने । युगकोटिसहस्राणि ते यान्ति सुकृतं सुमे ॥ यावच्छासामसास्त्रामिवीजपुष्पदकैः सुमेः । रोपिता तुलसी मत्यैवंधेते वस्रवातके ॥ तेषां वंशेषु ये जाता गतास्ते वे सुरालने । आक्रम्पयुगसाहसं तेषां वासो हरेगृहे ॥ यस्पर्कं सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके । तुलसीदकेन जैकेन सर्वदा प्राप्यते तु तथ ॥

सीनारवृजी कहते हैं— नरेक्कर ! इस प्रकार चन्द्राननाकी कही हुई बात सुनकर रातेक्करी श्रीराधाने साक्षात् श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले तुलसी-सेबनका त्रत आरम्भ किया !
केतकीवनमें तो हाय गोलाकार भृमिषर यहुत ऊँचा और
अस्यन्त मनोहर श्रीतुलसीका मन्दिर बनबायाः जिसकी
दीवार सोनेने जही थी और किनारे-किनारे पद्मरागमणि
लगी थी । वह सुन्दर मन्दिर पन्ने, हीरे और मोतियोंके
परकोटेने अत्यन्त सुशोमित या तथा उतके चारों ओर परिक्रमाके लिये गली बनायी त्रयी थीः जिसकी भूमि चिन्तामणिते
मण्डित थी। बहुत ऊँचा तोरण ( मुख्यद्वार या गोपुर ) उत्त
मन्दिरकी शोभा बढ़ाता या । वहाँ सुवर्णमय ध्वजदण्डसे युक्त
पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले बितानों
( चँदोवों ) के कारण वह तुलसी-मन्दिर बैजयन्ती पताकासे
युक्त इन्द्रभवन-सा देदीप्यमान था । ऐसे तुलसी-मन्दिरके

तलसीप्रभवै: पत्रैयों नरः पुत्रवेद्धरिम् । लिप्यते न स पापैन पद्मपत्रमिनाम्भसा ॥ **स्वर्णभारश**तकं यश्चतुर्गुणम् । रजतं समबाप्नोति तुष्टसी बनपाळनात् ॥ <del>तुरूसीकाननं रा</del>त्रे गृहे यस्यानतिन्ठति । तद्गृहं तीर्थंकपं हि न वान्ति यमकिंकराः ॥ सर्वेपापहरं प्रण्यं कामदं दुलसीवनम् । रोपयन्ति नराः भेष्ठास्ते न पदयन्ति भास्करिम् ॥ रोपणात् पाञनात् सेकाद् दश्नेनात् स्पर्शनान्नृणाभ्। तुष्टती दहते पापं बाबानःकायसंचितम् ॥ प्रश्कराचानि तीर्थानि गङ्गाचाः सरितस्तथा । बासदेबादयो देवा बसन्ति तुरुसीदके॥ तुल्सीमक्षरीयुक्ती वस्तु शाणान् विमुखति । यतोऽपि नेक्षितं शक्तो युक्तं पापशनेरपि ॥ तुलसीकाष्ट्रजं यस्तु नन्दनं धारयेन्नरः । तदेशं स स्पृत्रेत्यापं क्रियमाणमपीष यत् ॥ तुलसीविपिनच्छाया यत्र यत्र भवेच्छ्रमे । तत्र भाद्यं प्रकर्तेन्यं पितर्णा दत्तमक्षयम् ॥ तुकस्याः सन्ति माहारम्यमादिदेवश्चतुर्मुखः । न समर्थो भवेशकां थथा देवस्य शार्किणः ॥ तुकसीसेवनं नित्यं कुरु त्यं गोपकन्यके । श्रीकृष्णी बद्यतां वाति येन वा सर्वदेव दि ॥

( गर्म0, मृन्दाबन० १६ । ३---१८ )

विषयमागर्मे हरे पर्ल्योंसे युशोभित तुलसीकी स्थापना करके श्रीराधाने अभिजित् मुहूर्तमें उनकी सेवा प्रारम्भ की । श्रीराधाने बहु भक्तिमायसे श्रीकृष्णको संतुष्ट करनेके लिये आस्विन श्रुक्का पूर्णिमासे लेकर चैत्र पूर्णिमातक तुलसी सेवन-श्रतका अनुष्ठान किया ॥ १९—२५ ॥

वत आरम्भ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक्-पृथक् रससे तुलसीको सींचा। कार्लिकमें दूभसे, मार्गशीर्षमें ईखके रससे, पोषमें द्राक्षारससे, मापमें बारहमानी आमके रसमे, फाल्गुन मासमें अनेक वस्तुओंसे मिश्रित मिश्रीके रसने और चैत्र मासमें पञ्चामृतसे उसका सेचन किया। नरेश्वर! इस प्रकार तत पूरा करके इषभानुननिदनी श्रीराधाने गर्गजीकी बतायी हुई विधिसे वैशाल कृष्णा प्रतिपदाके दिन उद्यापनका उत्सव किया। उन्होंने दो लाख ब्राह्मणोंको छप्पन भोगोंने तृप्त करके बल और आभूषणोंके साथ दक्षिणा दी। विदेहराज! मोटे-मोटे दिव्य मोतियोंका एक लाख भार और सुवर्णका एक कोटि भार श्रीगर्गांवार्यजीको दिया। उस तमय आकाशमें देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं, अप्सराओंका दृत्य होने लगा और देवतालोग उस दुलसी-मन्दिरके ऊपर दिव्य पृष्पोंकी वर्षा करने लगे हो। २६—३०॥

उसी समय सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान हरिप्रिया तुल्लीदेवी प्रकट हुईं। उनके चार भुजाएँ थीं। कमलदलके समान विशाल नेत्र थे। सोलह वर्षकी-सी अवस्था एवं स्थाम कान्ति थी। मस्तकपर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानोंमें काञ्चनमय कुण्डल झलमला रहे ये । पीताम्बरसे आच्छादित केशोंकी बँधी हुई नागिन-जैसी वेणीमें बेजयन्ती माला धारण किये, गठडसे उतरकर तुल्सीदेबीने रहवस्की-जैसी श्रीराधाको अपनी मुजाओंसे अक्कमें मर लिया और उनके मुखचन्द्रका चुम्बन किया । ११-२२॥

तुल्लसी बोर्ली—कलावर्ता-कुमारी राषे ! मैं तुम्हारे भिक्त-भावमें वशीभृत हो निरन्तर प्रसन्ध हूँ । भामिनि ! तुमने केवल लोकसंग्रहकी भावनासे इस सर्वतोमुखी व्रतका अनुष्ठान किया है (वास्तवमें तो तुम पूर्णकाम हो ) । यहाँ इन्द्रिय, मन, बुद्धि और चित्तद्वारा जो-जो मनोरथ तुमने किया है, वह सब नुम्हारे सम्मुख सफल हो । पति सदा तुम्हारे अनुक्ल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे ॥ ३३-३४॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन्! यों कहती हुई हरिप्रिया तुल्मीको प्रणाम करके श्रुप्तभानुनन्दिनी राधाने उनसे
कहा—'देवि! गोविन्दके युगल चरणारिवन्दोंमें मेरी
अहैतकी मिक्त बनी रहे।' मैथिलराजिशारोमणे! तब
हरिप्रिया तुल्सी 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गर्यी। तबसे
श्रुप्तभानुनन्दिनी राधा अपने नगरमें प्रसन्न-चित्त रहने लगीं।
राजन्! इस पृथ्वीपर जो मनुष्य मिक्तपरायण हो श्रीराधिकाके इम विचित्र उपाख्यानको सुनता है। वह मन-ही-मन
श्रिष्ठर्ग-सुलका अनुभव करके अन्तमें मगवान्को पाकर
कृतकृत्य हो जाता है। ३५—३७।।

इस प्रकार श्रीमर्गसंहितामें बून्दावनसम्बन्धे अन्तर्गत 'तुहसीपृजन' नामक सोशहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय

### श्रीकृष्णका गोपदेवीके रूपसे रूपभानु-भवनमें जाकर श्रीराधासे मिलना

राजा बहुलास्य बोले—मुने ! श्रीराधाकृष्णके चरित्र-को सुनते-सुनते मेरा मन अघाता नहीं—ठीक उसी तरह बेते शरद्शपुतके प्रफुल्ल कमलका रलपान करते समय भ्रमरोंको तृति नहीं होती । बहान् ! तपोधन ! श्रीकृष्णपत्नी रासेश्वरीदारा तुल्ली-सेबनका वृत पूर्ण कर लिये जानेके बाद जो बृत्तान्त घटित हुआ, वह मुझे सुनाइये॥ १-२॥

श्रीनारद्जीने कहा--राजन् ! श्रीराधिकाकी तुलसी-रेषा-के निमित्त की गयी तपस्याको जानकर, उनकी प्रीतिकी परीक्षा केनेके लिये, एक दिन भगवान् श्रीकृष्ण वृषभानुपुरमें गये । उस

तदाऽऽविरासीचुक्सी इरिप्रिया सुवर्णपीठोपरिशोनिशासना । चतुर्युंजा पश्चपकाशनीक्षणा स्थामा स्कृतदेनिकरीटकुण्डका ॥
 पीताम्बराण्डाचितसपैनेणी क्षजं दथानां नववैजयन्तीम् । खगात्ससुत्तीयं चरत्रवक्षीं चुन्तुस्य राषां परिरक्त बाहुमिः ॥
 (गर्गं०, कृष्टावन० १६ । ३१-३२ )

समय उन्होंने अद्भल गोपाञ्चनाका रूप भारण कर किया था । चलते समय उनके वैरोंसे नुपूरीकी मधुर अनकार हो रही थी। कटिकी करधनीमें लगी हुई श्रुद्रघण्टिकाओंकी भी मधुर सनसनाइट सुनायी पड़ती थी। अङ्गुलियोंमें मुद्रिकाओंकी अपूर्व शोभा थी । कलाइयोंमें रत्नजटित कंगन, बॉइॉमें भुक्रयंद तथा कण्ठ एवं बक्षः खलमें मोतियोंके हार शोभा दे रहे थे । बालरविके समान दीप्तिमान् शीशपूलसे सुशोभित केश-पाशोंकी वेणी-रचनामें अपूर्व क्रशलताका परिचय मिळता था । नासिकामें मोतीकी बुलाक हिळ रही थी । शरीरकी दिव्य आभा किएथ अलकोंके समान ही इयाम थी । ऐसा रूप भारण करके श्रीहरिने व्रथमानुके मन्दिरको देखा । खाई और परकोटोंसे युक्त वह बूबमानु-भवन चार दरवाजोंसे सुशोभित या तथा प्रत्येक द्वारपर काजल वर्णके समान वाले गजराज हमते थे, जिससे उस राजमबनकी मनोहरता बढ गयी थी। उस मण्डपका प्राञ्जण बाय तथा मनके समान बेगशाली एवं डार और चॅबरोंसे ससजित विचित्र वर्णवाले अर्थोंसे शोभा पा रहा था।। ३-८॥

नरेश्वर ! सबत्ता गौओंके समुदाय तथा धर्मधुरंधर बुषभवुन्दसे भी उस भवनकी बड़ी शोमा हो रही थी। बहुत-से गोपाल वहाँ वंशी और देंत भारण किये गीत गा रहे थे । मायामयी युवतीका वेष धारण किये श्यामसुन्हर उस प्राञ्जलसे अन्तःपुरमें प्रविष्ठ हुए, जहाँ कोटि स्योंके समान कान्तिमान् कपाटों और संभोकी पंक्तियाँ प्रकाश फेळा रही थीं । वहाँके रत्न-मांण्डत आँगनोंमें बहुत-सी रत्नलरूपा ल्ल्नाएँ सुशोभित हो रही थीं। बीणाः ताल और मृहङ्ग आहि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप-सन्दरियाँ फुलोंकी छडी लिये औराधिकाके गुण गा रही थीं। उस अन्तःपुरमें दिव्य एवं विद्याक उपबनकी छटा छा रही थी । उसके भीतर अनारः कुन्दः मन्दारः नींबू तथा अन्य कॅंचे-कॅंचे इस कहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी स्ताएँ उस उपवनको सुशोमित करती थीं । वहीं शीराषाका निकुत याः जिसमें कस्पवृक्षके पुष्पीकी सुगम्ब भरी थी । तुपेश्वर ! उस उपवनमें मधु पीकर मतबाले हुए मौरे टूटे पड़ते थे। वहाँ शीतक मन्द-सुगन्ध वायु चळ रही थी, जो सहस्रदछ कमछोंके परागको बारंबार विखेरा करती थी। उस उद्यानमें निकुक-शिलरोंपर बैठे हुए नर-कोकिक मादा-कोकिक मोरः सारच और ग्रक पक्षी मीठी आवाकरें

कुछ रहे थे । वहाँ फुलोकी सहसी शुष्याएँ संजित यी और पानीकी इजारों नहरें वह रही याँ । वहाँके नेघ-मन्दिरमें सैकड़ों फ़हारे छट रहे थे। बाळस्यके समान कान्तिमान् कण्डल तथा विचित्र वर्णबाले वस्त्र धारण किये करोडी सुन्दरम्खी विखयाँ वहाँ श्रीराश्राके सेवा-कार्यमें अपनी कुश्रूलताका परिचय देती थीं । उनके बीचमें भीराविका रानी उस राजमन्दिरमें टइल रही थीं । वह राजमन्दिर केसरिया रंगके सूक्त बन्नोंसे सजाया गया था। बहाँकी भूमिपर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थलपर होनेवाले बहुत-से पुष्प और कौमल पल्ल्य इतनी अधिक संख्यामें बिछाये गये थे कि वहाँ पाँव रखनेपर गुल्क ( बुद्धी ) तकका भाग दक जाता था। मास्रतीके मकरन्दोंकी बूँदें वहाँ शरती रहती थीं । ऐसे ऑगनमें करोड़ों चन्होंके समान कान्तिमती, कोमलाङ्की एवं कुशाङ्की श्रीराधा धीरे-धीरे अपने कोमल चरणारविन्दोंका संचालन करती हुई घूम रही याँ। मणि-मन्दिरके आँगनमें आयी हुई उस नबीना गोपसुन्दरीको बुषभातनन्दिनी श्रीराधाने देखा । उसके तेजले वहाँकी समस्त रूकनाएँ इतप्रम हो गर्यी, जैसे चन्द्रमाके उदय होनेसे ताराओंकी कान्ति फीकी पढ जाती है। उसके उत्तम एवं महान् गौरवका अनुभव करके श्रीराधाने अभ्युरधान दिया ( अगवानी की ) और दोनों बाँहोंसे उसका गाढ आलिक्सन करके उसे दिव्य सिंहासनपर बिठाया । फिर लोकरीतिके अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका मुन्दर पूजन ( आदर-सत्कार ) किया ॥ ९-२३ ॥

अरियाभा बोर्डी—युन्दरी सखी ! तुम्हारा खागत है । युक्ते शीम ही अपना नाम बताओ । तुम खतः आज यहाँ आ गर्या, यह मेरे लिये ही महान् सीमान्यकी बात है । इस भूतलपर तुम्हारे समान दिन्य स्मका कहीं दर्शन नहीं होता । युभु ! जहाँ तुम-जैसी सुन्दरी निवास करती हैं, वह नगर निवास ही धन्य है । देखि ! अपने आगमनका कारण विस्तारपूर्वक बताओ । मेरे योग्य जो कार्य हो, यह तुम्हें अवस्य कहना चाहिये । तुम अपनी बॉकी चितवन, सुन्दर दीति, मझर बाजी, मनोहर मुस्कान, चाक हाक और आकृतिसे इस समय मुझे शीपतिके सहश दिखायी देती हो । हामे ! तुम प्रतिदिन मुससे मिकनेके किये आया करो । यदि न आ सको तो मुसे ही अपने निवासस्थानका संकेत प्रदान करो । किस विभिन्ने हमारा तुम्हारे साथ मिठना सम्मव हो, वह

विधि तुम्हें सदा उपयोगमें लानी चाहिये। हे सखी ! तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि मेरे प्रियतम श्रीत्र जराजनन्दनकी आकृति तुम्हारी ही बैसी है। जिन्होंने मेरे मनको हर लिया है। असः तुम मेरे पास रहो। जैसे मीजाई अपनी ननदको प्यार करती है। उसी अकृत में तुम्हारा आदर करूँगी॥ २४—२९॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यह युनकर मायासे युवतीका वेप धारण करनेवाले मगवान् श्रीकृष्णने कमळन्यनी राभासे इस प्रकार कहा ॥ ३०॥

श्रीभगवान् बोले—रम्मोच ! नन्दनगर गोकुलमें नन्दभवनते उत्तर दिशामें मेरा निवास है । मेरा नाम प्गोपदेवीं है । मैंने लिलताके मुलते तुम्हारी रूप-माधुरी और गुण-माधुरीका वर्णन सुना है; अतः हे जब्बल लोचनोंबाली सुन्दरी ! में तुम्हें देखनेके लिये यहाँ तुम्हारे वरमें चली आयी हूँ । कमललोचने ! अहाँ लिलत लबक्कलता-की सुस्पष्ट सुगन्ध छा रही है, जहाँके गुक्का-निकुक्कमें मधुपोंकी मधुर ध्वनिसे युक्त कंजपुष्प खिल रहे हैं, यह श्रुतिपथमें आया हुआ तुम्हारा नित्य-नृतन दिव्य नगर आज अपनी आँखों देख लिया । इसके समान सुन्दर तो देवराज इन्द्रकी पुरी अमराबती भी नहीं होगी ॥ ३१—३३॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—मिथिलेक्ट ! इस प्रकार दोनों प्रिया-प्रियतमका मिलन हुआ । वे परस्पर प्रीतिका परिचय देते हुए वहाँ उपवनमें शोभा पाने स्त्रो । पुष्पमय कन्दुक (गेंद) के खेळ खेळते हुए वे दोनीं हैंसते और गीत गाते थे। वनके दृश्ंकों वे खते हुए वे इधर-उधर विचरने छने। राजन्! कछा-कौशळसे सम्पन्न कमळलोचना राधाको सम्बोधित करके गोपदेवीने मधुर वाणींचे कहा॥ ३४---३६॥

गोपदेवी बोली—नजेश्बरि ! नन्दनगर यहाँसे हूर है और अब संध्या हो गयी है, अतः जाती हूँ । कल प्रातःकाल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संदाय नहीं है ॥३७॥

श्रीमारद्त्री कहते हैं—राजन् ! गोपदेवीकी यह बात सुनकर व्रजेश्वरी श्रीराधाके नयनोंसे तत्काल आँसुओंकी धारा वह चली । वं रोमाञ्च तथा हणेंद्रमके भावसे आहत हो कटे हुए कदलीब्रश्नकी भाँति पृष्वीपर गिर पर्ही । यह देख वहाँ सिखयाँ सराङ्क हो गर्यी और तुरंत व्यजन लेकर, पास खड़ी हो, हवा करने लगीं । उनके वस्त्रींपर चन्दन-पृथांके इत्र लिड़के गये। उस समय गोपदेवीने श्रीराधासे कहा ॥ ३८-३९॥

गोपदेखी बोली—राधिके ! मैं प्रातःकाळ अवश्य आऊँगी द्वम चिन्ता न करो । यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाईकी सौगम्ध है ॥ ४०॥

नारवजी कहते हैं—तुपेश्वर ! यों कहकर मायासे युवतीका वेष धारण करनेवाले श्रीहरि राधाको धीरज वँधाकर शीनन्दगोकुल (नन्दगाँव ) में चले गये ॥४१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्दावनखण्डके अन्तर्गत श्रीशधा-कृष्ण-संगमः नामक सत्रहवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ १७ ॥

## अठारहवाँ अध्याय

### श्रीकृष्णके द्वारा गोपदेवीरूपसे श्रीराधाके प्रेमकी परीक्षा तथा श्रीराधाको श्रीकृष्णका दर्शन

श्रीमारवृजी कहते हैं—मिथिलेश्वर ! तदनन्तर रात भ्यतीत होनेपर मायारे नारीका रूप भारण करनेवाले श्रीहरि श्रीराधाका दुःख शान्त करनेके लिये वृषमानु-मबनमें गये । उन्हें आया देखकर श्रीराधा उठकर वहें हर्षके साथ मीतर किया ले गर्यी और आसन देकर विधि-विधानके साथ उनका पूजन किया ॥ १-२॥

श्रीराधा बोर्ली—चली ! तुम्हारे विना में रातमर बहुत तुसी रही और तुम्हारे आ जानेसे मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है, मानो कोई सोयी हुई बस्तु मिल गयी हो । जैसे कुपच्य-सेवनसे पहले तो सुख मालूम होता है, किंतु पीके दुःख भोगना पहता है, इसी तरह सत्तक्क्ष भी पहले सुख होता है और पीके वियोगका दुःख उठाना पढ़ता है ॥ ३॥

श्रीमारवृजी कहते हैं—राजन् ! श्रीराधाकी यह बात सुनकर गोपवेवी अनमनी हो गयीं । वे श्रीराधाले कुछ भी नहीं बोलीं । किसी दुःखिनीकी भाँति जुपचाप बैठी रहीं । गोपवेबीको खिल जानकर श्रीराधिकाने सख्योंके साथ विचार करके, स्नेहतसर हो, इस प्रकार कहा ॥ ४-५॥

भीराधा बोर्खी—गोपदेवि ! तुम अनमनी क्यों हो

गर्यो १ कल्याणि ! सुझे इसका कारण बताओ । माताः पतिः ननद् अथवा सासने क्रिपेत होकर तुम्हें कष्टकारा तो नहीं है ! मनोहरे ! किसी सौतके दोषसे या अपने पतिके वियोगसे अथवा अन्यत्र चित्त लग जानेसे तो तम्हारा मन खिन्न नहीं हुआ है ! क्या कारण है ! महाभागे ! रास्ता चळनेकी थकावटमे या दारीरमें कोई रोग हो जानेसे तो दुग्हें बेद नहीं हुआ है ? अपने दुःखका कारण शीव बताओं। रम्भोद ! किसी कृष्णभक्त या ब्राह्मणको छोड्कर दूसरे जिस-किसीने भी तुमसे कोई कुस्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूँगी ( उसे दण्ड दूँगी )। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकारके रता, बच्च, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो । धन देकर दारीरकी रक्षा करे, दारीरका भी उत्मर्ग करके लाजकी रक्षा करे तथा मित्रके कार्यकी सिद्धिके लिये तनः धन और ळजाको भी अर्पित कर दे। धन देकर निरन्तर प्राणोंकी रक्षा करें। जो विना किसी कारण या कामनाके निक्छलभावसे मित्रताका निर्वाह करता है। वही मनुष्य परम अन्य है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है, उस स्वार्थ-साधनमें पद लम्पट नटको भिकार है । राजेन्द्र ! उनका यह प्रेमपूर्ण बचन सुनकर गोपदेवीके रूपमें आये हुए मगवान उन कीर्तिनन्दिनी श्रीराधासे हॅमते हुए बोले ॥ ६-१३ ॥

गोपदेचीने कहा-राधे ! वरतानुगिरिकी घाटियोंमें जो मनोहर सॉकरी गली है, उसीसे होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी ! इतनेमें नन्दर्जाके नवतरण कुमार श्यामसुन्दरने मुझे मार्गमें रोक लिया । उनके हाथमें वंशी और बेंतकी छडी थी । उन रसिकशेखरने लाजको तिलाजल दे। तरंत मेरा हाथ पकड लिया और जोर-जोरते हॅसते हए। उस एकान्त बनमें वे इस प्रकार कहने छगे--- 'सुन्दरी ! मैं कर छेनेवाला हैं । अतः तु मुझे करके रूपमें दहीका दान दे ।' मैंने कहा---ध्चले; हटो । अपने-आप कर छेनेवाले नने इए दम-जैसे गोरस-छम्पटको मैं कहापि हान नहीं देंगी ।' मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिरपरसे दहीका मटका उतार लिया और उसे फोइ डाला । मटका फोडकर योड़ी-सी दही पीकर मेरी चादर उतार ही और नन्दीश्वर गिरिकी ईशानकोणवाळी दिशाकी ओर वे चळ दिये। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ । जातका व्याखा, काळ-कळूटा रंग, न धनवान् न बीर, न सुशीक और न सुरूप ! सुशीके ! ऐसे प्रकार प्रति तुमने प्रेम किया, यह ठीक नहीं । मैं कहती हुँ तुम आजमे शीघ ही उम निर्मोही कृष्णको मनते निकाल हो (उसे सर्वथा त्याग हो)। इस प्रकार वैरभावते युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाको बड़ा विस्मय हुआ। वे बाक्य और पदोंके प्रयोगके सम्बन्धमें सरस्वतीके चरणोंका स्मरण करती हुई उनसे बोलीं॥ १४-१९॥

धीराधाने कहा-सरवी ! जिनकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मा और शिव आदि देवता अपनी उत्कृष्ट योगरीतिसे पञ्चामिनवनपूर्वक तप करते हैं; दत्तात्रेय, शुक, कपिल, आसरि और अक्रिश आदि भी जिनके चरणाः विन्दींके मकरन्द और परागका सादर स्पर्श करते हैं; उन्हीं अजन्मा। परिपूर्ण देवता, छीलावतारभारी, सर्वजनदुःखहारी, भूतछ-भूरि-भार-हरणकारी तथा सरप्रक्षोंके कल्याणके लिये यहाँ प्रकट हुए आदिपुरुष श्रीकृष्णकी निन्दा कैसे करती हो ? द्वम तो वडी दीठ जान पडती हो । ग्वाले सदा गौओंका पालन करते हैं, गोरजकी गुज़ामें नहाते हैं, उसका स्पर्ध करते हैं तथा गौओंके उत्तम नामींका जप करते हैं । इतना ही नहीं, उन्हें दिन-रात गौओंके सुन्दर मुलका दर्शन होता है। मेरी समझसे तो इस भूतलपर गोप-जातिमे बढ्कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। द्वम उसे काला-कल्टा बताती हो। किंद्र उन इयामसुन्दर श्रीकृष्णकी इयाम-विभासे विलसित सुन्दर कलाका दर्शन करके उन्होंमें मन छग जानेके कारण भगवान नीलकण्ठ औरोंके सुन्दर मुखको छोडकर जटाजूट, हालाहल विष, भसा, कपाल और सर्प धारण किये उस काले-कल्टरेके लिये ही पागलोंकी भाँति वजमें दौहते फिरते हैं! स्वर्गलोक, सिद्ध, मुनि, यक्ष और मबद्गणोंके पालक तथा समत नरीं, किनरीं और नागोंके खामी भी निरन्तर भक्ति-भावते जिनके चरणारविन्दोंमें प्रणिपात करके उत्क्रष्ट लक्सी एवं ऐश्वर्यको पाकर निश्चय ही उन्हें बिल (कर) समर्पित किया करते हैं, उनको तम निर्धन कहती हो ? बत्सासर, अघासर, कालियनाग, बकासर, यमलार्जन वृक्ष, तुणावर्त, शकटासुर और प्तना आदिका वध (सम्भवतः तुम्हारी दृष्टिमें उनकी वीरताका परिचायक नहीं है ! मेरा भी ऐसा ही मत है।) उन मुरारिके लिये क्या यश देनेवाला हो सकता है, जो कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड-समृहोंके एकमात्र सष्टा और संदारक हैं ! उन पुरुषोत्तमके लिये भक्तरे बढकर कोई प्रिय हो। ऐसा शात नहीं होता । शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा रोडिणीनन्दन बळरामजी भी उनके लिये मक्तींसे अधिक प्रिय नहीं हैं। वे भक्तिसे बद्धचित्त होकर भक्तोंके पीछे-पीछे चकते हैं। अतः श्रीकृष्ण केवळ सुशीळ ही नहीं, समस्त खोकोंके सुझन-समुदायके चूबामणि हैं। व मक्तींके पीछे चखते हुए अपने रोम-रोममें स्थित छोकोंको पवित्र करते रहते हैं। व परमास्मा अपने मक्तकनींके प्रति सदा ही अमिरुचि सुचित करते रहते हैं। अतः अत्यन्त मजन करनेवाळोंको भगवान मुकुन्द मुक्ति तो अनायास दे देते हैं। किंद्र उत्तम मक्तियोग कदापि नहीं देते; क्योंकि उन्हें मिरुके वन्धनमें बँधे रहना पहता है।। २०-२७।।

गोपदेवी बोली—श्रीराषे ! तुम्हारी बुद्धि बृहस्पतिका भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन-कीशस्से वेदवाणीका अनुकरण करती है । किंतु देवि ! तुम्हारे बुस्तनेने मदि परमेश्वर श्रीकृष्ण सचमुच यहाँ आ जायँ और तुम्हारी बातका उत्तर दें, तब मैं मान खुँगी कि तुम्हारा कथन सच है ॥ २८॥

श्रीराधा बोर्झी हुभु ! यदि परमेश्वर श्रीकृष्ण मेरे हुकानेले यहाँ आ जायँ, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूँ, यह तुम्हीं बताओ । परंतु अपनी ओरले इतना ही कह सकती हूँ कि यदि मेरे समरण करनेले बनमालीका ग्रुभागमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह मबन तुम्हें दे हुँगी ॥ २९ ॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर श्रीराषा उठकर श्रीनन्दनन्दनको नमस्कार करके आसनपर बैठ गर्यी और उनका ध्यान करने स्था । उस समय उनके नेत्र ध्यान- रत होनेके कारण निश्चल हो गये थे। श्रीहरिने देखा— 'प्रियतमा श्रीराधा मेरे दर्शनके लिये उत्कण्ठित हैं। इनके अङ्ग-अङ्गमें स्वेद (पसीना) हो आया है और मुखपर ऑसुओंकी धारा बह चली है।' यह देख अपना पुरुषरूप धारण करके भक्तवत्सल श्रीकृष्ण सिखयोंके देखते-देखते सहसा बहाँ प्रकट हो गये और प्रसन्नचित्त हो बनगर्जनके समान गरुभीर वाणीमें श्रीराधासे बोले॥ ३०--३२॥

श्रीकृष्णने कहा—रम्भोव ! चन्द्रबदने ! ब्रजसुन्द्रीशिरोमणे ! नृतनयीवनशालिनि ! मानशीले ! प्रिये राषे !
तुमने अपनी मधुरवाणीने मुझे बुलाया है, इसल्यि मैं तुरंत
यहाँ आ गया हूँ । अब आँख खोलकर मुझे देखों । लकने !
पीप्रयतम कृष्ण !आओ'—यह वाक्य यहाँसे प्रकट हुआ और
मैंने मुना । फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोपवृन्दको
छोइकर, वंशीवट और यमुनाके तटसे वेगपूर्वक दौइता हुआ
तुम्हारी प्रसक्ताके लिये यहाँ आ पहुँचा हूँ । मेरे आते ही
कोई सखीरूपधारिणी यक्षी, आसुरी, देबाइना अथवा
किनरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छल्नेके लिये आयी
यी, यहाँसे चल दी । अतः तुम्हें ऐसी नागिनपर विश्वास ही
नहीं करना चाहिये ॥ ३३—३५ ॥

श्रीमारद्जी कहते हैं— तदनन्तर श्रीराधा श्रीहरिको देखकर उनके चरणकमलोंमें प्रणत हो परमानन्दमें निमन्न हो गर्यो । उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया । श्रीकृष्णचन्द्र- के ऐसे अद्भुत चरित्रोंका जो मक्तिभावसे श्रवण करता है, वह मन्ष्य कृतार्य हो जाता है ॥ ३६-३७ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संदितामे बुन्दाननसम्बकं अन्तर्गत ।श्रीराधाको श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन । नामक अठारहवाँ मध्याय पूरा हुआ ॥१८॥

## उन्नीसवाँ अध्याय रासकीडाका वर्णन

राजा बहुळाइबने पूछा—देवर्षे । श्रीराधाको दर्शन दे, उसके प्रेमकी परीक्षा करके, भगवान् श्रीकृष्णने अपनी खीळाशक्तिके द्वारा आगे चळकर कौन-सी लीळा प्रकट की ! ॥ १ ॥

भीनारवृजीने कहा—राजन् ! माधव (वैशाल ) मासमें माधवी छताओंले ज्यास बुन्दावनमें रासेश्वर माधवने स्वयं रासका आरम्भ किया । वैशाल मासकी कृष्णपश्चीया पद्मगीको जब सुन्दर चन्द्रोदय हुआ। उस समय मनोहर स्यामसुन्दरने यमुनाके तटवर्ती उपवनमें रासेश्वरी भीराधाके साथ रास-विहार किया । मिथिकेश्वर ! इसके पूर्व गोलोकसे जिस भूमिका पृथ्वीपर अवतरण हो सुका था, वह सबकी-सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्मरागमणिले मण्डित हो गयी । वृन्दाबन मी दिव्यस्म धारण करके, कामपूरक कस्यवृक्षों तथा माधवी लताओंसे समलंकत हो, अपनी शोमासे नन्दनवनको भी विरस्कृत करने लगा । राजन् ! रत्नोंके लोवानों और सुवर्ण-निर्मित तोलिकाओं (गुमटियों)से मण्डित तथा इंसों और कमल

#### कल्याण



ससी-बेरामें श्रीकृष्ण ( वृन्दावन ० अ० १७ )



स्वती-वेश रूक्तके साथ राभाका बार्तकाप ( १न्दावन व १८ )



स्तवी-वेश कृष्णके साथ राधाका वन-विचरण ( इन्दावन॰ अ॰ १७ )



औकुष्णका प्रकट मिसन ( वृन्दावन॰ अ॰ १८ )

|  | - |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|-----|
|  | - |   |   |   |     |
|  |   |   |   |   |     |
|  |   |   |   | • |     |
|  |   |   |   | , |     |
|  |   |   |   |   |     |
|  |   |   |   | • |     |
|  |   |   |   |   | ``, |
|  |   | • |   |   |     |
|  |   |   | • | , |     |
|  |   |   |   |   |     |

आदिके पुर्वित ज्यात यसना नदीकी अपूर्व शोमा हो रही थी । गिरिशल गोवर्धन गजराजके समान शोधा पाता था । जैसे गजराजके गण्डस्थलमे महकी धाराएँ झरती हैं और उसपर भूमरोंकी भीड लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराजकी बाटियोंसे जलके निर्मार प्रवाहित होते ये और सुन्दरी दिखीं (कन्दराओं ) तथा भ्रमरियोंसे यह पर्वत स्थात था। वहाँ . अभिन्न धातुओंकी जगह नाना प्रकारके रतन उद्गासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरोंकी दिन्य दीति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियोंके करूरवरे मुखरित तथा लता-पृथ्वींसे मनोइर जान पहता था । गिरिराजके चारीं ओर समस्त निकुक्त दिव्यरूप धारण करके सुशोमित होने छो । समानमण्डपोंसे मण्डित बीधियाँ, प्राक्रण और खंभोंकी पक्कियाँ उनकी शोभा बढाने लगीं। नरेश्वर ! फहराती हुई दिक्य पताकाएँ, सुवर्णमय कल्हा तथा पुष्पमय मन्दिरोंमें विद्यमान इवेतारुण पुष्पदल उन निक्रुओंको विभूषित कर रहे थे। उन सबमें वसन्त ऋतुकी माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ-तहाँ सब ओर कबूतर और मोर आदि पक्षी कछरव करते थे। श्रीराधा-कृष्णकी पुण्यमयी गांधाका गान करते हुए ट्रट पहनेवाले मधुमत्त भूमरोंले सभी कुछ विशेष शोभा पाते थे। यमना-पुलिनपर सहस्रदल कमलोंके पुष्प-परागको बारंबार बिखेरता हुआ शीतल-मन्द-सगन्ध समीर प्रवाहित हो रहा था।। २---१३॥

इसी समय बहुत-सी गोपाझनाएँ श्रीकृष्णकी क्षेत्रामें उपस्थित हुई। कोई गोलोकनिवासिनी थीं, कोई शक्या सजानेमें सहयोग करनेवाली थीं। कोई शक्तार धारण करानेकी कलामें कुशल थीं, तो कोई हारपालिका थीं। कुछ गोपियाँ पार्षद? नामधारिणी थीं, कुछ छत्र-वेंबर धारण करनेवाली सिलयाँ थीं और कुछ श्रीवृन्दावनकी रक्षामें नियुक्त थीं। कुछ गोवर्षनवासिनी, कुछ कुत्र-विधायिनी और कुछ निकुक्तनिवासिनी थीं। कोई तृत्यमें निपुण और कोई वाद्य-वादनमें प्रवीण थीं। नरेशर! उन सबके मुख अपने सौन्दर्य-माधुर्यसे चन्द्रमाको भी लिकत करते थे। वे सब-की-सब किशोरावस्थावाले तवणियाँ थीं। इन सबके बारह यूथ श्रीकृष्णके, समीप आये। इसी प्रकार साक्षात् यमुना भी अपना यूथ किये आयी। उनके अझौपर नीलवक्त शोभा पा रहे थे। वे रतनमय आभूवणींसे विश्वित तथा स्थामा (सोलह वर्षकी अवस्था अथवा स्थाम कानिसे

कुत्तः ) यां । उनके नेत्र प्रकुष्कः कमकद्कको तिरस्कृत कर रहे थे । उन्होंकी तरह अहुनन्दिनी गञ्जा भी सूथ बाँधकर वहाँ आ पहुँचीं । उनकी अञ्च-कान्ति खेतगौर थी । वे स्वेत वस्त तथा मोतीके आभूषणोंसे विभूषित थीं । वेसे ही ताक्षात् रमा मी अपना यूथ किये आयीं । उनके भीअञ्चापर अरुण वस्त्र बुशोमित थे । चन्द्रमाकी-सी अञ्च-कान्ति, अभरीपर मन्द-मन्द हासकी छटा तथा विभिन्न अञ्चीमें पद्मरागमणिके बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे ॥१४-२०॥

इसी तरह कृष्णपत्नीके नामसे अपना परिचय देनेबाली मधुमाधवी (वसन्त-लक्ष्मी) भी वहाँ आर्यी । उनके साथ भी सखियोंका समूह था । वे सब-की-सब प्रफुक्ल कमलकी-मी अङ्ग-कान्तिवाली, पुष्पहारमे अलंकृत तथा सुन्दर बल्लोंसे सुरोभित थीं । इसी रीतिसे साक्षात् विरजा भी सखियोंका यूथ लिये वहाँ आर्थी । उनके अङ्गोपर हरे रंगके बल्ल शोमा दे रहे थे । वे गीरवर्णा तथा रत्नमय अलंकारींसे अलंकृत थीं । लिलता, विशासा और लक्ष्मीके भी यूथ वहाँ आये । इसी प्रकार अष्टसिखयोंके, पोड्या सखियोंके तथा वसीस सखियोंके सम्पूर्ण यूथ भी वहाँ आ पहुँचे । राजत् । भगवान् वयामसुन्दर श्रीकृष्ण उन युवतीजनोंके साथ रासमण्डलकी रङ्गभूमिमें वही शोभा पाने लगे ॥२१—२४॥

जैसे आकाशमें चन्द्रमा ताराओं के साथ सुशोमित होते हैं, उसी प्रकार श्रीवृन्दावनमें उन सुन्दरियों के साथ श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा हो रही थी। उनकी कमरमें पीताम्बर कसा हुआ था। वे नटवेषमें सबका मन मोहे छेते थे। उनके हाथमें बेंतकी छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप-सुन्दरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथेपर मोरपंखका मुकुट, विधाससस्पर पुष्पहार एवं बनमाला तथा कानों में कुण्यस्य वे ही उनके अलंकार थे। रितके साथ रितनाथकी जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रासमण्डलमें श्रीराधाके साथ राधाबस्लभकी हो रही थो। इस प्रकार सुन्दरियों के अलापसे संयुक्त होकर साक्षात् श्रीहरि अपनी प्रिया राधाके साथ यमुनाके पुण्य-पुल्निपर आये। उन्होंने अपनी प्राणबल्लभाका हाथ अपने करकमस्यों के रक्ता था। यमुनाके मनोहर तीरपर उन सुन्दरियों के साथ श्यामसुन्दर थोड़ी देर बेटे रहे । फिर

कृष्दावने वयाऽऽकाचे चन्द्रस्तारागणेवेचा ।
 वीतवासः परिकरो नटवेचो मनोहरः ॥
 वेशवादवव् वंशी गोपीनां ग्रीतिमावहत् ।
 मकुरपश्चवृत्तीकिः स्तर्मा कुण्डकमण्डितः ॥

मधुर-मधुर बार्ते करते हुए अपने प्रिय चृन्दाविपिनकी शोभा निहारने छगे ॥ २५----२९॥

वे श्रीराधाके साथ चलते और हास विनोद करते हुए कुक्षवनमें विचरने छगे । एक कुक्षमें प्रियाका हाथ छोदकर वे तुरंत कहीं छिप गये। किंतु एक शाखाकी ओटमें उन्हें लड़ा देख श्रीराधाने माधवको अविलम्ब जा पकड़ा । फित श्रीराधा उनके हाथसे छूटकर पग-पगपर न्पुरोंका शंकार प्रकट करती हुई भागी और माधवके देखते-देखते कुञ्जोमें छिपने छर्गा। माधव हरि क्यों-ही दौदकर उनके स्थानपर पहुँचे, त्यों ही राधा वहाँमे अन्यत्र चली गर्यो । ब्रुक्षोंके पास द्वाथभरकी दूरीपर इधर-उधर वे भागने लगी । उस समय श्रीराधाके साथ दयामसुन्दर इरिकी उसी तरह शोभा हो रही थी, जैम सुवर्णलतासे इयाम तमालर्का, चपलासे घनमण्डलकी तथा मोनेकी खानमें नीलाचलकी होती है। वृन्दावनमें रामकी रङ्गस्थलीम र्यतके साथ कामदेवकी भाँति विश्वमोहिनी श्रीराधाके साथ मदनमोहन श्रीकृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी बजसुन्दरियों वहा विश्वमान थीं, उतने ही रूप धारण करके रङ्गभूमिमें नटके समान नटवर श्रीकृष्ण रासरङ्गमे नृत्य करने लंग। उनके साथ सम्पूर्ण मनोहर गोपसुन्दरियां भा गाने और मृत्य करने लगी । अनेक कृष्णचन्द्रंकि साथ वे गोपसुन्दरियाँ ऐसी जान पड़ती थीं,

मानो बहुसंख्यक इन्द्रोंके साथ देवाक्ननाएँ उत्य कर रही हों। तदनन्तर मधुसूदन श्रीकृष्ण समस्त ग्रोपसुन्द्रियोंके साथ यमुनाजलमें विहार करने छगे—ठीक उसी तरह जैसे यक्ष-सुन्दरियोंके साथ यक्षराज कुनेर विद्वार करते हैं। उन सुन्दरियोंके केशपाश तथा कवरी (वॅभी हुई चोटी) से लिशककर गिरे हुए सुन्दर चित्र-बिचित्र पुर्थोते यमुनाजीकी ऐसी शोमा हो रही थी, जैमे किसी नीलपटपर विभिन्न रंगके फूल छाप दिये गये हो। मृदङ्ग और खड्तालॉर्का मधुर ध्वनिके साथ वे त्रजाञ्जनाएँ मधुस्दनका यश गानी थीं। उनका मनोरय पूर्ण हो गया । श्रीहरिने उनकी सारी व्यथा इर ली थी । उनके पुष्पद्वार चन्नल हो रहे ये और व परमानन्दमे निसम हो गयी थीं। जिनके सुन्दर हाथींसे ताबित हो उछलते हुए बारि-बिन्तुः जो फ़हारोंसे खूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणोंकी छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रज-मुन्दरियोंके साथ बुन्दावनाधाश्वर श्रीकृष्ण ऐसी शोभा पा रहे मानो बहुत-मी इथिनियोंके साथ यूथपति गजराज सुद्योभित हो रहा हो । आकाशमे खड़ी हुई विद्याधरियाँ देवाक्ननाएँ तथा गन्धवंपत्नियाँ उस रास-रक्नको देखती हुई वहाँ देवताओं के साथ पुष्पवर्षा वर रही थीं। वे सब-की-सब मोहको प्राप्त हो गयी थीं। उनके बस्त्रोंके नीबी-बन्ध दीले पहकर खिमक रहे थे ॥ ३० - ४१ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग राहिनामें वृन्दावनसम्बन्धं अन्तर्गत धासलीला नामक उन्नीसदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

## बीसवाँ अध्याय

# श्रीराधा और श्रीकृष्णके परस्पर शृङ्गार-धारण, रास, जलविहार एवं वनविहारका वर्णन

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर मनोहर श्यामसुन्दर श्रीहरि जलकीड़ा समाप्त करके समस्त गोपाञ्चनाओंके साथ गोवर्धन पर्वतको गये । उस पर्वतको कन्दरामें रत्नमयी भूमिपर रासंखरी श्रीराधाके साथ माधात् श्रीहरिने रासनृत्य किया। वहाँ पुष्पोंस सुमजित रम्य मिहासन-पर दोनों प्रिया-प्रियतम श्रीराधा-माधव विराजमान हुए। मानो किसी पर्वतपर विद्युत्-सुन्दरी और श्याम-धन एक माथ सुशोमित हो रहे हों । वहाँ सब सिखयोंने बड़ी प्रसन्नताके साम स्वामिनी श्रीराधाका श्रृङ्कार किया। चन्द्न, केसर, कस्त्री आदिसे तथा महावर, इश्र, अरगजा आँर काजल तथा सुगन्धित पुष्प-रसोंसे कीर्तिकुमारी श्रीराधाकी विधिपूर्वक अर्चना करके साक्षात् श्रीयमुनाने उन्हें नूपुर धारण कराया। जद्भनन्दिनी गङ्काने मझीर नामक दिग्य भूषण अर्पित किया। श्रीरमानं कटिप्रदेशमें किङ्किणी-जाल पहिनाया। श्रीमधु-माधवीने कण्ठमें हार अर्पित किया। विरजाने कोटि चन्द्रमाओंके समान उज्ज्वल एवं सुन्दर चन्द्रहार धारण

राजवा शुश्चमे रासे वथा रत्या रतीयरः। एवं गायन् हरिः साक्षात् सुन्दरीरागसंबतः॥ वमुनापुक्तिनं पुण्यमाययौ राज्या युतः। मृहीत्वा हस्तपद्मेन पद्मामं स्वप्रियाकरम्॥ निवसाद हरिः कृष्णातीरे नीरमनोहरे। (गर्ग०, वृन्दावन० १९ । २५—-२८६) कराया । लेलिताने मणिमण्डित कञ्चकी पहनायी । विशाखाने कण्डभूषण धारण कराया । चन्द्राननाने रत्नमयी मुद्रिकाएँ अर्पित की । एकादशीकी अधिष्ठात्री देवीने श्रीराधाको रतन-जटित दो कंगन भेट किये। शतचन्द्रानना सखीने रत्नमय मुजकक्कण (बाजुबंद, विजायड, जोसन और शविया आदि) दिये । साक्षात् मधुमतीने दो अङ्गद भेंट किये, जिनमें जदे हुए रत्न उद्दीत हो रहे थे। बन्दीने दो ताटक्क ( तरिकयाँ ) और सुखदायिनीने दो कुण्डल दिये । सिखयोंने प्रधान आनन्दीने भीराधाको मालतोरण मेंट किया । पद्माने चन्द्र-कलाके समान चमकनेवाली मायेकी बेंदी (टिकुली) दी। सती पद्मावतीने नासिकामें मोतीकी बुलाक पहना दी, जो थोडी थोडी हिल्ती रहती थी। राजन ! सन्दरी चन्द्रकान्ता सलीने श्रीराधाको प्रातःकालिक सूर्यकी कान्तिसे युक्त मनोहर शीशफुल अर्पित किया । सुन्दरीने चूडामणि तथा प्रहर्षिणीने रत्नमयी वेणी प्रदान की । वृन्दावनाधीभरी वृन्दादेवीन श्रीराधाको करोडों विजलियोंके समान विद्योतमान चन्द्र-सर्ब-नामक हो आभूषण भेंट किये । इस प्रकार श्रञ्जार धारण करके श्रीराधाका रूप दिव्य स्योतिमे उद्धासित हो उठा ॥१—१४॥

राजन् ! उनके साथ गिरिराजार श्रीहरि दक्षिणाके साथ यहनारायणकी माँति सुशोभित हुए । मिथिलेश्वर ! जहाँ रासमें श्रीराधाने श्रङ्कार धारण किया, गोषधंन पर्वतपर वह खान श्रुङ्कार-मण्डल'के नामसे विख्यात हो गया । तदनन्तर श्रीष्ट्रण्या अपनी प्रिया गोपसुन्दरियोंके साथ चन्द्रमरोवरपर गये । उसके जलमें उन्होंने हथिनियोंके साथ गजराजकी मांति विहार किया । वहाँ साक्षात् चन्द्रमाने आकर स्वामिनी श्रीराधा और क्यामसुन्दर श्रीहरिको दो सुन्दर चन्द्रकान्तमणियाँ तथा हो सहस्रदल कमल मेंट किये । तराश्वात् साक्षात् श्रीहरिक्षण हन्दावनकी शोभा निहारते हुए लता-बल्लरियोंसे व्याप्त बहुलावनमें गये । वहाँ सम्पूर्ण सलीजनोंको पसीनेसे भीगा देख वंशीधरने भोधमल्लार' नामक राग गाया । फिर तो वहाँ उसी समय बादल धिर आये और जलकी पुहारें बरसाने लगे ॥ १५—२०॥

विदेहराज ! उसी समय अपनी सुगन्धते सबका मन मोह छेनेवाळी शीतळ बायु चळने छगी ! उससे समस्त गोपाञ्चनाओंको बद्दा सुख मिळा ! वे वहाँ एकत्र सम्मिळित हो उचस्वरते त्रीमुरारिका यश गाने छगीं । वहाँसे राषावरूळम त्रीकृष्ण ताळवनको गये । उस बनमें वजवधूटियोंने विरे हुए त्रीहरिने मण्डलकार रासन्स्य आरम्भ किया । उस बस्बमें समस्त गोपसुन्हरियाँ पसीना-पसीना हो गर्यी और प्याससे न्याकुल हो उठीं। उन समने हाथ जोड़कर रासमण्डलमें रामेश्वरसे कहा॥ २१—-२१३॥

गोपियाँ बोर्ली—देव ! गङ्गाजी तो यहाँसे बहुत दूर हैं और इसलोगोंको बड़े जोरसे प्यास लगने लगी है । हरें ! इस यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिन्य मनोहर रास करें । इस आपके साथ यहीं जलविद्यार और जलपान करेंगी । आप इस जगत्के सुष्टि, पालन तथा संहारके भी नायक हैं ॥ २४—२५३ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं-यह सुनकर श्रीकृष्णने वेंतकी छड़ीसे भूमिपर ताइन किया। इससे वहाँ तन्काल पानीका स्रोत निकल आया, जिसे 'वेत्रगङ्गा' कहते हैं। उसके जलका स्पर्धा करनेमात्रसे ब्रह्महत्या दर हो जाती है। मिथिलेश्वर ! उस वेत्रगङ्गामें स्नान करके कोई भी मनुष्य गोलोक धाममें जानेका अधिकारी हो जाता है। मदनमोहनदेव भगवान् श्रीकृष्ण इरि वहाँ श्रीराधा तथा गोपाइनाओंके साथ जल-विद्यार करके कुमुद्रवनमें गये, जो लता-येलीके जालने मनोहर जान पहता था । वहाँ भ्रमरोंकी ध्वनि मन ओर गूँज रही थी । उस बनमे भी सखियोंके साथ श्रीहरिने रास किया । वहीं श्रीराधाने बजाबनाओं के सामने नाना प्रकारके दिव्य पुर्णोद्वारा श्रीकृष्णका शृक्कार किया । चम्पाके पूर्लोमे कटि-प्रदेशको अलंकत किया । सुनहरी जुहीके पुष्पोद्वारा निर्मित बाजुबंद धारण कराया । सहस्रदल कमलकी कर्णिका श्रीको कुण्डलका रूप देकर उसमे कानोंकी शोमा बढार्या गर्या। मोहिनी, मालिनी, कुन्द और केतर्याके फूलॉने निर्मित हार श्रीकृष्णने धारण किया । कदम्बके फूलोंने शोभायमान किरीट और कडे धारण करके श्रीहरिके श्रीअब और मी उद्घारित हो उठे थे। मन्दार-पृष्पोंका उत्तरीय ( दपट्टा ) और कमलके फूलोंकी छड़ी धारण किये प्रभु स्थामसुन्दर बड़ी शोभा पाँ। ये । तुलसी-मञ्जरीते युक्त बनमाला उन्हे विभूषित कर रही थी । राजन् ! अपनी प्रियतमाके द्वारा इन प्रकार शृङ्गार भारण कराये जानेपर श्रीकृष्ण उस कुमुदवनमें हुर्पोत्फुल्ल मर्तिमान वसन्तकी भाँति शोभा पाने रूपे ॥ २६ - ३४५ ॥

मृदञ्ज, बीणा, बंशी, मृरचंग, झाँझ और करताल आदि बार्चोंके साथ गोपियाँ ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगीं। भैरव, मेघमल्लार, दीपक, मालकोश, श्रीराग और हिन्दोक राग—इन सबको पृथक्-पृथक् गाकर आठ ताल, तीन ग्राम और सात खरोंसे तथा हाव-भावसमन्वित नामा प्रकारके रमणीय तृत्योंसे कटाझ-विक्षेपपूर्वक बजगोपिकाएँ श्रीराधा और स्यामसुन्दरको रिझाने खर्गी । वहाँसे मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुन्दरियोंके साथ मधुवनमें गये । वहाँ पहुँचकर स्वयं रानेश्वर श्रीकृष्णने रानेश्वरी श्रीराधाके साथ रासकीहा की । वैद्यास मासके चन्द्रमाकी चाँद्रनीमें प्रकाश-

मान सौगन्धिक कहार-कुसुमींते करते हुए परागोंसे पूर्ण तथा मालतीकी सुगन्धसे वासित वायु चल रही यी और चारीं ओर माधवी लगाओंके फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन बनमें गोपाङ्गनाओंके साथ श्रीकृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे, जैसे नन्दनवनमें देवराज इन्द्र विहार करते हैं॥ ३५-- ४१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्दावनसण्डके अन्तर्गत धासकीका नामक बीसवाँ अध्याय पुग हुआ ॥ २०॥

## इकीसवाँ अध्याय

#### गोपाक्सनाओंके साथ श्रीकृष्णका वन-विहार, रास-क्रीड़ा; मानवती गोपियोंको छोड़कर श्रीराधाके साथ एकान्त-विहार तथा मानिनी श्रीराधाको भी छोड़कर उनका अन्तर्धान होना

श्रीमारद्जी कहते हैं—नरेश्वर ! इस प्रकार रमणीय कुमुदवनमें मालती पुण्यों के सुन्दर बनमें; आम, नारंगी तथा नींबुओं के समन उपबनमें; अनार, दाख और बादामों के बिपिनमें; कदम्ब, श्रीफल (बेल) और कुटजों के काननमें; बरगद, कटहल और पीपलों के सुन्दर बनमें; तुलसी, कोविदार, केतकी, कदली, करील-कुक्क, बकुल (मोलिश्री) तथा मन्दारों के मनोइर विपिनमें विचरते हुए स्थामसुन्दर बज-बभूटियों के साथ कामवनमें जा पहुँचे ॥ १-४॥

वहीं एक पर्वतपर श्रीकृष्णने मधुर स्वरमें बाँसुरी बजायी। उसकी मोहक तान सुनकर वजसुन्दरियाँ मूर्न्छित और विद्वल हो गयीं। राजन्! आकारामें देवताओं के साथ विमानीपर बैठी हुई देवाङ्गनाएँ भी मोहित हो गयीं। कामदेवके बाणों से उनके अङ्ग-अङ्ग विंध गये तथा उनके नीपीयन्ध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरीं सहित चारों प्रकारके जीय-समुदाय मोहकी प्राप्त हो गये, निदयों और नदोका पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामबनकी पहाड़ी स्थामसुन्दरके चरणिनहों। युक्त हो गयी, जिले चरण पहाड़ी कहते हैं। उनके दर्शनमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ५-८॥

तदनन्तर राषाबल्डम श्रीकृष्णने नन्दीश्वर तथा बृहत्सानुगिरियोंके तट-प्रान्तमें रास-बिलास किया। मिथिलेशर ! वहां गोपियोंको अपने सीभाग्यपर बहा अभिमान हो गया। तः श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्रीराषाके साथ अहदय हो गये। मिथिलानरेश ! उस निर्जन बनमें श्रीकृष्णके

विना समन्त गोपाञ्चनाएँ विरहकी आगर्मे जलने लगीं। उनके नेत्र आँस्ऑम भर गये और वे चिकत हिरनियोंकी भाँति इधर उधर भटकने रूगी । जैसे वनमें हाथीके हथिनियाँ और कुरके बिना व्यथित होकर करण-क्रन्दन करती हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णको न देखकर ब्यथित तथा विग्हमे अत्यन्त ब्याकुल हो बजाक्ननाएँ फूट-पूटकर रोने लगीं। राजन् ! नरेश्वर ! वे सब की-सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वनमे जातीं और उन्मत्तकी तरह वृक्षों तथा छतासमूहींसे पुलर्ता 'तरुओ नथा बल्हरियो ! शीप बताओ, इमारे प्यारे नन्दनन्दन कहाँ जा छिपे हैं !' अपनी वाणीने 'श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण !' कहकर पुकारती थीं । उनका चित्त श्रीकृष्ण-चरणारविन्होमें ही छमा हुआ था। अतः वे सब अङ्गनाएँ श्रीकृष्णस्वरूपा हो गर्यी —ठांक उसी तरह जैसे भृज्जके दारा बंद किया हुआ कीड़ा उमीके चिन्तनसे सङ्गरूप हो जाता है। इसने कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। श्रीकृष्णकी चरणपादुकाम चिद्धित स्थानपर पहुँचकर गोपियाँ श्रीपादुकाब्ज-शरणमें गर्यो । तदनन्तर भगवान्की ही कुपाने उनके चरणचिह्नके अर्चन और दर्शनसे गोपियोंको भगवन्नरणनिद्धेने अलंकृत भूमिका विशेषरूपसे दर्शन होने लगा ॥ ९-१६ ॥

बहुलाञ्चने पूछा—प्रभी ! राधावलम श्यामसुन्दर अन्य गोपियोंको छोड्कर श्रीराधिकाके साथ कहाँ चछे गये ! फिर गोपियोंको उनका दर्शन कैसे हुआ ! ॥ १७ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण श्रीराधिकाके साथ संकेतवटके नीचे चळे गये और वहाँ प्रियतमा श्रीराधाके केशपाशींकी बेणीमें पुष्परचना करने लगे। श्रीकृष्णके नीले केशोंमें श्रीराधिकाने वकता स्थापित की अर्थात् अपने केशरचना-कौशल्भे उनके केशोंको बुँपराला मा दिया और उनके पूर्णचन्द्रोपम मुखमण्डलमें उन्होंने विचित्र पत्रावर्लाकी रचना की । इस प्रकार परस्पर शृङ्कार करके श्रीकृष्ण प्रियाके साथ भद्रवन, महान् खदिरवन, बिल्ववन और कोकिलावनमें गये । उधर श्रीकृणाको खोजता हुई गोपियोंने उनके चरणचिह्न देखे । जी, चक्र, म्बजा, छन्न, स्वस्तिक, अङ्कुरा, बिन्दु, अष्टकोण, बज्र, कमल, नीलश्च, घट, मस्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्वरेखा, भनुष, गोखुर और अर्धचन्द्रके चिह्नोंसे सुशोभित महातमा श्रीकृष्णके पदन्त्रिह्वींका अनुसरण करती हुई गोपाङ्गनाएँ उन चिह्नोंकी धृष्टि छे लेकर अपने मस्तकपर रखतीं और आगे बदर्ता जाती थीं । फिर उन्होंने श्रीकृष्णके चरणचिक्रोंके साथ-साथ दूसरे पदचिह्न भी देखे। वे व्यजा, पद्म, छत्र, जी, ऊर्ध्वरेला, चक्र, अर्धचन्द्र, अङ्करा और विन्दुओंसे शोभित थे। विदेहराज! लबङ्गलता, गदा, पाठीन (मस्स्य), शक्क गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और दो बिन्दु ओंके चिह्नें विचित्र शोभाशाली उन चरणचिह्नोंको देखकर गोपियो परस्पर कहने लगीं - निश्चय ही नन्दनन्दन श्रीराधिकाको साथ छेकर गये हैं । श्रीकृष्ण-चरणारविन्होंके चिद्ध निहारती हुई गोपियाँ कोकिलावनमें पहुँचीं ॥ १८-२७३ ॥

उन गोपाङ्गनाओका कोलाइल सुनकर माधवने श्रीराधासे कहा—'कोटि चन्द्रमाओंको अपने सौन्दर्यसे तिरस्कृत करनेवाली प्रिये श्रीराधे ! सब ओरसे गोपिकाएँ आ पहुँचीं ! अब वे तुम्हें अपने साथ के जायँगी । अतः यहाँसे जल्दी निकल चलो ।' उस समय रूप, योवन, क्रीशस्य (चातुरी) और शीलके गर्वसे गरबीली मानवती राधा रमापितसे बोलीं ॥ २८—३०॥

श्रीराधाने कहा-प्यारे ! मैं कभी राजभवनते बाहर

नहीं निककी थी। किंतु आज अधिक चलना पदा है। अतः अब एक एम भी चलनेमें समर्थ नहीं हूँ । देखते नहीं, मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना-पसीना हो गयी हूँ १ फिर मुझे कैसे के चलोगे ! ॥ ३१ ॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—यह बचन सुनकर राधिकावल्लभ श्रीकृष्ण श्रीराधाके ऊपर अपने दिव्य पीताम्बरसे हवा करने लगे । फिर उनका हाथ धामकर बोले— श्रीराघे ! अब तुम अपनी मौजतं धीरे-धीरे चलो।' उस समय श्रीकृष्णके वारंबार कहनेपर' भी श्रीराधाने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया । वे श्रीहरिकी ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं । तब संतोंके प्रिय श्रीकृष्णने मानिनी प्रिया राधासे कहा ॥ ३२–३४॥

श्रीभगवान् बोले—मानिनि ! यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलनेकी हार्दिक कामना रखती हैं। तथापि उन्हें छोदकर मैं मनसे तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो। वहीं करता हूँ । राषे ! मेरे कंधेपर चढ़कर तुम सुस्तपूर्वक शीम यहाँसे चलो ॥ ३५॥

श्रीमारद्जी कहते हैं—नरेश्वर ! उनके यों कहनेपर प्रियाने जब उनके कंधेपर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छन्द गतिबाळे ईश्वर प्रियतम श्रीकृष्ण बहाँसे अन्तर्धान हो गये ! राजेन्द्र ! फिर तो कीर्तिकुमारी राधाका मान उतर गया ! वे उस महान् कोकिळाबनमें भगसद्-विरहसे व्याकुल हो उसस्वरसे रोहन करने स्वर्गी !! ३६-३७ !!

मिथिकेश्वर ! उसी समय गोपियों के यूथ वहाँ आ पहुँचे। श्रीराधाका अत्यन्त दुःखजनक रोदन सुनकर उन्हें यदी दया और छजा आयी। कोई अपनी स्वामिनीको पुष्प मकरन्दीं (इन आदि) से नहलाने लगीं। कुछ चन्दनः अगुकः कस्त्री और केसरसे मिश्रित जलके छींट देने लगीं; कुछ व्यवन और चेंचर हुलाकर अङ्गोंमें इवा देने लगीं तथा अनुनय-विनयमें कुशल नाना वचनोंद्वारा परादेवी श्राराधाको धीरज बेंधाने कगीं। मैथिकेन्द्र ! श्रीराधाके मुखसं मानी श्रीकृष्णके द्वारा दिये गये सम्मानकी बात सुनकर मानवती गोपाकृताओंको बढ़ा विस्मय हुआ। १८८-४१।।

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें युन्दाननसम्बद्धके अन्तर्गत वासक्रीका नामक इसीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

## बाईसवाँ अध्याय

# गोपाङ्गनाओं द्वारा श्रीकृष्णका स्तवनः भगवान्का उनके बीचमें प्रकट होनाः उनके पूछनेपर हंसम्रनिके उद्धारकी कथा सुनाना तथा गोपियोंको श्रीरसागर- क्वेतद्वीपके नारायण-खरूपोंका दर्शन कराना

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर श्रीकृष्णके ग्रुभागमनके खिये समस्त बजाङ्गनाएँ मिलकर सुरम्य ताल-स्वरके साथ उन श्रीहरिके रमणीय गुणोंका गान करने छगीं || १ ||

गोपियाँ बोर्ली-लोकसुन्दर | जनभूषण | विश्वदीप ! मदनभोइन ! तथा जगतकी पापराशि एवं पीड़ा इर केनवाले ! आनन्दकंद यहमन्दन ! मन्दनन्द ! तुम्हारे चरणारिवन्दोंका मकरन्द्र भी परम खच्छन्द है, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौआं, ब्राह्मणों और साध-संतोके विजयध्वजरूप ! देववन्द्य तथा कंमादि दैत्यंकि वधके लिये अवतार धारण करनेबाले ! भीनन्दराज-कुल कमल-दिवाकर ! देवाधिदेवोंके भी आदिकारण ! मुक्त-जनदर्पण ! तुम्हारी जय हो । गोपनंशरूपी सागरमें परम उज्ज्वल मोतीके समान रूप भारण करनेवाले ! गोपाल कुलरूपी गिरिराजके नीलरतन ! परमात्मन ! गोपालमण्डल-रूपी सरोवरके प्रफल्ल कमल ! तथा गोपबन्दरूपी चन्दन बनके प्रधान कल्रहंस ! तुम्हारी जय हो । प्यारे स्यामसुन्दर ! द्यम श्रीराधिकाके मुखारविन्दका मकरन्द पान करनेवाळे मधुप हो। श्रीराधाके मुखचन्द्रकी सुधामयी चन्द्रिकाके आस्वादक चकोर हो; श्रीराधाके बश्चःखल्पर विद्योत-मान चन्द्रहार हो तथा श्रीराधिकारूपिणी माधवीलताके हिये कुसुमाकर (ऋतुराज वसन्त) हो। जो रास-रङ्ग-स्वर्शमें अपने वैभव ( छीलाशक्ति ) वे भूरि-भूरि छीलाएँ प्रकट करते हैं, जो गोपाङ्गनाओं के नेत्रों और जीवनके भूलाधार एवं हारस्वरूप हैं तथा श्रीराधाके मान करने-पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे स्थामसुन्दर श्रीहरि इसारे नेत्रांके समक्ष प्रकट हों । जिन्होंने गोपिकाओंके समस्त यूर्योको, श्रावुन्दावनको भूमिको तथा गिरिराज गोवर्धनको अपनी चरण-घूळिसे अलंकृत किया है। जो सम्पूर्ण जगत्के उद्भव तथा पालनके किये भूतलपर प्रकट हुए हैं; जिनकी कान्ति अस्यन्त श्याम है और भुजाएँ नागराजके शरीरकी भाँति सुशोमित होती 🖔

उन नन्दनन्दन माधवकी हम आराधना करती हैं।
प्राणनाथ! तुम्हारे विना वियोग-व्यथाने पीड़ित हुई हम
सब गोपियोंको चन्द्रमा सूर्यकी किरणोंके समान दाहक
प्रतीत होता है। यह सम्पूर्ण बनान्त-भाग जो पहले
प्रसन्तताका केन्द्र था, अब हसमें आनेपर ऐसा जान
पड़ता है, मानो हमलोग असिपत्रवनमें प्रविष्ट हो गयी
हैं और अत्यन्त मन्द-मन्द गितिथे प्रवाहित होनेवाली
वायु हमे वाण-सी लगती है। हरे! राजा सौदासकी
रानी मदयन्तीको अपने पितिके विरहमे जो दुःख हुआ
था, उससे हजारगुना दुःख नलका महारानी दमयन्तीको
पति-वियोगके कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटिगुना अधिक दुःख पतिविरहिणी जनकनन्दिनी सीताको
हुआ था और उनसे भी अनन्तगुना अधिक दुःख
आज हम सबको हो रहा है का। र—९॥

\* गोप्य ऊचः---कोकाभिराम जनभूषण विश्वदीप कंदर्पमोहन जगद्वजिनातिंदारिन्। भानम्दकंद यदुनन्दन नन्दस्नो स्वच्छन्दप्यमञ्चरन्द नमो नमस्ते ॥ कंसादिदस्यवधहेतकतावतार । गोविप्रसाधुविजयध्वज देववन्य भीनन्दराजकुलपचिदिनेश देव देवादिमुक्तजनदर्पण ते जबोऽस्तु ॥ गोपालसिन्धुपरभौक्तिकरूपभारित् गोपालबंशगिरिनीरूमणे परात्मन् । गोपाकमण्डलसरोबरकजमूतै गोपालचन्दनवने शीराधिकावदनचन्द्रचकोरकपः । भीराभिकावदनपश्चनपट्पदस्त्वं श्रीराधिकाहर्यसुन्दरचन्द्रहारः भीराभिकानभुकताकुष्ठमाकरोऽसि ॥ वो रासरक्रनिजवेभवभूरिकालो यो गोपिकानयनजीवनमूळ्यारः। मानं चकार रहसा किल मानवत्यां सोऽयं हरिर्भवत नो नयनाप्रगामी॥ वो गोपिकासकल्यूथमलंचकार वृन्दावनं च निजपादरजोमिरद्रिम् । वः सर्वेत्वेकविभवाय वभूव भूमौ तं भूरिनीक्षमुरगेन्द्रभुजं मजामः॥ चम्द्रं प्रतप्तकिरणज्वस्मनं प्रसम्नं सर्वे बनाम्तमसिपत्रबनप्रवेशम । बाणं प्रमञ्जनमतीबसुमन्दयानं मन्वामहे किक भवन्तयूते व्ययातीः ॥ सौदासराजनविषीविरदादतीय जातं सद्दसगुणितं नक्क्पटटराज्याः । तकाचु कोटिगुणितं जनकात्मवायास्तकादनन्तमतिदुःस्वमकं हरे नः॥ ( गर्ग०, बृन्दाबन । २२ । २-- १ )

भीनारवृजी कहते हैं-राक्त् ! इस प्रकार रोती हुई गोपाञ्चनाओंके बीचमें कमळनयन श्रीकृष्ण सहसा प्रकट हो गये। मानो अपना अभीष्ट मनोर्थ स्वयं आकर मिल गया हो । उनके मस्तकपर किरीट, भुजाओंमें केयूर और अङ्गद तथा कानोंमें कुण्डल नामक भूषण अपनी दीति फैला रहे थे। क्रिन्थ, निर्मल, सुगन्धपूर्ण, नीले, बुँवराले केश-कलाप मनको मोहे लेने थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त बजाङ्गनाएँ एक साथ उठकर खड़ी हो गयीं, जैमे शब्दादि यूश्म भूतोंके समूहको वेखकर ज्ञानेन्द्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती हैं। राजन् ! उन गोपसुन्दरियोंके मध्यभागमें राधाके साथ श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण बाँसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो रतिके साथ मूर्तिमान् काम नाच रहा हो। जितनी संख्यामें समन्त गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ वजमें रास-विद्वार करने लगे -- ठीक उसी तरह, जैसे जाप्रत् आदि अवस्थाओंके साथ मन की इन कर रहा हो । उस समय उस वनप्रदेशमें दुःख-रहित हुई वजाक्सनाएँ वहाँ खड़े हुए स्यामसुन्दर श्रीकृष्णसे हाथ जोड़ गद्गद वाणीमें बोलीं ॥१०-१५॥

गोपियोंने पूछा—श्यामसुन्दर ! जो सारे जगत्को तिनकेकी भाँति त्यागकर तुम्हारे चरणारिबन्दोमें अपना तन, मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियोंके इस महान् समुदायको छोड़कर तुम कहाँ चके गये थे ! !! १६ !!

श्रीभगवान् बोले—गोपाङ्गनाओ ! पुष्करद्वीपके दिविमण्डोद् समुद्रके भीतर रहकर 'इंस' नामक महाभुनि तपस्या कर रहे थे । वे मेरे ध्यानमें रत रहकर बिना किसी हेतु या कामनाके भजन करते थे । उन तपस्वी महाभुनिको तपस्या करते हुए दो मन्वन्तरका समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन छंवा शरीर धारण करनेवाला एक मल्स्य निगल गया था । फिर उसे भी मल्स्यरूपधारी महान् असुर पीण्ड्र निगल गया । इस प्रकार कष्टमें पड़े हुए मुनिवर इंसके उद्घारके छिये मैं शीन बहाँ गया और चक्रते उन दोनों मल्स्योंका वध करके मुनिको संकटसे छुड़ाकर इवेतद्वीपमें चला गया । वजाङ्गनाओ ! वहाँ श्वीरसागरके भीतर शेषशस्यापर मैं सो गया था । फिर अपनी प्रियतमा दुम सब गोपियोंको हुखी सान

नींद त्यागकर सहसा यहाँ आ पहुँचा; क्योंकि मैं सदा मक्तोंके क्यामें रहता हूँ। जो जितेन्द्रिय, समदर्शी तथा किनी भी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले महान् संत हैं, वे निरपेक्षताको ही मेरा परम सुख जानते हैं; जैते झानेन्द्रियाँ आदि रस आदि स्थम भूतोंको ही सुख समझते हैं ॥ १७-२३॥

गोपियोंने कहा—माधव ! यदि हमपर प्रसम्म हों तो क्षीरसागरमें शेपशस्यापर तुमने जो रूप धारण किया था। उसका हमें भी दर्शन कराओ ॥ २४ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—तय 'तथास्तु' कहकर मगवान् गोपी-समुदायके देखते-देखते आठ भुजाधारी नारायण हो गये और श्रीराधा लक्ष्मीरूपा हो गयीं । वहीं चञ्चल तरङ्गमालाओंने मण्डित श्रीरतागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मङ्गलरूप प्रासाद दृष्टिगोचर होने लगे । वहीं कमलनालके सददा द्वेत रोपनाग कुण्डली बाँधे स्थित दिखायी दिये। जो बालसूर्यके समान तेजस्वी सदद्ध फर्नोंके छत्रसे सुत्तोमित थे। उस रोपदायपर माधव सुखसे लो गये तथा लक्ष्मीरूपधारिणी श्रीराधा उनके चरण द्वानेकी सेवा करने लगीं। करोड़ों सूर्योंके समान तेजस्वी उस सुन्दर रूपको देखकर गोपियोंने प्रणाम किया और व सभा परम आश्रवमें निमम्न हो गयीं। मैथिल ! जहां श्रीकृष्णने गोपियोंको इस रूपमें दर्शन दिया था। वह परम पुण्यमय पापनादाक क्षेत्र बन गया।। २५-३०॥

तदनन्तर माधव गोपाङ्गनाओं के साथ यमुना-तटपर आकर कालिन्दीके वेगपूर्ण प्रवाहमें संतरण-कला-केलि करने छो। श्रीराधाके हाथमे उनका लक्षदल कमल और चाहर केकर माधव पानीमें दौड़ते तथा हैंसते हुए दूर निकल गये। तथ श्रीराधा भी उनके चमकीले पीताम्बर, वंशी और वेंत लेकर हैंसती हुई यमुनाजलमें चली गर्यी। अब महास्मा श्रीकृष्ण उन्हें माँगते हुए बोले—'राधे! मेरी बाँसुरी दे दो!' श्रीराधा कहने लगीं—'पाधव! मेरा कमल और वस्न छोटा दो!' श्रीकृष्णने श्रीराधाको कमल और वस्न दे दिये। तब श्रीराधाने भी महास्मा श्रीकृष्णको वंशी, पीताम्बर

बानिन सस्तः समदक्षिनो वे दान्ता महान्तः किक नैरपेष्ट्याः ।
 ते नैरपेष्ट्यं परमं सुखं में बानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन् ॥
 ( गर्ग०, कृन्दावन० २२ । २३ )

और बेंस छोटा दिये । तदनन्तर श्रीकृष्ण आजानुस्निनी ( घुटनेतक स्टकती हुई ) वैजयन्ती माला धारण किये, मधुर गीत गांते हुए भाण्डीरवनमें गये । वहाँ चतुर-चूहामणि ध्यामसुन्दरनं प्रियाका श्रृङ्कार किया । भाल तथा कपोलीपर पत्रस्वना की, पैरोंमें महावर स्थाया, पूलोंकी माला धारण

करायी, वेणीको भी पूळाँसे सजाया, छ्लाटमें कुङ्कुमकी वेंदी तथा नेत्रोंमें काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्तिनिन्दिनी श्रीराधाने भी उम शृङ्गार-स्थलमें चन्दन, अगुरु, कस्त्र्री और केसर आदिसे श्रीइरिके मुखपर मनोहर पत्र-रचना की ॥ ३१-३८॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-सॉहतामें बृन्दावनसण्डके अन्तर्गत वासकीडा नामक वार्टसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

## तेईमवाँ अध्याय

## कंस और शङ्खचूडमें युद्ध तथा मैत्रीका इत्तान्त; श्रीकृष्णद्वारा शङ्खचूडका वध

अनिरद्जी कहते हैं—राजन् ! तसआत् श्रीकृष्ण वजाङ्गनाओंके साथ लोहजङ्ख-बनमें गये, जो वसन्तर्का माधवी तथा अन्यान्य लता-वस्लिरियोंमं व्याप्त था । उस बनके सुगन्ध विशेवरनेवाले सुन्दर पूलोंके हारोंमें श्रीहरिने वहां समस्त गोपियोकी वाणेयां अलंकृत कीं । अमरोकी गुंजारसे निनादित और सुगन्धित वायुसे वामित यमुनातट-पर अपनी प्रेयसियोंके साथ क्यामसुन्दर विचरने ल्यो । बिचरते-विचरतं रासंहवर श्रीकृष्ण उस महापुण्यवनमे जा पहुँचे, जो करील, पीलू तथा क्याम तमाल और ताल आदि समन बुझोंमे व्याप्त था । वहां रालेश्वरी श्रीराधा और गोपाङ्गनाओंके साथ उनके मुखतं अपना यशोगान सुनते हुए श्रीहरिने राम आरम्भ किया । उस समय व यश गाती हुई अपनराओंन शिरे हुए देवराज इन्द्रके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ १-५॥

राजन् ! वहाँ एक विनिन्न घटना घटित हुई, उसे तुम मेरे मुलने सुनो । शक्क चूड नामसे प्रसिद्ध एक बलवान् यक्ष था, जो कुबेरका सेवक था । इन भूतलगर उसके समान गदायुद्ध विशारद थोद्धा दूमरा कोई नहीं था । एक दिन मेरे मुँहमे उप्रसेनकुमार कंसके उत्कट बलकी बात सुनकर वह प्रचण्ड पराक्षमां यक्षराज लाख भार लोहेकी बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवासस्थानसे मथुरामें आया । उस मदोनमत्त बारने राजसभामें पहुँचकर वहाँ सिहासनपर बेठे हुए कंसको प्रणाम किया और कहा—धाजन् ! सुना है कि तुम त्रिभुवनविजयी बीर हो। इसलिये मुके अपने साथ गदायुद्धका अवसर हो । यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊँगा और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काक दुम्हें अपना हास बना खँगा। ' विदेहराज । तब

'तथास्तु' कट्टकर, एक विशाल गदा द्वाथमे ले, कस रक्रभूमिमें शक्कचुड़ के नाथ युद्ध करने लगा । उन दोनों मं घोर गदायुद्ध प्रारम्भ हो गया । दोनोंके परस्पर आघात प्रत्याघातसे होनेवाला चट चट शब्द प्रलेशकालके मेवोकी गर्जना और बिजलीकी गड्गड़ाइटके समान जान पड़ता था। उस रङ्गभूमिमें दो महों, नाट्यमण्डलीके दो नटों, विशाल अङ्गवाले दो गजराजा तथा दो उद्भट सिंहांके समान कंस और शक्कचूड परस्पर जूझ रहे थे । राजन् ! एक दूसरेको जीत लेनेकी इच्छासे जूझते हुए उन दोनों वीरोक्षी गदाएँ आगकी चिनगारियाँ बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गयीं। कंसने अस्यन्त कोपसे भरे हुए यक्षको मुझेने माराः तव शङ्खचूडने भी कंसपर मुक्केसे प्रहार किया। इस तरह मुका मुक्ती करते हुए उन दोनोंको सत्ताईस दिन बीत गये । दोनोंमेंसे किसीका वल श्रीण नहीं हुआ । दोनी ही एक दूसरेके पराक्रमंस चिकत थे । तदनन्तर देत्यराज महाबली कंसने शक्कचूडको सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाशमें फेंक दिया । वह सौ योजन ऊपर चला गया । शक्कचूड आकाशमे जब वेगपूर्वक नीचे गिरा तो उसके मनमे किंचित् व्याकुलता आ गयी। तथापि उसने भी कंसकी पकडकर आकाशमे दस हजार योजन ऊँचे फैंक दिया। कंस भी आकाशमें गिरनेपर मन ही-मन कुछ ब्याकुल हो उठा ! फिर उसने यक्षको पकड़कर सहसा पृथ्वीपर दे मारा । फिर शक्कचूडने भी कंसको पकड़कर भूमिपर पटक दिया। इस प्रकार धोर युद्ध चलते रहनेके कारण भूमण्डल कॉपने लगा। इसी बीचमें सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात् गर्गाचार्य वहाँ था गये । दोनोंने रङ्गभूमिमं उन्हें देखकर प्रणाम किया । तन गर्गने ओबस्विनी वाणीमें कंच्छे कहा ॥ ६-२१॥

श्रीगर्मजी बोले—राजेन्द्र ! यह महावली शक्क वृद्ध कोई फल मिलनेवाला नहीं है । यह महावली शक्क वृद्ध युग्धरे समान ही बीर है । युग्धरे मुक्केकी मार खाकर गजराज ऐरावतने धरतीपर घुटने टेक दिये थे और उसे अस्पन्त मृच्छों आ गयी थी । और भी बहुत से देख युग्धरे शक्केकी मार खाकर मृत्युके प्राप्त वन गये हैं, परंतु शक्क धराशायी नहीं हो सका । इसमें संदेह नहीं कि यह युग्धरे लिये अजय है । इसका कारण सुनो । वे परिपूर्णतम परमातमा जैसे युग्धराय वध करनेवाले हैं, उसी तरह भगवान् शिवके बरसे वलशाली हुए इस शक्क चूडकों भी मारेंगे । अतः यदुनन्दन ! युग्धे शक्क चूडकर ही कंसपर प्रेमभाव रखना नाहिये ॥ २२—२६ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! गर्गाचार्यजीके वों कहनेपर शक्कचूड तथा कंस—होनों परस्पर मिले और एक दूसरेंगे अत्यन्त प्रेम करने लगे । तदनन्तर कंससे विदा ले शक्कचूड अपने घरको जाने लगा ! राष्ट्रिके समय भागमे उने गममण्डल मिला । वहाँ ताल स्वरमे युक्त मनोहर गान उसके कानमे पड़ा । फिर उसने रासमें श्रीरासेश्वरीके साथ गर्मश्वर श्रीकृष्णका दर्शन किया । उनकी वार्यी युजा श्रीराधाके कथेपर मुखोभित थी । व स्वेच्छानुसार अपने दाहिने परको टेदा किये खड़े थे । हाथमें वंशा लिये मृत्वसे मुन्दर मन्द हानकी छटा छिटका रहे थे । उनके भूमण्डलपर गश्चि गश्चि कामदेव मोहित थे । जनके भूमण्डलपर गश्चि ग्रीराधा कामदेव मोहित थे । जनसन्दिरोंके यूथपित जंभर श्रीकृष्ण कोटि-कोटि छत्र चंवरोंसे मुसेवित थे । उन्हें अत्यन्त कोमल शिद्य जानकर शक्कचूडने गोपियोंको हर ले जानका विचार किया ॥ २०—३१ ॥

बहुलाश्वने पूछा—विप्रवर ! आप भूत और भविष्य-—मब जानते हैं। अतः बताइये। रासमण्डलमें राह्मचूडके आनेपर क्या हुआ ! ॥ ३२ ॥

श्रीनारक्जीने कहा—राजन् ! शक्कचूढका मुँह था यात्रके समान और शरीरका गंग या एकदम काला-कल्टा । वह दस ताइके बरावर ऊँचा या और जीम लपलपाकर जबहे चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पढ़ता था । उसे देखकर गोपाक्कनाएँ भयसे थर्ग उठीं और चारों ओर मागने छमीं । इससे महान् कोलाहरू होने लगा । इस प्रकार शङ्कान्द्रके आने ही रासमण्डलमें हाहाकार मन्न गया । वह कामपीहित दुष्ट यहाराज शतन्त्रानना नामवाली गोपमुन्दरीको पक्दकर बिना किसी भय और आशङ्काके उत्तर दिशाकी ओर दौड़ चला । शतचन्द्रानना भयसे व्याकुल हो कृष्ण ! कृष्ण !!' पुकारती हुई रोने लगी । यह देल श्रीकृष्ण अत्यन्त कृपित हो, शालका वृक्ष हाथमें लिये, उसके पीछे दौड़े । कालके समान दुर्जय श्रीकृष्णको पीछा करते देख यक्ष उस गोपीको छोड़कर भयसे विहल हो प्राण बचानेकी इन्लामे भागा । महादृष्ट शङ्कान्द्र भागकर जहाँ-जहाँ मया, वहाँ-वहाँ श्रीकृष्ण भी शालवृक्ष हाथमें लिये अत्यन्त रोषपूर्वक गये ॥ ३३—३८॥

राजन् ! हिमालयकी वार्टामें पहुँचकर उस यक्षराजने भी एक शास्त्र उत्ताइ लिया और उनके सामने विशेषतः युद्धकी इच्छासे वह खड़ा हो गया । भगवानने अपने बाहुबल्से बाङ्कचूडपर उस बालवृक्षको दे मारा । उसके आपातसे शक्कचूड आँधीके उग्वादे हुए पेडकी आँति पृथ्वीपर गिर पड़ा । शक्कचुडने फिर उठकर भगवान श्रीकृष्णको मुक्केसे मारा । मारकर वह दृष्ट यक्ष सम्पूर्ण दिशाओंको निनादित करता हुआ सहसा गरजने छगा । तब श्रीहरिने उसे दोना हाथोंने पकड़ लिया और भुजाओंके बरूसे घुमाकर उसी तरह पृथ्वीपर पटक दिया जैसे वायु उलाहे हुए कमलको फेक देती है । शङ्खचूडने भी श्रीकृष्णको पकड़कर धर्तापर दे भाग । जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा। तब मारा भूमण्डल कोप उठा। तब माधव श्रीकृष्णने मुक्केकी मारसे उसके सिरवो भड़से अलग कर दिया और उसकी चुडामणि हे ही-डीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहींसे निधि प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर ! शक्कचुडके शरीरसे एक विशाल स्योति निकली और दिङ्मण्डलको विद्योतित करती हुई ब्रजमें श्रीकृष्णस्त्वा श्रीदामाके भीतर विलीन हो गयी । इस प्रकार शक्कचूडका वध करके भगवान मधुसदन, हाथमें मणि लिये। फिर शीप्र ही रासमण्डलमें आ गये । दीनवत्सल श्रीहरिने वह मणि शतचन्द्राननाको दे दी और पुनः समस्त गोपाङ्गनाओके साथ रास आरम्भ किया ॥ ३९-४७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्दाबनसम्बक्तं अन्तर्गत शास-कीटाके प्रसङ्गमें 'शङ्कान्यूटका वध' नामक तेईसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

## चौबीसवाँ अध्याय रास-विहार तथा आसुरि म्रुनिका उपाख्यान

नारवजी कहते हैं-तदनन्तर गोपीगणोंके साथ यमुनातटका दृश्य देखते हए श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण रास-विहारके छिये मनोहर वृन्दावनमें आये । श्रीहरिके वरदानसे बन्दावनकी ओपधियाँ विलीन हो गर्यी और वे सब की-सब बजाजना होकर, एक यूथके रूपमें संघटित हो, रासगोष्टीमें सम्मिलित हो गर्यो । भिथिलेश्वर ! लतारूपिणी गोपियोंका समृह विचित्र कान्तिसे स्शोभित था। उन सबके साथ बुन्दावनेश्वर श्रीहरि बुन्दावनमें विहार करने लगे। कदम्ब-वृक्षींसे आच्छादित कालिन्दीके सरम्य तटपर सब ओर शीतल, मन्द्र, सगन्ध बाय चलका उम स्थानको सगन्ध-पूर्ण कर रही थी । वंद्यायट उस सुन्दर पुलिनकी रमणीयताको बढा रहा था। रासके अमसे थके हए श्रीकृष्ण वहीं श्रीराषाके लाथ आकर बैठे । उस समय गोपाजनाओके साथ-साथ आकारास्थित देवता भी वीणा, ताल, मृदक्र, मुरचंग आदि भाँति भाँतिके बाद्य बजा रहे थे तथा जय-जयकार करते हुए दिव्य पूछ बरसा रहे थे। गोप-सुन्दरियाँ श्रीहरिको आनन्द प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगीं। कुछ गोपियाँ मेघमछार नामक राग गातीं तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थीं। राजन ! कुछ गोपियोंने क्रमञः मालकोश, भैरव, श्रीराग तथा हिन्दोल रागका मात खराँके माथ गान किया । नरेश्वर ! उनमेंसे कुछ गोपियाँ तो अत्यन्त भोर्ला भाली थीं और कुछ मुन्धाएँ थीं । कितनी ही वेमपरारणा गोपसुन्दरियाँ प्रौढा नायिकाकी श्रेणीमें आता थीं। उन सबके मन श्रीकृष्णमें स्रगे ये। कितनी ई। गोपाङ्गनाएँ जारभावने गोविन्टकी सेवा करती थीं। कोई श्रीकृष्णके गाथ गेंद खेलने लगी। कुछ श्रीहरिके साथ रहकर परस्पर पृलींमे कीड़ा करने लगीं। कितनी ही गोपाञ्चनाएँ पैरोंमें नूपुर धारण करके परस्पर नुरय-क्रीडा करती हुई नूप्रोंकी शंकारके साथ-साथ श्रीक्रणाके अधरामृतका पान कर छेती थीं । कितनी हा गोपियाँ योगियोंके लिये भी दुर्छभ श्रीकृष्णको दोनों भुजाओंसे पकड़कर हँ सती हुई अत्यन्त निकट आ जातीं और उनका गाद आलिक्सन करती थीं ॥ १-१३॥

इस प्रकार परम मनोहर वुन्दावनाधीश्वर यहुराज भगवान् श्रीहरि केसरका तिल्क धारण किये, गोपियोंके माध बन्दावनमें विहार करने लगे । कुछ गोपासनाएँ बॉसरीके साथ वीणा वंशीधरकी और कितनी ही मृदङ्ग बजाती हुई भगवान्के गुण गाती थीं । कुछ श्रीहरिके सामने खड़ी हो मधुर स्वरसे खड़ताल बजातीं और बहत-सी सुन्दरियाँ माधवी लताके नीचे चंग बजाती हुई श्रीकृष्णके साथ सुस्थिरभावसे गीत गाती थीं । वे भूतल्पर सांसारिक सुलको सर्वथा मुलाकर वहाँ रम रही थीं । कुछ गोपियाँ छतामण्डपीमें श्रीकृष्णके हाथको अपने हाथमें लेकर इधर उधर धूमती हुई चुन्दावनकी शोभा निहारती थीं। किन्हीं गोपियोंके हार छता जालते उल्ब्हा जाते। तव गोविन्द उनके वक्षःस्थलका स्पर्भ करते हुए उन हारीं भे लता जालींने पृथक कर देते थे। गोप-सन्दरियोंकी नामिकामें जो नक्बेमरें थीं। उनमें मोतीकी लंडियाँ पिरोयी गयी थीं। उनको तथा उनकी अलकावलियोंको स्यामसन्दर स्वयं सँभालते और धीरे-धीरे सलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे। माधवके चवाये हए सुगन्धयुक्त ताम्बूलमेंने आधा छेकर तत्काल गोपसुन्दरियाँ भी चवाने लगती थीं। अही ! उनका कैसा महान् तप था ! कितनी ही गोपियाँ हँ सती हुई श्यामसुन्दरके कपोलींपर अपनी दो अँगुलियोंने धीरे-धीरे छूर्ती और कोई हॅसती हुई बल्युर्वेक हरूका-भा आघात कर बैटती थीं। कदम्ब-ब्रुक्षोंके नीचे पृथक पृथक मभी गोपाइनाओंके साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था ॥ १४-२१३ ॥

मिथिलेश्वर ! कुछ गोपाङ्गनाएँ पुरुप वेष धारणकर, मुकुट और कुण्डलोंन मिण्डत हो, स्वयं नायक बन जातीं और श्रीकृष्णके सामने उन्होंकी तरह इत्य करने लगती थीं । जिनकी मुख-कान्ति शत-शत चन्द्रमाओंको तिरस्कृत करती थी, ऐसी गोपसुन्दरियाँ श्रीराधाका वेष धारण करके श्रीराधा तथा उनके प्राणवछभको आनन्दित करती हुई उनके यश गाती थीं । कुछ बजाङ्गनाएँ सम्भ, स्वेद आदि सास्विक मावोंसे युक्त, प्रेम-विह्नल एवं परमानन्दमें निमग्न हो, गोगिजनोंकी माँति समाधिस्थ होकर भूमिपर बैठ जाती थीं । कोई ख्ताओंमें, हुकोंमें, मूतलमें, विभिन्न दिशाओंमें तथा अपने आपमें भी मगवान श्रीपतिका दर्शन करती हुई मौनभाव धारण कर केती थीं । इस प्रकार रास-मण्डलमें

, • 

,

•

# कल्याण



महादेव और आसुरीका वार्ताळाप ( इन्दावन॰ अ॰ २४ )



द्वारपाकिकाओंके द्वारा महादेव तथा आसुरीका रोका जाना ( इन्हावन॰ अ॰ २५ )



महावेष और आसुरीको गोपविष्की मासि ( क्रमानन अ॰ १५ )



स्वाक्ष महावेष-बाखरीका राभा-कृष्य-वर्धन ( कृष्यावन- अ० २५ )

सर्वेश्वर, मक्तवत्सल गोविन्दकी शरण ले, वे सब गोपसुन्दिरियाँ पूर्णमनोरथ हो गर्थी । महामते राजन् ! वहाँ गोपियोंको मगवान्का जो कृपाप्रसाद प्राप्त हुआ, वह शानियोंको भी नहीं मिलता, फिर कर्मियोंको तो मिल ही कैसे सकता है ! ॥ २२—२७ ।।

महामते ! इस प्रकार राधावलभ प्रभु स्थामसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्रके रासमे जो एक विचित्र घटना हुई, उसे सनो । श्रीकृष्णके प्रिय भक्त एवं महातपखी एक मुनि थे। जिनका नाम 'आसूरि' था । व नारदिगरिपर श्रीहरिके ध्यानमें तत्पर हो तपस्या करते ये। हृद्य-कमलमें ज्योतिर्मण्डलके भीतर राधासहित मनोहर-मूर्ति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका वे चिन्तन किया करते थे। एक समय रातमे जब मुनि ध्यान करने लगे, तब श्रीकृष्ण उनके ध्यानमें नहीं आये। उन्होंने बारंबार ध्यान लगायाः किंत सफलता नहीं मिली। इससे व महामुनि खिन्न हो गये। फिर व मुनि ध्यानसे उठकर श्रीकृष्णदर्शनकी छालसाम बदरीखण्डमण्डित नारायणाश्रमको गये; किंत्र वहाँ उन मुनीश्वरको नर-नारायणके दर्शन नहीं हुए। तय अत्यन्त विस्मित हो, वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वतपर गये; किंतु वहाँ सहस्र सिरवाले अनन्तदेवका भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने बहाँके पार्षदोस पूछा— भगवान् यहाँसे कहाँ गये हैं ! उन्होंने उत्तर दिया— 'हम नहीं जानते।' उनके इस प्रकार उत्तर देनेपर उस समय मुनिके मनमें बड़ा खेद हुआ। फिर वं श्लीरसागरते सुशी:भित दवेतद्वीपमें गये; किंतु बहाँ भी शेषशस्यापर श्रीहरिका दर्शन उन्हें नहीं हुआ | तब मुनिका चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेमसे पुलकित दिखायी देता था। उन्होंने पार्षदींसे पूछा-- भगवान् यहाँसे कहाँ चले गये ?' पुनः वही उत्तर मिला-- 'इमलोग नहीं जानते।' उनके यों कहनेपर मुनि भारी चिन्तामें पढ़ गये और सोचने **छो---'क्या करूँ १ कहाँ जाऊँ १ कैसे श्रीह**रिका दर्शन हो ११ ॥ २८-३८ ॥

यों कहते हुए मनके समान गतिशाली आसुरि मुनि

वैकण्ठधाममें गये; किंत वहाँ भी लक्ष्मीके साथ निवास करने-वाले भगवान् नारायणका दर्शन उन्हें नहीं हुआ । नरेश्वर ! वहाँके भक्तोंमें भी आसरि मुनिने भगवानको नहीं देखा। तव वे योगीन्द्र मुनीश्वर गोस्त्रेकमें गयेः परंत वहाँके वृन्दावनीय निकुक्षमें भी परात्पर श्रीकृष्णका दर्शन उन्हें नहीं हुआ । तब मुनिका चित्त खिला हो गया और वे श्रीकृष्ण-विरद्देभे अत्यन्त ब्याकुल हो गये । वहाँ उन्होंने पार्पदाँसे पूछा--- 'भगवान यहाँसे कहाँ गये है !' तय वहाँ रहनेवाले पार्वद गोपोंने उनसं कहा---वामनावतारके ब्रह्माण्डमें। जहाँ कभी पृक्षिगर्भ अवतार हुआ था। वहाँ साक्षात् भगवान् पधारे है। ' उनके यो कहनेपर महामुनि आस्रिरे वहाँसे उस ब्रह्माण्डमे आये । श्रीहरिका दर्शन न होनेसे तीव गतिसे चलते हुए मुनि कैलास पर्यतपर गये। वहाँ महादेवजी श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रिमे खिन-चित्त हुए महामुनिने पूछा ॥ ३९-४४३ ॥

आसुरि बोले—भगवन् ! मैंने सारा ब्रह्मण्ड इधर-उधर छान डाला, भगवदर्शनकी इच्छाने बेंकुण्ठसे लेकर गोलोकतकका चकर लगा आया, किंतु कहीं भी देवाधि-देवका दर्शन मुझे नहीं हुआ । सर्वज्ञशिरोमणे ! बताइथे, इस समय भगवान् कहाँ हैं ! ॥४५-४६१ ॥

श्रीमहादेवजी बोले—आसुरे ! तुम धन्य हो । महान् विम श्रीकृष्णके निष्काम मक्त हो । महान् ने ! मं जानता हूँ, तुमने श्रीकृष्णदर्शनकी लालसाम महान् क्लेश उठाया है । क्षीरसागरमें रहनेवाले इंस मुनि यहं कहमें पह गये थे । उन्हें उस क्लेशसे मुक्त करनेके लिये जो बड़ी उताबलीके साथ वहाँ गये थे, वे ही भगवान् रसिकशिखर साक्षात् श्रीकृष्ण अर्भा-अभी इन्दाबनमें आकर सिखयोके साथ रास-क्रीडा कर रहे हैं । मुने ! आज उन देवश्वरने अपनी मायासे छः महीने-बराबर बड़ी रात बनायी है । मैं उसी रासोत्सवका दर्शन करनेके लिये वहाँ जाऊँगा । तुम भी शीध ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाय ॥ ४७-५० ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनसम्बक्ते अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाश्च-संवादमें रासकीडा-प्रसङ्गमें भ्आपुरि मुनिका उपास्थान भागक जीनीसनों अन्याय पूरा द्वाला ॥ २४॥

## पचीसवाँ अध्याय

## श्चिव और आमुरिका गोपीरूपसे रासमण्डलमें श्रीकृष्णका दर्शन और स्तवन करना तथा उनके वरदानसे वृन्दावनमें नित्य-निवास पाना

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ग्रुमगवान् शिव आसुरिके साथ सम्पूर्ण हृदयं ऐसा निश्चय करके वहाँसे चले । वे
दोनों श्रीकृष्णदर्शनके लिये वजमण्डलमें गये । वहाँकी भूमि
दिवय बुक्षों, लताओं, कुक्षों और गुमिटयोंन सुरोमित
थी । उस दिव्य भूमिका दर्शन करते हुए दोनों ही यमुनातटपर गये । उस समय अत्यन्त बलशालिनी गोलोकवामिनी
गोपसुन्दरियाँ हाथमें बेंतकी छड़ी लिये, वहाँ पहरा दें रही
थीं । उन द्वारपालिकाओंने मागमे । स्थत होकर उन्हें
बलपूर्वक रातमण्डलमें जानेंसे रोका । वे दोनों योले— एक्स
श्रीकृष्णदर्शनकी लालसामें यहाँ आये हैं। वपश्चेष्ठ ! तय
राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओंने उन दोनोंसे
कहा ॥ १-४॥

डारपालिकाएँ योलीं—विप्रवरो ! हम कोटि-कोटि गोपाङ्गनाएँ बुन्दाबनको चारो ओरसे चेरकर निरन्तर रास-मण्डलकी रहा कर रही हैं। इस कार्यम क्यामसुन्दर श्रीकृष्णने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकान्त रासमण्डल-मे एकमात्र श्रीकृष्ण ही पुरुष है। उस पुरुषरहित एकान्त स्थानमें गोपीयूथके सिवा तूसरा कोई हमी नहीं जा सकता। मुनियो ! यदि तुम दोनें। उनके दर्शनके अभिलापो हो तो हस मानसरोवरमें स्नान करो । वहाँ तुम्हें श्रीप्र हो गोपी स्वरूपकी प्राप्ति हो जायगी। तब तुम रासमण्डलके मीतर जा सकते हो ॥ ५-७॥

श्रीनारदजी कहते हैं—दारपालिकाओं के यो कहतेपर वे मुनि और शिव मानसरोवरमें स्नान करके, गोपीभावको प्राप्त हो, सहसा रासमण्डलमें गये ॥ ८॥

सुवर्णजटित पद्मरागमयी भूमि उस रासमण्डलकी मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुन्दर प्रदेश माधवीलता-समूहोंसे ज्यात और कदम्बवृक्षोंसे आच्छादित था। बसन्त ऋतु तथा चन्द्रमाकी चाँदनीने उसकी प्रदीत कर रखा था। सय प्रकारकी कौरालपूर्ण सजावट बहां दृष्टि-गोचर होती थी। यमुनाजीकी रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं-से रासमण्डलकी अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, इंस, चातक और कोसिन्स बहाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे

थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमनाजीके जलस्पर्शन शीतल-मन्द वायुके बहनेने हिलते हुए तरुपछवोद्वारा बड़ी शोभा पा रहा था । सभामण्डपो और वीथियोंसे, प्राङ्गणों और खंभोंकी पंक्तियोस, फहराती हुई दिव्य पताकाओंसे और मुवर्णमय कल्झोंने सुशोभित तथा इवेतारुण पुष्पममूहोंने मजित तथा पुष्पमन्दिर और मार्गींने एवं अमरोंकी गुंजारी और वार्धोर्भा मधुर ध्वनियोंन व्यास राममण्डलकी शोभा देखते ही बनती थी । सहस्रदल कमलोंकी नगन्धमे परित शीतल, मन्द एवं परम पण्यमय नमीर सब ओरंस उस स्थानको सुवासित कर रहा था। रासमण्डलके निकृत्रमें कोटि-कोटि चन्द्रमाओं के नमान प्रकाशित होनेवाली पश्चिनीनायिका इंसगामिनी श्रीराधाने सुशोभित श्रीकृष्ण विराजमान थे। रासमण्डलके भीतर निरन्तर स्त्रीरत्नीस घिरे हुए श्यामसुन्दर-विप्रह श्रीकृष्णका लावण्य करोडी कामदेवाको लजित करने-बाला था। हाथमे वंशी और वेंत लिये तथा श्रीअङ्कपर पीताम्बर धारण किये व बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके बक्षः खलम श्रीवत्मका चिह्न कौस्तुभमणि तथा बनमाला शोभा दे रही था। संकारते हुए नृपुर, पायजेब, करधनी और वाज्यंदमं व विभूपित थे। हार, कङ्कण तथा बाल-रविके ममान कान्तिमान दो कण्डलींस वे मण्डित थे। करोडीं चन्द्रमाओंकी कान्ति उनके आगे फीकी जान पहती थी । मस्तकपर भोरमुकुट धारण किये वे नन्दनन्दन मनोरथ-दान दक्ष कटाओंद्वारा युवितयोंका मन हर लेते थे ॥९-१९॥

राजन् ! आसुरि और शिव—दोनोंने दूरसे ही जब श्रीकृष्णको देखा तो हाथ जोड़ लिये ! स्प्रभेष्ठ ! समस्त गोपमुन्दिरियोके देखते-देखते श्रीकृष्ण-चरणारिवन्दिमें मस्तक स्वता कर, आनन्दिवहण हुए उन दोनोंने कहा ॥ २०ई ॥

दोनों बोले—कृष्ण ! महायोगी कृष्ण ! देवाधिदेव जगदीश्वर ! पुण्डर्राकाश ! गोविन्द ! गरुडच्वज ! आपको नमस्कार है। जनादन ! जगन्नाथ ! पद्मनाभ ! त्रिविकम ! दामोदर ! हुपीकेश ! वासुदेव ! आपको नमस्कार है। देव ! आप परिपूर्णतम साक्षात् भगवान् हैं। इन दिनों भूतळका भारी भार हरने और सत्पुक्षोंका कस्याण करनेके लिये अपने समस्त लोकोंको पूर्णतया शून्य करके यहाँ नन्दभवनमें प्रकट हुए हैं। वास्तवमें तो आप परास्पर परमारमा ही हैं। अंशांश, अंश, कला, आवेश प्या पूर्ण समस्त अवतारसमूहोंसे संयुक्त हो, आप परिपूर्णतम परमेश्वर सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं तथा इन्दावनमें सरम राममण्डलको मी अलंकत करते हैं। गोलोकनाथ! गिरिराजपते! परमेश्वर! इन्दावनाधीश्वर! नित्यविद्वार-लीलाका विस्तार व रोवाले राधावल्लम! बज्जसुन्दरियोंक मुल्लमे अपना यशोगान सुननेवाले गोविन्द! गोकुलपते! सर्वया आपकी जय हो। शोमाशालिनी निकुञ्जलताओंके विकासके लिये आप ऋतुराज वमन्त हैं। श्रीराप्तमण्डलके पालक, वजमण्डलके अधीश्वर तथा ब्रह्माण्ड-मण्डलकी भूमिके संरक्षक हैं ॥ ११-२६॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! तव श्रीराधासहित भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न हो मन्द-मन्द मुसकराते हुए मेघगजनकी-सी गम्भीर वार्णामें मुनिसे बोले ॥ २७॥

श्रीभगवान्ने कहा—तुम दोनोंने साठ हजार वर्गोतक निरपेक्षभावने तप किया है, इसीने तुम्हं मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन, शान्त तथा नवंत्र शत्रुभावनांस रहित है, वहीं मेरा सखा है। अतः तुम दोनो अपने मनके अनुमार अभीष्ट वर मांगो॥ २८-२९॥

शिव और आसुरि बोले—भूमन् ! आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया-प्रियतमके चरणकमलींकी संनिधिमें सदा ही बुन्दावनके भीतर हमारा निवास हो। आपके आप दोनों---श्रीहरि एवं श्रीराधिकाको हमारा सादर नमस्कार है ॥ ३०॥

चरणसे भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! तब भगवान्ते विधासतुं कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर छी । तभीसे शिष और आसुरि मुनि मनोहर इन्दावनमें वशीवटके समीप रासमण्डलसे मण्डित कालिन्दीं के निकटवर्ती पुलिनपर निकुक्षके पास हो निक्य निवास करने छो ॥ ३१-३२ ॥

तदनन्तर श्रीकृष्णने, जहाँ कमलपुष्यंकि सौरभयुक्त पराग उद्ग रहे थे और अमर मॅहरा रहे थे, उस पद्माकर बनमें गोपाङ्गनाओंके साथ रासकीड़ा प्रारम्भ की। मिथिलेश्वर! उस समय श्रीकृष्णने छः महीनेकी रास बनायी। परंतु उस रामलीलामें सम्मिलित हुई गोपियोंके लिये वह सुख और आमोदम पूर्ण रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी। राजन्! उन मचके मनोरथ पूर्ण हो गये। अरुणोदयकी वेलामें वे सभी वजसुन्दरियाँ छुंड-की-छुंड एक साथ होकर अपने घरशे लीटीं। श्रीनन्दनन्दन साक्षात् नन्दमन्दिरमें चले गये और श्रीष्ट्रप्रभानुनन्दिनी द्वरंत ही वृपभानुपुरमें जा पहुँचीं॥ ३३-३६॥

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यप्रद, मनोरथप्रक तथा मङ्गलका धाम है। साधारण लोगोंको यह धर्म, अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुशुओंको मोक्ष देनेवाला है। राजन्! यह प्रसङ्ग मेंने तुम्हारे सामने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो?॥ २७-२८॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें बुन्दावनखण्डके अन्तर्भत नारद-बहुकाश्व-संवादमे शासकीडाका वर्णन गामक पचीसवाँ अध्याग पूरा हुआ ॥ २५॥

—**→**∋**©**C+—

<sup>\*</sup> कृष्ण कृष्ण महायोगिन् देवदेव जगत्यते । पुण्डरीकाक्ष गोविन्द गरुडध्वज ते नमः ॥ जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविकम । दामोदर इपीकेश बासुदेव नभोऽस्त ते ॥

अवैद देव परिपूर्णनमन्तु साक्षाय् भूभूरिभारष्टरणाय सर्ता श्रुमाय । प्राप्तोऽसि जन्दमवने परतःपरस्वं कृत्वा हि सर्वनिजलोकमञ्चेयञ्चम् ॥ अंशांशकांशककलामिक्ताभिरामं वेशप्रपूर्णनिज्याभिरतीवयुक्तः । विष्ठवं विभाषे रसरासमर्ककरोपि वृन्दावनं च परिपूर्णतमः स्वयं त्वम् ॥ गोलोकनाय गिरिराजपते परेश वृन्दावनेश कृतनित्यविद्यारलीलः । राषापते क्रजवभूवनगीतकीने गोविन्द गोकुलपते किल ते जयोऽस्तु ॥ श्रीपविकाद्ययकण्डविभूवणस्वम् । श्रीरासमण्डकपतिक्रवमण्डकेशो बद्याण्डकमहीपरिपालकोऽसि ॥ (गर्गे०) वृन्दावन० २५ । २१-२६ )

## छन्बीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्णका विरजाके साथ विहार; श्रीराधाके भयसे विरजाका नदीरूप होना, उसके सात पुत्रींका उसी शापसे सात समुद्र होना तथा राधाके शापसे श्रीदामाका अंशतः शृह्वचूड होना

यहुलाइबने पूछा—महामते देवनें ! आप परायर वेसाओं में भेष्ठ हैं । अतः यह यताइये कि अधासुर आदि दैत्योंकी स्थाति तो मगवान श्री कृष्णमें प्रविष्ठ हुई थी। परंतु शहुचुङका तेज श्रीदामामें लीन हुआ। इसका क्या कारण है ! अहो ! श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र अत्यन्त अद्भुत है ॥ १-२॥

नारवजी घोळे-महामने नरेग ! यह ८वंकलमें घटित गोलोकका बुत्तान्त है, जिन मैंने मगवान् नाग्यणके मुखन सुन। था । यह सर्वभागहारी पुण्य प्रमङ्ग तुम मुझन सुनो । श्रीइरिके तीन पत्निया हुई -श्रीराधाः विजया (बिरजा) और भदेवो। इन नीनोमं महातमा श्रीकृष्णको श्रीराधा हो अधिक प्रिय है। राजन ! एक दिन भगवान श्रीकृष्ण एकान्त कुक्कमे कोटि चन्द्रमाश्रीकी नी कान्तिवाही तथा श्रीराधिका महण मुन्दरी विरजाके नाथ विहार कर रह थे। सर्वाके मुखमे यह सुनवर कि श्रीकृष्ण मेरी सीतके साध हैं। श्रीराधा मन-हो-मन अत्यन्त यित्र हो उडी । सपत्यके सीख्यमे उन्हों दुःख हुआः तब राजवर्गप्रया श्रीराधा सी योजन विस्तृत, सी योजन कॅचे और हरोड़ी अहबनियो-सं जाते सूर्यनुस्य-कान्तिमान् रथपर --जो करोड्डो पताकाओ और सुवर्ग-कलशोसे मण्डित था तथा जिसमें विचित्र देगके रत्नों, सुवर्ण और मोतियोंकी रुडियां स्टिश रही थीं--आरूढ़ हो। इस अरव वेत्रधारिणी सीलवीके साथ तत्काल भीइरिको देखनके लिये गर्यो । उस निकुज़के दारपर श्रीहरिके द्वारा नियुक्त महावली श्रीदामा पहरा वे रहा था। उसे देखकर श्रीराधाने बहुत फटकारा और मर्खाजनोद्वारा बेतमे पिटबाकर सहसा कुझदारके भीतर जानेकी उद्यन हुई। सिखयोंका कोलाइल सुनकर श्रीइरि वहांसे अन्तर्धान हो गये ॥ ३-११ ॥

श्रीराधाके भयसे विरजा सहसा नदीके रूपमें परिणत हो, कोटियोजन विस्तृत गोलोकमें उसके चारों ओर प्रवाहित होने छगी। जैसे समुद्र इस भूतलको वेरे हुए है, उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोकभी अपने वेरेमें टेकर बहने लगी। रतमय पूर्णीसे विचित्र अङ्गीवाली वह नदी विविध प्रकारके फूलोकी छापमे अङ्कित उष्णीप बस्तकी भाँति शोमा पाने लगीं।---श्राहरि चले गये और विरजा नदी रूपमें परिणत हो गयी'—यह देख श्रीराधिका अपने कुन्नको लौट गर्यी । नृपंश्वर ! तदनन्तर नर्दारूपमें परिणत हुई विरजाकी श्रीकृष्णने र्जाम ही अपने बरके प्रभावते मुर्तिमती एवं विमल बस्ना-भूपणांम विन्धित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे विरजा तटवर्ती वनमे वृन्दावनके निकुन्नमे विरजाके साथ रवा राम करने छो। श्रीकृष्णके तंजपे विरजाके गर्भसे सात पुत्र हुए । वे सातों शिद्य अपनी बालक्रीड्रामें निकुड़की शोभा वढाने लां। एक दिन उन बालकोमें सगड़ा हुआ। उनमे जो यह थे, उन सबने मिलकर छोटेको मारा । छोटा भगनीत होकर भागा और माताकी गोंदमे चला गया । सती विरजा पुत्रको आस्वासन दे उस दुलारने लगी । उस समय साक्षात् भगवान् वहाँने अन्तर्धान हो गये । तय श्रीकृष्णके विरहते व्याकुल हो, रोपने अपने पुत्रको शाप देते हुए विरजाने कहा-(दुबुंद्ध ! तू श्रीकृष्णमे वियोग कराने-वाला है, अतः जल हो जा; तेरा जल मनुष्य कभी न पीय । फर उसने बड़ोदी शाप देते हुए कहा-ध्तम सब-के-स्य झगड़ालू हो; अतः पृथ्वापर जाओ और वहाँ जल होकर रहो । तुम सबकी पृथक् पृथक् गति होगी। एक-दूसरेले कभी मिल न सकींगे । सदा ही प्रलयकालमें तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा' ॥ १२–२२ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार माताके शापसे वे सब पृथ्वीपर आ गये और राजा प्रियव्रतके रथके पहियोंसे बनी हुई परिखाओंमें समाविष्ट हो गये। खारा जल, इश्वरस, मदिरा, घृत, दिध, क्षीर तथा शुद्ध जलके वे सात सागर हो गये। राजन् ! वे सातों समुद्र अक्षोम्य तथा दुर्छह्मध हैं। उनके मीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है। वे बहुत ही गहरे तथा छाख योजनसे छेकर कमशाः द्विगुण विस्तारवाले होकर पृथक् पृथक् दीपोंमें स्थित हैं। पुत्रोंके चले जानेपर विरजा उनके स्नेहरे अत्यन्त व्याकुल हो

उठी । तब अपनी उस विरिष्टणी प्रियाके पास आकर शिकृष्णने वर दिया—'भीर ! तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा। तुम अपने तेजने सदैव पुत्रोंकी रक्षा करती रहोगी।' विदेहराज! तदनन्तर श्रीराधाको विरह-दुःखसे व्यथित जान स्थामसुन्दर श्रीहरि स्वयं श्रीदामाके साथ उनके निकुक्षमें आये। निकुक्षके द्वारपर सखाके साथ आये हुए प्राणविक्षभकी और देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोलीं।। २३—२९॥

श्रीराधाने कहा—हरे ! वहीं चले जाओ, जहाँ तुम्हारा नया नेह जुड़ा है । विरजा तो नदी हो गयी, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिये। जाओ, उसीके कुछमें रहो। मुझमें तुम्हारा क्या मतलब है ! ॥ ३०॥

नारदजी कहते हैं—राजन् ! यह मुनकर भगवान् विरजाके निकुज़में चले गये। तब श्रीकृष्णके मित्र श्रीदामाने राधासे रोषपूर्वक कहा ॥ ३१३॥

श्रीदामा बोळा—राधे ! श्रीकृष्ण साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् हैं। वे स्वयं असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति और गोलोकके स्वामीके रूपमें विराजमान हैं। परात्पर श्रीकृष्ण तुम-जैसी करोड़ों शक्तियोंको बना सकते हैं। उनकी तुम निन्दा करती हो ! ऐसा मान न करो, न करो ॥ ३२—३३ ई॥

राधा बोली—ओ मूर्व ! त् वापकी स्तुति करके मुझ माताकी निन्दा करता है ! अतः दुर्बुद्धे ! राक्षत हो जा और गोलोकसे बाहर चला जा ॥ ३४% ॥

श्रीदामा बोला—गुमे ! श्रीकृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिये तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमारमा श्रीकृष्णसे भूतलपर तुम्हारा सी बर्जोंके लिये वियोग हो जायगा, इसमें संशय नहीं है॥ ३५-३६॥ नारदजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही स्रतीसे भयभीत हो, जब राधा और श्रीदामा अत्यन्त चिन्तामें ह्व गये, तब स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ प्रकट हुए ॥ ३७ ॥

श्रीभगवान्ने कहा—राधे ! मैं अपने निगमस्वरूप वचनको तो छोड़ सकता हूँ, किंद्ध भक्तोको बात अन्यथा करनेमे सर्वथा असमर्थ हूँ । \* करवाणि राधिके ! शोक मत करो, मेरी बात सुनो । वियोगकालमें भी प्रतिमास एक बार दुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा । वाराहकस्पमें भूतलका भार उतारने और भक्तजनोंको दर्शन देनेके लिये मैं दुम्हारे साथ पृथ्वीपर चलूँगा । श्रीदामन् ! दुम भी मेरी बात सुनो । दुम अपने एक अंशंग असुर हो जाओ । वैबखत मन्वन्तरमें रासमण्डलमें आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे, तब मेरे हाथसे तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है । तरप्रधात् फिर मेरे वरदानसे तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे ॥ ३८—४२॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार शापवश महातपस्वी श्रीदामाने पूर्वकालमे यक्षलोकमें सुधनके घर जन्म लिया । वह शङ्कचूड नामसे विख्यात हो यक्षराज कुवेरका सेवक हो गया । यही कारण है कि शङ्कचूढकी क्योति श्रीदामामे लीन हुई ॥ ४३-४४ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण स्वात्माराम हैं, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा हैं। वे अपने ही धाममें छीलापूर्वक सारा काय करते हैं। जो सर्वेश्वर, मर्वरूप एव महान् आत्मा हैं, उनके लिये यह सब कार्य अद्भुत नहीं हैं। मैं उन श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करता हूँ॥ ४५॥

विदेहराज ! यह मनोहर वृन्दावनखण्ड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो नरश्रेष्ठ इस चरित्रका अवण करता है, वह पुण्यतम परमपदको प्राप्त होता है।। ४६॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें वृन्दावनसम्बक्ते अन्तर्गत नारद-बहुलाश्च-संवादमें 'शङ्कचूढोपारव्यान' नामक छन्वीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

#### श्रीवृन्दायनसण्ड सम्पूर्ण

# गिरिराजखण्ड

#### पहला अध्याय

# श्रीकृष्णके द्वारा गोवर्धनपूजनका प्रम्ताव और उसकी विधिका वर्णन

राजा बहुलाश्वने पूछा—देवरें ! जैसे बालक खेल-ही-खेलमें गोयर छत्ते हो उत्वाइकर हाथमें ले लेता है। उसी प्रकार भगवान्ते एक ही हाथसे महान् पर्वत गोवर्धनको जीलपूर्वक उठाकर छत्रकी मॉर्ति धारण कर लिया था—ऐसी बात सुनी जाती है। सो यह प्रसङ्ग कैसे आया ? गुनिसत्तम ! हन परिपूर्णतम परमातमा श्रीकृष्णचन्द्रके उसी दिन्य अन्नत चरित्रका आप वर्णन कीजिये ॥ १२॥

श्रीनारवृजीने कहा—राजन् ! जैंस खेती करनेवाले किसान राजाकी बार्षिक कर देने हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ध दारद्श्मृतुमें देवराज इन्द्रके लिये बलि ( पूजा और भोग ) श्रुपित करत थे । एक समय श्रीहर्षिने महेन्द्रयागके लिये सामग्रीका संच्य होता देख गोपसभामें नन्द्जीसे प्रदन्त किया । उनके उस प्रदन्तने अन्यान्य गोप भी सुन रहे थे ॥ ३-४॥

श्रीभगवान् बोले—यह जो इन्द्रकी एजा की जाती है। इसका क्या फल है ! विद्वान् लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलैकिक ! ॥ ५ ॥

श्रीनन्दने कहा—श्याममुन्दर ! देवराज इन्द्रका यह पूजन भोग और मोध प्रदान करनेवाला परम उत्तम नाधन है। भूतलपर इनके विना मनुष्य कहीं और कभी मुखी नहीं हो सकता ॥ ६॥

श्रीभगवान् बोले—पिताजी ! इन्द्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्यकर्मों के प्रभावने ही सब ओर स्वर्गका सुन्व भोगते हैं। भोगद्वारा ग्रुमकर्मका ध्रय हो जानेपर उन्हें भी मत्यं लोकमें आना पहता है। अतः उनकी सेवाको आप मोश्वका साधन मत मानिये। जिसमें परमेष्ठी ब्रह्माको भी भय प्राप्त होता है, फिर उनके द्वारा पृथ्वीपर उत्पन्न किये गये प्राणियोंकी तो बात ही क्या है, उस कालको ही श्रेष्ठ विद्वान् सबसे उत्कृष्ट, अनन्त तथा सब प्रकारमे बल्षिष्ठ मानते हैं। इसल्पि उस कालका ही आश्रय लेकर मनुष्यको सत्कर्मोद्वारा सुरेश्वर यश्चपति परमात्मा श्रीहरिका भजन करना चाहिये। अपने सम्पूर्ण सत्कर्मोंके फलका मनसे परित्याग करके जो

श्रीहारका भजन करता है, वही परममोश्रको प्राप्त होता है; दूसरे किसी प्रकारन उसको मोश्र नहीं मिलता । गौ, बाद्याण, माधु, अग्नि, देवता, यद तथा धर्म— ये भगवान् यश्रेश्वरकी विभूतियाँ हैं। इनको आधार यनाकर जो श्रीहरिका भजन करते हैं, ये गदा इस लोग और परलोकमें सुख पाते हैं। भगवान्के वश्रः ग्यलंग प्रकट हुआ वह गिरीन्द्रोंका सम्राट् गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त्यके प्रभावने इस व्यजमण्डलमें आया है। उन्नके दर्शनमें मनुष्यमा इस जगत्में पुनर्जन्म नहीं होता । गौऔं, बाद्यणो तथा देवनाओका पूजन करके आज ही यह उत्तम मेट-मामग्री महान् गिरिराजको अर्थित की जाए। यह यज नहीं, यश्रोका राजा है। यही मुक्ते प्रिय है। गीद आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइये; जैमी इन्छा हो, वैमा कीजिये॥ ७–१२॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! उन गोपोमे सजन्दनामक एक बड़े बूदे गोप थे, जो बड़े नीतिवत्ता थे। उन्होंने अत्यन्त प्रमन्न हो।र गन्दर्जाके मुनत हुए श्रीकृष्णसे कहा ॥ १३॥

सक्तन्द थोले — नन्दनन्दन ! तात ! तुम तो साक्षात् ज्ञानको निधि हो । गिरिराजकी पूजा किस विधिसे करना होगी, यह ठांक-ठीक बताओ ॥ १४ ॥

श्रीभगधान्ने कहा—जहाँ गिरिराजकी पूजा करनी हो, वहाँ उनके नीचेकी धरतीको गोयरंग लीप-पोतकर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिये। इन्द्रियोंको बरामें रखकर बड़े भिक्त मायसे 'सहस्रशांषां क' मन्त्र पढ़ते हुए, ब्राह्मणोंके साथ रहकर गङ्गाजल या यमुनाजलसे गिरिराजको स्नान कराना चाहिये। फिर क्वेत गोदुग्धकी धारासे तथा पञ्चामृतसे स्नान कराकर, पुनः यमुना-जलसे नहलाये। उसके बाद गन्ध, पुष्प, बद्ध, आसन, भाँति भाँतिके नैवेद्य, माला, आभूषण-समृह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराजकी परिक्रमा करे। इसके बाद साहाङ्ग प्रणाम करके, दोनों हाथ जोड़कर, इस प्रकार कहे—'जो श्रीष्टन्दावनके अञ्चमें अवस्थित तथा गोलोकके मुकुट हैं, पूर्णब्रह्म परमास्माके

छत्ररूप उन गिरिराज गोवर्धनको हमारा बारंबार नमस्कार है।' तदनन्तर पुष्पाञ्जलि अर्पित करे। उसके बाद घंटाः शांश और मृदङ्ग आदि मधुर ध्यनि करनेवाले बाजे बजाते हुए गिरिराजकी आरती करे। तदनन्तर 'वेदाहमेतं पुरुषं **महाम्लम्॰' इ**त्यादि मन्त्र पढ्ते हुए उनके **ऊ**पर हावाकी त्रयों करे और श्रद्धापूर्वक गिरिराजके समीप अन्नकृट स्वापित करे । फिर चौसठ कटोरोंकी पाँच पहिक्तयोंमें रक्खे और उनमें तुलसीदल-मिश्रित गङ्गा-यमुनाका जल भर दे। फिर एकामचित्त हो गिरिराजकी सेवामें छप्पन भोग अर्पित करे । तत्पश्चात् अग्निमें होम करके ब्राह्मणोकी पूजा करे तथा गौओ और देवताओंपर भी गन्ध-पुष्प चढाये । अन्तमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको सुगन्धित मिष्टान भोजन कराकर, अन्य लोगोंको-- यहाँतक कि चण्डाल मी छूटने न पाये---उत्तम भोजन दे । इसके बाद गोपियों और गोपोंके समुदाय गीओंके सामने तृत्य करें, भङ्गल गीत गायें और जन जयकार करते हुए गोवर्धन-पूजनोत्सव मध्यन्न करें ॥ १५-२६ ॥

कहाँ गोवर्घन नहीं हैं, वहाँ गोवर्धन-प्जाकी क्या विधि है, यह धुनो । गोवर्यने गोवर्धनका बहुत ऊँचा आकार बनाये । फिर उन्हें पुष्य-समूहों, लता-जालों और सींकोंने धुशोभित करके, उने ही गोवर्धन-गिरि मानकर सदा मृतल-पर मनुष्योंको उनकी पूजाकरनी चाहिये । यदि कोई गोवर्धनकी शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाय, उतना ही सुवर्ण उस पर्धतपर छोड़ है । जो बिना सुवर्ण दियं वहाँकी शिला ले जायगा, वह महारोरव नरकमें पहेगा, । शालगाम भगवान्की सदा सेवा करनी चाहिये । शालगामके पूजकको पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते, जैने परापत्रपर जलको लेप नहीं होता । जो श्रेष्ठ दिज गिरिराज-शिलाकी सवा करता है, वह सातों द्वीपींसे युक्त भुमण्डलके तांगींमें स्नान करनेका फल पाता है । जो प्रतिवर्ष गिरिराजकी महापूजा करता है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण सुल भोगकर परलोकमें मोध्य प्राप्त कर लेता है ॥२७—३२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें गिरिशाजलण्डणे अन्तर्गत श्रीनास्द-बहुलाइव-संवादमें श्रीगिरिराजकी पूजा-विधि-वर्णन भागक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥



## दूसरा अध्याय

## गोपोंद्वारा गिरिराज-पूजनका महोत्सव

**श्रीनारवजी कहते हैं**—साक्षात् श्रीनन्दनन्दनकी यह बात सुनकर श्रीनन्द और सन्नन्द आदि व्रजेस्वरगण बड़े विस्मित हुए । फिर उन्होंने पहलेका निश्चय त्यागकर श्रीगिरिराज-पूजनका आयोजन किया । भिधिलेश्वर ! नन्दराज अपने दोनों पुत्र-बलराम और श्रीकृष्णको तथा भेंट-पूजाकी सामग्रीको छेकर यशोदाजीके साथ गिरिराज-पूजनके लिये उत्कण्ठित हो प्रसन्नतापूर्वक गये । उनके साथ गर्गजी भी थे। वे अपनी पत्नीके साथ बहुत ऊँचे चित्र विचित्र वर्णोंसे रॅंगे हुए तथा सोनेकी सॉकल धारण करनेवाले हाथीपर आरूढ़ हो। गौओंके साथ गोवर्घन पर्वतके समीप गये, मानो इन्द्राणीके साथ इन्द्र ऐरावतपर आरूढ़ हो शरद ऋतुके श्वेत बादलोंके साथ उपस्थित हुए हों। नन्दः, उपनन्द और दृपभानुगण अपने पुत्रों, पोतों ओर पिलयोंके साथ यक्षका सारा सम्भार लिये गिरिराजके पास आ पहुँचे । सहस्रों बाल्यविकी दीप्तिसे प्रकाशित शिविकामें आरूढ़ हो दिव्य वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित श्रीराधा सखी-समुदायके साथ वहाँ आकर उसी प्रकार

सुरोभित हुई। जैमे शबी चकीरी और भ्रमिरयोंके साथ शोभा पाती हों ॥ १--५॥

राजन् ! श्रीराधाके दोनों बगलमे आयी हुई विविध अलंकारोंने अलंकृत तथा करोड़ी सन्वियोंने आहुत दो सर्व-श्रेष्ठ चन्द्रमुखी सिखयॉ—लल्लिता और विशाला—चार चॅवर हुलाती हुई शोभा पाती थीं। नरस्वर ! इसी प्रकार रमा, विरजाः माधवीः मायाः यमुना और गङ्गा आदि वत्तीस संखियाँ। आठ सिलयां, सोल्ह मिलयां और उन मबके यूथमें सम्मिलित असंख्य सिवयां वहां आयीं। मिथिलानिवासिनी, कोसल-मदेशवासिनी तथा अयोध्यापुरनिवासिनी, श्रुतिरूपा, ऋषिरूपा, यज्ञमीतास्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियाँका समुदाय भी वहाँ उपस्थित हुआ । रमा आदि वैकुण्ठवासिनी देवियाँ, वैकुण्ठसे भी ऊपरके लोकोंमें रहनेवाली दिव्याङ्गनाएँ, परम उल्ल्बल स्वेतद्वीप भी निवासिनी बालाएँ और प्रवादि लोको तथा लोकाचलमें रहनेवाला देवारूपा गोपाङ्गनाओंका दल भी वहाँ आ गया। जो समुद्रसे उत्पन्न लक्ष्मीकी सिखयाँ याँ, दिस्य गुणत्रयमयी अङ्गनाएँ याँ, अदिस्य

विमानचारियोकी बनिताएँ थीं; जो ओपिशवरूपा थीं। को जालंधरके अन्तःपुरकी क्रियां थीं, जो समुद्र-कन्याएँ थीं राधा जो वर्डिभातीनगरी तथा सतल आदि लोकोंमें निवास करनेबाली थीं, उन समस्त दिन्याङ्गनाओंका समुदाय गिरिराज गोषर्धनके पास आकर विराजमान हुआ। इसी प्रकार अप्सराओं, समस्त नागकन्याओं तथा वजवासिनियंकि यूथ भी वसाभूषणोंसे विभूपित हो, हाथोमें पूजन-सामग्री और प्रदीप हिये गिरिराजके पास आ पहुँचे । बालक, युवक और रूक गोप भी पीताम्बर, पगडी तथा मोरपंखने मण्डित तथा सुन्दर हार, गुझा और वनमालाओं ने विभूषित हो, नूतन यष्टि तथा वेणु लिये, वहाँ आकर शोभा पाने लें। गिरिराज हिमाछयके मुखसे उस उत्सवका समाचार सुनकर गङ्काधर शिब मस्तकपर जटा-जुट बांधे। हाथमें कपाल लिये। अक्रोंमें चिताकी अस्म लगाये, सर्पीकी माला तथा कंगनीसे विभूषित हो, भाँग, धतूर और विष पीकर मत्त हुए, गिरिराज-नन्दिनी उमाके साथ आदिवाहन नन्दीस्वरपर आरूढ हो। प्रमथगणींसे विरे हुए, गिरिराज-मण्डलमें आये । मुख्य-मुख्य राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सिंडेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा सहस्रों ब्राह्मण-बन्द गिरिराजका दर्शन करनेके लिये आस पास पक्षत्र हो गये ॥ ६--१५ ॥

गोवर्धन पर्वतकी एक-एक शिला रत्नमयी हो गर्था।
उसके मुवर्णमय श्रुक्त चारों ओर अपना दीति फैलाने लगे।
राजन् ! वह पर्वत मतवाले भ्रमरा तथा निर्मार गोमित
कन्दराओंने उन्नतकाय गजराजकी शोमा धारण करने लगा।
उसी समय मेक और हिमालय आदि गिरोन्द्र दिन्य रूप
धारण करके, भेंट और मान्नलिक वस्तुएँ हाथमें लिये मूर्तिमान्
गोवर्धनको प्रणाम करने लगे। मगवान् श्रीकृष्णकी बतायी
हुई विधिके अनुमार दिजांद्वारा गोवर्धन-पूजन सम्पन्न करके,
बाह्यणों, अग्रियों तथा गोधनकी सम्यक् पूजा करनेके पश्चात्,
बजिश्वर नन्दने गिरिराजकी सेवामें बहुत सा धन तथा बहुमूल्य

मेंट-सामग्री प्रस्तुत की । नन्द, उपनन्द, वृषभानु, गोपीवृन्द तथा गोपगण नाचने, गाने और बाजे बजाने छगे । उन मबके माथ हर्षसे भरे हुए श्रीकृष्णने गिरिराजकी परिक्रमा की । आकाशसे देवता पूल बरमाने छगे और भूतलवासी जनसमुदाय छाजा ( छावा, या खीछ ) छोंटने छगा । उस यश्चमें गिरीन्द्रोंका सम्राट् गोवर्धन छोगोंसे घिरकर किसी महाराजके समान सुशोभित होने छगा । साक्षात् श्रीकृष्ण भी वजस्थित शैल गोवर्धनके बीचने एक दूसरा विशाल रूप धारण बरके निकले और भी गिरिराज गोवर्धन हूँ — यो कहते हुए वहांका साग असकूट भोग छगाने छगे । गोपालों और गोपियोंके समुदायमें जो मुख्य मुख्य छोग थे, उन्होंने गिरिका यह प्रभाव अपनी आंखों देखा तथा गिरिराजको वहां बर देनेके लियं उद्यत देख सब के सब आध्यंचिकत हो उठे। सबके मनमे अपूर्व उल्लास छा गया ॥ १६— २२ ॥

उस समय गोपींने कहा-प्रभी ! आज हमने जान लिया कि आप साक्षात् गिरिराज देवता है। स्वयं नन्द-नन्दनने इमे आपके दर्शनका अवसर दिया है। आपकी कुपान हमारा गोधन और यन्ध्रवर्ग प्रतिदिन इस भूतलपर बुद्धिको प्राप्त हो । पंरता ही होगा'--या कहकर किरीट और केयूर आदि आभूपणीम मनोहर अङ्गवाले दिव्यरूपधारी गिरिराजराज गोवर्धन धणभरमें वहा उनके निकट ही अन्तर्धान हो गये । तब नन्दः उत्तनन्दः बृतमानुः बस्ररामः **दृ**पभानुराज सुचन्द्र, श्रीनन्दराज, श्रीहरि एवं समस्त गोप-गोपीगण अपने गोधनोके साथ वहाँसे चले। ब्राह्मण, योगेश्वर-सनुदाय, भिद्धयंच, शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज हो,प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नता-पूर्वक अनिच्छासे अपने अपने धरको गये । राजन् ! श्रीकृष्ण-चन्द्रके इस उत्तम चरित्रका तथा गिरिराजराजके उस विचित्र महोत्सवका मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह पावन प्रसङ्ग बहे-बहे पापोको हर छेनेवाला है ॥ २३---२७ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें गिरिराजसण्डकं अन्तर्गत नारद-बहुकाश्य-संवादमें गिरिराज-महोत्सवका वर्णन' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

## तीसरा अध्याय

श्रीकृष्णका गोवर्धन पर्वतको उठाकर इन्द्रके द्वारा क्रोधपूर्वक करायी गयी चोर जलवृष्टिसे रक्षा करना श्रीमारदजी कहते हैं—राजन ! तदनन्तर मेरे मुखसे समाचार सुनकर देवराज इन्द्रने बढ़ा क्रोध किया । उन्होंने अपने यक्का क्षेप तथा गोवर्धन-पूजनोत्सवके सम्पन्न होनेका उस संवर्तक नामक मेक्गणको, जिसका बन्धन केवल



गिरिराजरूपसे श्रीकृष्णके द्वारा अनकूट-भोजन [ गिरिराज अ २

|  | * |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

ब्रल्यकालमें खोला जाता है। बुलाकर तत्काल ब्रजका विनाश कर डालनेके किये मेजा । आजा पाते ही विश्वित्र वर्णवाले मेधगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए खले। उनमें कोई काले कोई पीले और कोई हरे रंगके ये। किन्हींकी कान्ति इन्द्र-ग्रोप ( बीरवडटी ) नामक की बोंकी तरह लाल थी। कोई कपूरके समान सफेद ये और कोई नील कमलके समान नीली प्रभाने युक्त थे । इस तरह नाना रंगोंके मेम मदोन्मत्त हो हाथीके समान मोटी वारिभाराओंकी वर्षा करने लगे। कुछ नक्षल मेघ हाथीकी सुँइके समान मोटी धाराएँ शिराने लगे । पर्वतिशिखरके समान करोड़ों प्रस्तर-खण्ड वहाँ बड़े वेगमे गिरने छगे। साथ ही प्रचण्ड आँधी चलने लगी, जो इक्षों और घरोंको उलाइ केकती थी। मेथिलेन्द्र ! प्रलयंकर मेघो तथा वज्रपातीका महाभयंकर शब्द वजभूमिपर व्याप्त हो गया । उस भयंकर नादसे ताती लोकी और पातालीसहित ब्रह्माण्ड गूँज उठाः दिग्गज विचलित हो गये और आकाशम भूतलपर तारे टूट-टूटकर गिरने छं। अब तो प्रधान-प्रधान गोप भयभीत हो। प्राण बचानेकी इच्छाम अपने अपने शिशुओं और कुटुम्बकी आगे भरके नन्दमन्दिरमें आये । बल्ह्यामसहित परमेश्बर श्रीनन्दनन्दनकी दारणमे जाकर समस्त भयभीत अजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने छंगे ॥ १-१० ॥

गोप बोले—महावाहु राम ! राम !! और वजेश्वर कृष्ण ! कृष्ण !! इन्द्रके दियं हुए इस महान् कहते आप अपने जनोकी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । तुम्हारे कहनेसे इसले आंज इन्द्रवा छोड़कर गोवर्धन पूजाका उत्सव मनाया, इसले आंज इन्द्रका कीप बहुत बढ़ गया है । अब शीम बताओ, इमे क्या करना चाहिये ?॥ ११-१२॥

श्रीनारवर्जी कहते हैं—राजन् ! गोपी और ग्वालोंने युक्त गोकुलको व्याकुल देख तथा बल्डोंसहित गो-समुदायको भी पीहित निहार, भगवान् बिना किसी बयराहटके बोले ॥ १३॥

श्रीभगवान्ते कहा—आपलोग डरॅ नहीं। समस्त परिकरोंके साथ गिरिराजके तटपर चलें। जिन्होंने तुम्हारी पुजा ग्रहण की है, व ही तुम्हारी रक्षा करेंगे॥ १४॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर श्रीहरि स्वजनोंके साथ गोयर्धनके पास गये और उस पर्वतको उखाइकर एक ही हाथसे खेळ खेळमें ही धारण कर लिया।

जैते बासक बिना असके ही गोवरं-सना खठा लेता है। अथवा जैसे हाथी अपनी सुँहमें कमलको अनायास उसाह लेता. है; उसी प्रकार कृपाल कहणासय प्रभु श्रीवजराजनन्दन गोवर्चन पर्वतको धारण करके सुशोसित हुए॥ १५-१६॥

फिर वे गोपॉसे बोले— मैया ! वाया ! वजवल मेश्वर-गण ! आप सब लोग सारी सामग्री, सम्पूर्ण धन तथा गौओं ने साथ गिरिराजके गर्तमें समा जाइये ! यही एक ऐसा स्थान है, जहाँ इन्द्रका कोई भय नहीं हैं? !! १७ !!

श्रीहरिका यह बचन सुनकर गोधनः कुदुम्य तथा अस्य समस्त उपकरणोंके साथ व गोवर्धन पर्वतके महदेनै समा गये । नरेरवर ! श्रीकृष्णका अनुमोदन पाकर बळरामजी-सहित समस्त नखा ग्वाल-बालीने पर्वतको रोकनेके लिये अपनी-अपनी लाठियांको भी लगा दिया। पर्वतके नीचे जलप्रवाहको आता देख भगवान्ने मन ही मन सुदर्शन बक तथा शेषका स्मरण करके उसके निवारणके स्थि आशा प्रदान की । मिथिलेंब्बर ! उस पर्वतके ऊपर स्थित हो। कोटि सूर्योंके समान तेजस्वी सुदर्शनचक गिरती हुई जलकी भाराओंको उसी प्रकार पीने लगा, जैसे अगस्त्यमुनिने समहको पी लिया था । उस पर्वतके नीचे शेषनागर्न चारी ओरसे गोलाकार स्थित हो। उधर आंत हुए जलप्रवाहकी उसी तरह रोक दिया। जैंम तटभूमि ममदको रोके रहती है। गोवर्धनधारी श्रीहरि एक सप्ताहतक सुस्थिरभावने खंड रहे और समस्त गोप चकोरांकी भांति श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदनन्तर मतवाले ऐरावत हाथीपर चढकर अपनी नेना साथ छै, रोपने भरे हुए देखराज इन्द्र वजमण्डलमें आये। उन्होंने दूरते ही नन्दवजको तप्र कर डालनेकी इच्छासे अपना बच्च चलानेकी चेहा की। किंतु साधवने वज्रसहित उनकी भुजाको स्तम्भित कर दिया। फिर तो इन्द्र भयभीत हो गयं और जैमे सिंहकी चौट खाकर हाथा भागे। उसी प्रकार वे सांवर्तकगणी तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले । नरेश्वर ! उसी समय स्योंदय हो गया। बादल इधर-उधर छँट गये । हवाका वेग एक गया और नदियोंमें बहुत थोड़ा पानी रह शया ! प्रध्वीपर पहुका नाम भी नहीं था। आकाश निमंख हो गया। चौपाये और पक्षी सब ओर सुखी हो गये। तब भगवानकी आजा पाकर समस्त गोप पर्वतके गतंते अपना-अपना गोधन लेकर भीरे-भीरे बाहर निकले ॥ १८-२९ ॥

उसके बाद गोवर्धनधारीने अपने सखाओं ते कहा
श्रुमखेय भी निकले ।' तब वे बोले--- नहीं, हमलेग
अपने बलते पर्वतको रोके हुए हैं; तुम्हीं निकल जाओ ।'
उन सबको इस तरहकी बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्रीहरिने पर्वतका आधा भार उनपर डाल दिया। बेचारे
निर्वल गोप-वालक उस भारमें द्वकर गिर पहें । तब
उन सबको उठाकर श्रीकृष्णने उनके देखते-देखते पर्वतको
पहलेकी ही मॉति लीलापूर्वक रख दिया । गरेक्वर ! उस
समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपोने नन्दगन्दनका गम्ध ओर अक्षत आदिने पूजन करके उक दर्श
वृषका मोग अपित किया और उनको परमात्मा जानकर

सबने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । राजन् ! नन्दः यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सज्जन्द आदि हुद्ध गोपोंने श्रीकृणाको हृद्यमं लगाकर धनका दान किया और द्यासे द्रवित हो, उन्हें शुभागीबाँद प्रदान किये । तदनन्तर उनकी भूरि-भूवि प्रशंना करके, समस्त जजवासी सफलमनोरथ हो नन्दनन्दनकं समीप गाने, बजाने और नाचने लगे सथा उन श्रीहिरिशो आगे करके अपने घरको लौटे । उसी समय हर्षण भरे हुए देवता वहाँ नन्दनवनके सुन्दर-सुन्दर फूलोंकी वर्षा करने लगे तथा आकागमें खड़े हुए प्रधान-प्रधान गन्धर्व और निद्धांक समुदाय गोवर्धनधारीके यश गाने लगे ॥ ३०-३०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-सींहतामें श्रीमिरिराजखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाइव-नेवादमें नीवर्षनीद्वारण? नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

## नेथा अध्याय

### इन्द्रद्वारा भगवान श्रीकृष्णकी स्तुति तथा सुरिभ और ऐरावतद्वारा उनका अभिषेक

श्रीमारवजी कहते हैं—राजन्! तदनन्तर गर्व गल जानेके कारण देवराज इन्द्र देवताओं के साथ उस पर्वतपर आये और एकान्तमें श्रीकृष्णको प्रणाम करके उनम बोले ॥१॥

इन्द्रने कहा-आप देवताओं के भी देवता। सबसमयः पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम, प्रकृतिन परे तथा प्रास्पर श्रीहरि हैं । स्वर्गके स्वामी जगतने ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । धर्म, गौ तथा वेदर्भा गक्षा करनेके क्षिये दस अवतार धारण करनेबाले भगवान् आप हा हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादि देखराजीके बिनाडाके लिय ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी मायान जिनकी चित्तद्वति मोहित है, जो मदम उन्मत्त और अवहेलना ।। पात्र है, बड़ी मैं आपका अपराधी इन्द्र हूं । बुपते ! जैसे विता पुत्रके अपराधको भ्रमा कर देता है। उसा प्रकार आप मुझ अपराधीको क्षमा करें । देवेश्वर ! जगन्निवास ! मुझपर प्रसम्ब होइये । गोबर्धनको उठानेवाले आप गोविन्दको तमस्यार है । गोकुलनिवासी गोपालको नमस्यार है । गोपालं के पति, गोपीजनोंके भर्ता और गिरिराजके उद्धर्ताको नमस्यार है। करणाकी निधि तथा जगज्ञके विधाता, विश्व-मञ्जलकारी तथा जगत्के निवासस्थान आप परमारमाको प्रणाम है। जो त्रिश्वविमोहन तथा करोड़ों कामदेवोंके भी मनको भय देनेवांठ है, उन द्वपभानुनिद्नीके स्वामी नन्दगजकुलदीपक पारपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। अमेन्न्य ब्रह्मण्डोंके पति, गोलोकधामके अधिपति एवं बल्यामके नाथ रहनेवाले आप साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णको बारवार नमस्कार है, नमरकार है॥ २-५॥

श्रीनारद्जी कहन हैं—इन्द्रद्वारा किये गये इस न्तांत्रका जो प्रातःकाल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकारकी सिद्धियाँ सुल्य होगी और उसे किसी संकंटसे भय नहीं होगा । इस प्रकार भगवान श्रीहरिकी रत्तितं करके देवराज कलं देवदेवः परमेश्वरः प्रमु. पूर्णः पुराणः पुरुषोत्तमोत्तमः । परात्यस्त्रतं प्रकृते. परो हरिनां पादि पाढि पुपते जगत्पते ॥ दशावनारो भगवांत्त्वमेव रिरक्षवा धर्मगवां श्रुतेहच । अवैव जानः परिपूर्णदेवः कंसादिदैत्येनद्रविनाशनाय ॥ त्वन्नावया मोहितचित्तवृत्ति मदोद्धतं हेलनभाजनं माम् । वितेव पुत्रं युपते क्षानस्व प्रसीद देवेश जगिकवास ॥

अन्मो गोवर्डनोदरणाय गोविन्दाय गोकुलनिवासाय गोपाल्यस्य गोपालयस्य गोपालयस्य गोपालयस्य गोपालयस्य गोपालयस्य गोपालयस्य गोपालयस्य गोपालयस्य गापालयस्य गापालयस्

इन्द्रने हाथ जोडकर समस्त देवताओं के लाय उन्हें प्रणाम किया । इसके बाद क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई सुरभि गौने उस सुरम्य गोबर्धन पर्वतपर आकर अपनी दुग्धधारासे गोपेश्वर श्रीकृष्णको स्नान कराया । फिर मत्त गजराज ऐरावतने गङ्काजलसे भरी हुई चार सुँड़ोहारा भगवान् श्रीकृष्णका अभिषेक किया । राजन् ! फिर इपोल्लाससे भरे हुए सम्पूर्ण दैवता, गन्धवं और किनर ऋषियोंको साथ हे वेद-मन्त्रोंके उचारणपूर्वक पुष्पवर्षा करते हुए श्रीहरिकी खुति करने लगे ॥ ६—१० ॥

राजन् ! श्रीकृष्णका अभिषेक सम्पन्न हो जानेपर वह महान् पर्वत गोवर्धन हर्ष एवं आनन्दने द्रबीभृत होकर सब ओर बहने लगा । तब भगवान्ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना इस्त-कमल रक्ला । नरेश्वर ! उस पर्वतपर भगवान्के हायका वह चिद्ध आज भी दृष्टिगोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्य हो गया। जो मनुष्योंके पापोंका नाश करनेवाला है। वहीं चरणचिह्न भी है। मैथिल ! उसे भी परम तीर्थ ममझो। जहाँ इस्तचिह्न है, वहीं उतना ही बदा प्ररणचिह्न

मी हुआ ! मैचिल ! उसी खानपर सुरमि देवीके चरणिन्ह भी बन गये । मिथिलेश्वर ! श्रीकृष्णके स्नानके निमित्त जो आकाशगद्भाका जल गिरा, उससे वहीं भानसी गद्भा प्रकट हो गयीं। जो सम्पूर्ण पापीका नाहा करनेबासी हैं। नरेश्वर ! सुरिमकी दुग्ध-धाराओंसे गोषिन्दने औ स्तान किया, उसमे उस पर्वतपर भोविन्दक्षण्ड' प्रकट हो गया, जो बहे-बहे पापींको हर लेनेबाला परमपायन तीर्थ है। कभी-कभी उस तीर्थके जलमें दुधका-सा स्वाद प्रकट होता है । उनमें स्नान, करके मनुष्य साक्षात् गोविन्दके भामको प्राप्त होता है। इस प्रकार वहाँ श्रीष्टरिकी परिक्रमा करके। उन्हें प्रणामपूर्वक बिछ ( पूजीपहार ) समर्पित करनेके पश्चात्, इन्द्र आदि देवता जय-अयकारपूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुखसं स्वर्गलोकको लौट गये । राजेन्द्र ! जो श्रीकृष्णाभिषेककी इस कथाको सुनता है। वह दस अश्वमेध यहाँके अवस्य-स्नानसे अधिक पुण्य फलको पाता है। फिर वह परम-विभाता परमेश्वर श्रीकृष्णके परमपदको प्राप्त होता है ॥ ११-१९ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें श्रीमिरिराजसम्बन्धे अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाइब-संवादमें ध्यीक्रणका अभिवेक नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

## पाँचवाँ अध्याय

### गोपोंका श्रीकृष्णके विषयमें संदेहमूलक विवाद तथा श्रीनन्दराज एवं ष्ट्रपभानुवरके द्वारा समाधान

श्रीनारवजी कहते हैं-एक समय समस्त गोपीं और गोपियोंने नन्दनन्दनके उस अद्भुत चरित्रको देखकर यशोदासहित नन्दके पास जाकर कहा ॥ १ ॥

गोप बोले-हे यशोमय गोपरान ! तम्हारे वंशमें पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था। जो पर्वत उठा छै। तम स्वयं तो एक शिस्नसण्ड मी सात दिनतक नहीं उठाये रह सकते । कहाँ तो सात वर्षका नालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बढ़े गिरिराजको हाथपर उठाये रखना । इससे तुम्हारे इस महाबस्ती पुत्रके विषयमें हमें शङ्का होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबरछत्ता हाथमें ले ले, उसी तरह इसने खेळ-ही-खेळमें एक हाथसे गिरिराजको उठा छिया या ॥ २-४ ॥

यशोदे ! द्वम गोरी हो। और नन्दजी ! द्वम भी सुवर्ण-सदृश गौरवर्णके हो; किंतु यह स्वामवर्णका उत्पन्न हुआ है। इसका रूप-रंग इस कुलके छोगींसे सर्वया विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है। जैमे क्षत्रियोंके कुलमें उत्पन्न हुआ हो । बरूभद्रजी भी बिरुक्षण हैं, फिंद्र इनकी

त्यसंस्यमञ्जाणकपत्ये गोलोकपामधिषमाधिपतये स्वयं मगवदे सवस्य नगरदे नगरदे नगरदे ।

मीनरद स्वान

इति सम्रकृतं स्तोत्रं भातश्रताम् यः पठेत् । सर्वसिकिमवैत्तस्य संबद्धक भवं भवेत्॥ ( नगं० , गिरिराज० ४ । २-६ ) विक्रक्षणता कोई दोषकी यात नहीं है। क्योंकि इनका जन्म चन्द्रवंदामें हुआ है। यदि तुम नच-तच नहीं बताओंगे तो हम तुम्हें जातिसे विहिष्कृत कर देंगे। अथवा वह बताओं कि गोपकुलमें इसकी उत्पत्ति कैमें हुई १ यदि नहीं बताओंगे तो हममें तुम्हारा झगड़ा होगा॥ ५-७॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—गोपोर्का वात मुनकर वहोंदाजी नो अयसे काँप उठीं। किंतु उम नमय क्रोधसे भरे हुए, गोपगणोंने नन्दराज इन प्रकार बोले॥ ८॥

श्रीनन्दजीने कहा-गोपगण ! में एकाप्रचित्त होकर गर्भाजीकी कही हुई बात तुम्हे बता ग्हा हुँ, जिससे तस्दारे मनकी चिन्ता और व्यथा शीघ दर हो जायगी। पहले कणा'शब्दके अक्षरोंका अभियाय सनी- " ककार" कमलाकान्तका वाचक है; 'ऋकार' रामका बोधक है; **'पकार' इवेतद्वीपनिवा**सी पह्निध ऐइवयं-गुणींके म्वामी भगवान् विष्णुका वाचक है। 'णकार' लाक्षात् नर्गिहस्वरूप 🕽: 'अकार' उस अक्षर पुरुषका बोधक है, जो अग्निको भी पी जाता है। अन्तमें जो 'विनर्ग' नामक हो चिन्दु हैं, ये 'नर' और 'नारायण' ऋषियों के प्रतीक हैं। ये छहाँ पूर्ण तत्त्व जिस परिपूर्णतम परमात्मामे लीन है। वही साक्षात् कृष्णः है। इसी अर्थमे इस बालकका नाम 'कृष्ण' कहा गया है। बुगके अनुसार इसका वर्ण सत्ययुगमें 'शुक्क', त्रेतामें ५रक' तथा द्वापरमें धीत' होता आया है । इस समय द्वापरके अन्त और कल्यियाके आदिमे यह बालक फूष्ण'रूपको प्राप्त हुआ है, इस कारणते यह नन्दनन्दन 'कृष्ण' नामसे बिख्यात है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मनः बुद्धिः चित्त-ये तीन प्रकारके अन्तःकरण 'आठ वसु' कहे गये हैं । इनके अधिष्ठाता देवता भी इमी नाममं प्रसिद्ध हैं। इन वसुओं में अन्तर्गामीर पसे स्थित होकर ये श्रीकृष्णदेव ही चेष्टा करते 🖁, इसिलिये इन्हें प्यासदेव' कहा गया है ॥ ९-१५ ॥

"बुषमानुनन्दिनी राधा, जो कीर्तिके मवनमे प्रकट हुई है उसके साक्षात् पति ये ही हैं; इसिक्टिये इन्हें ध्राषापित' भी कहा गया है। ये साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण असंस्थ ब्रह्माण्डोंके अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूपसे गोल्डेकभाममें विराजते हैं। नन्द ! वे ही वे भगवान् भृतलका भार उतारने, कंसादि दैस्योंको मारने तथा भक्तोंका पालन करनेके लिये तुम्हारे पुत्ररूपमें प्रकट हुए हैं। भरतत्रंगी नन्द ! इम बालकके अनन्त नाम हैं, जो बंदोके लिये भी गोपनीय हैं तथा इमकी लीलाओं के अनुमार और भी बहुत से नाम विख्यात होगे ! अतः इसके कितने ही महान् विलक्षण कमं क्यों न हों, उनके सम्बन्धमें कोई विस्मय नहीं करना चाहिये ! गोपगण ! अपने पुत्रके विषयमे गर्गजीकी कही हुई इस बातको सुनकर मैं कभो मंदेह नहीं करता; क्योंकि पृथ्वीपर वेद-बाक्य और बाह्मण-बचन ही प्रमाण हैं" !! १६-२० !!

गोप बोले—यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आये थे, तब उमी समय नामकरण-संस्कारमें तुमने भाई-बन्धुओको क्यों नहीं बुलाया ! चुपचाप अपने घरमेंही बालकका नामकरण संस्कार कर लिया ! यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि साग कार्य घरमेंही गुप-चुप कर लिया जाय ॥ २१-२२ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर क्रोधसे भरे हुए गोप नन्दमन्दिरले निकलकर कृषमानुबरके पास गये । कृषमानुबर नन्दराजके माश्चान् महायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संघटनके बलभे उन्मस हुए गोप उनके पास जाकर बोले ॥ २३-२४॥

गोपॉन कहा—हे श्रुषभानुवर ! तुम इमारे ज्ञातिवर्गमें प्रधान और महामनस्वी हो । अतः गोपंत्रवर भूपाल ! तुम नन्दराजको जातिले अलग कर हो ॥ २५ ॥

वृषभातुषर बोले नन्दराजका क्या दोष है, जिसते में उनको त्याग दूँ १ नन्दराज तो समस्त गोपॉके प्रिय, अपनी जातिके मुकुट तथा मेरे भी परम प्रिय हैं॥ २६॥

गोप बोले—राजन् ! महामते ! यदि तुम नन्दराज-को नहीं छोड़ोंगे तो हम सब बजबासी तुम्हें छोड़ देंगे । तुम्हारे घरमें कन्या वहीं आयुकी होकर विवाहके योग्य हो गयी है और तुमने हमारी जातिके प्रधान होकर भी धन-सम्पत्तिके महसे मतवाले हो अवतक उसे किसी श्रेष्ठ वरके हाथमें नहीं सौंपा है, इसल्पिये तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामते नरेरा ! आजसे हम तुम्हें जातिश्रष्ठ तथा अपनेसे अलग मान छेंगे; नहीं तो छोश नन्दराजको छोड़ दो, छोड़ दो ॥ २७—२९॥

वृषभातुषरने कहा-गोपगण ! मैं एकामित्त होकर गर्शजीकी कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीम ही नुम्हारी चिन्ता-व्यया दूर हो जायगी। उन्होंने बताया है—
'असंख्य महाएडों के अभिपति, क्षेकेश्वर, परात्मर भगवान्
श्रीकृष्ण नन्दग्रहमें वालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनमे
यदकर श्रीराभाके लिये कोई वर नहीं है। ब्रह्माजीकी प्रार्थनाले
भूमिका भाग उतारने और कंमादिका वध करनेके लिये
हुएलपर श्रीकृष्णका अथतार हुआ है। गोलोकमें 'श्रीराभा'
नामकी जो श्रीकृष्णकी पटरानी है, वे ही तुम्हारे घरमें
कन्यारुपले अवतीर्ण हुई है। उन प्परा देवी को तुम नहीं
जानते। मैं इन दोनोंका विवाह नहीं कराऊँगा। इनका
विवाह यमुनातटपर भाण्डीर-वनमे होगा। इन्दाकनके समीप
निर्जन सुन्दर स्थलमें साक्षात् ब्रह्माजी प्रधारकर श्रीराभा तथा

श्रीकृष्णका निवाह-कार्य सम्पन्न करायेंगे । अतः गोषप्रकर !
तुम श्रीराधाको लोकच्चुडामणि साक्षात् परमात्मा श्रीकृष्णकी
अर्धाक्तरकर्मा एवं गोलेकधामकी महारानी समझो । तुम
समस्त गोपगण भी गोलोकमें इस भूतलपर आये हो ।
इसी तरह गोपियां और गौएँ भी श्रीराधाकी इच्छासे ही
गोलोकसे गोकुलमें आयी हैं।" यों कहकर साक्षात् महामुनि
गर्माचार्य जय चले गये, उसी दिनमे श्रीराधाके विचयमें
मैं कभी कोई सदेह या शक्का नहीं करता । इस भूतलपर
बाह्यणवचन वेदवाक्यवत् प्रमाण है । गोपो ! यह सब
रहस्य मैंने तुम्हे सुना दिया; अब और क्या सुनना चाहते
हो ! ॥ ३०—३९ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रोगिरिराजलच्दके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाय-संवादमें गोपविवाद नामक पाँचवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

#### छठा अध्याय

गोपोंका वृषभाजुबरके वैभवकी प्रश्नंसा करके नन्दनन्दनकी भगवत्ताका परीक्षण करनेके लिये उन्हें प्रेरित करना और वृषभाजुबरका कन्याके विवाहके लिये वरको देनेके निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक-हार मेजना तथा श्रीकृष्णकी कृपासे नन्दराजका वधुके लिये उनसे भी अधिक मौक्तिकराशि मेजना

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! द्वयभानुवरकी यह बात सुनकर समस्न बजवासी शान्त हो गये । उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मनमें बड़ा विस्सय हुआ !! १ !!

गोप बोले—राजन् ! तुम्हारा कथन सत्य है । निश्चय ही यह राथा श्रीहरिकी प्रिया है । इसीके प्रभावसे भूतलपर तुम्हारा वैभव अधिक दिलायी देता है । इजारों मतवाले हाथी, चश्चल घोड़े तथा देवताओंके विमान-सहश करोड़ों सुन्दर रथ और शिविकाएँ तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं । इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रलोंके आभूवणोंसे विभूषित कोटि-कोटि मनोहर गौँएँ, विचित्र भवन, नाना प्रकारके मणिरल, भोजन-पान आहिका सर्वविध सौक्य—यह सब इस समय तुम्हारे घरमें प्रत्यक्ष देला जाता है । तुम्हारा अञ्चत वल देलकर कंस भी पराभृत हो गया है ।

महावीर ! तुम कान्यकुञ्ज देशके खामी साक्षात् राजा भलन्दनके जामाता हो तथा कुनेरके समान कोषाधिपति । तुम्हारे समान नैभव नन्दराजके घरमें कहीं नहीं है । नन्दराज तो किसान, गोयूथके अधिपति और दीन हृदयबाले हैं। प्रभो ! यदि नन्दके पुत्र माक्षात् परिपूर्णतम श्रीहरि हैं तो हम सबके सामने नन्दके बैभवकी परीक्षा कराहरे ॥ २-८॥

श्रीमारद्वती कहते हैं—राजन् ! उन गोपोंकी बात युनकर महान् हुफमानुबरने नन्दराजके बैभवकी परीक्षा की ! मैथिछेश्वर ! उन्होंने स्थूल मोतियोंके एक करोड़ हार लिये। जिनमें पिरोया हुआ एक-एक मोती एक-एक करोड़ स्वर्ण-मुद्राके मोलपर मिलनेवाला या और उन सकी प्रभा दूरतक फैल रही थी । नरेश्वर ! उन सको पात्रोंमें रखकर बड़े कुशल वर-वरणकारी लोगोंद्वारा सब गोपोंके देखते-देखते हुफ्मानुबरने नन्दराजजीके यहाँ भेजा । नन्दराजकी सभाम जाकर अत्यन्त कुशल वर-वरणकर्ता लोगोंने मौक्तिक-हारोंके पात्र उनके मामने रख दिये और प्रणाम करके उनसे कहा ॥ ९-१२ ॥

वर-वरणकर्ता बोले — नन्दराज ! जिसके नेत्र न्तन विकितित कमलके समान शोभा पाते हैं तथा जो मुखर्में करोड़ों चन्द्रमण्डलेंकी-सी कान्ति धारण करती है, उस अपनी पुत्री श्रीराधाको विवाहके योग्य जानकर द्वामानुकरने सुन्दर वरकी लोज करते हुए यह विचार किया है कि हुम्हारे पुत्र महनमोहन श्रीकृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्षन पर्वतकों इंटानेमें समर्थ, दिव्य सुजाओं से सम्पन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभो ! वेश्यप्रवर !! यह सब देख और सोच-विचारकर हुक्मानुषन्तित हुक्मानुषरने हम सबको यहाँ मेना है। आप बरकी गोद भरनेके लिये पहले कन्यापश्चकी ओरसे यह मौत्तिकराशि प्रहण कीजिये। फिर हभरसे मी कन्याकी गोद भरनेके लिये पर्याप्त मौत्तिकराशि प्रदान कीजिये। यही हमारे कुलकी प्रसिद्ध रीति है।। १२-१५।।

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन् ! उस द्रव्यराशिको देखका उस्कृष्ट नन्दराज बड़े विस्मित हुए; तो भी वे कुछ विचारकर यशोदाजीसे 'उसके तुल्य रत्नराशि है या नहीं' इस बातकी पूछनेके लिये वह सब सामान लेकर अन्तःपुरमें गये। **वहाँ उ**स स**मय नन्द और यशस्विनी यशोदाने चिरकालत**क बिचार किया। किंतु ( अन्ततोगत्वा ) इसी निष्कर्षपर पहुँचे कि 'इस मीक्तिकराधिके बराबर दूसरी कोई द्रव्यराधि मेरे धरमें नहीं है । आब खेगोंमें हमारी सारी लाज गयी । हमलोगोकी सब ओर हँसी उड़ायी जायगी । इन धनके बदलेमे इम वुसरा कौन-सा धन दें ! क्या करें ! श्रीकृष्णके इस विवाहके निमित्त इमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिये ! पहले तो जो कुछ बरके लिये आया है, उसे ग्रहण कर लेना चाहिये। पीछे अपने पास धन आनेपर बधुके लिये उपहार मेजा जायगा।' ऐसा विचार करते हुए नन्द और यशोदाजीके पास भगवान अधमर्दन शीकृष्ण अलक्षितभावने ही वहाँ आ गये । उन मौक्तिक-हारोमेंसे सौ हार उन्होंने घरसे बाहर खेतोंमें छे जाकर, अपने हाथसे मोतीका एक-एक दाना लेकर, उन्होंने उसी भाँति मारे खेतमे छीट दिया, जैसे किसान अपने खेतोंमें अनाजके दाने विखेर देता है। तहनन्तर नन्द भी जब उन मुक्तामालाओंकी गणना करने हती, तब उनमें सी मालाओंकी कमी देखकर उनके मनमें संदेश हुआ ॥ १६--२२ ॥

सन्दर्जी बोले—हाय ! पहले तो मेरे घरमें जिस रस्तराशिके समान दूसरी कोई रस्तराशि थी ही नहीं, उसमें भी अब सौकी कमी हो गयी। अहो ! चारों ओरसे भाई-बन्धुओं के बीच मुझपर बड़ा भारी कलक्क पोता जायगा। अथवा यदि श्रीकृष्ण या बलरामने खेलनेके लिये उसमें कुछ मोती निकाल लिये हों तो अब दीनचित्त होकर मैं उन्हीं दोनों बालकोंसे पूछूँगा ॥ २३-२४॥

श्रीनारवजी कहते हैं— राजन् ! इस प्रकार विचार-कर नन्दने भी श्रीकृष्णसे उन मोतियों के विषयमें आदरपूर्वक पूछा । तब जोरसे हँसते हुए गोवर्धनधारी भगवान् नन्दसे बोले ॥ २५ ॥

श्रीभगवान्ने कहा - बाबा ! इम खरे गोप किसान हैं, जो खेतोंमें सब प्रकारके बीज बोया करते हैं। अतः इमने खेतमें मोतीके बीज विग्वेर दिये हैं ॥ २६ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन ! बेटेके मुँहसे यह वात मुनकर बनेश्वर नन्दने उसे डाँट बतायी और उन सबको चुन-बीनकर लानेके लिये उसके साथ खेतोंमें गये । वहाँ, मुक्ताफलके सैकड़ों मुन्दर कुक्ष दिखायी देने लगे, जो हरे-हरे पल्लवोंसे मुशोभित और विशालकाय थे । नरेश्वर ! जैने आकाशमें गुंड-के-गुंड तारे शोमा पाते हैं, उसी प्रकार उन कुक्षोंमें कोटि-कोटि मुक्ताफलोंके गुच्छे समूह-के-समूह लटके हुए मुशोभित हो रहे थे । तब हर्वसे मरे हुए बजेश्वर नन्दराजने श्रीकृष्णको परमेश्वर जानकर पहलेके समान ही मोटे-मोटे दिख्य मुक्ताफल उन कुक्षोंने तोड़ लिये और उनके एक कोटि भार गाड़ियोंपर लदबाकर उन वर-वरणकर्ताओंको दे दिये । नरेश्वर ! वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग कुषमानु-वरके पास गये और सबके सुनते हुए नन्दराजके अनुपम वैभवका बर्णन करने लगे ॥ २७—३२ ॥

उस समय सब गोप बद्दे विस्मित हुए । नन्दनन्दनको साक्षात् श्रीहरि जानकर 'समस्त जजवासियोंका संदाय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुबरको प्रणाम किया । मिथिलेश्वर ! उसी दिनसे वजके सब लोगोंने यह जान लिया कि श्रीराधा श्रीहरिकी प्रियतमा है और श्रीहरि श्रीराधाके प्राणवल्लम हैं । मिथिलापते ! जहाँ नन्दनन्दन श्रीहरिने मोती बिखेरे थे, वहाँ 'मुक्ता-सरोवर' प्रकट हो गया, जो तीयोंका राजा है । जो वहाँ एक मोतीका भी दान करता है, वह लाख मोतियोंके दानका परल पाता है, इसमें संद्यय नहीं है । राजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज-महोत्सव-का वर्णन किया, जो मनुष्योंके लिये भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ ३३-३७ ॥

इस प्रकार शीगर्ग-संहितामें श्रीमिप्रिराजसन्दके अन्तर्गत श्रीनास्य-बहुतास-संबादमें श्रीहपिकी भगवताका परीक्षण' नामक छठा अक्याय पूरा हुना ॥ ६ ॥

# सातवौ अधाय

## गिरिराज गोवर्धनसम्बन्धी तीथींका वर्णन

यहुलाइयने पूछा—महायोगिन् ! आप साक्षात् दिन्यहास्ति सम्पन्न हैं; अतः यह बताहये कि महात्मा गिहिराजके आस-पास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्च हैं ! ॥ १॥

श्रीनारदजी बोले--राजन् ! समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थींसे श्रेष्ठ माना जाता है। बुन्दावन साक्षात् गोलोफ है और गिरिराजको उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपो, गोपियों तथा गौओंका रक्षक एवं महान् कृष्णप्रिय है। जो साक्षात् पूर्णब्रह्मका छत्र बन गया, उनमे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है ! भुवनेश्वर एवं साक्षात् परिपर्णतम भगवान् श्रीकृष्णने, जो असंख्य ब्रह्माण्डॉके अधिपति, गोलोकके स्वामी तथा परात्पर पुरुष है, अपने समस्त जनोंके साथ इन्द्रयागको धता बताकर जिसका पूजन आरम्भ किया, उस गिरिराजने अधिक सौमाग्यशाली कौन होगा ! मैथिल ! जिस पर्वतपर स्थित हो मगवान श्रीकृष्ण नदा ग्वाल-बालोके साथ कीदा करते हैं, उसकी महिमाका वर्णन करनेमें तो चतुर्मख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं । जहाँ बड़े बड़े पापोंकी राशिका नादा करनेवाली मानसी गङ्गा विद्यमान है। विशद गोविन्दकुण्ड तथा शुभ्र चन्द्र-सरीवर शोभा पाने हैं। जहाँ राधाकुण्डः कृष्णकण्डः लिलाकुण्डः गोपालकुण्ड तथा कसमसरीवर सशोभित हैं) उस गोवर्धनकी महिमाका कौन वर्णन कर सकता है। श्रीकृष्णके मुकुटका स्पर्श पाकर जहाँकी शिला मुकुटके चिह्नमे सुशोभित हो गयी, उस शिलाका दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य देवशिरोमणि हो जाता है। जिस शिलापर श्रीकृष्णने चित्र अद्वित किये हैं। वह चित्रित और पवित्र 'चित्रशिका' नामकी शिला आज भी गिरिराजके शिखरपर दृष्टिगोचर डोती है। बालकोंके साथ की डामें संख्या भीकाणने जिस शिलाको बजाया था, वह महान पापसमहोंका नाश करनेवाली शिला 'बादिनी शिला' (बाजनी शिला) के नामसे प्रसिद्ध हुई। मैथिल ! जहाँ श्रीकृष्णने ग्वाल-बालोंके साथ फन्दूक-कीहा की थी, उसे 'कन्दुकक्षेत्र' कहते हैं । वहाँ 'शकपद' और 'ब्रह्मपद' नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणास करके मनुष्य इन्द्रलोक और ब्रह्मलेकमें बाता है। जो बहाँकी इलमें छोटता है, वह माश्चात विष्णुपदको प्राप्त होता है।

जहाँ माधवने गोपोंकी पगड़ियाँ चुरायी थीं, वह महोपापहारी तीर्य उस पर्वतपर 'औष्णीष' नामसे प्रसिद्ध है ॥ २–१४ ॥

एक समय वहाँ दिध बेचनेके लिये गोपवधुओंका समुद्दाय आ निकला। उनके नूपुरोंकी झनकार खनकर मदनमोहन श्रीकृष्णने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वेश धारण किये श्रीकृष्णने ग्वाल-वार्लीद्वारा उनको चारों ओरसे घेर लिया और खयं उनके आगे पैर रन्यकर मार्गमें उन गोपियोंसे बोले—'इस मार्गपर हमारी ओरमें कर वसूल किया जाता है, सो जुमलोग हमारा दान दे दो' ॥१५-१६॥

गोपियाँ बोर्ली—तुम बह टंदे हो, जो ग्वाल-बालोके साथ राह रोककर खड़े हो गये ! तुम बहे गोरस-लम्पट हो । हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बापसहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंसके कारागारमें डलवा देंगी ॥ १७॥

श्रीभगवान्ने कहा—अरी ! कंसका क्या डर दिखाती हो ! में गौओंकी शपय खाकर कहता हूँ, महान् उग्रदण्ड धारण कर्तवाले कंसको मैं उसके यन्धु-बान्धव-महित मार डाल्ँगा; अथवा में उसे मधुराने गोवर्धनकी घाटीमें खींच लाऊँगा ॥ १८॥

श्रीनारद जी कहते हैं—राजर ! यो कहतर वाल की-द्वारा पृथक-पृथक सबके दहीपात्र मँगवाकर नन्दनन्दनने बहे आनन्दके साथ भूमिपर पटक दिये । गो.पेयां परस्पर कहने लगा—अहो ! यह नन्दका लाला तो बहा ही ढीठ और निढर है, निरङ्कुदा है । इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिये । यह गांवमे तो निबंख बना रहता है और बनमें आकर बीर बन जाता है । हम आज ही चलकर यद्योदाजी और नन्दरायजीसे कहतां है ।' थों कहकर गोपियाँ मुस्कराती हुई अपने बरको लीट गयी ॥१९—२१॥

इधर माधवने कदम्ब और पलाशके पत्तके दोने बनाकर बालकोंके साथ चिकना-चिकना दही ले लेकर लाया ! तबसे वहाँके वृक्षांके पत्ते दोनेके आकारके होने लग गये ! ब्रोधर ! वह परम पुण्य क्षेत्र 'द्रोण' नामने प्रसिद्ध हुआ ! जो मनुष्य वहां दहीदान करके स्वयं भी पत्तेमें रक्खे हुए दहीको पीकर उस तीर्यको नमस्कार करता है, उसकी गीलोकसे कभी च्युति नहीं होती । जहां नेत्र मूँदकर माधव बालकांके साथ लका-छिपीके खेल खेलते थे, वहाँ क्लेकिक' नामक पापनादान तीर्थ हो गया। श्रीहरिकी लीलासे युक्त जो 'कदम्बखण्ड' नामक तीर्थ है। बहाँ सदा ही श्रीकृण्य बीछारत रहते हैं । उस तीर्थका दर्शन करनेमात्रसे नर नारायण हो जाता है । मैथिल ! जहाँ गोवर्धनपर रासमे भीराधाने श्रुहार धारण किया था, वह स्थान 'श्रुह्नार-मण्डल'के नामसे प्रसिद्ध हुआ । नरेश्वर ! श्रीकृष्णनं जिस रूपसे गोवर्धन पर्वतको धारण किया था, उनका वही रूप शृक्षारमण्डल तीर्थमें विद्यमान है। जब कलियुगक चार इजार आठ मी वर्ष बीत जायेंग, तब श्रुक्कारमण्डल क्षेत्रमं गिरिराजकी गुफाके मध्यभागम सबके देखते देखते श्रीहरिका स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा । नरंभर । देवताओंका अभिमान चुणं करनेवाले उन म्बरूपको नजन पुरुष 'श्रीनाथजी'क नामने पुकारेंगे । राजन् ! गोवर्धन पवंतपर श्रीनाथजी सदा ही छीछा करते हैं । मैथिलेन्द्र ! कलियुगम जो लोग अपन नेत्रींसे श्रीनायजीके रूपका दर्शन करेंगे, व कतार्थ हो जायँगे ॥ २२--३२ ॥

भगवान् भारतके चारी कोनीम क्रमञः जगनाथः

श्रीरङ्गनाथ, श्रीद्वारकानाथ और श्रीबद्वीनाथके नामसे प्रमिद्ध हैं। नरेश्वर ! भारतके मध्यभागमें भी वे गोवर्धननाथके नामसे विद्यमान हैं। इस प्रकार पविश्व भारतवर्धमें ये पाँचों नाथ देवताओं के भी म्वामी है। वे पाँचों नाथ सद्धमंख्यी मण्डपके पाँच खंभे हैं और सदा आर्तजनोकी रक्षामे तस्पर रहते हैं। उन सक्का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान् पुरुष हम भूतलपर चारों नाथोंकी यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्रीगोवर्धननाथका दर्शन नहीं करता, उसे यात्राका फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वतपर देवदमन श्रीनाथक। दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वीपर चारों नाथोंकी यात्राका फल प्राप्त हो जाता है। ३३ -३७॥

मंथिल ! जहाँ पेरावत हाथी और मुरिभ शौके चरणांके चिह्न है, वहा नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वेकुण्ट-वाममे चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्रीकृष्णके इस्तचिह्न और चरणचिह्नका दर्शन कर लेता है, वह साआत् श्रीकृष्णके धाममे जाता है। नरेश्वर ! ये तीर्थः कुण्ड और मन्दिर गिरिराजक अङ्गभूत है। उन शे बता दिया। अय और क्या सुनना चाहते हो।। ३८-४०।।

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदिताम श्रीगिरिराजसण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाश्व संवादमें श्रीगिरिराजके तीर्थोका वर्णन ' नामक सानवा अध्याय पून हुआ ॥ ७ ॥

# आठवाँ अध्याय विभिन्न तीथोंमें गिरिराजके विभिन्न अङ्गोंकी स्थितिका वर्णन

बहुलाइयने पूछा महाभाग ! देव !! आप परः अपर - भूत और भविष्यके जाताआंम नर्वश्रेष्ठ है । अतः बताइयेः गिरिराजके किन किन अङ्गोमे कौन-कौन-मे तीर्थ बिद्यमान है ! । १ ।।

श्रीमारद्जी बोले - राजन् ! जहाँ, जिस अङ्गर्का प्रसिद्धि है, बही गिरिंगजका उत्तम अङ्ग माना गया है। क्रमशः गणना करनेपर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जो गिरिराजका अङ्ग न हो । मानद ! जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अङ्ग उसीके हैं, उसी प्रकार विश्विन और भावकी दृष्टिसे गोवर्धनके जो शाक्वत अङ्ग माने जाते हैं, उनका मैं वर्णन कहँगा !! २-३ !!

श्रृङ्गारमण्डलके अभोभागमें 'श्रीगोबर्धनका मुख है, जहाँ भगवान्ने वजवानियोके नाथ असन्हरका उत्मव किया था । भाननी गङ्गां गोवर्धनके दोनी नेत्र हैं, स्वन्द्रमरोवरं नासिका, भोविन्दकुण्डं अधर और श्रीकृष्ण कुण्डं चित्रक है। धाधाकुण्डं गोवर्धनकी जिह्ना और खिलतामरोवरं कपोळ है। भोपालकुण्डं कान और 'कुसुम-मरोवर' कर्णान्तमाग है। मिथिलेश्वर! जिस शिलापर मुकुटका चिह्न है, उसे गिरिराजका ललाट समझो। चित्रशिला' उनका मस्तक और 'बादिनीशिला' उनकी गीवा है। 'कन्दुकतीर्थ' उनका पाद्वंभाग है और 'उष्णीवतीर्थ'को उनका कटिप्रदेश बत्तलाया जाता है। 'छोणतीर्थ' पृष्ठदेशमे और 'लेकिकतीर्थ' पेटमें है। 'कदम्बलण्ड' हृद्धयस्थलमें है। 'श्रृक्कारमण्डलतीर्थ' उनका जीवात्मा,है। श्रीकृष्ण-चरण-चिह्न' महात्मा गोवर्धनका मन है। 'इस्तचिह्नतीर्थ' बुद्धि तथा 'ऐरावत्तनरणचिह्न' उनका चरण है। मुरुभिके चरण

चिक्क्रमें महात्मा गोवर्धनके पंस हैं। धुष्ककृण्ड'में पूँछकी माबना की जाती है। 'बत्तकुण्ड'में उनका बक्क, 'ब्ह्रकुण्ड'में कोष तथा 'इन्द्रसरोवर'में कामकी स्थिति है। 'कुंबरतीर्थ' उनका उद्योगस्थल और 'ब्रह्मतीर्थ' प्रसन्नताका प्रतीक है। पुराणवेत्ता पुरुष 'यमतीर्थ'में गोवर्धनके आहंकार-दी स्थिति बताते हैं॥ ४-१२॥

मैथिल ! इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराजके अङ्ग

नताये हैं, जो समस्य पागंकी हर केनेवाके हैं। को नरजेड़ गिरिराजकी इस विभूतिको सुनता है, यह योगिजनहुकें पोलोक' नामक परमधामये जाता है। सिरिराजॉका भी राजा गोवर्धन पवंत बीहरिके वक्षास्थलने प्रकट हुआ है और पुलस्त्यमुनिके तेजसे इस बजमण्डलमें उसका ग्रुमागमन हुआ है। उसके दर्शनसे मनुष्पका इस कोकमें पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १३-१५॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीगिरिशजसण्डके कन्तर्गत नारव-बहुताहव-संबादमें शिरिशजकी विमृतियोंका वर्णन शामक अस्त्वों अध्यान पूरा हुआ ॥ ८ ॥

# नवाँ अध्याय

#### गिरिराज गोवर्षनकी उत्पत्तिका वर्णन

बहुलाइन बोले—देवर्षे ! महान् आश्चर्यकी बात है, गोबर्धन साक्षाद् पवतोका राजा एवं ओहरिको बहुत ही प्रिय है । उसके समान दूसरा तीर्थन तो इस भूतल्यर है और न स्वर्गमें ही । महामते ! आप साक्षात् ओहरिके हृदय हैं । सतः अब यह बताइयं कि यह गिरिराज भीक्रणके बहुःख्यल्ये कब प्रकट हुआ ॥ १-२ ॥

श्रीनारवजीने कहा—राजन् ! महामते ! गोळेकके प्राक्त्यका कृतान्त सुनो—यह श्रीहरिकी आहिकीकारे तम्बद्ध है और मनुष्योंको धर्म, अर्थ, काम तथा मोश्व—चारों पुरुषार्थ प्रदान करनेवाला है। प्रकृतिले परे विद्यमान साश्वाद् परिपूर्णतम भगवान् भीकृष्ण सर्वसमर्थ, निर्मुण पुरुष एवं अनादि आस्मा हैं। उनका तेज अन्तर्मुखी है ! हे स्वयंप्रकाध प्रश्च निरन्तर रमणधील हैं, जिनपर धामानिमानी गणनाधील देवताओंका ईश्वर 'काल' भी शासन करनेमें समर्थ नहीं है। राजन् ! माया भी जिनपर अपना प्रमाव नहीं बाल स्कती, उनपर महत्तत्व और सत्वादि गुणोंका वश्च तो चल ही केंसे सकता है ! राजन् ! उनमें कभी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकारका भी प्रवेध नहीं होता । उन्होंने अपने संकट्परे अपने ही स्वरूपमें साकार हस्को स्मक्त किया !! है—६ है !!

सबसे पहले विशासकाय शेपनामका प्रादुर्भाव हुआ, को कमलनालके समान व्यतवर्णके हैं। उन्हींकी गोदम कोकवन्दित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर मिस्नयुक्त पुरुष पिर इस संसारमें नहीं जीटता। किर शसंस्थ ब्रह्माण्डोंके अधिपति गोकोकनाथ धगडाव श्रीकृष्णके घरणारविन्दसे त्रिपथगा गङ्गा प्रकट हुईं । नरेश्वर । तत्पश्चात् भीकृष्णके यार्थे कंघेसं छरिताओं में श्रेष्ट यम्नाजीका प्राद्धभाव हुआ, जो श्रहार-क्रमुमेंले उसी प्रकार सशोभित हुई, जैसे छपी हुई पगड़ीके बद्धकी शोमा होती है। तदनन्तर भगवान् भीहरिके दोनों ग्रस्कों ( टबनॉ या ब्रहियों ) से देगरलांसे युक्त दिन्य रासमण्डक और नाना प्रकारके शक्कार-साधनोंके समृहका प्राद्वर्भाव हुआ | इसके बाद महारमा भीकृष्णकी बोनों पिंडक्रियोंने निक्रम प्रकट हुआ, जो समाभवनी, आँगर्नी, गक्रियों और मण्डपोंसे चिरा इआ था। वह निक्क वसन्तकी माधरी भारण किये हुए था। उत्तमें कूजते हुए कोकिलेंकी काक**नी** वर्वत्र स्यास थी । मोर, भ्रमर तथा विविध वरोवरींचे भी वह परिशोमित एवं परिसंवित दिखायी देता था। राजन ! भगवान्के दोनों बुटनोंसे सम्पूर्ण बनोंमें उत्तम भीवृन्दावनका आविभीव हुआ । साथ ही उन सक्षात् परमात्माकी दोनी ऑघोंसे छीछा-सरोवर प्रकट इआ । उनके कटिप्रदेशसे दिन्य रस्नोंद्वारा खटित प्रभामयी खणभूभिका प्राकट्य हुआ और उनके उदरमें जो रोमावलियों हैं व ही विस्तृत माधवी क्लाएँ वम गयी । उन रुताओंमे नाना प्रकारके पक्षियोंके द्वार सर ओर फैलकर कलरब कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन छता कुड़ोंकी शोभा बदा रहे थे। वे स्ताएँ सुन्दर फुड़ों और फलोंके भारते इस प्रकार हुकी हुई थीं, जैंन उत्तम कुक-की कन्याएँ छल्जा और विनयके भारने नतमस्तक रहा करती 🖁 । भगवान्के नाभिक्षास्त्रे सहस्रो क्षमल प्रकट हुए। को इतिकोकके नरीवरीमें इचर उचर सुशोधित हो गई थे |

भागवान्ते निवसी-प्रान्तते मन्द्रगामी और अस्यन्त शीतल समीर अकट हुआ और उनके गर्छकी हॅसुलीने 'मधुरा' तथा स्कारका — इन दो पुरियोंका प्रादुर्माव हुआ ॥ ७–१८॥

श्रीहरिकी दोनों युजाओंसे श्रीदामां आदि आठ पार्वद् उत्तरन हुए । श्रीकृष्णकी युजाओंके मृत्यमागते खपनन्दं प्रकट हुए । श्रीकृष्णकी युजाओंके मृत्यमागते खमल हुपमानुओंका प्रादुर्भाव हुआ । नरेश्वरं । समस्त गोपगण श्रीकृष्णके रोमसे उत्पन्त हुए हैं । श्रीकृष्णके मनसे गोओं तथा धर्मधुरंषर धूषमोंका प्राकट्य हुआ । मैथिकेश्वरं । उत्तकी दुद्धि बास और काव्वियाँ प्रकट हुई । मगवान्के बार्वे कंवेले एक परम कान्तिमान् गौर तेज प्रकट हुआ। बिससे कीका, श्री, भूदेवी, विरजा तथा अन्यान्य हरिप्रियाएँ बाविर्श्त हुई । मगवान्की प्रियतमा नो श्रीराधां हैं, उन्होंको दूसरे कोग स्त्रीकावतीं या स्त्रीकार नामसे जानते हैं । श्रीराधाकी दोनों युजाओंसे श्रीयासां और स्त्रिक्तां — हम दो सिल्योंका आविर्भाव हुआ । नरेश्वर ! दूसरी-दूसरी को सहस्तरी गोपियाँ हैं, ने स्त्र राधाके रोमसे प्रकट हुई हैं । इस प्रकार मधुस्तनने योकोककी रचना की ॥ १९-२४॥

राजन् ! इस तरह अपने सम्पूर्ण लोककी रचना करके असंस्थ ब्रह्माण्डोंके अधिपति, परासर, परमाला, परमेश्वर, परिपूर्ण देव श्रीहरि वहाँ श्रीराधाके साथ चुरामित हुए । उस गोलाकमें एक दिन मुन्दर रासमण्डलमें, जहाँ बजते हुए न्पूरोंका मधुर शब्द गूँव रहा था, जहाँका ऑगन मुन्दर क्रतमें लगी हुई मुकाफलकी लिइयोंसे अमृतकी वर्षा होती रहनेके कारण रसकी वड़ी-बड़ी बूँदोंसे मुशोमित था। मालसीके बँदोवेंसि सस्तः झरते हुए मकरन्द और गन्धसे सरस एवं मुवासित था। जहाँ मृदक्त, तालस्विन और वंशीनाद स्व और ज्यात था। जो मधुरकण्ठसे गाये गये गीत आदिके कारण परम मनोहर प्रतीत होता था तथा मुन्दरियोंके रासरससे वरिपूर्ण एवं परम मनोरम था। उसके मध्यमागमें स्थित कीटिमनोजमोइन हृदय-बल्लमसे श्रीराधाने रसदान-बुशास करके गम्भीर वाणीमें कहा।। २५-२८।।

श्रीराधा बोर्सी—जगदीश्वर ! यदि आप रासमें मेरे प्रेमते प्रसन्त हैं तो मैं आपके सामने अपने मनकी प्रार्थना अक करना चाहती हूँ !! २९ !!

अभिगवान् बोले-पिये ! यामोर !! तुम्हारे मनमें को इच्छा हो, मुझसे माँग खो ! तुम्हारे प्रेमके कारण में तुम्हें भावेव वस्तु भी वे हुँगा ॥ ३०॥ स्वीराधाने कहा—शृन्दावनमें यमुनाके तटपर दिष्य निकुक्षके पार्श्वभागमें आप रासरसके योग्य कोई एकान्त एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिये। देवदेव ! यही बेरा मनोरथ है॥ ३१॥

नारदजी कहते हैं-राजन् ! तब 'तथास्तु' कहकर भगवान्ने एकान्त-लीलाके योग्य स्थानका चिन्तन करते हुए नेत्र-कमलोंद्वारा अपने इदयको ओर देखा । उसी समय गोपी-समुदायके देखते-देखते श्रीकृष्णके हृदयसे अनुरागके मृतिमान् अङ्करकी भाँति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रासभूमिमें गिरकर वह पर्वतके आकारमें बढ़ गया। बह सारा-का-सारा दिव्य पर्वत रत्नवातमय था । सन्दर शरनी और कन्दराओंसे उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, बकुक, अशोक आदि इक्ष तथा लता-बाल उसे और भी मनोइर बना रहे ये । मन्दार और कुन्दबन्दरे सम्पन्न उस पर्वतपर भाँति भाँतिके पक्षी कलर्ष कर रहे थे। विदेहराज । एक ही शणमें वह पर्वत एक काल योजन विस्तृत और शेषकी तरह सी कोटि योजन खंबा हो गया । उसकी ऊँचाई पचास करोड़ योजनकी हो गयी। पचास कोटि योजनमें फैका हुआ वह पर्वत सदाके किये गजराजके समान स्थित दिखायी देने कमा । मैथिक ! उसके कोटि योजन विद्याद वैक्दों शिखर दीप्तिमान् होने को । उन शिखरींचे गोवर्षन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ, मानो सुवर्णमय उन्नत कक्कोंने कोई ऊँचा महत्त शोभा पा रहा हो ॥ ३२-३८॥

कोई-कोई विद्वान् उस गिरिको गोवर्धन और दूसरे छोग 'शतश्रक' कहते हैं। इंतना विश्वाल होनेपर भी वह पर्वत मनसे उत्सुक-सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोळोक भयसे विद्वल हो गया और वहाँ तब ओर कोळाहल मच गया। वह देख श्रीहरि उठे और अपने साक्षात् हायसे श्रीव्र ही उसे ताइना वी और बोडे—'अरे! प्रच्छक्रस्पसे बढ़ता क्यों जा रहा है! सम्पूर्ण छोकको आच्छादित करके स्थित हो गया! क्या वे छोक यहाँ निवास करना नहीं चाहते!' बीं कहकर श्रीहरिने उसे शान्त किया—उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वतको प्रकट हुआ देख भगविध्या श्रीराषा बहुत प्रसन्न हुई। राजन् ! वे उसके एकान्त-स्वर्णे श्रीहरिके साथ सुशोमित होने कर्गी ॥ ३९—४२॥

इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात् श्रीकृष्णसे प्रेरित होकर इस वजारण्यकों आचा है । यह वर्षतीर्थस्य है । बता-प्रश्नीय स्थाम आमा बारण करनेवाका वह बोड गिरि मेवकी माँति स्थाम तथा देवताओंका प्रिय है। मारतचे पश्चिम दिशाम शास्त्रकिद्वीपके मध्यभागमें द्रोणाचळकी पत्नीके गर्भत गोवर्षनने अस्य किया। महर्षि पुळत्स्य उसको भारतके संबंधनण्डकमें के आये। विदेहराज। गोवर्षनके आगमनकी बात मैं द्वामते पहके निर्मेदन कर पुका हूँ । सैते वह पहके शीकोकों उत्सुकतापूर्वक बदने खना था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े ती वह पृथ्वीतकके किये एक उक्तन कन आयया-वह सोचकर मुनिने द्रोणपुत्र गोवर्चनको प्रतिदिन सीण होनेका शाप दे दिया ॥ ४१-४६ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गेसंहिताने श्रीगिरिराजसम्बद्धे अन्तर्गत श्रीमारद-बहुकाइब-संवादमें श्रीगिरिराजकी उत्पक्ति नामक नवीं अध्यान पूरा हुआ ॥ ९ ॥

# दसवाँ अध्याय

गोवर्द्धन-शिलाके स्पर्शसे एक राक्षसका उदार तथा दिव्यरूपधारी उस सिद्धके मुखसे गोवर्द्धनकी महिमाका वर्णन

श्रीनारवजी कहते हैं—राजन् ! इस विषयमें एक पुराने इतिहासका वर्णन किया जाता है, जिसके अवणमात्रसे बढ़े-बढ़े पार्पोका विनाश हो जाता है ॥ १॥

गौतमी गङ्गा ( गोदाबरी ) के तटपर विजय नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था । वह अपना ऋण वसूल करनेके लिये पापनाहित्नी मधुरापुरीमें आया । अपना कार्य पूरा करके अब वह धरको छोटने छगा। तद गोबर्झनके तटपर गया। मिथिलेश्वर ! बहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया । भीरे-भीरे बनप्रान्तमें होता हुआ जब वह अअमण्डस्ते बाहर निकळ गया। तब उसे अपने सामनेसे आता हुआ एक घोर राक्षस दिखायी दिया । उसका मुँह उसकी छातीमें था । उसके तीन पैर और 🦝: भुजाएँ थीं, परंतु हाथ तीन ही थे । ओठ बहुत ही मीटे और नाक एक हाय ऊँची थी। उसकी सात हाय कंबी बीभ कपल्या रही थी, रोएँ काँटोंके समान ये, आँखें बढ़ी-बढ़ी और लाल थीं। दाँत टेंद्रे-मेंद्रे और भयंकर थे। राजन ! बह राक्षस बहत भूखा या, अतः पुर-पुर' शब्द करता हुआ वहाँ लड़े हुए ब्राह्मणके सामने आया। ब्राह्मणने गिरिराजके परथरसे उस राक्षसको मारा । गिरिराजकी शिखा-का स्पर्ध होते ही वह राक्षल-शरीर छोड़कर श्यामसुन्दर-रूपधारी हो गया । उसके विशाख नेत्र प्रफुल्क कमलपत्रके समान शोभा पाने छगे। बनमाला, पीताम्बर, मुकट और कुण्डलींसे उसकी बड़ी शोमा होने लगी। हायमें वंशी और बेंत स्थि यह दूसरे कामदेवके समान प्रतीत होने जगा । इस प्रकार दिव्यरूपभारी होकर उसने दोनीं हाथ ओड्कर ब्राह्मण-देवताको बार्यार प्रणाम किया ॥ २–१० ॥

स्तिक बोळा--जाकणशेष | द्वम वन्य हो। वर्नेकि

दूसरोंको संकटसे बचानेके पुण्यकार्थमें क्रमे हुए हो । महा-मते । आज तुमने मुझे राष्ट्रसकी योनिसे खुटकारा दिका दिया । इस पाषाणके स्वर्शमात्रने मेरा कल्याण हो गया । तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्घार करनेमें समर्थ महीं या ॥ ११-१२ ॥

ब्राह्मण बोळे—युत्रत ! मैं तो तुम्हारी नात युनकर आश्चर्ये पढ़ गया हूँ । मुझमें तुम्हारा उद्धार करनेकी शक्ति नहीं है। पाषाणके स्पर्शका क्या कळ है, यह भी मैं नहीं जानता: अतः तुम्हीं बताओ ॥ १३॥

सिद्धने कहा—जबान् ! श्रीमान् गिरिराज गोवर्बन पर्वत साक्षात् श्रीहरिका रूप है । उसके दर्शनमात्रते मनुष्य इतार्थ हो जाता है । गन्धमादनकी यात्रा करनेसे मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, उससे कोटिगुना पुण्य गिरिराज-के दर्शनसे होता है । विप्रवर ! केदारतीर्थम पाँच हजार वर्षोतक तपस्या करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वहीं फल गोवर्द्धन पर्वतपर तप करनेसे मनुष्यको क्षणभरमें प्राप्त हो बाता है ॥ १४—१६॥

मल्याचलपर एक भार स्वर्णका दान करनेले जिल पुण्यपत्लकी प्राप्ति होती है, उसने कोटिगुना पुण्य गिरिराज-पर एक माशा सुवर्णका दान करनेले ही मिल जाता है। जो मङ्गलप्रस्य पर्वतपर खोनेकी दक्षिणा देता है, वह सैकड़ों पापेंसे युक्त होनेपर भी मगवान विष्णुका सारूप्य प्राप्त कर केता है। मगवानके उसी पदको मनुष्य गिरिराजका दर्शन करनेमात्रसे पा लेता है। गिरिराजके समान पुण्यतीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषम पर्वतः कृटक पर्वत सथा कोकक पर्वतपर सोनेले महे सींगवाकी एक करोड़ गीओंका को हान करता है। भागी होता है। बहान् ! उसकी अपेक्षा भी कालगुना भागी होता है। बहान् ! उसकी अपेक्षा भी कालगुना पुण्य गोवर्धन पर्वतको यात्रा करनेमात्रमे सुक्रभ होता है। महण्यमूक, सक्षमिरि तथा देविगरिकी एवं सम्पूर्ण पृथ्विकी यात्रा करनेपर मनुष्य जिस पुण्यपत्नको पाता है, गिरिराज गोवर्धनकी यात्रा करनेपर उसने भी कोटिगुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराजके समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्यत्कालमें होगा ही ॥ १७-२६ ॥

श्रीशिलपर इस वर्षीतक रहकर वहाँके निद्याधरकुण्डमें नी प्रतिदिन स्नान करता है। वह प्रण्यात्मा मनुष्य सौ क्वांके अनुधानका कल या छेता है। परंधु गोवर्डन पर्ततके पुच्छकुष्यमे एक दिन स्नान करनेवाला मनुष्य को श्वशंके साम्रात् अनुष्टानका पुण्यपल पा केता है। इसमें संशय नहीं 🕯 । बेह्नराचळ, बारिधार, महेन्द्र और विन्न्याचळपर एक अध्वमेधवज्ञका अनुष्टान करके मनुष्य स्वर्गछोकका अधिपति ही जाता है। परंतु इस गोबर्झन पर्यतपर जो यह करके उत्तम दक्षिणा देता है। यह स्वर्गलोकके मसकपर पैर रख-कर भगवान विष्णुके धाममें चला जाता है। दिजोत्तम ! चित्रकृट पर्वतपर श्रीरामनवमोके दिन पयस्विनी (मन्दार्किनी) म, वैद्यालकी ततीयाको पारियात्र पर्वतपर, गुणिमाको ककराचळपर, द्वादशीके दिन नीळाचळपर और सप्तमीको इन्स्रकीक पर्वतगर जो स्नान, दान और तप आदि पुण्य-कर्म किये जाते हैं, वे सब कोटिशने हो जाते हैं। ब्रह्मन ! इसी प्रकार भारतवर्षके गोवर्दन तीर्थमें जो स्नानादि शुभ कर्म किया जाता है। वह सब अनन्तगुना हो जाता है।

शृहस्पतिके सिंहराशिमें स्थित होनेपर गोदावरीमें और ड्रम्स-राभिमें स्थित होनेपर हरदारमें, पुष्यनक्षत्र आनेपर पुण्करमें, सूर्यग्रहण होनेपर कुरुक्षेत्रमें, चन्द्रग्रहण होनेपर काशीमें, फाल्युन आनेपर नैमिषारण्यमें, एकादशीके दिन शुकरतीर्थमें, कार्तिककी पूर्णिमाकी गढमुक्तेश्वरमें, जन्माश्रमीके दिन मथुरामें, द्वादशीके दिन खाण्डव-वनमें, कार्तिकी पूर्णिमाको बंदश्वर नामक महाबदके पासः मकर-संकान्ति स्मानेपर प्रयागतीर्थमें, वैधृतियोग आनेपर वर्हिष्मतीमें, श्रीरामनवमीके दिन अयोष्यागत सरयुके तटपर, शिव-चतुर्दशीको श्रम वैद्यनाथ वनमें, सोमवारगत अ**मादास्या**को ग**का**सागर-संग**मने**, दशमीको सेत्यन्थपर तथा सप्तमीको श्रीरक्षतीर्थम किया हुआ दाना तपा स्नाना जपा देवपूजना बाह्मण-पुजन आदि जो शुभकर्म किया जाता है, दिजोत्तम ! वह कोटिगुना हो जाता है। इन सबके समान अग्य-फल केवल गोबर्धन पर्वतकी यात्रा करनेले प्राप्त हो जाता है । मैथिकेन्द्र । जो भगवान श्रीकृष्णमें मन कगाकर निर्मक गोविन्दकुण्डमें स्नान करता है। वह भगवान औ-कृष्णका सारूच्य प्राप्त कर देता है---इसमें संदाय नहीं है ! इसारे गोवर्द्धन पर्वतपर जो मानशी-गक्का हैं। उनमें इवकी कगाने-की समानता करनेवाके सहसों अधानेव गन्न तथा सैकड़ों राजसूय यत्र भी नहीं हैं । विप्रवर ! आपने साक्षात् गिरिराजका दर्शन, स्पर्श तथा वहाँ स्नान किया है। अतः इस भूतकपर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास न हो तो मेरी ओर देखिये । मैं बहुत बद्दा महापातकी था। किंद्र गोवर्द्धनकी शिलाका स्पर्ध होनेमात्रसे मैंने भगवान श्रीकृष्ण-का सारूप्य प्राप्त कर लिया ॥ २४-४१ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गराहितामें श्रीगिरिशजसम्बद्धे अन्तर्गत नारव-बहुताश्व-संवादमें श्रीगिरिशजका माहात्म्य' नामक दसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १०॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

सिद्धके द्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन तथा गोलोकसे उतरे हुए विशाल रथपर आरूढ़ हो उसका श्रीकृष्ण-लोकमें गमन

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! सिद्धकी यह वात हुनकर ब्राह्मणको बन्ना विस्मय हुआ । गिरिराजके प्रभावको जानकर उसने सिद्धते पुनः प्रका किया ॥ १॥

ज्ञासाणने पूछा---महाभाग ! इस समय तो द्वम सामात दिम्मरूपभागी विसामी देते हो । परंतु पूर्वजन्ममें द्वम कौन थे और दुमने कौन-सा पाप किया था ! ॥ २ ॥

सिखने कहा- पूर्वजन्ममें मैं एक धनी वैदय था। अत्यन्त समृद्ध वैदय शास्त्र होनेके कारण मुझे बचपनते ही खुआ खेळनेकी आदत पद गयी थी। धूर्तों और खुआरियोंकी गोधीमें मैं तबसे चतुर समझा बाता था। आगे चक्कर मैं

वेश्यामें आसक हो शवा। कुपथपर चलने और मदिराके महरे उन्मास रहने समा । ब्रह्मन् । इसके कारण मुझे अपने माता-पिता और परनीकी ओरहे वडी फटकार मिलने कमी । एक दिन मैंने माँ-बापको तो जहर देकर मार हाला और पत्नीको साथ डेकर कहीं जानेके बहाने निकला और रास्तेमें मैं बैंने तल्यारते उसकी इत्या कर ही । इस तरह उन सबके भनको इथियाकर मैं उस वेश्याके साथ दक्षिण दिशामें चला गया । यह है मेरी दृष्टताका परिचय । दक्षिण जाकर में अत्यन्त निर्दयवापूर्वक खूट-पाटका काम करने क्या । एक दिन उस वेश्याको भी मैंने अँधेरै कुएँमें बात दिया । डाक तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी कगाकर वैकडों मनुष्योंको मौतके बाट उतार दिया। विप्रवर ! धनके कोभने मैंने सैकड़ों ब्रह्महत्याएँ की । क्षत्रिय हत्या। वैश्य-इत्या और शद्र-इत्याकी संख्या तो इजारोतफ पहुँच गयी होगी। एक दिनकी बात है कि मैं मांस कानेके निमिच भगोंका वथ करनेके किये वसमें गया। बहाँ एक सर्पके कपर मेरा पैर पढ गया और उसने मुझे इँस किया । फिर तो तत्काळ मेरी मृत्य हो गयी और यमराजके मयंकर वर्तीने आकर मुझ ब्रष्ट और महापातकीको भयानक मुदगरीने पीट-पीटकर बाँचा और नरकमें पहुँचा दिया। मुझे महादुश मानकर 'कुम्भीपाक'में आजा गया और वहाँ एक मन्यन्तर-तक रहना पड़ा । तत्पश्चात 'तत्तत्वर्मि' नामक नरकमें ग्रह द्वष्टको एक कल्पतक महान् दुःस्त भोगनः पडा । इस तरह चौरासी लाख नरकों मेंसे प्रत्येकमें अलग-असग यमराजकी इच्छासे मैं एक-एक वर्षतक पडता और निकलता रहा। **तदनन्तर भारतवर्षमें कर्मधासनाके अनुसार मेरा दस बार** तो सूअरकी योनिमें जन्म हुआ और सो बार ब्याइकी बोनिमें। फिर सी जन्मींतक केंट और उतने ही कम्पीतक भैंसा हुआ । इसके बाद एक सहस्र जन्मतक मुझे सर्पकी योनियें रहना पड़ा। फिर कुछ दृष्ट मनुष्योंने मिलकर मुझे मार डाला | विप्रवर | इस तरह दस हजार वर्ष बीतनेपर अलग्रन्थ विपिनमें मैं ऐसा विकरास और महालक राक्षस हुआ, जैसा कि तुमने अभी-अभी देखा

है। एक दिन किसी शुद्रके शरीरमें आविष्ट होकर मर्की गया। वहाँ हम्यावनके निकटवर्ती वसुनाके सुन्कर वटले हायमें छड़ी लिने हुए कुळ स्वासवर्णकाले सीक्रण्यके पार्वद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके हारा सिरकाय होन्नर में वक्तभूमिसे इचर माग आया। तकते बहुद दिनीतक में भूखा रहा और तुम्हें ला आनेके लिये वहाँ आया। हतनेमें ही दुमने मुझे गिरिराजके परधरसे मार दिया। मुने। मुझपर साक्षात् औक्रणकी कृपा हो गयी, जिस्से मेरा कल्याण हो गया,॥ १-१८॥

श्रीमारवजी कहते हैं--राज्य ! वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक्से एक विशास रव उतरा ! वह सहसों स्पोंके समान तेजस्वी था और उसमें इस हजार भोड़े जुते हुए थे। गरेश्वर ! उस<del>रे</del> इजारों पहियोंके चलनेकी व्यति होती थी। लाखीं पार्यंद उसकी होभा बदा रहे थे। मुखीर और श्रद्ध-चण्टिकाओंके समृहते आच्छादित वह रथ अत्यन्त मनोहर दिखायी देता था । ब्राह्मणके देखते-देखते उस सिद्धको केनेके लिये जब वह रथ आयाः तब ब्राह्मण और सिक्क दोनोंने उस दिव्य रथको नमस्कार किया। मिथिकेन्दर ! तदनन्तर वह विज्ञ उस रथपर आरुढ़ हो दिक्सण्डसको प्रकाशित करता हुआ परात्पर श्रीकृष्ण-स्रोकमें पहुँच गया। जी निकुष्त-सीलाके कारण लक्तित एवं परम मनोहर है। मैथिल । वह ब्राह्मण भी गोबर्ह्सनका प्रभाव जान गया था। इमलिये वहाँसे लौटकर नमस्त गिरिराजोंके देवता गौवर्बन गिरिपर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घरको गया ॥ १९–२४ ॥

राजन् ! इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम मोध-दायक शीरिरिराजलण्ड तुम्हें कह सुनाया । पापी मनुष्य मी इसका अवण करके स्वप्नमें भी कभी उप्रदण्डभारी प्रचण्ड यमराजका दर्भन नहीं करता । जो मनुष्य गिरिराजके यशसे परिपूर्ण गोपराज श्रीकृष्णकी नृतन केलिके रहस्यको सुनता है, वह देवराज इन्द्रकी भांति इस लोकमें सुख मोगता है और नन्दराजके समान परलेकमें शान्तिका अनुभव करता है ॥ २५-२६॥

इस प्रकार श्रीगर्गर्सहितामें श्रीमिरिराजसण्डके अन्तर्गत श्रीनाप्रद-बहुतादव-संवादमें श्रीमिरिराज-प्रमावः प्रस्ताव-वर्णनके प्रसङ्गमें 'सिक्सोक्ष' नामक स्वारवर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

भौगिरिराजकाष्ट सम्पूर्ण ॥ ३ ॥

### श्रीदारस्थापै नगः

# माधुर्यखण्ड

#### पहला अध्याय

## श्वतिरूपा गोपियोंका श्वान्त, उनका श्रीकृष्ण और दुर्शसा म्विनकी बातोंमें संद्यय तथा श्रीकृष्णद्वारा उसका निराकरण

भतसी क्रमुमोपसेवकान्तिचैशुनाक्ककदम्बम् कर्तौ । भवगोपच प्रविद्यासद्यान्ती वनमाकी वितनोषु मङ्गकानि ॥

'जिनकी अङ्गकान्तिको अलसीके पूलकी उपमा दी जाती है, जो यमुनाक् कवर्ती कदम्बद्दक्षके मूलभागमें विद्यमान हैं तथा मूलन गोपाङ्गनाओंके साथ लीला-विलास करते हुए अस्पन्त घोमा पा रहे हैं, वे बनमाली श्रीकृष्ण मङ्गलका विस्तार करें? ॥ १॥

परिकरीकृतपीतपरं हरिं विकिकिरीटनतीकृतकन्धरस् । क्युटबेशुकरं चक्रकृण्डकं पट्टतरं गटवेषभरं भन्ने ॥

शिक्टोंने पीताम्बरकी फेंट बॉभ रक्खी है, किनके सक्ककपर मोरपंखका मुकुट बुशोभित है और गर्दन एक और इकी हुई है, जो लकुटी और बंशी हायमें किये हुए हैं और जिनके कानोंमें चक्कल कुण्डल कलमला रहे हैं, उन परम पद्ध, नटवेकथारी श्रीकृष्णका में भजन (ध्यान) करता हूँ'॥ २॥

बहुत्वाह्वने पूछा—मुने ! श्रुतिरूपा आदि गोपियोंने, बो पूर्वप्रदूस वरके अनुसार पहले ही त्रजमें प्रकट हो जुकी शीं, किस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था ? महाबुद्धे ! गोपाल श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिये; क्योंकि आप परापरवेशाओंमें स्वसे श्रेष्ठ हैं ॥ ३-४ ॥

श्रीनारद्जीने कहा—विदेहराज! श्रुतिरुपा जो गोपियाँ श्री, वे शेषशायी भगवान् विष्णुके पूर्वश्रीत वरसे बजवाती गोपोंके उत्तम कुछमे उत्पन्न हुई । उन सबने इन्दाबनमें परम कमनीय नन्दनन्दनका दर्शन करके छन्दें वररूपमें पानेकी इन्हासे कुन्दाबनेक्यरी इन्दादेवीकी समाराधना की। इन्दाके दिये हुए वरसे मक्कवरूक भगवान् बीहरि उनके कपर शीम अक्य हो सबे और प्रतिवित उनके वर्रोमें राजकीहाके किये जाने छो। नरेश्वर ! एक दिन रातमें दो पहर बीत जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण रासके छिये उनके घर गये। उस समय उत्कण्ठित गोपियोंने उन परम प्रभुका अत्यन्त भक्ति-भावते पूजन करके मधुर वाणीमें पूछा॥ ५——९॥

r" , 4

गोपियाँ बोर्ली—अधनारान भीकृष्ण ! जैसे चकोरी चन्द्रदर्शनके छिये उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपान्ननाएँ आपसे मिळनेको उत्कण्ठित रहती है। अतः आप हमारे घरमें शीध क्यों नहीं आये !॥ १०॥

श्रीभगवान्ने कहा-प्रियाओं । जो जिसके हृदयमें बार करता है। वह उससे दूर कभी नहीं रहता । देखो न, सूर्य तो आकाराम है और कमल भूमिपर। फिर भी वह उन्हें देखते ही खिछ उठता है (वह सूर्यको अपने अस्यन्त निकटस्य अनुभव करता है)। प्रियाओ ! आज मेरे साक्षात् गुरू भगवान् दुर्बासा मुनि भाण्डीर वनमें पशारे हैं। उन्हींकी सेवाके लिये मैं चला गया था । गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु भगवान् महेरवर हैं और गुरु ताक्षात् परम ब्रह्म हैं। उन श्रीगुरुको मेरा नमस्कार है। अज्ञानरूपी रतौँ भीते अंधे हुए मनुष्यकी दृष्टिको जिन्होंने शानाञ्चनकी शलाकाले खोळ हिया 🕏 उन भीगुरुदेवको नमस्कार है। अपने गुरुको मेरा खरूप ही समझना चाहिये और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। गुरु सम्पूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं। अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी रोवा नहीं करनी चाहिये । है प्रियाओं! मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरणकमलींमें प्रणाम करके क्रम्हारे घर देरीले पर्वचा हूँ ॥ ११--१६ ॥

गुरुनंबा गुरुविच्युगुंख्देंचो महेचरः ।
 गुरुः साक्षास्परमद्या तस्मै औगुरचे नमः ॥
 मद्यानतिमिरान्यस्य वानाजानशक्तवस्य ।
 च्युप्तन्मीकितं चेन तस्मै औगुरचे नमः ॥

भीनारद्वी कहते हैं—राजन् ! भीकृष्णका यह. उत्तम बचन सुनकर समस्त गोपाङ्गनाओंको बड़ा विसाव हुआ। वे हाथ बोड़कर सिर सुकाकर श्रीकृष्णसे बोळी॥ १७॥

गोपियोंने कहा—प्रभो ! यह तो नहे आश्चर्यकी वात है । आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वरके भी गुद दुर्वाख जन हैं यह जानकर हमारा मन उनके दर्शनके किये अञ्चलक हो उठा है। देव ! परमेश्वर !! आज रातके हो पहर बीत जानपर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो एकता है ! बीचमें विशास नहीं यमुना प्रतियन्थक बनकर खबी है। अतः देव ! बिना किसी नावके यमुनाजीको पार करना कैसे सम्भव होगा ! ॥ १८-२०॥

श्रीभगवान् बोळे—प्रियाओ ! यदि तुमलोगेंको अवश्य हां वहां जाना है तो यमुनाजीके पास पहुँचकर मार्ग प्राप्त करनेके लिये इस प्रकार कहना—'यदि श्रीकृष्ण बाल्ब्रह्मचारी और सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं तो सरिताओं में भेष्ठ यमुनाजी ! हमारे लिये मार्ग दे दो !' यह बात कहनेपर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी । उस मार्गसे तुम समी हजाइनाएँ सुखपूर्वक चली जाना ॥ २१-२३ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राकन् ! उनका यह क्वन कुनकर सभी गोपियाँ अलग-अलग विशाल पात्रोंमें छप्पन मोग लेकर यमुनाजीके तटपर गयीं और किर छक्काकर उन्होंने ब्रीहम्मकी कही हुई बात दुहरा दो । मैथिलेश्वर ! फिर के तत्काल यमुनाजीने उन गोपियोंके लिये मार्ग दे दिया ! उस मार्गते सभी गोपियों अत्यन्त विश्वित हो, भाष्टीर-बटके पास पहुँचीं । वहाँ उन्होंने दुर्वासा मुनिकी परिक्रमा की और उनके आगे बहुत-सी भोजन-सामग्री रसकर उनका हर्शन किया ! फिर सब-की-सब कहने लगी—पुने ! पहले मेरा अल मोजन कीजिये !' इस सरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियोंका भक्तिस्वक भाव जानकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाने यह विमल क्वन कहा ॥ २४—२८ ॥

मुनि बोले—गोपियो ! मैं कृतकृत्य परमहंत हूँ, निष्क्रिय हूँ । इत्तल्ये तुमलोग अपना-अपना भोजन अपने ही हाथींसे मेरे मुँहमें डाल दो ॥ २९॥

> बार्यं स्तं विज्ञानीयान्तावमन्येत कविष्यः । न मत्त्रंबुद्धवा सेनेत सर्वदेवभयो ग्रुवः ॥ (कर्णक, साम्रुवेक १ । १३—१५)

गोपियोंने कहा जुने ! यहाँ आनेसे पूर्व श्रीकृष्णकी कही हुई बात हुइराकर मार्ग मिळ जानेसे यमुनाजीको पार करके इमलोग आपके समीप दर्शनकी ग्राम इच्छा लेकर यहाँ आ गयी थीं । अब इकरते इम कैसे जायँगी, यह महान् संदेह इमारे मनमें हो गया है ! अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे मार्ग हस्का हो जाय ॥ ३४-३५ ॥

मुनि बोले—गोपियो ! तुम सन यहाँते तुसपूर्वक चली जाओ ! जन यमुनाजीके किनारे पहुँचो, तन मार्गके किमे हस प्रकार कहना—'यदि दुर्वासा मुनि इस भूतलपर केवक दूर्वाका रस पीकर रहत ही, कभी अब और जल न केकर मतका पासन करते हो तो सिरताओंको शिरोमणि यमुनाजी ! हमें मार्ग दे हो ।' ऐसी बात कहनेपर यमुनाजी तुम्हें खतः मार्ग दे देंगी !! ३६—३८ !!

अतिनारद्जी कहते हैं—नरेश्वर ! यह चुनकर गोपियाँ उन मुनिपुंगवको प्रणाम करके यमुनाके तटपर आर्थी और मुनिकी बतायी हुई बात कहकर नदी पार हो श्रीकृष्णके पास आ पहुँचीं । वे मक्कश्रामा गोपियाँ इस बात्राके विचित्र अनुभवते विस्मित थीं । तहनन्तर रासमें गोपाञ्चनाओंने श्रीकृष्णकी ओर देखकर अपने मनमें उठे हुए संदेहको उनसे पूछा । एकान्तमें श्रीहरिने उन सबका मनोर्थ पूर्ण कर दिया था ॥ ३९—४१ ॥

गोपियाँ बोर्ली—प्रमो ! इमने दुर्वाता मुनिका दर्शन उनके सामने जाकर किया है; किंद्र आप दोनोंके वचनोंको सुनकर उनकी सत्यताके सम्बन्धमें इमारे मनमें संदेश उत्पक्त हो गया है। जैसे गुक्जी असत्यवादी हैं, उसी तरह बेटाबी भी मिक्सवादी हैं—हसमें संद्यस नहीं है। अबनाइन ! अस्य तो गोवियोंके उपपति और बचपनते ही रिवक हैं किर आप भाटनकाचारी कैंग्रे हुए—यह हमें स्पष्ट बताइये और हमारे सामने बहुत-सा अस (भार-के-भार सम्बंध भोग ) सा आनेवाके ये दुवासा मुनि केवक ह्वांका रस पीकर रहनेवाके कैंग्रे हैं! बजेश्वर | हमारे सममें यह भारी संदेह उटा है ॥ ४२—४४ ॥

अधिभवाषान्ते कहा—गोपियो | मैं ममता और अइंकार से दित, सबके प्रति समान मान रखनेवाला, सर्वन्यापी, सबके उत्कृष्ठ, उदा विषमताशृत्य तथा प्राकृत गुणों से दित हूँ—इसमें संशय नहीं हैं । तथापि जो मक मेरा जिस प्रकार मजन करते हैं, उनका उसी प्रकार में भी मजन करता हूँ । इसी प्रकार बानी साधु महारमा भी सहा विषम भावनाते रहित होते हैं । योगयुक्त विद्वान् पुरुषको चाहिये कि यह कर्मों असस्य हुए अवानीजनां महार न उत्पन्न करे । उनमें सदा समस्य कर्मों का स्वान ही कराये । जिस पुरुषके सभा समारम्भ (आयोजन) कामना और संकल्पने सम्य होते हैं, उनके सार कर्म कामना और संकल्पने सम्य होते हैं, उनके सार कर्म कामना और संकल्पने सम्य हो जाते हैं (अयोत उनके किये

वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते ) । ऐसे पुरुषको शानीजन पण्डित (तत्वश्च) कहते हैं । जिसके मनमें कोई कामना नहां है, जिसने चित्र और बुद्धिको अपने वश्चमें कर रक्ष्या है जिसने चित्र और बुद्धिको अपने वश्चमें कर रक्ष्या है तथा जो समस्त सग्रह-प्रतेग्रह छोड़ चुका है, वह कंत्रल शरार निवाह-सम्बन्धी कर्म करता हुआ कि स्विष्य (कमजनित श्चमाशुम फल ) को नहीं प्राप्त होता । इस संसारमें शानक समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है । योगसिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने-आपमें उस शानको प्राप्त कर लेता है । जो समस्त कर्मोंको बद्धापण करके आसिक छोड़कर कर्म करता है, वह पापसे उसी प्रकार छिस नहीं होता, जैसे कमलका पत्र करते हैं । इसिक वहुत खानवाले हो गये । स्वतः उन्हें कभी भोजनकी इन्छा नहीं होतो । वे केवल परिमित दूर्वारखका ही आहार करते हैं ॥ ४५-५२ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं — मैथिकेश्वर ! श्रीकृष्णका यह बचन क्षुनवर समस्त गोपियोका संशय नह हो गया ! वे भुतिक्या गोपाङ्गनाएँ शानमयी हो गर्यो ॥ ५३ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गर्स हितामें भाषुर्वसम्बद्धे अन्तर्गह श्रीलाग्द-बहुळाइव-संवादमें श्रुतिकपा गोपियोंका उपाक्ष्यान' नामक पहळा अध्यास पूरा हुआ ॥ १ ॥

## दूसरा अध्याय

## श्वापिरूपा गोपियोंका उपास्त्यान—नङ्गदेशके मङ्गल-गोपकी कत्याओंका नन्दराजके जनमे आगमन तथा मधुनाजीके तटपर रानगण्डलमें प्रवेश

श्रीमारद्जी कहते हैं—मिथल । अब तुल सुनिर्ण ग्रीमियोंकी कथा धुनी । यह सम पापीकी हर हेलंबाली, परम पायन तथा औक्रणाके प्रति भिक्त-भावकी पृद्धि करनेवाली है। वह देखें महरू नामने प्रति पक्ष महामनस्वी ग्रीप था, जो क्रस्मीवान, शालकानसे सम्मन तथा नौ काल गौओंका स्वामी था। मिथिकेश्वर । उसके पांच हजार परिनमां थीं । किसी समय देवयोगमे उसका बाग धन नह हो गया । चौरीने उसकी गौओंका अपहरण कर किया । कुछ गौओंका उस देशके राजाने यहपूर्वक अपने अधिकागों कर किया । इस गैनला ग्रास होनेपर महक्त-गोप बहुत बुली हो गवा । उन्हीं दिनों भीरामचन्द्रजीके बरदानसे स्वीमावको महा हुए सम्बादमके निवादी खनि उसकी क्याएँ हो

भवे । उस कन्या-सनुइको देखकर हुन्ती गोप सङ्गक और भी दुःखमें इव गया और आधि-व्याधिते व्याद्धक रहने कमा । उसने मन-ही-मन इस प्रकार कहा ॥ १---- ॥

मझल बोला—क्या करूँ शकहाँ जाऊँ शकीन मेरा दुःख दूर करेगा शहर समय मेरे पास न तो क्यमी है न देश्वर्य हैं। न कुदुम्बाजन हैं और न कोई नक ही है। हाथ ! धनके बिना इन कल्याओंका विवाह कैसे होगा ! जहाँ भोजनमें भो संदेद हो, वहा धनकी कैसी आशा ! दीनता तो धी हो । काकतालीयन्यायंत कन्याएँ भी इस परमें आ गर्मी । इसलिये किसी धनवान और बल्बान राजाको ये कन्याएँ आर्थित करूँगा, तभी हम कन्याओंको हुन्य मिकेगा ॥ १००० १ है। श्रीवारद्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार उन कन्याओंकी कोई परवा न करके उसने अपनी ही बुद्धिसे ऐसा निश्चय कर लिया और उसीपर इटा रहा ! उन्हीं निर्नों मधुरामण्डलसे एक गोप उसके यहाँ आया ! वह तीर्थ-यात्री था ! उसके मान था जय । वह बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और इद्ध था ! उसके मुलसे मङ्गलने नन्दराजके अद्भुत वैभवका वर्णन सुना । दीनतासे पीड़ित मङ्गलने बहुत सोच-विचारकर अपनी चारलोचना कन्याओंको नन्दराजके व्रजमण्डलमें मेज दिया । नन्दराजके घरमें जाकर वे रत्नमय भूषणों-ने विभृतित कन्याएँ उनके गोष्ठमें गीओंका गोवर उठानेका काम करने लगीं । वहाँ सुन्दर श्रीकृष्णको

मन्याय १ ]

देलकर उन कन्याओंको अपने पूर्वजन्मकी बार्तोका स्मरण हो आया और वे श्रीकृष्णकी प्राप्तिक छिये नित्य यमुनाजीकी नेवा-पूजा करने छगीं। तद्दनन्तर एक दिन श्यामल अज्ञों-वाली विशाललोचना यमुनाजी उन सबको दर्शन दे, वर्प्तदान करनेके लिये उचत हुई। उन गोपकन्याओंने यह वर्ष्त्र माँगा कि अजेत्वर नन्दराजके पुत्र श्रीकृष्ण हमारे पति हों। तब प्तथास्तुं कहकर यमुना वहीं अन्तर्धान हो गर्यों। वे सब कन्याएँ वृन्दावनमें कार्तिक-पूर्णिमाकी रातको रासमण्डलमें पहुँची। वहाँ श्रीहरिने उनके साथ उसी तरह विहार किया। जैसे देवाजनाओंके साथ देवराज इन्द्र किया करते हैं॥ १०—१७॥

इस प्रकार श्रीगर्गसहिनामें माधुर्वश्रष्टके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें १ ऋषिकपा गोपियोंक। उपारुवान' नामक बूसरा अवमाय पूरा हुआ ॥ २ ॥

## तीसरा अध्याय

## मैथिलीरूपा गोपियोंका आरूपानः चीरहरणलीला और वरदान-प्राप्ति

श्रीनारदजी कहते हैं-राजन् ! मिथिलेखर ! अब मिथिलादेशमें उत्पन्न गोपियोंका आख्यान सनो । यह दशास्त्रमेश्व-तीर्थपर सानका फल देनेवाला और भक्ति-भावकी बढ़ानेबाला है । श्रीरामचन्द्रजीके बरमे जो नौ नन्दोंके घरोंमें उत्पन्न हुई थीं, वे मैथिलीरूपा गोपकन्याएँ परम कमनीय नन्द-नन्दनका दर्शन करके मोहित हो गयी। उन्होंने मार्गशीर्षके शुभ मासमें कात्यायनीका वत किया और उनकी मिट्टीकी प्रतिमा बनाकर वे पोडशोपचारमे उसकी पूजा करने लगी। अवजोदयकी बेलामें वे प्रतिदिन एक साथ भगवान्के गुण गाती हुई आतीं और श्रीयमुनाजीके जलमें स्नान करती थीं। एक दिन वे बजाजनाएँ अपने कन्न यम्नाजीके किनारे रखकर उनके जलमें प्रविष्ट हुई और दोनों हाथोंसे जल उछीचकर एक-दूसरीको भिगोती हुई जल-विद्वार करने लगी। प्रातःकाल भगवान् स्यामसुम्दर वहाँ आये और तुरंत उन सबके बख लेकर, कदम्बपर आरूढ हो चोरकी तरह चुप-चाप बैठ गये । राजन् । अपने वस्त्रोंको न देखकर वे गोप-कन्याएँ बड़े विस्सयमें पड़ी तथा कदम्बपर बैठे हुए श्यामसुन्दरको देखकर छजा गर्या और हैंसने छर्मा। तब कुक्षपर बैठे हुए श्रीकृष्ण उन गोपियोंसे कहने लगे--- पुन सब लोग यहाँ आकर अपने-अपने कपहे हे जाओ, अन्यवा मैं नहीं देंगा।' राजन् ! तब वे ग्रोपकन्याएँ श्रीतछ जळके भीतर खड़ी-खड़ी हँसती हुई लजाते मुँह नीचे किये बोर्ली॥ १-९॥

गोपियोंने कहा—है मनोहर नन्दनन्दन | हे गोप-रल | हे गोपाल-वंदाके नूतन इंस | हे महान् पीड़ाको हर केनेबाले श्रीह्यामसुन्दर ! तुम जो आज्ञा करोगे, वही हम करेंगी । तुम्हारी दानी होकर भी हम यहाँ बखाहीन होकर कैसे रहें ! आप गोपियोंके बखा लुटनेवाले और माखननोर हैं । अजमें जन्म लेकर भी बहे रिनक हैं । भय तो आपको खुनहीं सका है । हमारा बखा हमें लौटा दीजिये; नहीं तो हम मथुरानरेदाके दरवारमें आपके द्वारा इस अबसरपर की गयी बड़ी भारी अनीतिकी शिकायत करेंगी ॥ १०-११ ॥

श्रीभगवान् बोले—युन्दर मन्दहास्यते सुशोभित होनेवाली गोपाझनाओ ! यदि तुम मेरी दानियाँ हो तो इस कदम्यकी जहके पास आकर अपने बन्न ले लो । नहीं तो मैं इन सब बच्चोंको अपने घर उठा ले जाऊँगा । अतः तुम अविलक्ष्य मेरे कथनानसार कार्य करो ॥ १२ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! तव वे सब व्रजवासिनी गोपियाँ अत्यन्त काँपती हुई जलते बाहर निकर्षी और आनत-शरीर हो, हायाँसे बोनिको डककर शीतसे **पश्च पाते हुए ओक्त्रणाके हायते दिये गये वक्क लेकर उन्होंने** अपने अक्नोंने धारण किये । इसके बाद श्रीकृष्णको लजीली ऑक्लोंस देखती हुई वहाँ मोहित हो लड़ी रहीं । उनके परम प्रेमस्चक अभिप्रायको जानकर मन्द-मृन्द मुस्कराते हुए स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उनपर चारों ओरसे दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले ॥ १३--१५ ॥

श्रीभगवान्ने कहा-गोपाङ्गनाओ । तुमने मार्गशीर्ष

सासमें मेरी प्राप्तिके लिये जो कात्यायनी-व्रत किया है, वह अवस्य सफल होगा—इसमें संदाय नहीं है। परसी दिनमें बनके भीतर यमुनाके मनोहर तटपर में तुम्हारे साथ रास करूँगा, जो तुम्हारा मनोरय पूर्ण करनेवाला होगा ॥१६-१७॥

यों कहकर परिपूर्णतम श्रीहरि जब नले गये, तब आनन्दोल्लाससे परिपूर्ण हो मन्दहासकी छटा विखेरती हुई वे समस्त गोप बालाएँ अपने घरोंको गर्यी ॥ १८ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माषुर्वसम्बद्धके कन्तर्गत नारद-बहुकाइब-संवादमें मीथिलीकपा गोपियोंका उपाइमाल १ नामक तीसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३ ॥

## चौथा अध्याय

#### कोसलप्रान्तीय ख्रियोंका व्रजमें गोपी होकर श्रीकृष्णके प्रति अनन्यभावसे प्रेम करना

स्रीनारवृजी कहने हैं—मिथिलेक्बर ! अब कोसल-प्रवेशकी गोपिकाओंका बर्णन सुनो । यह श्रीकृष्णचरितामृत समस्त पापोंका नाश करनेबाला तथा पुण्यजनक है । कोसल-प्रान्तकी खियाँ श्रीरामके बरसे बजमें नी उपनन्दोंके बरोमें उत्पन्न हुई और बजके गोपजनोंके माथ उनका विवाह हो गया । वे सब-की-सब रस्नमय आभूषणोंने विभूषित थीं । उनकी अङ्गकान्ति पूर्ण चन्द्रमाकी चाँदनीके समान थी । वे मृतन यौबनसे सम्पन्न थीं । उनकी चाल इंसके समान थी और नेष प्रफुक्त कमलदलके समान विशाल थे । वे पश्चिनी जातिकी नारियाँ थीं । उन्होंने कमनीय महास्मा नन्दमन्दन श्रीकृष्णके प्रति जारक्षमंके अनुमार उत्तमः सहद तथा सबने अधिक स्नेह किया ॥ १-४ ॥

श्रुक्त गलियों में माधव मुस्कराकर पीताम्यर छीनकर और ऑवल खींचकर उनके साथ सदा हास-परिहास किया करते थे। वे गोपवालाएँ जब दही बेचनेके लिये निकलतीं तो खही लो, दही लो?—यह कहना भूलकर कृष्ण लो, कृष्ण लो? कहने लगती थीं। श्रीकृष्णके प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुष्णमण्डलमें धूमा करती थीं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्रमण्डल, सम्पूर्ण दिशा, पृक्ष तथा जनसमुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिलायी देते थे। प्रेमके समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे। श्रीकृष्णने उनके मन हर लिये थे। वे सारी बजाञ्चनाएँ आठों सास्विक भावोंसे सम्पन्न थीं ॥ ॥५—८॥

भाठ सास्त्रिक भावोंके नाम इस मधार हैं—
 स्तम्यः स्वेदोऽथ रोमाळः व्यरमङ्गोऽथ वेपथुः।
 वेवर्ण्यम्भु प्रका इस्त्राही सास्त्रिका मताः॥

प्रेमने उन सबको परमहंसी (ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं ) की अवस्थाको पहुँचा दिया था। नरेश्वर ! वे कान्तिमती गोपाञ्चन।एँ श्रीकृष्णके आनन्दमें ही मग्न हो त्रजकी गलियोंमें विचरा करती थीं । उनमें जड-चेतनका भान नहीं रह गया था। वे जड, उन्मन्त और पिशाचोंकी भाँति कभी मौन रहतीं और कभी बहत बोलने छगती थीं। वे लाज और चिन्ताको तिलाकाल दे चुकी थीं। इस प्रकार कृतार्यताको प्राप्त हो जो श्रीकृष्णमें तन्मय हो रही थीं, वे गोपाक्रनाएँ बळपूर्वक खींचकर श्रीकृष्णके मुखारविन्दको चूम लेती थीं । राजन् ! उनके तपका मैं क्या वर्णन करूँ ! जो सारे स्रोकन्यवहार एवं मर्यादा-मार्गको तिलाञ्जलि देकर हृदय तथा इन्द्रिय आदिके द्वारा पूर्ण परत्रक्षा बासुदेवमें अविचल प्रेम करती थीं; जो रास-क्रीडामें भीकृष्णके कंधींपर अपनी बाँहें रसकर प्रेमने विगलितचित्त हो श्रीकृष्णको पूर्णतया अपने वशमें कर चुकी थीं; उनकी तपस्याका अपने सहस्रमुखींसे वर्णन करनेमें नागराज रोष भी समर्थ नहीं हैं। विदेहराज ! न्याय-वैशेषिक आदि दर्शनींके तत्त्वशोंमें श्रेष्ठतम महात्मा योग-सांख्य और शुभकर्मद्वारा जिस पदको प्राप्त करते हैं। वही पद केवल भक्ति-भाषते उपलब्ध हो जाता है। आहि-

क्ष्मोंका नकर जाना, पसीना होना, रोमाश्च हो धाना, बोक्टो समय आवाक्का बदक जाना, अरीरमें कृत्यन होना, ग्रुँहका रंव वह जाना, नेत्रोंसे बाँध बहना तथा मरव्यक्किक व्यवस्थातक पहुँच काला---वे बाठ मेनके साविक्य काल माने सके हैं। वैव श्रीहरि केवल भक्तिसे ही बरामें होते हैं। निश्चय ही इस विषयमें सदा गोपियाँ ही प्रमाण हैं। उन्होंने कभी सांस्य और योगका अनुषान नहीं किया, तथापि केवल प्रेमसे ही वे भगवस्वरूपताको प्राप्त हो गयीं ॥ ९-१५ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माचुर्वकाष्टके अन्तर्गत नातद-बहुकाइब-संवादमें कोसकाप्रान्तीन गोपिकानोंका आस्यान' नामक नीया जन्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

## अयोध्यावासिनी गोपियोंके आख्यानके प्रसङ्गर्मे राजा विमलकी संतानके लिये चिन्ता तथा महामुनि याञ्चवल्क्यद्वारा उन्हें बहुत-सी पुत्री होनेका विश्वास दिलाना

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! अव अयोध्यावासिनी गोपियोंका वर्णन दुनो, जो चारी पदार्थोंको देनेवाला तथा माक्षात् श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला सर्वोत्कृष्ठ गाधन है ॥१॥

मिथिलेश्वर ! सिन्धुदेशमें चम्पका नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी, जिनमें धमंपरायण विमल नामक राजा हुए थे। वे कुबेरके समान घोषसे सम्पन्न तथा मिहके समान मनस्वी थे। ये भगवान विष्णुके भक्त और प्रशान्तचित्त महास्मा थे। वे अपनी अविचल भक्तिके कारण मूर्तिमान प्रहाद-से प्रतीत होते थे। उन भूपालके छः हजार रानियाँ थीं। वे सब-की-सब सुन्दर रूपवाली तथा कमलनयनी थीं, परंतु भाग्यवश वे वन्थ्या हो गर्यी। राजन् ! भुन्ने किम पुण्यसे उत्तम संतानकी प्राप्ति होगी ११—ऐसा विचार करते हुए राजा विमलके बहुत वर्ष व्यतीत हो गये॥ २-५॥

एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याञ्चवल्य प्रधारें। राजाने उनको प्रणाम करके उनका विभिवत् पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीतभावसे खड़े हो गये। उपतिशिरोमणि राजाको चिन्तासे आकुछ देख सर्वक, सर्ववित् तथा शान्त-स्वरूप महामुनि याञ्चवल्यने उनमे पूछा ॥ ६-७ ॥

याक्यल्क्य बोले—राजन् ! द्वम हुर्बल क्यों हो गये हो ! दुम्हारे हृदयमें कौन-सी चिन्ता खड़ी हो गयी है ! इस समय दुम्हारे राज्यके सातों अङ्गोंमें तो कुशल-महाल ही दिखायी देता है ! ॥ ८ ॥

विमलने कहा—महान् ! आप अपनी तपस्या एवं दिव्यदृष्टिसे क्या नहीं जानते हैं ! तथापि आपकी आजाका गौरव मानकर में अपना कष्ट बता रहा हूँ । गुनिश्रेष्ट ! मैं संतान-हीनताके दु:खसे चिन्तित हूँ । कौन-सा तप और दान करूँ, विससे मुझे संतानकी प्राप्ति हो ॥ ९-१०॥ नारद्जी कहते हैं—विमलकी यह बात सुनकर याज्ञवल्य मुनिके नेत्र ध्यानमें स्थित हो गये। वे मुनि-श्रेष्ठ भूत और वर्तमानका चिन्तन करते हुए दीर्त्रकालतक स्थानमें मण्न रहे॥ ११॥

यासवल्क्य बोले—राजेन्द्र ! इस जन्ममें तो दुम्हारे भाग्यमें पुत्र नहीं है, नहीं है, परंतु नृपश्रेष्ठ ! तुम्हें पुत्रियाँ करोडोंकी संख्यामें प्राप्त होंगी ॥ १२ ॥

दाजाने कहा- पुनीन्द्र ! पुत्रके बिना कोई भी इस भूतलपर पूर्वजॉके ऋणसे मुक्त नहीं होता । पुत्रहीनके घरमें सदा ही क्यथा बनी रहती है। उभे इस लोक या परलेकमें कुछ भी सुख नहीं मिलता ॥ १३॥

यास्रवत्कय बोले—राजेन्द्र ! खेद न करो । मिवध्यमें भगवान् श्रीकृष्णका अवतार होनेवाला है । तुम उन्हींको दहेजके साथ अपनी सन पुत्रियाँ समर्पित कर देना । तृपश्रेष्ठ ! उसी कर्मते तुम देवताओं, श्रृषियों तथा वितरींके श्रृणले स्रूटकर परममोक्ष प्राप्त कर लोगे ॥ १४-१५ ॥

श्रीनारक्जी कहते हैं—महामुनिका यह बचत बुनकर उस समय राजाको बद्दा हुई हुआ । उन्होंने महर्षि याज्ञवल्ल्यसे पुनः अपना संदेह पूछा ॥ १६ ॥

राजा बोले-मुनीश्वर | कितने वर्ष बीतनेपर किस देशमें और किस कुलमें साक्षात् ओहरि अवतीर्ण होंगे ! उस समय उनका रूप-रंग क्या होगा ! ॥ १७ ॥

थाक्षवदक्य बोळे—महाबाहो । इस द्वापरयुगके जो अवशेष वर्ष हैं, उन्होंने तुम्हारे राष्यकालसे एक सी पंद्रह वर्ष व्यतीत होनेपर यादवपुरी मधुरामें यतुकुलके भीतर भाद्रपदमासः कृष्णपक्षः, बुधवारः, रोहिणी नक्षत्रः, हर्षण योगः, दृषकाः, वर्ष करण और अष्टमी तिथिने आधी रासकै समय चन्द्रोदय-कालमें, जन कि सब कुछ अन्धकारते आच्छक होगा, बसुदेव-भवनमें देवकीके गर्भले साक्षात् भीहरिका आविर्माव होगा—ठोक उसी तरह जैसे यशमें अरणि-काष्ठते आंग्रका प्राकट्य होता है। भगवान्के वधाः स्वलपर श्रीवत्सका चिद्व होगा। उनकी अङ्गकान्ति मेघके समान श्याम होगी। वे बनमालासे अलंकृत और अतीब सुन्दर होंगे। पीताम्बरधारी, कमलनयन तथा अबतारकालमें चतुर्भुज होंगे। तुम उन्हें अपनी कन्याएँ देना। तुम्हारी आयु अभी बहुत है। तुम उस समयतक जीवित रहोगे, इसमें संदाय नहीं है॥ १८—२२॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मानुर्यक्षाधके अन्तर्गत नारद-बहु ठाइव-संवादमें व्ययोध्यावासिनी गोपाञ्चनाओंका उपास्थान' नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

#### छठा अध्याय

अयोध्यापुरवासिनी स्त्रियोंका राजा विमलके यहाँ पुत्रीरूपसे उत्पन्न होनाः उनके विवाहके लिये राजाका मधुरामें श्रीकृष्णको देखनेके निमित्त द्त मेजनाः वहाँ पता न लगनेपर भीष्मजीसे अवतार-रहस्य जानकर उनका श्रीकृष्णके पास द्त प्रेषित करना

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर जब साक्षात् महामुनि याजवल्कय चले गये, तब चम्पका नगरीके स्वामी राजा विमलको बहा हर्ष हुआ । अयोध्यापुरवासिनी क्षियाँ श्रीरामके बरदानसे उनकी रानियोंके गर्ममे पुत्रीरूपमें प्रकट हुईं । वे सभी राजकन्याएँ बही सुन्दरी थीं । उन्हें विवाहके योग्य अवस्थामें देखकर नृपश्चिरोमणि चम्पकेश्वर-को चिन्ता हुई । उन्होंने याजवल्क्यजीकी बातको याद करके दुतसे कहा ॥ १-३॥

विमल बोले—दूत ! तुम मधुरा जाओ और वहाँ शूर-पुत्र बतुदेवके सुन्दर धरतक पहुँचकर देखी । वसुदेवका कोई बहुत सुन्दर पुत्र होगा । उसके बधःस्पलमे श्रीवत्सका बिह्न होगा, अङ्गकान्ति मेचमालाकी आँति स्याम होगी तथा बह्न बनमालाकारी एवं चतुर्शुन होगा । बहि ऐसी बात हो तो मैं उसके हाथमें अपनी समस्त सुन्दरी कन्याएँ दे दूँगा ॥ ४-५ ॥

सारवृजी कहते हैं—राजन् । महाराज विमलकी यह बात सुनकर वह दूत मधुरापुरीमें गया और मधुराके बहे-बहे लोगोंसे उसने सारी अमीड बातें पूर्णी । उसकी बात सुनकर मधुराके बुढिमान् लोग, जो कंससे हरे हुए थे, उस दूतको एकान्तमें के आकर उसके कानमें बहुत भीमे सबस्ते बोठे ॥ ६-७॥

मञ्चराविकाक्षिकाँनि कहा-वहारेकरे वो बहुत-वे

पुत्र हुए, व कंसके द्वारा मारे गये । एक छोटी-सी कन्या यच गयी थी, किंतु वह भी आकाशमें उड़ गयी । वसुदेव यहीं रहते हैं, किंतु पुत्रोंने विछुद्द जानेके कारण उनके मनमें बड़ा दुःख है । इस समय जो बात तुम इमल्लेगोंने पूछ रहे हो, उसे और कहीं न कहना; क्योंकि इस नगरमें कंसका भय है । मधुरापुरीमें जो वसुदेवकी संतानके सम्बन्धमें कोई बात करता है, उसे उनके आठवें पुत्रका शत्र कंस भारी दण्ड देता है। ८-१०॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! जनसाधारणकी यह बात पुनकर दूत चभ्यकापुरीमें औट गया । वहाँ जाकर राजासे उसने वह अद्भुत संवाद कह पुनाया ॥ ११ ॥

दूत बोळा—महाराज ! महुरामे घरपुत्र बहुदेव अवस्व हैं, किंद्र संतानहीन होनेके कारण अस्यन्त हीन-की मॉति ओवन न्यतीत करते हैं। छुना है कि पहके उनके अनेक पुत्र हुए थे, जो कंसके हाथसे मारे गये हैं। एक कन्या बची थी, किंद्र वह भी कंसके हाथसे कूटकर आकाशमें उद गयी। यह प्रचानत छुनकर में यदुपुरीसे भीरे-भीरे वाहर निकला । इन्दाबनमे कालिन्दीके छुन्दर एवं रमणीय तटपर विचरते हुए मैंने छताओंके समूहमें अकस्मात एक शिश्च देखा। राजन् ! गोपोंके सन्य दूसरा कोई ऐसा वालक नहीं था, जिसके छक्षण उसके समान हों। उस वालकके बक्षा-कालपर भीवस्यका चिह्न था।

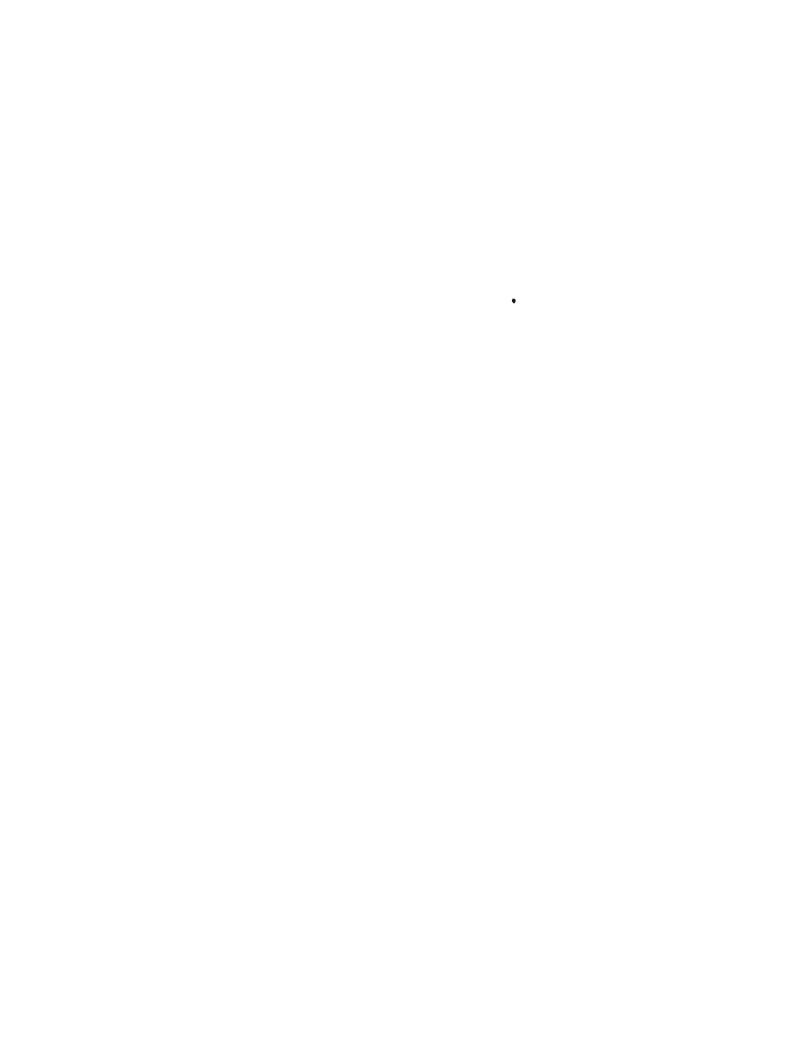



क्ल्याण र

उसकी अङ्गकान्ति मेचके समान स्याम थी और वह बनमाला धारण किये अत्यन्त सुन्दर दिखायी देता था। परंद्र अन्तर इतना ही है कि उस गोप-बालकके दो ही बाँहें थीं और आपने वसुदेवकुमार श्रीहरिको चतुर्शुं बनताया था। नरेश्वर! बताइये, अब क्या करना चाहिये? क्योंकि मुनिकी बात हाडी नहीं हो सकती। प्रमो ! जहाँ-जहाँ, जिस तरह आपकी इच्छा हो, उनके अनुसार वहाँ-वहाँ मुझे मेजिये॥ १२-१७॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! राजा विमल जय इस प्रकार विस्मित होकर विचार कर रहे थे, उसी समय हिसानापुरसे सिन्धुदेशको जीतनेके लिये भीष्म आये ॥ १८॥

विमल बोले—महाबुद्धिमान् मीष्मजी ! पहले याज्ञवल्क्यजीने मुझसे कहा या कि मधुरामें साक्षात् श्रीहरि वसुदेवकी पत्नी देवकीके गर्भसे प्रकट होंगे, हनमें संशय नहीं है। परंतु इस समय बसुदेवके यहाँ परमेश्वर श्रीहरिका प्राकट्य नहीं हुआ है। साथ ही श्रृपिकी यात ह्य हो नहीं सकती; अतः इस समय मैं अपनी कन्याओंका दान किसके हाथमे कहूँ । आप साक्षात् महामागवत हैं और पूर्वापरकी बातें जाननेवालोंमें सबसे भेष्ठ हैं। वचपनसे ही आपने इन्द्रियोपर विजय पायी है। आप वीर, अनुर्भर एवं वसुओंमें श्रेष्ठ हैं। इसल्ये यह बताइये कि अब मुझे क्या करना चाहिये॥ १९-२१॥

सारद्जी कहते हैं--गङ्गानन्दन भीषाजी महान् भगवदक्तः, विद्वान्, दिव्यदृष्टिने सम्पन्नः, धर्मके सस्वष्ट तया श्रीकृष्णके प्रभावको जाननेवाकै थे। उन्होंने राजा विमक्ते कहा ॥ २२ ॥

भीषमजी बोले-राजन् ! यह एक ग्रुप्त बात है, जिसे मैंने वेदव्यासजीके मुँहमे सुनी थी। यह प्रसन्त समस्त पापीको हर छेनेवाला, पुण्यप्रद तथा हर्षवर्षक है; हरे मुनो । परिपूर्णतम भगवान् श्रीहरि देवताओंकी रक्षा तथा दैस्पॅका वध करनेके लिये वसुदेवके घरमें अवतीर्ण हुए हैं। **फिंतु** आधी रातकें समय वसुदेव कंसके भयसे उस बाहक-को छेकर तुरंत गोकुरू चर्ल गये और वहाँ अपने पुत्रको यशोदाकी शय्यापर सुलाकर, यशोदा और नन्दकी प्रत्री मायाको साथ छे। मधुरापुरीमें छौट आये । इस प्रकार भीक्रण गोक्रलमें गुप्तरूपने पलकर बड़े हुए **हैं, यह** वात दूसरे कोई भी मनुष्य नहीं जानते । वे ही गोपाछ-केपभारी श्रीहरि बुन्दावनमें ग्यारह क्योंतक ग्रहरूपले बाव करेंगे । फिर कंस दैत्यका वध करके प्रकट हो जायेंगे। अयोध्यापुरवासिनी जो नारियाँ श्रीरामचन्द्रजीके बरहे गोपीभावको प्राप्त हुई हैं, वे सब तुम्हारी पहिनयोंके गर्भसे मुन्दरी कन्याओंके रूपमें उत्पन्न हुई हैं। द्वम उन गृह-रूपमें विद्यमान देवाभिदेव श्रीकृष्णको अपनी समस्त कन्याएँ अवस्य दे दो । इस कार्यमें कदापि विलम्ब न करो। क्योंकि यह दारीर कालके अधीन है॥ २३ ---२९॥

यों कहकर जब सर्वश्व भीष्मजी हिस्तिनापुरकी चके गये। तब राजा विमलने नन्दनन्दनके पास अपना हूत मेजा ॥ ३०॥

इस प्रकार भीगर्गसंहितामें माधुर्वसम्बद्धकं अन्तर्गतः नारव-सहकाद्य-सवावने व्ययोध्यापुरवासिनी गोपिकाओंका उपासनाम नामक क्रका नव्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

### राजा विमलका संदेश पाकर भगवान् श्रीकृष्णका उन्हें दर्शन और मोश्व प्रदान करना तथा उनकी राजकुमारियोंको साथ लेकर बजमण्डलमें लौटना

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर वृत पुनः सिन्धुदेशसे मधुरा-मण्डरूमें आया । वृन्दावनमें विचरते दुए यमुनाके तटपर उसको श्रीकृष्णका दर्शन हुआ । एकान्तमें श्रीकृष्णको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड्कर और उनकी परिक्रमा करके उसने भीरे-भीरे राजा विमस्की कही दुई बास दुहरायी ॥ १-२॥ दूतने कहा—जो स्वयं परमहा परमेश्वर हैं, क्यरे पर और क्वके हारा अहत्य हैं, जो परिपूर्ण देव पुण्यकी राधिसे भी सदा दूर—ऊपर उठे हुए हैं, तथापि संतवजींको प्रस्थक्ष दर्शन देनेवाले हैं, उन भगवान श्रीकृष्णकी मेरा नमस्कार है। गी, बाह्मण, देवता, वेद, साधु पुरुष सथा वर्मकी रक्षके किये जो अजन्मा होनेपर भी इन दिनों

कंकादि देखोंके वथके छिये यहकलमें उत्पन्न हुए हैं। उन अनन्त गुणोके महासागर आप श्रीहरिको मेरा नमस्कार है। अहो ! अजवासियोंका बहत बढ़ा सीमाग्य 🕽 । आपके पिता नन्दराजका कुल भूग्य 🕏 यह मजमण्डल तथा यह कुन्दावन धन्य हैं। जहाँ आप परमेश्वर श्रीहरि साक्षात् प्रकट हैं। प्रभो ! आप श्रीराधारानीके कण्ठमें स्रोभित सुन्दर ( नीलमणिमय) हार है, कस्त्रीकी सुगन्धकी भाँति सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यद्य सम्पूर्ण त्रिलोकीको तत्काल इवेत किये देता है। आप छोगों के चित्तका सम्पूर्ण अभिभाय जानते हैं: क्योंकि आप समस्त क्षेत्रोंके बाता आत्मा हैं और कर्मराशिक साक्षी हैं। तथापि राजा विमलने जो परम रहस्यकी और स्वधर्मस सम्बद्ध बात कही है, उसको में आपने एकान्तमें बताऊँगा । सिन्धुदेशमें जो चम्पका नामधे प्रसिद्ध इन्द्रपुरीके समान सुन्दर नगरी है, उसके पालक राजा विमल देवराज इन्द्रके समान ऐस्वर्य-शाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणारविन्दोंमें लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नताके लिये सदा सैकडों यहाँका अनुष्ठान किया है तथा दान, तप, ब्राह्मण-सेवा, तीर्थशेवन और जप आदि किये हैं । उनके इन उत्तम साधनोंको निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवस्य दीजिये । उनकी यहत सी कन्याएँ हैं, जो प्रफल कमल-दलके समान विशाल नेत्रोंन सुशोभित हैं और आप पूर्ण परमेश्वरको पतिरूपमें अपने निकट पानेके ग्रुम अवसरकी प्रतीक्षा करती है। वे राजकुमारियाँ सदा आपकी प्राप्तिके लिये नियमी और ब्रतींके पालनमें तत्पर हैं तथा आपके चरणोंकी वेबाते उनके तन। मन निर्मल हो गये हैं। बजके देवता । आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओंका पाणिम्हण कीजिये। इस समय आपके समक्ष जो यह कर्तन्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिन्ध्रदेशमें चलिये और बहाँके सोगोंको अपने पायन दर्शनसे विश्रद्ध की जिये ॥ १---११॥

सारवृजी कहते हैं—राजन् ! उस दूतकी यह बात सुनकर भगवान् श्रीहरि बढ़े प्रसन्न हुए और क्षणभरमें हुतके साथ ही चम्पकापुरीमें जा पहुँचे । उस समय राजा विसस्का महान् यत्र चाल् था । उसमें वेदमन्त्रोंकी व्यनि गूँज रही थी । दूतसहित भगवान् श्रीकृष्ण सहरा। आकाशसे उस सम्में उत्तरे । क्षांस्कर्में भीवस्तके चिह्ने सुशोभिक मेवके समान स्थाम कान्तिभारी, सुन्दर वनमालालंकतः पीतपटावृत कमलनयन श्रीहरिको यद्यभूमिमें आया देख राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गये और प्रेमसे विहल हो, दोनों हाथ जोड़ उनके चरणोंके समीप गिर पड़े । उस समय उनके अङ्ग-अङ्गमें रोमाञ्च हो आया था। फिर उठकर राजाने रतन और सुवर्णसे बटित दिल्य विहासनपर मगवान्को विठाया, उनका स्तवन किया तथा विभिवत् पूजन करके व उनके सामने खड़े हो गये। खिदकियोंसे शॉककर देखती हुई सुन्दरी राजकुमारियोंकी ओर दृष्टिपात करके माधव श्रीकृष्णने मेघके समान गम्भीर वाणीमें राजा विमलने कहा ॥ १२—१७॥

श्रीभगवान् बोले—महामते ! तुम्हारे मनमें जो वान्छनीय हो, वह वर मुझले माँगो । महामुनि याजवल्वयके वचनले ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है ॥ १८ ॥

विमलने कहा—देवदेव ! मेरा मन आपके चरणा-रविन्दमे भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है । इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा कभी मेरे मनमें नहीं होती ॥ १९॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—यों कहकर राजा विमलने अपना सारा कोश और महान् वैभव हाथी, जोड़े एवं रथोंके साथ श्रीकृष्णार्पण कर दिया। अपने-आपको भी उनके चरणोंकी भेंट कर दिया। नरेश्वर! अपनी समस्त कन्याओंको विधिपूर्वक श्रीहरिके हाथोंमें समर्पित करके भक्ति-विहल राजा विमलने श्रीकृष्णको नमस्कार किया। उस समय जन-मण्डलमें जय-जयकारका शब्द गूँज उठा और भाकाशमें लड़े हुए देवताओंने वहाँ दिव्य पुष्पोंकी वर्षा की। फिर उसी समय राजा विमलको भगवान् श्रीकृष्णका सार्य्य प्राप्त हो गया। उनकी अङ्गकानित कामदेवके समान प्रकाशित हो उठी। शत स्वर्णेक समान तेज भारण किये वे दिशामण्डलको उद्यासित करने लो। उस यज्ञमें उपस्थित सम्यूर्ण मनुष्योंके देखते-देखते पत्तियोंतहित राजा विमल ग्रवस्य आस्त हो भगवान् श्रीग्रव्हष्वजको नमस्कार करके वेकुण्डलेकमें चक्ने गये॥ २०-२४॥

इस प्रकार राजाको मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण उनकी सुन्दरी कुमारियोंको साथ है, अजमण्डलमें आ गये। वहाँ रमणीय कामवनमें, जो दिन्य मन्दिरोंसे दुधोभित था, वे सुन्दरी कृष्णप्रियाएँ आकर रहने स्मी और मगबान्के खाथ कन्दुक-कीडासे मन वहलाने छगीं। जितनी संख्यामें वे श्रीकृष्णप्रिया सलियां थीं, उतने ही रूप धारण करके सुन्दर वजराज श्रीकृष्ण रासमण्डलमें उनका मनोरझन करते हुए विराजमान हुए । उस रासमण्डलमें उन विमल-कुमारियोंके नेत्रोंसे जो आनन्दजनित जलविन्दु ज्युत होकर गिरे, उन सबसे वहाँ 'विमलकुण्ड' नामक तीर्थ प्रकट हो

गया, जो सब तीथोंमें उत्तम है। तृपेश्वर ! विमस्कुण्डका दर्शन करके, उसका जल पीकर तथा उसमें स्नाम-पूजन करके मनुष्य मेक्पर्वतके समान विशास पापको भी नष्ट कर डास्ता और गोलोकषाममें जाता है। जो मनुष्य अयोष्यावासिनी गोपियोंके इस कथानकको सुनेगा, वह योगिवुर्लभ परम्याम गोलोकमें जायगा ॥ २५-३०॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माधुर्वसम्बद्धे करागैत नारद-बहुरुष्ट्य-सँबादमें व्यवोध्यापुरवासिनी गोपियोंका उपास्त्रान' नामक सातवीं अध्याय पूरा हुआ है ७ ॥

### आठवाँ अध्याय

यज्ञसीतास्वरूपा गोपियोंके पूछनेपर श्रीराधाका श्रीकृष्णकी प्रसम्बताके लिये एकादशी-व्रतका अनुष्ठान बताना और उसके विधि, नियम और माहात्म्यका वर्णन करना

श्रीनारवजी कहते हैं—मिथिलेश्वर ! अब यहसीता-स्वरूपा गोपियोंका वर्णन सुनो, जो सब पापोंको इर लेनेवाला, पुण्यदायक, कामनापूरक तथा मङ्गलका भाम है ॥ १ ॥

दक्षिण दिशामें उशीनर नामने प्रतिद्ध एक देश है, जहाँ एक समय इस वर्षोतक इन्द्रने वर्षा नहीं की । उस देशमें जो गोधनमें सम्प्रज गोप थे, वे अनावृष्टिके भयने स्वाकुल हो अपने कुटुम्य और गोधनोंके साथ बजमण्डलमें आ गये । नरे धर ! नन्दराजकी सहायतासे वे पवित्र बुन्दा-बनमें यमुनाके सुन्दर एवं सुरम्य तटपर वास करने लगे । भगवान् श्रीरामके बरसे यहसीतास्वरूपा गोपाङ्गनाएँ उन्होंके बरोंमें उत्सन्ध हुई । उन नयके शरीर दिश्य ये तथा वे दिव्य योवनमे विभूषित थीं । न्येश्वर ! एक दिन वे सुन्दर श्रीफृष्णका दर्शन करके मोहित हो गर्यों और श्रीकृष्णकी प्रसन्दाके लिये कोई वत पूछनेके उद्देश्वरे श्रीराधाके पास गर्यों ॥ २—६ ॥

गोपियाँ बोर्ली—दिव्यस्वरूपे, कमल्लोचने, कुष-भानुनन्दिनी श्रीराषे ! आप इमें श्रीकृष्णकी प्रसकताके लिये कोई ग्रमनत बतायें । जो देवताओं के लिये भी अत्यन्त दुर्लभ हैं, वे श्रीनन्दनन्दन तुम्हारे वहामें रहते हैं । राषे ! दुम विश्वमोहिनी हो और सम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थकानमें पारंगत भी हो ॥ ७-८ ॥

स्रीराधाने कहा---पारी गहिनो ! श्रीकृष्णकी प्रशासा-के किये द्वस एक एकाइशी-मतका अनुहान करो । उससे साक्षात् श्रीहरि तुम्हारे वशमें हो जायेंगे, इसमें संधाय नहीं है।। ९॥

गोपियोंने पूछा--राधिके ! पूरे वर्षभरकी एकादिशयों-के क्या नाम हैं, यह बताओ । प्रत्येक मासमें एकादशीका अत किस भावते करना चाहिये ! ॥ १० ॥

श्रीराधाने कहा-गोपकुमारियो ! मार्गशीर्ष मासके कृष्णपक्षमें भगवान् विष्णुके शरीरते --मुख्यतः उनके मुखसे एक असुरका बंध करनेके लिये एकादशीकी उत्पत्ति हुई, अतः बहु तिथि अन्य सब तिथियोंते शेष्ठ है। प्रत्येक मासमें पृथक-पृथक एकादशी होती है। वही सब वर्तीमें उत्तम है। मैं तुम सर्वोके हितकी कामनासे उस तिथिके छन्यीस नाम बता रही हूँ। (मार्गशीर्घ कृष्ण एकादशीरे आरम्भ करके कार्तिक शुक्खा एकाइशीतक चौबीस एकादशी तिथियाँ होती हैं । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--) उत्पन्ना, मोश्वा, स्फला, पुत्रदा, षट्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरूचिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इन्दिरा, पापाङ्क्या, रमा तथा प्रवेधिनी । हो एकादशी तिथियाँ मळमासकी होती हैं । उन दोनोंका नाम सर्वसम्पत्-प्रदा है। इस प्रकार जो एकाइशीके छम्बीत नामोंका पाठ करता है, वह भी वर्षभरकी द्वादशी (एकादशी) तिथियोंके जतका फरू या केता है ॥ ११–१७<u>३</u> ॥

वबाबुनाओ ! अन एकाइधी-नतके नियम सुनी !

सनुष्यको चाहिये कि वह इशमीको एक ही समय मोजन करें और रातमें जितेन्द्रिय रहकर भूमिपर शयन करे । जल भी एक ही कार पीये । पुछा हुआ वस्त्र पहने और तन-सनवे अस्पन्त निर्मक रहे । फिर ब्राह्म-सुहूर्तमें उठकर एकाइद्योको शीहरिके चरणोंमें प्रणाम करे । तदनन्तर शीचाहिले निष्टल हो स्नान करे। कुएँका स्नान सबसे निम्नकोटिका है, बाबदीका स्नान मध्यमकोटिका है, तालाब और पोखरेका स्तान उत्तम श्रेणीमें गिना गया है और नदीका स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके बत करनेवाला नरत्रेष्ठ कोघ और लोमका त्याग करके उस दिन नीचों और पालण्डी मनुष्योंसे बात न करे। जो असरवादीः ब्राह्मणनिन्दकः दुराचारीः अगम्या स्त्रीके साथ समागममें रत रहनेवाले, परधनहारी, परस्त्रीगामी, दुईस क्षण मर्योदाका भक्क करनेवाले हैं, उनसे भी वती मनुष्य बात न करे । मन्दिरमें भगवान् केशवका पूजन करके वहाँ नैवेच स्वावाये और भक्तियुक्त चिक्तसे दीपदान करे। ब्राक्षणोंसे कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे, रातको जागरण करे और श्रीकृष्ण-सम्यन्धी पदोंका गान एवं कीर्तन करे। वैष्णवज्ञत ( एकादशी ) का पालन करना हो तो दशमीको काँसेका पात्रः मांसः मसरः कोदोः चनाः सागः शाहर, पराया अल, दुवारा भोजन तथा मैधुन—इन इत बस्तुओंको त्याग दे । जुएका लेल, निद्रा, मध-पानः इन्तथावनः पर्निन्दाः चुगलीः चोगीः हिंसाः रति, क्रोष और असस्यभाषण- एकादशीको इन ग्यारह बस्तुओंका स्याग कर देना चाहिये। कॉसेका पात्र, मांस, बाह्य, तेल, मिध्याभोजन, पिद्धी, साठीका चावल और मसूर आदिका द्वादशीको सेवन न करे । इस विधिसे उत्तम एकाद्यीवतका अनुष्ठान करे ॥ १८-३० ॥

नोरियाँ बोर्छी—परमबुद्धिमती श्रीराधे ! एकादशी-त्रतका समय बताओ ! उत्तरे क्या फल होता है यह भी कही तथा एकादशीके माहालयका भी यथार्थरूपते वर्णन करो !! ११ !!

श्रीराधाने कहा—यदि दशमी पचपन थड़ी (दण्ड) तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याच्य है। फिर तो दादशी-को ही उपवास करना चाहिये। यदि परुमर भी दशमीर देख प्राप्त हो तो वह सम्पूर्ण एकादशी तिथि त्याग देनेयोग्य है—ठीक उसी तरह, जैमे मदिराकी एक बूँद भी पड़ जाय हो सक्ता स्था हो जाता है।

यदि एकादशी बद्कर द्वादशीके दिन भी कुछ काछत्क विद्यमान हो तो दूमरे दिनवाली एकादशी ही बतके योग्य है। पहली एकादशीको उम बतमें उपवास नहीं करना चाहिये॥ ३२–३४॥

वजाङ्गनाओ ! अब मैं तुम्हे इस एकादशी-वतका पर बता रही हुँ। जिमके श्रवणमात्रमे बाजपेय यशका फर मिलता है। जो अद्वानी इजार ब्राह्मणोंको मोजन कराता 🗞 उसको जिस फलकी प्राप्ति होनी है। उसीको एकादशीका व्रत करनेवाला मनुष्य उस बतके पालनमावसे पः केता है । जो समुद्र और बनोंसहित मार्ग वमुंधराका दान करता है, उसे प्राप्त होनेबाळे पुण्यमे भी इजारगुना पुण्य एकादर्शाके महान् अतका अनुष्ठान करनेस सुरूभ हो जाता है। जो पापपङ्करे भरे हुए संसार सागरभें ढूवे हैं। उनके उद्घारके लिये एकादशी-का वत ही सर्वोत्तम साधन है। राजिकालमें जागरणपूर्वक एकादशी-वतका पालन करनेवाला मनुष्य यदि सैकड़ी पापोंसे युक्त हो तो भी यमराजके रौद्ररूपका दर्शन नहीं करता । जो डादशीको तुलसीदलेंस भक्तिपूर्वक औहरिका पुजन करता है, वह जलमें कमलपत्रगी भोति पापसे लिस नहीं होता । महस्रों अश्वमेष तथा सैकड़ों राजम्ययक भी प्रकादशीके उपवासकी सोलहवीं कलाके बरावर नहीं हो सकते । एकादशीका मन करनेवाला मनुष्य मातृकुलकी इन, वितकलकी दम तथा पर्लाके कुलका दस पीढियोका उदार कर देता है। जैमी सुक्रमध्यकी एकादशी है। वैसी ही कृष्ण-पक्षकी भी है। दोनोका समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी कालं दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियो । मेरु और मन्दराचलके बरागर बहे-बहे सी जनमॅकि पाप एक ओर और एक ही एकाइशीका वत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतीपम पापाको उद्या प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैमे आगकी चिनगारी स्ईके देरको दग्ध कर देती है ॥ ३५-४४ ॥

गोपाङ्गनाओ ! विधिपूर्वक हो या अविधिपूर्वक, यदि द्वादशीको योडा-सा भी दान कर दिया अय तो वह में क पर्वतके समान महान् हो जाता है। जो एकादशीके दिन भगवान् विध्युक्षी कथा सुनता है, वह सात दीपींसे युक्त पृथ्वीके दानका फल पाता है। यदि मनुष्य शङ्कोद्धार-तीर्थमें स्नान करके गदाधर देवके दर्शनका महान् पुण्य संचित कर है, तो भी वह पुण्य एकादशीके उपवासकी सोखहवीं कलाको भी समानता नहीं कर सकता है। प्रमास,

कुष्येत्र, केदार, बदरिकाशम, कासी तथा स्करकेत्रमें चन्द्रप्रहण, सूर्यप्रहण तथा चार कास संक्रान्तियों के अवस्रपर मनुष्यों हारा को दान दिया गया हो, वह मी एकादची के उपवासकी सोखहवीं ककाके बरावर नहीं है। गोपियो ! बैसे नागों में शेष, पश्चियों में यहड़, देवताओं में विष्णु, वर्षों में अरु क्षों में प्रकार तथा पत्रों में तुक्तीदक सबसे शेष्ठ है।

उसी प्रकार बरों से एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य इस इक्षार बर्षोतक घोर खपस्या करता है। उसके समान ही फक वह मनुष्य भी पा छेता है। जो एकादशीका जत करता है। जवासनाओ ! इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल्का बर्णन किया। अब द्वम शीम इस बतको आरम्भ करों। बताओ, अब और क्या सुनना चाइती हो !॥ ४५-५३ ॥

इस प्रकार श्रीगर्नसंदितामें माष्ट्रनेवाक्यके कन्तर्गत श्रीनारद-बहुकारव-संगदमें ध्यासीताओंका उपासमान एवं एकादवी-माहारव्ये वामक काठवीं कव्याव पूरा हुआ ॥ ८ ॥

### नवाँ अध्याय

पूर्वकालमें एकादशीका वत करके मनोवाश्कित फल पानेवाले पुण्यात्माओंका परिचय तथा यज्ञसीतास्त्रह्मणा गोपिकाओंको एकादशी-वतके प्रभावसे श्रीकृष्ण-सांनिध्यकी प्राप्ति

गोपियाँ बोर्ली—सम्पूर्ण शास्त्रींके अर्थशानमें पारंगत बुन्दरी वृषभानु-निद्नी । द्वम अपनी वाणीले बृहस्पति मुनिकी बाणीका अनुकरण करती हो। रावे । यह एकादशी-त्रत पहळे किसने किया था ! यह हमें विशेषरूपले बताओ; क्योंकि द्वम साक्षात् शानकी निधि हो ॥ १-२ ॥

भीराधाने कहा-गोपियो ! सबसे पहले देवताञ्जॅने अपने छीने गये राज्यकी प्राप्ति तथा दैरयोंके विनाशके ख्यि एकादशी-व्रतका अनुष्टान किया था । राजा **वै**शन्तने पूर्वकालमें यमलोकगत पिताके उद्धारके लिये एकाद्शी-जत किया था । ब्रम्पक नामके एक राजाको उसके पापके कारण कुटुम्बी-जनोंने अकस्मात् त्याग दिया था । क्रम्पकने भी एकादशीका वत किया और उसके प्रभावते अपना सोवा हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरीमें पुत्रहीन राजा केद्रमान्ने संतोंके कहनेसे एकादशी-मतका अनुशान किया और उन्हें प्रश्नकी प्राप्ति हो गयी। एक ब्राह्मणीको देवपिवयोंने एकादशी-मतका पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवीने धन-धान्य तथा खर्गका सुख प्राप्त किया। पुष्पदन्ती और माल्यवान्—दोनों इन्द्रके शापसे पिशाचमाव-को प्राप्त हो गये थे। उन दोनोंने एकादशीका त्रत किया और उसके पुण्य-प्रभावसे उन्हें पुनः गन्धर्वत्वकी प्राप्ति हो गयी। पूर्वकालमें ओरामचन्द्रजीने समुद्रपर् सेतु बाँभने तथा रामणका वध करनेके लिये एकादशीका वत किया था। प्रख्यके अन्तमें उसम हुए आँवलेके पुश्रके नीचे बैठकर देवताओं-ने सबके करवाणके किये एकाइशीका बत किया था।

पिताकी आञ्चारे मेधावीने एकादशीका वत किया, जिससे वे अप्तराके साथ सम्पर्कके दोषते मुक्त हो निर्मक तेजले सम्पन्न हो गये । स्रक्ति-नामक गन्धर्व अपनी पत्नीके नाय ही शापवध राखन हो गया था। किंत्र एकादशी-जतके अनुडातसे उसने पुनः गन्धर्यस्य प्राप्त कर क्रिया । एकावधी-के वतसे ही राजा मांधाता, सगर, ककुत्स और महामति गुकुन्द पुण्यक्रेकको प्राप्त हुए। धुन्धुमार आदि अन्य बहुत-से राजाओंने भी एकादशी-व्रतके प्रभावसे ही सद्गति प्राप्त की तथा भगवान् शंकर ब्रह्मकपास्ट्रे मुक्त हुए। कदम्बीजनोंसे परित्यक्त महादुष्ट वैश्य-पुत्र धृष्टदुद्धि एकादशी-वत करके ही वैकुण्डलेकमें गया था। राजा दक्साक्रद-ने भी एकादशीका वत किया था और उत्तके प्रभावते भूमण्डलका राज्य भौगकर वे पुरवासियाँसहित बैकुण्ठलोक-में पचारे थे। राजा अम्बरीवने भी एकादशीका वृत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होनेवाला ब्रह्मशाप उन्हें ह न सका । हैममाली नामक यक्ष क्रवेरके शापसे कोदी हो गया था, किंतु एकादशी-अतका अनुष्ठान करके वह पुनः वन्द्रमाके समान कान्तियान् हो गया। राजा महीजितने भी एकादशीका वत किया था, जिसके प्रभावसे सुन्दर पुत्र प्राप्तकर वे स्वयं भी वैकुण्डनामी हुए । राजा हरिश्चन्द्रने भी एकादशीका वत किया था। जिससे पृथ्वीका राज्य भौग-कर वे अन्तम पुरवासियोंसहित वेकुण्ठ-धामको गये । वर्षकारके सरयपुरामें राजा युचुकुन्दका दामाद शोभन

भारतवर्षमें एकाइशीका उपवास करके उसके पुण्य-प्रभावसे देवताओं के साथ मन्दराज्यपर घटन गया। वह आज भी वहाँ अपनी रानी चन्द्रमागाके साथ कुबेरकी भाँति राज्य-सुख भोगता है। गोपियो। एकादशीको सम्पूर्ण तिथियोंकी परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करनेवाटी दूसरी कोई तिथि नहीं है॥ ३-२२॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राबन् ! श्रीराभाके मुक्के हस प्रकार एकादशीकी महिमा सुनकर बस्तीतासकथा गोपिकाओंने श्रीकृष्ण-हर्जनकी छाळ्छासे विधिपूर्वक एकादशी-व्रतका अनुष्ठान किया । एकादशी-व्रतके प्रसक्त हुए साक्षात् भगवान् श्रीहरिने मार्गशीर्ष मासकी पूर्णिमाकी रातमें उन सबके साथ रास किया ॥ २३-२४॥

इस त्रकार श्रीनर्नसंहितामें मापुर्वसम्बद्धेः अन्तर्गत नारद-बहुरुश्वन-संवादमें बह्नसीतीपाह्यानके त्रसङ्गमें । एकादशीका शाहास्व । नामक वर्षों अध्याम पूरा हुआ ॥ ९ ॥

### दसवाँ अध्याय

### पुलिन्द-कन्यारूपिणी गोपियोंके सौभाग्यका वर्णन

श्रीनारवृजी कहते हैं—अब पुल्न्द (कोल-पील) बातिकी क्रियोंका, जो गोपी-भाषको प्राप्त हुई थीं, मैं वर्णन करता हूँ। यह वर्णन समस्त पापोंका अपहरण करनेवाला, पुण्यकनक, अद्भुत और मिक्तमावको बदानेवाला है ॥ १॥

विक्याचळके बनमें कुछ पुक्तिद (कोळ-भील ) निवास करते थे। वे उद्भट योद्धा थे और केवळ राजाका धन ब्टते थे। गरीवींकी कोई चीज कभी नहीं क्रों थे। विन्ववदेशके बस्त्वान् राज्ञाने कुपित हो हो आसीहिशी हेनाओं के द्वारा उन सभी पुलिन्दींपर वेरा डाल दिया। वै पुलिन्द् भी तलवारों, भार्को, शूलों, फरसों, शक्तियों, माधियों: भुशुष्डियों और तीर-कमानोंते कई दिनीतक राजकीय सैनिकोंके साथ युद्ध करते रहे। (विजयकी आशा न देलकर ) उन्होंने सहायताके किये यादवोंके राजा कंसके पास पत्र भेजा। तय कंसकी आशास बलवान् दैस्य प्रसम्ब वहाँ आया । उसका धरीर हो योजन ऊँचा था। देहका रंग मेचींकी कासी घटाके समान काला या । मायेपर युक्ट तथा कानोमें कुण्डल भारण किये वह दैत्य लपींकी मालाने विभ्रवित था। उसके वैरोमें सोनेकी साँकळ भी और हाथमें सदा केकर वह देख कालके समान जान पहला था। उरकी जीभ अपल्या रही थी और रूप बढ़ा मयंकर था। वह शत्रुओंपर पर्वतकी चट्टानें तथा वदे-वहे इस उलाइकर केंकता था । पैरॉकी चमकते भरतीको कॅपाते हुए रक-हर्तेद देख प्रक्रमको देखते ही मनमीत तथा परावित

हो बिन्ध्यनरेश लेनासहित समराङ्गण छोड्कर सहसा भाग चले, मानो सिंहको देखकर हाथी माग जाता हो। तब प्रक्रम्ब उन सब पुल्लिन्होंको साथ के पुनः मधुरापुरीको कौट आया॥ २—९॥

वे सभी पुलिन्द कंसके वेवक हो गये । तृपेश्वर । उन सबने अपने कुदुम्बके साथ कामगिरिपर निवास किया। उन्होंके परोंमें भगवान् श्रीरामके उत्कृष्ट वरदानसे वे पुब्लिद-स्त्रियों दिश्य कन्याओंके रूपमें प्रकट हुई, जो मृर्तिमती अभगिकी भाँति पूजित एवं प्रशंकित होती थीं। भीकृष्णके दर्शनसे उनके इदयमें प्रेमकी पीडा जाग उठी। वे पुलिन्द-कन्याएँ प्रेमते विद्युष्ट हो भगवान्की श्रीतस्पन्न चरणरकको सिरपर भारण करके दिन-रात उन्होंके भ्यान एवं चिन्तनमें ह्वी रहती थीं । वे भी भगवान्की कुमाचे रासमें आ पहुँचीं और साक्षात् गोलोकके अभिपति। क्वंतमर्थः परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृष्णको उन्होंने सदाके क्रिये प्राप्त कर क्रिया । अहो । इन पुलिन्द-कम्याओंका केवा महान् सोमाग्व है कि देवताओंके किये भी परम दुर्कम श्रीकृष्ण-चरणारविन्दीकी रख उन्हें विशेषस्पते प्राप्त हो गयी | जिसकी भगवान्के परम उत्कृष्ट पाद-पद्म-परागमें सुदद भक्ति है, वह न तो ब्रह्माबीका पद, न महेन्द्रका स्थानः न निरन्तर-सायी सार्वमीम सम्राट्का पदः न पातास्मीकका आधितस्यः न योगसिक्दि और न अपुनर्भव ( सोख ) को ही बाहता है। जो अधिकन है अपने किये प्रय करोंकि

पालचे विरक्त हैं। वे इरि-वरण-रक्षमें जातक मनवानके वही निरपेश पुत्त है। वृत्तरे कोग किसे पुत्त कहते सकत महासमा मक मुनि जिल पदका सेवन करते हैं। हैं। वह बासावमें निरपेश नहीं हैक ॥ १०—१६ ॥

> इस प्रकार श्रीगर्गसंदितार्थे मानुर्वशासके कन्तर्गत गारव-महुकाख-संवादार्थे (पुकिन्दी-रुपाक्यामः) नामक दसवीं कक्याय पूरा हुना ॥ १० ॥

## ग्यारहवाँ अत्याय

### लक्ष्मीजीकी सिवर्गोका इवेभानुजीके वरोंमें कन्यारूपसे उत्पन्न होकर माघमासके व्रतसे श्रीकृष्णको रिम्नाना और पाना

नारवजी कहते हैं—मिधिलेशर ! अब दूसरी गोपियोंका भी वर्णन सुनो, जो समस्त पापोंको हर केनेवाला, पुण्यदायक तथा श्रीहरिके प्रति मक्ति-मायकी बुद्धि करनेवाला है ॥ १ ॥

राजन् । अजर्मे छः बुचमानु उत्पन्न दुए हैं, किनके नाम इस प्रकार हैं—नीतिबित्। मार्गद्। ग्रहः पतकः दिक्यबाइन तथा गोपेष्ट ( ये नामानुरूप गुर्णीवाके ये )। उनके घरमें कस्मीपति नारायणके बरहानसे नो डुगारिकों उत्पन्न हुई, उनमेंते कुछ तो रमा-बेकुन्डवासिनी और कुछ रमुद्रते उत्पन्न हुई रूस्मीजीकी सस्तियाँ यी, कुछ अस्तित-पदवासिनी और कुछ कर्स्वकुण्ठकोकनिवासिनी देवियाँ थीं, कुछ होकाचलवासिनी समुद्रसम्भवा स्वस्मी-सङ्चरियाँ थीं । उन्होंने सदा श्रीगोविन्दके चरणारविन्दका चिन्तन करते हुए माधमासका वत किया। उस वतका उद्देश्य था-शिकुष्णको प्रसन्न करना । मानमासके ग्रुक्कपक्षकी प्रक्रमी तिथिकोः जो भाषी वसन्तके ग्रुभागमनका सूचक प्रथम दिन है, उनके प्रेमकी परीक्षा केनेके किये शीकृष्ण उनके बरके निकट आये ! वे ब्याधनमंत्रा वस पहने। बटाके मुकुट बाँबे, समक्ष अङ्गाँमें विश्वति रमाये बोगीके वेपमें सुशोभित हो। वेणु बजाते हुए जगत्के क्रोगींका मन

मोइ रहे थे। अपनी गलियोंमें उनका ग्रुभागमन हुआ देख सब ओरते मोहित एवं प्रेम-विहल हुई गोपाझनाएँ उस तक्ण योगीका दर्शन करनेके लिये आयीं। उन अस्यन्त बुन्दर योगीको देखकर प्रेम और आनन्दमें झूबी हुई समक्ष गोपकम्याएँ परस्पर कहने कर्मी॥ २–९॥

गोपियाँ बोर्टी यह कीन बाक्क है, जिसकी आकृति नन्दनन्दन्ते ठीक-ठीक मिछती-बुकती है; अयबा यह किसी बनी राजाका पुत्र होगा, जो अपनी स्नीके कठोर बच्चनरूपी बाजरे मर्म विंध जानेके कारण घरते बिरक्त हो गया और सारे कृत्यकर्म छोड़ बैठा है। यह अत्यन्त रमणीय है। इसका शरीर कैसा सुकुमार है। यह कामदेवके समान सारे विश्वका मन मोह छेनेवाला है। अहो! इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसकी बहिन इसके बिना कैसे जीवित होंगी! यह विचार करके सब ओरसे संब-की-संब मजाकृनाएँ उनके पास आ गर्मी और प्रेमसे विद्युल तथा आक्त्यचंचितत हो उन योगाश्वरसे पूछने लगीं।। १०-१२।।

गोपियोंने पूछा—योगीवावा | तुम्हारा नाम क्या है ! मुनिजी | तुम रहते कहाँ हो ! तुम्हारी वृध्वि क्या है

 परिपूर्णतमं सामादगोलोकाभिपति वसुन् ॥ सद्कंत्रम् । जद्दोगान्यं पुलिन्दीमां तासा रेवे: विशेषतः ॥ श्रीकणचरधान्धीजरणे व महेन्द्रभिष्ण्यं नो सार्यमीममनिश्चं न वः गारमेष्ठभगविकं बीगसिकियमिती व पुलर्मवं वा बान्करवकं परमपादरजस्मभक्तः ॥ **व्यक्तापुर्मपानेविरा**गा वचरपदं इरिजना निष्यपनाः इरियादरजः मसचा अन्ये वदन्ति न सभा किक नैरपेस्यन् ॥ ज्ञुपन्ति ( गर्ग ०, माधुर्षे० १० । १३--१६ )

और तुमने कीन-सी सिद्धि पायी है ! बक्ताओं में बेड ! इमें ये सब वालें बताओ ॥ १३ ॥

सिख्योगीने कहा—मैं बोगेबर हूँ और खबा मानसरोवरमें निवास करता हूँ। मेरा नामं स्वयंप्रकाश है। मैं अपनी शक्तिते सदा बिना साथ-पीये ही रहता हूँ। बजाइनाओ । परमहंसोंका जो अपना स्वार्थ—आत्म-साक्षात्कार है, उसीकी सिद्धिके लिये मैं जा रहा हूँ। मुझे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंकी बातें जानता हूँ। मन्त्र-विद्यादारा उचाटन, मारण, मोहन, स्तम्भन तथा वशीकरण भी जानता हूँ॥ १४—१६॥

शोपियोंने पूछा—योगीनाया । तुम तो बद्दे बुद्धिमान् हो । यदि तुम्हें तीनों कालोंकी बातें शात हैं तो बताओं नः इमारे मनमें क्या है ! ॥ १७ ॥

सिद्धयोगीने कहा—यह बात तो आपछोगोंके कानमें कहनेयोग्य है। अथवा यदि आपछोगोंकी आज्ञा हो तो सब छोगोंके सामने ही कह डाखूँ॥ १८॥

गोपियाँ बोर्ली मुने ! तुम सत्तमुत्र बोगेश्वर हो । तम्हें तीनों कालीका ज्ञान है, इसमें संज्ञय नहीं । यदि तुम्हारे बशीकरण-मन्त्रसे, उसके पाठ करनेमात्रसे सस्कास्त्र वे यहीं आ जायँ, जिनका कि इस मन-ही-मन चिन्दान करती हैं, तब इस मानेंगी कि तुम मन्त्रश्रॉमें सबसे श्रेष्ठ हो ॥ १९-२०॥

सिद्धयोगीने कहा—अजाजनाओ ! तुमने तो ऐसा मान व्यक्त किया है जो परम दुर्लम और दुष्कर है; तथापि मैं तुम्हारी मनोनीत वस्तुको प्रकट कहँगा; क्योंकि सस्पुक्षोंकी कही हुई बात कमी हाठ नहीं होती । जनकी विनिताओ ! चिन्ता न करो; अपनी आँखें मूँद लो । तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संज्ञय नहीं है ॥ २१ २२ ॥

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! 'बहुत अच्छा' कहकर जब गोपियोंने अपनी ऑस्से मूँद लीं, तब मगवान् श्रीहरि योगीका रूप छोड़कर श्रीनन्दनन्दनके रूपमें प्रकट हो गये। गोपियोंने ऑस्से सोककर देखा तो सामने नन्दनन्दन सानन्द मुस्करा रहे हैं। पहले तो वे अश्यन्त विस्मित हुई; फिर योगीका प्रभाव जाननेपर उन्हें हर्ष हुआ और प्रियतमका वह मोहन रूप देखकर वे मोहित हो गयीं। तदनन्तर मायमासके महारासमें पायन इन्दाबनके भीतर श्रीहरिन उन गोपाझनाओंके साथ उसी प्रकार विहार किया, जैसे देवाझनाओंके साथ देवराज इन्द्र करते हैं॥ २३—२५॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मापुर्वश्राप्यके अन्तर्गत नारद-बहुकाइब-संबादमें रमावेकुष्टः दवेतद्वीपः ऊर्ध्ववेकुण्टः अजितपद तथा श्रीलोकाचलमें निवास करनेवाली काक्मीजीकी सिक्षवोंक गोपीरूपमें प्रकट

होनेका आस्वान' नामक ग्यारहर्वा अध्याम पूरा हुआ ॥ १९ ॥

# बारहवाँ अध्याय

### दिव्यादिव्य, त्रिगुणवृत्तिमयी भूतल-गोपियोंका वर्णन तथा श्रीराधासहित गोपियोंकी श्रीकृष्णके साथ होली

श्रीनारवजी कहते हैं—मिथिलेक्स ! यह मैंने तुमसे गोपियोंके शुभ चरित्रका वर्णन किया है, अब वृससी गोपियोंका वर्णन सुनो । बीतिहोत्र, अग्निभुक् साम्बुः श्रीकर, गोपित, श्रुत, बजेश, पावन तथा शान्त—ये बजमें उत्पन्न हुए नी उपनन्दोंके नाम हैं। वे सब-के-सब धनवान, स्पवान, पुत्रवान, बहुत से शाखोंका ज्ञान रखनेवाड़े, शीड-सदाचारादि शुणोंसे सम्बन्ध तथा दानपरायण हैं। इनके घरोमें देवताओंकी आजाके अनुसार जो कन्याएँ सपस हुई, उनमेंसे कोई दिव्स, कोई अदिस्य तथा कोई विगुजबृधिबाकी थीं । वे सब नाना प्रकारके पूर्वकृत पृण्योंके कर्म्य प्रकट हुई थीं । विदेहराज । वे सब जीराधिकाके माथ रहनेवाकी उनकी सखियाँ थीं । एक दिनकी बात है, होलिका-महोत्सवपर जीहरिको आया हुआ देख उन समस्त जजगोपिकाओंने मानिनी श्रीराधाने कहा ॥ १–६ ॥

गोपियाँ बोर्की—रम्भोर ! चन्द्रवदने ! मधुमानिनि ! स्वामिनि ! स्वाम

(

Books a new or a

होकिकोत्सव-विद्वार करनेके सिये आ रहे हैं । शोधारक्यक यौवनके मदसे मन उनके चन्नछ नेत्र बूम रहे हैं। बुँबराखी नीकी अककायकी उनके कंघीं और क्योक्सप्डकको सुम रही है । शरीरपर पीके रंगका रेशमी बामा अपनी बनी शोभा विसेर रहा है। वे वजते हुए नुप्रोकी व्यक्ति बुक अपने अरुण चरणारविन्हींद्वारा सबका ध्यान आक्रह कर रहे हैं । उनके मसकपर बाह्यविके समान कान्तिमान् बुकुट है । वे भुजाओंमें विमल अङ्गद, वधःस्पल्पर हार और कार्नोंग्रे विद्यत्को भी विल्लित करनेवाले मकराकार कुण्डल धारण किये हुए हैं। इस भूमण्डलपर पीताम्बरकी पीत प्रभासे सुशोभित उनका स्थाम कान्तिमण्डल उसी प्रकार उत्क्रम शोमा पा रहा है। जैसे आकाशमें इन्द्रभनुषये युक्त मेघमण्डल सुशोभित होता है। अबीर और केसरके रससे उनका सारा अक कित है। उन्होंने हाथमें नयी पिचकारी 🔊 रक्सी है तथा सिल राषे ! तम्हारे साथ रासरक्षकी रसमग्री कीसामें निमन्त रहनेवाके वे स्यामसन्दर तम्हारे शीव निकलनेकी राह देखते हुए पान ही खड़े हैं। अ तुम भी मान क्रोडकर फराश्रा ( होली ) के बहाने निकले ! निश्चव ही आज होकिकाको यध देना चाहिये और अपने भक्तमें दुरंत ही रंग-मिश्रित जल, चन्दनके पहु आर मकरन्द् ( इत्र आहि पुष्परस ) का अधिक मात्रामें संखय कर केना चाहिये। परम बुद्धिमती प्यारी सस्ती ! उठो और सहसा अपनी क्लीमण्डलीके वाय उस स्थानपर चलो, जहाँ वे स्थामसुन्दर भी मौजूद हों । ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा । बहती षारामें हाथ भी केना शाहिये-वह कहाबत सर्वत्र विदित है।। ७--१२॥

भीनारवजी कहते हैं—राकत्! तव मानवती राधा मान छोड़कर उठीं और सम्बियोंके समृहसे फिरकर होतीका अत्तव मनानेके किये निकलीं | चन्दन, अवर, करत्यी, इन्दी तथा केलरके घोळले भरी हुई डोळिचिमाँ किये वे बहुसंक्यक मनाकृताएँ एक ताथ होकर चलीं | रॅगे हुए काक अक हाथ, वासन्ती रंगके पीछे बका, वजते हुए न्यूरॉले युक्त पेर तथा झनकारती हुई करधनीले बुक्तोमित कांटिमवैश-वकी मनोहर शोभा थी उन गोपाझनाओंकी | वे हाल्ययुक्त गालियोंसे सुक्तोमित होलोंके गीत गा रही थीं | अवीर, गुलाकके चूर्ण मुद्धियोंमें छे-छेकर इधर-उधर फेंकती हुई वे मजाझनाएँ भूमि, आकाश और वलको लाल किये देती थीं | वहाँ अवोरको करोड़ी मुद्धियाँ एक साथ उड़ती थीं | सुग्नियत गुलालके चूर्ण भी कोटि-कोटि हाथोंसे विलेरे जाते थे | ११--१७ |

इसी समय जनगिपयोंने श्रीकृष्णको चारों ओरले वेर लिया, मानो सायनकी साँकमें विशुन्माकाओंने मेथको सब ओरले अवस्त कर लिया हो। पहले तो उनके मुँहपर खूब अवीर और गुलाक पोत दिया, फिर सारे अक्नांपर अवीर-गुलाल बरसाये तथा केसरगुक्त रंगसे भरी डोल्डियों-हारा उन्हें विशिपूर्वक मिगोया। दूपेश्वर ! वहाँ जिसनी गोपियाँ थीं, उतने ही रूप भारण करके मगवान भी उनके साथ विहार करते रहे। वहाँ होलिका-महोत्सवमें श्रीकृष्ण श्रीराभाके साथ वैसी ही शोभा पाते थे, जैसे वर्षाकालकी संघा-वेलमें विद्युन्मालके साथ मेत्र सुशोभित होता है। श्रीराभाने श्रीकृष्णके नेत्रोंमें काजल लगा दिया। श्रीकृष्णके भी अपना नया उत्तरीय (दुपहा) गोपियोंको उपहारमें दे दिया। फिर वे परमेश्वर श्रीनन्दमवनको लौट गये। उस समस समस देवता उनके अपर फूलोकी वर्षा करने को। १८—२२॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें मानुर्वेशस्यके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें होकिकोत्सवके प्रसङ्गये विन्यादिकाः त्रिगुणबृत्तिमय मृतक-गोपियोंका उपाख्यान' नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

सस्पीतमञ्जूषानान्तभवेषमारावाषाच्यम् व्यक्तिसमा स्वपदारुणेनः॥

वास्मकं गौकिविमकाक्ग्रह्शास्त्रुक्ष्म् विवृत्तिकुणनमञ्जूकुण्डक्रमाह्भानः ।

पीताम्बरेण अवति बुतिमण्डकोऽसौ भूमण्डके स चनुषेव बनो दिविन्थः ॥

भावीरकुन्त्रमरतेश्व विकित्तदेशे इस्ते सूदीतनवरोचनवना भारातः।

प्रेमंस्त्रवासु समि बाटमतीव राषे त्यहासरङ्गरसकेकिराः स्थितः सः ॥

( गर्ग० , सञ्चर्ग० १२ । ८-१० )

शावीवनोन्मद्विवृधितकोचनोऽती नीसाङ्ग्राहिक्वांसक्योकनोकः ।

٠, /

## तेरहवाँ अध्याय

### देवानुनास्वरूपा गोपियाँ

श्रीनारदजी कहते हैं—मिथिलेशर ! अब देवाक्रना-स्वरूपा गोपियोंका वर्णन सुनो, जो मनुष्योंको चार्रो पदार्थ देनेवासा तथा उनके मक्तिभावको बद्दानेवासा सर्वोत्तम साधन है।। १।।

मारुषदेशमें एक गोप थे जिनका नाम था—दिवस्पति नन्द । उनके एक सहस्र पत्नियाँ थीं । ने
बढ़े बनवान और नीतिज्ञ थे । एक समय तीर्ययात्राके
प्रसङ्खे उनका मधुरामें आगमन हुआ । वहाँ वजाधीश्वर
नन्दराजका नाम सनकर वे उनसे मिलनेके लिये गोकुल
गये । बहाँ नन्दराजसे मिलकर और बन्दावनकी शोभा देखकर महामना दिवस्पति नन्दराजकी आजासे वहीं रहने छगे ।
उन्होंने दो योजन भूमिको बेरकर गौओंके लिये गोष्ठ बनाया ।
राजन् । उस वजमें अपने कुढ़म्वी नन्धुजनोंके साथ रहते हुए
दिवस्पतिको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई । देवल मृनिके आदेशसे
समस्त देवाङ्गनाएँ उन्हीं दिवस्पतिकी महादिव्य कन्याएँ
इर्ड, जो प्रक्वलित अग्निके समान तेजस्विनी थीं ॥ २—६॥

किसी समय स्यामसुन्दर श्रीकृष्णका दर्शन पाकर वे सब कन्याएँ मोहित हो गयाँ और उन दामोदक्षी प्राप्तिके क्रिये उन्होंने परम उत्तम माधमानका वत िया। आधे सूर्वके उदित होते-होते प्रतिदिन वे बजाइनाएँ यकुनामें जाकर स्तान करतीं और प्रमानन्दने विहल हो उन्तरवर्ग श्रीकृष्णकी क्रीकएँ गाती थीं। भगवान् श्रीकृष्ण उत्तरव प्रसक होकर बोछे—'तुम कोई बर माँगो ।' तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्माको प्रणाम करके उनसे धीरे-धीरे कहा ॥ ७—९ ॥

गोपियाँ बोर्ली-प्रमो ! निश्चय ही आप योगीश्वरींके लिये भी दुर्लभ हैं। सबके ईश्वर तथा कारणोंके नी कारण हैं। आप वंशीधारी हैं। आपका अङ्ग मन्मथके मनको भी मय डालनेवाला (मोह केनेवाला) है। आप खदा हमारे नेजोंके समक्ष रहें।। १०॥

राजन् । तय 'तयास्त्र' कहकर जिन आदिदेव श्रीहरिने गोपियों के लिये अपने दर्शनका हार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदयमें, नेत्रमार्गमें बसे रहें और बुलाये हृद-से नत्काल चित्तमें आकर स्थित हो जायें । जिन्होंने कमरमें पीताम्बर बाँध रक्ला है, जिनके सिरपर मोरपंखका मुकुट मुत्रोभित है और गर्दन इकी हुई है, जिनके हाथमें बाँसुरी और लकुटी है तथा कार्नोमें रस्तमय कुण्डल झलमला रहें हैं, उन पटुतर नटवंथधारी श्रीहरिका में मजन करता हूँ । आदिदेव श्रीहरि केवल भक्तिसे ही बशमें होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियां सदा प्रमाणभूत हैं, जिन्होंने न तो कभी सांख्यका विचार किया न योगका अनुष्ठान; केवल प्रेमले ही वे भगवानके स्वरूपको प्राप्त हो गर्यां ॥ ११—१४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्शमंहितामें मापूर्यंतवाहके अन्तर्गत नारद-बहुताहब-संवादमें देवाननास्वकपा गोपियोंका टपास्थान नामक नेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ए

# र दहनाँ अध्याय

कौरन-सेनासे पीड़िन रंगीनि गोपका कंसकी महायतामे ब्रजमण्डलकी मीमापर निवास तथा उसकी पुत्रीक्षपमें जालंभरी गोपियोंका प्राक्रवा

नारवजी कहते हैं—मिधिलंधर ! अब जालंधरके अन्तःपुरकी कियों के गोपीरूपमें जन्म केनेका वर्णन सुनी ! महाराज ! नाम ही उनके कर्मोंको भी सुनी, जो सदा ही समरूपीके पर्योका नाम बस्तेनाके हैं ॥ १॥

राजन् ! समनदीके किनारे प्रजापत्तन नामसे प्रसिद्ध शुक्क उत्तम नगर था। जो सब प्रकारकी सम्पदाओंसे सम्पद्ध तथा विशाल था। वह दो योजन विस्तृत गोलाकार नगर
था। उस नगरका मालिक या पुराधोश रंगोजि नामक
एक गोग था, जो महान् बलवान् था। वह पुत्र-पौत्र
आदिसे संगुक्त तथा धन-धान्यते समृद्धिशाली था।
हिसानापुरके स्वामी राजा धृतराष्ट्रको वह सदा एक करोह
स्वर्णमुद्राएँ वार्षिक करके रूपमें दिया करता था।

मिधिकेशर | एक समय वर्ष बीत जानेपर मी धनके महरे उन्मस गोपने राजाको बार्षिक कर नहीं दिया । इतना ही नहीं, बह गोपनायक रंगोजि मिछनेतक नहीं गया । तब धृतराष्ट्रके मेजे हुए इस इजार बीर जाकर उस गोपको गॉ्शकर इस्तिनापुरमें के आये । कई वर्षोतक तो रंगोजि कारागारमें वंधा पढ़ा रहा । बॉघे और पीटे जानेपर मी बह लोमी गोप करा नहीं । उसने राजा धृतराह्नको बोदा-सा भी धन नहीं दिया ॥ २-८ ॥

> किसी समय गोपनायक रंगोजि उस सहाभयंकर कारागारते भाग निकला तथा रातीं-रात रक्षपुरमें आ गया। तब पुनः उसे पकड छानेके छिये धृतराष्ट्रकी मेजी हुई शक्तिशाली बल-बाइनसे सम्पन्न तीन अक्षोहिणी सेना गयी। बह गोप भी कवच धारण करके युद्धभूमिमें बारंबार धनुषकी टंकार फैलाता हुआ तीखी धारवाले चमकीले वाण-समुहोंकी बर्पा करके भूतराष्ट्रकी उस सेनाका सामना करने क्या । श्रमओंने उसके कवच और धनुष काट दिये तथा उसके स्वजनीका भी बंध कर बाबा; तब बंद अपने पुर ( दुर्ग ) में आकर कुछ दिनौतक युद्ध चछाता रहा। अन्तमें अनाथ एवं भयसे पीडित रंगीजि किसी द्यारणदाता या रशककी इच्छा करने हमा । उसने यादवराज कंसके पास अपना दत मेजा । दत मधुरा पहुँचकर राज-दरबारमें गया और उसने मस्तक प्रकाकर दोनों शर्योंकी अञ्चल बाँधे उप्रधेनकुमार कंसको प्रणाम करके करूणारे आई बाणीमें **681 || 3-88 ||**

> भहाराज ! रक्षपचनमें रंगोजि नामसे प्रसिद्ध एक गोप हैं, जो उस नगरके स्वामी तथा नीतिवेचाओं में श्रेष्ठ हैं ! शत्रुओं ने उनके नगरको चारों ओरसे बेर लिया है । वे बड़ी चिन्तामें पड़ गये हैं और अनाथ होकर आपकी शरणमें आये हैं । हस भूतलपर केवल आप ही दीनों और दुखियोंकी पीड़ा हरनेवाले हैं । भीमासुरादि वीर आपके गुण गाया करते हैं । आप महावली हैं और देवता, असुर तथा उद्भट भूमिपालोंको युद्धमें जीतकर देवराज हन्द्रके समान अपनी राजधानीमें विराजमान हैं । बेरे चकोर चन्द्रमाको, कमलोंका समुदाय खूर्यको, चातक शरद श्रुद्धके बादलोंद्वारा बरसाये गये बरक्कणोंको, भूखसे ब्याकुक मनुष्य अबको तथा प्याससे पीड़ित प्राणी पानीको ही बाद करता है, उसा प्रकार संशोबि गोप शत्रुके भक्से आकान्त हो केवल आपका स्वरण कर रहे हैं। १५-१० ॥

श्रीमारदेशी कहते हैं-राजन् ! वृतकी यह कार सुनकर दीनवत्सल कंसने करोडों दैत्योंकी सेनाके साथ वहाँ जानेका विचार किया । उसके हाथीके गण्डस्थरूपर गोमुत्रमें घोले गये सिन्दर और कस्तरीके द्वारा पण-रचना की गयी थी। वह हाथी विन्ह्याचलके समान काचा था और उसके गण्डस्थलने मद शर रहे थे । उसके पैरमें साँकर्के थीं । वह मेघकी गर्जनाके समान जोर-जोरले चिग्बाहता था। ऐसे कुबळ्यापीड नामक गजराजपर चढकर मड-मच राजा कंस सहसा कवच आदिसे सुवजित हो चाणूर मृष्टिक आदि महों तथा केशी, ब्योमासर और ब्रवासर आदि दैल्य-योद्धाओंके साथ रक्क्यचनकी ओर प्रस्थित हुआ । वहाँ यादवों और कौरवोंका सेनाओंमे परस्पर वाणी, खडगों और त्रिश्लोंके प्रहारने कोर यद हथा। जन बाणींसे सब ओर अन्धकार-सा छ। गया, तब कंस एक विशास गता डाथमें छेकर कौरव-सेनामें उसी प्रकार बुसा, बेसे बनमें दाबानल प्रविष्ठ हुआ हो । जैसे इन्द्र अपने बन्नसे पर्यतनो गिरा देते हैं। उसी प्रकार कंसने अपनी वज्र-सरीखी गहाकी मारसे कितने ही कवचधारी वीरोंको धराशायी कर दिया। उसने पैरोंक आधातते रथोंको रौंद डाला, एडियोंचे मार-मारकर बोहोंका कचमर निकाल दिया। हाथीको हाथीसे ही मारकर कितने ही गर्बोंको उनके पाँच पकदकर उन्नाह दिया। महाबळी कंसने कितने ही हाथियोंके कंधी अथवा कथ-भागोंको पक्षकर उन्हें होदों और झूलेंसहित बरूपूर्वक वमाते हए आकाशमे फेंक दिया। राजन् ! उस युद्धभूमिमें बलवान व्योमासर हाथियोंके शुण्डवण्ड पकदकर उन्हें चक्कल घंटाओंसहित उछालकर सामने फैंक हेता था। इष्ट दैत्य बलवान व्रषासर घोडॉसहित रथींको अपने सींगीपर उठाकर बारंबार घुमाता हुआ चारों दिशाओं में फॅकने हमा। राजेन्द्र ! बलवान देत्यराज केशीने बलपूर्वक अपने पिक्क पैरोंसे बहत-से वारों और अश्वोंको इधर-उधर पराशायी कर दिया। ऐसा भयंकर युद्ध देखकर कौरव सेनाके शेष बीर भयसे ब्याकुछ हो दसीं दिशाओं में भाग गये। दैत्यराज बीर कंस विजयके उल्लासमें नगारे वजवाता हुआ कुदुम्बसहित रंगोजि गोपको अपने साथ ही मधरा छे गया ॥ १८-३१ ॥ अपनी सेनाकी पराजयका समाचार सुनकर कौरव

अपनी सेनाकी पराजयका समाचार सुनकर कौरक कोषमे पूर्निछत हो उटे। पन्तु वर्तमान समयको देत्योंके अनुकृष्ठ देखकर वे सब-के सब चुप रह गये। वजमण्डलकी बीमापर बहिषद् नामसे प्रसिद्ध एक मनोहर पुर था, जिसे वकवान् दैस्यराख कंसने रंगोजिको दे दिया। गोपनायक रंगोजि वहीं निषास करने रूगा । श्रीहरिके वरदानसे बार्लभरके अन्तःपुरकी स्त्रियाँ उसी गोपकी पिलयोंके गर्भसे उत्पन्न हुईं। रूप और यौबनसे विभूषित वे गोपकन्याएँ दूसरे-दूसरे गोपजनींको ज्याह दी गर्यी, परंतु वे जारभावसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाद प्रेम करने लगीं। वृन्दावनेश्वर श्यामसुन्दरने चैत्र मासके महारासमे उन सबके साथ पुण्यमय रमणीय वृन्दावनके भीतर विद्वार किया ॥ ३२-३६॥

इस प्रकार भीगर्गसंहितामें माधुर्वसम्बन्धे अन्तर्गत नारद-नहुकाश्व-संवादमें भ्वाकंचरी गोपियोंका उपाक्ष्यान वामक चीवहर्वों अध्याम पूरा हुआ ॥ १४ ॥

## पंद्रहवाँ अध्याय

यहिंप्मतीपुरी आदिकी वनिताओंका गोपीरूपमें प्राकट्य तथा भगवान्के साथ उनका रासविलास: मांधाता और सौभरिके संवादमें यम्रना-पञ्चाककी प्रस्तावना

श्रीमारदंजी कहते हैं—राजन् ! वजमें शोणपुरके सामी नन्द बहे भनी थे । मिथिलेश्वर ! उनके पाँच हजार पिलन्याँ थीं ! उनके गर्ममें समुद्रसम्भवा लक्ष्मीजीकी वे सिलयाँ उत्पन्न हुई, जिन्हें मत्स्थावतारभारी भगवानते वैसा वर प्राप्त हुआ था ! नरेश्वर ! इनके सिवा और भी, विचित्र ओषियाँ, जो पृथ्वीके दोइनसे प्रकट हुई थीं, वहाँ गोपी-क्षमें उत्पन्न हुई ! विद्यातीपुरीकी वे नारियाँ भी, जिन्हें महाराज पृथुका वर प्राप्त था, जातिस्तरा गोपियों के रूपमें व्यक्त पृथुका वर प्राप्त था, जातिस्तरा गोपियों के रूपमें महाराज पृथुका वर प्राप्त था, जातिस्तरा गोपियों के रूपमें महाराज पृथुका वर प्राप्त था, जातिस्तरा गोपियों के रूपमें महाराज पृथुका वर प्राप्त था, जातिस्तरा गोपियों के रूपमें महाराज पृथुका वर प्राप्त था, जातिस्तरा गोपियों के रूपमें महाराज पृथुका वर प्राप्त था, जातिस्तरा गोपियों के रूपमें महाराज पृथुका वर प्राप्त महाराज हुई थीं । सुतल्खासिनी दैस्थनारियों वामनके वरसे तथा नागराजीकी कन्याएँ भगवान् शेषके उत्पन्न वरसे व्याप्त नागराजीकी कन्याएँ भगवान् शेषके उत्पन्न वरसे व्याप्त महाराजीकी पूजा करके उन्होंने शीपितिका वररूपमें वरण किया ॥१००५ ॥

एक दिनकी बात है— मनोहर वृन्दावनमें दिव्य यमुनातटपर, जहाँ नर-कोकिलोंसे सुशोभित हरे-भरे इक्ष-समुदाय
शोभा दे रहे थे, भ्रमरोंके गुजारवके साथ कोकिलों और
सारसोंकी मीठी बोली गूँज रही थी, वासन्ती ब्लाओंसे आवृत
तथा शीसल-मन्द-सुगन्ध वायुसे परिसेबित मधुमासमें, उन
गोपाञ्चनाओंके साथ, मदनमोहन स्यामसुन्दर श्रीहरिने
कचावृत्तींकी शेणीसे मनोरम प्रतीत होनेवाले कदम्बवृक्षके
नीचे एकान्तव्यानमें ह्ला हलनेका उत्सव आरम्म किया।
वहाँ यमुना-जककी उत्ताक तरज्ञीका कोबाहल फैला हुआ
हाँ वे मेमविव्या गोपाञ्चनाएँ बीहरिके साथ हला

इस्नेकी कीड़ा कर रही थीं। जैसे रितंके साथ रित-पित कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ी चन्द्रोंने भी अधिक कान्तिमती कीर्तिकुमारी श्रीराधाके साथ वृन्दावनमें स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार जो साक्षात् परिपूर्णतम नन्दनन्दन श्रीकृष्णको प्राप्त हुई थीं, उन समस्त गोपाङ्गनाओं के तपका क्या वर्णन हो सकता है ? नागराजोंकी समस्त सुन्दरी कन्याएँ, जो गोपीरूपमें उत्पन्न हुई थीं, मनोहर चैत्र मासमे यमुनाके तटपर श्रीकरुमद्र हरिकी सेवामें उपस्थित थीं। राजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियोंके श्रुम चरित्रका वर्णन किया, जो परम पवित्र तथा समस्त पायोको हर ठेनेवाला है। अय पुनः

बहुळाश्व बोळे पुने ! प्रभी ! दुर्वासाका दिया हुआ बसुनाबीका पञ्चाङ्ग क्या है, जिससे गोपियांको गोविन्दकी प्राप्ति हो गयी ? उसका मुझसे वर्णन कीजियं ॥ १४ ॥

श्रीनार व्याने कहा—राजन् ! इस विषयमें विज्ञजन एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण देते हैं, जिसके अवणमात्रसे पापोंकी पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अयोध्यामें मांधाता नामसे प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजिहारोमणि उस पुरीके अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेळनेके ळिये बनमें गये और विचरते हुए, सीभिर मुनिके सुन्दर आअमपर बा पहुँचे। उनका वह आअम साक्षात् वृन्दावनमें यमुनाजीके मनोहर तटपर स्थित था। वहाँ अपने जामाता सीभिर धुनिको प्रणाम करके मानदाता मांधाताने कहा ॥१५—१७॥ मांधाता बोले—भगवन् । आप साक्षात् सर्वश्व हैं, परावरवेताओं में सर्वश्वेष्ठ हैं और अज्ञानाम्धकारसे अंधे हुए लोगोंके लिये दूसरे दिव्य सूर्यके समान हैं। मुझे शीध ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइये, जिससे इस लोकमें सम्पूर्ण अदियोंसे सम्मन्न राज्य बना रहे और परलोकमें भगवान् भीकृष्णका सारूप्य प्राप्त हो।। १८-१९॥

सीअरि बोले--राजन ! में तुम्हारे सामने यमनाजीके

पश्चाक्का वर्णन करूँगा। जो सदा समसा सिद्धियोंको देनेवाला तथा श्रीकृष्णके सारूस्यकी प्राप्ति करानेवाला है। यह साधन बहाँसे सूर्यका उदय होता है और वहाँ वह अस्त्रभावको प्राप्त होता है। वहाँतकके राज्यकी प्राप्ति करानेवाला तथा यहाँ श्रीकृष्णको भी वशीभूत करनेवाला है। सूर्यवंशेन्द्र। किसी भी देवताके कथन, स्तोत्र, सहस्रामा, पटल तथा पद्यति—ये पाँच अङ्ग विद्वानीन वताये हैं। २०-२२।

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माधुर्यक्षण्डके अन्तर्गत नास्य-बहुकाश्व-संवादमें सौमरि और मांबाताका संवाद तथ। बर्हिंग्मतीपुरीकी नारियों, अप्सराओं। सुतक्षवासिनी असुर-कन्याओं तथा नागराज-कन्याओंके गोपीक्पमें उत्पन्न होनेका उपाक्ष्यान' नामक पंद्रहवीं अक्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

### सोलहवाँ अध्याय श्रीयम्बाक्तक

मांधाता बोले—महाभाग ! आप मुझे श्रीकृष्णकी पटरानी यमुनाके सर्वथा निर्मल कवचका उपदेश दीजिये, मैं उसे सदा धारण कहाँगा ॥ १॥

सीअरि बोले—महामते नरेश ! यमुनाजीका कवच मनुष्योंकी तब प्रकारते रक्षा करनेबाला तथा साक्षात् चारों पदार्थोंको देनेबाला है, तुम इसे सुनो—यमुनाजीके चार भुजाएँ हैं । व श्यामा ( श्यामवर्णा एवं बोडश वर्षकी अवस्थाते युक्त ) हैं। उनके नेत्र प्रफुल कमलद्शके समान सुन्दर एवं विशाल हैं । वे परम सुन्दरी हैं और दिव्य रथपर बैठी हुई हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करके कवच भारण करे ॥ २-३॥

स्तान करके पूर्वाभिमुख हो मौनमाबसे कुशासनपर बैटे और कुशोंद्वारा शिखा बॉअकर संध्या-बन्दन करनेके अनन्तर ब्राह्मण (अथवा द्विजमात्र) स्वस्तिकासनसे स्थित हो कवचका पाठ करें । प्यमुनां मेरे मस्तककी रक्षा करें और 'कृष्णां' सदा दोनों नेत्रोंकी । 'दयामा' भूमंग-देशकी और 'नाकवासिनी' नासिकाकी रक्षा करें । 'खीकृष्णवासांस-सम्भूता' ( श्रीकृष्णके वार्वे कंपेसे प्रकट हुई वे देवी ) मेरे दोनों कानोंका संरक्षण करें । 'काक्षिन्दी' अधरोंकी और 'सूर्यकन्या' चित्रक (ठोदी ) की रक्षा करें । 'काक्ष्मता' ( यमराजकी बहिन ) मेरी ग्रीवाकी और 'महानदी' मेरे ह्वयंकी रक्षा करें । 'कृष्णग्रीमा' पृष्ठभागका और 'सहानदी' मेरे ह्वयंकी रक्षा करें । 'कृष्णग्रीमा' पृष्ठभागका और 'सहानदी' मेरे ह्वयंकी रक्षा करें । 'कृष्णग्रीमा' पृष्ठभागका और 'सहानदी' मेरे

मेरी दोनों भुजाओंका रक्षण करें। 'सुश्रोणी' श्रोणीतट (नितम्य) की और 'चावदर्शना' मेरे कटिप्रदेशकी रक्षा करें। 'रम्भोरू' दोनों जरुओं (जाँघों) की और 'अक्षिमेदिनी' मेरे दोनों शुटनोंकी रक्षा करें। 'रासेश्वरी' गुल्कों (श्रुडियों) का और 'पापापहारिणी' पादयुगलका त्राण करें। 'परिपूर्णतमप्रिया' भीतर-बाहर नीचे-ऊपर तथा दिशाओं और विदिशाओंमें सब ओरसे मेरी रक्षा करें । ॥ ४-१०॥

यह श्रीयमुनाका परम अद्भुत कवच है। जो भक्तिभावते

सर्व रक्षाकरं वसनावाश नृणाम् । चतुष्पदार्भदं महामते ॥ सामा जुण राजन् चत्रशंजी म्यामां पुण्डरीकृदलेक्षणास् । <u>ध्यारवा भारवेष कारवं ततः॥</u> पूर्वमुखो मौनी कुतसंख्यः क्रशासने। पठेद वै विप्र: करितकासनः ॥ नासिकां नाकवासिनी ॥ क्योडी परमानम्बरूपिणी । सकाव कर्णहर्व **क्रणवार्माससम्भूता** पात काकिन्दी चित्रकं स्वंकम्पका । हदयं महानदी ॥ इंटि समोणी

दस बार इसका पाठ करता है, वह निर्धन भी धनवान् हो जाता है। जो बुद्धिमान् मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक परिमित आहारका सेवन करते हुए तीन मासतक इसका पाठ करेगा, वह सम्पूर्ण राज्योंका आधिपत्य प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। जो तीन महीनेकी अवधितक प्रतिदिन भक्तिभावसे शुद्धचित्त हो इसका एक सौ इस बार पाठ करेगा, उसको क्या-क्या नहीं मिल जायगा ! जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा, उने सम्पूर्ण तीयोंमें स्नानका फल मिल जायगा तथा अन्तमें वह योगिषुकंभ परमधाम गोलोकर्मे चला जायगा ।। ११-१४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माधुर्वसम्बक्तं अन्तर्गत श्रीसौमित-मांत्राताके संवादमें व्यमुना-कवन्तः' नामक सोलहवाँ अध्याय पूरा हुना ॥ १६ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय

### श्रीयग्रुनाका स्तोत्र

मांधाता बोले--मुनिश्रेष्ठ सीमरे ! सम्पूर्ण सिक्कि-प्रदान करनेवाला जो यमुनाजीका दिव्य उत्तम स्रोत्र है, उसका ऋषापूर्वक मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १॥

श्रीसीभरि मुनिने कहा—महामते ! अब द्वम स्र्यकन्या यमुनाका लोन्न सुनो, जो इस भूतलपर समस्त
सिद्धियोंको देनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप
बारों पुक्वायोंका फल देनेवाला है । श्रीकृष्णके वार्ये
कंधेले प्रकट हुई कृष्णा'को सदा मेरा नमस्कार है ।
कृष्णे ! तुम श्रीकृष्णस्वरूपिणी हो; तुम्हें वारंवार नमस्कार है ।
को पापरूपी पङ्कालके कल्ह्रसे कृत्सित कामी कुबुद्धि
मनुष्य सस्पुक्वोंके साथ कल्ह्र करता है, उसे भी गूँजते हुए
अमर और जलपक्षियोंसे युक्त कल्निन्दनन्दिनी यमुना
हन्दाबनधाम प्रदान करती हैं । कृष्णे ! तुम्हीं साक्षात्
श्रीकृष्णस्वरूपा हो । तुम्हीं प्रलयसिन्धुके वेगयुक्त मेंवरमें
महामत्व्यरूप धारण करके विराजती हो । तुम्हारी किर्मि किर्मिमे
भगवान कृर्मरूपते वास करते हैं तथा तुम्हारे बिन्दु-विन्दुमें श्रीगोबिन्ददेवकी आमाका दर्शन होता है । तिटिनि !
तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वन्दना करता हूँ । तुम वनी-

भूत मेचके समान क्याम कान्ति धारण करती हो । श्रीकृष्णके बार्ये कंषेसे तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। सम्पूर्ण जलींकी राशिरूप जो विरजा नदीका वेग हैं, उसको भी अपने बळसे लिंखत करती हुई, ब्रह्माण्डको छेदकर देवनगर, पर्वत, गण्डशैंछ आदि दुर्गम वस्तुऑका मेदन करके तुम इस भूमिखण्डके मध्यभागमें अपनी तरङ्गमालाओंको स्थापित करके प्रवाहित होती हो । यमुने | पृथ्वीपर तुम्हारा नाम दिव्य है। वह अवणपथमें आकर पर्वताकार पापसमृहको भी दण्डित एवं खण्डित कर देता है। तुम्हारा वह अखण्ड नाम मेरे वारूमण्डल-वचनसमूहमें धणभर भी स्थित हो जाय । यदि वह एक बार भी बाणीद्वारा गृहीत हो जाय तो समस्त पार्पोका खण्डन हो जाता है। उसके सारणते दण्डनीय पापी भी अदण्डनीय हो जाते हैं। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराजके नगरमें तुम्हारा 'प्रचण्डा' यह नाम सदृ अतिदण्ड बनकर विचरता है। तुम विषयरूपी अन्धकृपसे पार जाने-के छिमे रस्ती हो; अथवा पापरूपी चूहोंके निगळ जाने-वाळी काळी नागिन हो: अथवा विराद पुरुषकी मृतिकी वेणीको अलंकृत करनेवाला नीले पुष्पीका गजरा हो या उनके मस्तकपर सुशोभित होनेबाली सुन्दर नीलमणिकी

करदयं तु रम्मोक्जांतुनी त्वक्त्रिमेदिनी। गुक्कौ रासेश्वरी पातु पादी पापापहारिणी॥ अमार्नेहिरणक्ष्योध्यं दिशासु विदिशासु च। समन्तात् पातु अगतः परिपूर्णतमप्रिया॥ (गर्गः) म्हणुर्वे० १६ । २—१०)

# 88 **भी**यमुनायाश्च परमाञ्चतम् । वस्त्रवार पठेष् मनस्या निषंनी भनकान् अवेतः ॥ त्रिमिर्मासः पठेर भीमान् महाचारी भिताशनः । सर्व राज्वाभिपत्यस्व संघय: ॥ दशोक्तरशतं नित्यं त्रिमासाववि भक्तिनः । यः पठेत् प्रथतो भूत्वा तस्य कि कि व वायते ॥ पठेत **शतकाय** सर्वतीयंक्रक कमेत्। अन्ते अनेत् परं श्राम गोकीकं बोगियुक्तम्॥ ( काँक, साक्ष्यंक १६ । ११--१४ )

माला हो । जहाँ आदिकर्ता भगवान भीकृष्णकी बल्लभा, गोलोक्में भी अतिवर्कभा, अति सौभाग्यवती अवितीया नदी श्रीयमुना प्रवाहित होती हैं, उस भूतलके मनुष्योंका भाग्य इसी कारणसे भन्य है। गौऑके समुदाय तथा गोप-गोपियोंकी कीषासे कलित कलिन्दनन्दिनी यमने ! कृष्णप्रमे ! तम्हारे तटपर जो जलकी गोलाकार, चपल एवं उत्ताल तरङ्गोंका कोलाइल ( कल-कल रव ) होता है, वह सदा मेरी रक्षा करे। तुम्हारे दुर्गम कुञ्जोंके प्रति कौत्रहरू रखनेवाले भ्रमर-समुदायके गुञ्जारवः मयूरीकी केका तथा कुजते हुए कोकिलोंकी काकलीका शब्द भी उस कोलाइलमें मिला रहता है तथा वह ब्रज-स्ताओं के असंकारको धारण करने- बाला है । शरीरमें जितने रोम हैं, उतनी ही बिहाएँ हो जायँ, धरतीपर जितने सिकताकण हैं, उतनी ही बाग्देबियाँ आ जाय और उनके साथ संत-महास्मा भी शेषनागुके समान सहस्रों विद्वाओंसे यक्त होकर गुणगान करने स्मा कार्ये, तथापि तुम्हारे गुणोंका अन्त कभी महीं हो सकता। कलिन्हिगरिनन्दिनी यमनाका यह उत्तम स्तोत्र सिंद उष:-कालमें ब्राह्मणके मखसे सना जाय अथवा स्वयं पढ़ा जाय तो भूतळपर परम मङ्गळका विस्तार करता है। जो कोई मनुष्य भी यदि निस्पर्शः इसका भारण (चिन्तन ) करे तो वह भगवानकी निज निकड्ज-लीलाके द्वारा वरण किये गये परमपदको प्राप्त होता है #11 २--११ !!

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माध्यभैक्षण्डके अन्तर्गत श्रीसीमदि-मांघाताके संवादमें श्रीयम्नास्तोत्र<sup>9</sup> नामक समहर्वे अब्बाग पुरा हुआ ॥ १७॥

### अठारहवाँ अध्याय

### यम्राजीके जप और पुजनके लिये पटल और पद्धतिका वर्णन

मांधाता बोले--मनिश्रेष्ठ ! यमनाजीके कामपरक पवित्र पटल तथा पद्धतिका जैसा स्वरूप है। वह मुझे बताइये। क्योंकि आप साक्षात ज्ञानकी निधि हैं॥ १॥

तथा पद्धतिका भी वर्णन करता हैं। जिसका अनुष्ठान। भवण अथवा जप करके मनुष्य जीवनमुक्त हो जाता है। पहले प्रणव ( 👺 ) का उच्चारण करके फिर मायाबीज

( गर्मं ० , माध्यं ० १७ । २--११ )

(हीं) का उच्चरण करे। तत्यकात रुक्ष्मीबीज (श्रीं)

सीभरिने कहा-महामते ! अब मैं यमनाजीके पटल मार्तण्डकन्यकायास्त स्तवं शृण महामते । सर्वसिद्धिकरं भूमी चातुर्वर्ग्यफलप्रदम् ॥ कृष्णवामांसभूताये कृष्णाये सततं नमः । नमः श्रीकृष्णक्षिपण्ये कृष्णे तुन्यं नमी नमः ॥ थः पापपश्चान्त्रकुरुकुरिसतः कामी कृषीः सत्य कृष्टि करोति हि । कृष्टावनं थाम ददाति तस्मै नन्दिन्यस्टि कृष्टिन्दर्गन्दिनी ॥ कृष्णे साक्षात् कृष्णरूपा त्वमंव वेगावते वर्तते मारवक्ष्या । कर्मावृमौं कृषेक्ष्या सदा ते विन्दी विनदी मानि गोविन्ददेवः ॥ बन्दे लीलावनी स्वां सधनधननिमां कृष्णवामांसभता वेगं वे वैरकारवं सक्तकलनवं क्षण्डवनी बलात स्वातः । क्षित्व मद्याण्डमारात् सुरनगरनगान् गण्डशैकादिद्वर्गान् भित्तवा भूखण्डमध्ये नटिनि भूतवतीमृपिमाकां प्रयानतीम् ॥ दिष्यं की नामधेयं भुतमम यसुने दण्डयत्यद्रित्युक्यं पापम्यूकं त्वक्षण्डं बसुत् मन वित्तमण्डले तु क्षणं नत् । दण्डबादनाकार्यदण्डवान् सङ्गदपि बनसा सण्डितं वद् गृहीतं आतुर्मातंण्डसूनो रटति पुरि वृद्धस्ते प्रचण्डेति दण्डः ॥ विषयान्यकुपतरणे पापाखुरवीकरी वेण्युष्णिक्च विराजपूर्तिशिरसी मास्त्रस्ति वा सन्दरी । धन्यं भाग्यमतः परं भुवि नृणां वजाविकृत्वरूका गोकोकेऽप्यतिवुर्कमातिस्यगा। मात्यद्वितीया गोपीगोकुकगोपकेलिकलिते बाकिन्दि अलकोलगोलवि जलाबक्लोलकोलाइल: । कणाग्रमे त्यतुक्ते त्वत्कान्तारकृत्वकालिकुल्कृतकांकारकेकाकृतः कुलकोकिलसकुलो जगळताळंकारमत पात भवन्ति जिह्नास्तनुरोमतुष्या गिरो यदा मुसिक्ता श्वाचा । तदप्यकं यान्ति न ते गुणान्तं सन्तो महान्तः किल श्रेपतुष्याः ॥ क्रिक्यनिरिमन्दिनीस्तव उपस्वयं बापर: । अतश्च वदि पाठिनी भूवि तनोति सन्पङ्गरूम् ॥ अनोऽपि वदि भरनेत् कि पठेक्न वो नित्वशः । स वाति परमं परं निजनिकुश्वाठीलकृतम् ॥

को रखकर उसके याद कामबीज (क्षी) का विधिवत् प्रयोग करे । इसके अनलार 'कालिन्दी' शब्दका चतुर्ध्यन्तस्य रूप (कालिन्दी) रक्खे । फिर परेकी' शब्दके चतुर्ध्यन्तस्य (देख्ये) का प्रयोग करके अन्तर्म 'नमः' पद बोह दे । (इस प्रकार 'क ही बी की कालिन्दी देख्ये कमः ।' यह मन्त्र बनेगा।) इस मन्त्रका मनुष्य विधिवत् अप करे । इस ग्यारह अक्षरवाले मन्त्रका ग्यारह लाख जप करनेने इस प्रकार सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मनुष्योद्दारा जिन-जिन काम्य-पदार्थीके लिये प्रार्थना की जाती है, वे स्थ स्वतः स्रुष्टम हो जाते हैं। २-४॥

सुन्दर सिंहासनपर श्रोडशावल कमल अक्कित करके उसकी कर्णिकामें श्रीकृष्णसित कालिन्दीका न्यास (खापन) करें । कमलके खोलह दलोंमें अलग-अलग विश्विपूर्वक नाम ले-लेकर मानवश्रेष्ठ साधक कमशः गङ्गा, विरजा, कृष्णा, चन्द्रमागा, सरस्वती, गोमती, कौशिकी, वेणी, सिंधु, गोदाबरी, वेदस्पृति, वेशवती, शतद्र, सरयू, ऋषिकुल्या तथा ककुश्चिनीका पूजन करे । पूर्वादि चार दिशाओंमे कमशः वृन्दावन, गोवर्धन, वृन्दा तथा तुलसंका उनके नामोबारणपूर्वक कमशः पूजन करे । तस्रश्चात् 'कै नमो भगवन्ये किल्यनन्दिन्ये सूर्यकन्यकार्यं यमभगिन्ये श्रीकृष्ण

जिवाबे वृधीभूताबे स्वाहा ।' इस मन्त्रसे आवाहन आदि सोखह उपचारोंको एकाग्रचित्त हो अर्पित करे ॥ ५--१० ॥

इस प्रकार यमुनाका पटल जानो । अन पद्धति बताऊँगा । जबतक पुरक्षरण पूरा न हो जाय, तबतक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए मीनावलम्यनपूर्वक द्विजको जप करना चाहिये । पुरक्षरणकालमें जीका आटा खाय, पृथ्वीपर शयन करे, पत्तलपर भोजन करे और मनको बशमें रक्ते । राजन् । आचार्यको चाहिये कि काम, कोष, लोभ, मोह तथा द्वेषको त्यागकर परम भक्तिभावसे अपमें प्रकृत रहे । ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर कालिन्दी देवीका ध्यान करे और अक्णोदयको वेलामें नदीमें स्नान करे । मध्याह्मकालमें और दोनों संघ्याओं के समय संध्या-वन्दन अवश्य किया करे । राजन् । जब अनुष्ठान समाम हो, तथ यमुनाके तटपर जाकर पुत्रोसहित दस लाख महात्मा ब्राह्मणोंका गन्ध-पुष्पसे पूजन करके उन्हें उत्तम भोजन दे । तदनन्तर बन्ध, आमूषण और सुवर्णमय चमकीले पात्र तथा उत्तम दक्षिणाएँ दे । इसने निश्चय ही सिद्धि होती है ॥११-१७॥

महामते नरेश ! इस प्रकार मैंने तुमसे यमुनाजीके जप और पूजनकी पद्धति बतायी है। तुम सारा नियम पूर्ण करो। बताओं! अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ १८॥

इस प्रकार शीगर्गसंहितामें माणुर्यसण्डके अन्तर्गत मांघाता और सौमरिक संवादमें पटक और पद्धतिका वर्णन नामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

### यमुना सहस्रनाम

मांधाता बोले मनुष्यश्रेष्ठ ! यमुनाजीका सहस्रनाम समस्त विद्वियोंकी प्राप्ति करानेवाला उत्तम माधन है, आप मुक्ते उसका उपदेश कीजिये; क्योंकि आप मर्वश और निरामय (रोग-शोकसे रहित ) हैं ॥ १ ॥

सौभरिने कहा- - मांधाता नरेश ! मैं तुममे कालिन्दी-सहस्रनाम'का वर्णन करता हूँ । वह समस्र मिद्धियोंकी प्राप्ति करानेवाला, दिस्य तथा श्रीकृष्णको ब्शीभूत करनेवाला है ॥ २ ॥

#### विनियोग

🗱 अस्य श्रीकाछिम्ब्सिक्यनामकोत्रमन्त्रस्य सौभिः

श्रीयः, श्रीयमुना देवता, अनुष्टुप्छन्दः, मावाबीजिमिति कीलकम्, रमाबीजिमिति शक्तिः, श्रीकिलिन्दनन्तिप्रसाद-सिद्धार्थे जपे विनियोगः।

—- उक्त वास्य पढ़कर सहस्रनाम-पाठके लिये विनियोग-का जल छोड़े ।

#### <del>च्यान</del>

श्यामामभोजनेत्रां सधनवनरुचि रक्षमम्बीरकृतत्-काञ्चीकेषुरयुक्तां कनकमोषमधे विव्वतीं कुण्डके हें। बाजच्छीनीक्षत्रवास्कुरहिभजवकद्वारभारां मनोञ्चां ध्याये मार्तप्रदर्जीं तशुक्तिरणव्योहीसनीपाभिरामाम् ॥ ६॥ जो स्यामा (स्यामवर्णा एवं घोडरा वर्षकी अवस्थावाळी) हैं, जिनके नेत्र प्रकुछ कमल-दलकी शोभाको छीने छेते हैं, धनीभूत मेघके समान जिनकी नील कान्ति है, जो रह्नोंद्वारा निर्मित बजते हुए नृयुर और शनकारती हुई करधनी एवं केयूर आदि आभूषणोंसे युक्त हैं तथा कानोंमें मुवर्ण एवं मणिनिर्मित दो कुण्डल घारण करती हैं, दीप्तिमती नीली साद्वीपर चमकते हुए गजमौक्तिकके चन्नल हारका भार बहन करनेसे अस्यन्त मनोहर जान पड़ती हैं, शरीरसे छिटकती हुई किरणोंकी राशिसे उदीप्त होनेके कारण जिनकी प्रज्वलित दीपमालाके समान शोभा हो रही है, उन सूर्यनन्दिनी यमुनाजीका में ध्यान करता हैं। है।

#### सहस्रनाम

- १. क कालिक्दी=सिबदानन्दस्वरूपा कल्किद्गिरि-निन्द्नी, २. यमुना=यमकी बहिन, ३. कुष्णा=कृष्णवर्णा, ४. कृष्णकृषा=कृष्णस्वरूपा अथवा कृष्णरूपवाली, ५. सनातनी=नित्या, ६. कृष्णवामांससम्भूना=शी-कृष्णके बार्चे कंषेते प्रकट हुई, ७. परमानक्द्रपणी= परमानन्दमयी॥४॥
- ८. गोलोकवासिनी=गोलेकधाममें निवास करने-वालीः ९. इयामा=ध्यामवर्णा अथवा घोडदा वर्षकी अवस्थावालीः १०. **वृन्दावनविनोदिनी=वृ**न्दावनमें मनेरकुन करनेवालीः ११. राधासकी=श्रीराधाकी सह चरीः १२. रासलीला=रासमण्डलमें छीलापरायणा अथवा रासलीलासकरमः १३. रासमण्डलमण्डली=रासमण्डल-को अलंकृत करनेवाली ॥ ५॥
- १४. निकु अधासिनी=निकु समें निवास करनेवाली, १५. बहुी=लतासक्या, १६. र सुचहुी=रामर सुखली में बहुी के समान शोभा पानेवाली अथवा र सुबहुी नामकी राधा-सली गोपीने अभिक्षस्वरूपा, १७. मनोहरा=मनको इर लेनेवाली, १८. श्री:=ल्स्मीस्वरूपा, १९. रासमण्डली-भूता=रासमण्डलस्वरूपा अथवा मण्डलकार होकर रासमण्डल को अलंकृत करनेवाली, २०. यूची भूता=अपनी सहचरियों के यूयने संयुक्त, २१. हरिप्रिया=श्रीकृष्णकी प्यारी ॥ ६॥
- २२. गोलोकतिस्ती=गोलोकधामकी नदी, २३. विख्या=दिन्यस्तरूपा, २४. निकुञ्जनखबासिनी=निकुञ्जके भीतर निवास करनेवाली, २५. वीद्यां=बहुत लंबे परिमाणकी, २६. अर्थिवेशवास्त्रीरा=तरंगोंके बेगसे बुक्त एवं गहरी,

- २७. पुष्पपञ्चकाहिनी=पूर्ली और पक्षवीकी बहाने-वाली ॥ ७ ॥
- २८. धनश्यामा-भेषके समान स्थाम कान्तिवालीः
  २९.मेघमाला-धनमालास्वरूपाः ३०. बळाका-नकपङ्किः
  स्वरूपाः ३१. पद्मामाळिनी-कमलोंकी माळाते अलंकतः
  ३२. परिपूर्णतमा-परिपूर्णतम भगवत्त्वरूपाः ३३. पूर्णापूर्णस्वरूपाः ३४. पूर्णब्रह्मप्रिया-पूर्णब्रह्म श्रीकृष्णकी प्रेयसीः
  ३५. परा-पराशक्तिस्वरूपा ॥ ८॥
- ३६. महावेगवतीः वहे वेगवाली, ३७. साझा-जिकुआद्वारनिर्गताः चाधात् निकुक्तते द्वारते निकली हुई, ३८. महानदीः विशाल सरिता, ३९. मस्वगतिः मन्द-गतिसे बहनेवाली, ४०. विरक्तावेगमेदिनीं भोलोकधामकी विरला नदीके वेगका मेदन करनेवाली ॥९॥
- ४१. अनेक अझाण्डगता=अनेकानेक ब्रह्माण्डों में ब्यातः ४२. ब्रह्माद्रवस्त्रमाकुला=ब्रह्मद्रवस्त्रस्या गङ्गाजीते मिली हुई, ४३. गङ्गामिश्चा=गङ्गाके बलते मिश्रित जलवाली। ४४. निर्मलाभा=निर्मल आभावाली, ४५. निर्मला=तव प्रकारके मलेंति रहितः ४६. स्तरितांचरा=निद्यों में श्रेष्ठ ॥१०॥
- ४७. रत्नवद्धीभयतदी=दोनों किनारोंकी तटभूमिमें रत्नसे आवदः ४८. इंसपप्रादिसंकुला=इंसादि पश्चिमें और कमल आदि पुष्पेंसे व्याप्तः ४९. नदी=अन्यक्त शब्दः कलकल नाद करनेवालीः ५०. निर्मलपानीया=स्वन्धः जलवालीः ५१. सर्वज्ञक्षाण्डपावनी=समस ब्रह्माण्डोंको पवित्र करनेवाली ॥ ११॥
- ५२. बैकुण्डपरिख्तीभूता=बैकुण्डधामको चारों ओरसे बेरकर परिखा (खाई) के समान सुशोभितः ५३. परिखा=खाईस्वरूपाः ५४. पापहारिणी=पापीका नाश करनेवालीः ५५. ब्रह्मळोकमता=ब्रह्मळोकमें पहुँची हुईः ५६. ब्राह्मी=ब्रह्मशिक्सक्ष्याः ५७. खर्गा=खर्गळोकस्वरूपाः ५८. खर्गनिकासिनी=खर्गळोकमें वास करनेवाली॥१२॥
- ५९. उहुसम्सी=तरङ्गोदारा उपरकी ओर उठनेवाली, ६०. प्रोत्पतम्सी=जोर-जोरते उछलनेवाली, ६१. मेकमाला= मेक्पर्वतको मालाकी भाँति अलंकृत करनेवाली, ६२. महोजज्वला=अत्यन्त प्रकाशमाना, ६३. श्रीगङ्गाम्भः विकारिजी=गङ्गाजीके जलको शिकारक। रूप देनेवाली,

1

६८. व**ष्ट्रशैलविभेदिमी**⊐ाण्डशैलॉका भेदन कर**नेवा**ली {| १३ ||

३५. देशान् पुनन्ती=देशोंकं। पवित्र करनेवालीः ६६. मञ्चलनी=पतिशीलाः ६७. बहुन्ती=प्रवहमानाः ६८. भूमिमच्यगा=भरतीके भीतर प्रवेश करनेवालीः ६९. मार्तण्डतन्जा=सर्यपुत्रीः, ७०. पुण्या=पुण्यप्रदाः ७१. कल्लिन्द्गिरिनन्दिनी=कलिन्द पर्वतते निकली इर्ष ॥ १४ ॥

७२. यमस्यसा=यमराजकी नहन, ७३. मन्द्रहासा= मन्द्रमन्द्र मुसकरानेवाली, ७४. सुद्धिजा=मुन्दर दाँतींवाली, ७५. रिवताम्बरा=धरतीके लिये आच्छादन-वस्त्रके रूपमें निर्मित, ७६. नीळाम्बरा=नील वस्त्र धारण करनेवाली, ७७. पद्ममुखी=कमल्यदना, ७८. चरन्ती= विचरनेवाली, ७९. खाळद्द्रांना=मनोहर दृष्टिवाली अथवा देखनेमें मनोहर ॥ १५॥

८०. राभोकः=कदलीके लंभे-बैसे करूबय बारण करनेवाली, ८१. पद्मनयना=कमललोचना, ८२. माधवी= माधवप्रिया, ८३. प्रमदा=यौवनशालिनी, ८४. उत्तमा=उत्तम, ८५. तप्रश्चरन्ती=श्रीकृष्ण-प्राप्तिके लिये तपस्या करनेवाली, ८६. सुश्चोणी=सुन्दर नितम्बको धारण करनेवाली, ८७. क्र्जमन्पुरमेखला=बजते हुए नूपुरों और करवनीमे सुशोमित ॥ १६॥

८८. जलस्यता=गानीमें निवास करनेवाली, ८९. इयामलाङ्गी=ब्यामल अङ्गवाली, ९०. खाण्डवामा= खाण्डववनकी शोमा, ९१. विहारिणी=विहारशीला, ९२. गाण्डीविभाषिणी=अपनी तपस्याका उद्देश्य बतानेके लिये गाण्डीवभारी अर्जुनसे वार्तालाप करनेवाली, ९३. बम्या=बढ़े हुए प्रवाहवाली, ९४. श्रीहाण्णं वरमिच्छती=श्रीहाण्ण-को पति बनानेकी इच्छावाली ॥ १०॥

९५. द्वारकागमना=द्वारकामें आगमन करनेवाली, ९६. राज्ञी=रानी, ९७. पहुराज्ञी=पटरानी, ९८. परंगता= परमात्माको प्राप्तः ९९. महाराज्ञी=महारानी, १००. रत्मभूषा=रत्ननिर्मित आभूषणींते विभूषित, १०१. गोमती= गौऑके समुदायसे युक्त अथवा गोमती नद्वीस्वरूपा, १०२. तीरकारिजी=नटपर विचरनेवाली ॥ १८॥

१०३- स्वकीया-श्रीकृष्णकी अवनी विवाहिता पत्नी। १०%- सुस्या-तुरुक्तसमाः १०५-सार्या⇒अपने अमीष्ट अर्थको प्राप्त, १०६. स्वभक्तकार्यसाधिनी=अपने भक्तोंका कार्य सिद्ध करनेवाली, १०७. नवलाङ्गा=नृतन अङ्गबाली, १०८. सुन्धा=भोली-भाली अथवा मुग्वा नायिका, ११०. धराङ्गा=सुन्दर अङ्गवाली, १११. धामलोचना=बाँके नयनीवाली ॥ १९॥

११२. अजातयौद्यना=अप्रास-योवनाः ११३. अवृीना= दीनतारहित एवं उदारखल्पाः ११४. प्रभा=प्रभास्त्रल्पाः ११५. काम्तिः=कान्तिम्बल्पाः ११६. द्युतिः=द्युतिस्वल्पाः ११७. द्यविः=छविस्वल्पाः ११८. सुराभा=सुन्दर शोभा-वालीः ११९. परमा=उल्कृष्टस्वल्पाः १२०. कीर्तिः= कीर्तिम्बल्पाः १२१. कुराला=चतुराः १२२. अझातः योवना=अपने योवनके आरम्भको न जाननेवाली ॥ २०॥

१२३. नवोदा=र्नयविवाहिता नायिकाः १२४. मध्यमा=मुग्धा और प्रगल्माके बीचकी अवस्थावालीः १२५. मध्या=मध्या-नायिकाः १२६. प्रीतिः=प्रीदतासे युक्तः १२७. प्रीताः=प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः-प्रगल्माः १३३. श्रेष्ठाः-पुणोसे श्रेष्ठः १३४. कुलाकुनाः-पुल्लम् ॥ २१॥

१३५. सणप्रभा=विद्युत्के समान कान्तिमती, १३६. चश्चला=वेगशालिनी, १३७. अच्यां=मूजनीया, १३८. विद्युत्=विद्योतमाना, १३९. सौदामनी=विद्युत्स्वरूपा, १४०. तिहत्=वनश्यामके अङ्कमें विद्युल्लेखा-सी शोभमाना, १४१. साधीनपतिका=स्नेह और सद्व्यवहारसे पतिको वश्में रखनेवाली, १४२. लक्ष्मी=लक्ष्मीस्वरूपा, १४३. पृष्ठा=पृष्ट अङ्गोवाली अथवा अनुमहमयी, १४४. साधीन-भर्तुका=स्वाधीनपतिका ॥ २२॥

१४५. कलहास्तरिता=प्रेम-कलहके कारण कभी-कभी
पिमतमके वियोगका कष्ट सहन करनेवाली नायिकाः, १४६.
भीरु:=भीक स्वभाववालीः,१४७. इच्छा=प्रियतमकी कामना-का विषय अथवा अभिलाबाकिपणीः,१४८. प्रोस्कण्डिता= प्रियके दर्शन या मिलनके लिये उत्सुक रहनेवालीः,१४९. आकुला=प्रेम-परिष्णां अथवा प्रियतमकी सेवाके कार्यमें व्यक्तः,१५०. कशिषुखा=शब्यापर विराजित रहनेवालीः,१५१. दिव्यशाख्या=श्याममुन्दरके लिये दिव्य शब्या प्रसुत करनेवाली, १५२, गोविम्ब्ह्तमानसा=गोविन्दने जिनके मनको हर लिया है, ऐसी ॥ २३ ॥

१५३. खण्डिता=खण्डिता-नायिकाखरूपा, १५४. अखण्डशोआतथा=अविकल शोमासे सम्पन्न, १५५. विमलब्धा=विप्रलब्धा-नायिकाखरूपा, १५६. अभि-सारिका=प्रियतम श्रीकृष्णसे मिळनेके लिये संकेत-खानपर जानेवाली, १५७. विरद्वाली=प्रियतमके विरहकी अनुभूतिसे पीडित, १५८. विरद्विणी=वियोगिनी, १५९. नारी=नरावतार श्रीकृष्णकी भार्या, १६० प्रोवितअर्लुका=जिसका पति परदेशमें गया हो, ऐसी नायिकाखरूपा ॥ २४ ॥

१६१. मानिनी=मानवती, १६२. मानदा=मान देने-बाली, १६३. प्राज्ञा=बिदुषी, १६४. मन्दारवनवासिनी= कस्पष्टक्षके काननमें निवास करनेबाली, १६५. मंकारिणी= चलते-फिरते या तृस्य करते समय आभूषणोंकी मंकार फैलानेबाली, १६६. मणत्कारी=भणत्कार या सिज्जन-ध्वनि करनेवाली, १६७. रणन्मजीरनुपुरा=मजते हुए नुपुर और मजीर धारण करनेवाली ॥ २५॥

१६८. मेखला=इन्दावनकी नीलमणिमयी करधनीके समान सुरोभित, १६९. अमेखला=साधारण अवस्थामें मेखलासे रहित, १७०. काञ्ची='काञ्ची' नामक आभूषण-स्वल्पा, १७१. अकाञ्चनी=काञ्चनरहित, १७२. काञ्चना-मयी=सुवर्णस्वल्पा, १७२. कञ्चुकी=कञ्चुकथारिणी, १७४. कञ्चुकमणिः=कञ्चुकमणिस्वल्पा, १७५. श्री-कण्टा=शोभायुक्त कण्टवाली, १७६. आल्या=( श्रीकृष्ण-ल्प) सम्पत्तिशालिनी, १७७. महामणिः=महामणिस्वल्पा अथवा बहुमूल्य मणि थारण करनेवाली॥ २६॥

१७८ श्रीहारिणी=श्रीहारभारिणी, १७९ प्रश्नहारा= कमर्जोकी मालासे अलंकृत, १८० सुक्ता=नित्यमुक्त, १८१. मुक्तफलार्चिता=मुक्ताफलोंसे पूजित, १८२. रत्नकङ्कण-केयूरा=रलनिर्मित कंगन और केयूर (मुजवंद) भारण करनेवाली, १८३. स्कूरवृङ्गलिभूषणा=जिनकी अङ्गलियोंके भूषण उद्भासित हो रहे हैं, ऐसी ॥ २७॥

१८४. वर्षणा=दर्पणसक्त्याः १८५. दर्पणीभूता= अपने अस्त्री निर्मस्ताके, कारण दर्पणका काम देनेवासीः १८६. वृष्टव्यविनाशिनी=दृष्टीके वर्मडको चूर करनेवासीः १८७. कम्बुधीबा=बङ्कके समान कुन्दर कप्टवासीः १८८. करनुधरा=शङ्कानिर्वित आशूष्य धारण करनेवाळीः १८९-वैवेयकविराजिता=कळपूष्णके प्रशोमित ॥ २८ ॥

१९०- ताटक्कि साम्बद्ध (सरकी)' नामक आभूषण-विशेषको धारण करनेवाली, १९१. इन्सधरा=दन्तभारिणी, १९२. देमकुण्डलमण्डिता=काञ्चन-निर्मित कुण्डलैंसे अलंकृत, १९३. शिखाभूषा=अपनी चोटीको विभूषित करनेवाली, १९४. भालपुष्पा=च्लाट-वेशमें पुष्पमय शक्कार धारण करनेवाली, १९५. जासामौकिकशोभिता=नाकमें मोतीकी बुलाकरे शोभित॥ २९॥

१९६ मणिम्सिगता=मणिमयी भूमिपर विचरनेवाली,
१९७ देवी= दिव्यस्वरूपा, १९८ रेवताद्विविद्यारिणी=
भीकृष्णकी पटरानीके रूपमें रैवतक पर्वतपर विद्यार करनेवाली, १९९ वृम्दावनगता=इन्दावनमें विद्यमाना,
२०० वृम्दा=इन्दावनकी अधिष्ठातृदेवी-स्वरूपा, २०१,
वृम्दारण्यनिवासिनी=इन्दावनमें निवास करनेवाली।।३०॥

२०२. बृन्दाबनलता=बृन्दावनकी छताओंके साथ तादातम्यको प्राप्त दुई, २०३. माच्ची=मकरन्दस्वरूपा, २०४. बृन्दारण्यविभूषणा=बृन्दावनको विभूषित करनेवाली, २०५. सीन्द्यलहरी लक्सी=सुन्दरताकी तरक्रांते युक्त लक्सीस्वरूपा, २०६. मधुरातीर्थवासिनी= मधुरापुरीरूप तीर्थमें निवास करनेवाली ॥ ३१॥

२०७. विश्वान्तवासिनी='विश्वान्त' तीर्थ (विश्वाम-भाट)में वाल करनेवाली, २०८. काम्या=कमनीया, २०९. रम्या=रमणीया, २१०. गोकुलवासिनी=गोकुलमें निवास करनेवाली, २११. रमणस्थलकोभात्या=रमणस्थलंकी शोमा बदानेवाली, २१२. महाबनमहानदी='महाबन' नामक वनमें प्रवाहित होनेवाली महती नदी ॥ ३२ ॥

२१३. प्रणता=मक्तजनींद्वारा बन्दिताः २१४. प्रोद्धाता=
अत्यन्त उत्कृष्ट गोलोकधाममें स्थितः अथवा ऊँची
लहरोंके कारण उन्नतः २१५. पुष्ठा=प्रमानुग्रहते परिपृष्टः
२१६. भारती=मारतवर्षकी नदीः, २१७. भरतार्खिता=
भरतके द्वारा पूजितः, २१८. तीर्थराजगितः=तीर्थराज
प्रयागकी आभयभूताः, २१९. गोजा=गौजोंका त्राण करनेवाली अथवा गिरिस्वरूपाः, २२०. गङ्गासागरसंगमा=
गङ्गा तथा सामसे संगतः।। ३३।।

२२१. सासाविधमेदिनी=सात समुद्रीका भेदन करने-वाकी, २२२. लोखा=खेड डहरॉवाडी, २२३. वर्टात्- साम्रीयसस्य=त्रलपूर्वक सातौ दीपॉम कानेवालीः २२४-जुडम्सी=धरतीपर लेटनेवालीः २२५- शेंकभियन्ती= पर्वतौका मेदन करनेवालीः २२६- स्फुरन्ती=स्फुरणशीला अथवा अपनी दिख्य प्रमा विखेरनेवालीः २२७- वेग-बस्तरा=अतिशय वेगशालिनी ॥३४॥

२२८. काञ्चनी=स्वर्णमयी, २२९. काञ्चनी-भूमि:=गोलोककी स्वर्णमयी भूमिपर प्रवादित होनेवाली, २३०. काञ्चनीमूमिभाविता=स्वर्णमयी मूमिपर प्रकट, २३१. लोकहिष्ट:=जगत्को दिन्यदृष्टि प्रदान करनेवाली, २३२. लोकलीला=लोकमें लीला करनेवाली, २३३. लोका-लोकाबलाविता=लोकालेकपर्वतपर पुलित होनेवाली ॥३५॥

२३५. शैलोक्गता=किल्दपर्वतले निकली हुई।
२३५. सर्गगता=मन्दाकिनीरूपते स्वर्गमें गयी हुई।
२३६. सर्गार्जा=सर्गमें अर्चित होनेवाली। २३७. सर्गपूजिता=सर्गलोकमें पूजित। २३८. सुन्दावनी=इन्दावनकी
अधिश्चातुस्वरूपा देवी। २३९. सनाध्यक्षा=वनकी स्वामिनी।
२४०. रहा=रिक्षता या रक्षारूपा। २४१. कक्षा=चन्दावनके लिये मेखलारूपा। २४२. तटीपटी=वटभूमिको वस्तकी
भाँति दकनेवाली ॥ ३६॥

२४३. असिकुण्डगता=असिकुण्डमे प्राप्तः २४४. क्ष्यक्रा=कणारकी भूमिस्वरूपा, २४५. स्वच्छन्दा=स्वच्यन्दगामिनीः २४६. उच्छिलिता=(वंगते) उछलनेवार्लाः २४७. आहिजा=आदिभृत श्रीफ्रण्णके वामांतसे उद्भृत (अथवा अदिजाः पाठ माना जायतो पर्वतते उसव हुई) । २४८. कुद्रस्था=सरस्वतीरूपये भूछिद्रमें अथवा भोगवती-रूपये पाताळ-विवरमें स्थितः २४९. रथप्रस्था=श्रीकृणाकी परानीके रूपमें दथपर यात्रा करनेवार्लाः २५०. प्रस्था=भ्रसानवीर्तः २५९. द्यान्ततरा=परम हान्ति-मयीः २५२. आहुरा=श्रीकृणादर्जनके स्थि आतुर रहनेवाली ॥ १७॥

२५३. अम्बुच्छटा=अङ्की छटासे शोमितः २५४. इतिकारामा-कृद्रसे सुशोभित होनेवाछीः २५५. दुर्तुरा=
महकीका आभयः अथवा वाद्यके समान व्याम कान्तिवाछीः
२५६. व्यर्षुरीधरा=अपने बङ्के कर्ड-कर्ड नारसे दादुरीकीः
सी ज्यानि धारण करनेवाछीः २५७. पापाह्यरा=पापीको
नष्ट करनेके स्थि अङ्कुशस्त्रस्थाः २५८. पापसिद्यी=पापक्षी
मजराजको नष्ट करनेके द्ये सिंहीके द्वत्य, २५९.

पापद्वमकुठारिजी=पापरूपी वृक्षका उच्छेद करनेके लिये कुठाररूपा ॥ ३८ ॥

२६०. पुण्यसंघा=पुण्यसमुदायस्याः, २६१. पुण्य-कीर्तिः=पवित्र कीर्तिवाली अथवा जिनका कीर्तन पुण्य प्रदान करनेवाला है, ऐसी, २६२. पुण्यदा=पुण्यदायिनीः, २६३. पुण्यवर्द्धिनी=अपने दर्शनमं पुण्यकी हृद्धि करने-बाली, २६४. सचुवननदी=मधुवनमं यहनेवाली नदीः, २६५. मुख्या=एक प्रधान नदीः, २६६. अनुला= बुल्नारहितः, २६७. तालवनस्थिना=तालवनमें स्थित रहनेवाली ॥३९॥

२६८. कुमुद्रननदी=कुमुद्रवनकी नदी, २६९. कुन्जा=टेट्री-मेटी, २७०. कुमुद्रा=मगवती दुर्गास्वरूपा, २७१. अम्भोजवर्द्धनी=अपने जलमें कमलोंको बद्रानेवाली, २७१. प्रचस्पा=संसार सागरम पार होनेके लिये नी कान्यरूपा, २७३. वेगवनी=वेगसालिनी, २७४. सिहस्पादिवाहिनी=अपने जलकी धारामे सिही तथा सपादि जन्तुओको बहा ले जानेवाली ॥ ४०॥

२७५. बहुली=बहुलस्यवाली, २७६. बहुदा=बहुत देनेबाली, २७७. बही=मृग (ब्रह्म ) स्वरूपा, २७८. बहुला=गोरूपा, २७९. बनविन्द्रना=बनींद्वारा बन्दित, २८०. राधाकुण्डकला=अपनी कलामे राधाकुण्डमें स्थित, २८१. आराध्या=आराधनके योग्य, २८२. हुरुणकुण्ड-जलाश्चिना=कृष्णकुण्डके जलमे निवास करनेवाली ॥४१॥

२८३. लिलताकुण्डमा-लिलताकुण्डमें ज्यास, २८४. वण्डा-पण्डा-ध्वनिकं सदद्य अनुरणनात्मक शब्द करनेवाली, २८५. विशाखा=विशाखा सलीखरूषा, २८६. कुण्ड-मण्डिता=कुण्डों (इदों) ने सुझोभित, २८७. गोविन्द-कुण्डमें निवान करनेवाली, २८८. गोपकुण्डतरंगिणी=गोपकुण्डमें तरंगित होनेवाली ॥४२॥

२८९. श्रीगङ्गा=श्रीगङ्गास्तरता, २९०. मानसी-गङ्गा=मानसी-गङ्गास्तरपा, २९१. कुसुमाम्बरभाविनी= पुणमय वकारे युद्दोमित अथवा कुसुम-सरोवरके अवकादार्मे प्रकट होनेवाली, २९२. गोवर्सिनी=गोवर्धननाथकी द्यक्ति अथवा गौओंकी इदि करनेवाली, २९३. गोधनास्त्रा= गोधनरे सम्पन्न, २९४. मयुरबरवर्णिनी=मोरॉके समान सुन्दर वर्णवासी ॥ ४३॥ २९५. स्वरसी=सरोबरोंकी जल-सम्पत्ति अथवा भारम पश्चियोंकी आश्रयभूता, २९६. तीलकण्डाभा=नील कण्ड या मयूरकी-सी आभावाली, २९७. क्जल्कोकिल पोतकी=जहाँ कोकिल-कुमारियोंके कल-कृत्रन होते रहते कृति पेगी, २९८. गिरिराजप्रस्ः=गिरिराज हिमालयके किलन्दपर्वतमे प्रकट, २९९. भूरि:=बहुवैभवशालिनी, ३००. आतपन्ना=तटपर रहनेवाले लोगोर्का धूपके कहते रक्षा करनेवाली, ३०१. आतपन्निणी=पटरानीके रूपमें छन्न धारण करनेवाली। ४४॥

३०२. गोवर्जनाङ्गगा=गोवर्जनगिरिकां गोहमं मोदमानाः ३०३. गोव्स्ती=इरतालके समान रंगवाले केसर आदिसे आमोदितः ३०४. विद्योवधिनिधिः=दिन्य ओषधि-योकां निधिः ३०५. सुतिः=मद्गतिकी राष्टः ३०६. पारवी= भवनागरसे पार कर देनेवाली दिन्य शक्तिः ३०७. पारव-मयी=पारदस्वरूपाः ३०८. नारवी=नार अर्थात् जल प्रदान करनेवालाः ३०९. शारवी=शरकालीन शोभाल्याः ३१०. भृतिः=भगण-योषणका साधन बनी हुई ॥ ४५॥

३११. श्रीकृष्णचरणाङ्गस्था=भगवान् श्रीकृष्णके चरणोके अङ्कमें विराजितः ३१२. अकामाः छोकिक कामनाओं में रहित ( अथवा 'कामा' कामस्वरूपा ), ३१३. कामचनाञ्चिता=कामवनमें पूजितः ३१४. कामाः टबी=कामवनरूपाः ३१५. मन्दिनी=स्वको आनन्दित करनेवालाः ३१६. नन्द्याममही=नन्द्यामस्थित भूमिरूपाः ३१७. धरा=गृष्वीरूपाः ॥ ४६॥

३१८ **बृहत्सा तुधुतिमोता**='बृहत्सानु' पर्वतके शिलरकी शोभाने संयुक्तः ३१९. **क्ष्मीश्वर समिन्दिता**= नन्दगाँवके नर्न्दाश्वरिगिरिने समिन्दिता, ३२०. काकडी= कोयळेंकी कुढ़ू-ध्वनिरूपमें खितः ३२१. कोकिळमयी= कोयळेंने न्यासा, ३२२. भाण्डीरकुशकौशळा=भाण्डीर-वनमें कुशोत्पाटनके कीशळने युक्त ॥ ४७ ॥

३२३. लोहार्गलप्रदा=शिक्षणके लिये अपने प्रेमके हारा लेहकी अर्गला लगा देनेवाले, ३२४. कारा=(श्रीकृष्णको अपने प्रेमके द्वारा रोके रखनेके लिये) काराक्या, ३२५. काइमीव्यस्ता=केसरके रंगमें रॅंगे हुए वस धारण करनेवाली, ३२६. बृता=शिकृष्णके द्वारा स्वीकृता, ३२७. विविद्यां=विद्यांपुरीक्या, ३२८. शोषापुरी=वोणपुरीक्यां, प्रिट. शोषापुरी=वोणपुरीक्यां,

३२९. शूरक्षेत्रपुराधिका=ध्रक्षेत्रपुरते भी अधिक माहात्म्यवाळी || ४८ ||

३३०. नानाभरणशोभात्याः=विविध प्रकारके
आभूवर्णोर्का शोभामे सम्पन्नः ३३१. नानावर्ण-समन्विताः=नाना प्रकारके रगोंसे युक्तः ३३२. नानानारी-कर्मवात्याः=नाना प्रकारकी क्रियोंके समुदायसे युक्तः ३३३. नानारङ्गमहीरुहाः=तटवर्सी विविध रंगके वृश्वीसे सुशोभित ॥ ४९॥

३३४. **मानार्लोकगता**=नाना लोकोंमे पहुँची हुई, ३३५. अभ्यर्खिः=जिनकी तेजोराशि सब ओर फेली हुई है, ऐसी, ३३६. **नामाजलसमन्विता**=नाना नदियोंके मिळे हुए जल्से युक्त, ३३७. स्त्रीरत्नम्=क्रियोंमें रत्नस्वस्मा, ३३८. रत्ननिलया=रत्ननिर्मेत ग्रहमें निवास करनेवाली, ३३९. लल्ला=भीकृष्णकामिनी, ३४०. रत्नरक्षिनी= रत्नोंके द्वारा विविध रंगोंका प्रकाश कैळानेवाली ॥ ५०॥

३४१. रिक्नणी=रक्तस्थलमें रासके रंगमें रँगी रहनेवाली, ३४२. रक्तसूमालया=रंगके बाहुत्यसे युक्त, ३४३. रक्तसूमालया=रंगके बाहुत्यसे युक्त, ३४५. रक्तसहीरुहा=रंगित इक्षोंसे युक्त, ३४५. राजिया=विद्याओंकी स्वामिनी, ३४६. राजगुद्धा=गुद्ध वस्तुओंमें सबसे श्रेष्ठ, ३४७. जगत्कीर्ति=जगत्के लियं कीर्तिमयी अथवा कीर्तनीया, ३४८. चना=समन प्रेमयुक्ता अथवा श्रीकृष्णके वंशीवादनके समय हिमबत् धनीनृत हो जानेवाली, ३४९. अधना=प्रमहणकीला ॥ ५१॥

३५०. विकोलघण्टा=चञ्चल घटाके समान नाद करनेवाली, ३५१. कृष्णाक्रा=कृष्णके समान अङ्गवाली अथवा स्थामाङ्गां, ३५२. कृष्णदेहस्तमुद्भवा=श्रीकृष्णके शरीरते उत्पन्न, ३५२. नीलपङ्कतवर्णाभा=नील कमलके समान वर्ण एवं आभाते युक्त, ३५४. नीलपङ्कतहारिणी= नील कमलकी माला धारण करनेवाली ॥ ५२॥

३५५. नीलाभा=नील कान्तिमती, ३५६. नील-प्याख्या=नील कमलोकी सम्पदाने भरी-पूरी, ३५७. नीलाम्भोक्ष्यास्तिनी=नील कमलमें निवास करनेवाली, ३५८. नागब्द्धी=ताम्यूललतास्वरूपा, ३५९. नागपुरी= नागोंकी नगरी (अर्थात् काल्यि आदि नागोंकी निवासभूमि), ३६०. नागबद्धीव्यार्षिता=ताम्यूल्यक्षमे पूजित ॥ ५३॥

**३६१. ताम्युक्तवर्विता**=ताम्युक्ते रक्कित, ३६२.

वर्षा=करत्री-नन्दनादि आलेपमर्था, ३६३ मकर कर् मनोहरा=कमलादिके मकरन्दने मनको हर लेनेवाली, ३६४ सकेशरा=केसरवर्ता, ३६५ केश्वारिणी=केसर धारण करनेवाली, ३६६ केशपशाभिशोभिनाः=केशपागदारा सब ओरमे सशोभिन ॥ ५४॥

३६७. कजालाभा=काजलकी-मी काली आभाषाली, ३६८. कजालाका=नेत्रोमें काजलकी शोभामे युक्त अथवा काजलकी गेंगी हुई, ३६९. कजाली=कजलीके ममान काली, ३७०. कलिनाजा=नेत्रोमें अञ्चन धारण करने-वाली, ३७१. अलकचरणा=चरणोंमे महावरका रगलगानेवाली, ३७२. ताझा=ताझवर्णा, ३७३. लाला=लालनीया, ३७४. ताझा=ताझवर्णा, ३७३. लाला=

३७५. सिम्ह्रिता=संमिन्तमे सिन्दूर धारण करने-बालं, ३७६. अलिसवाणं=जिसकी बाणी किसी दोषमे लित नहीं होती, ऐसी, ३७७. सुभी=उत्तम शोभासे युक्त, ३७८. श्रीखण्डमण्डिता=चन्दनमे अलकृत, ३७९. पाटीरपङ्कषसना=चन्दन-पङ्कमय बस्न धारण करनेवाली, ३८०. जटामांसी=जटामासंकि स्पर्मे स्थित, ३८१. सगम्बदा=पुष्पमालाओको कन्नम्पमे धारण करनेवाली।।५६॥

३८२- आगरी=आगर ( अमावास्या ) के ममान (कृष्ण ) वर्णवालं, ३८६- अगुरुगन्धाक्ता=अगुरुकी गन्धने अभिषिकः,३८८- तगराश्चितमारुता=जिसकी इवामें तगरका सुगन्ध ममाया हुई है, एवा,३८५- सुगन्धितैल्किकिया=सुगन्धित र्गल (इत्र आदि) म मनोहर,३८६- कुन्तलालिः=जिनकी अल्कोपर (सुगन्धमें आकृष्ट) भ्रमय मंडराने रहते है, ऐसी,३८७- सकुन्तला=कुन्तल गशिमें सुक्त ॥ ५७॥

३८८. **शकुन्तला**=शकुन्तां --पाक्षयोका स्वागत करने-बालीः ३८९. अपांसुला=पतिवताः ३९०. पातिवत्य परायणा=पतिवताभर्मके पालनमें तत्परः ३९१. सूर्यप्रभा= सूर्यके समान उद्धासित होनेवालीः ३९२. सूर्यकन्या= सूर्यकी पुत्राः ३९३. सूर्यदेहसमुद्धवा=सूर्यके शर्तारमं उत्पक्षा ॥ ५८॥

३९४. कोटिसूर्यप्रतीकाशा=करोड़ी स्वीके समान तेजस्विनी, ३९५. सूर्यजा=स्वीपुत्री, ३९६. सूर्यनस्विनी= सूर्यदेवको भागन्द प्रवान करनेवासी, ३९७. संबा=मध्यक शानम्बरूपा, ३९८. संश्वासुना- गंशाकी पुत्री, ३९९. स्वेच्छा=स्वार्धाना, ४००. असंश्वा=(प्रियतमके प्रेममें) वेद्युध हो जानेवाली, ४०१. संशा=चेतनारूपा, ४०२. मोद्यवायिमी=आनन्द प्रदान करनेवाली ॥ ५९॥

४०३. संद्वापुत्री=सज्ञाकी वेटी, ४०४. स्फुरच्छाया=
उद्गासित कान्तिवाली, ४०५. नपतीन।पकारिणी=
(सौतेली विह्न) तपतीको ताप देनेवाली, ४०६. सावण्योनुभवा=श्रीकृष्णके साथ वर्ण-साहत्र्यका अनुभव करनेवाली,
४०७. देवी=देवकन्या, ४०८. वहवा=वहवाक्या,
४०९. सौक्यदायिनी=सोल्य प्रदान करनेवाली ॥ ६०॥

४१०. शामैक्करानुजा=शनैक्करः। छोटी वहिन, ४११. कीला=ज्वालामधी, ४१२. चन्द्रवंशविवर्द्धनी= चन्द्रवंशकी बृद्धि वन्द्रवेशालीः ४१३. चन्द्रवंशवध्ः= चन्द्रवंशकी बृद्धुः ४१४. चन्द्रा=आहाद प्रदान करनेवाली, ४१५. चन्द्राविलसहायिनी=चन्द्रावली सलीकी सहायता करनेवाली॥ ६१॥

४१६. चन्द्राधती=चन्द्रावतीस्वरूपाः ४१७. चन्द्रकान्ता=चन्द्रलेखा=चन्द्रलेखास्वरूपाः ४१८. चन्द्रकान्ता=चन्द्रमाके समान कान्तिमतीः ४१९. अनुगा=(सदा) प्रियतमका अनुगमन करनेवालाः ४२०. अंशुका=उल्ल्खल-वस्त्रधारिणीः ४२१. भैरवी=भैरविप्रयाः ४२२. पिक्कलेखारिणीः ४२२. भैरवी=भैरविप्रयाः ४२२. पिक्कलेखाराक्षी=सूर्यके पारिपाञ्चक पिक्कलेखे आञ्चित्रका होनेवालीः ४२३. लीकाचती=भाँति-माँतिना लीला करनेवालीः ४२४. आगरीमयाँ=अगरकी सुगन्धवे व्याम ॥६२॥

४२५. धनश्री=धनलक्ष्मी या गगिनाविशेष, ४२६. देवगान्धारी=रागिनीविशेष, ४२७. स्वर्मणिः=स्वर्गलोककी मणि, ४२८. गुणवर्दिनी=गुणांकी वृद्धि करनेवाली, ४२९. सवस्मल्ला=जनमण्डलमे मल्लस्वरूपा, ४३०. सम्धकारी=विरोधियोंको बन्धनमे डालनेवाली, ४३१. विविज्ञा=विचित्र रूप और ग्राक्तेम मम्मन्न ४३२. जयकारिणी=विजय आप्त करानेवाली ॥ ६३॥

४३३- ग्रान्धारी, ४३४- मआरी, ४३५- दोडी, ४३६- गुर्जरी, ४३७- आशाबरी, ४३८- जया, ४२९-ई कर्णाटी=ग्रान्धारीसे लेकर कर्णाटीतक विशेष रागिनियोंके नाम हैं। ये समल रागिनियाँ यसुनाजीचे समिन्न हैं, ४४०- रागिणी=श्रीकनीसकरणा, ४४५. गौरी जारेंग नामकी समिनी, ४४२. वैराही जागेंगी विशेष, ४४३. गौरवादिका जागेंनी विशेष अववा गौरतेज: स्वरूप भीराधाके लिये उद्यानरूपिणी ॥ ६४॥

४४४. चतुश्चन्द्राः ४४५. कलाहेरी, ४४६. निलक्की, ४४७. विजयावती, ४४८. नाली-चतुश्चन्द्रासे लेकर तालीतक राग-गणिनियाँ और तालके नाम हैं, ४४९. तलस्वरा=ताली बजाकर स्वग्की सूचना देनेवाली, ४५०. गाना=गानस्वरूपा, ४५१. क्रियामात्रप्रकाशिनी=ताल के क्रियामात्रप्रकाशिनी=ताल के क्रियामात्रप्रकाशि प्रकाशित करनेवाली ॥ ६५॥

४५२. वैशाखी, ४५३. बञ्चला, ४५४. चारुः, ४५५. मावारी, ४५६. बूबटी, ४५७. घटा, ४५८. वेशागरी, ४५९. सोरटी, ४६०. हेशा, ४६१. केंद्रागी, ४६२. जलधारिका— वैशाखीरे लेकर जलधारिकाम् गांगिनी आहिके सुचक हैं॥ ६६॥

४६२- कामाकरश्ची, ४६४- कल्याणी, ४६५- गौड-कल्याणमिश्चिता, ४६६- रामसंजीविनी, ४६७- हेला, ४६८- मन्दारी, ४६९- कामरूपिणी—ये मत्र भी विशेष प्रकारकी रागिनियाँ हैं॥ ६७॥

४७०. सारङ्गी, ४७१. मारुती, ४७२. होडा, ४७३. सागरी, ४७४. कामवादिनी, ४७५. वैभासी, ४७६. मङ्गला- वे भी रागिनियोंके ही नाम हैं। ४७७. चान्द्री=रामपूर्णिमार्का चॉह्नीखरूप, ४७८. रास-मण्डलमण्डना=राममण्डलको मण्डित करनेवाली ॥६८॥

४७९. कामधेनुः=कामधेनुकी भाँति ब्यक्तिकी मनी-वाञ्छित कामनाको पूर्ण करनेवाली, ४८०. कामलता= कामना पूर्ण करनेवाली कल्पलतात्वरूपा, ४८१. कामवा= अभीष्ट मनोरथ देनेवाली, ४८२. कमनीयका=कमनीया, ४८३. कल्पल्यस्थली=कल्पल्खोंकी स्थानभूता, ४८५. स्यूला=स्यूलकपणी, ४८५. शुधा=बुगुक्षात्वरूपिणी, ४८६. सौधनिवासिनी=महलमें रहनेवाली ॥६९॥

४८७. गोलोकवासिनी=गोलोकधाममें निवास करनेवाली, ४८८. सुद्धाः=सुन्दर मौहोंवाली, ४८९. यष्टि भृत्=छदी बारण करनेवाली, ४९०. द्वारपालिका=द्वार-रक्षिका, ४९१. शृङ्कारश्रकरा=शृङ्कार-साधन-सामग्री समुद्दायकरा, ४९२. शृङ्का=मन्मगोन्नोद्दायकरा, ४९३. स्वष्टाः=विमलस्वरूपाः, **४९५. क्षच्योपकारिका**=प्रिय। प्रियतमके लिये शस्या सुमजित करनेमें उपकारिणी ॥ ७०॥

४९५. पार्चवा=श्रीराधा-कृष्णकी पार्षदस्वरूपा, ४९६. सुस्स्वीसेक्या=मुन्दर सिवयोंद्वारा मेवनीया, ४९७. श्रीकृष्यावनपालिका=श्रीकृत्वावनकी रक्षा करनेवाली, ४९८.
निकुत्रसम्त्=निकुत्रका पोपण करनेवाली, ४९९. कुत्रपुत्ता=
कृत्रसमुद्दायस्वरूपा, ५००. गुक्षाभरणभूषिता=गुक्राके
अभूगर्णीते विभूषित ॥ ७१ ॥

५०१. निकुर्जवासिनी=निकुन्नमें निवास करनेवाली, ५०२. प्रोक्या=प्रवासिनी, ५०३. गोवर्जनतदीभवा=गोवर्धनकी उपस्यकामे मानसी गङ्गाके रूपमें प्रकट, ५०४. विश्वाखा=विशाखा मानसी गङ्गाके रूपमें प्रकट, ७०४. विशाखा=विशाखा मानीम्बरूपा, ५०५. सिलता=लिलता-संबोधकरपा अथवा लान्त्रियशालिनी, ५०६. रामा=श्रीकृष्णरमणी, ५०७. नीरुजा=रोगरिहत, ५०८. मञ्जु माधवी=मधुमासकी माधवी लताम्हिणी॥ ७२॥

५०९. एका=अद्वितीया, ५१०. नैकसर्खा=अनेक वित्ययेवाली, ५११. शुक्रा=गुद्धम्बरूपा, ५१२. सखी-मध्या=सिवर्योके मध्यमें विराजमान, ५१३. महामनाः=विशालहृदया, ५१५. श्रुतिस्वरूपा=गोर्पारूपमे श्रुतिस्वरूपा, ५१५. श्रुविरुपा=गोर्पारूपमे अतिस्वरूपा, ५१५. मिथलाः=गोपीरूपमें उत्पन्न मिथलावानिनी स्निया, ५१७. कीचालाः क्रियः=गोपीरूपमे उत्पन्न कोशलवानिनी स्निया। १३॥

'११८. अयोज्यापुरवासिन्यः=गोर्पारूपमे उत्पन्न अयोज्या नगरको न्नियाँ, '११९. यहसीताः=यत्रसीता म्बरूपा गोपियाँ, '५२०. पुलिन्दकाः=गोपीभावको प्राप्त पुलिन्दकन्याएँ, ५२१. रमायेकुण्डवासिन्यः=लक्ष्माजीके वैकुण्डमें निवास करनेवाली स्नियाँ (जो गोर्पारूपको प्राप्त दुई याँ), ५२२. इवेतद्वीपस्तक्षीजनाः=द्वेतद्वीप-निवासिनी सस्त्रियाँ ॥ ७४॥

५२३. अर्थबेकुण्डवासिन्यः उध्वंवेकुण्डमे वास करनेवाली सखियाँ, ५२४. दिव्याजिनपदाश्चिताः हिव्य अजित पदके आश्चित सखियाँ, ५२५. श्चीलोकाचल-वासिन्यः श्रीलोकाचलमें निवास करनेवाली सखियाँ, ५२६. स्तागरोक्कबाः श्रीसक्यः समृद्रसे उत्पन्न श्रीलंकमीजीकी मखियाँ। ७५॥

५२७. विञ्याः=दिन्यरूपा गोपियाँ, ५२८. अविद्याः= मानवरूपिणी गोपियाँ, ५२९. विज्याङ्गाः≔दिन्य अङ्गीवासी, भ्देश स्यामाः मबंध्याविर्ताः ५३१. त्रिगुणवृत्तयः विगुणासकः वृत्तिस्वरूपाः ५३२. भूमिः वेद्यान्यः भूतल्यर उत्तक गोपियाः, ५३३. देवनार्यः देवात्रनास्वरूपा गोपियाः, ५३४. स्वताः स्वर्णा गोपियाः, ५३४. स्वताः स्वर्णा गोपियाः, ५३४. स्वताः स्वर्णा गोपियाः, ५३५. स्वर्णाः स्वर्राः स्वर्णाः स्वर्याः स्वर्याः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्याः स्वर्णाः स्वर्याः स्वर्णाः स्

५३६. जारुंधर्यः=गोपीभावको प्राप्त जालक्षरी स्त्रियाँ, ५३७. सिम्पुसुनाः=नमुद्रकन्याएँ, ५३८. पृथुबर्हिष्मनीभवाः=राजा पृथुकी बर्हिष्मतीपुरीमे होनेवाली स्त्रियाँ, जो गोपीभावको प्राप्त हुई थीं, ५३९. दिख्याम्बराः=
दिख्यवस्त्रभारिणी गोपियाँ, ५४०. अध्सरस्यः=गोपीभाव
को प्राप्त अप्नवाएँ, ५४९. सीतलाः=सुतल्लोकवासिनी
असुराङ्गनाएँ, जिन्हें गोपीभावकी प्राप्ति हुई थी,
५४२. नागकम्पकाः=नागकन्यास्वरूपा गोपियाँ॥ ७०॥

५४३. परं धाम=परमधामम्बस्या, ५४४. परं ब्रह्म= परब्रह्मम्बस्या, ५४५. पौरुषा=पुरवार्थस्वस्या, ५४६. म्रह्मतिः परा=पराप्रकृतिम्बस्या, ५४७. तटस्था= तटस्थाशक्तिस्वस्या, ५४८. गुणभू:=गुणोकी जन्मभूमि-५४९. गीना=पत्रके द्वारा जिसका यशोगान होता हो, वह, अथवा अगवद्गीताम्बस्या, ५५०. गुणागुणमयी= गुणागुणस्वस्या, ५५१. गुणा-दिव्यगुणार्तमका॥ ३८॥

५७२. चिद्यना=चिदानन्दवनस्थन्यः, ५५३. सद्-सन्माला=सदमत्-सम्हातिमः। ५५४. दृष्टिः=शान स्वरूपः अथवा दर्शनस्वरूपः ५५५. दृश्या=दृश्यस्यरूपः, ५५६. गुणाकरी=गुणार्थः निधन्यः, ५५७. सद्-सत्त्वम्=समष्टिबुद्धिरूपः, ५५८. अहंकारः=अहकारस्वरूपः, ५५९. मनः=मनःस्वरूपः, ५६०. दुद्धिः=बुद्धिरूपः, ५६९. प्रचेतनः=प्रकृष्ट चेतनास्वरूपः।। ७९॥

५६२. खेलो:=चित्रहराः ५६२. बृश्तिः=ध्यवहारस्वहराः ५६५. खान्तरात्मा=निजानतरात्मस्वहराः ५६५.
खतुर्थी=जाप्रत्ः स्वप्न और सुष्तिते अतीत तुरीयाबस्थाहराः
५६६. खतुरक्षरा=प्रणवके चार अक्षर—अकारः उकारः
मकार और अर्थमात्रा—ये जिनके स्वहर हैं, वहः,
५६७. खतुर्वृहा=बासुरेवः गक्षणं, प्रशुप्त और
अनिस्द—ये चार स्वृह जिसके स्वहर्ष हैं, वहः, ५६८.
खतुर्वृह्मिः=एकपदीः, ब्रिपदीः, त्रिपदी और चतुष्पदी—इन
चार मृतियोवाकी गायत्री अथवा चतुर्वृहस्वहर्षाः

५६९. व्योम=आकाशरूपा, ५७०. वायु:=वायुरूपा, ५७१. अवृ:=दृश्य प्रश्चके स्थाम स्थित, ५७२. जलम=जलम्बरूपा॥ ८०॥

'५७६. मही-पृथ्वीनपा, ५७४. शष्ट्रः=शब्दस्वनपा, ५७५. रसः=रमस्वरुपा, ५७६. ग्रन्धः=रान्धस्वरुपा, ५७८. क्यम्=रूपस्वरुपा, ५७८. क्यम्=रूपस्वरुपा, ५७८. क्यम्=रूपस्वरुपा, ५७९. अनेक्था=नाना नपवाली, ५८०. कर्मेन्द्रयम्=कर्मेन्द्रयस्वरुपा, ५८६. कर्ममयी=कर्मस्वरूपा, ५८६. कर्ममयी=कर्मस्वरूपा, ५८६. क्रानेन्द्रयम्=श्रानेन्द्रयस्वरुपा, ५८४. क्रिधा=प्रकृति-पुरुषन्य दो शरीरवाली अथवा जानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय-भेदमे दिविध इन्द्रियरूपा। ८१॥

५८५. त्रिधा=क्ष्मः, अःग भीग पुरुगोत्तम-त्रिविध रूपवाली अथवा अध्यास्मः अधिभूतः, अधिदेव भेदने त्रिविध रूपवालीः, ५८६. अधिभूतम्=भौतिक सृष्टिमे ब्याप्तः, ५८७. अध्यासमम्=अध्यासम्बरूपाः, ५८८. अधिदेवम्-आधिदैविकम्पवालीः, ५८९. अधिष्ठितम्=मर्वरूपोमे अधिष्ठतः, ५९०. बानदाकिः=कानदातिः, ५९१. कियादाकिः- क्षियादानिः, ५९२. सर्वदेवाधि-देवना=ममस्त देवनाओकी अधिदेवी ॥ ८२॥

५९३- तत्त्वसंघा=तत्त्वभगृहरूपाः ५९४- विद्याण् मूर्तिः=विराट्स्वमपाः ५९५- धारणा=धारणाद्यातिः ५९६- धारणामग्री=धारणागिकरूपाः ५९७- श्रुतिः= वेदरूपाः ५९८- स्मृतिः=धमंद्यास्त्ररूपाः ५९९- वेदमूर्तिः=वेदारिमकाः ६००- संहिताः= संहितास्वरूपाः ६०१- गर्गसंहिता=गर्गसंहितारूपाः॥८३॥

६०६. पारादारी=गरादारसंहिता ( विष्णुपुराण )रूपा, ६०३. सृष्टिः=सृष्टिस्या अथवा पारादारी-रचनारूपा, ६०४. पारहंसी=परमहंत-विद्यारूपा अथवा
परमहंससंहिता, ६०५. विधालका=विधालस्यस्य अथवा
प्रवासंहिता, ६०६. याद्यक्की=गाउवस्यस्युतिस्या,
६०७. थागवती=भगवान्ती हाक्ति अथवा वैष्णवागमस्या,
६०८. थागवती=भगवान्ती हाक्ति अथवा वैष्णवागमस्या,
६०८. श्रीमव्भागवतार्जिता=श्रीमद्भागवतके हारा
पृकित—प्रशंकित ॥ ८४ ॥

६०९.रामायणम्यी-बास्तीकि रामायण अथवा प्राचेतसः मंहिता अथवा रामचरितस्वरूपा, ६१७. राम्या=समीया, ६११. पुराणपुरुषप्रिया=पुराणपुरुष अहिलाकी प्रियाः ६१२. पुराणमुर्तिः=पुराणस्यरुषाः, ६१३. पुण्यासा= पुण्यशरीरवालीः, ६१४. शास्त्रमूर्तिः=शास्त्रस्यरुषाः ६१५. महोषता=परम उपत ॥ ८५ ॥

६१६. मनीषा=बुद्धिरूपा, ६१७. धिषणा=प्रशास्त्रा, ६१८. बुद्धिः=नेषारूपा, ६१९. बाणी=बाग्देवता, ६२०. धी:-बुद्धिरूपा, ६२१. दोमुणी=बुद्धिरूपा, ६२२. मितः=निक्ष्यरूपा, ६२३. गायजी=गायजीमन्त्रस्वरूपा, ६२३. गायजी=गायजीमन्त्रस्वरूपा, ६२४. वेदसाविजी=वेदोक्त गायजी, ६२५. ब्रह्मणी=ब्रह्मशिक, ६२६. ब्रह्मली=ब्रह्मशिक, ६२६. ब्रह्मली=ब्रह्मशिक, ६२६.

६२७. बुर्गा=तुर्गम्या अथवा दुर्गादेवीः ६२८. अपर्णा=
तपस्विनी पार्वतीः ६२९.सती=दक्षकन्या सतीः ६३०.सत्या=
तरयस्वरूपा अथवा सत्यभामाः ६३१. पार्वती=गिरिराज
हिमालयकी पुत्रीः ६३२. अपिडका=असुरसंहारिणी शक्तिः
६३३. अस्विका=जगन्माताः ६३४. आर्या=श्रेष्ठस्वरूपाः
६३५. वाकायणी=दक्षप्रजापतिकी कन्याः ६३६. वाकी=
दक्षपुत्रीः ६३७. दक्षयत्रविधातिनी=दक्ष-यश्विष्वंसमें
कारणभूता ॥ ८७ ॥

६३८. पुलोमजा=पुलोम दानवर्का पुत्री वार्चास्वरूपा, ६३९. हास्ती=इन्द्रपत्नी, ६४९. इस्द्राणी=वानी, ६४९. देवी=प्रकारामाना, ६४२. देववरार्पिता=देनेस्वर इन्द्रको अपित, ६४३. वाशुना धारिणी=वाशुके झरा भारण करनेबाली अथवा बयुना=ज्ञानस्वरूपा और भारिणी=धारणहर्कि, ६४४. धस्या=भन्यवादके योग्य, ६४५. वाश्ववी=वायुक्ति, ६४६. वाश्ववेगमा=वायुक्तिमे नलनेबाली ॥ ८८॥

६४७-यमानुजा=यमकी छोटी बहिन, ६४८-संयमनी= संयमनशक्ति अथवा संयमनीपुरी, ६४९. संज्ञा=सूर्यप्रिया संज्ञासक्या, ६५०- छाया=संज्ञाकी छायाभूता स्वर्णा, ६५१- स्कुरस्युद्धिः=उदीत कान्तिवाली, ६५२-रस्त्येदी= रत्नवेदिकारूपा, ६५३-रस्त्रवृत्यः=रत्नसमूहरूपा, ६५४-सारा=तारामण्डलरूपा, ६५५-तर्णिमण्डला=सूर्यमण्डल स्वरूपा ॥ ८९ ॥

६५६. द्वाबः=प्रभाः ६५७. द्यान्तिः=शान्तिस्पाः ६५८. समा=तितिसामयी अथवा एष्यीः ६५९. द्योभा= इविमयीः ६६०. द्या=कच्णामयीः ६६१. द्या=कुशस्य या चतुराः ६६२. द्यानः=स्थानस्याः ६६३. त्रपा=स्थाः ६६४. त्रारुपुष्टिः=तासी वजानेते ंतुष्ट होनेवालीः ६६५. विभा=प्रभाः ६६६. पुष्टिः=पुष्टिरूपाः ६६७. संतुष्टिः= मंतीपमयीः ६६८. पुष्टभावना=सुद्धद भावनावासी ॥ ९०॥

६६९. श्रुर्सुजा=चार भुजाएँ धारण करनेवाली (लक्ष्मी), '७०. साहनेत्रा=सुन्दर नंत्रवाली, ६७१. हि.सुजा=चो बाहुवाली (कालिन्दी या धीराधा), ६७२. अष्टुसुजा=भाठ भुजावाली (नगस्ती), ६७३. अवस्त=वल्का प्रदर्शन न करनेवाली, ६७४. दाञ्चहस्ता=हायमें श्रुष्ट धारण करनेवाली (केणावी मूर्ति), ६७५. प्रश्नहस्ता=हायमें कमल धारण करनेवाली (लक्ष्मी), ६७६. स्वक्रहस्ता=हायमें चक्र धारण करनेवाली वेणावी वृति, ६७७. ग्रहाधरा=ग्रहा धारण करनेवाली थे ९१॥

६७८. निषक्तधारिणी=तरकस धारण करनेवाली, ६७९. चर्मखक्तपाणिः=हाथमें ढाल-तलवार केनेवाली, ६८०. धनुर्धरा=धनुष धारण करनेवाली, ६८१. धनुष्टंकारिणी=(दुर्गाके रूपमें ) धनुषका टंकार करनेवाली, ६८२. योद्धी=युद्ध करनेवाली, ६८३. वैस्पोक्टः विनाशिजी=वैत्यसेनाके उद्घट योद्धाओंका विनाश करनेवाली॥ ९२॥

६८५. रथस्था=रथपर वंठनेवाली, ६८५. गढडा-कडा=गरुडपर आस्द होनेवाली, ६८६. श्रीकृष्ण-इत्यस्थिता=श्रीकृष्णके इदयरूपी मिंहामनपर आसीन-६८७. वंद्रीधरा=कृष्णरूपसे वंद्री। धारण करनेवाली, ६८८. कृष्णवेषा=श्रीकृष्णका वेष धारण करनेवाली, ६८९. अस्विणी=पुष्पोंके हारोमे अलकृत, ६९०. वनमालिनी=वनमाला धारण करनेवाली। १३॥

६९१. किरीडधारिणी=मस्तकपर किरीट धारण करनेवाली, ६९३. याना=यानस्वरूपा, ६९३. मन्द्रमन्द्र-गति:=धीरे-धीर चलनेवाली, ६९४. गति:=सद्रतिस्वरूपा अथवा गमनशक्तिरूपा, ६९५. चन्द्रकोटिप्रतीकाशा=कोटि-चन्द्रतुल्या, ६९६. तम्बी=कृशाङ्गी, ६९७. कोमस्र-विश्रहा=मदुल शरीरवाली॥ ९४॥

६९८. भैद्यो=भीष्मपुत्री विक्सणीरूपाः ६९९. भीद्यासुता=राजा भीष्मककी पुत्री विक्सणीः ७००. अभीमा=अभयंकर -सौम्बरूपवालीः ७०१. विक्सणी=श्रीकृष्णकी प्रमुख पटरानीः ७०२. वक्सक्रिपणी=सुनहके रूपवालीः ७०३. सम्बर्भामा=नवाजित्की पुत्रीः श्रीकृष्ण

प्रियाः ७०४ जारुवयती=जायवान्दारा पोषित एवं उन्हरित प्राप्त दिस्परूपा पटरानीः ७०५ सत्या='सराया' सामवाळी श्रीकृष्णकी पटरानीः ७०६ श्रद्धा='भद्धा' नाम-बासी पटरानीः ७०७ सुद्धिणा=परम उदारस्वरूपा श्रीकृष्णकी पटरानी ॥ ९५ ॥

७०८. मित्रविन्दा=भित्रविन्दाः नोमवाली पटरानीः 
७०९. ससी=राधारानीकी सखीः, ७१०. बृत्या=तृन्दावनकी 
अभिदेवीः ७११. बृत्यारण्यध्वजोर्ध्यगा=तृन्दावनकी 
ध्वलद्वस्या—कर्वगामिनीः, ७१२. श्रृङ्गारकारिणी=शङ्गार 
करनेवालीः ७१३. श्रृङ्गा=शङ्गस्यम्याः ७१४. श्रृङ्गभू= 
शिखरभूमिः, ७१५. श्रृङ्गद्य=शिखरपर स्थान देनेवालीः 
७१६. खगा=आकाशचारिणी ॥ ९६॥

७१७. तितिसा=धमा, ७१८. ईक्षा=ईक्षणस्वरूपा, ७१९. स्मृतः=सरणं शिनः, ७२०. स्पर्धा=सर्थारूपा, ७२१. स्मृतः=अभिलाषा, ७२२. श्रद्धा=आस्तिकय-बृद्धि स्वरूपा, ७२३. स्वतिबृतिः=निजानन्दस्वरूपा, ७२६. भिदा=भेदस्वरूपा, ७२५. तृष्णा=कामना, ७२६. भिदा=भेदस्वरूपा, ७२७. प्रतितः=प्रेम या प्रसन्नता, ७२८. विसा=हिंसाइसिरूपा, ७२९. याच्या=याचनारूपा, ७३०. क्रमा=कलित्रूपा अथवा अक्लमा - क्लमरहिता, ७३१. कृषाः=कृषि (वार्ताका एक गेद ) ॥ ९७॥

७३२. आशा=आशारुपिणी, ७३३. निद्रा=िनहाकी अधिष्ठात्री या निद्रारूपा, ७३४. योगनिद्राः योगनिद्राः जिसका आश्रय छेकर भगवान् विष्णु चार मागतक शयन करते हैं, ७३५. योगनिः योगिनीः योगिनीरूपा, ७३६. योगदा=योगदायिनी, ७३७. युगा=युगन्वरूपा, ७३८. निष्ठा=परमगति, आश्रयशक्ति अथवा आधारस्वरूपा, ७३९. प्रतिष्ठा=पतिष्ठास्वरूपा, आश्रय अथवा अवलम्ब, ७४०. शमितिः =रामनस्वरूपा, ७४१. सस्वप्रकृतिः =तस्वगुणमयी प्रकृतिषाली, ७४२. उत्तमा=उत्कृत्वरूपा ॥ ९८॥

७५३. तमः प्रकृतियुर्जिं व्यानित्रोगुणमय स्वभावको दुःससे सहन करनेवाली, ७४५. रजः प्रकृतिः व्यक्तोगुण प्रधान प्रकृतिरूपा, ७४५. आसितः व्यक्तिः अ४७. असियाः विद्याः कियाः क

७५३. सेवा=सेवारूपिणी, ७५४. शिखा=निदयींकी शिखाभूता, ७५५. मणि:=मणि-न्त्तस्वरूपा, ७५६. बृद्धिः=अम्युद्यवी हेतुभ्ता, ७५७. आहृतिः=आहान-न्वरूपा, ७५८. पिङ्गलोद्भवा=पिङ्गला नाहीसे उत्पन्न, ७५९. नागभाषा=नागीका भाषाको जाननेवाली अथवा नागीस भाषण करनेवाली, ७६०. नागभूषा=नागीसे भाषन, ७६१. नागरी=नागरी अर्थात् चतुरा, ७६२, नगरी=नगरस्वरूपा, ७६३. नगा=नृक्ष अथवा गिन्द्रिया॥ १००॥

७६४. नौः=नाव, ७६५. तौका=नाव, ७६६. भव-नौः=संवारतागरने पार उतारनेवाली नौका, ७६७. भारया= मनमें भावना (भ्यान ) करनेयोग्य, ७६८. भवसागर-सेनुका=भवसागरगे पार जांगके लिये सेतुरूपा, ७६९. मनोमयी=भनःस्वरूपा, ७७० दारुमयी=काष्ट्रकी बनी, ७७१. सेकनी=सिकतार्स पूण, ७७२. सिकनामयी= वालुकाने परिपूर्ण या वालुकामयी ॥ १०१॥

७७३. लेख्याः चित्रमयाः ७७४. लेख्याः मिन्नीकी प्रतिमाः ७७५. मिणमर्थाः मिणिनिर्मित प्रतिमाः ७७६. प्रतिमाः ७७६. प्रतिमाः इमिनिर्मिताः स्रोनेकी वर्ना प्रतिमाः ७७७. शेली-शिलागर्था प्रतिमाः ७७८. शेलिमचाः प्रवेतं प्रकट प्रतिमाः ७७९. शीलाः शिल्युका अथवा श्रालस्वरूपाः ७८१. शीकरामाः जलकणो अथवा जलकी फुहारोने शोभितः ७८१. चलाः चलस्वरूपाः ७८२. अचलाः अचलस्वरूपाः। १०२॥

७८३. अस्थिता=अस्थिर, ७८४. सुस्थिता=सुस्थिर, ७८५. तुली=तृलिका, ७८६. वैदिकी=वंदोक पद्धति, ७८७. तान्त्रिकी=तन्त्रोक्त पद्धति, ७८८. विधिः=विधि वान्यस्वरूपा, ७८९. संध्या=रात और दिनकी संधिवेला, ७९०. संध्यावसना=सध्याकालिक बादल या आकाक्त आति लाल वस्नवालां, ७९१. वेदसंधिः=वंदमन्त्रोंमें सिंध (संहिता) व्यस्पा, ७९२. सुधामयी=अमृत मयी॥ १०३॥

७९३. सायंत्रनी=सायकालिकी शोभा, ७९४. शिखा=ज्वालमयी, ७९५. अवेध्या=अभेदनीया, ७९६. स्क्मा=स्क्मस्वरूपा, ७९७. जीवकला=जीवरूप भगवत्-क्ला, ७९८. कृति:=कृतिरूपा, ७९९. आत्मभूता=सवर्भा आत्मस्वरूपा, ८००. भाविता=स्थान या भावनाकी विषयभूता, ८०१. अख्वी=स्कम्यरूपा, ८०२. प्रजी=

विनयशीलाः ८०३. कमलकर्तिका=हृदय-कमल्काः कर्णिकामें ध्येया ॥ १०४॥

८०४ नीराजनी-आरती, ८०५ महाविद्यान्तत्व-साक्षात्कार करानेवाली महावाक्यवोधार्तिका महाविद्याः अथवा म्याविद्याल्या महाविद्याः ८०६ कंदली-युवकी अङ्कुरस्वरूपाः ८०७ कार्यसाधनी-भक्तजनीके अमीष्ट कार्वको सिद्ध करनेवाली, ८०८ पूजा-अर्चनाः, ८०९ प्रतिष्ठा-स्थापनाः ८१० विपुला-विपुलस्वरूपाः ८११ पुनस्ती-पवित्र करनेवालीः, ८१२ पारलीकिकी-परलोकके लिये हित-कारिणा ॥ १०५॥

८१३. गुह्मगुक्तिः=वंत सीपी या सितुहीकी
उपलन्धिका स्थानः ८१४. मौक्तिका=मुक्तास्वरूपाः
८१५. प्रतीतिः=प्रतीतिस्वरूपाः ८१६. परमेश्वरी=
परमेश्वरप्रियाः ८१७. विरजा=निर्मलाः ८१८. उष्णिकः=
वैदिक छन्द-विशेषः ८१९. विराह=विराट्स्पाः ८२०.
वणी=त्रिवेणीरूपाः ८२१. वेणुका=वंशीरूपिणीः
८२२. वेणुनादिनी=वेणुनाद करनेवाली—वॉसुरीकी तान
लेहनेवाली ॥ १०६॥

८२३- आवर्तिनी-भॅवरोमं युक्ता, ८२४- वार्तिकद्यः वार्तिकद्यायेनी, ८२५- वार्ताः-कृषि, गोरक्षा और वाणिक्यके भेदमं त्रिविध वार्ताः, ८२६- वृश्चिः-जीविकारूपा, ८२७- विमानगा=विमानपर यात्रा करनेवास्त्री, ८२८- रास्ताव्या=रासजनित सुखसे सम्प्रज्ञ, ८२९- रास्तिनी=रासपरायणा, ८३०- रास्ता=रासस्वरूपा, ८३१=रास-मण्डलवर्तिनी=रासमण्डलमें वर्तमान ॥ १०७॥

८३२. गोपगोपीइवरी=गोपो तथा गोपाङ्गनाओकी आराध्या ईश्वरी, ८३३. गोपी=गोपीरूपा, ८३४. गोपी-गोपारुविव्दिता=गोपियों और खार्लीने बन्दितः ८३५. गोचारिणी=अपने तटपर गांओंको चरनेके स्थि स्थान और सुविधा देनेबासी, ८३६. गोपास्तु=गोपोंकी नदी, ८३७. गोपास्त्यप्रदायिनी=गोपोंको आनन्द प्रदान करनेवासी ॥ १०८॥

८३८. पदास्यवा=पश्चओं के लिये हितकर वास प्रदान करनेवाली, ८३९. गोपसेक्या=गोपोंके द्वारा लेवनीया, ८४०. कोदिद्यो गोगणासृता=करोड़ों गौओं के समुदायसे विसी हुई, ८४१. गोपानुवा=गोपगण जिनका अनुसमन करते हैं या गोप जिनके सेक्क हैं, ऐसी, ८४२. गोपानकि

4 1 sy गोपीसे युक्त, ८४३ - **गोविन्द्यव्यादुकाः वि**न्द-चरणीकी पादुकान्वरूपा ॥ १०९ ॥

८४४. वृषभातुसुता=वृषभानुनन्दिनी राधाने अभिक, ८४५. राधा=श्रीकृष्णकी आराज्यां राधास्त्रस्पा, ८४६. श्रीकृष्णवशकारिणी=भीकृष्णको वशमें कर केनेवाकी, ८४७. कृष्णप्राणाधिका=श्रीकृष्णको प्राणीते भी बदकर प्रिय, ८४८. शम्बद्गसिका=नित्यरसिका, ८४९. रसिके-श्रारी=रसिकोकी ईथरी ॥ ११०॥

८५०. अवद्योदा=अवटोदा नामकी नदीः ८५१.
ताझपर्णी=तामपर्णी नामकी नदीः, ८५२. इतमासा=
इसी नामवाली नदीः ८५३. विद्यायसी=विद्यावसी नदीः
८५४. इच्णा=कृष्णा नदीः, ८५५. बेणा=वेणा नामकी
नदीः ८५६. भीमरथी=भीमा नामकी नदीः ८५%
तापी=तपती नामकी नदीः ८५८. रेखा=नर्मदाः ८५९.
महापगा=विद्यालं,नदीः, अथवामहानदीनामकी नदी॥१११॥

८६०. वैयासकी=वैयासकी (व्यास) नदी, ८६१. कावेरी=कावेरी नदी, ८६२. तुक्रभद्रा=द्वक्रमड़ा नामकी नदी, ८६३. सरस्वती=सरस्वती नदी, ८६४. चन्द्रभागा=चिनाव नदी, ८६५. चेत्रवती=वेतवा नदी, ८६६. ऋषिकुरुया=इसी नामकी नदी, ८६७. कक्रद्रमिनी=कक्रदमिनी नदी। ११२॥

८६८. गौतमी=गोदावरी, ८६९. कौशिकी⇒ कोसी नदी, ८७०. सिम्धुः=सिन्धु नदी, ८७१. बाणगङ्गा= अर्जुनके बाणमे प्रकट हुई पातालगङ्गा, ८७२. अति-सिद्धिदा=अत्यन्त मिद्धि प्रदान करनेवाली, ८७३. गोदावरी=गौतमी, ८७४. रत्नमाला=रत्नमाला नदी, ८७५. शङ्गा=गङ्गा नदी, ८७६. मन्दाकिमी=आकाब-गङ्गा, ८७७. बला=गल नामकी नदी ॥ ११३॥

८७८. सर्णत्=स्वर्गलेककी नदी गङ्गा, ८७९. जाह्मवी=जनुनन्दिनी गङ्गा, ८८०. बेला=वेला नदी, ८८१. वेलावी=विष्णुकुल्या, ८८२. मङ्गलालया= मङ्गलका आवास, ८८३. बाला=वाला नदी, ८८४. विष्णुपदी=गङ्गा, ८८५. सिम्युसागरसंगता= गङ्गासागरसंगम-सरूपा ॥ ११४॥

८८६. सङ्गासागरदाोभाख्या=गङ्गा और वागरके संगमकी शोमांते सम्पन्न, ८८७. सामुद्री=तगुद्रप्रिया, ८८८. रत्नदा=यस प्रदान करनेवासी, ८८९. धुनी=नदीकपा, ८९० आसीरची=राजा भंगीरथके द्वारा स्त्रवी गर्या गक्का ८९१ सर्बुतीय्ः=गङ्गाके प्राकट्यकी भूमि। ८९२० कीकामकरक्ष्युता≔श्रीवामनके चरणेंने च्युत हुई॥११५॥

८९३. लक्ष्मीः=स्थ्यीखरूपा, ८९४. रमा=प्या, ८९५. रामणीया=सणीयतामे युक्त, ८९६. भागवी= यसुपुत्री, ८९७. विष्णुवस्त्रभा=भगवान् विष्णुकी प्रिया, ८९८. सीसा=मीतास्वरूपा, ८९९. अर्चिः=अग्निश्वाला रूपिणा, ९००. जानकी=जनकनन्दिनीः, ९०१. माता= अग्रजननीः, ९०२. कसः क्रुरहिता=निष्कलक्षा, ९०३. कसा=भगवस्कलास्वरूपा ॥ ११६॥

९०४. कृष्णपादाब्जसम्भूता=भीकृष्णके चरणार विन्होंने प्रकट हुई, ९०५. सर्वा=सर्वस्वरूपा, ९०६. जिपचगामिनी=त्रिपथमा गङ्गा, ९०७. धरा= धरणस्वरूपा, ९०८. विश्वरभरा=विश्वका भरण-पोषण करनेवासी, ९०९. असम्ता=अन्तरहिता, ९१०. भूमिः= आधारभूमिस्वरूपा, ९११. धाजी=धाय, ९१२. समामवी=समास्वरूपा॥ ११७॥

९१३. व्यिदा=िस्पास्तरूपा, ९१४. धरिजी=धारण करनेवार्ला, ९१५. धरणी=लेकधारणी पृथ्वी, ९१६. उर्वी=भूमि, ९१७. दावफणास्थिता=रोधनागके कर्णीपर रहनेवाली, ९१८. अयोध्या=जिसके साथ युद्ध न किया जासके, ऐसी अजेय पुरी, ९१९. राघवपुरी=राषकेवाकी नगरी, ९२०. कौशिकी=कुशिकवंशजा, ९२१. राघवपुरी । ११८ ॥

९२२. मधुरा⇒मधुरा नगरी, ९२३. माधुरी=मधुरा मण्डलमें प्रकट, ९२४. परधा=मार्गत्वरूपा, ९२५. याद्वी= यदुवंशियोंकी नगरी, ९२६. धुवपूजिना=धुवते प्रशंक्ति, ९२७. मधायुः=मगासुरको आयु प्रदान करनेवाली, ९२८. विस्वतिकोदा=विस्वके समान नील स्मक्ते अध्याती, ९२९. गङ्गाद्वारविनिर्गता=इरहारसे निकली हुई ॥ ११९॥

९३०ः क्रशायरंगयी=क्रशावतंनामक तीर्थस्वरूपाः
९३१ः श्लीक्या=कृत्रक्ते युकः,९३६ः श्रुवमण्डलमञ्चाः=
श्रुवमण्डलके गीचले निकली हुईः ९३३ः काशी=वाराणमीः
९३६ः शिक्या=विश्यस्तरूपाः
९३६ः शिक्या=विश्यस्तरूपाः
९३६ः शिक्या=विश्यस्तरूपाः
९३७ः वाराणसी=
इम्मीः
९३८ः शिक्या=विश्यस्तरूपाः
१३०ः वाराणसी=

२३९. अचित्तका=मालय प्रदेशकी राजधानी और
महाकालकी नगरी, ९४०. देवपुरी=देवनगरी, ९४१.
प्रोज्ज्वला=प्रकृष्ट शोभांम सम्पन्न, ९४२ उज्जयिमी=
उज्जैन, ९४३. जिला=जितस्वरूपा, ९४५. द्वारावती=
द्वारकापुरी, ९४५. द्वारकामा=द्वारकी कामनावाली,
९४६. कुशसूता=कुशके प्रकट होनेका स्थान, ९४७.
कुशस्थली=कुशोंकी उत्पत्ति-स्थली द्वारका॥१२१॥

९४८. महापुरी=महानगरीः ९४९. ससपुरी=
मसपुरीस्वरूपाः ९५०. निद्धामस्थळस्थिता=निद्धाम
के स्थलमे स्थित सरयू अथवा यसुनाः ९५१. शाळ्याम
शिळादित्या=शाळ्यामशिळाकी उत्पत्तिका स्थान गण्डकी
नदीः ९५२. सम्भळ्याममध्यगा=सम्भळ प्रामके
मध्यमे गयी हुई॥ १२२॥

९५३. वंशगोपालिनी=वंशगोपाल-मन्त्रसे युनः. ९५४. सिसा=क्षिप्तस्तर्स्पाः ९५५. इरिमन्दिरद्यर्तिनी= मगवान्के मन्दिरमें विद्यमानः ९५६. वर्षिचाती= वर्षिमती नामकी नगरोः, ९५७. इस्तिपुरी=इस्तिनापुर नगरीः, ९५८. शक्तप्रस्थनिवासिनी=इन्द्रप्रस्थ (देइली) में निवास करनेवाली॥ १२३॥

९५९. दाडिमी=दाहिमफलस्वरूपाः, ९६०. सैन्धवी=सिन्धुप्रियाः ९६१. जम्बू:=जम्बूनदीरूपाः ९६२. पोष्करी=पुष्करद्वीपमे सम्बन्ध रखनेवालीः ९६२. पुष्करप्रसु:=पुष्करदी उत्पत्तिका स्थानः ९६४. उत्पत्तावर्तगमना=उत्पत्नवर्ततीर्थमे जानेवालीः ९६५. नैमिषी=नैमिषारण्यवामिनी ॥ १२४॥

९६६. अनिमिषादता=देवप्जिता,९६७. कुरुजाङ्गल-भू=कुरुजाङ्गलदेशमें प्रकट,९६८. काली=कृष्णवर्णा अथवा काली गङ्गा, ९६९. हैमबती=हिमालयसे उत्पन्न, ९७०. आर्बुदी=आव्में प्रकट, ९७१. बुधा=विदुषी, ९७२. श्कूकरक्षेत्रविदिता=श्करक्षेत्रमें प्रसिद्ध, ९७३. इयेन बाराहधारिता=ब्वेतवाराहके द्वारा धारित ॥ १२५ ॥

९७४ सर्वतीर्थमयी=सर्वतीर्थस्वरूपा, ९७५ तीर्था= तीर्थभूताः ९७६ तीर्थानां तीर्थकारिणी=तीर्योको तीर्थ बनानेवालीः २७७ हारिणी सर्वदीयाणाम्=सब दोर्घोको हर केनेवालीः ९७८ दायिनी सर्वसम्पदाम्=सब सम्पत्तियोंको देनेवाली ॥ १२६ ॥

९७९.वर्षिनी तेजसाम्=तेजको वदानेवासीः ९८०. सासात्च्यत्यस्य प्रकटः ९८१. गर्भवासनिकन्तनी=माताके गर्ममें बात करनेके कष्टका उच्छेद करनेवाळी, ९८२. गोछोक-**धाम**≕गोलेककी प्रकाशस्याः ९८३. **धनिनी**≔धनसे सम्प**ध**ः ९८४. निकुञ्जनिजमञ्जरी=निकुजर्मे अपनी मजुरियोंके साथ रहनेबाली ॥ १२७ ॥

🖹 ९८५ सर्वोत्तमा=सबसे उत्तम, ९८६. सर्वपुष्या= सर्वाधिक पुण्यशालिनीः ९८७. सर्वसीन्दर्यश्रह्णाः सम्पूर्ण सुन्दरताको बाँध रखनेवाली, ९८८. सर्वतीर्थोपरिगता= सब तीर्थोंके ऊपर पहुँची हुई, ९८९. सर्वतीर्थाधिदेवता= सम्पूर्ण तीथौंकी अधिदेवी ॥ १२८ ॥

कालिन्दीके सहस्रनामका वर्णन कीर्ति देनेबाला तथा उत्तम कामगुरक है । यह बहे-बहे पापोंको हर लेता, पुण्य देता और आयुको बट्गनेवाला श्रेष्ठ साधन है। रातमें एक बार इसका पाठ कर छे तो चोरोंने भय नहीं होता। रास्तेम दो बार पढ छे तो डाकू और छुटेरॉसे फहीं भय नहीं होता। द्विजको चाहिये कि वह द्वितीयासे पर्णिमातक प्रतिदिन कालिन्दी देवीका ध्यान करके मक्ति-भावसे दस बार इस सहस्रनामका पाठ करे; ऐसा करनेसे र्याद रोगी हो तो रोगस छूट जाता है, कैदमें पड़ा हो तो वहाँके बन्धनसं मुक्त हो जाता है। गर्भिणी नारी हो तो वह पुत्र पैदा करती है और विद्यार्थी हो तो वह पण्डित होता है। मोइन, स्तम्भन, बशीकरण, उबाटन, मारण, शोषण, दीपन, उन्मादन, तापन, निषिदर्शन आदि को वो वस्य मनध्य मनमें चाहता है, उत-उत्तको वह त्रात कर छेता है ॥ १२९—१३४ ॥

इसके पाठसे बाह्मण ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होता है, क्षत्रिय प्रस्वीका आधिपत्य प्राप्त करता है, वैश्य खजानेका मालिक होता है और शह इसको सुनकर निर्मल-शृद्ध हो जाता है।। १३५ ॥

जो पूजाकालमें प्रतिदिन भक्तिभावसे इसका पाठ करता है, वह जलसे अल्प्सि रहनेवाले कमल्पत्रकी भाँति पापींसे कभी लिस नहीं होता ॥ १३६ ॥

जो होग एक वर्षतक पटल और पद्धतिकी विधिका पालन करके प्रतिदिन इस सहस्रनामका सौ बार पाठ करते हैं और उसके बाद स्तोत्र और कवच पढ़ते हैं, वे सातों द्वीपोंने युक्त पृथिवीका राज्य प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। जो यमुनाजीमें भक्तिभाव रखकर निष्कामभावसे इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा धर्म-अर्थ-काम----इस त्रिवर्गको पाकर इस जीवनमें ही जीवन्मुक्त हो जाता है। जो इस प्रसङ्गका पाठ करता है। वह निकु अलीलाने लिलतः मनोहर तथा कालिन्दीतटके लता-समुदायोंसे विलसित बुन्दा-बनके मतबाळे भ्रमरोंसे अनुनादित गोळोकधाममें पहुँच जाता है ॥ १३७--१४० ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामं माधुर्वसण्डके अन्तर्गत श्रीसीमरि और माधाताके संवादमें ध्यमुना-सहस्रनामका नर्णन भामक उन्नीसनों मध्याय पुरा हुआ ॥ १० ॥

# बीसवाँ अध्याय

### बलदेवजीके हाथसे प्रलम्बासुरका वध तथा उसके पूर्वजन्मका परिचय

भीनारकजी कहते हैं-राजन्। इस प्रकार यमुनाजीका सद्द्वनामसोत्र सुनकर वीरभूप-शिरोमणि मांधाता धौभरि मुनिको नमस्कार करके अयोध्यापुरीको चले गये। यह मैंने द्वमसे गोपियोंके ग्रुभ चरित्रका वर्णन किया, जो सहान पापोंको इर छेनेबाला और पुण्यप्रद है। बताओ, और क्या सनना चाहते हो ! ॥ १-२ ॥

बहुलाइव बोले-ब्रह्मन् ! मैंने आपके मुखसे गोपियोंके चरित्रका उत्तम वर्णन सुना । साथ ही यमुनाके पञ्चाङ्गका भी भवण किया, जो बहे-बहे पातकोंका नाहा करनेवाका है। राषात् गोलोकके अधिपति भगवान् श्रीक्रणने बळरामजीके

साथ ब्रजमण्डलमें आगे कौन-कौन-सी मनोहर लीलाएँ कीं। यह बताइये ॥ ३-४ ॥

श्रीनार वृज्जीने कहा-राजन् ! एक दिन श्रीवलराम और न्वाळ-बाळोंके साथ अपनी गौएँ चराते हुए श्रीकृष्ण भाण्डीर-बनमें यमनाजीके तटपर बालोचित खेल खेलने लगे । बालकॉसे बाह्य-बाहनका खेळ करवाते हुए श्रीकृष्ण मनोहर गौओंकी देख-भाछ करते हुए वनमें विदार करते थे। ( इस खेळमें कुछ छड़के बाइन-पोड़ा आदि बनते और कुछ उनकी पीठपर सवारी करते थे।) उस समय वहाँ कंसका मेबा हुआ असुर प्रक्रम गोपरूप धारण करके आया ।

**दूसरे ग्वाङ-बाङ तो** उसे न पहचान **वके**। किंतु भगवान् श्रीकृष्णसे उसकी माया छिपी न रही। खेळमें हारनेवाळा बारक जीतनेबालेको पीटपर चढाता थाः किंत जब बळरामजी जीत गये, तब उन्हें कोई भी पीटपर चढानेकी तैयार नहीं हुआ । उस समय प्रखम्त्रासुर ही उन्हें भाण्डीर-बनसे यमुनातटतक अपनी पीठपर चढाकर है जाने हमा। एक निश्चित स्थान था। जहाँ ढोकर ले जानेवाला बालक अपनी पीठपर चढ़े हुए बालकको उतार देता था। परंत्र प्रलम्बासुर उतारनेके स्थानपर पहुँचकर भी उन्हें उतारे बिना ही मधुरातक ले जानेकी उद्यत हो गया। उसने बादलोंकी घोर घटाकी भॉति भयानक रूप धारण कर खिया और विशास पर्वतके समान दुर्गम हो गया । उस दैत्यकी पीटपर बैटे हुए सुन्दर बलरामजीके कानींमें कान्तिमान कुण्डल हिल ग्हे थे । ऐसा जान पड़ता था, मानो आकाशमें पर्ण चन्द्रमा उदित हुए हो अथवा मेघोंकी घटामें विजली चमक गद्दी हो। उस भयानक दैत्यको देखकर महावली बलदेव जीको बड़ा कोध हुआ। उन्होंने उसके मस्तकपर कसके एक भुका मारा, मानो इन्द्रने किसो पर्वतपर बचका प्रहार किया हो । उस दैत्यका मस्तक वज्रसे आहत पहाइकी तरह फट गया और वह सहसा पृथ्वीको कम्पित करता हुआ धराञायी हो गया । उसके शरीरसे एक विशास क्योति निकली और बलरामजीमे विलीन हो गर्या। उस समय देवता बलरामजीके ऊपर नन्दन बनके फूलोंकी वर्षा करने छंगे। दृपेश्वर ! पृथ्वीपर और आकाशमें भी जय-जयकार होने स्त्री। राजन्। इस प्रकार श्रीवस्टदेवजीके परम अद्भुत चरित्रका मैने तुम्हारे समक्ष बर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ ५-१४३ ॥

बहुलाइबने पूछा-मुने । वह रण-दुर्मद दैत्य प्रलम्ब

पूर्वजन्ममें कीन था ! और बळदेवजीके हाथसे उसकी मुक्ति क्यों हुई ! ॥ १५ ॥

श्रीनारद्वजीने कहा--राजन् ! यक्षराज कुनेरने अपने सुन्दर बनमें भगवान शिवकी पूजाके लिये फुलवारी लगा रक्ली थी और इधर-उधर यक्षोंको तैनात करके उन फूळों-की रक्षाका प्रबन्ध करवाया थाः तथापि उस पुष्पवाटिकाके मुन्दर एवं चमकीले फूल लोग तोइ लिया करते थे। इससे कुपित हो बलवान् यक्षराज कुबेरने यह शाप दिया---(जो यक्ष इस फुल्बारीके फूल लेंगे अथवा दूसरे भी जो देवता और मनुष्य आदि फूल तोड़नेका अपराध करेंगे, वे सब सहसा मेरे शापसे भूतळपर असुर हो जायँगे।' एक दिन हुटु नामक गन्धर्वका नेटा 'विजय' तीर्थभूमियोंमें विचरता तथा मार्गमें भगवान विष्णुके गुणांको गाता हुआ चैत्ररथ वनमें आया । उसके हाथमें बीणा थी । बेचारा गन्धर्व शापकी बातको नहीं र्जानता था। अतः उसने बहाँसे कुछ फूल है लिये। फूल हैते ही वह गन्धवंरूपको स्थागकर असुर हो गया। फिर तो वह तत्काल महात्मा कुबेरकी शरणमें गया और नमस्कार करके दोनों हाथ जोडकर धीरे-धीरे शापमे खूटनेके लिये प्रार्थना करने लगा । राजेन्द्र ! तव उमपर प्रसन्न होकर कुबेरने भी वर दिया— भानद ! तुम भगवान् विष्णुके भक्त तथा शान्त चित्त महात्मा हो। इस-लिये शोक न करो । द्वापरके अन्तर्मे भाण्डीर-वनमें यमनाके तटपर बलदेवजीके हाथमे तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संदेह नहीं हैं? ॥ १६--२३॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् | हुहूका पुत्र वह विजयनामक गन्धर्व ही महान् असुर प्रलम्ब हुआ और कुबेरके वरसे उसको परम मोक्षकी प्राप्ति हुई ॥ २४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें माधुर्यसम्बक्ते अन्तर्गत श्रीनारद-बहुतादव-संवादमें ।प्रकाव-वक्षः नामक बीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥

# इक्कीसवाँ अध्याय

# दावानलसे गौओं और ग्वालोंका छुटकारा तथा वित्रपत्नियोंको श्रीकृष्णका दर्शन

श्रीनारद्जी कहते हैं---राजन् ! तदनन्तर भीवल्याम-षहित समस्त ग्वाल-बाल खेलमें आसक्त हो गये । उधर सारी गीएँ धासके बोमसे विशास बनमें प्रवेश कर

गर्यो । उनको छोटा छानेके लिये ग्याल-बाल बहुत बहु मूँ जके बनमें जा पहुँचे। वहाँ प्रख्याग्निके समान महान् दाबानक प्रकट हो गया । उस समय गौऑसडित समसा ग्वास्-बास एकत्र हो बस्तामसहित श्रीकृष्णको पुकारने स्त्रों और मयसे आर्त हो, उनको शरण ग्रहणकर 'बचाओ, बचाओ !' यो कहने रूगे । अपने सखाओंके अपर श्रिनका महान् भय बेखकर योगश्चरेश्वर श्रीकृष्णने कहा— 'केता, अपनी आँखें बंद कर रहे। 'नरेश्वर ! सब श्रीमेंने ऐसा कर रिया, तब देवताओंके देखते-देखते भगवान् गोविन्ददेव उस भयकारक अग्निको पी गये। हस प्रकार उस महान् अग्निको पीकर ग्वालों और गीओंको साथ रहे श्रीहरि यमुनाके उस पार अशोकवनमें जा पहुँचे । वहाँ भूखसे पीड़ित ग्वास्-बास बस्त्रामसहित श्रीकृष्णमे हाथ जोड़कर बोस्टे— 'प्रभो ! हमें बहुत भूख सता रही है ।' तब भगवान्ने उनको आङ्किरस्यक्षमें मेजा । व उस श्रेष्ठ यक्षमें जाकर नमस्कार करके निर्मस बचन बोस्टे ॥ १—८॥

गोपॉन कहा—ब्राह्मणो ! ग्वाल-बालों और बल्यामजी-के साथ व्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए इधर आ निकले हैं, उन सबको भूख लगी है। अतः आप सखाओंसहित उन मदनमोहन श्रीकृष्णके लिये शीव ही अन्न प्रदान करें ॥ ९॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—नरेश्वर ! ग्वाल-बाळोंकी वह बात सुनकर वे ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। तम ग्वाल-बाल निराद्य लौट गये और आकर बल्टरामसहित श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले॥ १०॥

गोपोंने कहा—सन्ते ! तुम जजमण्डलमें ही अधीश बने हुए हो । गोकुलमें ही तुम्हारा बल चलता है और नन्दबाबाके आगे ही तुम कठोर दण्डधारी बने हुए हो । प्रचण्ड सूर्यके समान तेजस्वी तुम्हारा प्रकाशमान दण्ड निश्चय ही मधुरापुरीमें अपना प्रभाव नहीं प्रकट करता ॥ ११ ॥

भीनारवजी कहते हैं—राजन् ! तव श्रीहरिने उन ग्वाल-वालोंको पुनः यष्ठकर्ता ब्राह्मणीकी पत्नियाँके पास मेखा। तब वे पुनः यहशास्त्रमें गये और उन माझण-पिनर्योको नमस्कार करके वे श्रीकृष्णके मेखे हुए ग्वास्ट हाथ ओइकर बोले॥ १२॥

गोर्पोने कहा—ब्राह्मणी देवियो ! ग्वाल-वार्लो और बलरामजीके साथ गाय चराते हुए श्रीमजराजनन्दन कृष्ण इधर आ गये हैं, उन्हें भूख लगी है। सखाओंसहित उन मदनमोहनके लिये आपलोग शीम ही अन्न प्रदान करें।।१३॥

श्रीमारद्जी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णका श्रभा-गमन सुनकर उन समस्त विप्रपत्नियों के मनमे उनके दर्शनकी कालसा जाग उठी । उन्होंने विभिन्न पात्रीं में भोजनकी सामग्री रख कीं और तत्काल लोक-लाज लोइकर वे श्रीकृष्णके पास चली गर्यी । रमणीय अशोक-बनमें यमुनाके मनोरम तटपर विप्रपात्नयोंने श्रीहरिका अद्भुत रूप जैसा सुना था, वैसा ही देखा । दर्शन पाकर वे सब परमानन्दमे उसी प्रकार निमन्न हो गर्यी, जैसे योगीजन तुरीय ब्रह्मका साक्षात्कार करके आनन्दित हो उठते हैं ॥ १४—१६॥

श्रीभगवान् बोले—विप्रपत्नियो ! दुमलोग धन्य हो, जो मेरे दर्शनके लिये यहाँतक चर्ला आयीं; अब शीप्र ही घर लीट जाओ । ब्राह्मणलोग तुमपर कोई संदेह नहीं करेंगे । दुम्हारे ही प्रभावसे दुम्हारे पति देवता ब्राह्मणलोग तत्काल यहका फल पाकर निमल हो, दुम्हारे साथ प्रकृतिसे परे विद्यमान परमधाम गोलोकको चले जायँगे ॥ १७-१८ है ॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—तय श्रीहरिको नमस्कार करके वे सब श्रियाँ यशशास्त्रमें चस्त्री आर्यी। उन्हें देखकर सब ब्राह्मणॉने अपने-आपको धिकारा । वे कंसके डरसे स्वयं श्रीकृष्णको देखनेके स्थि नहीं जा सके थे॥ १९-२०॥

मैथिल । ग्वाल-बालों और बलरामजीके साथ वह अस खाकर श्रीकृष्ण गौओंको चराते हुए मनोहर हुन्दाबनमें चक्रे गये ॥ २१॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें मापुर्यक्षक्षके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवाहमें व्हावानकसे गौओं और ग्वाकोंका खुटकारा तथा वित्रपश्चियोंको श्रीक्षण्यका दर्शन भामक इकीसर्वो अन्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

# बाईसवाँ अध्याय

# श्रीकृष्णका नन्दराजको वरुणलोकसे हे आना और गोप-गोपियोंको वैकुण्ठधामका दर्शन कराना

श्रीनारद्जी कहते हैं—एक दिनकी बात है, नन्दराज एकादशीका व्रत करके द्वादशीको निशीय-कालमें ही ग्वालोंके साथ यमुना-स्नानके लिये गये और जलमें उतरे । वहाँ बरणका एक सेवक उन्हें पकड़कर बरुणलोकमें के गया । मैथिलेश्वर! उस समय ग्वालोंमें कुहराम मच गया; तब उन सबको आश्वासन दे भगवान् श्रीहरि बरुणपुरीमें पधारे और उन्होंने सहसा उस पुरीके दुर्गको भस्स कर दिया। करोड़ों सूर्योंके समान तेजन्वी श्रीहरिको अत्यन्त कुपित हुआ देख बरुणने तिरस्कृत होकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर कहा ॥ १--४॥

यरण बोले—श्रीकृष्णचन्द्रकी नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा अनंख्य ब्रह्माण्डोका भरण-पोपण करनेवाले गोलोकपतिको नमस्कार है। चनुव्यूहके रूपमें प्रकट तेजोमय श्रीहरिको नमस्कार है। सर्वतेज स्वरूप आप परमेश्वरको नमस्कार है। सबस्वरूप आप परब्रह्म परभात्माको नमस्कार है। मेरे किसी मूखं सेवकने यह पहली बार आपकी अवहेलना की है; उसके लिये आप मुझे क्षमा करे। परेशा! भूमन्! मैं आपकी शरणमे आया हूँ; आप मेरो रक्षा की लेये, रक्षा की जियेश ॥ ५--७॥

नारवृजी कहंते हैं—राजन् ! यह मुनकर प्रसन्न हुए भगवान् श्रीकृष्ण नन्दजीको जीवित लेकर अपने बन्धुजनोंको चुल प्रदान करते हुए जजमण्डलमें लीट आये ! नन्दराजके मुलसे श्रीहरिके उस प्रभावको सुनकर गोपी और गोप-समुदाय नन्दनन्दन श्रीकृष्णमे बोके---प्रभो ! यदि आप कोकपालोसे पूजित साक्षात् मगवान् हैं तो हमें श्रीष्ठ डिसम वेंकुण्डलोकका दर्शन कराइये !' तथ उन

मबको लेकर श्रीकृष्ण वैकुण्ठधाममें गये और वहाँ उन्होंने क्योतिर्मण्डलके मध्यमें विगजमान अपने स्वरूपका **उन्हें** दर्शन कराया । उनके सहस्र भुजाएँ थीं, किरीट और कटक आदि आभूषणोंने उनका स्वरूप और भी भन्य दिखायो देता था । वे शक्क, चक्र, गदा, पदा और बनमालासे सशोभित थे । असंख्य कोटि सर्योंके समान तेजस्वी स्वरूपमें वे शेषनामकी शस्यापर पौदे थे। चँवर हुकाये जानेसं उनकी आभा और भी दिब्य जान पहतो थी। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवामें लगे थे । उस समय भगवान्के गदाधारी पार्षदोने उन गोपगणींको सीधे करके उनसे प्रणाम करवाकर उन्हें प्रयस्तपूर्वक दूर खड़ा किया और उन्हें चिकत-सा देख ने पार्षद बोले-- 'अरे बनचरो ! चुप हो जाओ। यहाँ बक्तता न दो; भाषण न करो। क्या तुमने श्रीहरिकी सभा कभी नहीं देखांहै ! यहीं सबके प्रभु देबाधि-देव साधात् भगवान् स्थित होते हैं और वेद उनके गुण गाते हैं।' इस प्रकार शिक्षा देनेपर व गोप इषंसे भर गये और चुपचाप खड़े हो गये। अब वे मन-ही-मन कहने लगे--- 'और ! यह ऊँचे सिंहासनपर बैठा हुआ हमारा श्रीकृष्ण हो तो है | इम समीप खंडे हैं, तो भी इमे नीचे खंडा करके केंचे बैठ गया है और हमने श्वणभरके लिये बाततक नहीं करता ! इसल्ये वजने बदकर न कोई श्रेष्ठ लोक है और न उससे बद्कर दूसरा कोई सुखदायक लोक है। क्योंकि बजमें तो यह इमारा भाई रहा है और इसके साथ हमारी परस्पर वातचीत होती रही है। ' शंजन् ! इस प्रकार कहते हुए उन गोपोंके साथ परिवृर्णतम प्रभु भगवान् श्रीष्टरि वजमें स्रोट आये ॥ ८---१९ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें माधुर्मक्षण्यके अन्तर्गत नारद-नष्टुलाश्च-संवादमें धनन्द आदिका वैकुण्ठदर्शन । नामक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

**<sup>#</sup>** नमः भीकृष्ण बन्द्राय परिपूर्णतमाय च । जसस्यब्रह्माञ्डयते गोकोकपत्रवे नमः ॥ चतुर्म्म् हाव मबसे नमस्ते सर्वतेजसे । नगस्ते सर्वभावाय परसमें अक्षाणे नमः ॥ मुद्रे न ममा<u>न</u>्गेन परं हेकनमाध्यमेष । उरणं गतं मां परेश भूमन् परिपादि पाहि ॥ तत् शम्यतां मोः ( गर्गे ०, माधुर्ये । २२ । ५-७ )

# तेईसवाँ अध्याय

### अम्बिकावनमें अजगरसे नन्दराजकी रक्षा तथा सुदर्शन-नामक विद्याधरका उद्धार

नारद्रजी कहते हैं—नरेश्वर ! एक समय वृषमानु

गौर उपनन्द आदि गोपगण रस्तोंसे भरे हुए छकड़ोंपर सवार

होकर अम्बिकावनमें आये । वहाँ मगवती महकाली और
भगवान पशुपतिका विधिपूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणोंको
दान दिया और रातको वहाँ नदीके तटपर सो गये । वहाँ
रातमें एक सर्प निकला और उसने नन्दका पैर पकड़
लिया । नन्द अस्यन्त भयसे विहुल हो 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारने
छो । नरेश्वर ! उस समय ग्वाल-बालोंने जलती हुई लकड़ियाँ
लेकर उसीसे उस अजगरको मारना शुरू किया, तो भी
उसने नन्दका पाँच उसी तरह नहीं छोड़ा, जैसे मणिधर
साँप अपनी मणिको नहीं छोड़ता । तब लोकपावन भगवानने
उस सर्पको तत्काल पैरसे मारा । पैरसे मारते ही वह सर्पका
हारीर त्यागकर कृतकृत्य विद्याधर हो गया । उसने श्रीकृष्णको
नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर
कहा ॥ १—५ ।

सुदर्शन बोला—प्रभो ! मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याभरीका मुखिया हूँ । मुझे अपने बलका बड़ा धमंड था और मैंने अष्टावक मुनिको देखकर उनकी हँसी उड़ायी थी । तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया—'दुमंते ! त् सर्प हो जा ।' माधव ! उनके उस शापसे आज मैं आपकी कृपासे मुक्त हुआ हूँ । आपके चरण-कमलोंके मकरन्द एवं परागके कर्णोका स्पर्श पाकर मैं सहसा दिल्य पदवीको प्राप्त हो गया । जो भ्तलका भूरि-भार-हरण करनेके लिये यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, उन मगवान मुवनेश्वरको बारंबार नमस्कार है ॥ ६-१८॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार करके यह विद्याधर सब प्रकारके उपद्रवाँसे रहित वैश्णवलोकको चला गया । उस समय श्रीकृष्णको परमेश्वर जानकर नन्द आदि गोप बढ़े विस्मित हुए। फिर वे शीप्र ही अम्बकाबनसं ब्रजमण्डलको चले गये । इस प्रकार मैंने तुमने श्रीकृष्णके शुभ चरित्रका वर्णन किया, जो पुण्यप्रद तथा सर्वपापहारी है । अब और क्या सुनना चाहते हो ?॥ ९-११॥

बहुलाश्व बोले—अहो! श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र अस्यन्त अद्भुत है। उसे सुनकर मेरा मन पुनः उमे सुनना चाहता है। देवर्षिसत्तम ! ब्रजेश्वर परमात्मा श्रीहरिने ब्रजमण्डलमें आगे चलकर कौन-सी लीला की !॥ १२-१३॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें माधुर्वसाध्वके अन्तर्गत प्सुदर्शनोपाल्यान नामक तेईसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

### चौबीसवाँ अध्याय

### अरिष्टासुर और व्योमासुरका वध तथा माधुर्यखण्डका उपसंहार

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! एक दिन गोवर्षनके आस-पास बलरामसहित भगवान् श्रीकृष्ण ऑक्सिन्दीनीका खेल खेलने क्यो—जिसमें कोई चोर बनता है और कोई रक्षक । वहाँ व्योमासुर नामक दैत्य आया । उस खेलमें कुछ लड़के मेड़ बनते ये और कोई चौर बनकर उन मेड़ोंको हे जाकर कहीं छिपाता था । ब्योमासुरने मेड़ बने हुए बहुत-से गोप-बाल्कोंको बारी-बारीसे के जाकर पर्यतकी कम्हरामें रक्षा और एक शिकांस उसका हार बंद कर

दिया । वह मयासुरका महान् बलवान् पुत्र था । यह तो सच्चमुच चोर निकला, यह जानकर भगवान् मधुसूदनने उसे दोनों मुजाओंद्वारा पकद लिया और पृथ्वीपर दे मारा । उस समय देख मृत्युको प्राप्त हो गया और उसके शरीरसे निकला हुआ प्रकाशमान तेज दसों दिशाओं में घूमकर श्रीकृष्णमे जीन हो गया । उस समय स्वगमें और पृथ्वीपर जय-जयकारकी व्यनि होने लगी । देवता लोग परम आनन्दमें मन्न होकर प्रक बरसाने लगे ॥ १-६ ॥

बहुत्ताक्वने पूछा-मुने ! यह ब्योम नामक असुर पूर्वजन्ममें कीन-सा पुण्यात्मा मनुष्य था, जिसने क्याम धनमें विज्ञकीकी माँति श्रीकृष्णमें विख्य प्राप्त किया ॥ ७ ॥

नारवजी बोले-राजन ! काशीमें भीमरथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सदा दान पुण्यमें लगे गहते थे। वे यश्वकर्ताः दूसरोंको मान देनेवालेः धनुधर तथा विष्ण्भक्ति-परायण थे। वे राज्यपर अपने पुत्रको विठाकर स्वयं मलयाचलपर चले गये और वहाँ तपस्या आरम्भ करके एक स्नाख वर्षतक उर्भामें स्त्रो रहे । उनके आश्रममे एक समय महर्षि पुलस्त्य शिप्योंके माथ आयं । उनकी देखकर भी वे मानी राजर्षिन तो उठकर खड़े हुए और न उनके सामने प्रणत ही हुए । तव पुलस्यने उन्हें शाप दे दिया - 'ओ महातृष्ट भूपाल ! तू देल्य हो जा !' तदनन्तर राजा जब उनके चरणोमें पड़कर हारणत्मत हो गये, तब दीनवत्मरू मनिश्रेष्ठ पुरुस्त्यने उनसं ५हा --**'द्वापरके अन्तमें मधुरा जनगड**के पवित्र बजमण्डलमे माहात यदुवंशराज श्रीकृष्णके बाहुवलमे तुम्हे ऐसं। मुक्ति प्राप्त होगी, जिसकी योगीलोग आंभलाषा ग्लंत है---इसमे मंहाय नहीं हैं? ॥ ८--१३ ॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—विदेहराज! वर्रा यह राजा भीमरथ मय दैत्यका पुत्र हुआ और श्रीकृष्णके वाहुतिमंस मोक्षको प्राप्त हुआ। एक दिन गोप यान्यको है यान्य महावली दैत्य आंग्रह आया। वह अपने विह्नाद्वे पृथ्वी और आकाशको गुँजा रहा था और सींगीत पर्वताय तहीको विद्याण कर रहा था। उसे देव्यते ही गोपिका गोप तथा गीओंक समुदाय मयते हथा-उधर भागते लगा गीओंक समुदाय मयते हथा-उधर भागते लगा देवे हुए कहा—खरो मत। माध्यने उसके सींग प्रकृत लिंख और उसे पीछे दकेल दिया। उस गालको भा श्रीकृष्णको उसके पींग प्रकृत हो और अंग्रह मा श्रीकृष्णको उसके पींग प्रकृत हो और अंग्रह मा तब श्रीकृष्णको उसकी पूँछ प्रकृत ली और थाहुनेगले पुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वीपर प्रकृत दिया। जैसे छोटा यालक कमण्डको फूँक वे। अरिष्ठ फिर उटा। कोषसं

उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुए बीरने सींगींसे लाल परथर उलाइकर मेवका भाँति गजना करते हुए श्रीकृष्णके ऊपर फेंका। श्रीकृष्णने उस प्रस्तरको पकड़कर उलटे उसीपर दे मारा। उस शिलाखण्डके प्रहारमें वह गम-ही मन बुळ न्याकृल हो उठा। उसने अपने सींगोंक अग्रभागको पृथ्वीपर पीटना आरम्भ किया। इसते पृथ्वोके भीतरसे पानी निकल आया। तब श्रीकृष्णने उसके सींग पकड़कर बार-बार धुमाते हुए उसे पृथ्वीपर उसी प्रकार दे मारा। जैसे हवा कमलको उटाकर फेंक देती है। उसी समय वह कृषमका रूप स्थानकर बाह्यगदारीस्थारी हो गया और श्रीकृष्णके चरणारविन्दों-में प्रणाम करके गद्यद वागीन बोला। १४-२३॥

ब्राह्मणने कहा—भगवन! में बृहस्पतिका शिष्य द्विज्ञंश्व वरतन्तु हूं। में बृहस्पतिजीके समीप पदने गया था। उस समय उनकी ओर पाव फैलाकर उनके सामने बैट गया था। इसम व मृति गेपपूर्वक बोले—'त् मेरे आगे बैलकी भाँति बैटा है, इसम गुककी अवहेल्या हुई है। अतः तुर्बु है। तू बैल हो जा।' माधव! उस जाएमे में बङ्गदेशमें बैल हो गया। असुरोंके मङ्गमे रहनेने मझने असुरभाव आ गया था। अब आयक प्रमादने में जाप और असुरभावने मुक्त हो गया। आप भावान् वासुदेवको प्रणाम है। प्रणतजनोंक क्लेशका नाश करनेवाले आप गोन्वन्ददेवको बारंबार नमस्कार है। अप भगवान् वासुदेवको प्रणाम है। प्रणतजनोंक क्लेशका नाश करनेवाले आप गोन्वन्ददेवको बारंबार नमस्कार है। १४-२८॥

श्रीनारद्जी कहने हैं—राजन् ! यो कहकर श्रीहरिको नमस्तार करके बृहस्पतिके साक्षात् जिष्य वगतन्तु सुवनको प्रकाशित करते हुए विमानने दिव्यलोक-को चले गये। इन प्रकार मैंने अद्भुत माधुर्य-खण्डका तुमने वर्णन किया, जो स्वय पापोको हर केनेवाला, पुण्यदायक तथा श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला उत्तम साधन है। जो सदा इसका पाठ करते हैं, उनकी समस्त कामनाओंको यह देनेवाला है। और क्या सुनना चाहते हो !॥ २९—३१॥

इस प्रकार भीगर्य संहितामें मापुर्यक्षण्डकं अन्तर्वत नारद-बहुकाश्व संवादमें व्योमासुर और अशिष्टासुरका वनः' नामक जौबीसवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

# श्रीमथुराखण्ड

### पहला अध्याय

कंसका नारदजीके कथनानुसार बलराम और श्रीकृष्णको अपना शशु समझकर वसुदेव-देवकीको कैंद करना, उन दोनों भाइयोंको मारनेकी व्यवस्थामें लगना तथा उन्हें मधुरा ले आनेके लिये अक्रूरजीको नन्दके बजमें जानेकी आज्ञा देना

बसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमदैनम् । देवकीपरमानम्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

जो बसुदेवजीके यहाँ पुत्र-रूपमे प्रकट हुए हैं, जिन्होंने कंस एवं चाण्रका मर्दन किया है तथा जो देवकीको परमानन्द प्रदान करनेवाले हैं, उन जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूं ॥ १ ॥

राजा बहुलाश्वने पूछा—मृते । भगवान् श्रीकृष्णने मधुगमे कौन कौन-सी लीलाएँ की ! उन्होंने कंसको क्यों और कैसे मारा ! यह सब मुझसे ठीक-ठीक बताइये ॥ २॥

**मारदजीने कहा**—-चृपेश्वर ! एक दिन साक्षात् परमात्मा श्रीहरिके मनसे प्रेरित होकर में दैत्यवध-सम्यन्धा उद्यमको आगे बढ़ानेके लिये उत्कृष्ट पुरी मथुराके दर्शनार्थ वहाँ आया । आकर राजा कंसके दरवारमे गया । वहाँ कंस इन्द्रसे छीनकर लाये हुए सिंहासनके कपर, जहाँ स्वेत-छत्र तना हुआ था और सुन्दर चॅवर हुलाये जा रहे थे, विराजमान था । वह बलः पराक्रम और कृरताके कारण नागराजके समान दुस्सइ प्रतीत होता था । वहाँ पहुँचनेपर उसने मेरा पूजन---स्वागत-सकार किया। उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा। वह सुनी--'मधुरानरेश ! जो कम्या दुम्हारे श्राथले छूटकर आकाशमें उद गयी थी। वह देवकीकी नहीं, यशोदाकी पुत्री थी । देवकीसे तो श्रीकृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणीके पुत्र बलराम हैं। देखराज । बसुदेवने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्रीकृष्णको अपने मित्र नन्दराजके यहाँ धरोहरके रूपमें रक्ष दिया है-इसिलये कि तुम्हारे भयसे उनकी रक्षा हो सके । पूतनासे छेकर अरिष्टासुरतक जो जो उत्कट बसकाकी देत्य नह हुए हैं, वे सब बनमें उन्हीं दोनोंके द्वारा मारे गये हैं। कक्षा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु हैं'॥ ३-७॥

मेरे यों कहनेपर भोजराज कंस कोश्रमे कॉपने स्था। उसने श्रूरनन्दन वसुदेवको सभामें ही मार डालनेके लिये तीखी तलवार हाथमें ली, परंतु मैंने उसे रोक दिया। तथापि उसने सुदृढ़ और विशाल वेडियॉमें प्रतीसहित उन्हें बॉधरूर कारागारमें बंद कर दिया। कंसने उक्त बात कहकर जब मैं चला गया, तब उन दैश्यराजने श्रीकृष्ण और बलरामका वध करनेके लिये दैश्यमवर केशिको भेजा। तदनन्तर बलवान् भोजराज कंसने चाणूर आदि मल्लों तथा कुवल्यपांड नामक हाथांके महावतको बुलवाया और अपना कार्यभार सँभालनेवाले अन्य लोगोंको भी बुलवाकर उनसे इस प्रकार कहा॥ ८-११॥

कंस बोला—हे क्ट ! हे तोशल ! हे महाबली चाणूर ! बलराम और कृष्ण — दोनों मेरी मृत्यु ह, यह वात नारदजीने मुझे भलीभाँति समझा दो है । अतः व दोनों जब यहाँ आ जायँ, तब तुम सब लोग मलोंके खेळ (कुस्तीके दाव पेच ) दिखाते हुए उन्हें मार डाकना । अब द्यीप्र ही महाबत ! रह्नशालाके दारपर मदमच हाथी कुवलयापीटको खड़ा रक्को और मेरे शत्रु जब आ जायँ, तो उन्हें मरबा डालो । कार्यकर्ता जनो ! आगामी चतुर्दशीको शान्तिके लिये धनुर्यक्त करना है और अमावास्थाके दिन यहाँ मल्लयुद्ध होगा ॥ १२—१५ ॥

नारद्रजी कहते हैं—राजेन्द्र ! आत्माय जनेंसे इस प्रकार कहकर कंसने अकूरको तुग्त अपने पास बुल्याया और एकान्त स्थानमें मन्त्रिजनोंको प्रिय बननेवाकी मन्त्रणा की बात कही !! १६ !!

केंस बोका दानपते । तुम मेरे माननीय मन्त्री दीन अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो । महामते ! कल श्रातः का होते ही तुम नन्दके जजमें जाओ और मेरा यह कार्य करों । होग कहते हैं कि वसुदेवके दोनों बेटे वहीं रहते हैं। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, यह वात देवर्षि नारदजीने मुझे अच्छी तरह समझा दी है। गोपगण नन्दराज आदिके साथ मेंट लेकर यहाँ आर्थे और उन्होंके साथ मधुरा नगरी दिखानेके बहाने उन दोनोंको रथपर विठाकर द्यीम यहाँ के आओ । यहाँ आनेपर हायीसे अथवा बद्दे-बद्दे पहलवानीके द्वारा उन दोनों बालकोंको मरवा डाखूँगा । उसके बाद बसुदेवकी सहायता करनेवाले नन्दराजः **दृषभानुबर, नौ नन्दों और उपनन्दोंको** भीतके षाट उतार **दें**गा । तदनस्तर वसुदेवः उनके सहायक देवक तथा अपने पृद्धे पिता उग्रसेनको भी। जो राज्य रुनेके लिये उत्मुक रहता है, मार डाल्डॅंगा । यह सब हो जानेके बाद समस्त बादबीका संहार कर डालुँगा, इसमें मंशय नहीं है। मन्त्रिन् ! ये सब-के-सच देवता हैं, जो मनुष्यंक रूपमें प्रकट हुए हैं। चन्द्रावतीर्पात बलवान् शकुनि मेरा बहुत बड़ा मित्र है । भूतर्गतापनः हुन्नः कुन्नः संकर, कालनाभ, महानाम तथा इरिक्मश्र--ये सब मेरे भित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिये अपने प्राण-तक दे सकते हैं। जरासंघ तो मेरा श्रञ्जर ही है और दिविद मेरा सला । बाणासुर और नरकासुर भी
मेरे प्रति ही मौहार्द रखते हैं । ये सब लोग इस पृथ्वीको
जीतकर, इन्द्रसहित देवताओंको ग्रांपकर और द्रव्य-राशिके
स्वामी बने हुए कुवेरको मेहपर्वतकी हुर्गम कन्द्रामें फॅककर सदा तीनों लोकोंका राज्य करेंगे, इसमें संशय नहीं
है । दानपते ! तुम कवियों ( नीतिष्ठ विद्वानों )
में ग्रुकाचार्यके समान हो और बातचीत करनेमें इस भूतलपर बृहस्पतिके तुल्य हो; अतः इस कार्यको तुरंत सम्पन्न
करो ॥ १७-२८॥

अकूर बोळे—यदुवते ! तुमने मनोरथका महासागर ही रच डाला है। यदि दैवकी इच्छा होगी तो यह सागर गोष्यद (गायकी खुरी) के समान हो जायगा और यदि दैव अनुकूल न हुआ, तब तो यह अपार महासागर है ही॥ २९॥

कंस बोला—नल्यान् पुरुष देवका भरोसा छोड़कर काय करने हे और निवल देवका सहारा पकड़े बेठे रहते है । क्रमंयोगी पुरुष कालखरूप श्रीहरिके प्रभावने सदा निराकुल ( शान्त ) रहता है ॥ ३०॥

नारदर्जी कहते हैं—मन्त्रिप्रवर अकूरते ये। कहकर कम ममाखलमे उठ गया और कुछ कुपित हो घोरमे अन्तःपुरमे चला गया ॥ ३१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमयुरासण्डके अन्तर्गत नारद बहुकाश्व-संवादमें क्संसकी मन्त्रणा नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥

# <del>ट्र</del>सरा अध्याय

### केशीका वध

श्रीनारवृजी कहते हैं—मिथिलेखर ! उधर बल्यान् एवं मदोन्सच महादेख केशी घोड़ेका रूप धारणकर रमणीय कृम्दावनमें गया और मेघकी माँति गर्जना करने लगा ! उसके पैरोंके आचातले खुद्द कृक्ष भी दूरकर धराशायी हो जाते थे। पूँछकी चोट खाकर आकाशमें घने बादल भी क्रिज-भिक्ष हो जाते थे। मैथिलेन्द्र ! उसका वेग दुस्सह था ! उसे देखकर गोप-गोपियोंके समुदाय अस्यन्त मयसे व्याकुळ हो भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमें गये ॥ १-३॥

पाप और पापियोंको पीड़ा देनेवाके भगवान्ते प्रारो मतः

न्यह कहकर उन सक्को अभयदान दिया और कमरमें पीताम्बर कसकर वे उस दैस्थको मार डालनेकी चेष्टामें लग गये । राजन् ! उस महान् असुरने अपने पिछले पैरोंसे श्रीहरिके उत्तर आधात किया और पृथ्वीको कँपाता हुआ वह आकाशमण्डलको अपनी गर्जनासे गुँजाने लगा । तक, जैसे हवा कमलको उखाइकर फेंक देती है, उसी प्रकार श्रीकृष्णने उस दैत्यके दोनों पैर पकड़कर बाहुबलसे सुमाते हुए उसे एक योजन दूर फेंक दिया । उसने भी क्रोधसे भरे हुए वहाँ आकर बजके प्राकृणमें भगवान् श्रीहरिके उत्तर अपनी पूँछसे प्रहार किया । राजन् ! तब

भीकृष्णने उसकी पूँछ पकड ली और बाहचेगसे अलपूर्वक धुमाते हुए उसे आकाशमें तो योजन दूर फेंक दिया । आकाशसे नीचे गिरनेपर उसे मन-डी-मन कुछ व्याकलताका अनुमय हुआ, किंतु पुन: उठकर वह बलवान देत्य मेधके बान गर्जना करने छगा । अपनी गर्दनके अयालोंको अपाता और पूँछके वालोंको आकाशमें बार-बार हिलाता हुआ वह दैत्य अपने पैरेंचि पृथ्वीको विदीर्ण करता हुआ श्रीहरिके सामने उछलकर आया । तब भगवान् मधुसूदनने केशीको एक मुक्का मारा । उनके मुक्किकी मारले वह दो घडीतक बेहोश पडा रहा । तब उस अश्वरूपधारी असरने श्रीहरिके गलेको अपने मुँहसे पकड लिया और उन्हें उठाकर वह भूमण्डलसे लाल योजन दूर आकाशमें उठ गया । वहाँ आकाशमें उन दोनोंके बीच दो पहरतक बोर युद्ध हुआ । राजन ! वह अपने पैरोंसे, दॉतोंसे, गईनके अयालोंसे, पूँछ और तीखी खुरींसे बार-बार श्रीहरिपर आधात करने लगा । तब श्रीहरिने उसे दोनों हाथींसे पकडकर इधर-उधर धुमाना आरम्भ किया और जैसे बालक कमण्डल फेंक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाशसे उस दैत्यको नीचे गिरा दिया । फिर भगवान श्रीहरिने उसके मुँहमें अपनी बॉह डाल दी। वह बॉह उसके उदरतक जा पहुँची और असाध्य रोगकी भाँति बढ़े जोरसे बढ़ने लगी। इससे उस महान् असुरकी प्राणवास अवरुद्ध हो गयी और वह चूतहरे हेंह फेंकने हमा। उसका पेट फट गया और वह अश्वरूपभारी असुर तत्काल प्राणींसे हाथ भी बैठा । शरीरसे पृथक् होनेपर उसने तत्काळ दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुण्डलींचे मण्डित हो मगनाव् श्रीकृष्णको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ४—१७ ॥

कुम्ब बोला-माधव ! मैं इन्द्रका अनुचर हूँ । मेरा नाम कुमुद है। में बढ़ा तेजस्वी। सम्बान् और बीर था तथा देवराज इन्द्रपर छत्र लगाया करता था । पूर्वकालमें बृत्रासुरका वध हो जानेपर प्राप्त हुई ब्रह्महत्याकी शान्तिके लिये स्वर्गलोकके स्वामीने अश्वमेध नामक उत्तम यहका अनुष्ठान किया । अध्वमेभका घोड़ा स्थत वर्णका या । उसके कान इयाम रंगके थे और वह मनके समान तीन नेगसे चलनेवाला था। मेरे मनमें उत्तपर चढनेकी इच्छा हुई। इस कामनासे मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़ेको चुराकर अतल-लोकमें चला गया। तब मरुद्रणींने मुझ महातृष्टको पार्धमें बॉधकर देवराज इन्द्रके पास पहुँचाया । देवेन्ट्रने मुझे शाप देते हुए कहा- 'दुई है ! तू राक्षत हो जा ! भूतलपर दो मन्वन्तरीतक तेरी घोडेकी-सी आकृति रहे। प्रभो ! आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस शापसे तत्काल मुक्त हो गया हूँ। देव । अब मुझे अपना किंकर बना लीजिये । मेरा मन आपके चरणकमलमें लग गया है। आप समसा लोकोंके एकमान साक्षी हैं, आप भगवान् श्रीहरिको नमस्कार है ॥१८-२३ ॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! मिथिलेश्वर ! यें कहकर, परमेश्वर श्रीकृष्णकी परिक्रमा करके, कुमृद अत्यन्त प्रकाशमान उत्तम विमानपर आरूढ़ हो, दिशामण्डलको उद्दीस करता हुआ वैकुण्ठलोकको चला गया ॥ २४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीमयुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें किशीका वषः नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

### तीसरा अध्याय

अक्रूका नन्दग्राम-गमन, मार्गमें उनकी बलराम-श्रीकृष्णसे भेंट तथा उन्हींके साथ नन्दभवनमें प्रवेशः श्रीकृष्णसे बातचीत और उनका मथुरा-गमनके लिये निश्चय, मथुरा-यात्राकी चर्चा सब ओर फैल जानेपर गोपियोंका विरहकी आशक्कासे उद्विस हो उठना

श्रीमारवजी कहते हैं—मैथिलेन्द्र ! अमूरजी रथपर आरूढ़ हो राजा कंसका कार्य करनेके लिये बढ़ी प्रसम्रताके साथ नन्दगाँवको गये । पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके प्रति उनकी पराभक्ति थी । परम बुद्धिमान् अमूर यात्रा करते हुए मार्गमें अपनी बुद्धिसे इस प्रकार विचार करने लगे ॥ १-२॥

सकूर बोले-मैंने भारतवर्षमें कौन-सा पुण्य किया, निस्स्वार्यभावसे कौन-सा दान दिया, कौन-सा उत्तम यह, तीर्ययात्रा अथवा ब्राह्मणोंकी शुभ तेवा की है, जिससे आज मैं भगवान् परमेश्वर श्रीहरिका दर्शन करूँगा ? मैंने पूर्वजन्ममें कौन-सा उत्तम तप किया और भक्तिभावसे कव किस संत पुरुषका सेवन किया था, जिससे आज मुक्ते अपने सामने भगवान् श्रीकृष्णका दुर्लम दर्शन होगा। भगवान् सुरेश्वर श्रीकृष्ण जिनके नेत्रोंक गोचर होते हैं, भूतलपर उन्हींका जन्म सफल है। आज उन भगवान्का दुर्लम वर्शन करके में सर्वतोमावेन कृतार्थ हो जाऊँगा।। २-५॥

नारच्जी कहते हैं—इस प्रकार श्रीकृष्णका चिन्तन और उत्तम शकुनका दर्शन करते हुए गान्दिनीनन्दन अकूर मंध्याकालमें रथपर बैठे बैठे नन्द-गोकुलमें जा पहुँचे । यह और अकूश आदिने युक्त श्रीकृष्ण-चरणारिवन्दोंके चिह्न तथा उनकी ललाईने युक्त ध्रिकण उन्हें पृथ्वीपर दिखायी दिये । उनके दर्शनकी उत्कण्ठा एवं भक्तिभाषके आनन्दसे विह्नल हो अकूरजी रथने कृद पहुँ और उन ध्रूलकणोंमें लोटते हुए नेवॉम ऑम् बहाने छो । मिथिलेश्वर ! जिनके हृदयमें भगवान श्रीकृष्णकी भक्ति प्रकट हो जाती है, उनके लिये ब्रह्मलोकप्यन्त जगत्के सारे मुख तिनके के समान नुष्छ हो जाते हैं ॥ ६-९ ॥

तदनन्तर रथपर आरूढ़ हो अकृर क्षणभरमें नन्दगांव जा पहुंचे। उन्होंने गोष्टोंमें पहुंचकर देखा- बलरामजीके साथ श्रीकृष्ण उधर ही आ रहे हैं। व दोनों पुराणपुरुष **ध्यामल-गौरवर्ण परमेश्वर प्रफाल कमलके समान नेत्रवाले** थे । रास्तेमें बलराम और श्रीकृष्ण ऐसे जान पड़ते थे, मानो इन्द्रनील और हीरकमणिके दो पवत एक-दूसरेके सम्पर्कमे आ गये हों । उन दोनोंके मुकुट बालसूर्यके समान और बस्न बिद्युत्के सहश ये। उनकी अङ्गकान्ति वर्षाकालके मेघकी भाँति दयाम तथा दारद्श्युतुके बादलकी भाँति गौर थी। उन दोनोंको देखकर अकृर तुरंत ही रथले नीचे उतर गये और भक्तिभावते सम्पन्न हो उन दोनींके चरणोंमें गिर पड़े । उनका मुख नेत्रोंने सरते हुए ऑस्ऑकी धारांने व्याप्त तथा शरीर रोमाञ्चित था । उन्हें देख परमेश्वर श्रीहरिने दोनों हाथोंने उठा छिया और वे माधव दयासे द्रवित हो भक्तको हृदयसे लगाकर अशुर्ओकी वर्षा करने छंग । इस प्रकार बर्डरामसहित श्रीहरि उनसे मिलकर शांध ही उन्हें घर ले आये और बहाँ उन्होंने उनके लिये श्रेष्ठ आसन दिया । अतिथिसस्कारमें एक गाय देकर प्रेमपूर्वक सरस भोजन प्रस्तुत किया । नन्दने अकृरको दोनों हाथोंद्वारा हृदयस लगाकर प्छा-- अहो ! तुम कंसके राज्यमें कैसे जी रहे हो ! जिस निर्लजने अपनी बहिनके नन्हें-से शिशुओंको मार डाला, वह दूसरे लोगोंके प्रति दयालु कैसे होगा ?' नन्दजी जब घरमें चले गये, तब श्रीहरिने उनसे माता-पिताकी सारी कुशल पूछी। इसी प्रकार अपने बन्ध-बान्धव यादवीका समाचार पूछकर कंसकी मारी विपरीत बुद्धिके विषयमें भी जिशासा की ॥ १०-१६ ॥

सक्तर बोले-देव ! परसांकी बात है। मोजराज कस

हाथमें तलवार ले वमुदेवको मार डालनेके लिये उचत हो गया था; फिनु नारदजीन उसे रोक दिया था । समस्त यादव-वन्धु वान्धव भयमे विह्वल और दुस्ती हैं । भूमन् ! कितने ही कंसके भयमे कुदुम्बमहित दूसरे देशोंमें चले गये हैं । यह आज ही यादवोंको मार डालने और देवताओंको जीत लेनेके लिये उद्योगशील है । इस पृथ्वीपर बलवान् दैत्यराज कंग कुछ और भी करना चाहता है । अतः आप दोनोंको जगत्का अक्षय कल्याण करनेके लिये वहां अवस्य चलना चाहिये । आप दोनों प्रमुओंके विना सत्पुरुषोका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १७-२०॥

नारदजी कहते हैं—राजन् ! अक्रूरजीकी बात सुनकर बट्यामसहित भगवान् श्रीकृष्णने नन्दराजकी सलाह लेकर कार्यकर्ता गोपॉमे इस प्रकार कहा !! २१ !!

श्रीभगवान् बोर्के—बन्धुओ ! वंड्-बृद्धे गोपोके साथ बल्दामसहित मैं तथा नन्दराज भी मधुरा जायँगे । नवीं नन्द और उपनन्द तथा छहाँ इचभातु मब लोग प्रातःकाल उठकर मधुराकी यात्रा करेंगे; अतः तुम सब लोग दही। तूभ और बी आदि गोरस एकत्र करो । उसके साथ राजाको देनेके लिये अन्यान्य उपायन भी होंगे । छकड़ोके साथ रायोंको भी ठीक-ठाक करके शीम तैयार कर लो।।२२-२४॥

नारहजी कहते हैं—यह सुनकर कार्य करनेयाले सब गोपोंने घर घरमें जाकर गोपियोंके सुनते हुए वह सारा कथन ज्यों-का-त्यों दोहरा दिया । यह सुनकर गोपियोंका हृदय उद्विभ्न हो उठा । व भाषी विरहकी आशहाने विह्वल हो गर्यी और घर-घरमें एकत्र हो। वे सव-की नव परस्पर इसी विषयकी वार्ते करने लगीं। नृपेश्वर ! महात्मा श्रीकृष्णके प्रस्थानकी यह वात वृषभानुवरके भी धरमें पहुँच गयी । 'प्रियतम चले जायँग'— यह समाचार भरी सभामे अकस्मात् सुनकर वृषभानुनन्दिनो अत्यन्त दुःखित हो गयी । व हवाकी मारी हुई कदलीकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ी और मूर्िंछत हो गयों । किन्हीं गोपियोकी मुखश्री अत्यन्त मलिन हो गयी। हाथकी अँगूठियाँ कल्प्रइयोंके कंगन बन नयीं। उनके केशोके बन्धन ढीले हो गये और उनमें गुँथे हुए पूल शीप्र हा शिथिल होकर गिर पढ़े । वे गोपियाँ चित्र-लिम्बी-मी खड़ा रह गर्यी । नृपेश्वर ! कुछ गोपियाँ अपने घरमे 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे'--मों कहती हुई अस्यन्त विद्वल हो गयीं और घरके सारे काम-काज छोड़कर योगीकी

मॉित ध्यानानन्दमं मन्न हो गर्यो । राजन् ! कुछ गोिपयाँ समर्थ रहीं, वे एकत्र हो, एक साथ आपसमें इस प्रकार बातें करने लगीं । बात करते समय उनके कण्ठ गद्गद हो गये थे और बाणी लड्डबड़ा रही थी । उनके नेत्रींते स्वतः अश्रधारा प्रवाहित होने लगी ॥ २५—३१ ॥

गोपियाँ बोर्स्टॉ-अहो ! अत्यन्त निर्मोही जनका चरित्र वड़ा विचित्र होता है। वह कहनेयोग्य नहीं है। निर्मोही मनुष्य मुँहते तो कुछ और कहता है, परंद्व हृदयमें कुछ और ही मांच रखता है। उसके मनकी बात तो देवता भी नहीं जानता, फिर मनुष्य कैसे बान सकता है! रासमें हन्होंने जो-जो बात कही थी, उस समको अध्यी ही छोड़कर व चछे जानेको उछत हो गये हैं। अहो ! हमारे हन प्राणवछमके मधुरापुरी चछे जानेपर हम सबको कीन-कीन-सा कह नहीं होगा ॥ ३२-३३॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाधव-संवादमें अबृरका आगमन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ '

## चौथा अध्याय

## श्रीकृष्णका गोपियोंके घरोंमें जाकर उन्हें सान्त्वना देना तथा मार्गमें रथ रोककर खड़ी हुई गोपाङ्गनाओंको समझाकर उनका मथुरापुरीकी ओर प्रस्थित होना

श्रीनारदजी कहते हैं- राजन् ! इस प्रकार कहती हुई गोपाञ्चनाओं के अत्यन्त बिरइ-क्लेशको जानकर भगवान् श्रीकृष्ण उन सबके घरोंमें गये। मिथिलेस्बर ! जितनी व्रजाङ्गनाएँ थीं, उतने ही रूप धारण करके मगवान श्रीहरिने स्वयं सवको पृथक्-पृथक् समझाया । श्रीराधाके भवनमें जाकर देखा कि वे सिखयोंसे घिरी हुई एकान्त स्थानमें मृष्टिंछत पड़ी हैं। तब उन्होंने मधुर स्वरमें मुरली बजायी । वंदीकी ध्वनि सुनकर श्रीराधा सहसा आतुर होकर उठीं। उन्होंने ऑख खोलकर देखा तो श्रीगोविन्द सामने उपस्थित दिखायी दिये । जैसे पांद्रानी कमलिनी-कुल-बल्लभ सूर्यका दर्शन करके प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार पश्चिनी नायिका श्रीराधा अपने प्राणबल्लको सामने देखकर आनन्दमे मम हो गयीं और उन्होंने उठकर वहाँ पश्रारे हुए स्थाम-सुन्दरके लिये सादर आसन दिया । कमलनयनी श्रीराधाके मुखपर ऑस्ऑकी धारा वह रही थी। ये अत्यन्त दीन होकर शोक कर रही थीं, अतः भगवान्ने मेघके समान गम्भीर वाणीमें उनसे कहा ॥ १-६ ॥

श्रीभगवान् बोले भहे ! राधिके ! द्वम्हारा मन उदास क्यों है ! दुम इस तरइ शोक न करो । अथवा मेरी मधुरा जानेकी इच्छा सुनकर दुम विरहते व्याकुल हो उठी हो ! देखो, ब्रह्माजीकी प्रार्थनाते मैं इस पृथ्वीका भार उतारने और कंसादि असुरोंका संहार करनेके लिये दुम्हारे साथ इस मुसलपर अवतीर्ण हुआ हूँ । अतः अपने अवतार- के उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मैं मथुरा अवस्य जाऊँगा और भूमिका भार उतारूँगा। तत्पश्चात् शीम यहाँ आऊँगा और तुम्हारा मङ्गल करूँगा॥ ७–९॥

नारद्जी कहते हैं जगदीस्वर श्रीहरिके यें कहनेपर वियोगविह्नला श्रीराधा दावानलने दग्ध लताकी माँति मूर्च्छित हो गर्यी और उनमें कम्प, रोमाञ्च आदि सास्विक भाष प्रकट हो गये । उस अवस्थामे वे अपने प्राणवल्लभसे वोलीं ॥ १०॥

श्रीराधाने कहा - श्राणनाथ ! तुम पृष्वीका भार उतारनेके लिये अवश्य मथुरापुर्राको आओ, परंतु मेरी इस निश्चित प्रतिशाको भी सुन लो । यहाँते तुम्हारे चले जानेपर में श्रीरको कदापि धारण नहीं कलँगी । यदि तुम मेरी इस प्रतिशा मा शपथपर ध्यान नहीं देते हो तो दूसरी बार पुनः अपने जानेकी वात कहकर देख लो । मैं द्वरंत कथाशेष हो जाऊँगी । मेरे प्राण अधरींकी राहसे निकल जानेको अत्यन्त आकुल है, ये कपूरकी धूलि-कणोंके समान श्रीष्ठ ही उद्द आयँगे ॥ ११-१२॥

श्रीभगवान् बोले— राधिके ! मैं वेदखरूपा अपनी वाणीको तो टाल देनेमें समयं हूँ, किंतु अपने मक्तोंके वचनकी अवहेलना करनेकी शक्ति मुसमे नहीं है। पूर्वकालमें गोलोकमें जो कलह हुआ था, उस समय दिये गये श्रीदामा-के शापसे मेरे साथ दुम्हारा सौ वर्षोतक विकाग अवहरू हींगा-इसमें संशय नहीं है। कस्याणि ! राधिके ! शोक न करों ! मैंने तुम्हें जो बरदान दिया है, उसको स्मरण करों । प्रत्येक भासमें विशोग-दुःखकी शान्तिके लिये एक दिन मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा ॥ ११-१५ ॥

श्रीराधाने कहा — हरे ! प्रत्येक मासमें एक दिन मेरी वियोग-व्यथाकी शान्त करनेके लिये यदि तुम दर्शन देने नहीं आओगे तो मैं असहा दुःखके कारण अपने प्राणोंको अवस्य स्थाग दूँगी । लोकामिराम ! जनभूषण ! विश्वदीप ! मदनमोहन ! जगत्के पाप-तापको हर लेनेवाले ! आनन्दकंद ! यदुकुलनन्दन ! नन्दिकशोर ! आज मेरे सामने अपने आगमनके विषयमें शपथ खाओ ॥ १६ १७॥

श्रीअगवान बोले -रम्भोर राषे ! यदि तुम्हारे वियोग-कालमें प्रतिमान एक दिन मै तुम्हें दशन देनेके लिये न आऊँ तो मेरे छिये गौआंकी शपथ है। मैंने यहाँ जो कुछ कहा है, मेरे उस बचनको तुम संशयरहित ओर निष्कपट समझी। जो बिना किसी हेत्के निष्छल भावसे मैत्रीको निमाता है, वही पुरुप धन्यतम है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है। वह स्वार्थरूपी पटने आच्छादित लम्पट नटमात्र है। उस धिक्कार है। जैसे यहाँ कर्मेन्द्रियाँ रसः रूपः गन्धः स्पर्श एवं शब्दको नहीं जान पाती, उसी प्रकार जो सकाम भाव रखनेवाले मुनि हैं, वे उस निर्पेश्रस्वरूप एवं निर्गुण गृद परम सलको किंचिन्मात्र भी नहीं जानते । जो लोग नमद्शीं, जितेन्द्रिय, अपेक्षारहित एवं महान् संत हैं, वे ही उस कामनारहित मेरे परम सुखका अनुभव करते हैं-- ठीक उसी तरह, जैमे कानेन्द्रियों ही रस आदि विषयोंको जान पाती हैं। भामिनि ! मनके सारे भाव पारस्परिक हैं-एक-दसरेकी अपेक्षा रखते हैं। इसलिये किनी एक ही तरफले प्रीति नहीं होती; दोनों ही ओरसे हुआ करती है। अतः सबको अपनी ओरसे मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिये। इस भूतलपर प्रेमके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। राघे। बैसे भाण्डीर-वनमें तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ था, उसी प्रकार फिर होगा । सत्पुक्वोंद्वारा जिस हेत्ररहित प्रेमका आश्रम किया जाता है, उसे भी संत-महात्मा निर्गण ही मानते हैं। जो लोग तुस राधिका और मुझ केरावसे असी प्रकार भेदकी करपना नहीं करते, जिस प्रकार दुरध

और उसकी धवलतामें मेद सम्भव नहीं है, वे निष्काम मावके कारण उद्दीत हुई भक्तिसे युक्त महात्मा पुरुष ही मेरे उस ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं। रम्भोव ! जो कुबुद्धि मनुष्य इस भूतल्यर तुझ राधिका और मुझ केशबमें मेद-दृष्टि रखते हैं, वे जवतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतक कालसूत्र नरकमे पड़कर दुःख मोगते हैं ॥ १८–२५॥

श्रीनारवजी कहते हैं--राजन् ! इस प्रकार श्रीराधा तथा समस्त गोपागणोंको आञ्चासन दे नीतिकुराल भगवान गोविन्द नन्दभवनमे लीट आये । तदनन्तर सूर्योदय होनेपर नन्द आदि गोप छकडोंद्वारा भेंट-सामग्री भेजकर, स्वयं रथारुढ हो, वं सब-के-सब श्रीमथुरापुरीको गये। राजन् ! बलराम और श्रीकृष्णके साथ अपने रथपर आरूढ हो। गान्दिनीपुत्र अभूरने मधुरापुरीके दर्शनके लिये उद्यत हो वहांन प्रस्थान किया। मार्गम कोटि-कोटि गोपाङ्गनाएँ खड़ी हो, कोध और मोहसे विह्नल होकर श्रीकृष्णका व्रजसे प्रस्थान देख रही थीं। ये अकृरको 'कृर कृर' कहकर पुकारती हुई कट बचन सुनाने लगीं और जैंसे बादल सूर्यको आच्छादित कर देते हैं। उसी प्रकार गोपियोंके समुदायने अक्ररके रथको चारों ओरसे बेर लिया। राजन् ! भगवानुके बिरहसे व्याकुल हुई गोपियोंने अकृरके रथकी, उनके घोड़ोंकी और मार्थिको भी छाठियोद्वारा जोर-जोरने पीटना आरम्भ किया । लाठियोंके प्रहारने घोड़े वहाँ इधर उधर उछलने ल्मे । गोपियांकी दो अँगुलियांकी चोटसे सार्थि उस रथसे नीचे जा गिरा । स्रोक-स्त्रजाको तिसाञ्जलि दे, गोपियोंन बलराम और श्रीकृष्णके देखते-देखते अक्रको बल्गूर्वक रथमें नीचे स्वीच लिया और अपने कंगनीसे उनके ऊपर चोट करना आरम्भ किया । गोपी-समदायकी वह सेना देखकर बल्पामसहित भगवान् श्रीकृष्णने गान्दिनीनन्दन अक्रकी रक्षा करके गोपाङ्गनाओको समझाया- 'वजाङ्गनाओ ! चिन्ता न करो । मैं आज संध्याको ही लौट आऊँगा । इन अक्रुजीके सामने जजवासी हमारी हँसी न उदावें। ऐसा प्रयत्न तुम्हे करना चाहिये' ॥ २६——३५ ॥

र्यो कहकर बलदेवजी तथा अमूरके साथ श्रीकृष्ण सुन्दर वेगशाली अक्ष्मोंकी सहायक्षासे रथसहित उस मसुरापुरीकी ओर चल दिये, जो यादवोंके समुदायसे सुशोमित थी। जबतक उन्हें रथ, उसकी ध्यका अथवा षोबोंकी टापसे उड़ायी गयी धूळ दिखायी देती रही। खड़ी रहीं। बीहरिकी कही हुई बातको याद करके उनके तबतक अस्यन्त मोहबदा गोपियाँ प्रथपर ही चित्र-लिखित-सी मनमें पुनर्मिळनकी आज्ञा बँध गयी थी।। ३६-३७॥

> इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीमयुरासण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकादव-संबादमें श्रीकृष्णका मयुरापुरीको प्रयाण श्रीमक सीधा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥

## पाँचवाँ अध्याय

#### अक्रूरको भगवान् श्रीकृष्णके परब्रह्मस्करूपका साक्षात्कार तथा उनकी स्तुतिः श्रीकृष्णका ग्वालबालोंके साथ पुरी-दर्शनके लिये जाना, नागरी स्त्रियोंका उनपर मोहित होना तथा भगवान्के हाथसे एक रजकका उद्धार

श्रीनारवजी कहते हैं-राजन् ! अकृर और बलराम-जीके साथ मधुराके उपवनके पास पहुँचकर, यमुनाके निकट रथ रोककर भगवान श्रीकृष्ण उत्तर गये और यमुनाका जल पीकर पुनः रथपर आ गये । तब उन दोनों भाइयोंकी आज्ञा छे अक्रजी यमुनाजीमें नहानेके लिये गये और नित्य-नैमित्तिक कर्म करनेके छिये यमनाके निर्मल जलमें उतरे । यमनाजीका जल अगाध था। उसमें बड़ी-बड़ी मेंबरें उठ रही थीं । अक़रजीने देखा, उसी जलमें बलराम और श्रीकृष्ण-दोनों भाई खड़े-खड़े परस्पर वातें कर रहे हैं। नरेश्वर ! यह देख अकृरजी चिकत हो उठे और रथपर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोनों बैठे दिखायी दिये । फिर जलमें आकर देखा तो वहाँ भी उनके दर्शन हुए । बलरामजी नागराज शेपके रूपमें कुंडली मारकर बैठे थे और उनकी गोर्ट्में लोकवन्दित परम प्रकाशमय गोलोकः गोवर्धन पर्वतः यमुना नदीः मनोहर **बृन्दावन तथा अ**संख्य कोटि सूर्योंकी ज्योतियोंका प्रभाव-शाली मण्डल-ये कमशः परिलक्षित हुए । उसी ब्योतिर्मण्डलमें रासमण्डलके भीतर कोटि-कोटि कामदेवोंके सौन्दर्य-माधुर्यको तिरस्कृत करनेवाले साक्षात् परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण श्रीराधारानीके साथ वहाँ अकूरके दृष्टिपथर्मे आये । तब श्रीकृष्णको परब्रह्म परमात्मा समझकर अकूरने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ जोडकर अत्यन्त हर्षके साथ उनकी स्तृति आरम्भ की ॥ १-८॥

अक्रूर बोले—असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधीश्वर तथा गोलेकधामके स्वामी परिपूर्णतम मगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है। प्रभो । आप श्रीराधाके प्राणबक्तम तथा नजने अधीश्वर हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। श्रीनन्द-नन्दन तथा माता यद्योदाको आमोद प्रदान करनेवाले श्रीहरिको नमस्कार है। देवकीपुत्र! गोविन्द ! बाखुदेव! जगदीश्वर! यदुकुल-तिलक! जगन्नाथ! पुरुषोत्तम! आपको नमस्कार है। मेरी वाणी सदा आपके गुणोंके वर्णनमें छगी रहे। मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें। मेरी मुजाएँ आपकी प्रसन्ताके लिये कर्म करनेमें तल्लीन रहें। मन सदा आपके चरणारविन्दोंका चिन्तन करे तथा दोनों नेत्र आपके प्रकाशमान एवं भव्य धामविशेषके दर्शनमें संल्या हों। १-१२॥

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! जब इस प्रकार चिकत होकर प्रगवान्का वैभव देखते हुए अकृरजी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उसी समय भगवान् श्रीकृष्ण अपने स्रोकसहित वहीं अन्तर्धान हो गये । तब उन्हें नमस्कार करके नैमित्तिक कर्म पूर्ण करनेके पश्चात् अकृर श्रीकृष्णको परज्ञहास्वरूप जानकर विस्मयपूर्वक रथपर आये।

श्रीकृष्णचन्द्राय # सम: परिपूर्णतमाय असंख्वाण्डाभिपनये गोलोकपनये नमः ॥ श्रीराधापनये तुम्य मजाशीशाय ते नमः। श्रीनन्द पुत्राय यशोदानन्दनाय देवकीस्र १ गोविन्द वासदेव जगस्पते 👍 यद्त्रम पादि मां पुरुषोत्तम ॥ वाणी सदा गुणवर्णने स्वात कर्जी न्धायो समदोश कमेंगि। मनः सदा त्वचरणारविन्द्रयो-र्ग सी रक्ररकामविश्वेषदक्षंने ॥ (गर्गं ) मञ्जरा । ५ - १२ ) वनकत् गन्मीर नाइ करनेवाले उस वायुवेगशाली रथके द्वारा अकृत्वे बस्त्राम और श्रीकृष्णको दिन इवते इवते मधुरा पहुँचा दिया। वहाँ नगरके उपवनमें नन्दराजको देखकर ववृत्तम भगवान् श्रीकृष्ण इँसते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीमें अकृत्जीने बोले॥ १३-१६॥

श्रीभगवान्ने कहा—मानद ! अव आप अपने रथके द्वारा मधुरापुरीमें पथारें । मैं पीछे ग्वाल-बालेंके साथ आऊँगा ॥ १७॥

अकृरने कहा—देवदेव ! जगन्नाथ ! गोविन्द ! पुडवोत्तम ! प्रभो ! आप अपने बहे भाई तथा ग्वाळो-सिहत मेरे घरपर चलें । जगत्यते ! अपने चरणार्यवन्दार्का धूलते आज मेरा घर पवित्र कीजिये ! में आपको माथ लिये बिना अपने वर नहीं जाऊँगा !! १८ १९ !!

श्रीभगवान्ने कहा—अक्रूग्जी ! मै यतुवंशियों के वैरी कंसको मारकर बलरामजी तथा गोप-वन्धुओं के साथ आपके भवनमें अवस्य आऊँगा और आपका प्रिय करूँगा ॥ २०॥

नारवजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् श्रीकृष्ण वहीं टहर गये और अकूरने मधुरापुरीमें प्रवेश किया । वहां कंसको श्रीकृष्णके आगमनका समाचार देकर वे अपने वर चले गये । दूसरे दिन बलराम और गोप-बालकोंके साथ मधुरापुरीको देखनेके लिये उद्यत हुए गोविन्दकी ओर देखकर नन्दने यह बात कही ॥ २१-२२ ॥

खतन ! सीधी नरहमें मधुरापुरीको देखकर तुम सय लोग लोट आना । इसे गोकुल न समझोः यहाँ कंमका महाभयंकर राज्य है।' 'बहुत अच्छा' - कहकर भगवान् श्रीकृष्ण नन्दद्वारा प्रेरित यहे बूढ़े खालां और खालवालंके छाय पुरीमें गये । बलरामजी मी उनके साथ थे। दुर्गं धुक्त बह पुरी स्वर्ण एवं रक्तजिटत सुन्दर यहां तथा गगनसुम्बी महलोंने देवताआंकी राजधानी अभरावतीके समान शीभा पाती थी। यमुनाके तटपर रखोंकी सीढ़ियां बनी थीं। वहां चञ्चल लहरोंका कीत्हल देखते ही बनता था। उन सबसे तथा हिल्य नर नारियोंने युक्त बह नगरी अलकापुरीके समान शोभा पा रही थी। मधुरापुर्गकी शोभा निहारते और धनिकोंके भवनोंको देखते हुए श्रीकृष्ण खाल-बालोंके साथ राजमार्ग (मुख्य सहक ) पर आ गये।। २३---२७॥

बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके आगमनका समाचार सुनकर

मधरापरीकी क्षियाँ, जो उनके विषयमें बहुत कुछ सुन चकी थीं, मारे काम-काज और शिशओंको भी छोदकर उन्हें देखनेके लिये इस प्रकार दौड़ी, मानो नदियाँ समुद्रकी और मागी जा रहा हो। कुछ स्त्रियाँ महलोंकी छतने, कुछ जालीदार झरोग्वोंके छेदमे, कोई-कोई दीवारीकी ओटसे, कोई खिडकियोंपर लो हए पर्दे हटाकर और कुछ नारियों दरवा जेके किवाड़ों याहर निकलकर धरके चबुतरींपरसे उन्हें देखने लगीं । भगवान् श्रीकृष्णका एक चञ्चल कुन्तल-भाग उनके मखपर लटक रहा था, मानो उन्होंने अपने सामनेबाले मनुष्योके मनको हर लेनेके लिये उसे बारण किया था तथा दूसरा कुन्तल भाग उन्होंने मुकुटके नीचे दबाकर पीछेकी और लटका दिया था। मानी पाछेने आनेवाले लोगोंके मनको मोहनेके लिय उन उन्होंने प्रष्टमागकी और धारण किया था । उनका आवा पीताम्बर कमरभ बँधा हुआ चमक वहा था और आधा कंधेपर पड़ा नील मेघमे विद्युत्का-नी भोभा धारण कर रहा था। राजन् ! उन्होंने अपने एक हाथमें कमल और बक्षःस्थलंग वजयन्ती माला धारण कर रक्की था। कानोम नवीन मकराकार कुण्डल पहने तथा बालस्यंके समान कान्तिमान् सोनेके बाजुबंद-स विभूपित बाहुमण्डलवाले, असंख्य ब्रह्माण्डाधिपति परात्पर मगवान् वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको देखकर समस्त प्रवासिनी स्त्रियाँ मोहित हो गर्यो ॥ २८—३२॥

नागरी स्त्रियाँ बोर्स्सं—अहो ! वह हुन्दावन कैसा रमणीय है, जहाँ ये नन्दनन्दन स्वयं निवास करते हैं। व समस्त गोपगण भी धन्य हैं, जो प्रतिदिन इनके मनोहर स्पका दर्शन करते रहते हैं। वे गोपाक्कनाएँ भी धन्य हैं--न जाने उन्होंने कौन-सा पुष्य किया है, जो राम-रक्कमें वे बारंबार उनके अधरामृतका पान किया करती है॥ ३३-३४॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् | उस राजमार्गपर एक कपड़ा गंगनेवाला रजक जा रहा था । वह बड़ा घमंडी और उन्मत्त जान पड़ता था । ग्वाल्कार्खेकी अनुमतिसे मधुस्द्रनने उसमें कहा—'मेरे महाबुद्धिमान् मित्र ! हमारे लिये सुन्दर वस्त्र दो; यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें संदाय नहीं है ।' वह रजक कंसका भवक और वड़ा मारी दुष्ट था । श्रीकृष्णकी बात सुनकर घृतसे अभिषिक्त अग्निकी माँति वह अत्यन्त रोषसे प्रज्वलित हो उठा और उस राजमार्गपर माधवसे इस प्रकार बोला ॥ ३५—३७ ॥

रजनने कहा— और ! तुम्हारे बाप-दाहोंने ऐसे ही बख भारण किये हैं क्या ! उद्दण्ड न्वाल-बालो ! क्या तुम्हारे पूर्वज कीपीनभारी नहीं में ! जंगलमें रहनेवाले गोपो ! यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब-के-सब नगरसे क्रिय निकल जाओ; अन्यथा बख्नकी चोरी करनेवाले तुम लगे लोगोंको मैं जेलमें बंद करा दूँगा !! ३८ ३९ !!

नारद्जी कहते हैं—राजन ! इस तरहकी वातें करनेवाले उस रजक मसतकको यदुकुल-तिलक श्रीकृष्णने खेल-खेलमे हाथके अग्रमागमे ही मरोड़ दिया । विदेहराज ! उसके दारीरकी ज्योति धनस्याम श्रीकृष्णमें लीन हो गयी । राजन् ! फिर तो उसके समस्त अनुगामी संवक वस्त्रोंके गहर वहीं छोड़कर उसी तरह सब ओर भाग गये, जैसे हारकालमे हवाके वेगमे बादल छिन-मिन्न हो जाते हैं।

उन बर्ज़ोमेंसे बर्जराम और श्रीकृष्ण अपनी पसंबक्ते कपड़े हेकर जब खड़े हो गये, तब होष बर्ज़ोको ग्वाल-गालों तथा अन्य राहगीरोंने ले लिया। उन बर्ज़ोको कैसे पहनना चाहिये, यह बात ग्वाल्याल नहीं ज्यनते थे। अतः बलराम और श्रीकृष्णके देखते-देखते वे उन सुन्दर बर्ज़ोको अतः-व्यस्त ढंगमे पहनने लो। इसी समय एक बाल्कने उन दोनों भाइयोंको देखकर विश्वित्र वर्ण्याले बर्ज़ोको धारण कराकर श्रीकृष्ण और बलदेवके दिव्य वेष बना दिये। राजन्। इसी तरह अन्य गोप-बालकोंको भी यथोचित बस्च पहनाकर उसने बर्झा मिक्तने श्रीकृष्णका पुनः इर्शन किया। उस बालकपर प्रसक्त हो भगवानने उसे अपना सारूप्य प्रदान किया तथा बलदेवजीने भी पुनः उसे बल, एक्सी और ऐश्वर्य दिये॥ ४०-४६॥

इस प्रकार श्रीगर्गसंहितामें श्रीमयुराखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुलाश्च-संवादमें श्रीकृष्णका मथुरामें प्रवेशः नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥

#### छठा अध्याय

#### सुदामा माली और कुब्जापर कृपा; धनुर्भक्क तथा मथुराकी स्त्रियोंपर श्रीकृष्णके मधुर-मोहन रूपका श्रभाव

श्रीनारद्जी कहते हैं— राजम् ! तदनन्तर ग्वाल-बालोंसहित नन्दनन्दन श्रीकृष्ण और बल्राम सुदामा नामबाले एक मालोंके घर गये, जो पृलोंके गजरे बनाया करता था । उन दोनें। माइयोंको देखते ही माली उठकर खड़ा हो गया । उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फूलके सिंहासनपर बिठाकर गद्गद बाणीमें कहा ॥ १-२ ॥

सुदामा बोला—देव ! यहाँ आपके ग्रुमागमनमें मेरा कुछ तथा घर दोनों धन्य हो गये । मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरी माताके कुछकी सात पोदियाँ, पिताके कुछकी सात पीदियाँ तथा पत्नीके कुछकी भी सात पीदियाँ वैकुण्ठ-लोकमें चल्ली गयीं । आप दोनों परिपूर्णतम परमेश्वर हैं और भूतलका भार उतारनेके छिये इस यहुकुछमें अवतीर्ण हुए हैं । मुझ दीनातिदीनके घर आये हुए आप दोनों माहयोंको नमस्कार है। आप परात्पर जगदीश्वर हैं ॥३-४॥ नारद्जी कहते हैं—राजन्! यों कहकर मालीने पुष्पनिर्मित मुन्दर हार और भ्रमरोंकी गुंजारसे निनादित मकरन्द (इन, फुलेल आदि) निवेदन करके प्रणाम किया। बलरामसहित मगवान् श्रीहरिने उस पुष्पराशिको भारण करके निकटवर्ती गोपोको भी दिया और इँसते हुए मुखसे उस मालीसे बोले—'मुदामन्! मेरे चरणारिवन्दोंमें सदा तुम्हारी गुरुतर भक्ति बनी रहे, मेरे भक्तोंका सङ्ग प्राप्त हो और इसी जन्ममें तुम्हें मेरे स्वरूपकी प्राप्ति हो जाय।' तदनन्तर बलदेवजीने भी इसे उसके कुलमें निरन्तर बढ़ने-बाली लक्ष्मी प्रदान की। राजन्! फिर वे दोनों भाई

माद्धः पितः सप्त तथा प्रियाया

बैकुण्डलोकं गतबन्ति मन्ये ॥

भूमारमाष्ट्रीमकं यदोः कुले

जातौ खुषां पूर्णतमी परेश्वरो ।

नामो खुषाच्यां सम बीनदीनं

गृषं गताच्यां जगदीश्वरो परी ॥

(गर्ग०, सखुरा० ६ । ३-४)

भन्यं कुछं में भावनं न्व जन्म
 स्वय्यागते देव कुछानि सप्तः ।

बह कठोर धनुष एक छाल भारके समान मारी था और खुर्दशी तिथिको पुरवासियोद्वारा पूजित हो वक्षमण्डपमें स्थापित किया गया था। पूर्वकाछमें स्गुकुलनन्दन परद्युरामजीने राजा यदुको वह धनुष दिवा था। माधव शिकुष्णने उसे देखा; वह कुंडली मारकर बैठे हुए बोषनागके समान प्रतीत होता था। छेग मना करते रह गये, किंतु श्रीकृष्णने हठपूर्वक उस धनुषको उठा छिया और पुरवासियोंके देखते-देखते खेल-खेलमें उसके कपर प्रस्थक्षा चढ़ा ही।। २६—३०॥

राजन् ! फिर श्रीइरिने अपने भुजदण्डींसे उस भनुपको कानतक खाँचा और जैसे हाथी ईखके डंडेको तोड डालता है, उसी प्रकार उसको बीचने खण्डित कर दिया । इटते हुए उस धनुषकी टंकार विजलीकी गढ़-शङ्काइटके समान प्रतीत हुई। इससे 'भू:'आदि सात छोकों बना वार्ती पातालींसहित सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा, दिग्गज विचलित हो गये, तारे टूटने लगे, भूखण्ड-मण्डल काँप डठा, पृथ्वीपर रहनेवाले लोगोंके कान तत्काल बहरेसे हो ृगपे। यह शब्द दो घड़ीतक कंसके हृदयको विदीर्ण करता रहा । उस धनुषकी रक्षा करनेवाले आततायी अ**सुर अत्यन्त** कुपित होकर उठे और श्रीकृष्णको पकड़ लेनेकी इच्छासे परस्पर कहने लगे---'बाँध लो इसे ।' उन्हें सदास्त्र आक्रमण करते देख बरूराम और श्रीकृष्णने धनुषके दोनी दुकड़े केकर उन दुर्मद दैत्योंको बहे वेगते पीटना आरम्भ किया। भनुष-खण्डोंके अत्यन्त प्रबल प्रहारसे कितने ही बीर तल्काल मूर्विकत हो गये, किन्हींके पॉव टूटे, किन्हींके नख फूटे और कितनों हीके कंधे एवं बाहुदण्ड खण्डित हो गये । इस प्रकार पाँच इजार दैत्यवीर भूमिपर प्राणशून्य होकर सो गये। समस्त मधुरावासियोंमें इलचल मच गयी। बहुत-से लोग उस घटनाको देखनेके लिये दौढ़े आये। नगरीमें सब और कोलाइल होने लगा और वहाँके कोगोंके मनमें बढ़ा भारी भय समा गया। भोजराज कंसके स्थामण्डपका स्वत्र अकस्मात् टूटकर गिर पद्धा ॥३१---३८॥

मरेखर! न्याल-बाली तथा क्लामजीके साथ भीक्षणें संभ्याके समय बनुषकालाने मन्दराजके निकट आ गये, मानी वे अत्यन्त हर गये हीं । गोविन्दका वह अद्भुत सुन्दर रूप देखकर मथुरापुरीकी विश्वताएँ विशेषरूपते मोहित हो गर्मी । उनके वस्न खिसक गये, गूँथी हुई चोटियाँ डीली पह गर्यी, हृदयमें प्रेमजनित पीड़ा जाग उठी और वे अपनी सिवर्वीसे परस्पर इस प्रकार कहने रूगी ॥ ३९-४० ॥

पुरिक्तयाँ बोर्ली—सखियो ! करोड़ों कामदेवांकी कान्ति धारण किये भीहरि बड़ी उतावलीके साथ मधुरापुरीमें स्वच्छन्द विचरने छो हैं और जिन-किन्हीं युवतियोंने उन्हें देखा है, उन हम-जैसी सभी क्रियोंके समस्त अङ्गोंमें के अनङ्ग बनकर समाविष्ट हो गये हैं ॥ ४१ ॥

कुछ चतुरा सियोंने कहा—क्या इस पुरीमें ऐसी कूर कियों नहीं हैं, जो अनक्रमोहन श्रीकृष्णके सारे अक्नौको सूर-धूरकर देखती हैं ! इस सब उन परमानन्द्रमक्ष सर्वाक्रसन्दर श्रीकृष्णको भर आँख नहीं निहारतीं ! सली ! किसीके किसी एक ही अक्नमें सौन्दर्य-माधुर्य दिखायी देता है और वहीं इसारे नित्र पतंगके समान टूट पढ़ते हैं। परंतु जो सर्वाक्रसन्दर एवं मनोहर हैं, उन्हें केवल नेक्से पूर्णतया कैसे देखा जा सकता है ! नन्दनन्दनका अक्न-अक्नसन्दर हैं; उसमें जहाँ-जहाँ भी दृष्ट पढ़ती है, वहीं वहीं परम सुख पाकर वहाँ-वहाँसे लौटनेका नाम नहीं लेती । वे लावण्यके महासागर हैं। उनमें हमारा चित्त किस तरह लगा है, मानो उसीमें ह्व गया हो ॥ ४२—४४ ॥

मिथिलेश्वर ! नगरकी जिन क्रियोंने दिनमें वजराज-नन्दनको देखा, उन्होंने स्वप्नमें भी उन्होंका दर्शन किया । फिर जिन्होंने रासमण्डलमें उनके साथ रासलीला की, वे गोपाङ्गनाएँ उनके मधुर मनोहर रूपका कैसे निरन्तर स्नरण न करें ॥ ४५ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संदितामें श्रीमयुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें व्ययुरादर्शन

नामक छठा अञ्चाय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

महिला अनुस एक काल आहे समान परी का की महिला है। वहमण्डमने स्थापित किया राजा था। पूर्वकारों मृत्युकानका स्थापित किया राजा यहको वह अनुस दिया था। माभव किकणाने उसे देखा; वह कुंडली मारकर वैठे हुए कीपनायके समान प्रतीत होता था। लोग मना करते रह गये, किंतु शिक्रणाने हठपूर्वक उस अनुसको उसा लिया और पुरवासियोंके देखते देखते केळ केळमें उसके उसर प्रत्यक्षा चढ़ा ही।। २६—३०॥

राजन् ! फिर श्रीहरिने अपने मुजदण्डोंसे उस भनुषको कानतक खोंचा और जैसे हाथी ईसके डंडेको तोद डाल्ता है उसी प्रकार उसको बीचसे खण्डित कर दिया । टूटते हुए उस धनुषकी टंकार विजलीकी गइ-गङ्गाइटके समान प्रतीत हुई। इससे 'भू:'आदि सात खेकी बंधा वातों पाताळांसहित सारा ब्रह्माण्ड गूँच उठा, दिग्गक विचक्ति हो गये, तारे टूटने छंगे, भूखण्ड-मण्डल कॉप उठाः पृथ्वीपर रहनेवाले लोगोंके कान तत्काल वहरेने हो गये । वह शब्द हो घडीतक कंतके हृदयको विदीर्ण करता रहा । उस धनुषकी रक्षा करनेबाले आततायी असर अत्यन्त कुपित होकर उठे और श्रीकृष्णको पकद लेनेकी इच्छाने परस्पर कहने छगे----(बाँध हो इसे ।' उन्हें सक्का आक्रमण करते देख बलराम और भीकृष्णने धनुषके दोनों दुकड़े केकर उन दुर्मद दैत्योंको बहे वेगसे पीटना आरम्भ किया। भनुष-लण्डोंके अस्यन्त प्रवल प्रहारसे कितने ही बीर तत्काल मृन्धित हो गये। किन्हींके पाँव टूटे, किन्हींके नख पूटे और कितनों हीके कंधे एवं बाहुदण्ड खण्डित हो गये । इस प्रकार पाँच इजार दैत्यवीर भूमिपर प्राणशून्य होकर सो गये। समस्त मधुराबासियोंमें इलचल मच गयी। बहुत से छोग उस बटनाको देखनेके लिये दीहे आये। नगरीमें सब और कोळाइछ होने क्या और वहाँके कोगोंके मनमें बढ़ा भारी भय खमा गया। मोजराज इंसके क्यामण्डपका क्षत्र अकसात् दृटकर गिर पड़ा !!३१--३८!!

त्रांश्वर | जाक-वांकी समा काकारामिने साथ भीकार त्रांशांके समय अनुवासायां सन्दर्भको सिक्ट या गये सामी वे आवन्त कर गये ही । गीचिन्दका सार अवहार क्षण्य क्या वेशकर मधुरापुरीकी बनितार्थे विशेषसम्बद्धितां हो गयी । उनके बका विशव गये, गूँची हुई चौडिमों बीची एक गयी, इदयमें प्रेमजनित गीड़ा जान उठी और के अध्या तिलयोंने प्रस्पर इस प्रकार कहने करीं ।। वेर-४० ।।

पुरिकार्यों बोर्की—ग्रांसवी ! करोबी कामवेबीबी कान्ति धारण किये श्रीहरि बढ़ी उतावळीके साम मञ्जूबाष्ट्रिकी संच्छन्द विचरने लगे हैं और जिन-किन्ही सुवतियोंने उन्हें देखा है, उन इम-जेसी सभी कियोंके समसा अब्रोम के अनक्ष बनकर समावित हो गये हैं॥ ४१॥

कुछ चतुरा कियोंने कहा—क्या इच पुरीमें देखें कूर कियों नहीं हैं, जो अनक्षमोहन श्रीकृष्णके तारे श्रृक्षोंके पूर-पूरकर देखती हैं ! हम सब उन परमानने सब सर्वाक्षसुन्दर श्रीकृष्णकों भर ऑल नहीं निहारतीं ! सबी ! किताके किसी एक ही श्रृक्षमें सौन्दर्य-माधुर्य दिखायी देखा है और वहां हमारे नेत्र पतंगके समान टूट पक्षते हैं। परंतु जो सर्वाक्षसुन्दर एवं मनोहर हैं, उन्हें केवल नेक्से पूर्णतया कैसे देखा जा सकता है ! नन्दनन्दनका श्रृक्ष-अष्ट सुन्दर हैं। उसमें जहाँ-जहाँ भी हिंदे पहली है, वहीं बाई परम सुल पाकर वहाँ-वहाँ की हिंदे पहली है, वहीं बाई परम सुल पाकर वहाँ-वहाँ की हमारा चित्त किस तहह खमा है, मानो उसीमें क्षव गया हो ॥ ४२—४४ ॥

मिथिकेश्वर ! नगरकी जिन क्षियोंने दिनमें मकराक-नन्दनको देखाः उन्होंने स्वप्नमें भी उन्होंका दर्शन किया । फिर जिन्होंने रासमण्डलमें उनके साथ रासलीला कीः वे गोपाञ्चनाएँ उनके मधुर मनोहर रूपका कैसे निरन्तर स्वर्ण न करें ॥ ४५ ॥

इस प्रकार श्रीमर्श-संदितामें श्रीमयुराकावके कन्तर्गत नारद-बहुकाइब-संवादमें व्ययुरादर्शन

नामक क्षेत्र अन्ताम क्रा हुन ॥ ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

#### अस्क की ड़ा-महोत्सवकी तैयारी; रङ्गद्वास्पर कुवलयापीड़का वध तथा श्रीकृष्ण और बलरामका चाणूर और मुस्टिकके साथ मल्लयुद्धमें प्रवृत्त होना

बारदजी कहते हैं—राजन्! रजकके मस्तकके छेदन, बहुबके भजन तथा रक्षकोंके वधका समाचार मुनकर कंसको बद्दा भय हुआ। तत्काल उसके सामने अपशकुन अकट हुए। उसके बायें अज्ञ फदकने लगे, उसे स्वममें अपना अञ्च-भञ्ज दिखायी देने लगा। इनसे दैत्योंके राजा कंसको रातभर नींद नहीं आयी। उसने स्वममें यह भी देखा था कि वह प्रेतोंने घिरा हुआ है। उसके सारे शरीरमें तेल मला गया है तथा वह नंग-बहंग जवाकुसुमकी माला पहिने मैरीपर चढ़कर दक्षिण विश्वाकी ओर जा रहा है।। १-३।।

प्रातःकाळ उठकर उसने कार्यकर्ताओंको बुलवाया और अर्थे महक्रीड्रा-महोत्सव प्रारम्भ करनेकी आशा दी। सभा-मण्डपके साभने ही विशाल प्राङ्गणने युक्त स्थानपर रङ्गभूमिकी रचना की गयी । वहाँ सोनेके खंमे लगाये गये, सनहरे चंदीवे ताने गये और उनमें मोतियोंकी लहियाँ लटका ही गयीं। नरेश्वर ! सुन्दर सोपानों और सुवर्णमय मञ्जोंसे वह रङ्ग-भूमि यड़ी घोभा पाने लगी । राजाके लिये रत्नमय ब्रन्हर मञ्ज स्यापित किया गया । उसपर इत्र रूगाया गया । उस मञ्जपर इन्द्रका सिंहायन खगा दिया गया । उसके जपर सुन्दर विद्यावन और तकिये सुसन्जित कर दिये गये। चन्द्रमण्डलके समान मनोहर दिव्य अत्र तथा दीरेकी बनी हुई मूठवाले इंसकी-सी आभासे युक्त भ्यजन और चामरोंसे सुद्रोभित विश्वकर्माद्वारा रचित बद्द दश दाथ ऊँचा छिंदासन बद्दा ही चित्ताकर्षक या । उसपर आरूढ़ हो राजा कंन पर्वत-शिखरपर बैठे हर सिंहके समान शोभा पा रहा था। वहाँ गायकींदारा थीत गाये जाने छने। बाराङ्गनाएँ नृत्य करने छनी और बदक्क, पटइ, ताल, मेरी तथा आनक आदि बाजे बक्ते छो ॥ ४---१०॥

राजन् ! छोटे-छोटे मण्डलॉके शासक नरेश सथा नगर और जनपदके निवासी बढ़े लोग पृथक्-पृथक् मञ्चपर वैडकर महत्युद्ध देख रहे वे । चाण्र, सुविक, कूट, शक और लोश काहि पहल्कान क्यायामेपयोगी सुद्धरीते युक्त हो परस्पर युद्धका अम्यास कर रहे थे। कंखके द्वारा बुलाये गये नन्दराज आदि गोप मस्तक हुकाये राजाको उत्तम भेट अर्पित करके एक-एक मञ्चका आश्रय के बंठ गये। नरेश्वर! वहाँ यदुराज कंसके लिये वाणासुर, जराखंध और नरकासुरके नगरते भी उपहार आये। अन्य जो शम्पर आदि भूपाल थे, उनके पाससे भी बहुत-सी भेंट-सामग्रियाँ आर्था। ११—१४ है।।

तदनन्तर मायामं बालकरूप धारण किये बलराम और श्रीहण्ण दोनों माई मल्लोंके खेल देखनेके लिये उस रक्षणालामें आयं। रक्षणाल्यके द्वारपर कुबल्यापीइ नामक हाथी खड़ा था। जिसके कुम्मख्यकर गोमूत्रमें धने हुए सिन्दूर और कस्त्रीते पत्र-रचना की गयी थी। रक्षमब कुण्डलीते मण्डित उम महामत्त गजराजके गण्डलाके मद कर गहा था। हारपर हाथीको खड़ा देख श्रीकृष्णने महावतते गम्भीर वाणीमें कहा—'अरे! इस गजराजको दूर हटा ले और मेरी इच्छाके अनुसार मार्ग दे है। नहीं तो दुसको और तेरे हाथीको अभी भूतलपर मार गिराऊँगा?॥ १५—१८॥

तम कुपित हुए महाबतने सम्पूर्ण दिशाओं में जोर-जोरसे निग्याइते हुए उस मतवाले हाथीको नन्दनन्दन-पर आक्रमण करनेके लिये आगे बढाया । गजराजने तत्काल ही श्रीहरिको सुँहसे पकदकर उठा लिया । परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्रीहरि उसकी पकड़से बाहर निकल गये । जैसे बुन्दावनके निकुक्कोंमें श्रीहरि इधर-उधर छकते छिपते ये, उसी प्रकार इधर-उधर धूमकर वे कुवल्यापीइके पैरीके बीचमें छिप गये । हाथीन अपनी सुँह बदाकर उन्हें एकड़ लिया, किंतु उसकी सँडको दोनों हाथोंसे दबाकर श्रीहरि पीछेकी ओरसे निकल गमे । तब हायीने बगलकी दिशामें बूमकर उन्हें पकड़नेकी चेश की किंतु माभव उसके मसाक्यर मुक्केते प्रहार करके आगेकी ओर भागे। विदेहराज ! उस गजराजने भागते हुए श्रीहरिका पीछा किया । उच समय मधुरापुरीमें कोहराम भन गना । फिर श्रीहरि सक्तर हैफर हुआर the state of the s

पश्चिमी कोर निकल आये । उधर महायदी वस्टरेंचने, बीरे गुरुष्ट मर्पको पक्छते हैं। उसी प्रकार अपने बाहदण्डेलि उसकी पूँछ पक्रकार उसे पीछेकी और खींचा। सब हैं सते हुए भगवान श्रीकृष्णने अपने दोनों हार्थोंसे बरु-र्तिक असकी सँड पकडकर उसी तरह आगेकी ओर भीका आरम्भ किया, जैसे मनुष्य कूएँसे रस्सीको र्वीचता है। दूपेश्वर ! उन होनी भाइयोंके आकर्षणसे वह हाथी व्याक्तल हो उठा। तब बात महाबत बल-पूर्वक उस हाथीपर चढ़ गये । साथ ही दूसरे महावत मी अक्टिप्पका वध करनेके लिये तीन सौ हाथी वहाँ के आहे । महावर्तीके अङ्कराकी चोट करनेले कुपित हुआ बह मतवाला हाथी पुनः श्रीकृष्णकी ओर झपटा। तब बलदेवजीके देखते-देखते साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णने उसकी सेंड पकड ली और इधर-उधर धुमाकर उसे जबी प्रकार प्रथ्वीपर दे मारा, जैसे कोई वासक कमण्डल बदक दे । उत्तपर चदे हुए सातों महावत इधर-डचर दूर जा गिरे और वहाँ जुटे हुए साधुपुक्रवीके देखते देखते वह हायी प्राणशून्य हो गया। विदेहराज ! उसके दार्शने एक ज्योति निकली और श्रीवनस्याममें बिलीन हो गयी ॥ १९---३१३॥

महाबली बलराम और श्रीकृष्णने उस हाथीके दोनों दॉत उलाइ लिये और जैसे दो सिंहके बच्चे बहुत-से मूर्गीका संहार कर डालें, उसी प्रकार समस्त महावतींको मीतके बाट उतार दिया । हाथीके मारे जानेपर जो अन्य महाबत बचे थे। वे सब इधर-उधर मागकर उसी प्रकार छिप गये। जैसे वर्षाकाल व्यतीत हो जानेपर बादल जहाँ-के-तहाँ विश्वीन हो जाते हैं। इस प्रकार कुवल्यापीइका वंध करके पसीनेकी बूँदी और हायीके मदते अक्रित हुए बक्रराम और श्रीकृष्ण, होनी बन्द गोपों तथा शेष दर्शनार्थियोंके मुखले अपनी सब-जयकार सुनते हुए बढ़ी उताबलीके साथ रङ्गशालामें धविष्ठ हुए । उस समय उन दोनोंके मुख अधिक परिश्रम-के कारण काल हो गये थे। उनके हाथोंमें हाथीके दाँत थे । वे दोनों दिशाओं में एक साथ चलनेबाके व्यनिल और अनलकी माँति वह वेगते रहुभूमिमे पहुँचे । उस समय गल्लीने उन्हें यहामरू समाना और नर्रेने नरेन्द्र । नारियोंने उन्हें कामदेव माना और गीपगणींने वजका स्वामी । पिठाकी दक्षिणे के उन कार

पदे और दुईको इन्छम्मी माम्स्यके समान प्रतित हुए।
केसने उनको अपनी मृत्यु समझा और बानी पुर्वाने
उन्हें विराट् सक्षके स्पर्भ देखा। उस समय कर्मामी
साथ रक्षधाळामें गये हुए श्रीकृष्णको बोगिशिरोमणि
महात्मा पुर्वाने परमतस्वके रूपमें अनुस्व किया।
समी तरहके लोगीने अपनी पृथक्-पृथक् भावनाके अनुसार
उन परिपूर्णदेव शीहरिको बिभिन्न रूपोम देखा और
समझा॥ १२—१७॥

हाथीको आरा गया सुनकर और उन महाबादी क्ल मन ही-मन भयभीत हो उठा तथा मझाँपर बैठे हुए दूसरे-दूसरे छोग मन-ही-मन भयभीत हो उठा तथा मझाँपर बैठे हुए दूसरे-दूसरे छोग मन-ही-मन हर्षने उस्क्रित हो उठे और जैसे खन्द्रमाको देखकर क्कोर सुखी होते हैं, उसी प्रकार वे उन्हें वेखकर परमानन्दमें निमग्न हो गये। नगरके छोग अस्क्रित उस्कृष हो एक-दूसरेके कान-से-मान सटाकर परस्पर कहने छों— ये दोनों बसुदेवनन्दन साखात् परमपुद्द परमेश्वर हैं। अहो। जनमण्डल अस्यन्त रमणीय एवं श्रेष्ठ के जहाँ ये साक्षात् माधव विचरते रहे हैं और किलक्ष आज दुर्लम दर्शन पाकर हम सर्वतोमावसे इताब हो रहे हैं। ॥३८—४०॥

नारद्जी कहते हैं—मैथिल ! जब पुरवासी क्षेग इस प्रकार बात कर रहे थे और भाँति-भाँतिके बाके बज रहे थे, उस समय चाणूरने बळराम और श्रीकृष्ण— होनोंके पास बाकर कहा ॥ ४१ ॥

चाणूर बोळा—हे राम ! हे कृष्ण ! आप होनों बहे बब्बान् हैं, अतः महाराजके सामने अपने बळका प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिये । यहुकुळ-तिलक महाराज कंस बिंद हुए युद्ध कीजिये । यहुकुळ-तिलक महाराज कंस बिंद हुए युद्ध प्रसन्त हो गये तो आपखोगोंकी और हुमारी कौन-कौन-सी भलाई नहीं होगी ! ( अर्थाष्ट् स्व होगी ) ॥ ४२ ॥

श्रीभगवान्ते कहा—राजाके कृपा-प्रसादसे तो हमारी पहलेसे ही बहुत भळाई हो रही है। किंतु हतना ध्यान रक्कों कि हमलोग बालक हैं; अतः समान बस्त्रकाले बालकोंके साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बल्यानके साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिये, वहाँ अधर्म-युद्ध कहापि न होने पाये॥ ४३॥

जाजूरवे कहा-न तो आप बाक्स हैं और न

सलराम्नर्जी ही किशोर हैं। आप साक्षात् बल्खानोंमें भी बलिष्ठ, हैं; क्योंकि सहस्र मतवाले हाथियोंका बल धारण करतेबाले कुवल्यापीइको आप दोनोंने खिल्खाइमें ही मार बाला है ॥ ४४॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन्! चाणूरकी ऐसी बात मुनकर अध्मदंन भगवान् श्रीकृष्ण नाणूरके साथ और मख्यान् यलरामजी मृष्टिकके साथ मल्लयुद्ध करने लगे। वे एक दूसरेके भुजदण्डोंकी दोनों भुजाओंने पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे हकेलते थे। लोगोंके देखते-देखते वे दोनों भाई विजयको इच्छाते लड़नेवाले हो हाथियोंकी भाँति अपने शतुओंने भिद्र गये। साशान् श्रीहरिने चाणूरके शरीरको दोनों हाथोंने उठाकर उपके देहमार हो उसी प्रकार तीला, जैसे ब्रह्मानी पुण्यातमाओंके पुण्य-भारको तीला करते है। फिर महाबीर चाणूरने भगवान् श्रीहरिको एक ही हाथसे उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया, जैसे नागराज शेर भूमण्डलको अपने एक ही फलपर धारण करते हैं। माधनने श्रमनी भुजाओंके वेगने चाणूरकी गर्दन और कमरमें हाथ लगाकर उने उठा लिया और महरा। एको और श्रीकृष्ण और

चाणूर तथा दूमरी ओर वलनाम और मृष्टिक एक दूसरे-को हाथाँ, नुटनों, परें, गुजाओं, छानियों, अङ्कुलियों और मुक्कोंन मारं, लं। बलनाम और श्रीकृष्णके मुखोंपर परिश्रमजनित पर्राग्नेकी चूँदें देखकर दयाने इवित हो उस समय महलकी निवड़िक्यों के पास बैटी हुई राजरानियाँ आपसंग कहने लगीं। ४५-५१॥

स्त्रियाँ बोलों—अहो ! राजाके मीजूद रहते उनके सामने समाम यह बहुत बड़ा अधमं हो रहा है ! कहाँ तो बज़के समान मुद्द जगरवाले ये दोनों पहलबान और कहां फुलके सददा मुदुमार बलराम और कुल्ण । अहो ! हम मधुरापुरवासियोका कैसा अभाग्य है कि हमें आज इनके दिनो बाद इनका दर्शन भी हुआ तो युद्धके अवसरपर । बनवासी गोपका महान् गीभाग्य अल्पन्त धन्यवादके योग्य है, जिन्हें रास रसके माथ श्रीहृष्ण- बलरामका दशन होता आ रहा है । मिल्रियो ! आश्चर्यकी बात तो यह है कि इस दुष्ट चिन्न राजाके रहते हुए कोई भी फुळ उद्देशों समर्थ नहीं हो सकता । इसलेये हमारे पुण्यके बल्ले ये दोनों उन्धु श्रीह ही श्राने राष्ट्रश्चीपर विजय प्राप्त करें। ५२ ५४ ॥

इस पकार श्रीगर्ग-संहिताम श्रीमथुगलण्डके अन्तर्गत नाग्द-बहुलाश्च-संवादमें मह्म्युद्रका वर्णन नामक मातवी अध्याय पूरा हुआ। ७॥

# आठवाँ अध्याय

#### चाणूर-म्रिष्टिक आदि मह्लोंका तथा कंस और उमके भाइयोंका वध

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! नन्दराजका चित्त कदणाते द्रवित हो रहा था । उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथको याद करके श्रीहरिने शत्रुओंको मार बाक्रनेका संकस्प मनमें छेकर बळपूर्वक युद्ध आरम्भ किया॥१॥

चाण्रको मुजदण्डांसे उटाकर श्रीकृष्णने यलपूर्वक सकसात् आकाशमें उमा प्रकार फंक दिया जैस हवाने उखड़े हुए कमलको सहसा उड़ा दिया हो। आकाशसे नीचे मुंह किये वह पृथ्वीपर इतने वेगने मिरा मानो कोई तारा टूट पड़ा हो। फिर उटकर चाण्रने श्रीकृष्णको जोरस एक मुका मारा। उसके मुक्केकी मारमे परात्पर भगवान श्रीकृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चाण्रको उटाकर पृथ्वीपर पटक दिया। चाण्रके दाँस टूट गये। वह मदोन्मच मलल कोषने तस्तमा उठा। मैथिल ! उसने श्रीकृष्णकी कातीपर

दोनों हाथोंने मुक्के मारे । नरेश्वर ! तब दोनों हाथोंने उसके दोनों हाथ पकड़कर नाक्षात् मगवान् श्रीकृष्णने कंसके आगे उने घुमाना आरम्म किया और सबके देखते-देखते पृथ्वीपर उसी प्रकार दे मारा, जैसे किसी बालकने कमण्डख पटक दिया हो । श्रीकृष्णके इस प्रहारसे चाणूर मल्लका मस्तक फट गया । राजन् ! वह रक्त बमन करता हुआ तत्काल मर गया ॥ २-७३ ॥

हमी प्रकार महावली बलदेवने रणदुर्गम मल्ल मुष्टिक के पैरको मुद्दीस पकड़कर आकादाम घुमाया और जैस गठड़ सर्पको पटक दे, उसी प्रकार उसे पृथ्वीपर दे मारा। फिर तो मुष्टिक मुँहसे खून उगलता हुआ कालके गालमें क्ला गया। तत्पश्चात् कृटको सामने आया देख महाबली बल्देवने एक ही मुक्केरो उसी प्रकार मार गिराया, बैसे देवराज इन्द्रने बज्रसे किसी पर्वतको धराशायी कर दिया हो। राजन् ! जैसे गरुड अपनी तोखी चोंचसे नागको बायल कर देता है, उसी प्रकार सामने आये हुए शलको नन्द-नन्दनने लातसे मार गिराया ! फिर तोशलको पकड़कर श्रीकृष्णने उसे बीचसे ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड्की डालीको तोड़ फेंके, उसी प्रकार उसे कंसके मझके मामने फेंक दिया । ये सब महत्र अखाड़ेमें गिराये जाते ही मौतके मुखमें चले गये और उनके शरीरमे निकली हुई ज्योतियाँ सत्पुरुषोंके देखते-देखते भगवान् बैकुण्ड (श्रीकृष्ण ) मे समा गर्यो ॥ ८-१३ ॥

इस प्रकार बळराम और श्रीकृष्णके द्वारा अनेक मल्लोंके मारे जानेपर होप मल्ल भयसे व्याकुल हो प्राण बचानेकी इच्छाने भाग खड़े हुए । तदनन्तर श्रीदामा आदि अपने मित्र गोपोको व्यान्तकर माधवने उनके साथ समस्त सजनोंके भामने मल्लयुद्धका न्वेल आरम्भ किया । किरीट और कृण्डलगारी बलराम तथा श्रीकृष्णको ग्वाल-वालोंके साथ ग्राम्भूमिमे विद्वार करते देग्व ममस्त पुरवासी विस्मयसे चिकत हो उटे । यंगकं मिवा अन्य सब लोगोंके मुँहसे प्जय हो ! जय हो की बोली निकलने लगी । सब ओरसे साधुवाद सुनायी देने लगा और नगारे बज उटे । अपनी पराजय देख कंस अत्यन्त कोधने भर गया और बाजे बंद करनेकी आजा देकर फड़कते हुए अधरोंन बोला ॥ १४—१८ ॥

कंसने कहा—वसुदेवके दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचारवाले हैं। इन दोनोंको इठात् और शीम मेरे नगरसे निकाल दो। त्रजवासियोंका सारा बन इर लो और दुर्बुद्धि नन्दको सहसा केंद्र कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूरपुत्र उप्रमेनका भी मसक तुरंत काट लो, काट लो। पृथ्वीपर जहाँ-कहीं भी और यहाँ भी जो-जो बुष्णिवंशी यादव मिल जायँ, उन सबको देवताओं के अंशसे उत्पन्न समझकर मार डालो॥ १९-२०॥

नारदजी कहते हैं—जब कंस इस प्रकार बद्-बद्कर बातें बना रहा था। उस समय यदुनन्दन श्रीकृष्ण सहसा क्रोधसे भर गये और उछलकर उसके मञ्जके कपर चढ़ गये । अपनी मूर्तिमान् मृत्युको आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उम मदमत्त नरेशने श्रीकृष्णको बाँट बताते हुए ढाल-तलबार हाथमें हे ली। श्रीकृष्णने ढाल-तलबार लिये हुए कंसको सहसा दोनों हार्योसे उसी प्रकार पकक लिया, जैसे पक्षिराज गरूडने अपनी चोंचके दो भागोंद्वारा किसी विश्वधर सर्पको दवा लिया हो। कंसके हायसे तलवार क्टूटकर गिर गयी। टाल भी दूर जा पड़ी। वह बलवान बीर वल लगाकर श्रीकृष्णकी भुजाओं के बल्धनने उसी प्रकार निकल गया, जैसे पुण्डरीक नाग गरूडकी चोंचने क्टूट निकला हो॥ २१–२४॥

वे दोनों बलवान् वीर उस मञ्जपर वेगते एक-दसरेको रींदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैभे पर्वतके शिखरपर दो सिंह परस्पर जुझते हुए शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछकार सौ हाथ ऊपर आकाशमें चला गया । फिर श्रीकृष्णाने भी उछलकर उमे इस प्रकार पकड किया, मानो एक बाज पक्षीने दूसरे बाज पश्लीको आकाशमें धर दयोचा हो। उस प्रचण्ड देत्यपुंगव कंसको मुजदण्डोंसे पकड़कर तीनों लोकीका बल धारण करनेवाले भगवान श्रीकृष्णने चार्ग और घुमाना आरम्भ किया । फिर रोषये भरकर उन्होंने कंसको आकादासे उस मञ्चपर ही दे मारा । मञ्चके स्तम्म-दण्ड उमी प्रकार टूट गये, जैसे विजली गिरनेसे बुक्ष टूट जाता है ! आकाशसे नीचे गिरनेपर भी बज्रतुस्य अङ्गोंबाला कंम मन-ही-मन किञ्जित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्रीकृष्णके साथ युद्ध करने लगा । भगवान् गोविन्दने प्नः उपे बाहदण्डोंद्वारा उठाकर मञ्चपर फेंक दिया और उसकी छातीपर चढ्कर माधवने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तरंत उनके केश पकड़कर स्वयं श्रीहरिने उसे मञ्जले रक्तभूमिमें उसी प्रकार पटक दिया, जैसे किसीने शेळ-शिखरने किसी भारी शिलाखण्डको नीचे गिरा दिया हो । फिर सबके आधारभूत, अनन्त-पराक्रमी, आदि-अन्तरहित, सनातन भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं भी उनके ऊपर वेगसे कृद पद्गे ॥ २५----३२ ॥

राजन् ! इस प्रकार उन दोनोंके गिरनेसे वटाँका भूमण्डल सहसा थाळीकी भाँति गहरा हो गया और दो घईतिक भरती काँपती रही ! नरेश्वर ! श्रीकृष्णने उस मरे हुए भोजराजके शबको सबके देखते देखते वहाँकी भूभिपर उसी प्रकार घसीटा, जैसे सिंहने मरे हुए गजराजको खीँचा हो ! नरेश्वर ! उस समय इधर-उधर दीइने हुए भूपाळींका हाहाकार मुनायी देने लगा ! महावर्ला कंगने तैर-भावसे देवेश्वर श्रीकृष्णका भजन करके उसी प्रकार उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया, जैसे कीड़ा भूई के चिन्तनमे उसीका हुए श्रूषण कर लेता है !! ३३-३५ ई !!

केंसको धराशायी हुआ देख उसके आठ महावली याई सुहुतः सृष्टिः न्यप्रोधः तुष्टिमानः राष्ट्रपालकः सुनामाः कह और शह-कोधने ओष्ठ फड़फड़ाते हुए ढाल और सहबार ले युद्ध करनेके लिये श्रीकृष्णपर टूट पड़े । उन्हें आते देख रोहिणीनन्दन यल्लामने मुद्रर हाथमें लेकर ड़सी प्रकार उनके निकट हंकार किया, जैसे सिंह मृगोंको देखकर दहाइता है। मिथिलेश्वर ! उस हुंकारसे ही उनपर इतना भय छ। गया कि उनके हाथोंने शख उसी प्रकार निर पड़े, जैने ढंडा भारनेथे आमके फल गिरते हैं। निःशस्त्र बोनेपर भी उन महाबीरीने बलरामको चारी ओरले मुक्कोदारा मारना आरम्भ निया-ठीक उसी तरह जैसे हायी किसी पर्वतको अपनी सुँइमे इधर-उधरमे पीटते हो । बलरामजीने सृष्टि और मुनामाको मुद्ररने मार डालाः न्यप्रोधको भुजाओं के वेगसे धराशायी कर दिया और कक्कको बार्वे डायसे मार गिराया। माधवने शक्क, सहत और ब्रिक्सिन्को बार्चे देरले कुचल दिया तथा सङ्गालको दाहिने बैरके आघातमे कालके गाल्पों मेज दिया। इस प्रकार ऑर्थाके उलाइ हुए वृक्षोकी भाँति ने आठों बीर महता भराषायी हो गये । विदेहराज ! उन सबकी क्योति भगवान्में लीन हो गयी ॥ ३६-४३॥

देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं । उस नमय बारों ओर जय-जयकार होने लगी । देवतालोग उसी क्षण नन्दनवनके पूलोंकी वर्षा करने छो । विद्याधिरयाँ और गन्धवीहनाएँ हर्षने विद्वल हो नृत्य करने छर्मी । विद्याधर, गन्धवी और किनर भगवान्का यहा गाने छो । ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और मिद्ध विमानों- द्वारा भगवान्का दर्शन करने हे छिये आये । वे वैदिक- मन्त्रोंका पाठ करते हुए दिन्य वाणीहारा वर्ष्ट्राम और भीकृष्ण—दोनों भाइयोंकी स्तुति करने छो ॥ ४४—४६ ॥

तदनन्तर बंसकी अस्ति-प्राप्ति आदि रानियाँ हाथौते छाती पीटती हुई महलमे बाहर निकर्ली और प्राप्त हुए वैषम्पके हुःसमे दुखी हो विलाप करने टर्भी ॥ ४७ ॥

स्त्रियाँ बोर्सी - हा नाथ ! हे युद्धपते ! हे महाबली बीर ! तुम कहाँ चले गये ! तुम तो त्रिभुतनबिजयी तथा साक्षात् देवताओं के लिये भी दुर्जय बीर थे । तुमने निर्दय होकर अपनी बहिनके नवजात बच्चोकी हत्या की थी और दस हिनसे कम और अधिक उग्रवाले दूसरे-दूसरे शाक्कोंका भी बलपूर्वक वध कर हालाः उसी धोर पारके करण दुल ऐसी हशाको प्राप्त हुए हो ॥ ४८ ५०॥

नारदजी कहने हैं —-राजन ! इस प्रवार अध्ये गीने मुखवाला दोन दुनी राजगिनयंको धीर व दैना ए लोकमावस भगवान्ने यमनाके तटपर श्रीकण्ड चन्द्रम्य युक्त चिताएँ यनवार्थी और मारे गये मामाओशा पाग्यैक्ति कियाएँ करवाकर सबको समझाया ॥ ५१-५२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीभ्युरासध्यके अन्तर्गत नास्य-बहुलाइव-संवादमें कंसका बधः नामक आठवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ ८ ॥

# नवाँ अध्याय

## श्रीकृष्णद्वारा वसुदेव-देवकीकी बन्धनसे मुक्तिः श्रीकृष्ण और बलरामका गुरुकुलमें विद्याप्ययन तथा गुरुदक्षिणाके रूपमें गुरुके मरे हुए पुत्रको यमलोकसे लाकर लौटानाः श्रीअकृरको हस्तिनापुर मेजना तथा कुन्जाका मनोरथ पूर्ण करना

श्रीनारवर्जी कहते हैं—राजन् ! तदननार भगवान् श्रीष्टाष्ण और बन्दाम साक्षात् वृष्णिवंदियोमे भिरं हुए देवकी और समुदेवके समीप गये ! नग्देवर ! अपने दोनों पुत्रोको देखकर उन दोनोंके बन्धन उसी प्रकार स्ववः दृष्टि पड़ गयं, श्रीते गष्डको आया देख नागपाशके बन्धन स्वतः खुळ आते हैं ॥ १-२ ॥

वलगरभहित श्रीहरिने माता पिताको अपने प्रभावके जानने मध्यक देख तत्काल अपनी माया फेला दी, जो बलगूर्वक जगत्को मोह लेनेवाला है। बलगम और कृष्ण मेरे पुत्र हैं। यह जानकर वमुदेबजो मोहंस व्यापुल हो गये और ऑस् बहाते हुए देवकाके साथ सहसा उठकर उन्होंने दोनों पुत्रोंको हृदयसे छगा लिया । तव वृष्णिवंशियोंसे चिरे हुए

भीहरिने उन दोनोंको आध्यासन दे अपने नाना उमसेनको मधुराका राजा बना दिया । फंसके भयसे दूसरे देशों में भंग हुए यादबोंको बुलाकर भगवान्ने प्रेमपूर्वक उन्दे यदुप्रामें कुदुम्बसहित रहनेके लिये स्थान दिया । गोपगणोंके साथ अपने घरको आनेके लिये उद्यत नन्दराजको प्रणाम बलरामसहित श्रीकृष्णने उन्हें अपनी मायासे मोहित-

 सा करते हुए कहा- 'तात! अय आप इसी मथुरापुरीमें नियास की जिये। यदि आपके मनमें यहाँसे जानेकी इच्छा उट खई। हुई हो, तो जाइये। मैं भी यदुवंशियोंकी व्यवस्था करके भैया बळ्यामके साथ आपके पास आ जाऊंगां। १ २ – ८॥

नारदजी कहते हैं--राजन् । इस प्रवार दलराम और श्रीकृष्णके द्वारा पूजित एवं सम्मानित नन्दराज वसुदेवजीको हदयस लगाकर प्रेमातुर हो बजको चले गर्म । बसुदेवजीने श्राप्ताण के जन्म नक्षत्रपर जो पहले दस लाख गोदान करनेका सकर्य किया थाः उसे पूरा करनेके लियं उतनी गौओंको बज्ज और मालाओंने अलकत करके ब्राह्मणोंकी दे दिया। फिर धर्मर बमदेवने गर्गाचार्यको बलाकर श्रीकृष्ण और **• १** भद्रका थि घवत यज्ञोपबीत-संस्कार करवाया । तदनन्तर बगस विद्याओंका अध्ययन करनेके लिये उद्यत हो परमेश्वर बरूराम और श्रीकृष्ण साधारण जनीकी भाति गुरु सांदी।निके पास आये । गुरुकी उत्तम सेवा करके दोनी माधवींने थाइं हा समयम सारी विद्याएँ पढ़ ही और वे दोनी अमल विद्यानंकि दिरोमणि हो गये । तत्पश्चात् वे दोनी भाई हाथ जोड़कर गुरुजीको दक्षिणा देनेके लियं उद्यत इए । उस समय उन बाह्मण गुरुने उन दोनोंसे दक्षिणामें अपने मरे हुए पुत्रको माँगा । तय वे दोनों भाई सुनहरे शाज शामानीसे युक्त रथपर आरुढ़ हो, मन-इन्द्रियोंको बदामें रखते हुए प्रभासतीर्थमे समुद्रके निकट गय । दोनों ही भवानक पराक्रमी थे। उन्हें आया जान समद्र तत्काल काँप उठा और रत्नोंकी उत्तम भेंट ले आकर, दोनी हाथ जोड उनके चरणप्रान्तमे पड गया । उससे भगवानने कडा-- तम भेरे गुरुदेवके पुत्रको शीम ही स्त्रीटा दो । तुमने अपनी प्रचण्ड कहरोके घटाटोपसे उस ब्राह्मण-बालकका अपहरण कर लिया या ॥ ९-१७ ॥

समुद्र बोला-भगवन् ! देवदेवेश्वर ! मैंने उस ब्राह्मण-बालकका अपहरण नहीं किया है। उसका हरण तो ब्राह्मरूपभारी भमुर बज्जनने किया है। वह बन्धि हैलराज सदा मेरे उदरमें निवास करता है। देव ! वह देवताओं के लिये भी भयकारक है, अतः आपको उसे जीत केना चाहिये॥ १८-१९॥

नारदशी कहते हैं-समुद्रके यों कड्नेपर भगवान् शीकृष्णने अपनी कमरमें इदतापूर्वक वस्त्र बाँध छिया और वे भयंकर शब्द करनेवाले उस समदमें बड़े वेगले कृद पड़े । विदेहराज ! त्रिलोकीका भार धारण करनेवाले भीकुणके कृदनेसे वह समुद्र इस प्रकार अत्यन्त कॉपने लगा। मानो वज्रकट गिरिके' द्वारा उसे मथ डाला गया हो। तब बीर पञ्चजन दैत्य यद करनेके लिये सहसा श्रीकृष्णके सामने आया । उसने माधवपर अपना शल चला दिया, किंत उस शुलको हाथमें लेकर श्रीकृष्णने उसीके द्वारा उसपर आधात किया । उस आधातसे मुर्ज्छित हो वह समुद्रमें गिर पड़ा । फिर राहमा उठकर कुछ ब्याकुलचित्त हुए पञ्चजनने देवेश्वर ऑहरिको इस प्रकार अपने मस्तकते माराः मानो किसी सर्पने पश्चिराज गरुडपर अपने फनसे प्रहार किया हो । 🗪 साधात परिपूर्णतम भगवान श्रीहरिने कृषित होकर यह वेगव उसके मस्तकपर मुका मारा । श्रीकृष्णके मुक्केकी मारत तत्काल उनके प्राणप बेरू उड़ गये। विदेहराज ! उसके शर्रारसे निकली हुई ज्योति धनश्याम श्रीकृष्णमें लान हो गयी । इस प्रकार पञ्चजनको मारकर और उसके शरीरसे उत्पन्न शक्को साथ है, वे श्रीकृष्ण सहसा महासाग्रसे निक्के और रथपर आ यैठं ॥ २०--२७ ॥

तदनन्तर मनोहर बलराम और श्रीकृष्ण बायुके समान वेगजाली रथके द्वारा यमराजकी विज्ञास पुरी संयमनीमे गये । वहाँ उन्होंने मेघ-गर्जनाके समान भयंकर लोक-प्रचण्ड पाञ्चजन्यकी ध्विन सब ओर फैल्म दी। उसे सुनकर सभासदोंसिहत यमराज कॉप उठे। यमपुर्ताके चौरासी लाल नरकोंमें पढ़े हुए पापियोंमेंसे जिन-जिनके कानोंमें वह ध्विन पड़ी, वे सब-के-अब मोध पा गये। यमराज उसी क्षण पूजा और उपहारकी सामग्री केवर श्रीकृष्ण-बल्दामके चरणप्रान्तमें आ गिरे। वे उनके तेजसे पराभृत हो गये थे, अतः हाथ जोड़कर बोले॥ २८-३१॥

यमराजने कहा—हे हरे ! हे क्रुपासिन्थो ! हे महावर्छा बळराम ! आप दोनों असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति तथा परिपूर्णतम परमेश्वर हैं। आप दोनों देवता पुराण-पुरुष, सबसे महान, सर्वेश्वर तथा सम्पूर्ण बगत्के क्षेगोंके अधीरवर हैं। आज भी आप दोनों स्वके अपर विराणकाल

क्रिकेट्बरो । आप अपनी वाणीदारा इमें आशा दें कि
 क्रिक्या नेवा करनी है। । ३२-३३ ॥

ं अविभगवान् बोले—महामते छोकपाछ यम ! मेरे सुर्वपुत्रको छ आओ और मेरी बाणीका आदर करते हुए कहीं भी न्यायोचित रीतिसे राज्य करो ॥ ३४॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! उसी समय यमराजने गुरुपुणको के आकर श्रीकृष्णके हाथमें सीप दिया । फिर साक्षात् श्रीहरि उसे लेकर अवन्तिकापुरीमें आये और उन्होंने बीगुकको उनका वह शिशुपुण समर्पित कर दिया । फिर गुरुके आशीर्वादसे सम्भावित हो। उन दोनों भाइयोंने हाथ जोडकर उन्हें प्रणाम किया और वे रथपर चढ़कर मधुरापुरीमें आ गये । वहां यदुवंशियोंने उनका वहा समान किया ॥ १५-३६॥

एक दिन समस्त कारणोंके भी हारण भीकृष्ण अपने मक्त पाण्डवोंका स्मरण करते हुए बस्त्राम-बीके साथ अकूरके घर गये ! नरेखन ! अकूर सहसा उठकर खड़े हो गये और बड़ी प्रसक्ताके साथ उन्हें इदयसे स्नाकर पोडश उपचारोंद्वारा उनका पूजन करके, हाथ जोड़ सामने खड़े हो गये । उनका मनोरथ पूर्ण हो कुका था। उन्होंने प्रेमानन्दके ऑसू बहाते हुए उनसे कहा ॥ ३७-३९॥

अक्रूर बोस्ने—प्रभुओ ! जिन्होंने मार्गमें मैने जो बुछ कहा या खोचा था, वह सब पूर्ण कर दिया, उन्हों आप दोनों— कल्राम और श्रीकृष्णको मेरा नित्य बारंबार नमस्कार है। आप दोनों समस्त लोकोंमें सर्बाधिक सुन्दर हैं। जन-भूषणोंमें भी उत्तम हैं। सम्पूर्ण जगत्को बाहर और मीतरसे भी प्रकाशित करनेवाले हैं। इस समय गी, ब्राह्मण, साधु, बेह, धर्म तथा देवताओंकी रक्षाके लिये आप दोनों यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं। परिपूर्ण तेजस्वी आप दोनों परमेश्वर कंसादि दैत्योंका विनाश करनेके खिये गोखोकधामसे सारतवर्षके भूमण्डलमें पधारे हैं । मैं नित्य-निरन्तर आप दोनोंको मणास करता हुँ ।। ४०-४२ ॥

श्रीभगदान् घोळे—आप हमारे बहे-बूदे गुरुजन और धैर्यवान् हैं। में आपके आगे वालक हूँ । महामते ! संत पुरुष कभी अपनी बहाई नहीं करते । दानपते ! पाण्डवींका कुशल-समाचार जाननेके लिये आप शीम हिसानापुर जाहये और वहाँ उन सबसे मिल-जुलकर लीट आहये ॥ ४३-४४॥

नारदजी कहते हैं—राजन्! उस समय अक्रसे यों कहकर समस्त कार्योंका सम्पादन करनेवाले भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बसुदेवजीके भवनमें छौट आये। उधर अक्रूर कीरवेन्द्रपुरी हस्तिनापुरमें जाकर पाण्डवोंस मिले और,पुनः बहाँने छौटकर उन्होंने भीक्रणसे सारा समाचार कह सुनाया॥ ४५-४६॥

अक्र्रने कहा—भगवन् ! पाण्डव लोग कीरवीं के दिये हुए तुःल भोग रहे है । आप दोनों के तिवा दूसरा कोई भी उनकी सहायता करनेवाला नहीं है । पाण्डुके मर जानेपर प्रयाके सभी पुत्र आप दोनों के चरणारविन्दों में ही चित्त लगाये बैठ हैं ॥ ४७ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! अक्रूरजीके मुखसे यह समानार मुनकर भगवान् श्रीकृष्णने कीरवींका आधा राष्य बस्त्र्वक पाण्डवीको दे दिया । तदनन्तर अपनी कही हुई बातको याद करके भगवान् श्रीकृष्ण उद्धवको साथ छे कुञ्जाके महामञ्जलसंयुक्त भवनमें गये । श्रीहरिको आया देख परम-रूपवर्ता कुञ्जाने तुरंत ही मिक्तिभावंस पाद्य आदि उपचार समर्पित करके अपने प्राणवस्त्रभका पूजन किया । कुञ्जाके उत्तम भवनकी दीवारोंमें सोने और रस्न जहे गये थे । उस रूपवर्ता रमणीके साथ श्रीहरि उसी प्रकार दोभित हुए।

हे हरे हे क्षपासित्यो राम राम शरावल ।
 असंस्वत्रक्षाण्डपती परिपूर्णतमी खुवाम् ॥
 देवी प्रताणी प्रक्वी सहान्ती
 सर्वेश्वरी सर्वजगळानेशी ।
 अवैश्वर सर्वेपरिवर्णमानी
 विशा निजाबा बद्दा गरेशी ॥
 (वर्ण , मंहरा १ । ११-११ )

शुवान्यां रामकृष्णान्यां तान्यां नित्यं नमी नमः ।
 वान्यां मार्गे शदुक्तं मे पूर्णं तक कृतं मभू ॥
 कोकामिरामी जनभूषणीत्तमी चानतमंदिः सर्वजगतप्रदीपकी ।
 गोविप्रसाधुमृतिषमदेवतारमार्थमवेव वदोः कृते गती ॥
 कंसादिदैत्येन्द्रविनास्मेतने गोकोकाकोकात् परिपूणं तेजसी ।
 समागती मारतभृतिमण्डके श्रुवां परेशी सत्तं नतोऽस्थावयः ॥
 (गुर्वे०) मधुरा० ६ । ४०००४० ।



|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

जैसे बैकुण्डधाममें रमाके साथ रमापति विच्णु शोभा पाते हैं। राजन् ! साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं जिस मेरन्श्रीके पति हो गये, उसका महान् तप कैसा आश्चर्यजनक है। विदेहराज ! वहाँ लीलासे मानय-शरीर धारण करनेवाले भगनान, श्रीहरि आठ दिनौतक टिके रहकर नमें दिन बश्चप्रजीके भवनमें लौट आये। विदेहनरेश ! मशुरामें

इस प्रकार को भीकृष्णका चरित्र है। यह तमसा पार्पोको इर केनेबाला, पुण्यदायक तथा आयुकी बृद्धिका उत्तम साधन है। वह मनुष्योंको चारों पदार्थ देनेवाला तथा श्रीकृष्णको भी बदार्मे कर केनेवाला है। तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो १॥ ४८---५५॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमधुगखण्डके अन्तर्गत नागद-बहुलाइव-संवादमें वहुसीख्य? नामक नवाँ अध्याय पूरा दुआ ॥ १ ॥

## दसवाँ अध्याय

## धोबी, दर्जी और सुदामा मालीके पूर्वजन्मका परि<del>च</del>य

बहुलाइबने पूछा—देवर्षे ! आपके मुलमे मैंने भगवान् श्रीकृष्णके पावन चरित्रका श्रवण किया, किंतु पुनः अधिकाधिक सुननेकी इच्छा हो रही है ! जैसे प्यासा प्राणी जलकी इच्छा करता है, उसी तरह मेरा गन भाज श्रीकृष्ण-चित्रको मुनना चाहता है । आपने कंसके जन्म-कर्मौका वर्णन किया और मैंने सुना । केशी आदि बड़े बड़े देखोंके पूर्वजन्मकी यानें भी मैंने सुनीं । अब यह जानना चाहता हूँ कि अहो ! जिसकी महती च्योति श्रीकृष्णमें लीन हुई, वह धोबी पूर्वजन्ममें कीन था ! और श्रीहरिने उनका वध क्यो किया ! ॥ १—३ ॥

नारदजीने कहा—विदेहराज ! श्रेतायुगकी बात है, अयोज्यापुरीमें श्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे । उनके राज्य-कालमें प्रजाकी मनोवृत्ति एवं दुःल-सुन्य जाननेके लिये गुप्तचर वृमा करते थे । एक दिन उन गुप्तचरोंके सुनते हुए किसी धोबीने अपनी भायति कहा—न्तृ दुष्टा है और दूसरेके घरमें गहकर आयी है; इसलिये अब तुझे मैं नहीं रवन्यूँगा । खीके लोभी गजा राम भले ही सीताको राच लें, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार कलेंगा। हम प्रकार बहुत ने लोगोंके मुखने आक्षेपयुक्त बात सुनकर श्रीराधवेन्द्रने लोकापवादके भयने सहमा मीताको बनमें त्याग दिया । रघु-कुल-तिलक श्रीरामने उस धोत्रीको दण्ड देनेकी इच्छा नहीं की । वहीं दापरके अन्तमें मधुरा-पुरीमें फिर धोबी ही हुआ । उसने सीताके प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोषकी वान्तिके लिये श्रीहरिने स्वयं ही उसका वध किया, तथापि उन श्रीकरणानिधिने उस धोबीको मोक्ष प्रदान किया । राजन् । इयाद्ध श्रीकृष्णचन्द्रका यह परम

अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो ! ॥ ४— ९ ॥

बहुलाइवते पूछा—मृनिश्रेष्ठ ! पूर्वजन्भमें वह इर्जी कौन था। जिसे भगवात् श्रीकृष्णने अपना सारूप्य प्रदान किया ! ॥ १० ॥

श्रीनारद्जीने कहा—राजन् ! पहळे मिथिलापुरीमें एक दर्जी था, जो भगवान् श्रीहरिके प्रति भिक्तमाव रण्वता था । उसने श्रीरामके विवाहके समय राजा मीरप्यज जनककी आज्ञाने श्रीराम और लक्ष्मणके दूलह वेषके क्रिये महीन होरोंसे कपड़े सीये थे । वह वस्त्र मीनेकी कलामें अत्यन्त कुराल था । राजन् ! करोड़ों कामदेगोंके समान लावण्यवाले सुन्दर श्रीराम और लक्ष्मणको देलकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था । उसने मन-ईा-मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथोंने इनके अङ्गोमे वस्त्र पहिनाऊँ । श्रीरमुनाथजी सर्वश्च हैं। उन्होंने मन-ईा-मन उने वर दे दिया कि 'द्वापरके अन्तमें भारतीय बजमण्डलमें तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा ।' श्रीरामचन्द्रजीके वग्दानमें नहीं यह दर्जी मधुरामें प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनो बन्धुओंकी वेप-रचना करके उनका साल्य प्राप्त कर लिया ॥ ११-१६ ॥

बहुलाइयने पूछा--जहान् ! सुदामा मार्लीने, जिसके धरमें परम मनोहर बल्ह्याम और श्रीकृष्ण म्वयं पधारे थे, कौन-मा पुण्य किया था ? बताइये ॥ १७ ॥

नारदर्जीने कहा—राजन् ! राजगज छुनेरका एक परम रमणीय सुन्दर वन है, जो चेत्ररथ-वनके नामसे प्रसिद्ध है। उनमें फुल लगानेवाला एक माली था, जो हेम- माडीके मामसे पुकारा जाता था। वह मगवान् विष्णुके भजनमें तत्पर, शान्त, दानशील तथा महान् सत्सङ्गी था। उसने मगवान् श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिये देवताओं हो पूजा की। पाँच इजार वर्षोत्तक प्रतिदिन तीन ती कमल पुष्प केकर वह मगवान् शंकरके आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय कठणानिक त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकर उसके जपर अत्यन्त प्रमन्न हो बोले- परम बुद्धिमान् मालाकार । तुम इच्छानुसार वर्ग मांगो। वत्र हेमसालीन हाय जोड़कर महादेवर्जाको नमस्कार किया और पांग्कमा करके उनके सामने स्व हा हो मस्तक हा करत दहा। १९८-२श।

हेममाली बोला --भगवन् ! परिपूर्णतम प्रभु श्रीकृष्ण

कभी मेरे घर पशारें और मैं इन नेश्रींसे उनका प्रस्पक्ष दर्शन कहें—ऐसी मेरी इच्छा है। आपके बरदानसे मेरी यह अभिकाषा पूर्ण हो॥ २३॥

श्रीमहादेवजीने कहा महामते ! द्वापरके अन्तर्में भारतवर्षकी मधुरापुर्गमे तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा। इसमें सहाय नहीं है ॥ २४ ॥

नारहजी कहते हैं - राजन् ! महादेवजीके बरदानने वह महामना देममाली ही द्वापरके अन्तमें सुदामा माली हुआ था । इसील्लिंग माधात् बलगण और र्था हुन्या भगवान् शिवकी वाणी सत्य करनेके लिये उसके घर पधारे थे । अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ २५-२६ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीगशुग**खण्डके अन्तर्गत** नास्ट-बहुलाश्च-मंतर्दमें भ्योबीर दर्जी और मुदाम। मालीका उपाक्ष्यान<sup>9</sup> नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

#### कुन्जा और कुवलयापीडके पूर्वजन्मगत वृत्तान्तका वर्णन

श्रीबहुलाश्वने पूछा—देवर्षे ! सैरन्थ्रीने पूर्वकालमें कीन-सा परम दुष्कर तप किया थाः जिससे देवताओं के छिये भी अस्पन्त दुर्लभ भगवान् श्रीकृष्ण उसपर रीझ गये !!! १!!

नारद्जीने कहा-राजन् ! करोड़ों कामदेवोके समान सुन्दर श्रीरामचन्द्रजी जब पञ्चवटीमें रहते ये उस समय शूर्पणम्या नामक राश्वमी उन्हें देखकर अत्यन्त मोहित हो गर्या । भीरपुनाथजी एकपन्नीवतके पालनमें तत्पर हैं। अतः इनके मनमें दूसरी किसी स्त्रीके प्रति मोइ नहीं है'- यह विचारकर रावणकी बहिन क्रोधरी सीताको खा जानेके लिये दोड़ी । उस समय श्रीरामके छोटे भाई रूक्ष्मणने रुष्ट होकर तीखी भारवाली तलवारसे तत्काल उसकी नाक और कान काट लिये। नाक कट जानेपर उसने स्ब्बामें जाकर रावणको यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यन्त लिसचित्त होकर वह पुष्कर-तीर्थमें चली गयी । वहाँ जलमें खड़ी हो भगवान् शंकरका ध्यान तथा श्रीरामको पतिरूपमें पानेकी कामना करती हुई शूर्पणखाने इस इजार वर्षोतक तपस्या की । इससे प्रसन्न हो देवाभिदेव भगवान उमापति पुष्कर-तीर्थमें आकर बोर्छ-प्रम बर माँगी ।। २-७॥

शूर्पणस्वाने कहा—परम दैवदेव ! आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेमें समर्थ हैं। अतः मुझे यह वर दीजिये कि सत्पुरुपोंके प्रिय श्रीरामचन्द्रजी मेरे पति ही ॥८॥

दिावने कहा—गक्षती ! सुनो । यह वर तुम्हारे लिये अभी सफल नहीं होगा । द्वापरके अन्तमें मधुरापुरीमें तुम्हारी यह कामना पूरी होगी। इसमें संशय नहीं है ॥ ९ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! महामते ! वहीं इच्छानुभार रूप धारण करनेवाली शूपंणला नामक राक्षसी भीमशुरापुरीमें 'कुन्जा' नामसे प्रसिद्ध हुई थी। महादेवजीके वरसे हो वह श्रीकृष्णकी प्रिया हुई। यह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें बताया। अब और क्या सुनना चाहते हो !॥ १०-११॥

बहुलाश्व बोले--नारदर्जा ! यह कुबलयापीइ पूर्व-जन्ममे कीन था ! कैसे हार्याकी योनिको प्राप्त हुआ ! और किस पुण्यमे भगवान् श्रीकृष्णमें लीन हुआ !॥ १२॥

नारदजीने कहा—राजा बलिके एक विशालकाथ एवं बल्वान् पुत्र थाः जिसका नाम था—मन्दगति । वह समसा शस्त्रभारियोंमें श्रेष्ठ तथा एक लाख हाथियोंके समान बल्वाली था । एक समय श्रीरङ्गनाथकी बाजाके किये वह धरसे निकला और जन-सपुदायमें सम्मिलित हो गया। मन्दगति मतवाले हाथीके समान वेगसे भुजाएँ हिला-हिलाकर छोगोंको कुचलता जा रहा था। रास्तेमें उसकी भुजाओंके वेगसे बूदे त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलिकुमारको शाप दे दिया॥ १३-१५॥

त्रितने कहा— दुर्मते ! तृ हाथीके समान महोत्मत्त होकर रङ्ग-मानामें लोगोंको कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा ।' इस प्रकार शाप मिलनेपर वह बलवान् दैत्य मन्दगति तत्काल तेजोश्रष्ट हो गया और उनका शरीर केंचुलकी भॉति छूटकर नीचे जा गिरा । मुनिके प्रभावको जाननेवाले उस दैत्यने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनिसे कहा ॥ १६—१८॥

मन्द्रगति बोला—हे मुने ! कृपानित्थो ! आप द्विजोंमें श्रेष्ठ योगीन्द्र हैं । इस गज-योनिसे मुझे कब खुटकारा मिलेगा, यह मुझे शोध बताइये । मुने ! आजसे आप-जैसे महास्माओंकी अवहेलना मेरेद्वारा कमी नहीं होगी । ब्रह्मन् ! आप-जैसे मुनि वर और शाप—दोनोंको देनेमें समर्थ हैं ॥१९२०॥ नारदशी कहते हैं—राजन् ! उस दैस्यदारा इस प्रकार प्रस्ता किये जानेपर महामुनि जितका कोध दूर हो गया ! फिर उन कृपाछ ब्राह्मण-शिरोमणिने उस दैत्यते कहा !! २१ !!

त्रित बोले—देखराज ! मेरी बात ब्रही नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति में अत्यन्त प्रसन्न हूँ । इस-लिये तुम्हें देसा दिव्य वर प्रदान करूँगा, जो देशताओं के लिये भी दुर्लभ है । देखेन्द्र ! शोक न करो । श्रीहरिकी नगरी मथुरामें श्रीकृष्णके हाथसे तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है ॥ २२-२३॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! वही यह मन्दगति दैत्य विन्ध्यपर्वतपर कुबल्यापीड़ नामसे विख्यात हाथी हुआ, जो बल्में अकेला ही दम इजार हाथियोंके समान था। उसे मगधराज जरामधने लाख हाथियोंके द्वारा बनमें पकड़ा। विदेहराज! फिर उसने कंमको दहेजमे यह हाथी दे दिया। त्रित मुनिके कथनानुसार उसका तेज श्रीकृष्णमें लीन हुआ। यह प्रसन्न मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो!॥ २४-२६॥

इस प्रकार भीगर्ग-संहितामें श्रीमणुराक्षण्यके अन्तर्गत नारद-बहुताश्च-संवादमें 'कुम्जा और कुवलयापीयके पूर्वजन्मका वर्णन् नामक स्थारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

## बारहवाँ अध्याय

#### चाण्र आदि मछ, कंसके छोटे भाइयों तथा पञ्चजन दैत्यके पूर्वजन्मगत वृत्तान्तका वर्णन

शबुरुष्ट्य बारिन—नाणूर आदि जो महा थे, वे पूर्व-जन्ममें कीन ये, जो यहाँ मधुरापुरीमें आये थे ! आहो ! उनका कैसा सीभाग्य है कि साक्षात् श्रीकृष्णवन्दके साथ सन्दें युद्धका अवसर मिका ॥ १॥

नारप्रकाने कहा—राजन् | पूर्वकालमें अमरावतीपुरीनें उतस्य नामसे प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे | उनके पाँच पुत्र हुए, जो कामदेवके समान कान्तिमान् थे | उन छोगीने विद्याः स्वाध्याय और जग छोड्कर मदसं उन्मत्त हो राजा बिलके यहाँ जाकर प्रतिदिन मळ्युद्धकी शिक्षा केनी आरम्भ की | अपने पुत्रोंको बाह्यणोचित कर्मच सर्वेश अक वैदाज्ययनसे रहित तथा मदमत्त हुआ देख मुनिजेष्ठ उतस्यने रोषपूर्वक उनसे कहा ॥ २-४॥

उत्तरम बोके-शम, दम, तप, शीच, समा, सरकता,

बान, विज्ञान तथा आस्तिकता—ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेक, वैर्ब, दसता, युद्धभूमिमें पीठ न दिसाना, दान तथा पेरवर्ब—ये क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं। इति, गोरखा और वाणिक्य—ये वैरयके स्वभावक कर्म हैं तथा वेवालक कर्म सूक्षके किये भी स्वाभाविक है। दुर्बनो ! दुमलोग ब्राह्मणके पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्मने दूर रहकर क्षत्रियोचित मस्लयुद्धका कार्य कैसे करते हो ? अतः तुमलोग भारतभूमिपर मस्ल हो जाओ और असुरोंके सङ्गले बीघ हो दुर्बन वन जाओ ॥ ५—९॥

भारत्जी कहते हैं—राजन् | वे उतस्पके पुत्र ही पृथ्वीपर मक्कोंके रूपमें उत्पन्न हुए | नरेश्वर | उन्होंने भीकृष्णके शरीरका स्पर्श करनेमात्रते परम मोक्ष प्राप्त कर किया | इस प्रकार मैंने चाणूर, सुक्षक, सूट, साम और

सोशक इन मस्डोंके पूर्वचरित्रका वर्णन कियाः अव और क्या सुनना चाहते हो ?॥ १०-११॥

बहुलाश्वने पूछा—मुने ! कंसके छोटे भाई जो कड़, त्यग्रोध आदि आठ योदा थे, वे सब पूर्वजन्ममें कीन ये ! जो कि परममोक्षको प्राप्त हुए, यह बताइये ! ॥ १२ ॥

**बारद्जीने कहा**—राजन् । पूर्वकालकी यात है। कुबेरकी राजधानी अलकामें 'देवयक्ष' नामसे प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था । वह अनी, शानपरायण, शिवभक्तिसे सम्मानित तथा महातेजस्वी था। उसके आठ पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं - देवकूट, महाशिरि, गण्ड, दण्ड, प्रचण्ड, लण्ड, अखण्ड और पृष्ठ । एक दिन शिवपूजाके निमित्त अरगोदयर्का बैछामे एक सहस्र पुण्डरीक पुष्प छानेके लिये देवयक्षकी आशा पाकर वे तब गये। उन्होंने भ्रमरोके गुजारवसे यक्त सहस्र कमल-पुष्प मानगरीयरमे लाकरः उनकी गन्धकी लोभने बुवकर पिताको अर्पित किये । फूलीको उन्छिष्ट करनेके दोपम शिवपूजासे तिरस्कृत हुए वे मूद् यक्ष तीन जन्मोके लिय असुरवोनिको प्राप्त हुए । मिथिछेश्वर ! विदेहराज ! बलदेवजीके कल्याणकारी हाथोंसे भारे जाकर वे होपसे मुक्त हो गये और परममोक्षको प्राप्त हुए । नरेश्वर । कंसके कोटे भाइयोंके पूर्वजन्मका यह बुत्तान्त मैंने कहा, तुम और क्या सनना चाहते हो १ ॥ १३-१९ ॥

बहुकाश्वने पूछा-नवान् । यह शहुरूपधारी देल

पञ्चलन पूर्वजन्ममें कौन था। जिसकी अस्थियोका शङ्क भगवान् श्रीकृष्णके करकमल्लें सुशोभित हुआ !!! २० ॥

नारद्जी कहते हैं—विदेहराज ! पूर्वकालते ही ये चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्रीहरिके उपाक्त रहे हैं । वे स्वक् के सब उनके तेजसे संग्रहीत हुए ये । राजन् ! उनमेंसे पाञ्चजन्य शङ्कको बड़ी ऊँची पदवी प्राप्त हुई । वह श्रीकृष्णके मुँहसे स्त्राकर उनके अधरामृतका पान किया करता था ॥ २१–२२ ॥

एक दिन शक्कराजने मन-ईा-मन मानका अनुभव किया और इस प्रकार कहा— भेरी कान्ति राजहंसके समान क्वेत है। मुझे साक्षात् श्रीहरिने अपने हाथोसे एहोत किया है। में दक्षिणावर्त शक्क हूँ और युद्धमें विजय प्राप्त होनेपर श्राक्रण्ण मुझे वजाया करते हैं। मगवान् श्रीकृण्णका जो अधरामृत श्रीरसागर-कन्या लक्ष्मीके लिये भी दुर्लम् है, उसे में दिन रात पीता रहता हूँ। अतः में सबसे श्रष्ठ हूँ। विदेहराज । इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पाञ्चजन्य शक्को लक्ष्मीने कोधपूर्वक शाप दिया— 'तुर्मते ! तू दैस्य हो जा।' वही शक्कराज समुद्रमे यह पञ्चजन नामक दैत्य हुआ था, जो वैरभावसे भजनके कारण पुनः देवश्वर श्रीहरिकी प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति देवश्वर श्रीकृष्णमें लीन हो गयी और अब वह उन्होंके हाथमे शोभा पाता है। उस शक्कराजका सीमान्य अञ्चत है, अब दुम और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ २३ - २७॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमशुराखण्डके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकादव-संवादमें व्यासूर बादि मल्कों, इंसके माइयो तथा पश्चमन दैश्यके पूर्वजन्मका उपाह्मयान नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

## तेरहवाँ अध्याय

## श्रीकृष्णकी आश्रासे उद्भवका व्रवमें बाना और श्रीदामा आदि संखाओंका उनसे श्रीकृष्ण-विरद्दके दुःसका निवेदन

यहुलाइयने पूछा---गृनिशेष्ठ ! अपने कुटुम्बीजनों तथा जाति-भाइयोंको मधुरापुरीमें निवास देकर यहु-कुल-तिलक श्रीकृष्णने आगे चलकर कौन-कौन-सा कार्य किया ! ॥ १ ॥

सारवजीने कहा—राजन् ! खाधात् परिपूर्णतम भगवान् भक्तवत्तल श्रीकृष्णने गोपी और गोपगणींथे भरे हुए दीन दुखी गोकुलका सारण किया । अतः एक दिन एकान्तमें अपने सला भक्त उद्धवको बुळाकर भगवान्ने प्रेमगद्भद वाणीमें कहा ॥ २-३ ॥

श्रीभगवान् बोळे है सले ! लता-कुओंके समुदाय आदिसे अलंकत सुन्दर मजमण्डलमें शीध ही आओ । गोवर्धन और यमुनाकी शोभासे मनोहर वृन्दावनमें तथा गोप-गोपियोंसे मरे हुए गोकुसमें भी पशारो । मित्र ! मेरा

एक पत्र तो नम्दवावाको देना और बूखरा यहाोदा मैयाके शयमें देना । एले ! तीसरा पत्र श्रीराधिकाकी उनके सुन्दर मन्दिरमें जाकर देना और चौथा मेरे सखा म्बालबालींको मेरा ग्रुभ कुशल-समाचार निवेदन करते हुए देना । इसी प्रकार अत्यन्त मोहित हुई गोपाञ्चनाओंके सैकहाँ यूथोंको पृथक-पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नन्दराज बहे दबाख़ हैं। उनका मन मुझमें ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ ही अपने पास बुलानेके क्षिये मेरा स्मरण करती हैं। द्वम तो नीतिशास्त्रके विद्वान हो। सुन्दर-सुन्दर बार्से सुनाकर उन दोनींके हृदयमें मेरी परम प्रीति भारण कराना । मेरी प्राणवल्लभा राधिका मेरे वियोगते आहर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगतको सूना समझती है। उन मबको मेरे वियोगके कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है। उसे मेरे संदेश-वचनोद्वारा शान्त करो; क्योंकि तुम बातचीत करनेमें बड़े क़शल हो । सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं। मुझ अपने मित्रके विना वे भी मोहसे आतुर हैं, तुम उन्हें भी मित्रकी तरह सुख देना । मैं योड़े ही समयमें श्रीजननाममें आर्जेंगा । गोपाञ्चनाएँ मेरे वियोगकी व्यथाके नेगसे व्याकुल हैं। उनका मन मुझमें ही लगा हुआ है। उनके शरीर और प्राण भी मुझमें ही ख़ित हैं। मन्त्रिप्रवर ! जिन्होंने मेरे लिये अपने लोक-परलोक सब स्थार दिये हैं। उन अवलाओंका भरण-पोषण मैं खतः कैने नहीं करूँगा । उद्भव ! वे मेरे आते समय प्राण त्याग दैनेको उचत थीं । वे आज भी बड़ी कठिनाईते प्राण भारण करती हैं। मेरे वियोगसे उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथाको तुम मेरे संदेश-बन्तनंके हारा शान्त करो। क्योंकि वार्ताखपकी क्षामें द्वम परम क्रवास हो । ससे ! मैं पहके किस स्थपर आरुड होकर अन्नते आया या। उसी रथको। उन्हीं बोडीं। तार्यि और बजती हुई पण्डिकाओंसे सुसकित करके अपने साथ के आओ। मेरे समाम ही रूप बना हो। अधी पीताम्बर, वैजयन्ती माला, तहसदल कमल, दिव्य रलींकी प्रभाभे मण्डित कुण्डल तथा कोटि बाल्ड्यिबोंके समान उद्दीत कौस्त्रभमणि भी भारण कर हो। मेरी उभावतरे बजनेवाळी मनोहर बाँसुरी तथा फुलाँसे सजी हुई जगन्मोहिनी स्वि ( छडी ) भी के छो । उद्भव ! मेरे ही समान विक्य सगम्बर्धे आवत सन्दर चन्दनः मोरपंख और बजते हुए नुपुरीते युक्त नटबर-वेच धारण कर छो । इसी तरह मेरा ही मीरपंखका मुक्तर तथा दोनी बाजुबंद भारण करके सेरे

आदेशते अभी ययासम्मय शीव जाओ। जाओ ॥ ४-१४ ॥

शारदजी कहते हैं--राजन् ! श्रीकृष्णके यों कहनेपर उद्भवने शीव ही हाथ बोहकर उनकी नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथपर आरूढ ही वे वजकी ओर चल दिये, जहाँ कोटि-कोटि मनोइर गीएँ दिव्य भूषणींसे विभूषित हो इवेत पर्वतके समान दिखायी देती थीं । वे सब-की-छब द्रभ देनेबाली तहणी (कलोर ), सुद्यीला, सुरूपा और सद्गणवती थीं। उनके साथ बछडे भी थे। उनकी पॅछके बाल पीछे थे । चलते समय उनकी मूर्तियाँ बड़ी मन्य दिलायी देती थीं । गलेके घंटों और पैरोंके मझीरोंका शंकार होता रहता था। वे कि द्विणियीं (शुद्ध-वण्टिकाओं ) के जालसे मण्डित थे । कितनी ही गौएँ सवर्णके समान रंगकाली थीं । उनके सींगोंमें सोना मढा गया था तथा नाना प्रकारके हारों और मालाञॉते अलंकत हुई उन गौओंकी प्रभा तब ओर छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई ताँगेके रंगवाली, कोई पीली, कोई स्थामा और कोई चितकवरी थी । उस बजमें धूमवर्ण और कोयलके से काले रंगकी भी गौएँ दृष्टिगोचर होती थीं । तालर्य यह कि उस ब्रजभूमिम अनेकानेक रंगवाली गौएँ परिलक्षित होती थीं । वे समुद्रकी तरह अथाह दूध देनेवाली थीं। उनके अङ्गीपर तहणी क्षियोंके डाथोंके छापे लगे हुए थे। हिरनकी भाति चौकड़ी भरनेबाके बळडे उन सन्दर गौऑकी शोभा बढा रहे ये। उन गौऑके बंडमें बड़े-बड़े डॉड इघर-उधर चडते दिलायी देते थे। उनके कंघे और सींग बढ़े-बढ़े थे। वे सब-के-सब धर्मधुरंधर थे। गोपगण हाथोंमें बेंतकी छडी और बॉसरी लिये हय ये । अनकी अञ्चलान्ति स्थाम हिन्तायी देती थी । वे कामदेखींको भी मोडित करनेवाली रागोंमें श्रीकृष्ण-खीलाओंका उच्चलको शाम कर रहे थे । उद्यवकी दरते आते देखा उन्हें कृष्ण समझकर मजके बालक औकृष्णवर्धनकी व्यवसारी परस्पर इस प्रकार कहने सभे ॥ १५-१३ ॥

बोप बोले—सिन ! वे नन्दनम्बन मा रहे हैं, जो इमारे प्रिय सखा हैं; निस्संदेह वे ही हैं। मेमके समान स्वामकान्ति, बारीरपर पीताम्बर, गलेमें वैजयन्ती माला तथा कानोंमें रानमय कुण्डल इनकी शोधा बढ़ाते हैं। ब्रह्मास्थलपर कीस्तुभमणि, हायोंमें गोल-गोल कहे शोधा दे रहे हैं। हाथमें सहस्रहरू कमल भारण करके माथेपर वही मुकुट पहने हुए हैं, जो करोड़ी मार्सण्डोंके तेजको तिरस्कृत कर देता है। वे हो भोड़े और **वही किङ्किणीजाल**ने मण्डित रथ है। इस रथपर स**लदेवजी नहीं** हैं। अकेले नन्दनन्दन ही दिखायी देते हैं॥ २४-२६॥

नारद्जी कहते हैं - विदेहराण ! इस प्रकार बातें करते हुए श्रीदामा आदि गो पाल कृष्ण ही आकृति धारण करनेवाले कृष्ण सखा उद्धवके पास रखके चारों ओरसे आ गये ! निकट आनंपर व बीले - ध्रीकृष्ण तो नहीं हैं। बिंदु साक्षात् उनके ही समान आ शतिवाला यह पुरुष कौन है !' इस तरह बीलते हुए उन गो पालोंको नमस्कार करके उद्धवने उन सबको हृद्यंग लगाया और अपने स्वामी क्यामसन्दरकी चर्चा आरम्म की !! २७ २८ !!

उद्धय बोले शीदामन । यह तुम्हारे सखा श्रीकृष्णका दिया हुआ पत्र है, इसमें संशय नहीं हैं। तुम हमें महण करों । त्वाल बालोमंहित तुम शोव न करों । साधान् श्रीहरि संपुद्धाल हैं । ये भगवान् यादवोका महान् कार्य सिद्ध करके बलरामजीके साथ चोड़े ही दिनोमें पहीं आर्येंगे ।।२९-३०।। नारवजी कहते हैं—राजन् ! उनके हाथके विये हुए पत्रको पढ़कर श्रीदामा आदि मजके बालक बहुत ऑस. बहाते हुए ग्रद्गाद बाणीमें बोले ॥ ३१॥

गोपोंने कहा - हे पिशक ! निर्मोही नन्दनन्दनमें ही हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अन्तःकरण लगा हुआ है। आंकृष्णके विना हमारा त्रज्ञ ही नहीं सून्य हुआ है, हमारे लिये सारा संमार स्ना हो गया है। महामते ! श्रीहरिके विना उनके वियोगके दुःखसे हम वजवासियोंके लियं एक-एक क्षण युगके समान, एक-एक घड़ी मन्वन्तरके तुस्य, एक एक प्रहर कस्पक्ते ममान तथा एक एक दिन दिपरार्थके महदा हो गया है। उद्धव ! हम दिन-रात उसे भुला नहीं पाते । हमारे जीवनमें वह कैसी दुष्ट घड़ी आयी थी, जिसमें स्थाममुन्दर गहींस चले गये। यद्यपि हम मिलताके नाते सदा उनका अपराध करने रहे हैं, तथापि हम वनवासियोंके मनको उन्होंने सदाके लिये हर लिया ॥ ३२-३४॥

इस प्रकार श्रीयारी-सोहिताने श्रीमधुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुताय-संवादमे व्यवका आग्रमण नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३॥

# चौदहवाँ अध्याय

उद्भवका श्रीकृष्ण-सम्बाशिको आस्त्रासनः नन्द और यशोदासे बातचीत तथा उनकी प्रेम-लक्षणा-सितःसे चिकत होकर उद्भवका उन्हें श्रीकृष्णके चरित्र सुनाना

श्रीनारद्रजी कहते हैं शबन्! इस प्रवार प्रेम भरे गोपोंस, जो श्रीकृष्णके विरहते व्याकुल थे, प्रेमी भक्त जहान विस्तयरहित होकर कहा ॥ १॥

हत्य बोके—नजनासियों! में भीकृष्णका दास हूँ— हनका प्रेमपान द्या एकान्त सेनक हूँ। भीहरिने वहीं उसायकीके साम आपकोगोंका कुछक-महत्व साननेके लिये मुझे यहाँ भेजा है। यहांशे मधुरापुरीको कैटकर शीहरिंशे आपलीगोंकी जिरह-वेदन। गिनेदित करके अपने नेनोंके बळसे उनके धरण पखारकर उन्हें प्रसस्र करूँगा और उन्हें साथ केंकर शीम ही आपकोगोंके समीप आऊँगा— यह नेरी प्रतिका है। यह कभी झठी नहीं होगी। गोपाकगण! आपकोग प्रसस्र हीं। शोक न करें। आप इस अअमें शीम ही ओवळम भीहरिका दर्शन करेंगे। १-५।

मारवृजी कहते हैं--राजन् । इस प्रकार मार्बोको

भारवासन दे, रगार बैठे हुए यनुनन्दन उद्धव ओदामा आहि गोपोंके साथ इष्टें भरकर नन्दर्गानमें प्रविष्ठ हुए। उद्ध समय सूर्व समुद्रमें हुव चुके थे। उद्धवका आगमन हुनकर परम इद्धिमान् नन्दराजने शीव आकर उन्हें प्रसक्ता-पूर्वक हुर्यसे बगाया और वद्दे इपेंसे उनका पूजन-स्थागत-सकता किया। जब उद्धवनी भोजन करके शान्तभावसे शम्यापर आसीन हुए। तब नन्दराजने भी श्रम्यापर स्थित हो गद्यद वाणीमें बहा॥ ६-८॥

नम्द बोले —महामते उद्धव ! क्या मेदे मित्र वसुदेव मधुरापुरामें अपने पुत्रोंके साथ सकुशक हैं ! सकी ! कंतके भर आनेपर यादव-शिरोमणियोंको इस भूतकपर परम सुख मुनिभाकी प्राप्ति हुई है । क्या कभी बस्यामसहित माभव अपनी माता यशोदाको मी याद करते हैं ! यहाँके क्याक, गोवर्षन पर्वत, गीओंके समुदाय और कन, कुरुदावन,

ययुना-पुक्रिन अथवा यमुना नदीका भी कमी सहस्य करते हैं । हा देव । अब मैं किस समय बिम्बपालके समान लाल ओडवाले अपने पुत्र कमल-नयन स्थामसुन्दरको बल्टाम और न्यास-वालोंके साथ वार-वार धरके ऑगन और चक्तरॉपर कोटते देखूँगा ! कुझ, निकुख, महानदी वमुना, गिरिराज गोवर्धन, यह बुन्दावन तथा दुसरे-दूसरे बन, ग्रह, छता। इस और गीओंके समुदाय तथा इनके साथ ही यह सारा र मुकुन्दके बिना विश्वतस्य प्रतीत हो रहा है। कमल-दलके समान विशाल नेत्रबाले श्रीकृष्णके विना मेरै जीवनः शयन और भोजनको भी धिक्कार है। इस भूतस्यर चन्द्रमाने विकटे हुए चकोरकी भाँति मैं उनके आगमनकी बहुत अधिक आशासे ही जीवन भारण कर रहा हूँ । महामते ! में श्रीकृष्ण और बलरामको परात्पर परमेश्वर ही मानता हैं। देवताओंके अत्यन्त प्रार्थना करनेपर वे पूर्णतम भगवान् भूमिका भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे अवतीर्ण हुए हैं और अब संतोकी रक्षामें तत्पर हैं ॥ ९--१४ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! परमेश्वर श्रीहरिका बार-बार स्मरण करके नवनन्दराज तिक्येपर सिर रखकर चुप हो गये । उनका अङ्ग-अङ्ग उत्कण्ठाके कारण रोमाञ्च-युक्त और विह्वल हो रहा था । राजन् ! उस समय श्रीकृष्ण-सखा उद्भवके देखते-देखते श्रीनन्दराजके नेत्र-कमल्लीसे निकलती हुई अशुधारा विसार और तिकियेसहित श्रम्याको भिगोकर ऑगनमें यह चली ॥१५-१६॥

मधुरापुरीसे उद्भवजीका आना युनकर छती यशोदा द्वरंत इरबाजेके किवाइनि पास चली आर्यो और अपने पुत्रकी चर्चा युनने लगीं । उस समय स्तेइवद्य उनके सानोंसे दूध झरने हमा और नेत्र-कमलेंसे ऑसुऑकी चारा वह चली । फिर वे ह्या छोड़कर पुत्रस्तेहने उद्भवके पास चली आर्यों और द्वारा कुशल-मङ्गल स्वयं पूछने लगीं । नेत्रोंसे बहती हुई अशुधाराको ऑचलसे पेंछकर, इरिकी भावनासे विहल नन्द-जीकी उपस्थितिमें वे बोर्ली ॥ १७-१८॥

यद्योदाने कहा—उद्धव ! क्या कन्हैया कभी प्रक्रको अथवा अपने वाना नन्दराजको याद करता है ! इनके भाई सकन्द उसे देखनेके स्थि बहुत उत्सुक रहते हैं। क्या वह इनका भी सरण करता है ! इत बजर्मे नी नन्द। नी उपनन्द और छः स्वभानु रहते हैं । क्या कन्हैया इन स्वको याद करता है ! जिनकी बोहीमें बैठकर उसने बन-

वनमें बालकेलि की बी। जिनके साथ नन्दनन्दन सानम्द गेंद खेळा करता या, उन अपने स्तेही मोर्पोका वह कभी खता स्मरण करता है ! महो मेरे जीवनमें एक ही यह बेटा मिल था। मेरे बहत ने पुत्र नहीं हैं। फिर भी वह एक ही पुत्र मम बीन-दुखी माँको छोडकर इसरी दिशाको चला गया । महामते । स्नेड करनेवालांके किये कष्ट होना अनिवार्य है, यह कैसी आश्चर्यकी बात है । मानद ! बसाओ में पुत्रके बिना क्या करूँ, वेंसे जीवित रहें ? भीवा मुझे दही दे, या मुझे ताजा मान्यनं दे!— इस प्रकार मधुर वाणीमें बोल्कर वह घरमें सदा इठ किया करता था । वही कल्डेया अब दोपहरमें कैसे भोजन करता होगा ! यह मेरा लाला व नहेवा वजवासियोंका जीवन है, जजका धन है, इस कलका दीपक है तथा अपनी बाल-लीलासे सबने। सनको मोह केनेबाला है। उसके खालन-पालनमें भेरे इतने क्योंके दिन एक क्षणकी भाँति वीत गये । अहो । आज नन्दनन्दनके बिना वही दिन एक करपके समान भारी हो गया है। जिस कन्हेबाको म्बाल-बालोंके साथ बळहे चरानेके लिये मैं गाँबकी भीमापर और नदीके किनारे भी नहीं जाने देती थी। हाय ! वहीं अब मधरा चला गया ! 'ओ मोहन !'---वीं बुरते पुकारकर जो उसे गोदमें केते और लाइ-प्यार करते थे, वे ही नन्दराज उसके बिना खेद और विधादमें हुने रहते हैं। अही । एक दिन दहीका भाँड फोड़ देनेपर मुझ निर्मोहिनीने उस बच्चे-को रस्तीसे बाँभ दिया था। आजवह करतृत याद करके मैं शोकमें हुव रही हूँ । यह आंगनः सारा सभागण्डपः मकान, सरोवर, गली, बज, गहलोंकी छतें सब सनी हो गयी हैं। मुकुन्दके बिना यह सारा जगत विभन्ने द्वल्य प्रतीत होता है । फन्हैयाके विना मेरे इस जीवनका धिकार है ॥ १९-३० ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यहादा और नन्दमं उनकोटिके प्रेमका रुक्षण प्रकट हुआ देख उद्दव अल्पन्त आश्रार्यचित्रत हो गये । उनका अपना सारा ज्ञानाभिमान गढ गया ॥ ११॥

उद्ध्य बोस्ट्रे—अहो ! महाप्रभु नन्द और यशोदाजी ! मेरे हारीरमें जितने रोम हैं, वे तब यदि जिहाएँ हो जायँ तो उन जिहाओं दारा भी मैं आप दोनोंकी महत्ताका वर्णन करनेमें तमर्थ नहीं हूँ । आप दोनोंकी साक्षात् परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके प्रति ऐसी प्रेमत्ब्ह्णा भक्ति की है, जिसकी कहीं द्वलना नहीं है । आप दोनोंको नो सनातन प्रेमस्ब्ह्णा- सिक प्रात हुई के बह तीयाँडन, तपस्या, हान, वांस्य और सेवले भी हुस्थ नहीं है। हे नन्द और हे बलेशरी यशोदे ! स्वयं होनों शोक न करें। ये हो पत्र आपलोग शीष्ठ ही अपने हाथमें लें। इन पत्रोंको निस्तंदेह श्रीकृष्णने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलरामजीके साथ नन्दनन्दन श्रीकृष्ण यहुपुरीमें कुशलपूर्वक हैं। यादवींका महान् कार्य सिद्ध करके बलरामसिहत श्रीभगवान् यहाँ भी योदे ही समयमें आयेंगे॥ ३२—३६।।

द्वम नन्दनन्दन श्रीकृष्णको परिपूर्णतम परमात्मा समझो। बै कंस आहि दैस्योंका बध और भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनाले आपके घरमें अवतीर्ण हुए हैं। बरुराम-सहित श्रीहरिने जन्मदानसे ही अद्भुत लीला आरम्भ कर ही थी । पुतनाके प्राणीका अपहरण, शकटका भञ्जन, कुणावर्तको मार गिरानाः यमलार्जुन वृक्षोको तोड् गिराना और अपने मुखर्मे यशोदाजीको विश्वरूपका दर्शन कराना आबि उनकी अलैकिक लीलाएँ हैं। वृन्दावनमें बछदे चराते इप उन प्रभावशाली भगवान्ने गोपोके देखते देखतं बकासुर और बत्सासुरका वभ किया। अघासुरको मारा। धेनुकासुरको कुचल हाला, काल्यिनागको रौंद हाला, दावानलको पी लिया तथा तत्रभात् बरुदेवजीने प्रसम्बासरका वध किया । आप सम लोगोंके देखते हुए जैते गजराज अपनी सुँहमें कमल भारण करता है। उसी प्रकार भीइरिने एक ही हायसे लीला-पूर्वक गोवर्धन पर्वतको उलाइकर उठा लिया । उन नगरीश्वरने शक्क्यूड्से उसकी चुडामणि हे ही और अरिहासुरका वध करके केशीको भी काडके गाडमें मेज दिया। व्योमासुर वहा भारी देख था। किंद्र भगवान्ने उने मुक्केसे ही मसल डाला ॥ ३७–४४३॥

महामते ! इसी प्रकार मधुरामें भी उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया। कंसका रजक बड़ा डींग हाँकता था। किंतु भीइरिने एक ही हाथकी चोटले उसका काम तमाम कर दिया । सब छोगोंके देखतं देखतं वंसके प्रचण्ड धनुदंण्डको बीचसे ही खण्डित कर दिया-ठीक उभी तरह, अभे हाथी ईखके डंडेको तोड डाल्ता है। कुवलयापीड नामक हाथी यलमें इस हजार हाथियोंकी समानता करता था किंतु भगवान्ने उसकी सुँह पकडकर उसे भूतलपर दे मारा । चाणूर, मुक्ति, कट, शल और तोशलको माधवने मछयुद्ध करके भूपृष्ठपर मार गिराया । मदमत्त देत्य कंस एक लाख हाथियोंके समान बल्ह्याली था; परंतु उमे श्रीकृष्णने मञ्जसे उठाकर भुजाओं है वेगसे घुमाते हुए पृथ्वीपर उसी तरह पटक दिया, जैसे कोई बालक कमण्डलुको गिरा दे। फिर जैसे हाथीपर सिंह कृदे, उसी प्रकार वे कंसपर कृद पड़े । कंसके कड़ा आदि छोटे भाइयोका महावली बलदेवने मुद्रुरते ही तुरंत उसी प्रकार कचूमर निकाल दिया। जैसे किसी सिंहने बहुत ने मृगीको मौतके धाट उतार दिया हो । अपने गुरुको दक्षिणा देनेके लिये महासागरमे कृदकर स्वयं श्राहरिने शक्करपधारी पञ्चजन नामक असुरका संद्वार कर हाला | महानन्द ! ये अद्भुत चरित्र भगवान् श्रीकृष्णके बिना कीन कर एकता है ! उन श्रीहरिको नमस्कार है ॥ ४५-५३॥

इस प्रकार भीगर्ग-संहितामें श्रीमयुरासम्बन्धे अन्तर्गत नारद-बहुकादव-संबादमें जन्दराज और ठक्कवका मिलनः नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १४॥

# पंद्रहवाँ अध्याय

#### गोपान्ननाओंके साथ उद्भवका कदली-बनमें जाना और वहाँ उनकी स्तुति करके श्रीकृष्णद्वारा मेजे गये पत्र अपित करना

भारवजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार श्रीहरिकी वर्षा करते हुए नन्द और उद्धवकी वह रात एक स्थाने समान व्यतीत हो गयी । उनके हर्षको बढ़ानेवाळी होनेके कारण उसका 'स्थावा' (आनन्ददायिनी) नाम विसार्थ हो गमा । अब माक्षसुदूर्त आया, तब सारी नोपाक्षनाओंने उठकर अपने अपने द्वारकी देहकी एवं साँगन

स्त्रीपकर वहाँ प्रकालित होप रख दिये । फिर हाथ-पैर धोकर मयानीमें रस्ती लगाकर वे स्नेहयुक्त दहीको सब ओरसे मधने लगीं । मथानीकी रस्ती लींचनेसे चझल हुए हार और हाथींके कंगन बज रहे थे । उनकी वेणियोंने पूल झर-झरकर गिर रहे थे और चमकते हुए कुण्डल उनके कानोंकी होगा बढ़ा रहे थे । वे सब-की सब चन्द्रमुखी, कमसम्मयनी

तथा निचित्र नणीके सका भारण कारनेके कारण अस्वस्त समीहर याँ। मीक्षण और वस्त्रेहके मक्कमन चरित्रीका मर-वर्धे जहाँ तहाँ प्रेमपूर्वक सान कर रही थाँ। प्रत्येक सोहर्षे सुन्दर गीर्षे इधर-उधर रेमा रही थाँ। गुली-ग्राक्षेये सर्वत्र वहीं मध्येतेके शन्दते मिश्रित गोपाञ्चनाओंका गीत सुनकर विस्तित हुए उद्धन इस प्रकार बोल उदि— 'अहो ! इस मन्द-नगरमें तो भक्तिदेशी मत्र-तत्र-गर्थत्र नृत्य कर रही हैं।' यो कहते हुए वे गाँवते भारते यसुना-नदीमें कान करनेके लिये गये॥ १-८॥

उस समय उद्धके रथको देखकर गोपियाँ बोलीं चिलाो ! आज यहाँ किसका रय आ पहुँचा है ! अथवा वह कूर अकूर ही तो फिर नहीं आया है, जो न्तन-कमल-दरू-लोचन श्रीनन्दनन्दनको महापुरी मधुरामें लिवा है गया था ! जैसे कदूने जगत्के लोगोंको मारने या डॅखवानेके लिये ही इधर-उधर विषधर नागोंको उत्पन्न किया है, उसी प्रकार स्नेही सरपुक्षोंको तीम ताप देनेके लिये ही न जाने उसकी माताने उसे किस कुसमयमें जन्म दिया था ! जो कंसका स्वार्यसाधक तथा कंसका ही अत्यन्त निर्दय सखा है, यह इस अजमण्डलमें फिर क्यों आया है ! अपने मरे हुए स्वामीकी पारलेकिक किया क्या आज यह इमलोगोंके प्राणोंसे ही सम्यन्न करेगा ! ॥ ९—११ ॥

मारदजी कहते हैं—राजन । इस प्रभार बातचीत करती हुई जलकी गोपालनाएँ चार्यिके मुखको दो अल्लिखेंसे ठोककर निकटसे पूछने त्यां- 'जस्दी बताओं। यह किसका रथ है !' वेचारा सार्थि आर्तभावसे इका-बका-सा होकर देखने बगा। इतनेमें उन्हें उद्दवजी आते दिखायी दिये। उनकी कान्ति मेषके समान क्याम यी । नेत्र प्रकृतक कमकबलके सबान विशास में । आकार भी श्रीकृष्ण-रे मिलता-मुलता या । वे करोडों कामदेवींको मोड केनेवाले जान पढ़ते ये । उनके शरीरपर पीताम्बर ब्रशोमित था । उन्होंने गकेमें नृज्ञन बैंजयन्ती माख्य धारण कर रक्ती थी। जिल्हार संब-के-संब प्रमार हुटे पहते थे। उनके हाथमें सहस्रदल कमल खरोगित था। उन्होंने हाथोंमें गाँसरी और वैतकी छड़ी छे रक्ली थी। उनका वेप यहा मनोहर या । करोडों नाव्यवियोंकी कारितरे यक मुक्ट उनके सहाकको मध्यत कर रहा छ । वसामार्थे कीस्त्रम नामक महामणि प्रकाशवान की और रानमय अध्यक उनके क्योडमण्डक्यी कालि स्था रहे हैं। नरेखर । चाल-बाक- बाक्तिः वाँमा, वाहितः हाल और मधुस्तरं चानी दक्षिणीके श्रीकृष्णका सार्व्यं बारण करनेवाले उन उद्यानको वेस्कर समारा गोपियाँ चक्ति हो गर्या और उन्हें मोविष्यका ससार जानकर उनके सामने जार्या ॥ १२-६५ ॥

यह जानकर कि ये भगवान श्रीहरिका संवेश केकर आये हैं। वे नीतियक्त सन्दर क्यन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने स्वर्गी तथा तंतींके सामी गोविन्दकी गृह कुशल पृक्षनेके किये उस उद्भवजीको साथः लेकर वे कदलीयनमें गर्वीः जहाँ क्षभातनन्दिनी भाराधा यसनाके तटपर ममोहर जिस्हा-मन्दिरमें भगवान्के विरहते आद्वर होकर बैठी की और उन श्रीहरिके बिना सारे जगत्को सबंधा सुना मानती पहले केळोंके पत्तींते और किसे चन्दनके पहले शीतल मेचमन्दिर-का प्रतीत होता था तथा यमुनाकी चडाक चार तरंगोंकी प्रहार पहले-हे जहाँ ऐसा प्रतीत होता या कि साक्षात संपाकिरण चन्द्रमाकी सुधाराशि स्वतः गल रही है। ऐसा कंदछी-बन सारा-का-सारा भीराचाकी वियोगाग्निके तेजसे अखन्त श्राबद गया या । केवल श्रीकृष्णके ग्रामागमनकी आहाति श्रीराभा अपने शरीरकी रक्षा कर रही थीं। श्रीकृष्णके सला उद्भवका आगमन सनकर शीराधाने अपनी सिक्रवीके द्वारा अन्त्र, पान और मधुपर्क आदि माञ्चलिक वस्तर्धे अर्पितकर उनका बढ़ा आदर-सकार किया। उस समय बे बारंबार श्रीकृष्ण-कृष्ण'का उच्चारण करती थीं। गोबिन्द-के वियोगसे सिन्न हुई राषा अमावास्थामें प्रविध चन्द्र-कवाकी भाँति श्रीण हो रही थीं। उस समय उद्यक्त नताकी एवं क्रशाकी राधाको हाथ जोडकर प्रणास किया और उनकी परिक्रमाकरके वे इर्षपूर्वक बोले ॥ १६--२१ ॥

उद्दर्शने कहा—शिराये! श्रीकृष्ण सदा परिपूर्णतम भगवान् हैं और आप सदा परिपूर्णतमा भगवती हैं। श्रीकृष्णचल्द्र नित्यलीलापरायण हैं और आप नित्य-लीलाका सम्पादन करनेवाली नित्यलीलावती हैं। श्रीकृष्ण भूमा हैं और आप हन्दिरा हैं। श्रीकृष्ण नित्य सनातन बहा हैं और आप सदा उनकी शक्ति सरस्तती हैं! श्रीकृष्ण शिव हैं और आप कस्माणसक्या शिवा हैं! मगवान् श्रीकृष्ण विष्णु हैं और आप निश्चय हो उनकी पराशकि वैष्णवी हैं। आदिवेषता श्रीहरि कीमारसर्गी—

सानवसी ग्रभा स्मृति हैं। बीहरि प्रलयकालके कार्जी कीदा करनेवांके यहवराह हैं और आप की असाबा है। श्रीहरि मनसे जब देवर्षिवर्य मारद बनते हैं। तब साधात आप ही उनके हाथकी बीणा होती हैं। भीहरि जब धर्मनन्दन नर और नारायण शेत हैं। तब आप ही जगतमें शान्ति स्वापित करने-बाकी साधात शान्तिरूपिणी होती हैं। श्रीकृष्ण ही बाक्षात् महाप्रभ्र कपिल हैं और आप ही सिद्धसेविता सिक्कि । राषे । श्रीकृष्ण सहामुनीश्वर दत्तात्रेय हैं और आप ही निस्पकानमयी सिक्रि। श्रीहरि यज्ञ हैं और आप इधिणा। वे उरुक्रम वामन हैं तो आप सदा उनकी द्यक्ति जयन्ती हैं। श्रीहरि जग समस्त राजाओं के अधिराज प्रश्न होते हैं, तब आप उन महाराजकी पटरानी अचिर्देवी-के रूपमें प्रकट होती हैं । श्रृष्टासुरका वध करनेके क्रिये जब श्रीहरिने मस्यायतार प्रहण किया, तब आप श्रुतिरूपा हुई । मन्दराचलदारा समुद्रमन्थनके समय श्रीहरि कच्छपरूपमें प्रकट हुए। तब आप बासुकिनागमें श्रमदायिनी नेती शक्तिरूपसे प्रकट हुई । श्रमे ! परमेश्वर श्रीहरि जब पीड़ाहारी घन्वन्तरिके रूपमें आविर्भृत हुए, तब आप दिव्य सुधामयी ओषधिके रूपमें दृष्टिगोचर हुई । श्रीक्राणाचन्द्र जब मोहिनीरूपमें सामने आये, तब आप उनके भीतर विश्व-विमोहिनी मोहिनीके रूपमें अभिव्यक्त हुई। श्रीहरि जब दुसिंहरूप धारण करके दुसिंह-कीका करने हो। तब आप निजमक्तवस्तला लीलाके इपमें सामने आर्थी । जब श्रीकृष्णने वामनरूप धारण क्रियाः तव आप अपने भक्तजनोद्वारा कीर्तित कीर्ति-कपिकी हुई । जब श्रीहरि भूगुनन्दन परशुरामका रूप भारण करके सामने थाये। तब आप ही उनके कुठारकी भारा बर्नी । भीक्षणचन्द्र जब रघुकुलचन्द्र श्रीराम हए। तब आप ही उनकी धर्मपत्नी जनकनन्दिनी सीता थीं। अव शार्कक्षम्या श्रीहरि बादरायणमुनि ब्यासके रूपमें प्रकट होते हैं। तय आप वेदान्ततत्त्वको प्रकट करनेवाळी देवभाणीके रूपमें आविर्भत होती हैं। दृष्णि-कुरु तिसक साधव ही जब संकर्षणरूप होते हैं। तब आप ही ब्रह्मभवा देवतीके रूपमें उनकी चेवामें विराजमान होती हैं। भीहरि जब असुरोंको मोहित करनेवाले बुद्धके रूपमें प्रकट होते हैं, तब आप विश्वजनमोहिनी बुद्धि होती हैं। जब श्रीहरि धर्मपालक कल्किके रूपमें प्रकट हींगे, तब आप क्रतिरूपिणी होंगी॥ २२–३३॥

चन्द्रम्सी राषे ! चन्द्रमण्डलमें श्रीकृष्ण ही चन्द्ररूप 🖁 और आप ही सदा चन्द्रिकारूपिणी है। आकाशगत सूर्यमण्डलमें श्रीकृष्ण ही सूर्य हैं और आप ही उनकी प्रमामयी परिधिके रूपमे प्रतिष्ठित हैं । राधे ! निश्चय ही यादवेन्द्र श्रीहरि सदा देवराज इन्द्रके रूपमें विराजते है और आप वहीं श्चीश्वरी श्चीके रूपमें निवास करती हैं। परमेश्वर श्रीहरि ही हिरण्यरेता अग्नि हैं और आप ही सदा हिरण्मयी पराज्योति हैं। श्रीकृष्ण ही राजराज कुबेरके रूपमें विराजते हैं और आप ही उनकी निधिमें निधीश्वरी डोकर शोभा पाती हैं। साक्षात श्रीहरि ही श्रीरसागर 🖁 और आप ही तरंगित होनेवाली स्वेत रेशमके समान शक्रवर्णा तरक्रमाला हैं। सर्वेश्वर श्रीहरि जब-जब कोई शरीर धारण करते हैं। तब-तब आप उनके अनुरूप इक्तिके रूपमें प्रसिद्ध होती हैं । स्वयं श्रीहरि जगत्-स्वरूप तथा ब्रह्मरूप हैं और आप ही जगन्मयी एवं ब्रह्ममयी चैतन्यशक्ति हैं। राधे! आज भी वे ही ये श्रीहरि व्रजराजनन्दन हैं और आप उनकी प्रिया व्यभाननन्दिनी हैं। आप दोनोंने जगतमें सख-शान्तिकी खापनाके लिये नाना प्रकारके क्रीडामय चरित्रींद्वारा लेक्त आदि लीकाओं के रूपमें सस्तमयी लीका प्रकट की है। पुराणपुरुष श्रीकृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं और आप ही उनकी इच्छारूपिणी सीखाशक्ति हैं। आप दोनॉके श्रीविग्रह सदा परस्पर संयुक्त हैं। ऐसे आप दोनों श्रीराधा-फुष्णको मेरा नमस्कार है। राधिके ! आप शोक न करें और अपने प्राणनाथका दिया हुआ यह पत्र हों। उन्होंने यह संदेश दिया है कि मैं कुछ ही दिनोमें यहाँके कार्योका सम्पादन करके वहाँ आऊँगा। गोपाङ्गनाओ। आज ही भगवान् श्रीकृष्णके दिये हुए ये परम सङ्गल-मय सैकड़ों पत्र आपलोग ग्रहण करें। श्रीकृष्णकी प्रियतमा व्रज्युन्दरियोंके शत-शत यूथोंके लिये वे पत्र अर्पित किये गये हैं॥३४-४१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदेतामें श्रीमशुराहाव्यके अन्तर्गत नारहः बहुलाइव-संवादमें व्यवदारा श्रीराणाका दर्शन? नामक पंहादनों अध्याय पुरा हुआ ॥ १५ ॥

## सोलइवाँ अध्याय

#### उद्भवद्वारा श्रीराधा तथा गोपीवनोंको आसासन

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! श्रीराधाने पत्र छेकर उसे अपने मस्तकपर रक्ला, फिर नेकी और छातींचे लगाया । तदनन्तर उसे पढकर श्रीकृष्णके चरणारविन्दीका स्मरण करके। अत्यन्त प्रेमातर हो नेत्रींसे अश्रधारा बहाती हुई वे उद्भवके सामने ही मुच्छीकी पराकाष्ठाको पहुँच गयीं। तन सिवयोंने उनके ऊपर केसर, अगुर और चन्दनसे मिश्रित जल'तथा पुष्परस छिदककर चँवर हुलाना आरम्भ किया । इससे पुनः उनकी चेतुना छोटी । कमछलेचना श्रीराधाको वियोग-दुःखके सागरमें हूबी हुई देख उद्भव तथा गोपियाँ नेत्रोंसे अविरल अश्रधारा बहाने स्वर्गी । राजन् ! उन सबके आँसओंके प्रवाहसे तत्काल बन्दावनमें कडार-पुर्णीले सुशोभित लीला-सरोवर प्रकट हो गया । नरेश्वर ! जो मनुष्य उस सरोवरका दर्शनः उसके जलका पान तथा उसमें मलीमॉति स्नान करके इस कथाको सुनता है। वह कर्मोंके बन्धनसे मुक्त हो श्रीकृष्णको प्राप्त कर छेता है। तदनन्तर उद्भवके मुखसे श्रीकृष्णके पुनरागमनका समाचार सुनकर वे सब गोपाङ्गनाएँ महात्मा गोविन्दका सम्पूर्ण कुशरू-मङ्गल पूछने लगीं ॥ १-७ ॥

श्रीराधा बोर्ली - उद्भव ! वह समय कम आयेगाः जब मैं घनके समान ध्यामकान्तिबाले आनन्दप्रद श्रीष्ठजराज-नन्दनका दर्शन करूँगी ? जैसे मयूरी मेघमालाके और चकोरी चन्द्रमाके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित रहती 🕏 उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पानेके लिये उत्सुक हूँ । किस कुसमयमें मेरा उनते वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वीपर एक-एक क्षण मेरे लिये एक कल्पके समान हो गया है। गोविन्दके युगळचरणोंके यिना यह विरहकी रात इतनी बड़ी हो गयी है कि ब्रह्माजीकी आयुके द्विपरार्ध कालको भी तिरस्कृत कर रही है। उद्भव ! क्या कभी श्यामसुन्दर इस इलके मार्गपर भी पदार्पण करेंगे ? आप मुझे बीज बताइये। वे वहाँ कौन-सा कार्य कर रहे हैं ? आजतक वहे प्रयासते मैंने इन प्राणीको धारण किया है। उनके बढ़े वादेसे आतुर हुए ये प्राण हठात् निकले जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर अणस्तके लिये मेरा इदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आनेसे आज में उसी तरह प्रसम्र हुई हूँ, जैसे पूर्वकाळमें पवनपुत्र

इनुमान्के लक्कार्मे आनेसे जनकमन्दिनी झीता प्रस्ता हुई थीं। मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ उद्दव ! जो आधा देकर अपने छोइ-मोइरूपी धनको त्यागकर और अपनी ही कही हुई बातको मुलाकर मधुरा चले गये, उनके लिखे हुए इस पत्रके बाक्यांशको भी मैं सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं उनको यहाँ ले आओ॥ ८-१२॥

उद्भव बोळे—श्रीराधे ! मैं मधुरापुरी लौटकर आपके इस महान् विरह्जनित दुःखको उन्हें मुनाऊँगा और अपने ऑसुओंके जलते उनके चरण पत्नाकँगा । जैसे भी होगाः श्रीहरिको मधुरापुरीसे लेकर पुनः यहाँ आऊँगा—यह बात मैं आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हूँ । अतः अब आप शोक न करें ॥ १३ ॥

नारवजी कहते हैं -राजन् ! तदनन्तर प्रसम हुई श्रीराधाने राष-रङ्गस्यळमें चन्द्रमाद्वारा दी गयी दो सन्दर चन्द्रकान्त मणियाँ स्थामसुन्दरको देनेके छिये उद्भवके हाथमें दीं। पूर्वकालमें चन्द्रमाने जो दो सहस्रदल कमल भेंट किये थे। उन्हें भी प्रसम हुई भक्तवस्परा भीराधाने उद्भवको अर्पित किया । इरिप्रिया श्रीराधाने प्राणवस्लमके लिये छत्र, दिव्य सिंहासन तथा दो मनोहर चेंबर, जो श्रीकृष्णके संकल्पसे प्रकट हुए ये, उद्भवके हाथमें दिये । साथ ही वह वरदान भी दिया कि 'उद्भव ! तम ऐश्वर्यज्ञानसे तम्पन्न, समस्त उपदेशक गुरुओंके भी उपदेशक तथा श्रीकृष्णके साथ रहनेवाले होओगे ।' श्रीराधाने उन्हें निर्मुण-भावसे सम्पन्न प्रेम-लक्षणा भक्ति तथा ज्ञान-विज्ञान-सहित वैराग्य भी प्रदान किया । विदेहराज ! श्रीहरि श्रञ्ज्य यक्षसे जो उसकी चूडामणि छीन लाये थे। वह सुन्दर चुडामणि चन्दानना गोरीने उद्धवके हाथमें दी । राजन् ! इसी प्रकार अन्य गोपाश्वनाओंने भी महातमा उद्भवके हाथमें मुन्दर आभूभणोंकी राशि समर्पित की ॥ १४--२० ॥

नारद्जी कहते हैं—उद्धवजीकी शुमार्थक वाणी पुनकर जब श्रीरोधिकाजी अत्यन्त प्रसन्न हो गर्यी, तब सम्मामण्डपमें खित हुए श्रीकृष्ण-सला उद्धवके पास बैठकर इजगोप-मधूटिबीन पृथक्-पृथक् उनसे पूछा ॥ २१ ॥ क्रियाझनायें बोर्टी जह बजी ! हमें शीन बताइये। किन-जिनके टिये जीहरिने पन दिखा है, उनके टिये कोई अद्भुत संदेश भी कहा है क्या ! आप परावरवेत्ताओं में उत्तम, साक्षात् श्रीकृष्णके सखा, उनके हो समान आकृति-बासे और महान् हैं (अतः उनकी कहीं हुई बात हमसे अवस्थ कहिये ) ॥ २२ ॥

उद्ध्ये कहा—गोपाङ्गनाओ ! जैसे तुमलेग देवेश्वर श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं । निरसंदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं । मैं श्रीहरिका एकान्त सेश्क हूँ । एक दिन तुमलोगों शे स्मरण करके नन्दनन्दन श्रीहरिने मुझे बुलाया और तुमसे कहनेके लिये अपने मनका संदेश इस प्रकार कहा ॥ २३-२४॥

श्रीभगवान् बोले - विषयोंमें आसक्त हुआ मन बन्धनकारक होता है; वही यदि मुझ परमपुरुषमें आसक हो जायतो मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला होता है। अतः शानीजन ममकी बन्धन और मोक्ष-दोनोंका कारण बताते हैं। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह मनको जीतकर इस पृथ्वीपर असङ्ग (आसक्तिशून्य) होकर विचरे । जब विवेकी पुरुष निर्मल अध्यातमयोगके द्वारा मुझ साक्षात् परात्पर ब्रह्मको सर्वत्र अ्यापक जान छेता है। तब वह मनके कषाय (राग या आसक्ति ) को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूर्यसे ही उत्पन्न हुआ उसका कार्यरूप है। तथापि जयतक वह सूर्य और दर्शककी दृष्टिके यी चमें स्थित है, तयतक दृष्टि सूर्यको नहीं देख पाती । (उसी प्रकार जयतक अन्तःकरण-आत्माके बीचमें कपायरूप आवरण है, तयतक मुझ परमाल्मा-का दर्शन नहीं हो पाता ।) बजाङ्गनाओं ! मैं स्थूल मार्बर्स बूर हूं, परंतु तत्त्वदृष्टिसे तुममें और मुझमें कोई दूरी नहीं है। अतः यहाँके वियोगको तुम मेरी प्राप्तिका माधन बना हो । सांख्यभावमे जिस पदकी प्राप्ति होती है। अवस्य ही वह योगभाव (योग-माधना या वियोगकी अनुभृति) से भी स्वतः प्राप्त हो जाता है ॥ २५-२७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमधुराखण्डकं अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें ध्यवद्वारा श्रीराधा तथा गोपियोंको बाधवासनः नामक सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥

## सत्रहवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णको सरण करके श्रीराधा तथा गोपियोंके करुण उद्गार

भीनारवृजी कहते हैं—राजन् । श्रीकृष्णका यह संदेश सुनकर प्रसन हुई गोपानुनाएँ ऑस् बहाती हुई गहद कण्डस उद्धवसे बोलीं॥ १॥

गोलोकवासिनी गोपियोंने कहा—उद्धव ! पहलेके प्रियजनोंको त्यागकर श्रीकृष्ण परदेश चले गये, उसपर भी बहाँसे उन्होंने योग लिख मेजा है । अहो ! निर्मोहीपन-का बढ़ तो देखो ॥ २ ॥

द्वारपालिका गोषिकाएँ बोर्ळी— विलयो ! देखो, चन्द्रमाकी चकोरपर, सूर्यकी कमलगर, कमलकी भ्रमरपर तथा संघकी चातकपर जैसे कमी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार क्यामसुन्दरका हमलोगींपर प्रेम नहीं है ॥ ३ ॥

श्रद्धार धारण करानेबाली योपियाँने कहा— खरियो । चकोर चन्द्रमाका यिथ है। परंतु उसके माध्यमें सहा भागकी चिनगारियाँ चयाना ही बहा है। विधासाने जिसके भाग्यमें जो कुछ छिख दिया है। वह कभी कम नहीं होता || ४ ||

शब्योपकारिका गोपियाँ बोर्ली—विभिक्त भी मृगोंको बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है; किंतु कटाक्षोंने अपने प्रियजनोंको घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरणतक न करे—यह कैसा आश्चर्य है ! ॥ ५ ॥

पार्षदा गोपियोंने कहा विरहजनित दु: खको कोई विरही ही जानता है, दूसरा कोई कभी उस दु: खको नहीं समझ सकता जैते जिसके अङ्गीमें काँटा गड़ा है, उसकी पीड़ाको वही जानता है, जिसके पहले कभी काँटा गड़ा दु जुका है। जिसके दारीरमें कभी काँटा गड़ा ही नहीं, वह उतके दहंको क्या जानेगा है। ह ॥

पुन्यायन-पालिका गोपियाँ बोर्ली—निष्काम प्रेसके पुन्तको निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामनाको केकर प्रेम करता है। वह निष्काम प्रेमके सुसको क्या

जानेगा है क्या कभी कमें निहर्यों रसका अनुभव कर । सकती हैं ? ॥ ७ ॥

बोधर्धन आसिनी गोपियोंने कहा—पुरविताओंधे प्रेम करनेवाला अब सैरन्त्री (कुब्जा) का नायक बन बैटा है। उसे पर्वत एवं बनमें रहनेवाली क्रियोंसे क्या लेना है। इस विषयमें अधिक कहना व्यर्थ है।। ८॥

कु अविधायिका गोपियाँ बोर्ली हाय ! मतवारे भगरों के गुझारवते व्याप्त माधवी कु अ-पुद्धमें जिनको इम सदा अपनी आँखों मे बसाये रखती थीं, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है ! ॥ ९॥

निकु अधासिनी गोपियोंने कहा वृन्दावनमें मतवाले भ्रमरों के समुदायमे युक्त यमुना-तटवर्ती कदम्ब-कुक्षमें भीरे-भीरे बलराम, ग्वाल-बाल और गोधनके साथ विचरते हुए नन्दनन्दनका हम भजन करती हैं।। १०॥

यमुनाजीके यूथमें सम्मिलित गोषियों बोर्ली कव हमारा भी वैसा ही समय होगा, जैसा आज मधुरापुर-वासिनी क्षियोंका देखा जाता है ? बजाक्सनाओ ! होक न करो ! किसीकी कभी सदा जय या पराजय नहीं होती ! विधाताके हदयमें तिनक भी हया नहीं है; जैसे बालक खिलौनोंको अलग करता और मिलता है, उसी प्रकार यह विधाता समस्त भूतोंको संयुक्त और वियुक्त करता रहता है । जो पहले कुवही थी, वह आज सीधी और समान अन्नवाली हो गयी; जो दासी थी, वह कुलीन हो गयी तथा जो कुरूपा थी, वह रूपवती होकर चमक उठी है । अहो ! चार ही दिनोंमें वह अपनी विजयके नगारे पीटने लगी है ॥ ११-१३ ॥

विरजा यूथकी गोपियोंने कहा—किसीकी मी गाँह सदा प्रियके कंषेपर नहीं रहती, किसी भी वनमें सदा बसन्त नहीं होता, कोई भी सदा जवान नहीं रहता, ये देवराज इन्द्र भी सदा राज्य नहीं करते हैं। कोई चार दिनोंके लिये मले ही खूब मान कर ले॥ १४॥

लिला-यूथकी गोपियाँ बोलीं—मन्यरा मी कुनहीं थी, जिसने अयोध्यापुरीमें श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेकको रोक्षमकर उसमें विध्न उपस्थित कर दिया। वह कुन्जा ही यह मयुरापुरीमें आ गयी है। गोपिकाओ ! जो कुन्जा है, वह क्या-क्या नहीं कर सकती ! ॥ १५॥

विशाखा-यूथकी नोपियोंने कहा जो गौएँ

सरानेके किये अनुगामी स्वास्थालोंके शाय मन्त्रें जाते हैं भौर खोटते समय वंद्यीनाहके द्वारा नगर-वॉविके कोगोंको अपने आगमनका बोध करा देते हैं स्वा खो अपनी गतिसे मतवाले हाथीकी चालका अनुकरण करते हैं, उन नन्दनन्दन-को हम मुला नहीं सकतीं ॥ १६ ॥

माया-यूथकी गोपियाँ बोर्सी—साँकरी गलियों में इमारा ऑचल पकड़फर, इठात् इमें अपनी भुजाओं में भरकर और इदयसे लगाकर परस्परकी साँचातानीले इर्ष और मयका अनुभव करनेवाले उन श्रीइरिको इम कब अपने घरों में ले जायेंगी ? ॥ १७ ॥

अष्टसिक्योंने कहा उस् ! उन वर्षाक्रपुन्दर नन्दनन्दनको निष्टारकर हमारे नेष अब संसारकी ओर नहीं देखते नहीं देखना चाहते । वे ही नन्दराजकुमार मधुरापुरीमें विराज रहे हैं। शीघ बताओं अब हमारा स्या होगा ! ॥ १८॥

बोडरा सिखयाँ बोर्ली वनमें प्रेमपीडाको बढ़ाने-बाली बाँसुरीकी मधुर तान सुनकर इमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते, वे तो कीओंकी काँव-काँब' के समान कड़वे लगते हैं ॥ १९ ॥

वस्तीस सक्तियोंने कहा—अपने मित्रको प्रीतिसे, शतुको नीतिसे, लोमीको धनसे, ब्राझणको आदरसे, गुडको बारंबार प्रणामसे तथा रसिकको रससे बदामें किया जाता है; परंतु निर्मोहीको कोई कैसे बदामें कर सकता है ? ॥२०॥

अतिरुपा गोपियाँ बोर्ली—जो जाप्रत् आदि अवस्थाओं में ज्वास होकर भी उनमें परे हैं तथा इस जगत्के हेतु होते हुए भी वास्तवमें अहेतु हैं, ये ममस गुण जिनमें ही प्रेरित होकर अपने अपने विषयोंकी ओर प्रवाहित होते हैं। तथा जैसे आगमें निकली हुई चिनगारिकों पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होतीं, उसी प्रकार महत्तव, इन्द्रिय-समुदाय तथा इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव-समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्माको नमस्कार है ॥ २१॥

श्राविक्तपा गोपियोंने कहा—क्लवानों भी अत्यन्त बल्खि यह काल जिनपर अपना शासन चलानेमें समर्थ नहीं है, मावा भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा वेद भी जिन्हें अपने विधिवाक्योंका विषय नहीं बना पाता। उस अमृतस्वरूप, पूरम प्रशान्त, इद, बरालर पूर्णमञ्जूकी इस शरण छेती हैं॥ २२॥ देवाझनासक्या गोपियाँ बोर्ली—जिन परमेश्वरके अंशांका अंशा कला, आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं, और जिनसे ही इस जगत्की सृष्टि, पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्णसे भी परे परिपूर्णतम श्रीकृष्णको इस प्रणाम करती हैं।। २३।।

यक्सीतारूपा गोपियोंने कहा—ये स्यामसुन्दर निकुक्ष-लिकाओंके लिये कुमुमाकर (वसन्त) हैं, श्रीराधाके इत्य तथा कण्डको विभूषित करनेवाले हार हैं, श्रीराम-मण्डलके अधिपति हैं, बजमण्डलके ईश्वर हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके महीमण्डलका परिपालन करनेवाले हैं ॥ २४ ॥

रमावेकुण्डवासिमी गोपियाँ बोर्ली—जिन्होंने समस्त गोपीयूथको अलंकृत किया, अपनी चरण-रजते बृन्दाबन तथा गिरिराज गोवर्धनको विभूषित किया तथा जो सम्पूर्ण स्नेकॉके अम्युदयके लिये इस भूमण्डलपर आविर्भृत हुए, उन नागराजके समान परिपृष्ट भुजावाले अनन्त लीला-विलास-घाली श्रीष्यामसुन्दरका हम भजन करती हैं ॥ २५ ॥

इवेतद्वीपकी संस्तियोंने कहा—जैते बालक कुकुरमुसे-को बिना अमके उठा लेता है और जैते गजराज अपनी बुँढते अनायात ही कमलको उठा लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाहमें ही पर्वतको एक हाथमे उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त की, वे कुपानिधान श्रीवजराजनन्दन हमें कभी बिस्मृत नहीं होते ॥ २६ ॥

कर्ष्यकुष्ठवासिनी गोपियाँ बोर्ली—हमारी श्वामबर्णमयी आँखें सारे जगत्को श्वाममय ही देखती हैं। इन्हें द्वेत तो दीखता ही नहीं; फिर ये योगका सेवन क्या करेंगी !!! २७ !!

लोकावालवासिनी गोपियोंने कहा—स्नेहका पाश हद होता है। वह कभी टूटने-कटनेवाला नहीं है। हम उसे नहीं काट सकर्ती। श्रीहरिके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। एकमात्र ने ही ऐसे हैं। जो नागपाशको काटने-वाले गबदकी भाँति इस स्नेहपाशको काटकर मधुरा चले गये॥ २८॥

अजितपदाश्चिता गोपियाँ बोर्डी—हमारे दोनों नेत्र श्रीकृष्णमें लग गये हैं, वे दसीं दिशाओं में दौद लगानेपर मी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमलते जिसकी लगन लगी है, वह अमर अन्य फूलोंपर कदापि नहीं जाता !! २९ !! श्रीसियोंने कहा छोग अपनी कृपणताते यशकी। क्रोभसे गुणसमूहके उदयको, दुर्व्यसनोंसे धनको तथा कपट-पूर्ण बर्तावसे मैत्रीको नष्ट कर देते हैं ॥ ३० ॥

मिथिलावासिनी स्त्रियाँ बोर्ली—धन देकर तनकी रक्षा करे, तन देकर लाज बचाये तथा मित्रका कार्य सिद्ध करनेके लिये आवश्यकता पह जाय तो धन, तन और लाज—तीनींका उत्तर्ग कर दे ॥ ३१॥

कोसलप्रान्तवासिनी गोपियोंने कहा—वियोग-जनित दुःखकी दशाको जीवात्माके बिना वूचरा कोई नहीं जानता है, पंतु वह उमे बतानेमें अममर्य है। (बताती है, वाणी, किंतु उमे उस दुःखका अनुभव नहीं है।) भले ही बाणोंके आधातसे दृदय विदीर्ण हो जाय, किंतु कभी किसीको प्रिय-वियोगका कष्ट न प्राप्त हो।। ३२।।

अयोध्यापुरवासिनी गोपियाँ बोर्ली—पहले निराश करके फिर आशा देदी और अपने मधुराकी आगा (दिशा) मैं चले गये ! उसके ऊपर हमारे लिये योग लिला है। अहो ! निर्मोही जर्नोका चित्र (या चित्र) विचित्र होता है। ३३॥

पुलिन्दी गोपियोंने कहा—पूर्वकालकी बात है, दण्डकवनमें शूर्पणखा अस्यन्त विद्वल होकर इन्हें अपना पति बनानेके लिये इनके पास आयी; किंतु इन्होंने सुमित्राकुमारको प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया। ऐसे पुरुषसे आप सबको इपाकी आशा कैसे हो रही है ?॥ ३४॥

सुतलवासिनी गोपियाँ बोर्ली—राजा बलि भगवद्भक्त, सत्यपरायण और बहुत अधिक दान करनेवाले ये, परंतु उनसे मेंट-पूजा लेकर जिन्होंने कृपित हो उन्हें बन्धनमे डाल दिया था, उन वामनरूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्रीहरिकी न जाने लश्मीजी या अन्य मक्तजन कैसे नेवा करते हैं ! ॥ ३५ ॥

आर्बंधरी गोपियोंने कहा—पूर्वकालमें असुरश्रेष्ठ मक्तप्रवर कयाधूकुमार प्रहादको बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा, तब कहीं नृसिंहरूप धारण करके इन्होंने उनकी सहायता की । अहो ! इनमें निष्ठुरताकी पराकाष्टा प्रस्यक्ष देखी जाती है ॥ ३६ ॥

भूमिगोपियाँ बोर्छी-अहो ! अत्यन्त निर्मोही जनका

चरित्र अत्यन्त विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है। विचार रहेगा। ऐसे छोगोंको देवता भी नहीं समक्ष पाते, मुखसे और ही बात निकलेगी, किंतु हृदयमें कोई और ही फिर मनुष्य कैसे जान सकता है ? !! ३७ !!

> इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमथुरालष्डके अन्तर्गत नारद-बहुलादव-संवादमें श्रीकृष्णकी यादमें गोपियोंके वचन' नामक समहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७ ॥

## अठारहवाँ अध्याय

#### गोपियोंके उद्गार तथा उनसे विदा लेकर उद्भवका मथुराको लौटना

बहिंष्मतीपुरीकी गोपियोंने कहा—अहो ! प्रख्यके समुद्रमं वाराहरूपधारी महात्मा श्रीहरिने कृपापूर्वक जिसका उद्धार किया था, उसी पृथ्वीको मारनेके लिये आदिराज पृथुके रूपमे वे उनके पीछे दौड़े । दयाछ होकर भी वे निर्दयताके लिये उद्यत हो गये [ अतः कभी कठोर होना और कभी कृपा करना इन श्रीहरिका स्वभाव ही है ] १ ॥ १ ॥

लतारूपा गोपियाँ वोर्ली—विश्वके वैद्य महात्मा धन्वन्ति पूर्वकालमे अमृत-कलदा के साथ समुद्रसे प्रकट हुए, किंतु उन्होंने वह अमृत अपने हाथसे नहीं बांदा; परंतु जब उसके लिये देवता और अमुर आपसमें वैर बाँधकर युद्धके लिये उद्यन हो गये, तब कलहप्रिय श्रीहरिने स्वयं मोहिनी नारीका रूप धारण करके वह मुधा केवल देवताओंको पिला दी ॥ २ ॥

नागेन्द्रकन्यारूपा गोपियोंने कहा—दण्डक नामक महावनमें इन श्रीहरिको श्रीरामरूपमें देखकर शूर्पणखा इन्हें अपना पति बनानेकी इच्छाले इनके पास आयी थी, किंतु लक्ष्मणसहित इन्होंने उस बेचारीके नाक-कान काटकर कुरूप बना दिया । यह कैसी निष्ठुरता है; उसने इनका क्या बिगाडा था ? ॥ ३ ॥

समुद्रकम्यारूपा गोपियाँ बोर्ली—जो प्रतिदिन सैकड़ों घरोंमें जाती और लेगोंको सुख-दुःख दिया करती है, वह चञ्चल लक्ष्मी इन श्रीहरिके पास न जाने स्वकीया और सुशीला बनकर कैसे टिकी हुई है ? ॥ ४ ॥

अप्सराक्षपा गोपियोंने कहा सिवा ! इनके प्रति प्रीति करनेसे रावणकी बहिनको अपनी नाक और कानोंसे हाथ थोना पड़ा था, अतः उनकी बात छोड़ो। इन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है [ कि नाक-कान छोड़ दिये ] ॥ ५ ॥ दिव्यक्षण गोपियाँ बोर्ळी—ये राजा बिल्से बिल् लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हें बाँधकर भी दबाछ हैं। मुक्तिके नाय होकर भी इन्होंने अपने भक्त बिल्को नीचे सुतल्लोकर्मे फेंक दिया। इनकी कथासे आश्वर्य होता है।। ६।।

अदिव्या गोपियोंने कहा--पूर्वकालमे शतरूपाके साथ मनु शान्तभावमे तपस्या करते थे। उस समय दैत्योंने उन्हें बहुत बाधा पहुँचायी। तत्मश्चात् उन दयानिधि भीहरिने आकर उनकी रक्षा की [पहले दुःख देना और पीछे ऑसू पोंछना इनका स्वभाव है।]॥ ७॥

सत्तववृत्तिक्रपा गोपियाँ बोलीं—भक्त ध्रुव और प्रह्वादने पहले बहुत कष्ट पाया, तदनन्तर उन्होंने क्रुपा-पूर्वक उनकी रक्षा की; हमारे ये दीनवरसल प्रभु पहले किसी-की रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगतानेके बाद ही करते हैं ॥८॥

रजोगुजवृत्तिरूपा गोपियोंने कहा—रुक्माझदः इरिश्चन्द्र और अम्बरोष—इन साधु शिरोमणि नरेशोंके सत्यकी परीक्षा करके ही श्रीहरिने उन्हें पुनः भागवती समृद्धि प्रदान की [सम्भव है, हमारे भी प्रेमकी परीक्षा ली जाती हो ।] ॥ ९॥

तमोगुणचृत्तिरूपा गोपियाँ बोर्ली - - जिन छली-बली श्रीहरिने पूर्वकालमें चृन्दाको छला था, इन्हींको आज छलमयी और बलवती कुन्जाने छल लिया। [जैतेको तैसा मिला।] कटार या कृपाणिका एक ही ओरने टेढ़ी होती है, तथापि बहुत-से लोगोंका घात करती है; इधर कुन्जा तो तीन जगहसे टेढ़ी है; उसे तीन जगहसे टेढ़े शिक्तण मिछ गये, फिर वह कितनोंका घात करेगी, कुछ कहा नहीं बा सकता। श्रीकृष्णकी राह देखते-देखते हमारी आँखें बहुत दुखने छगी हैं और उनके आनेकी अबधि वामनके पाद-विक्रेषकी तरह बढ़ती ही बाती है। इस माधवमासमें माधवके

विना हमारे शरीरका चमड़ा पील पड़ गया, हमारी गतिमें शिथिलता आ गयी —पॉव थक गये और मन अत्यन्त उद्भान्त हो गया है। हा दैव । किस समय हम सब उप:कालमें सोतके हारके चिक्कि चिक्कित होकर आये हुए नन्दनन्दनको देखेंगी ॥ १०—१४॥

नारवजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार श्रीकृष्णका चिन्तन करती हुई प्रेमीयहरू। गोपियाँ उत्कण्ठित हो रोने लगीं और मूर्निछत हो एथ्बीपर गिर पड़ीं । तब पृथक् पृथक् सब तो आखासन दें। नीतिनिपुण वचनोंद्वारा सब गोपियों को समझा-बुझाकर उद्धवने श्रीराधाने कहा ॥१५-१६॥

उद्भव बोके—परिपूर्णतमे । कृष्णस्वलां । कृपमानु-बरनिदिनि ! मुत्ते जानेकी आज्ञा दीजियं । मजिश्वरि ! आपको नमस्कार है । शुमे । महात्मा श्रीकृष्णको उनके पत्रका उत्तर दीजिये । उसके द्वारा शीष्ठ ही उनके चरणोंमे प्रणाम करके में उन्हें आपके पास है आऊँगा ॥१७-१८॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर राधा तुरंत ही छेलाना और मसीपात्र छेकर समाचारका चिन्तन करने लगी, तबतक उनके नेत्रोंग अश्रुवर्ष होने छनी ! श्रीपाधान जो-जो पत्र हाथमें छेकर उसे छेखनीसे संयुक्त किया, वह-वह उनके नेत्र-कमछोके नीरंग भंग गया ! श्रीकृष्ण-द्यानकी काळतांग अश्रुधारा वहाती हुई कमलनयनी राधासे विश्वित हुए उद्धवने कहा ॥ १९-२१ ॥

उद्भव यांछं—श्रीराषे ! आप केने लिखती हे और कैसे दुःख प्रकट करती के यह सब कथा में आपके लिसे बिना हो मैं उनसे निवंदित करूँगा ॥ २२ ॥

अीनारवृजी कहते हैं-राजन् ! उद्धवकी वाणी सुन-

कर राधाने वाधारहित हो समस्त गोपियोंके साथ उस समय उद्भवका पूजन किया । तताश्चात् परादेवी रासेश्वरी श्रीराधाको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके। गोपीगणोंसे विदा ले। सबको बार-बार मस्तक श्वकाकर उद्धव रत्नभूपणभूषित उस दिव्याकार रथपर आरूढ़ हुए । उनको अपनो बुद्धि और ज्ञानपर जो बड़ा अभिमान था। वह दूर हो गया । वे संध्याके समय नन्दर्जाके पास लीट आये । संबेरे सूर्योदय होनेपर गोपी यशोदाको नमस्कार करके; उद्भव नन्दराजकी आज्ञा ले क्रमदाः नौ नन्दीं, ष्ट्रपमानुओं, उपनन्दीं, अन्य होगों तथा कृष्णके मम्पूर्ण सलाओंसे अलग-अलग मिले और उनसे बिदा छे। रथपर आरूढ हो वहाँमें चल दिये । समस्त गोप और गोपियाके समुदाय उनके पाछे पीछे दूरतक पहुँचानेके लिये गये। उद्धव सबको स्नेहपूर्वक लौटाकर मधुरा-को चले गये। श्रीकृष्ण यमनाके मनोहर तटपर अक्षयबटके नीचे एकान्त स्थानमें बैठे हुए थे। वहाँ उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ उद्भव नेत्र-कमलेंसे ऑस् बहाते हुए प्रेमगद्ग्यद वाणीमें योचे ॥ २३--२९॥

उद्भवने कहा- देव ! आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है ! आप राधिका और गोपियोका कस्याण कीजिये। उन्हें दर्शन दीजिये ! में देवदेवेश्वर श्रीकृष्णको तुम्हारे पास ले आऊँगा ।' ऐसी—बात मैंने उनमे कही है । हपानिधे ! मेरे इस वचनकी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये। मर्कोके परमेश्वर ! जैसे आपने प्रह्लाद और हक्माइदकी, बलि और लट्वाइकी तथा अम्बरीय और मुक्की प्रतिशा रक्षा है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिशा-की भी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये। स्वान्ते मेरी की हुई प्रतिशा-की भी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये। स्वान्ते स्वान

की भी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये ॥ ३०-३२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग सीहतामें श्रीमथुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलावन-संवादमें ग्रीपियोंके वचन तथा उद्धवका मथुरा कौट जाना' नामक अठारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

श्रीकृष्णका उद्भवके साथ त्रजमे प्रत्यारायन और यहना-तटपर गौओंका उनके रथको चारों ओरसे हेर लेना; गोपोंके साथ उनकी भेंट; नन्दगाँवसे नन्दरायजी एवं यशोदाका गोपों इवं गोपियोंको लेकर गाजे-बाजेके साथ उनकी अगवानीके लिये निकलना तथा सबके साथ श्रीकृष्णका नन्दनगरमें प्रवेश

श्रीसारक्ती कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार भक्तका याद करके नजमें जानेका विचार किया ! समस्त क्यन सुनकर भक्तकालक अन्युतने अपने कहे हुए क्चनको कार्यशारीपर दृष्टि रखनेके क्रिये बखदेवजीको समुरामें ही

छोइकर, चञ्चल घोड़ोंन जुने हुए किङ्किणीजालमण्डित सुवर्ण-जटित सूर्यतुल्य नेजस्वी रगगर उद्धवके साथ आरूट हो भगवान् श्रीकृष्ण भक्तींको दर्शन देनेके लिये नन्दगाँवको गये । गोवद्भन, गोकुल और वृन्दावनको देखन हुए श्रीकृष्ण यमुनाके मनोहर तटपर पहुँचे । ब्रजेक्वर श्रीकृष्णको देखते हो कोटि-कोटि गौएँ चारीं ओरने दौडती 😻 ्नके पाम आ गयीं | उन मबके स्तनीम स्नेहके कारण दुध झर रहा था। वे कान और पुँछ उठाकर रैँभा रही थीं। उनके साथ वडाड़े भी थे। मुख्ये वामके ग्राम लिये खड़ी हुई गीएँ नेत्रींसे आनन्दके ऑस् बड़ा रही थी। उनकी व्यथा बंदना दूर हो गर्या थी। राजन् ! जैन बादल रथा अरुण और अरबांसहित शरकालके सूर्यको दक लेन है। उसी प्रकार उद्धवके देलत-देखन भी होने उस रथ हो सब होरंग घेर लिया। गोपाल शीष्टरि उन सब गौआंके बलग-अलग नाम बीलकर अपंग श्रीहस्तमे उनके अहं।की महत्वति हुए यहे र्षको प्राप्त हुए । गीओंके समदाक्ती उनके समाप ग्या देख श्रीदामा आदि वजनगलक विक्सित हो परस्पर कहने लंग ॥ १--९ ॥

गोप बोले—स्खाओ ! उस बायुके समान वेगशाली तथा कांख्यत्र (क्रॉझ ) की व्यक्ति समान शब्द करनेवाले कला और व्यक्ति स्थकों, जिसमें सेकड़ो अस्य जुते हैं तथा जो शत सूर्योंके समान शोभाशाली है। गौओंने केंसे वेर लिया है? गौओंके इस इवंस यह सूचित होता है कि इस स्थपर दूसरा कोई नहीं, साक्षात् मजराजनन्दन ही आ रहे हैं। क्योंकि हमारे दाहिने अझ भी पद्धक रहे हैं और नीलकण्ड पक्षी हमारे उपर उठकर बंदनवारका सा विस्तार करते हैं। १०-११॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन्! मन हो-मन ऐसा विचार करके ये सब गोप वहाँ आ गये। आनेपर उन लोगोनं अपने मिश्र माधवकी उसी प्रकार देखा, जैम साधारण जन अपनी स्वोधी हुई वस्तुके मिल जानेपर उसे देखते हैं। उनपर दृष्टि पहने ही माधात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण रथसे कृद पड़ और उन सबको आगे करके, प्रेम विद्वल हो अपनी होने भुजाओंसे भेंटने लगे। निश्च-कमलोसे अशुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक् पृथक् सबको हृद्यसे लगाया। अहो ! इस भृतलपर भक्तिके माहात्म्यका वर्णन कौन कर सकता है ! भिश्चलेश्वर! वे सब गोप नेत्रोंसे ऑस् बहाते हुए पृष्ट-पृष्टकर रोने लगे।

श्री हणाके वियोगने ने इतने विद्वल हो गये ये कि मिल जानेपर भी महना उनमें कुछ फहनेंमें समर्थ न हो सके। तब साक्षात् परिपूर्णतम मगवान् श्रीहरिने उन प्रेमानन्दमें विद्वल सन्वाओंको मधुर वार्णासे आरवासन दिया । श्रीकृष्णने ग्वाल वालोंके साथ उद्धवको अपने आनेका समाचार देनेके लिये मेजा। उद्धवने नन्द-नगरमें जाकर वताया कि 'श्रीकृष्ण पधारे हैं'।। १२-१०॥

गोपचन्छम नन्दनन्दन श्राकृष्णका आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्णमनोर्थ होकर उन्हें लिवा लानेके लिये निकले । भेरी, मृदङ्गः पटह आदि बाजे मधुरम्बरमें वजने लो । भरे हुए कलग लिये ब्राह्मणलोग येदमन्त्रीका उचारण करने लगे । बाजा ( र्वाल ) आदि माङ्गलिक बस्तुओंने मित्रित गन्ध और अअत माथ छ प्रशोदाके माथ श्रीनन्दराज अगवानी के लिय गये । तुलास्चात् मिन्दर **रिजत** सँडम मोनेकी मॉकल धारण किय महोन्मल हाथीकी आगे रावकर भानतुल्य तंज्ञात्वा श्रीवृपभानवर अपनी रानी कलावतंकि नाथ वहाँ आये ! नन्दर उपनन्दर व्यमान् व्देर जवान और बालक गोप पूर्णमनोरथ हो। फूलंकि हार, बाँसुरी, गुजा और मोरपंख लिये नगरंस बाहर निकले। नरेश्वर ! गोप-बालक श्रीकृष्णके दशनकी वडी भारी हालसा लिये। हाथोंमें वंशी, वेंत और विषाण ( सींग ) धारण किये, बड़े दर्षके साथ नन्दनन्दनके गुण गात और पीछे बखा दिखा-इंडलकर नाचते थे॥ १८-२२॥

सिवयों के मुखंसे आंहरिके शुभागमनका शुभ संवाद् सुनकर आराधा शयनंग उठ खड़ां हुई और महान् ह्पंसे युक्त हो उन्होंने उन सबको अपने भूषण उम्म प्रकार छटा दिये, जैले प्रमन्न हुई नृतन पश्चिमी अपनी सुगन्ध छटाया करनी है। मिथिन्द्रेश्वर ! गोपाङ्गनाओं के आठ, लोल्ह, यक्तील और दो यूथांके माथ आराधा मनाहर शिविकापर आरुद्ध हो आधरके दर्शनके लिये आर्थी । न्येश्वर ! हमी प्रकार करोड़ों गोपियाँ अपन घरका नारा काम काज छोड़कर, उलटे-संधि बम्न और आन्वरण धारण किये वहां आर्थी । प्रेमके कारण ये मनके समान नाक गलिये कर पहीं थीं । पेता लगता था कि हुआ, गी, मृग और प्रियोग्धित सारा बज मण्डल आंद्रिण्यको आया हुआ देख प्रमुख आतुर हो उठा है ॥ २२—२५३॥

श्रीष्ट्राध्यने सस्तरपर अञ्जलि याचे पिता श्रीनन्दराजकी

٠,

और मैया यशोदाको प्रणाम किया । बहुत दिनोंके बाद आये हुए अपने पुत्रको दोनो मुजाओंमें भरकर और हुदयसे लगाकर श्रीनन्दराजने अपने नेत्र-जलसे उनको नहला दिया । यशोदामहित श्रीनन्दका मनोरय आज चिरकालके बाद पूर्ण हुआ था । नन्दर उपनन्द और ध्रुपभानु आदि सम्पूर्ण बहे- सूदे गोरोंको प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद ले श्रीकृष्ण समययस्क मित्रं।मे परस्पर गांट मिल और अपनेमे छोटं सलाओंका हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे ॥ २६-२८॥

तदनन्तर श्रीहरि यशोदानिहेन नन्दको हार्थापर चढाकर स्वयं रथपर बैठे और नन्द उपनन्द तथा गो-समुदायके साथ श्रीनन्दराजके नगरमे प्रविष्ठ हुए। उनी नमय देवताओंने उनपर पूलोंकी वर्षों की और पुरवासिनी गोपाङ्गनाओंने आचार-प्राप्त लावा (ग्वील) विखेरे। श्रीहरिके घर पधारनेपर गोपोंने वहाँ ज्वर हो, जय हो। ऐसे माङ्गलिक शब्दका वार्रवार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए गोपगण गद्गद वाणीमें कहने लगे— ज्लाला ! तुम्हारा यह सग्वा उद्धव परम धन्य है; क्योंकि हमने गोपजनोंके जीवनभृत माआ्न तुम्हारा दर्शन करा दिया। ॥ २९--३१॥

न्येक्वर! इस प्रकार मैंने श्रीहिन्के झजमे पुनरागमनका बुत्तान्त तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो ? श्रीहिरिका यह बिचित्र चरित्र देवताओं और असुरोंके लिये भी परम कल्याणप्रद है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामे श्रीमशुगलण्डके शन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें श्रीकृष्णका अजमें आगमनोहसवा नामक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

## बीसवाँ अध्याय

# श्रीकृष्णका कदली-वनमें श्रीराधा और गोपियोंके साथ मिलनः रासोत्सव तथा उसी प्रसङ्कमें रोहिताचलपर महाम्रनि ऋक्षका मोध

बहुलाश्वने पूछा—मुने ! साक्षात् भगवान्ने इल-मण्डलमें पधारकर आगे कीन सा कार्य किया ! श्रीराधा तथा गोपाञ्चनाओंको किस प्रकार दर्शन दिया ! गोपियोंके मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मधुरामें कैसे आये ! विघेन्द्र ! आप परापर-वेलाओंमे नवंश्रेष्ठ हैं। अतः ये सब बातें मुझे बताइये !॥१-२॥

श्रीमार द्रजीने कहा—राजन् ! सध्याकालमें श्रीराधाका बुलावा पाकर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण मदा-शीतल कदली-वनके एकान्त प्रदेशमं गये । वहाँ, जिसमें फुहारे चलते थे, ऐसा मेघमहल था, रम्भाद्वारा चन्दन छिदका जाता था, यमुनाजीको छूकर प्रवाहित होनेवाली मन्द वायु ठंडे जलके कण विखेरती थी और सुधाकर चन्द्रमाकी रिक्सयोमे निरन्तर अमृत झरता रहता था । ऐसा शीतल कदली वन भी श्रीराधाके विरहानलकी आंचम मस्मामृत हो गया था । श्रीकृष्णमे मिलनकी आशा ही शीगधाकी निरन्तर रक्षा कर रही थी । वहीं गोपियोके मारे के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ीकी संख्यामें थे । उन्होंने श्रीराधाके निवंदन किया कि भाषव पधारे हैं ।' यह मुनकर माश्रात् यूपमानुवरकी पुत्री श्रीराधा महसा उठीं और मिल्योमें धिर्म हुई वे श्रीकृष्णको लिखा लानेके लिये आयीं । उन्होंने श्रीहरको आसन दिया।

पाछ, अर्थ और आचमन आहि मनोहर उपचार प्रस्तुत किये। साथ ही कुशल पूछनेमें अस्यन्त चतुर श्रीराधा श्रीहरिसे आदरपूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थीं। कोटि-कोटि तरुण कंदर्गोंके माधुर्यको हर केनेबाके श्रीहरिका दर्शन करके राधाने सम्पूर्ण दुःस्वको उसी प्रकार स्थाग दिया, बेसे ब्रह्मका बोध प्राप्त होनेपर जानी गुणोंके प्रति तादारम्यका भाव छोड़ देता है। कीर्तिकुमारीने प्रसन्ध होकर श्रक्कार धारण किया। श्रीकृष्ण जब परदेशके पथिक होकर गये थे, तबसे उन्होंने अपने शरीरपर श्रुक्कार धारण नहीं किया था। न कभी चन्दन लगाया, न पान खाया, न सुधासहश स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया। न दिन्य भेजकी रचना की और न कभी किसोके साथ हास-परिहास ही किया। परिपूर्णतम भगवान्की प्रियतमा आनन्दके ऑसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम प्रीकृष्णसे गद्गद वाणींमें श्रोलीं। ३—१२॥

श्रीराधाने कहा—प्यारे ! यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है, जो अवतक नहीं आये ? वहाँ तुम क्या करते रहे ! मैं अपने एकान्त दुःलको कैंसे बताऊँ ! तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो । राजा सौदासकी रानी मदयन्ती, नलकी प्यारी रानी दमयन्ती तथा मिथिलेशनन्दिनी सीता— हन तीनोंमेंसे कोई यहाँ नहीं है। फिर फिसको सामने रखकर इस वैरी बिरहके दु:खका मैं वर्णन करूँ? ये गोपाञ्चनाएँ भी मेरी-जैसी परिस्थितिमें ही हैं, अतः वे भी कर्मा इस दु:खका रिस्पण करनेमें समर्थ नहीं हैं। जैसे चकोरी शरकालके चन्द्रमाको और मयूरी नूतन मेघको देखना चाहती है, उसी प्रकार मै तुम भीवन्दाबनचन्द्र तथा धनश्यामको देखनेके लिये उत्कण्टित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्भव धन्य हैं, जिन्होंने शीब ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस बजर्म दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जिसके प्रेमसे तुम यहाँ आते॥ ११—१६॥

नारवजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार कहती और निरन्तर रोती हुई श्रेष्ठ छक्तीक्या श्रीराधाको देखकर स्थामसुन्दरका अङ्ग-अङ्ग करणाते विद्वल हो गया । उनके नेशेंसे भी अश्रु झरने छो । उन्होंने तत्काल दोनों हाथोंसे खींचकर प्रियतमाको हृदयसे छगा लिया और नीतियुक्त बचनोंसे उन्हें धीरज बँधाया ॥ १७ ॥

श्रीभगवान् बोले-राघे ! शोक न करो, में तुम्हारे प्रेमसे ही वहाँ आया हूँ। इस दोनोंका तेज सेदरहित एवं एक है। छोगोंने इसे दो मान रक्खा है। शुप्रे ! जैसे दूध और उसकी धवलता एक है, उसी प्रकार सदा इम दोनों एक हैं। जहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम सदा विराजमान हो। इस दोनोंका वियोग कभी होता ही नहीं । मैं पूर्ण परब्रहा हूँ और तुम जगन्माता तटस्था शक्ति हो । इम दोनोंके बीचमें वियोगकी कल्पना भिथ्या ज्ञानके कारण है, तुम इते समझो। बरानने ! जैसे आकादामें नित्य विराजमान महान् वायु सर्वत्र न्यापक है। जैसे जल सूक्ष्मरूपसे सर्वत्र न्यास है, जैसे काष्ट्रमे अग्नि व्याप्त रहती है और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह ष्ट्रथग्भूता पृथ्वी परमाणुरूपसे सर्वत्र ब्यात है, उसी प्रकार मैं निर्विकारभावने सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगांसे युक्त होनेपर भी उनमें पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावोंके सम्पर्कमें रहकर भी उनमे सर्वधा असम्प्रक्त हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूपको देखो और समझो; इसमें सदा आनन्द बना रहेगा। समुखि ! भीं और भेरा'-इन दो भावोंके कारण द्वैतकी कल्पना होती है। जबतक सूर्यमेही उत्पन्न हुआ मेष सूर्य और दृष्टिके बीचमें विद्यमान है, तबतक दृष्टि अपने ही स्वरूपमृत सूर्यका दर्शन नहीं कर पाती । इसी

प्रकार जगतक प्राकृत गुण न्यवधान बनकर खड़े हैं, तगतक जीवातमा अपने ही स्वरूपभृत परमात्माको नहीं देख परमात्माका हम तीनों गुणंका आवरण दूर होनेपर ही वह परमात्माका साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों (विषयों) में आसक है तो वह बन्धनकारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मामें सलम्म है तो मोश्रकी प्राप्ति करानेवाला हो जाता है। इस प्रकार मनको बन्धन और मोश्र—दोनोका कारण बताया गया है। उस मनको जीतकर पृथ्वीपर असङ्ग होकर विचरे। भामिन ! लोकमें मनका सम्पूर्णभाव (सम्बन्ध) दोनों ओरसे परस्परकी अपेक्षा रखकर होता है, एक ओरसे नहीं होता । किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है, अतः मुसमें अपनी ओरसे ही प्रेम करना चाहिये। प्रेमके समान इस भूतल्यन दूसरा कोई भी मेरी प्राप्तिका साधन नहीं है। १८—२६॥

नारवजी कहते हैं-राजन् । श्रीहरिका यह बचन सुनकर कीर्तिनन्दिनी श्रीराधाने गोपियोंके साथ उन माधव श्रीकृष्णका पूजन किया। तदनन्तर कार्तिक पूर्णिमाकी रातम गोपियों और श्रीराधिकाके साथ रासमण्डलमें उपस्थित हो साक्षात् श्रीहरिने मुरली बजायी । राजन् ! यमुनाके निकट रासकी रङ्कभमिमें श्रीराधा तथा अन्य सुन्दरी वजरमणियोंके साथ राधावल्लभ श्रीकृष्ण शोभा पाने लगे । रासमें जितनी गोपाञ्चनाएँ थीं, उतने ही रूप धारण करके बन्दावनाधीश्वर श्रीहरि दिव्य कृत्दावनमें विद्वार करने लगे। उनके चरणोंके नृपुर और मन्नीर बज रहे थे। बनमाला उनकी द्योभा बढ़ा रही थी। पीताम्बर पहिने, एक हाथमें कमल लिये। प्रातःकालिक सूर्यके ममान कान्तिमान् मुकूट धारण किये। विद्युलताके तुल्य जगमगाते हुए मुवर्णमय कुण्डलीसे मण्डित हो, बेंतकी छड़ी लिये, बसी बजाते हुए, मेनकी-सी कान्तिवाले श्रीहरि नटवर-वेपमे सुशोभित हुए। अत्यन्त प्रभागमान कौस्तुभरत उनके वश्रःस्थलपर दिव्य प्रभा विलेर रहा था। कानोंमें चिकने और चमकीले कुण्डल हिल रहे थे। राममण्डलमें श्रीमधाके साथ वे उमी प्रकार मुशोभित हुए, जैने रतिके साथ रितर्यात । जैमे भ्यामें शचीके साथ इन्द्र तथा आकाशमें चयलांक साथ मेव बोभा पाते हैं। ब्रन्दावनमें ब्रन्दाक साथ ब्रन्दावनेश्वरकी वैसी ही सीमा हो रही थी। वे ष्ट्र-दावन, यमुना पुलिन, यन और उपवनकी शोभा निहारते हुए गोपी-ममदायके साथ

गोबर्धन पर्वतपर गये। भगवान् त्रजेश्वरने देग्ना सी यूथवाली गोपाक्कनाओंको अपने सीमान्यपर अभिमान हो उठा है। तब वे श्रीराधाके माथ वहीं अन्तर्धान हो गये॥२७-३६॥

अय व गोवर्धनमे तीन योजन एर चन्दन ही गन्धमे सुवामित सुन्दर रोहिताचलको चले गये। श्रीराधाके माथ बहाँके छता कुओं और निकुन्नोंको देखने तथा बार्ताछाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभृत उम पर्वतपर विचरने छंगे। बहाँ बदरीनाथके द्वारा निर्मित रमणीय देवसरोवर है, जो बढ़े-बड़े मत्स्यों, कद्युओं और मगर आदि जल-जन्तुओं तथा इंस-मारस आदि पक्षियोसं व्याप्त था । महस्रदल कमल उसकी शोभा बढा रहे थे। इधर-उधर मँडराते हए भ्रमरींकी मधुर ध्वनिसे युक्त नर-कोकिलोंकी काकली बहाँ मब ओर म्यास थी । उसके तटपर मन्द-मन्द बाय चल रही थी और प्रफुल्ल कमलोंकी सुगन्ध छायी हुई थी। रमास्वरूपा राषाके साथ माधव उस सरीवरके किनारे बैट गये। उसी सरीवरके कुलपर महामुनि ऋभु एक पैरने खड़े होका तपस्या कर रहे थे और निरन्तर श्रीकृष्णके चिन्तनमें ततार थे । साठ इजार, साठ मी वर्षीने वे निराद्वार और निर्जल रहकर शान्तभावते तपस्यामें लगे ये । श्रीकृणाने उन्हें **दे**खा । रा**धाने उन्हें दे**लकर मुस्कराते हुए पूछा - प्ये कौन 🤾 १ माधव बोले -- ध्रिये ! इनका माहातम्य वढाओ । ये अक्त हैं। इन महासुनिकी भक्ति देखो ।'- कहार श्रीकृष्णने **'हे भूगो !' यह** नाम लेकर उच्चस्वरंग पुकारा ! किंत् उन्होंने उनका वह शुभ बनन नहीं सुनाः स्योकि वे ध्यानकी चरमाबरथा (समाधि) मे पहुँच गये थे। तर श्रीहरि उस समय मुनिके हृदयसे तत्काल तिरोहित हो गये। श्रीहरिको ध्यानसे निर्मत होनेके कारण न देखकर मनीन्द्र श्रुभ अत्यन्त विस्नित हो गये। फिर तो उन्होंने आंख़ लोल हीं और अपने सामने चपलाके साथ मेघशी माँति राधाके साथ श्रीकृष्णको देखाः जो अपनी प्रमाम दखीं दिशाओंको अनुरक्तित प्रकाशित कर गई थे। यह देख वे हरिमक्तिपरायण महात्मा जीव उठ और राधासहित श्रीहरिकी परिक्रमा करके। मस्तक श्वकावार प्रणाम करते हुए उनके चरणोंमे गिर पहे। फिर अत्यन्त गद्गद बाजीमें श्रीकृष्णमें बोले ॥ ३७-४८ ॥

श्रीऋभुने कहा—श्रीकृष्ण और कृष्णको नगस्कार। श्रीराषा और माध्यको नगस्कार। परिपूर्णतमा और परिपृणंतमको नमस्कार । देव घनस्याम और स्थामाको सदा नमस्कार है । रामश्चर तथा रामेश्वरीको नित्य-निरन्तर बारंबार नमस्कार है । गोलोकातीत छीलावाले श्रीकृष्णको तथा लीलावती श्रीगधाको बारंबार नमस्कार है । असंख्य ब्रह्माण्डोंकी अधिदेवी तथा अमंख्य ब्रह्माण्डोंकी निधिको नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरणकरनेके लिये इस भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शान्ति प्रदान करनेके लिये यहाँ पधारे हैं । परस्पर संयुक्त विग्रहवाले आप दोनों श्रीराधा और श्रीहरिको मेरा नमस्कार हैश ॥ ४९-५२॥

नारदजी कहते हैं-राजन् ! यों कहकर श्रीकृष्णके चरणारविन्दोमें नेत्रीसे प्रेमाश्रुकी वर्षा करते हुए प्रेमानन्द-निमन्न महामुनि ऋभुने अपने प्राण त्याग दिये। उसी समय उनके शरीरमे दश स्योंके समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दसीं दिशाओं में चूमती हुई श्रीकृष्णमें लीन हो गयी । अपने भक्तकी यह प्रेमलक्षणा-भक्ति देखकर भीकृष्णने अपने नेत्रोंने आनन्दके अभ बहाते हुए बढ़े प्रेमसे उनका नाम लेकर पुकारा । तब श्रीकृष्णका-सा रूप धारण किये व मुनि श्रीकृष्णके चरण-कमलने पुनः प्रकट हुए । उस समय उनका तीन्दर्य कोटि कोटि कंदर्पोंको तिरस्कृत कर रहा था और वे विनयने तिर श्वकाये हुए खड़े थे। करुणानिधि श्रीकृष्णने उन्हें भुजाओंमें भरकर हृद्यने सगा लिया और आश्वानन देः अपना दिव्य करवाणकारी हाथ उनकं मस्तकपर रक्ता । मिथिलेश्वर ! तत्पश्चात श्रीकृष्ण और श्रीराधाकी परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम कर, मनिवर श्रुम एक मनोहर विमानपर आरूढ हो। अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने हए। गोलोकधामको चले

मण्डान्तये चात्र सम.गताभ्याम् । परस्पर संवितविध्यद्यान्यां

> नमी युनाम्थां इत्रिःशिकाम्याम् ॥ (गर्गे०, मञ्जरा० २०।४९-५२)

<sup>#</sup> नमः कृष्णाय कृष्णाये राषाये माधवाय च । परिपृणंतमाये च परिपृणंतमाय च ॥ पनस्यामाय देवाय स्थामाये सततं नमः । रासेश्वराय सततं रासेश्वर्ये नमो नमः ॥ गोलोकाशितकीलाय कीलावत्वे नमो नमः ॥ असंख्याण्डाधिवेच्ये चारांक्याण्डानिधये नमः ॥ भूभारदाराय भुवंगताच्यां

गये। महामुनि ऋभकी यह परा मुक्ति देखकर बूपभातु-नन्दिनी श्रीराधिकाको यदा विस्मय हुआ । वे बहुत

देरतक आनन्दके ऑस् बहाती ग्हीं । फिर श्रीकृष्णमें बोलीं || ५३-५९ ||

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमध्राखण्डके अन्तर्गत नाग्द-बहुलाइव-संवादमें शसोत्सवके प्रमङ्गमें प्रमुका मोक्ष' नामक बीसबाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ २०॥

# इक्कीसवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णकी द्रवरूपताके प्रसङ्गमें नारदजीका उपाख्यान

राधान कहा--- गाधव । ये मुनिश्रेष्ठ धन्य हैं। जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान् प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिये आँसू वहाते रहे । पापनाशन ! अव तुम्हें इनके शरीरका दाइ-संस्कार भी करना चाहिये। इनका यह शरीर तपस्याके प्रभावने अभीतक निर्मल आकारमें प्रकाशित हो रहा है।। १-२॥

नारवजी कहते हैं -- राजन ! वहाँ श्रीराधा इस प्रकार कह ही रही थीं कि मनिका दारीर एक नदीके रूपमे परिणत हो गया । रोहिताचलपर वहती हुई वह पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीरको नदीके रूपमे परिणत देग्व राधाको और भी अधिक विस्मय हुआ। तव वे वृपभानुबरनन्दिनी नन्दराजकुमारने इस प्रकार बोर्छा॥३४॥

राधाने कहा - स्यामसुन्दर ! इन महामुनिका यह दारीर जलरूपमे कैंन परिणत हो गया ? देव ! मेरे इस संशयको तुम पूर्णरूपमे मिटा दो ॥ ५ ॥

श्रीभगवान्ने कहा -रम्भोक ! ये मुनीश्वर प्रेम-लक्षणा-भक्तिसे संयुक्त थे। इमीलिये इनका यह दारीर द्रव-भावको प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे बर देनेके छिये आया देख महामूनि ऋभू अत्यन्त हर्षित हुए थे, इसीलिये इनका कलेक्र उसी प्रकार जलस्यमे परिणत हो गया। जैसे मैं पहले द्रवभावको प्राप्त हुआ था ॥ ६ ७ ॥

श्रीराधाने पूछा - देवदेव ! द्यानिषे ! तुम कैने द्रवभावको प्राप्त द्वुए थे ? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है। तुम विस्तारसे सब बात बताओ ॥ ८ ॥

श्रीभगवान्ते कहा - इस विषयंग जानकार लोग इस प्राचीन इतिहासको सुनाया करते हैं, जिसके अवणमात्रसे पापोंका पूर्णतया नाग्र हो जाता है। । ९।।

पूर्वकालमें पूजापति बद्या मेरे नाभि-कमलते प्रकट हो प्राकृत जगत्की सृष्टि करने लगे । ये अपनी तपस्या और मेरे वरदानमे शक्तिशाली रहे। एक समय खष्टिकर्ता ब्रह्माकी गोदसे सुन्दर पुत्र नारदजीका जन्म हुआ । वे मेरी भक्तिसे उनमत्त होकर भूमण्डलपर भ्रमण करते हुए मेरे नाम-पदी-का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेवने नारद-जीसे कहा-प्रहामते । यह व्यर्थ घुमना छोडो और प्रजाकी सृष्टि करो । उनकी बात सनकर शानमार्ग परायण नारदने इस प्रकार कहा -- (पिताजी ! में सुष्टि नहीं करूँ गा; क्योंकि वह शोक-मोह पैदा करनेवाली है। मैं तो श्रीहरिके नामींका कीर्तन और उनकी मक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि-व्यापारमें लगकर दुःखसे अत्यन्त आतुर रहते हैं। अतः आप भी सृष्टि-रचना छोड़ दीजियं ॥ १०-१४ ॥

यह सुनकर ब्रशाजीके अधर क्रोधन फड़को छगे। उन्होंने कुपित हो शाप देते हुए कहा - 'दुर्मते ! तुम एक करपतक सदा गाने-बजानेमें ही लो रहनेवाले गन्धर्व हो जाओ ।' श्रीराधे ! इस प्रकार ब्रद्धांके शापस नारदजी उपवर्द्गण नामक गन्धर्व हो गये । वे एक करूपतक देवलोकमें गन्धर्वराजके पदपर प्रतिष्ठिन रहे। एक दिन न्त्रियोसे चिरे हुए वे ब्रह्माजीके लोकमें गये । वहाँ सुन्दरियोमे मन लगा रहनेके कारण उन्होंने बेताला गीत गाया । तय ब्रह्माने पुनः शाप दे दिया-'दुर्मतं ! तू शुद्र हो जा।' इस प्रकार ब्रह्माजीके जापसे वे दासीपुत्र हो गये । राघे ! फिर सत्मङ्गके प्रभावस नारद्जी ब्रह्मपुत्रताको प्राप्त हुए । तटनन्तर पुनः भक्तिभावन उन्मत्त हो भूतलपर विचरते हुए व मेर पदीका गान एवं कीर्तन करने लगे । मुनीन्द्र नारद वैष्णवोभे श्रेष्ठः मेरै प्रिय तथा शानके सूर्य हैं। वे परम भागवन है और भदा मुझभे ही मन लगाये रहते हैं ॥ १५ -२० ॥

एक दिन विभिन्न खेकोंका दर्शन करते हुए गान-तरपर

नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलावृतखण्डमें गये, जहाँ, प्रिये ! अम्बूपलके रसमे प्रकट हुई श्यामवर्णा जम्बूनदी प्रवाहित होती है तथा जाम्बूनद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देशमें रत्नमय प्रासादोंसे युक्त तथा दिव्य नर-नारियोंसे भरा हुआ एक 'वेदनगर'-नामक नगर है, जिसे योगी नारदने देखा। वहाँ कितने ही लोगोंके पैर नहीं ये, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जङ्का अथवा जघन-भागका भी कितने ही लोगोके पास अभाव था। व विकलाक और कहोदर ये और कितनोंके पीटके मध्यभागमें कबर निकल आयी थी, दाँत गिर गये थे या दीले हो गये थे, कंधे ऊँचे थे, मुख प्रका हुआ या और कितनोंके गर्दन ही नहीं यी । इस प्रकार नारदजीने वहाँकी स्त्रियों और पुरुषोंको अङ्ग-भङ्ग देखा । उन सबको देखकर मुनिने कहा--- 'अहो ! यह क्या बात है ? यह सब तो विचित्र ही दिखायी देता है। आप सब लोगोंके मुँह कमलके समान हैं। शरीर दिव्य हैं और बस्न भी अच्छे हैं। आपलोग देवता है या उपदेवता अथवा कोई ऋषिश्रेष्ठ हैं ! आप सब लोग बाजोंके साथ हैं तथा रमणीय गीत गानेमें संलग्न हैं। आप अङ्क-भङ्ग कैसे हो गये। यह बात शीघ मुझे बताइये । उनके इस प्रकार पूछनेपर वे सब दोनचित्त होकर बोले ॥ २१-२८ ॥

रागोंने कहा— मुने ! इमारे शरीरमें स्वतः यहा भारी दुःख पैदा हो गया है । परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिये, जो उमे दूर कर सके। महर्षे ! इमलोग राग हैं और वेदपुरमें निवास करने हैं। मानद ! इम अङ्ग मङ्ग कैसे हो गये, इसका कारण बताते हैं, सुनिये; हिरण्यगर्भ बद्याजीके एक पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम है, नारद । वह महामुनि प्रेमसे उन्मत्त होकर बेसमय भ्रुवपद गाता हुआ इस पृथ्वीपर विचरा करता है। उनके ताल स्वरसे रहित असामयिक गानीं-विगानों से इम सब अङ्ग मङ्ग हो गये हैं।। २९-३२।।

उनकी यह यात सुनकर नारदजीकी बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागीसे हॅसते हुए-से बोले॥ ३३॥

मुनिने कहा — रागगण ! मुझे शीघ वताओ । नारद-मुनिको किस प्रकारसे काल और तालका शान हो सकता है। जिसमे वे म्बरयुक्त गीत गा सकें ॥ ३४॥

रागोंने कहा — साक्षान् वैकुण्टनायकी प्रिय नार्याश्रीने मुख्य सरस्तती देशी यदि नारदको संगीतकी शिक्षा दे सकें

तो वे मुनि कौन सा राग किम समय, किम तालस्वरते गाना चाहिये, इसं जान सकते हैं ॥ ३५ ॥

उनकी यह बात सुनकर दीनवत्सल नारद सरस्वतीका कृपा-प्रसाद प्राप्त करनेके लिये तुगंत ही द्युभ्रगिरिपर चले गये। वहाँ उन्होंने सौ दिन्य वर्षोतक निरन्तर अत्यन्त दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरि! उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वतीके ध्यानमें मन लगा लिया था। नारदजीकी तपस्यासे वह पर्वत अपना 'ग्रुभ्र' नाम छोड़कर 'नारदिगिरि'के नामसे प्रख्यात हो गया। वह सारापर्वत उनकी तपस्यासे पवित्र हो गया। तपस्याका पर्यवसान होनेपर साक्षात् वाग्देवता विष्णुप्रिया श्रीसरस्वती वहाँ आयीं। नारदजीने उन दिव्यवर्णा देवीको देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा-पूर्वक नतमस्तक हो, वे मुनीश्वर सरस्वती देवीके रूप, गुण और माध्यको स्तित करने लगे। ॥ ३६ – ४०॥

नारवजी बोले नवीन सूर्यके विम्वकी धुतिको उगलने और हिलनेवाले रत्नमध कर्णफुल, केयूर, किरीट और कङ्कण जिनकी शोमा बढाते हैं तथा जो चमकते और सनकारते हुए नृपुरोके शि**ञ्जन रवसे रञ्जित होर्ता हैं**, उन कोटि चन्द्रमाओंसे अधिक उज्ज्वल मुखवाली सरस्वती देवी-को मैं नमस्कार करता हूँ । जो चञ्चल चरण और चञ्चपुट-वाले उड़ते हुए कलहं नपर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता-फलेके अने ह हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरम्वता देवाको में प्रणाम करता हूँ। जो अपने दोनों पादवंके दो दो निर्मल हाथोंमें क्रमदाः बर, अभय, पुस्तक और उत्तन वीणा धारण करती हैं, उन जगन्मयी, ब्रह्ममयी, द्यादा एतं मनोहरा सरखती देवीको मैं नमस्कार करता हूँ । इवतवर्णकी लहरदार रेशमी साड़ी पहननेवाली अतीव मङ्गलम्बरूपे सरम्बति ! मुझे स्वर तालका ज्ञान प्रदान कीजिये। जिममे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्क्रष्ट रासमण्डलमें सर्वोपरि और अदितीय संगीतज्ञ हो जाऊँ# || ४१-४४ ||

<sup>\*</sup> नवःकविष्मण्यिमुद्रलढलसाटक्क् सेय्रिकिरीटकक्कणाम् ।

ग्युरत्त्वगन्नुप्ररावरिक्षतौ नमामि कीटोन्दुमुखी सरस्वशिम् ॥

बन्दे गदाइं कल्ड्सिउद्गते सक्तर्यदे चन्नकवन्नुसम्पुटे ।

निर्मीतमृत्रताफलहारसंचयं संधारयनी सुभगां सरस्वशिम् ॥

वराभयं पुस्तकवलकोयुनं परं दधानां विमले करदये ।

नाम्यहं त्वां शुभदां सरस्व ॥ जगन्मयीं बद्दामयीं मनोहराम् ॥

तर्राक्षत्रभौगित्रगम्भरे एरे टेहि स्वरक्षान्तनीवमक्कले ।

येनाद्विनियो हि भनेपमक्षरे राखीपरि स्थां पररासमण्डले ॥

(वर्गें , मनुष्र । २१ । ४१-४४)

श्रीभगवान् कहते हैं—श्रीराधे ! सरस्वतीका यह नारदोक्त दिख्य स्तोत्र जडताका नाश करनेवाळा है । जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा, वह इस लोकमें विद्यायान् होगा । तर प्रसन्न हुई वाग्देवताने महालगा नारदको भगवत्प्रदत्त स्वरब्रह्मसे विभूषित एक वीणा प्रदान की । साथ ही राग-गगिनी, उनके पुत्र, देश-कालादिकृत मेद तथा नाल, लय और स्वरोंका ज्ञान भी दिया । प्रामोंके

छण्यन कोटि मेर् और असंख्य अवास्तरभेदः तृत्यः बादित्र तथा सुन्दर मूर्च्छना—इन सबका बान नारदर्जाको प्राप्त हुआ। वैकुण्टपतिकी प्रियाओं में मुख्य सरस्तती देवीने स्वरगम्य सिद्धपदींद्वाग नारदर्जाको संगीत की शिक्षा दी। राषे! नारदको रासमण्डलके उपयुक्त अदितीय रागोद्धायक बनाकर विष्णुवस्लमा वाग्देवो वैकृण्टभामको चली गर्यी॥४५-५०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमधुराखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइब-संबादमें नारदीपास्मान शामक इकीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥

# बाईमवाँ अध्याय

#### नारदका अनेक लोकोंमें होते हुए गोलाकमें पहुँचकर भगवान् श्रीकृष्णके समक्ष अपनी कलाका प्रदर्शन करना तथा श्रीकृष्णका द्रवरूप होना

श्रीभगवान कहते हैं-शीराधे ! इस रागरूप मनोहर एवं गुह्य शानका उपदेश किसको देना चाहिये। इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारदजी गम्धर्व-नगरमें गये । वहाँ तुम्बद नामक गन्धर्वको अपना शिष्य बनाकर नारदर्जा मधुरस्वरते बीणा बजाते हुए मेरै गुणीका गान करने अगे । तदनन्तर उनके हृदयमें यह जिल्लाका उत्पन्न हुई कि 'किन लोगों के सामने इस मनोहर रागरूप गीतका गान करना चाहिये ? इसको सुननेका पात्र कीन है ?' इसकी खोज करते हुए नाग्द इन्द्रके पास आये ! उनको इस विषयका आनन्द हेने न देख मुनिश्रेष्ठ नारद सखा तुम्बुदके साथ राग-रागिनियाँक निरूपण करनेके लिये सूर्यलोकमें गये । वहाँ स्**यवि**व हो रथके द्वारा भागे जाते देख देवर्षिशिरोमणि महामनि नारद वहाँसे तस्काल शिवजीके पास चले गये । राधे ! शानतत्त्रश्च भृतनाथ शिव-के नेत्र ध्यानमें निश्चल हैं। यह देख नारदर्जा बहालोकमें गये । सृष्टिकर्ता ब्रह्माको सृष्टि-रचनामें व्यव देखा वे वहाँ भी न टहर सके। उस स्थानमे विष्णुके सर्वलोकवन्दित बैकुण्डभाममें चले गये। भक्तीके म्वामी भक्तवत्सल भगवान् विष्णुको किसी भक्तपर कृपा करनेके लिये कहीं जाते देख योगीन्द्र नारद तुम्बुहके साथ अन्यत्र चल दिये ॥ १-८ ॥

कुप्रभानुनिद्ति ! योगीश्वर संतोकी गति त्रिलोकीके भीतर और बाहर भी बतायी गयी है। जो केवल कर्मी हैं, उन्हें बैसी गति नहीं पात होती । मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्माण्ड समूहोंको लाँघकर प्रकृतिने पर गोलोकधाममें जा पहुँचे । उत्ताल तरंगोंने सुझोभित विरजा नदीको पार करके वे शीष्र ही भ्रमरांकी ज्वनिसे निनादित रमणीय इन्दाबनमें गये। जो तदा वसन्त श्रृतुने युक्त है और कहाँके क्रताभवन मन्द्र मादतके झोंकेसे कम्पायमान रहते हैं। इन्दाबनसे गोवर्षन पर्वतका दर्धन करते हुए नारदंजी मेरे निकुजमें आये। निकुजहारपर सिखयोंने पूछा—'आप होनों कीन हैं! कहाँसे आये हैं और यहाँ क्या कार्य है ?' ऐसा प्रभ होनेपर मुनि और तुम्बुरु होनों बोले—'सुन्दरियो ! इम दोनों गान-विद्यामें कुदाल गायक हैं और अपनी वीणाकी, मधुर घ्वनि साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् राधावस्त्रभ श्रीकृष्णको सुनानेके लिये आये हैं। इम वन्दीजनोंमें उत्तम हैं। इमारी यह वात महारमा श्रीकृष्णसे निवेदित कर देनी चाहिये। । ९-१५ ॥

यह सुनकर सिखयोंने उनका संदेश मेरे पास परुँचाया और मेरी आज्ञाने लौटकर मधुरवाणीमें उन बन्दियोंको भीतर चलनेका आदेश दिया। करोड़ों सूर्योंकी ज्योतिने व्याप्त मेरे निकुज्जके ऑगनमे, जहाँ सब और कीस्तुभमणि जड़ी थी, मनोहर चंबर हुलाये जा रहे थे, हिलते हुए मोतियोंकी झालरोसे युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सिखयाँ विराजमान थीं, आकर महापद्ममय आमनपर तुम्हारे साथ बेटे हुए मुझ श्रीकृष्णका उन दोनोंने दर्शन किया। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञासे वहाँ बैठे और

मेरी स्तुति करके मेरे गुणांका गान करनेके लिय उचत हुए ! आतोच (वाच विशेष ) को दवान और देवदन म्वरामृतमयी वीणाको झंछत करते हुए तुम्बुक्महिन नारदने वीणाबादनकी अद्वितीय कलाको प्रमृत किया । मैं उगसे बहुत संतुष्ट हुआ और निर हिलाना हुआ उस वीणाकी प्रशंतनीय म्वर-लहरीकी मराहना करने लगा ! अन्तनोगत्वा प्रेमके यशीभून हो अपने आपको देकर मैं जल्द्रण हो गया । मेरे दिव्य शरीरमे जो जल प्रकट हुआ, उसे 'ब्रह्महव्य'के नामसे लोग जानते हैं । उसके भीनर कोटि कोटि ब्रह्माण्ड-राशियों छदकती रहती हैं । उस उन्नत एव श्रुभ जल्दाशिम छदकते हुए, ये ब्रह्माण्ड इन्द्रायणके फलके ममान प्रतीत होते हैं ॥ १६-२२३ ॥

राधे ! यह बहाएड पृक्षितमं नामप प्रभिद्ध है। जो मेरे त्रिविक्रम रूपके पदाधातंन ५.ट गया था । उसका भेदन करके जो साक्षात् ब्रह्मद्रवका जल यहाँ आयाः उसे इस शुभ मन्यन्तर में पूर्वपर्ता लेगाने पापहारिणी स्वर्धनी पाद्वारके नामसे जाना था । उस सङ्घाको बुलोकम प्मन्दाकिनीक पृथ्वीपर प्मागीरथी और अधोलोक ---पातालम भोगवर्ता' कहा गया है। इस प्रकार एक ही गड़ा त्रिपथमामिन। होकर तांव नामाने विख्यात हुई । इसभ जान करनेक लिय प्रणतभावन जातं हुए मनुष्यके लियं पग-पगपर राजसूय और अश्वमेध यहांका फल दुर्लम नहीं रह जाता । जो सैकड़ी योजन दरने भी धाङ्गागङ्गा'का उचारण करता है। वह सब पापेले हुट जाता और विष्णुलोकम जाता है । कलियुगम राङ्गा दर्शन करनेंन मी जन्माकाः जल वीनेम दो माजन्मीका और स्नान करनेसे एक गहरून जन्मीका पाप नष्ट कर देती है। जो जाह्नवी सङ्गाका दशन करते हैं। उनका जन्म सफल है। जो उनके दर्शनमें बिद्धित रह जाते हैं। उनका जन्म व्यर्थ चला गपाकः ॥ २३--२९ ॥

रम्मोर राघे! जैमे विरजा गुम्हारे मयमे द्रबरूपताको प्राप्त हो गयी, जैमे विरजाये माता पुत्र सात ममुद्रोंके रूपमें द्रबमावको प्राप्त हो गये, जैमे विष्णु क्ष्रख्यां नदी हुए, जैसे विष्णु क्ष्रख्यां कर्तुद्धिनी गङ्गां हुए और जैसे अप्नरा गण्डकी नदी हो गयी, उसी प्रकार ये श्रम्भु नामक मृनि भी ब्रह्मभावको प्राप्त हुए हैं। यह श्रम्भुकी प्रेमन्यक्षणा मित्तिमे सम्भन हुआ है, इसमें संश्रम नहीं है। जो इस पापद्यांरणी पित्रत्र कथाका अवण करना है, वह मनुष्य गव लोकों के लिक्क मेरे गोलोकधाममें चला जाता है। ३०-३३॥

नारदजी कहते हैं--गजन् ! इन प्रकार अपनी प्रिया श्रीराधांने कहकर श्रीरादि ऋभूके आश्रमन श्रीराधांके साथ ही मालती वनमें नके आप । फिर भोदियोंकी विरह-व्यथाको जान मक्तवस्पल भगवान् श्राकृष्ण श्रामधाके साथ यमुनाके मङ्गलभय पुलिनपर चले आये । उस अमय रामस्त गोपीगणोका मान और व्यया-भाग दूर है। गया । उन्होंके जैन चपला**एँ** मेधका आलि**क्र**न कर**ता** ै, उसी प्रकार धनश्यामको अपनी भुजाओंमें भर लिया। तब श्रीहरि बन्दावन-मे यमुनाकं मनोहर तटपर गोपाङ्गनाओके साथ मधुरस्वरमे वंशी बजाने लगे । मगवानके उन मधुर रागंग गोपकन्याएँ मुर्चिन्नत हो गर्यो। नदियोंका वेग इक गया। पक्षी अचल हो गय । समस्त देवताओने मौन धारण कर लिया, देवनायक म्तब्ध हो गये, दुक्षींसे जल यहने लगा तथा सारा जगत् मानी निद्रामें निमय हो गया । रात्रिकालंभ रास रचाकर श्रीराधिका और गोपियों ने मनोरथ पूर्ण करके बासगृहतीं भगवान् श्रीकृष्ण नन्दभवनको लौट आये । गोपिकाओके साथ श्रीराधिका भी अपना आनन्दमय मनोरथ प्राप्त करके क्रुपभानवरके सुन्दर मन्दिरमे चर्ला गर्यो ॥ ३४-४१ ॥

इम प्रकार श्रीमर्ग-मंहितामे श्रीमशुगावण्डके अन्तर्गत नामद-बहुताश्व-संबादमें नामदोपाह्यान । नामक बार्टमर्गा अध्याय पुरा हुआ ।। २२ ।।

<sup>ः</sup> शङ्का गर्द्वति थे। ध्याकोजनाना इतिरांष् । सुन्बते सर्वपापेक्यो विष्णुकं कं स सन्छति ॥ दृशु तक्साता पार्ग पंत्रा जन्मद्रपद्वपरा । श्वास्था वक्सस्यरेगण वित्त सङ्गा सन्ति युगे ॥ सपाल क्रमार्थ ने में ये पदयनित दि नाहर्याच । कृषा जन्मगत तैस ये न पदयनित जाह्वांस् ॥ (सर्थक, मसुराक २० । २७ २० )

# तेईसवाँ अध्याय

#### भीकृष्णका त्रजसे लौटकर मधुरामें आगमन

श्रीमारवजी कहते हैं—राजन्! साक्षात् भगवान्
श्रीकृष्ण मजमें कई दिनीतक रहकर सबकी अपना दर्शन दे
मुद्रा जानेकी उचत हुए । नौ नन्दीं, नौ उपनन्दीं, छः
खुश्री तथा इपभानुवर और मजेश्वर नन्दराजने मिलकरः
केलावतीः यहोत्। अन्यान्य गोपियों तथा गौओंके गणोंसे
भी भेंट करके। आश्वासन और शान दे, सबसे विद्या लेकर
माचव चल्लल अश्वीसे जुते हुए अपने दिक्य रथपर आरूढ़
हो मधुरा जानेकी इच्छासे नन्दगाँवसे बाहर निकले। उनके
पीछ-पीछे समस्त मोहित मजवासी बहुत दूरतक गये।
वे माघवके अत्यन्त कष्टमय विरहको नहीं सह सके। जिन्हें
भूमण्डलपर कभी एक बार भी श्रीविष्णुका दर्शन हुआ हो।
उन्हें भी उनका विरह दुस्सह हो जाता है। किर जिन्हें
पतिदिन उनका दर्शन होता रहा हो। उनको उनके विरहसे
कितना दुःख होता होगा। इसका वर्णन कैसे किया जा सकता
है। नरेश्वर । अपलक नेत्रीसे श्रीधरके मुँहकी ओर देखते

इए समस्त बजवासी गोप स्नेह-सम्बन्धके कारण प्रेमविद्वल

हो उनसे बोले ॥ १-७ ॥

गोपीने कहा-श्रीकृष्ण ! तुम फिर जल्दी आना और इम समस्त बजवासियोंकी रक्षा करना । जैसे पूर्वकालमें तुमने देवताओंको अमृत प्रदान किया याः उसी प्रकार अब इमें अपने दर्शनकी सधाका पान कराते रहना । देव ! केवल व्यन्हीं सदा बद्दोदाके आनन्ददायक हो। तम्हीं श्रीनन्दराजको आनन्द प्रदान करनेवाले हो और तम्हीं वजवासियोंके जीवन हो । प्रभो ! द्रम्हीं इस जलके धन हो। सोप-कुलके दीपक हो और महापुरुषोंके भी मनको मोहनेवाले हो। जैसे निदायसे जले हुए प्राणीको शीतल जल प्राप्त हो जाय, खदींसे पीहित मनुष्यको जैसे आग मिल जाया ज्वरते आतं पुरुषको उपयुक्त औषभ प्राप्त हो जाय और मरे हुए मानवको भी जैसे मन्नल-सय अमृत मिल जाय, तो वे जी उठते हैं, उसी प्रकार समस्त अजके लिये तुम्हारा दर्शन ही जीवन है। इसलिये तम वहीं निवास करो । इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ । इसारे इस जन्म अयवा पूर्वजन्ममें जो कुछ भी पुष्य हुआ हो, उसके फलस्तरूप इमारा चित्त सदा त्यहारे चरणारविन्दीमें लगा रहे। बिनका चित्त तुम्हारे चरण-क्रमलमें लगा हुआ है। वे भक्त-जन तुम्हें सदा ही प्रिय हैं । द्वाग प्रकृतिसे परे निर्माण हो। तयापि अपने भक्तोंके किये क्यूण हो जाते हो। तुम्हें अपने भक्तसे अधिक प्रिय शिव, इसा और स्क्यी भी नहीं हैं। बो ब्रह्मपद आदिकी अभिलायको क्रीहकार द्वेक मगवान्का निष्कामभावते भजन करते हैं, वे मुक्तिक पुरुष ही शान्त एवं निरपेक्ष सुखका अनुभव करते हैं। 10-१५॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजत् ! में कहकर वे छवं गोप प्रेमसे विद्वल हो श्रीकृष्णके देखते-देखते आनन्दके ऑस् बहाते हुए रोने लगे । मक्तवरख्ल भगवान् श्रीकृष्णके मुखपर भी अभुकी भारा वह चली । वे प्रसम्भवता परमेश्वर उन विरह्न-विद्वल गोपोंने बोले ॥ १६-१७ ॥

श्रीभगवान्ते कहा नजनाियों ! तुम सन मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो । मेरा इ.दय तुमलोगोंमें ही स्थित है, केवल शारीर अन्यत्र दिखायी देता है ! मैं प्रतिमास तुम सनको देखने और दर्शन देनेके लिये आऊँगा। यह बचन देता हूँ । मनसे मैं दूर नहीं हूँ । मन ही सनका कारण है । हे गोपगण ! यादवाँते युद्ध करनेके लिये

 श्रीप्रमागण्ड हे कृष्ण सर्वांको जजवासिनः। देकि देवेभ्यो आसूतं ध्या H संदर्शन सर्वेदा बीवसं दीपो मोइनी बह्रिक्र्यरासंस्थ वीस्प सर्वस्य जीपर्ग बहुना कथितेन किन ॥ तसादत्र सिति क्रयांद् किवित्सकृतमस्मिन् चेतो भूयात् स्वत्पादपङ्कले ॥ बेशां चेतरस्वत्पदान्को ते भक्तारस्वतिमयाः सदा। मकार्थं सगुणोऽसि स्वं निर्गुणः प्रकृतेः परः॥ नव मसर्वात्रयो नास्ति शियो नद्या न चेन्दिरा। विस्तव पारमेण्डवादि निष्कामास्त्वां भजन्ति वे । ते बिद्यंत्तचेत्रसः ॥ नैरपेडवं सम्बं आन्तं

(गगं०, मधुरा० २३। ८-१५)
। महाणा महित्रया यूवं सर्वे वे अनवासिनः।
इद्यवं मेऽस्ति युष्मासु देहोऽन्यत्र विकस्यते॥
मासं प्रत्यागमिष्नामि युष्मान् इष्टुं वन्तो मम।
ममसा महि दूरोऽस्मि मनः सर्वत्य कारणम्॥
(गगं०, मधुरा० २३। १८-१९)

अरासंध आचा है। अतः यदुवंशियोकी सहायताके स्थि में जाता हूँ। तुम्हें शोक नहीं होना चाहिये॥ १८-२०॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार उन गोरोंको बार-बार आश्वासन दे फिर छीटकर यशोदासहित नन्द्राजको दूसरे रथपर बिठाया और श्रीदामा आदि स्लाओंको साथ छे उद्धवसहित रथपर आरूढ़ हो वे सर्वकारण-कारण भगवान् मसुराको गये। बीर ! जबतक रथ, उसमें बुते हुए सो वेगशाली घोड़े और फहराती पताकों-स युक्त तिरंगा च्वज तथा उड़ती हुई घूछ दिखाबी देती रहीं, तयतक अन्य बजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घरको खैट आये ॥२१—-२३॥

श्रीकृष्णचन्द्रका यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्योंके महान् पापोंको हर लेनेत्राला है। जो अक्तप्रबर पृथ्वीपर इस चरित्रको सुनता है। वह उत्तमोत्तम गोलोकधाममें जाता है। ।२४॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमधुरासक्षके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें त्रजयात्राके प्रसङ्गमें श्रीकृष्णका आगमन नामक तेईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

## चौबीसवाँ अध्याय

बलदेवजीके द्वारा कोल दैत्यका वधः उनकी गङ्गातटवर्ती तीर्थोमें यात्राः माण्ड्रकदेवको वरदान और भावी द्वतान्तकी छत्तना देनाः फिर गङ्गाके अन्यान्य तीर्थोमें स्नान-दान करके मधुरामें लौट जाना

बहुलाइबने पूछा—-मुने ! गोपाइनाओं और गोपोंको उत्तम दर्शन देकर मधुरामें छोटनेके प्रमात् श्रीकृष्ण तथा बल्दामने क्या किया ! श्रीकृष्ण और बल्देवका चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापोंको हर छेनेवाला, पुष्पप्रद तथा चतुर्वारूप फल प्रदान करनेवाला है।। १-२।।

श्रीनारवृज्ञीने कहा--राजन् ! अय श्रीकृष्ण और बलहेवजीका दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्वपापहारी, पुण्यदायक तथा धर्मः अर्थः काम और मोक्षको देनेवाला है । नरेरवर ! कोलनामक देखते पीहित हुए बहुत से लोग दोनचित्त हो ब्राह्मणोंके साथ कौशारिषपुरसे मधुरामें आये । उस समय रोहिणीनन्दन बलराम शीव्रगामी अश्वपर आरूढ हो थोहे से अग्रगामी लोगोंके साथ शिकार खेलनेके लिये मधुरासे निकले थे । मार्गमें हो उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत् पूजा करनेके पश्चात् सब लोग उनके चरणोंमें प्रणत हो गये और हाथ जोड़ हर्ष-गद्गह वाणीमें बोले ।। १-६ ॥

प्रजाजनीन कहा—यम ! महाबाहु राम ! महाबली देवदेव ! हम सब छोग कोलनामक देखसे पीड़ित हो आपकी शरणमें आपे हैं । कोल देख कंसका सला है । वह महाबली देख राजा कीशारिको जीतकर उन्होंकि नगरमें राज्य करता है । राजा कीशारिको जीतकर उन्होंकि नगरमें राज्य करता है । राजा कीशारिक उसके भयते गङ्गातटपर चले गये हैं जीर बहाँ पुनः अपने राज्यकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त जितेन्द्रिय हो आपके चरण-कमलीका भवन कर रहे हैं । विभो ! आप

उनकी सहायता कीजिये। इस उन्होंकी शुभ प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्रकी भाँति पालन किया है। उनके संरक्षणमें इसलोग बड़े सुखी थे। प्रभो! अब दुष्ट कोल हमें निरन्तर पीड़ा है रहा है। यद्यपि आपने त्रिमुबनविजयी वीर कंसको मार हाला है, तथापि देवेन्द्र! जबतक कोल जीवित है, तबतक कंसको भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिये। आप प्रकृतिसे परे होकर भी भक्तोंकी रक्षांके लिये ही सगुणरूपसे अवतीणं हुए हैं॥ ७—१२॥

नारद्जी कहते हैं --राजन् ! उनका बचन सुनकर भक्तवत्त्वल श्रीबल्याम गङ्गा-यमुनाके बीचमें बसी हुई फीशाम्बी-नगरीको गये । वल्यामजीको युद्धके लिये आया हुआ सुनकर प्रचण्ड-पराक्रमी कोल भी दस अशीहिणी सेनासे सुलिबत हो कीशाम्बीसे याहर निकला । प्रलय-कालके समुद्रकी भाँति गर्जना करनेवाली वह सेना एक नदीके समान आयी । चम्चल घोड़े उसकी उठती हुई तरक्रमाला थे । यथ और हायी आदि उसमें तिमिङ्गिल (मगर-मस्स्य) के समान प्रतीत होते थे । बीर योद्धालपी मँबर उठ रहे थे । उसे देखकर यल्यामजीने हलका सेतु बाँध दिया और हलाप्रभागते उस सेनाको खींच-खींचकर मुस्कके सुदृद्ध प्रहारते मारना आरम्भ किया । उनके प्रहारते एक साथ ही वैदल बीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमिम फर्कोकी माँति पिस उठे और करोड़ोंकी संख्यामें तब ओर धराशायी ही सबे । शेष

योदा भयते पीड़ित हो युद्ध-मण्डल्से भाग निकले । शस्त्र भारी देख कोल बलरामजीके साथ अकेला ही युद्ध करने स्था। ।। १३–१८ ॥

उस दैत्यराजने बलदेवजीकी ओर अपना हाथी बढ़ाया।
उस हाथीके कुम्मस्यलपर गोमूत्रमें त्रीले हुए सिन्दूर और
कर्त्रीके द्वारा पत्र-रचना की गयी थी। सोनेकी सॉकलसे युक्त
कटिवन्ध रत्नलचित था। उसके गण्डस्थलसे मद झर रहा
था। उसके चार दाँत थे। बंटेकी व्यनिसे वह और मीवण
प्रतीत होता था। उसका कद ऊँचा था और वह दिग्गजके
तमान चिग्वाइता था। उसके दारीरका रंग प्रलयकालके
मेचके समान काला था। कोल तीखा अङ्कुद्रा लेकर उसके
कानकी ओरसे उस हाथीपर चढ़ गया था। कोलके द्वारा प्रेरित
उस मतवाले हाथीको अपनी ओर आता देख बलदेवजीन
उसके कपर मुसलसे उसी प्रकार प्रहार किया, जैसे इन्द्रने
बक्रसे किसी पर्वतपर आधात किया हो। मिथिलेटबर!
मुसलकी मारसे उस महान् गजराजका मस्तक उसी प्रकार
छिन-भिन्न हो गया, जैसे इंडेकी मारसे कोई मिटीका घड़ा
टूक-टूक हो गया हो॥ १९-२३॥

कोलका मुँह स्थरके समान था। लाल नेत्रोवाला बह दैत्य हाथीसे गिर पड़ा । उसने महास्मा माधव—बल्देवके ऊपर तीखा शूल चलाया । विदेहराज ! तब बलरामने मसक्से मारकर उसके शुलके उसी प्रकार सैकडों इकडे कर दिये, जैसे किसी बालकने लाठीके प्रहारते काँचके वर्तन तोड डाले हों। तव उस दुष्टने सहस्र भार ( लगभग ३००० मन ) लोहेकी बनी हुई एक भारी गदा हाथमें लेकर बलरामजीकी छातीपर चोट की और वह मेघके समान गर्ज उठा। उस गदाके प्रहारको सहकर महाबली बलदेवने काजलके समान काके शरीरवाले कोलके मस्तकपर मुखलते प्रहार किया । मुसलके प्रहारते उसका खिर फट गया और वह रणभूमिमें गिर पड़ाः तो भी उठकर बलदेवजीको मुक्केरे भारी चोट पहुँचाकर वह वहीं अन्तर्धान हो गया । फिर उस मायाबी दैत्यने अत्यन्त भयंकर दैत्य-सम्बन्धिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी औंधीले प्रेरित प्रख्य-कालके मेघोंसे, जो अन्धकार फैला रहे थे। आकाश आच्छादित हो गया। अपाके पुष्पोंके समान रक्तके विन्दुओंकी निरन्तर वर्षा होने स्त्री । उसके बाद धनीभूत काले मेघोंने घृणित वस्तुओंकी वर्षा प्रारम्भ की । पीनः मेदः विष्ठाः मूत्रः मदिरा और मांस्ते युक्त अमेध्य जरूकी वर्षा होने लगी । उस प्रशिक्ष

सव ओर हाहाकार होने लगा । देखहारा रखी गर्बी मायाको जानकर महाप्रमु बख्देवने काकुतेलाको विदर्शि करनेवाले विशास मुसलको चलाया। वह समस्त अब्बोंका बातक, स्वच्छ ओर सुहद अब्ब अष्ट्रधातुओंका बना हुआ था। उसकी खंबाई सी योजनकी थी तथा वह प्रस्थानिक समान प्रव्वलित हो रहा था। बख्देवजीका अब्ब मुसल दसों दिशाओंमें धूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाशके बादलोंको उसी प्रकार विदर्शि कर दिया, जैसे सूर्य कुहरेको मिटा देता है। उस मुसलको आकाशमें गया हुआ देख भगवान् बळ्मद्रने स्वतः 'हल' नामक अब्ब उठाया और अपने बेमबसे सबको सीच-सीचकर बळ्पूबंक यीचमें ही विदर्शि कर दिया।। २४-३६।।

उस दैस्यकी मायाका नाहा हो जानेपर महाबस्ती बस्टदेवने अपने बाहदण्डोंसे उसके महोत्कट मुजदण्ड पकड़ खिये और जैसे बालक रुईकी राशिको बुमाये। उसी प्रकार रूधर-उधर बुमाते हुए उसे पृथ्वीपर इस प्रकार दे मारा, मानो किसी बालकने कमण्डल पटक दिया हो । उस दैत्यके पतनसे पर्वतः समुद्र और बनके साथ सारा भूमण्डल एक नाड़ी (घड़ी )सक काँपता रहा । दैत्यके दाँत टूट गये। नेत्र बाहर निकल आये और वह मूर्च्छित होकर मृत्युका ग्रास वन गया । इस प्रकार महादैत्य कोळ वज्रके मारे हुए इत्रासुरकी भाँति प्राणसून्य हो गया । उस समय स्वर्गमें और भरतीपर जय-जयकार होने लगा । देवताओंकी दुन्दुभियाँ वज उठीं और वे फूलेंकी वर्षा करने लगे । इस प्रकार कोलका वध करके श्रीकृष्णके वढे भाई बलदेवने कौशाम्बीपुरी राजा कौशारविको दे दी और खयं गर्गाचार्य आदिके साथ वे भागीरथीमें स्नान करनेके लिये गये । उनका यह कार्य समस्त दोवींके निवारण एवं क्षेकसंग्रहके लिये था ॥ ३७-४३ ॥

गर्ग आदि ब्राझण-आचार्योने मङ्गलमय वेदमन्त्रीं का उच्चारण करते हुए माधव—कल्यामको गङ्गामें स्नान करवाया । विदेहराज । बल्यामजी ब्राझणोंको एक लाख हाथी, दो लाख रथः एक करोड घोड़े, दस अरव दुधारू गायों, तो अरव रल और बाम्बूनद सुवर्णके भार दानमें देकर मधुरापुरीको चले गये । मिथिलेश्वर । बल्यामने गङ्गाजीमें जहाँ स्नान किया, उस महापुण्यमय तीर्थको विद्वान्त्रोग पामतीर्थक नामसे जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूणिमा एवं कार्तिक मासमें रामतीर्थको गङ्गामें स्नान करता है, वह हरिद्वारकी अपेक्षा सौगुन पुण्यका भागी होता है ॥ ४४-४८॥

बहुळाञ्चने पूछा —महामुने ! कीशान्त्रांस कितनी दूर और किस स्थानपर महापुण्यमय प्रामतीर्थ' विश्वमान है। यह मुझे बतानेको क्या करें ॥ ४९ ॥

मारद्यजीने कहा - नाजेन्द्र ! कौशाम्बांस इंशानकोणमं चार योजनकी दूरीपर और वायन्यकोणमें शुक्ररक्षेत्रसे चार योजनकी दूरीपर, कर्णक्षेत्रमं छः कोस और नल्कंत्रसे पाँच कोस आग्नेय दिशामें रामतीर्यकी स्थित बताते हैं । इद्धकेशी विद्यपीठमें और विल्यकेश-बनसे पूब दिशामें तीन कोमकी दूरीपर विद्वानोंने रामतीर्थकी स्थिति मानी है ॥ ५०-५२॥

वक्कदेशमे हदाश्व नामक एक राजा थे। वे लोमशा मुनिको कुरूप देखकर सदा उनकी हॅम्पे उड़ाया करते थे। इससे उन महामुनिने उन्हें शाप दे दिया अभी महादुष्ट ! तृ विकराल शुकरमुल अमुर हो जा। इस प्रकार मुनिके शापसे राजा कोलनामक कोडमुख असुर हो गया। फिन बलदेवजीके प्रहारमे आसुर शरीरको छोड़कर महादेश्य कोलके परम मीत प्राप्त कर लिया। तब बलराम उद्धव आदि तीन मन्त्रियोंके साथ बहाँसे तत्काल अद्धर्तार्थको चले गये, जहाँ जहुके दाहिने कानसे गङ्गाजीका प्राप्तभाव हुआ था। उस बाह्मण-शिंगमणि जहुके नामपर ही गङ्गाको आदुर्या कहीं रहे। तदनन्तर वहाँ प्राप्तभाम मागमें पाण्डवाँका अत्यन्त प्रिय आहारस्थान नामक स्थान है, जहाँ पहुँचकर उनलोगोंन राजिमे निवास किया। वहा बाह्मणांको दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर व बहाँसे एक योजन दूर माण्ड्करेविक पाम गये॥ ५३—५९॥

माण्ड्रकदेवने अनन्तदेवकी कृषा प्राप्त करनेक लिये वड़ी मार्रा तपस्या की थी। उतीक लिये अपने तमाजके साथ बलदेवजीवहाँ गये। वह मुँह उत्पर किये एक पैरके बलपर लड़ा था। उसके नेत्र ब्यानमें निश्चल थे। वह हृदयमें यलदेव जीके स्वरूपका दर्शन करते हुए उन्होंके माक्षात दर्शनके लिये खेलुए था। बलदेवजीने उसके हृदयसे अपने उस स्वरूपको ह्या लिया। तब उसने नेत्र मोलकर अपने आराध्यदेवको बाहर देखा। अनन्तदेवके उस परम मुन्दर रूपको उसने देखा। वे बनमालासे सुशोभित थे और एक कानमे कुण्डल धारण किये हुए थे। उनकी अङ्गक्तिन गौर था तथा वे तालक्ति अङ्गित ब्वजावाले रथपर बैठे थे। अनन्तदेवके उस परम मुन्दर रूपको उसने रहित अङ्गत ब्वजावाले रथपर बैठे थे। अनन्तदेवके उस परम मुन्दर रूपको देखकर उसने बड़ी मिक्तरे उनकी स्तृति की। फिर बह अपने आराध्यके चरणोमें गिर पड़ा।

बलदेवजाने उसके मस्तकपर हाथ रक्खा और कहा— बर मांगो। तब वह बोला—'स्वामिन् ! यदि आप साधात् भगवान् मुझपर प्रसन्न हैं। अथवा यदि मैं आपके अनुमहका पात्र हूँ, तो शुकदेवजोंक मुखसे निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवतसंहिताको मुझे दीजिये, जो समस्त कलिदोषोंका विनाश करनेवाली एवं श्रेष्ठ हैं। ॥ ६०—६५ ॥

बल्देवजीने कहा —अन्ध ! तुम्हें उद्धवर्जीके द्वारा श्रांमद्भागवतसिंहताकी प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलियुगर्मे सर्वाधिक महत्त्व रखनेवाला है ॥ ६६ ॥

माण्डूकने पूछा स्वामित् ! भगवान्ने उद्धवजीको भागवतसंहिता मुनानेका मुख्य अधिकार क्यों दिया है ! और उनके साथ मेरा संयोग कव होगा ! आप इस मेरे संदेहका निवारण कीजियं !! ६७ !!

बलदेवजी बोले--मै परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रइस्पर्का बात बताता हूँ । आज भी मेरे निकट ये उद्भवजी विराजते है। तुम इनका दर्शन कर हो। यह उत्तम दर्शन तुर्दे परमार्थ प्रदान करनेवाला है। परंत् आज तीर्थयात्राके अवसरपर तुम्हे इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता । जिस प्रकार य भागवतके उपदेशक होंगे, वह मैं तुम्हे बता रहा हुँ । मैंने उद्भवको श्रीमान् आचार्यके पदपर इसल्पि स्थापित किया है कि ये संहिताशानखरूप है। नन्द आदि वजवानियो तथा गोपाङ्गनाओकी प्रीतिके लिये भगवान श्रीकृष्णने उद्भवको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था । अपना स्वरूप, परिकरका पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवत्ता है, वह सवः अपने स्वभावं और गुणके साथ परमात्मा श्रीकृष्णने उद्भवको अपित की है। उन्होंने उद्भवको और अपनेको एक ही मानकर आचरण किया है। श्रीकृष्णने अपना आन्तरिक रहस्यपहिले उद्भवके सिवा और किसीपर नहीं प्रकट किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नताका साक्षातकार किया है। व्रजवासियोंने इन्हें साक्षात् श्रीकृष्ण ही जानकर बद्दे आदरसे इनका पूजन किया था । बसन्त और यीष्मा दोनों ऋतुओंमें इन्होंने बजनूमिमें विचरण किया और श्रीराधा तथा राधाकुण्डके आस-पासके खेगोंका शोक शान्त किया । उद्धव व्रजवासी अनुगामियोंके साथ वहाँकी भूमिमे यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं । इन्हें गौओं तया नन्द आदि गोपीं और गोपान्ननाओंका वियोगार्तिहारी। कहा गया है। ये मन्त्रीके अधिकारमें कुशल तथा समझ पार्षहों के अप्रगामी हैं। जब भगवान्के अन्तर्धानकी बेला आयेगी, उस समय धर्मपालक देइधारी भगवान् उद्धवको अपना परम अद्भुत तेज मी दे हेंगे। इनका मुद्राधिकार (भगवान्की ओरसे कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या मोहरकी छाप लगाकर कोई आदेश जारी करनेका अधिकार) तो मर्जन्न और सदा ही विराजता है। अन्तर्धानकालमें इन्हें भगवान्की ओरसे विशेष अधिकार दिया जायगा। ये बदरिकाश्रम-तीथमें विराजमान परिकरींसहित धर्मनन्दनको भगवद्रहस्यका बोध करायेंगे। अर्जुन आदिको मगवान्के तियोगमे जो यड़ी मारी पीड़ा होगी, उसका निवारण उद्धव ही करेंगे। मधुरामें यादवेंका उत्तराधिकारी बज्जनाम होगा। श्रीकृष्णके पौत्रों तथा महारानियोंके समुदायमें जो मगवद् वियोगकी वेदना होगी, उसे दूर करनेके लिये साधात् श्रीहरिके द्वारा उद्धव हा नियुक्त किये जायेंगे॥ ६८-८०॥

कौरवांके कुलमे परीक्षित् नाममे विख्यात राजा होगा।
उनका अत्यन्त तेजर्वा पृत्र जनमेजय नामसे प्रसिद्ध होगा।
वह अपने पिताके रात्र तक्षक नागके कुलका नाशक मर्पयत्र करेगा। इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यत्रसामग्री उद्धवके द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य
श्रीमद्भागवतपुराणकी कथा होगी। जिसमें उज्जवल (सस्विक)
प्रकृतिके लोग समवेत होंगे। इसमें संशय नहीं है। महान्
भगवद्भक्तोंमे उत्तम महाधि (आस्तीक) के प्रसादसे
जनमेजयद्वारा होनेवाले सर्परक्षकी समाप्ति हो जायगी।
महाराज जनमेजय यत्र-संस्कार करानेवाले बाह्मणाँका पूजन
करके उन्हें सी ग्राम अग्रहारके रूपमें हंगे॥ ८१-८५॥

तदनन्तर आचार्यप्रवर श्रीप्रसादजीकी आज्ञासे राजा जनमेजय शूकरक्षेत्र (सोरों) में जायेंगे और वहाँ एक मास ठहरेंगे। उस तीर्थमें अनेक प्रकारके दान—गी, वहे-वहे हार्थां, कोहे, रान, वहा तथा ह्रेन्छानुसार भोजन—जाहाणोंको देकर वे अपने आचार्यके साथ उस स्थानमें छीटकर गङ्गातटके तीर्थस्थानोंका दर्शन करते हुए सत्पुक्षोंसे विरे शयाननगरमें आकर सेवकीसहित हरा हार्छेगे। वहाँ श्रीगुक्की आज्ञासे सामग्री और साधन खुटा-कर अश्वमेश्व यञ्च करेंगे और सर्वजेता (दिग्वजयी) होंगे। हस प्रकार एकच्छत्र राज्यके स्वामी होकर श्रीगुक्सेवकी शरण छ श्रामाननगरसे पूर्व दिशामें रमणीय गङ्गाके तटपर अस्थन्त एकान्तवासीके रूपमें तीर्थ-सेवन करेंगे। बहाँ धारिकोंके समाज्ञमें वह आनन्दके साथ भवरोगविनाश्चिनी

भागवत-कथा होगी । उस पूर्व समाजमें एक तुम भी रहोगें और भागवतकी कथा मुनोगे । उसे सुनकर दुम्हें निर्मल-पदकी प्राप्ति होगी । तुमने मेरे लिये तपस्या की है। इसलिये तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्यको प्रकाशित किया है। इस प्रकार माण्ड्रकदेवको वर देकर सेवकोंसहित बख्यामजी वहाँसे चले गये ॥ ८६–९४॥

शृद्ध शयाननगरमे ईशानकीणमें गङ्गातटपर एक रमणीय स्थान है, जो कण्टकतीर्थने उत्तर है और पुष्पवती नदीसे दक्षिण दिशामें विद्यमान है। उसका विस्तार एक कोसमें है। वहीं ठहरकर संकर्षणदेव दान-पुण्यमें स्मा गये । बलरामजीने वदी प्रसन्नताके साथ वहाँ दस हजार धोटों, सी रथों, एक हजार हाथियों और दस हजार गौओंका दान किया । वहाँ समसा देवता तथा तपस्याके धनी ऋषि-मुनि आये । उन सबने बढ़े आदरसे संकर्षणदेवका पूजन किया । फिर इस प्रकार स्तुति की-प्रभो ! आप कोलेहा दैत्यके इन्ता तथा गर्दमासुर ( धेनुक ) का विनादा करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। इलायुध ! आपको प्रणाम है। मुगलाख धारण करने-बाले आपको नमस्कार है। सौन्दर्यस्वरूप आपको प्रणाम है। तालचिडित ध्वजा धारण करनेवाले आपको बारंबार नमस्कार है ! उन सबके द्वारा की गयी इस स्तुतिको सुनकर संकर्षण बोले--- 'आप सब लोगोंको जो अभीष्ट हो, वह बर मुझसे मॉंगिये' ॥ ९५-१०० ॥

श्रहार्षि और देवता बोले—भगवन् ! जव-जब आपत्तिमें पदकर हम आपके चरणोंका चिन्तन करें तब-तब आपकी आज्ञासे समस्त बाधाओंने मुक्त हो जायं॥१०१॥

बलरामने कहा—जन-जन आपलोग मेरी शरणमें आकर मेरा सारण करेंगे, तन-तन कलियुगमें निश्चय ही में आपलोगोंकी रक्षा कहाँगा, यह मेरा सत्य बचन है। इस स्थानपर मुनिपुंगवोंने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसिलिये कलियुगमें यह तीर्थ 'संकर्षणस्थान'के नामसे विस्थात होगा। जो लोग इस तीर्थमें गङ्गा-स्नान और

नमः कोलेशघाताय सरासुरिक्यानिने ।
 क्लायुध नमस्तेऽस्तु मुसकालाय ने नमः ॥
 ननः सौन्द्रवंक्षाय तालाक्काय नमो नमः ॥
 (गर्ग०, मशुरा० २४ । ९९ )

देवताओंका पूजन करेंगे, ब्राह्मणींको दान देंगे, उन्हें भोजन करांचेंगे और विच्युभगधान्की पूजा करेंगे, इस भूतलपर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओंके लोकमें जांचेंगे। भवाबा यदि उनके मनमें कोई अमीष्ट होगा तो उस अभीष्टको ही प्राप्त कर लेंगे॥ १०२--१०५॥

तहनन्तर बळराम सबके साथ अपनी पुरी मधुराकी चले गये। कोळ राक्षसका यथ और गञ्जाके जलमें स्नान करके उन्होंने छोकसंग्रहके लिये प्रायश्चित्त किया था। जो मनुष्य बलके देवता बलरामकी इस कथाको सुनेंगे, वे सब पापेंसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होंगे॥ १०६-१०७॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीमथुरासच्चके अन्तर्गत नारव-बहुतावन-संवादमें 'कोलदैत्यका वष' नामक जीवीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

# पचीसवाँ अध्याय

मथुरापुरीका माहात्म्य एवं मथुराखण्डका उपसंहार

बहुस्ताध्वने पूछा—मृते ! जहाँ बस्टामजी अकस्मात् पहुँच गवे, वहाँ ऐसा उत्तम तीर्थ मुता गया। अहो ! मधुरा-पुरी धन्य है, जहाँ वे तिस्य निवास करते हैं। मधुराका देवता कीन है ! साखा (द्वारपास ) कीन है ! उसकी रक्षा कीन करता है ! बार कीन है ! मिन्त्रप्रवर कीन है ! और किन-किन कोगों के द्वारा बहाँकी भूमिका संवन किया गया है ! ॥ १-२ ॥

**मारदजीने कहा-**-राजन् ! साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् भीकृष्ण इरि स्वयं ही मधुराके स्वामी या देवता है। भगवान् केशबदेव वहाँके क्लेशनाशक हैं । साक्षात् भगवान्ने कपिल नामक ब्राह्मणको अपनी बाराहमूर्ति प्रदान की थी। कपिलने प्रसन्न होकर वह मूर्ति देवराज इन्द्रको दे दी। फिर समस्त लोकोंको बळानेबाळा राक्षसराज रावण देवताओंको जीतकर उस मृतिका साबन करके उसे पुष्पकविमानपर रसकर लहामें हे आया और उसकी पूजा करने छगा। मिथिलेश्वर । तदनन्तर राघवेन्द्र श्रीराम लक्कापर विजय प्राप्त करके भगवान् बाराहको प्रयत्नपूर्वक अयोध्यापुरीमें हे आये और वहाँ उनकी अर्चना करने रहे। तत्यक्षात् शत्रुष्ठ श्रीरामकी स्तृति करके उनकी आज्ञासे उस वाराष्ट्र-विग्रहको प्रयस्तपूर्वक महापुरी मधुरामें से आवे और वहाँ वाराह भगवान्की स्थापना करके उनको प्रणाम किया । फिर समस्त मधरावासियोंने उन बरदायक भगवानकी नेवा-पजा प्रारम्भ की । वे ही ये साक्षात् कपिल-वाराह मधुरापुरीमे श्रेष्ट मन्त्री माने गये हैं। भृतेश्वरं नामले प्रसिद्ध भगवान् शिव मगुराके द्वारपाल मा क्षेत्रपाल हैं। वे पापियोंको दण्ड देकर मक्तिके लिये उन्हें मन्त्रोपदेश करते हैं। महाविद्याखरूपा दुर्गम कष्ट दर करनेवाळी चण्डिकादेवी दुर्गा सिंहपर आरूट हो सदा मधुरापुरीकी रक्षा करती हैं। मैं (नारद) ही मधुराका चार ( रामचर ) हैं और इधर-उघर लोगोंपर इष्टि रलकर सबकी

वात महास्मा श्रीकृष्णको बताता हूँ । विदेहराज ! नगरके मध्यमागर्मे स्थित शुभदायिनी करुणामयी मधुरादेवी समस्त भूखे लोगोंको अब प्रदान करती हैं । मधुरामें मरे हुए लोगोंको विमानोंद्वारा ले जानेके लिये स्याम अञ्चवाले, चार मुजाधारी श्रीकृष्णपार्षद आते-जाते रहते हैं ॥ ३-१३॥

महापुरी मथुरा, जिसके दर्शनमात्रते मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, श्रीकृष्णके अनुसे प्रकट हुई है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मथरामें आकर निराहार रहते हुए नौ दिव्य वर्षीतक तपस्या की । उस समय ने परवाहा श्रीहरिके नामका जप करते थे। इससे उन्हें स्वायम्भवसन् जैसे प्रवीण पत्रकी प्राप्ति हुई । तृपराज ! सतीपति देववर भूतेश मधुवनमें एक सौ दिव्य वर्षतक सप करके श्रीकृष्णकी कृपासे सत्काल मयुरापुरी और माथुर-मण्डलके क्षेत्रपाल हो गये। श्रीकृष्णके कृपा-प्रसादने ही मैं मधुरा-मण्डलका चार बना हूँ और सदा भ्रमण करता रहता हूँ । इसी प्रकार 'दुर्गा' म**शु**रामें जाती हैं और निश्चय ही श्रीकृष्णकी तेवा करती हैं। इन्द्रने मधुरामें तप करके इन्द्रपदः सूर्यने तप करके बैबखत मनु-बैसा पुत्र, कुवेरने अक्षयनिधिः वरुणने पादा और ब्रबने मधुबनमें तप करके सम्मक् भूवपद प्राप्त किया था । यहीं तपस्या करके अम्बरीषने मोक्ष पाया। रामने अक्षय शक्ति एव छवणासुरते विजय प्राप्त की । राजा रघने लिक्कि पायी तथा इसी मधुवनमें तप करके चित्रकेतुने भी अभीष्ट फल प्राप्त किया। यहींके सुन्दर मधुबनमें तप करके अत्यन्त बल्लिह हुए महासुर मधुने माधवमासमें मधुस्दन माधवके साथ युद्धभूमिर्मे जाकर युद्ध किया । सप्तर्षियोंने मधुरामें आकर वहीं तपस्या करके योगसिद्धि प्राप्त की । पूर्वकारूमें अन्य श्रृषियोंने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुखी सपालता पायी थी और गोकर्ण नामक वैश्यने भी यहाँ तप करके महानिधि उपसम्भ की थी। इसी ग्रुम मधुवनमें खेकरावण रावणने

तपस्या करके स्वर्गके देवताओं पर विजय पायी तथा राक्षसींको अधिकारी बनाकर मन्दिर-निर्माण करके स्वक्षार्में प्रतिष्ठित हो वहीं शोभा प्राप्त की । मिथिलेश्वर ! यहीं सुन्दर मधुवनमें तपस्या करके हस्तिनापुरके राजा शंतनुने अस्यन्त साधुशिरोमणि तथा तस्यार्थसावारके कर्णभार भीष्मको पुत्रस्पमें प्राप्त किया ॥ १४–२३ ॥

वृद्धलारुवने पृद्धा—देवर्षि-शिरोमणे ! मधुराका
कार्याहारम्ब बताहये । वहाँ निवास करनेवाले सन्त्रनाँको किस
कलकी प्राप्ति बताबी गयी है ! ॥ २४ ॥

नारदजीने कहा राजन ! आदियुगर्ने भगवान वराइने महासागरके जलमें, जहाँ वड़ी ऊँची लहरें उठ रही थीं, हुवी हुई पृथ्वीको, जैसे हाथी सुँहसे कमलको उठा ले, उसी प्रकार स्वयं अपनी दाहते उठाकर जब जलके ऊपर स्थापित किया। तव मधुराके माहात्म्यका इस प्रकार वर्षन किया था। यदि मनुष्य मसुराका नाम हे हे तो उसे भगवन्नामोक्षारणका कल मिलता है। यदि वह मयुराका नाम सन ले तो श्रीकृष्णके कथा-श्रवणका फल पाता है। मधुराका स्पर्ध प्राप्त करके मनुष्य साधु-संतींके स्पर्ध-का फल पाता है। मधुरामें रहकर किसी भी गन्धको बहुण करनेवाला मानव मगवबारणींपर चढ़ी हुई तुल्लीके पत्रकी सुगन्ध लेनेका फल प्राप्त करता है। मधुराका दर्शन करने-वाला मानव श्रीहरिके दर्शनका फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यहाँ भगवान् लक्सीपतिके नैवेदा-प्रसाद-भक्षणका फल देता है। दोनो बॉहॉसे वहाँ कोई भी कार्य करके श्रीहरिकी सेवा करनेका फल पाता है और वहाँ बूमने-फिरनेबाला भी पग-पगपर तीर्थयात्राके फलका भागी होता **1** 1 24-26 11

राजन् ! सुनो । जो राजधिराजोंका इनन करनेवाला, अपने सगोत्रका घातक तथा तीनों लोकोंको नष्ट करनेके लिये प्रयस्तरील होता है, ऐसा महापापी भी मधुरामें निवास करनेसे योगीववरोंकी गतिको प्राप्त होता है। उन पैरोंको धिक्कार है, जो कभी मधुराका दर्बन नहीं कर सके। धिक्कार है, जो कभी मधुराका दर्बन नहीं कर सके। मिथिलेववर ! उन कानोंको धिक्कार है, जो मधुराका नाम नहीं सुन पाते और उस वाणीको भी धिकार है, जो कभी बाहा-सा भी मधुराका नाम नहीं के सकी। विदेहराज !

मसुरामें चौदह करोह वन हैं। वहाँ तीर्घोंका निवास है। इन तीर्थोंमेरे प्रत्येक मोश्रदायक है। मैं मधुराका नामो-बारण करता हूँ और साक्षात मधुराको प्रणाम करता हैं। जिसमें असंस्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति परिपूर्णतम देवता गोलोकनाथ राखात् श्रीकृष्णचन्द्रने खर्य अवतार लियाः उस मधुरापुरीको नमस्कार है। दूसरी पुरियोंमें क्या रक्सा है ! जिस मनुराका नाम तत्काल पापोंका नाश कर देता है। जिसके नामोचारण करनेवालेको सब प्रकारकी मुक्तियाँ बुख्य हैं तथा जिसकी गली-गडीमें मुक्ति मिछती है। उस मधुराको इन्हीं विशेषताओंके कारण विद्वान् पुरुष शेष्ठतम मानते हैं। यद्यपि संसारमें काशी आदि पुरियाँ भी मोश्च-दायिनी हैं, तयापि उन सबमें मधुरा ही धन्त है, जो जन्म, मीजीवतः मृत्यु और दाइ-संस्कारीद्वारा मनुष्योंको चार प्रकारकी मुक्ति प्रदान करती है। जो सब पुरियोंकी ईश्वरी, वजेश्वरीः तीर्थेश्वरीः यह तथा तपकी निधीश्वरीः मोक्ष-दायिनी तथा परम धर्म-धुरधरा है, मधुवनमें उस भीकृष्ण-पुरी मधुराको मैं नमस्कार करता हूँ । वैवेहराजेन्द्र ! को लोग एकमात्र भगवान् श्रीकृष्णमें जिस लगाकर संबम और नियमपूर्वक जहाँ-कहीं भी रहते हुए मधुपूरीके इस माहारम्यको सुनते हैं। वे मधुराकी परिक्रमाके फल्की प्राप्त करते हैं---इसमें संशय नहीं है ॥ २८-३५ ॥

विदेहराज ! जो लोग इस मधुराखण्डको सब और क्षुतते, गांते और पढ़ते हैं, उनको यहाँ सब प्रकारकी समृद्धि और सिद्धियाँ सदा स्वभावसे ही प्राप्त होती रहती हैं। जो बहुत वैभवकी इच्छा करनेवाले लोग नियमपूर्वक रहकर इस मधुराखण्डका इक्कीस बार अवण करते हैं, उनके बर और द्वारको हाथीके कर्णतालोंने प्रताहित भ्रमरावली अलंकत करती है। इसको पढ़ने और सुननेवाला ब्राह्मण विद्वान् होता है, राजकुमार युद्धमें विजयी होता है, वैश्य निधियोंका स्वामी होता है तथा शुद्ध भी शुद्ध—निर्मल हो जाता है। सियाँ हों या पुक्ष-इसे निकटने सुननेवालोंके अत्यन्त दुर्लभ मनोरय भी पूर्ण हो जाते हैं। जो विना किमी कामनाके भगवान्में मन लगाकर इस भूतलपर भक्ति-मावसे इस मधुराखण्डको सुनता है, वह विद्यापर विजय पाकर, स्वर्गलेकके अधिपतियाँ-को लांकर सीधे गोलोकप्रधाममें चला जाता है। इस—३९॥

इस प्रकार बीमर्ग-संहितामें श्रीमयुरासच्यके अन्तर्गत नारद-वहुसाहर-संवादमें श्रीमयुरा-

महासम्बन्ताम् प्रवीसर्वा मन्त्राम् दूश हुन्ह ॥ २५ ॥

# द्वारकाखण्ड

#### पहला अध्याय

जरासंधका विशाल सेनाके साथ मथुरापर आक्रमण; श्रीकृष्ण और बलरामद्वारा उसकी सेनाका संहार; मगधराजकी पराजय तथा श्रीकृष्ण-बलरामका मथुरामें विजयी होकर लौटना

कृष्णाष वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। तत्त्वतीयकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ॥

जी बसुदेवके पुत्र और देवकीनन्दन होनेके साथ ही नन्दगीपके भी कुमार हैं। उन सिंबदानन्दम्बरूप गोविन्दको बारंबार नमस्कार है ॥ १ ॥

बहुकाइवने पूछा — जहान् ! मैंने आपके मुलसे अङ्कुत मधुराखण्डकी कथा मुनी । अब मुझे श्रीकृष्ण-चितामृतसे पूर्ण द्वारकाखण्ड सुनाइये । श्रीरमाबल्लभ श्रीकृष्णके कितने विवाहः कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए ! महामते ! उनके मधुराको छोडकर द्वारकामें निवास करनेका क्या कारण है ! ये सब बातें बताइये ॥ २-३ ॥

श्रीनारहजीने कहा—मैथिलेक्बर! महावली कंसके मारे जातेपर उसकी हो रागियाँ— अस्ति और प्राप्ति बहे दुःखसे जरासंघके घर गर्यी। उनके मुखसे कंसके मरणका हत्तान्त सुनकर जरापुत्र महावली जरासंघ अत्यन्त कुपित हो इस भूतलको यदुविश्वोंसे शून्य कर देनेके लिये उदात हो गया। राजन्! उस बलवान् नरेशने गेईस अऔहिणी सेना साथ लेकर मधुरापुरीपर धावा बोल दिया। महासागरके समान गर्जना करनेवाली उसकी सेना और अयसे ब्याकुल हुई अपनी नगरीको देखकर माझात अगवान्ने सभामें बलदेव- जीसे कहा॥ ४ ७॥

भैया बख्यामजी ! इस मगधराज जरासधर्का सारी सनाको तो निस्संदेह नष्ट कर देना चाहिये- किंतु इस मगधनरेशको तो नहीं मारना चाहिये। जिससे यह पुनः सेना जुटाकर ले आनेका उद्योग करे । जरासंधको ही निमित्त बनाकर पृथ्वीके राजाओंके रूपमें स्थित पृथ्वीके सारे भारको यहीं रहकर हर खूँगा और साधु पुठवीका प्रिय करूँगा' ॥ ८-९ ॥

राजन् ! भगवान् भीकृष्ण इस प्रकार बात कर ही रहे

ये कि बैकुण्डसे सबके देखते-देखते दो सुन्दर रथ उतर आये। उन रथोंपर तत्काल आरूढ हो महाबली बल्याम और श्रीकृष्ण यदुवंशियोंकी बोड़ी-सी सेना साथ लेकर दुरंत ही नगरसे बाहर निकले। आकाशमें देवताओं के देखते-देखते भूतलपर यादवों और मागधोंमें अद्भुत रोमाञ्चकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महावली मगधराज रथपर आरूढ़ हो दस अशोहिंगी सेनाके साथ मगवान् श्रीकृष्णके सामने आकर लड़ने लगा। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन जरासंधकी सहायताके लिये पाँच अशोहिंगी नेनाके साथ आकर बादवोंके साथ युद्ध करने लगा। राजन ! विन्वयदेशका बल्यान् राजा पाँच अशोहिंगी नेनाके साथ तथा वङ्गदेशका बल्यान् राजा पाँच अशोहिंगी नेनाके साथ तथा वङ्गदेशका महायुद्धमें जरासंधकी ओरने सम्मिलित हुआ। मिथिलेक्बर! हसी तरह दूसरे राजा भी जो जरानंधके वशवतीं थे। प्राण-पनने उसकी सहायता कर रहे थे॥ १०—१६॥

शत्रुसेनामे व्याप्त आकाशमें वाणींका अन्धकार फैल जाने-पर शाक्कंधन्या श्रीकृष्णने अपने शाक्कंधनुपकी टंकार-ध्वान प्रारम्भ की। उन टंकारने सात लोकों और सात पातालीं-सिंहत सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा, दिग्गज विन्नलित हो उठे, तारे टूटने लगे और सारा भूलण्डमण्डल कॉपने लगा। शत्रुओंका सारा सैन्यमण्डल उसी क्षण बहरा-सा हो गया। शोड़े युद्धमण्डलें उछलकर भागने लगे तथा हाथियोंने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंधकी सारी सेना उस टंकारसे भयविद्धल हो भाग चली और उलटी दिशामे दो कोस आकर फिर वहाँ आयी। इस प्रकार वियुत्ती पीली प्रभासे कुक्त एवं कान्तिमान् शाक्कंधनुषकी टंकार फैलाकर श्रीहरिने अपने वाणसमूर्वेकी क्यांसे जरासंधकी सारी सेनाको आच्छादित कर दिया॥ १७ - २१॥

राजन् । शार्कभन्याके बाणोंसे शत्रुसेनाके रथ चूर-चूर

हो गये, पहिये हंक-हक होकर गिर पड़े तथा रथी और सार्थि भी मारे जाकर भूमिपर सदाके लिये सो गये। गुजागोहियोंके साथ चलनेवाले हाथी उनके बाणोंसे दो ट्रक हो गये । सवारोंसहित घोडे बाणोंद्वारा गर्दन कट जानेसे धराहाायी हो गये । इसी प्रकार उस महायुद्धमें वक्षःखल और मस्तक छिन्न हो जानेसे पैदल योद्धा घराशायी हो गये। उनके कवर्चोकी घाजियाँ उद गयी थीं । वे निस्संदेह कालके गालमें चले गये । राजन् ! जैसे फूटे हुए नर्तन कोई अधोमुख और कोई ऊर्ध्वमुख होकर पड़े दिखायी देते हैं। उसी प्रकार जिनके दारीर कट गये थे, वे राजकुमार उस समराङ्गणमें कोई कर्ष्वमुख और कोई अधोमुख होकर पढ़े हुए थे। एक ही क्षणमें उस युद्धभूमिमें सी कोस लंबी खुनकी नदी बह चली, जो अत्यन्त दुर्गम थी। हाथी उसमें प्राइके समान जान पढ़ते थे। ऊँटों और गदहोंके घड़ आदि बच्छपके समान प्रतीत होते थे। रथ शिशुमारों ( व्रॅलों )का, केश सेवारोंका तथा कटी हुई भुजाएँ स्पोंका भ्रम उत्पन्न करती थीं। हाथ मछलियाँ तथा मुकुटोंके रानः हार एवं कुण्डल कंकह-परथर जान पहते थे। अञ्च-शस्त्र चीप, छत्र शहु तथा चामर और ध्वजा बाल् प्रतीत होते थे। रथके पहिये भँवरका धम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओरकी सेनाएँ उस रुधिर-सरिताके दोनों तट थीं। इस तरह वह शतयोजन-विस्तृत नदी बैतरणीके समान भयंकर जान पड़ने लगी। प्रमथ, भैरव, भूत, वेताल और योगिनियाँ अदृहास करती हुई रणभूमिमें नाचने लगीं । नृपेश्वर ! वे भूत-वेताल आदि खप्पर-में छे-छेकर निरन्तर रक्त पी रहे थे और भगवान इांकरकी मुण्डमाला बनानेके लिये कटे हुए सिरोंका संप्रह कर रहे थे। सैकड़ी डाकिनियोंने घिरी हुई भद्रकाली वहाँका गरम-गरम रक्त पीती हुई अट्टास करने लगी। विद्याधरियाँ, स्वर्गवासिनी गन्धवंकन्याएँ तथा अप्सराएँ क्षत्रियधर्ममें स्थित होकर बीरगति पानेवाछे देवरूपधारी बीरोंको अपने पतिके रूपमें बरण कर रही थीं। आकाशमें उन वीरोंको पकडकर पति बनानेके निमित्त वे आपसमें कल्क करने लगी। व कहती-- ये तो मेरे अनुरूप हैं, अतः मैं ही इनका वरण करूँगी।' इस प्रकार उनमें आसक्त-चित्त हुई मुखालाएँ परस्पर विवादपर उतर आयी थीं । कुछ धर्मपरायण वीर समराक्षणसे तनिक भी विचलित न होनेके कारण मार्तण्ड-मण्डलका मेदन करके सीधे भगवान विष्णुके दिव्य-बाममें चके गये । शेष तेनाको त्रिकोकीका बढ घारण करने-

बाले बलदेवजी कुपित हो इल्ले खींचकर मुसल्से मारने को । इल प्रकार जरासंघकी छैनाका सब ओरसे संहार हो जानेपर दुर्याधन, विन्ध्यराज तथा वङ्गनरेश—सब मयभीत हो रणभूमिले इधर-उधर भाग गये ॥ २२—३७ ॥

राजन् ! तन इस इजार हाथियोंके समान बलवाली महापराक्रमी जरासंभ रथपर आरूढ हो बलदेवजीके सामने आया। बदुश्रेष्ठ बळरामने जरासंधके सुन्दर रथको इलाग्रभागसे सींचकर मुसलकी चोटसे चूर्ण कर डाला । घोडे और सार्थिके मारे जानेपुर रथईान हुए जरासंधने सारे शख-समृहको त्यागकर बलदेवको दोनों हाथोंसे पकद लिया । फिर उन दोनोंमें रणभृमिके भीतर घोर युद्ध होने लगा । मैथिल ! आकाशमें खड़े देवताओं तथा भूतल्पर विद्यमान मनुष्योंके देखते-देखते व दोनों महाबली वीर मस्लयुद्धमें दो सिंहींके समान जुझने छो । वे छातीसे, मसकसे, भुजाओंसे चोट करते हुए पृथक-पृथक पैरीको पकड़कर एक-दूसरेको गिरानेकी चेष्टा करते थे । उन दोनोंके युद्धसे बहाँका सारा भूखण्डमण्डल खुदकर गच्चेके समान हो गया। राजन् ! उस समय भूमि सहसा बटलोईकी तरह दो पहीतक कॉपती रही। तब यद्वश्रेष्ठ बल्दामने अपने बाहदण्डोंसे जरासंधको पकड़कर इस प्रकार पृथ्वीपर दे मारा, मानो किसी बालकने कमण्डल पटक दिया हो। बल्हरामने जरासंधके ऊपर चढकर उस शत्रुको मार डालनेके लिये क्रोधने भरकर घोर मुसल हाथमें लिया। यह देख परि-पूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णने उन्हें तत्काल रोक दिया। तब यद-कुल-तिलक बलरामने उसे छोड़ दिया। जराएं धने स्रक्रित होकर तपस्याके लिये जानेका विचार किया। परंत अपने मुख्य मन्त्रियोंके मना करनेपर मगधराज तपस्याके लिये न जाकर मगधदेशको ही लीट गया। इस प्रकार मधुसदन माधवने जरासंधपर विजय पायी ।।३८-४८।।

युद्धमें जो कुछ भी धन-वित्त हाथ ख्या, बह सब युखाबह वैभव साथ लेकर, यादवांको आगे करके, बलदेवसहित परि-पूर्णतम साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण सूतों, मागधी और बन्दीजनोंके मुखसे विजय-गान सुनते हुए, शङ्कुष्वनि, दुन्दुभिनाद तथा वेद-मन्त्रोंके भारी घोषके साथ मधुरापुरीमें प्रविष्ट हुए । मागमें माङ्गलिक वस्तुओं, खीळों और पूळोंसे उनकी पूजा होती थी । प्रत्येक द्वारपर मङ्गल-कल्यासे सुशोभित पुरीकी शोभा देखते हुए पीताम्बरधारी, श्याम-सन्दर-विग्रह, शुभाञ्च-शोभित, चमकीचे किरीट, अङ्गद और

>

たい かんかいきょうしょうしょ かいかん

कुण्डलीते उद्गापितः शार्क्ष आदि अस्र-शस्त्रीको भारण करनेपाछे भगवान् गरुडण्यज्ञ, तालज्यज्ञ बल्लामके साथः मुखसे मन्द्रहासकी छटा विखेरते हुए राजा उप्रयेनके पास जा, उन्हें सारी धन-सामग्री भेंट की । उस समय चञ्चल बोड़ोंसे जुता हुआ उनका रथ उदीस हो रहा था तथा देवगण उनकी पृजा-प्रशंसा कर रहे थे ॥ ४९--५३ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नासद-बहुकादव-संवादमें व्यवसंघ-पराजय' नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

### दूसरा अध्याय

मथुरापर जरासंध और कालयवनका आक्रमण; भगवान्का युद्ध छोड़कर एक गुफामें जाना और वहाँ गये हुए कालयवनको मुचुकुन्दके दृष्टिपातसे दग्ध कराना; मुचुकुन्दको वर देकर बद्दिकाश्रमकी ओर मेजना और खयं म्लेच्छ सेनाका संहार करके जरासंधकें सामनेसे भागकर श्रीकृष्ण बलरामका प्रवर्षणगिरि होते हुए द्वारका पहुँचना और जरासंधका उस पर्वतको जलाकर मगधको लीट जाना

नारवजी कहते हैं—राजन ! जरासंघ पुनः उतनी ही अखीहिणी सेना लेकर शीप ही यादवोंके साथ युद्धके लिये आ गया, किंद्र श्रीकृष्णसे वह फिर पर्साजत हो गया। श्रीकृष्णके प्रभावते समस्त यादव अन्यद्धको प्राप्त हुए ! उन्हें धनुष और हाथी आदिके बलने नदा शत्रुऑको खुटनेका साहस हो गया ॥ १-२ ॥

राजन् ! जब साहस प्राप्त हो गया। तब बालक और पनिहारिनें भी बिना युद्धके ही शत्रुऑकी सम्पत्तिका अपहरण करने लगीं । शत्रुऑके इन्यके अपहरणका अवसर देखते हुए मधुराके बन्नकेता समस्त नागरिक बड़े हर्षकी प्राप्त हुए ! इस प्रकार सत्रह बार अपनी सेनाका संहार कराकर जरासंघ परास्त हुआ । तदनन्तर अठारहवीं बार भी उसने संग्रामम आनेका बिनार किया । इसी समय मेरी प्रेरणासे महावर्ला कालयबनने एक करोड़ म्लेन्कोंकी सेनाको साथ लेकर आपनं नगरको भयविहल जानः दोनों ओरसे आनेवाले भयका बिनार करके श्रीकृष्ण बलरामके साथ निन्तित हो गये ॥ इ-७॥

अपने सजातीय बन्धुओंकी रक्षाके लिये माधवने भयंकर गर्जना करनेवाले समुद्रके भीतर एक ही रातमें द्वारका-दुर्गका निर्माण करायाः जहाँ विश्वकर्मने आठों दिक्यालीकी सिद्धियाँ निर्मित की तथा मोधकी इच्छा रखनेवाले साथकोंको जहाँ वैकुण्डकी सारी सम्पत्तिका दर्शन होता है। सिथिलेश्वर ! श्रीहरि 'योगशक्तिने समस्त आत्मीयजनीकी द्वारकादुर्गमें पहुँचाकर, बल्टामजीकी आशा ले मधुरा नगरसे बिना अल-शक्तिक ही निकले । मैंने जो पहचान बतायी थीं, उसके अनुसार उस हुए काल्यवनने श्रीहरिको पहचान लिया और उन्हें बिना अल्ल-शक्तिक देखकर स्वयं भी आयुष त्यागकर उनसे युद्ध करनेके लिये पैदल ही आया । वे युद्धसे विमुख होकर भागने लगे । जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है, उन्हों श्रीहरिको पकड़नेके लिये वह अपने सैनिकोंके देखते-देखते उनका पीछा करने लगा ॥ ८-१२॥

माधव अपने शरीरकी एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते-भागते दूर चले गये और शीघ ही स्यामलाचलकी कन्दराभे धुस गये | मांधाताके बढ़े पुत्र सुचुकुन्द उम गृहांमे श्रायन करते थे | उन्होंने पूर्वकालमें असुरंभे देवताओंकी रक्षा की थी | नरेश्वर | उस समय देवंसेना ही स्थाम तरार रहनेके कारण वे दिन-रात सो नहीं पा रहे थे | कार्य खिद्ध हो जानेपर सब देवताओंने प्रसन्न होकर उन नुपश्चेष्ठभे कहा ॥ १३-१५ ॥

'राजन् ! तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, उसको वरदानके क्यमें माँग छो ।' तब राजेन्द्र मुचुकुन्दने देवताओंको प्रणाम करके उनसे कहा — भी अच्छी तरह खोना चाहता हूँ । खोकर उठनेपर मुझे साक्षात् औहरिका दर्शन हो । जो इत-चेतन पुरुष बीचमें मुझे जगा दे, वह मेरी हिए पहने ही तरकाल मस्म हो जाय।' देवताओंने 'तथाता' कहकर

उन्हें उनका अभिछपित वर दे दिया । तब राजा मुचुकुन्देने पूर्वकालके सस्ययुगर्मे शयन किया ॥ १६–१८ ॥

भगवान्के पीछे-पीछे काल्यवनने भी उस गुकामें प्रवेश किया और मुचुकुन्दको पीताम्बर ओढ़कर सोया हुआ श्रीकृष्ण ही समझकर क्रीधरे भरे हुए उस महादृष्ट यवनने द्वरंत ही उनके ऊपर लातसे प्रहार किया। मुचुकुन्द सहसा उठ बैठे और उन्होंने धीरे-धीरे आँखें खोलकर चारों ओर हिष्पात किया। उस समय काल्यवन उन्हें पास ही खड़ा दिखायी दिया। मैथिल। रोचने भरे हुए नरेशकी हिष्ट पड़ते ही काल्यवन अपने ही देहने उत्पन्न आगकी ज्यालासे उसी क्षण जलकर मसा हो गया॥ १९—२१॥

यवनके भस्मीभृत हो जानेपर साक्षात् परिपूर्णतम भगवान्ने बुद्धिमान् मुचुकुन्दको अपने स्वरूपका दर्शन कराया। करोड़ों स्याँके समान जाज्वस्यमान ज्योतिर्मण्डसमय भगवान् खड़े थं। उनके मस्तकपर किरीट, कानों में कुण्डस्त, बाँहों में अद्गद और पैरों में नूपुर उद्दीत हो रहे थे। उनके वक्षः स्यस्में श्रीयत्मका चिह्न सुशोभित था। वे चार मुजाओंसे सम्पन्न थे। उनके नेत्र प्रफुल्स कमस्तके समान विशास थे और उनकी ग्रीवामें बनमासा स्टब्स रही थी। वे अपने स्ववण्यसे करोड़ों काम-देवोंको स्विन्त कर रहे थे। उनकी कान्ति कास्ते समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा हर्षसे उद्धासित हो उठकर खड़े हो गये और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम भगवान् जानकर भक्तिभावसे प्रणाम किया।। २२—२५॥

मुखुक्तन्वने कहा—जो वसुदेवपुत्र और देवकीनन्दन होते हुए भी भीनन्दगोपके कुमार हैं, उन सिबदानन्दस्वरूप गोविन्दको बारंबार नमस्कार है। जिनकी नामिले
बहाण्ड-कमल्डकी उत्पत्ति हुई है, जो कमल्डकी मालाले अलंकत
हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल्दलके समान विशाल हैं तथा
चरण भी अपनी शोमाले कमलोंको तिरस्कृत करते हैं, उन
भगवानको बारंबार नमस्कार है। ग्रुट-बुद्ध परम्रह्म परमात्मा
श्रीकृष्णको नमस्कार है। प्रणतजनोंके क्लेशका नाश
करनेवाले गोविन्दको बारंबार नमस्कार है। जिनकी सहस्रों
मूर्तियाँ हैं, जो सहस्रों चरण, नेत्र, मस्तक, ऊद और
मुर्तियाँ हैं, जो सहस्रों चरण, नेत्र, मस्तक, ऊद और
मुर्जा धारण करनेवाले हैं, जिनके सहस्रों नाम हैं तथा
जो सहस्र कोटि युगोंको धारण करते हैं, उन सनातन पुरुष
भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। हरे ! इस भृतल्यर मेरे
समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान पापहारी

भी दूसरा कोई नहीं है—यह जानकर जगनाथ देख! आपकी बैसी इच्छा हो, वैसी ही कृपा मेरे ऊपर कीजियेक || २६---३० ||

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! मुचुकुन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात् परमानन्दस्वरूप श्रीहरिने उन्हें निर्गुण भक्त जानकर गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ३१ ॥

अभिगवान् बोले—राजितं । तुम धन्य हो तथा निरपेक्ष दिव्य मिक्कमावसे भरी हुई तुम्हारी विमल हुद्धि भी धन्य है । तुम आज ही मेरे धाम बदरिकाशमको चले जाओ । वहीं तपस्या करके दूसरे जन्ममें श्रेष्ठ ब्राह्मण होओगे । महाराज । ब्राह्मण-हारीरसे प्रेमलक्षणा-मिक्त करके तुम प्रकृतिसे परे मेरे दिव्य धाममें पहुँच जाओगे, जहाँसे फिर यहाँ लौटना नहीं होता है ॥ ३२—३४॥

नारवजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार श्रीहरिकी आजा पाकर, पुन: उनकी खुति, वन्दना और परिक्रमा करके, नतमस्तक एवं श्रीकृष्णप्रेमसे विद्वल हुए मुचुकृन्द उस गुहादुर्गसे बाहर निकले। द्वापरमें छोटी आकृतिवाले मनुष्य कई ताइ ऊँचे राजा मुचुकृन्दको देखकर मार्गमें भयभीत हो इचर-उचर मार्गने लगते थे। प्मत हरो! मत हरो! — इस प्रकार अभयदान देते हुए मुचुकुन्द उत्तर दिशाको चले गये। इस तरह उन बुद्धिमान् मुचुकुन्दको वरदान देकर मगवान् पुन: म्लेच्छोंते घिरी हुई मधुरामें आये और सारी म्लेच्छतेनाका संहार करके बलपूर्वक उसका धन छीन लिया।। ३५—३८।।

मुख्यून्य स्थान

कृष्णाय बासुदेवाय देवकी नम्दनाय व ।
नम्दगीपकुमाराव गोविन्दाय नमी नमः ॥
नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजमाकिने ।
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाकृत्रये ॥
नमः कृष्णाय शुद्धाय प्रद्याणे परमारमने ।
प्रणतक्केशनाश्मय गोविन्दाय नमो नमः ॥
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमृतये सहस्रपादाहिशिरोहनाइने ।
सहस्रनामने पुरुवाय श्राह्यते सहस्रपादाहिशिरोहनाइने ।
सहस्रमाः पानकी नास्ति भूमी तथा त्वस्तमो नास्ति पापापहारी ।
इति स्वं च मत्या जगन्नाम देव यवेष्ट्या मवेत्ते तथा मां कुरु स्वम् ॥
(गर्ने ० ) हारका ० १ । २६ --- ३० )

तदनन्तर राजा बरासंघने पुनः शुद्ध करनेका विचार मनमें केकर मुहूतं बतानेवाले मागध ब्राह्मणोंको बुलवाया और कहा— ध्यदि में वासुदेवको जीतकर छोटूँगा तो तुम्हारे अचीन रहकर सदा तुमलोगोंकी पूजा करूँगा । तबतक है ब्राह्मणों ! तुमलोग मेरे कारागारमें ठहरो । यदि में पराजित हुआ तो तुम सवको मार डालूँगा, इसमें संशय नहीं है' ॥ ३९—४१ ॥

बाह्मणोंसे यों कहकर महावली राजा जरानंध तेईस अखोहिणी सेना साथ लेकर शीम मयुरामें आया । मागध बाह्मणोंको बात सत्य करनेके लिये भगवान्ने अपनी टेक छोड़ दी और मनुष्यकी सी चेष्टाको अपनाकर अपने नगरसे स्वभीतकी माँति परमदेव बलराम और श्रीकृष्ण पैदल ही बड़े जोरले भारो । उन्हें भागते देख मगधराज अहहास करने लगा । वह ब्राह्मणोंके वचनींका अनुस्सरण करके रयसेनाके साथ उनका पीला करने लगा । वे दोनों भाई श्रीहरि दक्षिण दिशाकी ओर जाते हुए प्रवर्षणगिरिपर पहुँच गये । उन दोनोंको उस पर्वतपर ही छिपे जान जरासंधने लक्ष्मी जलाकर वहाँके जंगलमें आग लगा दी । प्रवर्षण-गिरिके समस्त वनके भस्मीभृत हो जानेपर उस जलते हुए पर्वतके म्यारह योजन ऊँचे शिखरसे कृदकर वे दोनों देवेश्वर शत्रुओंन अलक्षित रहकर द्वारकामे जा पहुँचे । महाबली वीर मगधराज उन दोनोंको दग्ध हुआ जान अपनी विजयके नगारे बजवाता हुआ मगधरेशको लीट गया ॥ ४२—४८ ॥

नग्स्वर ! उसने बड़ी मिक्तिसे ब्राह्मणीका पूजन किया और कहा—अब्रह्मण जिसका सहायक है, उसकी पराजय कैसे हो सकती है ! ।। ४९॥

इस प्रकार श्रीगर्म-मंहितामें द्वारकामण्डले अन्तर्गत नारद-बहुकाइय-संवादमें द्वारकावास-कथन

नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

## तीसरा अध्याय

#### बलदेवजीका रेवतीके माथ विवाह

श्रीनारवर्जी कहते हैं—गजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्के द्वारकामें निवासका कारण बताया । अब उन परमध्वर-बन्धुओंके बिवाह आदिके गारे बृत्तान्त सुनाकेंगा । मिथिलेश्वर ! तुम पहले बलदेवजीके विवाहका बृत्तान्त सुनोः जो समस्त पापोंको हर लेनेवाला तथा आयुकी बृद्धि करनेवाला उत्तम साधन है ॥ १-२॥

सूर्यवंदामें महामनस्वी राजा आनतं हुए, जिनके नामसे भयंकर गर्जना करनेवाले तमुद्रके तटपर आनतंदेदा बसा हुआ या। राजा आनतंके एक रैवत नामका पुष हुआ, जो गुणींकी खान तथा चक्रवर्ती राजाके लक्षणींसे सम्प्रज्ञ था। उसने कुशस्यकीपुरीका निर्माण करके वहीं रहकर राज्यशासन किया। रैवतके सी पुत्र थे और रेवती नामवाली एक कन्या। वह सर्वोत्तम चिरंजीवी तथा सुन्दर वर पानेकी इच्छा रखती थी। एक दिन स्वर्णरत्निभृगित रथपर आए इ शे अपनी पुत्रीको भी उसीपर विठाकर राजा रैवत भूमण्डलकी परिक्रमा करने लगे। (इस यात्राका उद्देश्य था—पुत्राके लिये योग्य वरकी लोज।) अन्ततोगत्वा राजाने अपनी पुत्रीके लिये योग्य वरकी जिक्रामाकेनिमित्त योगवलने मङ्गळ्ड

कारी बडालोकमें पदापंण किया और वहाँ बद्धाजीके चरणोंमें शीश द्यकाया । उस समय बद्धार्जाकी सभामें पूर्वचित्ति नामकी अन्तराका गान हो रहा था। इसलिये वे एक क्षणतक चुपचाप बैठे रहे । तदनन्तर ब्रह्माजीको एक चत्त हुआ जानकर उनसे अपना अभिप्राय निवेदित किया ॥ ३—८ ॥

रैवत बोले—प्रभो ! आप परम पुराणपुरुष है। आपसे ही इन विश्वलर्धा कृष्ठका अङ्कुर उत्स्व हुआ है। आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं और अपने पारमेष्ठ्य धाममें नदा स्थित रहकर इस जगत्की सृष्टि, पालन और संहार किया करते हैं। देव ! वंद आपके मुख हैं, धमं हृद्य है, अधमं गृष्ठमाग है, मनु बुद्धि है, देवता अङ्क हैं, असुर पैर हैं और नारा संसार आपका शरीर है । आप सम्पूर्ण विश्वको अपने हाथपर रक्से हुए ऑवलेकी मॉति प्रत्यक्ष देखते हैं और जैसे सार्थि रथको अमीष्ट मार्गमें ले जाता है, उसी प्रकार आप संसारस्था रथको तीनों गुणों अथवा त्रिगुणात्मक विषयोंकी ओर ले जानेमें समर्थ हैं। आप एकमात्र अदितीय हैं तथा जैसे मकड़ो अपने स्वस्पत्ते ही एक जाला उत्पन्न करती और फिर उसे उस रुसी है, उसी

प्रकार आप जगत्रक्षी एक जाल बुन रहें हैं और समय आनेपर फिर इसे अपने-आपमें विलीन कर लेंगे। महेन्द्रका निवासस्थान स्थालोक आपके वर्शमें हैं; फिर सार्वमौम राज्य और योगसिद्धि आपके अधीन हों, इसके लिये तो कहना ही क्या है। आप सदा पारमेण्ड्य पद निवासमामें स्थित हैं। ऐसे अनन्तगुणशाली आप भूमा (महान् एवं सर्वव्यापी) पुरुषको नमस्कार है। विषे ! आप स्वयम्म (स्वयं प्रकट हुए) हैं, तीनों लोकोंके पितामह (पिताके भी पिता) हैं। अपने इसी प्रभावके कारण आपको स्मुरज्येष्ठ' कहा जाता है। आप सर्वदर्शी हैं, अतः मेरी इस पुत्रीके लिये आप शीम ही मुझे कोई दिव्य, सर्वगुणसम्पन्न तथा निरंजीवी वर बताहये॥ ९-१३॥

नारद्जी कहते हैं—मैथिल ! यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान् स्वयम्भू ब्रह्माने राजा रैवतसे हैंसते हुए-से कहा ॥ १४ ॥

श्रीब्रह्माजी बोले—राजन् ! इस क्षणतक पृथ्वीपर महावली काल बड़ी तेजीके साथ बीत चुका है । सत्ताईस चतुर्युगियां समाप्त हो चुकी हैं। मर्त्यलेकमें तुम्हारे पुत्र, पौत्र और उनके भाई बन्धु नहीं रह गये हैं। उनके पुत्रोके भी पोते-नातियोंके गोत्रतक अब नहीं सुनायी देते हैं। अतः राजन्! होन जाओ और सर्वश्रेष्ठ नररत्न सनातन पुरुष बख्देवजीको यह कन्यारत्न समर्पित करो। साक्षात् गोलोकके अधिपति परिपूर्णतम प्रभु बल्दाम और केशव भूमिका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण हुए हैं। असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति होते हुए भी वे दोनों मक्तवत्सल हरि बसुदेवनन्दन होकर हारकाम यद्वंशियोंके साथ विराज रहे हैं॥ १५--१९॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! यह सुनकर तृपश्रेष्ठ रैवत ब्रह्माजीको नम्स्कार करके पुनः समृद्धिशालिनी द्वारकापुरीमें आये । बलदेवजीसे कन्याका विवाह करके दहेजमें विश्वकर्माका बनाया हुआ एक दिन्य रथ प्रदान किया, जो एक योजन विस्तृत था । उस रयमें एक सहस्र अहव जुते हुए ये । मिथिलेक्वर ! ब्रह्माजीके दिये हुए दिन्य वस्त्र तथा रत्न देकर राजा रैवत मङ्गलमय बद्रिकाश्रमर्तार्थमें तपस्या करनेके लिये चले गये । उस समय यहुपुरीके घर-घरमें महान् उत्सव मनाया गया । तदनन्तर भगवान् संकर्षण रानी रेवतीके साथ बड़ी शोभा पाने लगे । जो मनुष्य बलदेवजीके विवाहकी इस कथाको सुनेगा, वह सव पापांचे सुक्त हो परमसिद्धिको प्राप्त होगा ॥ २०-२४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकासण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकादव-संवादमें व्वकदेव-विवाहोरसव? नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

## चौथा अध्याय

श्रीकृष्णको रुक्मिणीका संदेशः ब्राह्मणसहित श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें आगमनः कन्या और वरके अपने-अपने घरोंमें मङ्गलाचारः शिशुपालके साथ आयी हुई बारातको निदर्भराजका ठहरनेके लिये स्थान देना

श्रीनारद्जी कहते हैं—मिथिलेश्वर ! अब श्रीकृष्ण-देवके विवाहका कृतान्त सुनो, जो सब पार्पोको हर लेनेवाला, पुष्यजनक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोश्वरूप चतुर्वर्ग-मय फल प्रदान करनेवाला है ॥ १॥

विदर्भदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जो कुण्डिनपुरके स्वामी, श्रीसम्पन्न तथा सम्पूर्ण धर्मवेत्ताओंमें सबसे श्रेष्ठ थे। उनके हिमणी नामक एक पुत्री हुई, जो लक्ष्मीजीका अंश थी। वह इतनी अधिक सुन्दरी थी कि उसके सामने करोड़ों चन्द्रमा कीके लगें। बह सद्गुणरूपी आभूषणींसे विभूषित थी। पहलेकी वात है, एक दिन मेरे मुँहमे श्रीहरिके अलैकिक गुणांका वर्णन मुनकर वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णको अपने अनुरूप पति मानने लगा। इसी तरह मेरे मुखसे दिनमणीके रूप और गुणांका प्रीतिवर्षक वर्णन सुनकर श्रीहरिने उसे अपने योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करनेका मन-ही-मन संकल्प किया। श्रीकृष्णके भावको जाननेवाले सर्वधर्मक राजा भीष्मकने भी अपनी उस कन्याको उन्हींके हाथमें देनेका निश्चय किया थां। किंतु युवराज द्यमीने यलपूर्वक पिताको रोका और श्रीकृष्णके शतु महाबीर शिश्चपालको दक्मणीके योग्य वर माना ॥२-७॥

मिषिकावर ! इससे भीष्मककुमारी हिम्मणीके चित्तमें वहां खेद हुआ और उसने एक ब्राह्मणको अपना दूत बनाकर महास्मा श्रीकृष्णके पास भेजा । ब्राह्मणदेवता जब दिव्य द्वारकापुरीमें पहुँचे, तब श्रीकृष्णने उनकी आवभगत की । उन्होंने वहीं भोजन किया और श्रीकृष्णके मन्दिरमें ही भासन खगाकर विश्राम किया । फिर महातम श्रीकृष्णने उनसे खारा कुश्क समाचार पूछा । उनकी आशा पाकर बाह्मणने उन्हें सब बातें बतायों ॥ ८-१०॥

िये रुक्मिणीका पत्र सुनाते हुए बोले- " 'स्वस्ति श्री ५ नित्यानन्द-महासागर श्रीमहिच्चगुणपरिपूर्ण वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण । जोग लिखी कृण्डिनपुरते इनिमणीका कोटिशः प्रणाम स्वीकृत हो । यहाँ कुशल है, वहाँ भी कुशल चाहिये । आगे आपका पत्र आया और श्रीनारदजीकी वाणीसे भी यह शात इआ कि आप प्रकृतिसे परै परमेश्वर हैं। यद्यपि सर्वत्र होनेके नाते आप सब कुछ जानते हैं, तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ । महामते । आप मुझे बीरका भाग ( अपना अंदा ) जानें और खीकार करें । यदि नेदिराज शिशपालने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना चाडिये कि सिंहके लिये नियत बलिका भाग कोई मूग (कुसा: बिल्ली आदि ) उठा के गया । यदि आप ऐसा सोचते हों कि ज़म तो कुण्डिनपुरके दुर्गमें निवास करती हो। तम्हें मैं किस प्रकार ज्याहकर लाऊँगा', तो इसके विषयमें भी सुन र्लाजिये । हरे ! यहाँकी कुल-प्रथाके अनुसार विवाहके एक दिन पूर्व राजकुमारी कुलदेवीके मन्दिरको जाती है। यह यात्रा बढी धूम-धामरे की जाती है। अतः में जहाँ कुलदेवीका मन्दिर है, वहांपर आऊँगी । प्रभी । वहीं आप मुझे अपने साथ हे हें? ॥ ११-१५ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! ब्राह्मणके मुखसे हिमणीके उस अभिप्रायको सुनकर सबको मान देनेबाले भगवान् श्रीकृष्णने अपने सारांथ दाहकको बुलाकर कहा—भरा रथ शीव ही जोतकर तैयार करो ।' पिछली रातमे वैकुण्ठसे प्राप्त हुए उस रथको, जो किक्किणी-जालसे युक्त और सुवर्ण एवं रल्गेंसे जटित था, शैन्य, सुग्रीय, मेघपुष्प और सलाहक नामके श्रेष्ठ अश्वोंसे जोतकर दाहकने सुसब्तित किया । बोड़े चळ्ळ तथा चाह चामरोंसे विभूषित ये। उनसे युक्त, सहस्रों स्याँके समान तेवस्वी उस विश्य विशास रथपर लक्ष्मीपति श्रीकृष्णने पहले तो अपने हायसे उस ब्राह्मणदेवताको बैठाया और स्वयं सार्थिकी

पीठपर अपने श्रीचरण-कमल रखकर वे रथपर आह्द हुए । राजन् ! इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण विदर्भदेशको चले । श्रीकृष्ण अकेले ही समस्त राजमण्डलके बीचसे राजकन्याको हर लाने गये हैं, इस समाचारसे बलरामजीको युदकी आशक्का हुई, अतः वे माईकी सहायता करनेके लिये समर्थ बल-वाहनसे युक्त सम्पूर्ण यादव-सेनाको लेकर विपक्षी राजाओंको जीतनेके लिये पीछेसे शीम्रतापूर्वक गये ॥ १६-२२॥

प्रातःकाल होते-होते ब्राह्मण और रथके साथ भगवान् श्रीकृष्ण कुण्डिनपुरके उपवनमें जा पहुँचे। वहाँ एक इमलीके वृक्षके नीचे धोड़ेकी झूल बिछाकर वे बैठ गये। उस स्थानने कुछ दूरीपर उत्तम कुण्डिनपुर दिखायों देता था। वह नगर बहुत बहे दुर्गते घिरा हुआ सात योजन गोलाकार भृमिपर बसा था। वहाँ जलले भगे हुई तीन परिलाएँ थीं, जो दुर्छहुष्य और दुर्गमें थीं। उनकी चौड़ाई सौ धनुष थी। वे परिलाएँ (खाइयाँ) चौमालेकी नदीके समान जलते भरी हुई थीं। दुर्गकी दीवार पचास हाथ ऊँची थी। नगरमे रमणीय अट्टालिकाएँ शोमा पाती थीं, जिनके सुनहरे शिखरपर सोनेके कल्का उद्धामित होते थे। स्वकृत और मोर आदि पक्षी जहाँ तहाँ उइ रहे थे॥ २३-२७॥

विशुपालको अपनी कन्या देनेके लिये उद्यत हो राजा भीष्मकने रत्नमण्डपमें वैवाहिक सामग्रीका सच्य कराया। राजन्! नारियोंद्वारा गाये जानेवाले गीत और मङ्गलाचारमे युक्त छुन्दर भवनमें कृषिमणी उसी प्रकार शोभा पा रही यी, जैसे सिद्धियोंसे नूभिकी शोभा होती है। अधर्ववेदके विद्वानोंने विमणीको भलीभाँति नहलाकर रत्नमय आभूषण तथा वस्त्र धारण करवाये और वेदमन्त्रोंद्वारा शान्तिकर्म करके वधूकी रक्षा की। महामनस्त्री राजा भीष्मकने बाद्याणोंको लाख भार सोना, दो लाख भार मोता, सहस्र भार वस्त्र और छः अरव गायें दानमें दी ॥ २८–३३॥

उसी प्रकार दमघोषपुत्र शिशुपालके लिये मी ब्राह्मणोंने पहले परमशान्तिका विधान करके रक्षावन्धन करवाया। त्राद्मणोंद्वारा जय शिशुपालका माञ्चलिक स्नानकर्म सम्पन्न हो गया, तव उसे पीले रंगका रेशमी जामा पहनाकर सुशोमित किया गया। सिरपर मुकुट और मुकुटके रूपर पूलोंका सुन्दर सेहरा सजाया गया। हार, कंगन, मुजबंद और चूढ़ागणिसं विभूषित हुए शिशुपालकी माञ्चलिक गार्जी-बाजोंके साथ गन्य और अधतदारा विशिष्ट पूजा की

गयी | आचारळाजॉ ( खीळॉ ) से शिशुपाछको सुन्दर वर सजाकर ऊँचे हाथीपर चढ़ाया गया | उसके साथ बारात लिये दमबोष निकछे । मिथिलेश्वर ! जरासंघ, शास्त्र, बुद्धिमान् दन्तवक्त्र, विवूर्थ और पौण्ड्रक पीछे और अगल-बगलते उसके रक्षक होकर चले । महावली दमघोष विशाल तेना साथ लेकर उत्तरतते नगारे बजवाते हुए कुण्डिनपुरको गये । सामनेसे यदुदेव श्रीकृष्णका कन्या-अपहरण-विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा शिशुपालके सहायक बनकर आये ॥ १४-४०॥ मीष्मकने आगे जाकर राजा दमकोषका विधिर्मक पूजन किया । कहमीरी कम्बलों तथा समुद्रसे उत्पन्न दिच्य अवणवर्णके रक्तोंसे सबको मण्डित किया । सबके कण्ठोंमें मोतियोंकी मालाएँ पहनायों । सुरान्धपुत्त पुष्परत (इन्न-फुलेल आदि) से सबका स्वागत किया । उस राज्यमें राजाओंके शिविरोंमें बाराङ्गनाओंके दृत्य हो रहे थे। मृदङ्ग बजाये जा रहे थे। उस समय विदर्भक महाराजने समागत राजाओंसिहत बरके किये अलग-अलग बासस्यान प्रदान किये ॥ ४१-४३ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकासण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संबादमें कुण्डिनपुरकी यात्रा । नामक चौथा अध्याम पूरा हुआ ॥ ४॥

## पाँचवाँ अध्याय

रुक्मिणीकी चिन्ताः ब्राह्मणद्वारा श्रीहरिके ग्रुभागमनका समाचार पाकर प्रसन्नताः भीष्मकद्वारा बलराम और श्रीकृष्णका सत्कारः पुरवासियोंकी कामनाः रुक्मिणीकी कुलदेवीके पूजनके लिये यात्रा, देवीसे प्रार्थना तथा सीभाग्यवती स्त्रियोंसे आधीर्वादकी प्राप्ति

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारिवन्दका चिन्तन करती हुई कमळ्ळोचना भीष्मकुमारी हिमाणी उनके बिना जीवनको व्यर्थ मानने लगी । वह निरन्तर धनश्यामका ही ध्यान करती थी । इसी अवस्थामें वह मन-ही-मन कहने लगी ॥ १ ॥

उक्सिणी बोली—अहो | मेरे विवाहका मुदूर्त आनेमें अब एक ही रात बाकी रह गयी है, किंतु मेरे प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्र नहीं आये | मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है ! जो बाह्यणदेवता उनके पास गये थे, वे भी अबतक लीटकर नहीं आये | हे विधाता ! इसमें क्या हेतु है ये यदु-कुल-तिलक देवेश्वर श्रीकृष्ण निश्चय ही मुझमें कोई दोष देखकर मेरा पाणिग्रहण करनेके निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं । हाय विधाता ! अब में क्या कहें ! हाय ! मुझ अमागिनीके लिये विधाता अनुकूल नहीं हैं । चन्द्रशेखर भगवान शिव तथा गणेशबी भी प्रतिकृत हो गये हैं । मगवती गौरीने भी मुझसे मुँह फेर लिया है और गौ तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं हैं ॥ २-४ ॥

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! इस तरह चिन्तामें पड़ी हुई वह भीष्म-राजकुमारी महककी अद्वाकिकाओंमें चकर खगाती हुई ऊँचे शिखरने श्रीकृष्णचन्द्रकी बाट देखने ब्यो । इतनेमें ही दिमणीका यायाँ अङ्ग फड़क उठा, मानो वही उनकी शङ्काका उत्तर या समाधान या। कालको जाननेवाली सर्वमङ्गला श्रीमीष्मनन्दिनी उस अङ्ग-स्कृरणसे बहुत प्रसन्न हुई ॥ ५-६ ॥

उसी समय श्रीकृष्णका मेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहाँ आ पहुँचा। श्रीकृष्णका आगमन-सम्बन्धी सारा हृत्तान्त उसने धीरेसे किमणीको बता दिया। इसने श्रीमीष्म-राज-कुमारीको बढ़ा इर्ष हुआ और वह ब्राह्मणदेवताके चरणोंमें प्रणत होकर बोली— विप्रवर! मैं दुम्हारे वंद्यसे कभी दूर नहीं जाऊँगी ( अर्थात् दुम्हारी कुल-परम्परामें धन-सम्पत्तिका कभी अभाव नहीं होगा ) यह मेरा प्रतिक्रापूर्ण वचन है॥ ७-८॥

विदर्भराज भीष्मकने जब सुना कि मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुक हो बलराम और श्रीकृष्ण —दोनों भाई पषारे हैं, तब वे ब्राह्मणोंके साथ उन्हें लिया लानेके लिये निकले; क्योंकि उन्हें उनके प्रभावका पूर्ण परिज्ञान था। मङ्गल-पात्रोंमें गन्य और अक्षत भरकर वस्न तथा रत्नराशि रखकर माङ्गलिक गांज-बाजेके साथ वे आये। मधुपकाँके कोटिशः कळशस्मूह सजाकर राजाने बलराम और श्रीकृष्ण —

. 6. 14

दोनों परमेश्वर-वन्धुओंका विभिपूर्वक पूजन किया । पूजन करके वे मन-दी-मन यह सोचकर अत्यन्त खिन्न हो गये कि अहो ! मैंने इन्हींको अपनी कन्या क्यों नहीं दी ?? उनको सेनासहित आनन्दधनमें ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वे अपने महलमें औट आये ॥ ९-१२॥

सीनों खोकोंके लावण्यकी निधि परमेक्वर श्रीवसुदेवनग्दनका आगमन सुनकर कुण्डिनपुरके निवासी वहाँ आये
और अपने नेत्रपुटोंने उनके सुलारिबन्दकी मकरन्द-सुधाका
पान करने लगे। वे पुरवासी परस्पर इस प्रकार बात करने
लगे— व्वन्धुओ ! रुक्मिणी तो इन मगवान् श्रीकृष्णकी
ही पत्नी होने योग्य है, दूसरे किसीकी नहीं। उन नगरनिवासियोंने श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका विवाह हो, इसके
लिये विधातासे प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य
समर्पित कर दिवे। वे श्रीकृष्णके लावण्यके बन्धनमें बंध गये
थे। उन्होंने पुनः आपसमें इस प्रकार कहा—व्यदि यहाँ
इनका विवाह हो जाय तो ये कभी-कभी स्वयं श्रद्धारके
घर अवस्य आया करेंगे ? उस समय इस सब लोग निकटने
इनका दर्शन करेंगे और कृतकृत्य हो जायेंगे। लोकमें
इनके दर्शनसे बश्चित होकर दार्थकालतक जीनेने
क्या लाभ ।। १३-१५॥

नरेदवर ! जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय भीष्म राजकुमारी किनमणी गिरिराजनिदनी उमाका पूजन करनेके लिये अपनी सम्पूर्ण सिखयोंके साथ अन्तः-पुरते बाहर निकली । श्रीकृष्णने उसके हृदयको हर लिया या । उस समय मेरी, मृदञ्ज और दुन्दुभिकी जीर जीरसे ष्यनि होने लगी । अच्छे गायक गीत गाने लगे, वन्दीजन और मागध यशोगान करने लगे और वाराङ्गनाओंका मनोहर सस्य होने लगा । इन सबके साथ जय-जयकारका मञ्जल-बोष उद्यस्वरसे गूँजने लगा ॥ १६-१७॥

लक्ष्मीस्तरूपा विक्रमणी कोटि चन्द्रमण्डलकी कान्ति धारण कर रही थी। बाल्यविके समान दीनिमान् कुण्डल उसके कानोंकी शोभा बढ़ा रहे थे और पारवंवर्तिनी परिचारिकाओंका समुदाय श्वेत छत्र लगाये व्यक्तन और चमकीले चामर हुलाते हुए उसकी सेवामें संस्क्रम था। म्यानसे खींचकर लालों क्वेत रमकी नंगी तलवार हाथमें लिये पैदल वीर योदा इघर-उधरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। इनमें योड़ी ही दूरपर घुइसवार, रथी और हाथीसवार योदा भी अन्न उठाये राजकुमारीकी रक्षामें लगे थे॥ १८-१९॥

देवीके मन्दिरमें पहुँचकर आँगनमें शान्त और शुद्धभावने खड़ी हो राजकुमारीने अपने कमलोपम हाथ और पैर घोषे । फिर मीनभावने देवीके समीप जाकर उसने दोनों हाथ जोड़ा मवमीतिहारिणी भवानीकी तेवामें इस प्रकार प्रार्थना की - ब्हुर्गे ! गणेश-कार्तिकेय आदि एतानोमांहेत शोभा पानेवाला शुभकारिणी भवानी शिषे ! में तुम्हें नदा प्रणाम करती हूं और यह वर मांगती हूं कि प्रकृतिने परे विराजमान साक्षात् गरमेश्वर मगवान् श्राकृष्ण चन्द्र मेरे पति हों? ॥ २०-२१ ॥

उस समय मिलयाँ कहने लगीं— प्रामे ! इस तरह भीकृष्णका नाम न लो । चेटिंग ज शिशुपालके उद्देश्यसे वर मांगो ।' इस तरह बोलती हुई सिलयोंके बीच खड़ी मीष्मनिन्दिनी पुनः भवानीके भवनमें पूर्वोक्त प्राधनाको ही दुराने लगी । अम्ल ! यह बालिका है, बुळ जानती नहीं। अतः आप इसकी बातपर ध्यान न दे ।'—यों कहती हुई सान्वयंके बीचमें स्थित हो किमणींने गन्ध, अक्षत, धून, आन्प्रण, पुष्पहार, पुष्प दोपमाला, पूआ आदि मोग, वम्बः, फल, गन्ने तथा ताम्बूल आदि अपण करके बड़ी मिक्तिंग भवानीकी मेवा-पृजा की । तदनन्तर देवीको प्रणाम करके, बहुत-से आभूषण आदिद्वारा सीमान्य-वर्ता क्षियो । एएनन करके राजकुमारीने उन सबको प्रणाम किया ॥ २२—२४ ॥

उन सम्पूर्ण मीभाग्यवती क्रियोंने इक्सिणीको वर दिये और परम मङ्गलमय आर्जार्वाद प्रदान किये—प्राजकुमारी ! ग्रुग्हारा रूप-मोन्दर्य सदा महारानी शतरूपाके सनान अक्षय बना रहे। श्रील स्वभाव गिरिराजनिन्दनी उमाके समान शोभित हो। तुममें पितमेवाका भाव अवन्धतीके समान हो और क्षमा जनकनिन्दनी सीताके समान ! भीष्मानिन्दिनि ! ग्रुम्हारा सीभाग्य (यश्यत्नी) दक्षिणाके समान और उत्तम वैमव श्राचीके तुस्य हो । तुम्हारी वाणी सरस्वतीके सहश और पितमिक संतीकी हरिभक्तिके समान हो। ॥ २५-२६॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकानण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें किमणीका निर्गमन' नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ। ५ ॥

#### छठा अष्याय

#### भीकृष्णद्वारा रुविमणीका अपहरण तथा बादव-वीरोंके साथ युद्धमें विपक्षी राजाओंकी बराजय

धीनारवृजी कहते हैं—राजन् । इस प्रकार ब्राह्मण-पत्नियों के ग्रुआशीयांदरे अभिनन्दित हो विक्रमणीने पुनः ब्रार-बार देवी तथा विग्र-वधुओंको प्रणाम किया ॥ १॥

तत्प्रशात् मौनवतका त्याग करके मीष्म-रावकुमारी पत्नी-शहेलियोंके साथ धीर-धीरे गिरिजाग्रहसे बाहर निकली। उस समय करोड़ों चन्द्रमाओंके समान कान्तिमती कमल-लेचना किमणीको बीर बोडाओंने अकस्मात् इस प्रकार देखाः मानो निर्धनोंको सहसा कोई उसम निधि मिल गयी हो। धुइसवार, रथीः हाथीसवार और पैदल — जो-जो रक्षक वहां आये थे, वे सब किमणीपर इडि पड़ते ही मोहित हो गये। उसके मुस्कानयुक्त कटाध कामदेवके धनुषसे हूटे हुए तीखे बाणोंके समान थे। उनसे आहत एवं पीड़ित हो समस्त सैनिक अपने अन्त्र स्वागकर पृथ्वीपर शिर पड़े।। २-५॥

इसी समय बंटियों और मेंजीरोंके नाइसे मुखरित तथा वैकुण्ठस्थित नैःभेयस नामक बनमें उद्भुत अश्वींसे ब्रुते हुए, फहराती हुई ऊँची पताकासे अलंकत तथा बायुके समान वेगशाली रथद्वारा दाङक सार्राथसहित औहरि अपनी सेनाकी टक्करते उस रक्षक-तेनामें हरार उत्पन्न करके तत्काल वहाँ उसी प्रकार प्रस आये। जैसे बायु कंमछवनमें बेरोक-टोक प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुओं के देखते-देखते शीव ही जी-समुदायके पास पहुँचकर भगवान श्रीकृष्णने भीष्मनन्दिनी बिक्सणीको अपने रथपर चढाकर, जैसे गडड देवताओंके सामनेते सुधाका कल्या उठा के गये थे। उसी प्रकार उस राजकन्याका अपहरण कर लिया । राजन ! उस समय वे शास्त्रीमें उत्तम दिस्य शार्क-धनुषको बारंबार टंकार रहे थे । तदनन्तर बढ़े बेगसे अपनी सेनाके भीतर श्रीहरिके खेट आनेपर देवताओंकी द्वन्द्रभियाँ और यादवींके नगारे एक साथ डी बज उठे । सिद्ध और सिद्धोंकी कन्याएँ तथा देवताक्रोग हर्चसे भरकर श्रीकृष्णके रथपर नन्दनवनके फुलोंकी वर्षा करने को । तब क्य-अधकारकी ध्यनिके साथ बक्कराम-वहित श्रीकृष्ण धीरे-बीरे बहाँते बाने हमे--डीक उसी प्रकार बेसे सिंह सिबारोंके बीचसे अपना भाग केन्द्र मीकरे चका जाता है ॥ ६-१२ ॥

दक्सिणीका हरण हो जानेपर उस समय बदा भारी कोलाइल मचा। रक्षक सैनिक आपसमें ही शक्तींके प्रहार-पूर्वक युद्ध करने हुगे। जरासंश्वके बदामें रहनेवाले समस्त मानी जुपभेष्ठ इस घटनांसे प्राप्त इए अपने पराभव और सुयशके नाशको नहीं सह सके। व परस्पर कड़ने छगे---(अही ! इसकोगोंकी धिकार है । इस धनुर्धर राजाओंके यहाको गोपोंने उसी प्रकार हर लिया। जैसे सियारोंने सिंहोंके वशका अपहरण किया हो । इसमे बढकर इमारी पराजय और क्या हो सकती है ?' यों कहकर सब-के-सब क्रोबरे भर उठे और बतकीहा एवं चौपह आदि खेळेंको छोडकर, कवच और तेनांचे सुसमित हो उन्होंने युद्धके लिये शक्त उठा छिये । कोश्वसे भरा हुआ पौण्डक हो अक्षौडिणी सेनाके साथ, महाबीर विवृर्ध तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ, अत्यन्त दारुण दन्तवक पाँच अक्षीहिणी सेनाके साथ, राजपुरका स्वामी राजा शास्त्र तीन अभौडिणी सेनाके साथ तथा महाबळी जरासंध इस अक्षीहिणी लेनाके साथ महा-मनस्वी यादवाँके समक्ष युद्धके लिये आ पहुँचे । चेदिराक शिशुपालके पक्षवाले अन्य सहस्रों बोद्धा भी श्रीकृष्णके सामने धनुषको टंकारते हुए युद्धके लिये आ धमके ॥ १३-२०॥

प्रस्थानक महासागरकी माँति उस विशास तेनाको देखकर यहुमेष्ठ योदा उसे पार करनेके स्थि भीकृष्णके पास आ गये। भीकृष्ण ही उनके केवर और जहाज थे। देवता और दानवींकी माँति उन स्वकीय एवं परकीय सेनिकोंमें अस्थन्त अद्भुत तथा रोमाञ्चकारी द्वमुल युद्ध होने क्या । उस संप्राममें रथी रथियोंके साथ, देख पैदस्त्रोंके साथ, हाथीसवार हाथीसवारोंके साथ और पुक्सवार पुक्सवारोंके साथ अपने स्वो । शक्तोंकी वर्षास अन्यकार-सा सा गया । उस समय दिन्मणीको भयसे विद्यक्ष हुई देख भगवान् भीकृष्णने अभय-दान देते हुए कहा—व्हरो मता ॥ २१—२४॥

नक्षदेशकीके छोटे भाई बीरवर गढ अपने महान् शतुषको कम्पित करते हुए शतुओंकी सेनामें उसी प्रकार प्रस गवे, बैरो बनमें दावानक। गदके बाणींसे अक्रोंके विदीर्ण ही व्यक्ति कारण कितने ही रथी योद्याओं के कवन कटकर किन्न-भिन्न हो गये, बोड़े और सारिय मारे गये तथा वे स्वयं भी प्राणश्च्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। पैदल योद्याओं के पैर कट गये। रावन् ! गदके वाणों से व्यथित हो शत्रु-वोद्या ऑविके उत्पाद हुए क्रतंन हो बीर गदके वाणं में विदीर्ण हो समराङ्गणमें बृहतंपरलकी माँति घोड़ों सहित गिर पड़े। इसी प्रकार गदके वाणों से कुम्मस्थल कट जाने के कारण बीन-बीनसे विदीर्ण हुए हाथी कुम्माण्डके दुकड़ों की माँति प्रवासिय पड़े शोभा पा रहे ये॥ २५--२९॥

तदनन्तर शत्रुओंकी सारी सेना भाग चली। यह देख गदा-युद्ध-विशारद महाबली शाल्वने गदके ऊपर अपनी गदासे आधात किया । गदाकी चोट खाकर गदा-युद्धके प्रभावको जाननेवाले धनुषंर गद धनुषद्वारा यह करना छोडकर तत्काल मनसे अत्यन्त व्यथाका अनुभव करते हुए युद्धभूमिमै गिर पड़े। गिरकर भी वे सहसा उठ न्वड़े हुए और तस्काल बलदेवजीकी दी हुई गदाको गदने अपने हाथमें ले लिया। लाक भार लोहेकी बनी हुई वह भारी बहा कीमोदकीके नमान सुदृढ थी। उसके द्वारा गदने राजा शास्त्रपर उसी प्रकार चोट की, जैसे इन्द्रने बज्रद्वारा किसी पश्तपर आधात किया हो । सदाके प्रहारते व्यथित हो गुजा शास्त्र जब पृथ्वीपर गिर पड़ी तथ पीण्डूक, जगसभ, इन्तवक और विदूरय -ये चारों वीर गदके प्रति रोषने भरे हुए वहाँ आ पहुँचे । महावीर पीप्डकने भी जैने कोई कद बचर्नोते मित्रताके सम्बन्धको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार इस तीखे बाण मारकर गदके रथपर फहराती हुई पताकाको काट डाला ॥ ३०-३५३ ॥

राजेन्द्र ! तत्पक्षात् इन्तवक्रने गदाकी चोटमे गदके सुन्दर रथको भी इस तरह चूर-चूर कर डाला, मानो किसीने हंबेकी मारते मिट्टीका सुन्दर वड़ा फोड़ हाला हो। विदेहराज ।
हसी प्रकार जरासंघने उम रथके घोड़े मार डाले और
विदृश्यने सारियको तीले वाणोंमे पृथ्वीपर मार गिराया।
तय मुस्तर हाथमें ले बल्यान बलदेवजो वही तीजगतिसे
वहां आ पहुँचे और उन्होंने दन्तवकके विकराक एवं
भयानक मुख्यर बड़े जोरते प्रहार किया। समराक्रणमें युद्ध
करते हुए दन्तवकके मुखमें मुसलकी चोट पड़नेपर उसके
मुखमें जो एक टेढ़ा दाँत बच रहा था। वह भी भूमिपर
गिर पड़ा। फिर तो चिमणीसहित दैत्यनाद्यन श्रीहरि
हँसने लगे। इसी समय रोयसे मरे हुए बलदेवजीने अपने
मुसलसे शीमतापूर्वक पौण्डूक, जरासंघ तथा हुए विदूरयको
भी चोट पहुँचायी। ये तीनों ही बीर खूनने लथपथ हो युद्धमूमिमें मुन्कित होकर गिर पड़े॥ ३६-४१॥

इस प्रकार मित्रोंके प्रबोध देनेपर चेदिराज शिशुपास चन्द्रिकापुरको चला गया और मग्नेसे बचे हुए दूसरे समस्त नरेश भी अपने-अपने नगगको प्रधारे॥ ४७॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाश्यक्षके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-सवादमें «रुपिमणी-हरण और यदुवंशियोंकी विजय भागक स्त्रता जन्मक प्रता जन्मक ।। ६ ॥



## सातवाँ अध्याय

### श्रीकृष्णके हाथोंसे रुक्मीकी पराजय तथा द्वारकामें रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह

श्रीनारद्जी कहते हैं—हिमणीके हरण और मित्रॉकी पराजयका ब्रुचान्त सुनकर भीष्मपुत्र हक्मीने समस्त भूपालोंके सुनते हुए यह प्रतिशा की—पराजाओ ! मैं आप-लोगोंके सामने यह सची प्रतिशा करता हूँ कि युद्धमें श्रीकृष्णको मारकर हिमणीको लौटाये बिना मैं कृण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं कहँगां ॥ १-२॥

यों कहकर उस महा उदभट वीरने दिव्य कवच बारण किया, जो ठोस एवं स्यामवर्णका था । उने देन्वकर ऐसा प्रतीत होता था। मानो वह नील मेचने निर्मित हुआ हो। फिर उनने निरपर निन्धुदेशीय शिरस्थाण ( टोप ) रक्ताः मीबीर देशका बना हुआ मुन्दर धनुष, हाट देशके दो तरकस, म्लेन्छ देशकी तलवार, कुटज देशकी ढाल, येठरकी महाशक्तिः गुजरातकी गदाः बंगालका परिच और कोङ्कण देशका इस्तत्राण (दस्ताना) धारण करके अङ्कलियोंमें गोधाके चर्मने निर्मित अङ्कलित्राण बाँध लिया और किरीट, रक्तमय कुण्डल तथा सोनेके बाजुबंदमे विभूषित हो रुक्मीने युद्ध करनेका निश्चय किया। फिर चञ्चल घोड़ोंसे युक्त जैत्ररथपर आरूढ हो। दो अक्षीहिणी मेना साथ लिये उसने श्रीकृष्णका पीछा किया। श्र**भुओंकी** मेनाको पुनः आती देख महावर्ला बलरामने बादवींकी सेना नाथ ले नमराञ्चणमें उसका सामना किया । इक्मी बार-बार घनुष टंकारता और कठोर बन्चन बोलता हुआ अतिरथी देवेश्वर श्रीकृष्णके पान जा पहुँचा और बोछा--ध्यरे ! खड़ा रहः खड़ा रह । यदि जीवित रहना चाहता है तो द्वरंत मेरी बहिनको छोड़ दे। नहीं ते मैं भेनासहित दुसे इसी समय यमलेकको भेज दुँगा । तेरै कुलपर राजा ययातिका शाप लगा हुआ है और तू न्वालॉकी बूटन ब्लानेकाल है। जरासंधके भयसे भीत रहता है और काक्यवनके आगेसे पीठ दिखाकर भाग चका है'॥ ३-११॥

यों कहकर उसने अपने तरकससे एक बाण निकालकर धनुषपर चढ़ा लिया और उसे कानतक खींचकर श्रीकृष्णकी छातीको लक्ष्य करके चला दिया। उस बाणसे आहत होनेपर भी भगवान् श्रीकृष्णने एक सायकसे उनके धनुषकी टंकार करने-बाली प्रस्यक्षाहस प्रकार काट दी, मानो गरुडने किसी सर्पिणीको छिन-भिन्न कर बाला हो । किर क्क्मीने जीव ही अपने चन्य-पर टंकार-ष्विन करनेवाली दसरी स्वर्णभूषित प्रस्यक्षा चढा ली और दस बाणोंद्वारा रणभूमिमें श्रीहरिको बायल कर दिया। तब श्रीकृष्णने एक बाण मारकर बबमीके प्रत्यञ्चासहित धनुष-को उसी क्षण बैसे ही काट दिया, जैने क्वानके द्वारा त्रिगुणात्मक संसार-यन्धनको काट दिया जाता है। श्रीक्रणाने अपने अमीप बाणहारा बीचने ही उसके धन्यके हो टक्ट कर दिये। फिर उन्होंने रुक्मीको मी बाण मारकर युद्धमें क्षत-विश्वत कर दिया । धनुष कट जानेपर विदर्भराज कुमारन श्रीहरिके कपर चमचमाती हुई महादाक्ति उमी प्रकार चलायी। जैसे किसी मनिने विशानके लिये महाशक्तिका प्रयोग किया हो। गदाधारी भगवान गढाग्रजने अपनी गढासे उस महाहाकियर प्रहार किया, जिससे उसके हो दुकड़े हो गये। उस खण्डित शक्तिने रुक्मीके ही सार्यिको मार हाला । भगवानकी वेग-शास्त्रिनी कौमोदकी नामवास्त्री भारी गद्दाने इक्सीके रथके ऊपर पहकर उसे घोड़ॉसहित उसी प्रकार चुर्ण कर दिया, जैसे बज़के प्रहारते कोई पर्वत चकनाचुर हो गया हो । तब भीष्म-कुमार बब्मीने भी श्रीहरिपर गदा चलायीः किंतु भगवानने उसे पुनः चक चलाकर चूर्ण कर दिया । सोनेके बाज्बंदसे विभूषित बलवान् बन्मीने बंगालका परिष द्वार्थमें छेकर उसके द्वारा भीइरिके कंभेपर प्रहार किया और उस युद्ध-भूमिमें मेचके समान गर्जना करने छगा । परिचले ताहित होनेपर भी पुष्पमालाके आचातको कुछ भी न गिननेवाके हायीकी माँति भगवान अविचल रहे । उन्होंने उसी परिचरे समराक्रणमें बब्धीपर आचात किया । परिचकी चोट साकर दक्सी मन-ही-मन कुछ न्याकुल हो उठा । फिर उसने युद्धभूमिमें माधवकी मर्त्सना करते हुए हाक और तक्यार हाथमें के की। भगवान्ने भी अपने लड्गका प्रदार करके उसकी ढाल और तलवार काट दी। उस खड्गके अग्रभागले इबसीका शिरखाण और विशाल कवच कटकर शिर पड़े । छगे-हाथ उसके दस्ताने भी काट दिये गये । अब उस युद्धमें इस्मीके हाथमें केवल तलवारकी मुद्दी रह गयी थी। उस दशामें अपने पास आये हुए दर्साकी श्रीहरिने मुजदण्डोंसे पकड़कर पृथ्वीपर दे मारा और जैसे मुगके कार लिंह शाबार हो आया, उसी प्रकार वे उसके ठमर बढ़ मंगे तथा रोषपूर्वक तीसी बारवाले अपने नन्दक नामके ख़ब्गको हाथमें ले लिया। श्रीकृष्णको अपने भाईक बधके लिये उद्यत देख इकिमणी भयते विहल हो उठी और पतिके चरणींमें गिरकर उस मती-साध्वी राजकुमारीने कृष्णकारमें कहा।। १२-२७॥

श्रीकिष्मणी बोस्टी—अनन्त | देवेश्वर ! जगिश्वस ! बोगेश्वर ! आपकी दाक्ति अचिन्त्य है । आप इस जगत्के पालक हैं । अतः कवणासागर ! आपके द्वारा दालके समान विद्यास भुजावाले मेरे भाईका वध होना उचित नहीं है ॥ २८ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् । हरके मारे विलाप करती हुई विक्मणीका मुँह तुःशके कारण सूख गया था । उत्तका कण्ठ वैंध गया । अपनी प्रिया सती विक्मणीकी ऐसी अवस्था देखकर भीहरि वक्मीके वधने विरत हो गये। फिर उसीके कमरबन्धने बाँधकर तीखी धारवाळे सहगते भीहरिने वक्मीके आधे मुखर्का दाडी-मूँछके बाल साफ कर दिये॥ २९-३०॥

इतनेमें ही दो अक्षीहिणी सेनाको परास्त करके सैनिकोंसहित वल्रामखी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने देखा कि इक्सी कुरूप और दीन अवस्थामें वैधा पड़ा है । फिर तो उनके हृदयमें दया आ गयी और उनका बन्धन खोल-कर बल्रामखीने श्रीहरिको 'स्टकारते हुए कहा — 'कृष्ण ! समने यह अच्छा नहीं किया। यह लोकनिन्दित कर्म है । अपनी पत्नीके भाइयोके साथ इस प्रकार परिहास नहीं किया जाता । जिसके यहे भाईको तुमने विरूप कर दिया। यह बिमणी भाईकी इस दुर्वशासे चिन्तित होकर तुम्हें क्या कहेगी !' श्रीकृष्णसे यो कहकर वे किमणीसे बोके—''कस्याणि । तुम शोक न करो । श्रीचिमते । तुम शोक न करो । श्रीचिमते । तुम शोक विस्तृत छोद दो। मनमें दुःख मत मानो । प्रियं शोक विस्तृत छोद दो। मनमें दुःख मत मानो । प्रियं शोक विस्तृत छोद दो। मनमें दुःख मत मानो । प्रियं

अथवा अग्निय जो भी प्राप्त होता है, वह सब मैं कालका किया हुआ मानता हूँ। जैसे बनमाला बायुके अथीन होती है, उमी प्रकार यह सारा अगत् कालके वशीभूत है। उस कालको तुम कलना करनेवालीका स्वामी परमेश्वर एवं विष्णु समझो। भी और भेरा' यह माव ही जगत्के लिये बम्बनका कारण होता है। अहंता और ममताले रहित भाव ही भोक्षा' है, इसमें संश्य नहीं है। बुल और दुःख हैनेवाला दूसरा कोई नहीं है। यह सब लोगोंका अपना भ्रम ही है। शतु, मित्र और उदामीनकी कल्पना संसारी लोगोंहारा अश्वानके कारण की गयी है''। ११-१८।।

इस प्रकार भगवान् बलरामके समझानंपर भीष्मकपुत्र इसमी वैमनस्य छोड्कर चला गया और विक्मणीको भी प्रसन्नता हुई। इक्मीका मनोरथ व्यर्थ हो चुका था। बल्याम और श्रीकृष्णके द्वारा जावित छोड़ दियं जानेपर अपने विरूपकरणकी घटनाको यह करके उसने तपस्यामे का जानेका विचार किया। किंतु मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंके मना करनेपर उसने तपका विचार छोड़ दिया। तथापि कुण्डिनपुरमें पिर पैर नहीं रक्या। वक्मीने अपने निवासके लिये भोजकट नामक एक उत्तम नगरका निर्माण कराया। १३९-४१॥

राजन् । बलराम और यदुवंदां योद्धाओंसे चिरं हुए बिक्मणीसहित भगवान् गांविन्द अपनी विजय-दुन्तुभि बजवाते हुए द्वारकाको चले गये । वहाँ बड़ा भारो उत्सय मनाया गया । मार्गद्यांष मासमे साक्षात् श्रीहरिने वैदिक-विजिके अनुसार बचिर मुखबाली बिक्मणीके माथ विवाह किया । बिक्मणीयित श्रीहरिका विवाह सम्पन्न हो जानेपर श्रीबिक्मणी देवी उनके बक्म-मन्दिर ( मुक्णमय भवन ) की शोभा बढ़ाने बनी । पुण्यवती द्वारकापुरी उस समय देवराज इन्द्रकी अमरावतीके समान मुद्योभित हो रही थी । भीष्मनन्दिनी बिक्मणोके विवाहकी इस विचित्र कवाको को भक्तिमावसे सुनता और सुनाता है। वह भक्त इस बोकर्म भी वैमवस सम्पन्न रहता है और देहाबसानके प्रभात् बही मोक्सका मानी होता है ॥ ४२-४५ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें द्वारका**रूपके जन्मकेत** नारश-बहुद्वाधव-संबादमें श्रीदिविमणीका विवाह' नामक सातवाँ अध्याव पूरा हुआ ॥ ७ ॥

## आठवाँ अध्याय

## श्रीकृष्णका सोलइ इजार एक सी आठ रानियोंके साथ विवाह और उनकी संतत्तिका वर्णनः प्रयुग्नका प्राकट्य तथा रति और रूकम-पुत्रीके साथ उनका विवाह

श्रीनारद्जी कहते हैं—मिथिलेश्वर । अब श्रीकृष्णकी

मन्द्र पित्नवींके मन्नसमय विवाहका हत्तान्त युनोः जो

ममस्त पार्वोको हर लेनेवालाः पुण्यदायक तथा आयुकी
हादेका सर्वोत्तम साधन है ॥ १॥

संशाजित नामसे प्रसिद्ध यादवको साक्षात् भगवान् स्थंने स्यमन्तक मणि दे रक्सी थी । भगवान् श्रीकृष्ण-ने राजा उप्रसेनके लिये वह मणि माँगी । मिथिकेश्वर ! संशाजितने द्रव्यके लोभसे वह मणि नहीं दी। क्योंकि उन मणिसे प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण स्वतः प्राप्त होता रहता था । एक दिन संशाजितका भाई प्रसेन उस मणिको अपने कण्ठमें बाँचकर सिन्धुदेशीय अक्ष्यपर आरूढ़ हो शिकार लेलनेके लिये वनमें विचरने लगा । वहाँ एक सिंहने प्रसेनको मार डाला । फिर उस सिंहको भी जाम्बवान्ने मारा और तत्काल उस मणिको लेकर जाम्बवान् अपनी गृफामें चला गया । संशाजित लोगोंमें यह प्रचार करने लगा कि भीरा माई प्रसेन मणिको कण्डमें धारण करके वनमें गया था, किंतु श्रीकृष्णने वहाँ उसका वध कर दिया। इमीलिये आज सबेरे वह सभाभवनमें नहीं आया'॥ २—६॥

भगवान्पर कलक्का टीका लग गया । वे कुछ नागरिकोंको साथ छे वनमें गये । महामते । वहाँ उन्होंने पहले बोद्देसिहत मरे हुए प्रसेनके और किसी दूसरेके द्वारा मारे गये निंहके शक्को पदा देखा । यह देखकर पद-चिद्वते पता स्माते हुए वे ऋक्षराज जाम्बवान्की गुफा-तक पहुँच गये। फिर बहुँसि मणि छानेके खिये साक्षात् भीडरिने गुफाके भीतर प्रवेश करके अडाईस दिनौतक युद्ध किया तथा ऋभराज बाम्बवान्पर विवय पायी। राजेन्द्र! आव्यकान्ते अपनी सुन्दरी करण आम्बबतीको उम मणिकै बाथ श्रीहरिके हाथमें दे दिया । उसे केकर भगवान् द्वारकार्ने छोटे । उन्होंने सत्राजितको मणि दे दी और स्वयं कलकुरे मुक्त हुए । तत्राजितको अपने कृत्वपर बढी कना आयी और वे मुँह नीखे किये मयभीत-से रहने को। मिथिकेश्वर ! उन्होंने बादव-परिवारमें शान्त रहानेके किये अपनी पुत्री सत्वभागा तथा उस मणिको भी भगवानके चरणोंमें अर्पित भुकर दिया ॥ ७-- ११॥

तदनन्तर बन्धुवस्तर भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डवीकी सहायताके छिये इन्द्रप्रस्य (हिस्ली) गये। उन्होंने वर्षाके वार महीने वहीं व्यतीत किये। एक दिन गाण्डीवधारी अर्जुनके साथ रथपर आरूद हो श्रीहरि निर्मल नीरले मरी हुई यमुनाके तीरपर शिकार खेळनेके छिये विचरने लगे। वहाँ साझात् काछिन्दी देवी भगवान् श्रीकृष्णको पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छासं तपस्या कर रही थीं। पाण्डव अर्जुनने उन्हें श्रीकृष्णको दिखाया। फिर वे भगवान् उन्हें साथ छेकर इन्द्रप्रस्थ आये। वहाँते द्वारकामें पहुँचकर उन्होंने मनोहराकी सूर्यकन्या काछिन्दीके साथ विविध्वंक विवाह किया। उस समय परम मन्नसमय उत्सवका विस्तारके साथ आयोजन किया गया था।। १२---१५।।

अक्नतीके नरेशकी एक पुत्री थीं। जो रूप-कायण्यसे मनको हर लेनेवाकी थी। उसका नाम था मित्रविन्दा। भगवान् श्रीकृष्ण रुक्मिणीकी ही भाँति मित्रविन्दाको भी स्वयंवरसे हर लाये॥ १६॥

राजा नग्नजित्के एक पुत्री थीं, जो लोगोंमें सत्याके नामसे विख्यात थीं। उसके विवाहके लिये राजाने यह प्रतिशा की थीं कि स्वात साँड्रोंकों जो एक साथ ही नाथ देगा, उसी बीरकों में अपनी पुत्री दूँगा।' भगवान् श्रीकृष्णने सब लोगोंके देखते-देखते उन सातों साँड्रोंको नाथकर सत्याके साथ निवाह किया।। १७॥

केकयराज-कुमारी भद्राको भी भगवान् श्रीहरि उसकी इच्छाके अनुसार अपने घर के आये । यहाँ कास्टिन्हीकी ही भाँति भक्षाके साथ उन्होंने विचिपूर्वक विवाह किया ॥ १८॥

राजन् । राजा बृह्तसेनके एक पूत्री भी, जिले क्रोग क्रमणा कहते थे । वह समस्य ग्रुम व्यक्तांमें नम्पस थी । उत्तके यहाँ स्वयंत्रसमें मत्त्ववेषकी शर्त रक्ष्मी गर्या भी । भगवानने उत्त मत्स्वका मेहन किया और अपने अपन आक्रमण करनेवाके शत्रुऑको प्रमुख करके स्वयंगाका हाथ पक्का ॥ १९॥

सीसह हजार एक सी राजकुमारियाँ भीमासुरके कारा शास्त्रों बंद याँ। भगवानने भीमासुरका वच करके उसकी कैंदरे उनको खुदाया । उन चाक्दर्शना युवतियोंकी इच्छा देसकर वे उन्हें अपने साथ के आये ॥ २०॥

एक ही मुहूर्तमें विभिन्न भवनोंने रहती हुई उन बुबितयोंके साथ अपनी मायासे उतने ही रूप धारण करके भगवान्ने उन सबका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। इस प्रकार सोळह हजार एक सी आठ रानियोंमेंसे प्रत्येकने भीकृष्णके इस-इस पुत्र उत्पन्न किये। वे सभी गुणोंने पिताके समान वे ॥ २१-२२॥

भीष्मककन्या किमणीके गर्भसे सबसे पहले प्रशुम्न
प्रकट हुए । वे कामदेवके अवतार ये और पिताकी ही माँति
समस्त शुभलकाणोंसे विभूषित ये । निर्द्यी शम्नरासुरने
इस दिनोंके भीतर ही उन्हें स्तिकागारसे उठाकर
समुद्रमें फेंक दिया । वहाँ उन्हें एक मस्य निगल गया।
तथापि वे श्रीकृष्णकुमार मस्यके उदरमें मरे नहीं । वह
मस्य शम्बरासुरके पाकाल्यमें चीरा गया तो उसमेंने
प्रशुम्न निकले । वहाँ उनकी पूर्वपत्नी रितने उनका पालन
किया । जब वे वहे हुए और युवावस्था प्रारम्भ हुई, तव

उन्हें अपने श्रमुकी करन्तका पता चला। राजन् ! फिर अपने श्रमु शम्बरासुरका बन्न करके वे दिव्य भार्या रतिके शाथ द्वारकामें आये। उनका वह कर्म बहा ही विचित्र एवं अद्भुत था॥ २३-२६॥

राजन् ! महारधा श्रीकृष्णपुत्र प्रशुम्न हक्मीकी बेटीको भोजकट नगरके स्वयंवरस्थलने हर लाये और दारकामें उसके साथ उनका विवाह हुआ । प्रशुम्नसे अनिहद नामक पुत्रका जन्म हुआ, जिसमें इस हजार हाथियोंका वल था । वे ब्रह्माजीके अवतार समझे जाते थे । उनकी कान्ति शरकालके प्रफुछ नील कमलके समान स्याम थी ।। २०-२८ ।।

इस प्रकार मैंने परिपूर्णतम भगवान्के चतुर्व्युहावतारका तथा उनके विवाह-मम्बन्धी परम मङ्गलमय विचित्र चरित्र का तुमन वर्णन किया है, जो समस्त पापोको इर लेनेवाला, पुण्यदायक तथा आयुकी बृद्धिका उत्तम नाधन है। राजन ! अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो ! ॥ २९-३० !!

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें हारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुत्तात्रव-संवादमें श्रीकृष्णकी समस्त ग्रानियोंके विवाहका वर्णन मामक आठव अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥



## नवाँ अध्याय

#### द्वारकापुरीके पृथ्वीपर आनेका कारणः राजा आनर्तकी तपस्या और उनपर भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा

बहुलाश्व बोले मुने ! तीनों लोकों में विख्यात हारकापुरी धन्य है, जहाँ साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण निवास करते हैं । आपके मुखने मुना है कि हारकापुरी साक्षात् श्रीकृष्णके अञ्चले प्रकट हुई है; प्रभो ! बहान ! किस कालमें बह पूरी यहाँ आयी, यह मुझे बताइये ॥ १-२ ॥

श्रीनारव्जीने कहा—राजन् ! तुम्हें साधुवाद है ! तुमने बहुत अच्छा किया, जो द्वारकाके यहाँ आगमनका कारण पूका, जिसे सुनका लोकघाती पासकी भी शुद्ध हो बाता है ॥ ३ ॥

मनुके पुत्र शर्याति नामक एक राजा हुए, जो चक्रवतीं सम्राट्ये । उन्होंने इस इजार क्योंतक इस भूतलपर धर्म-पूर्वक राज्य किया । उनके तीन पुत्र हुए, जो समस्त धर्मत पुरुषोंने श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे - उत्तानबहिं। आनंत और भूरिषेण। राजा शर्योतिने उत्तानबहिंको पूर्व दिशा। भूरिषेणको दक्षिण दिशा और आनंतको सारी पश्चिम दिशाका राज्य दिया। फिर वे पुत्रोंने बोले - प्यह मारी पृथ्वी मेरी है। मैंने धर्मपूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है। अतः तुमलेग इसका पालन करो। पिताकी यह बात सुनकर मझले पुत्र शानी आनर्तने मानो इसते हुए यह शानमय बचन कहा। । ४-८॥

आनर्त बोले—राजन् ! यह सारी पृथ्वी आपकी नहीं है। न आपने कमी इसका पालन किया है और न आपके बलसे इसका अर्जन हुआ है। राजन् ! बलिष्ठ तो भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। अतः यह पृथ्वी श्रीकृष्णदेव की है। उन्हींने इनका पालन किया और उन्होंके तेजने इस सम्पूर्ण वधंवराका अर्जन हुआ है। भगवान औद्दरिके समान बिल्ड कृषरा कोई नहीं है। वे ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किये गये इस जगत्की सृष्टिः पालन और संहार करते हैं। वे ही परजहा परमात्मा हैं और वे ही मगवान कलना नेवाजोंके स्वामी काल' हैं। जो सम्पूर्ण भूतोंके मीतर प्रवेश करके सबका आभय है। वह विश्वसंबक अधिया अधात परिपूर्णतम औहरि ही हैं। जिनके भयसे दवा चलती है। जिनके भयसे सूर्य तपते हैं। जिनके भयसे पर्जन्यदेव वर्षों करते हैं और जिनके भयसे मृख्यु बुमतो रहती है। राजन्। उन साक्षात् परिपूर्णतम परमेश्वर श्रीकृत्यका सम्पूर्ण हृदयसे आहंकारशृत्य होकर मजन कीजिये॥ । — १४॥

नारदजी कहते हैं—मिथिलेश्वर ! राजा शर्यांति ज्ञानको प्राप्त होकर भी पुत्रके वाग्वाणींचे आहत हो। रोषसे फदकते हुए अधरोंद्वारा अपने मध्यम पुत्र आनर्तचे बोले॥ १५॥

रार्यातिने कहा—ओ खोटी दुदिवाले वालक ! दूर हट जाओ ! गुरुकी भाँति उपदेश केंसे कर रहे हो ! वहाँ तक मेरा राज्य है, वहाँतककी भूमिपर तुम निवास मत करो । तुमने जिन सर्वसहायक श्रीकृष्णकी आराधना की है, व भगवान भी क्या तुम्हारे लिये कोई नयी पृथ्वी दे हैंगे ! ॥१६६७॥

नारद्जी कहते हैं—मिथिडेश्वर ! उनके यों कहनेपर दूसरोंको मान देनेवाले आनर्तने राजाले कहा— जहाँतक पृथ्वीपर आपका राज्य है। वहाँतक मेरा निवास नहीं होगा !! ॥ १८॥

पिता राजा शर्यातिद्वारा निकाछे गये आनर्त उनसे विदा छे समुद्रके तटपर चछे गये और समुद्रकी वेळामें पहुँचकर इस इजार वर्षोतक तपस्या करते रहे। आनर्तकी प्रेमळक्षणा-मक्तिले प्रसन्न हो भगवान् श्रीहरिने उन्हें अपने खरूपका दर्शन कराया और वर माँगनेके छिये कहा। आनर्त होनों हाथ जोड़कर शीष्ठतापूर्वक उठे और रोमाञ्चयुक्त तथा प्रेमसे विद्वछ हो उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके चरणारिवन्होंमें प्रणाम किया॥ १९—११॥

मानर्त बोले-सबके इदयमें बास करनेबाके आप बायुदेवको नमस्कार है। आकर्षण-शक्तिके अभिष्ठात्-देवता आप संकर्षणको नमस्कार है। कामावतार प्रयुक्त और ब्रह्माबतार अनिबद्धकों भी नमस्कार है। भगवन्! आप साधु संतोंके प्रतिपालक हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देव। मेरे पिताने मुझे राज्यने बाहर निकास दिया है, अतः मैं आपकी दारणमें आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिये, खहाँ मेरा निवास हो सके। मुझ भी जिनके कृपा-प्रसादसे सर्वोत्तम पदको प्राप्त हुए, प्रणतजनीका क्लेश दूर करनेवाके उन मगवान् (आप) को मेरा नमस्कार है। ।। २२-२४।।

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् । आनर्तको आनतः एवं दीन जानकर दीनवस्तल भगवान्ने प्रसम्र हो मेथके समान गम्भीर वाणीमें श्रीमुखसे कहा ॥ २५॥

श्रीभवावान् बोले-नरेश्वर ! इस कोकमें बूतरी कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्या करूँ ! परंतप ! द्वम्हारी भक्तिते मैं संतुष्ट हूँ, अतः अपनी बात सत्य करनेके लिये दुम्हें अपने दिव्यलेक वैकुण्डणामका सौ योजन छंना-चौड़ा भूखण्ड काकर देता हूँ। वह अत्यन्त निर्मक तथा ग्रमद है।। २६-२७॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—विदेहराज! आनर्तनरेशते यों कहकर भक्त-बलल मगवान श्रीकृष्णने नैकृण्ठले तो योजन विशाल भूलण्ड उलाइ मँगाया और भयंकर शब्द करनेवाले समुद्रमें मुदर्शन चक्रकी नींव बनाकर उलोके कपर उल भूलण्डको खापित किया। राजा आनर्तने एक काल क्यों-तक पुत्र-पौत्रीते सम्पन्न हो वहाँ राज्य किया। उस राज्यमें वैकृण्ठका वैभव भरा हुआ था। आनर्तके पिता शर्यातिने जब यह समाचार सुना, तब उन्हें बहा विस्मय हुआ। आनर्तके प्रसादते ही आनर्ता नामक देश प्रकट हुआ। आनर्तके रेस्त नामका पुत्र हुआ। पूर्वकालमें शिरोक नामक पर्वतका एक पुत्र था। आनर्तने उसे अपने हायों ते उत्सादकर आनर्त देशमें खापित किया। देवतके हारा लावे जानेसे उन्होंके नामपर वह पर्वत रिवतक

नमस्ते बास्रदेवाव नमः संबर्षणाय च । प्रयुक्तावानिषद्भाव सास्वतां वतवे नमः ॥ × × ×

ह्वबोडिय सरमसादेन ववी सर्वोचमं पदम् । तस्मै नमो मनवते मनतक्षेत्रहारिणे ।

( वर्व ) शास्त्र ० ९ । २१, १४ )

आनते क्याच-----

नामले विक्यात हुआ। राजा रेक्त कुशस्पळीपुरीका निर्माण कराके वहाँ दीर्घकालतक राज्य करनेके पश्चात् अपनी कन्या रेक्सीको साथ के ब्रह्मलोकमें गये। यह सब कथा मेरे द्वारा बरुदेव-विवाहके प्रसङ्घर्में कही जा चुकी है। इसी कारण पुष्पमधी द्वारकापुरीको देवनाओंने भोक्षका द्वार' माना है।। २८–३५।।

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें व्हारकापुरीके पुण्वीपर आनेका कारण' नामक नवाँ अध्याग पूरा हुआ ॥ ०.॥

# दसवाँ अध्याय

## द्वारकापुरी, गोमती और चक्रतीर्थका माहात्म्यः कुबेरके वैष्णवयन्नमें दुर्वासाम्चनिद्वारा घण्टानाद और पार्क्वमीलिको शाप

श्रीमारदंजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार मैंने तुमसे द्वारकाके आगमनका कारण बताया, जो समस्त पापोंको हर छेनेवाला और पुण्यदायक है; अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ १ ॥

बहुत्सद्यमे पूछा---मुनिश्वेष्ठ ! कस्याणस्वरूपा द्वारका नगरीकी भूमि सर्वतीर्थमयी है। अतः वहाँके मुख्य-मुख्य तीर्थोंको मुझे बताइये ॥ २ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् । द्वारकारे प्रभासतक-की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यशभूमि है, वही मोखदायिनी 'द्वारका' है। उसका विस्तार सो योजन है। द्वारका नगरीका दर्शन करके नग नारायण हो जाता है। द्वारकार्में कोई गंधा भी मर जाय तो वह चतुर्मुंज होकर बैकुण्ठलोकर्में जाता है। जो द्वारकाका दर्शन करता है। उसकी कथा सुनता है तथा कभी 'द्वारका' हुए नामका उच्चारण करता है, अथवा वहाँ दर्शन-स्नान करके तिनकेका भी दान करता है, बह मुखके पश्चात् परमगतिको प्राप्त होता है।।है—५।।

एक समय भक्त रेवतको प्रेमानन्दमें आवुल देख श्रीहरिने उसे अपने स्वरूपका दर्शन कराया । उस समय उनके ग्रॅहपर अशुधारा यह चली थी । भगवान्के नेश-विन्युऑसे महानदी गोमती प्रकट हुई, जिसके दर्शनमाशसे ब्रह्महत्या-जैसे पातकोंसे खुटकारा मिल जाता है । जो मनुष्य गोमती-तटकी पविश्व रज लेकर अपने सिरपर धारण करता है, वह ती अन्मोंके किये हुए पापसे तत्काल मुक्त हो जाता है— इसमें संघय नहीं है। मनुष्य कहीं भी स्नान करते समय यदि गोमती?—इस नामका उषारण कर लेता है तो उसे निस्सदेह गोमतीमें स्नान करनेका पुष्पकळ प्राप्त हो जाता है । विदेहराज । जो भकर राशिम सूर्यके विधा रहते समय माम माममें प्रयागकी त्रिवेणीमें स्नान करता है, वह सी अक्षमेश्व-यशोंका पुण्यफल पा केता है। परंतु यदि वह स्यंके मकरगत होनेपर गोमतीमें स्नान कर ले तो उसे प्रयागस्नानकी अपेशा सहस्रामा अधिक पुण्य प्राप्त होता है । गोमतीका माहात्म्य बतानेमें चार मुखाँवाले ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैं । गोमतीके 'चक्रतीर्थ'में जो-जो पाषाण हैं, वे सम-के सब चक्रभावको प्राप्त होते हैं; अतः उनकी यत्मपूर्वक पूजा करनी चाहिये । जो चक्रके चिह्नसे युक्त चक्रतीर्थमें द्वादशीको स्नान करता है, वह पाप-भाजन होनेपर भी चक्रपाणिके स्वको प्राप्त होता है । करोहों जन्मोंके संचित पापांसे पतित हुआ पातकी मनुष्य भी चक्रतीर्थकी सीदियोंतक पहुँचकर मोश्व-पदपर आरूढ हो जाता है ॥ ६—१४ ॥

बहुलाह्बने पूछा—महामते ! महानदी गोमतीमें जो चकतीर्थ है, वह शुभ अर्थको देनेवाळा तथा लोगोंके लिये अधिक माननीय कैसे हो गया ! यह मुझे बताहये ॥ १५॥

श्रीनारद्जीने कहा—राजन् ! इसी विषयमें विश्वजन इस प्राचीन इतिहासका वर्णनं किया करते हैं, जिसके अवज-मात्रते सर्वधा पापोंकी हानि हो जाती है ॥ १६॥

एक समयकी बात है, अलकापुरीके स्वामी राजाधिराज वर्मातम निषिपति भगवान् कुबेरने कैलाएके उत्तर तटकी भूमिपर वैष्णवयत्त आरम्भ किया । उनके उत्त यहमें स्वयं भगवान् विष्णु अपने धामसे उत्तर आये थे । ब्रह्मा, शिवः जस्मभेदी इन्द्रः, जल-जन्द्रओं अषिपति वष्ण, वायु, वमः स्वं, तोमः, सर्वजनस्वरी पृष्यीः गम्बर्वः, अष्यरा और तिह्र-स्भी उत्त यहमें वहाँ पद्मीर वे ॥ १७-१९॥

नरेस्वर ! समस्त देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी बहाँ आये ! उस समय कुवेरका पुत्र नलक्वर घा । यहकी रक्षामें वीरभद्रको नियुक्त किया गया था । सत्पुक्षोकी सेवाका भार जानन गणपितके उत्पर था । समस्त मक्द्रण रसोई परासनेका कार्य करते थे । स्वामिकार्तिकेय धर्मपरायण रहकर सभामण्डपभे समागत अतिथिजनोंकी पृजा-सत्कार करते थे तथा घण्टानाद और पार्श्वमीलि --- ये दोनों कुवेरके मन्त्री, जो सम्पूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, दानाध्यक्ष बनाये गये थे । इस प्रकार महान् उत्सवसे परिपूर्ण उस यक्तका विधिपूर्वक अनुष्ठान सम्पन्न हुआ ॥ २०—-२३ ॥

यज्ञान्तका अवस्थ-स्नान करके महामनस्वी राजराज कुवेरने देवताओंको उनका उत्तम भाग दिया और ब्राह्मणों-को पर्याप्त दक्षिणा दी। इस प्रकार उस श्रेष्ठ यज्ञके परिपूर्ण होनेपर जब समस्त देविर्घगण संतुष्ट हो गयं, तब दण्ड, छत्र और जटा धारण किये महिष्ट दुर्वासा वहां आ प ने । वे स्वभावने ही कोधी और कुशकाय थे। उनके नरणोंमें खड़ाऊँ शोभा पानी थी। दादी-मूँ छके वाल बदे हुए थे। पेट सूखकर सट गया था। कुशासन, सिमधा, जल्पात्र और सृगचमं धारण विये वे श्रेष्ठ मुनि वहाँ पधारे। वहाँ पधारे हुए उन महिष्के पाम जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा करके भयभीत हुए कुयेग्ने परिक्रमापूर्वक उनके नरणोंमें प्रणाम किया और कहा — जहान ! आपके पदार्पण करनेने आज मेरा जन्म सफल हो गया, भवन सार्थक हो गया और यह मेरा यश्व भी सफल हो गया। ॥ २४— २८॥

इस तरह उनके संतोष देनेपर भगवान् दुर्वासा मुनि जोर जोरमें हॅमते हुए उन मनुष्यभमां देवता कुबेरसे बांले— पतुम राजराज, धमांतमा, दानी और ब्राह्मणभक्त हो ! दुमने भगवान् विष्णुको संतुष्ट करनेवाले वैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान किया है। प्रभो ! वंश्रवण ! मैंने कहीं कभी भी दुमसं कुछ नहीं माँगा है, परंतु आज तुम्हे दानिशिरोमणि समझकर मैं याचना करूँगा। यदि दुमने मेरी याचना सफल कर दी तो मैं दुम्हे उत्तम वर दूँगा; नहीं तो अत्यन्त भयंकर शाप देकर दुम्हे भस्म कर हान्दूँगा। त्रिलोकीकी सारी — नवीं निधियाँ तुम्हारे घरमें मौजूद हैं, उन सबको मुझे दे दो; तुम्हारा मला हो । मैं उन निधियोंके लिये ही यहाँ आया हूँ ।। २९—३३ ।।

नारदजी कहते हैं—राजन् ! यह सुनकर दान-श्रीलः उदारचेताः गृह्यकोके स्वामी राजराजने उनमे कहा - 'बहुत अच्छाः आप मेरा प्रतिप्रह स्वीकार करे।' इस प्रकार निधियोको दे डालनेका चेष्टा करते हुए निधि-पति कुबेरमे उनके दानाध्यक्ष मन्त्री घण्टानाद और पाहर्वमौलि लोभम मोहित होकर बोले॥ ३४३५॥

उन दोनोंने कहा—यह लोभी ब्राह्मण अकेला ही तो है, मारी निधियां छेकर क्या करेगा ? इसे एक लाख दिब्य दीनार दे दीजिये, बाकी अपने पाम रिवयं। अपनी कृत्तिकी तथा इम उत्तर दिशाकी रक्षा कीजिये॥ ३६॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! उन मिन्त्रयोका वह कटोर वचन सुनकर दुर्वासा रोष्ये आग- बब्ला हो उठे । उनकी भींहें टेढ़ी हो गर्यी तथा उनके नेत्र लाल हो गये । मारा ब्रह्माण्ड बटलोईकी तरह दो निमेपतक हिल्ला रहा । कुबेरको अपने चरणोंमें पड़ा देख गुनिने उन दोनों मन्त्रियोंको शाप दे दिया ॥ ३७-३८ ॥

मुनिने कहा—महादुष्ट धण्टानाद ! तेरी बुद्धि पापमें ही लगी रहनेवाली है। तू अत्यन्त लोभी है। प्राहकी मॉति धनप्राही है। अतः हे महाखल ! तू प्राह हो जा। पापपूर्ण विचार रखनेवाले पार्वमीले! तू भी धनके लोभ और मदसे मरा हुआ है और हाथीकी मॉति प्रेरणा दे रहा है। अतः दुर्बुद्धे ! तू हाथी हो जा।। ३९-४०॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन ! उन दोनोको शाप दे कुवेरसे निधि लेकर मुनिवर दुर्वामाने पुनः कुवेरको अत्यन्त दुर्लभ वर प्रदान किया—'कुवेर ! इस दानमें तुम्हारे पास नौ निधियाँ द्विगुणित होकर आ जायं ।' यों कहकर वे निधियोंके माथ वहाँसे चल दिये । अहा ! परम तंजस्वी महर्षियोंका बल कैसा अद्भत है ! ॥ ४१-४२ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संवादमें गोमताके उपारुयानके प्रसङ्गमें अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥

# ग्यारहवाँ अध्याय

# गज और ग्राह बने हुए मन्त्रियोंका युद्ध और भगवान् विष्णुके द्वारा उनका उद्धार

नारदजी कहते हैं—राजन् ! कुबेरके दोनों मन्त्री बाह्मणके शापसे मोहित होकर अत्यन्त दीन दुखी हो गये ! उस यज्ञमें साक्षात् भगवान् विष्णु पधारे थे। वे अपनी शरणमे आये हुए उन दोनों मन्त्रियोंसे बोले ॥ १ ॥

श्रीभगवान्ते कहा मेरी अर्चनामे युक्त इस यश्रमें तुम दोनोंको दुःख उठाना पड़ा है। ब्राह्मणोंकी कहीं हुई बातको टाल देने या अन्यथा करनेकी शक्ति मुझमे नहीं है। तुम दोनों ग्राह और हाथी हो जाओ। जब कभी तुम दोनों युद्ध छिड़ जायगा। तब मेरी कृपामे तुम दोनों अपने पूर्ववर्ती खरूपको प्राप्त हो जाओगे॥ २-३॥

नारद्जी कहने हैं—राजन्! भगवान् विष्णुके यो कहनेपर राजाधिराज कुबेरके वे दोनों मन्त्रां ग्राह और हाथीं हो गये। परंतु उन्हें अपने पूर्वजन्मकी वातोका स्मरण बना रहा। चण्टानाद ग्राह हो गया और संकड़ों वर्षोतक गोमतीमें रहा। वह बड़ा विकराल, अत्यन्त भयंकर तथा मदा गेद्ररूप घारण किये रहता था। पार्क्षभौंल रैवतक पर्वतके जंगलमें चार दातांवाला हाथां हुआ। उसके शारिका रंग काजलके समान काला था। उसके पृष्ठ भागकी ऊँचाई सौ घनुषके बरावर था। वञ्जल, कुक्ब, कुन्द, बदर, बेत, बांस, केला, भोजपत्रका पेड़, कचनार, विजेगार, अर्जुन, मन्दार, बकायन, अशोक, बरगद, आम, चम्पा, चन्दन, कटहल, गूल्स, पीपल, खज्र, विजेश नींब्, चिरोंजी, आमहा, आम तथा कमुक (पूर्वापल) वे कुकोंस परिमण्डित रैवतकके विशाल वनमे वह महागजराज विचरा करता था॥ ४ -९॥

एक समय वैशाल मासमें वह गजराज पर्वतीय कन्दरामें निकलकर अपने गणोंके साथ चिग्धाइता हुआ गोमती गङ्गामें स्नानके लिये आया । यहुत देरतक जलमें स्नान करके इधर-उधर सूँड धुमाते हुए उस गजराजने अपनी सूँडके जलमें हाथियोंके सभी छोटे-छोटे बच्चोंको नहलाया । वह महा-बल्छि महान् प्राह भी दैवकी प्रेरणांग उसी जलमे विद्यमान या । उसने दैवकी प्रेरणांसे रोषसे भरकर उस गजराजका एक पैर पकड़ लिया । वह बलोन्मस्त गजराजको अपने धरमें स्तिंच के गया । फिर हाथी भी उसे स्तिंचकर जलके बाहर के आया । तस्वस्वात् उसने पुनः हाथीको स्तिंचा । हथिनियाँ

श्रीर उसके बच्चे उस गजराजको संकटंस उबारनेमें असमर्थ थे। इस प्रकार युद्ध करते और परस्पर एक-दूसरेको खींचते हुए उन दोनोंके पचपन वर्ष व्यतीत हो गये। सरपुरुषोंके नेत्रोंके समक्ष यह घटना घटित हो रही थी। इस प्रकार कष्टमें पड़कर कालपाराके वर्शाभूत हो पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेवाला वह महान् गजराज प्रेमलक्षणा-भक्तिसे श्रीहरिके चरणींका आश्रय ले उन्हींका चिन्तन करने लगा।। १०-१६॥

गजेन्द्र बोला-हे श्रीकृष्ण ! हे कृष्ण (अर्जुन) के सखा तथा हे स्थाम शरीर धारण करनेवाले देवस्वर विष्णु-देव ! आप श्रीकृष्णको मेरा मणाम प्राप्त हो । हे पूर्ण प्रमो ! हे परमपावन पुण्यकीतें ! हे परमेश्वर ! पापके पाश्रमं मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । ॥ १७ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार प्राहने जिसका पैर पकड़ लिया था, उस हाथीको अपना स्मरण गरता जान, दीनवस्तल श्राहरि गर्हडपर आरूद हो बढ़े वेगमे दौड़े आये । उन्होंने स्वयं ही गर्हडसं उत्तरकर दौड़ते हुए उस प्राहपर चक्र चलाया । चक्रके वहाँ पहुँचनेके पहले ही ग्राहका वह अद्भुत मस्तक उसके घड़में कटकर अलग हो गया, जैमे दीनताके प्राप्त होते ही धन चला जाता है । इसके बाद वह चक्र गोमतीके कुण्डमें महान् शब्द करता हुआ गिरा । उसने वहाँके समस्त प्रस्तर-समूहोंको चक्रसे चिह्नित कर दिया । उसकी नेमिकी रगहने वहाँ कल्याणकारी चक्रतीर्थ प्रकट हो गया । राजन् ! उस चक्रतीर्थके दर्शनमें ब्रह्मस्या खूट जाती है। मस्तक कट जानेने ग्राहने अपना पूर्वरूप धारण कर लिया और श्रीकृष्णके अनुप्रहरे उस हाथीका दिव्य रूप हो गया ॥ १८-२२ ॥

भिर श्रीहरिकी परिक्रमाः नमस्कार और स्तुति करके हाय जोड़े हुए वे दोनों कुनेर-मन्त्री पुनः अपने स्थानको

अक्टिंग कृष्णसम्ब कृष्णवपुर्वभान
कृष्णाय ते प्रणतिरस्तु सुरेश विष्णो ।
पूर्णप्रमो परमपायन पुण्यकीते
मां पाडि पाडि परमेडवर पापपाशादा।
(गर्ग•, हारका॰ ११ । १७ )

चले गये । देवतालोग फूल बरसाते हुए जय-जयकार करने लगे । भगवान् प्रकृतिसे परे विद्यमान अपने साक्षात् धाममें चले गये । जो नरश्रेष्ठ चक्रतीर्थकी इस कथाको सुनता है, वह चक्रतीर्थमें स्नान करनेका फल पाता है— इसमें संशय नहीं है। जो एकाग्रचित्त हो मज और ग्राहकी इस पुण्यमयी कथाको मुनता है। उसके बुरे खप्न नष्ट हो जाते हैं तथा निश्चय ही उसे अच्छे खप्न दिखायी देते हैं।। २३–२६।।

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें चक्रतीर्थकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें गड और श्राहका शापसे उद्घार नामक स्थारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ ॥

# बारहवाँ अध्याय

# महामुनि त्रितके शापसे कक्षीवान्का शक्कर होकर सरोवरमें रहना और श्रीकृष्णके द्वारा उसका उद्घार होना; शक्कोद्धार-तीर्थकी महिमा

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन्! द्वारकामें जो श्रञ्जोद्वार' नामक तीर्थ है, वह सब तीथोंमें प्रधान है। जो मनुष्य उस तीथमें स्नान करके सुवगंका दान देता है, वह सम्पूर्ण उपद्रवोंने रहित विष्णुलोकमें जाता है।। १।।

एक समय श्रीकृष्णभक्त शान्तिचित्त महामुनि त्रित तीर्थयात्राके प्रसङ्गते आनर्तदेशमें आये। वहाँ एक सुन्दर सरोवर देन्वकर मुनिने उसमें स्नान करके श्रीहरिकी पूजा की। उस पूजामें मुन्दर लक्षणोंन युक्त जो महाश्रक्ष वे बजाया करते थे, उमे उन्हींके शिष्य कक्षीवान्ने अरयन्त लोभके कारण चुरा लिया। पूजाका शक्क चुराया गया देख मुनिवर त्रित कुपित होकर बोले— जो मेरा शक्क ले गया है, वह अवहय ही शक्क हो जाय। किश्रीवान् तत्काल शापने पीड़ित हो शक्क हो गया और गुष्क चरणोंमें गिरकर बोला— भगवन् ! मेरी रक्षा कीजिये। त्रितमुनि शोम ही शान्त हो गये और बोले— वर्जुदे ! यह तुमने क्या किया ! चोरीके दोषले जो पाप हुआ है, उसका फल भोग। मेरी वात इति नहीं हो सकती। न्यहाँ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका चिन्तन करता रह। वे ही तेरा उद्धार करेंगे। । २–६३ ॥

राजन् ! यों कहकर जब महामुनि त्रितदेव वहाँसे चले गये, तब शङ्करूपधारी कक्षीबान् उस सरोवरमें कृद पड़ा और 'कृष्ण ! कृष्ण !!' पुकारता हुआ सौ वर्षोतक वहीं रहा !! ७-८ !!

तदनन्तर भक्तवस्तल परिपूर्णतम साधात् मगवान् श्रीकृष्ण उस सरोवरके तटपर आये और उसे अभय-दान देते हुए बोळे—परो मत ।' मेष-गर्बनाके समान मगवान्की वह गर्म्भीर वाणी सुनकर वह जलचर शह्न चील उठा—देवदेव ! जगत्यते !! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये !' तब सर्वलामध्यंशाली कृपापरायण भगवान्ने नागराजके शरीरकी मॉति अपनी हृष्ट पृष्ट भुजाके द्वार। उस भक्त शह्नका उसी प्रकार जल्म उद्धार किया। जैसे किसी समय उन्होंने गजका उद्धार किया था। कक्षीवान् उसी क्षण शह्नका रूप छोड़कर दिव्यरूप-घरी हो गया और हाय जोड़ श्रीहरिकी नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगा॥ ९—१२॥

**कक्षीवानने कहा-**वासुदेव ! आपको नमस्कार है। गोविन्द ! प्रक्षोत्तम ! दीनवत्तल ! दीनानाथ ! द्वार गानाथ ! परमेश्वर ! आपको मेरा बाग्बार प्रणाम है । आपने ही **भवको भ्रवपद प्रदान कियाः प्रह्लादकी पीहा हर** लाः गजराजका उद्घार किया तथा राजा बलिकी भेट स्वीकार की; आपको बारंबार नमस्कार है। द्रौपदीका चीर बढाकर उसकी लाज बचानेवाले आप श्रीहरिको नमस्कार है। विष्रः अग्नि और वनवासने पाण्डवीकी रक्षा करनेवाले पाण्डव-सहायक आपको नमस्कार है। **यदुकुलके रक्षक तथा इन्द्रके को**पने **म**जके गोपोंकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है । गुरुकोः माता देवकीको और ब्राह्मणको उनके मरे हुए पुत्रोंको लाकर देनेवाले श्रीकृष्ण । आपको बारंबार नमस्कार है । जरासंधकी कैदमें पहें हुए नरेशोंको वहाँसे खुटकारा दिलानेवाले, राजा नगका उद्घार करनेवाले तथा सुदामाको दोनता हर लेनेवाले आप साक्षात परमेश्वरको नमस्कार है। आप वासुदेव श्रीकृष्णको नमस्कार है। संकर्षणः प्रद्युम्न और अनिरुद्धको भी नमस्कार है। इस प्रकार चतुर्व्यू इरूपधारी आप परमेश्वरकों मेरा प्रणाम है। देवदेव! आप ही मेरी माता, आप ही पिता, आप ही बन्धु, आप ही सखा, आप ही बिद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सब कुछ हैं ।। १३ --१९॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् । इस प्रकार श्रीहरिकी स्तुति करके प्रेम पूरित कश्लीवान् एक श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ हो यादवोंके देखते-देखते, से मड़ो सूर्योंके नमान तेजस्वी होकरः दसों दिशाओंको उद्भासित करता हुआ समस्त उपद्रवेंसि रहित विष्णुघाममे चला गया। मैथिलेश्वर ! श्रीहरिने जिस सरोवरके तटपर शङ्कका उद्धार किया था। वह उस घटनाके कारण ही परम पुष्पमय शङ्कोद्धार-र्तार्थं के नामसे प्रसिद्ध हो गया। जो श्रेष्ठ मानव शङ्कोद्धारकी इस कथाको सुनता है। वह शङ्कोद्धार र्तार्थमे स्नान करनेका फल पा जाता है—इसमें संशय नहीं है।। २०—२३॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें श्राह्मोद्धार-तीर्थका माहारम्यः नामक बारहवो अध्याव पूरा हुआ ॥ १२ ॥

~14 6 FA

# तेरहवाँ अध्याय

#### प्रभास, सरस्वती, बोधिपप्पल और गोमती-सिन्धु-संगमका माहात्म्य

श्रीनार द्वजी कहते हैं—महामन ! विदेहराज ! प्रभान तीर्थवा भी माहात्म्य मुनी, जो नर्वपापापहारी, पुण्यदायक तथा तेजकी दृद्धि करनेवाला है। राजन् ! सिंहराशिमें बृहस्पतिके रहन गोदावरीम, कुम्मगन बृहस्पतिके होने-पर हरक्षेत्र (हरदार) मे, सूर्यप्रहणके समय कुरुक्षेत्रमे और चन्द्रप्रहणके अवसरपर काशीम स्नान और दान करके मनुष्य जिन पुण्यकी पाता है, उनमें मीगुना पुण्य प्रभासक्षित्रमें प्रतिदिन स्नान करनेने प्राप्त होता रहता है। दक्षके शापमें राजयक्ष्मा नामक रोग हो जानेपर नक्षत्रोके स्वामी चन्द्रमा जहा स्नान करके तत्काल शाप दोपम मुक्त हो गयं और पुनः उनकी कलाओंका उदय हुआ, बही प्रभासर्तार्थन है। १--४।

राजन् ! उस तीर्थमें परम पुण्यमयी पश्चिमवाहिनी सरम्बती प्रवाहित होती हैं । उनके जलमें स्नान करके पापी मनुष्य भी साक्षात् ब्रह्ममय हो जाता है । नरेदवर ! मरस्वतीके तटपर भ्वोधिपपलं नामंतर प्रिमद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णनं उद्धवनं परम कल्याणमय भागवत-धर्मका उपदेश दिया या। राजन् ! उस बोधिपपलकी विधिवत् पूजा करके, िसर नवाकर जो उसका स्वशं करता है और ब्रह्मसम्मत भागवतपुराणको सुनता है— मनको संयममे रखतं हुए मीन-भावनं भागवतका आधा श्लोक या नाथाई श्लोक भी सुन लेता है— उसके हाथमे भगवान् विष्णुका परमपद आ जाता है, अर्थात् उसके लिय परमपदकी प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो प्रभासमें भाइपद मामकी पूर्णिमा तिथिको सोनेके सिद्दामनसे युक्त श्रीमद्भागवतपुराणका दान करता है, वह परमगितको प्राप्त होता है। जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद्भागवतपुराण नहीं सुना, उन भूमिवासी मनुष्योका जन्म व्यर्थ चला गया। जिन्होंने भागवतपुराण नहीं सुना, जिनके द्वारा पुराण पुरुष परमातमकी आराधना नहीं की गथी तथा जिन लोगोंने भूमिदेवीं— ब्राह्मणोके मुखरूपी अग्निमें उक्तम

**# बासुदेब न**मस्तेऽस्तु गोनिन्दः पुरुषोत्तमः। दीनवस्सल दीनेश द्वारकेश परेश्वर ॥ ध्रवपदं नात्रे प्रहादस्या हि।रिणे। गजस्योद्धारिणे तुम्यं बलेर्बलिविदे नमः॥ द्रीपदी चीरसं त्राणकारिणे नमः । गरास्निवनवासेम्यः पाण्डवानां सहाविने ॥ याद**ब**त्राणकत्रें शकादामीररक्षिणे। गुरुमानृद्धिजानां न पुत्रदात्रे नमी नमः॥ जरासंधनिरोवातं नृपाणां मोक्षकारिणे । नृगस्योद्धारिणे साक्षात् सुदाम्नो दैन्यहारिणे ॥ वासुदेवाय कृष्णाय नमः संकर्रणाय च । प्रदुम्नायानिरुद्धाय चतुरम्दूदाय ते नमः ॥ त्वमेव माना च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च सस्ता न्वमेव । त्वमेव विद्या द्वविण स्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ ( गर्गे०, द्वारका० १२ । १३---१९ ) भोजनकी आहुति नहीं दी, उन मनुष्योंका जन्म व्ययं चला गयाक ॥ ५---११॥

द्वारकामें गोमती और समुद्रका संगम सब तीर्थोंका राजा है। जिसमें स्नान करके मनुष्य निमंख बैकुण्टधामको प्राप्त होता है। गङ्गासागर संगम-तीर्थमें स्नान करनेसे सौ अश्व-मेषयक्षोंका पुण्यफल प्राप्त होता है। उससे भी सहस्रगुना पुण्य गोमती सागर-संगममें स्नान करनेसे सुलभ होता है। इसी विषयमें पुराणवेत्ता पुरुष इस पुरातन इतिहासका कथन किया करते है, जिनके अवणमात्रसे मनुष्य पाप-तापसे मुक्त हो जाता है। १२—१४॥

पूर्वकालमे इस्तिनापुरमें राजमार्गपति नामक एक श्रेष्ठ वैश्य निवास करता था । वह महान् गौरवशाली तथा कुबेरके ममान निधिपति था । आगे नलकर वह वैश्य वेश्याओके प्रमङ्गमें रहने ल्या । वह विटों ( धूर्तों और लम्पटों ) की गोधीमें वड़ा चतुर समझा जाता था। जुआ खेळनेमें उसकी बड़ो आमक्ति थी। वह लोभ, मोह और मदमे उन्मत्त रहता था । वह महादुष्ट बैश्य सदा सूट बोलता और कुकर्ममें लगा रहता था। उसने ब्राह्मणीं, पितरों और देवताओं के निमित्त कभी धनका दान नहीं किया । वह यदि कहीं दूरसे भगवान की कथा-वार्ता होती देख लेता तो कतराकर जल्दी ही और दूर निकल जाता था । उसने माँ बापकी कभी सेवा नहीं की और अपने पुत्रोको भी धन नहीं दिया। वह ऐसा दुर्बुद्धि और ख़ल या कि धनाव्य होनेपर भी अपनी पत्नीको त्याग-कर उससे अलग रहने लगा | वेश्याओं के सङ्गर्मे रहनेसे उसका आधा धन नष्ट हो गया। आधा चौर चुरा हे गये और जो कुछ योड़ा-सा पृथ्वीमें गढ़ा हुआ था। वह स्वतः वहीं विलीन हो गया। क्योंकि पुण्यमें लक्ष्मी बढ़ती है और पापने निश्चय ही नष्ट हो जाती है ॥ १५---२०॥

इस प्रकार वेश्याओं में आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य निर्धन हो गया और उसी रमणीय नगर हस्तिनापुरमें चौरीका काम करने लगा । उन दिनों वहाँ राजा शंतनु राज्य करते ये। उन्होंने चोरीके कमंमें छगे हुए उस वैश्यको रस्सियोंने बाँधकर अपने देशसे बाहर निकलवा दिया। बनमें रहकर यह जीवोंकी हिसा करने लगा। उन्हीं दिनों वहाँ बहुत वर्षोतक वर्षा नहीं हुई। तब दुर्भिक्षसे पीड़ित हुआ वह बैश्य पश्चिम दिशाकी और चला गया। वहाँ एक वनमें किनी सिंहने अपने पंजेमे उसकी मार डाला। उसी समय यमदूत आये और उने पाशों में बाँधकर नीचे मुख करके छटकाये तथा कोड़ोंने पीटने हुए यमलोकके मार्गपर ले चले। तदनन्तर कोई महान् एष्ठ उनकी वॉहका भांस लेकर आकाशमें उड़ गया और अपनी चोंचन तुरंत ही उसको खाने लगा। अन्य पर्धा जिन्हें माम नहीं मिला था, वे सब आतुर हो उसीमेंने अपने लिये भी मांस ब्रह्ण करने लगे। इस प्रकार चील आदि पक्षियोंका वहाँ महान कोलाइल होने लगाः तथापि उस गृष्टाने अपने मुखसे उस मासको नहीं छोड़ा । बहु उड़ते-उद्भृते पश्चिम दिशाकी ओर चला गया । वहाँ उमीके समान शक्तिशासी एक दूमरे एअने उमके मुखपर अपनी तोखी चोंचने प्रहार किया । तब उसके मुँहन वह मान गोमती नागर-संगममें गिर गया । उस तीर्थमें उसके मांनके हुवते ही यह महापातकी बैश्य यमदूतोंके पार्शीको स्वयं तोडकर चार भुजाओंने युक्त देवता हो गया और उन द्तोंके देखते-देखते दिन्य विमानपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण दिशाओको प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरिके परम-भाममें चला गया || २१-३१ ||

जो मनुष्य गोमती-समुद्र-संगमके इस माहात्भ्यको सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।। ३२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें श्रमासः, सरस्वतीः बोविपण्यल तथा गोमती-सिन्धु-संगमका माहस्म्म नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

पुराणं न शुतं वैरतु श्रीमङ्गागभतं कन्तितः । तेवां कृषा जन्म गतं नराणां भूमिवासिनाम् ॥
 वैर्न श्रुतं मागवतं पुराणं नाराधितो वैः पुक्षः पुराणः । इतं मुखे नेव धरामरामा तेवां कृषा जन्म गतं नराणाम् ॥

# चौदहवाँ अध्याय

## द्वारका क्षेत्रके समुद्र तथा रैवतक पर्वतका माहात्म्य

भीनारद्जी कहने हैं—मबकी सम्मान देनेवाले नरेश ! अब द्वारावती और समुद्रके भाहात्म्यका वर्णन सुनोक जो सब पार्पोको हर लेनेवाला, पुण्यदायक तथा उन तीर्थोमें स्नानका फल देनेवाला है ॥ १ ॥

महीपते ! जो बैटाख मासकी पूर्णमासीको व्रत रहकर, स्नानपूर्वक नदीपतिसमुद्रका विधिवत् पूजन और उसे नगस्कार करके रानोंका दान करता है, उसके दारीरमें तीनों देवता (ब्रह्मा, विष्णु, महेटा) निवास करते हैं तथा उसके ददान मात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। इतना ही नहीं—- उसके दारीरके स्पर्धासे तत्काल ब्रह्महत्या छूट जाती है तथा वह जहाँ- जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँकी भूमि मङ्गलमयी हो जानी है। जगत्का वस करनेवाला पार्ण मनुस्य भी उसका दर्शन करके मरनेपर अपने पाप-समूहका उच्छेद कर डाल्या और परम मोक्षको प्राप्त होता है। २--५॥

मानद ! अव रैवत पर्वतका मण्डान्य मुनो, जो समल पापोंको दूर करनेवाला, पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। गीतमका पुत्र मंधावी बड़ा बुद्धिमान् और विष्णुभक्त था। उसने मी अयुत (दम लाख) वर्षोतक विस्थान्त जियानिक विष्णुभक्त था। उसने मी अयुत (दम लाख) वर्षोतक विस्थान्त ज्यान्तरतमा नामक मुनि उसमें मिलनंके लिये आये, परंतु उत्कट तपन्वी मेधावी अपने आसनमें नहीं उटा। तब अपान्तरतमा रोपने भर गये और उसे शाप देते हुए बोले --- संतोंके प्रति भक्ति न रखनेवाले पापात्मन् ! तुंस अपने तपोयलपर यहा गर्व हो गया है। तेरी स्थिति पर्वतके समान है। अतः दुर्मते ! तू यहाँ पर्वत हो जा।' यों कहकर साक्षात् अपान्तरतमा मुनि चले गये। मेधावी शैलभावको पा। हो शीशिलको पुत्र हुआ। परंतु वह महाबुद्धिमान्, तपस्वी तथा विष्णुभक्तिके प्रभावसे पूर्वजन्मकी बातोंका समरण करनेवाला हुआ।। ६-११॥

एक दिन मेरे मुखसे द्वारकापुरीका माहात्म्य सुनकर श्रीशैलके पुत्रने कहा—'मृने ! आप जीव राजा रेवतके पास जाइये और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना मुना दीजिये। क्योंकि आप बढ़े दीनवत्सल हैं। ये महाबली राजा रेवत बदि प्रस्का हो जायें और मुझे यहाँसे उठा ले चलें, तब मेरा द्वारकापुरीके क्षेत्रमें निवास सम्भव होगा।' विष्णु- मक्तीको शान्ति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठहरा । मैंने उम पवतकुमारकी बात सुनकर शीम ही राजा रैवतके पाम जा उसकी कही हुई बात सुना दी । राजन् ! मेरी बात सुनकर राजा रैवत बड़े प्रमन्न हुए और बोले—'यहाँ कोई पर्वत नहीं है। अतः उस शैलपुत्रको दोनो मुजाऑसे उखाइ-कर यहाँ लाऊँगा आर दारकामें उसकी स्थापना करूँगा।'— ऐसी प्रातशा उन्होंने की ॥ १२-१६॥

राजा रैयन उम पर्वत हो चुग लानेके लिये ज्यों ही प्रस्थित हुए, उनमें भी पहले में श्रीशालके नगरमें जा पहुँचा । मुझे कलह प्रिय लगता है, इमिल्ये मैंने महातमा श्रीशंलको राजाका उसके पुत्रकी चोरिं। सम्प्रस्थ रखनेवाला मारा हत्तान्त कह सुनाया । श्रीशेलन पुत्रके में।हबश उसकी डॉट-कर कहा — न् कहा जा रहा है ?' इसके बाद श्राशंल गिरिराज सुमेश और नंगश्चर हिमवान्के पास गया । वह धमीलम पर्वत पुत्र स्नेहम बहुत व्याकुल था । उसने उन पर्वतराजाने कहा - मुझे दैवने यहां एक पुत्र दिया है, मेरे बहुत में पुत्र नहीं है। उस एक में भा यहाँ में हर ले जानेके लिये महावर्ला राजा रैवत आये हैं । इन महात्मा राजाके कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है । में पुत्र स्नेहरें। विकल होकर आप दोनोकी शरणमें आया हूँ । आपलोग राजा रैवतको जातकर शिम ही मुझे मेरा पुत्र दिला दें ॥ १७–२२ ॥

जातिके प्रति पक्षपात होनेके कारण वे दोनां पर्वतः मुमेर और हिमालयः, लाखां दूमरे पर्वतासे घिरे हुए तुरंत हां युद्धके लिये आये। उधर हनुमान् जीने जैमे द्रोणिगिरिकी उखाइ लिया था। उसी प्रकार रेवतने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वतको उखाइकर बलपूर्वक ऊपर उठा लिया और क्यों ही वहाँसे चलनेका विचार किया। रयों ही अख-शख धारण किये बहुत-से पर्वतींको वहाँ उपिश्यत देखा। उन्हें देखकर राजाने उखादनसे अहहास किया। मानो विद्युत्पात-कां गड़गढ़ाहट हुई हो। उनके उस सिंहनादसे सातों लेको और सातों पातालोंके साथ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड गूँज उठा। उसी समय उन समस्त योद्याओंके हाथोंसे सारे अख-शब्ध खतः गिर गये। जब वे पर्वत निःशक्ष हो गये। तब बार-बार

कोलाइल करते हुए मार्गमें पर्वतसित जाते हुए रैवतको मुक्तों और घुटनोंसे उसी प्रकार मारने लगे, बैसे पूर्वकालमें द्रोणाचलके रक्षक महावली हनुमान्जीके पीछे उन्हें मार गिरानेके लिये ये कुछ दूरतक गये थे। उन पर्वतोंके चोट करनेपर मी राजा रैवतने अपने हाथमे उक्त पर्वतको नहीं छोड़ा ॥ २३—२८॥

हैं भर मेरे ही मुखने राजा रैवतके ऊपर पर्वतींका आक्रमण सुनकर भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्तकी सहायताके लिये तत्काल आकाशमार्गने आ गये और राजाको अपना उत्कृष्ट तेज देकर 'ढरो मत'—यों कहकर अभयदान दे तुरंत वहीं अन्तर्थान हो गये। भगवान्के चले जानेपर उन्हींके तेजसे सम्पन्न हो राजा रैवतने एक हाथपर उस पर्वतको रख लिया और वज्रको भी चूर कर देनेबाले अपने मुक्केसे सुमेद पर्वतको इस प्रकार मारा, मानो महाबली बज्रधारी इन्द्रने किसी पर्वतपर वज्रसे प्रहार किया हो। उनके मुक्केकी मारस मेद पर्वत व्याकुल होकर गिर पड़ा। फिर हिमवान्को भी अपने बाहुंबगसे धराशायी करके उस रण

Ê

दुर्मद नरेशने विकास आदि अन्य पर्वतीको अपने पैरीं है होला ॥ २९--३३ ॥

विन्ध्य आदि सभी पवंत उनके पैरोंके आत्रातमे कुचले जानेके कारण भयभीत हो युद्धका मैदान छोड़कर दसों दिशाओंमें भाग चले । इस प्रकार पर्वतोंके समुदायपर विजय पाकर पर्वतके समान सुदृद्ध शरीरवाले राजा रैवतने उस पर्वतको विजय-गर्जनाके साथ ले जाकर आनसंदेशमें स्थापित कर दिया ॥ ३४-३५॥

राजन् । वह पर्वत राजा रैवतके ही नामपर 'रैवतका-चल'के रूपमें विख्यात हुआ । भगवान् के प्रति भक्तिभावले युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्रमें विराजमान है । उसके दर्शनमात्रसे श्रद्धाहत्याका पाप खूट जाता है । उसके स्पर्शमात्रसे मनुष्य सौ यज्ञाका फल प्राप्त कर लेता है । उस पर्वतकी यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक हो जो मनुष्य श्राह्मणको भोजन देता है। वह भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ३६-३८ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें 'समुद्र और रैनतकाचलका

माहारम्यः नामक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥

#### - ~ 1464 FAR ~~

# पंद्रहवाँ अध्याय

# यज्ञतीर्थ, किपटक्कतीर्थ, नृगक्ष्प, गोपीभृमि तथा गोपीचन्दनकी महिमा; दारकाकी मिट्टीके स्पर्शसे एक महान् पापीका उद्धार

श्रीनारद्जी करते हैं—राजन् ! उस पवंतपर पूर्व-कौलमें राजा रेवनने यहातीर्थका निर्माण किया, जहाँ एक यह करके मनुष्य कोटियशोंका फल पाता है। वहीं किपिटक्कृ? नामक तीर्थ है, जो एक किपके मार गिराये जानेने प्रकट हुआ था। राजन् ! रैयतक गिरिपर वह तीर्थ ह्या पापींका नाहा करनेवाला है ॥ १-२ ॥

मौमासुरका सखा एक द्विविद नामक वानर था। जो बड़ा ही दुष्ट था । उसे बळरामजीने बज़के समान चोट करनेवाले मुक्केसे जहाँ मारा था। वही स्थान किपिटङ्कतीर्थं है। वह वानर सत्पुरुषोंकी अबहेळना करनेवाला था। तो भी वहाँ मारे जानेने तत्काल मुक्त हो गया । नरेश्वर ! उस तीर्थमें स्नान करनेके लिये सदा देवतालोग आया करते हैं। कलविद्धर्तार्थंकी यात्रा करनेपर कोटि गोदानका फळ प्राप्त होता है। इससे दूना पुण्य ग्रुप्त इप्त दृष्टकारण्यकी

यात्रा करनेपर मिलता है। उसमें भी चौगुना पुण्य सैन्धव-नामक विशाल वनकी यात्रा करनेपर सुरूभ होता है। उसकी अपेक्षा भी पाँचगुना अधिक पुण्य जम्बूमार्गकी यात्रा करनेसे मनुष्यको मिल जाता है। पुष्करतीर्थके वनमें उससे भी दसगुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे दसगुना पुण्य 'उत्सलावर्ततीर्थ'की यात्रासे सुरूभ होता है। उसकी अपेक्षा भी दसगुना पुण्य 'नैमिषारण्यतीर्थ'में बताया गया है। विदेहराज! नैमिषारण्यमें भी सोगुना पुण्य 'कपिटक्कर्तार्थ'में स्तान करनेने प्राप्त होता है।। ३-८॥

द्वारकार्मे एक 'तृगक्ष्य' है। जो तीर्थोमे सर्वोत्तम तीर्थ है। उसके दर्शनमात्रसे ब्रह्महत्याका पाप बूट जाता है। राजा तृगने अनजानमें एक ब्राह्मणकी गायको दूसरे ब्राह्मणके हाथमें दे दिया था। उसी पापसे उन्हें गिरिंगटका शरीर बारण करके कृपमें रहना पड़ा। दानियोंमें सर्वश्रेष्ठ राजा द्वा भी एक छोटे-से पापके कारण अन्यक्पमें गिरे और चार युगोंतक उसीमें रहे । फिर सरपुरुषों के देखते-देखते भगवान् श्रीकृष्णने उनका उद्घार किया । महीपते ! उसी दिनसे ध्वान्य् पे तीर्थस्वरूप हो गया। कार्निक की पूर्णिमाको उस कृपके जलसे स्नान करना चाहिये । ऐसा करनेवाला मनुष्य कोटिजन्मों के किये हुए पापसे छुटकारा पा 'जाता है, इसमें संशय नहीं है । वहाँ विधिपूर्व के जो एक भी गोदान करता है, वह निस्संदेह कोटि गोदानके पुण्यपल्लका भागी होता है ॥ ९-१३ है ॥

राजन् ! अब भोपीभूमिंग्का माहात्म्य सुनोः जो पापहारी उत्तम तीर्य है। उसके अवणमात्रमें कमवन्धनसे खुटकारा मिल जाता है । जहाँ गोपियोंने निवास किया था। उस निवासके कारण ही वह स्थान भोषीभूभि के नामंस प्रसिद्ध हुआ । वहाँ गोपियोंके अङ्गरागसे उत्पन्न उत्तम गोपीचन्दन उपलब्ध होता है। जो अपने अङ्गोमें गोपीचन्दन लगाता है, उसे गङ्गास्नानका फल मिलता है । जो भदा गोपीचन्दन-की मुद्राओंस मुद्रित होता है। अर्थात् गोपीचन्दनका छापा-तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानादेयोंमें स्नान करनेफा पुण्यफल प्राप्त होता है । उनने सहस्र अश्वमेघ ओर सी राजस्य यज्ञ वर ल्यि । सब तीर्योंका मेवन, दान और वर्तोका अनुष्ठान भी कर लिया ! निरसंदेह वह निस्य गोपी-चन्दन लगानेमात्रमं इतार्थ हो जाता है । गङ्गार्थ। मिट्टीमे दुगुना पुण्य चित्रकृटर्का रजका माना गया है। उससे भी दसगुना पुण्य पञ्चवर्टाकी रजका है, उसकी अपेक्षा भी सौगुना पुण्य गोर्पाचन्दनरूप रजका है। गोपाचन्दनको तुम वृन्दावनकी रजके समान समझी । जिसके शरीरमे गोपी-चन्दन छमा हो, वह सैकड़ों पापीस युक्त हो तो भी उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, फिर यमदूर्तोंकी तो बात ही क्या है । पापी होनेपर भी जो पुरुष प्रतिदिन गोपीचन्दन-का तिलक धारण करता है। वह श्राहिर के गोलोकधाममें जाता है, जहाँ प्राकृत गुणांका प्रवेश नहीं है ॥ १४-२२ ॥

सिन्धुदेशका एक राजा था, जिसका नाम दीर्तवाहु या। वह अन्यायपूर्ण जीवन वितानेवाला, दुष्टात्मा और सदा वृश्यासङ्गर्मे रत रहनेवाला था। उसने भारतवष्टमे सैकड़ों ब्रह्महत्याएँ की थीं। उस दुरात्माने दस गर्भवती ख्रियोंका वर्षा किया था। उसने शिकार खेलते सभ्य अपने वाण-समूहोंसे कपिला गौओंकी हत्या की थीं। एक दिन वह सिधी बोड़ेपर चहकर मृगयाके लिये वनमें गया। वहाँ

उसके कुपित मन्त्रीने राज्यके लोभसे उस महाखल नरेशको तीर्खा धारवाली तलवारसे उस वनमें ही मार हाला। उसको पृथ्वीपर पड़ा और मृत्युको प्राप्त हुआ देख यमके सेवक गाँधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले गये। उस पापीको सामने खड़ा देख बलवान् यमराजने तुरंत ही चित्रगुमने पूछा 'इसके योग्य कौन-सी यातना है ?'॥ २३-२८॥

चित्रगुप्तने कहा—गहाराज ! निस्संदेह इसे चौरासी लाख गरकों में बारी बारीने गिराया जाय और जनतक चन्द्रमा और सूर्य विद्यमान है, तवतक यह नरकका कष्ट मोगता रहे। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुष्य कर्म नहीं किया है। इसने दस गर्भवर्ता क्षियों की और असख्य कपिला गौओं की इत्या की है। इसके सिवा वन्य पशुआं को हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की है। इसलियं देवता और बाह्मणों की निन्दा करनेवाला यह महान पार्या है। २९-३१॥

**नारदजी कहते** हैं—राजन् ! उस समय यमकी आज्ञाने यमदूत उन पापास्माको लेकर कुम्भीपाक नरकम छे गये। जिसका दीर्घ विस्तार एक सहस्र योजनका था। वहाँ विशाल कड़ाहमे तपाया हुआ तेल भरा था। उस खीलते हुए तलमे फेन उठ रहे थे। यमदूताने उस पापीकी उसी कुम्भीपाकम गिग दिया । उसके गिरत ही वहाँकी प्रलयाग्निके ममान प्रस्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गयी। विदेहराज ! जैसे प्रहादको खौलते हुए तेलमे फेंकनेपर वह शीतल हो गया था। उसी प्रकार उस पार्पाको नरकमे गिरानेस वहाँकी स्वाला शान्त हो गया। यमदूतीने उसी समय यह विचित्र घटना महात्मा यमको बतायी । चित्रगुप्तके साथ धमराज वही चिन्नामे पढ़े और सोचने लगे-'इसने तो भूतलभर क्षणभर भी कभी कोई पुण्य नहीं किया है। नंदरवर ! इसी समय धर्मराजकी सभामें व्यासजी पंचार । उनकी विधि-पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान् धर्मात्मा धर्मराजने उन्हें प्रणाम करके पूछा ॥ ३२-३६ ॥

यम बोले — भगवन् ! इस पापीने पहले कभी कहीं कोई सुकृत नहीं किया है। इसल्यि जिसमें फेन उठ रहा था, ऐसे खौलते हुए तेल्स भरे कुम्भीपाकके महान् कड़ाहमें इसको फेंका गया था। इसके डालते ही वहाँकी आग तत्काल शीतल हो गयी। इस संदेहके कारण मेरे चिचमें निश्चय ही बड़ा खेद है। १७-१८॥

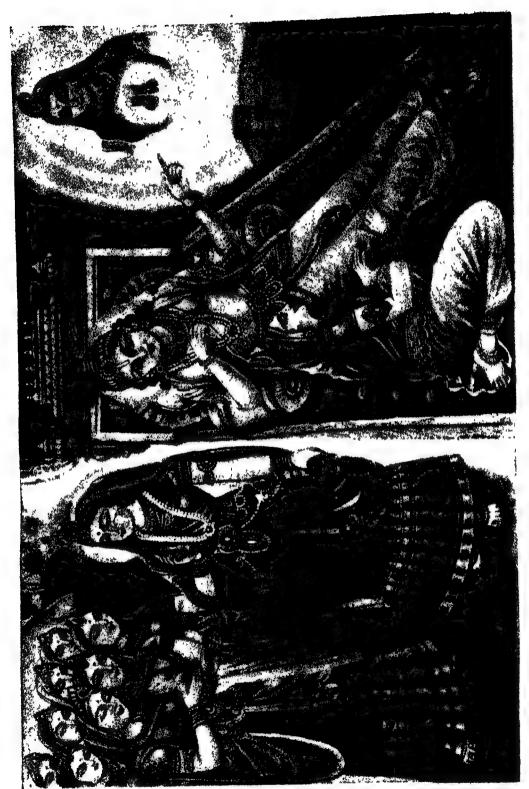

श्रीराधा और रुक्मिणी आदिका मिलन

ः श्रामधाक हद्यमे श्रीकृष्णचर्णोंकी नित्य स्थिति

श्रीक्यासजीने कहा - महाराज ! पाप-पुण्यकी गित उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है, जैसे सम्पूर्ण शास्त्रोंके विद्वानों में भेष्ठ प्रकावान पुरुषोंने ब्रह्मकी गित सूक्ष्म बतायी है। दैवयोगसे इसकी स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है। महामते ! जिस पुण्यमे वह शुद्ध हुआ है, उसे बताता हुँ; ं । ब्रह्म किसीके हायसे दारकाकी मिट्टी पड़ी हुई थी, " शहा है से पापीकी मृत्यु हुई है। उस मृत्तिकाके प्रभावने ही यह पापी शुद्ध हो गया है। जिसके अक्रम गोपीचन्दनका लेप हो, वह नर'से नारायण' हो जाता है। उसके दर्शन-

मात्रसे तत्काल बद्दाहत्या कूट जाती है ॥ ३९-४२ ॥ नारवृजी कहते हैं—राजन् ! यह सुनकर धर्मराज उसे ले आये और इच्छानुसार चलनेवाले एक विशेष विमानपर उसे वैठाकर उन्होंने प्रकृतिसेपरे वैकुण्टधामको मेज दिया। गोपीचन्दनके सुयश (प्रताप)का ज्ञान उनको अकस्मात् उसी समय हुआ। राजन् ! इस प्रकार मैंने तुन्हें गोपीचन्दनकी महिमा बतार्या। जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपीचन्दनके इस माहात्म्यको सुनता है, वह महात्मा श्रीकृष्णके परमधाममें जाता है। ४३-४४॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-स्वास-संवादमें क्विपेटक्क, नृग-कूप तथा गोपीमूमिकी महिमाका वर्णन' नासक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५॥

## मोलहवाँ अध्याय

#### सिद्धाश्रमकी महिमाके प्रसङ्गमें श्रीराधा और गोपाङ्गनाओं के साथ श्रीकृष्ण और उनकी सोलह हजार रानियोंका समागम

श्रीनारद्जी कहते हैं—महामते विदेहराज ! अव सिद्धाश्रमका माहात्म्य मुनो, जिसका स्मरण करनेमात्रसे समस्त पाप छूट जाते हैं। जिसके सर्वामात्रसे साक्षात् श्रीहरिने कभी वियोग नहीं होता, उसी तीर्थको पुराणवेत्ता पुरुष 'निद्धाश्रम' कहते हैं। जिसके दर्शनमे सालोक्य, स्पर्शने सामीप्य, जिसमें स्नान करनेमे सारूप्य और जहाँ निवास करनेमे सायुज्य मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसे ही 'सिद्धाश्रम' जानो ॥ १-३॥

एक समय चन्द्रानना मखीके मुखने सिद्धाश्रम तीर्यका माहास्य सुनकर श्रीकृष्णके वियोगने व्याकुल हुई श्रीराधाने उसमें नहानेका विचार किया। वैद्याल मासमे सूर्यग्रहणके पर्षपर सिद्धाश्रम तीर्थकी यात्राके लिये कदली-वनसे उटकर श्रीराधाने गोपाङ्गनाओं के नौ यूथ और समन्त गोपगणों के नाथ वहाँ जानेका मन-ही-मन निक्चय किया। श्रीदामाके हापके कारण होनेवाले श्रीकृष्णवियोगके सौ वर्ष बीत चुके थे। श्रीराधिका शिविकामें आरुढ़ हुई। उनपर छन्न-चँवर हुलाये जाने लगे। इस प्रकार वे सती श्रीराधा आनर्तदेशके महातीर्थ निद्धाश्रमको गर्या॥ ४-७॥

नरेश्वर ! वहीं साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार रानियोंके साथ यादवर्गणोंसे विरे हुए तीर्यथात्राके क्षिये आये । करोहीं बल्लिंड गोपाल हार्थोंमें अन्न-शन्न लिये श्रीराधिकाकी आशाके अनुसार सिद्धाश्रमकी नारों ओरमे रक्षा कर रहे थे। गोपियोंके सौ यूथ भी यहें शिक्तशाली थे। वे, तथा अन्य गोपाञ्जनाएँ हाथोंमें बेंतकी छड़ी लिये सिद्धाश्रममें विधिपूर्वक स्नान करती हुई श्रीराधाकी सेवामें तत्पर यीं। द्वारकावासी स्नानकी इच्छामें वहाँ आकर खड़े थे। शस्त्र और वेत्र धारण करनेवाले गोपोंने उन्हें मार-मारकर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्रीकृष्णकी रानियोंने सिद्धाश्रममें प्रवेश किया। उन रानियोंने भगवान श्रीकृष्णकी पूछा—'देवकीनन्दन! आप सर्वत्र हैं, अतः हमें बताहथे, यह कीन स्त्री स्नान कर रही है, जिसका वैभव अद्भुत दिखायी देता है तथा जिमका गौरव मानकर समस्त यादव-पुंगव यहाँ मयभात में खड़े हैं। अहो। यह किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और यह कहाँकी रहनेवाली है ? ॥ ८—१३॥

श्रीभगवान् बोले—ये साक्षात् व्राप्मानुकी पुत्री कीर्तिनन्दिनी श्रीराषा हैं। जो सम्पूर्ण वजकी अधीक्वरी। गोपाक्कनाओंकी स्वामिनी तथा मेरी प्राणवल्लमा है । ये वजसे गोपीगणोंके साथ सिद्धाश्रममें स्नान करनेके लिये आयी हैं। इन्हींके गौरवसे ये यादव त्रसा होकर खड़े हैं। इन्हींका यह अद्भुत वैभव है। १४-१५॥

श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर अपने अनुपम रूप और

7.4

वीयनपर गर्व करनेवाली भामिनी सरवभामा अपनी सौतोंके बीच भीरे-भीरे बोर्छी--- (क्या राधा ही रूपवती हैं) मैं रूप-क्ती नहीं हूँ ? पूर्वकालमें बहुत-से लोगोंने मेरी याचना की सी। मैं अपने रूप और औदार्य-गुणसे सदा ही पूजित रही हूँ। सिवयो ! मेरे रूपने ही कारण शतधन्वाकी मृत्यु हुई, अकृर और कृतवर्गाको यतुपुरीने पछायन करना पदा । जो स्यमन्तक मणि प्रतिदिन अपने आप आठ भार सुवर्णकी खष्टि करती है, जिसके रहनेसे दुर्भिक्ष, महामारी आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजाके स्थानमें सर्प, आधि-व्याधि, अमञ्जल और मायावी होग नहीं रह पाते, मेरे पिताने वही स्यमन्तक गणि मेरे दहेजमें दी थी। उस मणिसे मेरे घरमें भी सम्पूर्ण अद्भुत बैमव प्रकट ही गया है । मैं अपने महान् प्रेमते श्रीकृष्णको बदामें रखती हूँ। उनके साथ गरुडपर बैठकर यात्रा करती हूँ । प्राग्ज्योतिषपुरमें भीमासुरके साथ जो महान् युद्ध हुआ था। उने मैंने अपनी आँखोंसे देखा है। मेरी ही कृपा-से तुम मब प्राम्ब्योतिषपुरसे द्वारकापुरीमें आयीं और सब-की-सब श्रीष्ट्रण्यकी पत्नी हुईं, इसमें संशय नहीं है। मेरी ही बातका आदर करके इन श्रीकृष्णने इन्द्रको छत्र दिया । मेरा ही प्रिय करनेकी इञ्छाने इन्होंने देवमाता अदितिको उनके दोनों कुण्डल अर्पित किये । एरावतके वंशमें उत्पन्न बहे बद्दे गजराज, जो भौमासुग्की सम्पत्ति थे, मेरी ही इच्छाने महात्मा श्रीकृष्णद्वारा द्वारकार्मे छाये गये। मेरे ही कारण श्रीहरिने देवराज इन्द्रसे भी महान् वैर ठान लिया। मेरे द्वारपर वक्षराज पारिजात धदा सुत्रोभित होना है। मैंने अपने पातिष्रतथमंसे ही श्रीकृष्णको वहासे कर स्वन्ता है। मैंने समस्त सामग्रियोंके साथ नारदर्जाके हाथ अंऋणाका बान कर दिया था। मेरे समान गोरव और वैभव किनी भी स्त्रीको नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और उदारना भी मेरे तुल्य किसी भी क्लीमें नहीं है। फिर राधाकी तो बात ही स्या है ! जिनके रूपपर चेदिराज शिशुपाल आदिने रणभूमिमें श्रीकृष्णके साथ युद्ध छेड़ दिया था, उन रुक्मिणीका रूप-सीन्दर्य क्या किसीने कम है ! सुन्दर भौंडोंबाली बहिन बिन्मणी ! तुम क्योंकर रूपवती नहीं हो ! मिलियो । राधा एक गोपकी कन्या है और तुम सब राज-वु.मारियाँ हो। सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती क्रियोंमें भेष्ठ हो! ॥ १६-२९॥

मिथिछेदवर ! सत्यभामाके इस प्रकार कहनेपर हिमाणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियाँ मानवती हो गर्यी । उन सकको अपने कुछ, कीशल, शील, धन, रूप और यीवनपर गर्व या । वे आठौं पटरानियाँ सबको मान देनेवाले श्रीकृष्णसे बोर्खी ॥ ३०-३१॥

रानियाँ बोर्स्स —प्रभो ! आपके मुँहते पहले हमने राधाके रूपका बड़ी बड़ाई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा नुम्हारे अनुरागके रंगमें रेंगी रहती हैं । आज हम उन्हीं तुम्हारी मजबासिनी प्रियतमा राधाको देखना चाहती हैं, जो सदा तुम्हारे वियोगमे खिच रहती हैं और यहाँ स्नानके लिये आयी हुई हैं ॥ ३२-३३॥

नारदजी कहते हैं—राजन् । तब 'तथास्तु' कहकर पटरानियोंसे पिरे हुए श्रीकृष्ण मोलह इजार रानियोके साथ भीराधाका दर्शन करनेके लिये गये। तोनेके रमणीय शिविरमें---जो ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित था और जिम मुन्दर शिविरमें चन्द्रमण्डलकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाला चँदोवा तना थाः मोतियोंकी झाल्यांते युक्त परदा लगा या और जहाँ खच्छ वस्त्रीका सन्दर विछीना विछा थाः मालतीके मकरन्द एवं इत्र आदिकी सुगन्ध जहाँ सब और छा रही थी और उसीके कारण भ्रमरावलियाँ जहाँ मधुर गुझन कर रही र्थी--पटरानी श्रीराधाः जिनका चित्त श्रीकृष्णने चुरा लिया थाः विराजमान थीं और सिखयाँ इंसके समान इवेत एवं दिव्य व्यजन इलाकर उनकी मेवा करती यीं । कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थीं, कुछ सखियाँ सूलेकी डार पकड़कर द्वल रही थीं और कुछ इधर-उधर आती-जाती दिखायी देती यीं। श्रीराधाके कानोंमें वालमविके समान कान्तिमान् कुण्डल झलमला रहे ये । विद्युत्के समान उद्दीप्त मान्त्र धारण करनेके कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गयी थी। उनके श्रीअङ्गॉन कोटि चन्द्रमाओंके समान प्रकाश फैल रहा था। वे तान्वज्ञी तथा को मलाक्री थीं। वे अपने पैरोंकी सुन्दर अङ्कुलियोंके अग्रभागसे पुष्पाच्छादित मनोहर भूमियर अत्यन्त कोमल चरणारविन्द धीरे धीरे रख रही थीं ॥ ३४--४० ॥

महाराज ! उन श्रीराधाको दूरते ही देखकर श्रीकृष्णकी वे सहस्र रानियाँ उनके रूपते अत्यन्त मोहित होकर मूर्विष्ठत हो गर्यो । उनके तेजले इनकी कान्ति उसी तरह विक्रत हो गयी, जैसे सूर्योदय होनेपर तारिकाएँ। इन्हें जो रूपका अभिमान था, यह जाता रहा। वे सब रानियाँ परस्पर इस प्रकार कहने रूर्यो— अहो! ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों छोकोंमें कहीं भी नहीं है। इसने इनके अदितीय मनोहर रूपको जैसा सुना था। वैसा ही देग्हा। १ इस प्रकार आपसमें बात करती हुई वे रानियाँ श्रीकृष्णको आगे करके श्रीराधिकाके पास जा पहुँची। गोपाङ्गनाओं तथा राजकृमारियोंके नेत्र आपसमें मिछे॥ ४१—४४॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वानकाखण्डकं अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें सिद्धाश्रम-माहारम्यके प्रसङ्गमें क्याय प्रा हुआ।। १६ ॥

# सत्रहवाँ अध्याय

## सिद्धाश्रममें श्रीराधा और श्रीकृष्णका मिलन; श्रीकृष्णकी रानियोंका श्रीराधाको अपने शिबिरमें बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्रीहरिके द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीतिका प्रकाशन

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! पटरानियोंसिहत श्रीकृष्णको आया देख गोपाङ्गनाएँ अस्यन्त ह्षंसे खिल उठीं और तत्काल जय-जयकार करने लगीं । श्रीराधा सहसा उठीं और हाथ जोड़, श्रीहरिकी परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रोंसे आनन्दके ऑस् बहाने लगीं । उन्होंने श्रीकृष्णके बैठनेके लिये एक सोनेका सिंहासन दिया, जिसके पायोंमें स्यमन्तक मणि जड़ी हुई थी । पार्श्वभागमें चिन्तामणि जगमना रही थी, मध्यभागमें पद्मराग मणि शोमा दे रही थी । वह सिंहासन चन्द्रमण्डलके समान गोलकार था । उसकी पाद्मीटिकामें कौस्तुम मणियां जड़ी गयी थीं । वह सिंहासन कुण्डमण्डलसे मण्डित था; पारिजातके पुष्पोंसे सिंबत और अमृतवर्षी छन्नसे अलंकृत था ॥ १-४॥

उन्हें सिंहासन देकर श्रीराधा हासयुक्त मुखसे बोर्की— 'आज मेरा जन्म मफल हो गया, आज मेरी तपस्याका फल मिल गया। श्रीहरे! द्वम आ गये तो आज मेरा धर्म-कर्म सफल हो गया। श्रीसिद्धाश्रमका स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीतिसे सफल हुआ। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की। तुम भक्तिंके सहायक हो। देव! तुमने मेरी सहायताके लिये इस भ्रतलगर बहुत-से असुरोंको मार भगाया। जिससे त्रिलोक-विजयी कंस भी हरता था, उस शक्क्ष्मचुकको तुमने मेरे कहनेसे मार गिराया। हरे! मेरे प्रति प्रेम रखनेके कारण ही तुमने वजमण्डलमें देवलोकका बैमव दिखाया। देव! तुमने बलपूर्वक इन्द्रका मान मञ्ज किया और मेरे ही कारण वजकी रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वतको धारण किया। रासमण्डलमें गोपियोंने तुम्हारा थयेश आक्रिकन किया और तुम उनके वशमें हो गये। देव ! तुम्हारा यह चरित्र नरलेककी विडम्बना मात्र हैं ॥ ५-१०॥

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन्! यों कहती हुई श्रीराधाने चन्द्राननाकी प्रेरणामे तुरंत श्रीकृष्णकी रानियोंपर दृष्टिपात किया और बढ़े आदरके साथ उन सबको सम्मान दिया । दिसमणी, जाम्बबती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, छक्ष्मणा, कालिन्दी और मित्रविन्दासे परस्पर गले मिलकर, रोहिणी आदि सोलह हजार रानियोंको भी प्रेमानन्दमयी श्रीराधाने दोनों भुजाओंसे पकद्कर सानन्द दृद्यसे लगाया ॥ ११-१३॥

श्रीराधा बोर्ली—बहिनो ! जैसे चन्द्रमा एक है, किंतु उत्तरे स्नेह रखनेवाले चकोर बहुत है, जेसे सूर्य एक हैं, किंतु उन्हें देखनेवाली दृष्टियाँ बहुत है, उसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र एक हैं, किंतु इनमें भक्तिभाव रखनेवाली हम सब बहुत-सी खियाँ हैं । जैसे कमलके प्रभावको भ्रमर जानता है तथा रस्नके प्रभावको उसकी पराव करनेवाला जीहरी जानता है, जैसे विद्यांके प्रभावको विद्यान् और काव्यंके प्रभावको कवीन्द्र जानता है, जैसे सहलो मनुष्योंके होनेपर भी रसके प्रभावको केवल रसिक जानता है, उसी प्रकार, हे राजकुमारियो ! इस भूतल्यर श्रीष्ट्रण्याके प्रभावको यथार्थक्यसे इनका भक्त ही जानता है ॥ १४-१६ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! श्रीराधाकी वात सुनकर उस समय सपितयोंसिहत भीष्मनिदनी विस्मणीने कमस्योचना श्रीराधारे कहा ॥ १७ ॥ किमाणी बोर्टी - श्रीराधे | इषमानुनन्दिन | तुम घन्य हो । तुम्हारे मक्ति-भावसे ये श्रीकृष्ण सदा तुम्हारे बद्यमें रहते हैं । तीनों छोकोंके छोग जिनकी कथा वार्ता निरन्तर कहते-सुनते हैं, वे ही भगवान दिन-रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं । श्रीहरिकं प्रति तुम्हारे प्रेम-भावका स्वरूप जैसा हमने सुना था, वैसा ही देखा । तुम्हारे छिये कुछ भी आश्रयंकी बात नहीं है । देवि ! तुम हमारे दिश्विरमें द्यीप चल्ये; हम सब तुम्हें छे चलनेके लिये ही यहाँ आयी हैं ॥ १८ १९ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन ! याँ कहकर भाष्म निन्दनी हिक्मणी कीर्तिकुमारी श्रीराधाको वह आदरंस महातमा श्रीकृष्णके साथ अपने हिक्रिसे ले आयी । सर्वतीभद्र नामक शिविरमे, जो कमलांके केसरंस सुवासित था, सोनेके पलंगपर, शिरीष पुष्पके समान कीमल विद्यावन विद्यावर, तिक्या लगाकर, वस्त्र, माला और शृङ्गार-सामग्रीसे सपित्नयांसहित सती हिक्मणीने रात्रिके समय विश्वित् पूजा करके उन्हे सुखपूर्वक उहराया । फिर गोपाझनाओके सौ यूथांका भी पृथव गृथक् पृजन करके उन कृष्णप्रियाओंने सबके साथ बहुविध वार्ताला किया । फिर शीराधाको वहाँ सुलाकर वे रानियां प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने हिबिरमे गर्यी । श्रीकृष्णके पास पहुँचकर हिमाणीने देखा कि वे बैठे-बैठे जग रहे हैं। तव उन्होंने श्रीकृष्णसे पूछा—स्वामिन् ! आप सोते क्यों नहीं !' ॥ २०-२४ ॥

श्रीभगवान् बोले - सुभ ! तुमने अगवानी करके। विनयपूर्वक प्रेमभरी कातं सुनाकर, आश्वासन देकर वजेश्वरी भीराधाकी मलीमाँति पूजा की है और वे अत्यन्त प्रमञ्ज हुई हैं। परंतु एक बातकी ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिदिन सोनेसे पहले उत्तम दूध पिया करती हैं। किंद्य सुन्दरि ! आज भीराधाने दुग्धपान नहीं किया। महामते ! इसीलिये अयतक उनके नेत्रोंमे नींद नहीं आयी हैं। और भीष्मनन्दिनि ! यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ ॥ २५-२७॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! पतिदेवताकी वह उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपनी सीतोंके साथ दूध टेकर बड़े आदरसे आराधाके समीप गर्यी । सोनेके कटोरेमें मिश्री मिलाया हुआ गरम दूध ढालकर भीष्मकनन्दिनीने बड़े प्रममें औराधाको पिलाया । इस प्रकार विधिवत् पूजा करके उनके हाथमें पानका बीड़। दिया और सल्यमामा आदि सपिलायोंके साथ अपने शिविरमे लाट आर्थी ॥२८-३०॥

श्रीकृष्णके ममीप आकर शुभस्वरूपा श्रीकृष्मणी अपने द्वारा की गर्या दूध पहुँचाने ओर पिछानेकी भेवाका वर्णन करते हुए साक्षात् श्रीकृष्णके चरणारिवन्दोकी सेवामें छा गर्यो । अपने कोमल कर-पछवोमे निरन्तर श्रीचरणोका छालन करती हुई रुकिमणी श्रीकृष्णके पाद-तल्में नये छाले देख आश्चर्यम चिकत हो उठी । उन्होंने पृष्ठा—प्रमो ! आपके चरण-तलोंमें छाले कैमे उमह आये हे ! मगवन् ! ये आज ही उमहे हैं। मैं नहीं जानती कि इनका कारण क्या है।' तय श्रीहरिने श्रीराधार्था मांसको प्रकाशित करनेके लिये सोलह हजार गांनयोंके सामन स्वयं किमणीने कहा ॥ ३१-३४॥

श्रीभगवान् बोले श्रीराधिकांक हृदयारिवन्दमे मेरा चरणारिवन्द भदा विराजमान रहता हैं। उनके प्रेमपाशमे वैधकर वह निरन्तर वहीं रहता है। कभी निमेपमात्रके लिये भी अलग नहीं होता । आज तुमलोगोंने उन्हें कुछ अधिक गरम दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पैरोंपर पड़ा और उनमें लाले पड़ गये। तुम सबने उन्हें थोड़ा गरम दूध नहीं दिया। अधिक गरम दूध दे दिया ॥३५-३६॥

श्रीनारवृजी कहते हैं - नरेश्वर ! श्रीहण्णकी बात सुनकर किमणी आदि सुन्दरियां बहें प्रेमले उनके पैर सहलाने त्यां और उन्हें सब ओरले बड़ा विस्तय हुआ। वे परस्पर कहने लगीं— 'मधुसदन माधवर्म श्रीराधाकी प्रीति बहुत ही उच्च कोटिकी है। उनकी समानता करनेवाली कोई स्त्री नहीं है। ये श्रीराधा इस भूतलपर खिद्वतीय नारी है'॥ ३७-३८॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारह-जहुकाइव-संवादमें सिद्धाश्रममें श्रीराधाकण-समागमके प्रसङ्गमें श्रीराधाके प्रेमका प्रकाश' नामक संबहताँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥

## अठारहवाँ अध्याय

### सिद्धाश्रममें व्रजाङ्गनाओं तथा सोलह सहस्र रानियोंके साथ क्यामसुन्दरकी रासकी हाका वर्णन तथा श्रीराधाके मुखसे वृन्दावनके रासकी उत्कृष्टताका प्रतिपादन

श्रीनारवृजी कहने हैं—राजन् ! श्रीराधा और गोपीगर्णोका उत्कृष्ट प्रेम जानकर रुक्मिणी आदि राजकुमारियों-ने रासक्रीड़ा देखनेके लिये उत्सुक हो श्रीहरिसे कहा ॥ १ ॥

पटरानियाँ बोर्ली—श्यामसुन्दर ! तुममें प्रेम-रक्षणा-भक्ति रखनेवाली गोपसुन्दरियाँ भन्य हैं, जो रास-रक्षमें सम्मिलित हुई थीं। इन सबके तपका क्या वर्णन हो सकता है। माधव ! प्रभो ! यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तो, वृन्दावनमें तुमने जिस विधिने रास रन्ताया था, उस विधिको हम देखना चाहती है। तुम यहीं हो, श्रीराधा यहीं विगज रही हैं, सम्पूर्ण गोपसुन्दरियाँ एव बजाक्कनाएँ भी यहीं हैं और हम सब भी यहीं हैं। अतः देवेश्वर ! यहाँ रासका आयोजन भवंथा उचित होगा। जगनाथ ! तुम हमारे इस मनोरथको पूर्ण करो । मनोहर ! प्राणवल्लम ! हमने दूसरा कोई मनोरथ नहीं प्रकट किया है, नेवल रासकीड़ाका दर्शन कराओ । रानियंकी यह बात सुनकर भगवान् हँसने लगे । उन्होंने प्रेमपूरित होकर उन सबको अपने वचनोंद्वारा मोहित-सी करते हुए कहा ॥ २—६ ॥

श्रीभगवान् बोले-अङ्गनाओ ! रासेश्वरी श्रीराधाके मनमें भी रासकीड़ाकी इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता है। अतः तुम्हीं सब जाकर उनसे पूछो। श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर दिनमणी आदि राजकुमारियोंने श्रीराधाके पास जाकर हैंसते हुए मुखसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक कहा ॥ ७-८ ॥

श्रीरानियाँ बोर्ली—रम्भोड ! चन्द्रवदने ! वजसुन्दरियों-की स्वामिनि ! रांसश्वरि ! प्रियतमे ! सिख ! शीलकपिणि ! रासमें कीर्तिरानीके कुलकी कीर्ति बढ़ानेवाली श्रुभाकि ! इम सब तुम्हारी सिखयाँ तुमसे एक बात पूलने आयी हैं। रासमें रस-प्रदान करनेवाले रासेश्वर यहीं हैं तथा रासकी अधीश्वरी तुम भी यहीं हो और अन्य समस्त गोपसुन्दरियाँ भी यहीं है । इसी प्रकार इम सब भी यहाँ हैं। अतः सब प्रकारसे रसका आस्वादन करनेके लिये तुम यहाँ रासका आयोजन करो । प्रियतमे । ऐसा हो तो यह हमारे लिये अस्यन्त प्रिय होगा ॥ ९-१०॥ श्रीराधाने कहा—मत्पुर्वापर कृपा करनेवाले परम रासेश्वर स्थामसुन्दरके मनमें यदि रासकीदाकी अभिलापा है। तो यहाँ रास हो सकता है। अतः मेरी प्रियतमा सिख्यो ! तुम सब परम सेवा-ग्रभूषा और परार्भाक्तसे उनकी पूजा करके उन्हें क्शों करो ॥ ११॥

श्रीनारदजी कहते हैं--राजन् ! श्रीराधाकी बात सुनकर रानियोंने श्रीकृष्णकी कही हुई यात बतायी। तब महामना श्रीराधा 'तथास्तु' कहकर अत्यन्त प्रसन्न हुई। फिर वैशाल मासकी पूर्णिमाको उम ग्रुभ एवं पुण्यतीर्थ सिद्धाभ्रममें जब रात्रिका ध्रयम प्रदर प्राप्त हुआ और चन्द्रमाकी चॉदनी सब ओर फैल गर्या। तद रासकीहाका आरम्भ हुआ । रामेश्वरके रासका आनन्द प्राप्त करनेके लिये रासेश्वरी श्रीराधा तैयार हो गयीं आर उनके साथ रसिक-शेखर श्यामसुन्दर राससालीमें उसी तरह सुशोभित हुए। बैसे रतिके साथ रतिपति मदन। जितनी सम्पूर्ण गोपसुन्दरियाँ और जितनी राजकन्याएँ वहाँ उपस्थित थीं। उतने ही रूप भारण करके दो-दो सुन्दरियोंके बीचमें एक एक श्रीकृष्ण शोभा पाने छो । ताल, वेण और मृदङ्गोकी ध्यनिके साथ मधुर कण्ठवाली सिखयोंके गीत और उनके नृपुर-काञ्ची आदि आभूषणोंकी मधुर झनकारका मिला हुआ महान् शब्द वहाँ सब ओर गूँज उठा ॥ १२-१६ ॥

राजन् ! करोड़ों कामदेवों के छावण्यको छिंजत करने बाले, वनमाछाधारी, कुण्डलमण्डित एवं किरांट, वलय और मुजवंदों से अलंकत पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर रातेश्वर रासमें स्वय रातेश्वरी के साथ गीत गाने छो । विदेह-राज ! जैसे तारागणों से घिरा हुआ चन्द्रमा शोभा पाता है, उसी प्रकार रातेश्वर श्रीकृष्ण उन सुन्दरियों के साथ सुशोभित हो रहे थे । मिथिलेश्वर ! इस प्रकार वह महानन्दमयी सम्पूर्ण ग्रुम निशा रासमण्डलमे एक धणके समान व्यतीत हो गयी । श्रीरासमण्डलमे शोमा देख दिमणी आदि समस्त पटरानियाँ परमानन्दको प्राप्त हुई । उन सबका मनोरथ पूर्ण हो गया । रासकी समाप्ति होनेपर दिमणी आदि रानियोंने प्रेमपरवश होकर साक्षात् परिपूर्णतम सुक्वोचम श्रीकृष्ण कहा ॥ १७-११ ॥

रानियाँ बोर्ळी—प्रभो ! मनोहर रास-रङ्गम आपकी स्प-माधुरी देखकर हमारा मन उसीप्रकार आत्मानन्दमें निमम हो गया, बेसे ज्ञानी मुनि ब्रह्मानन्दमें द्भूव जाते हैं । ऐसा रास दूसरा न हुआ होगा न होगा । माधव ! यहाँ गोपाञ्चनाओं के सी यूथ विद्यमान हैं । सिखयों सिहत हम सोलइ हजार आपकी पिक्षयाँ भी इसमें सिमालित रही हैं । करोहों सिखयों के साथ आठों पटरानियाँ भी यहाँ उपस्थित हैं । माधवेश्वर ! ऐसा रास तो वृन्दावनमें भी नहीं हुआ होगा ॥ २३-२४॥

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार अभिमान प्रकट करनेवालां रानियोंकी बात सुन कर क्यामसुन्दर श्रीहरि हैंसने लगे आंर बोले—'यहाँका रास सर्वोत्कृष्ट है या बुन्दाबनका यह तुम श्रीराधासे ही पूछो' !! २५ !!

तव सत्यभामा आदि सब रानियोंने मनोहारिणी श्रीराधामे इसके विषयमे पूछा । श्रीराधा मन-ईा-मन कुछ इँसती हुई यह उत्तम बात बोर्सी ॥ २६ ॥

श्रीराधाने कहा-सिखयो ! यहत-सी सुन्दरियोसे भरा हुआ यहाँका रास भी बहुत अच्छा रहा है। परंतु पहले-पहल बुन्दाबनमे जो राम हुआ था, उसके ममान यह कदापि नहीं या। यहाँ दिव्य पृक्षों और खताओंने त्याप्तः प्रेमके भारते हुकी हुई छ्या-ब्लिरियोंसे बिलमित और मधुमत्त मधुपोंने सुशोभित चुन्दाचन कहाँ है ? पुष्य-समूहोंको बहाती हुई फूलोंके छापसे अलंकत स्थामपटकी भाँति शोभा पाने-बाली इंसों और पद्मवनींसे व्यास यमना नदी यहाँ कहाँ उपलब्ध है ? पूळांके भारते श्वर्का हुई माधवी लताएँ यहाँ कहाँ दिखायी देती हैं ! प्रेमपरवश पक्षी कहाँ मधुरखरोंमें गान कर रहे हैं ? चश्रल भ्रमर पुत्रोंने युक्त कुन्न और दिन्य-मन्दिरोंसे मण्डित निकुक्ष यहां कहाँ सुलभ हैं। कमलोंके परागको लेकर शीतल-मन्द-सुगन्ध बाय यहाँ कहाँ वह रही है ? ऊँचे-ऊँचे मनोहर शिखरोंसे सुशोभितः सर्वत्र फल पूलोंने सम्पन्न तथा सुन्दर कन्दराओंसे अलंकृत महाकाय गजराजकी भाँति शोभा पानेवाला गिरिशाज गोवर्धन यहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होता है ? जहाँ वायुने कोमल बालुका संचय कर रक्ता है। यमुनाके उस रमणीय

पुलिनपर वंशी और बेंतकी छड़ी धारण किये, माल अधवा नटवरके वेषमें विराजित श्यामसुन्दरकी झाँकी यहाँ कहाँ मिछ रही है ! इस स्थानपर श्रीकृष्णके लिये वनमालासे विभूषित शृङ्गार कहाँ उपलब्ध है ? स्यामसुन्दरकी काली, बुँचराली और सुगन्धयुक्त अलकावलियोका दर्शन यहाँ कहाँ होता है १ श्रांकृष्णके स्निग्ध कपोलींने मनोहर मुखपर दोनी ओर कुण्डलोंका हिलना इलना कहाँ दीखता है ? उनके मुखपर पत्र-रचना वहां की गयी है ? कहां सुगन्धके लोभसे भ्रमराविष्यों टूटी पड़ती हैं ? कहाँ वह प्रेमपूर्ण निरीक्षण। स्पर्श और हपींछास यहाँ सलभ हुआ है ? कामदेवके तीखे वाणोको तिरस्कृत करनेवाले नेत्रकोणींने निहारनेपर जो कटाक्षपातजनित रस प्रकट होता है। वह यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है ? दोनों हाथोंन एक-दूसरेको पकड़कर खींचनाः हाथरे हाथ छुड़ानाः निकुक्षमें छिपनाः सामने होनेपर भी दिखाया न देना आदि लीलाएँ यहाँ कहाँ दिखायी देती हैं ? यहाँ चीर उठा लेना अथवा बंधी और बेंतको चुरा लेना कहाँ सम्भव हुआ है ! प्रेमसे दोनों भुजाओंद्वारा परस्पर खींचकर हृदयंग लगाना, बार-बार एक-दूसरेको पकड्नाः स्यामसुन्दरकी बाँहोपर चन्दनका लेग लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ सम्भव हुई हैं ? जहाँ-जहाँकी जो छीछा है, वहीं वहीं वह शोभा पाती है। जहाँ बृन्दावन नहीं है। वहाँ मेरे मनको सुख नहीं मिल सकता ॥ २७-४० ॥

नारद्जी कहते हैं—श्रीराधाकी यह बात सुनकर सारी पटरानियोंने अपने रास-सम्बन्धी अभिमानको त्याग दिया। वे हर्षित और विस्मित हो गयी। इस प्रकार राधिकावछम श्रीकृष्ण सिद्धाश्रममें रासकीहा सम्पन्न करके, समस्त गोपियोंको साथ छे, श्रीराधा और अपनी रानियोंसिहत द्वारकामें प्रविष्ट हुए। उन्होंने श्रीराधाके लिये बहुत-से सुन्दर मन्दिर बनवाये। उन समस्त बजाङ्गनाओंके रहनेके लिये भी सुखपूर्वक व्यवस्था की ॥ ४१-४३ ॥

नरेश्वर ! इस प्रकार मैंने निदाशमकी कथा तुम्हें सुनायी है, जो समस्त पापोंको हर छेनेवाली, पुण्यमयी तथा सबको मोक्ष देनेवाली है ॥ ४४-४५॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाक्षण्डके अन्तर्गत नारदः बहुलाइव-संवादमें सिद्धान्त्रम-माहप्रम्यके प्रसानमें धासोत्सव नामक अठारहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

## उन्नीसवाँ अध्याय

### लीला-सरोवर, हरिमन्दिर, ज्ञानतीर्थ, कृष्ण-कृण्ड, बलभद्र-सरोवर, दानतीर्थ, गणपतितीर्थ और मायातीर्थ आदिका वर्णन

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! द्वारावती-मण्डल ली योजन विस्तृत है । उसकी पूरी परिक्रमा चार सी योजनोंकी है । उसके बीचमें श्रीकृष्णनिर्मित दुर्ग बारह योजन विस्तृत है। दूसरा बाहरी दुर्ग नम्मे कीसोंमें महात्मा श्रीकृष्णद्वारा निर्मित हुआ है, जो शत्रुओंके लिये दुर्लकृष्य है। राजन् ! तीसरा बाहरी दुर्ग दो कम दो सी कोसोंमें संपटित हुआ है, जिसमें रत्नमय प्रासादोंका निर्माण हुआ था। हनके अन्तर्दुर्गमें भी महात्मा श्रीकृष्णके नौ लाख विचित्र मन्दिर है।। १-४।।

वहाँ राधा-मन्दिरके द्वारपर 'लीला-सरीवर' है, जो समस्त तीर्थीमें उत्तम माना गया है। राजन ! उसका गोलोकसे आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके व्रत-धारणपूर्वक एकायचित्त हो, अष्टमी तिथिको विधिवत् सुवर्णका दान दे तीर्थको नमस्कार करे तो पापी मनुष्य भी कोटिजन्मोंके किये हुए पापोंने मुक्त हो जाता है- इसमें संशय नहीं है। प्राणान्त होनेपर उस मनुष्यको रूनेके लिये निश्चय ही गोलोकसे एक विशाल विमान आता है। जो सहस्रों सूर्योंके समान तंजस्वी होता है। वह मन्ष्य दस कामदेवोंके समान लावण्यशालीः गतनमय कुण्डलांस मण्डितः वनमालाधारीः पीताम्बरमे आञ्छादितः स्यामकान्तिमान्ः सहस्रौ सूर्योके · समान दीप्तिमान् । महस्रों पार्षदोंसे सेवित दिव्यरूप धारण कर लेता है। उसके दोनों ओर चँवर हुलाये जाते हैं। जय-जयकार की जाती है, वेणुध्यनिके साथ दुन्दुभियोंका गम्भीर नाद होता रहता है। इस अवस्थामे वह उस श्रेष्ठ विमानपर आरुढ़ हो गोलोकधाममें जाता है। इसमें संशय नहीं है ॥ ५-१० ॥

महामते राजन् ! अब अन्य तीर्थोंका वर्णन सुनो ! वहाँ सोलह इजार एक सी आठ तीर्थ हैं और वहाँ श्रीकृष्णको उतनी ही पिल्नियोंके पृथक्-पृथक् मवन हैं। उन सबकी बारी-बारीसे परिक्रमा और वन्दना करके 'ज्ञानतीर्थ'में गोता छगाकर जो पारिजातका स्पर्ध करता है, उसे तत्काल शान, बेराग्य और भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। उसके हृदयमें भगवान् श्रीकृष्ण सदा प्रस्वचित्त होकर बास करते हैं। समूची सिद्धियाँ और समृद्धियाँ स्वभावतः उसकी सेवामें उपस्थित रहती हैं। जो श्रीहरिके मन्दिरका दर्शन करता है। वह मुक्त और कृतार्थ हो जाता है। उसके समान दूसरा कोई वैष्णव नहीं है। और उस तीर्थके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है।। ११-१५।।

भगवान्के मन्दिरका विस्तार पाँच योजन है। वहाँते सौ धनुषकी दूरीपर 'श्रीकृष्ण-कुण्ड' है, जो भगवान् श्रीकृष्णके तेजसे प्रकट हुआ है। उसी कुण्डमें स्नान करके जाम्बबती-नन्दन साम्ब कुछरोगते मुक्त हुए ये। उस कुण्डके दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे खुटकारा पा जाता है।। १६-१७।।

मैचिल ! वहाँते अठारह पदकी दूरीपर पूर्व दिशामें सब तीर्थोंमें उत्तम, पुण्यदायक और विशाल प्यलभद्र-सरोबर? है । महावली बलदेवजीने पृथ्वीकी परिक्रमा करके जहाँ यह किया, वहीं उस सरोबरका निर्माण कराकर वे रेवती रानीके साथ विराजमान हुए । उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है । पृथ्वीकी परिक्रमाका फल उसके लिये दुर्लभ नहीं रह जाता ॥ १८-२०॥

राजन् ! भगवान्के मन्दिरसे सहस्र घनुष आगे दक्षिण दिशामें गणनाथका महान् तीर्थ है । राजन् ! अपने पुत्र प्रधुम्नको जन्म देनेपर, जब व दस दिन बीतनेके पहले ही अपद्धत कर लिये गये, तब रुक्मिणीने जहाँ गणेश-पूजाका अनुष्ठान किया था, वहीं भगजाथ तीर्थ है । नृपेश्वर ! वहाँ स्नान करके जो स्वर्णका दान देता है, उसे पुत्रकी प्राप्ति होती है और उसका वंश बदता है ॥ २१-२३ ॥

राजन् ! भगवान्के मन्दिरते पश्चिम दिशामें दो सौ धनुषकी दूरीपर परम मङ्गलमय 'दानतीयं' है । वहाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रसम्रताके लिये जो प्रतिदिन दान करता है। वह उत्तम पुण्यका मागी होता है । विदेहराज ! उस तीयंमें स्नान करके जो मनुष्य दो पल सोना, आठ पल चाँदी और सौ देशमी पद्याम्बर दान देता है तथा सहस्रों मोहर और

नवरत्नोंका दान करता है। उस श्रेष्ठ मानवको मिळनेबाळे पुण्यपत्कका वर्णन मनो । सहस्र अञ्चमेध तथा सौ राजसूय यह भी दानतीर्थके पुण्यकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते । बदरिकाश्रम तीर्थकी यात्रासे मन्ध्य जिस फलको पाता है। सूर्य के मेषराशिपर रहते समय सैन्धवारण्यकी यात्रा करनेपर जिस फलकी प्राप्ति होती है, सूर्यके वृषराशि-में रहते समय उत्पलावर्त्तर्रार्थकी यात्रामे स्नान-दानका उन दोनों तीर्योंकी अपेक्षा लाखगुना फल मिलता है--- इसमें संशय नहीं है। परंतु विदेहराज ! दानतीर्घमें उसम भी कोटिगुना फल प्राप्त होता है। जो दानतार्थमे एक मासतक स्नान करता है। उसकी जिम अनन्त पृण्यकी प्राप्ति होती है। उसका ज्ञान चित्रगुसको भी नहीं है। उस तीर्थका माहास्म्य बतलानेमें चतुर्माख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं। सब दानोंमें अश्वदान उत्तम माना गया है, अश्वदानने श्रेष्ठ गजदान और गजदानमे श्रेष्ठ रथदान है। राजन् ! रथदानसे भी बढ़कर भूमिदान है, भूमिदानमे अधिक माहास्य अन्नदानका बताया जाता है । अन्नदानके समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों ओर भतोंकी भी अन्नदानसे ही तृप्ति होती है । जो महामनर्स्वा मनुष्य दानतीर्थमें अन्तका दान करता है। वह तीनों ऋणोंन मुक्त हो भगवान् विश्लुके परमधाममे जाता है। राजेन्द्र ! मातृकुलकी दम, पितृकुलकी दम तथा पत्नीके कुलकी दस पीढ़ियोंका वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दानतीर्थमें दान करनेवाले मानव देहत्यागके पश्चात् चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके, गरुड्यज पहराते हुए, वनमाला और पीताम्बरते अलंकृत हो भगवान विष्णुके धाममे जाते है। २४–३८।

गजन् ! मगवान्कं मन्दिरंग उत्तर दिशामे आघे कीसकी दूरीपर मनोहर 'भायातांशं' है, जहां चण्ड-मुण्डका विनाश करनेवाली दुर्गतिनाशिनी सिंहवाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती है। भगवान् श्रीष्ट्रण स्यमन्तक मणि ले आनेके लियं जब ऋक्षराज जाम्बवान्की गुकामे गये थे, तब देवकीने अपने पुजर्श मङ्गल-कामनाके लिये श्रेष्ठ पलोहारा इन्हीं दुर्गीदेवीका पूजन किया था। इसी पृजाके प्रभावने उस विलमे निकलकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी प्रिया जाम्बवती तथा मणिके साथ घर लीटे थे। वही मुप्रसिद्ध भायातीर्थं है, जो सेवकीको उत्तम पल प्रदान करनेवाला है। जो मानव मायातीर्थमे स्नान करके मायादेवीका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण मनोर्थोको प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है। ३९-४३॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकारव-संवादमें प्रथम दुर्गकं मीतर कीका-सरीवर, हारेमन्दिर, ज्ञानतीर्थ, कृष्ण-कुण्ड, बक्तभद्र-सरीवर, दानतीर्थ, गणपतितीर्थ और मायातीर्थकं माहारम्यका वर्णन' नामक उन्नीसवाँ अध्यास पुरा हुआ ॥ २०॥

# बीमवाँ अध्याय

# इन्द्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, सूर्यकुण्ड, नीललोहित-तीर्थ और सप्तसामुद्रक-तीर्थका माहात्म्य

श्रीनारदजी कहते हैं—विदेहगाज ! द्वितीय दुगंके भी पूर्वद्वारपर परम पुण्यमय 'इन्द्रतीर्थ' है, जो अमीष्ट भोगोंका देनेवाला तथा सिद्धिदायक है। राजन् ! उस तीर्थम स्नान करके मनुष्य इन्द्रलोकको जाता है तथा इस लोकमें भी चन्द्रमाके समान उज्ज्वल वैभव प्राप्त कर लेता है ॥१-२॥

इसी प्रकार दक्षिण द्वारपर ब्सूर्यकुण्ड' नामक तीर्थ बताया जाता है, जहाँ सत्राजितन स्यमन्तककी पूजा की थी। स्पेश्वर! वहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद्मराग मणिका दान करता है, वह सूर्यके समान तेज्ञम्बी विमानके द्वारा सूर्यलीक-की जाता है।। रे४॥ इसी प्रकार पश्चिमद्वाग्यर 'ब्रह्मतीर्थ' नामक एक विशिष्ट तीर्थ है । राजन् ! जो बुढिमान् मानव वहाँ स्नान करके मोनेके पात्रमें श्वीरका दान करता है, उसके पुष्पपलका वर्णन सुनो । वह ब्रह्मधाती, पितृधाती, गोहत्यारा, मातृहत्यारा और आचार्यका वध करनेवाला पापी भी क्यों न हो, इन्द्रलोकमें पैर रखकर ब्रह्ममय द्यारार धारण करके चन्द्रमाके समान उच्छवस्न विमानद्वारा ब्रह्मधामको जाता है ॥ ५—७॥

इसी प्रकार उत्तरद्वारपर भगवान् नील्लोहितका क्षेत्र है, जहाँ साक्षात् नील्लोहित महादेव विराजते हैं । विदेहराज ! उस तीर्थमें समस्त देवता, ग्रुनि, सप्तर्षि तथा सम्पूर्ण महद्गण निवास करते हैं। उसी तीर्बरों प्रयत्नपूर्वक 'नील्लोहित' नामक शिवलिक्षकी पूजा करके लोकरावण रावणने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। नरेश्वर! कैलासकी यात्रा करनेपर मनुष्य किए (फलको पाता है) उससे सौगुना पुण्य भगवान् बल्लोहितके दर्शनसे होता है। जो मनुष्य 'नील्लोहित-कुण्ड'में तीन दिनोंतक स्नान करता है, वह सहसों पापोंसे युक्त होनेपर भी शिवलोकमें जाता है। ८-१२ ॥

जहाँ 'सप्त-सामुद्रक' अथवा 'सप्त-सागर' तीर्थसुशोभित है, वहाँ उस तीर्थमें स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूहोंसे खुटकारा पा जाता है तथा सात समुद्रोंमें स्नान करनेका पुण्य बह तत्काल प्राप्त कर लेता है। मनुकेश्वर! उस तीर्थके आस-पास भगवान् विष्णु, ब्रह्मा, शिवः, इन्द्रः, बायुः, यमः, सूर्यः, पर्जन्यः, कुबेरः, सोमः, पृथ्वीः, अग्नि और जलके स्वामी वर्षण—सदा निवास करते हैं। नरेश्वर! ब्रह्माण्डमें जो कोई सात करोइ तीर्थ हैं, वे सब उस सप्तसामुद्रक-तीर्थमें बास करते हैं। उसमें स्नान करने के प्रश्चात् जो मनुष्य उस सम्पूर्ण तीर्थकी परिक्रमा करता है, वह द्वारका यात्राका सारा फल पा लेता है। स्तरसामुद्रक-तीर्थको बात्रा किये विना द्वारका-यात्रा फलवती महीं होती। देवताओंने स्तरसामुद्रक-तीर्थको भगवान् विणुका स्वरूप माना है। १३-१८॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइद-संबादमें गिद्वतीय दुर्गके मीतर इन्द्रतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, सूर्यकुण्ड, नीलकोहिततीर्थं तथा सप्तसामुद्रक-तीर्थके माहारग्यका वर्णन नामक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥



# इकीसवाँ अध्याय

### वृतीय दुर्गके द्वार-देवताओं के दर्शन और पूजनकी महिमा तथा पिण्डारक-तीर्थका माहात्म्य

श्रीनारदजी कहते हैं—-राजन् ! तृतीय दुर्गके पूर्वद्वार-पर अञ्चनीनन्दन महाबली हनुमान्जी अहर्निश पहरा देते हैं। जो मनुष्य वहाँ महाबली भगवद्भक्त हनुमान्जीका दर्शन कर लेता है, वह हनुमान्जीकी ही भाँति महान् भगवद्-भक्त होता है।। १-२॥

इसी प्रकार दक्षिणद्वारकी सुदर्शनचक दिन-रात रक्षा करता है। राजन् ! उस सुदर्शनका चित्त सदा श्रीकृष्णमें ही लगा रहता है। उसके दर्शनमात्रसे मानव श्रीहरिका उत्तम भक्त होता है। सुदर्शनचक उस भक्तकी भी सदा रक्षा किया करता है। ३-४॥

इसी तरह पश्चिमद्वारकी बल्जान् ऋक्षराज जाम्बवान् रक्षा करते हैं । राजन् । वे निरन्तर भगवद्भजनमें छो रहते हैं । उन महाबली भगवद्भक्त जाम्बवान्का दर्शन करके मनुष्य इस छोकमें चिरंजीवी तथा श्रीहरिका भक्त होता है। इसी प्रकार महाबली विष्वक्षेन उत्तरद्वारकी अहर्निश रक्षा करते हैं । राजन् । वे श्रीकृष्णके विशाल हृदय हैं। राजन् ! उनके दर्शनमात्रमे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।। ५-७३॥

तुगंसे बाहर 'पिण्डारक तीर्थ' है, उसकी महिमा सुनो । राजशिरोमणे ! पिण्डारक तीर्थका माहात्म्य ध्यान देकर सुनो, जिसके स्मरणमात्रमे मनुष्य बहे बहे पापेंसे छुटकारा पा जाता है। रैबतक पर्वत और समुद्रके बीचमें पिण्डारक क्षेत्र है, जो तीर्थोमें उत्तम तीर्थ और अर्थ-सिद्धिका द्वारक्ष्य है। विदेहराज ! उसी तीर्थमें महाबळी बदुराजने परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञा लेकर यज्ञोंके राजा राजसूयका अनुष्टान किया था । राजन् ! राजा उग्रसेनके उम उत्तम यज्ञमें समस्त तीर्थोंका आवाहन किया गया था और वे तीर्थ सब औरसे आकर उसमें निवास करने लगे । सम्पूर्ण तीर्थोंके पिण्डीभूत होनेसे उस तीर्थका नाम 'पिण्डारक' हुआ ! उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काळ राजसूय यज्ञका फळ पा करते हैं। वहीं तीन दिनतक स्नान करके मतका पाळन करते हुए एकामचित्त हो जो बाह्यणोंको स्वर्णदान देकर उनके चरणोंमें प्रणत होता है, वह महास्मा यहीं नरदेव होता है—

इसमें संशय नहीं है। यह प्रतिदिन वन्दीजनोंके द्वारा अपना यशोगान सुनता है। स्वर्ण। रक्ष और उत्तम वस्त आदिसे सम्पन्न होता है। चन्डमली रुखनाओंके सम्दाय उसकी सेवामें रहते हैं। वह नित्य हुष्ट पुष्ट और महाबल्यान होता है। उसके दरबाजेपर दिन-रात वन गर्जनके नमान दुन्दुभियाँ बजती रहती हैं। वह देखता है कि उनके बाहरी एवं भीतरी ऑगनमे गजराज निम्बाहते और घोडे हिनहिनातं रहते हैं तथा गरेशो भी भीड़ लगी रहती है और उसके रक्षमय महलोपर अनेकानेक प्याज फहराने रहते हैं। मतवाले हाथियोंके कानींने प्रताहित भ्रमरमण्डली उसके सामन्त-नरेशी हारा मण्डित द्वारकी शोभा बहाती है। पिण्डारक-तीर्थम स्नान किये बिना इन लोक से किसीको राज्य केने प्राप्त हो सरता है और पापात्मा मनुष्य भी उस तीथंमें स्नान किये विना जीवनके अन्तमे मोक्ष कीमे पा सकता है ? पिण्डारफ तीर्थमें स्नान किये बिना किनीको शर्म (कल्याण) की प्राप्ति नहीं होती। पिण्डारक तीर्थंमें रनान किये विना कर्म) धर्म और वर्म ( रक्षाकवच ) नहीं प्राप्त हो सकते । पिण्डारक तीर्थमें स्नान किये विना मनुष्य वियोगका दुःग्य हेलता है। उसमे स्नान करनेवाला मानव उस तुःखरी दूर ग्रहता अथवा विजिष्ट योगी होता है। उन तीर्थमें म्नान करनेवाला पुण्यास्मा मनुष्य उत्तम भोगोंस मध्यन्न होता है । रोग उमे छ नहीं **स**कते ॥ ८- -२२ ॥

विदेहराज! जो वेजान्य मासमें द्वारावर्ताकी परिक्रमा करके उसको नमस्यार करता है, उसके हाथमें इसलोक और परलोककी सारी निद्धियों आ जाता हैं। जो वेजकी पीर्णमासीते लेकर वैशानकी पीर्णमासीतक द्वारकाकी यात्रा करता है और प्रतिदिन तीर्थ स्नान, ग्रीमशयन, शौचाचार, मौनवत एवं नवाब-भोजनके नियमसे रहता है, उसको मिलनेवाले पुण्यकी

संस्था वहानेमें वेटमय चतर्मल ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हैं। जी कदाचित वर्षाकी धाराओंको गिन ले, वह भी श्रीकृष्णपुरीकी यात्रामे होनेवाले पण्यकी परिगणना नहीं कर सकता। जैसे तिथियोमें एकादशी, सर्पीम नागराज शेष, पक्षियोमें सदह, इतिहास प्राणोंम महाभारत और जैसे देवताओंमें देवाधि-देव यह देवदेव वासुदेव भवंश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार सम्पूर्ण परियो और क्षेत्रोमे पण्यवती दारावती प्रशस्त है। अही ! भनलपर वैकण्टर्लालाकी अधिकारिणी मनोहरा कुशस्थली (द्वार ।।) पूर्व यदमण्डलीं उसी प्रकार सहोभित होती है, जैन विद्यन्मालाओंने आकारामें मेघमालाकी शोभा होती है। यह पूरी धन्य है, जिस पूरीमें साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चातुर्व्यूहरूप धारण करके विराज रहे हैं। जिन्होंने उपनको राजाधिराजका पद दे रक्या है। उन श्रीकृष्ण हरिको बार्यार नमन्कार है । विदेहराज ! जब भगवान् अपने परमधामको पधारोंगे उस समय उस दिव्य पुरीको समृद्र इया देगा । केवल श्रीहरिका दिव्य मन्दिर अवशिष्ट रहेगाः उसीमे भगवान सदा निवास करेंगे। कलियुगमे यहाँ रहनवाले लोग प्रतिदिन और निरन्तर सागरकी जलध्वनिमें श्रीकृष्णकी कही हुई यह बात सना करते हैं--- खाझण विद्वान् हो या अविद्वान् —वह मग ही शरीर है। ' जो बाहाण होकर समुद्रके तटने अनाध जलमें जागर यहाँन परमेश्वरकी प्रतिमा लायेगा और उनकी स्थापना करके विज्ञाल मन्दिर बनायेगाः वह शाक्षात् सूर्य है । नरदेव ! कलियुगमे जो भक्तजन श्रीदारकानाथके स्वरूपना दर्शन करते हैं। वे योगीश्वरोके लिये भी वुर्लभ विष्णुपदको प्राप्त कर छेते हैं। राजन ! यह मैंने श्रीकृष्णपूरीके माहात्म्यका तुससे वर्णन किया है। जो भक्तिभावने इने मुनता और मुनाता है। वह द्वारका-पुरीमे निवासका फल पाता है ॥ २३----३४॥

इस प्रकार श्रीगर्म-संहितामें दू एकालण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-संवादमें तृतीय दुर्गके मीतर 'पिण्डारक-तीर्थका माहारम्य' नामक इक्कीसर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥



## बाईसवाँ अध्याय

#### सुदामा बाह्यणका उपाख्यान

नारवंजी कहते ह—सुदामा नामक श्रीकृष्णके एक आक्षण सुखा थे। वे अपनी पत्नी सत्वाके वार्थ अपने नगरमें रहते थे । सुदामा वेद-वेदाङ्गके पारंगत थे, परंतु अनहीन थे और थे वैराग्यवान् । वे अपनी अनुकूछ पत्नीके साथ अयाचित द्वितिके द्वारा श्रीवन निर्वाह करते । युदामाने एक दिन दरिद्रताने उत्पीहित दुःग्विनी अपनी पत्नीसे कहा—पतित्रते ! द्वारकाबीदा श्रीकृष्ण मेरे मित्र हैं, मांदीपनि गुरुके घरमें मैंने उनके साथ विद्याध्ययन किया है। परंतु श्रीकृष्णके मोज, दृष्णि और अन्धक्तीके अधीक्षर होनेके बाद मेरा उनने मिलना नहीं हुआ । वे त्रिलोकीके नाथ मगवान दुःखहारी और दीनवत्सल हैं ।। १—४१ ॥

पतिके वचन सुनकर पतित्रता सत्याने, जिसका कण्ड सूख रहा था, जो फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थी, भूखते अत्यन्त पीड़ित थी, पतिदेवले कहा—'ब्रह्मन् ! जब साक्षात् श्रीपति हरि आपके सम्बा हैं, तब हरूलोग फटे चिथड़े पहने और भूखे क्यों रहे ! लोग द्वारका जाकर साक्षात् कमलापतिके दर्शन करते हैं और धनवान् होकर घर लोटते हैं। अतएव आप भी वहाँ जाइये' ॥ ५—-७॥

खुदामाने कहा—में नवको निश्वाया करता हूँ और आज तुम मुझीको निन्ता रही हो ? प्रिये ! तुम एक विद्वान् ब्राह्मणको माँगकर धन प्राप्त करनेका उपदेश दे रही हो ?॥ ८ ॥

सत्याने कहा—आपके सला साक्षात् स्थमीपति हैं और यहांसं बहुत दूर भी नहीं हैं; अतएव आप उनके पास जाइयं । वे आपके दुःग्य दारिद्रथका नाहा कर देंगे । दुःख दरिद्रता भोगते भागते हमार्ग उम्र बीत चली । स्वामिन् । ऐसे इपानिधि दाताकी मिन्नताका क्या बही फल है ! ॥ ९१०॥

मृदामाने कहा—विधाताने जो भाग्यमें लिख दिया है, वह होगा ही। भद्रे! जाने-आनेस क्या होता है? घरमें रहकर श्रीहरिका ध्यान करना ठीक है। जिनके दरबाजेमें राजा, देयता, गन्धर्व और किंनर भी बिना आकाके प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ मुझ-सरीखे दीनको कीन प्रकेश !!! ११-१२॥

सत्या बोली—यह सत्य है कि उनकी आज्ञाके बिना देवता, गन्धक्षं और किंनर अंदर नहीं जा सकते। परंतु साक्षात् हरि तो अन्तर्यामी हैं, वे अपना दूत मेजकर आपकी अंदर बुला लेंगे। १३॥

ब्राह्मणने कहा — भामिनि ! मेरी वात सुनो । श्रीकृष्ण अवस्य ही देरे दयाञ्च हैं, परंद्व विपत्तिके समय सनवान्

मित्रके घर जाना उचित नहीं है। विशेषतः बहुन दिनोंके बाद उन अन्तरक प्रेमास्पदको देखकर में उनसे क्या याचना करूँगा ? लोभनं रहित होनेपर ही प्रेम हुआ करता है। माँगनेपर प्रेम नहीं रहा करता । १४ १५ ॥

सस्या बोळी--आप तुःख दारिद्रयका नाश करनेवाले श्रीकृष्णके दर्शन करें, माँगना नहीं होगा। वे अपने आप ही प्रचुर सम्पत्ति दे देंगे॥ १५३॥

सुदामाने पर्लार्क द्वारा बहुत तरहंस समझाये-बुझाये जानपर यह बिचार किया — 'इस निमित्तमे मित्रके दर्शनका परम लाभ तो हो ही जायगा, परतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा ? दरिद्रताके कारण कुछ देनको है नहीं, इसीसे स्रिज्जत हो रहा हूँ' ॥ १६-१७॥

पतिके मुखसे यह बात मुनकर मती ब्राह्मणी दूमरे घरने चार मुद्दी तन्दुल (चिउइा) माँग लायी और एक पुराने चियड़ेमें बॉधकर उन्हें पतिको दे दिया। तदनन्तर सुदामाजी मैले कपड़ेसे अपने मैले-कु चैले तुर्वल शरीरको हककर उन चिउड़ोंको लेकर मन ही मन ब्रह्मण्यदेवका समरण करते हुए धीरे धीर श्रीकृष्णके नगरकी ओर चल दिये॥ १८-२०॥

ब्राह्मणने नौकास समुद्र पार करके स्वर्णमय विचित्र द्वारकापुरीके दर्शन किये। उस पुराम पताकाएँ फहरा रही थीं। कतार-की कतार समा-मवन और मॉति-मॉतिके दुर्ग सुशोभित थे। बरूबान् यादव-वीर उमकी रक्षा कर रहे थे। उसमे चार सड़के थीं। ब्राह्मणने श्रीञ्चणकी पुरीको देखकर लोगींसे पूछा--शिक्चणका मयन कीन सा है, यह यताइये। इस बातको सुनकर माधवकी द्वारका-पुरीके रक्षकोंने कहा -- धर्मा मवनोंमें श्रीञ्चलण हैं। यह सुनकर बाह्मण किसी एक भवनमें हुस बाये और अंदर जाकर देखा कि परुंगपर श्रीञ्चलण विराजमान हैं। उन्हें देखकर सुदामाको ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हुई। माधवने सखा सुदामाको आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने

विपत्तिकाले मित्रस्य न गण्डेच् गृहमुत्तमम्॥
 कार्व नु याचनां कुर्वे चिराद् दृष्टा स्वकं प्रियम्।
 चिल्लोंभात् भवेत् ग्रीनियांचनात् गमिष्यति॥
 (गर्गे०, हारका० २२ । १४-१५)

बाहपाद्यमें बाँधकर हृदयसे लगा लिया और वे आनन्दके ऑस बहाने लगे । तदनन्तर स्वर्ण पात्रोंमें मरे जलके द्वारा उनके दोनों चरणोंका प्रक्षालन किया और उस जलको अपने मस्तकपर धारण करके ब्राह्मणको अपने पलंगपर बैठा लिया। फिर गन्धः चन्दनः अगुरुः कुङ्कमः धूपः दीप, मधुपर्क और पक्षान्नके द्वारा उनकी पूजा की । पक्चात पानका बीडा देकर गोदान किया और मिलन-बस्त्रधारी दुवले-पतले, पके बालोंबाले ब्राह्मणसे पधारनेका कारण पृक्षा । मित्रविन्दाजी मुस्कुराती हुई पंखेके द्वारा सदामाजीकी सेवा करने स्प्री । श्रीकृष्णकी पटरानियाँ सब विस्मित होकर हँसने छगीं और ब्राह्मणको इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर कहने लगी- 'हन भिलारीने कौन-भी तपस्या की है। जिससे स्वयं त्रैन्जोक्यनाथ वडं भाईकी तरह इनका सरकार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र आपसमे हाथ पकडे हुए पुरानी गुरुके धरकी बाते करने लंग ॥ २१-३१ ॥

श्रीकरण बोले-असन ! सनो । इस दोनोंने वहाँ सारी विद्याओंका अध्ययन साथ-साथ किया है, परंतु गुरु-दक्षिणा देनेके बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ। मैं जरा-संधके भयने द्वारका चला आया । मखे ! तुम कहाँ रहते हो। बताओ । तुम्हें याद होगा। एक दिन गुरु पत्नीकी आज्ञाने हम विद्यार्थींगण लकड़ी लानेके लिये भयकर वनमे गये थे। वहाँ जानेपर वर्षा और त्फानके मारे भयानक विपत्तिमें पद गये। सूर्य अस्त हो गयाः रात्रिका बोर अन्धकार छा गया । सब जगह जल ही-जल हो रहा था। जमीन कहीं दिखायी नहीं देती थी। इस परस्पर डाध पकडे विजलीके प्रकाशमें सब जगह इभर-उभर धूमते रहे। फिर सूर्योदय होनेपर महामना गुरू संदीपनिजीने बनमें जाकर जलमें सर्वित ठिदुरते हुए इस छात्रोंको दर्शन हिया। गुरुजीकी आँखें आँख् वहा रही थीं। उन्होंने हम सबको जलसे निकालकर जमीनपर लाकर कहा-भिरे बच्चो। द्वम मेरी आज्ञाका पूरा पाछन करनेवाले हो। प्राणियोंके लिये सबने प्रिय आत्मा है। द्वमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दीः इसलिये मैं संतुष्ट होकर तुमलोगोंको दुर्लभ वर दे रहा हूँ। दुमलोगोंकी सब अभिलापाएँ पर्ण हों । वेद और पुराणादि शास्त्र तुम्हारे कण्ठस्य हो जायें । मित्र ! गुक्जीकी इसी कृपासे तभीसे इमस्रोग सुखाँसे वरिपूर्ण हैं ॥ ३२-४१ ॥

खुदामाजीने कहा- तुम देवदेव हो, सबके गुरू हो और कोटि-कोटि ब्रह्माण्डीके नायक हो । तुम श्रीपति हो । तुम्हारा गुरुकुळमें निवास करना अत्यन्त विडम्बना है ॥४२॥

राजन् ! ब्राह्मण सुदामाने परमात्मा श्रीकृष्णको वे चिउड़े नहीं दिये । वे मुँह नीचा किये बैठे रहे । सर्वास्मा भगवान् उनके आनेका कारण जान गये--- ये ब्राह्मण धनके इच्छ्क नहीं हैं, मुक्तिके लिये ही मेरा भजन करते हैं । इनकी दुःखिनी पतिवता पत्नी ही धनकी अभिलाषा रखती है। पर इन अदाता दम्पतिको मैं धन दूँ कैंस !'-- यो सोचते-सोचते श्रीहरिने जान लिया कि 'मेरे लिये ये कुछ चिउड़ा राये हैं। पर लब्जाके मारे दे नहीं पा रहे हैं। अतएव में ही मांग लूँगा।' यों विचारकर श्रीकृष्णने कहा---भित्र ! घरने मेरे लिये क्या उपहार लाये हो ! प्रेमका दान अण्मात्र होनेपर भी महान् होता है । जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मुझ पत्र पुष्प प्रश्न जल प्रदान करता है। भक्तके द्वारा दिये हुए उस पदार्थका मैं वहे ही आदरके साथ भोग लगाता हूं।' भगवान्नं यह कहरूर अदाता उस सुदामा ब्राह्मणके चिथड़ेको पकड़कर 'यह क्या है'—यों कहते हुए स्वयं चिउड़ोंको ले लिया और बोले — सखे। यह तो तुम मेरे लिये परम प्रीतिगर बस्त लाये हो । ब्रहान ! इन तन्दुलोने मुझ विश्वरूप भगवान्की तृप्ति हो जायगी। मै गोवुलमे ऐसं श्रेष्ठ चिउड़े खाया करता या, यशोदा दिया करती थी। परंतु उसके बाद आजतक मुझे ये देखने-को भी नहीं मिले # 11 ४३-५२ 11

इतना कहकर श्रीहरिने एक मुद्धी चिडड़े चवाकर सारी पृथ्वीकी सम्पत्ति सुदामाको दे दी और दूसरी मुद्धी खाकर ज्यों ही पातालकी सम्पत्ति देनेको तैयार हुए, बक्षःस्थलनिवासिनी लक्ष्मीदेवीने उत्ती क्षण हाथ पकड़कर कहा—'नाथ! बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं! श्रीकृष्ण! आपने जो कुछ दिया है, बही पर्यात है। उत्तीन ये बाहाण इन्द्रके समान हो जायंगे'।।५३-५४३॥

इधर ब्राह्मणको इस दानका कुछ पता नहीं लगा।

श्वास्त्रगोपनीतं से सखे परमप्रीणनम्।
 त्रिव्वं सां वर्षथिष्यनि श्रक्षन्तेते च तण्डुलाः॥
 ईप्ट्रशा गोकुले भुक्ताः भेष्ठाः पृथुकतण्डुलाः।
 भात्रा वशोदया दक्ताः पुनस्तान्तेव दृष्टवान्॥
 (गर्गं०, द्वारका० २२ १ ५१-५२)

भगवान्की भायाने सारी सम्पत्तिको उनके घर पहुँचा दिया। सदामाजीन एक रात वहाँ मुख्यूर्वक रहकर, भोजन-पान आदि करके, दूसरे दिन श्रीहाष्णको नमस्कार करके घर जानेकी अनुमति माँगी। भगवान्ने अनुमति देकर वन्दन और आलिक्नन किया। ब्राह्मण लज्जावद्य युक्त भी न माँगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मणके प्रति श्रीहृष्णकी श्रद्धा देखकर मन-ही-मन सोचने लगे—'दरिद्र होनेपर भी श्रीहृष्णने मुझे अपनी दोनों भुजाओं में मरकर मेरा आलिक्नन किया। मेरे-सरीले दरिद्र ब्राह्मणको पर्यक्क्षपर बैठाकर भाईके समान आदर दिया। हिम्मणी-सस्यभामाने व्यजनके द्वारा मेरी लेवा की। मैं निर्धन धन पाकर रमापति भगवान्को भूल न जाऊँ—इसील कहणाव्या उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। १५–६० ।।

वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नीका स्मरण करते हुए सोचने लगे— 'भी घर जाकर कह दूँगा— 'गह लो, कोटिकोटि धनराशि ग्रहण करो। श्रीकृष्ण ब्रह्मण्यदेव हैं, दाता है, पर तुम्हारे लिये तो कृषण ही रहे। दूसरेके घरको रत्नोंसे भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिये। ल्लाटमें जो कुछ विधिने लिखा है, उनमे अन्यथा नहीं होता।'' क्षमन-ही मन यों कहते हुए सुदामाजी अपनी पुरीमें आ पहुँचे। पुरीको देखकर वे चिकत हो गये। बड़े-बड़े दरवाजे, घ्वजाओंस सुशोमित सोनेके किले और महल खड़े हैं। विचित्र तोरण और कलशोंन वह सुशोमित है। नगरी सजनोंसे भरी और उसमें इतने रत्न है कि दूसरी द्वारका-पुरीकी-सी ही शोभा हो रही है॥ ६१-६६॥

ब्राह्मणने कहा—'यह क्या है ? यह किसका स्थान है ?' वे रास्ते चळते रहे । नगरके नर-नारियोंने उन्हें साथ के चळना चाहा। पर वे गये नहीं । यह देखकर दास-दासियोंने अपनी स्वामिनी ( ब्रुदागाकी पत्नी ) के पास बाकर ब्रुदामाखीके आनेकी बात कही । उनको बड़ा आतन्द हुआ और वे साक्षात् अस्मीरूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मानके साथ पतिके स्वागतके लिये शिविकापर सवार होकर दास-दासियोंके साथ घरते निकर्ळी । युदामा इषर-उषर धूम रहे थे। पत्नीने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया।
सुरामाजी स्वर्ण-रलादिने विभूषितः प्रभा और रूपसे
सम्पन्नः विमानवासिनी दूसरी लक्ष्मीकी तरह अपनी तरणी
भार्याको देखकर बढ़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा —
प्यह सब श्रीकृष्णकी ही कृपा है?॥ ६७—७१॥

मोजनकी सामग्रीः रत्नः ऐश्वर्यः पर्यक्रः व्यजनः आसनः चँदोवेः स्वर्णपात्र और तोरण आदिते सुसन्जित अपनी पुरीमें सुदामाजीने पत्नीके साथ प्रवेश किया। उनका घर तो श्रीकृष्णके भवनके समान हो गया था। श्रीकृष्णकी कृपाते सुदाया भी तरुण हो गये। पर विश्वयोंसे सर्वथा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतुके-अनायास प्राप्त हुई समृद्धिका उपभोग करने छो । वे अपनी पत्नीके साथ ज्ञानः वैराग्य और भक्तिके द्वारा उस सम्पत्तिको स्यागनेका विनार करके मन ही मन सोचने लो-पोरे पास इतनी समृद्धि कहाँसे आयी ? यह देव-दुर्लभ सम्पत्ति ब्रह्मण्यदेव श्रीकृष्णकी ही दी हुई है । इतनी सम्पत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं । मेरे चिउड़ोंके दानोंको मुद्धीमें लेकर वडी प्रीतिसे उन्होंने भोग लगाया । जन्म-जन्ममे मुझे उन्हींका संख्य और दास्य प्राप्त हो । मै उनके चरण-क्रमलीका ध्यान करके संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा ।। ७२-७७॥

सुदामाने मन-ही-मन इस प्रकारका निश्चय करके पत्नीके साथ श्रीकृष्णके चरणारिवन्दमें अपना मन स्वा दिया और सारा धन ब्राह्मणोंको बॉटकर भगवान्के धाममें च्छे गये ॥ ७८ ॥

जो मनुष्य इस भीकृष्ण-चरितका अवण करता है। वह दरिव्रतासे मुक्त होकर उत्तम भगवद्भक्त हो जाता है।। ७९।।

नरेश्वर ! दुम्हारे सामने इस पुण्यमय हारकाखण्डका वर्णम किया गया ! जो इस खण्डका सदा अवण करते हैं। उन्हें उत्तम कीर्ति, कुक, अतिशय भुक्ति-मुक्ति और राज्य प्राप्त होता है ॥ ८० ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें द्वारकाखाळके अन्तर्गत सारद-बहुलाइब-संबादमें सुदामा श्राह्मणके उपारमानका वर्णन' नामक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

#### द्वारकाखण्ड सम्पूर्ण

# विश्वजित्खण्ड

#### पहला अध्याय

#### राजा मरुत्तका उपाख्यान

नसी भगवते सुन्धं वासुदेवाय साक्षिणे।
प्रशुक्तावानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च॥१॥
समके हृद्यमें वास करनेवाले सर्वसाधी वासुदेव,
संकर्षण, प्रशुक्त तथा अनिरुद्ध—चतुर्व्यूहस्वरूप आप
भगवानको नमस्कार है॥१॥

अञ्चानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्चनश्चाक्या ।

पश्चरम्मीकितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २ ॥

मैं अज्ञानरूपी रतींशीके रोगमे अंधा हो रहा था ।

जिन्होंने ज्ञानाञ्चनकी शलाकांसे मेरी दिन्य दृष्टि खोल दी

है। उन श्रीगुरुदेषको मेरा नमस्कार है ॥ २ ॥

श्रीमार्गजीने कहा—मुने ! इस प्रकार भगवान् भोक्रम्णका चरित्र मैंने तुममें कह मुनाया, जो मनुष्योंको धर्म, अर्थ, काम और मोध- चारों पुरुपार्थोंका देनेवाला है ! अब और क्या मुनना चाहते हो ? ॥ ३ ॥

शीनकने कहा—तपोधन ! श्रीष्ट्रण्णके प्रिय भक्त तथा श्रीष्टरिमें प्रगाद प्रीति रखनेबाले मेथिल्याज बहुलाक्षने फिर देवर्षि नारदसं क्या पूला, वही प्रसङ्ग मुझे सुनाइये ॥४॥

श्रीगर्गजी बोले—सुनं ! भगवान् श्रीकृष्णानं (सहस्त के अवतार ) उप्रक्षेत्रको यादवीका राजा बनायाः यह सुनकर मिथिकानरेश बहुलाश्वको बहु विस्मय हुआ । उन्होंने नारदलीस प्रभ किया ॥ ५॥

बहुलाश्व बोले—देवर्षे ! ये मक्त कीन ये ! ये किस पुण्यसे भृतल्यर यहुवंशियोंके राजा उग्रसेन हो गये ! जिनके स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र भी सहायक हुए, उनकी महिमा अद्भुत है । देविंशिरोमणे ! उनकी महत्ता क्या थी ! यह मुझे चताइये ॥ ६-७ ॥

श्रीनारव्जीने कहा--राजन् ! सत्ययुगमें सूर्यवंशी राजा मक्त चकवर्ती सम्राट् थे । उन्होंने विधिपूर्वक विश्वजित्-यञ्चका अनुष्ठान किया था । वे हिमालयके उत्तर मागर्मे बहुत बढ़ी सामग्री एकत्र करके, भुनिमेष्ठ संवर्तको

आचार्य बनाकर यज्ञके लिये दीक्षित हुए। उनके यज्ञमें पाँच योजन विस्तृत कुण्ड धना था। एक योजनका तो ब्रह्मकुण्ड या और दो दो कोमके पाँच कुण्ड और बने थे । कुण्डके गर्तका जो विस्तार था। तदनुसार वैदियोसे दस भेखलाएँ वर्ना थां । उस यशमण्डपंम जो स्तम्भ बना थाः उसकी जन्मई एक हजार हाथकी थी। वह महान् यहस्तम्म वर्डा जीमा पाता था। उसमे सोनेका यहमण्डप वना था, जिसका विस्तार वीस योजन था । चॅदोनो, बंदनवारी और कद्रजीखण्डम वह यशमण्डप मण्डित था। उस यज्ञमे ब्रह्मा रुद्र आदि देवता अपने गणोंके साथ पघारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यशमे आये थे। उस यहाँम दस लाख होता, दस लाख दीक्षितः पाँच ढ़ाल अध्वर्यु और उद्गाना अलग ये। वहाँ चारों वेदोंके विद्वान् ब्राह्मण बुलायं गयं यं, जो सम्पूर्ण शास्त्रींके अर्थतत्त्वके ज्ञाता थे। और भी करोड़ी ब्राह्मण उसम पुजित हुए थे। उन यज्ञभे हार्थाकी सुँइके समान षीकी मोटा पृत भाराओकी आहुति दी गयी थी। जिसकी खाकर अग्निदेवको अर्जाणंका रोग हो गया । मिथिलेश्वर । उस यतके विषयमे ऐसा होना कोई विचित्र बात न जानो ॥ ८- -१६ ॥

उस यशमें विश्वदेवगण ममामद् थे । वे जिनजिनके लिये भाग देना आवस्यक बतांत थे, उनउनके लिये भागका परिश्रंपण (परासनका कार्य) स्वयं
सहद्गण करते थे। उस यज्ञकं समय जिल्लेकांमं कोई
भी ऐसे जीव नहीं थे, जो भूखं रह गये हों। सम्पूर्ण
देवताओंको सोमरस पीतं पीते अजीणं हो गया था।
यजमान राजा मकत्तने उस यज्ञमं आचार्य संवतंको
जम्बूद्वीपका राज्य दे दिया। इसके सिवा चौदह लाख
हाथी, चौदह लाख भार सुवर्णं, सौ अरबी घोड़े तथा
नी करोड़ बहुमूल्य रल भी यज्ञान्तमें महात्मा आचार्यको
दक्षिणाके रूपमें दिये। प्रत्येक ब्राह्मणको उन्होंने पाँख-

पाँच हजार घोड़े, सी-सी हाथी और सी-सी भार सुवर्ष प्रदान किया । जलपात्र और भोजनपात्र सब सुवर्षके बने हुए थे, जो अस्यन्त उद्दीस दिलायी देते थे । उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए । ब्राह्मणोंके फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्णपात्रोंसे हिमालयके क्यां. 'सी योजनका सुवर्णमय पर्वत बन गया था। जो आज भी देखा जा सकता है ॥ १७-२३॥

राजा महत्तका जैसा यह हुआ, वैसा दूनरे किसी
राजाका कमी नहीं हुआ। राजेन्द्र! मुनो, त्रिखोकीमें
वैसा यह न हुआ है न होगा। उस यहकुण्डमें साक्षात्
परिपृण्तिम भगवान् श्रीकृष्णने प्रकट होकर महात्मा राजा
महत्तको अपने स्वरूपका दर्शन कराया था। उन श्रीहरिका
दर्शन करके, उनके चरणोमे माथा नवाकर, राजा महत्त
दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे; कुछ वोल न सके। उनके शरीरमें
रोमाझ हो आया और व प्रेममे विहल हो गये।
इस तरह उन प्रेमपूरित नरेशको अपने चरणोंमें प्रणत
हुआ देख साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण मेघके समान गम्भीर
वाणींमें योले॥ २४--२७॥

श्रीभगवान्ते कहा—राजन् ! तुमने अपने विनयसे
मुझे संतृष्ट किया है । निष्कामभावसे सम्मादित उत्तम
यशेंद्वारा मेरी पूजा की है । महामते ! तुम मुझसे कोई
उत्तम वर माँग हो । मैं तुम्हें वह वरदान दूँगा, जो स्वर्गके
देवताओं के लिये भी दुर्लभ है ॥ २८ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! राजा मक्तने भगवान्का उपयुक्त वचन मुनकर, हाथ जोड़, परिक्रमा करके, उन परमेश्वर हरिका परम भक्तिभावते विश्वाद उपचारोंद्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यन्त गद्गद बाणीमें कहा ॥ २९॥

मरुक्त बोले श्रीपुरुषोत्तमोत्तम ! आपके 'चरणारविन्दींशे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। बेते प्यास खगनेपर दुर्ख्य नरपशु गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर भी प्यास बुझानेके लिये कुआँ खोदते हैं (उसी प्रकार आपके चरणारिव-वॉको पाकर इसरे किसी वरकी इच्छा करना दुर्बुद्धिका ही परिचय देना है) तथापि हे ब्रजेश्वर ! आपकी आज्ञाका गौरव रखनेके लिये मैं यही वर माँगता हूँ कि मेरे हृदय-कमलने आपका चरणारिवन्द कदापि दूर न जाय; क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ-सम्पदाओंका मूळ कहा गया है।। ३०-३१।।

श्रीभगवान् बोले —राजन् ! तुम्हारी निर्मल मित धन्य है। तुम्हें वरदानका छोम दिये जानेपर भी तुम्हारी बुद्धिमें किसी कामनाका उदय नहीं हुआ है। तथापि तुम मुझसे कोई अभीष्ट वर माँग छो; क्योंकि फल देकर भक्तको सुखी किये बिना मुझे सुख नहीं मिलता ॥ ३२॥

मरुत्तने कहा—प्रमो ! यदि मुझे अभीष्ट वर देना ही है तो इस भूतलपर वैकुण्ठलोकको स्थापित कर दीजिये और मक्तवत्तल ! उसी पुरमें श्रेष्ट मक्तजनोंके साथ मैं निवास करूँ और आप मेरी रक्षा करते रहें ॥ ३३ ॥

श्रीअगवान् बोले -राजन् ! जबतक इस मन्वन्तरके अद्वाईस युग बीतेंगे, तबतक तुम स्वर्गका सुल मोगकर अद्वाईसवें द्वापरमें मेरे साथ पृथ्वीपर आकर अपने मनोरचके समुद्रको गोवत्सकी खुरीके समान बना लोगे । अर्थात् उस समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जायगा ॥ ३४॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—मिथिलेश्वर ! यों कहकर साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण वहीं अन्तर्धान हो गये । वे ही वे राजा मकत्त उप्रसेन हुए । श्रीहरिने स्वयं उनसे राजस्य-वक्त करवाया । मैथिलेश्वर ! त्रिलोकीमें कौन-सी ऐसी वस्तु है, जो भगवद्भक्तोंके लिये दुर्लम हो ! द्योत्तम ! जो मनुष्य मकत्तके हत चरित्रको सुनता है, उसे भक्तियुक्त शान और वैराव्यकी प्राप्ति होती है ॥ ३५—३७॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित् सम्बन्धे अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाश्व-संवादमें श्रीमञ्जाका उपारुमान<sup>9</sup> नामक पहला अध्यास पूरा हुआ ॥ १ ॥ पादुकाएँ दीं तथा वेगशास्त्रिनी भद्रकाओने प्रद्युम्नको मास्त्र भेट की । इन्द्रने महात्मा प्रद्युम्नको सहस्रों भ्यजौरी सुशोभित महादिस्य रत्नमय विजय दिलानेवास्त्र रथ प्रदान किया ॥ २१ - २८ ॥

· स समय श**क्र** और तुन्दुभियाँ वजने स्मी । ताल

और वीणा आदिके शब्द होने छो। अय-अयकारकी ध्वनिते युक्त मृदङ्ग और वेणुओंके उत्तम नादसे तथा बेद-सम्भोंके शेषने वहाँका स्थान गूँज उठा। मोतियोंकी वर्षोंके श्रथ स्थित और पूछोंकी इष्टि होने लगा। देवताओंने प्रशुप्तके अपर पुष्पोंकी शदी छगा ही।। २९-३०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्ववित्साखके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाश्व-संवादमें प्रशुक्तका विजयाभिकेक नामक बुसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥



## तीसरा अध्याय

# प्रधुम्नके नेतृत्वमें दिग्विजयके लिये प्रस्थित हुई यादवींकी गजसेना, अश्वसेना तथा योडाओंका वर्णन

श्रीनारद्रजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर मगवान् श्रीकृष्ण, राजा उप्रतेन, यलरामजी तथा गुढ गर्गाचार्यको नमस्कार करके, उनकी आश्रा के, प्रधुम्न रथपर आरुढ़ हो कुशस्थली पुरीसे बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धव आदि यादव, भोजवंशी, दृष्णिवंशी, अन्यकवंशी, मधुवंशी, शूरवंशी और दशाईवंशमें उत्पन्न वीर चले। फिर श्रीकृष्णके भाई गद आदि सब वीर श्रीकृष्णकी अनुमति के पुत्रों और सेनाओंके साथ चल दिये। साम्ब आदि महारथी भी प्रधुम्नके साथ गये॥ १-३॥

वे सभी यादव बीर किरीट, कुण्वल तया छोहेके बने
हुए कवचसे अलंकत थे। उनके साथ करोड़ोंकी संख्यामें
चतुरिक्षणी सेना थी। वे सब द्वारकापुरीसे बाहर निकले।
उनके रथ मोर, इंस, गरुड, मीन और तालके चिह्न युक्त
स्वांसि युशोमित थे, सूर्यमण्डलके समान तेजोमय थे और
चक्कल अस्व उनमें जोते गये थे। उन रथोंके कल्का और
शिखर सोनेके बने थे, मोतियोंकी बन्दनवार उनकी शोमा
बढ़ाती थीं। वे सभी रथ वायुवेगका अनुकरण करते थे।
उनमें दिव्य चँवर हुल्लये जा रहे थे। वे वीरोंके समुद्वायसे
सुशोमित तथा सुनहरे देव-विमानोंके समान प्रकाशमान थे,
ऐसे रथोंद्वारा उन मनोहर वीरोंकी बड़ी शोमा हो रही थी।
उस सेनामें अत्यन्त उद्भट कँचे-कँच गजराज थे, किनके
गण्डस्थल्से मद शर रहे थे। उनके मुखमण्डल्यर चित्रविचित्र पत्र-रचना की गयी थी। वे सुनहरे कव्चले युशोमित
वे। उनकी पीठणर कार रंगकी हुल पड़ी थी और उनके

उभय पाश्चमें छटकाये गये घंटे बज रहे थे। नरेश्वर ! उस राजतेनाके हाथी गिरिराजके शिखर जैसे जान पहते थे। वे मद्रजातीय गजेन्द्र विभिन्न दिशाओं में विद्यमान गजराजी—हिगाजों की नकछ करते दिखायी देते थे। कोई मद्रजातीय थे, जिनकी चर्चां की गयी है। दूसरे भद्रमृग जातिके थे। कुछ हाथी विन्ध्याचल पर्वतमें उत्पन्न हुए ये और कुछ कश्मीरी थे। कितने ही मल्याचलमें उत्पन्न थे। बहुत से हिमालयमें पैदा हुए थे। कुछ मुरण्ड देशमें उत्पन्न हुए बे और कितने ही केलास पर्वतके अंगलों में पैदा हुए थे। कितनों के जन्म ऐरावत-कुलमें हुए थे, जिनके चार दात थे और उनकी गर्दनों में जंजीर ( गरदनी या गिराँव ) मुशोभित थीं। उनके ऊर्ज्यभागमें तीन-तीन सें हैं थीं और वे भूतलपर तथा आकाशमें भी चल सकते थे॥ ४-१२॥

करोड़ों हाथी ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित थे। उनपर करोड़ों हुन्दुभियाँ रक्खी गयी थीं। उस वेनाके मीतर करोड़ोंकी संख्यामें विद्यमान वे हाथी रत्न-समूहसे मण्डित थे और महावतींसे प्रेरित होकर चलते थे। गर्जना करते हुए; मेघोंकी घटाके समान काले तथा नीले रंगकी झुलसे आच्छादित वे गजराज उस सैन्य-सागरमें हघर-उधर मगरमञ्छोंके समान शोमा पाते थे। वे अपनी सुँहोंसे ख्ता-झाड़ियोंको उखाड़कर सूर्वमण्डलकी ओर फॅकते, पैरॉके आधातसे घरतीको करियत करते और महकी वर्षासे पर्वतींको आई किये देते थे। वे अपने कुम्मस्मर्जीकी टक्करसे हुर्ग, श्रीक और शिक्षासण्डांको मी गिराने

THE THE PERSON NAMED OF STREET प्रकृतिका महाविका गावसव विकास विकासिका रच प्रकृति 1 34 -- 18 H

क्ष समय शक्ष जीर पुन्तुमिया बजने अर्थ । साम

केरने कराका काम रीक जाता । केरिकारी का की और प्रमंत रहे की को विकास का ater gelich unf win al il ex-ta-li-इस प्रकार श्रीनर्ग-सहितामें विश्ववित्याक्षके अन्तर्गत वीवास्य स्थापन संवासमें श्रीकृता

## तीसरा अधाव

## प्रमुक्तके नेतृत्वमें दिग्विववके सिवे प्रस्तित हुई गादकी वसकेना तथा नोहाजोंका कर्नन

भीनारद्वी कहते हैं—रावन् । तदनन्तर मगगान् भीकृष्ण, राजा उप्रसेन, वस्त्रामधी समा ग्रुक गर्माक्षकी ननस्कार करके, उनकी आहा के, प्रयुक्त रक्षण आक्रम हो कुशसकी पुरीते बाहर निकले। किर उनके पीड़े उमसा उहार आदि मादव, भोतवंत्री, वृष्णिवंत्री, बान्यकवंत्री, सञ्चवंत्री, श्रवंशी और दशाईवंशमें उत्पन्न बीर सके। फिर बीक्रकंके माई गढ़ आदि सब बीर मीक्ष्मणकी अनुमति के पुत्री और तेनाओंके ताय चक्र दिये। ताम्ब बादि सहत्यों मी प्रयुक्तके साथ गर्वे ॥ १-३ ॥

वे सभी पार्व कीर किरीटा कुलात तथा औरके दन हुए करको अलंकत थे । उनके साथ करोड़ोंकी संस्थात भ) बद्धरिक्षणी तेला थी। वे सब बारकापुरीते बाहर निकते। उनके रूप मोरः इंतः वक्दः मीन और तकके विक्रते युक्त अवलें स्वामित के स्राम्यको समान तेबोस्य वे और वाक कार्य उनमें बोरो गये है। उन रवॉक स्वाह बोर शिक्षर कोनेके बने के मोतियोंकी कवनवार उनकी शीमा बबुत्ती थीं । वे सभी रच बायुक्तिका अनुकरण करते वे । उनमें हिला चुंबर हुआने का रहे थे। ने नीरीके क्युराबरे हुशोगित तथा सुनहरे देव विमानोंके समान प्रकासका के हेरे रवीदाय जन मनोहर बीरीकी नदी ग्रीमा ही रही की an dall uner aque se all name di fait second sec at the last second second law. Married of the Art Spiriture.

उभय पार्थमें बटकाने गये बंटे बन रहे के। नरेस्तर । अब राज्येगाक बाजी गिरिराजक शिकर जैसे जान पहेरी में | के महजातीय गर्वन्त्र विभिन्न दिशाओंमें विश्वमान नर्भाव विमानीकी नक्क करते विकासी देते है। कोई महकातीक ये। किनकी चर्चां की गंबी है। बूकरें सहस्ता कार्तिके कें। इस हांगी किल्लाबक पर्वतमें उत्तक हुए ये और बुक करमीरी वे । कितमे ही मलगायकों उत्पन्न वे । यहत-के हिमालमार्ने वेदा हुए थे। कुछ मुस्क देशमें असक हुए के और कितने ही कैलास पर्वतके अंगलीय पेश हुए थे। कितनीके कमा ऐरावत-कुळमें हुए वे, किनके चार बाँत ये और समझी गर्दनीमें बंबीर ( सरवनी या गिरोंव ) क्वांतिमस औं। उनके कर्ममागर्मे तीन-तीन हैंहें थीं और वें ब्राल्यर तथा आकारांने भी चक्र सकते वे ॥ ४-१२॥

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T

करोड़ों हाथी व्यक्त-पताकाओंसे क्योंमिस ने । उन्प्रह करोबों इन्द्रमिकों रक्सी गयी थीं । उस सेनाके सीक्ष करोहोंकी संस्थामें विधानान वे हाथी रहन-समृहसे मणिस में भीर महावर्तीचे मेरित होकर चलते थे। गर्वना करते हुए विभीची बटाके समान काके तथा नीले रंगकी ब्रुक्ते आपकारित वे वकराव उस सैस्य सागरमें इवर-उधर मगरमञ्जाके समस औं जा वर्ष वे कि अपनी चुँडोंते सता-सादियोंकी उपसम्बद्ध क्रिक्का और केंग्ने देशके बाबतारे परतिके अधिक कते और अपनी मनीने पर्वतीको सर्वातिको हो। है । वे अन क्रिकार्यको अवस्ति हुने, केंक् और विकास कोंको

तथा शत्रुमेनाको खण्डत करनेकी शक्ति रखते थे। उस बादय-सेनामें ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे।। १३-१६॥

राजन् ! गजनेनाके पीक्ट घोड़ोंका मेना निकली ! उन बोड़ोंसे कुछ सस्यदेशके, कुछ किन्दपवंतके, कुछ उशीनर देशके, कुछ कोसल, विदर्भ और कुछजङ्गल देशके थे ! कोई काम्योजीय (काबुली), कोई स्वायदेशीय, कोई केकय और कुनित देशोंके पैदा हुए थे । कोई दरद, केरल, अङ्ग, बङ्ग और विकट जनपदोंमें पैदा हुए थे । कितने ही कोङ्गण, कोटक, कर्नाटक तथा गुजरातमें पैदा हुए वोड़े थे । कोई सौबीर देशके और कोई सिंभी थे । कितने ही प्रचाल (पंजाव) और आवृमें उत्पक्ष हुए थे । कितने ही प्रचाल (पंजाव) और आवृमें उत्पक्ष हुए थे । कितने ही कर्न्छा घोड़े थे । कुछ आनर्त, गम्भार और मालव देशके अश्व थे । कुछ महाराष्ट्रमें उत्पन्न, कुछ तेलंग देशमें पैदा हुए और कुल दिरवाई घोड़े थे ॥ १७—२०॥

परिपूर्णतम परमात्मा श्रीकृष्णकी अश्वशालाओं में जो बोहं विद्यामान थे, वे भी सब-के-सब उस दिग्वजय-यात्रामें निकल पहें । कुछ श्वंतदीपसे आये थे। कुछ जो वैकुण्ड, अजितपद तथा रमावैकुण्ड लोकसे प्राप्त हुए अश्व थे, वे भी उस सेनाके साथ निकल गये। वे भीनेके हारों में सुद्यांत्रित और मोतियोकी मालाओं से मनोहर दिखाया देत थे। उनकी शिखामें मणि पहिनायो गयी थी, जिसकी सुदूरतक फैली हुई किरणें उन अश्वंश्वां शोमा बढ़ाती थीं और उनके साज-सामान भी बहुत सुन्दर थे। नामर (कर्लगी) से अलंकृत हुए उन बोहोंकी पूँछ, मुख और पैराने प्रभा-सी छिटक रही था। यादवोंकी उस विशाल नेनाम ऐस-ऐसे घोड़े हिष्टिगोचर होते थे, जो वायु और मनके समान वेग शाली थे। वे अपने पैरोंस बरतीका तो स्पर्श ही नहीं करते थे—उहते से चलते थे। मिथिलेश्वर ! उनकी गति ऐसी हल्की थी कि वे कच्चे स्तोंपर और बुदबुदोंपर भी चल

मकते थे। पारं परः मकडीके जालींपर और पानीके फहारींपर भी वे निग्रधार चलते दिलायी देते थे। वे चन्नल अश्व पर्वतोकी घाटियों, नदियों, दुर्गमस्थानी, गहुढी और ऊँचे-कॅंचे प्रामादोको भी निरन्तर लॉवने जा रहे थे। मैथिलेन्द्र ! व इघर उधर मोर, नांतर, कीञ्च (सारम), हंम और खब्ररीटकी गांतेका अनुकरण करते हुए पृथ्वीपर नाचते चलते थे। कई अस्व पॉलवाले ये। उनके शरीर दिव्य ये। कान स्याम-वर्णके थे, आकृति मनोहर थी। पूँछके बाल पीले रंगके थे और शरीरकी कान्ति चन्द्रमाके समान स्वेत थी। वे भी श्रीकृष्णकी अश्वशालाने निकले थे । कुछ **घोडे उन्ने:श्रवा**के कुलमें उत्पन्न दृष् थे। कुछ सूर्यदेवके घोड़ोंसे पैदा हुए थे। कितने हा अरव अश्विनीकमारोंकी पढायी हुई विद्या ( चलनेकी कला ) से मम्पन्न थे। कितनोको वरुण देवताने अन्छी चार्ला शिक्षा दी थी। किन्हींकी कान्ति मन्दार-पुष्पके मगान थी। क्छ मनोहर अश्व चितकवरे थे। कितनोंके रंग अध्वर्ता पुष्प (किनेर ) के समान पीले थे। बहत-में अञ्च सुनहरी तथा इरो कान्तिसे उद्भासित थे। फिनने ई। अरब पदाराग मणिकी-मी कान्तिवाले थे । वे सभी समस्त शुभन्ध्वणोमे युक्त दिखायी देते थे । राजन् ! इनके सिवा और भी कोटि कोटि अश्व कुशस्थली पुरीने बाहर निकके ॥ २१-३२ ॥

मेनाकं धनुर्धन वीर एमे थे, जिन्हे कई युद्धांम अपने शौर्यके लिये कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सबने शक्ति, विश्वल, नलवान, गदा, कवच और पादा धारण कर रक्खे थे। नरेश्वर! वे शक्त-धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलयकालके महासागरके समान प्रतीत होते थे। रणभूमिमें दिगाजों की मंति श्रमुओं को शैदने आर कुचलते दिखाया देते थे। राजन्! इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली, जो अस्यन्त अद्मुत थी। उसे देखकर देवता और असुर—सभी विस्मित हो उटं॥ ३३-३५॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विद्वाजन् मण्डकं अन्तर्गत नारद-बहुतादव-संवादमें व्यादवसेनाक। प्रयाण

नामकः तीमश अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

## चौथा अध्याय सेनासहित यादव वीरोंकी दिग्विजयके लिये यात्रा

नारव्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार सेनासे चिरे हुए धनुषीरियोंमें श्रेष्ठ नीर प्रशुम्नसे श्रीकृष्ण-बस्टदेवसहित उप्रतेनने कहा ॥ १ ॥ उपसेन बोके—हे महाप्राप्त प्रयुग्न ! तुम श्रीकृष्णकी कृपाते समस्त राजाओंपर विजय प्राप्त करके शीव ही द्वारका-में खेट आओगे । इस बातको स्थानमें रक्खो के धर्मक पुरुष मतवालेः असावधानः उन्मत्त ( पागल ), सीये हुएः बालकः जड, नारी, शरणागत, रथहीन और भयभीत शभूको नहीं मारते । मंकटमें पडे हुए ग्राणियोंकी पीडाका निवारण तथा कुमार्गमें चलनेवालींका वध राजाके लिये परम धर्म है । इस प्रकार जो आततायी है ( अर्थात दसरोको विष देनेवाला) न्याय घरीमें आग लगानेवाला, क्षेत्र और नारीका अपहरण करनेवाला है ), वह अवस्य वधके योग्य है। स्त्री, पुरुष या नपंसक कोई भी क्यों न हों। जो अपने आपको ही महत्त्व देनेबाले. अधम तथा समन्त प्राणियंके प्रति निदय हैं, ऐसे लोगोंका बच्च करना राजाओं के लिये यथ न करनेके ही बरायर है। अर्थात् दृष्टोंके वधमे गजाओको दोप नही समता। धर्मयुद्धमें शत्रुओंका वध करना प्रजापाट. राजाके लिये पाप नहीं है। आदिराजा स्वायम्भुव मनुने पृत्रमालर्थे राजाओंसे कहा था कि जो रणमें निर्भय होकर आगे पांच नदाने हुए प्राण त्याग देता है। वह सूर्यमण्डलका भेदन करके परम ग्राममे जाता है। जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भयके कारण युद्धमे पीठ दिखाकर रणभूमिमें म्वामीको ाकेला छोड़कर पलायन कर जाता है। वह महारीश्व नरकमे पहला है। राजाका कर्तव्य है कि वह सेनाकी रक्षा करे और रेनाका कर्तव्य है कि वह राजाकी ही रक्षा करे । मृत े चाहिये कि वह संकटमें पढ़े हुए रथीका प्राण बचाये और श्री सार्धिकी रक्षा करे । तुम लमल यादव सामर्थ्यशाली भना और बाइनसे सम्पन्न हो; अतः तुम सन्न मिलकर प्रयुग्नकी ही ्रमुखोगोंकी रक्षा करें । रक्षा करना और प्रद्युम्न गी, ब्राह्मण, देवता, धर्म, वंद और माधुपुरुष--इस भूतलपर मोक्षकी अभिलाषा रखनेत्राले सभी मनुष्योंके स्थि सदा पूजनीय हैं । यद भगवान विष्णुकी वाणी हैं। ब्राह्मण उनका मुख हैं। गोएँ श्रीहरिका शरीर है। देवता अङ्ग हैं और साधुपुरुष साक्षात उनके प्राण माने गये हैं। ये साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण हरि भक्ति के बशीभूत हो जिनके चित्तमें निवास करते हैं, उन वीरी-की सदा विजय होती है ।। २-१३ ॥

\* गावी विप्राः सुरा धर्मवस्त्रम्दासि भुवि साधवः ।
पूजनीयाः सदा सर्वेमनुष्येगीसकाङ्किभिः ।
वेदा विष्णुक्चो विप्रा मुखं गावस्तनुहरैः ।
बङ्गानि देवनाः भास्नात् माधवो द्यानवः रक्नाः ॥
श्रीकृष्णोऽयं हरिः साक्षात् परिपूर्णनमः प्रभुः ।
वेषां चित्ते स्वितो अत्तवा नेषां तु विज्ञवः सदा ॥
(गर्गे०, विश्व० ४ । ११ १३ )

श्रीनारवजी कहते हैं—नरेहबर ! समस यादबोंने राजा उप्रसंतके इस आदेशको सिर श्रुकाकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया । तराश्चात् प्रसुम्तने मस्तक श्रुकाकर राजा उप्रसंत, श्रूर, वसुदेव, बरुमह, श्रीकृष्ण तथा महामृति गर्गाचार्यको प्रणाम किया । त्येदवर ! तदनन्तर श्रीकृष्ण और वस्त्रदेवके साथ राजा उप्रसंत यदुपुरीमें चले गये और दिग्विजयकी इच्छावाले श्रीकृष्णप्त्र प्रसुम्तने यादय-मेनाके साथ आगेके लिये प्रस्थान किया ॥ १४—१६ ॥

मैथिलेश्वर ! उसा नाके समस्त सक्णमय शिविरीने चार योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एव सुद्योभित होता था । मेनाफे आंगे विशाल बाहिनीमें युक्त महागली कृतवर्मा ये और उनके पीछे पनुधंरोंमें श्रेष्ठ वसूर अपने मैन्यहलके साथ चल रहे थे। तत्पश्चात् मन्त्री उद्धव पाँच प्रतिनाओं के साथ जा रहे थे। राजन् ! उनके पीड़े अठारह महारथा सौ अश्रीहिणा नेनाके माथ यात्रा कर रहे थे। उनके नाम इस प्रकार हैं - प्रद्युग्न, अनिकद्वः दीनिमान्, भानु, भाम्ब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वकः अकणः पुष्करः देवबाहुः शतदेवः सुनन्दनः चित्रभानु, विरूप, कवि और न्यप्रोध । तत्पश्चात् श्रीकृष्ण-व्रेरित गद आदि समस्त वीर चल रहे थे । भोजः कृष्णिः अन्धक, मधु, शुर्भेन तथा दशाईके वंशज बीर उस सेनामें सम्मिलित थे । समन्त यादवोंकी संख्या छप्पन कोटि बनायी जाती है। नरेश्वर ! उस यादव सेना भी गणना भला इस भतलार कीन करेगा ॥ १७ — २१ ॥

इस प्रकार विशाल सेनाको साथ लिये जाते हुए यादव नरेकोंके धनुषके टकारके माथ पीटे जाते हुए नगारीका महान् श्रीप श्मण्डलमें व्याम हो रहा था। गजेन्द्रोंका चीलगर, हयेन्द्रोंको हिनहिनाहर, दगती हुई भुछण्डी (तोप) की श्रावाज, हदना रम्पनेवाले वीगेकी गर्जना और डफोंकी गर्ममार ध्वनियोंसे वे यादव वीर बिजलीको गङ्गडाहरसे युक्त प्रचण्ड मेघोका-सा हक्य उपस्थित करते थे। मारा भूमण्डल ही उम सेनासे शोमित हो रहा था। पृथ्वीपर चलते हुए उन महात्मा बीरोके तुमुलनाहसे दिग्गजोंके कान भी बहरे से हो गये ये तथा शत्रुगण साहस छोड़कर तत्काल अपने दुर्ग की और भागने लंगे थे।पानीमे रहनेवाले कच्छप पृथ्वापर यह क्या हो रहा है ? ----यों कहते तथा पहम कहाते कहां जायें। यो बोलने हुए भागने लंगे। ये मन-ही-मन सोचते थे दि विद्याना। यह उपहल कहा जा गहा है। जिनमे

जनसा क्षेत्रीसहित यह अन्यक प्रमी भी विनसित हो ं गयी है हैं। १ स्ट्र--३७ ॥

लेकर परमेश्वर औष्ट्रि भूतलका भार उतार रहे थे। बो यदुकुळमें चतुर्व्याहरूप चारण करके विराजमान 🖏 उन विरेहराव ! यह तो एक बहाना था । उतकी आह अनन्त-गुणशाली पृथ्वीपालक भगवान्को नमस्कार है ॥ २८ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ज-संहितामें विश्वजित्यापको अन्तर्गत नारद-बहुकादव-संबादमें प्रश्नुसकी दिग्विजयार्थ यात्रा<sup>५</sup> नामक वीथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

# पाँचवाँ अध्याय

#### यादव-सेनाकी कच्छ और कलिक्रदेशपर विजय

श्रीबहुळाइवने पूछा-देवर्षिशिरोमणे ! श्रीहरिके पुत्र प्रसुम्न क्रमशः किन-किन देशोंको जीतनेके लिये गये। उनके उदार कर्मोंका मेरे समझ बर्णन कीजिये। अही ! भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी अपने भक्तीपर ऐसी कृपा है, जो अबण और चिन्तन किये जानेपर पापीजनोंको उनके कुलसहित पविश्व कर देती है ॥ १-२ ॥

अनिगरद्अनि कहा--राकत्! तुमने बहुत अन्छी बात पूछी है। तुम्हारी विमल बुद्धिको साधुवाद ! शीकुष्ण के भक्तोंका चरित्र तीनों होकोंको पवित्र कर देता है। राजन् ! वर्षाकालमें बादलींसे बरसती हुई जलधाराओको तथा भूमिके समसा धुरिकणोंको कोई विद्वान पुरुष मले ही शिम डाले किंदु महान् श्रीहरिके गुणोंको कोई नहीं गिन एकता । दक्षिमणीनन्दन प्रशुम्न उस दवेत छत्रसे सुशोभित ये, जिसकी छाया चार योजनतक दिखायी देती थी। वे इन्द्रके दिये हुए रथपर आरुद्ध हो अपनी सेनाके शथ पहले कच्छ देशोंको जीतनेके लिये उसी प्रकार गये। जैसे पूर्व कालमें भगवान् शंकरने त्रिपुरोंको जीतनेके लिये रथसे यात्रा की थी। कच्छ देशका राजा ग्रुभ शिकार खेलनेके लिये निकला या। वह यादवींकी तेनाको आयी हुई जान अपनी राजधानी हालपुरीको छीट गया ॥ ३--७ ॥

प्रयुक्तकी आयी हुई सेना शायियोंके पदाघातस दृक्षोंको चुर-चुर करती और विभिन्न देशोंके भवनोंको गिराती हुई चल रही थी। उसने उठे हुए भूलिसमूहोंसे आकाश अन्धकाराच्छन हो गया और कच्छ देशके सभी निवासी भगभीत हो गये। उस समय राजा शुप्र अस्यन्त इर्षित हो त्रकाल सोनेकी मालाओंने अलंकत पाँच सी हाबी, दल इकार पीड़े और बीस भार सुवर्ण केवर सामने आका।

उसने मेंट देकर पुष्पहारमें अपने दोनों हाथ बाँबकर प्रयुग्नको प्रणाम किया । इससे प्रसन्न होकर शम्बरारि प्रयुम्नने राजा ग्रुप्रको रत्नोंकी बनी हुई एक माला पुरस्कारके रूपमें दी और उसके राज्यपर पुनः उसीको प्रतिष्ठित कर दिया । राजन् ! माधुपुरुषोंका ऐमा ही खभाव होता है।। ८-१२।।

तदनन्तर वस्रवान् विक्मणीनन्दन कसिङ्ग देशको जीतनेके लिये गये। उनके नाथ फहराती पताकाओंसे सुशोमित उत्तम सेनाएँ यीं । उन्हें देखकर ऐसा छगता था। मानी मेघोंकी मण्डलीके साथ देवराज इन्द्र यात्रा कर रहे हों। लिक्स्राज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी-सवारोंके साथ महात्मा प्रदाननके सामने युद्ध करनेके छिये निकछा। कलिङ्गको आया देख धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ अनिषद्ध एकमात्र रथ केकर यादव-सनाके आगे खंडे हो उसकी मेनाओंके साथ युद्ध करने लगे । अपने धनुषकी बार-बार टंकार करते हुए त्रीर अनिरुद्धने सौ वाणींसे कलिङ्कराजको, दस-दस बाणींस उसके रथियों और हाथियोंको वायलकर दिया। यह देख उनके अपने और शतुपक्षके सभी योदाओने 'साधु-साधु' कहकर उन्हें शायार्था दी। प्रशुम्नके देखते हुए ही अनिरह सुह करने छो । नरेश्वर ! उनके वाण-समृहाति कितने ही बीरोंके दो इकड़े हो गये। हाथियोंके मस्तक विदीर्ण हो गये और बोड़ोंके पैर कट गये। रघोंके पहिये चूर-चूर हो गये, घोड़े और उनके साथ-साथ चलनेवाले कालके गालमें चले गये। रथी और सारिय ऑधीके उलाई हुए वृक्षोंके समान बराहाायी हो गये। मैथिल ! शत्रुकी सेना भागने लगी। अपनी सेनाकी मागती देख हाथीपर बैठा हुआ कलिङ्गराज बढ़े रोषते आगे वडा। उसका कवन क्रिस भिन्न हो गया था। उसने तुरंत ही बहत्तर भार खोहेकी बनी हुई भारी गदा चलायो और अपने हाथीके द्वारा बड़े-बड़े वीरोंको गिराता हुआ बलवान् कल्किन्म मण मेणके समान गर्जना करने लगा । उस गदाके प्रहारते किंचित् ज्याकुलचित्त होकर अनिवह बुद्धस्वलमें ही रथपर अपने । यह देख बादवांके कोंबकी लीमा न रही । उन्होंने तिंकाल तीखे और चमकीले वाणोंद्वारा कल्किशाकको उसी प्रकार चोट पहुँचाना आरम्भ किया, जैमे मांसबुक्त बाकको कुरर पक्षी अपनी चोंचोंमे पीहा देते हो । कल्किशाकने भी उस समय कुपित हो अपने बनुषपर प्रस्थवा चढ़ायी और बार्गार उसकी टंकार करते हुए अपने बाणोंसे हानुओंके बाणोंको चूर चूर कर दिया ॥ १३-२४ ॥

मैथिलेश्वर ! तव बलदेवके छोटे भाई बल्यान् गदने गदा लेकर बार्ये हाथसे उसके हाथीपर प्रहार किया। फिर अर्थचन्द्राकार वाणसे उसको चोट पहुँचायी।

3

नरेशर है उस प्रहारते वह हाथी किया-मिश्व होकर इस प्रकार विखर गया। मानो इन्हके बज़की चीटले कोई शैक्काण्य विखर गया हो। कियाराज हाथीले गिर पड़ा और विशास गया केकर उसने गदको मारा और गदने मी सरकार किया। काकियराज हों में सरकार किया। काकियराज और गदमें वहाँ मोर युद्ध होने लगा। उनकी होनों गदाएँ आगकी चिनगारियाँ विखेरती हुई चूर-चूर हो गर्यो। तत्मधान गदने किसाराजको पकड़कर समरभूमिमें दे मारा। केने गकड़ किसी साँपको पटककर खींचता हो। उसी प्रकार गई दुर्रत ही अपने हायसे किसाराजको चिगटने लगे। गदाके प्रहारसे पीदित करिक्रपाजको हिंहु में चूर-चूर हो रही याँ। वह महारमा प्रदामनकी शरणमें आ गया। उसने मेंट देकर कहा---(आप देवताओं के भी देवता परमेश्वर हैं। कृपित हुए इण्डश्वर यमराजकी माँति आपके आक्रमणको एखीपर कीन तह सकता है। आपको नमस्कार है। ॥ २५-३१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विञ्चजित्**सन्दर्क अन्तर्गत नारद-बहुतादव-संवादमें 'कच्छ और कजिल्नदेश**पर विजय' **नामक पाँचवाँ अध्याव पूरा हु**व्या ॥ ५ ॥

#### छठा अध्याय

# प्रयुक्तका मरुधन्व देशके राजा गयको इराकर मालवनरेश तथा माहिष्मती प्ररीके राजासे बिना युद्ध किये ही भेंट प्राप्त करना

श्रीमारवजी कहते हैं—राजन् । इस प्रकार किन्नराजपर विजय पाकर यादवेश्वर प्रयुक्त मक्षम्य (मारवाइ ) देशमें इस प्रकार गये। मानो अग्निने जलपर आक्रमण किया हो । धन्वदेशका राजा गय पर्वतीय दुर्गमें रहता. था । उसकी स्थिति जानकर यादवेश्वरने उसके पास उद्धकों मेजा । इहिमानोमें अग्न उद्धव गिरिहुर्गमें गये और राजसभामें प्रयेश करके गयसे बोले—प्रहामते नरेश ! मेरी वात दुनिये । यादवींके स्वामी महान् राज राजेश्वर उपसेन अम्बूदीयके राजाओको श्रीतकर राजस्वयक करेंगे । सक्षात् परिपूर्णतम मगवान् श्रीकृष्ण जो असंख्य बद्धाण्डीके अभिपति हैं। उन महाराजके मन्त्री हुए हैं । उन्होंने ही धनुर्धरोंमें शेष्ठ सक्षात् प्रयुक्तको यहाँ भेजा है । आप यहि अपने कुलका कुशल्कोम चाई तो शीम मेंट केकर उनके पास चलें। १-६॥

भीनारदेशी कहते हैं---रासन । यह सनकर शीर्व और

पराक्रमके महसे उन्मत्त रहनेवाले महावली राजा गयने कुछ कुपित होकर उद्धवसे कहा ॥ ७ ॥

गय बोले---महामते! मैं युद्ध किये बिना उनके लिये भेट नहीं दूँगा। आप-जैसे यादवस्रोग अभी थोदे ही दिनींसे इदिको प्राप्त हुए हैं---नये धनी हैं॥८॥

राजन् ! उसके यों कहनेपर उद्यवकीने प्रयुग्नके पास आकर समस्त यादवींके सामने राजा गयकी कही हुई बात हुहरा दी ! फिन तो उसी समय किमणीपुत्रने गिरिदुर्गपर आक्रमण किया ! गयके सैनिकोंका यादवोंके साथ घोर युद्ध हुआ ! हाथियोंके पैरोंसे नागरिकों तथा भूमिपर चलनेबाले लोगोंको कुचलता और इस्रोंको रौंदवाता हुआ राजा गय हो अक्षीहिणी सेनाके साथ युद्धके लिये निकला । रथी रथियोंके साथ, बहे-बहे गज गळगाजोंके साथ, घुड्सवार युद्धसवारोंके साथ तथा बीर बीरोंके साथ परस्पर युद्ध करने लगे । तीले बाण-समूहों, दाल, तळवान, गढा, श्राहि, पाछ, फनने, डातधी भीर सुमुखी आदि अख-काओंकी मारते भयातुर हो गयके सैनिक यादबीते परास्त हो अपना-अपना रथ छोड़का स्थ-के-सब दसी दिशाओंमें भाग चळे॥ १--१४॥

ं**अपनी मेनाके पर्**रायन करनेपर महावर्ला गय बार-बार भनुषकी टंकार करता हुआ अकेला हा युद्धके लियं आगे यदा । तेजस्वी श्रीकृष्णपुत्र दीप्तिमान्ने धनुषये छोडे हुए वाणींसे शत्रुके बोड़ोंको मार डाला । एक वाणसे सार्थिको नष्ट करके दो वाणोंसे उसकी ऊँची ध्वजा काट डाली। वीम याणींसे रथको तोद-फोडकर पॉच बाणींने उसके कवचती किय-भिन्न कर दिया। फिर महाबली दीप्तिमानने सौ गण मारकर गयके धनुषको भी खण्डित कर दिया । गयने दूसरे धनुषको छेकर बीस बाणोंद्वारा श्रीकृष्णपुत्र दीप्तिमान्को धायल कर दिया। फिर वह बलवान बीर मेघके समान गर्जना करने लगा । समराक्षणमें उसके प्रहारसे दीतिमान्के हृदयमें कुछ ब्याकुलता हुई, तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मयी सुदृढ़ शक्ति श्राथमें ली और उसे घुमाकर महात्म! गयके उत्पर चलाया । उस शक्तिने राजाके हृदयको विदीर्ण करके उसका बहुत रक्त पी लिया। राजन् ! गय भी समराङ्गणमें गिरकर मुर्च्छित हो गया। दीप्तिमान् अपने धनुषकी कोटि शत्रुके गरेमें डालकर उसे घसीटते हुए प्रद्यम्नके सामने उसी प्रकार हे आये। जैसे गरह किसी नागको खींच लाया हो। उस समय मानवीं तथा देवताओंकी दुन्दुभियाँ एक साथ ही बज उठीं । देवता आकाशमे और पार्थिव नरेश भूतलसे पूलोंकी बर्षा करने लगे । राजन् । तथ गयने भी शम्यरारि भीकृष्ण-पुत्र प्रबुक्तके चरणींका पूजन किया ॥ १५-२२३ ॥

बहाँसे महासमा प्रयुक्त अवन्तिकापुरको गये। उसी प्रकार जैसे असर सुनहरी कर्णिकापर टूट पढ़े। उनका आगमन सुनकर मालवनरेश जयभेनने उनकी मलीभाँति एवा की। मिथिलवर! वे प्रयुक्तके प्रभावको जानते थे। अतः उनसे अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बढ़े बूढ़ोंको बुल्वाया और उनके द्वारा महातमा प्रयुक्तको उत्तम भेंट सामग्री अपित की। बहाँ अपने पिताकी बुआ राजाधिरेवीको प्रणाम करके महामनस्वी प्रयुक्तने अपने फुफेरे भाई विन्द और अनुविन्दको गुरुसे लगाया और मालवदेशक प्रोदाओंसे

साहर जिरकर वे वर्ड़: शोमाकी प्राप्त हुए ॥ २३-२५ ॥

वहाँन अनुशांरियों में श्रेष्ठ प्रयुक्त माहिष्मती पुरीकों गयं और यादवो तथा अपने सेनिकों के साथ वहाँ उन्होंने नर्मदा नदीका दर्धान किया। जलके कछोलोंसे सुशोमित नर्मदा मानो श्रृङ्कार-तिलक भारण किये हुए थी और छपी हुई पगड़ीकी मांति पुष्पसमूहोंको यहा रही थी। वेंतः वाँस तथा अन्य वृक्षोंसे फुले हुए माभव-तदओंने धिरी हुई आकाश गञ्चाकी-मी शोमा पार्ता थी। उसके तटपर छावनी डालकर यादवेश्वर प्रयुक्त यादवेश्वर प्रयुक्त साथ देवराज इन्द्र शोमा पार्ट हों। महात्मा प्रयुक्त पाम अपना दूत मेजा। दूतने प्रयुक्त पाम अपना दूत मेजा। दूतने प्रयुक्त सकते हाथ जोड़ प्रणाम किया और मत्रके सुनते हुए वहा यह बात कही।। २६—३१॥

दूत बोला—प्रभो ! इस्तिनापुरके राजा बुद्धिमान् भृतराष्ट्रने इन अत्यन्त बलवान् वीर इन्द्रनीलको माहिष्मती प्रीके राज्यपर स्थापित किया है। अतः ये किसीको बिल या मेंट नहीं होंगे। दुर्योधनको स्वेच्छाते ही ये इन्यरादा भेंट करते हैं। बलात्कारसे नहीं। आपलोग युद्ध कर सकते हैं। परंतु यहाँ युद्धते कोई लाभ नहीं होगा॥ ३२-३३॥

श्रीप्रशुक्तने कहा—दूत! जैसे राजा गय और किन्क्स राजने अपमानित होनेपर मेंट दीं। उसी तरह यहाँके राजा भी पराजित होकर भेंट देंगे। माहिष्मतीके राजा बढ़े राजाधिराज वने हैं। परंतु ये महाराज उन्नसेनको नहीं जानते॥ २४॥

श्रीनारदर्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहनेपर दूतने तत्काल जाकर राजसभामें माहिष्मतीपतिसे प्रद्युम्नकी कही हुई यात कह मुनायी । माहिष्मतीके राजाने देखा कि यादवोंकी सेना वड़ी उद्घट है ( अतः उससे युद्ध करना ठीक न होगा); इसल्यिये वे पाँच हजार हाथी, एक लाख घोड़े और दस हजार विजयशील रय केकर निकके और महात्मा प्रद्युम्नसे मिलकर वह सब कुछ उन्हें भेंट कर दिया ॥ ३५-३७॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजिक्ष्याचके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुकाश्व-संवादमें ध्याहिष्मतीपुरीपर विजय कामक स्तरा अध्यास पूरा हुआ !! ६ ॥

## सातवाँ अध्याय

### गुजरात-नरेश ऋष्यपर विजय प्राप्त करके यादव-सेनाका चेदिदेशके खामी दमधोपके वहाँ जानाः राजाका यादवोंसे प्रेमपूर्ण पर्ताव करनेका निश्रय, किंतु शिशुपालका माता-पिताके विरुद्ध यादवोंसे युद्धका आग्रह

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! महापराक्रमी प्रयुक्ष माहिष्मतीके राजाको जीतकर अपनी विद्याल सेना लिये गुजरातके राजाके यहाँ गये । जैसे पिक्षराज गरुड अपनी चींचसे सर्पको पकड़ केते हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्णकुमार प्रयुक्तने गुजरदेशके अधिपति महावली वीर शृष्यको सेनाद्वारा जा पकड़ा । उनसे तत्काल भेंट वस्ल करके महावली यादवेन्द्र अपनी विश्वाल बाहिनी साथ लिये हुए चेदिवेशमें जा पहुँचे । चेदिराज इमबोच बसुदेवजीके यहनोई थे; किंतु उनका पुत्र शिद्याल श्रीकृष्णका प्रका शत्रु कहा गया है । इदिमानोंमें श्रेष्ठ महाबुदिमान् उद्धव महावली इमबोचके पास गये और उनको प्रणाम करके बोले ॥ १-५ ॥

उत्तयने कहा—राजन् ! महाराज उप्रतेनको बक्षि (भेंट) दीजिये । वे समस्त राजाओंको जीतकर राजस्य-यक्ष करेंगे ॥ ६ ॥

श्रीनारवजी कहते हैं—मिथिलेश्वर ! उद्भवजीका यह बचन सुनकर दमधोषके दुष्ट पुत्र शिशुपालके ओष्ट फड़कने स्त्रो । वह अत्यन्त कृपित हो राजसभामें तुर्गत इस प्रकार बोला ॥ ७॥

चिश्यपास्ने कहा—अही ! कालकी गति दुर्लक्षय है।
यह नंसार कैसा बिचित्र है ! कालात्मा विधाताक प्राजापत्यपर
भी कसह या विवाद खड़ा हो गया है (अर्थात् लोकविधाता ब्रह्मा और घटनिमाता कुम्भकारमें झगड़ा हो रहा
है कि प्रजापति कीन हैं)। कहाँ राजहंस और कहाँ कीआ !
कहाँ पण्डित तथा कहां मूर्ख ! जो मेवक है, वे चक्रवर्ती
राजाको—अपने स्वामीको जीतने की हच्छा रखते हैं। राजा
ययातिके शापसे यहुवंशी राज्य-पदने अह हो चुके हैं; किंतु वे
छोटा-सा राज्य पाकर उसी तरह हतरा उठे हैं, जैसे छोटी नदियाँ
थोड़ा-सा जल पाकर उमें हुने लगती हैं— उच्छलित होने लगती हैं।
जो दीनवंशका होकर राजा हो जाता है, को मूर्खका बेटा होकर
पण्डित हो जाता है, अथवा जो सदाका निर्धन कभी बन पा जाता
है, बह घमंडसे अरकर सरे जगतको त्रणवत मानने कगता है।

उप्रसेन कितने दिनोंसे राजपद्याको प्राप्त हुआ है ! याद्यदेख मन्त्री यना है और उप्रसेन उसीके बस्से और केषण उसीसे पूजित होकर राजा बन बैटा है। उसके मन्त्री वासुदेवने जरासंघके भग्नसे भागकर अपनी पुरी मधुराको छोड़कर समुद्रकी शरण ली है। वह पहले 'नन्द' नामक अईएका भी बेटा कहा जाता था। उसीको बसुदेव खाज-ह्या छोड़कर अपना पुत्र मानने छमे हैं। यसुदेव तो गोरे रंगके हैं, उनसे उत्यन्न हुआ यह कृष्ण श्यामकर्गका कैसे हो गया! केवल पिता ही नहीं, पितामह भी गोरे हैं। उनके कुलकी संतिमें इस वासुदेवकी गणना हो, यह यह दुःख और हैंसीकी बात है। मैं उसके पुत्र प्रयुक्तको यादवों सथा सेनासहित जीतकर भूमण्डलको यादवोंने शून्य कर देनके छिमे कुशस्थलीपर चढ़ाई करूँगा।। ८-१६॥

अतिनारदजी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर धनुष और अक्षय वाणोंसे भरे दो तरकस केकर शिशुपालको युद्धके लिये जानेका उद्यत देख चेदिराजने उससे कहा॥१७॥

द्रमघोष बोले—वेटा ! में जो कहता हूं, उसे सुनी ।
कोष न करो, न करो ! जो सहसा कोई कार्य करता है, उसे
सिद्धि नहीं प्राप्त होती । अमाफे समान धर्म, अर्थ, काम
और मोक्षका साधन दूसरा कोई नहीं है । इसिक्ये सामनीतिसे
काम लेना चाहिये । सामके तुल्य दूसरा कोई मुखद उपाथ
नहीं है । दानसे सामकी शोभा होती है, जब वह मधासामका मुलारने । सत्कारकी भी तभी शोभा होती है, जब वह मधायोग्य गुण देखकर किया जाय । यादय और चेदिए सबेसम्बन्धी माने गये हैं। अतः मैं वास्तवमें यही चाहता हूँ
कि यादवी तथा चेदिपोंमें करुड़ न हो ॥ १८—२१ ॥

श्रीकारवृजी कहते हैं -बुद्धिसान् दमयोपके समझाने-पर भी शिशुपाल अनमना हो गयाः कुछ बोला नहीं । वह महालाल खुपचाप बैठा रहा । राजन् । चेदिराजकी रानी श्रीक्षणा श्रुरनम्बन बसुदेवकी बहिन थीं । वे अपने पुष शिश्चपाकके पास आकर अच्छी तरह विनययुक्त होकर बीर्खि ॥ २२-२३॥

श्रीक्षणां कहा-चेटा ! सेंद्र न करो । यादवी समा चेदिपों में कभी कल्क नहीं होना चाहिये । श्रूनन्दन वसुरेष तुम्हारे मामा हैं और उनके पुत्र श्रीकृष्ण भी तुम्हारे भाई ही हैं । उनके जो प्रयुक्त आदि सैकड़ों महावीर पुत्र वार्थ हैं, वे तब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाइ-प्यार पानेके बोम्य तथा समादरणीय हैं । उनके साथ युद्ध करना उचित वहीं होगा । तात ! मैं तुम्हारे साथ स्वयं स्नेहाईचित्त होकर उन समायस यादयोंको कैनेके लिये चल्गी । चिरकालमे मेरे मनमें उन सबको देखनेकी उत्कण्ठा है । मैं यदे उत्सव एवं उत्तलाहके साथ उनको घर लाऊँगी । ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आयेगा ॥ २४-२६ ॥

विद्युपाल बोला—बल्दाम, कृष्ण तथा समसा यादव मेरे शहु हैं। जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है, उन सबको में भी अपने सैनिकोंद्वारा मरवा बालूँगा। पूर्वकालमें कुण्डिन पुरमें राम तथा कृष्ण, इन दोनों भाइयोंने मेरी अवहेलना की, मेरा विवाद रोक दिया; अतः वे मेरे भाई नहीं, शहु हैं। यदि तुम दोनों (मेरे माता-पिता होकर) यादवोंका समर्थन करोगे तो मैं तुम दोनों पिता-माताको मजबूत बेडियोंसे बॉफकर उसी तरह कारागारमें डाल हूँगा, जैमे कंसने अपने मॉ-वापको कैद कर खिया था। अन्यथा तुम दोनोंका वस भी कर डालूँगा, मेरी शपथ वा प्रतिशा बड़ी कठोर होती है (इसे टाक्सा कठिन है)।। २७-३०॥

श्रीमारवृजी कहते हैं—शिशुपालकी कही बातें हनकर चेदिराज खुप हो गये। उद्धवजी अपनी तेनामें क्रैट आये और जो कुछ शिशुपालने कहा या। वह सब उन्होंने वहाँ कह सुनाया। तदनन्तर बाहिनी। ध्वजिनी। प्रतना और अक्षोहिणी—ये चार प्रकारकी शिशुपालकी सेनाएँ सुस्कित हुई।। ३१३२॥

बहुलाश्वन पूछा—प्रभो ! बाहिनी आदि लेनाकी मख्या मुझे बताइये; क्योंकि ऋषिलोग भूतः वर्तमान और भविष्य —तीनो कालोंकी बातें जानते हैं ॥ ३३ ॥

श्रीनारदजीने कहा-राजन् ! सी हाथी। न्यारह सी रथी। दस इजार बोडे और एक लाख पैदल-यइ 'सेना'का समाण है। इससे दुगुनी मेनाको 'चतुरक्किणी' कहते हैं। चार सौ हाथी। इस हजार रथ। चार लाख घोडे तथा एक करोड पैटल-इतने सैनिक लोडेका कवच पहने और शक्तिशाली बल-बाइनोंसे सम्पन्नः अन्त-शास्त्रोंके ज्ञाता ग्ररवीर जिस सेनामें विश्वमान हों। उमे विदानोंने 'वाहिनी' कहा है। वाहिनीसे दुरानी सेनाको 'ध्वजिनी' नाम दिया गया है। ध्वजिनीसे दुगुनी सेनाको पूर्वकारूके विद्वानीने 'पृतना' माना है। प्रतनासे दुगुनी सेना 'अध्तीहिणी' कही गयी है। जो साइसी बीर है, उसे 'शर' कहा गया है। जो सौ शूरवीरींकी रक्षा करता है, उसे 'सामन्त' कहते हैं। जो मुद्धमें सी सामन्तींकी रक्षा करता है। उसे पाजी (या गजारोही) योद्धा कहते हैं। जो समराक्रणमें सार्यि और अश्वीसहित रथकी रक्षा कर सकता है, वह धर्थी कहा गया है। जो अपने बाणीने नेनाकी रक्षा करता है। उसे 'महारथी' कहते हैं। जो अपनी सेनाकी रक्षा और शत्रऑका संहार करते हुए रणक्षेत्रमें अधीहिणी सेनाके साथ युद्ध कर सके। उसे सदा 'अतिरथी' माना गया है।। ३४-४१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामं निद्वजित्सामके अन्तर्गत श्रीनारद-बहुताहव-संवादमं शुर्जर और बेदिदेशमें गमन नामक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

## आठवाँ अध्याय

#### शिश्रपालके मित्र धुमान तथा शक्तका वध

अपनारद्जी कहते हैं—राजन् | शिशुपाल अपनी तेनाको साथ के माता-पिताका तिरस्कार करके चन्द्रिकापुरले बाहर निकला । बुहोंका ऐसा स्वभाव ही होता है । उसके ताथ बाहिनी' और क्विकिनी' तेनाओंसे युक्त बुमान् और शक्त निकले । शिशुपालके हो मन्त्रियोंके नाम थे, रङ्ग और पिङ्ग ।

वे दोनों क्रमशः पृतना' और 'अक्षीहिणी' सेना क्रिये युद्धके लिये नगररे बाहर आये ॥ १२॥

नरेश्वर | शिश्चपासकी महासेना प्रस्मकासके महास्मगर-के समान उमदती आ रही थी । उसे देखकर यहुमंत्री बीर भगवान श्रीकृष्णको ही जहास बनाये। उस सैन्य-

सागरसे पार होनेके हिं सामने आये । महाबळी चुमान् शिशुपालमे प्रांतत हो व्याहिनीं सेनामहित आगे बदकर यादव योद्धाओंके सः ४ यद्ध वरते लगा । समराङ्गामे ांनी सेनाओंकी बाण वर्षान अन्य तर छ। गया । **बोडों**की टापोंसे इतनी धूल उड़ी कि आवाव आन्छादित हो गया। नरेश्वर | दोइते हुए श्रोहं उछलकर हाथयोके मस्तकपर पाँच रख देते थे और घायल हुए हाथा युद्ध सुमिमे पैरोस शत्रुओको गिराते ओर सुँडकी फुफकारोंन उधर उधर पेंकते-कुचलते भूमे। यह रहे थे | 5नके महत्वपर कस्तुरी और सिन्दरने पत्र-रचना की अभी था और िटपर छाल रंगकी हुल उनकी शोभा बदाती थी । पैदल सैनिक बाणीं) गदाओं) परियों) तन्त्रारों) राज्य और राक्तियोंकी मारमे अञ्च अञ्च १७८ जानेकै कारण पराशायो हो रहे थे। उनके पैर, बुटन और बाहदण्ड छिन्न भिन्न हो गये। राजन । कोई अपनी तीला ल्लाबः न यदमें घोडोंके ही दुकके कर देता था। कितने हा अर शामधीके दाँत पकड़कर उनके मसकोपर चढ़ जाते ये और सिद्धी भाति महाकारी तथा हार्था-भवारीको चार फाइ बालते ए । वहून में महाबको मुद्धलबार योद्धाः द्वाधियाके समुद्रको पहेर हा उन्न सेनिकीपर खब्रका प्रहार करत और उन्हें विद्यार्थ का डालन थ । ऐसा दिखायी देता था कि पेंग्ड्रीकी पोठस उन स सक्क ई नहीं होता 🖁 । वे नटोकी तग्रह विद्युत् नेवसे घोडीपर अहले-इतरते रहते थे।। ३--११॥

श्रुकोंको धेनाका वेगपूर्वक आक्रमण होता देख अकृद सामने आये । उन्होंने साणोंको वर्धोंसे दुर्हिन ( बरसात ) का हश्य उपिट्यित कर दिया । सुभानने भी अपने बनुषसे दूटे हुए राज समृहोंको सीहार अकृदको आज्छादित कर दिया-- टीक उसी तरहा जैसे यादक वर्षाकालके सूर्यको सक देना है। शान्दिनी पुत्र अकृदने क्रोषसे मृश्कित हो सुमानके बाग-समृदोगर विजय पाकर उस बीरके उत्पर शक्तिसे प्रहार किया । उस प्रहारसे सुमानका अङ्ग विद्याणे हो गया । वह दो धड़ीके लिये अपनी चेतना खो बेटा । परंतु शिशुपालके उस बलवान् मित्रने फिर सीम ही उठकर युद्ध आरम्भ कर दिया । सुमानने काल भार लोहेको बनी दुई एक भार्र गदा हाथमें की और उसके द्वारा अकृदको छातीपर चोट करके मेवके समान गर्मना की । उसके प्रहारते अकूर मन ही-मन किंचित् व्याकुल हो उठं । तब बार-बार अपने धनुषकी टंकार करते हुए युयुधान (सात्यिक )सामने आये । उन्होंने खेल खेलमें एक ही बाण मारकर तुरंत युमान्का मस्तक काट डाला । युगान्के गिर जानेगर उसके बीर सैनिक युद्धना मैदान छोइकर भाग चले ॥ १२-१७॥

उर्वा समय अपनी धेनाको भागती देख शक्त वहाँ आ पर्दुचा । उसने बुद्धिमान् युयुधानपर सहमा भूल चलाया । युयुधानने अपने याण-समृहोंसे उस गुलके सी दुकहे कर दिये । तब शक्तने परिघ उठाकर युयु**धानपर दे मारा ।** अर्जुनके मग्वा युयुषान क्षणभरके लिये मृष्क्रित हो गये । इतनेमें ही महावली बीर कृतवर्भी वहां आ पहुँचा। उमने बाग मारकर अश्वसहित शक्तके मी रथकी चूर-चूर कर दिया। तब शक्तने भी गदाकी चोटले कृतवर्माके उत्तम रमको चकनाच्य कर हाता । राजन् ! कृतवर्माने रथ डोइकर शक्तको रोषपूर्वक पकद क्रिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओंते उक्वालकर एक योजन दूर फेंक दिया । उस युद्धभूमिमे शक्तके गिर जानेपर शिश्चपालकी भाषासे उसके दोनों मन्त्री रक्त और पिक्क क्रमशः 'प्रतना' और 'अश्वोहिणी' सेनाॲंके साथ बाण-वर्षा करते और युक्षमें राष्ट्रओंको कुचलते हुए आये। मैथिकेश्वर ! धेसा जान पहला था। मानो अग्नि और तायु देवला एक साथ आ पहुँचे हैं। उन दोनींकी उद्घट सेनाको देख पिताके नमान पराक्रमी याद्वेन्द्र प्रद्युप्त धनुष इायमें कैकर भरी सभामें इस प्रकार बोके ॥ १८-१५ ॥

प्रधुक्तने कहा योदाओं । रङ्ग और पिङ्गके साथ होनेवाके युद्धमें में अग्रगामी होकर जाऊँगाः क्योंकि रङ्ग और पिङ्क महान् यल पराक्रमसे सम्पन्न दिखायी देने है॥२६॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—प्रयुक्ति यह बात सुनकर श्रीकृष्णके बलवान् पुत्र नीतिवेचा महाबाहु भानु सबसे जागे होकर अपने बढ़े भाईते बोके॥ २७॥

भाजुने कहा—प्रभो । जब तीनों कोक एक शाय युक्क िं आपके सम्मुख उपस्थित दिखायी दें, तब आपके धनुषकी टंकार होगी, इसमें सशय नहीं है। मैं केवल तलवारने ही रङ्ग और पिङ्गके मस्तक काटकर तरबूजके दो इकड़ोंकी भाँति हाथमें लिये यहाँ प्रवेश करूँगा॥१८-१९॥

इस प्रकार भीगर्ग-संदितामें विश्वजित्साण्डक अन्तर्गत नारद-बहुकावव-संबादमें 'सुमान्

जीर क्षकता नव<sup>9</sup> नामक माहनौँ मध्याव पूरा **द्वा** ॥ ८ ॥

## नवाँ अध्याय

#### भारुके द्वारा रङ्ग-पिङ्गका वधः प्रद्युम्न और शिशुपालका भयंकर युद्ध तथा चेदिदेशपर प्रद्युम्नकी विजय

श्रीनार द्वजी कहते हैं—राजन् ! यो कहकर शनुस्दन भानु ढाल तलवार लेकर पैदल हा शनुम्नामें उसी प्रकार घुम गये, जैंग जंगली हाथा जगलमे प्रवेश करता है। मानुने अपने खड़्नमे शनु योद्धाओंकी भुजाएं काट हाली। हाथा और धोढ़े भी जब सामने या आस पास मिल जांत थे, तब वे अपनी तलवारमें उनके दो टुकड़े कर डालते थे। व उस समराज्ञणमे शनुओंका छेदन करते हुए अकेले ही विचरने और शोभा पाने लगे। उनका द्सरा साथा नेवल खड़्ड़ या। जैमें कुलाने और बादलांसे आच्छादित होनेगर भी स्विदेव अपने तेजने उद्धास्ति होते हैं, उसी प्रकार शनुओंने आइत होनेगर भी बीरवर मानु अपने विश्वास तेजका परिचय दे रहे थे॥ १-७॥

मिथिकेशर । भानुके स्वज्ञत जनके क्षान्मस्यक कर गंथ थे। उन हाथियों के महत्र हैं जिसे मोती रचयुनिया को प्रकार गिरते भे जैने पुण्यकर्मी हे श्रीण हो जानेपर स्वनवासी जनेके तारे ( विशेतिभय रूप ) युक्तिक सूर्व पर १० ४ १५ १५ उस **उमरा क्र**णमें इहिमाजन (५८क मान्ते) शहरेक 👑 पर ्रान्ति करके महाय श बीर परनु रङ्ग और पिङ्कांत अपर हा चई। भगवान् भीकृष्णके दिये हुए अहस रहा और विक्री रचीकी नष्ट करके भानुने धारिययोंके धहित उनके छंडोके हो-सो दक्के कर बाके | तब महा-उद्घर बीर रङ्ग और पिङ्गने भी लह केकर भानुपर प्रदार किया। परंतु भानकं साक तक पर्वता ही वे दोनी स्वय है। हेक ही संधा मानुत तत्त्वारकी चोटमे रङ्ग और पिट्टा समाज एक सथ हो जुद-भूमिमें जा गिरे । यह अध्युत मी बात हुई । विश्वया तीर भानु सेनापतियोंसे प्रशासित हो रङ्ग और पिङ्गक मन्तक केकर प्रशुम्नकं सामने आये । उस समन मानवाग तृतु भयो के साथ देव-दुन्दुभियों भी बज उठी। सब ओर जय जयकार होने लगा । देवताओंने पूल बरगाये । रङ्ग और िक्रके मारे जानेका समान्तार सुनकर शिशुपालके रीपका सीमा न रही। वह विजयशील रथपर आरूद हो यादवीके सामने गया। उसके साथ मदकी बारा वहानेवाके सानके होदेसे युक्त और रानकरित कम्बड (काडीन वा इंड ) वे सर्वकर

बहुत-में विशालकाय गजराज चले, जिनके हिलते हुए बंटोंकी धनमनाहर दूर दूरतक फैल रही थी। देवताओं के विमानोंकी मांति शोमा पानेवाले रथों, वायुके तुल्य वेगशाली तुरंगमें तथा विशाबगेक महारा पराकर्मा वीरोके द्वारा वह पृथ्वीतलको निनादित करता हुआ चल रहा था।। ८-१३॥

नरेका । शिशुपालको सनाको आती देख धनुर्धारियोमें भेष्ठ भीकृष्णानुसार प्रद्युम्न इन्द्रके दिये हुए रथपर आरूढ़ भी अन्त आ। होतर उसका मामना करनेके लियं च**छे।** उन्होंने सम्पूर्ण दिशाओं और आकाशको गुँजाते हुए अपना शक्त बजाया । दूधरीकी मान देनेवाके नरेश । उस शक्त नादवे शमुत्रीके इदयमे कॅपकेपी होने त्या। शिशुपालकी वि गल मेना राजप्रासाद या राजकीय दुर्गकी भौति दुर्गम थो । उसम प्रवरा ५२नेके लिये इक्सिणीनन्दन प्रद्यम्नने महाभा वार्थीका मोपान बनाया । दमधोपनन्दन बुद्धिमान् दिश्चगलने वास्त्राय भनुषको टकार करते हुए **मग्राश्च**का रुवान 📒 📆 🍽 हो। उसने दत्तात्रेयजीने शीखा था । उसके प्रकृत के के अब अप पेलता देख युद्धभूमिमे दक्मिणी-बन्दर प्रश्नुष्टते की अक्षास्त्रका ही प्रयोग करके लीलापूर्वक श्युवे उ । अध्यक्त संहार १४ दिया | नरेश्वर | तब महा-ॿबिमान् शिद्धपान्दने अङ्गाराम्बका प्रयोग कियाः जिसे जमदिन्न-नन्दन परश्चरामने महेन्द्र पर्वतपर उसको दिया या । उस असके द्वारा अञ्चाराकी वापी होतन प्रद्युम्नकी सेना अत्यन्त म्यापुत्र हे। उटा । तत्र श्रीतृत्याकुमारने महादिव्य पर्जन्यास्त्र-का प्रकार किया। उसमें भेगोहारा जलकी भोटी **धाराएँ** विरायी वाने ल्यीं। अतः सारं अङ्गार बुझ गये। तब शिश्यान्त्रं भूर्वपत होक गजास्त्रका संघान किया। जिसकी भिक्षः उमे अगस्य मुनिने मलयाचलपर दी थी। उस अससे अत्यन्त उर्भट करोड़ी विज्ञालकाय गजराज प्रकट होने छो। उन्होंने महालग प्रशुक्का संनाको रणभूमिमें गिराना आरम्भ किया। इससे यादवींकी सेनाओंमें महान् हाहाकार मच गया । यह देख युद्धमें होड लगाकर आगे बढ़नेवाके प्रयुक्तने नृसिंहाकाना संधान किया । उससे नृसिंहका प्राकट्य हुआ। जो अपनी वर्जनाचे भूतळको प्रतिश्वनित कर रहे वे ।

उनके अवाक समक रहे थे। उनकी गर्दन और पूँकके बाक बरे-बरे ये। पंजीके नख इककी फालके समान बड़े-बड़े होनेके कारण उनके स्वरूपकी भयंकरताको बढा रहे थे। बृसिंह उस समराङ्गणमें उन हाथियोंका मध्यण करते हुए हुंकारके षाय सिंहनाइ करने हो। उन हाथियोंके कुम्भस्यलीको विदीर्ण करके उछत्को हुए भगवान् नृभिंह एमस्त गज **धमूहोंका मर्दन करके वहीं अन्तर्धान हो गये । तर महावली** शिश्चपालने रोषपूर्वक परिष चलाया । परंतु माष्य प्रशुप्तने यमदण्डसे मारकर उसके दो दुकड़े कर दिये। फिर तो चेदिराज किञ्चपालके रोपकी शीमा न रही। उसने ढाल और तलवार छेश्वर प्रशुद्धपर इस प्रकार घाता किया जैसे पतंग प्रज्वलित अभिकी और टूटना है। श्रीकृष्णकुमारने वेगपूर्वक उसके खडूपर यमदण्डले प्रहार किया। जिलमे डाल-सहित उसकी वह तलवार भूग-नूर हो गयी । फिर यादवेश्वर प्रद्युक्षने सहसा वरुणके दिये हुए पाशंभ दम्यापपुत्र शिक्य-पालको बाँचकर समराक्रुणमें वसीटना आरम्भ िया। अब उन्होंने शिशुपालका काम तमाम करनेके लिये रोधपूर्वक तलवार हाथमें ली | इतनेमें ही गदने नेगमे आंग बढकर उनके दोनों हाथ पकद किये ॥ १४--३१ ॥

बाद बोछे रिक्मणीनन्दन ! परिपूर्णतम महात्मा श्रीकृष्णके हाथने इसका वध होनेव,ला है। इसलिये तुम इसे मारकर देवताओंकी बात आड़ी न करो ॥ ३२ ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—गजन ! शिश्यपालके बाँध लिये जानेपर वहा भारी कोलाइल भना ! उस समय चेदि-राज दमधोष मेंट केकर प्रशुप्तके सामने आये ! उन्हें आया देन्य श्रीष्ठ ही लपने अन्न-गन्न फेंककर प्रशुप्त आगे बहे ! उन्होंने चेदिराजके, चरगोंमे मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया ! महाराज दमयोष महान्मा प्रशुप्तने मिलकर उन्हें आशीर्वाट देते दूर स्ट्यद नाणीमें बोके !! ३३-३५ !!

द्मसीयने कहा--यादव-शिरोमके प्रयुद्ध ! तुम धन्य हो । दयानिके ! भेरे एव । औ अपराध किया है। उसे क्षमा कर दो !! ३६ ॥

श्रीप्रद्युम्त योले —प्रभो । इसमें न मरा दोष है, न आपका और न आपके पुत्रका ही दोष है। जो कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय होता है, वह सब मैं कालका किया हुआ ही मानता हूँ ॥ ३७॥

श्रीनारहजी कहते हैं—राजन् । प्रद्युश्रके वाँ कहने-पर राजा दमधीय उनके द्वारा बाँधे गये शिशुपालको छुड़ा-कर उसे साथ के चिन्द्रकापुरीमें गये। साधात् श्रीहालाके समान तेजस्वी प्रश्नुश्रके बक्र-पराक्रमका समाचार सुनकर प्रायः कोई राजा उनके साथ युद्ध करनेको उद्यत नहीं हुए। सबने चुपचाप उनकी सेवामें मेंट अर्पित कर दी।। ३८ ३९॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्साष्टकं अन्तर्गत नारद-बहुताश्व-संवादमें गङ्ग-पिङ्गकः वयः, शिशुपासका मुद्र और चेदिदेशपर विजयः नामक नवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

## दसवाँ अध्याय

## यादव-सेनाका कोङ्कण, कुटक, त्रिगर्त, केरल, तैलंग, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि देशोंपर विजय प्राप्तकर करूप देशमें जाना तथा वहाँ दन्तवक्रका घोर युद्ध

श्रीनारदजी कहते हैं — मिथिलेश्वर! तदनन्तर मनुतीर्थमें स्नान करके प्रयुद्ध बारंबार दुन्दुभि बजवाते हुए यादव नेनाके साथ कोइएए देशमें गये। कोइएए देशका राजा मेथावी गदायुद्धमें अत्यन्त कुशल था। वह मल्लयुद्धके द्वारा विपन्नीके बलकी परीक्षा करनेके लिये अकेला ही आया। उसने सेनासहित प्रयुद्ध कहा—स्यादवेश्वर! मुझे गदायुद्ध प्रदान करो। प्रमो! मेरे बलका नाश करो?॥ १-३॥

प्रचास बोले-हे मल । इस भूतलपर एक से-एक

बद्कर वलवान् बीर हैं, अतः तुम अपने बलपर घमंड न करो । भगवान् विष्णुनी माया बड़ी तुर्गम है। इमलोग बहुत से बीर यहाँ एकत्र हैं और तुम अकेले ही इमसे युद्ध करनेके लिये आये हो । महामल ! यह अधर्म दिखायी देता है, अतः इस समय लैट जाओ ॥ ४-५ ॥

मह्य बाला-जन आपलोग बल्झाली नीर होकर भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पैरीके नीचेले होकर निकल जाहने। तभी अन यहाँले लौटूँगा || ६ || श्रीनारद्जी कहते हैं— सैबिड ! उस महन्के वाँ कहनेपर समस्त बाहव-पुंगव बीर कोषते भर गये । तब उसके देखते देखते बलदेवजीके छोटे भाई बल्वान् बीर गई गढ़ा केकर सामने खड़े हो गये । फिर वह भी सबके सम्मुख गढ़ा उठाकर खड़ा हो गया । उस महाबकी महन्ने गढ़के ऊपर एक वड़ी भारी गढ़ा फेंकी । गढ़ने उसकी गढ़ाको हाथमें थाम लिया और अपनी गढ़ा उसके ऊपर दे गारी । गढ़की गढ़ासे आहत होकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और मुखते रक्त वमन करने लगा । अब उसने पुढ़की इच्छा त्याग ही । तदनन्तर कोङ्कणवासी मेघावीने श्रीहरिके पुत्र प्रश्नुमको प्रणाम करके वहा -- भेने आपलेगोंको परीक्षाके लिये यह कार्य किया था । आप तो साधान भगवान ही हं । कहाँ आप और कहाँ मुझ जेरण प्राप्तत मनुष्य । मेरा अपराध क्षमा कीलिये । मैं आपकी श्राणमें आया हैं ॥ ७–१२ ॥

श्रीनारवजी कहते हैं-राजन् । में कहकर, मेंट हैकर और श्रीहरिके पुत्रको नमस्कार करके कोङ्कण देशका राजा अत्रिय-शिरोमणि मेश्रावी अपनी पुरीको चळा गया। इटक देशका खामी मौलि शिकार खेळनेके छिये नगरसे बाहर निकळा या । उसे जाम्बवतीकुमार महाबाह साम्बने जा पकड़ा । उसने भेंट केकर प्रशास दण्डकारण्यको गये । वहाँ मुनियोंके आश्रम देखते हुए भनाभहित श्रीक्रणा-क्रमार क्रमणः निर्विन्थ्याः पयोष्णी तथा तापी नदीमें स्नान करके महाक्षेत्र शूर्णरकमें गये । वहाँथे आर्था द्वैपायनी देवीका दर्शन करके ऋष्यमूककी शोभा देखते हुए प्रवर्षण शिरिपर गये, बहाँ भाषात् भगवान् वर्जन्य (इन्द्र ) नित्य वर्षा करते हैं । वहांसे गोकर्ण नामक शिवक्षेत्रका दर्शन करते हुए महाबली श्रीकृष्णकुमार अपने मैनिकीके साथ त्रिगर्त और केरल देशीपर विजय पानके लियं गर्व । केरलके राजा अभ्यष्टने मेरे मुख्यमे महात्मा प्रयस्ति राभागमनकी बात सुनकर शीध ही उन्हें भेट अर्पित कर दी। तब वे कृष्णावेणी नदांको पार करके अपने सानकोका पद-धृष्ठि-राशिसे आकाशमें अन्धकार सा फैलाते हुए तैलंग देशम गये। तैलंग देशके राजाका नाम विशालाक्ष था । वे अपने नगरके उपवनमें सुन्दरियोंके साथ विद्वार करते थे। मधुर ध्वनियोंसे व्यास मृदञ्ज आदि वाजे वज रहे ये तथा अप्सराएँ उत्क्रष्ट रागोद्वारा देवेन्द्रके समान उस राजाके सुपशका गान कर रही थीं । उस समय सुन्दरी रमणी रानी मन्दारमालिनीने भूखते व्यास आकाशका ओर देखकर राजाते कहा । रानीके विम्बोपस अवन कोल सम्बन्ध ये थे ॥ ११-२१ ॥

मन्दारमान्तिवी बोळी--राजन् । आप सदा विद्वारमें ही रत ग्रूनेने करण दूधरी किसी बातको नहीं जानते हैं। दिन राता अन्यन्त व कार्यक्षको कारण चक्रल वने रहते हैं। भीर में को जा के लागम (जरनी) हुई अलकोंकी सुगन्धपर कुभायी भूमते होकर कभी यह न जान रुकी कि दाःस क्या होता है। परंतु आज हारका के राजा उपसेनके राजसूय गरका बीडा नठाकर दिग्विज्यके लिये निकले हुए वे यदुराजवान राष्ट्र चेरिएक ११६ समन गरेकोको जीतकर वहा भाग है। के काहुकों की श्रंकार-ध्वति सुनिये। उसके राय इति रोक अतन्त्र और पुरकारकी ज्वनि भी मिली हुन है । अञ्चल है जेवन्द्राः है आर प्रकाशको गर्जन र्राटित केम, अस्त वर ग्री है। सम्यः शतु प्रसुद्धके पम तर्रे मेंट में व दीजिये । इन' भागती हुई भूपसुन्दरियों-की आर रेखिये। इसके सैंने हुए कैमपाशींचे फूट बाद गरे हैं। ये असड़क (वसीने ) की वर्षा कर रही हैं और बनमें प्रतेश करते के कारण इनके केशोंके शुक्रार विगड राये हैं---स्पष्ट अर्तात नहीं हो रहे हैं ॥ २४-२७ ॥

पत्नीकी बात सुनकर राजा विशालाख अत्यन्त प्रवक्त हो- भेंट-सामर्ध- हेन्द्र प्रमुद्धके सामने आये । उनके हाग पूजित और सम्मानित हो धनुवर्गमे श्रेष्ठ साक्षात् प्रमुद्ध पर्या सरोवर तीयंमे स्तान वनके वहाँने महाराष्ट्रकी ओर चल दिये । महाराष्ट्रके राजा विमल विष्णुभक्त थे । उन्होंने बढ़े शक्ति मावने श्रीकृषाकुमार प्रमुद्धका सब प्रकारसे पूजन किया । इसा प्रकार कर्नाटकके राजा सहस्रजित् स्वयं ही बहुत नी भेंट समर्मा लेकर आये और महातमा प्रमुद्धको अनि करके उन्होंने क्याणो लियं उन परम प्रमु

भियंतिक दे तेल योगी देहने होनेवाले विषयभोगींपर विजय भविकी नेष्टा करता है। उसी प्रकार साक्षात् भगवान् प्रवृत्त यादवोकि साथ करूप देशको जीतने-के लिंग गये। नरेश्वर! वहाँ महारङ्गपुरमे परम बुद्धिमान् राजा वृद्धशर्मा ग्रहतं ये। जो वसुदेवकी बहिन श्रुतदेवाके पति ये। उनका पुत्र दन्तवक श्रीकृष्णका शत्रु कहा गया है। उसने भी शिशुपालकी भाँति कृपित हो यादवोंके साथ स्वयं युद्ध करनेका विचार किया। यद्यपि माता-पिताने उसे मना किया। तथापि दैत्योंके प्रति अनुराग रखनेवाके उत्त दैत्यने 'मैं यादवीको मार डाल्डँगा'—इस प्रकार अपना कोष प्रकट किया। वह छाख भारकी बनी हई भारी गदा केकर प्रयुद्धकी सेनाके सामने अकेका ही युद्ध करनेके क्रिये गया | दन्तवकके शरीरका रंग काला था | वह कोयकेके पहाद-सा जान पहता था । उसकी जीभ लक्क्याती रहती थी और रूप वड़ा भयकर था । वह दस ताड़के वरावर कँचा था। मस्तकपर किरीट, कानोंमें कुण्डल तथा वसपर सोनेके कवचने विभूषित वह करूब-राजकुमार करमनीकी रुद्दें पहिने हुए था। उसके चञ्चल चरणोंमें नूपर बज रहे थे । यह अपने वेगसे पृथ्वीको कॅपाताः पर्वती तथा वृक्षींको विवाता और अपनी गदाके प्रहारमे शत्रुओंको कालके गालमे मेजता हुआ यमराजके समान दुर्जय प्रतीत होता था। नमराङ्गणमें दन्तवकको उपस्थित देख समस्त यादव भयसे थर्रा उटे । उसके आते ही महान् कोलाहरू मच गया । प्रयुप्तने उसके ऊपर वारंबार धनुषकी टंकार करती हुई अठारह अक्षीहिणी विशास सेना भेजी॥ ३२-४१॥

राजन् ! जैसे द्वाधी किसी पर्वतपर चारौ ओरसे टक्कर मारते हों। उसी प्रकार समस्त बादबोंने वाणों। फरसों। शतकियों तथा भुश्चण्डिबोंसे दन्तवकपर प्रदार करना आरम्भ किया ! राजेन्द्र ! दन्तवकने अपनी गदासे रणभूमिमें बहुत-से उत्कट

गजराजीके कुम्भस्यल विदीर्ण करके उन्हें मार गिराया। किन्हीं हाथियोंको, जो किक्रिणी-जालसे निनादितः साँककोंसे स्रोभितः होहींमे अलंकृत और चक्रल घंटींके रणकारसे युक्त थे, उसने पाँच क्कड़ हर उठा किया और जैसे ह्या काईको दूर उड़ा के जाती है। उसी प्रकार आकाशमें सौ योजन दूर भैंक दिया । वह दैत्यराज किन्हीं-किन्हीं हाथियोंकी सुँड पकड़कर आकार्गम घुनाता और उन चिम्बाइते इस गमराजीको विभिन्न दिशाओं में के देता था। किन्हीं इाथियोंकी पीटकी इड्रियोंफर, किन्हींकी कॉलोंमें उभय पारवाँमें पैरांने आक्रमण ाजये वह दैत्य कालामिक्दकी माँति शोभा पाता था । वह वीर सारथिः घोडेः ध्वजा और महारथियांमहित रथोको आकारामे उसी तरह उछाल **देता था, जै**से ऑर्फा कमलों हो। उ**सने** बोहों और पैदल सैनिकोंको भी बलपूर्वक उठा-उठाकर आकाशमें कैंक दिया। बहुत ने महावर्ला राजकुमार ऊपर बा नीचे मुँह किये शाली तथा रक्षमय केय्रोंशहित आकाश-वे गिरते हुए तारोंके मभान प्रतीत होते थे और मुँहरे रक्त बमन कर रहे थे। मैशिल ! उन दैत्यपुंगवने अपनी गटारे बादव-रेनाको उसी प्रकार मथ हाला बैसे भगवान श्रीबराइने प्रख्यकालके समुद्रको अपनी दंष्टारी विश्वब्ध कर दिया था ॥ ४२--५० ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजिन्**खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुताश्व-संवादमें** कोकुण, कुटक, त्रिगर्त, केस्त, तैसंग, महाराष्ट्र और कर्नाटकपर विजय पाकर यादव-सेनाका करूव देशमें गमन नासन, दसतों अन्याग पुन हुआ।। २०॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

#### दन्तवक्रकी पराजय तथा करूप देशपर यादव-सेनाकी विजय

श्रीनारद्त्री कहते हैं—नय श्रीकृष्णके अठारह महारथी पुत्रोने मिलकर महायछी दन्तवकको क्षत-विक्षत कर दिया। घायल हुआ दन्तवक रक्तधारासे रिक्षत हो उसी प्रकार अत्यन्त शोभा पाने लगा, जैसे महावरके रंगसे रंगा हुआ कोई ऊँचा महल सुशोभित हो रहा हो। उसने शत्रुऔं के प्रहारको कुछ भी नहीं गिना। कृतवर्मान समराक्षणमें उसे बाण समूहोंद्वारा घायल किया, सात्यिकने तल्वारसे चोट पहुँचायी और अक्रूरने उस महावली वीरपर शक्तिसे प्रहार किया। रोहिणीनन्दन सारणने उसके ऊपर कुठारसे आधात किया। रणदुर्भद दन्तवकने भी सात्यिक- को गदाने चीट प्रश्नि कत्वमां के टाश्ने और अनूरको छातने मारा तथा लागा है मुझ ओके वग्ने आहत कर दिया। अनूर, कृतवर्मा, सार्गिक और लागा—ये चारों वीर ऑपिक उन्चाई हुए प्रजेशि मानि मृच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़। तदनन्तर अभ्ववतीकुमार साम्बन उनकी गदा लेकर, गदाके छार अपनी गदा रखकर उनसे दन्तवकको मारा। दन्तवको गदा फेक दी और जाम्बवती कुमार साम्बनो पकड़कर दोनों मुजाओंने रणमण्डलमें गिरा दिया। तब साम्बने मी उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे सुन्नपर दे मारा। वह एक अद्भुत-सी बात

हुई । इन्तवक उठकर उस समय अहहास करने लगा । उसकी आवाजसे सात लोगों और पातालोंमहित समृचा ब्रह्माण्ड गूँज उठा । सहस्रों मूर्योंके समान तेजस्वी और सहस्र मोदोंसे सुते हुए पताका-मण्डित दिव्य रचपर आरूढ होकर आये हुए चनुर्धरोंमें श्रेष्ठ प्रमुमकी ओर देखकर दन्तवकने यह कठोर बात कही ॥ १-११ ॥

कुन्तवक बोला—तुम समल यादवः वृष्णिवंशी और अन्यकवंशी लोग खल्पशक्तिवाले, तुच्छ, रणभूमिसे भागे हुए और युद्धभीक हो। राजा ययातिके जापसे तुम्हारा नेज भ्रष्ठ हो गया है। तुम राज्यश्रष्ट और निर्लंक्ज हो। मैं अकेला हैं और तुम बहुनंख्यक हो। तथापि अधर्म मार्गपर चलनेवाले तथा धर्मशास्त्रकी मर्यादाको विद्वार करनेवाले द्वम नराधमीने मेरे नाथ युड किया है। तुम्हारा पिता श्रीकृष्ण पहले नन्दके पशुर्जोक। चरवाहा था । वह ग्वालोंकी ष्ट्रन खाता या, किंतु आज वही याटवींका ईश्वर बना बैठा है। उसने गोपियोंके घरमें माखनः दहीः घीः दुष और तक आदि गोरसकी चोरी की थी । वह रासमण्डलमें रितया बनकर नानता था। किंतु अब जरासंघके भवते उतने भी समुदकी शरण के ली है। जो कालयवनके सामने हरपोककी तरह भागा था। वही आज व्यद्वनाथ' बना है । उसके दिये हुए थोंड़े ने राज्यको पाकर उग्रसेन उस अल्पसारके लिये यश्रीमें शेष्ठ राजसूय यश्र करेगा ! कालकी गति दर्शक्वय है। अही ! सारा संभार विचित्र हो गया । अत्यन्त दुर्बल सियार सिंह और व्याप्रयर शासन करने बला है । ॥ १२-१८ ॥

श्रीप्रयुक्तने कहा— ओ निन्दक ! पहिले कुण्डिनपुरमें त्ने यादवांके यदे-चंदे बल्मो शायद नहीं देखा
था। किंतु आज यहाँ देखा लेगा। कल्पराज ! तुमलोग
मेरे सम्बन्धी हो। यह जानकर मैं तुमले युद्ध नहीं करना
चाहता था । किंतु त्ने बल्ल्य्यंक युद्ध छेड़ दिया।
यह तेरे द्वारा धमंशास्त्रानुमोदित कार्य ही तो किया गया
है । नन्दराज सक्षात् द्रोण नामक वसु हैं, जो गोपकुलमें अवतीर्ण हुए हैं। गोलोकमें जो गोपालमण हैं, वे
सक्षात् श्रीकृष्णके रोमसे प्रकट हुए हैं और गोपियाँ
जीराधाके रोमसे उद्भूत हुई हैं। वे सक-की-सब यहाँ
अजमें उत्तर आयी हैं। कुछ ऐसी भी गोपाङ्गनाएँ हैं।

जो पूर्वकृत पुण्यकारों तथा उत्तम वरोंके प्रमावने श्रीकृष्णको प्राप्त हुई हैं। भगवान् श्रीकृष्ण साम्रात् परिपूर्णतम
परमात्मा हैं, असंस्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति, गोस्नेककै
स्वामी तथा परात्मर ब्रह्म हैं। जिनके अपने तेजमें सम्पूर्ण
तेज विलीन होते हैं, उन्हें ब्रह्मा आदि उन्हृष्ट देवता साम्रात्
परिपूर्णतम' कहते हैं, पूर्वकालमें जो चक्रवर्ती राजा मक्स
थे, वे ही ब्रीकृष्णके वरहानसे यादवराज उपसेन हुए हैं।
प् निरक्कुश और महामूर्ख है, जो महान् गुणशाली महापुरुषकी निन्दा करता है। जैसे सिंह गीडहकी आवाजपर
ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार महाराज उपसेन अथवा
भगवान् श्रीकृष्ण तेरी बक्रवासपर कोई विचार नहीं
करेंगे॥ १९—२६॥

नारद्जी कहते हैं—राकत् ! प्रशुप्तकी ऐसी बात बुनकर मदमत्त दन्तवक एक भारी गदा छेकर उनके रयपर हूट पड़ा । उसने अपनी गदाले कीट करके उस रयके सहस्र बोडोंको गिरा दिया और गर्जना करने कमा । उसका भयंकर रूप देखकर सब बोड़े भाग चके । तब प्रशुप्तने भी गदा छेकर उसकी छातीमें बड़े जोरसे प्रहार किया । उस प्रहारसे दैस्पराज दन्तवक मन-ही-मन कुछ व्याकुक हो उटा । अब उन दोनोंमें गदासे घोर पुद्ध होने कमा । गहाओंसे परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों बीर एक-बूसरेको रणभूमिमें रौदने और गर्जने लगे । राजन् । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था। मानो पर्वतपर हो सिंह आपसमें जुझ रहे हों।।२७-१०।

दत्तनकने दोनों हाथोंसे श्रीकृष्णकुमारको पकदकर धूमिपर उसी प्रकार गिरा दिया, जैसे एक सिंहने दूनरे सिंहको
बल्यूर्वक पटक दिया हो । प्रशुप्तने भी उठकर बल्यूर्वक उसके
दोनों हाथ पकड़ लिये और भुजाओंद्वारा धुमाकर उसे पृथ्वीपर दे मारा । प्रशुप्तक प्रहारमे वह रक्त वणन करता हुआ
पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसकी हांडुयाँ चूर चूर हो गयीं।
हार्गन हिर्मिल हो गया । उस मृन्हीं आ गयी । वह
आकृतिम धवराया हुआ प्रतीत होने लगा । दन्तवक
इन्द्रके वज्रसे आहत हुए पर्वतकी माति भूपृष्ठपर सुशोभित
हो रहा था । उसके शरीरके धनकेंगे समुद्रसहित पृथ्वी
हिल्ने लगीं। दिस्मज विचलित हो उठे, तारे लिसक
गये और समुद्र कॉपने लगे । राजेन्द्र । उसके गिरनेके
धमाकेंग तीनो लोकोंके कान यहरे हो गये । उसी समय
करूतराज महारमा इद्वशमाँ रानी श्रुतदेवाके साथ महारक-

पुरते वहाँ आ पहुँचे । वे बाह्वोंके साथ सुन्दर ढंगते संभि करना चाहते वे । मिथिकेश्वर । वे शम्बरशतु प्रसुक्षको मेंट देकर, पुत्रको साथ के, संधि करके यदुपुंगवींने पुनित हो। पुनः महारङ्गपुरको चले गये ॥ ३१-३७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्साण्यके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-संवादमें ध्दन्तवक्रके साथ युक्रमें करूव देशपर विजय नामक स्थारहवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ११ ॥

# बारहवाँ अध्याय

### उञ्चीनर आदि देशोंपर प्रद्युम्नकी विजय तथा उनकी जिज्ञासापर म्रुनिवर अगस्त्यद्वारा तत्त्वज्ञानका प्रतिपादन

श्रीनारद्जी कहते हैं— राजन् ! दक्षिण सागरमें स्नान करके यादवराज प्रद्युम्न वहां थ संनासहित उद्योनर देशको बीतनेक किये आये, जहां ग्वालोकी मण्डलीके साथ कोटि-लीट सब्यमूर्तिवाका गीएँ विचरती और चरती हैं ! उद्यानर देशके लोग दूघ पीते और गोरे रंगके मनोहर सपवाले होते हें ! व मनस्वनकी भेंट केकर प्रद्युम्नके समने गये ! अनंध पूजित होकर प्रद्युम्नके समने गये ! अनंध पूजित होकर प्रद्युम्नके समने गये ! अनंध पूजित होकर प्रद्युम्नके प्रसक्तापूर्वक उन्हें हाथी, धोड़े। रस, रतन, वस्त और मृषण आदि बहुत धन ह्या ! उद्योनर्क, राजधानी चम्पावती नामक पुरी माण और रत्नीध सम्पन्न थी । वह राजाओं उसी प्रकार द्योग वाती था, जैसे सर्पास थी । वह राजाओं उसी प्रकार द्योग वाती था, जैसे सर्पास थी । वह राजाओं उन्होंने श्रीहरणा-दुमार प्रद्युम्नको प्रणाम किया ! उनसे संद्रुष्ठ होकर प्रद्युम्नके उन्हें केसरयुक्त कमलीकी माला दी ओर सहस्रदलोकी शोमां सम्पन्न एक दिव्य कमल भी अर्पित किया !! १-७ !!

तदनन्तर महावाहु प्रवुग्न बनुष धारण किये तथा बार-वार दुन्दुनि बन्नथाते हुए अपनो धनाके धाथ विदर्भ देशको गये। कुण्डिनपुरके राजा भीष्मकने वहाँ पथारे हुए किमणांपुत्रको अपने घर ले आकर बहुत धन दे, सनासहित उनका पूजन किया। तत्मश्चात् नानाको प्रणाम करके बल्वान् यादवेश्वर विमणांनन्दन कुन्त और दरद देशोंको गये। मार्गमें मळ्याचलके चन्दनको स्पशंकरता हुआ धर्मार उनकी सेवा कर रहा था। श्रीखण्ड और केतकी पुष्पाकी गन्धसे भरे हुए मळ्याचलपर उन्होंने मुनिभेष्ठ अगस्यका दर्शन किया। बो किसी समय महाखागरको पी गये थे। श्रीकृष्णकुमार होनी हाथ जोडकर उन महासुनिको नमस्कार करके उनकी पर्णशास्त्रमें खड़े हो गये। धुनिने हुमार्आर्थाद देकर उनका प्रभिनन्दन किया। ८—११॥

तक श्रीप्रद्युस्नने पूछा—मुनिश्रेष्ठ ! यह जगत् तो हस्य-पदार्थ होनेके कारण मिथ्या हैं । फिर सस्यकी मॉिंत कैसे स्थित है ! तथा जीव ब्रह्मका अंश होनेके कारण नित्य-मुन्त है, ऐसा होनेपर भी यह गुणीं । कैसे बँघ जाता है ! यह मेरा प्रस्त है, आप इसका भलीमाँ ति निरूपण कीजिये। क्योंकि आप सर्वश्च, दिव्यहिंसे सम्पन्न तथा समसा ब्रह्मनेसाओं में श्रेष्ठ हैं ॥ १३-१४॥

अगस्त्यजीने कहा-- रांभ्मणीनन्दन । तुम साम्रात् परिपूर्णतम भगवान् अक्रिष्णचन्द्रके पुत्र हो। तथापि मुझले प्रश्न करते हो ! द्वमहारा यह प्रश्न पूछना छीलामात्र है (क्योंकि तुम सर्वश्र हो ) । प्रभो । जैसे भगवान् श्रीहरि होक-संग्रहके लिये ही कर्म करते हैं। उसी प्रकार द्वम भी मनुष्यांका कल्याण करनेके लिये विचर रहे हो । बैसे सत्य सूर्यका जलमें जो प्रतिविभ्य दिखायी देता है। वह मिष्या होनेपर भी सत्य-सा प्रतात होता है। उसा प्रकार प्रकृति और परमात्माका प्रतिविभ्वस्वरूप यह दृश्य जगत् अभत् होनेपर भी सत्य-मा दृष्टिगोचर होता है । जैंदं श्रीरोम मुखा रस्तीम सर्प तथा बाद्धका-राश्मि जलकी मत्यवत् प्रतीति होती है। उसी प्रकार यह सत् परमात्मा देहमत सत्वादि गुणांचे वह जान पड़ता है-अन्तः करणरूपा दर्पणमे सत्का प्रतिविम्न ही जीवरूपमें प्रतीतिगोचर होता है । ( शीरोमें मुख आवस न होनेपर भी बद्ध सा प्रतीत होता है। उसी प्रकार नित्यमुक्त प्रमात्मा सत्त्वादि गुणमय अन्तःकरणमें प्रतिबिम्बित होकर बद्ध-सा जान पदता है ) || १५---१८ ||

प्रधुम्नने पूछा-वडाक दिरोमणे ! जिस उपायने इह

कार्के जिल्लात्यका साथक अनुमान प्रमाण दम प्रदार
 क्यार क्यार्, इक्सानत्वार क्याइहएवर्णवर्ष्य ।

वैराग्य प्राप्त करके देहचारी जीव कशमपि कथनमें न पदेः वह मुझे बताइये ॥ १९ ॥

अगस्त्यजीने कहा—जो निनंकका आश्रय छेकर अगत्को मनोमय (भनके एकहामात्रमे प्रकट) मानकर सनातन ब्रह्मका भजन करना है, यह परमपदको प्राप्त होता है। राजन्! उस परमात्माको जन्म, मृत्यु, होक, भोह, बाल्य, बीबन, जरा, अहता, मदः न्याधिया डर, सुर्वः इ:ल, श्रुषाः रति, मानसिक निन्ता और मय कभी नहीं प्राप्त होते; क्येंकि आत्मा निराह (नेक्षरहित), निराकारः सर्वथा अहंकारज्ञ्य, सुद्धा्यक्य, सुनौका आश्रयः साक्षात् परमेक्वर, निष्कल तथा आत्मद्रशा है। जिसको मुनीक्वरोने सदा पूर्ण एवं ज्ञानमय जाना है, तथ परज्ञहा परमात्माको जानकर यह जीव सुल्पर्यक विकरे ॥ २०—२३॥

बो पुरुष (आत्मा ) इस जगत्के सो जानेपर भी बागता है। सबको देखता है। उन इक्षको वह होक कभी नहीं देखताः कदापि गर्हो जानतः । जैन विभिन्नः गीने स्कटिक-मणि कभी लिस नहीं होती तथा हैं। अब स कोटेंसे आंध काष्ट्रसे और बायु पर्ना हुई घुको लिम् वर्न होती। उसी प्रकार ब्रह्म राणींस वर्ण लिय नहीं होता। जी स्क्राणाओंसे काबनादारा व्यक्त होनेवाली भ्यान एउ व्यक्तपार्थीस कभी शानका विषय नहीं होता। यह लीकिक वास्योदारा कैसे बाना जा सकता है । उस शन्दार्थातात परअक्षको नसस्कार 🖁 । कुछ क्रोग इस परमान्माका कार्या वहा 🖏 दूसरे होग उसे काल की श्रवा देते हैं। अल्य विद्वान नमें कर्सा पर्व व्योग कहते हैं, दसरे विचारक उरकी कांस्य' एवं कहा' बताते हैं। कोई (परमातमा और १४)ग्रुदन को है। प्रत्यक्षा अनुमानः निगमागम तथा आत्मानानां उस परवक्षके स्वरूपका विचार करके इस जगत्मे अनामक्तभावमे 'बचरे । जन जल के चन्नल होनेसे उसमें प्रातिबाजन अब मा चन्नल-से प्रतीत होते हैं और नेत्रोंके धूमनेथे बरती भी धूमती-धी दिखायी देती 🕽, उनी प्रकार गुणींके भ्रमणं मनके भाग्त होनेवर उसमें स्थित आतमा भी भानत-सा जान ग्रहता है।। २४ ३०॥

राजन् । चैरें। हाथि गुमाया जाना हुआ अलातचक मण्डलाकार वृमता जान पड़ता है। उसी प्रकार गुणोंदारा भ्रान्त मनके द्वारा अज्ञानिवमोहित जीत्र ऐसा कहने और मानने काता है कि भी करूँगा। में कर्ता हूं। यह मेरा है। वह तुम्हारा है, यह तुम हो। यह में हूं। में सुची हूं और में हुची हूंं 'हस्वादि।

सत्तः रजऔर तम—ये तीनों प्रकृतिके गुण हैं। आत्मा**के नहीं।** उन गुणोंद्वारा यह सारा बगत उसी तरह व्याप्त है, जैसे सतसे वस्त्र ओत-प्रोत होता है। सत्त्वगुणमें स्थित जीव ऊपर-को जाने हैं। रजोगुणी जीव मध्यवर्ती लोकमें रहते हैं तथा तमोगुणकी ब्रत्तिमे स्थित तामनजन नीचे ( नरकादिमें ) खाते हैं। श्रीकृष्णकृमार ! जैमे अँघेरेमें रखी हुई रस्सीमें सर्पबुद्धि होती है। दर्ग मरीचिका (सूर्गकिरण) में जलकी भ्रान्ति होती है, उसी प्रकार अज्ञानमोहित जीव परव्रहामें इस जगतकी झान्त धारणा बना लेता है । सखको उसी तरह आने-जानेवाला समझो, जैने मण्डलवर्ती राजार्थीका राज्य। मनुष्योंका दुःख भी उसी प्रकार है। जैसे नरकवासियोंका । बनमाला, देहके गुण तथा दिन और रात जैसे स्थिर नहीं होतं, उसी तरह सुख-दुःख भी स्थिर नहीं है । जैसे तीर्थ-यात्रियों या व्यापारियोंका समुदाय सदा साथ नहीं रहता। उसी तरह यह इस्य प्रथन भी शास्त्रत नहीं है। कोई भी वस्त गटा नहीं गहती । जैसे पंख निकल आनेगर पक्षीको घोंसळेले और नदीके पार चले जानेपर पश्चिकको नावसे कोई प्रयोजन नहीं रहनाः उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जानेपर अभिमान उत्पन्न करनेवाले लोक्से क्या प्रयोजन रह जाता है। समदर्शी सुनि इसी प्रकार अपने मार्गका शीन निश्चय करके असङ्ग्रभावते विचरे। जैसे अनेक बल्यात्रोमे एक ही चन्द्रमा प्रतिबिध्वित होता **है और** जैसे काष्ट्रसमृहमें एक अग्नि न्यास है। उसी प्रकार एक ही साक्षात् भगवान् परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है । जैसे महान् आकाश घट और मठके बाहर तथा भीतर भी अकिसभावसे विद्यमान है। उसी प्रकार परमातमा अपने ही द्वारा उद्भावित देहचारियोंके बाहर-भीतर निर्क्तिरूपसे विराजमान है । जो भगवान् श्रीकृष्णका भानतिचत्तः ज्ञाननिष्ठ एवं वैराग्यवान् भक्त है। उमे गुण उसी प्रकार नहीं छूते। जैसे जल कमलदलको सर्वा नहीं करता। श्वानी पुरुष सदा आनन्दमन्न हो बाङककी भाँति विचरता है । वह अपने शरीरकी ओर उसी प्रकार इष्टि नहीं रखता; बेरे मदिरा पीकर भतवाला हुना मनुष्य अपने पहिने हुए वस्त्रकी नैभाक नहीं रखता ॥ ३१-४१ ॥

राजन ! जैसे मूर्योदय होनेपर घरकी वस्तु दिखायी देने छमती है, उसी प्रकार अज्ञानको पूर करके ज्ञानवान् पुरुष ब्रह्मतत्त्वका शाक्षात्कार कर छेता है । जैसे पृथक्-पृथक् हारवाकी हिन्द्रवेंसे एक ही विषय अनेक ग्रुणोंका  को ज्ञान, बैराम्य और भक्तिसे प्राप्त करता है, दूसरे किसी साधनमे नहीं । परमपुरुष केवस्थनाथ परास्पर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके पदको मनुष्य उपर्युक्त साधनोंद्वारा उन्होंकी कृपासे प्राप्त करता है और उसे प्राप्त करके मक्त पुरुष कमी बहाँन छीटता नहीं ॥ ४२-४७॥

श्रीनारवृजी कहते हैं —राजन् ! यह भागवत श्रान सुनकर श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्नने दोनों हाथ जोड़, भक्ति-भावते नमस्कार करके महामुनि श्रेगस्त्यजीका पृजन किया ॥ ४८॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नाम्द-बहुतात्रव-संवादमें ग्ठशीनम्, विदर्भ, कुन्तः, दग्द आदि देशोपर विजयके प्रसङ्गमें अगस्य और प्रशुम्मकी ज्ञानकर्षां नामक बाम्हर्वां अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

# तेरहवाँ अध्याय

### शास्त्र आदि देशों तथा द्विविद वानरपर प्रयुद्धकी विजय; लङ्कासे विभीषणका आना और उन्हें भेंट समर्पित करना

भारदजी कहते हैं---राजन् ! कृतमाला और ताम्रपणीं निद्योंमें स्नान करके श्रीयादकेश्वर प्रवृक्ष अपने यादव सैनिकोंके साथ राजपुरको गये। राजपुरका स्नामी राजा शास्त्र था । वह मेरे मुँहते यादवींका आगमन सुनकर शीष्र ही बानरराज द्विविदके पास गया । वीर द्विविद मित्रकी सहायता करनेके छिये उद्यत हो यादवींके प्रति मनमें अस्पन्त कोध लेकर प्रद्युप्तकी सेनाका सामना करनेके क्रिये गया । यह अपने पैरॉकी घमकसे पृथ्वीको हिला देता था। द्विविदने अपने नखों और दाँतोंद्वारा पताका और ध्वजवडोंको चीर डाला। वे ध्वज कस्मीरी शालींसे आहतः मुद्राष्ट्रित तथा स्वर्णभूषित थे। उसने रथींको उत्पर उछाल दियाः हाथियोपर नेगपूर्वक चढकर घोडोंको मगाया और वह वानरोचित किल्कारियोंके साथ मींहें नचाकर सवको भयभीत करने लगा। इस प्रकार कोलाइल मच जानेपर धनुर्धरी-में श्रेष्ठ प्रशास यारंबार अनुपकी टंकार करते हुए रथपर आरुद्ध हो उसके पास आ गये । मदमत्त द्विविद उस रथके आस-पास उछलने लगा और अपनी पूँछसे घोड़ॉसहित रथ, ध्वज और छत्रको कम्पित करने छगा । प्रयुद्धने अपने धनुषकी कोटिसे उसका गर्म पकड़कर खींचा । तय अत्यन्त कृपित हुए उस वानरने उनके ऊपर मुक्केसे प्रहार किया । तदनन्तर प्रश्चम्नने विविधूर्वक घनुषपर प्रत्यक्षा चढायी और कानतक खींचकर छोड़े गये एक बाणसे द्विविदको बींध दिया। राजेन्द्र! उस बाणने आकाशमें आधे पहरतक द्विविदको धुमाकर सी योजन दूर लक्कामें गिग दिया। वहाँ दो घड़ीतक राधसोंके साथ उसका युद्ध हुआ और उसने राधसोंको मार गिराया। राजन्! इधर बदु-कुल-तिलक प्रयुद्धने दुन्दुभिनाद कराते हुए विजय प्राप्त करके शाल्वसे मेंट ली और दक्षिण-मधुरा (मदुर) का दर्शन करके वे त्रिकृट पर्वतपर जा चदे। उधर वानरराज दिविद त्रिकृटसे मैनाकके जिलस्पर गया, मैनाकसे सिंहल जाकर वह पुनः भारतवर्षमें आया। धीरै-धारे वानरेन्द्र दिविद हिमालयपर गया और हिमालयके शिवरमे प्राग्न्योतिषपुरको जा पहुँचा॥ १-१४॥

याद्वेश्वर प्रद्युक्त महारदेशके अधिपति रामक्रण्णपर विजय पाकर महाक्षेत्र सेतुवन्ध तीर्यमें गये । महाबीर श्रीकृष्णकुमार प्रद्युक्त शतयोजनविस्तृत मकराख्य समुद्रका दर्शन करके उसके तटपर जाकर ठहर गये । वहाँ नाम्ब आदि भाइयों और अमूर आदि अपने यादवोंको बुछाकर योगेश्वरेश्वर प्रद्युक्तने समामें उद्धवसे कहा ॥ १५-१७॥

प्रशुक्त बोळे—भोजकुलतिलक मन्त्रिका उद्धवनी ! परम तेजस्वी लङ्कापित विभीषण इस द्वीपका राजा तथा राक्षय-समूहोंका सरदार है। यदि वह शीन भेंट न दे ती बताइये, यहाँ हमें क्या करना चाहिये ?॥ १८॥ उद्धन्न कहा—प्रभो । आप देवाधिदेव पुरुषो-त्तमोत्तम हैं । आप ही परमातमा श्रीकृष्णचन्द्र हैं। तथापि आप साधारण छोगोंकी मॉति मुझसे पूछते हैं ! बहु-बहु योगीश्वर मी आपकी मायाका पार नहीं पाते । भूमन् ! महाा आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम अनुशाननका भार सदा अपने मस्तकपर ढोते हैं। वहीं साक्षात् पुरुषोत्तम आप हैं। मैं तो आपका दासानुदास हूँ। फिर मैं आपको क्या सलाह दूँगा !॥ १९ २०॥

नारद्वजी कहते हैं- मैथिलेश्वर ! उद्भवके यी कहनेपर श्रीहरिस्व प भगवान् प्रद्युप्तने एक ताइपत्र केकर उमपर अपना संदेश लिखाः — भावसराज ! तुम मोजराज उप्रशनके लिये भेंट दो; यदि बलाभिमानवरा तुम मेरी बात नहीं सुनोंग तो मैं धनुषक्षे होड़े गये बाणोंद्वारा समुद्रपर लेतु बांधकर सैन्यसमृहके साथ लद्वापर चढ़ाई करूँगा । यह लिखकर प्रन्यण्ड-पराक्रमी प्रसुप्तने कोदण्ड हाथमें लिया और अपने पत्रको नागमें लगावर उस बाणको कानतक खींचा और छोड़ दिया। उस घनुषकी प्रत्यञ्चाको। स्वीचनेथे विजलाकी गडगडाहटके समान टकार-ष्वनि प्रकट हुई । उस नादने पातालीतमा नाते। लोकीमहित सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा । प्रशुप्तके धनुपंग खूटा हुआ बाण सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ विद्युत्के समान तहतडाकर विभीषणकी सभामें गिग । उसके गिरते ही सब राक्षस चिकत में होकर उठकर खड़े हो गये। उन द्वष्टोंने बड़े वेगरे अपने कवच और शब्ब ग्रहण कर लिये । महाबली राक्षसराज विभीषण बाणम पत्रको र्खीचकर पढ गये। सभामे वह पत्र पदकर उन्हें वड़ा विस्मय हुआ । उसी समय उम राजसभामे शुक्रानार्य आ पहुँचे । विभीषणने पाच आदि उपचारीदारा उनका पुजन किया और हाथ जोड़, प्रणाम करके कहा ॥२१-२८॥

विभीषण बोले-भगवन् ! यह किसका बाण है ! भूतलपर भोजराज कीन हैं और उनका वल क्या है। यह मुझे बताइयें: क्योंकि आप साक्षात् दिव्यदृष्टिवाले हैं ॥२९॥

श्रीशुक्तने कहा—राक्षसराज ! इस विषयमे पुराण-वेत्ता विद्वान् इस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया करते हैं, जिसके सुननेमात्रमे पापोंका नाश हो जाता है। पूर्व-काल्में ब्रह्माजीके पुत्र सनक आदि चार मुनि तीनों लोकोंमें भ्रमण करते हुए भगवान् विष्णुके दिव्यलोकमें गये। वे नंगे बालकके रूपमें थे। उन्हें शिशु जानकर स्वय और विजय नामक द्वारपालोंने। जो अन्तःपुरमें पहरेदार थे। बेंतकी छड़ीले रोक दिया। वे श्रीहरिके दर्शनकी लालसा लेकर आये थे। रोके जानेपर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनो इसिलये असुर हो जाओ। तीन जन्मोंके पञ्चात् शुद्ध होओंगे ।' इस प्रकार शाप प्राप्त करके व दोनों अपने भवनसे गिरे और भूमण्डलमें आकर दैत्यों तथा दानवॉस पूजित दिति पुत्र हुए । उनमेंने ज्येष्ठका नाम हिरण्यकशिपु था और छोटेका नाम हिरण्याक्ष । प्रलयके जलने पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये भगवान् श्रीहरि यज्ञ-बाराहके रूपमें प्रकट हुए । उन्होंने महावली हिरण्याध नामक दैत्यको मुक्केसे मार डाला और नाक्षान् चण्ड-पराक्रमी दृसिंह होकर क्याघु-कुमार प्रह्लादकी महायता करते हुए हिरण्य-कशिपुका उदर विदीर्ण कर दिया । वे ही दोनों भाई फिर केशिनांके गर्भने विश्रवाके पुत्र होकर उत्पन्न हुए। जी सम्पूर्ण लोकोंको एकमात्र ताप देनेवाले रावण और कुम्भ-कर्ण कहलाये। श्रीरामचन्द्रजीके सायकाँने पायल होकर वं दोनों युद्धभूमिमें नदाके लिये नो गये। वे महान् वेग-बार्ला राक्षसराज रावण और कुम्भकर्ण तुम्हारी ऑखींके सामने मारे गये थे। अब उनका तीमरा जन्म हुआ। इग जन्ममें वे क्षत्रियकुल्लमें उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम शिशुपाल और दन्तवक है । वं इस युगर्मे भी वंड यलवान् हैं । उन दोनांके वधके लिये साक्षात् परिकुगतम भगवान् असंख्य-ब्रह्माण्डपति परात्पर गोलोक-नाथ श्रीकृष्ण यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं। वे यादवेन्द्र बहुत-सी लीलाएँ करते हुए इस समय द्वारकामें विराजमान हैं। युधिष्ठिरके महायशमे शास्त्रके साथ होनेवाले युद्धमें माधव शिशुपाल और दन्तवकका वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। उन्हींके पुत्र शम्बरसूदन प्रद्युच्न दिग्विजयके लिये निकले है। वे जम्बूडीपके समस्त राजाओंपर विजय प्राप्त करेंगे । उन सबके जीत लिये जानेपर यदु-कुल-तिलक भोजराज उप्रमेन द्वारकामें राजस्य यह करेंगे। उन्हींके धनुषसे बलपूर्वक झूटा हुआ यह प्रचण्ड वेराशाली बाण यहाँ आया है। इसपर उनके नामका चिह्न है। यह विद्युत्-की गङ्गड़ाहटसे भी अधिक आवाज करनेवाला है। राक्षसराज ! यह बाण समस्त दिख्मण्डलको उद्भासित करता दुआ यहाँतक आ पहुँचा है ॥ ३०--४५ ॥

नारवृजी कहने हैं—नरेश्वर ! राक्षसोंके सरदार श्रीरामभक्त विभीषणने यह जानकर कि भगवान् श्रीकृष्ण माक्षात् श्रीरामचन्द्रजी ही हैं, भेंट-सामग्री लेकर प्रयुक्तकी मेनाके पास गये । उस समय शीघ्र ही आकाशसे उतरकर मेघके समान स्थामकान्तिसे प्रकाशित होनेवाले विशालकाय विजयदर्शी विभीषण श्रीकृष्णकुमार प्रयुक्तकी परिक्रमा करके हाथ जोड उनके सामने खडे हो गये ॥ ४६-४७॥

विभीषण बोले—प्रमो ! आप साक्षात् मगवान् वासुदेव तथा सबके सहा हैं, आपको नमस्कार है। आप ही संकर्षण, प्रयुद्ध और अनिरुद्ध हैं; आपको प्रणाम है। मस्य, कुर्म और वराहावतार धारण करनेवाले आप परमेश्वरको बारंबार नमस्कार है। श्रीरामचन्द्रको नमस्कार है। भृगुकुलभूषण परश्ररामजीको बारंबार नमस्कार है। आप भगवान् वामनको नमस्कार है। आप ही साक्षात् नरसिंह है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप शुद्ध-बुद्ध देवको नमस्कार है। सबकी पीड़ा इर छेनेवाले कस्किरूप आप भगवान्को मेरा नमस्कार है। १४८-५० ॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर दूसरोंको मान देनेवाले विभीषणने श्रीहरिके पुत्र प्रयुप्तका बड़े भक्तिभावसे सोलह उपचारोंद्वारा पूजन किया । उस समय उनकी वाणी गद्गद हो रही थी । फिर परम संवृष्ट हुए प्रयुप्तने उनको वैराम्यपूर्ण शानः गान्तिदायिनी भक्ति तथा प्रेमलक्षणा परानुरिक्त प्रदान की । साथ ही ब्रह्माजी-की दी हुई परम दिल्य पर्वारागनिर्मित मसकमणि तथा पुलस्त्यपीत्र कुबेरद्वारा पूर्वकालमें दी हुई रत्नोंकी दीसिमती माला प्रदान की । फिर चन्द्रमाकी दी हुई चन्द्रकान्त मणि तथा उत्तम पीताम्बर परम प्रभु प्रयुप्तने उन्हें अर्पित किये । तदनन्तर महावली राक्षसराज विभीषण प्रयुप्तको प्रणाम करके उन्हें भेंट देकर अपने पार्षदराणीं-के नाथ लङ्कापुरीको लीट गये ॥ ५१-५५ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-संवादमें शास्त्रः महरार एवं लक्कापर विजय' नामक तरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥

~ 1700

### चौदहवाँ अध्याय

#### मह्मपर्वतके निकट दत्तात्रेयका दर्शन और उपदेश तथा महेन्द्रपर्वतपर परश्चरामजीके द्वारा यादवसेनाका सत्कार और श्रेष्ट भक्तके खरूपका निरूपण

श्रीनारद्रजी कहने हैं—राजन् ! तदनन्तर श्रीकृष्ण-कृमार कामदेवम्बरूप प्रद्युम्न श्रृषम पर्यतका दर्शन करके श्रीरङ्गक्षेत्रमें गये । फिर कार्झापुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ प्राचीका दर्शन करके, काबेरी नदीके पार जाकर सद्यागिरिके समीपवर्ती देशों में गये । भगवान् प्रद्युम्न हरिके साथ यादवीं की विशाल सेना भी भी । मैथिलेश्वर ! उन्होंने देखा कि उनके सैन्य-शिविरकी ओर एक खुले केशबाला दिगम्बर अवधृत भागता चला आ रहा है। उसका शरीर हृष्ट-पुष्ट है और उसपर धूल पड़ी हुई है। बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इथर-उधरमें तालियाँ पीट रहे हैं, कोलाइल करते हैं

और इँसते हैं । उम अवधूतको देखकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णकुमार प्रदास्त उद्धवसे बोले ॥ १—४२ ॥

प्रशुक्तने कहा—यह हृष्ट-पृष्ट शर्रारवाला कीन पृष्प बालक, उन्मत्त और पिशाचकी भाँति भागा आ रहा है। यह लोगोंसे निरस्कृत होनेपर भी हँसता है और अल्यन्त आनन्दित होता है॥ ५-६॥

उद्भव बोले—ये परमहंस अवधूत श्रीहरिके कलावतार साक्षात् महामृनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनन्दमय देखे जाते हैं। इन्हींके प्रसादमे पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश सहस्रार्जुन आदि

सनमो मगबते तुम्य बायुदेवाय वेशसे। प्रबुम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय न्यः।
 नमो मत्त्याय कूर्णय बरादाय नमो समः। नमः श्रीरामचन्द्राय आर्थवाय नमो नमः॥
 बामनाय नमस्तुम्यं नृमिद्धाय नमो नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय कस्कये जानिद्धारिणे॥
 ( गर्ग० - विद्यविद्धात १३ । ४८ --४० )

तथा यदु एवं प्रहाद आदिने परम सिद्धि प्राप्त की है ॥७८॥ मारवजी कहते हैं —राजन् ! यह मुनकर यदु-कुल-तिलक प्रयुक्तने मुनिकी पूजा और यन्द्रना करके दिन्य आमनपर विठाकर उनसे प्रश्न किया ॥९॥

प्रयुक्त बोले—भगवन् ! मेरे हृदयमें 'एक संदेह है।
प्रभी ! उसका नाश कीजिये । जगत्का स्वरूप क्या है।
ब्रह्मके मार्ग कीन हैं तथा तत्व क्या है! यह सब ठीक-ठीक
बताइये ॥ १० ॥

द्सान्नेयने कहा—जबतक अन्धकारके कारण वस्तु दिखायी नहीं देती, तभीतक उल्का या मरास्कर्भा आवश्यकता होती है। जब महानन्द बटामें हो जाय, तब उल्काका क्या प्रयोजन है। साधो ! जगत् तभीतक टिका रहता है, जबतक तत्त्वका ज्ञान नहीं होता । परब्रद्धा परमात्माके ज्ञात या प्राप्त हो जानेपर जगत्का क्या प्रयोजन है। जैने मुखका प्रतिविभ्न दर्पणमे दिखार्या देता है, परंतु वास्तविक जारीर उसने भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात् प्रकृतिम प्रतिविभ्नित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञानके आलोब में वह परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय होनेपर मारा वस्तुएं नेवले दिखार्या देती हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होनेपर बढ़ा तत्त्वका साक्षात्कार होता है। फिर जीव कहीं नहीं हिंहगोचर होता ॥ ११ -१४॥

नारवजी कहते हैं--राजन् ! इन प्रकार उपदेश सुनकर याद्वराज प्रद्यम्नेन उनको नमस्कार किया और सनाके साथ वे द्रविद्ध देशमे वेकुण्ठाचल (वेद्धटाचल ) के पान गये । द्रविद्ध देशके स्वामी भर्मतत्त्वश राजर्षि सत्यवासून यहा भक्तिने प्रद्युम्नका आदर-सस्कार किया । फिर श्रांशिलका दर्शन करके बहाँके अङ्गत शिथान्त्र्य तथा स्कन्दस्वामीका दर्शन प्राप्तकर बे पम्पा-सरोबरपर गये । तदनन्तर श्रीद्वारकानाथ प्रयुप्त गोदावरी और भीमरथी आदि भगवन् र्ताथोंका दर्जन करते हुए महेन्द्राचलपर गये । उस पर्वतपर धात्रयोका अन्त करने-बाके भ्रावंशी परशुरामजी विराजमान थे। उन्दं नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्रीकृष्णनन्दन वहाँ खड़े हो गये। राजेन्द्र ! परश्चरामजीने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवीकी चतुरक्षिणी सेनाका योगशक्तिसे सत्कार किया । दाछ, भातः चटनाः दहीमे भिगोयी हुई भाजीकी पकौडियाँ। सिखरन, अवलेह ( सिरका या अचार ), पालकका धाग, इक्षभक्षिका ( राव और चीनीका बना हुआ भोज्य

पदार्थ-विशेष ), शक्करके मेळले बना हुआ त्रिकोणाकार मिद्यन ( गुक्किया, समोसा आदि), बद्दा, मधुशीर्षक ( मधुपर्र बा चेबर आदि सिष्टाज-विशेष ), फेणिका ( फेनी ), उपरिष्ट ( पूड़ी या पूआ आदि ), छिद्रयुक्त शतपत्र ( एक प्रकारकी मिठाई ), चकामचिह्निका (चक्राकार चिह्नवाली मिठाई, इमिरती आदि ), सुधाकुण्डलिका ( जलेवी ), घृतपूर ( घीकी बनी हुई पूड़ी ), वायुपूर ( मालपूआ ), चन्द्रकला, दिधस्पूली ( इहीम भीगकर पूळी हुई बड़ी ), कपूरते वासित लाँडकी बनी मिठाई, गोधूमपरिखा ( लाजा ), इनके साय मुन्दर-मुन्दर पल, उत्तम दिधि, मोदक ( लड्डू आदि ), शाक-सौधान ( विविध शाकाँके समुदाय ), मण्ड ( दूधकी मलाई या साग ), खीर, दही, गायका घी, ताजा माखन, मण्डरी (सागका रसा), कुम्हड़ाः पापड़, शक्तिका ( शक्तियर्वक पयः द्राक्षासव आदि )ः लस्सीः सुवीराम्ल ( खटी कॉजी ), सुधारस ( शहद या मीठा शर्वत ), उत्तमोत्तम पल, मिश्री, नाना प्रकारके पल, मोहनभोग, ( हलुआ ), नमकीन पदार्थः, कसैंलेः, मीठेः, तीतेः, कहवे और खट्टे अनेक प्रकारके ओज्य पदार्थ -हन सबको छप्पन भोग कहा गया 🖁 । भूगुकुलभूषण परशुरामजीने अपने योग-बलसे इन सब पदार्थोंके पवत-जैंस ढेर लगा दियं । सारी सेना भोजन कर चुकी, तब भी वहाँ वे लाख पदार्थोंके पर्वत हाथभर भी छोटे नहीं दूए। परशुरामजीका यह बैभव देखकर सब होग अत्यन्त आश्चर्यचिकत हो गये । राजन् ! यादवीसहित श्रीकृष्णकुमार प्रवृद्धने उस समय परशुरामजीका नमस्कार करके सबके लामने इस प्रकार पूछा ॥ १५---३०६ ॥

प्रद्युम्न बोले—भगवन् ! आपने इम सब होगोको अत्यन्त उत्तम भोजन प्रदान किया । प्रभो ! सारी समृद्धियाँ और सिद्धियां आपके चरणोंमे होटती हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि समस्त हरिभक्तोंमें औहरिका प्रिय भक्त कौन है ! विप्रेन्द्र ! यह मुझे बताहये; क्योंकि आप परावर-बेलाओंमें सबसे अह हैं ॥ है १-३२ ॥

परशुरामजीने कहा—प्रभो ! आप क्या नहीं जानते। तो भी साधारण छोगोंकी मॉति पूछते हैं ! छोगोंको शिक्षा देनेके छिये ही आप इस तरह सत्सङ्ग करते हुए भूतलपर बिचरते हैं । जो अर्किचन है—जिसके पास कोई सम्रह-परिम्रह नहीं है। जो केवल भीहरिके चरणारविन्होंके परागपर ही खुब्ध है। श्राहरिकी सुन्दर कथाके अवण-कीर्तनमें ही तस्पर रहता है तथा जिसका चित्त भगवानके रुपित्धुकी लहरों में ही हुवा रहता है, वही श्रीकृष्णचन्द्रका प्रिय भक्त कहा गया है। परमेश्वर! जिस महापुरुषने अपने मन और हिन्द्रयोंको बदामें कर रक्ला है, जो समस्त जंगम प्राणियोंके प्रति स्नेह एवं द्याका भाव रखता है, जो शान्त, सहनर्दाल, अत्यन्त कारुणिक, सबका मुद्धद् एवं सत्पुरुष है, वहीं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका प्रिय भक्त कहा गया है। वह अपने चरणोंकी धूलिने सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करता है। जो निरन्तर परमेश्वर श्रीहरिके, चरणोंकी धूलिका आश्रय ले, सम्पूर्ण ब्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती सम्राट्के पद, रसातलके आधिपत्य, योगसिद्धि और मोक्षकी भी कभी इच्छा नहीं करता, वहीं भगवान्का श्रेष्ठ भक्त है। जो अर्किचन हैं, जिनको अपने किये हुए कमोंके पलने विरक्ति है तथा जो श्रीहरिकी चरणरजमें ही आसक्त हैं, वे महामुनि भगवदीय भक्तजन ही भगवान्के उस परमपदका मेवन करते है। अन्य लोग उस नैरपेक्ष्य मुखका अनुभव नहीं कर

पाते। मगवान् पुरुषोत्तमको अपने मक्तले बढ्कर प्रिय कोई नहीं जान पहता। न शिवः न ब्रह्माः न छरमी और न रोहिणीनन्दन बलरामजी ही उन्हें मक्तले अधिक प्रिय हैं। मक्तोंने उनके मनको बाँध रक्खा है, अतः सकल लोकजनीके चूड्यामणि मगवान् श्रीकृष्ण सदा मक्तोंके पीछे-पीछे चलते हैं। अपने मक्तजनीके पीछे चलते हुए मगवान् परमाला श्रीकृष्ण उनके प्रति अपनी शक्ति अपना अनुराग स्चित करते हैं और समस्त लोकोंको पवित्र करते हैं। इसीलिये मगवान् मुकुन्द अतिगय मजन करनेवाले लोगोंको मोछ तो दे देते हैं, परंतु उत्तम मिक्तयोग कहापि नहीं देते।।। ३३-३९॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यह उपदेश सुनकर यादवेन्द्र प्रयुम्नने श्रीभागंबकुलभूषण परशुरामजीको नमस्कार किया और वहाँसे पूर्व दिशामें विद्यमान गङ्गासागर-संगमकी ओर प्रस्थान किया ॥ ४० ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्खाखके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें 'द्रविक देशपर विजय' नामक 'वादहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४॥

### पंद्रहवाँ अध्याय

#### उड्ढीश-डामर देशके राजा, वक्कदेशके अधिपति वीरधन्वा तथा असमके नरेश पुण्ड्रपर यादव-सेनाकी विजय

श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन् | दिग्विजयके बहाने गये । अङ्गदेशका स्वामी केवल अन्तःपुरका अधिपति भूभार हरण करनेवाले साक्षात् भगवान् प्रशुम्न अङ्गदेशको होकर वनमें विहार करता था। वहाँ यादवींने उसे जा पकड़ा,

किनिक्तवो इरिपदाब्जपरागछुक्यः श्रीमस्क्रमाश्रवणकीर्गनतस्यरे यः ।
नद्रपसिन्धुकदरीविनिमन्निचाः श्रीकृष्णचन्द्रवितः कथितः स् भकः ॥
दालो महानिक्कजंगमवस्मकोऽय श्रान्तस्तिनिश्चरतिकावणिकः श्रदृत्सत् ।
कोकं पुनानि निजपादरजोभिरारात् श्रीकृष्णचनद्रवितः कथितः परेषः ॥
य. पारमेष्ठवमश्चिकं न सहैन्द्रविष्णवं नो सार्वभौममनिद्यं न रसाभिपस्वम् ।
नो श्रीमसिद्धिमपि नो नयुनर्भवं वा वाक्कस्यकं परभपादरकः स भकः ॥
निष्किचनाः व्यक्तकर्भफकविद्याग पचरपदं इरिजना श्रुन्यो महानाः ।
भक्ता ज्ञुवन्ति इरिपादरजःभसक्ता अन्ये विद्यात न श्रुकं किकं नैरपेश्यम् ॥
मक्तास्ययो न विदितः पुरुषोत्तमस्य श्रम्भुविधिनं च रमा न च रीदिणेवः ।
भक्तात्मनुत्रजति अक्तनिवद्यचित्तक्ष्यमणिः सक्तककोक्रजनस्य कृष्णः ॥
गच्छित्रजं जनमनु प्रपुनाति कोक्वानोवेदयन् इरिजने व्यवनि महारथा ।
तस्रादतीव अजता मगवान् गुकुन्दो शुक्ति ददाति न क्रापि श्रमक्तियोगम् ॥

(गर्ग०, विद्यविद्य० १४ । ३४---३९ )

तत्र उसने महातमा प्रद्युग्नको पर्यात मेंट दी ॥ १-२ ॥

उद्दीश-डामर ( उद्दीसा ) देशके राजा महावली दृहहाहुने प्रदानको मेंट नहीं दी । यह अपने बलके अभिमानसे मत्त रहता था । प्रदानने जाम्यवर्ता-कुमार बीरवर साम्यको उसे वशमें करनेक लिये मेजा । माम्य सूर्यतुस्य तेजम्बी रथपर आरूढ़ हो, धनुप हाशमें ले अकेले ही गये । नरेश्वर ! उन्होंने नाण-समृहोसे डामर नगरको उसी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे मेघ तुपार-राशिसे किसी पर्वतको चारों ओरसे ढक देता है । इस प्रकार धर्मित एवं पराजित होकर डामराधीशने तस्काल हाथ जोड़ लिये और महातमा प्रदाननको नमस्कार करके भेट अपित की ॥ इ-६॥

तरपश्चात् वङ्गदेशके अधिपति मदमत्त एव वीर राजा वीरधन्वा एक अक्षीहणी सेनाके साय युद्धके लिये यादव-नेनाके सम्मुख आये । वे बहु बलवान् थे । यादवीकी ओरले आंहरिके पुत्र चन्द्रमानुने प्रयुक्तके देखते-देखते वीरधन्वाकी उस सेनाकी बाणोद्वारा उसी प्रकार निर्दाणं कर दिया, जैंगे कोई कडु वचनींद्वारा मित्रताका भेदन कर दे । उनके बाणींने विद्दाणं हुए हािय्योंके मस्तकने वमकते हुए मोती भूमिपर इस प्रकार गिर्न लगे। मानो रातमें आकाहाले तारे विलय रहे हो । अनेक रथां वीर धराहाार्या हो गये। हाथी-छोड़ और पैदल नैनिक उनके बाणोंने मस्तक कट जानके कारण कुम्हड़ेके दुकड़ों जैंगे इधर उधर गिरे दिलार्या देते थे । क्षणभरमें वीरधन्वाकी सेना रक्तकी नर्दाके हपमे परिणत हो गया, जो मनस्त्री वीरोंका हर्ष बढ़ार्ता और दरपोकीकी भयमीत करती थी।। ७--११॥

कटे हुए मस्तक और धड़ किराट, कुण्डल, केयूर कंगन और अस्त शस्त्रोंगिहित दौड़ रहे थे। उनके कारण वहाँकी भूमि महामारी सी प्रतीत होती थी। कुष्माण्ड, उन्माद, वेताल, भैरव तथा बहाराक्षस बहे वेगम आकर शंकरजीके गलेकी मुण्डमाला बनानिके लिये बहापर गिरे हुए मस्तकींको उठा लेते थे। इस तरह जब सारी सेना मार गिरायी गयी, तब वीरधन्या सामने आये, उन्होंने तुरंत ही बद्ध-सरीखी गदामे चन्द्रभानुपर चीट की। उस गदाके भारी प्रहारने श्रीकृष्णाकुमार चन्द्रभानु विचल्ति नहीं हुए। उन्होंने गदा लेकर तत्काल बीरधन्याकी छातीपर दे मारी। उस गदाके प्रहारसे पीड़ित एवं मुक्तित हो मुँहसे रक्त बमन करते हुए वीरधन्या कटे हुए वृक्षकी मॉति भूतलपर गिर पड़े । दो वर्डामें उनको फिर चेतना हुई, तब उन वक्न देशके नरेशने महात्मा प्रद्युम्नकी शरण ली ॥ १२-१७ ॥

राजन् ! जन्न भेंट देकर बीरघन्वा अपने नगरको चले गये। तब अमित-पराक्रमी प्रद्युम्न ब्रह्मपुत्र नद पार करके असम देशमे गये । वहाँके राजा विम्यकी पकडकर यादवेश्वर प्रद्युम्नने भेंट ली और यादवोंके साथ कामरूप देशमे गये । कामरूप देशके राजा पुण्डू इन्द्रजालकी विद्या ( जादू ) में बहें निपुण ये । वे अपनी मेनाके साथ प्रशुप्तके सामने युद्धके लिये निकले ! उस समय असमियों और वादवोंमें घोर युद्ध हुआ ! बाण, कुठार, परिच, रहल, खड्ग, ऋष्टि तथा शक्तियोंसे प्रहार किया गया । मैथिलेश्वर ! तदनन्तर राजा पुण्डुने पिशान्यः नाग तथा राधनींकी माया प्रकट की। फिर ती सब और गुह्मका गन्धर्व तथा कन्चे माम चवानेवाले पिशाच रणभूमिमे दौड़ने तथा बारंबार कोटि कोटि अङ्गारीकी दृष्टि करने लगे। एक ही आपमे यादवोंकी मनापर मुँहमे विष वसन करने और फ़ुंकारते हुए मुपं टूट पड़े । गर्धेपर बैठें हुए टेंद्रे मेद्रे दॉत और लगलगती हुई जीभवाले भयंकर राक्षत युद्धमे मनुष्योको चवाते तथा भागते दिग्वायी देने लगे। सिंहके समान गुणवाले यक्ष तथा अश्वमुख किनर हार्योमे शूळ लिये 'मारी-काटो' कहते हुए इधर-उधर विचरने लंग । क्षणभरमे सारा आकाश मेवीकी घटासे आच्छादित हो गया । राजन् ! वायुके वेगम उड़ी हुई भूलके कारण सब ओर अन्धकार छ। गया । भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, राग्भेन तथा दशाह वंशके योदा उस महायद्भमे भयभीत हो गये । यदुश्रेष्ठ ' वीरोने अपने अन्त्र शक्त नीचे डाल दिये ॥ १८--२८ ॥

मैंथिल ! तव इस भयके निवारणका उपाय जाननेवाके श्रीमुण्णकुमार प्रयुक्तने विताके दिये हुए धनुषको हायमे लेकर वाणोहारा सास्विक महाविद्याका प्रयोग किया । फिर केसे सूर्य अपनी किरणोंसे कुहासे तथा बादलॉको छिन्न-भिन्न कर हालते हैं, उसा प्रकार प्रयुक्तने बाणोंहारा पिशाचों, नागों, यक्षा, राक्षसो तथा गन्धवोंक घने अन्धकारको नष्ट कर दिया । जैसे हवा कमलको उड़ाकर पृथ्वीपर फेंक देती है, उसी प्रकार प्रयुक्तने वाणोंहारा रथ और वाहनसहित हानू राजा पुण्ड्को दो चड़ीतक आकारामें धुमाकर रणभूमिमें पटक दिया । राजाकी मूर्च्छा हुर होनेपर वे पराजित हो

प्रयुम्नकी शरणमें गये और तस्काल मेंटके रूपमें एक लाख बोड़े और इस इजार हाथी देकर उन्होंने श्रीकृष्णकुमारको प्रणाम किया। बहाँसे अपनी सेनाद्वारा शोणनद और विपाशा (ब्यास) नदी पार करते हुए यहुकुल्जनन्दन घनुर्धर वीर प्रयुम्न

केकय देशमें आ पहुँचे । केकय देशके राजा महाबली पृतकेत वसुदेवकी बहिन माझात् श्रुतकीर्तिके महान् पति थे । उन्होंने यादवीसहित प्रद्युम्नका बहे भक्ति-भावसे पूजन किया। राजन् ! वे श्रीकृष्णके प्रभावको जानते थे॥ २९—३५॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विवयजित्साण्डके अन्तर्गत नारद बहुकादव-संवादमें किया देशपर विजय' नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥

### सोलहवाँ अध्याय

#### मिथिलाके राजा धृतिद्वारा ब्रह्मचारीके रूपमें पधारे हुए प्रद्युम्नका पूजन; उन दोनोंका शुभ संवाद: प्रद्युम्नका राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दे, उनसे पूजित हो शिबिरमें जाना

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! वहाँसे विजय-दुन्दु मि बजवाते हुए यदुनन्दन प्रद्युम्न तुम्हारे मुख-सम्पन्न मिथिला देशमें आये । कल्हा-शोभित अत्यन्त ऊँचे म्वर्णमय सौध-शिखगेंसे युक्त मिथिलापुरीको दूरसे देखकर प्रद्युमने उद्यबंभे पूछा ॥ १-२॥

प्रद्युस्त बोले—मन्त्रिप्रवर ! इस समय यह किसकी राजधानी मेरी दृष्टिमे आ रही है, जो बहुसंख्यक महलेंसे भोगवती पुर्शकों मॉति शोभा पाती है ! ॥ ३॥

उद्धवने कहा—मानद! यह राजा जनकर्का पुरी मिथिला है। इस समय यहाँ मिथिलानरेश महाभागवत विदान् धृति रहते हैं। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। श्रीकृष्ण उनके इष्टदेव हैं और वे स्वयं भी श्रीहरिको बहुत प्रिय हैं। उनके पुत्रका नाम बहुलाश्व है, जो बचपनमें हा भगवानकी भिक्त करनेवाला है। उने दर्शन देनेके लिये साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पधारेंगे। राजकुमार बहुलाश्व तथा ब्राह्मण भृतदेवको द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्ण बहुत ही याद किया करते हैं। प्रभो ! इन्हें देवेन्द्र भी नहीं जीत सकते, फिर मनुष्योंकी तो वात ही क्या करोंकि धृतिने अपनी परा मिक्ति श्रीकृष्णको वशमें कर लिया है। ४-७३॥

मारद्जी कहते हैं—राजन् ! यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्णकुमार प्रदुस उद्धवजीको अपना शिष्य बनाकर उनके साथ राजा धृतिका दर्शन करनेके लिये आये। उद्धव-सहित प्रदुसने राजाकी भक्तिकी परीक्षा करनेके लिये ही मिथिलापुरीको देखा। वहाँके सभी वीर कवच और शस्त्र धारण करके माला और तिलक्तं सशोभित थे। वे सन-के-सब मालाद्वारा श्रीकृष्ण-नामका जप करते थे। मिथिलाके लोगोंके द्वार-द्वारपर श्रीहरिके नाम लिखे थे और श्रीकृष्णके मुन्दर-मुन्दर चित्र अङ्कित थे। मानद! वहाँ करीका प्रत्येक दीवारपर गदा, पद्म, दसो अवतारके चित्र और शङ्क, चक्र अङ्कित थे। घर-वरके ऑगनमें तुल्क्षीके मन्दिर दिखायी देते थे॥ ८-१२३॥

इस तरह मिथिलाके महलंको देखते हुए उन्होंने वहाँके लोगोंपर भी दृष्टिगन किया। जो सब-के-सब माला-तिलक्षारी भगवद्भक्त थे। उन्होंने केसर अथवा कुङ्कुमके बारह-बारह तिलक लगा रक्ते थे। वहाँके ब्राह्मण गोपानन्दनकी मुद्राओंने चर्चित। शान्तस्वरूप तथा उर्ध्वपुण्ड्रधारी थे। उनके अङ्गोंपर हरिमान्दरके चित्र अङ्कित थे। ललाटमें गदाकी मुद्रा। सिरपर हरिमाम और दोनों भुजाओंमें चक्का शङ्का, पद्मा, कुर्म और मस्य अङ्कित थे। कितने ही लोगोंने मस्तकपर धनुष और बाणके चित्र तथा दृद्यमे नन्दक नामक खड्गा, मुसल और हलके चिह्न धारण कर रक्ते थे॥ १३-१७॥

राजन् ! तदनन्तर प्रयुद्धने देखा- यहाँकी गर्छागर्छामें कुछ मनुष्य भागवत सुन रहे हैं। दूसरे छोग
हरिवंश और महाभारत नामक इतिहास अवण
कर रहे हैं। कुछ छोग सनत्कुमारनंहिता, वासिष्ठमंहिता,
वाश्ववस्वयसंहिता, पराशरनंहिता, गर्गसंहिता, पौलस्त्यसंहिता और धर्मसंहिता आदिका गठ कर रहे हैं। ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, छिङ्गपुराण,
गरुडपुराण, नारदीयपुराण, असवैवर्तपुराण, वामनपुराण,
स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, वामनपुराण,

मार्कण्डेयपुराण, बाराहपुराण, मस्यपुराण, कूर्मपुराण तथा महाण्डपुराण— इन सब पुराणोंको गली-गलीमें, घर-घरमें वहाँके सब लोग सुनते थे। कुछ लोग श्रीरामचरणामृतमे पूर्ण वास्मीकि-के महाकाज्य रामायणका पाठ करते थे। कुछ लोग स्मृतियोंक और कुछ बाह्मण बेदन्नयीके स्वाध्यायमें लगे थे। कुछ लोग महल्लाम बेध्णब यक्तका अनुष्ठान करते थे। कितने ही मनुष्य राधाकुष्ण, कृष्ण-कृष्ण आदि नामोंका बारंबार कीर्तन करते थे। कुछ लोग हरिकीर्तनमें तस्पर रहकर नाचते और गाते थे। बहाँके प्रत्येक मन्दिरमें मुदक्क, ताल, झांझ और बीणा आदि मनोहर बाहाँके साथ लोगोद्वारा किया जानेवाला हरिकीर्तन सुनायी पहला था। राजन् ! मिथिलके घर-घरमें बहाँके निवासी प्रेमलक्षणा नवधार्थक करते थे। १८—२६॥

इस प्रकार नगरीका दर्शन करके भगवान् प्रशुद्ध हरिने राजहारपर पहुँचकर शीष्ठ हो मैथिलनरेशका दर्शन किया। मैथिलेशकी सभामें वेदन्यास, शुक्तमुनि, याज्ञवल्क्य, वितष्ठ, गौतम, मैं और बृहस्पति बेठे थे। दूसरे भी धमंके वक्ता तथा हरिनिष्ठ मुनि वहाँ मूर्तिमान् वेदकी भाति इधर-उधर बेठे दिखायी देते थे। नरेश्वर मैथिलेन्द्र धृति वहाँ भक्तिभावते नतमस्तक होकर बलदेवजीकी चरणपादुकाकी विधिवत् पूजा कर रहे थे। वे श्रीहण्ण और बलदेवके मुक्तिदाधक नामीका जप भी करते बाते थे। शिष्यसहित ब्रह्मचारीको आया देख राजा-ने उठकर नमस्कार किया। उनकी पाध आदि उपचारीने विधिवत् पूजा करके मैथिलेश्वर राजा धृति दोनी हाथ जोडकर उनके आगे खडे हो गये।। २०—३२।।

जनकने कहा—भगवन् ! आपके पदार्पणने आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा राज-भवन शुद्ध एवं परमोज्ज्वल हो गया, देवता, ऋषि और पितर- सब संतुष्ट हो गये। भगवन् ! आप-जैसे निर्धान्त और समदशीं साधु भूतलपर दीनजनींका कल्याण करनेके लिये ही विचरते हैं॥ ३३-३४॥

ब्रह्मचारी बोले—राजसिंह ! आप धन्य है, आपकी यह मिथिलापुरी धन्य है तथा विष्णु-भक्तिसे भरपूर आपकी सारी प्रजा भी धन्य है ॥ ३५॥

जनकने कहा-प्रमो ! न तो यह नगर्ग मेरी है, न प्रजा मेरी है और न यह तथा धन-धान्य मेरे हैं। क्षीं, पुत्र और पौत्रादि मेरे पास जो कुछ है, वह सब भगवान् श्रीकृष्णका ही है। साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं असंस्थ

ब्रह्माण्डोंके अधिपति होकर गोलोकधाममें विराजते हैं। वे पुरुषोत्तम एक होकर भी स्वयं ही वासुदेवः संकर्षणः प्रमुख्न और अनिस्द्ध—हन चार व्यूहोके रूपमें भूतलपर प्रकट हुए हैं। महामुने ब्रह्मन् ! शरीर, मन, वाणीः बुद्धि अथवा समस्त इन्द्रियोद्वारा मैंने जो भी पुण्यकर्म किया है। वह सब भगवान श्रीकृष्णको समर्पित है।। ३६-३९॥

श्रह्मचारीने कहा — महाभागः, विष्णुभक्तिशिमणेः विदेहराज ! तुम्हारी भिक्तिनं सतुष्ट हो भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हें सायुष्य मोक्ष प्रदान करेंगे ॥ ४०॥

अनक बोले -- ब्रह्मन् ! मैं आप-जैस श्रीकृष्णभक्त महात्माओंका दास हूं । मैंने अपने मनमें किसी देन अथवा कामनाको स्थान नहीं दिया देः अतः मैं एकत्व या सायुज्य-रूपा मुक्ति नहीं पाना चाहता ॥ ४१ ॥

ब्रह्मचारीने कहा— राजन् ! तुम, हेतुरहित होकर अहेतुकी भक्ति करते हो। अतः निर्मुण भक्ति-भाषके कारण तुम प्रेमके खक्षणोसे सम्पन्न हो। साक्षात् भगवान् प्रसुमन दिग्विजयके लियं नियले हैं। वे आपके घरपर क्यों नहीं आये— इस बातको लेकर मेरे मनमें महान् संदेह हो गया है।।४२-४३।।

जनक बोळे—भगवान् प्रयुम्न साक्षात् अन्तर्यामी स्वयं श्रीहर्गर हैं। वे सदाः सर्वत्र और सवन्यापी हैं। पिर बताइये तो सहीः क्या वे यहाँ नहीं हैं १॥ ४४॥

ब्रह्मचारीने कहा—यदि ज्ञानदृष्टिचे भी तुम अंक्रिश्णकुमार प्रद्युम्नको यहाँ निरन्तर स्थित मानते हो तो दिव्यदृष्टिवाले प्रह्लादकी भाँति तुम उनका यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन कराओ॥ ४५॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—यहुळाश्य ! यह सुनकर महाभागवत राजा धृतिने अपने मुखपर अश्रधारा बहाते हुए गद्गद वार्णामें कहा !! ४६ !!

जनक बोले--यदि मेरेद्वारा भगवान् श्रीहरिकी इस भूतलपर अहेतुकी भक्ति की गयी है तो श्रीहरिके पुत्र प्रसुप्त मेरे सामने प्रकट हो जायें। यदि मैं श्रीकृष्ण-भक्तींका दास होऊँ यदि मुझपर उनकी कृपा हो और यदि सर्वत्र मेरी श्रीकृष्णबुद्धि हो तो मेरा यह मनोरय पूर्ण हो जाय। ४७-४८॥

नारदजी कहते हैं - बहुलाक्व | उनके इतना कहते ही श्रीकृष्णकुमार प्रयुक्त तत्काल ब्रह्मचारीका रूप छोड़कर गनके देखने देखने अपने माझान् मार्यमे प्रकृत हो यथे। हिस्मिक्तिन्छ गिष्य उद्भव भा मद्भद हो यथे। मेचिके ममान स्थाम बान्ति, प्रफुल्ल कमलदलके ममान निवाल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएँ, जगत्के लोगोका मन हर लेनेवाला रूप सबके सामने प्रकृत हो गया। उनके श्रीअङ्गीपर पीताम्बर शोभा दे रहा था। उनका शोभासम्बन्ध मुखारविन्द-... नीली युँचगली अलकाविल्योमे अलकत था। शिशिर भृतुके बाल्यविके समान कान्तिमान किरीट, टिन्य पुण्डल, करधनी और बाजुबद आदिने उनका दित्य विषह उद्मासित हो रहा था। श्रीकृष्णकुमार प्रयुक्तको इस प्रकार देखकर राजा धृतिने उनको हाथ जोड़कर माहाङ्क प्रणाम किया। ॥४९-५१॥

जनक बोर्छ- -भूमन् ! मेरा सीभाग्य महान् एव अत्यन्त

घन्य है। अहो । जाज आएने नझे अपने स्वरूप न साक्षात् दर्शन कराया। आज मेरा भहिमा कयाधू-कुमार प्रह्लादके समान बढ गयी। आज मैं अपने कुळमहित कृतार्थ हो गया। ५२॥

श्रीप्रद्युम्मनं कहा - नृपश्रेष्ट ! तुम धन्य हो निरे प्रभावकी जाननेवाले भक्त हो । मैं इस समय तुम्हारे भक्तिभावकी परीक्षाके लिये ही यहाँ आया था । मैथिलेश्वर ! आज ही तुम्हें मेग सालप्य प्राप्त हो जाय और इस लोकमें तुम्हारे बला आयुं ओर कीर्तिका अत्यन्त विकार हो ॥ ५३-५४ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! तुम्हारे पिता धृतिसे पूजित हो मक्तवस्मल मगवान् प्रशुम्न वहाँ आये हुए संतींके सामने ही अपने शिविरकी और चले गये ॥ ५५ ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-मंहितामें विश्वजित्**खण्ड**के अन्तर्गत नारद-बहुतादव-संवादमें 'जनकका उपारुगान' नामक सोलहवा अ**ध्याय पूग हुआ** ॥ १६ ॥

### सत्रहवाँ अध्याय

#### मगधदेशपर यादवोंकी विजय तथा मगधराज जरासंधकी पराजय

श्रीमारद्जी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर मत्स्यके विद्वेस सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रसुप्त भगधदेशपर विजय पानके लिये अपनी सेनाके साथ प्रतंत सिरिवजकी ओर चल दियं । श्रोहरिके पुत्र प्रसुप्तको, विशेषतः दिग्वजयके लिये, आया सुगगर मगधराज जरासंबको यहा क्रोध हुआ। ! १-२ ॥

जरासंध बोला— एमसा यादय अत्यन्त तुन्छ और युद्धन इरनेवाले कायर है। वे ही आज पृथ्वीपर विजय पानेके लिये निकले हैं! जान पड़ता है, उनकी बुद्धि मारी गर्या है। इस तुरात्मा प्रयुक्तका किता माध्य क्ययं मेरे मयमे अपनी पुर्रा मथुरा छोड़का समुद्रकी शरणमे जा लिया है। प्रवर्षणि गरितर मैंने वलगम और कृष्णमे बल्पूबंक भरम कर दिया था। किंतु ये छल्पूबंक वहाँने भाग निकले और द्वारमामें जाकर रहने ला। अब में स्वयं कुदास्थलीपर चढ़ाई करेंगा और उन दोनो भाइयों में उग्रसेनसहित बांध लाकेंग। समद्रमें विभी हुई हम पृथ्वीको यादवींन श्रूत्य कर दूँगा॥ इन्हें ॥

नारदर्जी कहते हैं-राजन् । यो कहकर बलवान्

राजा जरासंघ तेईस अक्षोहिणी सेनाके साथ गिरिवज नगरमे बाहर निकला । मगधराजके साथ हाथियोंकी विशाल सेना था। उन हाथियोके मुखपर गांतूत्र, सिन्दूर-राशि एवं कस्तूरीद्वारा पत्र-रचना की गयी थी। उनके गण्डम्बलेंस मदकी भारा वह रही थी। व हाथी एरावत-कलम उत्पन्न होनेके कारण चार दाँतींस सुकोभित ये और सुँड्की फ़फकारींन बहुसंख्यक बृक्षींकी तोड़कर फेंकत नलते थे । उन गजराजींरी मगधराजकी बेमी ही हो भा हो रहा थो। जैंन मेघींन भगवान् इन्द्रकी होता है। राजन् ! देवताओफ विभानोके समान आकारवाले अगणित रथ उसके माथ चल रहे थे। जिनके ऊपर ध्वज पहराते थे। मारस बैठे थे, जेवर हुल २८ थे और चञ्चल पांह्योंसे घर्र-धरं ध्वीन प्रकट हो रही था । बायुके समान वेगशाली तथा विचित्र यिचित्र वर्णवाले मदमत्त अश्व सुनहरे पट्टे और हार आदिन सुनीत्मत थे। उनकी शिखाओ एवं बागडोरोके ऊपर्य भागम चैंनर (कलगा ) सुशोभित थे। कवन्त्र धारण हिंथे तथा हायोंने ढाल-तलवार एवं धनुप हियं वीरजन विद्याधरीके समान गोभा पाते थे। उन सबके साथ महावादी मगधराज युद्ध के लिये निकला । दुन्दुमियोकी धुंकारों और धनुषोंकी टकारोंसे दिशाएँ निनादित हो रही थीं । धरती होलने लगी और सैनिकोंद्वाग उड़ायी गर्या धूलते आकाश छा गया । मैथिल ! जरासंघकी यह सेना उमदते हुए प्रलय-सागरके समान भवंकर थी । उमे देखकर समान थादव विस्मित हो गये ॥ ७-१४ ॥

मगधराजके उस सैन्य-सागरको देखकर भगवान् प्रश्नुसने दक्षिणायतं शक्क यजाया और उसीके दारा मानो अपने योदाओंको अभयदान देते हए कहा-'बरो सत ।' तदनन्तर महाबाह साम्ब प्रदासके सामने ही इस अक्षीहिणी सेना लेकर मगधराजके साथ यह करने हमें । उस रणभूमिमें इाथी इाथियोंने और रथी रथिवाँने **बक्सने करें । मैथिलेंडवर । धोडे घोडें**ले और पैदल पैदलेंसे मिह गये । मागधीं और यादवींमें देवताओं और दानवींके समान अक्रतः रोमाञ्चकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ बुद्दसबार बीर हाथोंमें भाले छिये हुधर-उधर भारकाट मचाते हुए गजारोहियों तथा हाथियोंके कुम्भस्यलीपर बैढे इप महावतींको भी मार गिराते थे । कुछ योदा विद्युत्के समान दीतिमती शक्तियोंको छेकर बल्युर्वक श्रमुओंपर फ़ेंकते थे । वे शक्तियाँ कवचवारी श्रमुओंको भी विद्वीर्ण करके बरतीमें समा जाती थीं ) कितने ही बीर रणभूमिमें गरजते हुए रथींके चक्के उठा-उठाकर फेंकते थे और सैनिकॉके समृद्दको उसी प्रकार छिब-भिन्न कर देते थे. वैते सर्व कहारेको नष्ट कर देते हैं। कुछ छोग भिन्टिपालाँ, सक्रों, कुल्हाहियों, तल्वारों, पट्टिशों, छुरीं, कटारों, रिष्टियों तथा तीखे निस्मिशों ( खहगों ) से यह करते थे। तोमरी, गदाओं और वाणींसे कटकर वीरों, हाथियों और बोडोंके मस्तक पृथ्वीपर गिर रहे थे। वहां केवल घड डायमें सहग लिये संगाममें दौड़ते हुए वहे भयंकर प्रतीत होते ये और घोड़ों तथा मनुष्योंको धराशायी व.रते हए उछलते थे । बीरोंके ऊपर बीर गिर रहे थे । उनकी भुजाए छिल भिन्न हो गयी थीं । कितने ही घोड़े बाणींस गर्दन कट जानेके कारण बोहीपर ही गिर पड़ते थे। विद्याघर ओर शन्धवंके जातिकी स्त्रियाँ वीरगतिकी प्राप्त हुए योदाओंकी टिब्स रूपसे आकाशमें पहुँचनेपर उन्हें अपना पति बना हेना चाहती थीं । इसके खिये उन सबोंमें परमार महान् कलह **बोते हमता या । नरेश्बर !** कितन ही अभिय धर्मपरायण और बदा ही संवासमें शोमा पानेवाके योदा युद्धमें प्राण हे

देते थं, किंतु एक पर्स पीछे नहीं इटते थे। व सूर्य-मण्डलका भेदन करके परमपदको प्राप्त हो जाते थे और शिशुमारचक्रमें उमी प्रकार नाचते थे, जैसे मण्डलाकार भूमिपर नट ॥ १५- २८ ॥

इस प्रकार साम्बके महाबार सैनिकीने मागब-सेनाको गैद डाला। वह सेना उनके देखते-देखते उसी प्रकार भाग चली, जैस भगवान् श्रीकृष्णकी भक्तिसे अञ्चम नष्ट हो जाता है। किन्हींके कवच कट गये थे तो किन्हींके घनुष; कितने ही सैनिक खड्ग और रिष्टियोंकी द्रायसे फेककर पीठ दिलाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेनाको पलायन करती देख मागधराज धनुषकी टंकार करता हुआ वडाँ आया और सबको अभयदान देते हुए बोला-(डरी मत।' जरासधने धनषकी प्रत्यञ्चाद्वारा अपनी सेनाको आगे बढ़नेकी उसी प्रकार प्रेरणा दी। जैसे कोई महावत अङ्कराने हाथीको हॉक रहा हो। इसी समय साम्ब भी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने धनुष्मे खुटे हुए दस बाणोंद्वारा महावली मागभराजको समरभूमिमें घायल कर दिया । फिर जाम्बवतीकुमार साम्बने उसके धनुषकी प्रस्यञ्चाकोः जो सागरके उत्ताल तरंगोंके भयानक संघर्षकी भाँति शब्द करनेवाली थी। दस बाणोंसे किन-भिन्न कर बाला । तदनन्तर महावली जरासंधने दूसरा धनुष हाथमें डेकर दस अग्रगामी वाणोंद्वारा साम्यके भनुषको काट हाला । जरापुत्र मागबेन्द्रने चार बाणीसे चारों घोड़ोंको, दोले ध्वजको, तीनसे रखको और एकसे सार्थिको भार डाला । धनुषके कट जानेपर तथा घोडीं और सारियके मारे जानेपर स्यहीन हुए महाबुळी साम्ब दूसरे रयपर चढ़ गये और अस्पन्त उम्र धनुषपर विधिपूर्वक प्रत्यञ्चा चढ़ाकर उन्होंने सी बाणोंद्वारा जरासंभके रथकी चर-चूर कर दिया। उस समय करासंघ रथ छोड़कर बहे वेगमे हाथीपर चढ़ गया । उस हाथीपर मागधेन्द्रकी वैसी ही शोभा हुई, जैने ऐरावतपर चढ़े हुए इन्द्रकी होती है ॥२९-३९॥

जरासंधके मनमें अत्यन्त कोध मरा हुआ था। उसने साम्त्रपर एक मतवाले हाथोको बढ़ाया, जिसके अङ्ग-अङ्गमें विचित्र पत्र रचना की गयी थी तथा जो देखनेमें काल, अन्तक और यमके समान भयंकर था। उस नागराजने अपनी सुँद्ध रेथसहित साम्बकी उठाकर चीत्कार करते हुए नी योजन दूर फेंक दिया। मैथिल! उस समय साम्बकी सेनामें बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रसुद्धके पाससे गढ़ वेगपूर्वक उसी प्रकार उसकी सेनाके सामने आये, जैसे

जंगलमें दाबानल फैल जाता है, उसी प्रकार उसने बादब-रोनामें प्रवेश किया । राजेन्द्र | उसने बीरोंसहित रघों, हाथियों तथा बहुत से सिंधी घोड़ोंको इस तरह मार गिराया, मानी किसी महान् गजराजने बहुत से कमलोंको उखाड़ फैंका हो । जरासंघकी जो सेना भाग गयी थी, वह भी सारी-की-सारी

कीट आयी । उसने यादव-सेनाको चारों ओरसे घेरकर तीखें बाणोंसे मारना आरम्भ किया । यादवराज प्रधुम्न उस युद्धमें निर्मय होकर छड़ने लगे । उन्होंने बारंबार चनुषकी टंकार करते हुए बाणोद्धारा शत्रुओंको गिराना आरम्भ

किया ॥ ५१-५८३ ॥

सूर्व अन्धकारका नाहा करते हुए उदयाचलसे उदित हुए हों। जरासंघके उस हाथीको बसुदेवनन्दन गदने मुक्केसे इस प्रकार मारा, जैसे इन्द्रने ऊँचे पर्वतपर यन्नसे प्रहार किया हो। उनके मुष्टिकप्रहारते ब्याकुल होकर वह हाथी भरतीपर गिर पड़ा । राजन् । वह उसी समय मृत्युका ग्रास बन गया । वह अद्भुत-सी बात हुई। तब जरासंघने उठकर बढ़े वेगसे गदा उठावी और उसे सहसा गदपर दे मारी। उस समय उस बलवान बीरने घनके समान गर्जना की किंत उसके प्रहारसे गद समराङ्गणसे तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने तुरंत ही लाख भारकी बनी हुई गदा लेकर जरासंध-पर प्रहार किया और सिंहके समान गर्जना की।राजन ! उनके उस प्रहारसे व्यथित हो बलवान् बृहद्रचकुमार जरासंधने उठकर गदासहित गदको पकद लिया और बढ़े रोषके साथ आकाशमें सो योजन पूर केंक दिया। तब महाबली गदने भी जरासंघको उठाकर धुमाया और उसे आकाशमॅ एक चहन्त्र योजन दूर फेंक दिया । राजा मागघ आकाशसे विम्ध्यपर्वतपर गिर पद्मा ॥ ४०-५० ॥

महाबली जरासंबने पुनः उठकर गदके साथ पुद्ध आरम्भ किया । उसी समय साम्ब आ पहुँचे । उन्होंने मागधेरवर जरासंबको पकड़कर पृथ्वीपर उसी प्रकार पटक दिया, जैसे एक सिंह दूसरे सिंहको बल्यूर्वक पछाइ दे । तब मगधके राजाने एक मुक्केसे साम्बको और दूसरे मुक्केसे गदको मारा और समराङ्कणमें बड़े जोरसे गर्जना की। उसके मुक्केसी मारसे व्यथित हो गद और साम्ब दोनों मूर्च्छित हो गये । उस समय युद्धभूमिमें तत्काल ही महान् हाहाकार मच्च गया। फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊँची पताकावाले रथके द्वारा एक अक्षीहिणी सेनाके साथ वहाँ पहुँचे और उत्ररो मत' यो कहकर मनको अभयदान दिया । उन्हे देख जरासंघने लाख भारकी बनी हुई गदा हाथमें ली और जैसे

उसी समय यदुपुरीसे बळदेवजी आ पहुँचे । वे समस्त सरपुरुषोंके देखते-देखते वहीं प्रकट हो गये । महाबस्त्री बलदेवने कृपित होकर मगधराजकी विशाल सेनाको हलके अग्रभागते खींचकर मुसळते मारना आरम्भ किया । उनके द्वारा मारे गये रथ, घोडे, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जानेसे सौ योजनतक धराशायी हो गये । वे सब-के-सब कालके गालमें चल्ले गये। उस समय देवताओं और मनुष्यींकी दुन्दुभियाँ एक साथ बजने लगीं । देवतालोग बलदेवजीके ऊपर फूडॉकी वर्षा करने ब्लो। यादवॉकी अपनी देनामें तत्काल जोर-जोरसे जय-जयकार होने छगी। तदनन्तर प्रद्युग्न आदिने निश्चिन्त होकर भगवान् कामपाल (बलदेव ) को नमस्कार किया । राजन । इस प्रकार भक्तवस्तल महाबली भगवान बलदेव मागधराजको जीतकर द्वारकाको चले गये। जरासंधका बुद्धिमान् पुत्र सहदेव भेंट-सामग्री छेकर गिरिदुर्गसे निकला और शम्बरारि प्रदुम्नजीके सामने उपस्थित हुआ । एक अरव घोड़े, दो स्त्राख रथ और साठ इजार हाथी उसने प्रदास्तको नमस्कार करके दिये; क्योंकि वह प्रदास्तजीके प्रभावको जानता था ॥ ५९-६७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्खान्दके अन्तर्गत नास्य-बहुलाइव-संवादमें भागच-विजय' नामक सत्रहवाँ अध्याय पूरा हुअ ॥१०॥

### अठारहवाँ अध्याय

गया, गोमती, सरयू एवं गङ्गाके तटवर्ती प्रदेश, काशी, प्रयाग एवं विन्न्यदेशमें यादव-सेनाकी यात्राः श्रीकृष्णके अठारह महारथी पुत्रोंका हस्तलाघव तथा विवाहः मथुरा, श्रूरसेन जनपदीं एवं नन्द-गोकुलमें प्रद्युम्न आदिका समादर

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर श्रीकृष्ण-कुमार प्रश्नुसने सैनिकींसहित गयामें बाकर फल्युनदीमें स्नान किया । फिर अन्य देशोंको जीतनेके छिने काँसे

आगेको प्रस्थान किया। जरासंघाने पराजित हुआ सुनकर उस समय अन्य राजा आतह्ववदा भयातं दो प्रयुक्तकी सरणमें आये और उन सबने उन्हें मेंट दी ॥ १-२ ॥ गोमती तथा पुण्यसिक्क सरमूके तटपर होते हुए मयुक्र जी गङ्काके किनारे काशीपुरीमें आये। वहाँ पार्णिगमाह (विरोधी) काशिराज शिकार खेळनेके लिये गये थे, जी वहाँ पकड़ किये गये। काशिराजने भी यह सुनयर कि प्रयुक्तकी तेना विशास है, उन्हें मेंट अपित की। १-४॥

राजन् । तत्पश्चात् बखवान् प्रद्युप्त अपने सैनिकॉके साथ कोसल जनपदमें गये और अयोध्यावे निकट नन्दिग्राममें उन्होंने अपनी सेनाकी छावनी हाल दी। कोमलराज नग्नजित्ने नो सत्त्वज्ञानी थे, बहुत से घोड़े, इाथी, रथ और महान् भन देकर शम्बरारि प्रद्युक्तका पूजन किया। उत्तर दिशाके स्वासी दीपलसः नेपालके राजा गज तथा विशाला नगरांके स्वामी बर्हिण--इन सबने उन्हें भेंट दी ! नैमिषारण्यके स्वामी बढ़े भगवद्भक्त और श्रीकृष्णके प्रभावको जानने बाके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रदासको बलि अर्पित की। इसके बाद श्रीकृष्णकुमार प्रयाग गये और वहाँ पापनाशिनी विवेणीमें स्नान करके उन्होंने महान दान किया। क्योंकि वे तीर्थ-राजके प्रभावको जानते ये । बीस इजार द्वाथी, दस काल घोड़े, चार लाख रथ, सोनेकी माला तथा सुनहरे वस्त्रीत बिभूषित दस अरप गीएँ, दम भार स्वर्ण, एक छाल मोती, दो लाख नवरला, दस लाख वस्त तथा दो लाख कदमीरी शाल एवं नये कम्बल इरिप्रिय तीर्थराजमें प्रयुद्धने बाह्मणी को दिये ॥ ५--१२३॥

मिथिलेश्वर ! कारूष देशका राजा पीण्ड्रक मगवान् श्रीकृष्णका शत्रु था। तथापि उसने भी गाङ्कित होनेके कारण श्रीकृष्णकुमारका पूजन किया । प्रश्चाल और कान्यकुरूज देशमें प्रसुद्धके आरामनकी यात सुनकर वहाँक समस्त नरेश भयभीत हो गये । सबने अपने-अपने दुर्गके दरवाजे बंद कर लिये । सब लोग यादवराजने भयातुर हो दुर्गका आश्रय लेकर रहने लगे । किनने हो लोग भाग गले । बिन्ध्यदेशके अधिपति महाबली राजा दीर्घवातु उसम साध करनेके लिये शम्बगरि प्रशुद्धकी नेनामे आहे ॥ १३-१६ ॥

दीर्घवाहु बोले-आप सब बादनेन्द्र दिंग्नजयके छिये आये हैं। अतः मेरा मनोरण पूर्ण कीजिये । इसमें मेरे चित्तमें संतोप होगा । जलसे मेरे हुए कॉन्सके वर्तने वे बाणमें बेचा आयः किंतु एक बूँद की पानी न धारे और बाण उसमें खड़ा रहे, यतंन पूर्ट नहीं एमी जिनके हाथने स्प्रिति हो। वह अपने इस हसालाधवना परिचय दे । जो

मेरी उन प्रतिशाको पूर्ण करेंगे, उन्हें मैं अपनी कन्याएँ व्याह दूँगा। आप समस्त यादवेन्द्रगण धनुवेंद्रमें कुशल हैं। भैंने भी नारदर्जाके पृत्वसे पहले सुना था कि यादवलोग शहे बस्यान् है॥ १७-२०॥

मारद्जी कहते हैं -राजन् ! राजा दीर्घवाहुकी बात सुनकर सब लोग विस्मित हो गये। उनमेसे धनुर्घरीमें श्रेष्ठ प्रयुक्त नीने भरी सभामें विन्दु देशके नरेशको आस्वासन देते हुए कहा - 'तथास्तु (ऐमा ही होगा) ।' प्रद्युम्नजीने पृथ्वीपर दो जगह बड़ा-सा वॉस गाइ दिया और उन दोनोके बाचमे ( अरगनीकी भाँति ) एक रस्सी तान दी ! पित उस रस्मीमें समन्त सत्पुक्षोंके देखते-देखते जरूरे भरा एक काँचका घड़ा लटका दिया। फिर उन श्रीकृष्ण-कुमारने धनुप उठाया और उसे भळां-भाँति देखकर उसकी डोरीपर वाणका संधान किया । वह बाण खूटा और कॉन्बके पात्रको छेदकर बीचमें आधा निकंख हुआ स्थित हो गया । एक ही ओर मुख और पृष्ट दोनों दृष्टिगोचर होते थे। कॉनके घड़ेमें घँसा हुआ वह बाण बादलमें प्रविष्ट सूर्यकी किरणके समान सुशोभित होता था। वह एक अद्भत-सा दृश्य था । त्रिकुशके फलकी भाँति उस पात्रके न तो दुकहे हुए। न वह अपने म्यानने विचलित हुआ। न उसमें कम्पन हुआ और न उससे एक बूँद पानी ही गिरा। विदेहराज | भगवान् प्रसुद्धने फिर दूसरे बाणका संघान किया । वह भी पहले वाणका स्थान छोड़कर उस घड़ेमें उसीकी मोति स्थित हो गया ॥ २१--२६ ॥

तदनन्तर भाम्बं। भी बनुष लेकर पाँच बाण छोड़े।
वे श्री काच पात्रका मेदन करके उसमें आये निकले हुए
स्थित हो गये। तदनन्तर भारयिकने भी धनुष लेकर एक
ही बाण भारा, भिनु तयरे देखते-देखते वह काँचका
पात्र चुर-चूर हो गया। यह देख भमल यादव तथा दूसरे-दूसरे
भान के जोर-जोरं। हॅमने लगे और बोले व्यस-यस, तुम्हीं हस
भूतन्त्रपर कार्नवायं अजनके समान महान् बाणाधारी हो।
तुम्हारे सामने अर्जुन, भरत तथा श्रीरामचन्द्रजी भी मात
है। अथवा तम त्रिपुरहन्ता हह हो। होण, भीरम, कर्ण
तथा परशुरामजी भी तुमले हार मान लेगे।॥ २७-३०॥

तदनन्तर दूसरा पात्र उटकाकर श्रमुश्रीरियोंमें श्रेष्ठ अतिहद्धने उनके नाचे आकर उसे गौरसे देखकर इसके इायमें बाण मारा | **बहु बाण भी उस पात्रका मेदन करके**  आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया। उस पात्रसे पाँच हाथ कपर आकाशमें एक पत्थर खटकाकर दीसिमान्ने घनुप उठाया और उसपर एक बाणका संधान किया। वह बाण भी पात्रके निचले भागको मेदकर अनिरुद्धवाले बाणको आगे छोड़ता हुआ अपरवाले पत्थरसे जा टकराया और फिर बेगसे उस पात्रमें ही आकर स्थित हो गया। तथापि बाणवेगके कारण उस पात्रसे एक बूँद भी पानी नीचे नहीं गिरा। बाण जयतक गया-आया, तबतक भी जब पानीकी एक बूँद नहीं गिरी, तब यह चमत्कार देख-कर सब बीर उन्हें बार-बार साधुवाद देने छगे॥ ३१-३५॥

तत्पश्चात् भानुने पात्रको अच्छी तरह देखा-भाछा।

फिर सबके देखते-देखते नेत्र बंद करके धनुष टेकर
दूरने बाण चलाया। उस बाणने भी उस समय पात्रका
भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल
ही उसका मुख ऊपरकी ओर करके बह उसमें आधा
निकला हुआ स्थित हो गया। तब भी बाणके नेगले
एक बूँद भी जल नहीं गिरा और पात्र भी नहीं फूट
तका। यह अद्भुत-सी बात हुई। इस प्रकार श्रीकृष्णके
जो अठारह महारथी पुत्र थे। उन सबने पात्रका भेदन
किया। किंतु जलका साव नहीं हुआ।। ३६-३९॥

यह इस्तलाधव देलकर बिन्दुदेशके राजा दीर्घवाहु बड़े विस्मित हुए । उन्होंने उनके द्वाथमें अपनी अठारह सुलोचना यन्याएँ प्रदान की । उनके विवाहकालमें शहा मेरी और आनक आदि बाजे बजे, गरभवाँने गीत गाये तथा अप्सराओंने उत्स किया । देसताओंने उन सबके ऊपर अय्ध्वनिके साथ पूळ बरसाये और स्वर्गवासियोंने उन सबकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । राजा दीर्घनाहुने माठ हजार हाथी, एक अरव घोड़े, दस लाख रय, एक लाख दासियाँ तथा चार लाख शिविकाएँ दहेजमें दीं । यहुकुलतिलक प्रयुग्नने वह मारा दहेज दारकापुरीको मेज दिया ॥ ४०-४४॥

तत्यश्चात् दीर्घयाहुकी अनुमति के प्रशुम्न निषध देशको गये। मैथिल! निषधके राजाका नाम बीरतेन था। उन्होंने भी महात्मा प्रशुम्नको मेंट दी। इसी प्रकार महदेशके अधिपति बृहत्तेनने, जो श्रीकृष्णको इष्टदेव माननेवाले तथा श्रीहरिके प्रिय भक्त थे, तेनासहित प्रशुम्नका सादर पूजन किया। तब वे सैनिकींसहित प्रशुम्नका सादर पूजन किया। तब वे सैनिकींसहित प्रायुर, शूरतेन तथा मधु नामक जनपदीमें गये। वहाँ स्वागतपूर्वक पूजित हो, वे पुनः मधुरामें आये। तहनन्तर वर्नीसहित मथुराकी परिक्रमा करके वे ब्रजमें गये। राजन! वहाँ उन्होंने गोप-गोपी, यशोदा, ब्रजेश्वर नन्दराज, व्यथमानु तथा उपनन्दोंको नमस्कार करके बड़ी शोमा पाथी। नन्दराजको बारंबार मेंट-उपहार अपित करके, उन सबके द्वारा सम्मानित हो वे कई दिनौतक नन्द गोकुलमें टिके रहे॥ ४५-५०॥

इस प्रकारश्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्खण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संबादमें ध्माधुर तथा शूरसेन अनपदोपः विजय गामक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥

### उन्नीसवाँ अध्याय

#### यादव-सेनाका विस्तार; कौरवोंके पास उद्भवका द्तके रूपमें जाकर प्रधुम्नका संदेश सुनाना; कौरवोंके कडु उत्तरसे रुष्ट यादवोंकी हस्तिनापुरपर चढ़ाई

श्रीमारद्जी कहते हैं—राजन् । इसके बाद महाबाहु प्रयुक्त अपनी भेनाओंके साथ उश्यस्वरसे दुन्दुमिनाद करते हुए बड़े नेगसे कुरुदेशमें गये । बीस योजन लंबी भूमिपर उनकी मेनाके शिविर लगे थे । उस लावनी-का बिसार भी दस योजनमें कम नहीं था । उस सेना-की बिस्तृत लावनीमें आने-जानेके लिये पाँच योजन लंबी सहक थी । वहाँ भनाका वैश्योंने पहलों दूकाने लगा रक्ती थीं। रत्नोंके पारखी (जीहरी), बस्लोंके व्यवसायी, काँचकी वस्तुओंके निर्माता, वायक (कपड़ा बुनने और सीनेबाले ), रँगरेज, कुम्हार, कंदकार (मिश्री आदि बनानेवाले इल्वाई), त्लकार (कपासमेंने रूई निकालने-बाले), पटकार (बम्बनिर्माता), टक्ककार (तार आदि टाँकनेका काम करनेवाले) अथवा टक्क नामक औजार बनाने-बाले, चित्रकार, पत्रकार (कागज बनानेबाले), नाई,

पहुँके **शासकार, पर्णकार ( होने बनानेवाले:),** शिल्पी, लाक्षाकार ( क्यारे ), मासी, रजक, ( घोबी ), तेली, तमोली, 'पत्यरीपर खदाई करने या चित्र बनानेवाले, भइनूज, कासमेदी, स्यूल-सूक्त्म मोती आदि रत्नोंका भेटन करने-बाले ये सभी कारीगर वहाँकी सहकपर गोचर होते थे । कहीं मानुमतीका खेळ दिखानेवाळे बाबीगर थे, कहीं इन्द्रजाल फैलानेवाले जावूगर । कहीं मड ब्रास्य करते थे तो कहीं हो भाखुओंका युद्ध होता था । कहीं डमरू यजा-यजाकर वानरोंके खेल दिन्वाये जाते थे, कहीं बारह प्रकारके आभूषणींसे विभूषित वारा इनाओं के मुख्यका कार्यक्रम चल रहा था। वे बार बधुएँ अपने दिव्य सोसह श्रृष्ट्वारींसे अप्सराओंका भी मन हर लेती थीं। यद्यपि कीरवींके लिये यादवींकी सेना अपने माई बन्ध-ऑसी ही सेना थी। तथापि इस्तिनापुरमें उसका बद्दा भारी आताह फैल गया । वहाँके छोग यहे वेगसे इधर उधर लिसकने छने-- वे घपराकर कहीं अन्यत्र चले जानेकी चेहामें छन नये। सब छोग अपने घरोंमें अरगला (बिलाई, साँकछ एवं ताले) समाकर भागने लगे। घर-घरमें और जन-जनमें बढ़ा भारी कोलाइल होने लगा—सबन इलचल मच गयी। शीयं, और बल्ले सम्पन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे। वे समुद्र-तककी प्रथ्वीके अधिपति ये। तथापि यादवींकी विशाल सेना देखकर वे भी अत्यन्त शक्कित हो गये ॥१-१४॥

प्रयुक्तने बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ उद्धवको दूत बनाकर मेजा। वे कौरवेन्द्र-नगर इस्तिनापुरमें जानर धृतराष्ट्रमे मिले। महाराज धृतराष्ट्रके राजमहरूका आँगन मदर्शा धारा बहानेवाले तथा करत्री और कुक्कुमने विभूगित गण्डस्थलेले कुशोभित हाथियोंकी सिन्दूर रिक्त तुँड्पर वैटने और उनके कानोंसे प्रसाहित होनेवाले भ्रमरोसे मण्डित था। इस्तिनापुरके स्वामी राजाभिराज धृतराष्ट्रकी सेवामें भीष्य, कर्ण, होण, शब्य, कुपाचार्य, मृरिश्रवा, वाह्नलीक, धीम्य, शक्त, होण, शब्य, कुपाचार्य, मृरिश्रवा, वाह्नलीक, धीम्य, शक्त, संजय, दुश्यासन, विदुर, स्वमण, दुवाधन, ध्वस्थामा, सोमदत्त तथा श्रीयक्रकेत उपस्थित थे। व सब के-सब सोनेके सिंहासनपर स्वेत अत्र और चैत्रमं सुलोमित होकर बैठे थे। उसी समय बहाँ पहुँन्पर उद्धवने महाराजको प्रयाम किया और हाथ जोड्नर धारो कहा।। १५-१८।।

उज्ज्ञ बोले राजेन्द्र-शिरोमणे ! प्रद्युप्तने आपके पास मेर द्वारा जो संदेश कहलाया है, उसे मुनिये---भारावली यादवराज उप्रलंग माम्त भूपतियोंके भी स्वामी हैं | वे समस्त राजाओंको जीतकर राजसूय यह करेंगे | उन्होंके भेजे हुए रुक्मिणीनन्दन प्रवृम्न सेनाके साथ बम्बूदीपके अत्यन्त उद्भट बीर नरेशोंको बीतनेके लिये निकले हैं। वे चेदिराज शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दम्तवक आदि भूपालोपर विजय पाकर यहाँतक आ पहुँचे है। आप उन्हें मेंट दीजिये। यादव और कौरव एक दसरेके भाई बन्धु हैं । इन बन्धुओंमें एकता बनी रहे। इसके लिये आपको भेंट ओर उपहार-सामग्री देनी ही चाहिये । ऐसा करनेमे कौरवीं-कृष्णवंशियोंमें कलइ नहीं होगा । यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जायगा !' यह उनकी कही हुई बात है। जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज ! यदि मुझसे कोई पृष्टता हुई हो तो उसे धमा कीजिये, दृत सर्वथा निर्दोष होता है । अब आप जो उत्तर दें, उसे मैं वहाँ जाकर सुना दूँगा ॥ १९--२३३ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! उद्धवका वह कथन सुनकर नमन्त कोरव कोषने तमतमा उठे । वे अपने शौर्य और पराक्रमके मटने उन्मत्त थे । उनके होठ फड़कने लगे और वे बोले ॥ २४ ॥

कौरवीने फहा - अही ! काल की गति दुर्लक्ष्य है, यह जगत् विजिल्ल है, दुबंल मियार भी बनमें सिंह के ऊपर धावा बोलने लों हैं। जिन्हें हमारे सम्बन्धमें ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनकी इमलोगोंन ही राज्य मिहासन दिया है, वे ही यादव अपने दाताओं के प्रतिकृत उन्ने प्रकार सिर उठा रहें हैं, जैसे साप दूध पिलानेवाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृध्णवंशी सदाके हरपोध हैं, वे युद्धका अधसर आते ही व्यायुल्लिचत्त हो जाते हैं। तथापि वे निर्लंख आज हमलोगोपर हुकूमत बर्ग चले हैं। उपसेनमें यल ही कितना है! वह अभवोर्च होकर भी, जम्बू हिम्में निजास यहरोवाले समस्त राज्यक्षी जीतकर, उनमें भेट लेकर गाजस्य यह करेगा वह कितने आध्यक्षी बात है ! जहाँ भीष्म, क्यां, ट्रोण, दुर्योषन आहि महापराक्षमी वीर बेठे हैं, वहाँ जग दुर्वुबि प्रद्युम्बने तुमन्त्री मन्त्री बनाकर मेजा है! अतः हमारा यह कहना है कि यादे तुमलोगोंकी जीवित रहनेकी

इंग्छा हो तो अपनी द्वारकापुरीको कौट जाओ। यदि नहीं जाओगे, तो तुम सब लोगोंको आज हम यमकोक भेज हेंगे॥ २५—३०॥

सारद्जी कहंतें हैं—राजन् ! श्रीकृष्णिविरोधी कौरवाँका इस प्रकार भाषण सुनकर उद्भवने प्रसुम्नके पास जा, सब कुछ कह सुनाया। कौरवोंकी बात सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रसुम्नके होठ रोषके मारे फहकने स्मो। वे शाक्षं धनुष हाथमें लेकर बोले॥ ३१-३२॥

प्रद्युम्नने कहा-कीरव यद्यपि हमारे बन्धु हैं। तथापि

ये महते उत्पन्त हो गये हैं। इसिल्बे उनको अपने तीखें बाणोंने उनी प्रकार नष्ट कर डालूँगा, जैसे योगी कठोर नियमोंदारा अपने देखिक रोगोंको नष्ट कर डालता है। यादवोंके सेन्य-समूहमें जो कोई भी बीर कीरवेंसे भेट दिलवानेका प्रयास नहीं करेगा, यह अपने मासा-पिताका औरस-पुत्र नहीं माना जायगा ॥ ३३-३४॥

नारदजी कहते हैं—राजन् ! उनी क्षण भोजः वृष्णि और अन्धक आदि नगस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं-के नाथ हिलानापुरपर जा चढ़े ॥ ३५ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्**बण्डके अन्तर्गत नारद-बहु**लाश्व-संवादमें 'कीरवोंके किय दूत-प्रेवण' नामक उम्मीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥

### बीसवाँ अध्याय

#### कौरवोंकी सेनाका युद्धभूमिमें आनाः दोनों ओरके सैनिकोंका तुम्रुल युद्ध और प्रयुक्तके द्वारा दुर्योधनकी पराजय

नारदंजी कहने हैं-राजन् ! उसी समय जिनकी कोबाग्नि भड़क उठी थी। वे समस्त कौरव भी अपनी-अपनी तेनाओंके साथ प्रश्नम्का सामना करनेके किये निकछे। रतनजटित कम्बल (कालीन या बल ) से अलंकत और सोनेकी सॉकलेंसि सुशोभित साठ हजार हायी विजयध्वज फहराते हुए निकळे । प्रलय-पयोधिके महान आक्तों ( भैंबरी एवं तरंगी ) के टकरानेके गगनभेदिनी ध्वनि करनेवाली साठ इजार दुन्द्रभियोंका े रास्भीर घोष फैलानेबाके व राजराज कमशः आगे बढ्ने हमे । लोहेके कवच बॉधे तथा शिरख्राण चारण किये हो लाख महामल्ल भी युद्धके लिये निकले। उनके साथ बहुत-मे हाथी और साँड भी ये। तदनन्तर सोनेके कंगन, बाजूबंदः किरीट और सुन्दर कुण्डल पहनेः स्वर्णमय कवच धारण नि.यं दो लाख गजारोही योद्धा निकले । तस्यभात पांछे भवच और टेडी पगईांसे सुशोमित दो छाख बार धोद्वा, जो अनेक संप्रामोंमें विजयकीर्ति पा चुके के युद्धके लिये निकले। ने भी हाथियोंपर ही बैंटे थे। कोई लाल रंगके वस्त्र पहने और हाल रंगके ही आमूपणोंसे विभूषित धे। वे लाल रंगकी ही बलते सजित ऊँचे गजराजीपर चढकर युद्धके लिये निकले ये । कुछ हाथीसवार योदा काळे रंगके कपहे पहिने हुए थे। कुछ हरे बर्कोंसे सुसजित

ये । कुछ लोग श्वेत वस्त्र भारण किये हुए और कुछ गुलावी कपड़ोंसे सके हुए युद्धके लिये आये थे । करोड़ों राजन्यकुमार देव-विमानोंके समान श्योंपर बैटकर आये थे, जो अन्यन्त ऊँचे और सिंहध्वजले सुशोमित थे । उन रथोंपर पताकाएँ फहरा रही थीं । अञ्च-वङ्ग तथा सिन्धु देशोंमें उत्पन्न हुए चञ्चल बोड़ोंपर, जो मनके समान वेगसाली तथा सोनेके आभूषणोंसे विभूषित थे, सवार हो यहुत-से क्षत्रिय-योद्धा राख्न लिये नगरसे वाहर निकले।। १-१०॥

राजन् ! लोहेके कवचीं े अलंकत तथा विद्याधरों के समान युद्धकुत्राल बहुसंख्यक बीर चारों ओरले छंड-के-छंड निकलने लगे । मेरी, मृदङ्क, पटइ और आनक आदि युद्धके बाजे बजने लगे । सूत, मागध और वंदीजन कीरवी-का यश गा रहे थे । धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेनाके बीच बहुत बड़े स्थपर बैठा शोमा पा रहा था । वह स्थ चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल तथा चार योजनके धेरेखाले छत्रसे अलंकृत हो, अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता था । वह छत्र उसे राजाओंकी ओरसे भेंटके रूपमें प्राप्त हुआ था । इरिके बने हुए दण्डवाले बहुत से स्थलन चंत्रर दुलानेवालेंके हाथोंमें सुशोभित हो उस रथकी घोमा बदाते थे । उसमें क्षेत रंगके थोड़े खुते हुए ये और उसके

असर खिंद्रप्यात पहरा ग्हा था। हुवींधनके अतिरितः अन्य पूतराष्ट्र-पुत्र भी अलग-अलग रथा व बंटे गे। उनके वथीपन भी जार-चार योजनके वेरेबाले छत्र, जिनमें मोर्ताकी झालरें खटक रही थीं, शोभा दे रहे थे। भीमा, कृपाचार्य, होणाचार्य, बाह्रीक, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान् सोमदत्त, अश्वस्थाग, घोम्य, अनुषंर बीर लक्ष्मण, शकुनि, हुरशासन, सज्जव, भूरि अबा तथा यज्ञकेतुके साथ मुन्दर रथपर बैटकर आता हुआ बाजा दुर्योधन मरुद्रणोंने साथ इन्द्रकी माति शोमा पा बहा था॥ ११-१८१॥

राजन् । उसी समय इन्द्रप्रस्थंन पाण्डवीकी मेजी हुई दो 'पृतना' सेना कीरवींकी सहायताके लिये आयी । कीरवींकी सोल्ड् अद्योहिणी मेनाऑफे चलनेसे पृथ्वी हिलने हमी; दिशाओंभें कोलाइल व्याप्त हो गया और उहती हुई पूलने आकारामें अन्धकार छा गया । घोंद्रः हाथी तथा रथोकी रेणुचे व्याप्त आकाशमें सूर्य एक तारेके नमान प्रतीन होता था । भूतलभर अन्धवार केल गया । समस्त देवता बाहित हो गमे । यत्र-तत्र हाथिवीकी टक्कानी कुल टूट-टूटकर गिरते छगे । घुइसवार बीरांके अश्वचालनते भूलण्ड-मण्डल खुद गया । कीरव और दृष्णिवंशियंकी सेनाएँ परस्पर सुक्षने स्मा । वीम प्रस्थकारुमें सातों समुद्र अपनी तरंगींत टकराने लगते हैं। उसी प्रकार तसय पक्षकी नेनाएँ तीखे दाखोंने परस्पर प्रहार करने लगी। जैमे याज पधी मांसके किये आपसमे जूसते हैं। उसी प्रकार उस युद्धभूमिन बोद्दं बोद्दोंने, हाथी हाथियोंन, रथा रथियोंने और पंदल पैदलॉमे भिद्र गर्थ । महाबत महावतामेः नार्याय नार्यायोग तथा राजा राजाओस रोक्पूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे। मानो सिंह सिंहोंसे पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों। तलवार, भाले। हाकि, बर्छे, पहिचा, मुद्रर, गद्दा, मुनल, चक्र, तीमर, भिन्दिपाल, शतप्नी, मुद्युवदी तथा कुठार आदि न्यमर्थाले अन्द्र-शन्ती एवं वाण-समूर्वीद्वारा रोषावेशने भने हुए योडा एक-दूसरेके मसाक काटने खंगे ॥ १९-२७३ ॥

रणसूमिम वाणीद्वारा अन्धकार पैल जानेपर धनुपरीमें श्रेष्ठ प्रयुक्त वारंबार धनुपकी टंकार करते हुए दुर्बोधनके माथ युद्ध करने स्रो । वृपेश्वर ! अनिरुद्ध मीस्मके साथ, दाशमान् कृपानार्थके साथ, भानु दोणानार्यके माथ, साम्य वाह्नीकके साथ, सबु कर्णके साथ तथा बृहद्भानु अस्पके साथ भिह रावे । वैधिल ! श्रीकृष्णके पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान् सोमदत्तके साथ, इक अववस्थामाके साथ, अरुण धीम्यके साथ,

पुष्ताः दुर्गोचनपुत्र स्थानक साथः कृष्णकुमाः बेद्बाहु उस महायुद्धमे अकृतिक साथः श्रीहरिके पुत्र आहेदेव समसङ्गणमे दुद्धासनके साथ तथा सुनन्दन सजयके साथ युद्ध करने लगा। राजन् ! यद विदुर्क साथः कृतवर्मा सूरिश्रवाके साथ तथा अकृत यजकेतुके साथ संप्राम सूमिमे स्टूहने लगा। २८ २८॥

इस प्रकार दोनो सेनाओं । परभ्यर अत्यन्त भयकर युद्ध छिड़ गया । श्रीकृष्णकुमार प्रयुद्धने तुर्योषनकी विशास सनाको अपने याण-सन्होंद्वारा उसी प्रकार मध्य द्वास्त्र जैसे वाराह-अवतारधारं। भगवान्ने प्रस्प्रकारको अपनी दादसे विश्वच्य कर दिया था । याणसे विटीण मस्तक्षाले हाथियोंके मृत्ताप्रस्र आकारासे गिरते समय ऐसी शीभा या गई थे, मानो गतमे भृतस्यर तारे विस्वच रहे हो । मैथिलेन्द्र ! प्रयुक्तने अपने याणीन उस महासमरमे मार्था, ग्या एव रयोको टमी तरह मार् विराया, जैस वायु अपने वेशने बड़े वहं हीं की धराशायी कर देती है ॥ ३५-३०३ ॥

उस समय दुर्योधन वार वार अपन धनुषको टकारता हुआ वहाँ आ पहुँचा । उमने उस युद्धमे दस वाणीको प्रयुम्नपर छोद्दा, किनु बादवंश्वर भगवान् प्रयुम्नने उन वाणीको अपने उत्तर पहुँचनेके पहुँछ ही काट गिराया । तब दुर्योधनने पुनः प्रयुम्नके कवचको अपना निशाना बनाकर सोनेके पम्पवाले दस भावक नलांथ । व भावक प्रयुम्नके कवचको विदीर्ण करके उनके अरियं समा गये । तत्पश्चात् सहस्त्र बाण समृहोद्दारा प्रहार करके एतराष्ट्रके वलवान् पुत्र महावीर दुर्योधनने प्रयुम्नके रथके सहस्त्र वोहोको मार डाल्य । फिर सी वाणास प्रत्यक्षासीहत उनके उत्तम धनुषको मी स्वित्वत कर दिया ॥ ३८-४१६ ॥

17

प्रगुप्त अस रथको हैं। स्तक दूसरे रथपर जा बैटे। इसके बाद उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके दिये हुए धन्पको हाथमे छेकर उसार विधिष्का प्रस्यक्षा चढ़ायी और एक बाणका संभान करके उसे अपने कानतक सींचा। पित बाहुदण्डके बंगले उस बाणको दुर्योधनके रथके नीचे घँसा दिया। वह बाण दुर्योधनके रथको छे उद्घा और दो घड़ीतक उसे आकारामें घुमाता रहा। तत्मश्चात् जैसे छोटा बालक कमण्डखुको देन देता है, उसी प्रकार उस बाणने दुर्योधनके रथको आकारासे तीचे गिरा दिया। सीचे गिरनेसे बह रथ तत्काल चूर-चूर हो गया । उसके सभी बोड़े सारथि-सिंहत मृत्युके प्रास बन गये । महावली धृतराष्ट्रपुत्र तत्काल दूसरे रथपर जा बैटा । उसने दस सायकोंद्वारा युद्धभूमिमें प्रसुम्नको घायल कर दिया । उन सायकोंसे आहत होनेपर भी श्रीकृष्णकुमार प्रसुम्न पूलकी मालासे मारे गये हाथीकी मॉति तानक भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने श्रीकृष्णके दिये हुए कोदण्डपर एक बाण रखा और उमे चला दिया । यह बाण रथसहित दुर्योधनको लेकर ज्यों ही महाकाशमें पहुँचा, त्यों ही प्रसुम्नका छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीष्ट उमे छेकर और भी आगे थंड़ गया। तत्रतक तीसरा बाण भी वहाँ पहुँचा। उसने अबब तथा सार्यसिहित उस रयको छेकर राजमन्दिरके आँगनमें आकाशने धृतराष्ट्रके समीप इस प्रकार हा पटका, भानो वायुने कमलकोपको उदाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथको वहाँ गिराकर वह बाण रण गृमिमें प्रदुम्नके पास छोट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अङ्वारकी भांति थिखर गया। दुर्योधन मुखसे रक्त बमन करता हुआ मूर्विहत हो गया॥ ४२-५२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें प्यादव-कीरव-मुद्धका वर्णन भामक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥

### इक्कीसवाँ अध्याय

#### कौरव तथा यादव वीरोंका घमासान युद्ध; बलराम और श्रीकृष्णका प्रकट होकर उनमें मेल कराना

श्रीमारद्जी कहने हैं—राजत् ! तुर्योधनके चले जानेपर वहा बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब गङ्गानन्दन देवबत भीष्म तुरंत वहां भा पहुंचे और उन यादवीके देखते-देखते वारवार धनुष टंकारते हुए यादव-सेनाको उमी प्रकार भस्म करने लोग जैमे प्रज्वलित दावानल किसी वनको दम्ध कर देता है।। १-२।।

भीष्मजी समस्त धर्मधारियोंमें श्रेष्ठः महान् भगवद्भक्तः बिद्वान् और वीर-समुदायके अमगण्य ये । उन्होंने युद्धमे परशुरामजीके भी छक्के छुड़ा दिये थे। उनके मेस्तकपर शिरस्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अङ्ग-कान्ति गीर थी । दादी-मूँ छके वाल सफेद हो गये थे। वे कीरवंकि पितामइ थे। तो भी बलपूर्वक युद्धभूमिमें विचरते हुए सोलइ वर्षके नवयुषकके समान जान पहते थे । उन्होंने अपने बाणोंने अनिरुद्धकी विशास सेनाकी मार गिराया । हाथियोंके मस्तक कट गये, घोड़ोंकी गदनें उतर गर्यो । हाथमें तलवार लिये पैदल बोद्धा बागोंकी मार लाकर दो-दो दुकड्रोंमें विभक्त हो गये। रथोंके सारथि, बोह्रों और रिययोंको मारकर उन रयोंको भी माध्यने चूर्ण कर दिया। जिन राजकुमारोंके पैर कट गये थे, वे अर्ध्व-मुख होनेपर भी अधोमुख हो गये। हाथमें खहुग और धनुष लिये योद्धा बाँहै कट जानेके कारण धराशायी हो गये। कुछ सैनिकोंके कवच छिन्न-भिन्न हो गये और वे

प्राणश्च्य होकर भूमिपर गिर पहे। यहाँ गिरे हुए स्वर्ण-भूषित वीरो, घोड़ों, रथों और हाथियोंसे वह युद्धमण्डल कटे हुए बृक्षोंसे बनकी भाँति शोभा पा रहा था। राजन् ! वह रणभूमि मूर्तिमर्ता महामारीके समान प्रतात होती था। अख्य-शब्ध उसके दाँत, बाण केश, ध्वजा-पताका उसके बक्ष और हाथी उसके स्तन जान पड़ते थे। रथोंके परिये उसके कानोंके कुण्डल-ते प्रतीत होते थे। २—९१॥

वहाँ रक्त-सावमें प्रकट हुई नदीं तीव वेगते प्रवाहित होने लगी। उसमें रथ, घोड़े और मनुष्य भी वह चले। वह रक्त-सरिता वैतरणीके समान मनुष्योंके लिये अत्यन्त दुर्गम हो गर्या थो। कृष्माण्ड, उन्माद और वेतालगण मैरवनाद करते हुए आये और रहकी माला बनानेके लिये वहांस नरमुण्डोंका संग्रह करने लगे। अपनी सेनाको रणभूमिमें गिरी देख महान धनुर्धर-विरोमाण अनिरुद्ध बहुत बड़ी पताकायाले रथपर आरूढ़ हो, मीष्मका सामना करनेके लिये आगे बढ़े। राजन् ! प्रलयकालके महासागरसे उठी हुई ऊँची-ऊँची मँबरों और तरंगोंके भयानक धात-प्रतिचातस प्रकट हुई ध्वनिक समान गम्भीर नाद करनेवाली भीष्मके धनुषकी प्रत्यक्षाको प्रद्युम्ननन्दन अनिरुद्धने एक ही बाणसे काट डाला—ठीक उसी तरह, जैसे गरुडने अपनी तीखी चौंचसे किसी नागिनके दो इकड़े कर दिये हों। तब मनस्ता भीष्मने दूसरा धनुप लेकर उसपर प्रत्यक्षा

चढायी और युद्धभूमिमें सबके देखते देखते ब्रह्माकाका संघान किया। उसने यहा प्रचण्ड तेज प्रकट हुआ । यह देख माधव अनिरद्धने भी अपनी नेनाकी रक्षाके लिये म्वयं भी ब्रह्माखका संधान किया। ये दोनी ब्रह्मास्त्र बारह सर्वेकि समान तंत्रम्बं हो हर परस्पर युद्ध करने स्मो। तत्र अनिरुद्धने तानी लोशीका दहन करनेमें समर्थ उन दोनों अस्त्रोंका उपसंहार कर दिया। साथ ही उन यह कुल तिलक अनिएइने गङ्गानन्दन भीष्मके विद्युत्के समान दोतिमान धनुषको भी सायकोद्वारा उसी तरह काट हाला, जैने सूर्य अपनी किरणींन कहानको नष्ट कर देता है। तब भीष्मने लाख भारकी बनी हुई सुदृढ़ गदा हाएमे लेकर उसे अनिरुद्धपर चलाया और मिहके भमान गर्जना की । जैसे गरह किसी नामिनको पंत्रेन पकड़ के उसी प्रकार साक्षात भगवान ऑनस्ट्रने भी मधी धदाको वाय हाथने पकड़ लिया और दाहिने हाथमें अपनी गदा उनकी छातीपर दे भारी । उस गदाके प्रहारत व्यक्षित हो गङ्गानन्दन भीष्य तृर्विछत होकर रयम गिर पह । उस युद्धमण्डलमें वे आकाशमें गिरे हुए सूर्यके समान जान पहते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्धपर कृपाचार्यने सहसा शक्तिका प्रहार िया । उस समय रोपने उनके अधर फडक रहे थे। नरेश्वर ! उन शक्तिको कृष्णपुत्र दाप्तिमानने ( अनिकद्भतक पर्चनिम पहले) मार्गम ही अपनी तीली घार-बार्छा तलवारभे उसी प्रकार कार दिया। जैसे किसीने कट बचनस मित्रता खण्डत कर दी हो। तदनन्तर गेथले भरे हुए महाबाह द्रोणानायंने बारंबार धनुषकी टंकार करके मानुके ऊपर पर्वतास्त्रका प्रयोग किया । वश्वका सेनाको चूर्ण करते हुए बंद बंदे पर्वत आकाशमें गिरने छगे । राजेन्द्र ! उन पर्वतीके गिरनेंस यादव सेनामें महान् हाहाकार मच गया ॥१०-२५॥

तब श्रीकृष्णपुत्र भानुने वायव्यास्त्रका प्रयोग किया। उससे प्रत्यण्ड आंधी प्रकट हुई, जिससे सारे पर्यंत रण्मूमिले उद्ग गयं। उसी अवसरपर कृषित हुए बाह्यकिने आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया। जिससे दावानलले विशास बनकी भांति शत्रुकी सेना भस्सवात् होने स्त्रा। यह देख उस रणभूमिमें जाम्बर्नानन्दन साम्बने पर्यम्यास्त्रका प्रयोग किया। जिसके द्वारा ज्ञानसे अहंकारकी भांति वह अग्नि शान्त हो गयी। तन रोणमे भरे हुए कर्णने मधुको छोड्कर साम्यके अपर यीस बाण मारे। पित वह सम्बने सीर मेघके समान गर्जना करने स्त्रा। उसके बाणांसे

आइत हो स्थलहित माम्य दो घडीतक चक्कर काटते रहे। फिर मन ही मन कुछ व्याकुल हो एक कोस दूर जा गिरे। फिर तो उन्होंने स्थ छोड़ दिया और ग**दा** लेकर व रणभूमिमे आ पहुँच । उस गदाके द्वारा जाभ्यवती कुमार साम्बन कर्मको गहरी चोट पर्चायो । राजन् ! उस चोटस पाड़ित हो महाबली बीर कर्ण पृथ्वापर गिर वडा और समराक्रणमें मुर्निछत हो गया ! साम्ब भी अपना धनुष लेकर दूसरे स्थार बड़ वेगल जा चढ़े। उन्होंने बीस याणीसे शुलको अन्य पाँच बाणीसे भोमदत्तको धायल कर (देया । राजन् ! इतना ही नहीं) उन्होंने दम याणीसे द्रीणपुत्र अश्वत्थामाकी सीलह वाणींन धाम्यको दस पाणींन छत्वान के पत्यंत शक्ति के र्वास साय होल दरशासनहो । यागा हा संजय हा सा वागील भूगिश्रवानी तथा नं ताने नागंत यग्नंधवती भा समराज्ञणमे धायल कर दिया । फिर बलबान, बीर माम्य मेनक <del>समा</del>न गर्जना करने छ। । तदनन्तर साम्यंने दस दस याणीत गार्थयंकि। एक एक्त हाथ्या और बोहोकी और पाच पाँच बाणील अन्य वंश्वकी चोट प नाया । जाम्बबतीकुमार साम्बका वह हमालावन देखकर अपने एवं अन्नपक्षक सभी सैनिक अत्यन्त । प्रस्तत हो गय । इसी समय भीष्मने उठकर अपना उत्तन धनुप हायमे क्रिया और दस बाण मारकर साम्यके अष्ठ कोदण्डको खाण्डत कर दिया । तदनन्तर महा खं बार मीप्म, द्वीगाचाय तथा कर्ण -तीनोने यादव नेनाकी तत्काल सायकोद्वारा श्रायल करना उसी प्रकार आरम्म किया, जैसे तीनी गुण उद्विक्त होनेपर शानको नष्ट कर देते हैं ॥ २६--३९१ ॥

मानद! तुर्गोधन रथपर आए इही पुनः युद्धके लिये आया। उनके साथ दस अक्षोहिणा सेना थी, जिसका महान् कोल्यहल छा रहा था। मिथिलक्वर! उस समय पुराणपुरुष देवदवर बल्याम और अंकुरण वहां प्रकट हो गयं। बल्यामके रथपर तालक्ष्वज और आकृष्णके रथपर तालक्ष्वज और आकृष्णके रथपर तरहष्ट्यज शोमा दे रहे थे। व दोनो भाई अपनी दिल्यकान्तिसे सम्पूर्ण दिशाओको देदीप्यमान कर रहे थे। उस समय देवता जय अवकार कर उटे। मुख्य-मुख्य गन्धवं मनोहर गान करने लगे। देवताओंके आनक और इन्दुभियोंकी ध्वनि होने लगा तथा देवाङ्गनाएँ खील (लावा) और पूल बरसाने लगी। उसी समय यह वंशी वीर परमेक्वर बल्याम और श्राकृष्णके चरणोंने प्रणाम करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव सब और अक्ष-शक्ष

रलकर उन्हें उत्तम बिंह अर्थित करने छो । सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। परमेहबर श्रीहरिने अपने मदोन्मल प्रबुग्न आदि पुत्रोंको डॉट बतार्था और भीष्म आदि कौरवींको प्रणाम करके, दुर्बोधनसे मिळकर वे दोनों इस प्रकार बोले॥ ४०-४५॥

श्रीबलराम और श्रीकृष्णने कहा—राजन् ! इन बालबुद्धिवाले यादवींने जो कुछ किया है, उसके लिये क्षमा कर दो; अपने मनमें दुःग्व न मानो । नुपेश्वर ! इन लोगोंने जो भी कठोर बात कही है, वह इम दोनोंके प्रति कही गयी मान छो । राजन् ! इस भूतलगर यादव और कौरवोंमें कहापि किंचिन्मात्र भी कलह नहीं होना चाहिये । ये सब परस्पर सम्बन्धी और शांति हैं । हमलोग धोती और उत्तरीयकी भाँति परस्पर एक-दूसरेका पिय करनेवाले हैं ॥ ४६-४७॥

नारदजी कहते हैं — मैथिलेश्वर ! कौरवोंसे निरन्तर पूजित और सेवित हो देवेश्वर बल्पाम और श्रीकृष्ण प्रद्युग्न आदि यादवोंके साथ वहाँ अत्यन्त मुजोमित हुए ॥ ४८ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्साखके अन्तर्गत नारद-बहुलाश्व-संवादमें व्यादव और कीरवोंमें भेल<sup>9</sup> नामक इक्कीसवों अध्याय पूरा हुआ।। २१॥

### बाईसवाँ अध्याय

# अर्जुनसहित प्रधुम्नका कालयवन-पुत्र चण्डको जीतकर भारतवर्षके बाहर पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान

नारदर्भा कहते हैं---गजन ! मार्चो तथा अन्यान्य कुरुवीनयोंके माथ दुर्योधनको शान्त करके यदु-कुल-तिलक वलगम और श्रीकृष्ण पाण्डवींमे मिलनेके लिये इन्द्रप्रस्थको गये । तथ अजातगत्र राजा युषिष्ठिर अपने भाइयों तथा म्बजनीके साथ श्रीकृष्णकी अगवानीके लिये इन्द्रप्रस्थसे बाहर आये । उनके साथ इन्द्रप्रस्थके अन्यान्य निवासी भी शङ्ख्यनिः दुन्दुभिनादः वेदमन्त्रीका घोष तथा वेणुवादनः पूर्वक पुष्पवर्षा करते हुए आये । बल्यम और भीकृष्णको गजा युधिष्ठिरने दोनों भुजाओंसे खींचकर हृदयसे लगा लिया और परमानन्दका अनुभव किया। वे योगीकी भाँति ·आनन्दमें **इ**व गये। प्रयुम्न आदि श्रीकृष्णकुमारोंने भी श्रीयुधिष्ठिरको प्रणाम किया । युधिष्ठिरने उन सवको दोनों हार्थीने पकड़कर आशीर्वाद दिया । श्रीहरिने स्वयं अर्जुन और मीमनेनको हृदयसे लगाकर उनका कुशल-समाचार पुछा तथा नकुल और सहदेवने उनके चरणोंमें बन्दना की ॥ १ --५३ ॥

श्रीकृष्ण और बल्दाम साक्षात् परिपूर्णतम श्रीहरि हैं, असंख्य ब्रह्माण्डोके पालक हैं। भगवद्भक्त युधिष्ठिरने उन दोनों भाइयोका पूर्णतर समादर किया। उन्होंने बदुकुलके मुख्य बीर प्रयुक्त आदिको सैनिकॉसहित दिग्विक्यके क्रिये विधिपूर्वक मेजा और सारी पृत्वीको जीतनेके लिये आज्ञा ही। फिर वे होनों मक्तवस्तल वर्वेश्वर बन्धु भाइयोंचिहित धर्मराज युधिष्ठिरमे मिलकर द्वारकाको चले गये। राजन्। गीर और स्थाम वर्णवाले दोनों भाई। बलराम और श्रीकृण्ण सबके मनको हर लेनेवाले हैं। नरेश्वर ! इस प्रकार मैंने तुमसे श्रीकृष्णका चरित्र कहा। यह मनुष्योंको चारों पदार्थ हैनेवाला है। अब तुम और स्था सुनना चाहते हो ! ॥ ६ – ९ है॥

बहुलाइयने प्छा-मुने ! बल्यामसहित पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जब बुद्धास्थलिको नले गये, तव माक्षात् भगवान् प्रयुग्न हरिने क्या किया ! उनका अद्भुत चरित्र श्रवण करनेयोग्य तथा मनोहर है । जो जीवन्मुक्त ज्ञानी भक्त हैं, उनके लिये भी भगवन्चरित्र सदा श्रवणीय है, फिर जिज्ञासु भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या । भगवान्का चरित्र अर्थार्थी भक्तोंको सदा अर्थ देनेवाल और आर्च भक्तोंकी पीइनको शान्त करनेवाला है। हतना ही नहीं, स्थावर आदि चार प्रकारके जो जीव-समुदाय हैं, उन सबके पापोंका वह नाश करनेवाला है। दिग्वजयके इच्छुक श्रीहरिकुमार प्रयुग्न किस प्रकार सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय प्राप्त करके पुनः सेनासहित द्वारकामें छोटे, यह सारा ब्रुत्तान्त आप मुझे ठीक-ठीक क्तलाइये। देवर्षे ! आप ब्रह्माऔर पुत्र और

साक्षात् सर्वदर्शी भगवान् हैं, भगवान् अक्तिणके मन हैं: अतः पहले बीहरिके मनस्वरूप आपको मेरा प्रणाम है।। १०—१४॥

सारवृज्ञीने कहा—राजन् ! तुमने बहुत अच्छी बात वृद्धी । तुम भगवरप्रभावके साता होनेके कारण धन्य हो । इस भ्रतलगर श्रीकृष्णचरित्रको सुननेके पात्र ( सुयोग्य अधिकारी ) तुम्हीं हो । नरेदवर ! त्रीकृष्णके चले जानेपर अजातदात्रु राजा पुधिश्चिरने दाधुओंसे प्रदाननकी रक्षा करनेके लिये स्नेहवरा उनके साथ दीन्न ही अपने माई अर्जुनको भी जानेकी आहा दे दी; क्योंकि उनके मनमें बाहरी दानुओंसे प्रदानन आदिपर भय आनेकी आदाङ्का हो गयी थी ॥ १५-१६ ॥

मिथिलेश्वर । तदनन्तर अर्जुनके साथ यदुश्रेष्ठ प्रदान विद्याल नेनाको अपने साथ लिये तत्काल त्रिगर्त अनपदमें जा पहुँचे । त्रिगर्तके राजा धनुर्घर सुरामीने शङ्कित होकर, महामना प्रश्नुम्नको भेट दी । फिर मरस्य देशके राजा विराटमे पुजित होकर, यादवेश्वर प्रधुम्नने सरस्वती नदीमें रनान करके कुरुक्षेत्र तीर्यका दर्शन किया । फिर पृथ्दक, बिन्दु-सरोबर, त्रितकृप और सुदर्शन आदि तीर्थोंमें होते हुए। सरस्वतीमें स्नान करके। यहाँ अनेक प्रकारके दान दे वे आगे बद गये। कौशाम्बीक नगरीमें पहुँचनेपर सारखत प्रदेशके राजा कुशाम्बने प्रयुप्तको भेंट नहीं दीः क्योंकि वे दुर्योधनके वशीभृत होनेके कारण उसीके पिछलगा वे। तय प्रयुक्तकी आशा पाकर चारुदेष्णः सुदेष्णः पराक्रमी चारुदेहः सुनाहः चारगतः भद्रचारः चारचन्द्रः विनार और इत्वे चार-इन दसी विकाशीपुत्रीने सिधी बोडीपर सवार हो। सबके देखते-देखते कीशाम्बी नगरीको चारों ओरने वर किया। उनके बाणींसे राजधानीके महलीके शिलर, ध्वज, कलश और तोलिका आदि चूर-चूर होकर उसी प्रकार गिरने लगे, जैसे बानरोंके प्रदारते लङ्काकी अञ्चालिकाएँ टूट-टूटकर विरने लगी भी । दक्षिमणीकुमारीने जब इस प्रकार बाणोद्वारा अन्यकार पैका हिया। तब राजा कुशाम्य हाथमें बहुत-सी मेंट-सामारी सिये नगरते बाहर निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर शम्बरारिको

नमस्कार किया और बहुत-सी मेंट-सामग्री देकर भयात एवं भयविद्वल राजाने नगरीकी रक्षा की । उसी समय सौवीरराज सुदेव, आमीरराज विचिन्न, सिन्धुपति चित्राङ्गद, कस्मीरराज महौजा, जाङ्गलदेशाधिशति सुमेद, लाक्षेत्रवर धर्मपति और गन्धवंराज विद्वीता—हन सबने भी, जो दुर्योधनके बशक्तों थे, भयके कारण यलि अर्पित करके अत्यन्त विनीत होकर कृष्णकुमार प्रसुक्तको प्रणाम किया । तदनन्तर अपनी मनाने घिरे हुए महावाहु प्रसुक्त उद्भट वीर कल्किके समान अर्जुद और क्लेच्छ देशीयर विजय पानेके लिये प्रस्तुत हुए ॥ १७—३०॥

कालयवनका महाबली पुत्र यवनेन्द्र चण्ड प्रशुद्धका आगमन सुनकर अत्यन्त कोषमे भर गया । 'आज मैं अपने पिताकी हत्या करनेवाले शक्तुके पुत्रका वध करके बापका यदला चुका लूँगा'—मन-ही-मन ऐसा विचार करके दस करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लिये, मदकी धारा बहाने और गर्जनेवाले ऊँच गजराजपर आम्द्र हो, आँखें लाल करके, वह महात्मा प्रयुद्धके सामने निकला। चण्डकी प्रेरणामे तीखे बाणोंकी वर्षा करनेवाली उस विशाल सेनाको आयी देख प्रयुद्ध अपने सैनिकोंने बोले ॥ ३१-३४॥

भग्रुमनने कहा—जो शत्रुपंनाका संहार करके शिरक्षाणसहित चण्डका मस्तक काटकर यहाँ ला देगा, उम वीरको मैं अपनी सेनाका सेनापति बनाऊँगा॥ ३५॥

नारद्जी कहते हैं- राजन् ! जब प्रयुद्ध पास ही इस प्रकार कह रहे थे, तब गाण्डीवधारी किपध्यज अर्जुनने वारंबार धनुपकी टंकार करते हुए अकेले ही शत्रुकी सेनामें प्रवेश किया । रणदुमंद गाण्डीवधारीने गाण्डीव धनुपके हूट हुए विशिखोंदारा मामने खड़े हुए वीरों, रखों, हाथियों और बोडोंके दो-दो टुकड़े कर डाले । हाथोंमें शक्ति, खड़ग तथा श्रृष्टि (दुधारा खाँहा ) लिये कितने ही शत्रु-सैनिक मुजाएँ कर जानेके कारण प्रश्वीपर गिर पड़े । कितने ही कवजधारी बीरोंके पैर कर गये और नख विदीणं हो गये । जिनके होदे छिज-भिन्न हो गये और शरीर धायल हो गये थे, ऐसे हाथी युद्धभूमिमें इधर-उधर मागने लगे । उनके घंटे कहीं गिर गये और होदे कहीं जा पड़े । वे अपनी हुँदोंसे हाथियोंको मी गिराते हुए माग चले । अर्जुनके बाणींसे दो-दो दुक हुए हाथियों और बोडोंसे प्रसाह आर्थे कार्य हैं सुंगोंसे कारे गये और बोडोंसे प्रसाह आर्थे कार्य हैं सुंगोंसे कारे गये और बोडोंसे प्रसाह आर्थें हैं सुंगोंसे कारे गये अपनी हुँदोंसे हाथियोंको मी गिराते हुए माग चले । अर्जुनके बाणींसे दो-दो दुक हुए हाथियों और बोडोंसे प्रसाह आर्थें कारे गये कुंग्लेंसे हुकड़ोंसे क्यांत

क इतिहासप्रसिक्ष कीवान्त्री नगरी तो इलाहाबाद जिलेके कीसमा नामसे वसिक्ष प्रान्के व्यस-पास रही है। यह बाद सुवार्य कारिसे की सिक्ष हो जुनी है। यहाँ जिस कीश्राप्त्रीं की वर्ष है। वर्ष है। वर्ष किस कीश्राप्त्रीं की वर्ष इसरी है। है। राजा कुणान्त्रके नामपर बसी हुई राजाकी नामपर बसी हुई राजाकी नामपर वसी हुई राजाकी नामप्रेयों की वर्ष के व्या के

हुए खेत-छा जान पहला था। फिर तो म्हेच्छ सैनिक अपने-अपने इथियार फेंक, समराङ्गण छोड़कर जोर-जोरसे भागने छो---ठीक उसी तरह बैसे सूर्यकी किरणींसे विदीर्ण हुए कुहासोंके समुदाय नष्ट हो जाते हैं॥ ३६-४१॥

मैथिलेन्द्र ! हाथीपर बैठे हुए म्लेच्छराज चण्डने एक शक्ति घुमाकर अर्जुनके ऊपर फेंकी और सिंहके समान गर्जना की । राजेन्द्र ! बल्बान् श्रीकृष्ण-सला अर्जुनने विद्युल्लताके समान अपने कपर आती हुई उस शक्तिके गाण्डीव-मुक्त बाणोंद्वारा खेल-खेलमें ही सौ टुकड़े कर डाले। महाम्लेच्छ चण्ड रोपले भरकर जबतक धनुष उठाये। तथ-तक ही गाण्डीवधारीने छीलापूर्वक एक बाण मारकर उसके उस धनुषको काट दिया। तय प्रचण्ड-पराक्रमी चण्डने द्सरा धनुष हाथमें लेकर प्रलयकालके महासागरकी बडी-बडी भैवरीके टकरानेकी भाँति गम्भीर नाद करनेवाली अर्जुनकी प्रत्यञ्चाको उसी तरह काट दिया। जैसे गकड किसी मर्पिणीके दुकड़े-दुकड़े कर डाले। तब अर्जुनने डालके साथ चमकती हुई अपनी तलवार ले ली और उससे चण्डके गजराजनी क्रम्भस्यलीपर इस प्रकार प्रहार किया। मानो इन्द्रने पर्वतपर वज्र मार दिया हो । अग्निदेवके दिये हुए उस ख़ड्गमे उस हाथीका कुम्भस्थल फट गया । उसने चिन्धाइ करते हुए धरतीयर घुटने टेक दिये। फिर वह

अस्यन्त मूर्जिक्त हो गया। सर्व चण्डने भी तरुषह जैन्द्र गण्डुनन्दन अर्जुनपर प्रशार किया। परंतु कुक कुरु तिस्का अर्जुनने उसके खड्गको दालपर रोककर उसके छपर वपनी तल्यारने वार किया। इसते चण्डका शिराजाणसहित मसाक घडते अलग हो गया। तदनन्तर अर्जुनने अपने चनुपपर प्रस्थका चढ़ायी और चण्डके मस्तकको वाणपर रसकर उसे धनुषपर साँचकर चलाया और प्रयुक्तकी सेनामें उसे फेंक दिया॥ ४२-५०॥

उस समय जय-जयकारके साथ दुन्तुमि वजने छगी और देवतालेग अर्जुनके जपर पूलोंकी वर्षा करने छगे। फिर श्रीकृष्णकुमार प्रमुद्धने उसी क्षण विजयध्वजसे विभूषित अपनी सेनाका अर्जुनको सेनापित बना दिया। उस समय यादव-सेनाके मुख्य वीरोंने हाथमें क्षेत चँवर आदि लेकर कपिक्वज अर्जुनके जपर हवा की। फिर तो वेगशाली अर्जुदाधीशने प्रयुद्धकी शरण ली। उसने दरते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मेंट अपित की। मोरङ्गके राजा मन्दहासने भयभीत हो महातमा प्रयुद्धको दस लाख घोड़े देकर नमस्कार किया। इस प्रकार भरतल्यक्यर विजय पाकर यदु-कुल-तिलक श्रीकृष्णकुमारने हिमालयको दक्षिण दिशामें करके पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया। ६१-५५॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्साण्डके अन्तर्गत नारद-सहुलाश्व-संवादमें 'बहुद्विनिवजय' नामक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

### तेईसवाँ अध्याय

#### यादव-सेनाका बाणासुरसे भेंट लेकर अलकापुरीको प्रस्थान तथा यादवों और वक्षोंका युद्ध

नारदजी कहते हैं—राजन् ! नदीं नदियों और समुद्रोंने भी सेनासहित महात्मा प्रशुप्तको उनके तेजसे धर्पित हो रथ निकलनेके लिये मार्ग दे दिया ॥ १॥

कैलात पर्वतके पारवंगागमं वाणासुरका निवासत्यान दोणितपुर था । वहाँ श्रेष्ठ मानव-वीर यादवेश्वर प्रयुक्त गर्थे। यहुवंदिग्योंको पुनः आया देखा वाणासुरको बढ़ा क्रीथ हुआ । उसने यारह अक्षीहिणी सेनाके द्वारा उनके साथ युद्ध करनेका विचार किया । इसी समय त्रिश्क्यारी साक्षात पुराणपुक्ष महेश्वर देव नन्दी कृषभपर आकृद हो हिमाचलपुत्री उमाके साथ बाणासुरके पास आये और बोले॥ २-४॥

शियने कहा—अमुरराज ! साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्माण्डोके अधिपति। ग्रीलोकके स्वामी तथा परात्पर परमात्मा हैं । इस तीनीं—ब्रह्मा, विष्णु और शिय—उन्हींकी कला हैं और उनकी आशाको सदा अपने मस्तकपर धारण करते हैं; फिर गुम जैसे सामान्य कोटिके जीवोंकी सो बात ही क्या । उन्हींके पीत्र अनिकद्धको नुमने बाँध किया

या, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभावने संग्राममें तुम्हारी मुकाएँ काट डाडी याँ । क्या उन ब्रीहरिको तुम नहीं बानते ? ( उन्हें इतनी जस्दी भूछ गये ? ) अतः तुम दानवांके किये ब्रीहरिके पुत्र पूजनीय हैं । अनिरुद्ध तो तुम्हारे दामाद ही हैं, अतः तुम्हारे किये उनके पूजनीय होनमें तो कोई संशय नहीं है । असुरपुंतव ! मैं तुम्हें युद्धके किये आजा नहीं देता । यदि नहीं मानोगे तो अपने बक्ते युद्ध करो। परंतु तुम्हारे मनका युद्ध-विषयक संकर्प युक्ते तो अपर्थ ही दिखायी देता है ॥ ५-९ ॥

नारवजी कहते हैं—राजन् ! भगवान् शिवके समझाने-पर बाणासुरने अनिद्धको बुलाकर उनका पूजन किया और दहेज दिया ! फिर तेनासहित प्रशुप्तका क्युके समान सादर पूजन करके महावाहु बाणने उन महासाको इस इजार हाथी, पाँच स्मास्त रथ तथा एक करोड़ बोड़े भेंडमें दिये !! १०-११३ !!

महाराज ! तदनन्तर धनुर्धर श्रीकृष्णकुमार प्रयुप्त अपने बादब सैनिकॉके साथ गुहाकों ( यहाँ ) ने मण्डित अलकापुरीको गये । नन्दा और अलकनन्दा -ये दो गङ्गाएँ परिला ( लाई ) की भाँति उस पुरीको घेरे इए हैं। बहाँ वे दोनों नदियाँ रत्नोंकी बनी हुई सीढ़ियोंसे युक्त हैं। वह पुरी यक्षवधुओंने सुशोभित है। विद्याघरों और किनरींकी सुन्दरियाँ सब ओरते उसकी मनोहरताकी बढाती 🖁 । दिन्य नागकन्याओंसे सुशोमित भोगवती पुरीकी भाँति गुडाक-कन्याओंसे अलकापुरीकी शोभा हो रही थी। नरेश्वर ! कुरेरने प्रयुक्तको मेंट नहीं दी । यद्मपि वे श्रीहरिके प्रभावको जानते थे। तथापि उन्होंने मेंट देना स्वीकार नहीं किया। अहो | मायाका बल कितना अद्भृत है | भैं लोकपाल हूँ ', इत अज्ञानसे वे सदा मोहित रहते से । अतः बलवान् पर्खींसे प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करनेका ही विचार किया। क्योंकि निर्धनको यदि धन मिल जाता है तो वह सारे कगत्को तृणवत् मानने खगता है। फिर जो भूतलपर नयः निश्चियोंके अधिपति हों, उनके अहंकारका क्या वर्णन हो सकता है। मानद ! उसी समय कुनेरना भेजा हुआ दूत देममुक्ट प्रयुक्तके पास आकर समामें मस्तक सकाकर क्रनते इस प्रकार बोका ॥ १२-१८३ ॥

देमसुकुदने कहा-राजन् ! यह कुल-तिलक ! सककापुरीके सामी धनके अधीधर क्षेक्पाल राजराज कुनेरने जो संदेश दिया है, उसे आप सुनिये—''जैसे स्वर्गलोकमें प्रभु इन्द्र देवताओं के राजा कहे गये हैं, उसी प्रकार भूतलपर एकमात्र में ही राजाओं का महान् अधिराज होने के कारण 'राजराज' कहा गया हूँ। यद्यपि मेरा धर्म (शील-स्वभाव) मनुष्यों के ही समान है, तथापि भूतलपर राजाधिराजोंने सदा मेरा पृजन किया है। इसलिये उप्रसेनको ही गुझे उत्तम भेंट देनी नाहिये (मैं भेंट लेनेका अधिकारी हूँ, देनेका नहीं)। इसलिये में यदुराज उपसेनको कदापि मेंट नहीं दूँगा। यदि तुम नहीं मानोगे, तो युद्ध कहूँगा, इसमें संशय नहीं'।। १९-२२॥

नारदजी कहते हैं—मिथिलेश्वर ! दूतकी यह बात सुनकर भगवान् प्रधुम्न हरि कुपित हो उठे । रोक्ने उनकी आँखें छाल हो गर्यी और होठ फड़कने लगे ॥ २३॥

प्रधान बोले-विणवंशियोंके म्वामी उप्रसेन राजराजी-के भी इन्द्र हैं। तुम्हारे ख़ामी राजराज कुबेर उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। नाक्षान इन्द्रादि देवता भी उनकी चरण पादकाओं पर अपने मुक्ट रगहते हैं। इन्ह्रने भगसे ही उन ही मेवामें अपनी सुधर्मा सभा और पारिजात इक्ष अर्पित कर दिये हैं। वरुणने स्थामकणं घोटे देकर उन्हें प्रणाम किया है। इन्हीं हरपीक राजराजने उनके पान नवीं निधियाँ पहुँचायी हैं। फिर भी उन महाबली महाराजकी ये राजराज नहीं जानते ! उन यादवराजकी सभामें असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति साधात् परिपूर्णतम भगवान श्रीकृष्म स्वयं विराजते हैं । यह सारा भूमण्डल जिनके एक मस्तकपर तिलक्षके समान दिग्नायी देता है। वे सहस्र मस्तकवाले अनम्त-देव भी उप्रतेनकी सभामें नित्य विराजमान रहते हैं। महाराज उपनेनने मुझे महात्मा कुबेरके लिये नाराची (बाणीं ) की भेंट देनेके निमित्त यहाँ मेजा है। अतः इस समय में बड़ी करूँगा ॥ २४-२९ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर प्रचण्ड-पराक्रमी प्रशुम्नने अपना कोदण्ड उठाया और मुजदण्डोंसे धनुषकी डोरी ब्लीचने हुए टंकार-व्यनि की । प्रत्यक्राके आस्फोटनमें ही विद्युत्की गड़गड़ाइटके समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ । उससे सात लोकों तथा पातालोंसहित सारा ब्रह्माण्ड गूँज उठा । राजन् ! दिग्गज विचल्ति हो गये। तारे टूटने लगे और भूसण्ड-मण्डल हिल उठा । धनुभारियोंसे भेड प्रयुग्नने सरकस्ते एक बाण ब्लीचकर उसे अपने

धनुषकी प्रत्यञ्चापर रक्ता और उत्ते छोड दिया। बारह स्योंके तमान तेजस्वी उस बाणने तम्पूर्ण हिक्सण्डलको प्रकाशित करते हुए गुह्मकराजके छत्र और चँबरको काट दिया । यह अस्यन्त विचित्र काण्ड देखकर राजराज कुनेरके कोधकी सीमा न रही । वे पुष्पकविमानपर आरूद हो सैनिकोंके साथ युद्धकी कामनासे पुरीके बाहर निकले। उनके साथ घण्टानाद और पार्श्वमीलि नामक यक्ष-मन्त्री भी थे। क्वेरके नलकुवर और मणिमीव नामक दोनीं पुत्र ध्यजके अग्रभागमें सहोभित हो रहे थे। उनकी सेनाके कुछ यक्ष अक्षमुख थे, कितने ही बहोंके मुख सिंहके समान वे। कुछ सूँस और मगरक समान मुखवाके थे, कोई आधे पीके और आधे काले थे। किन्होंके केश ऊपरकी ओर उठे वे। वे सय-के-एव मदसे उन्मत्त थे। टेंद्रे-मेदे दाँतः स्थल्याती हुई जीम और विशाल दंड्रावाले महावली बक्षोंके मुख विकराल दिखायी देते थे। वे कवच तथा ढाल-तलवार धारण किये हुए थे। शक्ति, श्रृष्टि, सुशुण्ड और परिष-ये आयुध उनके हाथोंमें देखे जाते थे। कुछ यक्षोंने धनुष और बाण है रक्खे थे और किन्होंके हाथोंमें फरते चमक रहे थे। युद्धके लिये निकले हुए हाथीसवार, रथारोही और घडसवार यहाँकि सहस्रों मण्डल शोभा पाते वे । शङ्क और वुन्द्रियोंकी ध्वनिसे तथा सूतः मागभ और वन्दीजनींके

स्तुति-पाठचे मृतस्यर कुनेरके बीर सैनिक आकाकारी विशुद्ध-गर्जनाते युक्त मेवींके समान बान पहते मे ॥ ३००४९ ॥ ००

विदेहराज । इस प्रकार दिव्य महायोगस्य सिद्धक्षेत्रसे करोड़ों मतवाले यस निकल पढे । उनके आ बानेपर प्रमर्थोंकी विशास सेना उनकी सहायताके लिये आ पहुँची । कितने ही भूत और प्रमथ विकराल बदन और मदोनमस दिखाबी देते थे। उनके साथ डाकिनियोंके समुदाय, बातुषानः बैताल, विनायकः कुष्माण्ड, उत्मादः, प्रेतः मानुकाराणः निशासरः पिशासः ब्रह्मराक्षतः और भैरव भी के जी भीषण गर्जना करते हुए 'मारो, काटो, फाड़ो' की रट स्था रहे थे। इस प्रकार वहाँ करोड़ों भूताविष्याँ आ पहुँची। जो सांबर्तक मेघोंकी भांति पृथ्वी और आकाशको आच्छादित किये हुए थीं । मोरपर बैठे हुए खामी कार्तिकेय तथा चुडेपर चढे हुए गणेशजी डमरूकी ध्वनिके साथ वीरमद्रको लिये सबसे आगे आ पहुँचे। प्रमथगण उन दोनोंके यशका गान कर रहे थे। इस प्रकार प्रध्यक्रनोंका यादवींके साथ तुमुल युद्ध आरम्भ हुआ। जो अद्भुत और रोमाञ्चकारी या । रथी रथियोंते, पैदल पैटलेंसे, बोहे **बोडों**से और हाची हाथियोंसे परस्पर जूझने छो । राजेन्द्र ! रयः हाथीः चोड्रे और पैदलॉके पैरॉसे उठी हुई धूळने सूर्यसहित आकाशमण्डलको ढक दिया ॥ ४२-५१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विद्यवित्यान्यके अन्तर्गत नारद-बहुकादय-संवादमें 'यादय-सेनाकी मक्षदेशपर चढाई' नामक तेईसवाँ अच्याम पूरा हुआ ॥ २२ ॥

### चौबीसवाँ अध्याय

#### यादव-सेना और यक्ष-सेनाका घोर युद

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! अस्न-राखोंकी वर्षित वहाँ अन्धकार छा जानेपर महाचली मणिमीवने वाणोंद्वारा वैरी-वाहिनीका उसी प्रकार विष्यंत आरम्म किया, जैसे कोई कहु-वचनींद्वारा मिन्नताका नाश करे ! मणिमीवके वाण-समृहोंने धत-विद्यंत हो, हाथी, पोदे, रथ और पैदल सैनिक ऑधीके उलाहे हुए कृषोंकी माँति धराशायी होने लगे ! उस समय श्रीकृष्ण और सत्यभामाके बलवान् पुत्र चन्द्रभानुने पाँच वाण मारकर मणिमीवके कोदण्डको खण्डित कर दिया तथा इस मणिसी उसके रथका छेदन करके बल्धान् चन्द्रभानु बनके समान ग्राह्मा करने हुए। यह देस मणिमीवने भी चन्द्रभानुपर

अपनी शक्ति चलावी। मैथिल! वह शक्ति सम्पूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वई। भारी उल्काके समान गिर्रा; पर व चन्द्रभानुने खेल-सा करते हुए उसे बाँगें शथसे पकड़ लिया। उन्होंने उसी शक्तिके द्वारा समराङ्गणमें महाबली मिणप्रीवको साबल कर दिया। तत्प्रधात् महाबली चन्द्रभानु उस रणभूमिमें पुनः गर्जना करने लगे। उस प्रहारसे मिणप्रीव मुर्जित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। तब नलक् बरकी प्रेरणाते असुरोंने बाणोंका जाल-सा बिलाकर चन्द्रभानुको उसी प्रकार आच्छादित कर दिया। जैसे बादल वर्षाकालके सूर्यको दक्ष देते हैं॥ १—७३॥

ी सब श्रीकृष्णपुत्र होसिमान सब हाथमें टेकर बढ़े नेगरे मधीनी जेनामें इस प्रकार बुक गये। मानो सूर्यने कुहासेके भीतर अवैशा किया हो। उनके खड़-प्रहारते कितने ही यशोंके दो-की इकड़ ही राये: किसने ही मस्तक, पैर, कंघे, वाँहें, हाथ, काम और ओठ किस-भिन्न हो जानेके कारण युद्धमें पृथ्वीपर शिर पडे । किरीट, कुण्डल और शिरखाणींसहित उनके कटे ष्ट्रप्र बीभरत सम्राक रक्तकी धारा वहा रहे ये और उनते इकी हुई रपभृति महामारी-सी जान पड़ती थी। मरनेसे क्वे हुए बायल थक्ष भयसे विहल होकर भाग गये । मिथिलेस्वर ! उस समय यक्ष-सैनिकोर्मे हाहाकार मन गया ।। ८---१२ ।।

सब कयन्त्रधारी नलकृत्वर चनुषकी टंकार करते हुए बहुत ऊँची पताकायाले रथपर आरूढ़ हो वहाँ आ पहुँचे और **ब्हारे मद'--गें कहकर अपने सैनिकोंको अभयदान देने** छमे । नलकुषरने पाँच बाणोंसे कृतवर्मापर, दस बाणोंसे अर्ध्वनपर और बीस वाणींसे दीतिमान्पर प्रदार किया । राजन् ! तय महाबाहु कृतवर्माने अपने सिंहनादने सम्पूर्ण दिशाओंको निनादित करते हुए पाँच विशिखोंद्वारा नलक्ष्यरकी करारी चोट परुँचायी। व बाण नळकूबरका कवच फाइकर दारीरको छैदते हुए सबके देखते-देखते धरातलमें उसी प्रकार समा गये। बैसे सर्प बाँबीमें पुष्ठ आते हैं। कृतवमांके बाणसे अब विदीर्ण हो जानेके कारण नलकुयरको मुर्थ्डित हुआ देख सार्यय इसमाली उन्हें रणभूमिस दूर हटा छे गया । घण्टानाद और पार्श्वमीलिः कुनेरके ये दोनों मन्त्री अपने बाण-समुहाँते बाहबीकी उद्भट सेनाको बायल करने लगे। ग्रभपक्षसे यक्त चुनहरू पंख और तीखे मुखवाले, भनके समान बेगशास्त्री उन दोनोंके वाण सूर्यकी किरणोंके समान सम्पूर्ण दिशाओंको उद्गालित कर रहे थे ॥ १३—१९॥

तदनन्तर महावीर अर्जुनने उन मन्त्रियों के बाजों के उत्तरमें बहुत-से बाण बळाना आरम्भ किया। डोनों ओर चलनेवाले वाणींके बंधवंते युद्धभूमिमें इजारी विस्कृतिक (अम्निकंण) प्रकट होने छो । नरेस्वर ! आकादार्से सचोतोंकी भाँति जमकनेबाछे वे सञ्चल विस्कृतिङ्ग अलात-चककी भाँति कीमां पाने कमे । रण दुर्मद बीर गाण्डीवधारी अञ्चलने गाण्डीय चनुषरे छूटे हुए विशिखींद्वारा उस समस बाज-समृहकी अजमात्रमें काट गिराया । उन्होंने बाजोंके सप्तरावसे दो योजनके वैरेमें पिजरा-सा बना दिया और यह-वर्षक उन दोनों मन्त्रियोंके व्यवसहित रथोंको उस देखि

अंदर कर खिया । वे दोनों मारे गये- यह जानकर समस्त पुण्यजन ( यक्ष ) तत्काल युद्ध छोडकर हाहाकार करते हुए भाग चले ॥ २०--२३३ ॥

उसी समय करोड़ों भूतवृन्द युद्धभूमिमें आ नये। राजन ! कोटि-कोटि डाकिनियाँ रणभूमिमें हाथियोंको उठा-उठाकर पेंकने लगी। मनुष्यों, घोड़ों तथा रिययोंको प्रथक-प्रथक मेंडमें डालकर चवाने लगीं। एक-एक मानवके पीछे एक-एक भूत लगा था। दसके साथ दस भूत दौड़ते दिखायी देते थे। प्रमथगणोने खटवाङ्गसे बारंबार लोगोंको मारा और गिराया । यातुधानियाँ रणमण्डलमं नरमुण्डोंको चवा रही थीं । वेतालगण खप्परमें बहुत-सा रक्त ले-लेकर पी रहे थे) विनायक नाचते और प्रेत गाते थे। कृष्माण्ड और उन्माद उस युद्ध-भूमिमे गिरे हुए मस्तर्कीका संप्रद्व करते थे । स्वर्गगामी वीरोंके मस्तकोंका उनके द्वारा किया जानेवाला वह संप्रह मगवान् शिवकी मुण्डमाला बनानेके लिये था। मातूगण, ब्रह्मराधस और भैरव उस युद्धभे कटकर गिरे हुए मस्तकींकी गेंदकीतरह बारंबार उछालते फंकने हुए हॅसते,खिलखिलाते और अष्टहास करते थे। विकराल मुखवाले पिशाच बुरी तरह कृद-फाँद रहे थे। पिद्याचिनियाँ युद्धमें बच्चांको गरम-गरम रक्त पिळाती थीं और बश्चोंको आश्वासन देते हुए कहती थीं--- बेटा ! मत रोओ। इम तुम्हें इन लोगोकी आंखे भी निकाल-निकालकर देंगी ।। २४-३६३ ॥

इस प्रकार भूतगणोका बछ बहता देख बछदेवके छोटे भाई वस्त्वान् गद्द हाथमे गदा लेकर सेघोंके समान गर्जना करने छं। । लाख भारकी उस मीवीं गदाने गदने उस विशाल भूत-सेनाको उसी प्रकार मार गिराया जैसे इन्द्र वज्रते पर्वताकी धराशायी कर देते हैं। गदाकी मारते मसक फट जानेके कारण बहुत-मे कृष्माण्डः, उन्मादः, बेतालः, विशाच और ब्रह्मराक्षस मूर्चिछत होकर सूमिपर गिर पहें। गदने समराञ्चणमं डाकिनियोंके दाँत तोड़ डाले, प्रमयोंके कंचे विदीणं कर दिये और यातुधानोंके मुख छिन्न-भिन्न कर बाछे। राजन् । गदाले राँदै गये प्रेत दसी दिशाओं में उसी 💃 🥞 तरह भाग चले, जैसे प्रलयकालके समुद्रमें भगवान् बाराहकी दाइसे अङ्ग-भङ्ग होनेके कारण दैत्य पलायन कर गये थे ॥ ३२-३६३॥

भृतगणोंके माग बानेपर वीरमद सामने आया । उस काजान भूतनाथने वास्त्रेवके छोटे भाई गदको गदाने मारा । गहने उसकी गहाको अपनी गदापर रोक किया और फिर

अपनी वटा उसके उपर नकारी । नेविकेदरा वीरभद और यहमें बड़ा मयंकर गहायुद्ध हुआ । वे दोनों ही गदाएँ आगकी चिनवारियाँ छोदती हुई परस्पर उकराकर जूर-चूर हो गयी। फिर एक दूसरेको सककारते हुए उन दोनीमें मरसमुद्ध किंद गया। वे भुवाओं, घुटमों और पैरीके आबातते पर्वतीको गिराते हुए छड्ने छो । बीरभद्रने <del>बळपूर्वक करबीर पर्वतको उलाइकर अ</del>इहास करते <u>ह</u>ुए उसको यहके ऊपर फॅका । गदने उस पर्वतको पकद लिया और फिर उसीके कपर उसे दे मारा । तब बखवात् बीरभक्षने बीरबर गदको पकदकर वहे बेगसे आकाशमें लाख बोजन दूर फेंक दिया । बहाँसे भूमिपर मिरनेपर गहके मनमें कुछ व्याकुलता हो गयी । फिर महाबली गहने बीरभक्को मी उठा लिया और वेगसे बुमाकर शीष्ठ ही उसे भी लाख बोजन दूर फेंक दिया । वीरभद्र केलास पर्यतके शिलरपर गिरा । गदाके प्रहारले तो वह पीड़ित था ही। अतः दो बड़ीतक मुर्च्छाँमें पदा रहा ॥ ३७-४५ ॥

तदनन्तर शक्ति उठाये त्वामिकार्तिकेय बहे वेगले युद्धभूमिमें पहुँचे। उन्होंने अनिवद्ध और साम्बको ख्रम्य करके
शीन्न ही अपनी शक्ति चल्ययी। अनिवद्धके रथका मेदन
करः साम्बको घायल करके, उनके रथको भी तोइती हुई
वह शक्ति उस युद्धभूमिमें सहस्तों हाथियों, रयों और स्मस्तों
वीरांको मारकर दसों दिशाओं में चमकती और कहकती हुई
विजलीकी तरह फुफकारती सर्पियोंके समान भूमिमें समा
ग्रामी। तब क्रोचसे भरे महाबाहु जाम्बबतीकुमार साम्बने
प्रस्थाका बोष करते हुए तरकससे एक बाण निकाला। वह
बाण एक होता हुआ भी तरकससे बाहर निकलते ही दस हो
गया। चनुषपर रखते समय तो और स्वींचते समय उसने
सहस्त रूप धारण कर लिये। खूटते समय उसने काल क्या हो गये और स्वयांतक पहुँचते-पहुँचते उसने कोटि रूप
बारण कर लिये। इस प्रकार उस अनेक रूपधारी विशित्वने
शिली (मोर) और शिक्षिकाइन खामिकार्तिकेयको घायल

करके समराज्ञाणमें कोटि-कोटि बीरोंको विद्यीर्थ कर बाला ॥ ४६--५१३ ॥

कार्तिकेनके धत-विधास होने और कुछ व्यक्तिका हो बानेपर चूहेपर चढ़े हुए महोदवर शकानम बहाँ आ पर्वेचे । उनके कुम्प्रस्थसम्पर गोम्न, सिन्दूर और कस्त्र्यीके हारा विचित्र पत्र-रचना की गयी थी। उनका सुन्दर बह-तुष्ट कुष्टुमसे आलिम था। सिन्दूरपूर्ण कपोटोंके कारण उनकी नद्दी मनोहर आभा दिखायी देती थी। कानीका उच्च्यक वर्ण मानो कपूरकी भूळते ववकित किया गया था । उनके क्योळेंपर बहती हुई महभारासे जिनके अङ्ग विश्वक हो रहे थे। वे मतवाके भ्रमर इनके सञ्चक कर्णताळीते आहत हो। गुकारव करते हुए मानो संगीतः ताळ और बासन्तिक रागकी सुद्धि कर रहे ये । उन मधुपोंसे सेविस भाक-संबद्ध-बारी गणपति अनुपम शोमा पा रहे ये । उनकी अञ्च-कान्ति बालरविके समान अरुणोक्क्क थी । उनकी बाँडोंमें निर्मक अङ्गदः गकेमें हेमनिर्मित हार और हॅमुली थी तथा मसकपर चारण किये हुए मुकुटकी किरणोंके द्वारा वे सब ओरले दीतिमान् दिलायी देते थे। वे चृहेपर विराधमान थे। उनके मुखर्म एक ही दाँत था। गवाकार मक्य मूर्ति शोभा पा रही थी। उन्होंने हार्योमें पाण, अङ्कुश, कमक और कुठार-समृह शारण कर रखे थे। उनका कद ऊँचा था। उनके चार भुजाएँ थीं। वे बोर संप्राममें प्रवृत्त ये । किन्हीं शब्दाधारिबीको हुँद्भं क्षपेटकर अपने अङ्कुशकी मास्ते उनका कथूमर निकाल देते ये। अनेक धारवाले फरतेले समस्त शखाबारियोंका संदार करते हुए वे श्रीपरशुरामबीके समान बान पड़ते वे । पैक्छ बीरों, हाथियों। बोडों तथा रथ-समृहते युक्त चतुर**क्षि**णी सेनाको कराशायिनी करके। रथसहित साम्यको पकदकर। वे बुद्धसाक्तरे हूर फेंक रहे ये । उन्हें देखकर यादवगणींसहित प्रयुक्तके मतमें कहा किसाय हुआ | उन्होंने अपने परम बुद्धिमान् पुत्र अनिबद्धसे वह उसम बात कही ॥५२-५७॥

इस प्रकार कीमर्न-संविद्यामें विश्वविद्यासके अन्तर्गत नारद-सुवादव-संवादमें श्वस-पुद्रका 'वर्णन' नामक चीजीसमाँ स्थापन भूत हुआ ॥ २४ ॥

### पचीसवाँ अध्याय

प्रमुक्तका एक युक्तिके द्वारा गणेशजीको रणभूमिसे इटाकर गुझकसेनापर विजय प्राप्त करना और कृषेरका उनके लिये बहुत-सी भेंट-सामग्री देकर उनकी स्तुति करना; फिर प्राग्ज्योतिषपुरमें भेंट लेकर प्रयुक्तका विरोधी वानर दिविदको किष्किन्धामें फेंक देना

प्रशुक्त बोळे—बेटा | व महावर्ला गणेश साधात् भगवान् श्रीकृष्णको कला हैं। इन्हें देवता भा नहीं श्रीत सकते, फिर भूतलके मनुष्योंकी तो बात ही क्या है किनके निकट इनका वास है, उनके पक्षकी पराजय नहीं होती। पूर्वकालमें मगवान् श्रीकृष्णने शिक्लकमें इन्हें ऐसा ही कर दिवा था। यदि वे वहाँ रहेंगे तो इमलोगों की कहापि विकाव नहीं हो सकती। मगवान् श्रीकृष्णके वरदामसे इनका बक्ष बहुत बढ़ा-चढ़ा है और वे समुप्तकमें चले गवे हैं। इसलिये दुम प्रचण्ड मार्जार (बढ़ा भारी विलाव) होकर हुंकार करते हुए युद-भूमिसे यलपूर्वक इनके खूदेको मार मगाओ। इस महायुद्धमें अपने फूस्कारोंके हारा दसी दिशाओंमें उसे सरेहों। अवसक मैं शक्ततेनापर विलय पाता हूँ, तवतक दुम इसे शीम ही बूर भगानेका प्रयास करो॥ १-४५॥

नारदजी कहते हैं-राजन ! तन भगवान अनिकटने प्रचण्ड मार्जारका रूप बारण किया। वे गणेशजीले अकक्षित ही रहे। वैष्णवी मायाके प्रभावते गणेशजी उन्हें पहचान न तके। वह प्रचण्ड मार्जार विकट फुलार करता हुआ चुरेके सामने कृद पड़ा । राजन् ! वह बँड फाड-फाडकर निरन्तर उसे देखने और तीखे नलॉसे विशेष बोट पहुँचाने क्या । बुहा उस निवादको देखते ही भवते विद्वस हो गया और तुरंत कॉपता हुआ रणभूमिले भाग चला । क्रोंचरे भरा हुआ मार्जार स्थाल हम धारण करके उसका पीछा करने समा । गणेशजी बारंबार चुकेको युद्धभूमिकी ओर छीटानेका प्रयस्न करने क्षमे। किंद्र प्रचण्ड मार्कारचे पीदित चुड़ा युद्धभूमिकी और नहीं खेटा, नहीं खेटा । मेथिक ! वह सात दीवीं, सात एमडी, दिशाओं और विदिशाओं में तथा उपरके तार्तो सोबॉर्मे भागता फिरा किंद्र उसे बड़ी भी शानित नार्वी मिकी ॥ ५--१० ॥

राजन् । गणेशकीको पीठपर क्रिये वह चूँहा वहाँ वहाँ गया, बहाँ-यहाँ प्रचण्ड-पराक्षमी मार्जार भी उसका

वीक्षा करता रहा। इस प्रकार चूहेसहित गणेशजी जब सुद्र दिशाओं में चले गये और अपने पक्षके सभी प्रमय गण विस्मित हो गये, तब पृथ्यक-विमानपर बैठे हुए कुबेरने अपनी गुद्धक-सम्बन्धिनी माया फैलायी। अपना विव्य धनुष क्षेत्ररः महेश्वरको नमस्कार करके उन्होंने मन्त्रसहित कवच धारण किया और बाण-समृहोंका संभान किया । उसी समय आकाशमें प्रस्थकालिक मेच छा गये। विवक्तियोंकी गडगडाहट और महाभयंकर मेचींकी षटासे अन्धकार फैल गया । हाथीके समान मोटे-मोटे ज्छविन्द और ओले गिरने लगे। बाढल अस्यन्त भवंकर जलभाराओंकी बृष्टि करने छं। श्रणभरमें समस्त बमुद्रोंने भूतलको आधावित कर लिया । रणसण्डलमें सजीव पर्वत दिखायी पदने लगे । प्राकृत प्रख्य हुआ जान यादव भयते विद्वल हो गये। वे अन्त-शन्त त्यागकर वारंबार 'श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण' पुकारने *स्मे* । ग्रह्मकोंकी उस मायाको जानकर मगवान् श्रीप्रदाम्न इरिने अपनी संखास्मिका विद्याको, जो समस्त मायाओंको नष्ट करनेवास्त्री है, अभकर बाणके बीचमें कामबीज ( क्छीं ) की स्थापना की। फिर उसके मुखपर प्रणव तथा श्रीबीज ( 👺 श्रीं ) का आधान करके उसे कानतक खींचा और चढुर्स्रज श्रीकृष्णका स्मरण करके विद्युत्के समान टंकार-ध्वनि करनेवाके धनुषते भुजदण्डोद्वारा उस विशिखको चलाया। कोदण्ड-दण्डसे सूटे हुए उस विशिखने दिसाण्डलको उचोतित करते हुए उस गुह्मक-सम्बन्धिनी मायाको उसी तरह नष्ट कर दिया, जैसे सूर्यदेव अन्धकारका ध्यंस कर देते हैं ॥ ११--२१३ ॥

यह देल पुष्पकपर बैठं हुए राजराज कुबेर भयमीत हो कॉप उठे और यश्चोंके साथ समराङ्गणसे भागकर अपनी पुरीको चक्ठे गये । देवताळोग प्रशुप्तके क्यर पूर्कोंकी वर्षों करने छगे । समस्त यादव जय-जयकार करते हुए हर्षके साथ हँसने छगे । राजन् ! उस समय असन्त हर्षित हो राजराज कुबेर हाथ जोड़, मेंट डेकर बीव ही प्रशुक्तक लामने गये । राक्ष्य ! दो चूँदाँसे सुशोभित और चार दाँताँसे युक्त, ऊँचाईमें पर्वतांत मी होड़ केनेवाके दो काल मदक्वी दायी, मोतीकी वदनवारोंसे युक्तोभित, सुवर्णनिर्मित, सुर्यंतुल्य तेजस्वी एवं सी पोड़ोंसे लिंचे हुए इस लाल रथ, चन्द्रमाके नमान द्वेत कान्तिवाके इस अरव बोड़े, माणिक्य-जटित चार लाल तमकीली शिविकाएँ तथा पिंजरोंमें बंद दो लाल सिंह कुवेरने प्रशुक्तको भेंट किये। विदेहराज ! चीते, मूग, गवय और शिकारी कुक्ते एक-एक करोड़की संख्यामें दिये। नृपेश्वर ! पिंजरोंमें विराजमान तोता, मैना, कोकिक, सुनहरे हंस और अन्यान्य विकित्त पक्षी राजराजने लाल-लालकी संख्यामें अर्थित किये। १२--१० है।।

कुबेरने विश्वकर्माका बनाया हुआ विष्णुदस नामक एक विमान भी दिया, जिसमें मोतीकी शास्त्रें स्टक रही थीं । उसकी कँचाई आठ बोजन और संबाई-चौडाई नौ योजनकी थी। उसमें छाख-काख ध्वज और कल्या लगे इए ये। वह इच्छानसार चलनेवाला विमान सुवर्णमय शिखरोंसे सशोभित तथा सहसी सर्योंके समान नेजस्वी था। मैथिल ! उसके अतिरिक्त सहस्रों कस्पवक्षः मैकड़ों कामधेन्एं, सौ चिन्तामणियाँ तथा सौ दिव्य पारस परथर भी कुबेरने दिये, जिनके स्पर्शने स्त्रेहा भी सोना हो जाता है। छत्र, चँवर और सोनेके सिंहासन भी सी-सीकी संख्यामें भेंट किये। दिव्य पश्चोंकी सुन्दर केसरोंस यक्त माला ही । सी द्रोण अमृत, नाना प्रकारके फल, रान-बटित सोनेके आभूषणः दिव्य बच्चः दिव्य कार्छानः सोने-चाँदीके करोड़ों सन्दर पात्र, अमोध शख तथा कोटि स्वर्णमहाएँ भी भेंट कीं। बोक होनेवाले हाथियों और मनुष्योंद्वारा सब सामान भेजकर कुवेरने नौ निषियाँ प्रदान की । इस प्रकार महात्मा प्रसुप्नको भेंट-सामग्री अर्पित करके राजराजने उनकी परिक्रमा की और इर्षसे भरकर प्रणामपूर्वक उनते कहा ॥ ३१-३८३॥

कुषेर बोके—आप मगवान् महात्मा पुष्प हैं; आपको नमस्कार है। आप अनादि, सर्वक, निर्मुण एवं परमात्मा है। प्रधान और पुष्प—दोनोंके निवन्ता और प्रवक्ष्येतन्त्र-धाम हैं। आपको वारंबार नमस्कार है। स्ववंद्योतिःस्वस्य और स्माह्मक अङ्गयाके आपको नमस्कार है। आप बासुदेकको नमस्कार, संवर्षणको नमस्कार, प्रबुध, अनिषद्ध दुई वास्त्रत-भक्तोंक प्रतिपादक आपको नमस्कार है। आप ही

'मद्न', 'मार' और 'कंटर्व' माहि नामॉसे प्रसिद्ध हैं। आपको बारंकार नगरकार है। वर्षक, काम, पञ्चवामा अनक तथा बामरासुरके बानु भी भाप ही हैं। आपकी नमस्कार है। हे मन्यय ! आपकी नमस्कार है। हे मीनकेतन । आपको नमस्कार है । आप मनोभव देव तथा कुसुनेषु (फुलोंके बाण बारण करनेवाले ) हैं। आएकी नमस्कार है। अनन्यज ! आपको नमस्कार है। रतिपते ! आपको बार्रवार नयस्कार है । आप पुष्पधन्या और मकरकाको नमस्कार है । प्रमु स्वर । आपको निस्य नमस्कार है। जगहिजवी आप कामदेवको साहर प्राणाम है। इक्सवतीके भर्ता तथा सन्दरीके पति आपको नमस्कार है। भूमन् ! भी यह करूँगा। यह करता हुँ। ध्यह मेरा है। यह तुम्हारा है', भी सुखी हैं, हुली हैं', भी मेरे सुहृद् लोग हैं'--इस्यादि बार्ते कडता इआ यह सार। जगत् अहंकायसे मोडित हो रहा है। प्रधान, काल, अन्तःकरण और शरीर-अनित गुणोंद्वारा शास्त्रविरुद्ध कर्म करनेवाल जनसमुदाय बन्धनमें पहता है । वह काँचमें बालककीः बालुका-राशिमें जलको और रस्तीमें सर्पको अपनी आँखाँसे देखता है, भ्रमको ही सत्य मानता है। यही दशा मेरी है। आक मैंने मृदताबदा आपकी अवदेखना की है। प्रभी ! आपकी मायाने मेरा चित्त मोहित था, इसीलिये मुझसे ऐसा अपराध बन गया । परंत सेसे पिता यालकके अपराधको अपने मनमें स्थान नहीं देता। उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधको भूला हुँगे । आएकी क्रुगमे फिर मेरी ऐसी बिंड कभी न हो । आपके नरणारविन्होंसे सहा मेरी पराभक्ति बनी रहे। जिसे सर्वोत्कष्ट माना गया है। आप मुझे बैराग्ययुक्त ज्ञान, जो परम कल्याणका आधार है। प्रदान करें और अपने भक्तवनोंके प्रशस्त सत्तक्रका अवसर देते रहें। ३९-५० ॥

#### इनेर स्वाप्त

समस्तुभ्यं अनवते पुरुषाय सहारमने ॥
भनावने सर्वविदे निर्णुणाय महारमने ।
प्रथानपुरुषेग्राम प्रथम्यान्ने नमो नमः ॥
सर्वविदेशाय प्रथम्यान्ने नमो नमः ॥
सर्वविदेशाय नमः संवर्षणाय व ॥
प्रमुखायानिकाय सारवार्ता पतने नमः ।
स्वयात्र व महाया कंटर्यंग नमो नमः ॥

वारद्शी कहते हैं—राजन् ! जो प्रातःकाल उठकर प्रश्नुको कल्याणमय स्तोजका पाठ करेगा, उसके सकटकालमें कास्तर् भाइरि सदा तद्दायक होंगे। ● राजन् ! इस प्रकार स्तुति करनेवाले यक्षराज कुनेरसे मगवान् प्रयुग्न हरिने कहा प्रश्नुत अच्छा, ऐसा ही होगा।' फिर उन्होंने सिरपर धारण करने योग्य पद्मराग मणि दी। 'हरो मत'- यों कहकर, अभयदान दे, यादकेखर प्रयुग्नने कुनेरको लीला-छत्र, चँवर और मणिमय सिहासन प्रीति-पुरस्कारके रूपमें प्रदान किये। तद्मनस्तर प्रयुग्नकी परिक्रमा करके धनेखर राजराज चले गये। महासमा प्रयुग्नके द्वारा राजराज कुनेरकी पराजय हुई सुनकर किन्हीं राजाओंने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया। सबने सादर भेंट अर्पित की। ५१-५४० ।।

तरपश्चात् महावाहु प्रयुद्ध बहुत-सी दुन्दुभियोंका घोष फैलाते हुए सारी सेनाके साथ प्राग्ज्योतिषपुरको गये। वहाँ भीमासुरके पुत्र नीलने उनके तेजने तिरस्कृत हो तस्काल उन महात्मा प्रयुक्तके लिये उपहार शामग्री अर्पित कर दी ॥ ५५-५६३ ॥

प्राच्योतिषपुरके द्वारपर द्विविद्द नामक महाबली बानर गहता था, जिसे पहले प्रद्युमने वाण मारा था। उसने रोषके आवेशमें उठकर अपने दाँतों और तीखे नातोंसे यहुतने वारों और वोहोंको बिद्दीणं कर दिया और मीहें टेढ़ी करके वह जोर-जोरसे गर्जना करने लगा। उसने बहुत-से रश्चोंको अपनी पूँछमे बॉक्कर खारे पानीके समुद्रमें फेंक दिया और दोनों हाथोंसे हाथियोंको पकड़कर क्ल्यूर्वक आकाशमें उछाल दिया। श्रीकृष्णकुमार प्रद्युमने उस वानरको श्रमुताके भावसे युक्त जानकर उसके विकद्ध शार्म्वभुगद्वारा एक बाण चल्लाया। उम वाणने उमे सहसा उठाकर बल्यूर्वक आकाशमें वुमाया और पूर्ववत् उस महाकपिको किष्किन्धामें ले जाकर पटक दिया। फिर वह प्रकाशमान वाण प्रद्युमके तरकसमें लौट आया॥ ५७-६२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें निवनजित्साव्यके अन्तर्गत नारद-बहुकावन-संबादमें व्यक्ष-देशपः विजयः नामक पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥

### **छ**न्बीमवाँ अध्याय

किम्पुरुववर्षके रङ्गव्रष्टीपुरमें किम्पुरुवेद्वारा हरिचरित्रका गानः वहाँके राजाद्वारा मेंट पाकर बादव-सेनाका आगे जानाः मार्गमें अजगररूपधारी शापश्रष्ट गन्धर्वका उद्धारः वसन्ततिलका पुरीके राजा शङ्कार-तिलकको पराजित करके प्रसुम्नका हरिवर्षके लिये प्रस्थान

नारवजी कहने हैं—राजन् ' तदनन्तर प्रयुग्न कमलोंसे अलक्षन मरोवरींद्वारा सुकोभित दूसरे-दूसरे देशोकी दिव्य इसी और दिव्य लताओंसे स्थास तथा सहस्रहल और गये। प्रचण्ड-पराक्रमी प्रयुग्न सौ अक्षीहिणी सेनाके

दर्पसाय च सामाय पद्मवाणाय ते समः। असङ्गाय नगरगुरुव नमस्ते शम्बरारवे ॥ नमस्तुष्यं नमस्ते मीननेशनः भनोभवाव नमस्ते <u>अस</u>्रमेचवे ॥ नमस्तुष्यं रतिभन्ने नमी नमः। नमस्ते पुष्पभसुषे मन: ॥ अगर्किअवकारिणे । नयो स्वमक्तीमर्जे चुन्दरी पत वे नम. ॥ इवं करिष्यामि करोमि भूमम् ममेवमसीति तवेदमामुनम्। वहं सुद्धा दु:सनुतः सुहस्त्रनो खेको सहंकारविमोहितोऽश्विकः।। प्रवानकाव्यवस्थितंत्रेतः प्रवेष् विकर्मीण वनो निवच्यते । काचेऽमेकं सैकत एव जीवनं गुणे च सर्पे प्रतनोति सोऽक्षियिः ॥ इतं मदा द्देकनम्ब मीक्यतस्यन्मानया मोद्दितचैतसा प्रभो । न मन्यसे बालहुनं पितेय दि मा भूत् पुनमे मतिरीदृशी मनाक् ॥ सन्ता अवेशवकरणारिकव्योज्येकिः परा वां च विदुर्गरीयसीम् । बान च वैरायाञ्चनं त्रिवास्पदं देहि प्रशस्तं निवसादुसंगमम् ॥ (गर्गं०, विश्वजित्० २५ । ३९-५० ) • नारद स्वाप

> प्रयुक्तस्य श्रुध स्तोत्र शतकस्थाय यः पठेतः। सम्बटे नस्य मतन सङ्गयः स्थावरिः स्थाप् ॥ ( गर्ग०, विश्वतित् ० २५ । ५१ )

साथ यस्तीहारा बताये हुए मागीत किम्पुरववर्षमें गये । वहाँ हैमकृट गिरिकी तराईमें रङ्गयस्कीपुर है । वहाँके निवासी वि.म्पुरुष सम्बरारि प्रयुक्तके सुनते हुए कह रहे थे ॥ १--३॥

किम्पुरुष कहते थे-अहो ! पुरियोमें श्रेष्ट मधुरापुरी अस्यन्त धन्य है। जिसमें साक्षात परमेश्वर हरिने अवतार छिया है। अही । यहकुल सदा ही परम अन्य है। जिसमें समस्त बद्याण्डके पालक श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ है। शूरपुत्र बसुदेवका वह निवास-मन्दिर भी धन्य है। जिसे गोलोकनायने अपनी उपस्थितिसे अत्यन्त मनोहर बना दिया है। देवताओंके लिये भी परम दुर्कभ वह माधुर-भण्डल धन्य है, जहाँ माधव विन्तरते हैं। वह मनोहर महावन बन्यातिधन्य है। जहाँ शिद्यरूपधारी श्रीष्ठरि अपने जन्मस्यानको छोडकर गये, जहाँ शिशु बलरामके साथ श्रीकृष्ण विचरे हैं और उनके दुधमुँहे बालकरूपका माता यशोदाने सुन्दर ढंगसे लालन-पालन किया है । परात्पर परमात्मा श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंके यावन परागसे विराजित शीवन्दादन अत्यन्त पुण्यतम तीर्थ है, जहाँ गोप-बालों और बलरामजीके साथ गौएँ चराते हुए साञ्चात् श्रीहरि विचरे हैं। जिस वृन्दावनमें भगवान् श्रीकृष्ण वजसन्दरियोंके साथ दानलीला, मानलीला तथा रासलीला करते हुए विचरे हैं, उसके भी पवित्र यशका तीनों लोकोंके लोग गान करते हैं। अहो ! क्षमानुनन्दिनी लीलावती श्रीराधा, जो अपने गोलोक-भाममें शोभा पाती हैं, परम भन्य हैं, जिन्होंने भ्रमरोंके गुज़ारबने व्यास कास्क्रिन्दीतटवर्ती वनमें श्रीकृष्णके साथ बिहार किया है। अहो ! कलिन्द्रनन्दिनी यमना भी धन्य <sup>९</sup>हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके बार्ये कंघेसे प्रकट हुई हैं। उनके तटपर भ्रमरोंकी व्यक्तिसे व्याप्त जो वंशीवट है। उसके तथा उसके निकटवर्ती यमुनाजलके स्पर्शते मनुष्य कृतार्थ हो बाता है। जिसका प्राव्मीव भगवान श्रीकृष्णके वक्ष:स्वस्ते हुआ हैतथा जिसके दर्शनसे पुनर्जन्म नहीं होता। वह उत्कृष्ट विरीन्द्रराज-राज गोवर्धन वजमण्डलमें विराजमान है। अहो ! बेकुण्ठ-लीलकी अधिकारिणी कुशस्यली नामबाली मनोहर पुरी धन्यातिधन्य है, जो आकाशमें विद्युत्मण्डलसे मेघुमालाकी माँति भूतल्पर बादव-मण्डलीचे विराजमान है। उस कुशस्पकीमें ही साक्षात् परमपुरुष परमेश्वर चतुर्व्याहरूप बारण करके अत्यन्त शोभा पा रहे हैं। जिन्होंने राजा उग्रसेनको राजा बिराजकी पदबी दे दी, उन श्रीकृष्ण इरिको बारबार नवस्कार है। उन बुद्धिमान् राजा उपलेनसे प्रेरित हो महान्

वीर मकरण्यल प्रदामन सम्मूर्ण जगत्पर विश्वय पानेके किये निकले हैं, जिनका दुर्कम दर्शन पाकर आज हमलोग सब ओरसे इतार्थ हो जायँगे॥ ४—-१४॥

नारव्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार उक्कक यहोवर्षक चिर्णेदारा श्रीहरिने निर्मा शिक्किकको उसी प्रकार और भी निर्माण बना दिया, जैसे पूर्ण चन्द्रमाकी किरणींसे मिलकर ऊँची उठती हुई चमकीली तरंगोंद्वारा म्वर्गीय गकराज प्रेरावत क्षीरिक्ष्म कुण्यको और भी उक्कक बना देता है। नरेक्षर ! इस प्रकार शम्बर्गिर प्रधुम्नने अपने निर्माण वहाका गान सुनकर अत्यन्त हर्वते रोमाखित-शरीर होकर उन किम्पुक्पोंको केयूर, हार, नवरतन, मनोहर किरीट, मणिमय कुण्यल और कंगन आदि बहुत चन दिया । रक्षकब्बीपुरके स्वामी चन्द्रवंशी राजा सुवाहुने नमस्कार करके महारमा प्रधुम्नको बिल (भेट) अर्पित की । उनपर प्रसन्न होकर महारमा प्रधुम्नको बिल (भेट) अर्पित की । उनपर प्रसन्न होकर महारमा मीनकेतन भगवान् प्रधुम्नने उन्हें दिव्य चूडामित्र देकर इस प्रकार पूछा ॥ १५—१८ ॥

प्रश्नुस्त बोले—राजन् सुवाहु ! इस नगरका 'रङ्गवसीपुर' नाम किमने रक्खा है ! यह नाम तो मैं पहले पहल आपके ही मुँहते सुन रहा हुँ, अतः इस विषयमें आप सब कुछ मुझे बताइये ॥ १९॥

खुषाहुने कहा—राजन् । पूर्वकालमें देवताओं और असुरोने मिलकर शीरसागरका मन्थन किया । उसने बौदह रहन निकले । फिर उस नागरसे अमृतपूर्ण मनोहर कल्ला निकला । उस कल्लाकों साक्षात् कमलनयन औहरिने दोनों नेत्रोंसे देखा । उनके नेत्रोंसे हर्वके आँसूकी एक बूँह उस कल्लामें गिर पड़ी । उससे एक बूख उसका हुआ। किसे 'गुलसी' कहते हैं । भगवान् विष्णुने उस बूखका नाम रक्ला—स्वावकी' । उन्होंने किम्पुद्यवर्वके हेमकूट पर्वतकी उपस्पकामें भूमिपर उस रक्षवत्नीकी सापना की; अतः वह रक्षवत्नी नामक बूख तदा यहीं विराजता है । उसी बूखके नामपर यह नगर 'रक्षवत्नीपुर' नामसे प्रसिद्ध हुआ । यहाँ प्रतिदिन रामपूकक महास्मा हनुमान्त्री संगीतकुशाल आर्ष्टिवेणके साथ दर्शनके किमे आया करते हैं ॥ २०--२५। ॥

नारक्जी कहते हैं—राजन् । यह सुनकर प्रश्नुझजीने मनोहारिणी रङ्गक्कीजीका दर्शन किया और उसकी परिक्रमा करके वे अन्य देशोंको गये॥ २६३॥

हैमकुटकी तळाडीमें एक बढ़ा भवंकर वन प्राप्त हुआ। जो शिक्कियोंकी शनकारते युक्त और सिंह तथा चीतींके बहाबनेकी आवाजने व्याप्त या । जंगळी गवराजींने मरे हुए उस बनमें गीहड़ों और उस्छुओंकी आवाज चनायी देती थी। बाँसः, पीपलः, मदारः, बरगदः, भोजपत्र, काली इरेंकी बेल्जें और बेरके वृक्षोंसे वह वन अस्यन्त धना जान पहता था । उस वनसे एक अजगर सॉप निकका, जो इस योजन लंगा था । वह बारबार फुफकारता हुआ छंड-के छंड हाथियोंको निगलने समा । मिथिछेश्वर ! उस समय सनामें हाहाकार मच गया। उसके प्रचण्ड विषये मिली हुई वायुगे विभिन्न विशाओंकी सारी बस्तुएँ भस्म हो जाती थीं। तब भानुः समानुः सर्भानुः प्रभानुः भानुमानः चन्द्रभानुः बृहद्भानुः अतिभानुः श्रीमानु और प्रतिभानु नत्यभामाके इन इस पुत्रोंने तीसे बाणींसे उस भयंकर एवं मदमस सर्पको बींधनः आरम्भ किया। बाणोंसे सारे अक्स छिन्न-भिन्न हो जानेके कारण वह पृथ्वीपर गिर पड़ा और सर्पका रूप छोड़कर एक तेनस्वी एवं दीतियान् गन्धवं हो गया । उत्तने तमल भीकृष्ण-पुत्रोंको नमस्कार किया । देवता पुल वरवाने स्रो और यह समस्त दिङ्गण्डलको उद्भासित करता हुआ विमानके द्वारा स्वर्गलेकको चला गया ॥ २७-३५ ॥

बहुलाश्वने पूछा मुने ! यह गन्धवं कौन था और पहलेके किस पापते सर्प हुआ था। यह बताइयेः क्योंकि आप भूतः वर्तमान और भविष्यकी बातें जाननेवालीमें सक्से श्रेष्ट हैं॥ ३६॥

मारद्जी कहते हैं—राजन् ! आर्ष्टिषण गन्धवंका जो मुन्दर भाता मुमित था। वह इनुमान्जींस रामायण पढ़नेके किये आया ! इनुमान्जी हेमकूट पर्वतपर श्रीरामकी सेवाम प्रातःकालने केकर चौदह चढ़ीतक लगे रहते थे ! वे लक्ष्मण-सहित जानकीपति श्रीरामचन्त्रजीका ध्यान कर रहे थे ! इसी समय उसने साँपकी माँति फुफकार करके इनुमान्जीका ध्यान मझ कर दिया । तब वानरराज महावीर इनुमान्जीन कुपित होकर मुमितिको शाप दे दिया—'दुर्जुद्धे ! नू सर्प हो जा !' सुमितिने उसी समय उनके नरणींमे प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा—'देव ! आप अपनी शरणमें आये हुए मुझ दीनकी रखा कीकिये। रक्षा कीजिये' !! ३७- ४१ !! तब प्रसन्न होकर वर्मक भगवान इनुमानने सुमितिने

कहा— द्वापरके अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके पुत्रोंके धनुषसे खूटे हुए तीखे वाणोंद्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो जायगा, तय तुम अपने गन्धर्व-शरीरको प्राप्त कर खेगे— इसमे सशय नहीं है।' विदेहराज! वही सुमित नामक गन्धर्व शापमे मुक्त हुआ। मत्पुक्षोंका शाप भी वरदानके तुल्य है; फिर उनका वरदान मोध देनेवाला हो जाय, इमके लिये तो कहना ही क्या है ॥ ४२-४३॥

तदनन्तर श्रीकृष्णकुमार महाबाहु प्रयुद्ध मनोहर बैश-देशोको गये, जो वासन्ती और माधवी खताओं मे सुशोमित थे। यहाँ भ्रमरीकी ध्वनिसे शोमा पानेवाळे सहस्रदल कमलंका पराग नरीबरोमें अबीर-चूर्णकी मॉति गिरता था। रास्तेमें हलयची और लैंगकी खताएँ लहलहाती थीं, जो सैनिकोंके पॉवॉमे कुचलकर धूलमे मिल जाती थीं। संड-के-संड भ्रमर हाथियोके कर्णतालंगे ताहित हो आस-पास मेंडराते हुए शोमा पाते थे॥ ४४-४६॥

राजन् । वहाँ के पुरुष दस हजार हाथियों के समान बल्ल्बान् होते हैं। उनके शरीरपर छरियाँ नहीं दिखायी देतीं। उनके बाल नहीं पकते और शरीरमें पसीना, यकावट एव दुर्गन्ध नहीं होती। वहां प्रतिदिन नेता- अगके समान समय रहता है। दिल्य ओषियों तथा निदयों के गुणकारी प्रभावने वहाँ के लोगोंकी आयु दस हजार वर्षकी हुआ करती है। वहा अमृतके समान जल और स्वर्णमयी भूमि शोमा पानी है। उन भूमिने मोती, मूँगे, बैदूर्य आदि रलोंकी उत्पत्ति होती है। वहांकी मदमत्त रमिणयाँ वहां सुन्दरी और अक्षय यौवनने विभूषित होती हैं। वे वहांके उपवनोंमें दूरने ऐसी लमकती हैं, जैसे बाहलोंमे निजलिया॥ ४७ ५०॥

वहां वसन्तित्लका नामको एक मुन्दर सुरम्य नगरी है, जहां श्रृङ्गार-तिलक नामके महाबली राजा राज्य करते हैं। विजयी वीरोंको एकत्र करके, स्वयं भी कवच धारण किये, हाथीपर सवार हो, वे राजा श्रृङ्गार-तिलक प्रमुद्धके सामने युद्धके लिये निकले। उस समय साम्यः सुमित्रः, पुरुजित्, शतिज्ञतः, सहस्रजित्, विजयः, चित्रकेतः, वसुमानः, इविद और कृत्य-जाम्बवतीके इन दस पुत्रीने वहाँ नाराचौंते दुर्दिन उपस्थित कर दिया । मैथिल । उन बाणोंते विदीर्ण होकर विपक्षी योद्धा मागने लगे। बाणोंते अन्वकार का जानेपर वहाँ महान् कोलाइल मच गया। तब महाबली श्रृष्ट निक्रकोन हाथीपर बैठे वैठे ही विश्वकार

रोधपूर्वक साम्मकी छातीपर चीट पहुँचाथी तथा अन्य बोद्धाओंको अपने धनुषसे झूटे हुए बाणोद्धारा घराशायी कर दिया। वे युद्धभूमिमें अकेले इस प्रकार विचरने ल्यो, जैसे वनमें दाबानल फैल रहा हो। उस समय गदने आकर उनके महमत्त हाथीको उसकी सुँद पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया। राजा महन्नार-तिलक भी तस्काल दूर जा गिरे।

फिर तो भयते व्याकुछ हो उन्होंने युद्धमें उसी क्षण दोनों हाय जोड़ लिये और एक अरव बोड़े। एक क्षास रथ और इस हजार हाथी प्रशुद्धको मेंटमें दिये ॥ ५१—६०॥

इस प्रकार किम्पुरुषवर्षपर विजय पाकर महाबली श्रीकृष्णकुमार प्रशुम्न निषादेंकि दिखाये हुए मार्गले इरि-वर्षकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ६१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नःस्य-बहुताश्य-संबादमें फिरपुरुवसण्डपर विजय नामक उन्नीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥

### सत्ताईसवाँ अध्याय

#### प्रयुग्नद्वारा गरुडास्नका प्रयोग होनेपर गीधोंके आक्रमणसे यादव-सेनाकी रक्षा; दक्षाणदेशपर विजय तथा दशार्णमोचन तीर्थमें स्नान

नारवजी कहते हैं—राजन् ! हरिवर्ष नामक खण्ड सम्पूर्ण सम्पदाओंसे सम्पन्न है । मिथिलेक्बर ! उसकी सीमा साक्षात् निषध पर्वत है । वीरोंके कोदण्डॉकी टंकार-व्यनिसे वहाँका वन्यप्रान्त व्यास हो जानेपर, वहाँसे एक-एक कोसके लंबे शरीर और तीली चोंचवाले महाग्रध तथा गरुड पक्षी उदं । नरेक्बर ! वे सब-के-सब दीर्घायु और भूले थे । उन्होंने यादव-सैनिकों, हाथियों और घोडोंको भी अपना प्राप्त बनाना आरम्भ किया । आकाश पश्चियोंसे व्यास हो गया । उनकी पाँखोंकी हवासे आँधी-सी उठने लगी । सेनामें अन्धकार छा गया और महान् हाहाकार होने लगा ॥ १-४॥

तय महाबाहु श्रीकृष्णकुमार प्रयुम्नने गस्डासका संधान किया। उस अस्तरे साक्षात् विनतानन्दन पिक्षराज गरुड प्रकट हो गये। अन्यकारसे भरी हुई उस सेनामें पहुँचकर पिक्षराजने अपनी चोंच और समकीछे पंखोंकी मारसे कितने ही गीषों, कुलिक्नों और गरुडोंको भराशायी कर दिया। उन सक्का घमंड चूर हो गया, पंख कट गये और व सब पक्षी क्षत-विक्षत हो गरुडके भयसे धनराकर हसों दिशाओं में माग गये॥ ५-७३॥

तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णकुमार दशार्ण जनपदमे गये। दशार्ण देशके राजा ग्रामाङ्ग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्धमें उनका बक्त दस हजार हाथियोंके समान हो जाता था। वे निक्कीशाम्त्रीपुरीके अधिपति थे। वेदव्यासके मुखसे प्रवुष्नका प्रचण्ड पौरुष सुनकर वे दशार्णा नदी पार करके आ गये थे। ध्याङने हाथ जोड़कर किरीटसहित अपना मस्तक हुआ दिया और महात्मा प्रद्युम्नको उत्तम रत्नोंकी मेंट दी । सर्वत्र ब्यापक और सर्वदर्शी साक्षात् भगवान् प्रद्युम्नने ग्रुभाङ्गले स्रोकसंग्रहकी इच्छाते इस प्रकार पूछा ॥ ८-१२ ॥

प्रयुक्तने कहा— निष्कीशाम्त्रीपुरीके अधीरवर राजन् ! यह देश 'दशार्ण' क्यों कहलाता है ! किसके नामपर इसका ऐसा नाम हुआ है, यह मुझे बताइये ॥ १३ ॥

द्यभाङ्गने कहा—पूर्वकालमें भगवान् वृतिह हिरण्य-कशिपुको मारकर प्रह्वादके साथ यहाँ आये और हरिवर्षमें ही वस गये । भक्तवस्सल भगवान् वृतिहने प्रह्वादसे कहा ॥ १४३ ॥

वृद्धिह बोले—पुत्र ! तुम मेरे शान्त-भक्त हो। तथापि तुम्हारे पिताका मेरेद्वारा वध हुआ है। अतः महामते ! मैं तुम्हारे वंशमें अब और किसीको नहीं मारूँगा ॥ १५॥

गुआह कहते हैं—विमणीनन्दन । इस प्रकार कहते हुए भगवान् वृत्तिहके दोनों नेत्रींने आनन्दजनित जलविन्तु पृथ्वीपर गिरे । उन विन्दुऑते ध्यङ्गलायन सरोवर' प्रकट हो गया । तब वरप्राप्त धर्माला प्रह्लाद हर्षविहल हो दोनों हाथ जोड़कर भगवान् वृत्तिहसं बोले ॥ १६-१७ ॥

महादने कहा -- मक्तजनप्रतिपालक परमेश्वर ! मैंने माता-पिताकी तेवा नहीं की; अतः मैं उनके श्रृणसे कैसे मुक्त होऊँगा ! ॥ १८ ॥

वृक्तिह बोळे—महामाग ! तुम मेरे नेत्र-अव्वतं प्रकट हुए इस मङ्गल्यन तीर्थमें स्नान करो। इसले दुम दस प्रकारके क्यूपॉसे कुटकारा या काओगे। माताः पिताः पत्नीः पुत्रः गुकः देवताः नासपः शरणायतः ऋषि तथा पितरोका ऋण 'दशाणं' कहकाता है। जो इस महातीर्थमे स्नान कर लेगाः वह सकते अवहेलनामें तत्पर हो तो मी इस प्रकारके ऋणींसे कुटकारा या जायगा—इसमें सशय नहीं है। १९–२१॥

युआह कहते हैं—कयाध्-कुमार प्रहाद इस 'क्झार्जमीचन वीर्घ'में स्नान करके सब ऋणींसे मुक्त हो गये। वे आज भी निषधिगिरिसे यहाँ इस तीर्घमें नहानेके स्त्रियं आया करते हैं। दशार्णमोचन तीर्घके निकटका देश 'दशार्ण' कहलाता है। उसीके स्रोतमे प्रकट हुई यह नदी 'दशार्णा' कहलानी है॥ २२-२३॥

नारवजी कहते हैं—-राजन् ! यह सुनकर भगवान् प्रवुक्तने नमस्त परिकरोंके साथ इशार्णमीचन तीथंमें म्नान और दान किया। नरेश्वर! जो इशार्णमीचनकी कया भी सुन लेगा, वह इस ऋणोंने मुक्त हो जायगा और मोक्षका भागी होगा॥ २४-२५॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें विश्वजिन्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुताश्व-संवादमें व्हन्नार्ण देशपर विजय नामक सत्तार्वसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७ ॥

## अट्टाईसवाँ अध्याय

#### उत्तरहरूवर्षपर यादवोंकी विजय; वाराहीपुरीमें राजा गुणाकरद्वारा प्रद्यम्नका समादर

सारव्जी कहते हैं—राजन् ! इसके बाद महाबादु प्रयुद्ध सुमेकके उत्तरवतीं और शृक्ष्यान् पर्वतके पास बसे हुए विचित्र समृद्धिशाली 'उत्तरकुक' नामक देशमें गये । वहाँ 'अहा' नामकी गक्षामें स्नान करके वे बाराष्ट्रीनगरीमें जा पहुँचे। बहाँ कुक्बर्षके अधिपति चक्रवतीं सम्राट् गुणाकर राज्य करते वे ॥ १-२॥

राजा गुणाकरने नदी भारी सामग्रीका संचय करके देवर्षिगणींसे विरे रहकर इसमें अश्वमेष यक्षका अनुष्ठान भारम्थ किया था। उन्होंने एक मनोहर क्षेत्रवर्ण क्यामकर्ण अश्व क्षोड़ा था और उनके पुत्र वीरचन्वा उस अश्वकी रक्षांक क्षिये निकले थे। प्रचण्ड-पराक्रमी महावीर वीरचन्वा उस बोक्की देख-माळ करते हुए इस अश्वीहिणी सेनाके साथ विचर रहे थे। बीर, चन्द्र, तेन, चित्रगु, वेगवान, आम, शंहु, वहु, शीमान् और कुन्ति— नामजितीके इन इस पुत्रोंने सब ओरसे शुद्रा बोक्की वेरकर पकड़ लिया और हवीर भरे हुए वे ध्वह किसका छोड़ा हुआ थोड़ा है? — वी कहते हुए प्रयुक्तकी सेनाके पास आवे। उसके लखाटमे वें कुए पत्रकी पदकर प्रयुक्तकी नदा विस्मय हुआ। समझ यादव हाथींमें उत्तम आयुण लिये विस्मयमें पहे हुए थे।। कैन्ट।।

नरेश्वर ! इतनेमें ही उस बोड़को खोजती हुई बीरधन्या की सेमा वहाँ भा पहुँची । उसकी सेनाके लोग पाहन बाह्यिनीसे उहती हुई धूलको देखकर आश्चर्यचकित हो दूर ही खड़े रह गये । वे मन-ही-मन सोचने छ्यो— 'प्रचण्ड-पराक्रमी राजा गुणाकरके शासन-कालमें कुरुखण्ड-मण्डलमें दस्यु किंवा छटेरे कहीं नहीं हैं । गौओं के चरकर लौटनेका भी समय नहीं हुआ है । कहींस बवण्डर उठा हो। यह भी नहीं जान पढ़ता । फिर यह सूर्यमण्डलको आच्छादित कर केनेवाला खूल-समूह कहांसे आया ?' दूसरी सेनाके लोग जब इस प्रकार गातें कर रहे थे। उसी समय धनुषकी टकार, हाथियोकी चिग्चाइ, गजराजोंकी चीस्कार, घोड़ोंकी हिनहिनाहट तथा रणवाधोंकी ध्वनि इन सबकी मिस्बी-क्रवी आवाज सुनार्या दी ॥ ९-११॥

तव श्रीकृष्णकुमार प्रयुग्नकी प्रेरणासे उद्धवर्जा द्वरत हैं। वीरधन्वाकी सेनामें पहुँचकर, रथपर बैठे हुए गुणाकरके औरस-पुत्र स्वाद्धय तेजस्वी बीरधन्वाकी प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोळे—'राजन्! भूपालों- के इन्द्र, द्वारकार्थाश, यदु-कुल-भूषण महाराज उपसंन जम्बूदीपके राजाओंको जीतकर राजस्य यह करेंगे। उनकी प्रेरणासे धनुधरींमें श्रेष्ठ वीर प्रयुग्न भारतवर्ष, किम्पुक्षवर्ष तथा हरिवर्षको जीतकर उत्तरकुक्ववर्षे पधारे हैं। उत्तरकुक्ववर्षे स्वामी भी महारमा प्रयुग्नको अवस्य भेंट देंगे। वस अक्षीहिणी सेनाके साथ आये हुए प्रयुग्नका कुकेरने मी पूजन किया है, अतः द्वर्ष्ट्रे भी महारमा प्रयुग्नको उपहार हेना चाहिये। उनके द्वारा बाँचे गये वज्यक्वो लीटा केनेकी शक्ति इस भूतल्यर और किसमें है!

वाञ्चात् भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र उनके सहायक हैं । वदि उपहार-दान और सम्मान करोः तव तो भल होगाः अन्यया युद्ध होना अनिवार्य हैं ।। १२–१७ई ॥

बीर अन्वाने कहा—राजाबिराज गुणाकरका पूजन तो देवराज इन्द्रने भी किया है, अतः वे महातमा प्रयुग्नको मेंट नहीं देंगे। रमणीय श्रृष्ट्रचान् पर्वतपर भगवान् वराह विद्यमान हैं, जिनकी तेवा भूमिदेवी सदा अत्यन्त आदरके ताय करती हैं। उन्हींके क्षेत्रमे राजा गुणाकरने भगवान् वराहके ध्यानपूर्वक तपस्या की है। दस हजार वर्ष पूर्ण होनेपर वाराहरूपधारी भगवान् हरिने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजाते कहा—व्यर माँगो। राजाने श्रीहरिको नमस्कार करके पुरुकित और प्रेमने विद्युख होकर कहा—ध्यावन् । आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, अद्भुर अथवा मनुष्य मुझे भूतख्यर जीतनेवाला न हो, यही मेरा अभीष्ट वर है। तब नतथास्तुर कहकर भगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये। इसिल्ये महाराज गुणाकरके यशःस्वरूप अध्वको आपल्येग स्वतः छोड़ दें। नहीं तो, मैं आपल्येगोंके साथ युद्ध करूँगा, इसमें संशय नहीं है। १८—२४॥

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! वीरधन्याके यों कहनेपर उद्धवने वहाँसे श्रीप्र अपनी सेनामें आकर वहाँ जो वात हुई थी। वह सब यादवोंकी समामें मुना दी। तब शृतकर्मा। युष, वीर, युबाहु, मद्र, एकछ, शान्ति, दर्श, पूर्णमास और सोमक—कालिन्दीके ये दस पुत्र प्रयुम्नके देखते-देखते दस अक्षीहिणी सेनाके साथ युद्धके किये आगे आगये। फिर तो प्रचण्ड-पराक्रमी उत्तरकृषवासियोंके साथ यादव-वीरोंका इस प्रकार तुमुछ युद्ध होने छमा। बेसे दो समुद्द आपसमें टकरा गये हो। चमकते हुए तीखे अख्याक्रमी वीर-शिरोमणियोंकी वही शोभा होने छमी। अणमात्रमें रक्तकी वही भयंकर नदी वह चळी। राजेन्द्र! वह विषरकी नदी सो योजनतक फैछ गयी। तब मरनेसे वचे हुए उत्तरकृषके छोग भाग चछे—डीक उसी तरह केसे धरत्काछ आनेपर वादलेंके समूह छिक्न-भिन्न हो आते हैं॥ २५—३०% ॥

कालिन्दीके बलवान् पुत्र महावीर पूर्णमासने अपने बाष-समूहोंद्वारा वीरणन्वाके रयको चूर-चूर कर दिया। बीरणन्वाने रयहीन हो मानेपर भी बारबार बनुषक्षी टंकार करते हुए महाबसी पूर्णमासपर बीस बाजोंसे प्रहार किया। परंदु पूर्णमासने स्वयं भी वास्य मारकर उन वीसों वाणोंके वीचित दो-हो दुकहे कर दिये । राजेन्द्र ! घीरधन्याने भी एक बाण मारकर पूर्णमासकी गम्भीर ध्वान करनेवासी प्रकारों उसी तरह काट दिया। जैसे कोई कटुवचनसे मिश्रताको स्वण्डित कर देता है । तब महाबसी पूर्णमासने स्वास्त स्वास्त विद्या हो । तब महाबसी पूर्णमासने स्वास्त विराधन्यापर हे मारी । गहाके प्रहारते व्ययित हो महोत्कट योद्धा वीरधन्याने शीकृष्णपुत्र पूर्णमासपर परिधसे प्रहार किया । तब पूर्णमासने उठकर पवन नामक पर्वतको उसाह स्विया । पिर उन शीहरिकृमारने होनों हाथोंसे उस पर्वतको प्रमाकर वाराहीपुरीमें वेगपूर्वक क्रेंक दिया । वीरधन्या उस पर्वतपर हो ये। अतः वे भी उसके साथ गुणाकरके वक्तस्यरूमें जा गिरे और मुँहते रक्त बमन करते हुए मूर्चित हो गये । उनका युद्धविषयक बेग नष्ट हो गया था ॥ ३१—३९॥

उस कमय बाराहीपुरीमें महान् हाहाकार मन गया। देवताओं और मनुष्योंकी हुन्दुभियाँ बन उठीं। देवताओंने पूर्णमालके कमर कूलोंकी वर्षा की। अपने पुत्रको मूर्णिकत हुआ देख राजा गुणाकर यक्तस्वक्ते उठकर खड़े हो गये और उन्होंने अपना दिव्य कोदण्ड केकर युद्ध करनेका विचार किया। धर्मशोंमें श्रेष्ठ और सर्वक्र विद्यान् मुनीन्द्र बामदेव उस यहमें होता थे। उन्हें युद्धमें जानेके किये उद्यत देख बामदेवजीने उनसे कहा॥ ४०-४२॥

वामदेवजी बोले—राजन् ! द्वम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमारमा श्रीहरि देवताओंका महान् कार्य सिद्ध करनेके लिये यहुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वीका भार उतारने और भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये यहुकुलमें अवतीर्ण हो वे साक्षात् मगवान् द्वारकापुरीमें विराजते हैं। उन्हीं श्रीकृष्णने उत्रसेनके यक्षकी सिद्धिके लिये सम्पूर्ण जगत्को जीतनेके निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रशुम्नको मेजा है ॥ ४३-४४॥

गुणाकरने कहा—ब्रह्मन् ! आप परावर-वेशाओं में भेष्ठ हैं। अतः मुक्ते परिपूर्णतम परमाला श्रीकृष्णका सक्षण बताइये ॥ ४५ ॥

खामवेषा को छे- जिनके अपने तेजमें अन्य सारे तेब छीन हो जाते हैं, उन्हें साक्षात् परिपूर्णतम परमास्मा श्रीहरि कहते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कहा तथा पूर्ण-अवसारके ये पाँच मेद हैं। स्थास आदि महर्षियोंने छठा परिपूर्णतम तस्य कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात् मगवान् श्रीकृष्ण ही हैं। दूसरा नहीं; क्योंकि उन्होंने एक कार्यक स्थि आकर करोड़ों कार्य सिक्ष किये हैं॥ ४६-४८॥

नारव्जी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णका माहात्म्य सुनकर राजा गुणाकरने वैर छोड़ दिया और भेंट-उपहार केकर वे प्रशुम्नका दर्शन करनेके लिये आये। श्रीकृष्ण कुमारकी परिक्रमा करके राजाने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रीते अशु बहाते हुए वे गद्गद वाणीमें बोके॥ ४९-५०॥

गुणाकरने कहा—प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल हो गया । आजके दिन मेरा कुल पवित्र हुआ । आज मेरे सारे कदु और सम्पूर्ण कियाएँ आपके दर्शनसे गफल हो गयीं । परेश ! भूमन् ! आपके चरणोंकी मिक्त ही परमार्थरूपा है। साधुपुरुषोंके सङ्ग्रमे आपकी वह परा मिक्त हमें सदा प्राप्त हो। आप ही अपने भक्तींपर कृपा करनेवाले साक्षात् भक्तवत्सल भगवान् हैं। आप मेरी रक्षा कीजिये। रक्षा कीजिये। पश-५२॥

प्रद्युम्नने कहा—राजन् ! आपको ज्ञान और वैराग्यमे युक्त प्रेमतक्षणा-भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तोंका सङ्ग भी आपको मिलता रहे । आपके यहाँ भागवती श्री सदा वनी रहे ॥ ५३ ॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल श्रीकृष्णकुमार भगवान् प्रद्युम्नने राजाको अश्वमेष यञ्चका बोढ़ा लौटा दिया ॥ ५४ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विद्वजित्साण्डके अन्तर्गत नारव-बहुकादव-संवादमें 'उत्तरकुरुवर्षपर यादवोंकी विजय' नामक अहाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥

### उन्तीसवाँ अध्याय

## प्रयुक्तकी हिरण्मयवर्षपर विजयः मधुमिक्तियों और वानरोंके आक्रमणसे छुटकाराः राजा देवसस्वसे भेंटकी प्राप्ति तथा चन्द्रकान्ता नदीमें स्नान

सारवजी कहते हैं—राकन् ! महाबाहु श्रीकृष्णकुमार प्रयुद्ध उत्तरकुकवर्षपर विकार पाकर 'हिरण्मय' नामक वर्षको जीतनेके लिये गये, जहाँ 'स्रोत' नामका विद्याल एव दीतिमान् सीमापर्वत शोभा पाता है। वहाँ कूर्मावतारधारी साक्षात् भगवान् श्रीहरि विराजते हैं और अर्यमा उनकी आराधनामें रहते हैं। हिरण्मयवर्षमें 'पुष्पमाला' नदीके तटपर 'चित्रवन' नामसे प्रसिद्ध एक विशास वन है, जो पूलों और फलोंके भारते लवा रहता है। कंद और मूलकी तो वह स्वतः निधि ही है। मैथिलेश्वर ! वहाँ नल और नीलके वंशज बानर रहते हैं, जिन्हे नेतायुगमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने स्वापित किया था। १ —४।।

तेनाका कोलाइल सुनकर वे युद्धकी कामनास बाइर निकले और मीई टेढ़ी किये, कोषके वशीभूत हो, उछलते हुए प्रमुक्तकी सेनापर टूट पड़े। नरेश्वर [ वे नखीं, हाँती और पूँडोंसे बोड़ी, हाथियों और मनुष्योंको वायल करने खो। रखींको अपनी पूँडोंमें बाँधकर वे मलपूर्वक आकाशमें फेंक देते ये। इड बामर विजवश्यकाथके विजयरवको और अर्थुनके किपिन्वज रथको छाङ्क्ष्यमे बॉधकर आकादामें उद्द गये । किपिन्वज अर्जुनकी न्वजापर साक्षात् भगवान् कपीन्द्र हनुमान् निवास करते थे । व अर्जुनके सखा थे । उन्होंने कुपित हो सम्पूर्ण दिशाओंमें अपना पूँछ घुमाकर उन आक्रमणकारी वानरोंको बॉध-बॉधकर पृथ्वीपर पटकना आरम्भ किया । तव उन्हें पहचानकर समस्त श्रीरामर्किकर बानर हर्षसे भर गये ॥ ५---९॥

राजन् ! उन वानरींने हाथ जोड़कर धीरे-धीरे सब ओरमें आकर पवनपुत्रको प्रणाम किया । कुछ आलिङ्गन करने छो, कुछ वेगमे उछछने छगे और कुछ वानर उनकी पूँछ और पैरीको चूमने छगे । महावीर अजनीकुमारने उन्हें हृदयसे छगाकर उनके शरीरपर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुश्ल-समाचार पूछा । नरेश्वर ! उन्हें प्रणाम करके सब बानर चित्रवनमें चले गये और हनुमान्जी अर्जुनके स्वक्रमें अन्तर्धांन हो गये ॥ १०— १२ई ॥

तदनन्तर मीनध्यक प्रयुद्ध मकर नामक देशसे होते हुए इध्यिवंशियोंके साथ बार-बार दुन्दुमि बजवाते हुए आगे बहै । प्रकारितिके पास उनकी दुन्दुभियोंकी व्यक्ति सुनकर मधु भक्षण करनेवाली करोड़ों मधुमिनस्वयाँ उद्कर आ गर्यो । उन्होंने सारी सेनाको ढँसना आरम्म किया । उस समय हाथी भी चीत्कार कर उठे । तब महाबाहु श्रीकृष्णकुमारने वायक्याक का संधान किया । राजन् ! उस अस्तमे उठी हुई बायुसे प्रतादितः हो ये सब मधुमिनस्वया दसो दिशाओं उद्द गर्यो । मिथिलेस्वर ! उस देशके सभी मनुष्योंके मुख मगर-में थे ॥ १३-१६ ! ॥

उनके बाद डिण्डिम देश आया, जहां हाथियों के ममान मुख्याले लोग दिखायां दिये। इस प्रकार अनेक देशोका दर्शन करते हुए श्रीकृष्णकुमार त्रिश्चक देशमें गये। वहां भी उन्होंने श्वकृषारी मनुष्य देखे। त्रिश्चकृषिरिके पास म्वणंचिका नामकी नगरी थी। जिलमें नोनेके महल शोभा पाते थे। वह दिख्य पुरी रस्निमित वरकोटोंने सुशोमित थी। मङ्गलकी निवासभूता वह नगरी चन्द्रकान्ता नदीके तट पर विराजमान थी। राजन्! जैसे इन्द्र अमरावर्ता पुरीमें प्रवेश करते है, उसी प्रकार प्रशुच्चने उस पुरीमें पदार्पण किया। जैसे नागों और नागकन्याओंसे भोगवर्तापुरीकी शोभा होती है, उसी प्रकार विद्युत्की-मी दीतिवाले सुवर्णसह रागीरवर्णके स्त्री-पुरुगोंसे वह स्वर्णचिका नगरी मुशोमित थी। वहाँके मल्यान् राजा महावीर देवसल नामने प्रसिद्ध थे। उन्होंने मेरे मुँहने यादव-सेनाके बलका ब्रुचान्त सुनकर भेंटकी सुवर्णमय सामग्री ले वह भक्तिभावन प्रवाह्मका पूजन किया।

महावाहु भगवान् प्रयुद्ध इरिने उनसे पूछा—'आप स्व लोगोंकी शोभा चन्द्रमाके समान कैमे हैं ! यह मुझे शीभ वताहये'॥ १७—२३ ॥

देवसका बोले-यद्त्तम ! पितरीके स्वामी अर्यमाने कुमंरूपधारी भगवान् लक्ष्मीपतिके दोनीं चरणींका जिस जरूरे प्रक्षालन किया। उस चरणोदकसे एक महानदी प्रकट हो गयी। जो व्वेतपर्वतके शिखरने नीचेको उत्तरती है। एक समयकी बात है—मनुके पुत्र प्रमेषाको उनके गुरुने गौऑकी रक्षाका कार्य सौंपा था । उन्होंने रहिनके समय सिंहकी आश्रक्काले तलबार चलाकर बिना जाने एक कपिला गौका वश्व कर दिया । तब गुरुवर वसिष्ठके शापने वे शुद्धत्वको प्राप्त हो गये और उनका शरीर कुछरोगमें पीड़ित हो गया। तब वे तीयोमें बिचरने लो। इस नदीमें स्नान करके वे मनुपुत्र गलित कुष्ठ रोगसे मुक्त हो गये और उनके दारीरकी कान्ति चन्द्रमाके ममान हो गयी । तभीने हिरण्मयवर्षके भीतर यह नही 'चन्द्रकान्ता' नामसे प्रसिद्ध हुई । जासे मनुकुमार प्रमेधा चन्द्रकान्ता नदीमें स्तान करके गलित-कुष्ठले मुक्त हुए। तबसे इम सब छोग नियमपूर्वक इस नदीमे स्नान करने लो । तृपोत्तम ! यही कारण है कि इस पृथ्वीपर इमलेग चन्द्रमाके तुल्य रूपवाले हैं। इसमें संशय नहीं है ॥२४—३०॥

नारदजी कहते हैं—राजन् ! यह सुनकर महाबाहु
प्रशुप्तने यादवींके साथ चन्द्रकान्ता नदीमें स्तान करके अनेक
प्रकारके दान दिवे ॥ ३१॥

इस प्रकार श्रीगर्श-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुस्तश्व-संबद्धमें शिरण्यववर्षपर विजय? नामक उन्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥

### तीमवाँ अध्याय

#### रम्यकवर्षमें कलङ्क राश्वसपर विजयः नैःश्रेयसत्रन, मानवी नगरी तथा मानविगरिका दर्शनः श्राद्धदेव मनुद्धारा प्रद्युप्तकी स्तुति

नारवजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार हिरण्मय-खण्डपर विजय पाकर महाक्ली प्रयुद्ध देवलोककी आंति प्रकाशित होनेवाले रम्यक्षपंभें गये । उसका सीमा-पर्वत साक्षात् गिरिराज नील' है । उसके उत्तरवर्ती काले देशमें मयंकर नाहते परिपूर्ण भीमनादिनी' नामकी नगरी है । वहाँ कालनेमिका पुत्र कलक्क नामका राक्षस रहता या, बेतायुगर्मे श्रीरामचन्द्रजीने डरकर युद्धभूमिने भाग

आया था। वह लहापुरीले यहां आकर राक्षसींके साथ विवास करता था। उसने दस हजार राक्षसींके साथ यादवींसे युद्ध फरनेका निश्चय किया। काले रंगका वह राक्षसराज गचेपर आहत हो यादव-सेनाके सामने आया। यादवीं और राक्षसीमें घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रवल, उर्ध्वग, सह, ओज, महागक्ति द्वया अपराजित—लक्ष्मणाके गर्भने उत्पन्न हुए श्रीकृष्णके थे

इस कस्याणस्कलप पुत्र तीस्त और चमकील वाणींकी वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गये । जैसे वायुके वेगसे बादल किन-भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने वाणसमूहोंद्वारा राधत-सेनाको तहस-नहस कर दिया । उनके वाणींसे अक्क लिन-भिन्न हो जानेपर वे रणदुर्मद राधात मदमत्त हो यादव-सेनापर त्रिश्कों और मुद्ररोंकी वर्षा करने लगे । उस समय राधतपाज कलक हाथियों तथा रियोंको चवाता हुआ आगे बदा । वह धोड़ों और अक्क-शब्बोंसिहत मनुष्योंको तस्काल मुँहमें हाल लेता या । होदों, रत्नजटित ख्लों तथा घण्टा-नादसे युक्त हाथियोंको पैरोंकी ओरसे उठाकर बल्यूर्क आकाशमें फेंक देता या । तब भीहरिके पुत्र प्रवोचने कपीन्द्रास्त्रका संधान किया । उस वाणने साधात वायुपुत्र बल्यान् हनुमान् प्रकट हुए । उन्होंने अमे वायु कर्षको उद्दा देती है, उसी प्रकार उस राधसको आकाशमें सौ योजन हर केंक दिया ॥ १-१२ ॥

तब इनुमान्जीको पहचानकर राक्षसराज कल्कुले गर्जना करते हुए लाल भारकी बनी हुई भारी गदा उनके ज्यर फेंकी। इनुमान्जी वेगसे उछले और वह गदा भूमिपर गिर पड़ी। उछलते हुए वानरराजने, बार-बार भींहें टेडी करते हुए, कल्कुको एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया। तब कल्कुले भी उस समय उन्हें मारनेके लिये अपना किश्ल हाथमें लिया; किंतु वे कपीन्द्र इनुमान् वेगसे उछलकर उसकी पीठपर कृद पड़े और दोनी हाथोंस पकड़कर उसे भूमिपर गिरा दिया। फिर बैदूर्व पर्वतको ले जाकर उसके जपर डाल दिया। पर्वतके गिरनेसे उसका कचूमर निकल गया, उसके सारे अङ्ग चूर-चूर हो गये और वह मृत्युका ग्रास बन गया।। १६-१७।।

उस समय श्राह्मध्वनिके साथ जय जयकार होने लगी।
और साक्षात् भगवान् इनुमान् वहीं अन्तर्धान हो गये।
देवताओंने प्रयुद्धपर पूलोंकी वर्षा की। फिर अपनी नेनाने
धिरे हुए महावाहु प्रयुद्ध मनुकी स्वर्णमर्था मनोहारिणी
नगरीमें गये। वहां नैःश्रेयस नामक वन था, जो कल्पवृक्षों
तथा कस्पलताओंसे विरा हुआ था। हरिचन्दन, मन्दार
और पारिजात उस बनकी शोभा बढ़ाते थे। संतानवृक्षके
पुष्पांकी सुगन्धसे मिश्रित वासु उस बनमें सुवास फैल रही
थी। केतकी, चम्पालता और कुटल पुष्पोंने परिसेवित वह
वन माधवी लताओंके पुष्प-फल-समन्वित समृहसे स्थात था।

कलरव करते हुए विहंगमोंके वृन्दसे वह वन वैकुण्डलोक-सा
सुन्दर प्रतीत होता था। वहाँ चाकि नामले प्रसिद्ध एक
पर्वत था, जिसकी लंबाई पोच सी योजन थी। राजन् ! उम
पर्वत के निचले भागका विस्तार सी योजनका था। नरकोकिल, कोकिलाएँ, मोर, सारम, तोते, चकवे, चकोर, इंस
और दाल्यूह (पर्पाहा) नामक पश्ची वहाँ कलरव करते
थे। मभी श्रृतुओंके पूलोंकी शोभामे सम्पन्न वह नैःश्रेयसवन नन्दनवनको तिरस्तृत करता था। मिथिलेश्वर !
वहाँ मृगोंके बच्चे सिहोंके साथ खेलते थे। नेवले सर्पोके
साथ वैरविहान होकर रहते थे। वहाँ अमरोंके गुजारवसे
युक्त दस हजार सरोवर थे, जिनमें दीतिमान् शतदल और
सहस्रदल कमल जोभा दे रहे थे। इश्वर-उश्वर सब ओर
वसंमान वह सुन्दर वन मूर्तिमान् आनन्द-सा जान पहला
था। सर्वश्र विद्वान् प्रयुद्धने उस वनकी शोभा देखकर निकले
हुए नागरिकोंसे यह अभीष्ट प्रकन पूछा।। १८—२८६ ॥

प्रद्युस्त बोले—हं पवित्र शासनमें रहनेवाले लोगों ! यह रमणीय नगरी किसकी है और यह अद्भुत वन भी किसका है! आपलेग विस्तारपूर्वक सब बात बतायें ॥ २९ ॥

उन छोगोंने कहा—नरेश्वर ! वैवस्वत मनु, जो इस समय रमणीय मानव पर्वतपर मस्त्यावधारश्वारी भगवान् नारायण इरिकी आराधनामें छो है और यहाँ सद्दा निवास करनेवाले मस्त्य भगवान्की बन्दनापूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्होंकी यह रमणीय नगरी है और उन्होंका यह नै:श्रेयसवन है। यहाँकी भूमि और यह पर्वत होनों वैकुण्ठ-छोकते छाये गये हैं। आप सब राजा, जो इस पृथ्वीपर विराजमान हैं, इन्हों वैवस्वत मनुके बंशज हैं, चाहे वे सूर्य-वंशके हों या चन्द्रवंशके ॥ ३०—३२॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! समसा क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रिपितामइ श्राद्धदेव मनुका परिचय पाकर श्रीकृष्णकुमार प्रशुम्न बहे विस्मित हुए । स्रोगोंकी यात सुनकर तत्काल भाइयोंने तथा अन्य बादवोंने भिरे हुए प्रशुम्नने मानविगिरिपर चढकर भगवान् श्राद्धदेवका दर्शन किया । वे तौ स्योंके समान तेजस्वी जान पहते थे और अपनी कान्तिते दसी दिशाओंको प्रकाशित कर रहे थे । वे महायोगमय राजेन्द्र शान्तरूप थे । महाराज ! वे बेदच्यास और शुक्क आदिने तथा विशेष्ठ और बृहस्पति आदिने परस्पर श्रीहरिका यहा सुनते थे । यादवोंके साथ प्रयुक्कने हाथ बोदकर उन्हें

प्रयाम किया और वे उनके सामने साई हो गये । भीहरिके प्रभावको काननेवासे मनुने उन्हें उठकर आसन दिया और गहूद वाणीमें इस प्रकार कहा ॥ ३३—३७॥

मन बोले-वासुदेव, संकर्षण, प्रयुद्ध और अनिषद-रूपने प्रकट आप भक्तजन-प्रतिपालक प्रभुको नमस्कार है। आए हो अनावि, आत्मा तथा अन्तर्यामी पुरुष है। आप प्रकृतिने परे होनेके कारण सत्त्वादि तीनों गुणौंसे अतीत हैं। प्रकृतिको अपनी शक्तिन वशमें करके गुणांद्वारा मेह विश्वकी सृष्टि, पालन और संदार करते हैं। अतः अज्ञान-केल्पित इस प्रपञ्चको सब ओरसे छोडकर इस सम्पूर्ण जगतको मनका संबह्धपमात्र जानकर मायासे परे जो निर्मुण आदिपुरुषः सर्वशः सबके आदिकारणः अन्तर्यामी एवं सनातन परमात्मा हैं। उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ । जो इम विश्वके सी जानेपर भी जागते हैं; जिन्हे जगतके लोग नहीं जानतेः जो सत्ने परे, नर्बद्रष्टा एवं आदिपुरुष हैं। जिन्हें अज्ञानाजन नहीं देख पाता जो मर्बधा स्वच्छ---श्रद-बर्ब म्बरूप है, उन आप परमाध्माका मैं भजन करता हैं। त्रेते आकाश घटने, **अप्रि** काष्ठते **तथा वायु अपन**े उपर छाये हुए। धल-कणोंने लिस नहीं होते। उसी प्रकार आप समस्त गुगोंने निर्हित हैं। जैने स्फटिक मणि दूसरे-दसरे रंगोंके सम्पर्कन उस रंगकी दिखायी देनेपर भी म्बरूपतः परम उज्ज्वल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं। व्यक्तमा, लक्षणा अथवा अभिषा शक्तिमे, वाणीके विभिन्न मार्गोसे तथा स्फोटपरायण वैयाकरणोंद्वारा भी परमार्थ-पदका सम्यगज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। मार्थ बाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनिके द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता, वहीं ब्रह्म छैकिक बाक्योहारा कैने जाना जा सकता है। जिमे इस प्रक्षीपर कुछ स्त्रेग ( गीमांसक ) कर्म' कहते हैं। कुछ लोग (नैयायिक ) कर्ता कहते हैं। कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार वतात हैं, उसे ही वेदान्तवेसा शानी पुरुष 'ब्रह्म' कहते हैं। जिसे इस लोकमें कालज गुण, शानेन्द्रियों, चित्त, मन और बुद्धि नहीं क्रू पाती हैं। जहाँ अहंकार और महत्तवकी भी पहेंच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते। वह (परत्रहा' है । जैसे न्विनगारियाँ अग्रिमें प्रवेश करती हैं। उसी प्रकार सारे तस्व उस परमक्षमें ही विस्त्रीन होते हैं। जिसे संतलोग पहिरण्यगर्भ', परमात्मतस्य' कीर व्यास्टेब' इहते हैं, ऐसे ब्रह्मस्वरूप आप ही 'पूरुवोत्तमीत्तम' हैं ---यह जानकर मैं सदा अतङ्क्षभाषने विन्तरण करता हूँ ॥ १८-४६॥

मक्रपंगाय न । # नमस्ते वासदेवाव au. प्रवृश्नावानिस्छाव पनशे समः ॥ नात्पतां अनादिरात्मा पुरुषसम्बर्भेष त्व निर्मणोऽनि प्रकृते: वजीकृत्य बलाह्यथा नं **শ**হা गुणै: सजस्यतिम स पानि विश्वभ॥ बिडाय सर्वेशे विवेक Ħ मत्वाखिलं जात्र मनोमबं निगुंगमातिपुर्व मायावर सर्वेत्र नार्ष मनागनम् ॥ पुरुषं श्वनंगने सान **बो**ऽस्मिन् जती बेद सन. पर नम् । वरजनी न प्रवित स्वच्छमल च न भक्ते॥ नभोऽप्रि: पषनी रजोभिरायनै: । কাৎট্রন बरेन निर्नली सर्वगुणैश्च भवान् बर्णेबंबा स्थात स्फांटको नहींकउबल: ॥ का लक्षणका च बाह्यके-स्क्रांडपरायणे: परम् । पश्च बद्धनिनीसमेन सद-बाच्येन तद् बद्धा कुनस्तु लोकिते. ॥ बदानि केचिद श्रांब कर्न कर्र गत्-कालं च केचित परवीममेन तर्। केचिक विचार प्रवदन्ति स्था बद्धनि ॥ वेजाम्नांबदी महोति स्प्रक्षांह गुणा न बारूका **ચિજામનો** न 934: । श्रानेन्द्रव बदनानि -1819 -स्पर विश्वनि मर्वे धन्हे म्कृत्सि**मच**त् ॥ हिर्ण्यगंभ परभारनतस्य यद बासदेवं प्रवद्गित मन्तः । पुरुषोत्तमोत्तम पत्रंगियं सराहं विचराम्यसञ्चः ॥

( गर्ग ), विश्वजित् ३०।३८-६६ )

नारवंजी कहते हैं—राकत् ! मनुका यह वचन सुनकर उस समय भगवान् प्रयुद्ध हरि मन्द-मन्द मुसकुराते हुए गम्भीर बाणीद्वारा उन्हें मोहित करते हुए-से बीके ॥ ४७ ॥

प्रशुक्तने कहा—महाराज ! आप इम क्षत्रियों के बादिराकाः पितामहः इद्धः क्लाघनीय तथा धर्मः धुरं घर हैं। राजन् ! इमलोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः वालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं। उससे

जगत्को मुख मिळता है। आप-जैसे साधुपुरुष परमास्मा श्रीहरिके स्वरूप हैं। अतः वे ही सदा हुँ इनेयोग्य हैं। साधुपुरुष ही मनुष्योंके अन्तःकरणमें छाये हुए मोहान्य-कारका हरण करते हैं। सूर्यदेव नहीं ॥ ४८-५०॥

नारवृजी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर मनुको प्रणाम करके, उनकी अनुमति के, परिक्रमा करके, भगवान् श्रीकृष्णकुमार प्रशुप्त स्वयं नीचेकी भूमिपर उतर गये॥ ५१॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डकं अन्तर्गत नारद-बहु ताश्व-संवादमें 'मानवदेशपर विजय' नामक तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥

# इकतीसवाँ अध्याय

#### रम्यकवर्षमें मन्मभ्रक्षालिनी पुरीके लोगोंद्वारा श्रीकृष्णलीलाका गानः प्रजापति व्यति संवत्सरद्वारा प्रयुक्तका पूजनः कामवनमं प्रयुक्तका अपने कामदेव-स्वरूपमें विलय

मारद्जी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार रम्यकवर्ष पर विजय पाकर महाचली श्रीकृष्णकुमार प्रदास्त मुमेच पर्वतके पूर्वभागमें स्थित कित्माल वर्षमें गये ॥ १ ॥

भिषिलेहकर ! उस क्षत्रका भीमापवत ।भान्यवान । है। अहाँसे 'चार' नामवाली महापातकनादीनी गङ्गा प्रवाहित होती है। मास्यबान् गिरिके पान मन्मथज्ञालिनी पुरी है। **ओ अपने राजमय परकोटों** और महलीने देवताओंकी राजधानी ( अमरावती ) की भाँति शीभा पाती है। राजन ! वहांके पुरुष कामदेवके समान कान्तिमान् हैं। उनकी श्रङ्ग कान्ति शरद-ऋतुके प्रकुल्ल नील-कमलके नमान होती है और उनके नेत्र भी विकसित कमस-दलकी शोभाको लिखन करते है। **यहाँकी नष-योबना कामिनिया पाता**म्बर भारण करके पूर्लोके हार पहनकर मनोहर वेषमे कन्द्रक कीहा किया करती हैं। उनके दारीरका स्पन्नं करके प्रवाहित होनेवाली बाबु मतवाले भ्रमरीकी ध्वानिये निनादित हो चारी ओर सौ बोजन विस्तृत भू-भागको सुवामित करती है । उस पूर्विम नियास करनेवाले बहुभूत मनुष्य नगरमे बाहर निकले और प्रश्नमके सुनते-सुनते श्रीमरा रेके यश ।। गान करने लों ॥ २-७॥

केतुमालमासी बोले—जो जगत्की पीड़ा हर छेने-बाले माक्षात् प्रधान-पुरुपेक्वर आदिदेव शेषनागकी राज्यापर हाबन करते हैं और जिन्होंने देवनाओकी प्रार्थना सुन्धः भूलोककां रक्षा करनेके लियं भारतवर्षमे अवतार लिया है। उन भगवान् पुरुषोत्तमको नमस्कार है । व प्रकट होनेके बाद माता-पिताको बन्धनम्क करके जिञ्जूरूपमें पिताके भरमं नन्दभवनको चले गये। वहां दयामयी नन्दपत्नी बशोदाने वहं प्यारंग उनका हालन-पाछन कियाः अनन्त मङ्गलमयी शोभाग सम्पन्न उन्होंने अपनेको मारनेके लिये आयी हुई पूतनाके प्राणींका अपहरण कर लिया । बालकः रूपमे ही सोते हुए उन श्रीनन्दनन्दनने छकडेको उलट दिया और महादैत्य तृणावर्तकी पीठपर चढकर उसे मार गिराया । माताको अपने विश्वहपका दर्शन करायाः गर्गाचायके द्वारा उनका नामकरण-संस्कार हुआ और गर्गाचायने उनकी सुन्दर सीभाग्य-रक्ष्माका वर्णन किया । त्रजके लेगोंने उन्हें लाह लहाया। उनके द्वारा मास्तनचोरी-की लीखाएँ हुई। स्थाम मनोहररूपधारी कोमल बालक श्रीकृष्णने दहाके मटके फोड़कर उनमेंसे खूब दही खाया और माताने जब छोटी-सी रस्मीसे उन्हें ओखलीमें बॉध दियाः तव उन्होंने वह ओलली अटकाकर हो यमल ब्रुक्षीको तोह दिया। इश्दावनमे बछद्दो और म्बाल-बास्डेंके साथ विचरते हुए आहरिने कांपेरपष्टक्षीद्वारा वस्तासुरको मारकर बम्ना-किनारे बकासुरके तीले चञ्चुपुटोंको पकद लिया और ोनों हायोंसे उस दैत्यको तिनकेकी भाँति चीर डाला ! न्वाल-वालीके भाग बहुसंस्थक वसहीके भमुदायको चराते

तथा वेणु बजाते हुए उन मदनमोहन-वेषधारी प्रभुते अधानुतके मुखमें पढ़े हुए गोपों और गीओंकी रहाा की और बन ब्रह्माकी ग्वाखों और बछ होंको खुरा है गये, तब वे स्वयं ही तस्काल गोप-बालक और बछ हे मनकर पूर्वतत् तारा कार्य बखाने छगे, वे ही मगवान श्रीकृष्ण छवके शरीरमें क्षेत्रक एवं अन्तर्यामी आतमा हैं। वे ही अनन्त, पूर्ण, प्रधान और पुरुषके ईश्वर (श्वर और अधारते खतीत पुरुषोत्तम) तथा आदिवेख हैं। वे अजन्मा प्रभु ग्वाख-बाल और बछ होंका रूप धारण करके बजाने अन्य बालकों में बिहार करने और ब्रह्माजीको मोहित करने हुए नच ओर विचरने लगे॥ ८-१४॥

उन्होंने बलवान बेनकासरको बलपूर्वक ताङके ब्रक्षपर दे मारा और ताइ-फल लेकर चले आये। फिर यमनाके जलमें कृदकर सहसा कालियनागको जा पकड़ा और उसके फर्नोपर दृख्य करके उसे अलसे बाहर निकाल दिया। तदनन्तर वे दावानलको पी गये और बलरामजीके सहयोगसे शीप्र ही सुदृढ मुष्टिका-प्रहार करके उन्होंने प्रलम्बासरको मौतके बाट उतार दिया । वनमें मधुर स्वरमे वेण बजाकर उन्होंने मजबधुओंको वहां बुख लिया और उनके मुखसे अपनी कीर्तिका गान सना । यमनामें नयन स्नान करनेवाली गोप-किशोरियोंके दिव्य वस्त्र खुराये और वनमे ब्राह्मण-पत्नियोंके दिये हुए भातका ग्वाल-बालेंके नाथ भरपेट भोजन किया । इन्द्र-पूजा बंद करके गोवर्धन-पूजा चालू करनेपर जब पर्जन्यदेव घोर वर्षा करने लगे। तब क्रपापवंक उन्होंने पशुओंकी रक्षा करनेफे लिये गोवर्धन पर्वतको छत्रकी भाँति उठा लिया---ठीक उसी तरह जैसे माधारण वालक गोवर छत्ता उठा है। जैने गजराज अनायास कमलका फूल उठा लेता है, उसी प्रकार एक हाथपर पर्वत उटाये भगवान को देखकर श्राचीपति इन्द्रने इनकी स्तुति की । वरूगालोकमें जाकर वहाँसे नन्दजीको सुरक्षित है आये तथा स्वजनीको भगवानने अन्धकारसे परे अपने दिव्य परमधाम गोलोकका दर्शन कराया । भीरासमण्डलमें उपस्थित हो भगवानने बज-सन्दरियोंके साथ रास-कीडा की और यमना-पुरिक्तपर गोपाक्रनाओंके साथ विहार किया ॥ १५-१८ ॥

वसपुन्दरियोंको अपने मादक यौवनपर अभिमान करते देख उनके उस मानका अपहरण करनेके स्थि भगवान् उनक बाचले अन्तर्यान हो गये। तब उनके दर्शनके किये व्याक्रक हुई मजाइनाएँ उन्होंकी कीर्तिका बान करने ल्मी । तदनन्तर विरहते ब्याकुछ हुई उन प्रज्ञवाकाओंके बीच फूलोंके हार धारण किये: मनोहररूपधारी ताक्षात मदनमोहन श्रीहरि पनः प्रकट हो गये । इन्हाबनमें श्यामसुन्दरने शवरराजकी परम सुन्दरी किशोरियोंके साथ उसी प्रकार रमण किया। जैसे आहिदेव भगवान विष्णु अपनी विभृतियोंके साथ रमण करते हैं। उस समय बहे-बढे देवताओंने उनकी स्तुति की । उन माध्यने राध-रक्रुसालीमें केयूर, कुण्डल और किरीट आदि आभूषणींसे मनोइर केव धारण करके रमण किया ! भगवान्ते अभिकायनमें नन्दराजको अजगरके मुखसे खडाकर उस सर्पको भी मोक्ष प्रदान किया । शहन्द वक्षले उसकी मणि हे ली। गोपोंने उनकी खति की और उन्होंने क्षप्रमूपधारी अरिष्ठासरका एक सींग प्रकृषकर उसे प्रम्वीपर पटक दिया और एक ही हाथसे उसे मार हाला ! कंसकी बढ़ा भय हो गया था। इसिल्ये उसने केशीको मेजा । वह मेचके समान काळा एवं प्रचण्ड शक्तिशाली हानव या। भगषान्ने उसे एक बार पकड़कर छोड़ दिया। किंद्र अप पुनः बद्दे वेगसे उसने आक्रमण कियाः तय श्रीकृष्णने उसके मुँहके मीतर अपनी बॉह हाल दी और इस मुक्तिसे उसे मार शाला ॥ १९--२२ ॥

भगवान् नारदने जिनकी सौमाय्य-स्वक्ष्मीका अनेक प्रकारते वर्णन किया है, उन परमात्मा श्रीहरिने स्पोमासुरको भी प्राणहीन कर दिया । अकूरके द्वारा उन आदिदेवके महान् ऐश्वर्यका वर्णन किया गया। वे गोपीजनोंके अत्वन्त विरहाद्वर चित्तको भी चुरानेवाले हैं । उन्होंने अपने हितकारी श्वपत्कपुत्र अकूरको जसके भीतर अपना दिव्य रूप दिखाकर फिर समेट लिया। उनके साथ वे परमेश्वर मधुराके उपवनमें पहुँचे और ब्यास्ट कालों तथा वस्त्रामजीके साथ उन्होंने मधुरापुरीका दर्शन किया। स्वच्छन्दतापूर्वक मधुपुरीमें विचरते हुए श्रीहरिने कटुवादी रक्कको मौतके घाट उतार दिया। अपने प्रेमी दर्शको उत्तम वर दिये, पूर्वोकी माला अर्पित करनेवाले मालीपर कृपा की, कुरुआको सीधी करके सुम्बरी बनावा और कंसकी यज्ञशालामें रक्के हुए चनुपको नवाते हुए सहसा उने तोड़ डाला। रक्षशालाके दारपर कुरुस्था प्रीह हार्योका वस करके दो राजकीय प्रस्थानोंको रक्षभूभिमें

प्रकादकर बंसको भी आ प्रकार और उसे अलाइमें गिराकर प्राप्त कर दिया। फिर माता-पिताको केंद्र से खुदाकर महान् शाकिताली उपनेनको महारापुरीका राजा वना दिया। नन्दजांको प्रस्रभ करके बहुत मेंट दां; गोपींको ल्लाकर उन स्थको धनमे तृत करके बहुत कुछ निवेटन किया और उन्हें बक्को खीटाकर वे गुरुके परमें विद्या पढनेके लिये गंदे। बहा अध्ययन समाप्त करके श्रीकृष्णने समुद्रवासी प्रकार नामक दानकका वध करनेके प्रधात गुरुके मरे हुए पुत्रको यमलोकने लाकर अपने प्रेम संदेशमे गोपीजनोंको अनुग्रहीत किया और अकृरको हितानापुर मेजकर पाण्डकोंका समाचार जाना। तदनन्तर श्रीकृष्णने बलवान् जरासंघको पराजित करके मुबुकृत्दकी दृष्टिने प्रकट हुई अग्रिके द्वारा काल्यवनको भक्ष कर दिया॥ २३-२८॥

इसके बाद अपने रहनेके लिये औहरिने अद्भुत पुरी कुशस्त्रक्षका निर्माण कराके क्रिक्टनपुरंस भीध्मक-कन्या किमणीका अपहरण किया । अपने पुत्रके द्वारा शकु शम्बरासुरका वध कराया तथा युद्धमें श्रृक्षराज जाम्बवानुको जांतक उनमे प्राप्त हुई मणि राजा उपसेनको दे ही। तस्यकातः परमेश्वर श्रीकृष्ण मत्यभामाकं पति हुए । उन्होंन अपने बद्धार संभाजितका वध करनेवाले शतधनवाका मिर काट किया और कुछ कालके बाद सूर्यपुत्री यमुनाके माथ विवाह किया । इसके बाद उन्होंने अवन्ति-राजकुमारी मित्रबन्दाका इरण किया तथा स्वयंवर-प्रदमे सात ब्रुपमीका दमन करके भीकृष्णने कोसल्याज नग्नजित्की पुत्री सत्याका पाणिब्रहण किया । तत्पश्चात् केकयराज-कन्या भद्राकः। हरण किया और सम्पूर्ण मद्रदेशके राजाकी पुत्री त्वमणाको स्वयवरमें कीता । युद्ध-भूमिमें शक्क-समूहोंद्वारा तेनासहित भीमासुरको जातकर सोलइ सइस सुन्दारेयोंको वे न्याइ छाये । सत्यभामा-की इच्छान उन्होंने केवल पताको माथ लेकर स्वांमें इन्द्रको परास्त्र किया और वहाँम पारिजात कृक्ष तथा सुधर्मा सभाको व उठा छाये। उन्होंने चूत-सभामे बलरामर्जा-

के द्वारा दुष्ट इक्सीको सरवा डाला और वाणासुरकी सहस्र भुवाओंमेंसे दोको छोड्कर शेष सबके सी-सी दुकड़े कर डाले । उन परमात्माने राजा उप्रसेनके राजसूय बक्की सिद्धिके निमिस्त सम्पूर्ण जगत्को जीतनेके लिये अपने पुत्र गम्बरशत्रु प्रयुद्धजीको भेजाः जो भूमण्डलके समस्त गजाओंको जीतकर यहाँ केतुमालगतिपर विजय पानेके लिये आये हैं । उनको हमाग नमस्कार है ॥ २९—३३ ॥

बारद्जी कहते हैं—राजन् ! यह सब युनकर प्रसन्न हो महामनस्वी श्रीकृष्णकुमार प्रयुद्ध हरिने उन लोगोंको कुण्डल, कहे, हीरा, मणि, हाथी और त्रोहे पुरस्कारके रूपमे दिये । उन मन्मयशालिनी पुरीमें महान् प्रजापति व्यति संवस्तरने प्रयुद्धको नमस्कार करके भेंट अर्पित की ॥ ३४-३५ ॥

तदनन्तर महाबाहु प्रयुद्ध दिव्य कामधनमें गये, जो अन्य लाधारण खेगोंके क्रिये अगम्य था। केवल प्रजापतिकी पुत्रियाँ उसमें जा सकती थीं। वह सुन्दर वन साक्षात् कामदेवका क्रीइास्पल था और कामाझके तेजसे चारों ओरसे सुरक्षित था। वहाँ नारियोंका गर्म प्राणशून्य होकर गिर पहता था, वर्षभर भी टिक नहीं पाता था॥ ३६-३०॥

राजन् ! उस समय उस उत्कृष्ट कामबनसे पूर्लोके पाँच बाण लियं पुष्पधन्या कामदेव निकले ! उनके श्वाम शारीरपर पीताम्बर शोभा पा रहा था । उनको रूप अत्यन्त मनोहर था । उनकोंने अपने धनुषकी प्रव्यक्षाका गम्भीर धोष फैलाया । उनके बाणका स्पन्न होते ही यादव-बीर अपने चैनिकों, घोड़ों, हाथियों और पैदलोंके भाष स्वतः काममोहित होकर गिर पड़े । उनके बाणकं वेगक। वर्णन नहीं हो मकता । तदनन्तर जगदीश्वरोंके भी ईश्वर श्रीकृष्णकुमार प्रयुद्ध उसी समय कामदेवके स्वस्पमें विलीन हो गये, जैमे पानी पानीमें मिल बाता है । नरेश्वर ! चैनिकोंचहित समस्त यादव किमणीनन्दन प्रयुद्धको कामदेवका पूर्ण-स्वरूप जानकर तत्काल चित्त हो गये ॥ ३८-४० ॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें विश्वकीत्वास्यकं अन्तर्गत नारद-वहुकादव-संवादमें भन्मस्यदेशपर विजय' नामक इकतीसर्वी अध्यास पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

## बत्तीसवौँ अध्याय

#### भद्रासवर्षमें भद्रश्रवाके द्वारा प्रद्युम्नका पूजन तथा स्तवनः गादव-सेनाकी चन्द्रावती पुरीपर चढ़ाईः श्रीकृष्णकुमार वृकके द्वारा हिरण्याश्च-पुत्र हृष्टका वध

श्यंमारद्जी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर महाबाहु श्रीकृष्णकुमार प्रशुद्ध समूचे केतुमालवर्षपर विजय पाकर, षनुष धारण किये, योग समुद्धियोंसे युक्त 'भद्राश्ववर्ष'में गये, जिसकी सीमाका पर्वत साक्षात् 'गन्धमादन' गई। शोभा पाता है, जहाँने पापनाशिनी गङ्गा 'सीता' नामने प्रवाहित होती हैं । वहाँ सर्वपापनाशक 'वेदक्षेत्र' नामक महार्तार्थ है, जहाँ महाबाहु हयप्रीव हरिका निवास है । धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनकी नेवा करते हैं ॥ १—३३॥

सीता-गङ्गाके पुल्निपर महातमा प्रशुद्धकी मेनाके शिविर पड़ गये, जो सुनहरे बस्तोंके कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। मद्राश्व देशके अधिपति धर्मपुत्र महाबली महातमा मद्रश्रवाने मिक्तभावने परिक्रमा करके श्रीकृष्ण- कुमारको प्रणाम किया और उन्हें भेंट अपित की। फिर बं उनसे बोले॥ ४-५॥

भद्रश्रवाने कहा—प्रभो ! श्राप साक्षात् पूर्ण— परिपूर्णतम भगवान् हैं । साधुपुरुषोंकी रक्षाके निमित्त ही दिग्विजयके लिये निकले हैं । भगवन् ! आपने पूर्वकालमें शम्बर नामक रेखको परास्त किया था । उसका छोटा माई उत्कच बड़ा दुष्ट था, जो गोकुलमें छकड़ेपर जा बैटा था । वह भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके द्वाग मारा गया; परंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान् शकुनि अभी जीवित है । देव ! वह आपसे ही परास्त होनेयोग्य है, दूसरा कोई कवापि उसे जीत नहीं सकता ॥ ६-८ई ॥

प्रद्युक्तने पूछा—धर्मनन्दन ! दैत्यराज शकुनि किसके वंशमें उत्पन्न हुआ है, उसका निवास किस नगरमें है और उसका बल क्या है—यह बताइये ॥ ९३॥

भद्रश्रवाने कहा—भगवन् । कस्यप मुनिके द्वारा दितिके गर्भते हो आदिदैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें बंड्का नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्षके भी नौ पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है—शकुनि, धम्बर, हुट, भूत-संतापन, बुक, कालनाम, महानाम, हरिसमशु तथा उत्कच। देवकूटले दक्षिण दिशामें जठरगिरिकी तराईमें चन्द्रावती नामक पुरी है, जो दैत्योंके दुर्गसे मुशोभित है। वहाँ छः भाइयोंसे थिरा हुआ शकुनि निवास करता है। यद्चम ! ऋषिलोग जय-जय यज्ञका आरम्भ करते हैं, तय-तत्र वह उनके यज्ञको भङ्ग कर देता है। भक्तजनपालक ! उसते इन्द्र आदि देवता भी उद्विम हो उठे हैं। देव ! वह देवदोही दैत्यराज आपसे ही जीते जाने योग्य है; क्योंकि आपने भक्तोंकी शान्तिके लिये सम्पूर्ण जगत्को जीता है। आप भगवान प्रयुद्धको नमस्कार है। चतुर्व्यूहरूप आपको प्रणाम है। गी, ब्राह्मण, देवता, साधु तथा वेदोंके प्रतिपालक आपको नमस्कार है। १०-१७॥

नारवजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार प्रार्थना करनेपर साक्षात् भगवान् प्रयुद्ध हरिने राजा भद्रश्रवाको छिये मतः —याँ कहकर अभयदान दिया । तदनन्तर महाबाहु प्रयुद्धने अपनी सेनाके साथ चन्द्रावर्तापुरीमें पहुंचनेके लिये वहाँसे तत्काल प्रस्थान किया । हाकुनिको मेरे गुँहसे यह समाचार मिल गया कि 'तुरहे मारनेके लिये यदुकुलतिलक प्रयुद्ध आ रहे हैं ।' यह सुनकर उस दंत्यराजने दैत्योको सभामें शूल उठाकर कहा ॥ १८–२०॥

राकुनि बोला—बहे सीभाग्य और प्रमन्नताकी बात है कि भेरा राष्ट्र प्रयुक्त स्वयं यहाँ आ रहा है। देखों! मुझे उसे परास्त करना है; क्योंकि मुझपर मेरे भाईका ऋण पहलेसे ही चढ़ा हुआ है। जिसने पूर्वकालमे मेरे भाई राम्यरको मारा था, उसी अपराधके कारण मैं यादवोसांहत उस प्रयुक्तको मार डाल्ँगा। इसल्लिंग असुरो । तुमलोग जाओ और उसकी सनाका विध्वंस करो । तत्पश्चात् में उसका, देवराज इन्द्रका और देवताओंका भी वध करूँगा॥ २१-२३॥

नारदजी कहते हैं—राजन् ! शकुनिकी आवाज सुनकर महाबली दैत्य हुए एक करोड़ दैत्योंकी सेना साथ लिये यादव-सेनाके सम्मुख युद्धके लिये आया । लीलासे ही मानव-दारीर धारण करनेवाले भगवान् प्रयुद्धने अपनी सम्पूर्ण सेनाका एजव्यूह बनाया, अर्थात् एजकी आकृतिमें बबनी तेनाकी साका किया । ध्वास्मूहमें चौचके स्थानपर बनुषंरिविरोमणि अनिकद खड़े हुए, ग्रीवा-भागमें अर्जुन सथा पृष्ठभागमें बाम्यवतीकुमार साम्ब विराजमान हुए । राजन् । दोनों पैरोकी जगह दीतिमान और गद खड़े हुए, उदरभागमें पार्णि और पुच्छभागमें श्रीकृष्णकुमार मानु वे ॥ २४—२७ ॥

नरेश्वर ! सीता-गङ्गाके तटपर यादवींके साथ दैल्योंका उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ, जैसे समृद्ध समृद्धीसे टकरा रहे हों । जैसे बादल कलकी धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार दानव यादवींपर बाण, त्रिशृल, मुसल, मुद्धर, तोमर तथा श्रृष्टियोंकी हृष्टि करने लगे । राजन् ! सेनाओंके पैरोंसे उड़ी हुई अपार चूलने सूर्य और आकाशको आच्छादित कर दिया । किगीको अपना बाण भी नहीं दिखायी देता था । जैसे वर्धीके बादल सूर्यको आच्छादित करके अन्यकार फैला देते हैं, वही हशा उस समय हुई थी ॥ २८--३० ॥

ष्ट्रक, हर्ष, अनिल, ग्रम्न, वर्षन, उन्नाद, महाज, पावन, बिह्न और दसवें धुिम—मिन्नकृत्वके वे दम पुत्र हानवींके साथ शुद्ध करने लगे। जब वाणीमें अन्धकार हा गया, तब भीहरिकुमार ष्ट्रक बारंबार ष्ट्रनुपकी टंकार करते हुए सबसे आगे आ गये। वे वाण समृहींन देलोंकी विदीर्ण करने लगे, जैसे कोई कटुचचनोमे मिन्नताकी खण्डित करे। उन्होंने दैल्य सेनाके हायियों, रथी और पेंदल वीरींकी धरादास्थी कर दिया। व कवच और धनुए कट जानेक कारण समराङ्गणमें गिर पहें।। ३१-३४।।

वृक्षके बाणीसे जिनके पैर कट गये थे, वे ऑधीके उत्ताद हुए कृतिकी भाति धरनीपर गिर गये। किन्हींके हुँद नीचेकी ओर ये और किन्हींके अगरकी ओर। गजन्! बाण समूहोंसे अजाओंके छिन्न-भिन्न हो जानेके कारण ये रणभूमिमें भूटे हुए यतनींके देर ने गोमित होते थे। उस रणभण्डलमें हाथी बाणोंकी मारसे दो द्व होकर पड़े थे और खुरीसे काटे गये कृष्माण्डके दुकहींके समान प्रतीत होते थे।। १५-१६१।।

इसी समय महाचली हुए सिंहपर चढ़कर आया। उसने इस बाण मारकर कुकके कवच और धनुषकी प्रस्यञ्चाकी काट डाला। फिर चार बाणोंसे चारों बोड़े; हो

बाजीते सार्यय और तीन बाजींग्ने ब्लंज काण्यत कर दिये ।

फिर वीस बाण मारकर उस दानवराजने इकके रथको
नष्ट कर दिया। घनुभ कट गया, योद्दे और सार्यय मार
हाले गये, तब इह हुमरे रथपर जा चढ़े तथा रोषपूर्वक
धनुष हाथमें लिया। इतनेमें ही असुर हुप्टने इकके उस
धनुषको भी काट डाला ! तब यादवपुंगव हुकने गदा
हाथमें लेकर सिहके मम्तकपर तथा उसकी पीठपर बैठे हुए
दैल्यर भी प्रहार किया। तथ कोधने मेरे हुए सिहने
समराक्रणमें उछलका अपने नत्वीं, दाँतां और पंजींसे अनेक
योधाओंकी मार गिराया। उसकी जीम लगलपा रही थी,
अगल चमक रहे थे। उसने भीषण हुकार करके मुकको
उसी गाँति गिरा दिया, जैसे हाथी केलेके तनेकी धराशायी
कर दे ॥ ३७-४३॥

नरेश्वर ! ब्रुक्ती उन सिंहकी दोनी हार्योंसे पकड़कर पृथ्वी-पर दे माग । फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैमे ही गर्जने हमें) नैसे एक पहलवान दूसरे पहलवानको पटककर उसकी छातीपर चह बैठे और गर्जने लें। जब वह सिंह पुनः उछलने और उनके हारीरको बल्यूयक चवाने ल्या, तब बल्वान् मित्रहुन्दा-कुमारने उसके ऊपर एक मुक्का मारा । उनके मुक्केकी मारमे सिंहने दम तोड़ दिया । तब कुपित हुए दैत्यप्रवर हुष्ट्रने उनके अप र्राघ हा शुल पेका । किंतु बड़ी भारी उल्हाके ममान तेजस्वी उभ शूलको बुकने तलवारसे उसी प्रकार इक-इव, कर दिया, जैसे गरुड अपनी तीखी चोंचके प्रहारसे किमी सर्पके दुकड़े दुकड़े कर डाले । हुप्टने भी अपनी तलबार लेकर गर्जना की और भूतलको कँपाते हुए उसने महावली बुकके मस्तकपर उसके द्वारा प्रहार किया । तब बल्यान् पुत्रनं तलवारकी म्यानपर देत्यके वारको रोका तथा अपने खड्यके द्वारा देत्यके कंषेपर चोट पहुँचायी। उस लड्गो देत्यका सिर कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । किरीट और कुण्डलोंने युक्त वह मन्तक गिरे हुए कमण्डलुके समान शोभा पाता या ॥ ४४ - ५० ॥

महाराज ! इष्टके मारे जानेपर शेष दैत्य भयसे व्याकुछ हो भागकर चन्द्रावतीपुरीको चले गये । उस समय देवताओं और मनुष्योंकी दुन्दुभियाँ वज उठीं और देवतालोग इकफे ऊपर फूर्टोकी वर्षा करने लगे ॥ ५१-५२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें व्हष्ट दैत्यका वधः नामक बत्तीसर्वों अध्याय धूरा हुआ ॥ ३२ ॥

## तैतीसवाँ अध्याय

#### संबामजित्के हाथसे भूत-संतापनका वध

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! हुइकी मारा गया सुनकर शकुनिके कोषकी सीमा न रही | उसने देवताओं-की भी भय देनवाले अपने भाइयोंकी मेजा । भूत-संतापन नामक दैत्य हाथीपर चढ़कर निकला । इक दैत्य गषेपर और कालनाम स्अरपर चढ़कर आया । महानाम मतवाले ऊंटपर तथा हरिदमश्र तिमिगिल (अतिकाय मगरमच्छ ) पर बैठकर निकला ॥ १-२ई॥

मयासुरका बनाया हुआ एक विजयशील रथ था। जिसपर वजयन्तो पताका फहराती थी । इसीलिये वह 'वेजयन्त' और 'जंत्र' कहलाता था। उसका विस्तार पॉच योजनका था और उसमें एक इजार घोड़े जुते हुए थे। वह मायामय रथ इच्छानुसार चलनेवाला तथा सैकड़ो पताकाओंन सुशों मेत था। उसमें एक इजार कल्या लगे थे अंगर मोती की झाल्टें लटक रही थीं। वह रक्तमय आभूपणोंसे विभूषित तथा सा वन्द्रमाओंके समान उज्ज्वल था। उसमें एक इजार पहिंच लगे थे तथा उसमें लटकाये गये बहुत-से घंटे उसकी शोमा बढ़ाते थे। शकुनि उसी रथपर आल्द हो सबसे पीछे खुदकी इच्छांन निकला। ३—६।।

मैथिलेक्कर ! उसके साथ वारह अक्षीहिणी दैत्योंकी सेना थी । बनुषोंकी टंकार, वीरोंके सिंहनाद, बोड़ोंकी हिनहिनाहर, रयोंकी वरकराहर तथा हाथियोंकी चीत्कारोंसे मानो समस्त दिक्मण्डल गर्जना कर रहा था । दैत्यसेनाके अभियानसे समस्त भूमण्डल काँपने लगा । नरेक्कर ! अनेकानेक पर्वत बराग्रांची हो गरे । समुद्र विश्वन्य हो उठे और अपनी मर्याहाको लाँच गरे । समुद्र विश्वन्य हो उठे और अपनी मर्याहाको लाँच गरे । देवताओंने दुरंत ही अमरावतीपुरीके हरवाजे बंद कर किये और वहाँ अर्गला डाल दी । उस श्रीपण सेनाको देखकर धनुर्वारियोंमें भ्रेष्ठ, बलवान तथा भैर्यशाली वीर श्रीकृष्णकुमार प्रबुक्त बहुकुलके श्रेष्ठ वीरोंसे इस प्रकार बोले ॥ ७-१०॥

प्रधुक्तने कहा -वीरो ! भूतलपर जो हमारा यह शरीर है, पांच भूतोंका बना हुआ है, फेनके समान क्षणभक्कुर है, कर्म और गुण आहिसे इसका निर्माण हुआ है । इसका भाना-जाना क्या रहता है तथा यह काकके अधीन है । यह जगत् बालकोके रचे हुए खिलबाइके समान है। विद्वान पुरुष इसके लिये कभी शोक नहीं करते । शास्विक पुरुष कर्ष्यलोकमे गमन करते हैं, राजस मनुष्य मध्यलेकमें स्थित होते हैं और तामध भीव नीचेके नरफ़लोकोंमें जाते हैं। इन तीनोसे जो भिन्न हैं। वे बारंबार वर्मानसार विन्वरते हुए नाना योनियोंमें जन्मते-मरते रहते हैं। यह लोक सब ओरसे भयप्रस्त है। जैसे नेत्रांके घूमनेसे घरती व्यर्थ ही घूमती सी प्रतीत होती है, उसी प्रकार यह मनःकल्पित सम्पूर्ण जगत् भ्रान्त होता है। जैसे कॉच ( दर्पण आदि ) में प्रतिविभिन्नत अपने ही खरूपको देखकर बालक मुग्ध होता है। उसी प्रकार यहाँ सब कुछ भ्रान्तिपूर्ण है। जैसे मण्डलवर्ती जनींका सुख अस्थिर होता है। उसी प्रकार पातालनिवासियोंका भी सुल अचल नहीं है। यहाँद्वारा उपलब्ध देवताओं के सुलको भी इसी प्रकार चञ्चल समझना चाहिये। श्रेष्ठ पुरुष यही सोचकर समस्त सांसारिक सुखको तिनकेके समान त्याग देते हैं। ऋतुके गुणः देहके गुण और स्वभाव प्रतिदिन जाते ---परिवर्तित होते रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्योका भी आवागमन लगा रहता है। यहाँ जो-जो हस्यमान वस्त है। वह कोई भी सत्य नहीं है। जैसे यात्रामें राहगीरोंका समागम होता है और फिर सब-के-सब जहाँ-तहाँ चके जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ सब आगमापायी 🕏 कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे इस कोकमें देखी हुई वस्त उस्का या विद्यहर-विळासके समान आरेयर है। उसी प्रकार पारक्रीकिक बस्तके विषयमें भी समझना चाहिये। उन होनोंसे क्या प्रयोजन सिक्क होता है ! अतः सर्वत्र परमेश्वर श्रीहरिकी देखते हुए कस्वाण-मार्गका निरुचय करके सदा उसीपर चलना चाहिये। जैसे जलपात्रोंके समूहमें सर्वत्र एक ही चन्द्रमा प्रतिविभिनत होता है तथा जैसे समिचाओंके समहायमें एक ही अग्रितस्तका बोध होता है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा भगवान खयं निर्मित देहचारियोंके भीतर और बाहर अनेक-रा जान पहता है। जो ज्ञाननिष्ठ है। अत्यन्त वैराग्यका आश्रय 🕏 चुका है। मगवान् श्रीकृष्णका भक्त है और किसी भी वस्तु-की अपेक्षा नहीं रखता, वह तपोवनमें निवास करे या घरमें, उसे तीनों ग्राम सर्वया स्पर्ध नहीं करते । इसीक्रिये संस्थासी। जिसने परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है। यदा सुखी एवं आनम्दमय हो बालककी तरह विचरता है। जैसे महिराके मदसे अग्धा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि मेरेद्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीरपर है या गिर गया। उसी प्रकार सिंह पुरुष समस्त सिहियोंके कारणभूत शरीरके विषयमें यह नहीं देखता कि वह प्रारब्धका है या भिर गया अथवा कहीं आता है या जाता है। जैसे सूर्योदय होनेपर सारा अन्धकार नष्ट हो जाता है और घरमें रक्ली हुई बस्त होगोंको यथावस्थित रूपसे दिलायी देने क्माती है, उसी प्रकार कानोदय होनेपर अञ्चानान्धकार मिट बाता है और अपने धरीरके भीतर ही परब्रह्म प्रकाशित होने क्यता है। जैसे इन्द्रियोंके प्रथक-प्रथक मार्गम तीनों गुणोंके **भाभयभूत परमार्थ बस्तुका उन्नयन (सम्यग्हान)** नहीं हो सकता। उसी प्रकार अनन्त परमास्माका एकमात्र अदिलीय धाम मनियोंके बताबे विभिन्न हास्त्रमार्गोद्वारा पूर्णतः नहीं जाना जा सकता। कछ होग वैश्ववयामको ·परमपदः कहते हैं, कोई बैकुण्ठको परमेक्बरका 'परमधाम' बताते हैं। कोई अञ्चानान्धकारसे परे जो शान्तस्वरूप परम बद्ध है। उसे 'परमपद' मानते हैं और कुछ छोग केवल्य मोक्षको ही प्परमधाम' की लंडा देते हैं। कोई अधार तस्वकी उत्कारताका प्रतिपादन करते हैं। कोई गोलोक धामको ही सबका आदिकारण कहते हैं तथा कुछ लोग भगवान-की निज कीकाओंचे परिपूर्ण निक्रम्जको ही सर्वोस्कृष्ट पद' बताते हैं। मननशीक सनि इन सबके रूपमें श्रीकृष्णपदको बी प्राप्त करता है ॥ ११--२३ ॥

मारवजी कहते हैं—राकत् । श्रीकृष्णकुमार प्रशुम्नकी यह बात क्ष्मक्ष्ण वेर्षवर्षक कान प्राप्त करके, हवं और करवाद्ये भरे हुए वमका वादय-नेक्ष बीरोंने शक्त प्रहण कर किये । फिर ती जीता-प्रक्लाके सटपर वादवीके साथ देखींका द्वान यह हुआ —वैते ही, बैंचे ठग्रहके सटपर वानवींके साथ राक्षणींका दुआ था । रथी रिधवींसे, पैदल पैदलींसे, ग्रुइन्नतार प्रद्रव्यवारींसे और गजारोही गजारोहियोंसे जूझने लें। । महावतींसे प्रेरित हुए, हीवींसे सुशोभित कुछ उन्मत्त गजराज मेघावम्बरसे युक्त विदिराजींके समान दिखायी देते थे । राजन् । वे समराक्षणमें प्रक्रकारते-चिन्धादते तथा साँकलेंसे युक्त सुँहींद्वारा रिथयीं, श्रुद्धश्वारी तथा पैदल वीरोंको धराशायी करते हुए विचर रहे थे। वे वोदीं श्रीर सार्ययोंसहित रथींको हुन्य विचर रहे थे। वे वोदीं श्रीर सार्ययोंसहित रथींको हुन्य विचर रहे थे। वे वोदीं श्रीर सार्ययोंसहित रथींको

उठाकर आकाशमें पैंक देते ये। राजन् ! उस युद्धभूमिमें सब ओर दोइते हुए क्षत-विक्षत गबराज कुछ लोगोंको सहत संबोदारा विदीर्ण करके उन्हें पैरोंसे मसल देते थे। महाराज ! घुड्सवारींद्वारा प्रेरित पंखयुक्त घोडे रथोंको लाँघकर हाथियोंके कुम्भखलपर चहु जाते थे। कुछ महाचीर ब्रह्मवार युद्धके महमे उन्मत्त हो, हाथमें शक्ति लिये बोड़ोंके द्वारा हाथियोंके कुम्भस्थल्यर पहुँचकर गजारोही नरेशोंको उसी प्रकार मार डालते थे, जैसे सिंह यूथपति गजगजोको मार गिराते हैं। कुछ बुइसबार योदा तलबाराँकै वंगमे सामनेकी संनाको विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार सकुशस्य आगं निकल जाते थे। जैसे बायू अपने वेगसे लीलापूर्वक कमलवनको र्रीटकर आगे व**ढ जाती है। कुछ घुड्सवार** समराङ्ग्णंभ उळ्लेन हुए खडगोंद्वारा उसी प्रकार आपसमें ही आघात प्रत्याघात करने छगते थे, बैसे आकादामें पक्षी किसी मांसके दुकदेके लिये एक दूसरेको चौंचसे मारने लगते हैं। कुछ पेटल योदा खड्गोंसे, कुछ फरसी और चक्रोंसे तथा कुछ योदा तांरो भालांसे फलोकी तरह विपक्षियोके मसाक काट लेते थे ॥ २४----३५ ॥

संप्रामाजित्। बृहत्यंन, शुर, प्रहरण, विजित्। जय। सुभद्र, वाम, सत्यक तथा अश्वयु—भद्राके गर्भसे उत्पन्न हुए ये श्रीकृष्णके दस औरस पुत्र सबसे आगे आकर दैत्यपुंगवंकि साथ युद्ध करने रूगे । महाराज ! हाथीपर चढ़े हुए महान् असुर भूत-संतापनने अपने नाराचोंकी वर्षाते दुर्दिनका हम्य उपस्थित कर दिया । भूत-**एंतापनके बाणींद्वारा अन्धकार फैला दिये जानेपर श्रीफ़ुम्मके** बळवान् पुत्र संग्रामजित् उसका सामना करनेके किये आये । उन्होंने रणभूमिमें सैकहीं नाण मारकर भूत-नंतापनको बायल कर दिया । तब बक्रवान् भूत-उंतापनने प्रक्रयकालके समुद्रोंके संबर्धते प्रकट ब्रोनेबाके सर्वकर बोचके समान टकार ध्वति करनेवाली संप्रामितिको भन् रही प्रत्यज्ञाको काट दिया । तब संमामजिल्ने विश्वत्के समान दीप्तिमान् अपना दूसरा धनुष क्रेकर उसपर विधिपूर्वक प्रत्यक्षा चढ़ायी। फिर सी बाण छोड़े । वे बाण भूत-संतापनके धनुषकी प्रत्यक्षा, लोहनिर्मित कवन्त्र, शरीर और इाधीका छेदन भेदन करते हुए घरतीमें समा राये । बाणोंके उस प्रहारते पादित हो भूत-संतायन मन-ही-मन कुछ भवराया। फिर उस बख्यान् बीरने अपने हायीको आगे बढाया ।

काल और यमके लगान भयानक उस इंग्लीको जाकमण करते विका बल्याम् संग्रामित्ने अपना दिन्य सन् छेकर रणभूमिमें उसके त्यारं प्रदार किया । उस सन् प्रदारते उसकी सुँडके दो दुकके हो गये और वह भयानक चीत्कार करता तथा गण्डस्थलने मद बहाता हुआ भूत-संतापनको छोड़कर जगत्को कम्पित करता हुआ भागा । बद्दे-बद्दे वीरोंको धराशायी करता हुआ और बारबार बंटे बनाता हुआ सीचे दैत्यपुरी चन्द्रावतीको चला गया । कोई भी बल्पूर्वक उसे रोक न सका ॥ ३६--४७॥

इस प्रकार हाथीके संग्रामभूमिसे भाग जानेपर वहाँ महान् कोळाहळ मच गया। तव भूत-संतापंनने श्रीकृष्ण-पुत्रके ऊपर तीखी धारवाळा चक्र चळायाः जो प्रीष्मऋतुके सूर्यकी भाँति उद्घामित हो रहा था। महाराज । उस बूमते चक्रको अपने ऊपर आया देख बळवान् भद्राकुमारने अपने चक्रहारा ळीळापूर्वक उसके सी हुकड़े कर डाळे। तव उस महान् असुरने जटरगिरिका एक शिखर उखाइकर आकाश-मण्डळको निनादित करते हुए श्रीकृष्ण-पुत्रपर फॅका। राजेन्द्र ! संग्रामिकात्ने उस शिखरको बळपूर्वक होनी हाथींसे पक्ष किया और उसीके द्वारा रणभूमिमें भूत तंतापम्पर प्रदार किया। तब देखपुंगव भूत तंतापम समूचे अहरिकियां उसादकर उसे द्वायमें हों, संग्रामभूमिमें खद्दा द्वायां कर ते द्वारा संग्राम कर केंद्र प्रदार काम तमाम कर दूँगा'—इस प्रकार मुखत कहने हमा। यह देख श्रीहरिके पुत्र संग्रामितिने भी देवकृष्ट नामक पहाद उसाद हिया और मुखते कहा—भी भी इसीसे मुद्रभूमिमें तेरे प्राण ले हुँगा'॥ ४८—५४॥

राअन् ! याँ कहकर वें उसके सामने खड़े हो गये ! वह अद्भुत-सी घटना हुई ! नरेश्वर ! पर्वत फेंकते हुए भूतः संतापनपर बल्यान् संग्रामजित्ने संग्राममें अपने हाथके पर्वतसे प्रहार किया ! भारी योझसे युक्त बटर और देवकूट दोनों पर्वत देखके मस्तकपर गिरे । उनसे दो वज्रोंके टकरानेका-सा भयानक शब्द हुआ ! विदेहराज ! दोनोंकी चोटते गिरकर भूत-संतापन मृत्युका ग्रास बन गया और उसकी क्योति संग्रामजित्में विलीन हो गयी । संग्रामजित्की मेनामें विजयस्यक दुन्दुमियां बजने खर्गी और देवता उन महाकुमारके जपर पुल बरसाने लगे ॥ ५५—५९ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें निश्वित्रवाषक अन्तर्गत नारद-बहुकाश्च-संवादमें श्रूत-संतापन दैत्यका वच' नामक वैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

# चौंतीसवाँ अध्याय

#### अनिरुद्रके हाथसे एक दैत्यका वध

भीनारवृजी कहते हैं—मिथिकेशर ! संग्रामित्के द्वारा उस महासुद्धमें भूत-संतापनके मारे जानेपर हैत-सेनाओंमें महान् हाहाकार मण गया । तब हाडुनि, इक, कार्कनाम और महानाम तथा हरिकमञ्जू—ने ब्रॉब बीर रणभूमिमें उत्तरे ॥ १-२॥

श्रीकृष्णकुमार प्रश्नुम्न शकुनिके साथ क्रांक्नामंत्र और करने क्रो और अनिकद्व कुक साथ । साम्य काक्नामंत्र और विशिक्षण महामामने भिन्न गये । बक्ष्यान् वीर श्रीक्षण कुमार भानु हरिस्मश्रु नामक अनुरके साथ कहने को । सबके आगे ये मनुर्धरीमें अध अनिकद्ध । वे अपने बाणोंद्यारा देखोंको उसी प्रकार निर्दाण करने को, जैसे इन्द्र वज्ञसे पर्वतीका मेदन करते हैं । अनिकद्धके बाणोंसे हैस्सोंके पैर, कंषे और प्रस्ते कर गये । वे सबके सब

मुर्निकत हो तेज हवाके उलावे हुए इश्लोकी भौति प्रश्वीपर
पिर पढ़े । अनिकदके तीखे वाणींसे जिनके मेवडम्बर
(हीवे), कुम्मलक और बंहें छिन-भिन्न हो गयी थीं,
वाल हुड गवे और कश्ल कट गये थे, वे हावी रजशूमिमें
उसी प्रकार गिरे, जैसे बन्नके आवातने पर्वत हह जाते
हैं । हावियोंके हो इकदे होकर पढ़े ये और उनके
उत्पर कक्सीरी इल चमक रही थी। हायियोंके विदीर्ण
कुम्मल्यांने हथर-उत्पर विखरे हुए मोती खमक रहे थे।
राजेन्द्र । वे वाणजन्य अन्यकारमें उसी प्रकार उद्दीस हो रहे
थे, जैसे रातमें तारे चमचमाते हैं। अनिकदके बंगांसे
प्रभवित कितने ही बीर मूर्विश्वत होकर मूमिपर पढ़े थे।
वह हथ्य अद्भुत-सा प्रतीत होता था। कितने ही रथी
वृमिपर गिरे थे और उनके रथ सुने साई थे। कुछ

विद्यार्थिक कटे हुए असक ऐसे दिलाबी देते ये जैसे हायीके वैटर्ष कैंग्रके फरू ॥ ३---१०३॥

ो इजिन्द्र र एक ही क्षणमें उस संग्रामके भीतर दैत्योंकी वेनाओं महाना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भयानक नदी बह चली। हायी उसमें ब्राहके समान जान पड़ते थे। ऊँटी एवं राष्ट्रीके श्रष्ट एवं मुख आदि कच्छप जान पडते ये। रथ संसक्त समान प्रतीत होते थे। केश सेवारका अम उत्पन्न करते ये और कटी हुई भुजाएँ मर्पिणी-सी जान पड़ती थीं। कटे हाथ उसमें मछलियाँ थे और मुकुट, रलहार एवं कुण्डल कंसड-पत्थरका स्थान के रहे थे । शका शक्ति, कन, शक्क, बँबर और ध्वज वालुका-राशिके समान थे, रखाँके चक्के भैंबरका भ्रम पैदा करतं थे। दोनी ओरफी रेनाएँ ही उस रक्त-सरितांक दोनों तट थीं। बूपेश्वर ! सौ बोजनतक फैटी हुई वह खूनकी नदी वैतरणीके समान भगंकर ज्ञान पहती थी। प्रमथ, भैरव, भूतः वेदास और बोधिनीगण उस रण मण्डलमें अहहास करते, नाचते और निरम्तर खप्परमें खून क्रेकर पांत थे | वे महाबान् बद्रकी मुण्डमाला बनानिके लिये नरमुण्डीका संप्रह भी करते थे। सिंहपर चढ़ा हुई भएकाली सें अही हाकिनियोंके साथ आकर उस समराङ्गणमें देखोंको अपना **प्राप्त बनाती और** अड्डास करती थीं ! विभानपर बैठी हुई विकायरियाँ। गन्धवं क्रन्याएँ और अप्तराएँ क्षत्रिय-धर्ममें शिल रहकर वीर गतिको प्राप्त हुए देवस्वरूप बीरोंका बतिरूपमें बरण करती थीं । आकाशमें उन बीरोंको पतिरूपमें चुनते रामय वे सुन्दरियों परस्पर कलाइ कर बैंडती थीं। कोई कहती -- ये मेर योग्य हैं। तमलोगीके थोग्य नहीं ।' इस तरह वे विद्वल-नित्त हो विवाद कर रही थीं । फुछ बीर वर्ममें तत्पर रहकर समरकी रक्षभूमिते दानिक भी विचिक्ति नहीं हुए। इतकिये वे सूर्यमण्डलका मेदन करके दिव्य विष्णुपदको ला पहुँचे। कुछ देख अनिबद्धको अपने शतुके रूपमे देखकर भाग साबे हुए । कुछ असुर अपना-अपना युद्ध छोड़कर इसी दिशाओं में पडायन कर गये ॥ ११-२१३ ॥

उसी समय गर्भपर चढ़ा हुआ मयंकर महादैत्य इक गर्भांना करता तथा बार-बार बनुव बंकारता हुआ युद्ध करने आया। उस रणहुर्मंद देखने भी दश्च बाय मार्कर अभिकादके प्रशंकाशदित चनुषको काट दिया।

षनुष कट जानेपर महानही अनिरदने दूसरा धनुष हाथमें लिया और दस बाण मारकर इकके कोदण्डको भी खण्डित कर दिया। इसपर इकके होट रोगले सहक उठे। उसने त्रिश्ल उठाकर जीम लपल्याते हुए धनुभीमें श्रेष्ठ अनिरद्धते कहा॥ २२—२५३॥

दैस्य बोळा—त् पराक्रमी क्षत्रिय है और त्ने आज मेरी सेनाका बिनाश किया है, इसल्वि में अभी तुझे मारे डाल्ता हूँ। त् मेरा अद्भुत पराक्रम देख छ ॥ २६॥

अनिरुद्धने कहा—दैत्य ! जो लोग मुँहसे बद् बद्दकर बातें बनाते हैं, वे यहाँ कुछ नहीं कर पाते ! मैं अभी तुम्हें मार डाल्ँगा ! तुम मेरा उत्तम पराक्रम देखो । यदि में सुद्धमें तुम्हें नहीं मार सकूँ तो मेरी शपथ सुन लो—मुझे बाह्मण, गौ, गर्भस्य शिद्ध और बालकीकी हत्याका सदा ही पाप लो !! २७-२८ !!

नारवृजी कहते हैं-याजन् । गधेपर बैठे हुए महाहुष्ट कुकने भी शपय खाकर धनुर्धरोमें श्रेष्ठ अनिरुद्धपर त्रिशुल्ते प्रहार किया। परंतु राजन् । प्रशुम्मनन्दन अनिस्दने उस त्रिश्लको बार्ये हायसे पकड़ लिया और सहसा उसीरे महायली दैत्य दुककी घायल कर दिया। तद तो बहु असुर कोषरं भर गया। उत्तने एक भारी गदा चलकर सहसा अनिकद्दके रथको बल्पुर्वक चूर-चूर कर बाला । तय प्रयुग्नकुमारने तीखी भारवाली तलवारसे धनुकी दोनों मुजाएँ उसी तरह काट हालाँ, बैसे इन्द्रने वज्रहे बीम ही पर्वतीकी दोनों पॉखें काट ही थीं। तब बह बाहुविहीन देख पैरोंने पुच्चीको कॅमाता हुआ व्यवसाती बीमते यक भयंकर ग्रॅड प्रेमकर मेखा दिखायी देने कमा। मानो यह सारे आकाशको ही पी जावगा । फिर विकरान हाड़ोंवाके उस देखराबने, जैसे मगरमच्छ किसी वह मस्यको निगम वायः उसी प्रकार प्रसुम्नक्रमार अनिषद्धको अपना प्राप्त बना लिया || २९---३४५ ||

महाराज ! वे श्रीकृष्णके पीत्र थे, इसकिये देखकें पेटमें जानेपर भी श्रीकृष्णकी कृपाते मरे नहीं, मक्किकें पेटमें पढ़े दूप क्ष्युम्नकी भाँति बच मये । जैसे अधासुरके पेटमें जाकर भी श्रीकृष्ण और स्वाक्ष-सक्क वस गये थे, बैसे बकासुरके उदरमें सूर्व बीकृष्ण नहीं मरे वे और बैसे बुवासुरके उदरमें बाकर भी इन्द्र क्व गये के उसी प्रकार बुकासुरके पेटमें अनिवदकी प्राण-एता हो गयी ॥ ३५-३६ है ॥

विवेहराज ! उस समय गादबोंकी देनामें हाहाकार मच गया । तब बलदेवके छोटे भाई बलवान् गदने गदा केकर उसे महाबली कुक देखके मसकपर मारा । देखका सिर फट गया और उससे रक्तकी बूँदें टपकने क्यों । रक्तकी भारासे उस विशालकाय देखकी उसी तरह ग्रोमा हुई। जैसे गेहमिशित जलकी भारासे विन्ध्याचल मुशोभित होता है ॥ ३७—३९॥ विद्यालक अर्थुनने अप्रती तक्कार केवर कार्याया है। उनके दोनों पैर काट काके। पैर चट बानेपर प्रद पंख-कटे पर्वतकी माँति करतीपर पिर पद्मा। अर्नियक अपर। जप्ती तक्कारते उसका पेट फाइकर बाहर निषक आपे। जैसे इन्द्रने वजसे इत्रायुरको माना था। उसी अकार अनिवक्दने अपनी तत्कारसे उसका मसाक काट बाला। उस समय बाहर नेतामें अय जयकार होने कमी तथा देवताओं और मनुष्योंकी वुन्दुमियाँ यज उठी। देवता-लोग अनिवक्दके उपर फ्लांकी वर्षा करने लो। राजन्। यह अद्भुत इत्तान्त मैंने तुमसे कह झुनाया। अब और क्या सनाना चाहते हो।। ४०—४३।।

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्वाधके मन्तर्गत नास्ट-बहुदाध्व-संवादमें 'बुक दैत्वका वजः' नामक 'जीतीसवीं अध्याव पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

### पेतीसवाँ अध्याय

## साम्बद्वारा कालनाभ दैत्यका वध

बहुलाश्व बोले पुने ! आक्षर्य है प्रशुप्तकुमारने बहा अद्भुत युद्ध किया । महादेख हकके मारे कानेपर फिर उस समराङ्गणमें क्या हुआ ! ॥ १॥

नारद्जीने कहा—राजन् ! इकको मारा गया देख महान् असुर कालनाम बार-बार धनुष टंकारता हुआ सुअरपर खड़का रणभूमिमें आया । उस असुरने समराङ्गणमें अकृरको बीस, गदको दस, अर्जुनको दस, साल्यिकको पाँच, इत-वर्षाको दस, प्रयुम्नको सी, अनिकदको बीस, दीसिमानको पाँच और साम्बको सी बाण मारकर उन सबको जायल कर दिया । उसके बाणोंकी चोटले दो घड़ीके लिखे वे सभी बीर ब्याकुल हो गये । उन सबके बोदे भी मारे गये तथा रथ रणभूमिमें चूर-चूर हो गये । उसके हाथकी फुर्ती देख-कर विकाणीनन्दन प्रसन्न हो गये । उन्होंने कालनामको समराङ्गणमें सामुबाद वेकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ २—६ है ॥

त्यक्रात् प्रयुग्नने अपना भनुष केन्द्र उत्तपर एक बाण रक्ता । कीवण्डचे कृष्टे हुए उस बाणने उस देशके विशासकाय स्वरको स्वपर उठाकर सास्त वीचन दूर सर्ग-सोकनी सीमातक के साकर खुमाते हुए आकाशके भवंकर गर्जना करनेवाले समुद्रमें गिरा दिया । सरम्बात् सामान् सग्रामन् प्रयुग्नने कृतरे बामका संधान किया । अस बामने मी महाबळी काळनाभको उत्पर के जाकर घुमाते हुए बल-पूर्वक चन्द्रावतीपुरीमें पटक दिया । बहाँ गिरनेपर काळनाभके मनमें कुछ वबराइट हुई । वह देखराज काल भारको बनी हुई भारी गदा हायमें ठेकर पुनः रणबूमिमें आ पहुँचा और यादव-सेनाका विनाश करने उना ॥ ७-११ई ॥

वज्र-सहरा गवासे हायी, रय, थोड़े और वेदल बीरोंको वह बड़े बेगसे उठी प्रकार पराशायी करने लगा, जैसे ऑपी हुखोंको गिरा देती है। किन्होंको दोनों हायोंसे उठाकर वह बल्यूबंक आकाशमें फेंक देता था। राजन् । वे आकाशसे प्रकार वर्षाके ओलांकी माँति गिरते ये। तथ जान्यवतीकुमार सम्मने गहा लेकर महान् असुर कालनाभके मसकपर गहरी बोट पहुँचायो। रणमण्डलके भीतर गदाओं द्वारा उन दोनों बीर पुंचायो। रणमण्डलके भीतर गदाओं द्वारा उन दोनों बीरोंमें बोर युद्ध होने लगा। वे दोनों ही गदाएँ आगकी चिनगारियों छोड़ती हुई परस्पर टकराकर चूर-चूर हो गयों। फिर वे दोनों बीर दूसरी गहाएँ केकर युद्धके लिये खड़े हुए। उस समय कालनाभने वाम्बनतीकुमार साम्बल कहा—में एक प्रहारते ही तुम्हारा काम समाम कर सकता हुँ, इसमें संहाय नहीं है।' तब उस राजकृतिमें साम्ब बोले—पाइके तुम मेरे उत्पर प्रहार करो।' तब कालनामने वाम्बके मसास्वर गहाने सोट की, किंतु आम्बनतीनच्यन साम्बन मसाहकर गहाने साहकर गह

सदाके स्वयर गंदा रोक की और अपनी गवासे काकनाम दैस्पकी छातीमें आधात किया। उत गदाकी चोठसे देखकी छाती कट गंधी और वह मुँहसे रक्त बमन करता हुआ प्राणश्चन्य हो बज्रके सारे हुए पर्वतकी माँति पृथ्वीपर शिव पड़ा ॥ १२-२०॥ नरेश्वर | तन तो क्य-जमकार होने क्यी और संसुद्धण साम्बको साधुवाद देने छगे | देवताओं और मनुष्योंको दुन्दुभियाँ एक साथ हो वज उठीं | देवतालेग साम्बकी सेनाके क्यर पूछ वरसाने छगे, विद्याधरियाँ नाचने छगीं और गन्धर्वगण सानन्द गीत गाने छगे || २१-२२ ||

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्साधके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्य-संवादमें कालनाम दैत्यका सम् नामक पेतीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

## छत्तीसवाँ अध्याय

#### दीप्तिमान्द्रारा महानाभका वध

मारद्जी कहते हैं—राजन् ! कालनाम दैत्यके गिर कानेगर दैत्यसेनामें बड़ा भारी कोलाहल मना । तब महानाम नामक दैत्य जँटपर नट्कर समराञ्चणमें आया । वह मायावी दैत्यराज मुँहते आग उगलने लगा । उस आगते दसौं [दिशाएँ प्रज्वलिस हो उटीं और धरतीके वृक्ष जलने लगे । महागज ! वीरोंके कवन, पगदी, कटिवन्ध और अँगरला आदि मूँजके पूल (भुआई।) तथा क्हंके समान जल उटे । राजन् ! समुद्रतटवर्ती नगरोंके बने हुए पीले, छाल, सकेद, काले, चितकबरे और सूक्ष्म झुलें तथा हेम-सम्बन्धित कदमीरी कालानीसहित यहुत से हाथी उस समराञ्चणमें दावानल्ले दण्ध होनेवाले वृक्षीसहित पर्वतीकी माँति जल रहे थे । मस्तकपर धारण कराये राये रहनीं, चामरीं, हारों और सुनहरे साज-वाजीके साथ अलते हुए घोड़े उस युद्ध-भूमिमें दावामिने दण्ध होनेवाले हरिणीकी माँति उछलते और चौकदी मरते थे ॥ १—६ ॥

अपनी सेनाको भयने ब्यादुल देख श्रीकृष्णकुमार बीतिमान्ने उस मायामयी आगको बुझानेके लिये पार्जन्याख-का संधान किया । फिर तो उस बाणसे प्रलयकालके मेघींकी माति नील जलभर प्रकट हुए और भयंकर गर्बना करते हुए कलकी धाराएँ बरसाने छो । महाराज ! उस धारा-सम्पातसे भूतलभर पावस श्राह्म प्रकट हो गयी । नर कोकिल, मादा कोकिल, मीर और सारस आदि पश्ची अपनी मधुर बोलियाँ बोलने लगे । मेदक भी टर-टर करने छो । इन्ह्रदेशेप (बीर- शोमित होने स्त्रो । मैथिलेन्द्र ! इन्द्रधनुष और विशुन्मालाते आकाश उद्दीस दिखायी देने लगा ॥ ७–१० ॥

इस प्रकार उस आगके बुझ जानेपर महान् असुर महानाभने दीप्तिमानके ऊपर बढे रोषसे अपना तीखा त्रिशृह चलाया । वर्षकी भाँति अपनी और आते हुए उस त्रिश्लको रोहिणीपुत्र दीप्तिमाश्ने युद्धभूभिमें तल्यारते उमी प्रकार काट डाला, जैसे गरहने अपनी चौंचसे किसी नागके हो दुकड़े कर हिये हीं । महानाभका बाहन उद्घट केंट उन्हें दाँतसे काटनेके क्रिये आगे बढ़ा । तब दीतिमान्ने समराञ्चणमें उसके ऊपर अपनी तकवारते चोट की । खड़ते उसकी गर्दन कट गयी और बह को द्वक हो पृथ्वीपर गिर पदा ! महानाभके देखते-देखते उस ॲंटके प्राण-पसेरू उद्द गये । तब देख महानाभ बढ़े बेगसे हायीपर जा चढा और शथमें शूल लेकर ब्योम-मण्डलको अपनी गर्जनासे गुँजाता हुआ फिर युद्धके लिय आ गया । श्रीकृष्णनन्दन दीप्तिसान चञ्चल और काले रंगके विंभी भोड़ेपर चढ्कर विद्युत्के समान कॉन्तिमान् खड्कसे अद्भुत शोभा पाने लगे । उन्होंने घोड़के वेटमें एक लगायी और वह भूतल्से उछलकर हाथीके कुम्भस्यल्पर इस प्रकार बा चदा, मानो कोई सिंह पर्वतके शिखरपर बढ़े बेगसे चढ़ गया हो ॥ ११-१७ ॥

फिर भीकृष्णकुमार दीसिमान्ने तीखी धारवाके खन्न से महानाभके मसाकको सद्ध भद्दने अख्य कर दिया। बाण-वर्षो करती हुई उत्त दुरान्माकी तेनाका दीसिमान्ने अपनी तब्बारते उसी तरह संदार कर बाखा, वैसे सिंह हाथियों के इंडको रींह डाकता है। कुछ देल बाब्गने मारे गये, मेप रूणमूचिते वस्त्रयस कर गरे । देवता दीतिमान्के मसाकपर प्रसंबंधि वर्षा करने करे, किंनर और गन्धर्व गाने हमें तथा और देवताओंने श्रीहरिक पुत्रका सावन किया ॥ १८-२१॥

अप्सराओंके समुदाय बूत्य करने छये। श्रुषियाँ, मुनियाँ

इस ब्रकार क्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्साधके अन्तर्गत नारद-बहुकादव-संबादमें भाहानामका नकः नामक उत्तीसर्वो मध्यान पूरा हुमा ॥ ३६ ॥

# सैतीसवाँ अध्याय श्रीकृष्ण-पुत्र भातुके हाथसे हरिष्मश्रु दैत्यका वध

मारवजी कहते हैं—राजन् ! महानाभ मारा गया। यह सुनकर तथा दैत्यतेना पद्मयन कर गयी-यह देख-कर, मगरमञ्डपर चढा हुआ दैला हरिक्मश्रु समरभूमिमें आया । उस समय इरिस्मभु दैत्यके ओठ फड़क रहे ये। उसने यादवींके द्वनते हुए अत्यन्त कठोर बचन कहा ॥ १-२ ॥

हरिद्माभ् बोळा—अरे ! द्वम सब होग गेरी शक्तिके सामने क्या हो ! खस्य-पराक्रमी मनुष्य ही तो हो । दीन-हीन होनेपर भी केवळ अन्न-शक्तेंकि बल्पर जीतते हो । तुम-जैसे लेगॉमें पुरुषार्थ ही क्या है ? यदि तुम्हारे दलमें कोई भी बळवान् हो तो मेरे साथ विना अझ-शक्तके महत्युद्ध करे, जिससे द्रमहारे पौषचका पता छगे ॥ ३-४ ॥

नारवजी कहते हैं-देत्यकी ऐसी बात सुनकर और उसके आत्यन्त उद्भट शरीरको देखकर एव छोग परस्पर उसकी प्रशंसा करते हुए मौन रह गये-उसे कोई उत्तर न दे सके । तब सरवभामाके बख्यान् पुत्र भानु मन-ही-मन भगवान् श्रीकृष्णका सारण करते हुए रणमूमिमें अख-शक्क स्थागकर सहसा उसके सामने साढे हो गवे। राजन ! महावछी <sup>६</sup>हरिश्मश्र तिर्मिगिछ ( मगरमच्छ ) की पीठसे उत्तरकर भुजाओंपर ताल ठॉकता हुआ समल होकर सामने खड़ा हो गया । जैसे दो इाथी वनमें दाँतींद्वारा परस्पर प्रहार करते हों, उसी प्रकार वे दोनों बीर बाँहोंसे बाँह मिछाकर एक-ब्रुसरेको बख्यूर्वक ढकेलने स्मो ॥ ५-८ ॥

राजराजेन्द्र | उस देखने मानुको अपनी भुजाओंसे सौ . योजन वीझे उसी प्रकार ढकेल दिया। जैवे एक सिंह दूसरे सिंहको बरुपूर्वक प्रकाद देता है। तब पुनः श्रीकृष्णकुमारने सद्दान् असर इरिक्सभुको बस्पूर्वक सहसा सहसा गोवन पीछे इकेस दिया । तत्प्रशास् दैत्पराम इरिक्रमभूने अपनी नोंइको भागुके कंबेर्स फॅसाकर उन्हें अपनी कमरपर के विका और पिर प्रदेश प्रकार दन्ते प्राचीपर परक दिया । तन भागुने

अपने बाह्बबळ्ये उसे पीठपर ले क्रिया और उसकी बाँघे पक्दकर उस देखको भरतीपर दे मारा । तदनन्तर वे दोनों पुनः उठकर मुनाऑपर ताल ठॉकते हुए लहे हो गरे। राजन ! वे दोनी क्रतीं दिखाते हुए गरुड और सर्पकी आँति एक दूसरेंगे कहने छो । दैत्यने अपने बाहुबळ्टे श्रीकृष्ण-नन्दन मानुकै पैर पकद्कर उन्हें आकाशमें काल योजन दर फेंक दिया। आकाश्चर्छ गिरनेपर भानुको मन-ही-मन कुछ व्याकुलता हुई। बिह्न जैसे शैल-शिसरसे गिरकर प्रह्वाद वच गये ये, उसी प्रकार भीइरिकी क्रुपासे भानुकी भी रक्षा हो गयी । तब श्रीकृष्णकुमारने इरिक्मशुकी लंबी दादी पकडकर उसे बुमाया और आकाशमें हाल योजन दूर फेंक दिया। आकाराचे गिरनेपर उसके मनमें भी कुछ ज्याकुरुता हुई। फिर उसने दाढीको अपने मुँद्दपर सँभालकर भानको एक मुक्का मारा ॥ ९-१७ ॥

राजन् ! फिर दो पड़ीतक उन दोनोंमें मुक्का-मुक्कीका बुद चल्ता रहा। हरिस्मभुका अङ्ग-अङ्ग विस उठा। तब उसने भानुके मसकपर बढ़े बेगसे पत्थर मारा। तब तो भानके कोषकी सीमा न रही । उन्होंने हाल ऑस्नें करके एक 🕬 उलाइ। और उसे दैत्यके मस्तकपर दे मारा । इरिक्सश्चने भी एक इस केकर उसे मानुके मसाकपर चलाया। उस समय उत्त महावैत्यके नेत्र लाल हो गये ये और वह क्रोधरे मृर्विकत होकर अपना विवेक लो बैठा था। उसने एक इाथीकी बुँड पकड़कर उस हाथीके दारा ही मानुपर प्रहार किया । भारते एक दूसरा हाथी छेकर उसके चलाये हुए हाथीको हाथमें पकड़ लिया और महादेख हरिक्मभुपर हडता-पूर्वक हाथीते ही प्रहार किया । वह हाथी चील्कार कर उठा । देखने उस हाथीको छेकर बरतीयर पटक दिया और उसके होनी शैंत उनावकः उन्हींते मानुको चौट पहुँचाची।

Ţ

इसी समय भानुको सम्मोधित करके आकाशवाणी हुई— ग्इंस देखाडी मृत्यु इसकी दादीमें ही है। यह महान् असुर भगवान् शिवके दिये हुए बरदानसे आयन्त प्रवस्त हो गया है। ॥ १८–२३-॥

महाराज ! आकाशवाणीका यह कथन सुनकर मानु क्रोक्स भरकर होड़े ! उन्होंने दोनों हायोंसे दैस्वके पाँव पकड़कर वारंपार गर्जना करते हुए उसे बुमाया और सबके देखते-देखते भृष्ट्रहपर उसी तरह पटक दिया, जैते बालक क्रमण्डलको गिरा देता है ॥ २४-२५ ॥ फिर हाथोंसे बढ छ्याकर उसके मुँहते दादी उत्साव की और महान् असुरके मसाकपर एक सुक्का मारा। इपेश्वर! फिर तो देख हरिहमधुकी तत्काल मृत्यु हो गवी और मनुष्यों तथा देवताओं के विजय-सूचक नगारे एक बाथ ही बजने छो। जय-जयकारकी ध्वनि सब ओर ज्यास हो उठी और देवनायक नाचने छो॥ २६—२८॥

राखन् ! देवता प्रसन्न हो पुष्पवर्षा करने छने । इस प्रकार मैंने तुमने श्रीकृष्णके पुत्रोंके परम अद्भुत पराक्रमका वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो !॥ २९-३०॥

इस प्रकार श्रीगरी-संहितामें विश्वजित्साचके अन्तर्गत नारद-बहुकाश-संवादमें १हरिवमञ्ज दैत्यका वच भामक सैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

## अङ्तीसवाँ अध्याय

#### प्रयुग्न और शक्कनिके घोर युद्धका वर्णन

बहुत्साश्वने पूछा—मुनिशेष्ठ ! हरिसमभु आदि भाइयोंको मारा गया जानकर महान् असुर शकुनिने आगे क्या किया ! ॥ १ ॥

जारह्यांने कहा—रामन् ! हरिकाश्रुके मारे जानेपर हाकुनि कोभसे अन्वेत-सा हो गया । आताओंकी मृत्यु-हे उत्पन्न हुए शोकमें ह्वकर समराङ्गणमें देत्योंको सम्बोधित करके उसने कहा ॥ २ ॥

शकुनि बोला— दे पीलेम और कालकेयगण ! तुम सब लेग मेरी सात सुनो । अहो ! देवका बस अद्भुत है, उत्तके कारण क्या उलट-फेर नहीं हो सकता ! मेरे माई काल-नाभने पूर्वकालमें समुद्र-मन्थनके अवसरपर यमराजको जीत लिया था। परंदु देवबश यह भी यहाँ मनुष्योंके हायसे मारा मया ! शम्बरने साखात सुनेदेवको परास्त किया था। किंतु वह बालक श्रीकृष्णकुमारके हायसे पराजित हुआ ! उत्कन्य महाबलियोंमें भी महाबली था और इन्द्रपर भी विजय पा सुका था। परंदु वह भी बालकृष्णके हाथों मारा गया। यह बात मैंने नारद्जीके मुस्तसे दुनी थी ! पहले समुद्र-मन्यनके समय जिसने समस्त असुरोके समक्ष अग्निदेवको पराजित किया था। बह मेरा माई हुई भी एक मनुष्यद्वारा महर विदाया यमा ! जिसके सामनेसे पूर्वकालमें वहण देवता भी मसमीत हो सुन्नते पीठ विलाकर मारा गवे थे। श्रम श्रम संतापनको भी तुन्छ पराक्रमवाक मनुष्योंने मार बाला । जिसने पहुले महायुद्धमें अपने पराक्रमदारा महायान् शिवको संदुल किया था, उस इकको यहाँ युद्धमें दुन्छ वृष्टिगवंशियोंने मार गिराया । मेरे भाई महानाभने देवलेकमें वायुको भी परास्त किया था, किंतु वहाँ इस समय उसको भी यदुकुलके मनुष्योंने मार बाला । हा दैव ! जिसने स्वर्गलोकमें बल्यान् इन्द्रपुत्रको परास्त किया था, उस हरिसमशुको भी यहाँ मानवींने मार गिराया । इसल्ये में शपथ साकर कहता हूँ कि इस एथ्यीको में यादवींने शून्य कर दूँगा ॥ ३-११॥

बरासंबं शास्त बुद्धिमान् इन्तवकत्र तथा शिक्याल-वे मेरे मित्र हैं। बुतल लोकते प्रचण्ड-पराक्रमी दानवोंको बुलकर इन मित्रों तथा आपलोगोंके लाग में देवताओंको जीवनेके लिये जाऊँगा और उस बुद्धमें बाणासुर भी हमारे साथ होगा। प्रयुक्त आदि को उद्धट यादव हैं, उन दुरात्माओंको जीतकर और क्रियोंसहित देवताओंको बाँवकर में मेदपर्वतकी गुकाके मुँहमें डाल वूँगा। गी। बाह्मण। देवता, साधु, वेद, तपस्वी, यह, भाद्य। तितिश्च तथा नाना तीयोंका सेवन करनेवाल धर्मालाओंको भी में निस्त्रदेह मार डाल्या। फिर सुलप्ष्क विचक्ता। देवताओंपर विजय पानेवाल महावली पराक्रमी राजा क्षेत्र कवा था। वह मैरा मित्र और परम बुद्धत् था। खेदकी बात है कि आज यह इस मुस्कार विकासन नहीं है। रेक्न रेवंगी

बारवारी काहते हैं—राकन् ! में कहकर महावर्ती इन्तकराल हैर्प शकुनि दुक्तें सहसा प्रयुक्तके सामने वा गया ! कस मार कोहेक समान शुट्ड एवं विशाब बनुष केकर उसने उसकी प्रथक्षाको टंकानित किया ! उसका वह धनुष मयाखुरका बनाया हुआ था ! उस बनुषकी टंकार-धानिते हिमाबीके कान बहरे हो गये। अनेक पर्वत हह गये और सम्प्रक अपनी मर्बाहासे विपालित हो उठे ! नरेश्वर ! सारा प्रकारक गूँज उठा-और स्माप्तक काँपने समा ! उसकी प्रथक्षाके थोर शब्दते विश्वक हो योदाओं के स्वप्त बोदा किर पढ़े । हाथी रामभूमि कोक्कर मागने समे और वोड़े प्रक्रमुमिमें उसकते-कृहने स्वो ॥ १७—२१ ॥

इस प्रकार तब क्षेण अचानक भयते धवराकर भागने क्ष्में । तब महान् बळ-पराक्रमसे युक्त गढ़ आहिं बीर र्यमर बैठकर धनुषकी टंकार करते हुए वहाँ आये। शकुनिने संप्राप्त-भूमिमें अर्जुनको दस बाण मारे। इससे रचलहित गाण्डीवचारी अर्जुन चार कोस दूर जाकर गिरें। रणहुर्भद शकुनिने गहके ऊपर बीस बाणींसे प्रहार किया। राजन् ! उसने गदको रथसहित अ्योममण्डळमें फॅक दिया और जोर-जोरसे गर्जना करने छ्या। राजन् ! उस बीरने रथसहित धनुर्थरोंमें श्रेष्ठ अनिवद्यको चाळीस बाणोंसे बीच डाल्म और अपने सिहनादसे आकाश-मण्डळको निनादित कर दिया। अनिवद्यका बोडोंसहित रथ सोलह कोस दूर जा गिरा। विदेहराज ! शकुनिने समराज्ञणमें साम्बको सी बाण मारे। राजन् ! सम्ब भी रथसहित आकाशमें जा समरभूमिसे वस्तीस बोजन दूर मार्गपर जा गिरे ॥ २२—२७३॥

तर्भवात् प्रयुक्तको सामने आया देख शकुनि कोथसे भर गया तथा उसने रणक्षेत्रमें सहसा गण-समूहोंसे उन्हें धायल कर दिया । राजन् ! प्रयुक्तका रथ दो घड़ीतक चक्कर काटता हुआ सी कोस दूर पृथ्वीपर इस प्रकार जा गिरा, मानो किसीके दारा कमण्डल फेंक दिया गया हो । शकुनिका बल देखकर समसा यादव चकित हो उठे । जैसे हाथी पहाइसे सिर टकराते हैं उसी प्रकार समसा यादव नाना शकारके अल्ब-सल्लाहरा उस दैत्यको बायल करने हमे । गद, अर्जुन, धानिकह एवं बाम्यवतीकुमार समस्य अपने धनुषकी ढंकार करते हुए युन: युद्धमूमिमें आ गये । राजन् । तदमन्तर महाबाहु प्रसुक्त बाजुके समान वैश्वशाली रचयर बैठकर अनुषकी छंकार करते हुए सुन: युद्ध-सम्बद्धमें आ गर्जुने । शकुनिके धनुषकी छंकार करती बी। भीक्षण्यकुमारने इस बाण मारकर उसे काट दिया। पिर जहस बाजीते उसके सहस बोड़ोंको। सी विश्वसीहारा उसके रयको और बीस बाण मारकर उसके सार्धिको हम्बीपर निरा दिया। तब उसने रथको उठाकर उसमें कुनरे बोके बोति और बूसरा सार्थि बैठाकर वह दैस्पराज चुनः स्थपर आकर् हुना। राजन् । तस्यशास उसने अनण्ड पराजमते पुक कोदण्डपर प्राथशा चढ़ायी। इसके बाद पीटपर पढ़े हुए सरकससे सी बाण साँचकर उसने बनुषपर रक्ते और कानतक साँचकर प्रमुखने कहा।। २८—३७।।

शकुनि बोला—उम तब लेगॉम मेरे मुख्य शतु तथा मदमल योदा हो, अतः पहले तुम्हारा ही वध करूँगा। तत्पश्चात् स्वस्य तेजवाले यादवींकी सारी सेनाका संहार कर हालूँगा॥ ३८॥

प्रशुक्तने कहा—असुर ! प्राणियोंकी आयु सदा कालके बस्ते नष्ट होती या बीतती है। वह बारंबार कायकी तरह आती-जाती है। जैसे बादकॉकी प्रकृति आकाशमें वायुकी शक्ति आती-जाती है। जैसे बादकॉकी प्रकृति आकाशमें वायुकी ग्रेरणांचे आता-जाता रहता है। जैसे किसान बोयी हुई खेतीको सींचता है और जब वह पक जाती है। तब स्वयं उसे हूँ खुएसे सब ओरसे काट लेता है। उसी प्रकार दुर्जय काल अपनी ही रची हुई देहचारियोंकी अणीको अपने गुणोंद्वारा पालता है और फिर समय आनेपर उसका संहार कर बालता है। जीव तो अहंकारसे मोहित होकर ही ऐसा मानता है कि भी यह करूँ ग्रा, मैं यह करता हूँ। यह मेरा है और वह तेरा है। मैं सुली हूँ, दुली हूँ और ये मेरे सुहद् हैं। इत्याहि ॥ ३९—४१॥

. शकुनि बोला—उपभेष्ठ ! द्वम बन्य हो। जो अपनी वाणीद्वारा कृषि-मुनियोंका अनुकरण करते हो । तीन गुणोंके अनुसार पृथक्-पृथक् जो प्राणियोंका स्वभाव है। उसका उनके स्थिते त्याग करना कठिन होता है ॥ ४२ ॥

नारवजी कहते हैं—मैशिकेन्द्र ! युदस्सलमें इस प्रकार परस्पर सरकारकी बात करते हुए प्रयुग्न और शकुति इन्द्र और वृत्रासुरकी माँति युद्ध करते लो । शकुतिके वनुषरे बूटे हुए विशिक्ष सूर्यकी किरणोंके समान नामक उठे। परंतु बीकुष्णकुमारने एक ही वागले उन सबको काट विशा—टीक उसी तरह, तैसे एक ही बहुक्याले मनुष्य पुरानी मिनताको भी साणित कर देता है। तब रण-दुर्मद सकुनिने काला भारकी ननी मारी और विशास गदा हायमें केकर अधुमनके मस्तकपर है मारी । साक्षात् मगवान् प्रमुक्तने अपनी वन्न-सरीखी गदाते उसकी गदाके सै इक कर विये—उसी मकार नेते कोई इंडा मारकर काँचके वर्तन हक हुए उस देखने एक जमन्यमाता हुआ त्रिश्छ हायमें किया और उपस्तरते गर्जना करते हुए उसके हारा प्रयुक्तके मस्तकपर प्रहार किया। श्रीकृष्णकुमार प्रयुक्तने भी त्रिश्छ मारकर देखके त्रिश्चलके सौ दुकड़े कर डाले । इसके बाद क्विमणीनन्दनने एक तीखी यरछी लेकर शकुनिके स्वर खलायी।। ४३—४८।।

बर्छिते उसकी छाती छिद गयी। इससे उसके मनमें कुछ घवराइट हुई, तथापि उसने समराङ्गणमें प्रवुप्तको परिषते पीट दिया। तब बळवान् बिमणीकुमारने यमदण्ड केकर दैत्यके उस अद्भुत परिषको उसके द्वारा चूर-चूर कर डाला। इतना ही नहीं, वेगपूर्वक चलये हुए उस यम-इण्डले सहसा उसके बोहोंको, सारियको और उस दिम्म

रयको भी घराशायी कर दिया । नरेवदर ! सार्थिके मर आनेपर और बोबेसहित रथ एवं परिवक्ते भी खूर-खूर हो बानेपर उस महादेखने रोप पूर्वक लङ्ग हाथमें क्रिया । मैथिल [ बैसे गरुड किसी सर्पके हो इकड़े कर है। उसी प्रकार महावीर प्रयुक्तने यमदण्यके द्वारा उसके सङ्गके दो हुकड़े कर डाले । इसके बाद भीकृष्णकुमारने उसी यमदण्डसे दैत्वके कंचेपर प्रहार किया । उसके आचातचे शकुनिकी तत्काल मूर्च्छा आ गयी । तदनन्तर क्रोधले मरे हुए प्रयुक्तने तत्काल देत्य-तेनाके भीतर प्रवेश किया ! केरी दावानक अंगलको जलाता है, उती प्रकार वे उत्त सेनाके वदे-वदे वीरोंको घराशायी करने छो । माथब प्रयुक्तने उस यमदण्डके द्वारा यमराककी माँति हाथियों। बोदों, श्यों और उन आततायी देखोंको मार गिराया । देखोंके पैरः मुखः अङ्ग और भुजाएँ छिन-भिन्न हो गर्वी । वे समसा देख और हानव कालके गालमें चले ग्रहे । भीम-पराक्रमी प्रयुग्नकी यमराजका रूप चारण किये देख कितने ही दैत्य युद्धभूमिसे अपना-अपना स्थान छोडकर दसौ दिशाओंमें माग गये ॥ ४९-५८ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्वण्डके अन्तर्गत नाख-बहुठाश्व-संवादमें 'शकुनि भीर प्रयुक्तके युद्धका वर्णन' नामक अडतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

## उनतालीसवाँ अध्याय

#### शकुनिके मायामय अलॉका प्रयुम्नद्वारा निवारण तथा उनके चलाये हुए श्रीकृष्णाससे युद्धसलमें भगवान् श्रीकृष्णका प्रादुर्भीव

नारवजी कहते हैं—महाराज ! शकुनिने फिर उठकर जब अपनी तेनाका विनाश हुआ देखा, तब उसने व्याख भारके समान भारी बनुष हाधमें किया । राजन् ! उस प्रचण्ड-विक्रमशासी फोइण्डपर तीखा नाण रखकर नस्त्रान् देखराज शकुनिने रणभूमिमें प्रसुक्त कहा !! १-२ !!

दाकुनि बोला--राजन् ! इस भूतलपर कर्म ही प्रधान है। महत्त कर्म ही सामात् शुद्ध तथा सामर्थ्यशाली ईरवर है। वहाँ कर्मते ही उत्तता और जीचता प्रकट होती है तथा उस कर्मते ही विजय और पराजय होती है। जैने सहसों गौलोंके बीचमें कोड़ा हुआ बकड़ा सरपुरुपींके देखते-देखते अपनी माताको हुँव केता है, बैसे ही जिसने भी शुभाग्रम कर्म किया है, उसके हारा किया हुआ कर्म सहसों मनुष्योंके होने- पर भी उस कर्ताको ही प्राप्त होता है। इसके अनुसार मैं
सुद्द कर्म करके उसके द्वारा अपने श्रृत्सक्य दुमको अवस्य
जीत लूँगा। इसके लिये मैंने शपय लायी है। दुम भी बीम
ही इसका प्रतीकार करो, जिससे इस भूमिपर दुम्हारी पराजय
न हो॥ ३——५॥

प्रशुक्तने कहा—देखराज ! यदि द्वम कर्मकी प्रधान मानते हो तो यह भी जान को कि कालके किना उसका कोई फल नहीं होता । कर्म करनेपर भी उसके पाक या परिणाममें कभी-कभी विष्न उपस्थित हो जाता है, असः श्रेष्ठ विद्वान् पुरुषोंने सदा काल या समयको ही बक्तिस माना है । देखराज ! युनो, कर्मके परिपाकका अवसर आनेपर भी कर्ताके विना उसका पक कहापि नहीं प्राप्त होता । इसकिये श्रेष्ठ पुरुष कर्ताको ही प्रकार मानते हैं, कर्म और कालको नहीं |
कुछ खेंग योग ( उपाय ) को ही प्रधान मानते हैं; क्वोंकि
उसके बिना भ्तलपर कोई भी कर्म और उसके करूकी सिद्धि
नहीं हो तकती। काल, कर्म और कर्ताके रहते हुए भी योगके
विना सब व्यर्थ हो जाता है । योग, कर्म, कर्ता और कालके
होते हुए भी विधिशानके बिना तब व्यर्थ हो जाता है, जैसे
परिणामके प्रकार आविका विचार किये बिना पाछका यथावत्
वाधन नहीं होता। योग, कर्म, कर्ता, काल और विधिश्वानके
होनेपर भी बहा-पुरुषके बिना कुछ भी नहीं होता। इसिक्षेम
में उन परिपूर्णतम भगवानको नमस्कार करता हूँ, किनसे
अस्तिल विश्वका जान होता है ॥ ६—१०॥

शकुनि बोला—है महाबाहु प्रयुद्ध ! तुम तो साधात् जानके निष्ठि हो। तुम्हारे दर्शनमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा सङ्ग पाकर प्रतिदिन तुमसे बार्ताळाप करते हैं। उनकी महिमाका वर्णन करनेमें तो चार मुखबाळे ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं।। ११-१२।।

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! यां कहकर मायावी और वछवान् दैत्यराज शकुनिने मयामुरते सीखे हुए रीरबाझ-का संवान किया । राजन् ! उस अखसे बहे-बहे नागः दंदर्क और विषेठे विच्छू करोहोंकी संस्थामें निकते । वे सब-के-सब बहे विकराल और रीद्ररूपभारी थे । उनके द्वारा इसी हुई सारी सेना उनके फुफकारोंसे मतवाली हो गयी । यह देख परम बुद्धिमान् प्रयुद्धने गर्बडाखका संवान किया । उस अखसे कोटि-कोटि गर्बड, नीलकण्ठ, मोर तथा अन्य भयानक पक्षी उस दैत्यके देखते-देखते प्रकट हुए । उन पश्चिमोंने उस युद्धमें नागों। दंदश्कों तथा विच्छुओंको निगल किया । फिर वे तीखी चींच और बढ़ी पांखवाले पक्षी झण-मरमें अहस्य हो गये ॥ १३—१७॥

राजन् ! तब उस रणदुर्मद देख शकुनिने भी राक्षसी, गान्धवीं, गोक्षकी और पैशाची मायाका संधान किया ! उन वाणींचे निकले हुए विकराल और काले रूपबाले करोहीं भूत और प्रेत वहाँ अक्षारोंकी वर्षा करने को ! उस सामसी और पैशाची मायाको जानकर युद्धानिकाणी श्रीकृष्णकुमार मीनव्यक प्रयुक्तने सरवास्त्रका संधान किया ! राजन् ! उस वाणसे करोहीं विष्णुपार्वद प्रकट हुए, जिन्हींने उस वैशाची वायाको वेसे दी नष्ट कर विका, जैसे परुष्ठ नायिनकी शह वर दे । तब उस सामावी देखने पुनः गोक्षकी मायाका संबान

किया, जिससे गर्जन शर्जन करते हुए करोड़ी अवानक मेक प्रकट हुए । वे सक, मूण, एक, मेबा, सका और बहुकि वर्षा करने कने । महाराज ! उस गौद्याकी आवाको कानकर सम्मान् प्रमुख हरिने उसके बिनाशके किये वाकार ब्रुक्शस्थका संवान किया । उस वाजसे वर्षर व्यनि करनेवाके सग्रवान् यस-वाराहका प्राकट्य हुआ । वे वेगसे अपनी सटाएँ ( गर्दनके वास ) हिलाकर सीखी बादले बादलेंको विदर्णि करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने क्यो, बैसे मस गलराज बाँसके शुप्तीकों तोबता-कोबता शोभा पाता है ॥ १८—१५ ॥

तहनन्तर उस देखने रणमण्डलमें मान्यमी माया प्रकट की ! युद्ध अहस्य हो गया और वहाँ सोनेके करोदों सहक लड़े हो गये । सरपुरुषोंके देखते-देखते वे स्ववंसय भवन वक्षों और अलंकारोंसे सक गये । वहाँ विद्याचरियों और गन्यर्व नाचने-गाने खगे । नरेस्वर ! मृदक्क ताल और वाखोंके मोहक शब्दों तथा रागयुक्त हाय-भाव और कटाखोंहारा लेगोंको संतुष्ट करती हुई सोल्ड्ड वर्षकी-सी अवस्थावाली कमल-नयनी, मनोमोहिनी, सुन्दरी रमणियाँ वहाँ प्रकट हो गयीं । उनके रूप-लावण्य तथा रागसे जब समस्त बृष्णिवंशी पुष्प मोहित हो गये, तय उस मोहिनी गान्यवीं मायाको जानकर उसके निवारणके लिये महावली प्रयुद्धने रणभूमिमें झानास्वका संजान किया ॥ २६—१०॥

वपेश्वर ! उस समय ज्ञानोदय होनेपर सबके मोहका नाश हो गया । उस मायाके नष्ट हो बानेपर क्रोबरी भरे हुए मायाबी देखराब शक्तिने राससी मामाका संवाद किया। राजन ! फिर तो क्षणभरमें सारा आकाश पंसभारी पर्वतींसे आञ्चादित हो गया । प्रथ्वीपर चोर अन्धकार छ। गयाः मानो प्रस्वयकालमें सेवींकी चोर बटा बिर आयी हो। आकारांसे चारों ओर अके इका प्रसार-सण्डा इडियाँ। यहा रक्ता गदाएँ, परिघ, साम्र और मुख्छ आदि बरतने छो। विदेहराज ! पर्वत मेघोंके समान आकाशमें प्रमने स्मी ! हाथियों और घोडोंको अपना मध्य बनाते हुए सेकड़ों राक्षत और यातकान इत्योंमें श्रूष क्रिये काट डाकी, फाड डाओ' इत्यादि कहते हुए इष्टिगोचर होने छगे । रणमण्डलमें बहत-ते सिंह, ब्याम और बाराह दिलायी देने करे। को अपने नलींद्रारा डामियोंको विदीर्ण करते इए उनके शरीरोंको चवा रहे थे। अपनी वेताको पळावन करती देख महावळी प्रवासने उस राक्षती माबाको जीतनेके किये नरसिंहासाका

र्वश्राम किया । इससे साक्षात रीहरूपवारी भगवान् नरविंद हरि प्रकट हो गये। जिलके अयाख जनक रहे थे। जीभ काक्या गृही थी तथा बहे-बड़े मल और पूँछ उनकी शोमा बदाते थे । बास्त हिक रहे थे, मुँह हरावना दिखायी देता या और वे हुंकारले आत्यन्त भीषण प्रतीत होते से । रण-मण्डलमें तिक्नाद करते हुए वे लाई हो गये। उनके उस विद्वनाद्ते सत पाताळ और वार्ती खेकींगहित सारा बसाप्त गुँव उठाः दियाज विचलित हो गयेः तारे लिसक गये और भूलण्ड-मण्डल कॉपने लगा । वे अपने तीले नसाँते दैत्योंके देखते-देखते इस्रोंसहित पर्वतींको आकाशमें उठाकर उनकी सेनाके बीच भू-पृष्ठपर पटक देते थे । राक्षलींको पकदकर बढ़े वेगसे फाइ डाल्ते थे । उन नरहरिने बुद्धखल-में यात्रवानोंको अपने पैरोंसे मसल हाला । सिंही, व्यामी और बाराहोंको तीलें नलॉसे विदीर्ण करके आकाशमें र्फेंक दिया । फिर वे भगवान् विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ११-४१ ॥

इस प्रकार राष्ट्रती मायाके नष्ट हो जानेपर स्विमणी नन्दन प्रयुक्तने तमराक्रणमें विजयदायक मीलेन्द्र नामक शक्क बजाया। उस समय बुन्तुमियोंकी ध्वनिते मिश्रित जय-जय क्षेत्र होने ल्या। प्रयुक्तके उत्तर देवतालोग पूळ वरसाने लगे। अपनी मायाके नष्ट हो जानेपर देत्यराज शकुनि रथ और सैनिकॉके साथ वहीं अहरय हो गया। इसके बाद उसने मय नामक दैत्यद्वारा तिखायी हुई देत्यी माया प्रकट की। उस तमय विजलीको कड़कके साथ हायीकी सुँक्के समान मोटी जल्धाराएँ बरसाते हुए शांवर्त्तक मेघगण सत्युक्वोंके देखते-देखते आकाशमें छा गये। एक ही क्षणमें तारे समुद्र प्रचण्ड ऑसीसे कम्पित और क्षुभित हो परस्पर टकराते हुए अपने मेंबरोंसे समस्त भूमण्डकको आप्लावित करने स्था। उसमें यादवींके आत्यीय जनीसहित तारे इस इव गये।

यह देख समस्त बादव बहुत अवसीत हो गवे तथा रामहण्णके नामोंका कीर्तन करते हुए अपना सारा पराक्रमः
भूछ गवे। राजेन्द्र! एक ही अणमें वे सब खोग खुपचाप
पराजित हो गवे। तब महाबाहु प्रबुद्धने प्रचण्ड पराक्रमके
आभयभूत कोइण्डपर बाण रखकर उनके उत्पर सहसा
शीक्रण्णाद्धका संवान किया॥ ४४-५१॥

मियिकेशर! उस समय वहाँ कुशस्त्रकी पुरीके प्रातःकाकीन करोहों स्योंके समान कान्तिमान् उत्कृष्ट तेजःपुष्ठ स्वयं इस प्रकार प्रकट हुआ, मानो वह अपने अभीष्ट अर्थका मूर्तिमान् कप हो। वह तेज इसो दिशाओंका अनुरक्षन कर रहा या। उस परम तेजके मीतर नृतन अरुवरके समान स्याम छविले सुशोमित, सुवर्णमय कमककी रेणुके सहश पीत वसनते समलंकत, अमरोंके गुक्कारकरे निनादित, कुन्तळ-गशिषारी, वैजयन्तीमाल पहने, श्रीवरसचिद्ध एवं उसम कीस्तुमरानते सुशोमित वसवाले, प्रकृत्ल 'पृष्ठकके तुस्य विशालकोचन, चार सुजाबारी भीकृष्ण हिम्मोचर हुए। उनके मस्तकपर सुन्दर किरीट, कप्टमें मनोहर हार तथा चरणोंमें नवल नृपुर शोभा दे रहे थे। कानोंमें मृतन सूर्यकी-सी कान्तिबाके सोनेके कुण्डळ सलमला रहे थे। ५२-५४।।

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णको देखकर यदुवंशी अत्यन्त इसंसे खिल उठे । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमेश्वरको प्रणाम किया । सिथिलेश्वर ! उस समय देवता-लोग सब ओरते पूल बरसाकर जोर-जोरते जय-जयकार करने लो । तत्काल आये हुए शाक्कंषनुषषारी भगवान् श्रीकृष्णने अपने शाक्कंषनुषसे खूटे हुए एक ही बाणते लीलापूर्वक शक्कंषिय स्वयव्यासहित कोरण्डको रोपपूर्वक स्वप्डित कर दिया । धनुष कट जानेपर तिरस्कृत हुआ शकुनि युद्ध छोड़कर अपने अक्क-शब्बीका समूह के आनेके लिये चन्द्रावतीपुरीको चला गया ॥ ५५-५७ ॥

इस प्रकार ग्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुताश्व-संबादमें श्रीकृष्णका आगमन' नामक उन्तालीसर्वो अध्याण पूरा हुआ ॥ ३९ ॥

## चालीसवाँ अध्याय अञ्चनिके बीवसहर ग्रुकका निधन

अवरक्जी कहते हैं—राकर् ! शकुनिके प्रकि कानेपर केमकनवल मसंबोद्ध भीक्षणके प्रयुक्त आदि समस्त शादनीको कुळापर इस प्रकार कहा ॥ १ ॥

श्रीभगवास् बोके-पूर्वकालमें सुमेद पर्वतके उत्तर-भागमें इस शकुनि नामक देखने जार पुर्गोतक विराहार रहकर तपस्त्राहारा भगवान् शिकको संस्था किया। बार पुरा स्थाति हो आनेपर साधात् महेशारवेषने प्रवक्त होकर दर्शय विद्या और कहा— 'क्र मोंगो।' देला शक्तिने उनको प्रणाम किया। उसका रोम-रोम खिक उदा और नेपींने प्रेमके श्राँस् अक्षक आये। उसने होनों हाथ नेवृक्त गत्यद वाणींमें भीरते कहा— 'प्रमो। यदि मैं मकें तो भूतकका स्थर्ध होते ही फिर जी आजें और आकाशमें भी हे देव! वो बहीतक नेरी मृत्यु ने हो।' देखके इस प्रकार कहनेपर मगवान हरने उसे दोनों कर दे दिये और पिंजरेंमें रक्ते हुए एक वोतेको देकर उस नतमस्तक देखले कहा— 'निष्पाप देख! यह तोता तुम्हारे जीवके तुस्य है। द्वम इसकी सदा रक्षा करना। अनुर! इसके मर जानेपर तुम्हें यह जानना चाहिये कि मेरी ही मृत्यु हो गयी है।' उसे इस प्रकार कर देकर वृद्धवे अन्तर्भान हो गये। इसक्ति दुर्गमें तोतेकी मृत्यु हो जानेपर शक्तिका वस होगा॥ २—८॥

नारद्जी कहते हैं—यह कहकर वीरोंकी उस समामें भगवान् देवकीनन्दनने गढडको शीम बुलाकर हॅसते हुए मुखसे कहा ॥ ९॥

श्रीभगवान् बोले—परम बुद्धिमान् गरुड ! मेरी बात सुनीः तुम चन्द्रावतीपुरीको जाओ । वह पुरी सी योजन विस्तृत है और दैत्योंकी सेनासे बिरी हुई है । सुवर्ण और रत्नोंसे मनोइर प्रतीत होनेबाले गगनचुम्बी महलों तथा विचित्र उपवनों एवं उद्यानोंसे सुशोमित है । वहे-बहे दैत्य उत्तकी योगा बदाते हैं । उत्तके प्रत्येक दुगंमें और दरवाओंपर दैत्यपुंगव उसकी रक्षा करते हैं ( उस पुरीमें बाकर तुम शकुनिके महलके भीतर पिंबरेमें सुरक्षित तोतेको मार डालों) ॥ १०-११ई ॥

्नारवृजी कहते हैं—राजन् ! उस पुरीको देखनेके किये गरुकने स्वम रूप चारण कर किया । ये देखोंने अकदित रहकर, अहाकिकाओं स्था तोकिकाओंका निरीक्षण करते हुए। उक-उहकर एक महलते दूसरे महलों होते हुए शक्तिके मबनमें जा पहुँचे । दैखके जीवस्वरूप शक्की खोज करते हुए गरुक श्री श्री स्वां सह रहे । उस समय देखराज शक्ति वहाँ मुद्रके लिये कवच धारण किये माँसि-माँतिके सम्बन्धक के रहा था । उस वीरका हृद्य कोक्से भरा हुआ था । राजन् ! उसकी स्वी महास्वा उसकी केमरों होनों हाक शाक्कर दोनों ॥ १२-१५ ॥

अवस्थान कहा—राजन् । प्राथनाय । प्रमाने करि प्रदर्भ अनुकृष ज्ञकनेवाके भाई तथा उद्मट वैस्थमक् प्रदर्भ भारे गये । बादवीके साथ शुद्ध करनेके क्रिये न जाओं। क्योंकि उनके पक्षमें खावात् सगवान् श्रीहरि क्षा समे हैं। उन्हें तत्काक मेंट अपित करों, जिससे कस्याणकी प्राप्ति हो ॥ १६-१७॥

हाकृति बोळा—प्रिये ! यादवांने बळपूर्वक मेरे भाइयांका वथ किया है, अतः में अपनी लेनाऑद्वारा उन्हें अवस्य मारूँगा । भगवान् शिव्यक्ति बरदानले भूतळ्पर मेरी मृखु नहीं होगी । प्रिये ! चन्द्रनामक उपदीपमें सुन्दर पतंश पर्वतपर इस समय मेरा जीवरूपी ग्रुक विद्यमान है । शक्क चूड़ नामक सर्व दिन-रात उसकी रक्षा करता है । इस बातकी कोई नहीं जानता । फिर मेरी मृखु कैसे हो सकती है ॥ १८-२०॥

गारदजी कहते हैं--राअन् । शुक्रविषयक इसान्त यनकर दिव्यबाहन गरूडने वहाँसे चन्द्रतामक उपद्यीपमें जानेका विचार किया। वेगसे उडते हुए गहड समुद्रके तटपर जा पहुँचे और चन्द्रद्वीपकी स्रोज करते हुए आकाश-में विचरने छो । शतयोजन विस्तृत एवं भयंकर गर्जना करनेवाले समुद्रपर हान्निपात करते हुए पश्चिराज गवड सता-बुन्दसे मनोरम सिंइस्ट्रीपमें पहुँच गये। बहुँके खेगींसे गरंडने पूछा---- 'इस स्थानका क्या नाम है !' उत्तर मिला-'सिंहरुद्वीप ।' तब बहाँसे उदते हुए गठड बढ़े बेगसे त्रिकट-पर्वतके शिखरपर वसी हुई छहु।में जा पहुँचे। छहु। जाकर वहाँसे भी उदे और पाञ्चकन्यद्वीपमें चके गये। पाञ्चकन्य-शागरके निकट पहुँचनेपर बलकान पक्षिराज गरुहको बड़ी भूख लगी। इन्होंने इठात् तीखी चींचद्वारा बहुत से मस्य पकड़ लिये। उन्हीं संस्थोंमें एक बड़ा भारी मगर भी आ गया। जो दो योजन छंबा था। उसने गरुडका एक पैर पकड़ किया और पानीके भीतर खींचने क्या । गरह अपना बल लगाकर उसे किमारेकी और लीचने लगे। राजन ! उत समय दो पदीतक उन दोनोंमें खींचातानी चलती रही । मकडका वैग वहा प्रचण्ड या । उन्होंने अपनी तीखी चौंचरे उस मगरकी पीठपर इस प्रकार चोट की। मानो यमराजने यमदण्डसे प्रहार किया हो । उसी समय वह मगरका रूप छोड़कर तत्काल एक महान् विद्याधर हो गया । उसने साझात गरूबको मलक प्रकाम और इँसते इए क्यां ॥ २१-३०॥

विद्याश्वर वीका-मैं पूर्वकालों हेमकुण्डल नामक विद्याश्वर था। एक दिन देवमण्डलमें समितित हो मैं व्याकाश्यक्षमें स्नान करनेके किये गया। वहाँ गुनिश्वेष्ठ ककुरस्य पहकेते साम कर रहे थे। इंसी-इंसीमें उनका वैर कस्कृत्स्य में उन्हें करके मीतर सीच के गया। तब ककुस्थने सुने ग्राप देते हुए कहा—खुर्जु है। त् मगर हो था।' तब मैंने उन्हें अनुनय-वितयसे प्रसक्त किया। वे शीव ही प्रसक्त हो गये और कर देते हुए बोले—'गवदकी चीचका प्रहार होनेपर ग्रम मगरकी योनिसे खूट लाओगे।' शुक्रत। आज कापकी कृपान मैं ककुरस्य गुनिके शापसे सुटकारा पा गया।। देर-१४।।

भारद्त्री कहते हैं-यों कहकर अब हेमकप्बल नामक विद्याद्यर स्वर्गलोकको प्रका गया। तब गठड होना पाँसाँते उदकर वहाँचे स्पोममण्डलमें पहुँच गये। वहाँसे नेगपूर्वक उद्धते हुए वे हरिण नामक उपद्वीपमें गये। वहाँ अपान्तरतमा नामक गुनि बढ़ी भारी तपस्या करते थे। उनके आध्रममें जानेपर पश्चिराज गवककी एक पॉख टटकर बिर गयी । उत्ते देखकर अपान्तरतमा नामक मनि गरुहते कोके- पश्चित् ! मेरे मसाकपर अपनी पाँख रखकर तुम मुखपूर्वक चके बाओ ।' तब गरुष उनके मलकपर पाँका रक्षकर आगे वह गवे । अपने ही समान अनेका-नैक चन्द्रीपम पंता गवडने उनके छिरपर देखे । इससे उन्हें बड़ा विसाय हुआ | तब अपान्तरतमा मुनि गरुडते बोके---- पश्चिराज । जन-जन भीकृष्णका अवतार होता है। तब-सब लड़ा गरूबकी एक पाँखा यहाँ गिरती है। कस्य-कस्पर्म श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार होता है और तब-तब मेरे मस्तकपर ग्रह्मका पंखा गिरता है । इस प्रकार यहाँ अनन्त पंख पढ़े हैं। जो सबके आदि-अन्त बताये बाते हैं। उन मगवान् श्रीकृष्यको मैं मसक खकाकर प्रणाम करता हूँ। ।१५-४१।)

सारवाजी कहते हैं—यह सुनकर गक्ट आक्षरं विक्त हो उठे। उन्होंने उन मुनिकरको प्रणाम करके फिर अपनी उद्भाव भरी और आकादामण्डलमें होते हुए वे रमणकदीपमें चले गये। वहाँ त्योंते विक केकर वे आवर्षक-हीपमें सबे और वहाँके सुधाकुण्डमें सुधाका पान करके सलवान, पिछराज सुनकदीपमें का पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुमसे चनद्वीपका पता पूछा। फिर मेरे कहनेते पक्षी गक्ड उत्तर दिशाकी और गये। इस तरह वे सामेशर चन्नद्वीकर्क पर्यतपर जा पहुँचे । वहाँ विनतानन्दनने जल्हुरों और अग्निदुर्ग देला । मिथिलेश्वर ! क्ल्वान् पश्चिराजने सारे जल्दुर्गको अपनी चौचमें केकर उसीसे अग्निदुर्गको हुशा दिया । वहाँ पर्वतीय कन्द्राके द्वारपर जे लाखों देख तीये थे, वे उठ लाई हुए । उनके ताथ दो बद्दीतक गरुडका युद्ध चलता रहा । पश्चिराजने युद्धमें अपने पंजींसे कितने ही राक्षसंको विदीर्ण कर डाला, किन्हींको पाँखोंसे मारकर विसाशीयों कर दिया । कुछ देखोंको चौंचसे पकड़कर बल्चान् पश्चिराजने पर्वतके पृष्ठमागपर पटक दिया और फिर उठाकर क्ल्यूकं आकाशमें फेंक दिया । कुछ मर गये और शेष देख दलाँ दिशाओंमें भाग गये । इस तरह देखोंका संहार करके पश्चिराज गुफामें प्रस गये ॥ ४२—५० ॥

वहाँ शक्क वृद्ध नामक सर्पके मस्तकपर उन्होंने अपने चमकी के पैरले आधात किया। शक्क वृद्ध गरुक को देखकर अत्यन्त तिरस्कृत हो पिंजरेके तोकृको पानीमें फेंककर शीम ही वहाँने पर्णयन कर गया। राजन ! गरुक पिंजरेस हित शुक्को तत्काल अपनी चौंचमें लेकर आकाशमें उद्देते हुए युक्क स्थानको तिचार किया। तयतक भागे हुए दैत्योंका महान् कोलाहल आरम्म हुआ। नरेश्वर ! प्लोता के गया, तोता ले गया?—इस प्रकार चिद्धाते हुए उन असुरोंकी आवाज आकाशमें और सम्पूर्ण दिशाओं में फेंक गयी और दैत्यकी सेनाओं के लेगोंने भी इस बातको सुना। । ५१—५४।।

स्वर्ग, भूतल एवं समस्त ब्रह्माण्डमें 'तोता के मया। तोता ले गया'की आवाज गूँज उठी । उसे सुनकर असुरों-सहित शकुनि सश्च हो गया । वह शूल केकर सत्काल चन्द्रावतीपुरीसे उठा और 'गवड तोतेको ले गये हैं'— यह सुनकर रोषपूर्वक उनका पीछा करने लगा । उसने गवडको अपने शूलते मारा। तो भी उन्होंने मुखते तोतेको नहीं छोड़ा। वे सातों समुद्र और सातों हीपोंका निरीक्षण करते हुए भागे बढ़ते गये । देत्यराख शकुनिने प्रत्येक दिशामें और आकाशके भीतर भी उनका पीछा किया । राज्य ! नागान्तक गवड आकाशमें भ्रमण करते हुए कोटि योजनतक चके गये । देत्यके त्रिश्चलकी सारते वे सत-विद्यत हो गये। तथापि मुखते तोतेको छोड़ नहीं सके ॥ ५५-५८ई॥

राजन् ! अस्य योजन ऊँचे आकाश्चर्यं सानेपर पिंडारे-वहित शुक्र परथरकी आँति सुमेश्यर्थतके श्रिकासर सहे · ·

•

•

•

·



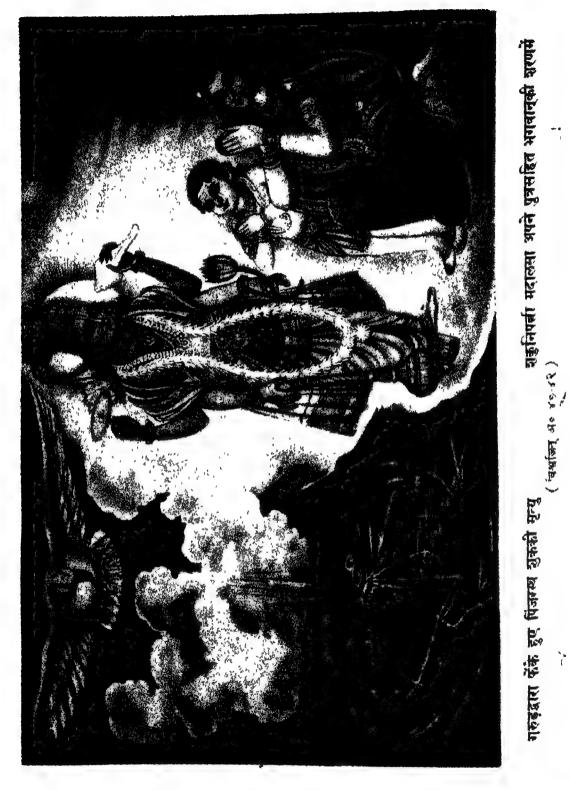

केमरे शिरा । पिकरा हुट गया और तोतेके प्राण-पक्षेरः चळे गये । राकर् ! दैल्य सङ्कृति खिक्क-चिक्त हो चन्द्रावती-कह गये । तदमन्तर शक्क कत महायुद्धमें श्रीकृष्णके पात पुरीमें कोट गया ॥ ५९-६१ ॥

> इस प्रकार श्रीमर्थ-संदितामें विद्यजित्सामके जन्तर्गत नारद-यहुसादय-संवादमें भारतका वागमन नामक चारोसर्थी अध्याम पूरा हुआ ॥ ४० ॥

## इकतालीसवाँ अध्याय

#### शक्किनका घोर युद्धः सात बार मारे जानेपर भी उसका मूमिके सर्वासे पुनः जी उठनाः अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णद्वारा युक्तिपूर्वक उसका वध

मारवजी कहते हैं—राजन् ! शेष देखोंको लेकर नाना प्रकारके अखा-शक्ष भारण किये बख्यान् वीर शकुनि, दिव्य मनोहर अश्व उच्चै:अवापर आरुद्ध हो, कोषचे अचेत-सा होकर, धनुषकी टंकार करता हुआ भगवान् श्रीकृष्णके भी सम्मुख युद्ध करनेके लिये आ गया !! १-२ !!

रणतुमंद दैत्य शकुनि तथा उसकी सेनाका पुनः आगमन देख समस्त बृष्णिवंदियोंने अपने-अपने आयुभ उठा लिये। उस समय दैत्योंका यादवोंके साथ घोर गुद्ध हुआ। वीरोंके साथ बीर इस तरह जुझने लगे, जैसे सिद्दोंके साथ सिंद लक्ष रहे हीं। राजन् ! मेचकी गर्जनाके समान बारंबार कोदण्डकी टंकार करता हुआ शकुनि सबके आगे था। उसने नाराचौंद्वारा दुर्दिन उपस्थित कर दिया। वाणोंका अन्यकार का जानेपर शार्जाभनुष चारण करनेवाले मगवान् गरुडण्ड अपने उस धनुषसे उसी प्रकार सुशोमित हुए, जैसे इन्द्रभनुषसे मेचकी शोमा होती है। साक्षात् मगवान् श्रीकृष्णने अपने एक ही बाणसे कीलापूर्वक अग्नुर शकुनिके बाण-समूहोंको काट डाला ॥ है--७॥

मिथिकेशर | युद्धमें अपने कोदण्डको कानतक लिंचकर शकुनिने मगवान् श्रीकृष्णके हृदयमें इस वाण मारे । तब प्रक्रय-समुद्रके महान् आवरोंके मीयण संबर्धके समान गम्मीर नाद करनेवाकी शकुनिके धनुषकी प्रत्यञ्चाको श्रीकृष्णने इस वाणोंसे काट हाला । नरेश्वर ! मायावी देख शकुनि सबके देखते-देखते सौ रूप धारण करके श्रीहरिके साथ युद्ध करने समा । तब साशात् मगवान् श्रीहर्ण्या एक सहस रूप धारण करके उस देखके साथ युद्ध करने स्थो, वह अद्युत सी बात हुई । वस्थान् देखराज श्राकृतिने संपासुरके बनाये हुए अग्निसुरूष केससी विश्वास्त्रों हमाकर इसे श्रीहरिके स्थार काम हिला । तब कृषित हुए परिपूर्णतम महाबाहु श्रीहरिने उस त्रिश्लको वैसे ही काट दिया, जैसे तीली चोंचवाला गवड किसी सर्पको टूक-टूक कर डाले॥ ८-१३॥

तदनन्तर क्रोधने मरे हुए महाबाहु श्रीहरिने शकुनिके मस्तकपर अपनी गदा चलावी तथा उस बजादुव्य गदाकी चोटते उस दैत्यको धोड्रेसे नीचे गिरा दिया। गदाकी चोटते पीड्रित हुआ दैत्य क्षणमरके लिये मूर्कित हो गया। फिर युद्धस्वलमे अपनी गदा छेकर वह माधवके साथ युद्ध करने छगा॥ १४-१५॥

उस समय रणमण्डलमें गदाओंद्वारा उन दोनोंके बीच बोर युद्ध हुआ । गदाओं के टकरानेका चट-चट शब्द बन्नके टकरानेकी भाँति सनायी पढ़ता था। श्रीकृष्णकी गढाते सूर-चूर होकर शकुनिकी गदा पृथ्वीपर गिर पडी। वह युद्धमें सबके देखते देखते अन्नारकी भाति दहकने स्मी। जैसे पर्वतकी कन्दरामे दो सिंह छड़ते हों। जैसे वनमें हो मतवाले हाथी जुझते हों। उसी प्रकार समराक्रणमें वे दोनों---श्रीकृष्ण और शकुनि परस्पर युद्ध करने खो । शकुनिने भीकृष्णको तौ योजन पीछे कर दिया और भीकृष्णने उत्ते भूतलपर सहस्र योजन पीछे ढकेळ दिया । तब त्रिभुवननाथ शीइरिने उसे दोनों मुजाओमें पकड़कर जॉर्घोके धक्केरे जमीनपर वैसे ही पटक दिया। जैसे किसी बालकने कमण्डल क्रेंक दिया हो । इससे उस दैत्यको कुछ व्यथा हुई । फिर उस युद्ध-दुर्मद दुराचारी शकुनिने जाविष पवतको पकदकर उते श्रीकृष्णपर चला दिया । पवतको अपने जपर आता देख कमसमयन भगवान् श्रीकृष्णने पुनः उते उत्तीकी ओर औटा दिया । इस प्रकार अय-शब्दका उत्पारण करते इस वे होगी समान्त्रभरेक सकी वर्षतके दारा प्रकृत करते

रहे । रोबार् 1 उस पर्वतके आधातसे उन दोनीने चन्द्रावती-पुरीको भी चूल कर दिया ॥ १६–२२३ ॥

उस समय देख राकुनिने अल्बन्ड कुनित हो डाल-तक्षण उठा की और महाला भीकुण्यके सामने वह युद्धके स्थि आ गया। तब मगबान शाकुंबरने अपना शाकुंबनुष केकर उतके उत्तर सहता अर्घचन्त्रमुख बाणका र्धधान किया। को युद्धक्तमं प्रीध्मन्द्रतुके सूर्यके समान उद्भासित हो इठा। शाकुंधनुषसे खूटा हुआ वह दिव्य बाण दिक्मण्डलको विद्योतित करता हुआ शकुनिका मस्तक काटकर सूमिका मेदल करके तल्लोकमं चला गया। उस समय देख शकुनि प्राणक्त्य होकर युद्ध-खल्में गिर पहा। मिथिलेश्वर। भूमिका स्पर्ध होते ही वह क्षणभरमें पुनः जीवित हो उठा। अपने कट हुए मस्तकको अपने ही हाथसे धहपर रखकर बह युद्ध करनेके लिये पुनः उठ खड़ा हुआ। वह अद्भुत-सी बहमा हुई ॥ २६--२०ई॥

इस प्रकार श्रीकृष्णके हाथते सात बार मारे जानेपर भी वह महान् श्रमुद श्रीके स्पर्शते श्री उठा तथा राहुकी भाँति फिर उठ सहा हुआ। अब वह अकेले ही बादव-कुलका संदार करनेके लिये उदात हुआ। वनमें दावानलकी भाँति उस शक्तिशाली महादेत्यने तत्काल यादव-तेनामें प्रवेश किया। उसने बोड़ों और अब्ब-शक्तोंसहित महावीर शुक्तवारोंको तथा मदमच हाथियोंको भुजाओसे पकदकर आकाशमें लाख मोजन दूर केंक दिया। किन्हीं हाथियोंका मुँह, किन्होंके दोनों कंथे तथा किन्हींके दोनों कक्ष पकदकर संस्ता हुआ वह देता कालागिन कहके समान जान पहता था। २८-११ ।।

उत्त देश्यके दोनों पैरों और हायोंने उत्त महासमरमें सब भारी आतह उत्पन्न कर दिया और महासमा श्रीकृष्णकी तेनामें औरसे हाहाकार होने कथा। तब विश्वरक्षक साक्षात् मगवान् श्रीहरूपने साधुपुरुषोंकी रक्षाके स्थि अपने अस्त सुदर्शनचकका प्रयोग किया ! उनके हाबसे खूटा हुआ तीखा सुदर्शनचक प्रसर्कालके खेटि स्वाकी इंतिमती प्रमास प्रज्वस्ति हो उता ! उतने अस महासुक्षमें शकुनिके सुदद् मसावको उसी तरह कार क्षित्राः बैठी बक्षने क्षासुरका मसाक काटा था ।

तयतक मावान् भीकृष्णने महासमरमें मरे हुए शकुनिकों बल्पूर्वक आकाशमें फेंक दिया। फिर श्रीपतिने वादवीते कहा—"ग्रुमकोग इसके शरीरको वार्णीते . कपर-ही-कपर फेंक्ते रहो'॥ ३२—३५॥

मारद्जी कहते हैं-राजन् ! श्रीहरिकी ऐसी बात मुनकर समसा यादवभेष्ठ बीर आकाशसे गिरते हुए उस दैत्यको चमकीले बाणींसे ताड़ित करने लगे। राजन्। दीतिमान्के वाणींसे आहत हो वह दैस्य छोगींके देखते-देखते गैंडकी भाँति सी योजन ऊपर चला गया । फिर साम्बके बाणका धक्का पाकर वह एक सहस्र योजन ऊपर चल्य गया। जब वह पुनः आकाशते नीचे गिरने छगा। तब अर्जुनने अपने बाणसे उसपर चोट की । उस बाणसे बह दैत्यराज दम इजार योजन ऊपर चला गया । तदनन्तर जब वह नीचे आने ल्या। तब अनिबद्धके बाणने उसे लाख योजन ऊपर उछाल दिया । इसके बाद प्रचुम्नके बाणरे यह दस लाख योजन ऊपर उठ गया । तत्पक्षात् उसे पुनः आकाशने नीन्दे गिरते देख योगेश्वरेश्वर भगवान श्रीकृष्णने उसपर वाण मारा, जिसते वह कोटि योजन ऊपर चला गया । इस प्रकार दो पहरतक वह दैत्य आकाशमें ही स्थित रह गया। उसे नीचे नहीं गिरने दिया ॥ ३६-४१ ॥

तदनन्तर साक्षात् बीहरिने उसके कपर दूसरा नाण मारा । उस नाणने सम्पूर्ण दिशाओं उसको कोटि योजनतक सुमाकर समुद्रमें वैते ही क्षा पटका, जैते हवाने कमकके पूलको उदाकर नीचे बाल दिवा हो । राजन् । हस प्रकार जब उस दैसकी मृत्यु हो गयी। तब उसके शरीरले एक प्रकाशमान स्पोति निककी और यह चारों ओरले परिक्रमा देकर अगवान् श्रीकृष्णमें विकीन हो गयी । उस समय भूतल और आकाशमें जय-अयकार होने कभी । विद्यापरियों और गन्धवंक्रमाएँ आनन्दमन्न हो आकाशमें हत्य करने स्पीं, किंनर और गम्धवं यश गाने कभे तथा सिद्ध और चारण स्तुति सुनाने को । समस्त ऋषियों और मुनियोंने श्रीहरिकी मृरि-मृरि प्रशंसा की । ब्रह्मां कहा, हन्द्र और सूर्य आदि सब देवता वहाँ आ गये और श्रीकृष्णके ऊपर पूर्लोकी वर्षों करने को ॥ ४२-४७ ॥

क्त प्रकार भौगर्ग संवितामें निरमजिल्लाकके अन्तर्गत नारव-महताय-संबादमें स्तकृति वैत्यका वर्षः भागक मकावादीसमें कर्णान पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

## बयाळीसवाँ अध्याय

#### श्रीकृष्णका यादचीके साथ चन्द्रावतीपुरीमें बाबर श्रक्कनि-पुत्रको वहाँका राज्य देना तथा श्रक्कनि आदिके पूर्व जनमाँका परिचय

मार्ग कहते हैं— राजन् ! वने हुए देख रणभूमिले भाग गये। यादवेन्द्र भगवान् श्रीहरि वीणा, वेणु, मृद्द्व और दुन्दुभि आदि वाजे वजवाते और स्ता, मागध एवं वन्दी-बनोंके मुखले अपने बद्यका गान मुनते हुए, पुत्रों तथा अन्य यादवोंके ताथ तेनाले विरक्त हाड्क, चक्र, गद्या, कमल और द्यार्क्सभुपते सुद्योभित हो, देवताओंखदित चन्द्रावतीपुरामें अये। वहाँ अपने पतिके मारे जानेके कारण रानी मदालसा शकुनिके पुत्रको गोदमें लिये दुःलसे आदुर हो आस्यन्त करणाजनक विलाप कर रही थी। उसके मुखपर अशुधारा वह रही थी और वह आस्वन्त दीन हो गयी थी। उसने दुरंत ही हाथ बोदकर अपने वञ्चेको श्रीकृष्णके चरणोंमें बाल दिया और भगवान्को नमस्कार करके कहा॥ १-५॥

मदालसा बोली—प्रमो ! आदिवेष ! आप भूतक का भार उतारनेके लिये बदुकुलमें अवती गं हुए हैं। आप ही संसारके लाश हैं और प्रसमकाल आनेपर आप ही इसका संहार करेंगे; किंद्र कभी आप गुणोंसे सिस नहीं होते ! में आपकी अनुकृत्वता प्राप्त करनेके लिये आपके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ । मेरा बेटा बहुत करा हुआ है। आप इसकी रक्षा की सिसे । देव ! इसके मसाकपर अपना परद इस रसिये। देवेश ! जगकिकास ! मेरे पतिने आपका को अपराध किया है। उते क्षमा की सिये ॥ ६-७॥

जारवर्जी कहते हैं—राजन् । महाक्रमाके में कहने-पर महामति भगवान् श्रीकृष्णने उस बालकके मसाक्रमर अपने दोनों हाम रसकर चन्द्रावर्ताका सारा राज्य उसे दे दिया । पित कस्पपर्यन्तको लंगी आयु देकर वैराम्पपूर्ण सान एवं अपनी भक्ति प्रदान की । तदनन्तर उस शकुनिकुंमारको श्रीकृष्णने अपने गर्केकी सुन्दर माला उतारकर दे दी । शकुनिने पहले मुद्धमें इन्द्रले जो उच्चे:-जया बोहा, चिन्तामणि रक्ष, कामभेषु और कस्पष्टस जीन किये थे, वे सब श्रीकनार्दनने प्रमत्मपूर्वक देवेम्हको कीटा दिया क्योंकि मगवान् स्वयं ही भीजी, हासणी। वैक्साओं, सामुखी सवा केदीके प्रतिपादक हैं॥ ८-११॥ बहुस्ताध्वने पूछा—देवर्षे ! पूर्वकासमें वे महाबसी शकुनि आदि देंग्य कौन ये और कैसे इन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई ! इस बातको रुकर मेरे मनमें बड़ा आक्तर्य हो रहा है ॥ १२ ॥

मारदाती कहते हैं--राजन् । पूर्वकालके जसकरवकी बात है, परावस गम्धवींका राजा था । उसके बढ़े सुन्दर नी औरस पुत्र हुए । वे सभी कामदेवके समान रूप-सीन्हर्य-शाली, दिव्य भूषणींचे विभूषित और गीत-बाध-विशारह वे तथा प्रतिदिन ब्रह्मकोकमें गान किया करते थे। उनके नाम ये मन्दार मन्दर, मन्दर, मन्दर्शन, महाबक्त, हुदेक सुबन, सीच और भीभान । एक समय ब्रह्मानीन अपनी पुत्री बाग्देवता सरस्वतीको मोइपूर्वक देखा । विभाताके इस व्यवहारको स्टब्स करके परावसके एव मन-डी-मन डॅसने छने। सरश्रेष्ठ ब्रह्माके प्रति अपराध करनेके कारण उन्हें तामसी बोनिमें जाना पढ़ा । इत्रेतवाराहकस्प आनेपर वे नवीं गुरुष्वं डिरण्याञ्चकी पर्वाके गर्भने उत्पन्न हर । उस समय उनके नाम इस प्रकार हर---शकृतिः शम्बर, हृष्ट, भृत-वंतापन, बुक, कालनाभ, महानाभ, इरिश्मश्र तथा उत्कव । एक दिनकी बात 🕏 अपने घरपर आये हुए अपान्तरतमा मुनिको नमस्कार करके उनकी विधिवत् पूजा करनेके परचात् उन सबने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा ॥ १३-१९ ॥

देख बोले—अकान् ! सुनिये । आप अपने मुँहते कहते हैं कि कैवस्पके स्वामी साक्षात् मगवान् भीहार हैं। वे भक्तकरस्य मगवान् मक्तिको मोक्ष प्रदान करते हैं। परंद्व हमखेग आसुरी-योनिमें पड़कर सदा कुलक्रमें तत्पर रहनेवाके और दुष्ट हैं, हमने कभी भगवान्की भक्ति नहीं की।अतः इस क्रममें हमारा मोक्ष कैने होगा ! अकान् ! हमें परम कस्याणका उपाय बताइयें। क्योंकि प्रमो ! आप दीनजनोंके कस्याणके निये ही जगत्में विचरते रहते हैं ॥ २०—२२ ॥

अपान्तरतमाने कहा—देत्यकुमारो ! गुण एवक-एयक् नहीं रहते, वे तब मिले-बुले होते हैं। अथवा जिसके से गुण हैं, वे उत्तरे विलग नहीं होते। अतः उन्हीं गुणीके हारा जो गुणातीत मोलायांकर परमात्मा श्रीहरिका मजन करते रहे हैं, वे हैंसा उन परमात्माको आस हो चुके हैं। विस्तान करके वे दैत्यस्य उन्होंने कीन हो स्ते । उदाहरणतः स्तान करके वे दैत्यस्य उन्होंने कीन हो स्ते । उदाहरणतः स्तान कृति प्रयुक्त करके वे दैत्यस्य उन्होंने कीन हो स्ते । उदाहरणतः स्तान पृद्धिनगर्भके साथ एकता ( एक कुळ, कुटुम्प या गीत्र ) का सम्बन्ध माननेके कारण प्रजापतिगण मुक्त हो सते । मगबानके प्रति सीहाई स्वापित करनेले कथाध्युत्र प्रकादने भगवानको पा लिया । श्रीहरिके प्रति स्नेहसे सुतपा सुनि, सत्ते हिरण्यकशिपु, कोधसे तुम्हारे पिता हिरण्यक्ष स्था स्त्रय ( अभिमान ) से श्रुतियोंने ग्रीगीजनोंके लिये भी परम हुर्लभ पदको प्राप्त कर लिया । जित किसी मावते

सम्भव हो, श्रीकृष्णमें मनको स्थापे । ये देवतालेख भक्तियोगके द्वारा ही भगवान्में मन स्थापकर उनका साम प्राप्त करते हैं॥ २३—२७॥

भारवृजी कहते हैं—राजन् ! यों कहकर अपान्तरतमा मुनि अन्तर्धान हो गये । तबते शकुनि आदिने परिपूर्णतम श्रीहरिमें वैरभाव स्थापित किया। उन्होंने बैरभावते ही परमेश्बर श्रीकृष्णको पा लिया । राजेन्द्र ! इसमें कोई आश्चर्य न गानो । जैसे कीड़ा भ्रमरका जिन्तन करनेते तह्रप हो आता है, उसी प्रकार भगविष्यतन करनेवास्त्र जीव भगवान्का सारूप्य प्राप्त कर लेता है ॥ २८-२९ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाश्व-संवादमें 'शकुनि-पुत्रपर कृपा' नामक वयाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

## तेंतालीसवाँ अध्याय

इलाइतवर्षमें राजा शोभनसे भेंटकी प्राप्तिः स्वायम्श्वन मनुकी तरोभ्मिमें मृतिमती सिद्धियोंका निवासः लीलावतीपुरीमें अग्निदेवसे उपायनकी उपलब्धिः वेदनगरमें मृतिमान् वेदः, रागः, तालः, स्वरः, ग्राम और नृत्यके मेदोंका वर्णन

श्रीनारवृजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार महाव्यवर्षपर विजय पाकर श्रीयादवेश्वर हरि यादव-सैनिकोंके साथ इक्षावृतवर्षको गये ॥ १॥

मिथिलेश्वर । इलाइतवर्षमें ही राज्यय शिलारीं विद्याशितः देवताओंका निवासस्थानः दीतिमान् स्वर्णस्य पर्वत गिरिराजाधिराज पुनेकः हैं, जो भूमण्डलरूपी कमस्त्री कर्णिकाके समान शोमा पाता है। उसके वारों खोर मन्दरः, मेक-मन्दरः सुपार्श्व तथा कुमुद्द—ये चार पर्वत शोमा पाते हैं। इन चारोंते बिरा हुआ वह एक गिरिराज सुमेक धर्मः, अर्थः काम और मोध—हन चार पदार्थीत युक्त मनोरयकी माँति शोभा पाता है॥ २-३॥

उस इलाइसवर्षमें अम्बूफलके रससे उत्पन्न होनेवाला आम्बूनद सामक स्वतःसिक्क स्वणं उपलब्ध होता है। बहां अम्बूरससे 'अवगोदा' नामकी नदी प्रकट हुई है, बिलका बळ पीनेसे इस भूतलपर कोई रोग नहीं होता । राजन् । बहाँ अवस्थाहरूसे उत्पन्न 'काहम्य' नामक मधुकी यांच घाराई सवाहित होती हैं। बिनके पीनेसे मनुर्घोको क्या सहो-धराहि, 'विवर्णमा ( कान्यका कीका पक्षना ), थकावट तथा दुर्गन्ध आदि दोष नहीं प्राप्त होते ।
उन मधु-धाराजीते कामपूरक नद प्रकट हुए हैं, को
मनुष्योंकी इच्छाके अनुसार रहन, अन्न, वका, सुन्दर
आभूषण, शस्या तथा आसन आदि को-जो दिव्य परू हैं।
उन सबको अपित करते हैं। इसी प्रकार बहाँ सुप्रसिद्ध
कर्म्वन हैं, जहाँ मगवान संकर्षण किरावते हैं। किस बनमें
मगवान शिव स्ततः अपनी प्रेयसी ज्योतियोंके साथ रमण
करते हैं तथा जिसमें गये हुए पुरुष तत्काक खीरूपमें
परिणत हो बाते हैं। स्वर्णमय कमक, शीतक वसन्त बायु,
केसरके हुस, जबब कताओंके समूह तथा देवहखाँकी
सुगन्धके सेवनसे प्रदार्थ भ्रमर—ये सद इत्ताइतवर्षकी
अत्यन्त शोभा बदाते हैं। बेदूर्यमणिके अद्वुरीते विचित्र
छगनेवाली बहाँकी मनोहर स्वर्णमयी भूमिको देखते
हुए मगवान श्रीहरिने असंकारमण्डत देवताओंसे पूर्ण
हलावृतवर्षको जीतकर बहाँसे मेंट प्रहुष की ॥ ४-९ ॥

पूर्वकालके सम्बद्धार्मे राजा मुजुकुन्दके जामाता शोभनने भारतकर्षेने एकादशीका त्रत करके जो पुण्य अर्जन किया। उसके पळलकार देवताओंने उन्हें सम्बद्धायळवर निवास हे दिया। आज भी वह राजकुमार हुनेरकी माँसि राजी जाना- माराके काथ यहाँ राज्य करता है। मिथिकेश्वर ! यह परम सुक्द शोभन केंद्र केकर देवधवर भगवान श्रीकृष्णके समने भाषा । यहुकुलिकिक श्रीष्ट्रिकी परिक्रमा करके शोभन उनके बरणारिक्टोंने पड गया और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके। उन परमारमाको शीम ही मेंद्र देकर पुनः मन्दराचलको चला गया ॥ १०-१२॥

बहुक्ताश्वने पूछा—देनर्षिप्रवर ! राजा शोभनके बक्ते जानेपर भगवान् मधुसद्भनने आगे कौन-सा कार्य किया। बहु बतलाइये ॥ १३ ॥

श्रीनारवृजीने कहा—राजन् ! उस मन्दराचलके शिलरपर एक परम दिन्य तरोवर है, उसमें सर्णमय कमल खिलते हैं। यह देखकर किरीटचारी अर्जुनने माचव श्रीकृष्णसे पूछा—प्देवकीनन्दन ! सुवर्णमयी ख्लाओं और स्वर्णमय कमलेंसि व्याप्त यह अद्भुत कुण्ड किसका है ? मुक्ते बताइये ॥ १४-१५ ॥

श्रीभगवान्ने कहा स्वायम्भव मनुके कुळमें उत्पन्न आदि राजाधिराज पृथुने यहाँ दिन्य तप किया था। उन्होंका यह अद्भुत दिन्य कुण्ड है। पार्थ ! इसका जल पीकर मनुष्य सब पार्याते मुक्त हो जाता है तथा इसमें स्नान करके नरेतर प्राणी भी मेरे परमधाममें पहुँच जाता है।। १६-१७॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—राजन् ! यहीं लाकात् भगवान्ने एक तपोभूमिमें पदार्पण किया, जहाँ सदा आठों सिद्धियाँ मूर्तिमती होकर तृष्य करती हैं। उन सिद्धियोंको देखकर उद्धवने सनातन भगवान्ते पूछा ॥ १८३॥

भ उद्भव कोले—भगवन् । मन्दराचलके समीप यह किसकी तपीभूमि है ! प्रमो ! यहाँ कीन-सी किसाँ मूर्तिमती होकर विराज रही हैं—कृपया यह बतावें ॥१९॥

श्रीअवाद्यान्ते कहा—उद्धव ! यहाँ पूर्वकालमें स्वायम्भुव मनुने तपस्या की थी । उन्होंकी यह सुन्दर तपोभूमि है, जो आज भी परम कल्याणकारिणी है। यहाँ नारी-रूपवारिणी आठ सिद्धियाँ सदा विद्यमान रहती हैं। यहाँ जो कोई भी आ जाय, उसे भी आठों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ एक क्षण भी तपस्या करके मानव देक्त प्राप्त कर रूतो है। चहुर्मुख ब्रह्मा भी इस तपोभूमिके माहारम्यका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं॥ २०—२२ ॥

शारहजी कहते हैं---एकर् | वां कहकर भयवाद बीक्षण अपनी तेनाते भिरे हुए और वारंबाद हुन्हुनि वक्षाते दूध उन कावन्त उत्कट हिर्मि गरे, कहाँ पूर्वकालों हिरण्यकशिए देखने तपस्या की थी और आहाँ खोळावती नामकी एक व्यर्णमंत्री नगरी है। उन कीकावतीके खामी राखात् वीतिहोत्र नामधारी अग्नि हैं, जो उत्तम मक्षा पाळन करते दूध नित्य मूर्तिमान् होकर राज्य करते हैं। उन बनंजयदेवने भी परम पुक्ष परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रकों मेंट देकर उनकी उत्तम स्तुति की ॥ १३—-१६ ॥

इस प्रकार सारे इलावृतवर्षका दर्शन करते हुए देवाधिदेव मगवान श्रीकृष्ण वेदनगरमें गयेः जो जम्बदीएका एक मनोरम स्थान है। उस नगरमें भगवान निगम ( वेद ) सदा मूर्तिमान् होकर दिखायी देते हैं। उनकी सभामें सहा वीणा-पुस्तकभारिणी वाग्देवता बाणी (सरस्वती ) सुन्दर एवं मङ्गलके अधिष्ठानभूत श्रीकृष्ण-चरितका गान करती हैं । नरेश्वर । उर्वशी और विप्रचित्ति आदि अप्तराएँ बहाँ राय करती हैं और अपने डाव-माव तथा कटाओंडारा वेदेववरको रिसाती रहती हैं। मैं। विश्वावस, तुम्बद, संदर्शन तया चित्ररय-ये सब स्त्रेग वेणु, बीणा, मृदक्र, सक-यच्टि आदि बार्चीको लडताल एवं दुन्दुभिके साथ विधिवत बजाया करते हैं । नरेश्वर । वहाँ हम्बर दीर्घर प्रवतः उदासर अनुदासः स्वरित तथा राजुनारिक और निरनुनारिक---इन अठीरइ मेदोंफे खाब स्तुतियाँ गायी वाली हैं। नरेश्वर ! बेदपुरमें आठों ताल वातों स्वर और तीनों प्राम मूर्तिमान होकर विराखते हैं॥ २७---१४॥

वेदनगरमें राग-रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर निवास करती हैं। मैरव, मेषमहार, दीपक, मालकोश, श्रीराग और दिन्होल—ये सब राग बताये गये हैं। इनकी पाँच-पाँच जियाँ—यागिनियाँ हैं और आठ-आठ पुत्र हैं। नरेदबर | वे सब वहाँ मूर्तिमान होकर विचरते हैं। 'भैरव' मूरे रंगका है, ब्यालकोश' का रंग तोतेके समान हरा है, पोषमहलार' की कान्ति मीरके समान है। 'दीपक'-का रंग सुवर्णके समान है और 'श्रीराग' अहण रंगका है। मिथलेक्वर ! 'हिन्होल'का रंग दिव्य हंसके समान शोभा पाता है। ३५—३८३॥

बहुलाइयने पूछा—मुनिभेष्ठ! ताल स्वरः प्राम और

श्र इ उ चर'---इन स्वरोमेंसे प्रत्येकके इत्व, दोषं और प्रतः---ने तीन-तीन मेद होते हैं; फिर प्रत्येकके उदाच, अनुदास तथा स्वरित---ने तीम मेद होतेसे नी मेद इए । फिर कन स्वके सामुखासिक जीर सिरकुनासिक नेद होनेसे अक्टरह मैद होने हैं;

खुरव व्यक्ति किस्ते किस्ते केद हैं ! इन सबका नागोरकेस-वृत्तेक सर्वत क्रीजिमें || ३९ ||

शारव्यति वाहाः राजन् ! रूपकः, वर्षरीकः परमठः विवादः कमकः मस्वकः बाटित् और बुदाः वे आठ ताल हैं । शाकन् ! निवाहः श्रृष्याः सान्वारः वद्यः मध्यमः वैवतः वाषा प्रवासः वे सात स्वरं कहे गये हैं। माधुर्यः गान्वार और ब्रीक्य-वे तीन आम माने गवे हैं। रास, साम्बर्भ, मानकः गामकं, हैंनर, वैद्याधर, गोहचक और मान्यरस्य-में आस्य स्थापे मेद हैं। ये सभी दस-दस हाव-माव और अनुमावों- से युक्त हैं। स्वरांका बोध करानेवाला पद क्या रे ग म प ध नि---हस प्रकार है। राजन् । यह सब मैंने तुम्हें बताबाः अब और क्या सुनना चाहते हो है। ४०---४४ ॥

इस प्रकार श्रीनर्श-संहितामें विद्वजित्साकके अन्तर्गत नारद-बहुकाइव-संबादमें व्येदनगरका वर्णन' नामक वैताकीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

# चौवालीसवाँ अध्याय

#### रागिनियों तथा रागपुत्रोंके नाम और वेद आदिके द्वारा भगवान्का स्तवन

बहुस्राञ्चने पूछा—देवर्षे ! रागिनियों और राग-पुत्रोंके नाम मुझे बताइये। क्योंकि परावरवेत्ता विद्वानीमें आप सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १॥

सारवृज्जीने कहा—राजन् ! कालमेद, देशमेद और स्वरमित्रित क्रियांके मेदले विद्वानीने गीतके छप्पन करोड़ मेद बताये हैं । खपेश्वर ! इन स्वके अन्तर्भेद तो अनन्त हैं । आनन्दाकरप जो शब्दब्रहामय श्रीहरि हैं, इन्होंको द्वम राग्य समझो । इसलिये भूतळपर इन सबके जो मुख्य-मुख्य भेद हैं, उन्होंका में तुम्हारे सामने वर्णन करूँगा ॥२-६३॥

भैरवी, पिक्रका, शक्री, छीछावती और सागरी—ये भैरकरामकी पाँच रागिनियाँ बतलायी गयी हैं। महर्षिः सम्बद्धः पित्रकः मागभः विकानलः वैशासः अलित और प्रमा ने भैरवरागके भिन्न-भिन्न आठ पुत्र बतलाये गये 🦹 मिथिलेक्बर | चित्राः जयजयबन्तीः विचित्राः त्रजमस्लारीः अन्यकारी-ये मेधमस्कार रागकी पाँच मनोहारिणी रागिनियों कही गयी हैं। श्यामकार, सोरठ, नट, उद्वायन, केटार, वजरहरून, जलधार और विद्याग—ये मस्लार रागके आठ पुत्र प्राचीन विद्वानीने बताये हैं। कड्युकी, मचुरी, टोडी, गुजरी और शावरी--ये दीपक रामकी पाँच रागिनियाँ विख्यात हैं। विदेहराज ! कस्याणः शुभकामः बीडकस्याणः कामकप, कान्हराः रामसंजीवनः मुखनामा और मन्द्रशास-वे विद्यानीहारां दीपक शंतके आठ पुत्र कहे गये हैं। मिथिलेक्टर ! साम्बारी, वेदगान्वारी, बनाजी, सर्मणि तथा ॰ ग्रुजानरी-मे येंच संज्ञनणक्रमी आख्योग रागकी रागिनियाँ बारी गंबी हैं। बेच। मचका बादमाचार, कीदिक, चण्डहर,

बुंबुटः विद्वार तथा नन्द— , भासकोश रामके आठ पुत्र बतलये गये हैं ॥ ४—१५३ ॥

राजेन्द्र ! बैराटी, कर्णाटी, गौरी, गौरावटी तथा चतुरचन्द्र-काळा—ये पुरातन पण्डिलांद्वारा कही गयी श्रीरागकी विक्यात पाँच रागिनियाँ हैं । महाराज ! सारज्ञ, सागर, गौर, मरत, पज्जार, गोविन्द, हमीर तथा गीर्भीर—ये श्रीरागके आठ मनोहर पुत्र हैं । वसन्ती, परजा, हेरी, तैळड्डी और सुन्दरी—ये हिन्दोळ रागकी पाँच रागिनियाँ प्रसिद्ध हैं । मैथिकेन्द्र ! मञ्चल, वसन्त, विनोद, कुमुद, विहित, विभास, स्वर तथा मण्डल—विद्वानींद्वारा ये आठ हिन्दोळ रागके पुत्र कहे गये हैं ॥ १६—२१ ॥

बहुलाश्यने पूछा—बान्द्रवसस्य बीहरिके साखात् स्वस्य महात्मा निगम (वेद ) के, जो रागमण्डलमें हिन्दोलके नामसे विख्यात हैं, पृथक्-पृथक् अङ्ग इस भूतळपर कीन-कीन-से हैं—यह मुझे बताइये ॥ २२-२३ ॥

नारव्यनि कहा—राजन् ! वेदलक्य जीहरिका मुख क्वाकरण' कहा गया है, पिश्चल-कथित 'छन्दःशास्त्र' उनका पैर बताया जाता है, 'गीयांचा-शास्त्र' (कर्मकाण्ड ) हाथ है, क्वोतिय-शास्त्र'को नेत्र बताया गया है। 'आयुर्वेद' पृष्ठदेश, 'धनुर्वेद' वदाःखक, धाम्धनयेद' रतना और वेद्रोपिक शास्त्र' मन है। संस्थ बुद्धि, न्याववाद अहंकार और बेद्रान्त महात्मा वेदका निस्त है। गिथिकावर ! रागस्य को शास्त्र है, उसे वेदराकका विद्यारक्षक समझो । राजन् । ये तब बात दुन्हें बतायां। अब और क्या सुनना बाहरी हो है। बहुत्सार्थमे पूर्ण —रेजर्ने ! उस नेरपुरमें जाकरे पाक्षात् मनवान् कीहमिने क्या कियाः यह मुझे क्यार्थाः क्योंकि जाप शाक्षात् विकादशी हैं ॥ २८॥

अंगर द्वानि कहा - राजन् ! याद वेश्वर श्रीकृष्ण कथ वेदपुरमें, आये, तथ निगम (वेद् ) मी सरस्वतीके ताथ मेंड केकर आये । गन्धर्य, अप्तरा, आमः ताक, स्वर तथा भेदों लहित राग्य मी उनके साथ ये । उन्होंने हाथ ओड़कर मगवान्को प्रणाम किया । देवताओं के मी देवता साक्षात् भगवान् कनार्दन वेदपर प्रसन्न हो समस्त याद वों के समझ उनसे बोळे ॥ २९-३१॥

श्रीभगवान्ने कहा—निगम ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो। उसके अनुसार कोई वर माँगो । मेरे प्रसन्न होनेपर तीनों छोकोंमें मक्तोंके क्रिये कीन-सी बस्दु दुर्छभ है ! ॥ ३२ ॥

बेद बोस्टे—देव! परमेश्वर! यदि आप प्रथक हैं तो वहाँ मेरे जो ये उत्तम पार्घद हैं, उन सक्को अपने दिन्य रूपका दर्शन कराइये। अत्यन्त उद्दीत तेजवाड़े अपने निज धाम गोलोकमें आपका जो स्वरूप है तथा हुन्दावनमें और वहाँके रासमण्डलमें आपका जो रूप प्रकट होताहै, उसाका ये सब लोग दशन करना चाहते हैं॥ १३-१४॥

श्रीनारद्जी कहते हैं—मैथिलेश्वर ! वेदका कथन युनकर वाशाद् परिपूर्णतम मगवान् श्रीकृष्णने श्रीरावाके साथ अपने परम दिव्य रूपका उन्हें दर्शन कराया । उस अनुमम युन्दर रूपको देखकर सब छोग मृष्टित हो गये । अपना शरीर तथा युख श्रुष्णकर वे सभी सास्त्रिक भावींसे पूरित हो गये । राजन् ! उस समय अस्यन्त इपी उत्प्रस्क हो वे वाशोंके मधुर शब्दींके साथ सस्प्रक्षोंके देखते देखते मगवान्के समक्ष नाचने और गान करने हो। मैथिलेक्वर ! भगवान्का साधुर्यमय अञ्चत रूप जैसा युना गया था। वैसा ही देखा गया और उसी प्रकार वेद आदिन (असका नीचे दिये शब्दोंमें) वर्णन

श्रेष्ट्रने कहा-चेन ! आप सस्तरूपः शानमानः सर्-असर्वे परे व्यापकः सनातनः प्रशानसमः विमनातनः समः सहतः प्रकाशकाः परम दुर्गमः परासर तमा जपने याम (विकास समाशः) समा प्रसं सर्व वकानके व्यवकानः को निस्ता करनेवाले भाषा हैं। आपको में प्रणाम करता हैं ॥ १९॥

सरसारी बोर्की भगवन् ! योगीकोग आवको परम क्योतिःस्वरूप जानते हैं। इस तमय जो आपके चरणार्थिन्स्-विमहते युक्त बताते हैं। इस तमय जो आपके चरणार्थिन्स्-युगल देले गये हैं। वे समस्त क्योतियोंके अधीकर हैं। वे सदा मेरे क्यि कस्याणकारी हों<sup>द</sup> ॥ ४० ॥

गन्धवं बोछे—प्रश्नो ! स्पाम और गीर तेजके रूपमें अपने ही प्रकारते प्रकाशित जो आपका तेजोमय खरूप है। यह आपने अपनी इच्छाते प्रकट किया है। उन्हीं युगळ मामों ( खरूपों )से आप नित्य उसी प्रकार पूर्णतमा विराजित रहते हैं। जैसे मेप स्थाम वर्ण तथा विज्ञासि शोभा पाता है ॥ ४१॥

अप्सराओंने कहा—जैसे तमाल सुवर्णमधी कताले, मेच विगुन्मालाने तथा जैसे नीक गिरियाज तोनेकी खानते सुशोभित होता है, उली प्रकार आप आदियुक्य स्थामसुन्दर अपनी प्रेयसी शीराभारानीके निस्य साहचर्यते शोमा पाते हैं ॥ ४२॥

तीनों प्राप्त बोळे-किनके चरणारविन्दींके पावन परागको शिवः रमा (डक्मी)ः क्वानीपुरुष तथा देवताऑ-

१. सम्बायमानं सदस्तरं वृष्ट
ण्डम्भद् प्रश्ननं विभवं समं महद् ।

श्वा मन्दे वृष्ठ हुगंमं परं

श्वदा स्थानना परिभूतवेतवष् ॥

२. महः परं स्वा किन्न वेशिनो विष्ठः

सविश्रवं तत्र वदनित सारवताः ।

हृष्टं द्व वदो पदयोहंदं मे

श्वेमाष भूमानमहस्तमधीन्यरम् ॥

१. स्थामं च गीरं विदितं स्थानना

हृतं स्वा धाम निजेण्ड्या हि ।

विरावसे निस्पमलं च ताम्यां

पत्री ववा येनकहानिनं:च्याम् ॥

४. वका स्थानः वाल्यीतवस्याः

वशी ववा चन्नवस्या चकास्ति ।

श्रीकोदिराजी निस्पम्याः

विरावस्याः

सिहेंसे भीराया अपने चिसमें बारण करना चाहती हैं। माधवके उन चरण-कमलोंका सदा मञ्जन करो ॥ ४३ ॥

तास्त्रींने कहा—जिनके कारण राजा बक्ति सत्स्वरूप होकर प्रतिक्रित हुए, उन्हीं भगवान्को बक्ति अपिंट करनी खाहिये। अपने संतत चित्तरूपी गुफामें श्रीहरिके उस चरणको ही प्रतिक्रित करके उसकी सेवा करों। । ४४ ॥

शाम ( छय ) बोळे—संतजन विनकी धरण छेकर बु:स-शोकको निकास कृंकते हैं, श्रीराधा-माधवके उन दिव्य चरण-कमलौंको इम सदा हृद्यमें सारण करें ॥ ४५ ॥

स्वर बोले जो शरद शृतुके प्रकृत्स पङ्काकी शोमा-की अत्यन्त तिरस्कृत कर देते हैं, युनिक्पी भ्रमर जिनका आखादन करते हैं, जो बक्र, कमल और शङ्क आदिके चिक्केंसे युशोमित हैं, जिनपर सोनेके नूपुर चमक रहे हैं तथा जिन्होंने भक्तोंके त्रिविध तापोंका उन्मूलन कर दिया है, श्रीराधावस्त्रमके उन चञ्चल-युतिशाली युगल चरणारिक्योंको मैं इदयमें धारण करता हूँ॥ ४६॥

इस प्रकार बीगर्ग-संहितामें विश्वजिन्**सम्बद्धे अन्तर्गत भारद-बहु**लाइव-संबादमें विदादिके द्वारा की गयी स्तुतिका वर्णन' नामक चीनातीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

# पेंतालीसवाँ अध्याय

#### रागिनियों तथा राग-पुत्रोंद्वारा भगवान् श्रीकृष्णका स्तवन और उनका द्वारकापुरीके लिये प्रस्थान

सारद् औं कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर भैरव आदि रागरण भगवान् श्रीहरिके सामने उपस्थित हुए और रूपके अनुरूप उनके प्रत्येक अवयवका दर्शन करके अत्यन्त हर्षित हुए । श्रीहरिके विम्रहमें जिस-जिस अङ्गपर उनकी हिंछे पड़ती था। वहीं वहीं वह उहर जाती थीं । लावण्य-विशेषका अनुभव करके वह वहाँसे इटनेमें समयं नहीं होती थीं। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके उस अत्यन्त अद्भुत रूपका दर्शन करके वे भी पृथक्-पृथक् उसका गुणगान करने को ॥ १—३॥

भैरव बोळा—श्रीहरिके दोनों घुटनोंका चिन्तन करो। किन्दें तदा अङ्कर्म छेकर कमछा अपने कमछोपम करोंसे उनकी तेवा करती हैं।। ४।।

मेशमहारने कहा—तर्थव्यापी भगवान् श्रीकृष्णकी दोनों बाँचें। मानो कदलीसण्ड हैं। तोनेके संभे हैं। तेजले पूर्ण हैं। अनुषम शोभाले सम्पन हैं तथा पीताप्रवरते दकी हुई हैं। उन दोनों करदनीय अब-युगलका मैं ज्यान करता हैं।। ५॥ दीपक रागने कहा—भगवान्के कटिभागले नीचे को सम्पूर्ण चरण हैं। वे समस्त सुन्तोंको देनेवाले हैं तथा सुवर्णकी-सी कान्ति भारण करते हैं। उन सुप्रसिद्ध चरणोंका भजन करो ॥ ६॥

मालकोदा बोला—मगवान् श्रीहरिकी जो कमर है, वह केशके समान अत्यन्त पत्तली है और वह मनुष्योंकी हष्टिका मान हर लेती है, अर्थात् उस कटिको देखनेमें हष्टि समर्थ नहीं हो पाती; वह मन्द-मन्द समीरके चलनेपर भी अत्यन्त कम्पित होने या लचकने लगती है। हस प्रकार वह सबके चित्तको हर लेनेबाकी है। मैं बिनझ मस्तकते उत्तकी बन्दना करता हूँ॥ ७॥

श्रीराग बोका—राधिकायक मका को नामि-सरोवर है। उसका मैं अपने इदयमें प्रतिदिन भ्यान करता हूँ। वह पुष्करकुण्डके समान शोभा पाता है। त्रियकी कम छहरों से उसकी मनोहरता बढ़ गयी है और वहाँकी रोमायकी ने कामदेवके की डा-कानमकी तिरस्कृत कर दिया है।। ८।।

वस्य पदस्य परागं अन्युरमाकांबदेवै: । श्रम्काति नीतसि राषा तं ककं माथवपादम् ।।

इ. बेल विक: सब्बिहरैताक्किमेन हरेत । तं अज पादं द्व वरेश्चेतसि तथ्ये आहरे ॥

किविश्वालित विदिक्षं सन्तो वष्ठारणं गताः । राभामाभववीरिक्षं दशान वद्यपञ्चमम् ॥

८. सर्विक वपश्च विभवतीय विशेषकं निकिन्द्युनिवेदितं द्वविद्यक्षेत्रविश्वाप्तवः । सुभावनकार्युतं श्रीविष्यकारायमं वक्ष्युति पश्चापं इति दशावि रावार्यतः ॥

निष्योक रागाने कहा उदरमें जो तिमलीकी पंक्ति है। बह कमा अक्षरीकी पंक्ति (बर्णमाला ) है ? अथवा पीएकके एक्तेपर मोहन-साला दिखायी देती है ! क्या कमक दक्यर कोई क्याम रेला है या उदरमें यह रोमायकि फैली हुई है ? ॥ ९ ॥

भैरवंदागकी रागिनियाँ बोर्ली—श्रीकृष्ण हरिका जो पीताम्बर है, वह दीतिमान् इन्द्रधनुष तो नहीं है ! सोनेके सारोकी शिल्पकलाद्वारा वह मनोहर ढंगते टॅका हुआ है ! उसका ही भकन करो, वह मनुष्योंका दुःस हर छेनेवाला है !! १० !!

भैरवके पुत्रोंने कहा-भगवन् ! आपकी चारी भुकार चारों समुद्रांके समान सम्पूर्ण विश्वकी परिपूर्ण करने-बाली हैं, चार पदार्थोंके समान आनन्ददाधिनी हैं, छोक-कर्मी बँदोवाके वितानमें दण्डका काम देती हैं तथा सूमिको बारण करनेमें दिगाजोंके समान प्रतीत होती हैं॥ ११॥

मेधमद्वारकी रागिनियाँ बोर्ली सर्वबङ्ग भूमिपति मगवान् श्रीहरिके मधुर अभरका, हे मन ! त् सदा चिन्तन कर । यह छाल रंगके विम्ब-फलकी सी कान्तिये मण्डित है तथा न्तन अपाकुसुमके छाल दलेंकी माँति उसका सुन्दर सक्तर है ॥ १२ ॥

नेघमहारके बेटे बोले-परमेश्वर श्रीकृष्णकी जो निर्मंश दन्त-पक्ति हैं। उसका सदा ध्यान करो। उसने कपूर, केवहेंके फूल, मोती। हीरें। श्रीखण्ड चन्दन। चन्द्रमा। चपला। अमृत तथा मस्लिका-पुर्योकी कान्तिको पहलेसे ही तिरस्कृत कर दिवा है ॥ १३॥

दीयक रामकी रागिनियाँने कहा—भगवन् ! निकार्नोकी रक्षा करनेमें समर्थ तथा अमीष्ट बस्त देनेमें दक्ष जो आपके युगळ नयनोंका हमाकराध है, वह रात-दिन हमारी रक्षा करें । वह करास कामदेवके वाणोंका परीक्षक है—उससे मी तीन शक्तिवाला है । उसने सम्पूर्ण व्यवस्वी दीक्षा के जी है, अर्थात् वह समस्त व्यवस्वी राशि है । उसने अपनी उदारताके सामने कस्यवृक्षको भी तिरस्कृत कर दिवा है तथा उसके एक दी नहीं, करोहीं कर्ष हैं ॥ १४ ॥

वीपकाने पुत्र बोक्के नया ये त्रान कमछके बीच दो कुछिन्न ( गौरैया ) पत्नी बैठे हैं या तीनों कोन्नेक इश्लोंका नाम करनेके किमे दो तीक्षी तकवार हैं या कामदेवके: दो विकासीक मनुष हैं। अवका परमाधा श्रीकृष्यके कुलाव्यूमें मुनक भूमण्यक शोधा या से हैं शृह्धी।

मालकोशको रागिवियोंने कहा सुन्दर कंपीक मण्डलपर दो चक्रल कुण्डल इत्य कर रहे हैं। मानो कदमकार्की दो नागिने नाच रही हों। अथवा मकरन्दते परिपूर्ण कमकार्य भगरावली मेंडरा रही हो ॥ १६॥

मालकोशके पुत्र बोके—आकाश-मण्डलमें सूर्यदेश उदित हुए हैं या मेघमालामें विजली चमक रही है अवका यहुपति मगवान् भीकृष्यके गण्डमण्डल (क्पोल्ड्य) पर क्योतिके लण्ड-ला कनक-निर्मित कुण्डक शक्रमका रहा है।। १७।।

अरिशनकी रागिनियाँ बोर्सी—दो कुलिक किंवा दो सञ्जन पक्षियोंकी पंक्तियोंका परस्पर गुद्ध हुआ । उनके सम्बर्ध बीच-पचाव करनेके लिये प्रफुल्ल कमल्यर एक तोता निकट था गया है, जो अवण विग्व-फलको प्राप्त करनेकी इच्छाले वहाँ बैठा शोमा पाता है (यहाँ कुलिक मा सञ्जन पक्षी भगवान्के दोनीं नेत्र हैं, उनके बीचमें बैठा हुआ तोता नासिका है, प्रफुल्ल कमल छुल है। और अवण विग्य-फल अवर है) ॥ १८॥

श्रीरागके पुत्र बोले — जिन्होंने अपनी कमरमें पीतान्वर बाँच रक्ता है। मलाकपर मोर-मुकुट धारण किया है और ग्रीवाको एक ओर हका दिया है। जो हायमें जकुटी और बंशी लिये हैं तथा जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं। उन पहतर नटवर-वेषधारी श्रीहरिका में भजन करता हूँ ॥ १९॥

हिन्दोछरामकी रागिनियाँ बोर्सी—जिनकी क्यास कान्तिकी अक्सीके पूर्की उपमा दी जाती है, जो यमुनाके तद्यर कदम्य-काननके मन्यभागमें विराजमान हैं तथा नयी अवस्थाकी गोपमुन्दरियोंके साथ विद्यार करते हुए शोभा पादे हैं, वे बनमाली हम सबके मज्जरुक। विस्तार करें | 11 २० 11

हिन्दोखरागके पुत्रींने कहा — हरे | भूतस्मर मेरे स्थान पातकी नहीं है और आपके समान कोई पापापहारी भी नहीं है | इसकिये आपको समझाधदेव मानकर मैं

- परिवारिक्तपीतपटं वृद्धि शिक्षिक्तीयनटीकतक्त्रपरम् ।
   वर्ष्णविशुक्तरं पञ्चक्रपकं पद्धतरं नववेषवरं समे ॥
   (गर्ग००) विषयिक्तः ४५ । १९)
- ं जतसीकुत्रुमीवनेषकान्तिर्वेश्वनाकृत्वस्यम्बन्धाः । जननीपनधूनिहारहाकं वनपाकं वितनोत् सङ्कति ॥ ( जर्ने», विकालिह् अन् । ६० ).

क्षांकी ओमाँ हैं। आपकी जैसी इच्छा हो। वैसा मेरे प्रति कीकिये। ११ ॥

अमरक्की कहते हैं—राकन् ! रागोदारा किये गये उपर्कुक प्यानकी जो सदा सुनता अथवा पढ़ता है। मक-बसास भगवान् श्रीकृष्ण उसके नेशोंके समक्ष प्रकट हो आते हैं। इस प्रकार वेद आदिको अपने स्वरूपका दर्शन कराके साक्षात् श्रीहरि उन सबके देखते-देखते चतुर्शुंज शार्कुपाणि बन गये॥ २२-२३॥

> इस प्रकार श्रीकृष्णका दर्शन करके जब देवतालेग अपने गणींके साथ चले गये, तब रोनामें अपने पुत्र यदुकुल-

तिलक शम्यर-शत्रु प्रद्युक्षको स्थापित करके परास्परं भगवात् श्रीहरिने अपनी द्वारकापुरीमें जानेका विचार किया । मिथिलेश्वर ! उनके रथपर मञ्जीर, बंटा और किह्निणीकी मधुर व्यनि होने लगी । सुन्दर कांस्थ-पात्र ( साँस ) की आवाज भी उसमें मिल गयी। हाककने उस रखमें सुप्रीव आहि चञ्चल घोड़े जोत दिये । वह उसम रत्नयुक्त आयुक्णींसे सजाया गया था, उसके आगे वेद-मन्त्रींका क्षेत्र भी होता था और उसके कपरका गरुडव्यन प्रभक्षनके वेगसे पहरा रहा था । ऐसे रथके द्वारा वेदपुरीको छोड्कर परमात्मा श्रीहरि यादववुन्दसे मण्डित द्वारकापुरीको चले गये ॥ २४-२७ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें निर्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाइय-संवादमें श्रीकृष्णके ध्यानका वर्णन' नामक पैतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

# छियालीसवाँ अध्याय

बादवों और गन्धवेंका युद्ध, बलभद्रजीका प्राकट्य, उनके द्वारा गन्धवेंसेनाका संद्वार, गन्धवेराजकी पराजय, वसन्तमालती नगरीका दलद्वारा कर्षण; गन्धवेराजका भेंट लेकर शरणमें आना और उनपर बलरामजीको कृपा

वारक्षी कहते हैं—राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णके हारकापुरीको चले जानेपर प्रयुग्न अपने सैनिकोंके साथ कामदुषनदके समीप गये । वहाँ गन्धवोंकी मनोहारिणी हेम-राज्यायी वसन्तमाळती नामकी नगरी है, जिसका विस्तार सी बोजनका है। अवङ्ग स्त्राओंके समृह, इलायची, केसर, जायफळ, जावित्री, श्रीकण्ड चन्दन और पारिजातके बुध उस पुरीकी बोभा बदाते थे । मतवाके भ्रमरोंके गुजारवंसे निनादित, विचित्र पक्षियोंके कळरवंस मुखरित तथा गन्धवोंने सुशोधनत वह नगरी नागोंने युक्त भोगवर्तापुरीके समान शोभा पाती थी ॥ १-४॥

वहीं पतंत्र नामले प्रसिद्ध महायली गन्धवंदाज दाज्य करते थे, जो यहे पुण्यालमा थे और जिनका वल पौरुष देवराज इन्ह्रके समान था। उन्होंने सुना कि दिग्वजयके क्रिये निकले हुए प्रयुक्त आ रहे हैं, तब उन गन्धवंदाजने उद्भट गन्धवंति बुक्त होकर युद्ध करनेका निश्चय किया। रथ, बोहे, हाथी और पैदस्त दस करोड़ गन्धवंकि साथ राजा पतंत्र प्रयुक्ति सामने युद्धके लिये आये। गन्धवं और बाह्धांने वहा अयंकर युद्ध हुआ। मालां, गहाकां, परिचां, सहसंक तोकरीं तथा शहिकांकी मार होने लगी । बाणोंसे अन्धकार फैल जानेपर अतिरथी बल्यान् वीर पतंग धनुषको टंकारते हुए आगे बदे और मेघके समान गर्जना करने लगे । बल्देवजीके बल्यान् अनुज गदने गदा लेकर गन्धवोंकी सेनाको बैसे ही धराशायी करना आरम्भ किया, जैसे देवराज इन्द्र बज्रसे पर्वतींको हहा देते हैं ॥ ५-१०॥

गदकी गदाके प्रहारते कितने ही गृत्वबं युक्तभूमिसें गिर गये, उनके रय चूर-चूर हो गये और समत्त हाथियों-के कुम्भस्थल फट गये । कितने ही पुद्रस्वार बीर भी युक्त-के मुहानेपर प्राणश्च्य होकर पढ़ गये । मुआएँ कट आनेते कितने ही गृत्वबं उत्तालमुख और औंधेमुख पढ़े दिखाबी हेते थे । क्षणमात्रमें गृत्वबाँकी सेनामें सूनकी नदी वह चली । प्रमध्यण भगवान इहकी मुख्डमाल बनानेके लिये युक्तभूमिमे नरमुख्याँका संमद्द करने लगे । सिह्पर चढ़ी हुई महकाली सेकड़ों डाकिनिबाँके साथ युक्तभूमिमें आकर खप्परमें सून मर-भरकर पीती दिखायी देने लगीं ॥११-१४॥

इस तरह गदके द्वारा किये गये मुद्धमें जब गन्धर्यसण पकायन करने कमें। तब मन्धर्योंके शता पतंश एक आक गक्तेमाके साथ वहाँ का पहुँचे ! विश्वकेषर ! पतंत्रने : बाते ही गदकी कातीर्थे गदा मारी । गदने भी अपनी यदाले पतंत्रके वक्षपर नक्षपूर्वक चीट पहुँचायी । उन होनोंसे दो बद्दीतक गदायुद्ध चक्ता रहा । उनकी दोनों गदाएँ आगकी चिनगारियाँ विखेरती हुई चूर-चूर हो गयीं । रणदुर्मदं पतंगने लाख भारकी मारी गदा केकर तुरंत ही गदके मसाकपर मारी । गदाके उस प्रहारते गद क्षणभर-के किये मूर्ज्छित हो गये । इस प्रकार महामना पतंगने जव बोर युद्ध किया, तब उसी समय द्वारकापुरीते एक तेजपुक्ष आ पहुँचा ॥ १५-१९३॥

तमसा यादवाँने करोड़ों सूर्योंके तुल्य तेजस्वी उस तेज-पुजको देखा । उसके भीतरसे गोरे अञ्चलके महावली भक्तवत्सल भगवान् बलदेव सहसा प्रकट हो गये। नीलम्बरवारी बल्झाली बल्दामने कुपित हो गन्धवौंकी सारी सेनाको हलते खींचकर मुसल्से धारना आरम्भ किया। बहुत-से रयाँ, हाथियाँ और कोड़ोंको उन्होंने कालके गालमें पहुँचा दिया। शक्तवारियोंमें श्रेष्ठ वीर सब-के-सब चूर-चूर हुए पत्थरोंकी माँति एक साथ ही भूतलमर बिखर गये। पतंग भी रथहीन हो भारी भयके कारण बहाँसे बलन्तमालती पुरीमें चक्ठे गये और पुनः यादवोंसे युद्ध करनेके लिये सेनाका म्यूह बनाने लगे।। २०-२४।।

नरेखर ! सी योजन विस्तृत गन्धवोंकी सम्पूर्ण बसन्त-मास्ती नामकी महापुरीको इस्से उपाटकर कृपित हुए बस्स्देवजीने कामदुष नद्में गिरानेके स्त्रिये खींचा । उस नगरीके भवन धदाधद धराशायी होने को । फिर तो सत्कास्त्र वहाँ हाहाकार मच गया । अपनी नगरीको टेढ़ी या करवट स्त्री हुई नौकाकी भाँति बगमगाती देख पतंग सर्वया पराभूत हो, तत्कास्त्र समस्त गन्धर्योके साथ हाथ ओड़, भेंट-सामग्रीके साथ वहाँ आ पहुँचा ॥ २५-२७॥ असे को खला ऐते विमान कहरे वर्धकी मेंट किने।
को मुनर्गके समान कान्तिवाले तथा विभिन्न रान्ति अदिल
के । मीतीकी बंदनवार उनकी शोभा बटाती थीं।
विभक्तमनि उन विमानोंको दक्त दस बोजन विस्मृत बनाया
था। वे सभी विमान इच्छानुसार चलनेवाले तथा कोटिकोटि कल्क्षी प्रयं पताकाओंसे सुशोधित थे। उनसे सहस्रों
स्योंके समान प्रकाश पैल रहा था। चार लाख गौँएँ।
दस अरव घोड़े, इलावची, लाख केसर और जायफलेंके साथ
दिव्य अमृतफलेंने भरे करोड़ी पात्र उपहारके रूपमें लाकर
उन्होंने दिये। फिर वे नमस्कार करके तिरस्कृतकी भाँति
हाथ जोड़कर बल्दामजीरे बोले, उन्हें बल्क्स्ट्रजीके प्रभावका
पूरा परिचय मिल गया था।। २८-३१३।।

पतंचने कहा—राम! महापराक्रमी नल्दाम! मैंने आपने पराक्रमको पहले नहीं जाना था। इसिल्ये अपराध कर बैठा। जिनके एक फलपर सारा भूमण्डल तिलके कमान दिलायी देता है। उनके सामने कीन उहर सकता है। मगवन् ! कामपाल! देवाधिदेव! आपको नमस्कार है। साक्षात् अनन्त एवं रोजस्वरूप आप बल्दामको बारंबार प्रणाम है। अञ्चत देव! आपकी जय हो। परात्पर! साक्षात् अनन्त ! आपकी कीर्ति दिगन्ततक फैली हुई है। आप समस्त देवताओं। मुनीन्द्रों और फणीन्द्रोंसे भेष्ठ हैं। मुस्ल-धारी! आप बल्वान् इल्अरको नमस्कार है ॥ ३९—३४॥

नारद्जी कहते हैं—राजन् ! पतंगके इस प्रकार स्तुति करनेपर महाबली यलभद्रजीका चित्त प्रसन्न हो गया ! उन्होंने गन्धवंको क्या तुम मत हरो?—यों कहकर अभगदान दिया । तदनन्तर माद्येश्वर यलदेव अपने चरणोंमें पहे हुए प्रतुम्नको भेनाके संचालक-प्रदूपर स्थापित करके, याद्योंसे प्रशंसित हो शीन्न ही द्वारकापुरीको चले गये ॥ ३५-३६॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्सण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकाद्यव-संवादमें व्यसन्तमालती नगरीका कर्वण' नामक छिवालीसर्वो अध्याम पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

अब अवाष्ट्रात देव परात्पर स्वयमनन्त दिगन्नवराङ्गते । श्वरश्रुवीन्त्रपाणीन्द्रवराय ते मुसकिने वक्ति दक्ति नमः ॥
 ( वर्गे०) विश्वजिद्य ४६ । ३४ )

4-, 50

# सैतालीसवाँ अध्याय

#### यादव-सेनाके साथ शकसत्वका युद्ध और उसकी पराजय

मधुमा अद्देत हैं—राजन् ! तहनन्तर महाबीर मधुमा अपनी विजय-दुन्दुिश सबबाते हुए यादवे सैनिकॉके लाथ मधुभारा नदीके तटपर गये। सुवर्णागिरिके किनारे कुनेर-के सुम्दर बनमें, जो सुनहरे इंसों और काञ्चनी लितकाओं सम्पन्न है, पहुँचे। मिथिलेश्वर ! हिमाल्यकी गुफाएँ देवताओं के लिये दुर्गका काम देती हैं। वहाँ दानवोंकी पहुँच नहीं हो पाती। वहाँ गङ्गातटवर्ती बेंतकी शाहियाँ छार्या रहती है। कभी-कभी दानवोंसे डरकर स्वर्गते भागे हुए आठों खेकपालोंकी निधियाँ वहाँ निवास करती हैं॥ १-४॥

शकरल नामक देव-शिरोमणि उस प्रान्तके अधिपति
है। प्रयुक्तका आगमन सुनकर उन्होंने उनके साय
पुद्ध करनेका विचार किया। प्रशुक्तके मेजे हुए बुद्धिमानों मे
बेह साक्षात् उद्धव मार्गदर्शी क्षेत्रोंसे रास्ता पूछते हुए
सक्तक्तकी नगरीमें गये। समामें पहुँचकर मन्त्रिप्रवर प्रभु
उद्धवने राजा इन्यूसलको नमस्कार करके प्रशुक्तकी कही
हुई बातें विद्यारके साथ कह सुनायी।। ५-७।।

उद्ध्य बोके यादवाँके इन्द्रः द्वारकापुरीके स्वामी राजाधिराज उपतेन जम्मूदीपके नरेशींको जीतकर राजप्य यह करेंगे । उनके द्वारा दिन्दिजयके लिये में ये गये कल्यान् दिन्दिजयके लिये में ये गये कल्यान् दिन्दिजयके लिये में ये गये क्ल्यान् दिन्दिजयके लिये भारत आदि क्ल्योंको जीतकर आज ही इलाइतवर्षपर विजय पानेके लिये आये हैं। उन श्रीकृष्णकुमारका यल महान् है। यदि आप अपने कुलकी कुशल चाहते हों तो शीध ही उन्हें भेंट दीजिये। सर्वश्रीमें श्रेष्ठ नरेश ! यदि आप भेंट नहीं हैंगे तों आपके साथ युद्ध अनिवार्थ होगा ॥ ८—१० है॥

राकासक बोळे - दूत ! सुनो । देवतालेग भी सदा मेरी पूजा करते हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है। मैं सिक्ष हूँ, महाबीर हूँ और एक व्यक्त हाथियोंके समान बल्बान हूँ। आठों लोकपालोंके आधिपत्यका रक्षक हूँ। कुबेरके समान बोहाते सम्पन्न तथा इन्द्रके समान उद्घट शक्तिशाकी हूँ। उमरोनको ही मुसे उत्का उपायम मेंट करना चाहिये। मैंने पहले कभी किसीको मेंट नहीं ही है, इसक्ति में उम्हारे बदुराजकों भी मेंट नहीं हूँगा॥ ११-१३॥

उद्धव बोले—यादवींके तेजले जैसे कुनेरको तिन्तकार प्राप्त हुआ है और उन्हें मेंट देनी पड़ी है; जैसे वैश्वदेशके बखवान् राजा शृङ्गारितलकने मेंट दी है; हरिवर्षके राजा ग्रुभाङ्ग, उत्तराखण्डके खामी गुणाकर, दैत्योंके सखा राक्षसराज लङ्कार्णात संवत्तर, केतुमाल और शकुनि आदि बड़े-बड़े असुरोने जैमे मेंट दी है, राजन्! उसी तरह उन्हीं श्रं-सं दुदशामें पड़नेपर आप भी प्रयुग्नको मेंट हेंगे॥ १४-१६॥

नारहजी कहते हैं—राजन् ! उद्धवकी उपर्युक्त बात सुनकर बख्वान् शक्तसकृते कुपित हो उद्धवको इस प्रकार उत्तर दिया—'भगवद्धक्त-शिरोमणे ! सुनो । जब-तक मैं मेंट हूँ। तबतक तुम वहीं ठहरो । अन्यथा तुम जाने नहीं पाओगे । महामते ! मेरी यह बात सत्य है। सत्य है।। १७-१८।।

उद्भव बोले—इस मिन्नयोंमें भेष्ठ और भेष्ठ शान हैं प्रदान करनेवाले हैं। जो इसारी शिक्षा नहीं मानते, उनका मकुल नहीं होता॥ १९॥

नारकजी कहते हैं--राजन् ! इस प्रकार शक्रसलने उद्भवको यहाँ नजरबंद कर लिया । उद्भवके नहीं लैटनेसे यदुवंशी लोग चिन्तित हो गये। उन्हें देखे बिना उन सबके कई दिन यीत गंपे। तब मेरे मुखसे उद्दवजीके अवरोधका तमान्वार सुनकर भगवान् प्रवामन हरि त्रिपुरा-सुरको जीतनेके लिये यात्रा करनेवाले महादेवजीके समान शक्रमण्यपर विजय पानेके लिये चले । उनके साथ समस्त यादन बन्धु और नारी मेना थी। प्रशुप्तजी सुबर्णादिकी गुफाके द्वारपर जा पहुँचे। दुनदुभियोंकी ध्वनिसे मिश्रित वीर योद्धाओं के कोदण्डोकी टंकारीं। बोद्धांके दिनदिनाइटकी आवाजी तथा हाथियोंकी चिग्वाहींसे इसी दिशाएँ गूँज उठीं । सैनिकांके पैरोंने उड़ी हुई धूळ भी सब ओर व्याप्त हो गयी । शक्तसखकी सेना यादबाँसे युद्ध करने लगी । मयंकर युद्ध होने छगा, ब्योग-मण्डल अञ्च-शक्तीसे आच्छादित हो गया । जुपेश्वर । यह सब देखकर मेक-पर्वतके निवासी समस्त देवता भयभीत हो उठे ॥ २०-२४ ॥

इसी समय कोपसे महा और रथपर चढ्डा महावसी

शकरका इस अधीडियी तेनाके साथ आते बहकर वाववींके साथ बढ़ करने बता । देवताओंका यादवींके साथ तसक बढ़ किंद्र गया । राजन ! प्राकृत प्रकथके समय सारों समुद्रोंके टकरामेरे बेती भीषण व्यनि होती है। वैसा ही सहान कोलाहल वहाँ होने क्या । अन्य-शक्तींवे वहाँ अन्धंकार-ता छ। गवा । उस समय बलदेवके छोटे भाई रोहिणीनन्दन वीर खारण कवच भारण किये, हाथीपर बैठकरः बारंबार भनुषकी टंकार करते हुए सबसे आगे आ गये और अपने कोदण्डले खुटे हुए बाणीहारा शक्रसल-की वेनाका संडार करने छगे। सारणके बाणसमृहाँसे कितने ही वीरोंके दो-दो दुकहे हो गये । युद्धभूमिमें बहुत-से रथ करवट लेकर ब्रुखींके समान धराशायी हो गये। उत्त समय जिनके कुम्भव्यल फट गये थे। उम हाथियोंके मोती इधर-उधर तिर रहे थे। बाजोंके अन्यकारमें वे विखरे हुए मोती रात्रिकालमें तारागणोंके समान चमकने लगे। कटते हुए बोदों, पैदल योदाओं तथा हाथियोंने वह समराहुण भूतगणींसे युक्त भूतनाथके कीडाखळ महास्मशान-सा जान पहता था। सारणका बल देखकर सब देवता भाग चले। उनके कोदण्ड किन्न-भिन्न हो गये। कक्च चारों ब्लोरसे फट गये || २५-३३ ||

अपनी तेनाको पलायन करती देख बलवान शक्तक धनुष टंकारता हुआ वहाँ आ पहुँचा और वहे बोरते मेक्की भाँति गर्जना करने लगा । वीर धनुर्धर बलवान् शक्तस्तने समराज्ञणमें अर्धनको दसः साम्ब और अनिबद्धको सौ-सौः गहको दो सी तथा सारणको एक सहस्र बाण मारे । उसके याणोंकी मारसे रथी चीर हो दो घड़ीतक उसी प्रकार चकर काटने स्त्रो, जैसे कुम्हारके चाक बूम रहे हों । वह अद्भूत-सी बात हुई । उस तरह चब्बर काटनेसे बोडे मृत्युके प्रास बन गये, रथोंके बन्धन डीले पह गये, रथियोंके मनमें खेद होने हमा और सार्थि भी मुद्रमें मुन्छित हो गये ॥ ३४-३८ ॥ ः

राजेन्द्र ! उस समय बाग्यवतीनन्दन साम्य दूखरे रथपर आरूद हो बल्पूर्वक धनुष टंकारते हुए आवे। उन्होंने शकसंखके भनुषको दस वाणींसे क्रिज-मिन्न कर दासा । हो नाणींसे इसके सार्थिको और सी बाणींसे केहीको स्थानेक नेकहर वहस गाणीहारा उसके रकको सी पुर-पूर कर दिया । बनुषके कट जाने तथा भोड़ों और सार्थिक गरि जानेपर रथडीन हुए शक्तस्त्रने मराबाहे गवरावपर आएक हो रोपपूर्वक ग्रह हाथमें के किया । सक्तान, शकताल ने उस धारते साम्बाधी छातीमें खेर की । उसे आचातते साम्बद्धा सन व्हार व्यावहरू हो गया ॥ ३९-४२ 🎚

शकतस्तका हाथी एक-एक योजनका हरा भरता या । उसका रंग कजलगिरिकै समान काला था । उसकी कॅचाई चार योजनकी थीं। उसके हो हाँत आबे योजनतक आगे निकके हुए ये। वह बढ़े जोरते चिल्लाइता का र उत्तके चार-चार योजन विस्तृत तीन सुँहें थीं । उनके हास वह साँकलोंको गिराता, हाथियों और वीरोंको कुचन्ता तथा रथों और बोडोंको इचर-उपर हाँतों और पैरेंसे विनष्ट करता हुआ कालः अन्तक और यमके समान दिसाबी देता या । शबुते प्रेरित उस महान् गनराजको आते और विचरते देख यादव-सैनिक भयभीत हो युक्से भाग 국항 II Y\$--Y6 II

उस समय बलदेवजीके छोटे भाई बळवान, मदने महा केकर उस बज्र-सरीली गदाने उक्त गजराजके क्रम्मसम्बद्ध बडे ओरले आघात किया । उस आघातसे उसका कुम्भस्यक फट गवा और वह हाथी युद्धसालमें पंस कटे हुए पर्वतके समान वह गया । वह अझूत-ती बात हुई ॥ ४७-४८ ॥

तदनन्तर शक्तस्वने च्यों ही रोषपूर्वक गदा उडानेकी चेष्टा की, त्यों ही गदने अपनी गदासे उसकी छातीमें चोट पहुँचायी । उस आपातते वह हाथीसहित गिर पहा और मुच्छित हो गया। फिर उठकर उसने युद्धस्थलमें दोनों हार्यांस गदा उठायी । गद और शक्तसल दोनी इस प्रकार परस्पर गदायुद्ध करने छो।, जैसे रङ्गशालामें दो मस्ल और जंगलमें दी हायी लड़ रहे हों । तब बलदेवके छोटे भाई बल्यान् गड़ने अपनी दोनों भुजाओंसे उस वीरको उठा लिया और वलपूर्वक उसे सौ बोजन ऊपर उसके कारमें फेंक दिया । उस समय यादव-सेनामें जय-अवकार होने स्त्रा, विजयकी दुन्दुमियाँ क्ज उठीं और सब लोग बारंबार गदकी प्रशंसा करने 两 11 89-43 11

इस प्रकार शीमार्ग-संदितामें नियमित्याव्यके अन्तर्गत गारद-बहुलाइव-संवादमें 'शकसमाक बुद्धाः नामक सैताफीसची अध्यादः पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

# अइतालीसवाँ अध्याय

सकतत्त्वका प्रश्नुसको भेंट अर्पण, प्रश्नुम्नका लीलावतीपुरीके ख्यंवरमें सुन्दरीको प्राप्त करना तथा इलावुतवर्षसे लीटकर भारत एवं द्वारकापुरीमें आना

नारवंडी कहते हैं-राजन् ! अपने नगरमें गिरकर सम्बंख अत्यन्त मृष्टिकत हो गया । फिर उस मृच्छित वह उदा । उठनेपर भी एक श्रणतक उसे वहीं घबराहट रही ॥ १ ॥

. तदनन्तर श्रीकृष्णकुमार प्रयुग्नको परमञ्च जानकर रामस्य बदी उताबळीके साथ अपने पाससे भेंट-सामग्री केकर बादब-तेनाके समीप गया । ऐरावतकुलमें उत्पन्न हुए तीन दें और चार दाँतबाले खेत रंगके एक इजार मदवर्षी हायी। दुषर्णनिरिपर उत्पन्न हुए दो योजन विस्तृत धरीरवाले तथा दिनाजोंके समान उन्मच पर्वताकार एक करोब हाथी। जिनके मुख दिव्य ये और जिनकी गति भी बिक्स की। करोबॉकी संक्यामें उपस्थित किये गये। राजन् ! इन सबके साथ सोनेके बने हुए उत्तम दिव्य रथ भी थे। जिनकी संख्या सी अरव थी। दस इजार विमान मेंटके किमें कार्व गर्वे, जो दो-दो योजन विस्तारसे बुशोभित थे। इत कास काभवेत गीएँ और एक इकार पारिजात इस क्यात किये गये । तकागोंमें परिपृष्ट हुए सीपके मोती, बो मन्त्रपर चढाकर चमकाये गये थे तथा चमेलीके इत्रसे आई) शिरीय-कुकुमोंसे सजिजत तथा व्यक्ते फेनकी तरह सफेड करोड़ों शज्याएँ आशी गयीं, जिनपर सुन्दर तिक्रये भी रक्खे गमे थे। हाथीके दाँतकी बनी हुई उनकी पाटियाँ रहनींसे ब्रांटित थीं और, उनके पायोंमें भी सुवर्ण तथा रत्न जहे गर्षे ये । विचित्र वितान ( वेंदोवे ) और दीवारींपर छगाये बानेबाके वस्त्र, करोबॉकी संख्यामें मेंट किये गये । क्लेमें कोमल एवं चितकवरे आसन तथा विश्वकर्माद्वारा रचित बढ़े-बढ़े तकिये दिये गये। जो मोतियोंके गुच्छीं और सुवर्ण-रान आदिके द्वारा खचित थे। वे सब सहसोंकी संख्यामें ये। इजारों परदे, करोड़ों पालकियाँ, छत्र, चँवर और दिव्य सिंहासनीके साथ करोड़ों व्यवनः जो राजकस्मीके भूषण ये, प्रस्तुत किये गये । कोटि होण असूत, सुधर्मा सथा, सर्वतोमह मण्डलः सङ्सद्छ कमलः हीरे, पन्ने और मोती दिवे गये। कोटि मार गोमेद और नीलम दिवे गये। सहस्रों भार सूर्यकान्तः चन्द्रकान्त और बेर्क्य मणियोंके ये । कोटि भार स्वमन्तक मणियोंके छावे गये हैं । नरेश्वर 🏰 पद्मराग मणिके भारीकी संख्या एक अरथ थी। जाम्बूनह

सुवर्णः हाटक सुवर्ण तथा सुवर्णगिरिशे प्राप्त सुवर्णोंके भी कोटि-कोटि भार प्रस्तुत किये गये ॥ २--१६ ॥

मैथिकेस्वर । आठ लोकपालोंके आधिपस्यकी रहा करनेवाला शकसल अपना राज्य तथा देवताओंकी सम्पूर्ण निधियोंको मेंटके लिये केकर उद्धवजीके साथ यादव-तेनाके पाल गया और कुशल्ताके लिये वह अद्भुत मेंट अपित करके उसने प्रयुक्तको हाथ जोड़कर प्रणाम किया । शम्बरशाष्ट्र प्रयुक्तने संतुष्ट होकर उसे रस्नमाला अपित की और उस राज्यपर उसीको पुनः स्वापित कर दिया । राजन् । सरपुदर्योंका ऐसा ही स्वभाव होता है ॥ १७—१९॥

इस प्रकार जिसने प्रजुम्नको भेंट ही थी। उस शक्रससको जीतकर वे सेनासहित आगे गये। अब उनके सैनिकॉकी छावनी अवणोहा नदीके तटपर पड़ी। महामूस्य रत्नोंसे जिटत चँदों से योजनतक तन गये। वहाँ दिव्य पताकाएँ फहराने लगी और बहाँकी भूमिपर विजय-ध्वजकी स्थापना हो गयी। उन ध्वजा-पताकाओं के कारण वह शिविरसमूह उत्ताल तहंगोंसे युक्त महासागरकी भाँति शोमा पाने लगा।। २०-२१५॥

राजन् ! इसी समय आकाशते ऐरावतपर चते हुए देवराज इन्द्र सहका सेनासहित वहाँ उतर आये। देवताऑकी दुन्दुभियाँ भी उनके साथ-साथ बजती आयीं। यह देल सम्पूर्ण यादव-वीरॉने बहे बेगरी अपने अस्न-शस्त्र उठा लिये । पुनः देवराज इन्द्रको पहचानकर समस्त नरेश वहें प्रसन्न हुए । उस समय इन्द्रने भरी सभामें प्रश्नुस्तसे कहा---- 'महाबाहु नरेश ! तुम परावर वेत्ताओंमें श्रेष्ठ हो। अतः मेरी बात सुनो ! सुवर्णगिरिके शिखरोपर कीळावती नामसे प्रसिद्ध एक सुन्दर पुरी है। वहाँ विद्याघरोंके राजा सुकृति राज्य करते हैं । उनकी एक सुन्दरी नामवासी कन्या है। जो सी चन्द्रमाओंके समान रूप-स्वव्यक्ते सुद्रोमित और परम सुन्दरी है। राजन् ! उत्तके स्वयंवरमें समस्त खेकपाल और देक्ता दिव्यस्य धारण करके आये हैं। किंद्र वह राजकन्या कहती है कि ।जिसको देखकर मैं मूर्निकत हो नाऊँगी। वहीं मेरा पति होगा । यह नात कहकर बह सुन्दर वर पानेकी इच्छा रलती है। दुम उस उत्सवमें भी अपने समला भाइचाँके साथ सहसा वाले और देवकुन्दसे मण्डित उस सुन्दर स्वयंवरको देखोग ॥ २२-२९॥

सारवृजी काहते हैं—राजन् । यह सुनकर मगमान् प्रधुम्न अपने यहुनंशी माहर्योतहित देवेन्द्रके साथ सहसा कीळानतीपुरीमें गये । वहाँ सायंबर हो रहा था। यहाँका प्राक्तण यहा विशास था। बढ़े गये रत्नोंके कारण उसकी मनोहरता बढ़ गयी थी। उस स्थानपर चन्दन, अगरः कस्त्री और केसरके इनका किङ्कान किया गया था। मोतीकी बंदनवारी, बहुमूल्य वितानों और जाम्बृनद सुनर्थके आसनोंसे बह स्वयंबर-भवन साक्षात् दूसरे इन्द्रत्येक-सा शोमा पाता था।। ३०-३२॥

नरेश्वर ! प्रद्युम्न उत्त स्वयंवरमें गये और सिंह जैसे किसी पर्वतके विस्तरपर बैठता है, उसी प्रकार सबके देखते-देखते एक दिव्य आसनपर किराजमान हुए ! मैथिल ! बहाँ जितने प्रजापति, भुनि, देवता, रहराण, मरुहण, आदित्यगण, बसुगण, अग्नि, दोनों अस्विनीकुमार, यम, वरण, सोम, कुबेर, इन्द्र, सिद्ध, विद्याधर, गन्धर्व, किनर तथा अन्यान्य सभी समागत एवं रत्नाभरणींसे विभूषित देव थे, उन्होंने प्रद्युम्नको आया देख अपने विवाहकी आशा छोड दी ॥ ३३—३६॥

इसी समय सुन्दरी हाथमें रलमाला लिये अपने रूप-सावण्यसे रित और रम्भाको भी तिरस्कृत करती हुई-सी निकली । वह वराङ्गी अङ्गना सरस्वती, लक्ष्मी तथा रूपवर्ती धर्चाकी विश्वम्बना करती हुई-सी जान पड्ती थी। मैथिल । जिसे देखकर सब ओर समस्त समासद् मोइको मात हो गये, वह लक्ष्मीके समान राजकुमारी सुन्दरी सब लेगोंके सामने अपने लिये योग्य वरकी इस प्रकार खोज करने लगी, मानो चपला नृतन कल्ष्मरको हुँद रही हो ॥१७-१८॥

विव्याम्बरबारी तथा प्रकुटल कमस्वालके समान निशास कोचनबाले नरलोक बुन्दर वीर प्रयुक्तके पास पहुँचकर वह बुन्दरी नियाधरी मूर्चिलत हो गयी। फिर थोदी ही देरों उसे चेत हुआ। वह उठी और आनन्दिवभोर होकर प्रयुक्तके गलेमें सुन्दर माला बालकर सबी रह गयी। मिथिलेक्टर! विद्याधरीके राजा सुकृतिने अपनी पुत्री सुन्दरीको प्रयुक्तके हाथमें दे दिया। सब ओर माझालिक बाद्य बज उठे। किंद्र हस बैवाहिक माझालको देखकर देवतालोग सहन न कर सके। उन लोगोंने उस स्वयंवरकी चारों ओरसे उसी प्रकार केर लिया। जैसे प्रचण्ड मेघोंने सूर्यदेवको आच्छादित कर लिया हो। उन देवताओंको मोधक वशीभूत हो बनुष उठाये और युक्तके मदसे उक्तत हुए देख साक्षाद प्रयुक्त हरिने स्थावाद श्रीकृष्णके दिये हुए देख साक्षाद प्रयुक्त हरिने स्थावाद श्रीकृष्णके दिये हुए

नाजविष्य श्रेष्ठ भनुवको हाथमें केकर वाद्योंके साम विह्नाद किया । मिथिकेकर ! उनके धनुवते खूटे हुए चमकीले वाणीहारा देवलाओंके शक्त शक्त किम-मिथ हो गमे। उनके कवचौकी धन्नियाँ उद गर्यो । बैसे सूर्यकी किरणोंसे कुहासेके बादल पट जाते हैं, उसी प्रकार के देवता दसी दिशाओंमें माग सब हुए ॥ १९-४३ ॥

इस प्रकार साक्षात् मगवान् प्रद्युम् स्वयंवर जीतकर और इलावृतखण्डपर विजय पाकर भारतवर्षको सानेके स्विये उद्यत हुए। भाइयों। यादवां। सैनिकों तथा समस्त मन्त्रीकनोंके साथ विजय-दुन्दुनि बजवाते हुए वे भारत-सण्डमें आये। अनेक देशोंको देखते हुए अम्बूदीप-विजयी बस्त्रान् वीर श्रीकृष्णकुमार क्रमदाः आनतंप्रदेशमें और द्वारकाके देशोंमें आये। प्रवुक्तके द्वारा मेजे गवे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ साक्षात् उद्धवने राजस्थामें पहुँचकर राजा उपसेनको तथा भगवान् श्रीकृष्णको प्रणाम किया। प्रस्के वर्षमें क्या-क्या हुआ और अम्बूदीपपर किस सरह विजय मिली, वह सारा प्रचानत उद्धवजीने यथोचित क्यारे कह सुनावा॥ ४४-४८॥

तब राजा उप्रसेन श्रीकृष्ण-बळदेव एवं सम्पूर्ण कृद्यजनोंके साथ प्रयुक्षको छानेके लिये निकले । गीत-वाद्योंकी ध्वनि तथा वेद-मन्त्रोंके गम्मीर बोषके साथ मोतियों, बीलों और फूलेंकी वर्षापूर्वक मझल्याठ करते हुए लेग उनकी अगवानीके लिये आये । नरेश्वर । एक गजराजको भागे करके सोनेके कल्ला, गन्धवं, अप्तराप्रें, शक्क, दुन्दुमि, बेणु, गन्ध, अक्षत, सोनेके पात्र, फूल, भूप तथा जीके अञ्चर साथ लिये राजा उप्रसेन प्रयुक्षके सम्बद्ध आये ॥ ४९-५२ ॥

मैथिक । श्रीकृष्णकुमारने यादव-वन्धुओं के साथ खन्न के जाकर महाराज उपसेनके सामने रख दिया और हाथ जोडकर प्रणाम किया । मीन-केतन प्रशुम्नने श्रीकृष्ण-वळरामको मस्तक छकाकर समस्त वृद्धजनींको प्रणाम करनेके अनन्तर शीम जाकर श्रीगर्गाचार्यके चरणोंमें नमस्कार किया । राज्य उपसेन श्री-भूरि प्रशंसा करके, वैदिक-मन्त्रों तथा ब्राइम्णोंके सहयोगसे विधिवत् पूजन करके, प्रशुम्नको हाथीपर विठाकर द्वारकापुरीमें गये । द्वारकामें सर्वत्र—पर-भरमें मङ्गस-उस्तव हुआ । नरेश्वर ! इस प्रकार सैन दुमहारी पूछी हुई सब वार्ते कहीं, अब और क्या सनना चाहते हो ! ॥ ५३-५६ ॥

इस प्रकार बीक्ये स्वितामें विकारियामाको अन्तर्गत गारद-बहुताथ-संवादमें प्रयुक्तका

इसका-नमन मामक क्यांसाक्षेत्रको कालाम दूश हुना ॥ ४८ ॥

## उनचासवाँ अध्याय

# राजधार बद्धमें ऋषियों, बाह्मणों, राजाओं, तीथों, धेत्रों, देवगणों तथा सुदृद्-सम्बन्धियोंका शुभागमन

बहुळाड्यने पूछा-विप्रधर ! आप परावर-वेत्ताओं में भेड हैं। अतः युद्धे यह बताइये कि राजा उपतेनने किस प्रकार राजध्य यज्ञका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया ॥ १ ॥

सारक्षीं कहा राजन् । तदनन्तर समस्त समीलाओं में भेड राजा उप्रतेनने भगवान् श्रीकृष्णकी सहायताचे महाराज राजस्यका सम्पादन किया। यदुकुळके मान्तार्थ यर्गजीते यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछकर भाई-वन्धुओं तथा इद्धरीको निमन्त्रण दिया। अत्यन्त भक्तिभावसे बुळाये जानेपर कृति सुनि तथा माहाण—सब लोग अपने पुत्रों और विक्रींके साथ हारकार्में आये।। २—४।।

राजन् । साक्षात् वेदञ्यासः, शुक्रदेवः, पराधारः मैत्रेयः, वैक, समन्त्र, दुर्वासा, वैद्यामायन, जैसिनि, भागव परग्रराम, हसाबेबः असितः अङ्गिराः वामदेवः अत्रिः वसिष्टः कप्वः विश्वामित्र, शतानन्द, भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनकादि, किमाण्डः पतक्किः होषाचार्यः कृपाचार्यः प्राकृषिपाकः मुनि-श्रीह शान्त्रिक्य तथा वृत्तरे-वृत्तरे ग्रुगि वहाँ शिष्योंतहित प्रभारे । ज्ञान शिक इन्द्र, देवराण, कद्रराण, आदित्यराण, संबद्धणः समस्त बसुगणः अग्निः दोनी अश्विनीकुमारः यमः बब्धः सोसः क्रवेरः गणेशः सिद्धः विद्याधरः गन्धर्वं तथा किनर आदिका ग्रुभागमन हुआ । गन्धर्व-सुन्दरियाँ, अप्सरायें और समस्त विद्यापरियों वहाँ आयी। वेताल बानक दैत्या प्रहाद। बलि। भीषण राक्षसीके साथ लहापति विभीषण तया समस्त वानरीके साथ वायुनन्दन इनुमान् वसरे । श्रृत्ती और दादवाके बन्य पशुओं के साथ बळवान श्वश्वराज जाम्बरान्का आगमन हुआ । समसा पक्षियोंके बाय बक्कान् पश्चिराज गरूड आये। समसा सर्पगणीको साथ किवे बख्यान् नागराज वास्त्रकि पभारे । सम्पूर्ण कामधेनुओं के काथ गोरूपधारिणी पृथ्वीका आगमन हुआ । समस्त मृतिमान् वर्कतीके डाथ सेक और दिसालय वचारे । गुस्मीं, दुधीं और

ख्ताओंके साथ प्रयागके कुझराज अक्षयवटका ग्रुभायमन इआ ॥ ५--१५॥

महानदियोंके साथ श्रीगङ्गा और यमुना नदी आर्थी ! रत्नोंकी मेंटके साथ सातों समुद्र पथारे ! ये सब-के-सब उप्रतेनके राजसूय यजमें सहर्ष आये ! सात स्वर, तीन ग्राम, नौ अरण्य, महीतलमें नौ कसर, विख्यात चौदह गुद्धा, तीर्थराज प्रमाग, पुष्कर, बद्दिकाश्रम, सिद्धाश्रम, कुण्डी और समसा सरीवरोंसहित विनशन ( कुश्क्षेत्र ), समस्त उपवनोंके साथ दण्डक आदि वन—ये सब-के-सब समग्र विमल क्षेत्रोंके साथ दण्डक आदि वन—ये सब-के-सब समग्र विमल क्षेत्रोंके साथ वहाँ उपस्थित हुए ॥ १६—१९ ॥

त्रजते श्रीमान् गिरिराज ग्रोवर्धन, दूनदावन, दूसरे-दूसरे वन, सरोवर तथा कुण्ड भी पधारे। रानी कीर्तिदा श्रीर गोपियोंके साथ गोपिकेश्वरी यशोदा साक्षात् पधारीं। अपने करोड़ों सखी-समूहोंके साथ शिविकारुदा श्रीराधाका भी श्रुभागमन हुआ। गोपियोंके सौ यूथ भी द्वारकामें सानन्द पधारे॥ २०-२२॥

जहाँ आजकल गोपी-भूमि है, वहाँ उन्हें ठहराया गया। उन्होंके अन्नरागते वहाँ गोपीचन्दन प्रकट हुआ। जिसके अन्नमें गोपीचन्दन लग जाता है, वह मनुष्य नरते नारायण हो जाता है।। २३ ॥

चारों वणोंके सभी खोग उस यशमें उपस्थित हुए थे। प्रशानक्ष पूतराष्ट्र, कलिका अवतार साक्षात् दुर्योभन, शास्त्र, भीष्म, कर्ण, कुन्तीपुत्र युधिहिर, भीम, अर्जुन, नकुक, सहदेव, दमबोष, इह शर्मा, महाराज जयतेन, पृष्ठकेतु, भीष्मक, कोसल्याज नग्नजित्, इहत्तेन तथा उन्हारे पितामह, ताक्षात् मिथिलेश्वर धृति तथा अन्य राजा, सुहृद्द-सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव अपनी रानियों तथा पुत्र-पीत्रोंके साथ उस सश्में पक्षारे थे॥ २४-२८॥

इस त्रकार श्रीनर्ग-संवेतामें निक्नजित्साण्यके अन्तर्गत नारव-महस्रावन-संनादमें (स्वजन-सुभागमन) नामक उनवासनी मध्याम बूरा हुआ ॥ ४९ ॥

पनासवाँ अध्याय

राजस्य पश्चका मञ्जलम्य उत्सवः देवताओं, मासणों तथा अतिथियोंका दान-मानसे सत्कार

नारवृत्ती कहते हैं—राजन् । अर्थविदिके हारभूत निष्कारक क्षेत्रमें। की रैक्तक पर्वत और तमुद्रके बीचमें

स्थित है, यहका आरम्भ हुआ । उस यहमें जो कुण्ड बना, उत्तका किसार पाँच गोक्सका था । तककुण्ड एक गोक्सका भीर पाँच कुष्य दी क्रीसमें बनाये गये। वे सभी कुर्ण्य मेसला, वर्ता, विकार और वेदियोंके साथ सुन्दर दंगते निर्मित हुए थे। वहाँका महान् यकसम्म एक हजार हाथ कुँचा था। सुवर्णमय यक्तमण्डपका विस्तार पाँच बोजनका था, जो चँदोवाँ और बंदनवारोंसे सुरोभित था। केलेके संग उसकी शोमा बढाते थे॥ १-४॥

भोज, वृष्णि, अन्यक, मधु, भ्रूत्सेन तथा दशाई वंशके बादबेंसे विरे हुए राजा उग्रसेन देवताओंसे युक्त इन्द्रकी भाँति उस बक्तमण्डपमें शोभा पाते थे। बैसे परमातमा अपनी विभृतियोंसे शोभा पाता है, उसी प्रकार परिपूर्णतम भगवान पशावतार श्रीकृष्ण उस बक्तमें अपने पुत्रों और पौत्रोंसे सुशोमित होते थे॥ ५-६॥

महान् सम्भारका संचय करके, गर्गाचार्यको गुरु बनाकर यदुराज उप्रसेनने ऋतुश्रेष्ठ राजसूय यक्की दीखा छी। मैथिल । उस यज्ञमें दस लाल होता, दस लाल दीखित अध्वर्यु और पाँच लाल उद्गाती ये। अग्निकुण्डमें हाथीकी सूँ इके समान मोटी घृतकी थारा गिरायी जाती थी, जिसे ला-पीकर अग्निदेवता अजीर्ण रोगके शिकार हो गये। उन दिनों तीनों लोकोंमें कोई भी जीव भूखे नहीं रह गये। स्व देवता सोमपान करके अजीर्णके रोगी हो गये॥ ७-१०॥

अपनी धर्मपली कचिमतीके लाय बळवान् याद्वराज उप्रतेनने पिण्डारक तीर्थमें यहका अवस्य-स्तान किया । वे व्याल आदि मुनीबरोंके लाथ वेद-मन्त्रोंके द्वारा विधिपूर्क नहावे। जैले दक्षिणाते यहकी शोमा होती है, उसी तरह रानी कचिमतीके लाथ राजा उप्रतेनकी शोमा हुई । देवताओं तथा मनुष्योंकी हुन्दुमियाँ बजने छमीं और देवता उप्रतेनके उपर पूछ वरलाने हमे । सोनेके हारते विश्वित चौदह छाख हाथी उप्रतेनने दान किये । सो अरव बोहे उन्होंने यहान्तमें दक्षिणाके रूपमें दिवे । बहुनूस्य हारों और बच्चोंके साथ करोड़ों नवरल मुनिबर गर्गाचार्यको भेंट किये । साथ ही उन्हें घर-गहरूपीके अपकरण भी अर्थित किये। सहामनस्की बारकेन्द्र राजा उप्रसेनने उस यक्षमें एक बजार हाथी। दस इजार बोड़े और बीस भार सुबर्ण ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मणको दिये । जैसे राजा मरुसके यहाँमें ब्राह्मणकोग दक्षिणाले इसने संत्रष्ट हुए थे कि अपने-अपने संबर्णसय पात्र भी क्रीहकर चल दिये के उसी प्रकार महाराज उप्रतेनके इस बक्रमें भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हवींत्क्रस्त होकर अपने वर छोटे। अपने-अपने भागको पाकर संतुष्ट हुए सब देवता खर्गछोकको चले गये । वंदीजनोंको भी बहुत द्रव्य दिया गया। जिससे अय-अयकार करते हुए वे अपने घर गये । राक्षकः देखाः वानरः दादवाले परा तथा पत्नी भी संतह होकर गये । समसा नाग भी संताहित्स होका अपने अपने घर पश्चरे । गीएँ। पर्वतः कुश-समुदायः नदियाँ, तीर्थं तथा समुद्र---सम्बनी अपना-अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संद्रुष्ट होकर अपने-अपने स्थानको पश्चारे । जो राजा आमन्त्रित किये गये थेः उन्हें भी बहुत भेंट देकर हान-मानके द्वारा उनकी पूजा की गयी और वे सब मंतुष्ट होकर अपने अपने घर गये। नन्म आदि मुख्य-मुख्य गोपोंका पूजन स्वयं श्रीकृष्णने किया। वे सब खोग प्रेम और दानसे प्रसन्न हो बजको छोटे ॥ ११–२२ई ॥

राखन् | इस प्रकार मैंने तुमसे राजस्य महायक्षके मञ्चलमय उत्सवका वर्णन किया | जहाँ साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हैं, वहाँ कीन-सा कार्य सफल नहीं होगा ? जो मनुष्य सहा इस कथाको पहते और सुनते हैं, उन्हें भर्म, अर्थ, काम और मोधा—चारों पदार्थोंकी प्राप्ति होती है | मगवान् श्रीकृष्ण पूर्ण, परेश, परमेश्वर और पुराणपुरुष हैं। वे तुमको पिनेष्ठ करें | जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथाको सुनते हैं, वे अपने कुलको पिनेष्ठ कर हेते हैं | विदेहराज ! परमेश्वर श्रीहरिने यक्षके यहाने समस्त भूतलका भार उतार दिया | जो यहुकुलमें चतुर्ब्यूह-रूप धारण करके प्रकट हुए, उन अनन्त-गुणशाली भुवन-पासक परमेश्वरको नमस्कार है। | २१-२७ ||

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें विश्वजित्साकके कन्तर्गत नारद-बहुतास-संवादमें उत्रसेनके महान् अन्युदयके प्रसानमें धाजसून-बह्रोत्सवका वर्णन मामक चनासवों अध्याय पूग हुआ ॥ ५०॥

### विश्वजित्सम्ब सम्पूर्ण

पूर्णः परेत्रः मासेश्वरः त्रमुः प्रनातु वो वः पुरुषः पुराणः ।
 नण्यिता वे तस्य कार्य विचित्रां कुर्वन्ति तीर्थं वस्तुष्टं नरास्ते ॥
 क्रकेन वस्त्य दिनः परेवरो भारं विदेश धुवोऽनतार्यत् ।
 वोऽन्यापुण्यंद्वरो वदीः क्रके तस्य नमोऽनसग्राणाय नृष्यते ॥
 (वर्णः विश्वविद्याः ५० । २६-२७ )

# श्रीबलभद्रखण्ड

## पहला अध्याय

### श्रीबलभद्रजीके अवतारका कारण

राजा बहु लाइयमे कहा—महान ! आपके भीमुलते भैंने अमृतकी अपेक्षा भी परम मधुर, मज़क्तमय, परम अद्भुत विश्वजित्सण्डका अवण किया ! महात्मा श्रीकृष्ण परिपूर्णतम भगवान् हैं, उनकी सोख्ड हजार परिनयों में अस्किक दल-रख पुत्र हुए ! मुनिवर ! उनके फिर करोड़ों पुत्र और पीत्र लगा हुए ! मुनिवर ! उनके फिर करोड़ों पुत्र और पीत्र लगा हुए ! महात्मा वस्त्रामजीकी रेवती वाला करनेमें समर्थ नहीं है । महात्मा वस्त्रामजीकी रेवती वाली बी ! उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ ! कृपापूर्वक हरका रहस्य बताइये ॥ १—४ ॥

श्रीवारद्जी कहने छ्ये—पुम्हारा प्रका बहुत सुन्हर
है। अस्वान् अञ्चलके बहे साई स्मवान् संकर्षण कामपाल
है। उन बक्ररामजीकी कथा में तुम्हारे सामने मलीगाँति
वर्णन करूँगा। हुर्योधनके शुद माइविपाक नामक मुनि
वोगिवाँके और मुनियोंके अधीरवर ये। वे एक हिन
इस्तिलापुर पथारे। हुर्योधनने महान् आदरके साय उनका
विविध उपचारोंके ह्रारा सम्यक् प्रकारते पूजन किया। फिर वे
महामूल्यकान् सिंहासनपर विराजित हुए। हुर्योधन उनकी
वन्दना और प्रदक्षिणा करके, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ
गया। किर अपने मनके संदेहको स्मरण करके उनसे
कहा—पमाधान् संकर्षण साधात् बक्रमहजीका इस मूमण्डलमें किर कारणने और किनकी प्रार्थनाने शुमागमन हुआ।
उन्होंने मेरे नगरको उन्होंने ही गहायुद्ध सिंकल्या था। आप
उनके प्रमावका विस्तारपूर्वक वर्णन कीकिये। १५—९॥

प्राद्यविषाक शुक्ति कहा—कुरुसत्तम युवराव ! वाद्यक्षेष्ठ वलभव्यक्तिः प्रभाव युनो । उत्तके श्वननेते पार्यका सम्पूर्णत्या विनाश हो काता है ! इसी द्वापरके अन्तकी वात है, राजाओंके कपमें करोड़ीं-करोड़ीं देंचलेनाओंने उत्पक्त होकर पृम्वीको मपानक भारते द्वा दिवा । सब पृष्ठीने गीकां रूप चारण करके स्वाम्य अद्यांचीकी शरण की । देवशेष अद्यांचीने

सम्पूर्ण देवताओंके और शंकरजीके साथ श्रीवैकुण्डनायकी आगे किया और भगवान वामनदेवके बावें पैरके अँगुरुके नखते कटे हए कर्न्न ब्रक्षाण्यकटाहके छिद्रके द्वारा वे बाहर निकछ । वहाँ ब्रह्माजी देवताऑसहित ब्रह्मद्रव (भीगङ्गाजी) के समीप उपस्थित इए और उसमें करोहों करोहों ब्रह्माण्डोंको छड़कते देखा। तदनन्तर वे विरक्षा नदीके तटपर पहुँचे। इसके बाद देवताओंके साथ ब्रह्माने अनन्तकोटि सूर्योकी ध्योतियोंके समान तेजोमण्डलके दर्शन किये । उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया । वहाँ देवताओंसहित ब्रह्माजीको भगवान् संकर्षणके दर्शन हुए । उनके इजार मुख ये और उनका भीषिग्रह अनन्त गुणोंसे छक्षित या । वे अनन्त भगवान् कुण्डलकारमें विराकित ये। उन अनन्तकी गोहमें उन्हें बुन्दाबन,यमुना नदी, गोबर्धन गिरि, कुञ्ज-निकुञ्ज, ख्दा-बेळीकी कतारें, भाँति-भाँतिके इस्र, गोपाल, गोपी और गोकुल्ले परिपूर्ण सर्वलोकके द्वारा नमस्कृत परमसुन्दर गोलोकधामकी उपलम्धि हुई और बहाँ निकुज़ोश्वर स्वयं मगवान्की अनुमति प्राप्त करके वे अन्तःपुरमें पहुँचे । वहाँ उस निजनिकुन्नमें सासात् परिपूर्णतम मगवान् श्रीकृष्णचन्द्र विराजित थे, जो अनन्त ब्र**धाण्डीं**के स्वामी **हैं** । उन राघापति भगवानकी श्यामसुन्दर कान्ति है। वे पीताम्बर पहने हुए हैं। उनके गर्लमें बनमाल सुशोभित है और वे बंधी धारण किये हुए है। ज्विन करते हुए स्वर्णके नुपूर, किक्किणी, कहे, वाजुबंदः हारः उज्ज्वल आभापूर्ण कीस्तुभगणि तथा अंगृटियोंने अलंकृत हैं। करोड़ी-करोड़ी बाल-सूर्योंके समान णुतिवाले किरीट और कुण्डल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। उनका मुख-कमक अलकावस्त्रियोसे समलंकृत है। ऐसे कमल-बदन भगवान्को ब्रह्मा आदि देवताओंने नमस्कार किया और पृथ्वीके भारका साहा क्यान्त उन्हें कह सुनाया। भगवान् भीकृष्णने उनकी सब बातींको सन-जानकर अपने निज कन समस्य वेबसाओंको प्रथ्वीका मार इरण करनेके किये गयायोग्य आयेश दिया और सहस्त मक्तवाळे असवान

1 " " I " (

अनलासे केची कहने को - दे अनला | दुम पहके बतुदेवजीकी होजो | तहनन्तर में देवकीके पुत्रके कामें आसिव्हेर पक्षी देवकीके गर्ममें जाकर फिर रोडिणीके उदश्से प्रकार होकेंगा' || १०-१६ ||

> इस प्रकार जीनमें-संहितामें जीनकमद्रसामके अन्तर्गत शीप्राहिनक मुनि और हुनीयमके संवादमें कीनकमद्रके अनतारका कारण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥

## दूसरा अध्याय

## भीवलभद्रजीके अवतारकी तैयारी

प्राडविपाक मुनिने कहा-इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके कहनेपर हजार मुखवाले अनन्त बानेके बिये तैयार होकर अपनी सभामें जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्धः चारण और गन्धनीने आकर अत्यन्त विनीत भावते सिर छकाकर उन्हें सब ओरसे नमस्कार किया। इसके बाद तालके चिह्नते स्वाभित व्यवाबाले दिव्य रथमें षोडे जोतकर सुमति नामक तार्राध उनके सम्मुख उपस्थित हुआ । श्रमुकी सेनाका विदारण करनेवाळा 'मुसल', दैत्योंका कचूमर निकालनेवाला 'इल' और ब्रह्ममय नामक 'कबच' भी उ.के सामने आकर उपस्थित हो गया। तदनन्तर वहाँ सबके देखते-देखते बळमदजीकी सभामें श्रीशेषजी रमाबैकुण्टसे पषारे । उनके एक सहस्र फर्नोपर सुकुट सुशोभित थे । सिद्ध-चारणगण तथा पाणिनि और पतुङ्कि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वे रोपकी आकर स्त्रति करके संकर्षणके श्रीविग्रहमें विलीन हो गये। उसके बाद अजितबैकुण्डले सहस्रवदन शेषजीका वहाँ शुभागमन हुआ । वे अजैकपाद् अहिर्बुक्या बहुरूपा महद् आहि हड्रोंसे ें पिरे इए में । भयंकर प्रेत और विनायक आहि उनके चारों ओर पैके थे । बळराम-सभामें आकर शेषनागने उनका साधन किया और साधन करनेके पक्षात् वे उन्हींके दारीरमें बिलीन हो गये । तदनन्तर श्वेतद्वीपने कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रभान पार्वदीके द्वारा शेवितः इजार फर्नोके छपर विराजमान मुक्कटॉर्स सुद्योभितः नीलाम्बरघारीः व्येतपर्वतके समान प्रभावाके। नील कुन्तलकी कान्तिने मण्डितः सर्वकर स्पषाळे रोपजी पचारे और वे भी सबके देखते देखते अनन्तके देहमें विकीन हो गर्ने । फिर उसी समय इकाहत-वर्षरे शेषजी आये। सगवती वार्षतीकी दासी करोडों कियोंके मुख अनकी तेवा कर रहे वे । मुकुट-मण्डित इवार मुर्खीकाके शेवजी जमजमाते हुए किरीटः कुच्छ और वाजूबंदवे ब्रह्मोभित थे। समाम आकर के भी भरावांच अनुसके

श्रीविप्रहर्गे प्रवेश कर गये। तदनन्तर पातालके क्सीस इजार योजन नीचेसे शेषबी आये। वे इजार मुखवाके शेषजी 'भगवान्की तामसी' कलाते सम्पन्न थे। उन्होंने अनन्त सर्योंके समान प्रकाशमान किरीट भारण कर रक्ला था। ब्यास, पराशर, सनक, सनन्दन, सनस्क्रमार, नारदं सांख्यायन, पुलस्य, बृहस्पति और मैत्रेय आहि महर्षियोंकी संनिधिसे उनकी अपार शोभा हो रही थी । बासुकिः महाराष्ट्रः स्वेतः धनंजयः भृतराष्ट्रः कुरुकः कालियः तक्षकः कम्बलः अश्वतर और देवदत्तादि नागराव उन्हें चेंबर हुला रहे थे। कस्तुरी, अगर, केसर और चन्दनके द्वारा अनुस्तित बहुत-शी नागकन्याएँ उनकी सेवा कर रही थीं । सिद्धः चारणः गन्धर्व और विद्यापरीके द्वारा उनका बशोगान हो रहा था। हाटकेश्वरः त्रिपुरः बढ, कालकेय, किल और निवातकवचादि देत्य उनके अनुवासी होकर आगे-आगे चल रहे थे । ग्यारह बद्र म्यूहाकारचे उनके आगे-आगे और कस्त्रीमृग, कामधेनु तथा बबण उनके पीके चल रहे थे। बीपा, मृदङ्ग, ताल और दुन्दुमिके शब्द हो रहे थे । वे फणिषर गजराजके तमान तीत्र गतिले वहाँ पक्षारे । उनके एक फनपर यह तारा भूमण्डल वरसोंके दानेकी तरह प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेषजी वहाँ आकर भगवान महा अनन्तके श्रीविग्रहमें प्रविष्ट हो गये ॥ १-८ ॥

समाके सम्पूर्ण पार्षदोंने इस विचित्र छीलाको देखा और वे उन्हें परिपूर्णसम भगवान् समझकर सर्वया अवनत और आश्चर्यचिकत हो गये। तदनन्तर अनन्तमुल महान् अनन्त भगवान् संकर्षणने सिद्धपार्षदोंने कहा—'भूमिका मार हरण करनेके लिये मैं भूमण्डलपर चल्गा। इसलिये तुमलीय जाकर याद्यकुलमें बन्म प्रहण करो।' स्वनन्तर वे तुमति सार्विये बोले—'दुम बदे बख्नान् और श्रूरणीर हो। तुम यहाँ ही रहो। किसी प्रकारका छोक न करों। जिल सम्ब अक्टामिकारी होकर में तुम्बे यह कर्मका अधी समय तालचित्रित दिव्य रथको केकर प्रम मेरे समीप था काना । है इस और मुसल ! मैं जब-बब द्वाबरार स्मरण फर्कें, तब-तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना । कवना ! हम भी वैसे ही प्रकट होना । हे पाणिनि आदि, व्यास आदि तथा कुमुद् आदि मुनियो ! ग्यारह बद्रो ! हे कोटि-कोटि खड़ी ! गिरिजापति श्रीशंकरजी ! गन्धवों ! वासुकि आदि नागराजो ! निवातकवचादि देत्यो ! हे बवण और कामधेनु ! मैं भूमण्डलगर भारतवर्षमें यदुकुल्में अवतार खूँगा । दुम तब वहाँ सदा-सर्वहा मेरा दर्शन कदना !! ९-१४ !!

प्राड्बिपाक सुनि कहने छगे—हस प्रकार आशा पाकर ने सभी अपने-अपने खानोंको चले गये। उनके चले बानेके अनन्तर भगवान् अनन्तने नागकन्याओंके यूचले कहा—'मैं तुम्हारा अभिप्राय बानता हूँ, तुम सभी तपस्याके द्वारा गोपोके घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिन्दीके तटपर मनोहर रासमण्डलमे तुम्हारे

साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगा । तदनन्तर निवातकवचोंके राजा ककिने शय जोडकर प्रश्नके चरण कमलोंने पृष्पाञ्चलि अर्पण की और मगबानके चरणोंमें मस्तक टेककर कहा-पगवन । मुझे आज्ञा दीविये, मेरे लिये क्या काम होगा र आप जहाँ पधारेंगे। वहाँ ही मैं भी चर्या । पिताजी ! आपके वियोगमें मुझे महान् इ:स होगाः आप मक्तवत्तल हैं, अतएव मुझे साथ छे चलिये।' इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनन्तने प्रसन्त हो मारतवर्षमं चलो । तुम वहाँ कीरवकुलमे धृतराह्नके पुत्र दुर्योधनके नामनं विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो । मैं दुमहारी सहायता करूँगा, तुम्हें गदायुद्ध सिलाऊँगा ।' इस प्रकार कहनेपर उन्हें नमस्कार करके राजा किल अपने खानपर चल गया। उसी कलि तुमने दुर्योधनके रूपमें जन्म किया है। भगवान् विष्णुकी मायासे द्वमकी अपने स्वरूपकी स्मृति नहीं है ॥ १५--२० ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवळमद्रसण्डके अन्तर्गत श्रीप्राह्विपाक मुनि और हुर्योधनके संवादमें व्यक्तमद्रजीके अवतारकी तैगारी' नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

## तीसरा अध्याय

### न्योतिष्मतीका उपारूयान

प्राव्यक्ति सुनिने कहा—तदनन्तर करोड़ों हारहीय चन्द्रमाओंकी कान्तिवाली स्वयं नागलक्ष्मी महान् रथपर सवार होकर वहाँ पधार्थ । करोड़ों सिल्यों उनकी होभा बढ़ा रही थाँ । उन्होंने आकर अपने स्वामी महान् भनन्त मगवान् संकर्षणि कहा—'भगवन् । मैं भी आपके साथ ही भूमण्डलपर चल्यों । आपके वियोगकी व्यथा मुझे हतना स्पाकुल कर हैगी कि मैं अपने प्राणीको नहीं रख सहूँगी ।' नागलक्ष्मीका गला मर आया था । भगवान् अनन्तने, जो समसा कगत्के कारणके भी कारण हैं, भक्तीका दुःख-निवारण करना ही जिनका स्थमाव है और जिनका श्रीविप्रह देरावतके समान इहत् सर्वक्ष है अपनी प्रियाकी यह दशा देखकर कहा—'हे रम्भोक ! तुम शोक मत करो । पृथ्वीपर आकर रेवलीकी देहमें विक्रीन हो जाओ । किर मेरी होवामें व्यक्तिय हो आओवी ।' वह सनकर नागलक्षी कोर्यं—अपनिवार हो आओवी ।' वह सनकर नागलक्षी कोर्यं—अपनिवार हो आओवी । ' वह सनकर नागलक्षी कोर्यं—अपने कोर्यं क्षा को कोर्यं के स्वामी केर्यं कार्यों केर्यं कार्यों केर्यं कार्यों कार्यों केर्यं कार्यों केर्यं कार्यों का

विस्तारते मुझे बताइये ।' यह सुनकर भगवान् अनन्तने मुस्कराते हुए अपनी प्रियाने कहा—।। १——५ ॥

"आदि तिहिकी बात है। कहुके गर्भते करवपजीके पुत्रहममें में उत्पन्न हुआ था। भगवान् श्रीकृष्णकी आशांते मैंने
अलण्ड भूमण्डलको कमण्डलके समान अपने एक फनपर
बारण कर लिया और सब लोकोंसे नीचेके लोकमें खाकर
मैं विराजित हो गया। मेरे इस प्रकार यहाँ स्थित होनेपर चसुष्के पुत्र अतिवल चासुष नामक मनु समहीपमध अलग्ड
पृत्र्वीमण्डलके सर्वगुणतम्पन्न समाद, हुए। वहे-बहे मण्डकेश्वर राजा उनके चरणकमलींपर अपने मसाक विद्या करते
थे। इन्हाहि देवतामण भी उनका द्यासन मानते थे। प्रजण्ड
बनुषवाले वे चासुष मनु शब्द्रशीके समस्त वल-गर्कको चूर्ष
करके स्थित थे। उन चासुष मनुके सुश्चुमनादि अनेक पुत्र
हुए। तहनन्तर मनुने यह किया और उनके वस्तुण्यके
क्रिकेश्वरी समस्त्री एक क्रमा उत्तर हुई। एक दिन वासुष

मनुषे स्मेहक्य अपनी उत्त कन्यासे पूछा---- व्याओ। हम केश बर जारती हो ?' तब कन्याने उत्तर विद्य कि स्त्रो सबसे अधिक बख्वान हों। वे ही मेरे स्वामी बनें ।' यह सनकर राजाने इन्द्रको सबसे अधिक बळवान् समझकर बुलाया । बज्रधारी इन्द्रके सामने आनेपर राजाने आदरपूर्वक उन्हें आसनपर बैठाया और कहा--- आपकी अपेक्षा कोई और अधिक बलवान है कि नहीं। यह आप सत्य-सत्य बलाइये। नहीं तो स्पृति कहती है-पृथ्वी वेबीने कहा है कि स्तत्वसे बदकर कोई धर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हैं। परंत मिष्पावादी मनुष्यका भार मुझमे नहीं सहा जाता 🐠 🗠 इन्द्रने कहा-- भी बलवान् नहीं हूँ। वायु देवता मुझसे अधिक बलवान हैं। मैं उन्हींकी सहायतासे कार्य किया करता हैं।' यों कहकर इन्द्र चले गये। तब राजाने वायका आवाहन किया और उनने पूछा—क्सच-सच बताइये। आपसे भी बढ-कर कोई बलबान है ?' बाय बोले---- (पर्वत मझते बलबान हैं। क्योंकि मेरा वेग उन्हें उलाइ नहीं सकता।' यह कहकर वायु चले गये । तब राजाने पर्वतीको बुखाया और कहा-'सच बताइये। भूमण्डलमें आपसे अधिक बलवान कौन है ?' पर्वतींने उत्तर दिया-- क्ष्मलेगोंको अपने उपर धारण करनेके कारण भूमण्डल इमसे अधिक बलवान है।' पर्वत इतना कहकर चले गये। तब राजाने भूमण्डलको बुलाकर पूछा--- (साय सत्य बताओ) द्रमसे भी अधिक कोई शकि-सम्पन्न है या नहीं। ॥ ६---१४॥

हैं। वे आदिदेव हैं। समुदेवसप हैं। अनके इबार सुस हैं। उनका विवाह गमराचके समान विकास है, के वैकार के स्टब्स उच्चल प्रभावकि हैं। क्लेबॉ स्पॉके स्थान उनकी ज्योति है। वे सुन्दरतामें करोड़ों कामवेबोंके गर्वको चूर्ण करनेबाले हैं। कमरू-पत्रके समान उनके सन्दर नेत्र हैं। के किया निर्मक कमळ-कर्णिकाओंको मालाते सुशोभित हैं। जिनके परिमछका पान करनेके लिये अमरोंके युध गुंजार करते रहते हैं । खिदा चारणः गन्धर्व और श्रेष्ठ विद्याधरीके द्वारा जिनका बशीगान होता रहताहै; देवता, दानव, सर्प और मुनिगण जिनका सद् आराधन करते हैं और जो संबंगे कपर विराजमान हैं। जिनके एक मस्तकपर पर्वतः नदीः समुद्रः वन और करो**हीं-क**रोहीं प्राणियोंसे अलंकृत अलण्ड भूमण्डल दिखायी देता है और तीनी लेकोंमें जिनका नाम-कीर्तन करनेले त्रिलोकीका वध करनेपाल भी कैवल्य-मोक्षको प्राप्त करता है—ऐसे प्रभावसम्पन्न, समस्त कारणोके कारणः सबके ईश्वर और सबसे अधिक शक्तिशासी भगवान् संकर्षण हैं। वे रसातलके मूलमागर्मे विराजमान हैं । उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं हैंग ।। १५---१७ ॥

महानन्तने कहा—इस प्रकार कहकर भूमण्डलके चल जानेपर मेरे माधुर्य और प्रभावको जानकर ज्योतिष्मतीने पिताकी आज्ञा ली और मुझे प्राप्त करनेके लिये विन्न्याचल पर्वतपर तप करने चली गयी। उत्तने काल वर्षोतक वहाँ तपस्या की। वह गर्मीके विनॉमें प्रजापिके बीचमें बैठकर तप करती, वर्षोमें निरन्तर जल-धाराको सहन करती और सर्हीके दिनॉमें कण्ठपर्यन्त ठंडे जलमें डूबी रहती। वह तपस्याके कालमें नीचे जमीनपर ही सोया करती॥ १८-१९॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीनकमद्र**वालके अन्तर्गत श्रीप्राह्**विपाक मुनि और हुगौंपनके संवादमें 'क्योतिप्मतीका उपाक्ष्यान' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥

## चोथा अध्याय रेक्तीका उपास्थान

श्रीमहामन्तने कहा—तदनन्तर सेकड़ों चन्द्रसाओंके समान कान्तिवाकी, तपस्यामें संख्या, नवयोवना, सुन्द्री क्योतिक्मतीपर इन्द्र, यम, कुबेर, अभि, वरूण, सूर्य, चन्द्रमा, महक, तुष, बृहस्पति, ग्रुक और शनैक्चरकी हिंहे पही । उसके स्पकी देखकर उनके खंदर उसे प्राप्त

करनेकी इच्छा उदीत हो उठी और वे सम्मोहित-चित्त हो गये । तब उन्होंने ज्योतिष्मतीके आभमपर आकर कहा— 'मुन्दरी ! रम्भोक ! द्वार्म्हें बन्य है । द्वार कित्तके किये तप कर रही हो ? तुम्हारी अवस्था अभी तपके बोग्य नहीं है । द्वार अपने मनका अभिप्राय इसकोगोंके पार्वने अकट इसी 17 यह मुनकर क्योतिकासी बोर्छा कि पहलार मुख्या के क्याकान अनन्त मेरे स्वामी हों। में इसीसिये तम कर रही हूँ। क्योतिकासीकी मह बात मुनकर इन्हाबि देखता हुँ व पढ़े और अक्या-अल्य अपनी बात कहनेको तैकार हो गये। उनमें सबसे पहले इन्द्र यों बोर्क ॥ १-२॥

इन्द्रिने कहा- सर्पराजको स्वामी बनानेक किये द्वाम स्वर्ष ही तप कर रही हो । मैं देवताओंका राजा हूँ । मैंने वी अवबसेव सक किये हैं और मैं स्वयं द्वाम्हारे सामने उपस्थित हूँ । द्वाम मुक्ते वरण कर हो ॥ १॥

यमराज बोळे—में छारे जगत्के प्राणियोंका दण्ड-विष्यम करनेवाला यमराज हूँ। तुम मुझे करण कर लो और पितृक्षोकमें मेरी सबसे भेंड पत्नी होकर रहो ॥ ४॥

कुवेरने कहा—करानने | मैं सम्पूर्ण धनका स्वामी हूँ | द्वम खुक्ते राजाधिराज समझो और संकर्षणके प्रति प्रीति कोक्कर शीम सुक्ते पतिरूपमें वरण कर लो ॥ ५ ॥

अधिवेश बोळे—विशालकोचने । मैं सम्पूर्ण यहाँमें प्रतिष्ठित, समस्त वेशताओंका मुखरूप हूँ। अन्य समीके प्रति बासनाको त्याग करके द्वम मुझे मजो ॥ ६ ॥

विकास कहा—भामिनी । मैं अल्बरोंका स्वामी एवं क्षेक्पाल हूँ । मेरे हाथमें सहा पाश रहता है । सातों समुद्रोंका देश्वर्य मेरा ही वैभव है। यह समझकर द्वम मुझे पतिक्पमें बाग करो ॥ ७॥

स्पेदेवता बोके—हे चामुवातमते ! मैं बगत्का नेत्र हूँ । मेरी प्रचण्ड किर्णे धर्वत्र ब्यास रहती हैं । असएव पाताकमें रहनेवाके अनन्तका त्याग करके द्वम स्वर्गके आभूषणक्य मुझको वरण करो ॥ ८॥

चन्द्रमाने कहा में ओविषयोंका अधीषवर, नक्षणींका राजा, अधारकी खान एवं ब्राह्मणनेष्ठ हूँ और कामिनियोंको वळ प्रदान करनेवाला हूँ। हे गजगामिनी । दुम मेरी उपादका करें।। १॥

महरू बोके पर प्रची मेरी माता है और वाबात् उत्तमम मगनान् मेरे पिता हैं। मेरा नाम महरू है। है कर्म्याणी ! संवारके विप्रक कर्म्याणकी कामना करनेवाकी प्रम सुन्ने अवना पति बनाओं !! १० !!

दुधने कहा भी इदिमानः श्रुतीर और कामिनियी

के रचको बढ़ानेबास्य बुध हूँ । तुम सब देवताओंका परित्याय करके मेरे साथ आनन्दका अनुभव करो ॥ ११ ॥

बृहस्पति बोळे—'मैं देवताओंका आचार्यः बुद्धिमान्। वाणीका स्वामी साक्षात् बृहस्पति हूँ । हे ग्रुमे । यह समझकर द्वम मेरी उपासना करो ॥ १२ ॥

गुकने कहा—में देखोंका गुरु, म्गुके बंदामें उत्पक्ष खखात् कवि हूँ। महाप्रात्रे ! तुम अपने कस्याणकी बात लोचकर मेरी भामिनी बन बाओ ॥ १३॥

शानि बोळे—कस्याणी ! मैं सबसे अभिक बलबान् हूँ । देवताओं के ऊपर भी मेरा प्रभाव है । अपनी दृष्टिते सारे संसारको मस्म कर डालनेकी मुझमें शक्ति है । अतएव सारी चिन्ताओंका स्थाग करके तुम मुझे पतिक्यमें बरण कर लो ॥ १४ ॥

भगवान् महानम्तने कहा—इन सबकी बात सुनते ही ज्योतिष्मतीके नेत्र छाछ हो गये, उनका अधर कॉपने छगा और भींहें टेवी हो गयीं। कोधकी आग भड़क उठी। फिर उन्होंने मेरा स्मरण किया और अत्यन्त कोधके आवेशमें आ गर्बी। ज्योतिष्मतीके कोधके झहालोकसे छेकर पाताल एवं भूमण्डक्सहित सारा ब्रह्मण्ड कॉप उठा। सब ओर महान् भय छा गया।। १५-१६॥

यह देखते ही शापके भयते कॉपते हुए इन्द्रादि देवताओंने सब दिशाओंते पूजनकी सामग्री की और ज्योतिष्मतीके चरण-कमलोंपर गिरकर वे अचाओ ! बचाओ !! पुकारने लगे । इन्द्रादि देवताओंके द्वारा इस प्रकार शान्त करनेका प्रयक्ष करनेपर भी ज्योतिष्मतीने उन्हें प्रयक्ष्यक् शाप दे दिया !! १७ !!

ज्योतिष्मती बोळी—शन ! त् द्वृष्ट हैं। सुसे छलनेके लिये यहाँ आया है । त् अभी पश्च हो जा । तेरी नीची दृष्टि हो जाय । तू अत्यन्त काल-कल्द्रा और दुनला-पतस्म हो जा, निन्दनीय काले उद्दर खाया कर और काले तिलका तेल पिमा कर । ग्रुक ! तू अभी एक आँखरी काना हो जा । बुदरपति ! तू अभीभावको प्राप्त हो जा । दुष ! तेरा बार (दिन ) निष्मल हो जाय । बुधवारको किरीके दुल कहने और कहीं यात्रा करनेपर एपलता नहीं मिकेणी । सङ्गल ! तू बंदरके समान ग्रुलबाल हो जा । वन्त्रभा ! से श्राव्यवसाया रोग हो काय । सूर्व ! तेर वाँत हुट आयें । अवस्त ! त् क्रंडं वर रोगका विकार हो का । अपि ! त् शव कुछ सानेवाला वन आ । कुमेर ! तेरा पुष्पक विमान किन जाय । यमराज ! बख्यान रावस युव में तेरा मान-मङ्ग करें और त् शक्तिशाळी राक्षलींचे युव में हार का । देवायम इन्द्र ! त् मुक्ते इरनेके लिये आया है और अपने मुँद ते तूने परमात्माकी निन्दा की है । त्यांमें किसी राजाके द्वारा तेरी पत्नी काची इर जी जायगी। वर स्वर्गक राजा ! किसी राक्षकों द्वारा युव में तेरी दार होगी। त् पाक्षमें वाँचा जायगा और व ल्डापुरी में ले जाकर दुने अन्यकारपूर्ण कारावार में बाळ हेंगे ॥ १८—२३ ॥

भगवान् महात्रस्त बोल्ले—तदनन्तर अ्योतिष्मतीके हारा शापको प्राप्तकर देवताओं के बीच इन्द्र कुपित हो गये और इन्द्रने भी ज्योतिष्मतीको शाप दे द्विया—वै क्रोधकारिणी ! छंकर्षणको पतिके रूपमें प्राप्त करके भी इस जन्म अथवा दूसरे जन्ममें अथवा कभी द्वमहारे घरमें पुत्रोत्सव नहीं होगा !' इन्द्र ज्योतिष्मतीके तेजले बड़े तिरस्कृत हो गये ये । उन्होंने इस प्रकार कहकर सारे देवताओं के साथ स्वर्ग-की यात्रा की । ज्योतिष्मती फिर तपस्यामें छग गयी ॥ २४ ॥

तदनन्तर तारे जगत्के कारणभूत झझाजीकी हिष्टि ज्योतिष्मतीके तपकी ओर गयी और वे इंख्यर सवार होकर झझविद झझण और आझी आदि शक्तियोंके साथ अपने भवनते वहाँ प्रधारे। आकाशमें ही स्थित हुए झझाने उसकी सम्बोधन करके कहा—'ज्योतिष्मतीं चाधुप मनुकी पुत्री! व्रम्हारा तप सफल हो गया। इस तपमें तुम सिद्ध हो गया। इस तपमें तुम सिद्ध हो गया। में तुमपर अत्वन्त प्रसम्भ हूँ। तुम बर माँगों।। २५-२६॥

ब्रह्माबीकी बात चुनकर क्योतिकाती कण्ठपर्यन्त बल्से बाहर निकली । उसने ब्रह्माबीको प्रणाम किया। उनका सावन किया और ब्रह्म हाथ जोड़कर कड्ने ल्यो—'मगवन् । यदि निश्चय ही आप मुक्तपर प्रसन्न हैं तो हजार मुखबाले मगवान् संकर्षण मेरे प्रति हों। यह मुझे वर दीजिये ।' देवशेष्ठ ब्रह्माजीने यह सुनकर उत्तरमें कहा—'पुत्री ! तुम्हारा मनोरथ दुर्लम है। तमापि में उसे पूर्व करूँगा । आकले ही वैदस्वस मन्यन्तर प्रारम्भ हुआ है। इसकी सत्ताईक चतुर्युगी बीत बानेपर मगवान् कंप्रवेण तुम्हारे परि होंगे।' यह श्वनकर क्योतिकातीने अधाजीचे कहां विवाद सम्बद् ! यह तो वहा कंत्र समय है। आप सब कुछ क्योंने असर्थ हैं। अतएव मेरा मनोरय सीम पूर्व कीजिय। नहीं ती। बैसे मैंने देवताओंको साप दिया है। बैसे ही आपको मी साप दे दुँगी।

क्योतिष्मतीके इस प्रकार कहनेपर ब्रह्माओं शांपके भवते हर गये और क्षणभर विचार करनेके बाद बोले— धाजकुमारी ! तुम आनर्त , देशके राजा रेक्तके यहाँ कन्या बनों । वे राजा कुशस्यकीमें वर्तमान हैं । फिर इती जन्ममें प्रम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जायगा । किसी कारणके सत्ताईस चतुर्वृगीका समय एक बड़ीके समान बीत जामगा ।' ब्योति-धातीको इस प्रकार वर देकर ब्रह्माओं वहीं अन्तर्थान हो गये ॥ २७—३० ॥

तदनन्तर ज्योतिष्मतीने आनर्त देशमें कुशस्यलीके राजा रेक्तकी प्रवीते जन्म बारण किया । उस समय उसका नाम रेक्ती रक्ता गया । वह रूप, गुण और उदारतासे बुशोमित, नूतन कमलके समान नेत्रवाली रेक्ती विवाहके योग्य हो गयी ॥ ११ ॥

एक दिन राजा रेवत अन्तःपुरमें अपनी मार्यांके साथ बैठे थे। उन्होंने स्नेहवदा कन्यारे कहा—'तुम कैता वर चाहती हो। बताओ ।' यह सुनकर उसी समय रेवतीने कहा—'जो सबमें बलवान् हैं। वही मेरे पति हों'॥ ३२॥

यह सुनकर राजा रेवत कत्याको लेकर, अपनी भार्याके साथ दीर्घायु बलवान् वरकी खोजके लिये रथपर स्वार हो सभी लोकोंको लाँघते हुए ब्रह्मलोकको गये । वहाँ ब्रह्मीमर ठहरे । इतनेम ही पृथ्वीलोकके सत्ताईस च्युर्युगोंका समय पूरा हो गया । महानन्तने नागलकमीस कहा—परम्मोद । वह रेवती अब भी ब्रह्मलोकमें ही है। दुम उसकी देहमें प्रवेश कर बाओं और आवेशावतारिणी बनो । सदनन्तर द्वारकामें बाकर मेरे साथ आनन्दका दुपमोग करना। ॥ १३-३४॥

प्राव्यक्ति सुनि कोले नागलक्ष्मीने महानन्तके हन क्यनीको सुनकर अपने स्वामी मगवान् संकर्षणकी आजा की और अधाकोकमें बाकर रेवतीके विप्रहमें आविष्ठ हो गयी ॥ १५ ॥

श्रीरकेन्द्र दुर्वीधन ! तदनन्तर भगवान् संकर्षण पृथ्वीका भार इरण करनेके किये सर्वलेकनमस्कृत गोलेक- पामते पृथ्वीपर अवतीर्ज हुए । वही भगवान् वस्त्रमहत्वीका समस्त पार्पीका नाचा करनेवाका और परम मक्तकमय है। आवामन कृपान्त है। वैने यह तुमको सुनाया है। यह युवराज ! अव आगे तुम क्या सुनना चाहते हों ! शे देव !! इस प्रकार मीगर्ग-संहितामें मीबरु महत्वाक अन्तर्गत भीप्राव्विपाक मुनि और हुवीवनके संवाहमें पेवती-व्याहवान' नामक बीमा अध्याव पूरा हुआ !! ४ !!

# पाँचवाँ अध्याय

### श्रीबलराम और श्रीकृष्णका प्राकटा

दुर्योधनने कहा—मुनिराज ! पूर्वजन्ममें मैं भगवान् संकर्षणका भक्त था। अतः मैं बन्य हूँ । आपने मुझे बह स्मरण करा दिया। साथ ही भगवान् वासुदेवकी समावयुक्त परम अव्भुत महिमा भी आपने सुनायी। अब यह बतलानेकी इत्या कीजिये कि भगवान् बलराम और श्रीकृष्णचन्द्रने पृथ्वीपर अवतीर्ण होकर अपने पिताकी नगरी मधुरासे जजमें कैसे गमन किया और जजवासियोंसे वे गुसक्तमें किस प्रकार रहे॥ १॥

माडवियाक मुनि बोले-यादवींकी पुरी मयुरामें राजा उपसेन ये। एक समय उनके वहे भाई देवककी कत्या देवकीरी वसुदेवजीका विवाह हुआ। विवाहके उपरान्त बर-वधूकी विदाईके समय उपरोननन्दन कंस स्वयं बसुदेव-देवकीया रथ चलाने त्या । उसी समय आकादावाणी हुई-- 'अरे निर्योध! तू जिसका रच चला रहा है, उसीका आठवाँ गर्भ तेग विनाश करेगा। यह सनते ही कालनेमि-तनय महान् देत्य कंस हाथमें सल्बार छेकर बहिन देवकीका वध करनेकी तैयार हो गया । उसी क्षण वसुदेवजीने कंमको समझाकर कहा कि ध्वम इसका क्य मत करो । जिनमे तुमको और मक्की भी भय ही रहा है। देवकांके गर्भस उत्पन्न वे जितने पुत्र होंगे, में सबको लाकर तुम्हें दे दूँगा। बसदेवजीकी बातपर विश्वास करके कंसने देवकी, वसदेव होनोंको कारागारमें बंद करवा दिया और वह निश्चित्त हो गया।

तवनम्बर वेबकीके पहला पुत्र उत्पन्न हुआ।
बसुवेबजीने उसे हुरंत छाकर कंसको दे दिया। कंसने
समझा, बसुवेबजी बढ़े सत्यवादी हैं। अत्यूव उसने
छड़केका बच्च नहीं किया। इसके उपरान्त उसके यहाँ
नारदंशी पचारे और उन्होंने कहा— जैसे अक्टोंकी टेडी
बास है, बैसे ही देवशाओंकी चाल भी उलटी होती है।

सम्भव है, इचर-उबरसे गिननेपर यही छबका आठवाँ माना वाय और द्वम्हारा शबु बने । विशेष बात तो यह है कि तारे बादवाँके रूपमें देवता ही अवलीर्ण हैं और वे तमी दुम्हारा वध चाहते हैं।' नारद्धीले इस प्रकारकी वात सुनी, तबसे कंस देवकीसे उत्पन्न प्रत्येक छबकेको मारने छगा । उस समय कंसके मयसे यादवाँमें भगदह मच गयी और वे महान् कहाँका अनुभव करने छगे । तदनन्तर देवकीके सातवें गर्भमें भगवान् अनन्तका आगमन हुआ । वसुदेवजीकी एक दूसर्श पत्नी रोहिणी भी कंसके भयसे नन्द्वाबाके यहाँ गोकुछमें यहा करती था । भगवान् श्रीकृष्णकी आजा पा हर योगमाया मगवान् अनन्तको देवकीके उदरसे खाँचकर वसुदेव-पत्नी रोहिणीके गर्भमें स्वापित करनेको तैयार हो गर्मी ॥ २—७॥

वडाँ ये बलोक हैं---प्रमधे सर्जे तेवक्याः हवंशोकविवर्धने । रोडिण्यासनस्ते योगसम्या ॥ अहो गर्भः **क विगत इत्युक्तमीश्वरा जवाः** ॥ ८ ॥ पद्मविनेष भारे स्वाती च पच्छमं च सिते सुधे च । उच्चेंग्रेरे: पश्चभिराष्ट्रते दिवसण्यदेशे ॥ ९ ॥ सुरेषु वर्षस्य व प्रमाम वनेषु सुक्रान्यु च वारिविम्बूब् । रेपो वसुदेवपरूपा बस्य विभासवय वन्द्रपूर्व समासा ॥ १० ॥ गन्दोऽपि ड्रबंग् "विद्युजासकारी दवी विजेश्यो निमुखं शर्मा य । नीपांच् समाह्य प्रमाणकार्या REGERMENTERS M 11 M

देवकीका सातवाँ गर्भ एक ही साथ हर्ष और शोक बदानेबाका या । योगमायाने उसे बजर्मे के जाकर रोडिणीके गर्भमें सापित कर दिया । तब मधुराके लोगोंने कडा-अडो ! देवकीका गर्भ कहाँ चला गया ! बढे आध्यंकी बात है। उसके पाँच दिन बाद आइपद माएके ग्रुक्लपक्षकी पष्टी तिथिको जो स्वाति नक्षक और बुधवारसे युक्त थी। मध्याह्नके समय। तुला लग्नमें। जब पाँच ग्रह उश्वके होकर स्थित थे। क्रजमें बसुदेव-पानी रोहिणीके गर्भते अपने तेजके द्वारा नन्द-भवनको उद्घासित करते हुए महात्मा चल्यामजी प्रकट हुए। उस समय मेचीने जलविन्द बरसाये और देवताओंने पृथ्पीकी दृष्टि की । नन्दर्जीने दिश्यका जातकर्म-संस्कार करवाया । बाक्षणी-को बस लाख गौएँ दानमें दीं, फिर गोपोंको बुलाकर अच्छे-अच्छे गायकोंके संगीतके साथ महा-महोत्सव मनाया ॥ ८-११ ॥

भाष्याय है ]

तदनन्तर देवकीके आठवें गर्भसे अर्द्धरात्रिके समय परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अवर्तार्णं हए। उसी समय इधर नन्दरानी यशोदाजीके गर्भरे कन्याके रूपमें योगमाया प्रकट हुई । योगमायाके प्रभावते सारा अगत् सो गया था। तब भगवान् श्रीकृष्णकी आशासे वसुदेवजी श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर यसुनाके उस पार बृन्दावनमें पहुँच गये और यशोदाके शयनागारमे जाकर उन्होंने यशोदाकी गोदमे बालक श्रीकृष्णको सला दिया और कन्याको लेकर वे अपने स्थानपर लौट आये । इसके बाद कारागारमें बालककी बदन-व्यनि सुनाबी पढ़ी। शबुके मयसे हरा हुआ करें तरंत आ पहुँचा और उसने तत्कार उत्पन हुई उस कन्याको उठा छिया एवं उसे एक शिक्षपर परक विद्या । ठीक उसी समय कंसके हायसे क्ट्रकर कन्या वहें खोरसे उछ्छी और ऊपर आकाशमें जाकर योगमायाके रूपमें परिणत हो गयी। सिद्धः चारणः गन्धर्व और मुनिगण उनका साचन कर रहे थे। योगमायाने कंसले कहा-पे दुष्ट! तेरा पूर्वका शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है। त इन बेचारे दीन वर्ददेव-देवकीको व्यर्थ ही क्यों कप्त है रहा है !' इस प्रकार कहकर वे योगमाया विन्ध्याचलको चळी गर्यो ।

देवीके इन वचनोंने कंस बढ़े आक्षयेंने पढ़ गया। फिर उसने देवकी और वसुदेवको तो छोड दिया और पतना आदि देखोंको बुलाकर आशा दी कि व्हस दिनके अदर पैदा हए जितने भी बालक हों। सबको मार डालो । कंसकी आहा पाकर दैत्यगण बालकोंका वध करने लगे। इधर नन्दने भी पुत्र-जन्म सुनकर महात् उत्तव मनाने-की योजना की । दे कुदराज ! इस प्रकार कंसके भयके बहाने भगवान बलराम और श्रीकृष्ण वजमें पधारे। वे अपनी मायासे ही वहाँ गुप्तरूपमें रहे और जजवासियोंपर कृपा करनेके लिये बजमें प्रकट होते ही विविध प्रकारकी अद्भत बाल-लीला करने लगे । अब तम क्या सनना चाहते हो १॥ १२---१६ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवलमद्भक्षायके अन्तर्गत श्रीप्राहविषाक मुनि और हुयोंचनके संवादमें 'श्रीनकराम और श्रीकृष्णका प्राक**म**' नामक पाँचनों अध्याय परा हुआ ॥ ५॥

### छठा अध्याय

## प्राडिवपाक ग्रानिके द्वारा श्रीराम-कृष्णकी वजलीलाका वर्णन

दुर्योधनने पूछा-गुनिराब ! भगवान् अनन्त श्रीबलरामजी और अनन्त-कीलकारी भगवान श्रीकृष्णने भूमण्डलपर अवतार छेकर विचरण किया । अब संक्षेपमें यह बतानेकी क्रपा कीजिये कि जजमैं। मधुरामें, दारकामें और अन्यत्र उन्होंने क्या-क्या लीकाएँ की १॥ १॥

प्राडियाक मुनिने उत्तर दिया-रुगेंवन । भगवान् श्रीकृष्णने प्रकट होते ही अद्भुत लीका आरम्भ कर दी। उन्होंने पुतनाको मोध्य प्रदान किया, शकटासर और तुणावर्त-

का उद्घार किया, (माताको ) विश्वरूप दिखलाया, दिभकी चोरी की, अपने श्रीमुखमें ब्रह्माण्डके दर्शन करवाये, यमलार्जुन व्रश्लोंको उलाइ। और दुर्वासाबीको मायाका प्रभाव दिखलाया। श्रीमदगर्गाचार्यजीके द्वारा राधाकृष्ण नामकी सुन्दरता और महिमाका वर्णन कराया । ब्रह्माजीने दुषभानुराजनन्दिनी राधिकाके साथ भाण्डीर-वनके रास-मण्डलमें श्रीकृष्णका विवाह करवाया । तत्पश्चात् श्रीकृष्णः बखराम दोनॉने कृता-वन जाकर वत्सासर और बकासर आदि दानवींका संदार किया। गोपाळाँके साथ गायें करते हुए वृत्दावनमें विचरण किया। फिर ताल्यनमें गायेके समान रेंकनेवाला को मनुकासुर देख रहता था। उसने अपनी तुल्ली चलाकर बल्यमजीको चोट पहुँचानेकी चेवा की। तब व्यक्तिशाकी बल्येवजीने दोनों हायोंते उसे पकदकर दाइके वृक्षपर दे मारा। वह फिर उठकर सामने आया तो बल्यमजीने उसे पुनः जमीनपर दे पटका। फल्यः उसका किर पूट गया और वह मूर्च्छित हो गया। तब बल्यमजीने दीव ही उसके एक मुका मारा। जिससे उसके प्राण-पलेक उह गये। तदनन्तर श्रीकृष्णने कालियनागका दसन। दावामि-पान आदि लीलाएँ की, फिर शीराधिकाजीके प्रति प्रेम-प्रकाश करके उनके प्रेमकी परीक्षा की, इन्दावनमें विद्यार किया। हाव-भावपुक्त दानलीला और मानलीला। राष्ट्र-चूढादिका वध और शिवासुरि-उपाल्यान इत्यादिके प्रवचनकी बहत-सी लीलाएँ की।

तदनन्तर एक समय गोवर्धन-पूजा की गयी। इन्द्रने यह-भागते बञ्चित होनेपर क्रपित होकर सांवर्तक आदि मेघोंके द्वारा वजनण्डल्यर घोर वर्षा आरम्म कर दी। धारे वजवासी भवते व्याकुल हो गये। भगवान् श्रीकृष्णने जनको आतर देखकर--- वरो मत' यो कहकर अभय दान दिया । फिर उन्होंने गिरिराज गोवर्धनको उखाइकर, जैसे बालक छत्रक (कुकुरमुत्ता) को उठा लेता 🕏 ठीक बैसे ही गोबर्धनको अपने एक हाथपर रख छिया। सात वर्षकी अवस्थायाले श्रीकृष्ण पूरे सात दिनीतक पर्वत-को शायपर उठाये बिना हिले-इसे अविचल लाहे रहे। तब तो सम्पूर्ण देवताऑके साथ इन्द्र मयमीत हो गये और उन्होंने अत्यन्त नम्रताके साय मुकूट शुकाकर भगवान् भीकृष्णके मञ्जलमय युगल चरणोंमें प्रणाम किया। उनकी स्तृति की और अभिषेक किया । तदनन्तर कामधेनु सुरीम और देवता तथा मुनियोंके साथ वे स्वर्गको चले गये। गोवर्धन धारणकी इस अद्भुत छीलाको देखकर सभी गोप अत्यन्त विस्मित हो गये। फिर श्रीकृष्णने खेतमें मोली आदिके बीज बोकर मोली उपजानेका चमत्कार-मय पेषवर्ष गोपीको दिलक्षमा ॥ २-८ ॥

त्त्वन्तर सगवान् शिक्तणने भृतिरूपाः ऋषिरूपाः मैथिलीः, कोसलदेशनिवासिनीः अयोष्यावासिनीः यहसीताः पुलिन्द्वाः रमावेकुण्डवासिनीः तथा स्वेतद्वीपनिवासिनीः कर्णवेकुण्डवासिनीः अवितपदयासिनीः शीकोकायक निवासिनीः दिख्याः अदिव्याः विशुणक्षतिः भूमिः गोपीः देवभीः बालंबरीः वार्हिप्पतीः पुरन्त्रीः अप्तराः सुतल्यासिनी और नागेन्द्रकन्या आदि गोपीयूषोके साथ पृथक्-पृथक् रास-मण्डलकी रचना की ॥ ९ ॥

एक समय श्रीवलरामजीके साथ श्रीकृष्णचन्द्र भाण्डीर-बनमें गोपवालकोंके साथ गीएँ चराने गये। वहाँ बाकर एक दूसरेको ढोने और ढोवानेका खेळ करने लगे। उस समय वहाँ प्रलम्बासुर नामक एक दैल्य गोप-वालकका वेश धारणकर सेलमें शामिल हो गया, बलरामजी उसपर विजयी हुए। अतः उन्हें पीठपर चढ़ाकर वह चलने लगा। वह गिरिराजके समान विशाल देहवाला असुर मधुराकी ओर जाना चाहता था कि उस असुरकी पीठपर सवार अमित-पराक्रमी श्रीवलदेवजीने, रोषमें भरकर जैसे इन्द्र किसी पर्वतपर प्रहार करे, वैसे ही उसके मस्तकपर मुष्टि-प्रहार किया। उस प्रहार वरे, वैसे ही उसके मस्तकपर मुष्टि-प्रहार किया। उस प्रहारसे बग्नकी चोट खाये हुएँ पहाइकी तरह असुरका सिर दूक-दूक हो गया और उसी क्षण वह भूमिपर गिर पहा ॥ १०-११॥

एक समय गरमीके दिनोंमें सभी गौएँ और गोपाल किसी मूँ जके वनमें जा पहुँचे। इतनेमें ही वहाँ यहे जोरकी प्रख्यामिके समान दावामि जल उठी और वह चारी तरफ फैल गयी । तब गोपालगण व्हे राम ! हे कृष्ण ! हम श्वरणागत गोपालींकी रक्षा करो, रक्षा करो। यो पुकार उठे। भगवान्ने तुरंत कहा-- 'डरो मत । तुम सब अपनी-अपनी ऑर्ले मूँद लो ।' यो कहकर मगवान् उस भीषण दावाभिको पी गये। तदनन्तर गोपाल और गायोंके साथ भगवान् श्रीकृष्ण भाण्डीर-वनसे बसुनाके तटपर प्रधारे और अशोक-यनमें यहदीक्षित दिजोंकी पत्नियोंके द्वारा स्त्रया हुआ भोजन प्रहण किया । इसके बाद एक दिन वजर्मे नन्दबाबा-को वरुण देवताने अपहरण कर लिया। तब भगवान्ने बरुणका मान-भक्त करके नन्द आदि गोपींको सम्पूर्ण लेकीके द्वारा नमस्कृत वैकुण्ठके दर्शन कराये। इसके अनन्तर एक दिन अभ्विका-काननमें एरखती नदीके तटपर सुदर्शन नामक सर्प नन्दजीको निगलने छना । तब भगवान श्रीकृष्णने अखिल खेकपालोंके द्वारा वन्दनीय अपने न्यरण-कमलका उत्तरे स्पर्ध कराया । चरण-स्पर्ध प्राप्त होते ही यह सर्प-शरीरते मुक्त हो गया । एक समय श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ गोप-बाक्कोंको किये आँखमिन्दीनी और चोर-साहकार का सेस सेक रहे थे। उसी समय कंसका स्था व्योमासुर चोरके क्यमें वहाँ आया। भगवान् श्रीकृष्णने अपनी प्रचण्य दोनों भुकाओंते उसे एकदकर दसों दिशाओंमें धुमाते हुए पृथ्वीपर पटक दिया। इसी प्रकार कंसका मेजा हुआ अस्तिसुर बैकके रूपमें आया। मगवान्ने उसके दोनों सींग एकदकर उसे भी कराशायी कर दिया। तब

नारव्यनि बाकर कंछको श्रीकृष्णकी ये हारी श्रीकार्य युनार्यो ! युनकर कंछने केशीको मेखा, मध्यकन् श्रीकृष्णचन्द्रने उसके गुरूँ अपनी धुवा प्रवेश कराकर उसके मर्मको मेद डाका । श्रीकृष्णने इस प्रकार बक्तरामखो के साथ मञ्जनण्डकमें अनेक अव्युत कीलाओंकी रचना की ॥ १२—१७॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीनकमद्रसायके कल्तमेत श्रीप्राक्विपाक मुनि और द्ववींचनके संवादमें व्यीरामकण्यकी अञ्जीकाका वर्णन नामक कठा अध्याय पूरा हुआ है। है।।

## सातवाँ अध्याय

## श्रीराम-कृष्णकी मथुरा-लीलाका वर्णन

श्रीप्रास्थिपाक मुनि बोले-गुपराज दुर्योपन ! भगवान बळरामजी और श्रीकृष्णचन्द्रने मधुरामें जो-जो कीलाएँ कीं। उनका संक्षेपमें वर्णन कर रहा हैं। सुनी । कुछ समयके पश्चात् कालनेमिकुमार कंसने बलराम और श्रीकृष्णको बुलानेके लिये अकृरजीको भेजा। अकृरजी वजरें पधारे। श्रीकृष्णको मधुरा जानेके लिये प्रस्तुत देखकर गोपियाँ विरद्दने आतुर हो गर्यो । भगवान्ने उन सबको अलग-अलग बुळाकर आश्वासन दिया । फिर बलरामजीसहित स्वयं रथपर सवार होकर अकरजीके लाग मधुराकी ओर चडे । बाते समय रास्तेमें यमनाजी पर्ही । उनके जलमें भगवान्ने अकरको अपने तेज या धामके दर्शन कराये। तदनन्तर पूर्वाह्नके समय वे मधुरामें जा पहुँचे और अपराह्मकाब्दक मधुरापुरीको सब ओरसे देखते रहे। छीलारूपमें मनुष्यका वेष धारण किये हुए श्रीराम-कृष्ण साक्षात् पुराण-पुरुष हैं। मधुरा नगरीके सभी नर-नारियोंके मनमें उनके दर्शनका भानन्द प्राप्त करनेकी अभिलाषा उत्पन्न हो गयी और वे अपना सारा काम-श्राम छोड़कर, जैसे नदियाँ समुद्रकी और दीवती हैं, बेरे ही उनकी ओर दौड़ पड़े। कोटि-कोटि कामदेवीका दर्प चूर्ण करनेवाले भगवात् राम-कृष्णने अपना सीन्दर्य सबको दिखाळाया और उन सबका मन इरण करते इए वे स्वेच्छाते विचरण करने छगे ॥ १-३ ॥

तदनन्तर राजमार्गमें भगवान्ने घोषी और रॅगरेजसे कपड़ोंकी याचना की। परंतु उन्होंने सब वस नहीं दिये। तब सबके वैद्यते-वैद्यते ही हाथोंसे प्रहार करके घोषी और रॅगरेज होनोंको इस बीवनसे प्रक कर दिया। सदनन्तर मगवान्त्रों

एक दर्जी मिला। उसने वस्त्रोंके द्वारा उनको सजाया और मगवान्ने उसे अपना सारूप्य प्रदान कर दिया । फिर कुब्जा चैरन्त्री मिली। वह तीन जगहते टेढ़ी थी। चन्दन-प्रहण करनेके बहाने भगवान्ने उसको सीभी कर दिया । वह तीनी क्षेकींमें सुन्दरी बन गयी । तत्पश्चात् वहाँके बैश्य व्यापारियों-से बातचीत की और कुछ बच्चोंको साथ लेकर, जहाँ संसका भनुष रक्का थाः उस स्थानपर वे जा पहुँचे । यह भनुष स्वर्णसे मण्डित था और सात ताढ वर्धोंके बराबर उसकी लंबाई थी । इजारों पुरुषोंके द्वारा भी वह उठाया नहीं जा <del>रा</del>कता था। वह भनुष अष्टधातुले बना हुआ याः अत्यन्त भारी या और उसका बोझ लाख भारके समान या । कंसने वह धनुष परशुरामजीसे प्राप्त किया था । वह वैष्णव (मगवान् विष्णुते सम्बन्ध रखनेवाला) धनुप साक्षात् भगवान् शेषके समान कुण्डलाकार था । भगवान् श्रीकृष्णने उसे देखा और बलपूर्वक उठा छियाः फिर धव खोगोंके देखते-देखते ही खीलपूर्वक उस भनुषको चढाया और कानतक तानकर हे गये । तदनन्तर दोनी भुजाओंका सहारा स्वाबद उसको बीचसे उसी प्रकार तोड़ डाला, जैसे हाथी अपनी बुँइसे गन्नेको तोइ देता है। धनुषके टूटनेकी भयानक ध्वनिसे पातालसहित सप्तलोकमय सारा ब्रह्माण्ड गुँज उठा । तारे और दिग्गजगण अपने स्थानसे विचलित हो चके। इतना ही नहीं। सारा भूमण्डल दो बड़ीतक यालीकी तरह कॉपता रह गया ॥ ४--७ ॥

अपराहके समय रङ्गशासके द्वारपर कुनसमापीह हानी दिवापी दिना । मनवान्ते उसके समीप आकर नासंसीताके

रूपमें श्रापभर उसके साथ यह किया। तहनन्तर उसकी बुँदको पकदकर उसे इचर-उधर ब्रमाया और फिर वैसे ही क्मीनपर पटक दिया। और बासक कमण्डलको पटक दे। कुक्क्यापीड डाथीका इस प्रकार वध करके श्रीवलराम और कृष्णचन्द्र कंस-रचित रक्कभूमिमें पहुँचे और उन्होंने वहाँपर बैठे इप सभी खेगोंको उनके अपने अपने भावके अनुसार यथा-मोग्य दर्शन दिये। फिर अलाहे में पहुँचकर मल्लयुद्ध के लिये जा डटें और कंसके सामने सब लोगोंके देखते देखते ही मगवान बस्त्राम और कृष्णचन्द्रने चाण्रर, मृष्टिक, कृट, शस और सौराकको भराशायी कर दिया । श्रीकृष्णके इन कार्योंको देखकर कंस दुर्वचनोंके द्वारा उनका तिरस्कार करने लगा। इसी बीच भगवान् श्रीकृष्ण कृदकर उस कटुभाषी कंसके अत्यन्त ऊँचे मञ्चपर चढ गये। तुरंत मृत्युके समान भीकृष्णको सामने आया देखकर कंस मञ्जले उठा और भगवानकी भर्त्वना करते हुए उसने उसी क्षण दाल और तलवारको हाथमें उठा लिया । श्रीकृष्णने तरंत दाल-तलवार लिये हुए कंसको, जैसे गरुड अपनी चॉन्चने विषधर सर्पको पकड़ ले, बैसे ही क्लावंक अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे पकड लिया । पर गरूडकी चौंचते जिस प्रकार सर्प छटकर निकल भागे, उसी प्रकार कंस भगवानुके भुज-बन्धनसे निकल गया और ढाल-तलवार लेकर फिर लडनेके लिये तैयार हो गया । भगवान श्रीकृष्ण और कंस-दोनों मञ्जपर आ गये और वेगपूर्वक एक दूसरेपर आक्रमण करते हुए वैसे ही सशोभित हर, जैसे पर्यतपर दो सिंह लड़ते हुए शोभित हों । तदनन्तर कंस उछलकर सी हाथ ऊपर आकाशमें चला गया, तब भगवान श्रीक्रम्णने भी वैसे ही उल्लंकर बाजकी तरह उसे पकड़ लिया | कंस पुनः श्रीकृष्णके हाथोंने कटकर निकल भागा। तब त्रिलोकको धारण करनेवाले श्रीकृष्णने फिर अपने प्रचण्ड भुजदण्डींसे उसकी पकड लिया और इधर-उधर धुमाते हुए महाकाशसे उसे मञ्जपर पटक दिया । जैसे विजली शिरनेसे वृक्ष दूट जाता है, उमी प्रकार कंसके गिरते ही मञ्जके खंमे टूट गये। वज्रके समान कठोर शरीरबाला वह कंस नीचे गिर पड़ा । एक बार उसे कुछ व्याक्कलता हुई। परंत्र वह फिर सहसा उटा और महात्मा श्रीकृष्णके साथ ज्ञाने ख्या । मगवान श्रीकृष्णने अपनी मुजाओंसे पकड़कर उसे मञ्जपर पटक दिया और वे

उसकी छातीपर चढ़ बैठे। तब उन्होंने उसके किरको पकड़कर केश लीचते हुए, जैसे पर्वतसे कोई चहानको मिराये, बैसे ही उसे मझसे नीचे अखाइमें गिरा दिया। तहनन्तर सबके आधारतस्म अनन्त-पराक्रमशाली सनातन पुष्क ममकाब् स्वयं नेगपूर्वक मझसे कृदकर कंसके ऊपर जा पड़े। इस प्रकार होनोंके गिरनेसे पृथ्वी कुछ नीचे बँस गयी और सारा भ्रमण्डल तीन घड़ीतक थालीकी तरह काँपता रह गया। कंसके प्राण निकल गये। सबके देखते-देखते ही जैसे भृमि-पर पड़े हुए गजराजको सिंह खींच रहा हो, वैसे ही वे कंसके शरीरको घसीटने लगे। राजाओंमें हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे—'अहो। कैसे आधार्यकी बात है कि वैरमावसे सारण करनेवाला कंस भी उन प्रभुके सारूपको तैने ही प्राप्त हो गया, जैसे कीड़ा भृष्टीके रूपमें परिणत हो जाता है।। ८—१५॥

कंसकी मृत्य देखकर उसके छोटे भाई तत्काल ढाल-तलवार लेकर वहाँ आ इटे। उनपर बलभद्रजीकी दृष्टि पढी और उन्होंने मुद्रर उठाकर सब ओरसे प्रहार करते हुए सबको धराशायी कर दिया। तब देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठीं। सर्वत्र जय-जयकारकी ध्वनि होने स्मी। देवताओंने पुष्पींकी वर्षा की । विद्याभरियाँ तृत्य करने लगीं और विद्याधरः गन्धवं तथा किनर भगवान्का यशोगान करने लगे । तदनन्तर भगवान श्रीकृष्णने सबको आश्वासन देकर माता-पिताको बन्धनमुक्त किया और उपसेनको राज्य सौँप दिया । फिर बन्नोपवात-संस्कार सम्पन्न होनेपर सांदीपनि मुनिके समीप जाकर समस्त विद्याओंका अध्ययन किया। दक्षिणा-रूपमें मरे हुए गुरुपुत्रोंको छाकर प्रदान किया। शङ्कासरका वध किया। फिर वे मधरामें आकर निवास करने छगे। बजकी व्यथाको दर करनेके लिये भगवान्ने उद्भवको वहाँ भेजा। फिर खयं वहाँ जाकर रासमण्डलमें श्रीराधा और गोपियोंको अपने दर्शन कराये । रासमें ऋभु ऋषिको मुक्ति दी, फिर मधुरामें मधुरानरेशके सहश कार्य करते हुए विराजमान हुए । बल्यामजीने भी कोलासुरका वश्व करके मधुरापुरीमें शुभागमन किया । इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण और बलराम-की हजारों-हजारों पवित्र और विचित्र खीळाएँ मधरामें सम्पन्न हुई ॥ १६-१७॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संहितामें श्रीवतामद्रसम्बद्धे अन्तर्गत श्रीप्राष्ट्रियाक मुनि और हुयोधनके संवादमें श्रीराम-कृष्णकी मञ्जूरा-कीकाका वर्णन' मामक संसादों अच्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

## जाठवाँ अध्याय

## भीराम-कृष्णकी द्रारका-लोलाका वर्णन

प्राव्यक्तिक सुनिने कहा - युवराज दुर्योचन ! अव भगवाल श्रीवस्त्राम और श्रीकृष्णकी हारका-लीकाओंको संक्षेपमें युंनो ! भृतराष्ट्र-तनय ! जन कंस्का देहानसान हो गयाः तन उसके न रहनेपर भी उसके साय अन्तरङ्ग मैत्रीका निर्योह करनेके क्रिये जरासंघ आया । भगवान्ने उसपर विजव प्राप्त की ! तदनन्तर समुद्रके बीचमें द्वारका-दुर्गका निर्माण किया ! फिर एक ही रात्रिमें अपने सारे बन्धु-नाम्धवीको वहाँ भेजकर उनके रहनेकी व्यवस्था की । कास्थवनके आनेपर मुचुकुन्ददारा उसका वच करवाया । तदनन्तर बस्तामजी और श्रीकृष्ण दोनों प्रवर्षण पर्वतपर गये और वहाँसे द्वारकाको प्रस्थान किया ॥ १ ॥

ब्रह्मलोकते कोटे हुए रह्मा रेवतने रत्न आदि आभूषणीते अलंकृत कत्या रेवतीको केकर आगमन किया और प्रतापी बल्दामजीके हार्थीमें उसे सर्विध समर्पण कर दिया । फिर राजा रेवत तप करनेके लिये बहरिकाशमको चले गये । उसके बाद श्रीकृष्णने कृष्टिनपुर जाकर शत्रुओंके देखते-देखते बिनमणीजीका हरण किया एवं जाम्बवती, सत्यमामा, कास्टिन्दी, मित्रबिन्दा, नाम्निजिती, भद्रा और स्वयमामा, कास्टिन्दी, मित्रबिन्दा, नाम्निजिती, भद्रा और स्वयम पूत्र प्रवुक्त स्वयम पुत्र प्रवुक्त स्वयम पुत्र प्रवुक्त सुद्धा । देवसे भगवान् श्रीकृष्णके प्रथम पुत्र प्रवुक्त सुद्धा । देवसे अनिकद्धका जन्म हुआ, जो ब्रह्माके अवतार दें ॥ २—४॥

तापश्चात् एक समय राजा उप्रवेनके वहाँ राजस्य यज्ञका प्रस्ताव हुआ और दिग्विजयके क्रिये प्रयुग्नजीने बीड़ा उठा क्रिया। यादवीं तथा अपने भाइयोंके साथ उन्होंने विजययात्रा आरम्भ की और बम्बूडीपके नी खण्डीपर विजय प्राप्त करके कामकुष नदके समीप पहुँचे। बहाँ वसन्तमालती नामक नगरीके स्वामी गन्धवराज पतंगके साथ उनका युद्ध हुआ। गदा-युद्ध आरम्भ होनेपर बल्देवजीके छोटे माई गदने गदाके द्वारा यदाबारी पतंगपर प्रहार किया। पसंगने भी गदाके द्वारा बड़े वेगले गहके द्वस्वपर आवात किया। इस प्रकार हो चक्कीतक होनीका

पुर होनेके परचात पतंगकी गवाके प्रहारते भ्रणभरके किये गदको मुर्च्छा था गयी। उस समय हाहाकार मच गया और इसी बीच करोड़ों स्वोंके समान तेवस्वी बस्मदबी वहाँ प्रकट हो गये। उन्होंने गन्ववींकी सारी सेनाकी हतकी नीकके हारा र्सीच छिया और उसके क्रपर कठोर मुसङका प्रहार करना आरम्म कर दिया। इससे पतंत्रकी सारी सेना-श्रूरवीर बोद्धाः हाथी और रथ सभी चूर-चूर हो गये । तब तो रथ-हीन पतंम भयभीत होकर अपने नगरको चल गया और यादवींसे युद्ध करनेके छिये फिरसे ब्युडाकार सेना सजाने लगा। बलभद्रजीको जब इसका पता लगाः तब वे आत्यन्त कुद होकर गन्थवींकी वसन्तमालती नामकी उस विशाल नगरीको, जिसका विस्तार सौ योजनमें था, इसके द्वारा उलाइ लिया और कामकुष नदमें इवा देनेके लिये उसे र्खीचने छगे। नगरीके महलों और घरोंका गिरना-दहना आरम्भ हो गया । चारों ओर हाहाकार मच उठा । सारी नगरी समुद्रमें चक्कर खाती हुई टेढी नावकी तरह धूमने छमी । यह देखकर गन्धर्वराज पतंग भयभीत हो गये और अपने गन्धर्व माई-वन्धुओंके साथ हाथ जोड़कर बलमद्रजीके समीप उपस्थित हुए । उन्होंने विश्वकर्माके द्वारा निर्मित दो छाख विमान, चार स्मख हायी, एक करोड़ बोड़े और दस करोड़ स्वर्ण तथा दिव्य रत्नोंका भार बलदेवजीकी लेवामें समर्पण किया और प्रदक्षिणा करके उनको प्रणास किया ॥ ५---९ ॥

फिर साम्बको खुदानेके लिये बल्रामजी यहाँ द्वामारे हिसानापुरमें पचारे और द्वाम सबके सामने ही उन्होंने हक्की नोकसे द्वामारे नगरको उत्साद लिया और गङ्गामें हुबोनेके लिये खींचने छो । फिर नागकन्या गोपियोंके साथ रास-मण्डलमें बमुनाजीको भी उन्होंने अपने हलकी नोकसे खींचा । सदनन्तर एक समयकी बात है, नारदजीकी प्रेरणासे भीमासुरका सला और सुप्रीवका मन्त्री दिविद नामक बंदर युद्ध करनेके लिये आया । रेबतक पर्वतपर कल्यामजीके साथ चार घड़ीतक उसका युद्ध हुआ । वह इस और शिलाओंके द्वारा कल्यामजीपर प्रहार कर रहा था। उसी खिलिमें बल्यामजीने युसलके हारा उसके मसाकपर बोट पर्युक्ताशी। पर वह गरा नहीं और फिरसे वल्यामजीको

युक्ता मारकर दीदा । मगवान् अन्युतके यहे भाई बळरामजीने अपने दीनों द्वायोंते उत्ते पकद किया और रेक्तफ पर्वतपर दे मारा, फिर उत्तके दृदयमें बढ़े जोरते पृष्ठि-प्रदार किया । तब बंदर नीचे गिर गया । उत्तके गिरनेते कृश्वपदित सारा पर्वत कमण्डकुरी तरह काँपने

प्रिय ह्योंधन । तदनन्तर पाण्यवीके साथ हमलोगीके पुरका उद्योग सुनकर बखरामजी तीर्थवाभाके बहाने नागरिकी और बाधणोंको साथ छेकर द्वारकाकी प्रदक्षिणा करके पुरीसे बाहर निकले ! फिर उन्होंने सिकाश्रम और प्रभावमें स्नान किया। पश्चिम दिशामें स्पित सरस्वती, प्रतिकोताः सैन्यवारण्यः कम्बूजार्ग, उत्पक्तावर्त, अर्बुद्ध ( आब् ), देसवन्त और सिन्द्र-नहमें प्रथक पृथक स्नान किया। तहनन्तर विन्दुसर, त्रितकूप, मुदर्शन, अत्रितीर्थ, औशनस, आग्नेय, बायन, सौदास, गृहतीर्थ और श्राद्धवेष आदि तीर्योमें स्नान किया । तदनन्तर उत्तर विद्यामें बाकर कैलान, करबीर, महायोग, गनेश, कौबेर, प्राम्ब्योतिष, रक्षबस्सी, सीताराम आहि क्षेत्र, चैत्रदेशः वसन्ततिककः दशार्णः भद्रः कुर्मतीर्यः पुष्पमालाः चित्रवणः चन्द्रकान्तः नैश्चेयसः मत् पर्वतः कामशास्त्रिनीः कामवनः वेदक्षेत्रः सीताः प्रथतीर्थः तपीभूमिः कीकावती, वेदनगर, गान्धर्व, शक, भीमरथी, श्रीजाह्ववी, कालिन्दीः इरिद्वारः कुरुक्षेत्रः मधुरा और पुष्कर आदि तीर्थेंसे स्नान किया । फिर वहाँने संमल्याम और स्करकेष (सौरौँ)में गये। इस प्रकार तीर्योकी यात्रा करते हुए साधात् संकर्षण श्रीतलसमजी नैमियारण्यमें पहुँचे ॥ १२-१३॥

बल्दामजीकी आया देलकर शीनकादि मुनियोंने लक्के होकर उनकी प्रणाम किया और उनकी अर्चा की। वहाँ वेद्यमासजीके शिष्य रोमहर्षणजी विराजमान थे। वे लक्के नहीं हुए। बल्दामजीने यह देलकर हाथमें जो कुशा लिये हुए थे, उसीकी नौकरी मुनिको निहत कर दिया। यह देलकर सब मुनि झाहाकार करने लगे। बल्दामजीने यह सब देखा। समझा लोकोंको पवित्र करनेवाले होनेपर भी उन्होंने लोक-संग्रहके लिये अपनी शुद्धिकी कामनासे बारह महीनेतक तीर्थ-स्मान करनेका मत ले लिया। वहाँ इस्वलका पुत्र बस्वल नामक देख रहता था। वह नैमियारण्यमें पर्वोंके अवसरपर भयानक बाँचीके साथ-साथ

भूककी तथा दुर्गन्भपूर्ण पीन, कथिर, विद्या, मूज, महिरा और मांच आदिकी वर्षा करता । उसकी जीम सदा क्राक्याया करती। वचके समान इब उसके अच्च ये । कम्बर्कागिरिके समान उसकी काळी आकृति थी और तपाये हुए ताँबेके समान मूँड-दाढीबाडा वह असूर वहा ही भयानक दील पडता था। ऋषि-बाह्मणींकी शान्तिके किये उस भयानक असरको बळरामबीने आकाशमें खींचकर उसके मसकपर मसलके द्वारा प्रहार किया । ससलकी चोट ब्याते ही उसके प्राण निकल गये और वह आकाशने कमण्डक्की तरह नीचे गिर पडा । तहनन्तर प्रसन्नतासे खिछे हुए मुखबाछे मुनियोंने बळरामबीका स्तवन किया। उनको बढ़े-बढ़े आशीर्वाद दिये और जिस प्रकार बुनासरका वश्व करनेवाके इन्द्रका देवतालोगीने अभिषेक किया था। उसी प्रकार बलरामजीका अभिषेक किया । तदनन्तर मनियोंने आशा केकर बल्दामजीने सरयू, कीशिकी (कोसी), मानसरोबर, गण्डकी और गौतमी आदि तीर्थोंमें स्नान किया। फिर अयोष्याः मन्दिमामः निर्ममती और ब्रह्मावर्त आदि तीर्थीमें स्नान करके वे तीर्थराज प्रयागमें पधारे और वहाँ इस इजार हाथियोंका दान किया । तदनन्तर चित्रकटा विन्याचळ, काशी, विपाशा, शोण, मिथिल और गया आदि तीर्योमें स्नान करके गङ्गासागर-संगमपर गये और वहाँ खणंके सींगींसे और मुन्दर वस्त्रीसे सुशोभित नौ करोड़ गीएँ बाह्मणोंको दान दीं। प्रत्येक गौपर स्वर्ण और रानोंका मार पृथक रूपसे छदा हुआ या। तदनन्तर वहाँने दक्षिण दिशामें जाकर क्रमशः महेन्द्रादि पर्वतः सप्त गोदाबरीः वेणीः, पम्पा, भीमरथी, स्कन्दक्षेत्र, श्रीशैल, वेक्कट, काञ्ची, कावेरी, श्रीरकः ऋषभाद्रिः समुद्रसेतः कृतमालाः ताम्रपणीः मलयाचलः कुळाचळ, दक्षिणसिन्ध्र, फालानतीर्थ, पंचाप्तर, गोकर्ण, शुर्पारकः तापीः पयोष्णीः निर्विन्ध्याः दण्डकः रेखाः साहिष्यती और अवन्तिका आदि तीर्घोका स्वयं भगवान् संकर्षणने सेवन किया । तत्पन्धात कम्हारी सहायताके किये विशसन (कुरुक्षेत्र ) में पंचारेंगे । यह मैंने बख्यद्रजीका परम पावन तीर्थयात्रा-चरित्र द्रम्हारे सामने वर्णन किया । कौरवेन्द्र ! वह सम्पूर्ण पापीका नाश करनेवाला, सर्वकस्याणकारी पवित्र प्रसङ्घ है । अब द्वारा और क्या सनना चाहते हो ! ॥ १४-१८ ॥

इस प्रकार श्रीगर्व-संदिताने श्रीमकागद्रसांकके कलांगत श्रीप्रविषक मुनि और दुर्गोचनके संवादमें अज्ञीताम-कवाकी द्वारका-कीकाकां वर्णन गामक भारती भवकाव पूरा हुना ॥ ८ ॥

## नवाँ अध्याय

### श्रीबलरामजीकी रासलीलाका वर्णन

दुर्योधमने पूछा—अगवन् मुनिस्तम ! मगवान् वलभद्रजीने नागकन्या गोपियोंके साथ वमुनाबीके तटपर कद विद्वार किया था ! ॥ १॥

प्राद्धिपाक मुनि बोसे-एक समयकी बात है। वजके मुद्देद-वन्धुओंको देखनेकी बल्यामजीके मनमें बड़ी उत्कण्ठा पैदा हो गयी। तब वे अपने ताळव्यवसे युक्त रथपर सवार डोकर द्वारकाले निकले और गौओं, गोपालॉ तथा गोपियोंत भरे गोकुलमें जा पहुँचे। नन्दराज और यशोदाजी भी बहत दिनोंने उन्हें देखनेके लिये उत्कण्डित ये, अतएव उन्होंने उनको हृदयसे छगा छिया। फिर मलभवजी गौओं। गोपियों और गोपालंबि मिले और पूरे वसन्तके दो महीने उन्होंने बहाँ निवास किया । पहले जिन नागकन्याओं के गोपी होनेका वर्णन आ चुका है, उन्होंने गर्गाचार्यजीसे बळ्पद्रजीका पद्याङ्ग प्राप्त करके उसे सिद्ध किया था। उसीके प्रमाबसे बलभद्रजीने प्रसन्न होकर कालिन्हीके तटपर उनके साथ । रासमण्डलमें रास-क्रीड़ा की । उस दिन बैत्रकी पूर्णिमा थी। अरुण वर्णके पूर्ण चन्द्र उदित होकर सारे बनको अपनी रंग-विरंगी किरणोंसे रक्कित कर रहे थे। शीतळ पवन कमळके मकरन्द और परागको छिये सर्वत्र मन्द्र गतिसे प्रवाहित हो रहा था । आनन्ददायिनी यसना अपनी चञ्चल लहरियेंसि निर्मल पुलिनभूमिको ब्यास कर रही थी। कुर्जीकी प्राञ्चण-भूमि विविध निकुत-पुर्वोते सुशोभित तथा चमचमाते हुए सन्दर पल्लवों और पुष्पोंके परागते आप्रत थी। मोर और कोयल मधुर स्वरमें कुल रहे ये और मधुपान-मक्त मधुकरोंकी मधुर-ध्वनिषे मुखरित बज-भूमि आयन्त शोभाको प्राप्त हो रही थी।

बलरामजीके पैरोंमें न्पुरकी मधुर ध्वनि हो रही थी। चमकती हुई मणियोंके कहे करवनी केयूर हार किरीट और कुण्डलोंसे वे अलंकत ये। उनके बदनपर कमल-इलकी छटा छा रही थी। वे नीलाम्बर धारण किये हुए थे। उनके विसल कमल-इलके समान नेत्र थे। ऐसे अवस्वदेवशी पश्चिणियोंके साथ यक्षराजकी माँति रासमण्डलमें गोपियोंके हारा थिरे हुए विराजित थे॥ २—५॥

तदनन्तर वरुणके द्वारा प्रेरित बारुणी देवी प्रश्लॉके कोटरींसे प्रकट होकर बहुने छ्याँ । उस पुष्पासवकी सुगन्धसे सारा बन सगन्धमय हो गवा। मधुके स्रोभरी मधुकर-पुद्ध मधुर गुंबार करने लगा । बाइणि-पानसे मद-विद्वल, कमल-दलके समान ,विशाल और अवण नेत्रवाले बल्देवबीके अक प्रेमावेशसे चक्क हो उठे। तदनन्तर छील-बिहारजन्य अमके कारण कलकणकी आँति पसीनेकी बुँदें उनके मुखपर प्रकट हो गयों और उन्होंने कपोलीपर रचित चित्रकारीको थो दिया। तदनन्तर गजराजकी-सी चालवाले और गजेन्द्र ऐरावतकी चुँडके समान विशास मुजाओंबाले वळदेवजी गोपियोंके साथ वैसे ही कीड़ा करने क्रो, जैसे उत्मत्त मात्र हथिनियोंके साथ करता है। उनके सिंहस्कन्धतुल्य कंषेपर इल और हाथमें मुसल बुशोभित या । करोड़ी-करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंकी प्रभाके समान उनका तेज छिटक रहा या। देदीप्यमान रत्नोंके मन्नीर, चन्नक नुपुरः मधुर शस्त्र करती हुई स्वर्णमयी किक्किणी। कदे। ताटकः हार, श्रीकण्ड, अँगृडियाँ और सिरपर दिन्य मणि-भूषण स्त्रोभित ये । काळी नागिनको लजानेवाली कृष्ण अलकावलीकी वेणीसे युक्त और कपोलॉपर चित्रित मनोहर पत्राविक्योंने सुरोभित गोप-सुन्दरियोंके साथ अखिरू मुवनपति भगवान् यलरामजी वहाँ विराजित होकर रास-विहार करने छमे ॥ ६ ॥

फिर यमुनाके किनारे वनमें विचरण और क्रीड़ा करते हुए बल्देवजीके मुख-कमलपर पसीनेकी बूँदें दिखायी देने कर्मी। तब उन्होंने स्नान तथा जल-क्रीड़ा करनेके लिये दूरसे ही यमुनाजीको पुकारा, परंतु यमुना नहीं आर्यो। फिर तो बल्देवजीने क्रोधमें भरकर इस्की नोकसे यमुनाजीको खींच लिया और कहा—'आज मैंने तुमको बुलाया, किंतु तुम मेरा अपमान करके नहीं आर्या। तुम मनमाना बताव करनेवाली हो। अच्छा, अभी इस मुसलके द्वारा मैं तुम्हारे सी डुकड़े कर देता हूँ।' यमुनाजीको जब बल्टामजीने इस प्रकार खाँटा, तब वे अस्वन्त भयभीत होकर उनके चरण-कमलेंपर पिर पद्मी और बोर्बी—'दे लोकाभिराम राम। हे संकर्षण! वस्नाह। है महाबाहो।! मैं आपके अतीम बल्पराक्रमका

विसमें पढति, पटक, स्तोत्त, कृत्य और सहस्रनास—सायक्ते
 वे पाँच शक्त होते हैं, उसे श्वताक्षण स्वतं है।

महीं जानती थी। आपके एक ही मस्तकपर सारा भूखण्डमण्डल सरखेंके समान पढ़ा रहता है। मैं आपके परम प्रभावसे अनिमन्न हूँ और आपकी शरणमें आयी हूँ। आप मक्तवस्थल हैं। युधे छोड़ दीजिये। रहस प्रकार प्रार्थना करनेपर गोपराज बरूभद्रजीन यमुनाको छोड़ दिया और हियनियोंके साथ मजराजकी माँति वे गोपियोंके साथ जलकीड़ा करने छगे। सदबन्तर उनके यमुनासे बाहर निकल्लेपर यमुनाजीन आकर उन्हें बहुत से नील वजा और स्वर्ण तथा रहनोंके आभूषण मेंट किये। दुर्योधन । बलरामजीन उन सब बजाभूषणोंको एथक्-एथक् गोपियोंमें बाँट दिया और स्वयं

नीख्यम्य तथा नवीन रत्नेंसे निर्मित स्वर्णमालाको भारण करके ऐरावतकी भाँति विराजमान हो गये । कीरवेन्द्र ! इस प्रकार क्रीइन्त वादवशेष्ठ बळ्यामजीने वसन्त श्रृद्धकी रात्रिको व्यतीत किया । जिस प्रकार इस्तिनापुरको देखनेपर भगवान् बळ्यामजीके पराक्रमका दर्शन होता है, उसी प्रकार आजसक वमुनाजी टेडे मार्गसे प्रवाहित होती हुई उनकी शक्तिको सूचित कर रही हैं। मगवान् बळ्यामजीके इस रासळीळाके प्रसङ्को जो मनुष्य सुनता अथवा सुनाता है, वह सारे पापोंसे मुक्त होकर परमानन्द-पदको प्राप्त होता है। युवराज ! अब क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ७—-११ ॥

इस प्रकार औगर्ग-संहितामें शीवकमद्रसम्बक्ते जन्तर्गत श्रीप्राङ्विपाक मुनि और हुगोंचनके संवादमें 'श्रीवकरामजीकी रासकीकाका वर्णन' नामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ।। ९ ॥

# दसवाँ अध्याय

### श्रीबलभद्रजीकी पूजा-पद्धति और पटल

दुर्योधनने कहा—भगवन् ! आप सर्वत्र हैं। यह बतानेकी कृपा कीजिये कि गोपियोंके यूथको श्रीगर्गाचार्यजीने बळभद्र-पञ्चाञ्च किस प्रकार प्रदान किया था।। १।।

प्राव्याक मुनि बोले क्रिया । एक बार गर्गजी व्युना-स्नान करनेके सिये गर्गाचलते चलकर वजपुरमें पथारे । यसनाजीके तटकी छलित छलाएँ पवनके प्रवाहते हिल रही थां । पुष्पोंके सौरमते मत्त हुए भ्रमरोंके समूह गुंजार कर रहे थे । इस प्रकारके यसना-सटपर एक निकुजाके नीचे एकान्तमें शीगर्गाचार्य भगवान् यलपाम और श्रीकृष्णका घ्यान करने छगे । उस समय गोपियोंने आकर उनको प्रणाम किया । उनको सरण हो आया कि इम पूर्वक्रमकी नागेन्द्र-कन्याएँ हैं । तब उन्होंने बल्मद्रजीको प्राप्त करनेके लिये गर्गजीसे सेवाका साधन पूछा । कन्याओंकी इस अनुपम मिकको देखकर उनके उद्देश्यकी सिद्धिके लिये गर्गजीन उनको पहाति, पटल, सोध, कवच और सहस्रनाम यह प्रशाह साधन प्रहान किया । अय बताओ, तुम और क्या सनना चाहते हो ! ॥ २ ॥

दुर्योधनने कहर — तसन् गुरुदेव । आप भक्तवत्सक हैं, मैं आपको नगरकार करता हूँ । आप कृपवा कल्यामजीकी पद्धतिका कर्मन कीतिये, जिले बानकर मैं सिक्टि प्राप्त कर सकुँ ॥ है ॥

मामविपाक सुनि वाले - राक्यवम | जिस्से गरा-

प्रभु बलरामजी प्रसन्न हो बाते हैं। उस बलभद्र-पद्धतिके नियम सुनो । वे भगवान् बरुरामजी सङ्ख्यमुखवारे हैं । समस्त भुवनोंके अधीक्वर हैं। बहुत-से दान और तीर्थ-सेवनसे उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । वे तो केवल 'अनन्य-भक्ति'से प्राप्त होते हैं। श्रीहरिके बढ़े भाई उन बळरामजीकी भक्ति सस्सङ्गके द्वारा शीम प्राप्त हो। सकती है। जिनमें प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय हो जाता है। वे ही सिद्ध पुरुष हैं। ब्राह्म-मुहुर्तमें उठते ही भगवान् राम-कृष्णके नामोंका उचारण करे। फिर गुरुदेवको और पृथ्वीको (मनते ) प्रणाम करके पृथ्वीपर पैर रक्से । तदनन्तर स्नान-आचमन करके निर्जनमें छुशासनपर बैठ जाय, दोनों हाथ गोदमें रख के और अपनी नाशिकाके अग्रमागपर दृष्टि जमाकर परमदेव सनातन हरि भगवान भीवलरामजीका ध्यान करे । उनका गौरवर्ण है । उन्होंने नीलाम्बर धारण कर रक्ता है। वे वनमाखाते विभूषित हैं। यही मनमोइन मूर्ति है। ऐसे इत्रधर भगवान् बळरामजीको प्रसन्ध करनेके लिये नित्य उनका ध्वान करना चाहिये। शाधकको चाहिये कि वह बाहर-भीतरसे पवित्र हो। मौन-बारण करे और कोशका त्याग करके तीनों कालमें संख्या-बन्दन करे । मनमें कोई कामनाः लोभ और योह न रहे। सत्यभाषण करे। जितेन्द्रिय होकर एक बार भाज पायसका भोजन करे। बी बार जलपान करें । पवित्र रेशमी बन्न पहने और जमीनपर शयन करे। इस प्रकार छः शतुओंपर विजय प्राप्त कर

एकाम सनते अजन करनेपर सम्पूर्ण कारणोंके कारण प्रि-पूर्णतम साक्षात् भगवान् श्रीसंकर्षणजी सदाके लिये प्रसस हो जाते हैं। महाबाहु कीरवराज! इस प्रकार मैंने महान्या बलअद्रजीकी पद्धतिश्का वर्णन किया। अब तुम और क्या सनना चाहते हो! ॥ ४-१४॥

्दुर्योधको कहा—सुनिराज ! अब देवदेव कररामजी-का पटल सुनाइवै, जिसका साथन करके में नदा उनके चरण-कमळीको तेवा कर सकुँ ॥ १५ ॥

**शासविपाक सुनि बोले** भगवान् करुरामजीका पटल महाने गोपनीय और सिक्कि प्रदान करनेवाला है। इसे पहले ब्रधाजीने एकान्त स्थानमें महास्मा नारदबीको दिया था। पहले प्रणव (ॐ) लिखकर किर कामबीज ( क्ली ) लिखना चाहिये । तत्पश्चात् कालिन्दीभेदन और 'संकर्षण'—-इन हो पहोंको चतुष्क<del>रेत</del> लिलकर अन्तमें स्वाहा जोड़ देना चाहिये। में करनेपर 🥗 क्खीं कालिज्डीभेदनाम संकर्षणाम स्वाहा'--- यह मन्त्र यन वाता है। यह वोडशाक्षर मन्त्रराज ब्रह्माजीके द्वारा कहा गया है। मन्ध्यको बत केकर इस मन्त्रका एक कास सोलह इजार क्रप करना चाहिये। इस प्रकार करनेपर सामक इस लोक और वह-लोकमें परम विश्विको प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संक्रेप नहीं । मनत्र-अपके बाद विशेष रूपसे महापुआं करनी चाहिये । ( उत्तका विवान यह है---) राजन् ! समीरश श्राण्डलपर कर्णिकास्थित केसरोसे उज्ज्वक बत्तीस इस्रोंबास एक सुन्दर पाँच रंगका कमल शक्कित करे। उसपर महस्त्राह स्वर्ण-सिंहासन रक्ते । उसके ऊपर बलरामजीकी परम ओह मर्तिको पथराकर उनकी भक्तीमाँति पूजा करे। 🥗 करो भगवते पुरुषोक्तमाच बासुदेवाय संकर्षणाय सहस्रवद्याय महानन्ताय स्वाहा'---इस मध्यसे शिस्ता-बन्धन करे । तत्पद्यात् श्रीयल्यामजीको स्य दिशाओंमें प्रणाम करके उनके सम्मूख अस्यन्त विनयपूर्वक बैठ बाय । फिर 🐲 जय जवानम्स बसभाइ कामपाक ताकाष्ट्र काकिन्दीअश्वत आविहाविर्मुव मम सम्मुको भव ।' इसको पश्चकर आबाइन करे ॥ १६-२२ ॥

तदनन्तर 'नमस्तेऽस्तु सीरकाने इत्युसकावर रीडिजेव मीक्रास्वर राम देवतीरमण नमस्तेऽस्तु ।' इस मन्त्रके द्वारा अप्रसनः पाद्यः अर्थः स्वानीयः यहोपपीतः दस्यः शूपणः सन्धः अधातः पुष्पः मधुपकः भूपः दीपः नैनेदाः पुष्पाक्षिकः भादि उपचारः प्रदान करे । अनस्तरः प्रान्ति विष्णावे मधुसूद्ववाय वासनाय विविक्रमाय श्रीवराय इयोगेवाव वद्यानास्य दामोदराय संकर्णाय वासुदेनाय प्रशुक्तायानिक्षावाचीक्षेत्राय प्रस्तोत्तराय संकर्णाय वासुदेनाय प्रशुक्तायानिक्षावाचीक्षेत्राय प्रस्तोत्तराय सीकृष्णाय नमः ।'

---इस मन्त्रके द्वारा पादः ग्रह्मः, जानुः, कदः, कदिः, उदर, पार्श्व, पीठ, मुखा, कंषे, अधर, नेत्र और मस्तक आदि सर्वाङ्गकी पृथक् पृथक पूजा करे। इसके बाद शक्क चका गदाः पद्मः असिः धनुषः वेत्रः इलः मुसलः कीस्तुभः बनमाळाः श्रीवत्सः पीताम्बरः नीस्नम्बरः वंशीः वेत्रः गवडाङ और तालाक ध्वबसे चिहित रथा दाहका सुमति। कुमुदा क्रमुदाक्ष और श्रीदामा—इन शब्दोंके पहले 💞 और अन्तर्म चत्रयों विभक्ति लगाकर अन्तमें 'नमः' शब्द जोड़ है । इसले 🕩 शहरूम नमः', 🤏 च्याम नमः'—देशा रूप मन जायगः। इन मन्त्रीके द्वारा सबका पूजन करे। इसी प्रकार कमलके सब और अपने-अपने स्थानपर विष्यक्तेन, बेदच्यास, तुर्गी, श्लेहा, विक्याल और नवमह आविका भी पृथक्-पृथक् पूजन करना चाहिये । तदमन्तर परिसमूहन आदि स्याळीपाकके विश्वानसे अभिदेशकी पूजा करके पूर्वोक्त की कही काकिन्दीभेदकाय संसर्वनाय साहा ।'--इस मन्त्रते प्रचीत इबार आहतियाँ है । फिर इसी प्रकार 🥗 वसी भगवते वासुबेबाय'-इस द्वादशाक्षर मन्त्रते आठ इबार और चतुर्ब्यू इसंज्ञक 🦈 नमी भगवते तुम्यं वासुदेवाय साक्षित्रे । प्रशुम्नायानिरुद्धाय म्याः संकर्वजाय 🕶 ॥'---इस मन्त्रने आठ हजार आहुतियाँ दे । इसके नाड अग्निकी प्रदक्षिणा करे और आचार्यको नमस्कार करके उन्हें मूल्यवान् वस्त्रः स्वर्णके आभूषणः ताद्वपात्रः सबत्सा बी और स्वर्ण आदि वक्षिणा देकर प्रसन्न करे। फिर ब्राह्मणींका पूजन-सत्कार करके उनको तथा नगरवासी जनींको भोजन कराये । तत्पच्चात् आचार्यको प्रणाम करे । जो पुरुष इस पटल पद्धतिके अनुसार श्रीवलरामजीका स्मरण-पुजन करता है। वह इस लोक और परलोकमें विविध सिक्रियों और समृद्धियों के द्वारा सुसम्पन्न होता है। हे राजन । अशवान बलरामजीका यह गोपनीय और सर्वसिद्धिपद 'पटल' तसको सुना दिया: अत्र और क्या सुनना चाहते हो ! ॥२३--२५॥

इस प्रकार श्रीमगै-सहितामें श्रीकरमद्भाष्टके अन्तर्गत श्रीष्ठाहिष्यक मुनि और हुनोंधनके संवादमें 'श्रीकरमद्रजीकी कुना-श्राति और पटक नामक इसनों अध्याम कुग्र हुआ ।। १०॥

## ग्यारहवाँ अध्याय

### श्रीबलराम स्तोत्र

दुर्वीधकने कहा—महामृनि प्राड्निपाकजी ! अव भगवान् श्रीवलरामजीका यह स्तीत्र, जो साम्रात् समस्त विद्वियोंको प्रदान करनेवाला है, कृषमूर्वक मुक्ते कहिये॥१॥

प्राइविपाक मुनि बोले—राजन् ! वल्रामजीका स्तोत्र श्रीवेद्ध्यासजीके द्वारा प्रणीत है, यह मनुष्योंको समस्त सिद्धियाँ और मोक्ष भी प्रदान करनेवाला है। इस शुभ सावराजको तुम सुनो ॥ २॥

ंदिबादिदेव ! भगवन् ! कामपाल ! आपको नमस्कार ! हे बलरामजी ! आप साझात् अनन्त और रोवजी हैं, आपको नमस्कार । आप पृथ्वीको भारण करनेवाले, परिपूर्ण ब्रह्मा, स्वयं प्रकाशमान, हाथमें हल लिये हुए, हजार मस्तकोंते युक्त संकर्षण हैं । आपको नित्य मेरे नमस्कार हैं । पुरुषश्रेष्ठ बलरामजी ! आप ममयान् अञ्चलके वहे भाई हैं, रेवतीके स्वामी हैं, इक आपका शक्ष है और आप प्रकारापुरका संहार करनेवाके हैं । आप वेरी रक्षा करें । मगवान् कराम, बल्भाइ और तालक्षाकों मेरे वार-वार नमस्कार हैं । आप गीरवर्षहें,

नीलाम्बर धारण किये हुए हैं, रोहिणीके कुमार हैं; आपकी नमस्कार ! आप धेनुकासुरः सृष्टिकासुरः कृटः बस्वलः स्वमीः कुपकर्ण और कुम्भाण्डके शत्रु और उनके संद्वारक हैं। आप कालिन्दीका भेदन करनेवाले इस्तिनापुरका आकर्षण करनेवाले, द्विविद बानरका यथ करनेवाले, यादवींके राजा और ब्रज-मण्डलको सुशोभित करनेवाले हैं । आपने कंसके भाइयोंका बध किया है, आप सबके स्वामी और तीर्थोंमें भ्रमण करनेवाले हैं । आप दुर्योबनके साक्षात् गुद हैं । प्रभो ! मेरी रक्षा की बिये, रक्षा की जिये । है अच्युत ! आपकी जय हो। जय हो । हे परात्पर देव ! आप स्वयं अनन्त एवं दिशा-विदिशाओं में कीर्तित हैं। आप देवता, मुनि और सर्पोंके स्वामियोमें श्रेष्ठ हैं। इल तथा मुसलको बारण करनेवाले भगवान् वलरामजीको मेरे नमस्कार हैं। जो मनुष्य इस साबराजका निरन्तर पाठ करता है। वह श्रीहरिके परमपदको प्राप्त होता है। जगत्में वह शबुका शमन करनेवाले सम्पूर्ण क्लेंस रुपान हो जाता है और उर्व बन तथा स्वजन प्रचररूपते मास रहते हैं। १---११॥

इस प्रकार श्रीमर्ग-संदितामें श्रीनकमद्रशासके अन्तर्गत श्रीप्राह्विपाक मुनि और हुवोधनके संवादमें श्रीनकरामस्त्रोत्र' नामक स्वारहवाँ अध्यान पूरा हुआ ॥ ११ ॥

दुर्योभन उवाच----

स्तोत्रं श्रीक्कदेवस्य प्राक्षिपाक महामुने । यद मां कृषया साक्षातः सर्वेसिक्किक्सयकम् ॥ प्राक्षिपाक स्वाच----

स्तवराजं तु रामस्य वेदम्यासङ्गतं श्रुमम् । सर्वसिश्चियदं राजम् श्रुणु कैवस्वदं मृणाम् ॥
देशदिदेव भगवन् कामपाल नमीऽस्तु ते । नमोऽनम्ताय क्षेपाय साक्षाद्यमाय ते ननः ॥
परापराथ पूर्णाय स्वयम्ने सीरपाणये । सहस्रदिशसे नित्यं नमः संकर्षणाय ते ॥
देवतीरपण स्वं वे वलदेवोऽच्युताशम् । इक्षयुष प्रकम्यन पादि मा पुरुकोसम् ॥
व्यव्य वक्षमध्य तालक्षाय नमो नमः । नीकम्यराय गीराय रीदिलेयाय ते नमः ॥
वेतुकारिसुंदिकारिः कृशदिर्वस्यलग्तकः । स्वम्यरिः कृपकर्णारः कृम्माण्डारिस्यमेव दि ॥
क्षाव्यक्रदेनीदिनोऽसि त्वं इस्तिनापुरकर्षकः । विविदारिवादविषयो न्यास्य पादि पादि प्रभी स्वनः ॥
क्षाव्यक्षस्याद्यक्षस्यासि तीवायावादरः प्रशुः । वुवावनगुरुः साक्षाद्य पादि पादि प्रभी स्वनः ॥

अयं अवान्धुन देव परास्पर स्वयमननः दिमन्त्रपातभुन । प्राप्तुपीन्द्रपागीन्द्रवराय ते मुसकिने वक्तिने क्रिने समः ॥ यः पठेल् स्तर्तं स्त्रवर्णं नरः स तु वरेः परमं यवसांवर्णेल् । जगति सर्वेषकं स्वरिसर्यं नं मवित तस्य धनं स्वजनं धनस् ॥ (गर्वे०) वक्तमद्द० ११ । १----११ )

## बारहवाँ अध्याय

### भीवसराम-कवच

दुर्वोधनने कहा-महामुने । धीमान् गर्गाचार्यने गोपियोंको जो छव तरहते रक्षा करनेवाला दिव्य कवन दिया था, आप्रुंत्रते मुसको प्रदान कीजिये ॥ १॥

अस्विपाक सुनि बोके मनुष्य जलमें स्नान करके रेशमी क्या धारण करें, कुश्सनपर बैठे और हाथमें कुशकी पवित्री पहलकर मन्त्रका शोधन करें। तदनन्तर अञ्चलामक भगवान् बल्यामजीका स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें। फिर मनको एकाम्र करके मन्त्रक्षी कवचको धारण करें। २॥

बो भगवान् गोलेकशामके अधिपति हैं, जिनका कीर्तन परम पित्र है, वे परमेश्वर श्रमुओंसे मेरी रक्षा करें । जिनके मसाकपर भूमण्डल न्सरसोंकी तरह प्रतीत होता है, वे भगवान् भूमण्डलमें मेरी रक्षा करें । इल्लय-भगवान् सेनामें और युद्धमें सदा मेरी रक्षा करें । युस्तलभारी भगवान् दुर्गमें और आहिदेव भगवान् संकर्षण वनमें मेरी रक्षा करें । यमुनाके प्रवाहको रोकनेवाले भगवान् जलमें और नीलाम्बरधारी मगवान् अग्निमें निरन्तर मेरी रक्षा करें । भगवान् राम वायु (आंधी) में मेरी रक्षा करें । युन्य (आकाश) में भगवान् बलदेव और महान् समुद्दमें अनन्तवपु भगवान् मेरी सदा रक्षा करें । पर्वतीपर भगवान् वायुदेव मेरी रक्षा करें । धोर

विवादमें इजार मसाकवाले प्रभुः रोगमें श्रीरोहिणीनन्दन तथा विपत्तिमें भगवान् कामपाल मेरी रक्षा करें। धेनुकासुरके श्तु भगवान् काम (कामना ) से मेरी सदा रक्षा करें । द्विविदपर प्रहार करनेवाले भगवान् क्रोधने। बस्बलके घनु भगवान् लोभते और जरातंधके शतु भगवान् मोहते सदा मेरी रक्षा करें। भगवान् कृष्णिधुर्य प्रातःकाखके समयः भगवान् मथुरापुरी नरेश पूर्वाञ्च ( प्रहर दिन चदे )। गोपस्खा मध्याहमें और स्वराट् भगवान् पराह्न (दिनके पिछके पहर ) में सदा मेरी रक्षा करें । भगवान् प्राणीन्द्र सायंकालमें तथा परात्पर प्रदोषके समय मेरी सदा रक्षा करें । मध्यरात्रि और प्रत्यूषकारुके समय भगवान् दुरन्तवीर्य मेरी सदा रक्षा करें। कोनोंमें रेबतीपतिः दिशाओंमें प्रसम्बासुरके श्रभु, नीचे यदृहरू, कपर यस्भद्र और दूर अथवा पास सब दिशाओं में भगवान बलदेवजी मेरी सदा रक्षा करें। भीतरसे पुरुषोत्तम और बाहरसे महायक नागेन्द्रलीह मेरी सदा रक्षा करें और पूर्ण परमेश्वर महान् हरि स्वयं सदा-सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करते हुए उत्कृष्ट रूपमें सदा मेरी रक्षा करें || ३-११ ||

श्रीनस्त्रमहजीके इस उत्तम कवचको देव तथा असुरोंके भयका नाश करनेवालाः पापरूप ईंचनको जलानेके स्थि साक्षात् अग्निरूप और विष्नोंके घटका विनाश करनेवाला सिद्धासनरूप समझे ॥१२॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीवरुभव्रसम्बद्धके अन्तर्गत श्रीप्राव्यिपाक मुनि और हुयाँघनके संवादमें श्रीवरुशमकवन्त्र नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥

# दुवीयन ज्याय—
गोपीम्पः क्ययं दर्श गणीयार्थेण थी मता । सर्वरक्षाकरं दिन्यं देषि मद्यं महामुने ॥
प्राव्यविषय ज्याय—
स्मार्था स्वर्त गणीयार्थेण थी मता । सर्वरक्षाकरं दिन्यं देषि मद्यं महामुने ॥
प्राव्यविषय ज्ञायः—
स्मार्था मत्या वक्षमञ्जुताम्प्रमं संवारवेद वर्ग समादितो मनेद ॥
सम्स्वाय मत्या वक्षमञ्जुताम्प्रमं संवारवेद वर्ग समादितो मनेद ॥
गोलोकषानाथिपतिः परेक्षरः परेषु मां पातु पविन्यतिनः ।
प्राप्तप्रदेशः परेषु मां पातु पविन्यतिनः ।
प्राप्तप्रदेशः सर्वप्रदेशः स्वर्ता मां वर्तेषः मां पातु स मृतिनण्डले ॥
सेनास् मां रश्रतः सीरपाणिजुदे सदा रक्षतः मां वर्तेषु मंदर्शण आदिदेवः ॥
द्विन्यवानेगस्रो चन्त्रमं स्वर्ता मां सदाय्ती ।
वार्षी च रामोऽवद्व वो वक्षम महार्णवेऽनन्तवपुः सदा माम् ॥

## तेरहवाँ अध्यक

### बलभद्र सहस्रमाम

दुर्योधनने कहा—महामुने प्राङ्विपाकर्ती । भगवान् बळमद्रके सङ्खनामको, जो देवताओंके लिये भी गोपंनीय— अज्ञात है, मुझसे कहिये ॥ १॥

प्राव्यक्षिताक सुनि बोले—साधुः साधु ! महाराज ! तुम्हारा यद्य सर्वथा निर्मल है । तुमने जिसके लिये प्रदन किया है, वह परम देवदुलंभ सहस्रनाम गर्गजीके द्वारा कथित है । उन दिन्य सहस्र नामोंका वर्णन में तुम्हारे सामने कर रहा हूँ । गर्गाचार्यजीने यमुनाजीके मङ्गलमय तटपर यह सहस्रनाम गोपियोंको प्रदान किया था ॥ २ ॥

#### विनियोग

ंक अस्य श्रीक्कश्रहसङ्ग्रसमस्योत्रसम्त्रस्य गर्गाचार्यं व्यक्तिः मनुष्टुप् क्रम्यः, संसर्गणः परमात्मा देवता, वक्तमह इति बीचम्, रेवतीरमण इति सक्तिः, जनन्तः इति क्रक्रम्, वक्तभह-प्रीत्वर्षे सपै विभिन्नीयः ॥ ३ ॥

( इस बलभद्रसहस्ताम स्तोत्ररूपी मन्त्रके गर्गाचार्य ऋषि हैं। अनुष्टुष् छन्द हैं। परमारमा संकर्षण देवता हैं। बलभद्र बीज है। देवतीदमण शक्ति है। अवन्त कीलक है। श्रीबलभद्रकी ग्रीतिके लिये इसका विनियोग है।। ३।।) इसको पढ़कर सहस्रनाम-पाठके क्रिये विनियोगका जल छोड़ दे । तत्पश्चात् इस प्रकार ध्यान करे---

#### भ्यान

रफुरदमक्षकिरीटं किन्द्रिणीकञ्चणाईं चकदकक्षणेकं कुण्डकभीसुसाण्डम् । तुद्दिनगिरिमनोञ्चं नीकमेषाम्बराव्यं इक्षमुसक्षविद्याकं कामणकं समीदे॥ ५॥

जिनका निर्मल किरीट इसक रहा है। जो करधनी तथा कह्नणोंसे अलंकत हैं, चक्कल अलकावळीचे जिनके कपोल पुरामित हैं, जिनका मुख-कमळ कुण्डलेंसे देदीप्यमान है। जो हिमाचल गिरिके समान मनोहर उच्चल हैं तथा नीलाम्बर धारण किये हुए हैं। विशाल हल-मुखल धारण करनेवाले उन भगवान, कामपाल बलभद्रजीका मैं साबन करता हूँ॥ ४॥

#### सहस्रनाम आरम्भ

१. ॐ बळ्जद्र, २. रामभद्र, ३. राम, ४. संकर्षण, ५. अञ्चुत, ६. रेवतीरमण, ७. देव, ८. कामपाळ, ९. इलायुध्य ॥ ५ ॥

श्रीबासदेबीऽबत पर्वतेषु सहस्राशीषाँ मदाविवादे । 뒥 रोगेषु माँ रक्षत् रीदिणेयो मां कानपाळोऽवतः वा विपस्स ॥ रक्षत्र चेतुकारिः कोशास् सदा मा हिविद्यदारी। व्येमार् सदा रक्षतु वस्वकारिमोहात् सदामां किल मागभारिः॥ मात: पृष्णिधुर्वः प्राष्टे सदा मां मधुरापुरेग्द्रः । मध्यंदिने गोपससः प्रपातुः स्वराट् पराबेऽबतुः भां सदैव ॥ फर्णान्द्रोऽबतु मां सबैव परात्परो रक्षतु मां प्रदोषे। साय दुरम्तवीर्थः प्रत्यूचकारोऽत्रत् सा सदीव ॥ विविश् रेजतीपतिर्दिश्च प्रलम्बारिएभी यद्वसः। कद्र्यं सदा मां वक्तमद्र आराष्ट्र तथा समनाद् वक्तदेवः एव हि ॥ अग्तः सराध्यात् पुरुषोत्तमो बहिनांनिन्त्रकीकोऽवत् मां महावकः । सङान्तरास्मा च बसन् इरि: स्वयं प्रपातु पूर्णः वरमेशनरो महान्॥ देशसम्बद्धानां . पाप वर्षेन्यनानाम् । विनाशमं विभावटका सिद्धासनं विवि बर्मवरं 🤟 मध्यम् ॥ ( गर्गे०, ब्लबाह्र० १२ ( १--१२ ) रेक मीळाम्बरः ११- इवेतवर्णः १२- वल्लेवः १३- मच्युतामकः १४- मलम्बाः १५- महाबीरः १६- रीहिणेयः १७- प्रतापवान् ॥ ६॥

१८- तालाङ्क, १९- युसली, २०- हली, २१- हरि, २२- युद्धर, २३- बसी, २४- सीरपाणि, २५- पद्म-पणि, २६- लगुडी, २७- बेणुबादन ॥ ७ ॥

२८. कालिन्द्रिमेदन, २९. बीर, ३०. बल, ३१. प्रबल, ३२. ऊर्ष्वन, ३३. वासुदेवकला, ३४. अगन्त, ३५. सहस्रवदन, ३६. सराद् ॥ ८॥

३७.वसु, ३८. बसुमती, ३९. भर्ता, ४०. बासुदेव, ४१. बस्तम, ४२. यद्तम, ४३. यादवेन्द्र, ४४. माधव, ४५. वृष्णिबह्धम ॥ ९॥

४६ द्वारकेश, ४७ मायुरेश, ४८ वानी, ४९ मानी, ५० महामना, ५१ पूर्ण, ५२ पुराण, ५३ पुरुष, ५४ परेश, ५५ परमेश्वर ॥ १०॥

५६. परिपूर्णतमः, ५७. साझात् परमः, ५८. पुरुषोत्तमः, ५९. अनन्तः, ६०. शास्त्रतः, ६१. शेषः, ६२. भगवान्, ६३. प्रकृतेः पर ॥ ११॥

६४. जीवात्मा, ६५. परमात्मा, ६६. अन्त-रात्मा, ६७. ध्रुव, ६८. अध्यय, ६९. चतुर्ब्यूह, ७०. चतुर्वेद, ७१. चतुर्मूर्ति, ७२. चतुत्र्यद् ॥ १२ ॥

७३. प्रधान, ७४. प्रकृति, ७५. साझी, ७६. संवात, ७७. संवान, ७८. सखी, ७९. महामना, ५८. बुद्धिसख, ८१. चेत, ८२. बहंकार, ८३. आवृत ॥ १३॥

८४. इन्द्रियेश, ८५. देवता, ८६. आत्मा, ८७. भाम, ८८. कर्म, ८९. हार्म, ९०. अद्वितीय, ९१. द्वितीय, ९२. निराकार, ९३. निरक्षम ॥ १४ ॥

९४. विरादः, ९५. सम्रादः, ९६. महौधः, ९७. माधारः, ९८. स्थास्तुः, ९९. वरिष्णुमान्, १००. फणीन्द्रः, १०१. फणिराजः, १०२. सहस्र-फणमण्डितः॥ १५॥

१०३. फणीश्वर, १०४. फणी, १०५. स्कूर्ति, १०६. फूत्कारी, १०७. वीत्कर, १०८. प्रभु, १०९. मणिहार, ११०. मणिभर, १११. वितली, ११२. सुससी, ११६. तसी ॥ १६ ॥ ११५ श्रतली, ११५ सुतलेश, ११६ शासक, ११७ तलातल, ११८, रसातल, ११९ ओगितक, १२० स्फुरद्ग्त, १२१ महातल ॥ १७ ॥

१२२- बासुकि, १२६- रा**ह्यस्**दाभ, १२४-देवदस्त, १२५- धनंजय, १२६- कम्बलास्य, १२७- वेगतर, १२८- घृतराष्ट्र, १२९- महासुज ॥ १८॥

१३०- बारुणीमद्मश्वाङ्ग, १३१- मब्बूर्णित-लोचन,१३२-पद्माक्ष,१३३-पद्ममाळी,१३४-बनमाळी, १३५- मबुधवा ॥ १९ ॥

१३६. कोटिकंदर्पस्तावच्य, १३७. नागकम्या-समर्थित, १३८. नृपुरी, १३९. कटिस्मी, १४०. कटकी, १४१. कनकामूची॥ २०॥

१४२. मुकुटी, १४३. कुण्डली, १४४. वण्डी, १४५. शिक्षण्डी, १४६. खण्डमण्डली, १४७. बाह्रि, १४८. कलिपिय, १४९. काल, १५०. निवात-कव्योध्यर ॥ २१ ॥

१५१. संहारकृत्, १५२. ठद्रबयु, १५३. कालाग्नि, १५४. प्रलय, १५५. लय, १५६. महाहि, १५७. पाणिनि, १५८. शास्त्रकार, १५९. भाष्यकार, १६०. पत्रब्राल्ड ॥ २२ ॥

१६१- कात्यायन, १६२- फक्किकाभू, १६६-स्कोडायन, १६४- उरंगम, १६५- वैकुण्ड, १६६-याक्कि, १६७- यह, १६८- वामन, १६९- हरिण, १७०- हरि ॥ २३ ॥

१७१. हृष्ण, १७२. विष्णु, १७३. महाविष्णु, १७४. मभविष्णु, १७५. विशेषवित्, १७६. हंस, १७७. योगेम्बर, १७८. कूर्म, १७९. बाराह, १८०. नारद, १८१. मुन्ति ॥ २४॥

१८२- समकः, १८३- कविछः, १८४- मत्स्यः, १८५-कमठः, १८६- देवमङ्गळः, १८७- दशात्रेयः, १८८- पृष्ठः, १८९- वृद्धः, १९०- ऋषभः, १९१- भार्गबोश्तमः॥ २५॥

१९२ धम्बन्सरि, १९३. तृसिंह, १९४. कल्कि, १९५. नारावण, १९६. नर, १९७. राज्यस्त्र, १९८. राघवेन्द्र, १९९. कोसकेन्द्र, २००. रचुक्कह ॥ २६॥

२०१. काकुरस्थः, २०२. करणासिन्धुः, २०३. राजेन्द्रः, २०४. सर्वकक्षणः, २०५. शूरः, २०६. दायदियः, २०७. चाताः, २०८. कीसस्यामन्दवर्धन ॥ २७ ॥

२०६. सीमित्रि, २१०. अरत, २११. धन्धी, २१२. शतुष्म, २१६. शतुतापम, २१४. निपद्गी, २१५. कवनी, २१६. सद्गी, २१७. शरी, २१८. उपाहतकोष्ठक ॥ २८॥

२१९. बद्धगोधाङ्गुलिबाण, २२०. शम्भुकोदण्ड-भवन, २२१. यक्षत्राता, २२२. यक्षभर्ता, २२३. मारीसवधकारक ॥ २९॥

२२४. असुरारि, २२५. ताडकारि, २२६. बिभीवणसहायकृत्, २२७. पितृवाक्यकर, २२८. हर्षी, २२९. बिराधारि, २३०. बनेवर ॥ ३०॥

२३१. मुनि, २३२. मुनिप्रिय, २३३. सित्र-क्टारण्यनिवासकृत, २३४. कवम्थहा, २३५. क्णकेश, २३६. राम, २३७. राजीवलीचन ॥ ३१॥

२३८. मतङ्ग, २३९. धनसंचारी, २४०. नेता, २४१. पञ्चनद्वीपति, २४२. सुग्रीव, २४३. सुग्रीव-सन्ता, २४४. हनुमत्मीतमानस ॥ ३२॥

२४५ सेतुबन्धः, २४६ रावणारिः, २४७ स्ट्राव्हनतत्परः, २४८ रावण्यरिः, २४९ पुष्पकस्यः, २५० आनस्त्रीयरहातुरः॥ ३३॥

२५१- अयोज्याधिपति, २५२- श्रीमान्, २५३-लघणारि, २५४- सुरार्चित, २५५- सूर्यवंशी, २५६-चन्द्रबंशी, २५७- वंशीबाद्यविशारद ॥ ३४ ॥

२५८. गोपति, २५९. गोपवृन्वेदा, २६०. गोपः २६१. गोपीदातावृतः २६२. गोकुळेदाः २६३. गोपपुत्रः २६४. गोपालः, २६५. गोगणाश्रयः॥३५॥

२६६. पूननारि, २६७. वकारि, २६८. तृणावर्त-विधासकः २६९. अधारिः २७०. जेनुकारिः २७१. असम्बर्गिः २७२. अजेम्बर ॥ ३६ ॥

२७३. **अरिष्टाः**, २७४. केशिशकु, २७५. स्योमासुरविकाशकृत्, २७६. अग्निपान, २७७. युग्धपान, २७८. युग्दावनस्ता, २७९. आश्रित॥३७॥

२८०. बशोमतीसुनः २८१ भन्यः, २८२. रोहिणीळाळितः २८३ शिद्यः २८४ रासमण्डल-मध्यस्यः, २८५ रासमण्डलमण्डमः ॥ ३८॥ २८६. गोपिकाशतयूथार्थी, २८७. श्रह्मचूड-वधोचत, २८८ गोवर्जनसमुद्धर्ता, २८९ शहुजिस्, २९० वजरक्षक॥ ३९॥

२९१. बृषभानुषर, २९२. मन्द, २९३. भानन्द, २९४. नन्दवर्द्धन, २९५. मन्दराजसुत, २९६. भ्रीम, २९७. कंसारि, २९८. कालियान्तक ॥ ४०॥

२९९- रजकारि, ३००- सुष्टिकारि, ३०१-कंसकोरण्डभञ्जन, ३०२- चाणूरारि, ३०३- क्टहन्ता, ३०४- राळारि, ३०५- तोदाळान्तक ॥ ४१ ॥

३०६. कंसञ्चात्तिहस्ता, ३०७. मल्लयुद्धप्रवर्तक, ३०८. गजहन्ता, ३०९. कंसहन्ता, ३१०. कालहन्ता, ३११. कलह्रहा ॥ ४२ ॥

३१२ मागधारि, ३१३ यवनहा, ३१४ पाण्डुपुत्रसहायकृत्, ३१५ खतुर्भुज, ३१६ इयामलाङ्ग, ३१७ सीस्य, ३१८ औपगवित्रिय।। ४३॥

३१९. युद्धभृत्, ३२०. उद्धवस्त्वा, ३२१. मन्त्री, ३२२. मन्त्रविशारव्, ३२३. बीरहा, ३२४. वीरमधन, ३२५. शङ्कथर, ३२६. चक्रधर, ३२७. गदाधर ॥ ४४॥

३२८- रेवतीविश्वहर्ता, ३२९- रेवतीहर्ववर्जन, ३३०- रेवतीप्राणनाथ, ३३१-रेवतीप्रियकारक ॥४५॥

३३२. ज्योति, ३३३. ज्योतिष्मतीभर्ता, ३३४. रैबनाद्रिविद्यारकृत्, ३३५. धृतिनाथ, ३३६. धनाष्यक्ष, ३३७. दानाच्यक्ष, ३३८. धनेश्वर ॥४६॥

३३९: मेथिलार्चितपादान्त, ३४०: मानद, ३४१: भक्तवस्सल, ३४२: दुर्योधनगुर, ३४३: गुर्वा, ३४४: गदाशिक्षाकर, ३४५: समी ॥ ४७॥

३४६. मुरारि, ३४७. मदन, ३४८. मन्द, ३४९. अनिरुद्ध, ३५०. धन्विनां वर, ३५१. कर्त्पञ्चस, ३५२. कर्त्पञ्चसी, ३५३. कर्त्पञ्चसवनप्रभु॥ ४८॥

३५४. स्यामन्तकमणि, ३५५. मान्य, ३५६. गाण्डीबी, ३५७. कीरबेश्वर, ३५८. कृष्माण्ड-खण्डनकर, ३५९. कृषकर्णमहारकृत्॥ ४९॥

३६०. सेव्य, ३६१. रेवतजामाता, ३६२. मधुसेवित, ३६३. माधवसेवित, ३६४. वसिष्ट, ३६५. पुष्टसर्वास, ३६६. इष्ट, ३६७. पुष्ट, ३६८. प्रहर्षित ॥ ५० ॥

३६९. बाराणसीगतः, ३७०. कुद्धः, ३७१. सर्वः, ३७२. पौष्डूकघातकः, ३७३. सुमन्दीः, ३७४. शिखरीः ३७५. शिख्पीः, ३७६. क्रिविदाङ्गनिषृदन ॥ ५१॥

३७७. हस्तितापुरसंकर्षी, ३७८. रथी, ३७९. कौरबपूजित, ३८०. विश्वकर्मा, ३८१. विश्वधर्मा, ३८२. देवहार्मा, ३८३. दयानिधि ॥ ५२ ॥

३८४- महाराज, ३८५- छत्रधर, ३८६-महाराजोपलक्षण, ३८७- सिद्धगीत, ३८८- सिद्धकय, ३८९- शुक्लचामरवीजित ॥ ५३॥

३९०. ताराक्ष, ३९१. कीरमास, ३९२. विम्योष्ठ, ३३. सुस्मितच्छवि, ३९४. करीन्द्र, ३९५. करदोर्वच्ड,३९६. प्रचण्ड,३९७. मेघमण्डल॥ ५४॥

३९८ कवाटवक्षा, ३९९ प्रीनांस, ४०० पश्चपाद, ४०१. स्फुरव्युति, ४०२. महाविभूति, ४०३. भृतेश, ४.४. बन्धमासी, ४०५ समीक्षण ॥ ५५ ॥

४०६. वैद्यशत्रु, ४०७. शत्रुसंध, ४०८. दृन्तवमः निवृत्क, ४०९. सजातशत्रु, ४१०. पापप्र, ४११. इरिताससहायकृत्॥ ५६॥

४१२. शालबाहु, ४१३. शालबह्न्ता, ४१४. तीर्थयायी,४१५.जनेश्वर,४१६.नेमिबारण्ययात्रार्थी, ४१७. गोमतीतीरबासकृत् ॥ ५७ ॥

४१८. गण्डकीस्नानवान्, ४१९. सम्बी, ४२०. वैजयस्तीविराजित, ४२१. अम्लान, ४२२. पङ्कजधर, ४२३. विपाशी, ४२४. शोणसंप्लुत ॥ ५८॥

४२५. प्रयागतीर्घराजः ४२६. सरयूः ४२७. सेतुबन्धनः ४२८. गयाशिरः ४२९. धनदः ४३०. पौरुस्यः ४३१. पुलहाश्रमः॥ ५९ ॥

४३२. गङ्गासागरसङ्गार्थी, ४३३. सप्तगोदावरी-पति, ४३४. वेणी, ४३५. भीमरची, ४३६. गोदा, ४३७. ताझपणी, ४३८. वटोदका ॥ ६०॥

४३९. इतबाला, ४४०. महापुण्या, ४४१. कावेरी, ४४२. चयखिमी, ४४३. प्रतीबी, ४४४. सुप्रभा, ४४५. वेणी, ४४६. त्रिवेणी, ४४७. सरयुपमा ॥ ६१॥ ४४८. कृष्णाः ४४२. प्रयाः ४५०. व्यवाः ४५१. गङ्गाः ४५२. भागीरथीः ४५३. व्यक्तिः ४५४. सिद्धाक्षमः ४५५. प्रभासः ४५६. बिन्दुः ४५७. बिन्दुसरोवर ॥ ६२॥

४५८. पुष्कर, ४५९. सैन्धबं, ४६०. जभ्यू, ४६१. नरनारायणाश्रम, ४६२. कुरुक्षेत्रपति, ४६३. राम, ४६५. जामकृत्य, ४६५. महासुनि ॥ ६३ ॥

४६६. इत्वलात्मजहन्ता, ४६७. सुदामा, ४६८. सीक्यदायक, ४६९. विश्वजिन्, ४७०. विश्वनाय, ४७१. त्रिलोकविजयी, ४७२. जयी॥ ६४॥

४७३. वसन्तमाळतीकवीं, ४७४. गद्द, ४७५. गद्य, ४७६. गदाग्रज, ४७७. गुणार्जब, ४७८. गुणनिधि,४७९. गुणपात्री,४८०. गुणाकर ॥ ६५॥

४८१. रङ्गवल्ली, ४८२. जलाकार, ४८२. निर्गुण, ४८४. सगुण, ४८५. बृहत्, ४८६. ब्रष्ट, ४८७. शुद्ध, ४८८. भवत्, ४८९. भूत, ४९०. भविष्यत्, ४९१. अल्पविग्रह् ॥ ६६ ॥

४९२. अनादि, ४९३. मादि, ४९४. आनम्द, ४९५. प्रत्यक्थामा, ४९६. निरम्तर, ४९७. गुणातीत, ४९८. सम, ४९९. साम्य, ५००. समस्क्, ५०१. निर्विकल्पक ॥ ६७ ॥

५०२. गृह, ५०३. ब्यूह, ५०४. गुण, ५०५. गौण, ५०६. गुणाभास, ५०७. गुणाषृत, ५०८. नित्य, ५०९. असर, ५१०, निर्विकार, ५११. सर, ५१२. अजकासुस, ५१३. असृत ॥ ६८॥

५१४. सर्वं ग, ५१५. सर्ववित्, ५१६. सार्थ, ५१७. समबुद्धि, ५१८. समप्रभ, ५१९. अहेच, ५२०. अच्छेच, ५२१. आपूर्ण, ५२२. अशोष्य, ५२३. अदाह्य, ५२४. अनिवर्तक ॥ ६९ ॥

५२५. ब्रह्म, ५२६. ब्रह्मधर, ५२७. ब्रह्मा, ५२८. श्रापक, ५२९. ध्यापक, ५२०. कवि, ५३१. अध्यात्म, ५३२. अधिभूत, ५३३. अधिवैब, ५३४. स्बाध्य, ५३५. अध्य ॥ ७०॥

५३६- महावायुः ५३७- महावरिः ५३८-वेद्याः ५३९- रूपतनुस्थितः ५४०- प्रेरकः ५४१- बोधकः ५४२- वोधीः ५४३-त्रवोविद्यतिकगणः॥ ७१॥ ५४४- अँशांश, ५४५- नरावेश, ५४६- अवनार ५४७- भूपरिस्थित- ५४८- महः ५४९- जन, ५५०- तप, ५५१- सन्य, ५५२- भू- ५५३- भुव-५५४- स्व॥ ७२॥

५५५- नैमित्तिकः ५५६- प्राकृतिकः, ५५७-आत्यन्तिकमय लयः ५५८- सर्गः ५५९- विसर्गः ५६०- सर्गादिः ५६१- निरोधः ५६२- रोधः ५६३- ऊतिमान् ॥ ७३ ॥

'१६४- मन्बन्तरावतार, '१६५- मनु-'१६६- मनुसुन, '१६७- अनघ, '१६८- स्वयम्भू, '१६९- शाम्भव, '१७०- शङ्क, '१७१- स्वायम्भुव-सहायकृत्॥ ७४॥

५७२- सुरालय, ५७३- देवगिरि, ५७४- मेरु. ५७५- हेम, ५७६- अर्चिम, ५७७- गिरि, ५७८-गिरीश, ५७९- गणमाथ, ५८०- गैरी, ५८१- ईश-५८२- गिरिगहर ॥ ७५ ॥

५८३ विन्ध्यः, ५८४ त्रिक्टः, ५८५ मैनाकः ५८६ सुबेस्रः, ५८७ पारिभद्रकः, ५८८ पतंत्रः, ५८९ शिशिरः, ५९० कङ्कः, ५९१ जारुधिः ५९२ शैस्सनम् ॥ ७६॥

५९६ कालक्षर, ५९४ बृहत्सानु, ५९५. द्रीभृत्, ५९६ नन्दिकेश्वर, ५९७ संतान, ५९८ तरुराज, ५९९ मन्दार, ६०० पारिजानक॥ ७७॥

६०१. जयन्तकृत्, ६०२. जयन्ताङ्ग. ६०३. जयन्ती, ६०४. दिग्, ६०५. जयाकुल, ६०६. बृत्रहा, ६०७. देवलोक, ६०८. द्वाद्यी, ६०९. कुमुदवान्थव॥ ७८॥

६१० नक्षत्रेशः ६११ सुधाः ६१२ सिन्धुः ६१३ मृगः,६१४ पुष्यः ६१५ पुनर्वसुः, ६१६ हस्तः ६१७ अभिजितः, ६१८ श्रवणः ६१९ वैधृतः ६२० भास्करोदयः॥ ७९॥

६२१ घेन्द्र, ६२२ साध्य, ६२३ शुभ, ६२४. शुक्र, ६२५ व्यतीयान, ६२६ ध्रुव, ६२७ ब्रह्मलोक, ६२८ शिशुमार, ६२९ देवमय, ६३० ब्रह्मलोक, ६३१ विस्रक्षण ॥ ८०॥ ६३२. गाम, ६३३. **वैकुण्डनाथ, ६३४. व्यापी,** ६३५. वेंकुण्डनायक, ६३६. द्वतद्वीप, ६३७. अज्ञितपद, ६३८. लोकालोकचलाश्चित ॥ ८१ ॥

६३९. भूमि, ६४० वंकुण्ठदेव ६४१. कोटि-ब्रह्माण्डकारक, ६४२. असंख्यब्रह्माण्डपति, ६४३. गोलोकेश, ६४४. गवां पति ॥ ८२ ॥

६४५. गोलोकधामधिषणः ६४६. गोपिकाकण्ठ-भूषण, ६४७. द्वीधर, ६४८. श्रीधर, ६४९. लीलाधर, ६५०. गिरिधर, ६५१. धुरी ॥ ८३ ॥

६५२. कुम्तधारी, ६५३. त्रिश्त्ली, ६५४. बीभत्सी, ६५५. घर्घरस्वन, ६५६. शूलार्पितगज, ६५७. सूच्यर्पितगज, ६५८. गजचर्मधर, ६५९. गजी ॥ ८४॥

६६०. अन्त्रमालीः ६६१. मुण्डमालीः ६६२. व्यालीः ६६३. दण्डकमण्डलुः ६६४. वेतालभूत्ः ६६५. भूतसंघः ६६६. कृष्माण्डगणसंवृतः॥ ८५॥

६६७. प्रमणेश, ६६८. पशुपति, ६६९. मृडानी, ६७०. ईश, ६७१. मृड, ६७२. वृष, ६७३. कृतान्त-संघारि, ६७४. कालसंघारि, ६७५. कृड, ६७६. कल्पान्तभैरव ॥ ८६ ॥

६७७. षडानमः ६७८. वीरभद्रः ६७९. दक्षयश्विघातकः, ६८०. खर्पराशीः, ६८१. विवाशीः, ६८२. शक्तिहस्तः, ६८३. शिवाः, ६८४. अर्थद् ॥ ८७॥

६८५- पिनाकटंकारकर, ६८६- चलज्यंकारनृपुर, ६८७- पण्डित, ६८८- तर्क-विद्वान, ६८९- वेदपाठी, ६९०- श्रुनीश्वर ॥ ८८ ॥

६९१. वेदान्तकृत्, ६९२, सांख्यशास्त्री, ६९३. मोम्रांसी, ६९४. कणनामनाक्, ६९५. काणादि, ६९६. गोतम, ६९७. वादी, ६९८. बाद, ६९९. नैयायिक, ७००. नय ॥ ८९॥

७०१. वैदेशिक, ७०२. धर्मदास्त्री, ७०३. सर्वदाास्त्रार्थतस्वग, ७०४. वैयाकरणकुत्, ७०५. छन्द, ७०६. वैयास, ७०७. प्राकृति, ७०८. वस्त्र ॥ ९०॥ ७०९. पारादारीसंहिताबित्, ७१०. काव्यकृत्, ७११. नाटकप्रव, ७१२. पौराणिक, ७१३. स्मृतिकर, ७१४. वैद्य, ७१५. विद्याविद्यारव ॥ ९१ ॥

७१६. अलंकार, ७१७. लक्षणार्थ, ७१८. व्यक्त-य-बित्, ७१९. ध्वनिवित्, ७२०. ध्वनि, ७२१. बाक्यस्फोट, ७२२. प्रदस्कोट, ७२३. स्फोटवृत्ति। ७२४.रसार्थवित् ॥ ९२॥

७२५ श्रङ्गार, ७२६. उज्ज्वस्त, ७२७. स्वच्छ, ७२८. अद्भुत, ७२९. हास्य, ७३०. भयानक, ७३१. अभ्यत्थ, ७३२. यवभोजी, ७३३. यवकीत, ७३४. यवादान ॥ ९३॥

७३५. प्रह्लादरक्षक, ७३६. स्निग्ध, ७३७. वेलवंदाविवर्धन, ७३८. गताधि, ७३९. अम्बरीबाङ्ग, ७४०. विगाधि, ७४१. गाधीनां वर ॥ ९४॥

७४२ नानामणिसमाकोर्ण, ७४३ नानारत्न-विभूषण, ७४४ नानापुष्पथर, ७४५ पुष्पी, ७४६ पुष्पधन्या, ७४७ प्रपुष्पित ॥ ९५ ॥

७४८. नानाचन्द्रनगन्धाढयः, ७४९. नानापुष्प-रसार्चितः, ७५०. नानावर्णमयः, ७५१. वर्षः, ७५२. सदा नानावस्त्रधरः॥ ९६॥

७५३ नानापद्माकर, ७५४ कौशी, ७५५ नानाकौशेयवेषभूक, ७५६ रत्नकम्बलधारी, ७५७ धीतवस्त्रसमावृत ॥ ९७ ॥

७५८ उत्तरीयधर, ७५९. पूर्व, ७६०. धनकञ्चुकवान्, ७६१ संघवान्, ७६२ पीतोच्चीच, ७६३ सितोच्चीच, ७६४. ग्रकोच्चीच, ७६५. दिगम्बर ॥ ९८ ॥

७६६ - दिन्याङ्गः, ७६७ - दिग्यरसमः, ७६८. दिन्याकोकविकोकितः,७६९- सर्वोपमः,७७० निरुपमः, ७७१ - गोकोकाङ्कीकताङ्गमः ॥ ९९ ॥

७७२. इतस्रोत्सङ्गांक्षेत्र, ७७३. इष्ट्रही, ७७४. भूत, ७७५. मास्ति, ७७६. माधुर, ७७७. मधुरा, ७७८. माव्हीं, ७७९. वस्त्रसङ्ग स्रोत्म ॥ १००॥

ग्रंक संक धरे--

७८०- द्धिहर्ता, ७८१- दुन्धहर, ७८२- नवनीत-सितारान, ७८३- तक्षमुक्, ७८४- तक्रहारी, ७८५-द्धिचीर्यक्रमध्म ॥ १०१॥

७८६. प्रभावतीबद्धकर, ७८७. दामी, ७८८. दामोदर, ७८९. दमी, ७९०. सिकताभूमिचारी, ७९१. बालकेलि, ७९२. वजार्यक ॥ १०२॥

७९३- धूलिधूसरसर्वाङ्ग, ७९५- काकपक्षधर, ७९५- सुधी, ७९६- मुक्तकेश, ७९७- वत्सबृन्द, ७९८- कालिन्दीकुलबीक्षण ॥ १०३॥

७९९. जलकोलाहली, ८००. कुली, ८०१. पङ्गमाङ्गणलेपक, ८०२. श्रीबृन्दावनसंचारी, ८०३. वंशीवदतटस्थित ॥ १०४ ॥

८०४ महावननिवासी, ८०५ लोहार्गलवना-धिप,८०६ साधु,८०७ प्रियतम,८०८ साध्य,८०९ साध्वीरा,८१० गतसाध्यस ॥१०५॥

८११. रङ्गनाथः, ८१२. विद्वलेशः, ८१३. सुक्तिनाथः, ८१४. अधनाशकः, ८१५. सुक्तिर्तिः, ८१६. सुच्याः, ८१७. स्कीतः, ८१८. यशस्तिः, ८१९. रङ्गरञ्जनः॥ १०६॥

८२० रामपट्क, ८२१ रामपुत्र, ८२२ रामिकी, ८२३ रमणोत्सुक, ८२४ दीपक, ८२५ मेघमहार, ८२६ श्रीराम, ८२७ मालकोशक ॥ १०७॥

८२८ हिन्दोल, ८२९, भैरबास्य, ८३० खर-जातिसार, ८३१, मृदु, ८३२ ताल, ८३३ मान, ८३४. प्रमाण, ८३५. स्वरगम्य, ८३६. कलाक्षर ॥ १०८॥

८२७. शमी, ८३८. स्यामी, ८३९. शतानम्द, ८४०. शतथाम, ८४१. शतकतु, ८४२. जागर, ८४३. सुप्त, ८४४. आसुप्त, ८४५. सुषुप्त, ८४६. स्वप्न, ८४७. उर्वर ॥ १०९ ॥

८४८- कर्ज, ८४९- स्पूर्ज, ८५०- निर्जर, ८५१. विज्यर, ८५२- ज्यरवर्जित, ८५३- ज्यरजित्, ८५४-ज्यरकर्ता, ८५५- ज्यरयुक्त, ८५६- त्रिज्यर, ८५७. ज्यर ॥ ११० ॥ ८५८- जाम्बसान्, ८५९- जम्बुकाशङ्की, ८६०-जम्बुद्धीप, ८६१- द्विपारिङ्का, ८६२- शाल्मलि, ८६३-शाल्मलिङ्कीप,८६४-प्लक्षा,८६५- ५७सवनेम्बर ॥१११॥

८६६. कुराधारी, ८६७. कुरा, ८६८. कीशी, ८६९. कौशिक, ८७०. कुराविग्रह, ८७१. कुरास्पळी-पति, ८७२. काशीनाथ, ८७३. भैरवशासन ॥११२॥

८७४- दाशार्हः, ८७५- सात्वतः, ८७६- वृष्णिः, ८७७-भोजः,८७८- अन्धकनिषासकृत्,८७९- अन्धकः, ८८०- दुन्दुभिः,८८१- चोनः,८८२- प्रचोनः ८८३-सात्वतां पनि ॥ ११३ ॥

८८४. शूरसेन, ८८५. अनुविषय, ८८६. भोजेश्वर, ८८७. बृष्णीश्वर, ८८८. अन्धकेश्वर, ८८९. आहुक, ८९०. सर्वनीतिक, ८९१. उप्रसेन, ८९२. महोप्रवाक् ॥ ११४ ॥

८९३. उप्रसेनप्रियः, ८९४. प्रार्थ्यः, ८९५. प्रार्थः, ८९६. यदुसभापतिः, ८९७. सुधर्माधिपतिः, ८९८. सत्त्वः, ८९९. बृष्णिचकावृतः, ९००. भिषकः ॥ ११५॥

९०१. सभाशील, ९०२. सभादीप, ९०३. सभाग्नि, ९०५. सभारबि, ९०५. सभावन्द्र, ९०६. सभाभास, ९०७. सभादेव, ९०८. सभापति ॥११६॥

९०९ प्रजार्थेद, ९१० प्रजाभर्ता, ९११ प्रजा-पालनतत्पर, ९१२ द्वारकादुर्गसंचारी, ९१३-द्वारकाग्रहविग्रह ॥ ११७ ॥

९१४. द्वारकादुःससंहतां, ९१५. द्वारकाजन-मञ्जल, ९१६. जगन्माता, ९१७. जगत्त्राता, ९१८. जगद्भतां, ९१९. जगत्यता ॥ ११८ ॥

९२०. जगद्वन्धु, ९२१. जगदाता, ९२२. जगन्मित्र, ९२३. जगत्तस्त, ९२४. ब्रह्मण्यदेव, ९२५. ब्रह्मण्य, ९२६. ब्रह्मणाव्रजो द्धत्॥ ११९॥

९२७. ब्रह्मपावरजःस्पर्शी, ९२८. ब्रह्मपावृत्तिवेषकः, ९२९. विमाक्षिजस्पृताङ्गः, ९३०. विमसेवा-परायजः॥ १२०॥

९३१. बिमसुक्य, ९३२. बिमहित, ९३३.

विभगीतमहाकथः ९३४- विभगाव्यस्त्राह्यंह्न, ९३५-विभगावोदकप्रियः॥ १२१॥

९३६ विप्रभक्तः ९३७ विप्रगुरु, ९३८ विप्र, ९३९ विप्रपदानुगः, ९४० असौहिणीवृतः, ९४१. योज्ञाः,९४२ प्रतिमापश्चसंयुत् ॥ १२२ ॥

९४३. चतुर, ९४४. अङ्गिरा, ९४५. पद्मवर्ती, ९४६. सामन्तोद्धृतपादुक, ९४७. गजकोटिप्रयायी, ९४८. रथकोटिजयभ्यज ॥ १२३॥

९४९ महारथ,९५० अतिरथ,९५१ जैत्रसम्दन-मास्थित, ९५२ नारायणास्त्री,९५३ ब्रह्मास्त्री,९५४ रणक्लाघी,९५५ रणोक्स्ट ॥१२४ ॥

९५६ मदोत्कट, ९५७ युद्धवीर, ९५८ देवाहुर-भयंकर, ९५९ करिकर्णमङ्क्षेत्रत्कुन्तलब्याप्तकुण्डल ॥ १२५॥

९६०. अग्रम, ९६१. वीरसमार्च, ९६२. मईछ, ९६३. रणदुर्मद, ९६४. भटमतिभट, ९६५. प्रोच्य, ९६६. बाणवर्षी, ९६७. इचुनोयद् ॥ १२६॥

९६८: सङ्गसण्डितसर्वाङ्गः ९६९: वोडशान्त्रः ९७०: वडशरः, ९७१: बीरघोषः, ९७२: अक्लिएवपुः, ९७३: वजाङ्गः, ९७४: वज्रभेदनः॥ १२७॥

९७५. व्यथवञ्ज, ९७६. भग्नद्ग्त, ९७७. शतुः निर्भर्त्सनोद्यत, ९७८. सह्दास, ९७९. पष्ट्रधर, ९८०. पहराषीपति, ९८१. पदुः॥ १२८॥

९८२- करु, ९८३- पटहवादित्र, ९८४- हुंकार, ९८५- गर्जितस्वन, ९८६- साधु, ९८७- भक्तपराधीन, ९८८- स्वतन्त्र, ९८९- साधुभूषण ॥ १२९ ॥

१९०. अस्ततन्त्र, १९१. साधुमय, १९२. मनाक् साधुमस्तमना, १९३. साधुमिय, १९४. साधुभन, १९५. साधुम्राति, १९६. सुधामन ॥ १३०॥

९९७. साधुवारी, ९,९८. साधुवित्त, ९९९. साधुवश्य, १०००. ग्रुआस्पत्।

इस प्रकार भगवान् बलमहजीके एक सहस्र नामीका कर्णन किया गया ॥ १३१ ॥

#### माहात्म्य-अध्ययन

यह सहस्रनाम मनुष्योंको तय प्रकारकी तिद्धि और चतुर्वर्ग ( अर्थः धर्मः कामः मोक्ष ) फल प्रदान करनेवाला है। जो इसका सौ बार पाठ करता है। वह इस स्प्रेकमें विद्याद्यान् होता है। इस सहस्रानामका पाठ कर्नेमे मनुष्य लक्ष्मी। वैभव, सद्दंशमें जन्म, रूप, यह तथा तेज अब कुछ प्राप्त करता है । गङ्गाजी एवं यमुनाजीके तटपर अथवा देवालय (देवमन्दिर) में इसके एक हजार पाठ करनेसे जयर्दस्ती सिद्धि मिलती है। इसके पाठने पुत्रकी कामनावालेकी पुत्र तथा धनार्थीको धन प्राप्त होता है। बन्धनमें पड़ा मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है और रोगीका रोग चला जाता है। जो मनुष्य परश्चरणकी विधिमे पद्धति। पटलः स्रोत्रः कवनः सहित इस महस्रनामका दम हजार बार पाठ करता है तथा होमः तर्पणः गोदान तथा ब्राह्मणका पूजनरूप कर्म विधिवत् करता है। वह नमस्त भूमण्डलका स्वामी चक्रवर्ती राजा होता है। वह अनेक मामन्त राजाओंसे घिरा रहता है। मदकी गन्धमे विश्वल भ्रमर मतवाले हाथियोके कानोंकी चपेटले आहत हो उड़ते हुए उसके द्वारपर जाकर उसकी शोभा वढाते रहते है। गजेन्द्र ! यदि कोई मनुष्य निष्कामभावमे रेक्तीरमण भगवान् बळभद्रजीकी प्रसन्नताके लिये इस सहस्रनामका पाठ करता है तो वह जीवनमुक्त हो जाता है। अञ्चुतामक बळभद्रजी सदा-सर्वदा उसके घरमें निवास-करते हैं। हे महाराज! घोर पापी मनुष्य भी यदि इस सहस्रनामका पाठ करता है तो उसके मेरुके समान सारे पाप कट जाते हैं और वह इस लोकमे सम्पूर्ण सुन्योंका उपभोग करके अन्तमे परात्पर गोलोकधामको प्रयाण कर जाता है ॥ १३२-१४१॥

तारद्जी कहते हैं—अन्युताग्रज श्रीयलभद्रजीके इस पञ्चाङ्गको सुनकर ष्ट्रतिमान् दुर्योधनने सेवा-भाव तथा परम भक्तिके साथ प्राड्विपाक मुनिकी पूजा की । तद्दनन्तर मुनीन्द्र प्राड्विपाकजीने दुर्योधनको आशीर्वाद देकर उनकी अनुमति प्राप्त कर इस्तिनापुरसे अपने आश्रमको गमन किया। परमब्रह्म परमात्मा भगवान् अनन्त श्रीवलभद्रजीकी कथाको जो पुरुष सुनता अथवा सुनाता है, वह आनन्दमय बन जाता है। नृपेन्द्र! मैं आपके सामने इन सब मनोरधींको पूर्ण करनेवाले बरुभद्रखण्डका वर्णन कर चुका। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह भगवान् श्रीहरिके शोकरहित अश्वण्ड आनन्दमय धामको प्राप्त हो जाता है। १४२-१४४।।

इम प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीबलभद्रसाख्यके अन्तर्गत प्राङ्विपाक-दुर्योधन-संवादमें ध्रीबलभद्र सहस्रनाम नामक तेरहवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ १३ ॥

#### WAR THE WAR

### श्रीबलभद्रखण्ड सम्पूर्ण

+ इनि नाम्ना सहस्रं त बलभद्रस्य कीर्नितम् ॥ विद्यावान् भवेदिष ॥ सर्वसिकिमद बतुर्बर्गफल्पदम् । शतवारं पठेशस्तु न णा प्राप्नोति भानवः ॥ इन्दिरा च विभृति नाभिजन रूपमेव च । बलमोजश्र **प**ठनात्सर्व प्रजायते ॥ नवा । सहस्रावर्नपाठेन सिद्धिः गक्ताकुले 🕬 बलात् रोगाश्चिव रंते ॥ नडी रोगी पुत्राधी रूभते लभते पनम् । बन्धात्प्रभुच्यते धनाधा पुरुवार्वविश्वानतः । होमतर्पणगोदानविश्वार्चनकृतीयमात् अञ्जनावनंपाठे मण्डलेखरैः ॥ स्यानमण्डिती पटलं तः विभाय च । महामण्डलभनी पदनि भृशम् ॥ विक्रल । अलंकरोनि **नद्दा**र भ्रमर्भृ द्वावर्ल। भक्तेमकर्णप्रक्रिता भद्रगन्त्रेल उच्यते ॥ राखेन्द्र स **जीव**न्मुक्त रेबतीपरी: । मान्त्रां सहस्रं निष्कारणः पठेचस्त प्रीस्वर्थ पटेकामसङ्ख्याम् ॥ बळभद्रोऽच्युताघजः । महापातन्यपि गोलोक भाग यानि हि।। मेरूसमं पाप मुक्ता सर्वसुखं त्यह । परात्परं भद्राराज ( सर्वा अंब्रिया, सल्प्रदात १३ । १३० - १४१

# श्रीविज्ञानखण्ड

### पहला अध्याय

### द्वारकामें वेदव्यासजीका आगमन और उप्रसेनद्वारा उनका खागत-पूजन

राजा बहुलाइबने कहा—मुने ! भगवान् श्रीकृष्ण-चन्द्रके उस मिक्तमार्गका, जो सबंश्रेष्ठ है तथा जिसके प्रभावने मैं भी भक्त बन जाऊँ, वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

नारवजी बोले-राजन् ! वेदव्यासजीके मुख्तं सुने हुए भक्तिमार्ग हा मैं वर्णन करता हूँ । यह वह मार्ग है जिसपर चलनेसे भक्तवत्मल भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं॥ २॥

जनकर्जा ! अपने भ जढण्डों के बलमे उद्धत इन्द्रपर विजय प्राप्त करके भगवान श्रीकृष्णने दारकामे सुधर्मा नामकी दिव्य सभाकी प्रतिष्ठा की थी। राजन् ! विश्वकर्माके द्वारा रचे गये वैद्यं मणिके लभोंकी करोडी पंक्तियाँ उसके मण्डपकी जीभा बढाती थीं। वहाँकी भूमि पश्चराग-मणिसे जड़ी गर्या थां । उमपर मॅगेकी दीवालोने कई विभाग बने थे। जिनपर रम निर्मा चॅढीवे शोभा दे रहे थे और मोतियोंकी झालरे लटकायी हुई था। उनकी दीवाले मिहासनके आहारकी थीं । उन रह काले मेवमें कौंधनेवाली विजलीका-सा प्रकाश फैलानेवाले जाम्बूनद सुवर्णके करोड़ी चमचमाते हुए कलग सुशोभित थे। वहाँ प्रातःकालीन सूर्यकी भाँति चमकनेवाले रत्नमय केयूरा करधनी। कडूण और न् प्रोंसे सैकडॉ चन्द्रमाऑकी प्रभाको छिटकानेवाली गन्धवींकी स्त्रियों हर्षमें भरकर गान किया करती थीं और सुमधुर वाद्योंके साथ विद्याधिरयाँ परस्पर लाग-डॉट रन्वती हुई नृत्य करती थीं । उसके चारों कोनीमें मनोहर देववृक्षी सहित नन्दन, सर्वतोभद्दः श्रीव्य एव चैत्ररथ नामक वन सुशोभित थे । महाराज ! उन सभाप्रदेशके अन्तर्गत स्वच्छ जलवाले लाखों सरोवर तथा भ्रमरोंसे भरपूर बहुत-मे हजार दलवाले कमल दिखायी पड़ते ये । इस प्रकारकी वह सधर्मा सभा ध्वजा एवं पताकाओंने अलंकत तथा दन योजनके विस्तारवाली थी । पाँच योजनकी उसकी ऊँचाई थी । उसमें गया हुआ पुरुप अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझता है। जिने वहाँका सिंहासन उपलब्ध हो जाता। वह तो 'मैं इन्द्र हुँ' —याँ करपना करने लगता है। त्रिलोकीमें जिसने चानुर्य गुण हैं।

वं नभी उस पुरुषके शरीरमें आकर रहने लगते हैं। वहाँ जितनी देर मनुष्य उहरता है, उतनी देरतक शोक-मोह, जरा मृत्युतथा भूल-प्यास—ये छः प्रकारकी ऊर्मियाँ (विकार) उसके पास नहीं फटकती । महाराज ! जितने मनुष्य वहाँ प्रवेश करते हैं, उतनी ही यही वह सभा अपने प्रभावने दिखायी देने लगती है। जनकजी ! यादवोकी संख्या छप्पन करोड़ थी। अनुचरींसिहत वे सभी उक्त सभा-भवनके आँगनके एक चौथाई भागमे ही समाये हुए दील पहते थे। महाराज ! जहाँ साक्षात् परिपूर्णतम भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र ही विराजमान रहते थे, उस सभाका वर्णन कौन कर सकता है।

उस सभामे एक दिन महाराज उग्रसेन विराजमान थे। करोड़ी यादव उन्हे पेरे हुए, थे। सूत, मागध और विन्दियो- द्वारा महाराजका यशोगान हो रहा था। माधात् पराभ्य कुमार मुनिवर वेदच्यामजी आकाशमार्गमे वहाँ पधार। उनके शरीरकी कान्ति मेचके समान श्यामल थी और वे विजलीके समान पीली जटा धारण किये हुए थे। उन्हें देखकर यहुराज तुरत उठ त्यडे हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर तथा पूजाके उपचार समर्पित कर वे मुनिके सामने खड़े हो गये। १३-१९।।

राजा उन्नसेन बोले - ज्रह्मन् ! आज आपके यहाँ प्रधारनेपर मेरा जन्म, महल तथा धर्माचरण--- सब कुछ सफल हो गया । भगवन् ! आप जैसे सद्दा आनन्दस्वरूप महानुभावोंकी कुशल तो स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रको अभीष्ट है। फिर भी अपनी कुशल कहिये, जिससे मैं निश्चिन्त हो जाऊँ । प्रभो ! आपके समान साधुपुरुष जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ लौकिकी और पारलेकिकी दोनों प्रकारकी सिद्धियाँ रहती हो हैं। मुनिवर व्यासजी ! जहाँ संत पुरुष एक धण्म भी निवास करते हैं, वहाँ स्वयं श्रीहरि रहते हैं; ब्रह्मन् ! फिर लौकिक गुणोंकी तो बात ही क्या है। मुनिवर ! मैंने पूर्वजन्ममें कौन सा पण्य अथवा यश किया था, जिसके, फलक्वरूप मुक्षे

दारकाका राज्य प्राप्त हो गया। यही नहीं, आपके समान बहे-बहे ब्राह्मण देवता मेरे महलोंमें प्रतिदिन प्रधारंत रहते है। इसमे मैं अनुमान करता हूँ कि मैंने निम्मंदेह सबसे बड़ा पुण्य किया है। २०-२५॥

व्यासजीने कहा—महाराज! तुम घत्य हो तथा तुम्हारी निर्मल बुद्धिको भी घत्यबाट है। राजन्! पूर्वजन्ममें तुमने सबसे बहा पुण्य किया था। राजन्! तुम्हारा नाम मरुत्त था। मनमें किसी भी प्रकारकी कामना न रखकर तुमने विश्वजित् नामका यज किया था। उसने भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुए । तुम्हारं निष्काम भावनं तुम्ह यह प्रश्म सीभाग्य प्राप्त हुआ है । श्रीकृत्याचन्द्र साक्षान परिपूर्णतम भगवान श्रीहिर ही है । अनन्त ब्रह्माण्ड उनके अश्रीम है और वे परात्पर प्रभु गोलोकके म्वामी है । वे प्रश्म स्वतन्त्र होनेवर भी भक्तिके वशीभृत हो तुम्हारे भहलोंमे त्रिराजते हैं । यदुराज ! यहा यहां विनित्र बात है कि भजन करनेवालोंको भगवान मुक्ति दे देते है, किंतु भक्तिका साधन कभी नहीं देते । गजन ! इसीलिये । भक्तियोगको यहुत तुलंभ समझो ॥ २६-३०॥

इस प्रतार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविज्ञानसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुलाइब-मंबाटमें 'द्वारकाम श्रीवेदर्गामक। श्रामन' नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ॥१॥

### दूसरा अध्याय त्र्यासजीके द्वारा गतियोंका निरूपण

राजा उप्रसेन बोले — आपके द्वारा किये गये वर्णनको गुनकर मैं कृतकृत्य हो गया तथा आनन्दसे भर गया हूं। आपने मेरे जपर बड़ी कृपा की। मेरे मनमें उठे हुए सदेहको दूर करनेमें आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मन्! सकाम कर्मोंकी क्या गति होती है, उनका क्या लक्षण है और उनके कितन मेद हैं। इंग तस्वनः कडनेकी कृपा कीजिये॥ १२॥

व्यास्त जीने कहा—राजन ! गुणोके माथ मध्यव्यक्त मभी कर्म सकाम हो जाते हैं। यहुराज ! जो मकाम कर्म है, उसे वश्यन समझो । जो निष्काम कर्म होता है। वह मोक्ष देनेवाला है। अतएव वह परम मक्कमय होता है। सत्त्वः रज और तम—हन तीन गुणोंकी उत्पत्ति प्रकृतिने होती है। जैसे भगवान् विष्णुसे सारे पदार्थ ध्यास हैं, उसी प्रकार गुणोंने सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है। सत्त्वगुणकी स्थितिमें जिनके प्राण निकलते हैं। वे स्वर्गलोकमे जाने हैं। रजोगुणमें प्रयाण करनेवाल नरलोकके अधिकारी होने हैं तथा तमोगुणकी अधिकतामें मरनेवालेको नरककी यातना भोगनी पहती है। जो गुणोंक सम्वन्धसे रहित होते हैं, वे श्रीकृष्णको प्राप्त होते हैं।

राजन् ! जिन्होंने वनवासी होकर पश्चारिनयोंका सेवनरूप तप किया है। वे निष्पाप होकर सप्तर्पियोंके लोकमे चले जाते हैं। जो मंन्याम-आश्रमके नियमोंका

पालन करनेवाले त्रिदण्डधारी हैं तथा जिन्होंने इन्द्रिय एव मनके स्वभावपर विजय पा ही है, वे मत्यस्रोकके याची होते हैं। जो निर्मल चित्तवाले ऋष्वरेता योगिराज अध्याक्तयोगका सवन करते हैं। व उसके प्रभावन जनलोक अथवा महलींकम जाते हैं। इसमें कुछ भी सदेह नहीं है। यमका अनुष्ठान करनेबाला पुरुष यहन वर्षोतक इन्द्रकोकम यास पाता है । दानशील व्यक्ति चन्द्रलोकको और बतुर्शाल पुरुष मुर्वलोकको जाता है । तीथौँकी यात्रा करनेवांन अग्निलोककोः मत्यप्रतिश वरुणलोककोः विष्णुके उपासक . वकुण्ठलोकको तथा शिवकी आराधना करनेवाले शिवलोकको प्रयाण करते हैं । जो मुख्य धंश्वर्य और मतानकी कामनाम नित्य पितरोका पूजन करते हैं। व दक्षिण-मार्गन अयमाके साथ पितृलोकको चले जाते है। इसी प्रकार पॉन देवींकी उपासना करनेवाले स्मार्तलोग स्वरात्मेकके अधिकारी होते है। प्रजापतियोंके उपासक दक्ष आदि प्रजापतियोके लोक को जात हैं। भूतोंको पूजनेवाले भूतलोकको और यक्षोंको वृजनेवाले यक्षक्षोकमे प्रयाण करते हैं। राजन ! जो जिसके मक्त होते हैं। वे उसीके लोकमें जाते हैं-- इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजन् ! वैसे ही बुरे सङ्गके बजीभूत होकर पापमें रचे पचे स्इनेबाले लोग यमलोकमे जात है। जो दारुण नरकोंसे चिरा हुआ है। महामने ! बहालोकपर्यन्स जितने भी लोक हैं, उनमें जानेपर पुनरासमन होता है। राजन् ! इसमे तुम समझ लो कि नम्पूर्ण लोक पुनरावर्ती

हैं। सकाम-कर्मियोंकी यही गमनागमनस्य गति होती है। अयतक जीवके पुण्य समाप्त नहीं होते, तबतक वह स्वयंत्रोकमें विहार करता है। पुण्यके शेष हो जानेपर उसे न बाहनेपर भी कालकी प्रेरणासे नीचे गिरना पहता है। अतः हे महाबाहु यादवेन्द्र! कर्ममें पळका त्याग कर देना चाहिये। मनुष्यको चाहिये कि वह शान और वैराग्यसे युक्त होकर निष्काम मक्त हो जाय। फिर प्रेमलक्षणा भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमलोंकी, जो अभय प्रदान करनेवाले हैं और जो परमहंसींद्वारा सेवित हैं, उपासना करनी चाहिये। जो हठपूर्वक समस्त लोकोंक। संहार करनेवाली है, वह मृत्यु भी उम भगवद्वाममें पहुंच जानेपर शान्त हो जाती है। ३-२१॥

राजा उग्रसेन बोले—भगवन ! नमस्त लोकोंको पुनरावर्ती कहा गया है। इस बातने उन सभी लोकोंके प्रति मेरे अन्तःकरणमें निरसंदेह विराग उत्पन्न हो गया है। नसन् ! जहाँ जाकर प्राणी वापस नहीं लौटता और जो सबसे परे है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका वह परम धाम कहाँपर है—यह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये॥ २२-२३॥

श्रीव्यासजीने कहा—जहाँ गये हुए प्राणी वहाँते लीटते नहीं। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका वह धाम ब्रह्माण्डीके बाहर है। विकास उसे ही उत्तम भोलोकधाम' कहते हैं। जीव-समृहसे भग हुआ पचास करोड योजनमें विस्तृत यह ब्रह्माण्ड है । इसके आगे इससे दुगुनी अर्थात् सौ करोड़ योजनके विस्तारवाली ब्रह्मद्रव नामकी जलराशि है। जिसमें यह ब्रह्माण्ड परमाणुके समान दिखायी पहता है । उसमें इसके अतिरिक्त करोड़ी ब्रह्माण्ड और हैं। उसके उस पार वह गोलोक है। जहाँ न सर्यका प्रकाश है। न चन्द्रमाका और न अग्निका ही । कामः क्रोधः होभ और मोहकी वहाँ गति नहीं है। वहाँ न शोक है न बुढ़ापा है। न मृत्यु है और न पीड़ा है। वहाँ प्रश्नुति और काल भी नहीं हैं। फिर गुणोंका तो प्रवेश वहाँ हो ही कैने सकता है। जो स्वयं अनिर्वाच्य है। वह शब्दब्रह्म ( वेद ) भी उस लोकका वर्णन करनेमें असमर्थ है । भगवान् श्रीकृष्णके तेजसे प्रकट हुए अनेक पार्षद वहाँ रहते हैं। राजन् ! जो इन्द्रियों तथा मनपर विजय पाये हुए अर्किनन भक्त हैं। अर्थात् सांसारिक प्राणिपदार्थीमें जिनका कहीं कुछ भी ममत्व नहीं रह गया है। जो सबमें समान भाव रखनेवाले हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलींके मकरन्द-रसमें सदा निमग्न रहते हैं तथा जो प्रेमस्क्षणा भक्तिसे युक्त एवं सर्वदाके लिये कामनासे सर्वथा रहित हो गये हैं। वे ही समस्त लोकोंको ळॉघकर उस उत्तम भगवदाममें जाने हैं—इसमें तनिक भी सदेह नहीं है ॥ २४-३१ ॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविश्वानसञ्चके अन्तर्गत नारद-बहुलाइव-संवादमें व्यासजीके द्वारा

गतियोंका निरूपणा नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ २ ॥

## तीसरा अध्याय

### सकाम एवं निष्काम भक्तियोगका वर्णन

राजा उप्रसेनने कहा—बहान ! गुण और कर्मकी गति आपके श्रीमुखसे में सुन चुका । सभी लोक आवाग्यमनसे युक्त हैं, यह भी भलीभाँति निह्नित हो गवा । निष्काममावसे साझात् श्रीहरिका सेवन करनेपर भक्तोंको यह उत्तम धाम, जो दिन्य एवं दूसरोंके लिये दुर्लम है। मिलता है—यह भी सुन लिया । आप वर्णन करनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मुझे यह बताइये कि भक्तियोग, जिसके प्रभावसे भक्तवस्त मगवान् प्रसन्न हो जाते हैं, कितने प्रकारका है ! ॥ १-३॥

श्रीज्यासजी बोले-दारकानरेश ! तुम अर्क्ष हो । तुम श्रीहरिके प्रेमी हो तथा भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारे इष्टरेव हैं। तुमने भक्तियोगके मम्बन्धमें प्रश्न किया है। इससे तुम्हारी वह निर्मल बुद्धि भी धन्य है। यादव! जिसे सुनकर संसारका संहार करनेवाला घोर पापी भी शुद्ध हो जाता है। उस भक्तियोगका वर्णन विस्तारपूर्वक तुम्हें सुनाता हूँ। राजन्! सगुण और निर्गुण—भेदले भक्तियोग दो प्रकारका है। सगुणके अनेक भेद हैं और निर्गुणका एक ही लक्षण है। देहधारियोंके गुणानुसार सगुण भक्तिके विभिन्न प्रकार होते हैं। उन गुणोंसे युक्त तीन तरहके भक्त होते हैं। उनका वर्णन अलग-अलग सुनो। जो मेद-दृष्टि रखनेवाला कोधी पुरुष हिंसा। हम्भ और मास्सर्यका आध्य लेकर श्रीहरिकी भक्ति करता है, उमे त्यासक भक्ता

कहा गया है। राजन् ! जो यहा, ऐहवर्य तथा इन्द्रियों के विषयों को कस्य करके यर्लपूर्वक श्रीहरिकी उपासना करता है, उसकी गणना 'राजसिक' अक्तों में है। जो कर्मक्षयका उद्देश्य लेकर अमेद-दृष्टिसे मोक्षके लिये अगवान् विष्णुकी उपासना करता है, वह अक्त 'सास्विक' कहा जाता है। महामते! अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी—ये चार प्रकारके पुरुष अगवान् विष्णुका अजन करते हैं। इन्होंने स्वयं अपना कल्याण कर लिया है। यो अक्तियोगके अनेक प्रकार हैं। भक्तियोगके द्वारा जो श्रीहरिका पूजन करते हैं, वे सकामी अक्त भी बड़े सुकृती—पुण्यारमा हैं॥ ४-१२॥

इसी प्रकार अब निर्गुण भक्तियोगका लक्षण सनो । जैसे गङ्गाजीका जल स्वाभाविक ही समुद्रकी ओर प्रवाहित होता है। उसी प्रकार अवणमात्रसे साक्षात परिपूर्णतम एवं सम्पूर्ण कारणोंके भी कारण भगवान श्रीकृष्णके प्रति बिना ही कारण मनकी गति अविञ्छिन्न एवं अखण्डितरूपसे प्रवाहित होने लोः इसे 'निर्गुणभक्ति' कहा गया है। मानद ! अब निर्गुण भक्तोंके लक्षण सुनो । भगवान्के उन भक्तोंकी अखण्ड भूमण्डलके राज्यः ब्रह्माके पदः इन्द्रासनः पातालके स्वामित्व तथा योगकी सिद्धियोंमें भी स्पृहा नहीं रहती । यादवेशवर ! भगवदनरागका आनन्द उनपर छाया रहता है। इसीलिये वे भगवानके द्वारा दिये जानेपर भी सालोक्य मुक्तिको कभी म्बीकार नहीं करते। दूर रहनेपर जैसा प्रेम होता है। समीप आनेपर वैमा नहीं होता। यह सोचकर वे निष्काम भक्त भगवान्के विरहमें व्याकुल रहना पसद करते हैं। अ्तः सामीप्य मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते । किन्हीं भक्तीको भगवान् सारूप्य मुक्ति देते हैं। किंत्र निरपेक्ष होनेके कारण भक्त उसे भी खीकार नहीं करते। समानत्वकी अभिमति होनेपर भी केवल भगवान्की सेवाके प्रति ही उनकी उत्कण्टा बनी रहती है। ऐसे भक्त एकत्व ( सायुज्य ) अथवा ब्रह्मके साथ एकतारूप कैवस्यको भी कभी नहीं छेते । उनका अभिप्राय यह है कि यदि ऐसा हो जाय तो खामी और सेवकके धर्ममें अन्तर ही क्या रह जायगा। जो निरपेक्ष

मक्त होते हैं। उनकी सबमें समान हिष्ट रहती है। उनका स्वमाव शान्त होता है और वे किसीसे वैर नहीं रखते। उनकी यह घारणा है कि कैवस्यसे लेकर सांसारिक समसा पदोंका ग्रहण करना सकामभावके ही अन्तर्गत है। जिस प्रकार फुलॅंकी गन्धको नासिका ही जानती है। ऑलको उसका बान नहीं होता। ठीक वैसे ही निरपेक्षतारूप महान आनन्दको भगवान्के निष्काम भक्त ही जानते हैं । बैसे रसको बनानेबाला हाथ रसके स्वादसे सदा अनभिष्ठ ही रहता है। उसी प्रकार सकामी मक्त कभी भी उसे आनन्दको नहीं जान सकते। अतएव राजन ! इस भक्तियोगको ही तुम परम श्रेष्ठ पढ समझो । अब निष्काम भक्तोंकी उपासना-पद्धतिका तुम्हारे सामने वर्णन करता हुँ, उसका स्वरूप है-भगवान् विष्णुका स्मरण, उनके नाम-गुणोंका कीर्तनः अवणः चरणोंकी सेवाः अर्चनः बन्दनः हास्यः सम्य और अपनेको भगवानके चरणोंमें निवेदित कर देना । राजन ! जो निरन्तर भगवानकी प्रेमलक्षणा भक्ति करते हैं, वे भगवद्भावकी भावना करनेवाले मक्त जगत्में दुर्लम हैं ॥ १३----२६ ॥

जो बडोंके प्रति सम्मानः छोटोंके प्रति सब तरइसे दया तथा अपनी बराबरीवालोंके साथ मित्रताका वर्ताव करते हैं, सम्पूर्ण जीवींपर जिनकी सदा दया रहती है, जो भगवान श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके मधुकर हैं। जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनकी लालमा बनी रहती है, जो अपने विदेशस्य स्वामीको याद करनेवाली स्त्रीकी भौति भगवान् श्रीकृष्णको याद करते रहते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके स्तरणंते जिनका रोम-रोम पलकित हो उठता है, नेत्रोंसे आनन्दकी धारा बहने लगती है, भगवानके विरहमें कभी कभी जिनके शरीरका गंग बदल जाता 🕏 जो मधुर बाणीसे (श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! की रट लगाये रहते हैं तथा रातदिन भगवान् श्रीहरिमें जिनकी लगन लगी रहती है, वे ही भागवतोत्तम—भगवान्के उत्तम मक्त हैं ॥ २७---३०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविशानसण्डके अन्तर्गत नारद-बहुताइव-संवादमें 'सकाम-निकाम मकियोगका वर्णन' नामक

तीसरा अध्याम पूरा हुआ ॥ ३ ॥

### चौथा अध्याय भक्त-संतकी महिमाका वर्णन

श्रीव्यासजी बोले—जो आकाश, नायु, नल, अपि, पृथ्वी तथा मह-नक्षत्रों एवं तारागणींमें भगवान् श्रीकृष्णकी शाँकी करते हुए बार-बार हर्षित होते हैं। करोड़ी कामदेवीकी मोहित करने करें --राबानायक तर्वात्मा नन्दनन्दन

श्रीकृष्णचन्द्र उन मन्त्रीके सामने बोलते हुए दृष्टिगोचर होने लगते हैं । नदा आनन्दस्वरूप उन अगवान्का दर्शन प्राप्त करके व अत्यन्त हर्षने भर जाते है और उहाका मारकर हॅसने लगते हैं। वे कभी बोलते और कभी दौह लगाया करते है। कभी गाति कभी नाचते और कभी चप हो रहते हैं। भगवान विष्णुके व उत्तम भक्त कृतकृत्य हो गये रहते हैं। वे भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूप ही होते हैं। उनके दर्शनमात्रमें मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। काल अथवा यमराज--कोई भी उन्हें दण्ड देनेंम नमर्थ नहीं होता ! ऐसं भक्तोके वामभागमें कौमोदकी गदा-दक्षिणमें सुदर्शन चक्र, आग शार्क धनुष, पीछे वादलकी मॉति गर्जनेवाला पाञ्चलस्य शक्कः नन्दन नामकी महान् तलबार, शतचन्द्र नामक दाल और अनेको तीखे बाण-भगवानके य नभी प्रधान-प्रधान आयुध रात-दिन सजग रहकर उनकी रक्षा किया करते है। इसी प्रकार महान कमरू उनके ऊपर बारबार छाया करनेके लिये प्रस्तुत रहता है। उन सत्पुरुषोके श्रमको गरुडजी पर्लोकी हवामे दूर करते रहते हैं । अहाँ अहाँ उपयुक्त हम महास्मा पुरुषोंका गमन होता है। वहाँ वहाँ स्वयं श्रीहरि पधारते हैं और अपने शोभायुक्त चरण-कमलींके परागमे उस भ-भागको तीर्थ बना देते हैं। जहाँ सराजन एक क्षण भी ठहरते हैं। वहां तीर्थोंका निवास हो जाता है। यदि उस स्थानपर किसी पापीका भी देहाबसान हो जाय तो उम भगवान विष्णुका परमपद प्राप्त हो जाता है। जिन्हें भगवान् श्रीकृष्ण इष्ट हैं। उनकी दूरसे ही देखकर आधि-न्याधिः मृतः प्रेन और पिज्ञाच दसो दिशाओंमें भाग खंड होने हैं। अनपेक्ष साधु पुरुषोंको नदीः नदः पर्वतः समुद्र तथा दूसरे व्यवधान भी सम जगह मार्ग दे देते हैं। जो लाधु है। जानमे निष्ठा रखनेवाले हैं। जिनका बिषयोंस विराग हो चुका है। जिनकी जगत्मे किसीन शबुता नहीं होती ऐसे महास्मा पुरुषोका दर्शन पुष्पहीन मनुष्योके लिय अत्यन्त कठिन है। भगवान् श्रीकृष्णका भक्त जिस कुळमें उत्पन्न होता है। वह कुल स्वय मिलन ही स्था न हो। उस तुम ब्राह्मणवंशकी भौति अत्यन्त निर्मल समझो । राजन् ! भगवान् श्रीकृष्णका भक्त तो अपने पितुकुलके दस पुरुषोंको तार देता है। इतना ही नहीं, उसके सात्-कुल तथा पत्नीकृतकी भी इस इस पीडियाँ नरक्यातना एव पापॅकि वन्धनंस मनः हो जाती हैं। अहास्या परुचीके

सभ्यन्थीः पोध्यवर्गः नीकरः सुद्धवनः शत्रुः भार दोनेषाछः वरमें रहनेवाले पक्षीः चीटियाँ मच्छर तथा कीट-पतः भी—सभी पावन वन जाते हैं। देवेश्वर भगवान् श्रीकृष्णका भक्तः ऐसं देशमे भीः जो ब्राह्मणके रहने योग्य नहीं है तथा जिसमें कृष्णसार मृग नहीं दिखायी देते अथवा सीवीरः कीकटः मगध एवं म्लेच्छोंके देशमे रहनेपर भी लोगोंको पवित्र करनेवाला होता है। राजन! जो संत पुरुषोंसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, वं ज्ञानयोगः धर्मः तीर्य एवं यक्तसे वर्जित होते हुए भी भगवान् श्रीहरिके मन्दिर (धाम ) में चले जाने हैं। इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके भक्तोंकी महिमा मैंने कह सुनायी। इसके वर्णनसे ही मनुष्योंको चारो पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। अव आगे क्या सुनना चाहते हो है। १० २०॥

राजा उप्रसेनने पूछा - भगवान् श्रीकृष्णवन्द्र साक्षात् परिपूर्णतम परमारमा हैं । हुरात्मा दन्तवककी क्योति उनमें लीन हो गयी - येसी बात सुनी गयी है। विप्रवर ! यह महान् आश्चर्यकी बात है; क्योंकि महात्मा पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य सायुज्य पद अन्य किसी साधारण व्यक्तिको। और वह भी एक शक्को, कैसे सुलभ हो गया ? ॥२१-२२॥

**श्रीव्यासकी बोले**—राजन् ! ध्यह मेरा है और यह में हूँ'---यह विषमता त्रिगुणात्मक प्राणियोंमें रहती है। क्योंकि वे काम-क्रोधादिमें रचे-पचे रहते है। परम प्रभु श्रीहरिके अंदर ऐसी भावना नहीं होती। जो किसी भी भावसे अगवान्में अपना मन लगाता है। उसे श्रीहरिकी सरूपता उपलम्भ हो जाती है---डीक उसी प्रकारः जैसे कीड़ा भूजीके रूपमें परिणत हो जाता है। सांख्ययोगके साधनके विना भी मनुष्य स्तेष्ठः कामः भयः कोषः एकता तथा सहदताका भाव रखकर भगवानसे तन्मयता प्राप्त कर हेते हैं। गजन् ! नन्द-यशोदा आदिने तथा वसुदेव आदि दूसरे-दूसरे लोगोंने स्नेहसं और गोपियोंने कामभावसे भगवान्को प्राप्त कियाः न कि ब्रह्मभावनामे । कारण यह है कि वे भगवानुके रूपः गुण एवं माधुर्यभावमें अपना मन मछीमाँति छनाये रहते थे । तुम्हारे पुत्र कंसको भयके कारण उनका सायुज्य प्राप्त इआ । इस दन्तवकको और शिद्युपाल आदि व्सरोंको कोधंस, तुम सभी यादबाँको एकता--सजातीयताके भावंत तथा हमलोगोंको सुह्रइताले भगवान बुक्भ हए है। अतएव किसी भी उपायसे भगवान श्रीकृष्णमें मन स्थानः चाहिये । रात-दिन स्मरण करते रहना— होता । यही कारण है कि दैत्यगण भगवान् भीहरिमें यह अञ्चके क्षिये ही सम्भव हैं। और कहीं ऐसा नहीं शत्रुभाव किया करते हैं ॥ २३—२९ ॥ इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीविज्ञानम्यण्डके अन्तर्गत नारद-बहुकादब-संवादमें 'भक्त संतकी महिमाका वर्णन' नामक कीया अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥

## पाँचवाँ अध्याय भक्तिकी महिमाका वर्णन

श्रीव्यासजीने कहा-राजन ! वत्नासूर, अधामुर, धेनुकान्ग, वकासुर, पुतना, केशी, कालयदन, अरिष्टासुर, प्रलभ्याम्ररः दिविद नामक बंदरः बल्वलः शङ्ग और गाल्व इन म**र्भाने जब प्रकृति** और पृष्ठपरे में प्रभुकी पाप्त ६२ हिया। तब फिर भक्तिभाव रम्बनेवाले उन्हें प्राप कर हैं। इसमें वहना ही क्या है । राजन् ! पूर्वकालकी बात है - अत्यन्त बलशाली मध्य और कैटम नामके टानप-इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्चिप तथा रावण और कुम्भकर्ण भी भगवान विष्णुके साथ वैर ठानकर उनके परमपदकी प्राप्त हो गये । फिर जो सदा मलाइने प्रेम करने थे तथा अत्यन्त आहरणीय भगवानके चरण-कमलोंके मकरन्द्र एवं परागमें जिनक। मन खभाया रहता था --ऐमे प्रहाद, वाणासुर, राजा बलि, राज्यचड एवं विभीपण आदि किस-किसने भगवान् विष्णुके धामको नहीं प्राप्त किया ? देवर्षि नारदः बृहस्पतिः वसिष्ठः परागर आदि तथा सांख्यायनः असितः ग्रुकदेव एवं लनक प्रसृति निष्काम भक्त-जो कमल लोचन भगवानके **चर**ण-कम्होंके मकरन्दके प्रधान भ्रमर कहे जाते है—-नुमण्डलमें बिना ही स्वार्थके भ्रमण करते रहते है । यति। उत्कळः अङ्गः भरतः अर्जुनः जनकजीः गाधिः प्रियंत्रतः यद आदि एवं अम्बरीय तथा अन्य निष्काम मक्त एवं श्रेष्ठ परमहंस गण भगवान् श्रीकृष्णकी अमृतमयी कथाके पानमे मला हुए वूमने हैं । मन्दोदरी, मतक्रमुनिकी शिष्या भक्तिमती शबरीः ताराः अत्रिमुनिकी प्रिया साध्नी अनस्याः अहस्याः कुन्ती और द्वपदराजकुमारी द्रौपदी---ये सभी प्रशंसनीय भक्त-महिलाएँ हो चुकी हैं। परमहंसीके समान ही इनकी भी ख्याति है। सुप्रीवः अङ्गदः इनुमान्ः जाम्बवान्, गरुह, जटायु, काकमुशुण्डि आदि तिर्यक

योगियोके संतः कृष्णाः वायकः सुदामा माली तथा गुह आदि भी भक्तीया मङ्ग पागर श्रीहरिके उत्तम भक्त बन गर्य । धर्मः तपः योगः साय्यः यज्ञः तीर्थयात्राः यमःनियमः चान्द्रायण आदि व्रतः वेदपारः दक्षिणाः पूजा अथवा दान-भक्तिके बिना ये कोई भी भगवान श्रीकृष्ण है। कामे नहीं कर सकते । यहा, वता, स्वाध्याया, तपा, तार्था, योगः पुजाः नियमादि और मांख्ययोग - इनसे जो पल मिलता है। यह सब-दा-सब इस संमारमें भक्तिये सुलभ है। इतना ही नहीं। भक्तिमे जिस पदकी उपलन्धि होती है। वह इन माधनोंने कर्भ। उपलब्ध नहीं हो सकता । यह भक्ति जगतभरके पापांसे अध्योक। इद्वार करनेवाली, जगतसे तारनेवालीः संसारमणी महातागरके भव जरु प्रवाहते उचारनेवालीः विषयसेवनके द्वारा संचित कर्मीका नादा करनेवाली तथा परात्पर परम प्रभु भगवानुका पद प्रदान करनेवाली है। यह भक्ति मगवान श्रीकृष्णके दर्शनरूपी रभके प्रति औत्सक्यमे सुद्योभित परम उत्भव मनानेके छिये वसन्तपञ्चर्माके समान है। साथ ही यह प्रचुर फल एवं परलबोंके भारते इसी हुई वसन्तकालीन दिस्य स्ताके ममान सदा शौभा पाती है। मोइरूपी काले बादलके बीच चमकती हुई बिजलीकी भाँति यह भक्ति शास्त्रोंमें छिपे हुए रहस्योंके बचनोंको प्रकट करनेवाला ब्योतिके समान है। इसे विजयरूप कार्तिककी दीपावली तथा सर्वजयी गुणोंपर विजय पानेके लिये विजयादशमी भी कह सकते हैं। सांख्य और योग जिसके अगल बगलमें हमें हुए बंडे हैं। सैकड़ी गुणी और भावोंके भेद जिसकी कीछे हैं। नवधा भक्तिके श्रवण-कीर्तन आदि जो नौ मेद हैं, वे ही जिसके बीचके दण्ड (पैर टिकनेके पाये ) हं, भगवदामको पहुँचानेवाली ऐसी यह सरल सीढी है।। १-१३।।

इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीनिज्ञानखण्डके अन्तर्गत नारद-बहुतादव-संवादमें म्मिककी महिमाका

वर्णन' नामक पाँचवाँ अध्याम पूरा हुआ ॥ ५ ॥

### छठा अध्याय

## मन्दिर-निर्माण तथा विमहप्रतिष्ठा एवं पूजाकी विधि

राजा उद्यक्तिने पूछा—गुने ! ग्रहस्थ कर्म-महते मल रहता है। ऐसी कीन-सी विधि है, जिसके द्वारा यह कर्मासक्त ग्रहरथ महात्मा श्रीकृष्णकी सेवा कर सके ! उसे कहनेकी कृपा कीजिवे। (साथ ही यह भी बताइरों कि ) जिसके जीवनमें भक्तिका अङ्कुर ही नहीं है अथवा है तो वह बढ़ता नहीं, पेने व्यक्तिने स्वयं श्रीहरि किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं॥ १२॥

श्रीक्यासजी बोले—यदि भक्तिका अहुर न हो तो सरपुरुपोंका सङ्ग करना चाहिये । सरपुरुपेंका सङ्ग करना चाहिये । सरपुरुपेंका सङ्ग करना चाहिये । सरपुरुपें जाता है । राजन ! भगवान् श्रीकृष्णके सेवनकी विधि, जिसके प्रभावने यह प्रहर्य भी शीम भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त कर सकता है और जो अत्यन्त सुरुभ है, वह तुम्हें में बतलाता हूँ । जिनकी आचार्यके सरकुरुमें उत्पत्ति हुई हो तथा जो भगवान् श्रीकृष्णके ध्यानमें तत्यर हो, उनको गुद बनाकर मनुष्म सिद्धि पाता है । मनुष्यको चाहिये कि वह ऐसे गुइसे महात्मा श्रीकृष्णकी सेवा-विधि मीस्त्रे । जो भगवान् विष्णुकी वीक्षाने रहित है, उसका सब कुरु निष्मल हो जाता है । गुचहीन मानवका दर्शन करनेपर पुरुषका पृष्य नष्ट हो जाता है ॥ १—७॥

सनातन भगवान् श्रीहरिका मन्दिर उत्तरमुख बनवाना चाहिये । उसमें ऊँचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर कलवासे सुशोभित पीठ स्थापित करे। उसमें तीन 'सीढी बनायेः जिलके नाम सत्ः चित् एवं आनन्द रक्खे । आसनको मुस्यवान वस्त्रते ढककर उसपर रूईकी गद्दी बिका दे । उसके आसपास तकिये लगाकर उन्हें खर्मके तारीसे निर्मित बह्नसे दक दे । दीवाळॉपर मॉति-मॉतिके चित्र अक्किस करे और भीतर पड़ी समा दे। सब ओर मण्डप बनाये तथा तोरण-बंदनबार, शरोखे, बलके फहारे तथा जालियोंसे मन्दिरको सब तजाया जाय ) मन्दिरके आँगनमें चाँदीके सुन्दर समामण्डप बनावे जाहें । वहाँ आँगनके बीच त्रक्ष्मीजीका मनोहर सब्तरा हो । मन्दिरके बाहरी द्वारपर दो हाथी बनवाने चाहिये । राजन् । वैसे ही बनावटी दो सिंह भी बैठा दे । मन्दिरका शिलर सोनेका हो । शिलरपर 'उसके नीचे कह बतवा है । मन्दिरके द्वारपर अगरू गण शीहरिके मक्कमग नाम किलाने चाहिये । दीवाल्स एक

ओर गदाः पदाः शक्क और शार्क्रधनुष अक्कित कराये । बार्यी और तरकस और दाहिनी तरफ केवल बाणकी चित्रकारी यनवाये । मन्दिरके पिछले भागमें शतचन्द्र नामक हाल नन्द र नामवाली तलवार, इल और मुसल प्रयत्नगूर्वक अङ्कित कराये । सिंहासनकी पीठपर गोपियों तथा गौओंको। उनकी सीटीपर **गोपालेंको और किवाइपर क्या धर्ड** (बिजग' लिले । देहलीपर कल्पब्रक्षः खंभीपर मनोहर छताएँ। जहाँ तहाँ दीवाळींपर पापनाशिनी गक्का, यमना, बन्दावन, गोवर्दनः चीरहरण तथा रास-मण्डल आदिके लीलाचित्र अक्रित कराये । फिर प्रयत्न करके चित्रकृटः पञ्चवटीः राम एवं रावणका युक्क अञ्चित कराये। किंत उसमें जानकी हरणका प्रसङ्ग अङ्कित न कराया जाय । दसी अवतारोंके चित्रः नर-नारायणाश्रम (नदरिकाश्रम)ः सातौ पुरियाँः तीनौ प्रामः नी वन और नौ जसर भूमिके चित्र अङ्कित कराये । बुद्धिमान् पुरुष इस प्रकारके चित्रोंको अक्कित कराके मन्दिरका निर्माण कराये । तदनन्तर उसमें भगवान श्रीकृष्णके विग्रहकी स्थापना करे। श्रीकृष्णकी किशोर अवस्था हो और वे हाथमें याँसरी लिये उसे बजाना ही चाहते ही तथा उनका दाहिना पैर टेढा हो—इस प्रकारका रूप सेवाके लिये सर्वोत्तम माना गया है । मक्त परम भक्तिके साथ इस प्रकारके विप्रहर्वरूपकी शीन ही गुरुके द्वारा मन्दिरमें प्रतिष्ठा करा दे और फिर अस्यन्त भावके साथ सेवामें तत्पर हो जाय । जीशही भगवान्के प्रसादके रसमें। नासिकाको तल्सीहलकी सगन्धमें और कानोंको भगवान्के कथा-अवणमें लगा है। इस प्रकार क्षेत्रापरायण हो जाय । मागवतोत्त्वम पुरुषोका कहना है कि को भावको जाननेवाला पुरुष रात-दिन श्रीकृष्णकी सेवा करता है। वही प्रेमलक्षणसम्पन्न क्रसम भक्त है । राजन् । एक हजार अस्वमेश और सौ राजस्य वह भगवान बीकुणाके सेवनकी सोलहर्वी कलाके एक अंशके तरावर भी नहीं है। जो मन्त्र श्रीक्रणचन्त्रकी सीलक्या तथा तेवाके उपदेशकका-भी दर्शन कर छेता है, वह करोड़ी सम्मक किये हुए पापीते बड जाता है - इसमें कोई संशयनहीं है । वेहावसान हो जानेपर उसे के जानेके किये स्थानस्थल(रके समान मनीहर विग्रह्याके मरामान्के पार्यह गोखोक्ते स्य केकर बोबे आते हैं ॥ ८---१८॥

पर प्रकार बीगर्ग-सहितामें शीविकालसम्बद्धे भन्तर्गत नारव-सहकारय-संवादमें श्री-वरनिर्णण तथा विक्रह-प्रतिष्ठा यर्थ पृथाकी विकिश् नामक क्षण भण्यांत्र पूरा हुआ ॥ वं ॥

## सातवाँ अध्याय

## नित्यकर्म और पूजा-विधिका वर्णन

स्विद्व्यास्त वेखि राजन् । ब्राह्मसुद्धतं में उटकर भगवान् गोविन्द, गुडदेव और कराप आदि म्युचियोंके नामोंका बारंबार उच्चारण करे । तत्प्रश्चात् वह हरिभक्त भूमिको प्रणाम करके जमीनपर पैर रक्खे । फिर वह सकाम मक्त आन्मम करके तत्काल आनन्दपूर्वक आसनपर वैट जाय । हाचोंको गोदमें रखकर दवास रोककर (गुडदेवका) ध्यान करे - भगवान् गुडदेव ज्ञानमुद्रा धारण किये हुए हं, उन्ना स्वस्य अत्यन्त शान्त है और व स्वसिकासनि विग्राज हि हैं ।' मों गुडदेवका ध्यान करनेके प्रश्चान् मक्त प्रमान होकर भगवान् श्रीकृष्णचन्त्रका ध्यान करे — भंविग्रज हैं हैं ।' मों गुडदेवका ध्यान करनेके प्रश्चान् मक्त भंविग्रह हैं, जो करोम बंदी। एवं बेतसे विभूमित, अत्यन्त ही मनोहर हैं।' रूप प्रकार श्रीहरिका ध्यान करनेके प्रश्चात् वाहर चला आय । महाराज ! प्रहस्य पुद्य कैसे पवित्र होता है —अव उस विभानको पूरा-पूरा सुनो ॥ १ — ५॥

मिट्टी छेकर 'अधकान्ते' इत्यादि मन्त्रसं शौचक अन्तर्ने एक बार छिङ्कमें। तीन बार गुदामें। दस बार वार्ये हाधमें। सात बार दोनों हाधोंमें तथा तीन-तीन बार प्रस्थेक पैरम मिड़ी और जल समाकर हाडि करे। ब्रह्मचारी और वानप्रसको इसमे दुना करना चाहिये । भगवान्की सेवा करनेवाछ संन्यासीकी शुद्धि इससे चौगुना करनेपर होती है। रोगी और पिकॉकी इसके आधेरे तथा ग्रह एवं स्त्रीका उसले भी आधेले पवित्र होनेका विधान है। श्रीचढमंत्र रिक्त मनस्मकी सारी कियाएँ निपन्त हो जाती है । मुखर्का ग्रुद्धि भी होनी चाहिये। स्वांकि मुखर्श्वादेशे रहित मनुष्यको भन्त्र फल देनेवाळे नहीं होते । वनस्पते ! तम मेरे लिये आसः वक वीर्यः वदाः पुत्रः पद्यः धनः ब्रह्मशान और प्रशा प्रदान करी ।'- इस मन्त्रका उचारण करके दातुन प्रहण करे। सबूक, दूजवाके इसा कपास निर्योपडी। ऑबका वटा एरंड और दुर्गन्यपुक्त इक्ष बाह्यतके लिये मिविद हैं। फिर झाथ ओड़े हुए 'दरितहय' इस मन्त्रके उच्चारणपूर्वक भगवान् सूर्यको प्रणाम करे। तदनम्तर ख्रव्यचित्र हो प्रहाद आदि भगवान् श्रीहरिके मकोको प्रणाम करे । तुल्लीकी मिट्टी ल्याकर स्नान करे ।
रनान करते समय भीगङ्गाहकः और प्यनुनाहकः का सिविधि
पाठ करना चाहिये । अयोध्याः मधुराः मायावती (हरदार )ः
काशीः काञ्चीः अवन्तिश्च (उष्जैन ) और हारावतीपुरी
(दारका )—ये सत पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं । (अतः
हनका भी स्वरण करना चाहिये । ) महायोगमें शाल्यामः
हरिमन्दिरमें सम्भल्याम और कोसल्में नन्दिमाम—ये तीन
प्राम कहे गयं हैं (हन तीन प्रामांकः सरण करें ) ।
दण्डकारण्यः सैन्धवारण्यः जम्बूमार्यः पुष्कलः उस्पत्वावतः
नेमिपारण्यः कुक्जाङ्गलः अर्बुद और हमन्त—ये नी अरण्य
माने गये हैं । हन सभी लीपोंके नाम बार्रवार उच्चारण
करके स्नान करे । स्नानके बाद उत्तम रेगमी
(अहिंसायुक्तः) वक्ष पहने । वारह तिलक और आठ मुद्राप्ट
धारण करे । फिर संध्या करके प्रवित्र हो मीन होकर
भगवान् श्रीकृष्णके मन्दिरमें जाय ॥ ६—१९॥

घण्टा-ताली बजाकरः 'जय हो। जय हो' इत्यादि शब्दोंका उच्चारण करते हुए कहें—

#### 'ब्रसियोसिय गोविन्द योगनित्रां विद्वाय च 🗗

भगवान् गोविन्द । योगनिदाका परित्याग करके उठिये-- उठिये ।' राजन् । भगवान्को उठानेका यह (स्मार्त ) मन्त्र है । इसका उचारण करके श्रीहरिको जगाये । तलश्चात् मञ्चल-भारती लेकर भगवान्के मुलपर बुमांय । तदनन्तर देश एवं कालके प्रभावको जाननेपाला तथा भावका जाता वह भक्त ( तदनुकुल ही ) भगवाम्को स्नान कराकर मङ्गलभय वस्ताभूषणोंके द्वारा भंगवान्छा शकार करे। पश्चात आरती करके भगवानकी अंबंभीय अर्थण करे । भाँति-भाँतिके रसमय उत्तम औष्य पदार्थीका महाभोग निवेदन करके महाभोगकी आरती करें। तदनलार भगवानको शयन कराये । इसके बाद द्रावसीकी गरबसे यक परम प्रसादको नित्यप्रति स्वयं प्रदेश करे । जो नित्य इक प्रकार भगवानकी पूजा करता है। वह कृतार्थ हो जाता है—इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद विभिन्त मन्यासका राजमीय निवेदन करके राजभोगकी आरही करे। . फिर मगनानको शयन कराये । दिनको चार पटी होच

भागुर्वकं वसी वर्तः प्रजाः पशुपद्मि य ।
 महाम्या थ येथां य रवं जो देहि बनरपते ॥

रहनेपर यथाविधि शङ्क बजाकर श्रीहरिको उठाये। तदनन्तर संध्याकी आरती करके दूध आदि निवेदन करें । प्रदोषकाल आनेपर प्रदोषकी आरती करें । रातमें उत्तम मिष्टाधका भोग लगाकर श्रीहरिको शयन कराये । राजेन्द्र । यह राज-सेवा है—राजाओंके लिये ही इस प्रकारकी सेवाका विधान है। अतः इसका नाम 'राजसी' है ॥ २०—२८ ॥ समबान् श्रीकृष्णकी सेवामें इन्निन्त हो सम्बक् प्रकारते लगा हुआ मनुष्य अपने सौ कुलेंको तारकर आस्पन्तिक परम पदको प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण-जन्माहमी, रामनवमी, राषाहमी, असक्ट, बामत-द्वादशी, नृसिंह-चतुर्दशी तथा अनन्तचतुर्दशी—हन अवसरोपर भगवान् श्रीकृष्णकी महापूजा करनी चाहिये॥ २९-६०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें श्रीविज्ञानसम्बद्धे अन्तर्गत नारद-बहुकाथ-संवादमें कित्यकर्म श्रीर यूजा-विविका वर्णनः नामक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥

## आठवाँ अध्याय पूजा-विधिका वर्णन

श्रीस्यासजी बोले-तदनन्तर स्नान एवं नित्य नैमित्तिक क्रियाका सम्पादन करके शुद्ध स्विण्डल्यर पाँच रंगोंसे युक्त मण्डल बनाये । वेदकी ऋचाओं द्वारा विभिन्त मङ्गलमय हिन्य उपन्नल कमलकी रचना करे। उसमें बचीस इल हों और वह केसर और कर्णिकाने युक्त हो । राजन् ! क्रिकाके कपर श्रीहरिक सुन्दर सिंहासन स्थापित उसवर राषा, रमा, मृदेवी और विरजाकी स्वापना करे । उन देवियोंके मध्यमें साक्षात पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णको प्रतिष्ठित करे । कमलके आठ दलॉमें राष्ट्रिकाजीकी मङ्गलमयी आठ सुन्दरी सलियाँ रहें। इसके बाद आठ इहाँमें मगवान् भीकृष्णके सखाओंकी स्यापना करे । इसी प्रकार सोलइ दर्लोपर सिखयोंके दो दो समुदाब रहें । फिर प्रविकान प्रकप कमलके समीप शक्क क्कः गद्दाः प्रदुषः जन्दक नामक तक्रमारः शार्क्र क्<u>र</u>ापः बाल, इक: प्रकार, कीक्षाप्रमाणि, बनमाना, भीवतः, नीकान्वर, पीताम्बर कंडी और सेंड--क्स एक्को कापित करे। फिर इस्ते वाह्येंने सामानाव धरं सक्तमानते प्रकारक। हमति एवं शासक मामवाके कार्याः। शवकः क्रमहः। सन्दः। सन्तरः। कुल्याः प्रकारतः वक्षः शहावक और क्रश्रदावकी विद्यान पुरुष वस्तपूर्वक क्यापना करे। इसी प्रकार तन दिशाओंमें पृथंक-पृथंक दिक्सालीकी पंधराना आहिये । फिर वहीं विष्यंबसेल, शिक् ब्रह्मा, प्रगी, कंस्मी, गणेश, नवजह, वदंग तथा चौड्यां आर्क्सओंकी आसन दे। कमछके अग्रेड भागमें वेदीपर पंज्यितेषान वीतिहोत्रकी स्वापना करें । इसके बाद बावाबन करके बासन। पाचः विशेषार्थः स्त्रीनः

यशोपनीतः वस्तः चन्दनः अक्षतः मधुपकंः पूरुः धूपः दीपः आभूषणः **स्वादिष्ट नैवेदः, आ**चमनः ताम्बूल और दक्षिणा समर्पण करे । प्रदक्षिणा और प्रार्थना करके आरती करें। फिर नमस्कार करें। इर एक फर्मके छिये अल्ला-अलग विधान है---आवाहनमें पुष्पः आसनमें दो कुशा और पाचमें श्यामादुर्वा और अपराजिताका उपयोग करे। यादव ! अर्ध्वमें सुन्दर गन्धवाले पुष्प रखने चाहिये ! राजन् | स्नानके जलमें चन्दनः खसः कपूरः कुहूम और और अगुर मिळावे । महामते ! इसी प्रकारका जल स्नान-के लिये उत्तम होता है। मधुपकीं आँवला एवं कमकः भूपमें अध्यानभ और दीपमें कप्र देना चाहिये। पीले रंगका यज्ञोपवीतः बद्धमें पीताम्बरः भूरणके स्थानपर सोना और गन्धके खानमें कुडूम तथा चन्दन देने चाहिये। फुलॉमें वुल्सीकी मन्नरी, अक्षतींमें चावक और नैवेषमें नाना प्रकारके पक्षाच और बट्रस भोजन-पदार्थ उत्तम माने राये हैं। जलमें केवल राष्ट्राधक और यनुनावक। राजन् ! भोवनीयराज्य सान्यमन्द्रे स्वामे सामप्रस और स्क्रीक विका है। ताञ्चलमें जींग और इजायची मिला है। दक्षिणा-के स्रानपर सुकर्व अपीय करे । अवश्विमाके अकरवर्ष ब्यमा और आरहीयें सीका पूछ क्या बीव्य है । सहराज । प्रार्थनामें भगवान् श्रीहरिकी प्रेमकवागुक्त भक्ति करना और नमस्कारके स्थानपर अस्थानी गम्न हीकर नाम्हाई धण्डवत प्रणाम करना चाहिये । सहनम्तर पुजरको चाहिये कि वह पवित्र होकर द्वादशाक्षर सम्त्रसे शिखा काँच है और पूजाकी सभी सामग्रियों आगे रखकर भगवान्क श्वामने बैठ जाय ॥ १-२४ ॥

इसः प्रकार भीगार्न-संदिताने गोविशानवाचके अन्तर्गत नारव-बहुत्वादव-संनादमें स्पूजा-निविवा कर्णतः

नामक जाइकाँ कल्याक पूरा हुआ ॥ ८:॥

## नवाँ अध्याय

## पूजोपचार तथा पूजन-प्रकारका वर्णन

श्रीक्यासाजी बोळे महाराज | पूजन-सामग्री अर्पण करनेके तुन्दरं मन्त्र वेदमें कहे गये हैं। मैं तुम्हारे छिये उनका पर्णन करता हूँ । यकाम-मन होकर सुनो ॥ १॥

(मन्त्रॉका उषारण करते हुए पूजा करनी चाहिये। मन्त्र अर्थसहित निम्नक्षितित हैं।) भागाहन—गोस्त्रोकधामाधियते रमायते

गोबिन्द दामोदर दीनवत्सळ। राधापते माधव सात्वतां पते सिंहासनेऽस्मिन् मम सम्मुखो भव॥

गोविन्द ! आप गोलोकशामके स्वामी हैं। दीनॉपर दया करना आपका स्वभाव है। दामोदर! आप लक्सी एवं राधिकाजीके प्राणनाथ हैं। यादवॉके अधीक्वर हैं। माधव! इस सिंहासनपर मेरे सामने आप विराजमान होइये॥ २॥

असन**-श्रीपद्मरागर्फुरदूर्ण्यपृष्ठं** महाईषे**द्वरेखवित्पदा**य्जम् । **वैकुण्ड वैकुण्ड**पते गृहाण

पीतं तिरुद्धाटककुरभक्षण्डम्॥
वैकुण्डपते! इस आसनके उपरकी पीठपर नीटम चमक
रहा है। पात्रोंमें वैदूर्यमणि (पुलराज) जड़ी गयी है। यह
विज्ञाकी समान चमकती हुई सुवर्णकी कड़िश्योंसे युक्त है।
इसका आप इसे प्रहण की जिये॥ ३॥
पाय-परं स्थितं विज्ञास्तरीक्याणके

समाप्ततं विन्दुसरोवरादि । योगेश वेपेश अगन्नियास

युद्राण याचे प्रणमानि पानी ॥

देवेश | सम्बन्ध अवर्थक पात्रमें किन्द्रसरीकरते जकर समा का रक्ता गया है | बोनेश | आप कराएक अविद्यास हैं | मैं आपके करणीको ग्रमास करता हूँ | आप इस पान्नको स्वीकार करें || ४ ||

गर्वा निर्मा कर ॥ ४ ॥ गर्व - जरूजसम्पर्कपुष्पस्मानिर्द विमरूमर्प्यममध्यसम् ॥ मतिपृहाण रमारमण प्रभी युप्ते बहुनाथ बहुनाम ॥

न्मी-राज्य प्रभी विद्वार विद्वार विद्वार विद्वार

चम्पाके पुष्पींसे समन्यत तथा शक्क्षमें और क्रुष्ट इंस निर्मेख उत्तम अर्थाको शहण करें ॥ ५ ॥ स्नाम काक्सीरपाठीरविजितिकोज

> सुराविज्योशीरवता अछेन । स्त्रानं कुद त्यं यपुनाय देव मोविन्द मोपाछक तीर्यपाद ॥

मोबिन्ह । आप वादवीके स्त्रामी तथा मौओंकी रक्षा करनेवाके हैं । आपके चरण तीर्वस्वरूप हैं । मगवन् ! केसर, चन्दन, चमेली और सससे सुवासित यह कल है । आप इससे स्त्रान कीजिये ॥ ६ ॥ मुप्पकं माज्यासुवास्त्रीमध्यान्यस्त्रं

> सिताससम्पर्कमनोहरं परम् । यहाण विष्णो मञ्जूपर्कमेनं संदृष्य पीताम्बर सात्वतां यते ॥

यहुपते ! आप पीताम्बर बारण करनेवाछे हैं। आपके लिये मधुपकं तैयार है। यह मध्याहके प्रचण्ड मार्तण्डके उत्तापजनित अमकोकूर करनेवाला है। मिश्रीके मिल जानेते यह अत्यन्त मनोहर हो गया है। मगवन् ! आप इसकी ओर हिंश डालकर इसे स्वीकार करनेकी कृपा करें ॥ ७ ॥ वस्क विभो सर्वतः प्रस्कुरत् प्रोज्ज्वलं ब

स्फुरद्रहिमश्र्म्यं परं दुर्लभं ख। सतो निर्मितं पद्मिश्चल्कवर्णे पुद्माणाम्बरं देव पीताम्बराक्यम् ॥

प्रभी । प्रीताम्बर' नामक वक्त प्रस्तुत है। इसकी
प्रभा आवन्त उल्लब्ध है, इसकी किरणें सब और किरक
रही हैं। परम हुकंभ वह वक्त अपने-आप वना हुआ है।
कमकते केसर-बैसा इसका रंग है। इसका आप इसे
प्रहण करें।। ८।।

कोपन्त सुवर्णाभमापीतवर्ण सुमन्त्रैः परं मोसितं वेदविश्विर्मितं स । धुभं पश्चकार्येषु नैमितिकेषु मभो यह बहोपवीतं सहाज ॥

भंगवन् ! सुपर्णके समात जमसमाता हुआ हुत्के पीके मर्थका यह यक्नेपर्यात है । उत्थम मन्योद्यात सकीमाँति इसका प्रोक्षण हुआ है । वेदन ब्राह्मणींने इसकी रखना की है। पाँच नैमिचिक कर्मोंमें इसका उपयोग कल्याणदायक शोता है। प्रमो ! आप इसे ग्रहण कीजिये ॥ ९॥ मानुक्या कनकर सम्बद्ध मयनिर्मितं

भवनरक्कदनं सदनं स्वाम् । पूत्राञ्चवर्णविभूवणं सकल्लोकविभूक्ण पुहाताम् ॥

अखिललोक्षिभूषण । सीते एवं रत्नींसे बना हुआ यह बुवर्णमय भूषण उपस्थित है । यह मयके हाचकी कारीगरी है। कामदेवकी कान्तिको कीका करनेवाळा यह प्रभाका भंडार है। भगवन् ! प्रातःकाळीन सूर्यके समान चमचमाता यह भूषण आप र्खाकार कीजिये ॥ १० ॥

गन्य-संध्येष्ट्योभं बहुमकुळं श्री-

काश्मीरपाडीरकपङ्गवक्रम सामक्तं शक्यसयं

समक्रभूमण्डसभारहारिन सायंकाकके चल्द्रसाके समान श्रीभायमानः अनेक मञ्जूलोंको देवेबाला, केसर एवं कपूरते युक्त यह गन्धराधि आपका अलंकार है। सम्पूर्ण क्षोकोंके भारको दूर करनेवाले भगवन् ! असप इसे प्रहण कीजिये ॥ ११ ॥

पूर्वमुसान् नम्द-स्थायतं बाह्यस्तोयैः सिश्चितान् विष्णुमा स् । बब्रेणाराव रक्षितान राज्ञसंस्यः

साक्षाव् भूमञक्षतांस्त्वं युहाण 🖟 पहले ब्रह्माने ब्रह्मावर्त देशमें जिन्हें बोया था। भगवान बिष्णुने वेदमय असले जिनका धेचन किया तथा शंकरजीने समीप आंकर राक्षसींने जिनकी रक्षा की। मगवन् । उन अक्षरोंकी स्वंधं ओप प्रहण कीजिये ॥ ११ ॥

पुष-मन्दारसंतानकपारिजात-

कल्पद्वमधीहरियन्यनानाम् ग्रहाण पुष्पाचि हरे तुलस्या मिश्राणि साञ्चान्नवमञ्जरीभिः ॥

भगवत् । मन्दारः संतानकः पारिजातः कस्पवश्च और इरिचन्दनके वे पुष्प उपस्थित है। नृतन महारिवोंके साथ तुलसीपत्रीका भी इनमें समित्रण दुआ है। अहुए इन्हें प्रदेश करें भि ११ ॥

पुर-सम्बद्धारीरजव्योगेश ACCOUNTS OF THE PARTY. सचःसगन्धीकृतहर्भ्य देशं

द्वारावतीभूप गृहाण ध्यम् ॥

द्वारकाचीश ! जो लौंग प्यं मल्यागिरिके चुर्णसे मिश्रित है, देवता, दानव एवं मनुष्योंको आनन्दित करनेकी जिसमें शक्ति है तथा जो तत्काल महलींको सुगन्धित बनानेबाखा 🕏 ऐसे घूपको आप ग्रहण कीजिये ॥ १४ ॥ दीप-तमोहारिणं मनोशं शाममति **ळसव्रतिंकर्परपरं** गवाज्यम् ।

जगनाथ देव प्रभो विश्वदीप

स्फ्ररज्ज्योतिषं दीपमुख्यं गृहाण ॥

प्रभी । आप जगत्के स्वामी एवं विश्वको प्रकाशित करनेवाले हैं। अन्धकारका नाश करनेवाला ज्ञानस्वरूप यह प्रधान दीप आपके लिये तैयार है। जो वस्तियोंने सजाया हुआ अस्यन्त मनोहर जान पदता है। वह गायके घीसे पूर्ण है। साथ ही इसमें करूर भी छोड़ा गया है। भगवन् ! इस प्रकार चमचमाती हुई खोवाले इस दीपको स्वीकार करें ॥ १५ ॥ नैवेश-स्मेः **रारेबेंद्विधिव्यवस्थितं** 

रसे रसाव्यं च यशोमतीकृतम् । नेवेद्यमिव गृहाण सरोचकं

गन्यामृतं सुन्दरं नन्दनन्दन

नन्दनन्दन । पद्रससे युक्त एवं वेदोक्त विधिसे तैयार किया हुआ नैवेष आपके लिये उपस्थित है। यह रहाँमे भरपूर है और बज़ोदाजीने इसे बनाया है। स्वादिष्ट होनेके साथ गोषतके प्रयोगसे वह अमृतमद वन गया है। अतः इसे आप ब्रह्म की जिम्मे ॥ १६ ॥

**-शक्तोत्तरीवेगवळ**ात् ' सम्बद्धतं सुवर्णेपात्रेण दिमाशुरीतस्म्। सुनिर्मलाभी समुतोपम जल

गुहाण राधावर भक्तवत्त्वळ ॥

मक्तवरसङ ! गङ्गोत्तरीकी भाराते यत्नपूर्वक प्राप्त किया हुआ यह अमृतमय जरू है। जो हिमालगर्क दुवहुकी भौति दीतक है। यह सुनर्णके पात्रमें रखा नगा है और इससे अति निर्मेक आमा निकक रही है । राषांबर । आप इसे स्वीकार कीजिये ॥ १७ ॥ आयमन**-राधापते ' श्रीविर**जापते

श्रियःपते सर्वपते स भूपते । ब्ह्रांक जातीपालपु व्यवस्थात

वरं पुरामासम्भं स्वाधिये ॥

राजापते ! अस्य भागाती विस्ताके सामी हैं। सर्वेश्वर ! आप कासीबीके आणनाथ एवं भूमण्डलके अधीश्वर हैं। इपानिके ! कहाल आयमत और पुण्येते सुवातित यह उसम आन्त्रमनीय प्रस्तुत है। प्रभी ! इते प्रहण कीजिये !! १८ !!

ताम्ब्र - जातीफलैलासुलबङ्गमाग-ब्रह्मदिलेः पूराफलेस्य संयुत्तम् । मुकासुधाखादिरसारयुक्तं यहाण ताम्ब्रलमिवं रमेषा ॥

रमेश ! जायफल, इलायची, लौंग, नागकेसर, युपारी, मोतीकी भस्म और खैरके सारते युक्त यह ताम्बूल स्वीकार कीजिये ॥ १९॥

दक्षिणा—नाकपालबसुपालमौलिभ-वेन्दिताङ्गियुगल प्रभो हरे। दक्षिणां परिग्रहाण माधब लोकदक्षबर दक्षिणापते॥

प्रभो ! नाकपाक और बदुपालोंके युकुटोंसे आपके युगल चरण-कमककी पूजा हुई है। आप दक्षिणाके पति हैं। प्राणियोंको चन प्रदान करनेमें आप बड़े कुदाल हैं। भगवन् । आप यह दक्षिणा ग्रहण करें ॥ २०॥

नीराजन-प्रस्फुरत्यरमद्गितमङ्गळं

गोधृताकनवपश्चवर्तिकम् । वार्तिकं परियुक्ताण वार्तिहरू पुष्यकीर्तिविशवीक्रतावने ॥

आर्तिहन् । श्रेष्ठ प्रकाशते युक्त वीतिमयी ग्रह मञ्जासम् आरती है । गामके बीते भीती हुई चौदह विकार इसमें क्यी हैं । अपनी पवित्र कीर्तिका विस्तार करनेवाके भगवन् । आय इसे ग्रहण कीविये ॥ २१ ॥

नमस्तर-नमोऽसवनन्ताय सहस्रामृतीये सहस्रपादाविद्यारोवनाहवे । सहस्रामाने पुरुवाय शास्त्रते सहस्रामोठीयुगधारिये नमः॥

को अनारा हैं। जिनके इजारों निमह हैं। जिनके करण, जंगा, बाहु, क्रम, मसाफ एवं नेपींकी संख्या भी इजारोंकी है। की नित्य हैं। जिनके इजारों नाम हैं स्था को करोड़ीं सुर्गीको बारण करनेवाके हैं। जन परम प्रथम अनवायके जिसे नेरा नमस्कार है हैं। इस है। प्रविणाः समस्ततीर्चयकस्मापूर्णकाविजं कालम् । स्रमेत परस्य शास्त्रतं सरोति यः मवक्रिणाम्॥

जो मनुष्य परम प्रभु भगवान्त्री प्रदक्षिणा करता है। उपने क्षि सम्पूर्ण तीर्थः यक दान तथा पूर्व (कुँकाः वावकीः पोखरा आदि सुद्वाने वगीचा क्ष्मकाने आदिले उक्षक हुआ) पक सुक्रम हो आता है।। २३।।

त्रमंग—हरे मत्ससः पातकी नास्ति भूमी ' तथा त्यस्तमो भास्ति पापापहारी। इति त्यं च मत्या जगकाथ देख ययेक्छा भवेचे तथा माँ कुद त्यम् ॥

भगवन् ! जगत्में मेरे समान कोई वापी नहीं है और आपके समान कोई पापका हरण करनेवाका भी नहीं है । प्रयो ! यह समझकर, है जगनाथ ! फिर आपको को उषिश जान पड़े। वेटा ही मेरे साथ कीकिये !! २४ !! स्तुति—संज्ञानमार्थ स्वयुस्तप्र मह-क्रम्बत्मद्यान्तं विभवं समं नहत्। त्यां अश्च वन्ते हि सुदुर्गमं पर्र स्तुता स्वथानमा परिभृतक्षेत्रवम् !!

को चेतनास्वरूप हैं, चत् एवं असत्से परे हैं, को नित्यः हैं, किनका विराद्क्ष हैं, को शान्तमूर्ति हैं, ऐस्वर्कस्वरूप हैं, सर्वत्र सम हैं, किन्हें पाना अस्वन्त कठिन है तथा किन्होंने अपने तेंकरे मायाको सदा तिरस्कृत कर रक्खा है, उन आप परम बद्दानी में वन्त्ना करता हूँ ॥ २५॥

महामते | इस प्रकार इन मन्त्रींहारा देवेश्वर भगवान्-की पूजा करें | फिर श्रीविष्णुको प्रणाम करके यानपूर्वक उनके सर्वाङ्गका पूजन करना चाहिये | फिर—

नमी गारायणाय पुरुवाय महात्मने ।
 विञ्चल्यायणीकाय महादंशाय श्रीमहि ॥

मैरा नगरकार है। ( वॉ नगरकार करना चाहिये।)
इसी प्रकार पैरं, शुक्क, आनु, तक, कठि, उदर,
पीठ, शुक्क, कंपे, कान, नाक, अवर, नेप और मगवानके
विरों में अवन अवन पूजा करता हूँ—वी कहकर सर्वाहपूजा करनी चाहिये।

पित्र सासीं, सासा, शहु, व्यक्त, सहा, पणा, असि, व्यक्त, बाज, हरू, मुस्छ, कोस्तुममणि, वनमाका, श्रीवरा, पीतान्वर, नीलम्बर, बंशी, बेंत आदि तथा तालका एवं गड्डव्यजसे मुक्त रथ, दादक और सुमति सारमि, गड्डा, कुनुद, नन्द, सुनन्द, चण्ड, महावल, कुमुदाख आदि एवं विष्यवसेन, शिव, प्रका, तुर्गा, गयेश, दिक्पाल, व्यक्त, नवमह और पोडश-मातुकाओंका आवाहन करें । इनके नामके साथ केंकार लगाकर चतुर्थ्यन्तका प्रयोग करके निमा? शब्द ओइ दें । तत्पश्चात् मन्त्रीहारा इन सबका प्रका करें ।

🥗 नमी बासुदेवाय नमः संकर्षणाय य। प्रयुक्तायानिरुद्धाय सारवतां पताये नमः॥

—इस मन्त्रसे तो बार आहुति वेनी चाहिये! फिर भगवाल्की प्रदक्षिणा करके सहामोश निवेदित करे। तत्वश्चात् प्रव्यीपर साष्ट्राङ्ग स्व्यवस् प्रणाम करके वह मन्त्र पदे—'क्येंबं सदा' इत्यादि! ( इसका भाव यह है—) जो निरन्तर ध्यान करने योग्य हैं। जिनके प्रभावते अपमानित नहीं होना पहता। जो मनोत्रथको पूर्ण करनेवाले हैं। जो तीर्योके आधार हैं। दिश्व एवं अक्शाजीने जिनका कावन किया है। जो दारण देनेमें कुशाब हैं। श्वत्योंका बुश्स हूर करना जिनका स्वभाव हैं। जो प्रणतक्रनीका पाकन करनेवाके तथा संवारस्पी उग्रह-

के किये :बाहाबा हैं। मागाना पुरुषोत्तम । बाहाके उन चरण-कमाजीनों में प्रणाम करता हूँ ॥ २६—१०॥

राजम् । इस प्रकार मक्त भगवान्को प्रणाम करके भगवद्मकोंके ताथ विविवत् पुनः आरती करे । उस समय विवेकी पुरुषको चाहिये कि चड़ी, घण्टा, बीणा, बाँसुरी, करतास और मृदक्त आदि बाजोंके साथ भगवान्का कीर्तन करे । उस समय भगवद्भक्तजन प्रेममें विद्वस हुए भगवान्के तामने नावते हैं, उनके जय-जयकारकी ध्वनि प्रकट करते रहते हैं और वे भगवान्की सुन्दर स्रीका-कयाका गान करने स्थाते हैं । तदनन्तर प्रभुको पुनः नमस्कार करके सूर्यके समान उस्त्यस मन्दिरमें महासमा श्रीकृष्णचन्द्र-को मस्त्रीमाँति शयन कराये ॥ ३१—३४॥

राजन् ! इस प्रकार जो इसचिस होकर भगवान् भीकृष्णको सेवा करता है, उसे इबर्गके रहनेवाले देवतालेग प्रणाम किया करते हैं । महाराज ! वह भीहरिका भक्त भी मृत्युके अवस्प्पर स्वर्गमें पैर रखकर भगवान्के परमधाम गोलेकको, जो बोगियोंके किये भी कुर्छम है, चका जाता है। यह भगवान् शीकृष्णवान्द्रकी सेवाका विधान है। मैंने इसका वर्णन कर दिवा। यह मनुष्मिको चारों पदार्थ देनेवाला है। अन तुम फिर क्या सुनना चाहते हो ! ॥१५—१०॥

इस प्रकार श्रीगर्ग-संदितामें श्रीनिष्ठानक करें अन्तर्गत नास्व-बहुकाहर-संबादमें (पूजीपचार तथा पूजन-प्रकारका वर्णन' नासक नवाँ अध्याव पूस हुआ ॥ ९ ॥

# दसवाँ अध्याय

### परमात्त्राका सहय-निहरण

राजा उप्रसेकते कहा—जाप भगवान् श्रीकृष्णके स्वस्प हैं। आपने मेरे क्रमर वही कृपा की। आपके श्रीपुष्णके साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा-पहाति किसार-पूर्वक मैंने सुन की। इससे में सप्रध-जीवन हो गया। अहो। प्राणियों निक्षी पूर्वता भरी हुई है। वे क्रोप मोह श्रीर शहके कारक मतवाके हो गये हैं। इसीसे उन्हें किराग उत्पन्न नहीं होता और न कभी वे भगवान्का मजन ही करते हैं। भगवान् । जगवानी वह मोहको अहात है। अभी। वह मोह कीने उत्पन्न हुआ और किस अकार इसकी तिष्ठित होगी। यह बहानेकी कृपा कीविया। १-६ ॥

श्रीन्यासात्री बोसी-सिस प्रकार कको कई समझा दिखानी पहले हैं। असके प्रकार केरोरे के हक्षेत्रेकर कोर्ड हैं, किंद्र वास्तवमें हैं कुछ नहीं, विस्कृत प्रतिविग्य मात्र हैं। ठीक वैसे ही परम प्रमुकी प्रतिविग्यक्ता यह माया पीली हुई है। ठरीक प्रमायते पोरा और मैं। का भाव उत्पन्न हो जानेपर संसार कायम हो जाता है। माया, काल, अन्तः-कृत्य और देहते गुणीकी उत्पन्ति होती है। मनुष्य इनके हारा विपरित कर्म करता हुं आ क्ष्यानी पढ़ जाता है। इनिवाल हो यह प्रमाय हैं कि इर्पणी वालक, वाल्पी क्ष्या कीर रस्तीम सायका मान होने काता है। राजन् । वह जाता सोहमय है। इसमें राजेशुल और समेगुल कुट-कृष्टकर मेरे हैं। कंशी-कभी स्त्यागुणका मी प्राह्ममांव होता है। वह मनका विकास है। विकासमाय है और प्रमास है। अक्ष्यावालक समान यह बीमसायूर्वक परिवर्तित होता रहता है।

यह कहँगां यह मेरा है। यह तेरा है। मैं सुखी हूँ। मैं हु:खमें पढ़ गया: किंग मुझते बिना, कारण प्रेम करनेवाछे हैं!—इस प्रकार मनुष्य कहता रहता है। मेरा तो वह मत है कि मनुष्य अहंकारके कारण सुष-बुध खो बैठा है।।४-७।।

राजा व्यवस्थानने पूछा—अझन ! कृपापूर्वक मुक्ष परमात्माके लक्षणींका वर्णन कीजिये । साथ ही यह भी बताइये कि विद्वार्नीने पूजा-पद्धतिमें मगवान् श्रीकृष्णके लक्षण कितने प्रकारके बतलाये हैं ! ॥ ८ ॥

श्रीख्यासजी बोस्टे—सनातन प्रशु कम और मरणसे रहित हैं। शोक और मोइ उनके पास मी नहीं फटकते युवावखा तथा बुदापा आदिका कोई भेद उनमें नहीं है। अहंकार-मदः दुःख-सुखः भयः रोगः क्षुषाः पिपासाः कामनाः रित और मानसिक व्याधि—इनके वे अविषय हैं। मुनीक्ररोंने जिस आत्माको पहचान है। वह अहंकारश्रूच है। युद्धवल है। सभी उपा रहते हैं। वह अहंकारश्रूच है। युद्धवल है। उसमें सभी गुण रहते हैं। वह खतः सबसे परे हैं। निष्कल एवं स्वयं मङ्गलक्ष्य है और ज्ञानका साकार विग्रह है। वह आत्मा इस जगत्के सो जानेपर भी जागता रहता है। यह देहभारी मनुष्य उसे नहीं ज्ञानका सामता रहता है। यह देहभारी मनुष्य उसे नहीं ज्ञानका किंद्र वह सबको ज्ञानता रहता है। वही आध्यपुष्ट है। यह सबको है। यह स्वयं महारा उसका सामाना रहता है। यह सबको रहता है। यह स्वर्ण प्रवं मस्ते रहित आत्माकी मैं उपासना करता हूँ। ९-११॥

जिस प्रकार घटले आकाश, कान्ठरे अनिन धुरुषे पवन व्यास नहीं होता तथा रंगेंवि खण्क रफटिकमणिमें किसी प्रकारकी विकप ता नहीं आतीः ठीक बैसे ही यह सनातन पुरुष गुणोंके रहते हुए भी उनसे रिमायमान नहीं होता । यह 'सत्' शब्दसे बाच्य परसासमा स्थामा, स्थानमता, वाक्यात्ररी, अर्थी, परस्कोदपराक्य शन्दों तथा वर्षोत्तम ग्रुणिबोके द्वारा भी श्रानका विषय नहीं होता; फिर क्रैकिक प्राणी तो उसे बान ही कीने सकता है । भूमण्डकार उने कितने कोग कर्तां। कितने कर्मा कितने काल कितने पारम समार तथा कितने विचार' करते हैं। परंत्र वेदान्तवानी तो उसे क्राम' ही कहते 🕻 । उच परमसको काळते उत्पन्न होनेबाठे ग्रण सर्वा नहीं करते । माथाः इन्तियः निका मनः ब्रह्मि और महत्त्व श्री उत्तका सहाम नहीं कर करते। वेद वर्णन नहीं कर पाता तथा अप्निमें चिनवारीकी आँति उत्तमें सभी प्राणी विक्रीन हो बाते हैं। वही परमात्मा सर्वोपरि विराजमान है। किन्हें संत-कन हिरण्यार्भ, परमारमतत्व और ममण्यम् वासुदेव कि कहते हैं, उन्हीं बेहतम देवके स्वरूपका विचार करके मोह छोड़कर आसक्तिरहित होकर विचरे ॥ १९—१६॥

जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा अनेक जलपात्रोंमें अलग-असम दीखता है तथा एक ही अग्नि अनन्त काष्ठोंमें वर्तमान है, उसी प्रकार एक ही परम प्रश्न अगवान अपने हारा बनाये हुए विभिन्न जीवोंके भीतर एवं बाहर विराज रहे हैं। जिल प्रकार सर्योदय हो जानेपर राश्चिसम्बन्धी अन्यकार नष्ट हो जाता है और घरकी वस्तएँ मनुष्योंके दृष्टिगोचर होने कगती हैं। ठीक बैसे ही ज्ञानका पाद मीय होते ही अञ्चानकपी अन्धकार माग जाता है। फिर तो शरीरमें ही मनुष्यको ब्रह्मकी उपलम्भ हो जाती है। जैसे इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियाँ अस्य अस्य हैं। उनके भेदने गुणोंके एक ही विषयमें नाना अर्थकी प्रतीति होती है। उसी प्रकार अनन्त परम प्रस भगवानका तेजोमग स्वरूप एक ही है। जब कि मुनियोंके शास अनेक हैं। जिनके कारण उसका मेदपूर्वक वर्णन किया गया है। यो पुरुषोत्तम मगवान श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात श्रीहरि हैं। अपने भक्तीपर कृपा करना जिनका स्वभाव वन गया है। बो हैयस्यनाय है तथा जिन्होंने राजा नगका उद्घार किया है, उन स्वयं पूर्णज्ञहा परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हैं ॥ १७--२० ॥

श्रीमारक्जी कहते हैं—इस प्रकार कहकर मगवान् वेदव्यास्कीने राजा उज्ञसेनते जानेक लिये स्वीकृति की । तत्यवात् सम्पूर्ण यादवांके देखते-देखते वे वहीं अन्तर्धान हो गये। गैंने भगवान् श्रीहरिके प्रति मक्ति बदानेवाला यह विकानखण्ड उन्हें कह सुनाया। इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे भोतायणोंको योध्य प्रदान करनेवाला यहा गवा है। गर्भाचार्यने इसका वर्णन किया है। सहत्यद्व गर्भ-संक्षिता नामसे इस प्रन्थकी प्रसिद्ध हुई है। यह संहिता समोरचीको हमेवाली, परम पवित्र तथा चार्यी प्रकारके मगोरचीको हमेवाली है। (अवतक) गोलोकः हम्हायनः, गिरियाकः, माधुर्यः, मयुराः, हारकाः, विस्वजितः, बर्ज्याद तथा विद्यान—इन नौ खण्डोमें इसका वर्णन हुआ है। महाराजः। विश्व प्रकार नौ उत्तम रखींचे मगवान् श्रीकृष्णचन्त्रका श्रीविग्रहः विश्वति है तथा मारत आहि नौ वर्णने प्रस्ती अस्वन्त सुद्रोतित

है। ठीक वेसे ही हम नी सण्डों-बारा मनिप्रणीत यह 'गर्ग-संहिता' निरम्बर शोभा पा रही है। जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्णकी **जैंगुक्टिबोर्में तपाये हुए सुवर्णकी मुद्रिका नौ रत्नेंसे** अछंद्रत है। वैसे ही चतुर्वर्गफलको देनेबालीके रूपमें यह गर्ग-संडिता सर्ग और विसर्ग आदि नौ अङ्गीले सशोमित है। महाराज ! जो पुरुष भक्तिपूर्वक निरन्तर मुनिप्रणीत गर्ग-संहिताका अवण करते हैं। उन्हें संसारमें प्रसर सुख मिलता है और अन्तमें वे गोलोकधामको चल्छे जाते 🖁 । बदि वन्ध्या स्त्री भी अनेक पुत्रोंकी उत्कट हाहसाने बुक्त हो पीताम्बरधर भगवान् श्रीकृष्णकी वन्द्रना करके इस संदिताका अवण करे तो वह दीन ही अपने घरके आँगनमें बहत-से वालकोंको घुमाती हुई निरन्तर उनके सायुन्धाय व्यने लगती है। इस कथाको सुनकर रोगी मनुष्य रोगॅिसे भयभीत पुरुष भयसे तथा बन्धनप्राप्त पुरुष यन्धनते मुक्त हो जाता है। निर्धनको विपुछ सम्पत्ति मिल जाती है और मूर्ख दुरंत ही पण्डित हो सकता है । जो बनाका राजा कार्तिकके महीनेमें मुनिप्रणीत भार्ग-संहिता' का अषण करता है। निस्संदेह वह चक्रवर्ती राजा हो जायगा और वड़े-बड़े राजाहोग उसकी चरण-पाइकाको उठाकर रक्लेंगे। वह मनकी चालके समान तेज चळनेवाले सिन्ध्रदेशवासी घोड़ों और विन्ध्यगिरिपर उत्पन्न होनेवाले विशाल हाथियोंसे सम्पन्न होगा । वैतालिक आदि उसका यशोगान करेंगे और वारवधुनन उसकी सेमा करेंगी। जिसके सोनेके सींग हों, ताँबेकी पीठ हो, चाँदीके खुर हों और जिसे आभूषणींसे सजाया गया हो—जो प्रस्थेफ खण्डको सुननेके बाद ऐसी दो गीओंका दान- करता है। उसके सभी मनोरय पूर्ण हो जाते हैं। जनकजी । यही यदि निष्कामभावसे समूची भार्य-संहिता? का अवग करता है तो भक्तवस्तळ भगवान श्रीकृष्ण उसके इदय-कमलपर सदा निवास करने छगते हैं ॥२१-३३॥ विव्यव्हीं मगवान् नारद मुनि राजा बहुकाश्वते अनुमति केन्द्र सबके देखते देखते आकाशमें चले गये। तब महाराज बहुकाश्चने मगवान् श्रीहरिकी इस संहिताकी सुनकर श्रीकृष्णचन्द्रमें मन लगाये हुए अपनेको भलीभाँति इत-कृत्य समझ लिया। ब्रह्मन् ! तुम्हारे प्रधन करनेपर मैंने यह संहिता कही है। किन्हींके द्वारा सुनने अथवा पाठ करानेसे भी यह करोड़ यशोंका फल देनेवाली होती है॥ ३४-३६॥

श्रीशोनकजीने कहा-मुनिवर ! आपका सङ्ग मिल जानेपर मैं घन्य एवं कतार्य हो गया । साथ ही भगवान् श्रीकृष्यमें प्रेम बढानेवाली यह उत्तम भक्ति भी मुझे प्राप्त हो गयी। जो मुनियोंके विशाल हृदयरूपी मान-सरोबरमें विचरनेवाले राजहंदु हैं, सम्पूर्ण आनन्दोंसे पूर्ण मधुर नाद करनेवाली जिनकी याँसरी है। जिनकी कला संसारमें फैली हुई है। जिन्होंने शूरसेनके वंशमें अवतार धारण किया है तथा संत पुरुषोंने जिनकी प्रशंसा गायी है, वे अपने बाहबरूचे कंसका वध करनेवाले भगवान श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार मुनिवर गर्गाचार्य ने सम्पूर्ण मुनियोंको आशीर्वाद दिया । साथ ही उनसे आज्ञा माँगी और प्रसन्तमन हो। जानेके लिये तैयार हो गये। फिर सर्ग-विसर्ग आदि नौ अङ्गोंसे युक्त भाग-संहिता'काः जो स्वर्ग प्रदान करनेवाली तथा चार्री पदार्थीको देनेमें कुश्ल 🕏 प्रतिपादन करके गर्गजी गर्गाचल्यर चळे गये । मैं भगवान् श्रीराधापतिके उन धुराछ चरण-कमलोंको अपने हृदयमें स्थापित करता हुँ। जो शरद ऋतके विकसित कमलॅकी शोंभा धारण करनेके कारण उनके अत्यन्त द्वेषपात्र हो रहे हैं। मुनिरूपी भ्रमर जिनका निरन्तर सेवन करते हैं। जो बज्र और कमलके चिह्नोंसे आवृत हैं। बिनपर सोनेके नृपुर चमक रहे हैं। जिन्होंने भक्तोंके तापका सदा ही निवारण किया है तथा जिनकी दिव्य ज्वीति क्रिटक रही है ॥ ३७-४० ॥

श्लीगर्गजी बोके—श्रक्षन् ! इस प्रकार कहकर छिटक रही है || २७—४० || इस प्रकार श्रीगर्ग-संहितामें श्रीनिकामकाष्टके अन्तर्गत नाग्ड-बहुँताह्रव-संवादमें प्रामास्माका स्वरूप-निरूपण नामक दसवाँ अध्याय पूरा हुआ !! ९० ||

# भीमव्गर्गसंहिता, विवानवाण्ड सम्पूर्ण

[ श्रीगर्श-लंक्सिके नौ सण्ड पूरे हो गये । श्रीश्रमेश'का प्रसङ्ग होत रह गया, उसे सुनानेके स्त्रिये महर्षि गर्गाचार्यजी चुनः कवाका आरम्भ करेंगे और अश्रमेशखण्ड सुनायेंगे । तथ गर्ग-लंक्सिता पूर्ण होती । ]

# क्षमा-प्रार्थना और नम् निवेदन

इस बार 'कस्वाण'के विशेषाञ्चके प्रकाशनमें बड़ी गड़-बड़ी तथा देर हो गयी। इसके कारण 'कस्याण'के प्रेमी माइकों तथा पाठकोंकी जो परेशानी हुई, इजारों 'पन किलने पड़ें: 'समय तथा पैसोंके व्यर्थ व्ययके साथ मानस-क्वेश हुआ, इसके क्रिये इमें बड़ा ही दु:ख हैं। 'कल्याण'के लंबे जीवनमें इस प्रकारकी अनिरिचतता तथा अव्यवस्था अवतक कभी नहीं हुई।

पहके 'यनत्र-मनत्र-तन्त्राङ्क'के प्रकाशित करनेका विचार हुआ । छेखींके विषयींकी सूची इमारे परम श्रद्धेय सर्वमान्य विंद्वान् तथा अनुभवी वर्षोमृर्ति म० डा० पं० श्रीगोपीनाथजी कविराजने बना दी थी। उनकी 'कस्याण' पर सदा ही अहेतकी क्रपा रहती है। परंतु कई कारणोंसे उसे स्थगित रखकर 'अग्निपुराणाष्ट्र' निकालना निश्चय हुआ। अग्निपुराणका अनुबाद प्रायः पहले हो चुका या। पर संशोधन शेष था और बीच-बीचके कुछ अंशोंका अनुवाद इसिंख्ये नहीं हो पाया या कि उसके स्थि उन-उन विषयोंके दूसरे दूसरे प्रन्थोंके परिशीलनकी तया उन-उन विषयोंके विद्वान महानुभावोंके परामर्शकी आवस्थकता थी। सोचा था। काम हो जायगा। पर पूरा काम नहीं हो पाया। ऐसा लगा कि अग्निपुराणकी पूरी सामग्री तैयार करनेमें बहुत देर होगी और विशेषाहरके प्रकाशनमें अवाम्छनीय विखम्ब हो जायगा । इसलिये यह निश्चय किया गया कि जितना अंश अग्निपुराणका तैयार 🖏 उतना दे दिया जाय और शेष पृष्ठींमें श्रीगर्ग-संहिताका अनुवर्षि, जितना जा सके, देकर विशेषाङ्क शीव प्रकाशित कर दिया जायः क्योंकि गर्ग-संहिताका अनुवाद भी पहलेका एक विद्रान् महोदयके द्वारा किया हुआ रक्ता था।

जन्दी विशेषाह्य प्रकाशित हो जाय—यह इच्छा तो थी ही, लाख ही गर्ग-संहि ताके प्रकाशनमें एक दूसरा हेतु भी था। अप्निपुराण वहें ही महत्त्वका मन्थ है, वह जानकोष है। विविध विषयीपर सारगर्भित विवेचन तथा ज्ञान-विज्ञान-कला आहिके वर्णनकी हिश्ले अप्निपुराणकी उपयोगिता सर्वथा सिंद्ध है और सर्वभान्य है। परंतु 'कस्याण'के प्राहकों पाठकोंमें ऐसे इजारी पुरुष और महिलाएँ हैं, जो केवल मगवद्युप-छीलामें ही विशेष अनुराग रखते हैं। उन लोगोंका यह आहह रहा कि 'अग्निपुराण'के साथ-साथ प्रगवान्के छीला-सरिंध तथा गुण-महत्त्वका सरस वर्णन करनेवाले किसी अन्य प्रम्थकों भी प्रकाशित किया बाय। स्वतः अग्निपुराणके साथ-साथ गर्ग-संहिताका प्रकाशन करना निश्चव किया गया। वह बारणा यी और अब मी है कि यह विशेषाह्न श्विकानकां और 'रसमय'—दोनीं प्रकारकी सुन्दर सामग्रीत सम्पन्न होनेकें कारण सभी तरहके पाठकींके किये अत्यन्त क्चिकर और आनन्दपद हो जायगा।

कुछ सजनीको दो प्रत्योंका आधा-आधा प्रकशन पसंद नहीं आया। उन्होंने जो युक्तियाँ दीं, वे भी अवस्य आदरणीय हैं, हम उनके सद्भावके प्रति कृतकता प्रकट करते हुए अपनी विकासके लिये करवद क्षमा जाहते हैं।

विशेष हेत्र तो हमारा या—विशेषाङ्क शीम प्रकाशित ही जाय, पर दैव-दुर्विपाकते हो गया सर्वथा विपरीत । हमारे प्रधान सम्पादक भाई श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार अख्य हो गये, वे काम देख नहीं सके । साथ ही गर्ग-संहिताके अनुवादकों भी फिरसे देख जानेकी आवश्यकता समझी गर्या। यह कार्य एक विद्वान सज्जनको सींपा गया। वे अपनी जानमें जितना समय उनको अपने खायी कामके अतिरिक्त मिक्सा या, इसीमें स्माते थे, पर संशोधनका काम अधिक निकक आया और प्रयस्त करते रहनेपर भी देर होती गयी।

पहले सोचा, या कि जनवरीके अन्ततक अक्क तैयार हो जायगा। इसलिये बढ़े संकोचसे ऐसी सूचना प्रकाशित की गयी थी, पर काम नहीं हो पाया। बीचमें चित्रकार अस्वस्थ हो गये, इससे चित्र बननेमें देर हो गयी और जितने चित्र देनेका विचार था, उतने तो अन्ततक बन ही नहीं पाये। मीलसे समयपर कागज नहीं आ सके, इसलिये भी छपाईमें बाधा आयी। इन्हीं सब कारणींसे देर होती गयी और अब मार्चके अन्तमें विशेषाञ्च तैयार हो पाया है। प्रतिदिन पाँच इजारसे अधिक रिजस्ट्री नहीं जा पाती, इसलिये बहुतने माहकींको तो और भी देखे अह मिलेगा।

देर हो जानेके कारण ही फरवरी तथा मार्चके 'साचारण अक्क' भी विशेषाक्कके ताथ ही मेंने जा रहे हैं। आशा है, इससे कुछ संतोष होगा।

'कस्याण'के प्रेमी प्राइकों-पाठकोंकी 'कस्याण'के प्रिते जो विद्युद्ध प्रीति, आस्मीयता, एउदावना है, उसीके भरोते इस आशा करते हैं कि वे कृपया हमें क्षमा करेंगे। इस दो उनके वहा करवा है ही। वद्यपि यह प्रार्थना कर दो गयी थी कि 'इस विशेषाह्रमें केल दालद ही जा एकेंगे। केलक महानुभाव धमा करें।' तवापि 'कस्याण'के साथ आस्पीयता रखनेवाके हुगाड़ विद्वान् महानुभावोंने बहुत-ते केल भेजनेकी कृपा की। पर उनमेंसे एक भी केल विशेषाहुमें नहीं जा तका। कुछ केल करवरी तथा मार्चके अद्वांमें दिये गये हैं, कुछ सम्भवतः भगके अद्वांमें दिये जायें। इसके लिये हमारे अद्वास्पद केलक महानुभाव धमा करें, यह विनीत प्रार्थना है।

परंतु भगवान्की कृपाते 'अन्तिपुराण'का तथा गर्गा-संहिता'का जितना अंदा प्रकाशित हुआ है, वह विभिन्न दृष्टिकोणवाळे पाठकोंके क्रिये वड़ा ही उपादेय, ज्ञानवर्द्धक, सरस, उनके यथार्थ 'अन्युद्य'में सहायक तथा 'निःशेवस' या भगवरप्रेम-प्राप्तिके स्थ्यतक निश्चितस्पते सुखपूर्वक पहुँचा हैनेवाला सुन्दर राजमार्ग-रूप है।

भारतीय धर्म तथा सम्प्रता-संस्कृतिमें भौतिकता या भोगोंका निषेध नहीं है। बरं उनकी मानब-जीवनके एक क्षेत्रमें आवश्यकता बतायी गयी है। पर वे होने चाहिये बर्मके द्वारा नियन्त्रित तथा मोक्ष या भगक्योंमं-प्राप्तिके साधनरूप। केवल 'भोग' तो आसुरी सम्पदाकी बस्तु है और वह मनुष्यका अधःपतन करनेवाली है। आधिभौतिक उन्नति हो। पर वह हो अध्यात्मकी भूमिकापर-आध्यात्मिक इक्ट्यकी पूर्तिके लिये । ऐसा न होनेपर केवल कामोपभोग-परायणता' तो मनुष्यको असुर—राक्षस बनाकर उसके अपने तथा जगतके अन्यान्य प्राणियोंके लिये घोर संतापः अञ्चान्तिः चिन्ता, पाप तथा हुर्गतिकी प्राप्ति करानेवासी होती है। आजके भौतिकवादी भोगपरायण मानव-जगत्में यहीं हो रहा है और इसी कारण नये-नये उपद्रवः अशान्तिः पाप तथा इःख बढ रहे हैं। भारतमें भी इस अनर्थका उत्पादन करनेवाळी भोगपरायणताका विस्तार वहे जोरोंसे हो रहा है। अतपद इस समय इसकी बढ़ी आवश्यकता है कि मानव पतनके प्रवाहते निकलकर-पाप-पथते छौटकर फिर वास्तविक उत्थान, प्रगति तथा पुष्यके पथपर आरूढ हो, इस दिशामें बढि उचित रूपसे अध्ययन तथा तदनुसार कार्य किये जाये तो यह विशेषाक बहुत कुछ सहायक हो सकता है और किसी अंदामें भी पेसा हो सका तो भगवान्की बढ़ी क्या होगी और इमखेगोंके किये वहें आनन्दकी बात होगी। भगवान हम सबको सब्दादि दें।

प्रन्योंके अनुवाद तथा सम्मादनमें जो बुटियाँ—भूकें हैं। हैं, उसके किये इस क्षमा चाइते हैं। दोनों प्रन्थोंके अनुव ाति महानुमार्योकी क्रुपाके किये उन्हें साधुवाद। इस कार्यमें इस क् आस्मीय पाण्डेय पं॰ श्रीरामनारायणदस्त्रजी बास्त्रीसे इमें बहुत बड़ी सहायता मिस्री है। उसके लिये इम उनके हृदयसे कृतक हैं।

इस अङ्कर्मे अग्निपुराणके दो सी अध्याय और गर्म-संहिताके नो खण्ड प्रकाशित हो रहे हैं। आगामी वर्ष विशेषाङ्कके रूपमें अग्निपुराणका शेष अंश तया गर्ग-संहिताका बचा हुआ दसकों अश्वमेध-खण्ड एवं माहात्म्य प्रकाशित करनेका विचार है। होगा तो वही, जो श्रीमगवान्-के मङ्गाळ-विधानके अनुसार होना है।

अग्निपुराणके कई विषय बहे किटन हैं तथा उनमें कुछ विषयोंका तो वर्तमानमें प्रचलन भी नहीं है तथा कुछ के रूपमें ही परिवर्तन हो गया है। उन विषयोंके विद्वानोंको खोजकर उनसे सहायता भी ली गयी। अपनी समझसे पूरी सतर्कता रक्खी गयी। इतनेपर भी कुछ श्रुटियाँ रह गयी ही होंगी। जानकार अधिकारी विद्वान उन श्रुटियोंको बतानेकी कृपा करेंगे तो कभी पुस्तकरूपमें प्रकाशित करते समय उन श्रुटियोंको सुधारा जा सकता है। अनुवादके कार्यमें जिन अन्य विद्वानोंने हमारी सहायता की है। उनके हम कृतक हैं।

गर्श-संहिताकी हिंदीमें छपी, वेंकटेश्वरकी पुस्तकमें कई अध्याय नहीं थे। स्वर्गीय श्रीपञ्चानन तर्करत्न महोदयके द्वारा सम्पादित बंगळामें छपी पुस्तकमें वे अध्याय मिके। उनका अनुवाद भी इसमें दे दिया गया है।

अग्निपुराणके ३२०, गर्ग-संहिताके ३७८ कुळ ६९८ पृष्ठ हुए । इस क्षमा-प्रार्थना केदो पृष्ठ जोड्नेपर विशेषाङ्कके ७०० पृष्ठ पूरे हो गये।

वास्तवमें 'कल्याण' का यह काम भगवान्का काम है ! इस तो निमित्तमात्र हैं । सब उन्होंकी कृपाशक्तिते होता है । इमें तो इस कार्यके करनेमें यदि कहीं कुछ मगवस्स्पृति हो काती है तो यही इसारा परम सौभाग्य है और यह भी भगवत्कुपाते ही मिछा है ।

हम पुनः अपनी जान-अनजातमें हुई भूकों शथा अपराचौंके लिये क्षमा चाहते हैं और नम्र निवेदन करते हैं कि पाठकमण इस विशेषाङ्का अच्छी तरहसे अध्ययन करके जाम उठावें।

निवेदक---

विमानकार गोखामी, सम्पादक

# 'क्ल्याणं के नियम

्धि—असित बान, वैराग्यः वर्ग और सदाचारसमन्तरः

े जिनसाको कस्यायके वचपर महुँचानेका प्रयक्त करना
्रिड्य है ।

#### नियम

(१) भगवद्भक्तिः भक्तचरितः शानः वैराम्यादि देशार-गैंद्रः, कस्याणमार्विम वहायकः अभ्यात्मविषयकः व्यक्तिगतः श्रीक्षेणरहित लेखीं के अतिरिक्त अन्य विषयों के लेख मेशनेका कोई श्रीकन कह न करें। लेखींको पदाने-यदाने और छापने भयवा श्री छापनेका अधिकार मम्पादकको है। अमृद्रित लेख विना माँगे श्रीटाये नहीं बाते। लेखींमें प्रकाशित भनके विषये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है।

(२) इनका बाकव्यस और वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ९ क्यये ३ विभे क० १३.३५ (१५ शिक्ष्मि विशेषाङ्कका भारतमें क० १०.५० विजेषाङ्कका १७ शिक्ष्मि (१५.११)

(१) 'फस्पाण'का नया वर्ष होकर दिसम्बरमें नमाप्त होता है। ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी जा सकते हैं। किंतु जनवरीके अप नगतकके नय अक्क उन्हें देने हें किनी प्रदृष्ठे शाहक नहीं बनाये जाते हैं

( ४ ) इसमें व्यवसायियं इसमें प्रकारीत नहीं किये जाते

(५) कार्याक्रयते क्रक्याण' प्रत्येक ब्रह्मकरे नामसे मेका जाता क्रक्यर न पहुँचे तो अपने डाकघरते बहाँते जो उत्तर मिळे, बह् हमें मेव क्रवाब शिकायती पत्रके साब विका मुख्य मिळनेमें अङ्ग्यन हो

(६) पता बदकनेकी स्वन अवंक्यमें पहुँच कानी चाहिये। संक्या, पुराना और नया क्रियाना चाहिये। महीने हो म हो हो अपने पोस्टमास्टरको ही वाहिये। बता बदकीकी सूचना न बके कानेकी अवस्थामें दूसरी प्र केती।

> (७) सनवरीक्ष धननेवा वर्षीबाळा अनवरीका अङ्क (चा

जानगा । विशेषाष्ट्र हो जानगीका सथा वर्षका पहला आहुः होगा । किर विश्वनकाक प्रक्रियाक ११ बाह्न विकास में । सब्बाद मूर्व ६० ९.०० साम है । किसी अतिवार्त कारणवश महत्वाण वंद हो जान तो जिसने बाह्न प्रिके हो, उत्तेमें हो वर्षका चंदा समार समझना चाहिये। क्योंकि केनक विशेषाह्यका हो मूल्य ९ स्पेवेसे अधिक हैं ।

(८) ५० पैठे एक एंक्याका मृत्य मिस्रनेपर नयुका मेना जाता है। प्राइफ वननेपर वह अङ्क न कें ले ५० पैठे वाद विवे जा तकते हैं।

सावचयक पृथानार्ये ( ९ ) 'अञ्चान'में किसी प्रकारका क्रमीशन वा 'कश्यान'

24.

व्यांकी संबद्धाः ६ ( मये प्राइक्ष हैगदि सद बार्वे होनेकी द्वमाः ", यो॰ गीताधक व्यानस्य रक्षनेवाके गीताखाडिका एकते अधिक शक्ष नहीं किया कामा।

ं) है। ग्राइक्**के** ग्रंग जारी रहा **ले** 

भाष्ट वाते रहेते ।

ा प्रेक्टे १) ४०

हि पिछड़े वर्षोंके

वीर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय
काल नं॰ (०५) २-५ ६ (५६)
काल नं॰ (०५) २-५ ६ (५६)